## स्व॰ पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-अन्थमाला



इस अम्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा 1 जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य अन्य भी इसी भ्रम्थमालामें प्रकाशित होंगे।

MANAGE OF THE SECOND OF THE SE

ग्रन्थमाला सम्पादक डॉ. होरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰

प्रकाशक
मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ,
दुर्गाकुएड रोड, वाराणसी

मुद्रक-वावूलाल जैन फागुल, सन्मति मुद्रणालय, दुर्गीकुण्ड रोड, वाराणसी

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्ण ६ वीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरिचत

विक्रम सं० २००० १ १८ फरवरी सन् १६४७

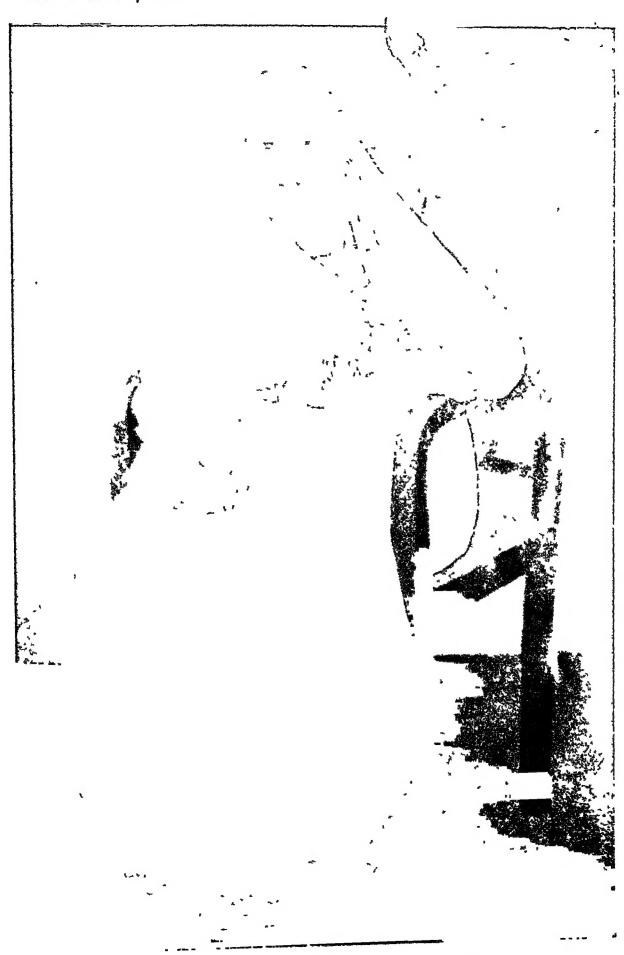

स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेव्वरी साहू गान्तिप्रसाद जैन

JNANAPITHA MURTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ PRAKRIT GRNTHA, No. 10

# PANCASANGRAHA

# SANSKRIT TĪKĀ, PRĀKRIT VRITTI AND HINDI TRANSLATION



**EDITOR** 

Pandit HIRALAL JAIN Siddhantashastri

Published by

# BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA; KĀSHĪ

First Edition BHADRAPAD, VIRA SAMVAT 2487

V. S. 2017

AUGUST 1960

Price

Rs. 15/-

# BHARATIYA JNANAPITHA Kashi

FOUNDED BY

sāhu shāntiprasād jain

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRI MÜRTIDEVI

BHARATIYA JNANAPITHA MURTIDEVI JAIN GRANTHAMALA



IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL, PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI, KANNADA. TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED.

General Editors Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.

Publisher Secy., Bharatiya Jnanapitha, Durgakund Road, Varanasi

Founded on Phalguna krishna 9. Vira Sam. 2470

All Rights Resreved

### प्रधान सम्पादकोंका वक्तव्य

कर्म और कर्मफलका चिन्तन मानव जीवनकी एक प्राचीनतम प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति यह देखना और जानना चाहता है कि वह जो कुछ करता है उसका क्या फल होता है। इसी अनुभवके आधारपर वह यह भी निश्चित करता है कि किस फलकी प्राप्तिके लिए उसे कौन-सा काम करना चाहिए। इस प्रकार मानवीय सम्यताका समस्त ऐतिहासिक, सामाजिक व धार्मिक चिन्तन किसी-न-किसी प्रकार कर्म और कर्मफलको अपना विषय बनाता चला आ रहा है।

कर्म व कर्मफल सम्बन्धी चिन्तनकी दृष्टिसे संसारके समस्त दर्शनोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—एक वे दर्शन हैं जो कर्मफल सम्बन्धी कारण-कार्य परम्पराको इस जीवन-भर तक चलनेवाली ही मानते हैं। वे यह विश्वास नहीं करते कि इस देहके विनष्ट हो जानेपर उसके कार्योकी कोई परम्परा आगे चलती है। ऐसी मान्यता रखनेवाले दर्शनोंको भौतिकवादी कहा जाता है, क्योंकि उसके अनुसार जीवन सम्बन्धी समस्त प्रवृत्तियाँ पञ्च भूतोंके मेलसे प्राणीके गर्भ या जन्म-कालसे प्रारम्भ होती हैं और आयुके अन्तमें शरीरके विनष्ट होकर पञ्चभूतोंमें मिल जानेपर उसकी समस्त प्रवृत्तियोंका अवसान हो जाता है।

इसके विपरीत दूसरे प्रकारके वे दर्शन हैं जो मानते हैं कि पञ्चभूतात्मक शरीरके मीतर एक अन्य तत्त्व, जीव व बात्मा, विद्यमान है जो अनादि और अनन्त है। उसकी अनादि-कालीन सांसारिक यात्राके वीच किसी विशेष भौतिक शरीरको धारण करना और उसे त्यागना एक अवान्तर घटनामात्र है। आत्मा ही अपने भौतिक शरीरके साधनसे नाना प्रकारकी मानसिक, वाचिक व कायिक क्रियाओं द्वारा नित्य नये संस्कार उत्पन्न करता, उसके फलोंको भोगता और उन्हींके अनुसार एक योनिको छोड़ दूसरी योनिमें प्रवेश करता रहता है, जब तक कि वह विशेष क्रियाओं द्वारा अपनेको शुद्ध कर इस जन्म-मरण रूप संसारसे मुक्त होकर सिद्ध नहीं हो जाता। ऐसी ही मुक्ति व सिद्धि प्राप्त करना मानव-जीवनका परम उद्देश्य होना चाहिए और इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए आचार्योने धर्मका उपदेश दिया है। इस प्रकारकी मान्यताओंको स्वीकार करने-वाले दर्शन अध्यात्मवादी कहलाते हैं।

जैन-दर्शन अध्यात्मवादी है और कर्म-सिद्धान्त उसका प्राण है। जैन कर्म-सिद्धान्तमें यह चिन्तन वड़ी गम्भीरता, सूक्ष्मता और विस्तारसे किया गया है कि विश्वके मूल तत्त्व क्या हैं और उनमें किस प्रकारके विपरिवर्तनों द्वारा प्रकृति और जीवनके नाना रूपोंकी विचित्रता उत्पन्न होती है। जैन मान्यतानुसार विश्वके मूल तत्त्व दो हैं—जीव और अजीव अथवा चेतन और जड़। निर्जीव अवस्थामें पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु ये सब एक ही जड़ तत्त्वके रूपान्तर हैं, जिसे जैन-दर्शनमें पृद्गल कहा गया है। आकाश और काल भी जड़ तत्त्व हैं, किन्तु वे उपर्युक्त पृथ्वी आदिके समान मूर्तिमान नहीं अमूर्त्त हैं। जीव व आत्मा इन सबसे पृथक् तत्त्व है जिसका लक्षण है चेतना। वह अपनी सत्ताका भी अनुभव करता है और अपने आस-पासके पर पदार्थोंका भी ज्ञान रखता है। उसकी इन्हीं दो वृत्तियोंको जैन-सिद्धान्तमें दर्शन और ज्ञानरूप उपयोग कहा गया है। देहिकावस्थामें यह जीव अपनी रागद्धेषात्मक मन-वचन-कायकी प्रवृत्तियों द्वारा सूक्ष्मतम पृद्गल परमाणुओं-को ग्रहण करता है और उनके द्वारा नाना प्रकारके आम्यन्तर संस्कारोंको उत्पन्न करता है। जिन सूक्ष्म परमाणुओंको जीव ग्रहण करता है उन्हें ही जैन सिद्धान्तमें कर्म कहा गया है। उनके आत्म-प्रदेशोंमें भा परमाणुओंको जीव ग्रहण करता है उन्हें ही जैन सिद्धान्तमें कर्म कहा गया है। उनके आत्म-प्रदेशोंमें भा परमाणुओंको जीव ग्रहण करता है उन्हें ही जैन सिद्धान्तमें कर्म कहा गया है। उनके आत्म-प्रदेशोंमें आ परमलको प्रक्रियाका नाम अन्नव है, और इस मेलके द्वारा जो शक्तियां व आत्म-स्वरूपकी विकृतियां उत्पन्न होती हैं उनका नाम बन्च है। कर्म-बन्चको इसी प्रक्रियाको विध्वत् समझाना जैन कर्म-सिद्धान्तका विध्य है।

जैन-साहित्यमें वर्म-सिद्वान्तका सबसे प्राचीन प्रतिपादन पूर्वोमें किया गया था । जैन-धर्मके अन्तिम तीर्यकर भगवान् महावीरने जो उपदेश दिया उसको उनके गणधरों व साक्षात् शिष्योंने वारह अंगोंमें विभवत किया । इन्हें ही दादशांग श्रुत या जैनागम कहा जाता है । वारहवें श्रुतांगका नाम दृष्टिवाद है और उसीके भीतर विद्यमान चौदह खण्डोंका नाम 'पूर्व' हैं। वे पूर्व इस कारण कहलाये कि भगवान् महावीरने उन्हींका सर्वप्रयम उपदेश दिया था । नाना उल्लेखोंपरसे यह भी अनुमान किया जाता है कि उनमें भगवान् महावीरसे भी पूर्वके तीर्यकरों द्वारा उपदिष्ट सिद्वान्तोंका समावेश किया गया था, और इसीलिए वे पूर्व कहलायें । दुर्भान्यसे वे पूर्व नामक ग्रन्थ कालक्रमसे विनष्ट हो गये । तथापि जैन-समाजके दिगम्बर और स्वेताम्बर ये दोनों सम्प्रदाय इस सम्बन्त्वमें एकमत हैं कि उक्त १४ पूर्वोमें दूसरा पूर्व आग्रायणीय नामक था और उसीके भीतर कर्म-सिद्धान्तका सूक्ष विवेचन किया गया था । उसीके आधारसे पत्रचात्कालमें दिगम्बर सम्प्रदायके क्रमशः पट्खण्डागम व उनकी धवला टीका, कपायप्रामृत् और उसकी चूणि व जयववला टीका, गोम्मटसार व उसकी टीकाएँ तथा प्राकृत व संस्कृत पञ्चसंग्रह नामक ग्रन्योंको रचना हुई, तथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह तथा उनके कर्म-ग्रन्थोंका निर्माण हुआ।।

प्रस्तुत पञ्चसंग्रह नामक ग्रन्थ कर्म-सिद्धान्तकी उक्त दिगम्बर परम्पराकी एक विशिष्ट रचना है, को हाल ही प्रकाशनें काई है। उसके पाँच प्रकरणों के नाम हैं—जीवसमास, प्रकृति-समुत्कीर्तन, कर्मस्तव, खतक और सत्तरी। इनमेसे प्रथम तीन अधिकारों के नाम तो उनके विषयको सूचित करनेवाले हैं, किन्तु शतक और सत्तरी विषयको नहीं, किन्तु विषयको प्रतिपादन करनेवाली मूल सौ और सत्तर गाथाओं को देखकर रख दिये गये हैं। यथार्थत: ये नान मूल ग्रन्थमें पाये भी नहीं जाते। शतकको प्रथम मूलगाथामें कहा गया है कि यह वन्ध-समास प्रकरण संक्षेप रूपसे कर्मप्रवाद नामक श्रुतसागरका निस्यन्दमात्र वर्णन किया गया है। इसी प्रकार सत्तरीकी प्रथम मूलगाथामें कर्ताने कहा है कि मैं यहाँ वन्धोदय व सत्त्व प्रकृति-स्थानों को दृष्टिवादके निस्थन्द रूप संक्षेपसे कहता हूँ तथा ७१ वीं मूलगाथामें कहा है कि मैंन उक्त विषयका प्रतिपादन उस दृष्टिवादके श्राधारसे किया है जो दुर्गमनीय, निपृण, परमार्थ, रुचिर और वहुमङ्की युवत हैं।

स्वेताम्वर पञ्चसंग्रहमें भी अन्तिम दो प्रकरणों के नाम ये ही शतक और सत्तरी पाये जाते हैं। उसके प्रथम तीन प्रकरणों के नाम सत्त्वकर्मप्राभृत, कर्मप्रकृति और कपायप्राभृत च्यान देने योग्य हैं। दिगम्बर परम्परामें कपायप्राभृत गुणघर आचार्यकृत गायात्मक रचना है और उसमें रागद्देपात्मक बन्चहेतुओं का ही प्रक्रिय किया गया है। पट्खण्डागमकी धवला टीकाके अनुसार दृष्टिवादके द्वितीय पूर्व आग्रायणीयके पाँचवें अधिकारका नाम व्यवनल्लिश्च या और उसके २० पाहुड़ोंमेंसे चतुर्य पाहुड़का नाम या कर्म-प्रकृति। इसी कर्म-प्रकृति पाहुड़के अन्तर्गत कृति, वेदना आदि २४ अधिकार थे जिनका संक्षेप परिचय पट्खंडागम व उसको धवला टीकामें कराया गया है और उसे संतकम्मपाहुड़ भी कहा गया है। इस प्रकार जहाँ तक कर्म- सिद्धान्तका सम्बन्ध है, न केवल विषयकी दृष्टिसे किन्तु अपने प्राचीनतम ग्रन्थोंके नामों तकमें दिगम्बर और क्वेताम्बर सम्प्रदायोंके वीच कोई विशेष भेद नहीं पाया जाता।

प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके पाँचों अविकारों में मूल गाथाओं को संख्या ४४५ तथा भाष्यगाथाओं की संख्या ८६४ कुल १३०९ दिलाई देती है। प्रथम दो अविकारों में भाष्यगायाएँ नहीं हैं, तथा दूसरे प्रकरण प्रकृति- चमुत्कीर्तनमें गायाएँ केवल १० ही हैं, किन्तु कर्म प्रकृतियों को गिनानेवाला वहुत-सा अंश प्राकृत गद्यमें हैं, जो पट्लंदागमके प्रयम खंड जीवट्टाणकी प्रकृति-समुत्कीर्तन नामक प्रथम चूलिकासे प्राय: जैसेका-तैसा उद्यृत किया गया है और अविकारका नान भी वही है। समस्त रचना गोम्मटसारसे भी खूब मेल खाती है। गोम्मटसारका भी दूसरा नान पञ्चसंत्रह है। वहाँ भी जीवकाण्डकी प्रथम गाथामें 'जीवस्य परूवणं वोच्छं' रूपसे अधिकारके विपयका निर्देश किया गया है जो इस संग्रहमें भी जैसाका तैसा पाया जाता है। उसी प्रकार कर्मकाण्डके आदिमें 'पयिद्धसमुद्धित्तणं वोच्छं' रूपसे जैसी अविकारकी सूचना की गई है ठीक वैसी ही यहाँपर पाई जाती है। गोम्मटसारका तीसरा अधिकार 'वंषुदयसत्तज्ञतं ओघादेसे थवं वोच्छं' इस

#### प्रधान सम्पादकोंका वक्तव्य

प्रकार कर्मस्तव अधिकारकी सूचनासे प्रारंभ होता है और यहाँ 'वंघोदयसंतज्य' ने क्लामि थवं जिस्हित हस प्रतिज्ञा वाक्यके साथ। चतुर्थ अधिकार कर्मकाण्डकी ७८५ वीं गाथामें 'पयंद्वेग ति होते वो क्लं के प्रतिज्ञा-वाक्यसे प्रारम्भ होता है, और यहाँ 'जं पक्चइसो बंघो हवइ'। पाँचवाँ प्रकरण दोनों है कि प्रकृत क्यवस्थित रीतिसे मेल नहीं खाता। गोम्मटसारकी कुल गाथा संख्या १७०५ है, जिनमें की बहुत-सीं, विश्वितः प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके आदिके दो-तीन भागों में क्रमबद्ध जैसीकी तैसी पाई जाती हैं। यही कारण है कि इसके संस्कृत टोकाकार सुमितकीर्तिने अपनी पृष्पिकाओं इसे गोम्मटसार व लघुगोम्मटसार सिद्धांतके नामसे उल्लिखित किया है। जो भी हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गोम्मटसार और प्रस्तुत पञ्चसंग्रहमें असाधारण मेल है। बीस प्रख्पणाओं द्वारा जीव समास निख्ण इन दोनों समान है।

गोम्मटसारके कर्ता नेमिचंद्र सिद्धांत-चक्रवर्ती और उसका रचना-काल १०वीं शतीके सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके कर्ता और उनके रचनाकालका कोई निश्चय नहीं पाया जाता । प्रस्तुत ग्रंथकी भूमिकामें सम्पादकने कल्पना की है कि इसकी एक गाथा धवला टीकामें भी पाई जाती है, इस-लिए इसकी रचना जससे पूर्वकालकी होनी चाहिए, तथा कर्मप्रकृतिके कर्ता शिवशर्म ही श्वेतास्वर पञ्चसंग्रह अंतर्गत शतकके रचयिता भी माने जाते हैं, [अतः उसका रचनाकाल इसकी पूर्वाविध कहा जा सकता है, और इस प्रकार इसकी रचना विक्रमकी ५वीं और ८वीं शतीके मध्यवर्ती कालमें हुई है। किन्तु पूर्वोक्त समस्त ग्रन्थ-परम्पराके प्रकाशमें यह कल्पना निर्णायक नहीं मानी जा सकती। विषयकी दृष्टिसे सम्पादकने हमारा घ्यान इसकी कुछ गाथाओंको ओर आकर्षित किया है। इसके प्रथम अधिकारकी गाथा १०२-१०४ में द्रव्यवेदोंकी विपरीतताका उल्लेख किया गया है, जबकि धवलाकारने स्पष्ट कहा है कि वेद अन्तर्मुहूर्तक नहीं होते, क्योंकि जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त एक ही वेदका उदय पाया जाता है। यही बात अमितगतिने अपने संस्कृत पञ्चसंग्रहकी गाथा १९१ में कही है। उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके प्रथम प्रकरण १९३ की गाथामें सम्यग्दृष्टि जीवकी छह अधस्तन पृथिवियों, ज्योतिषी, वाणव्यंतर और भवनवासी देवों तथा समस्त स्त्री पर्यायोंके अतिरिक्त बारह मिध्यावादोंमें भी इत्पत्तिका निषेघ किया गया है। किन्तु धवला और गोम्मट-सारमें एक ही प्रकारसे उक्त निरूपण किया गया है जिसमें वारह मिथ्यावादका कोई उल्लेख नहीं है। यथार्थतः ये दोनों प्रकरण उक्त रचनाको धवलासे पूर्वकी नहीं, किन्तु उससे पश्चात्कालीन इंगित कर रहे हैं। धवलाकारने अपने पूर्ववर्ती सिद्धान्त ग्रन्थोंका पत्रत्र स्पष्ट उल्लेख किया है। यदि यह पञ्चसंग्रह उनके सम्मुख होता तो कोई कारण नहीं कि वे उसका उल्लेख न करते, विशेषतः वीस प्ररूपणाओं प्रसंगमें जहाँ उन्हें शंका-समाधान रूपमें कहना पड़ा है कि उनके निर्देश सूत्रोमें नहीं हैं। अन्य किन्हीं रचनाओंमें भी इस ग्रन्थका उल्लेख प्रकाशमें नहीं आया। संस्कृत पञ्चसंग्रहके कर्ता अमितगतिके सम्मुख कोई पूर्व-रचित पञ्चसंग्रह अवश्य था, जिसके अन्तिम दो प्रकरणोंके नाम शतक और सत्तरी थे। यह बात माने बिना जनके द्वारा स्वीकार किये गये इन नामोंकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वहाँ स्वयं इन प्रकरणोंमें सी और सत्तर पद्योंसे अधिक पाये जाते हैं। सम्भव है प्रस्तुत पञ्चसंग्रहका मूलगाथा भाग हो उनके सम्मुख रहा हो । यदि यह बात ठीक हो तो इसके मूलरचनाकी उत्तरावधि वि० सं० १०७३ सिद्ध होती है, क्योंकि यही उस संस्कृत पंञ्चसंग्रहकी रचनाका काल है । किन्तु इन दोनों रचनाओंमें जो अनेक भेद पाये जाते हैं, जिनका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादकने अपनी भूमिकामें किया है, उन्हें देखते हुए यह वात भी सर्वथा सन्देहके परे नहीं कही जा सकती। इस प्रकार इस रचनाका काल-निर्णय अभी भी विशेष अध्ययनकी अपेक्षा रखता है। हो सकता है कि मूलत: ये पाँचों प्रकरण पृथक् स्वतन्त्र गाया-संग्रह थे, जिन्हें एकत्र कर व अन्य कुछ गाथाएँ जोड़कर भाष्यकारने पञ्चसंग्रह नामसे प्रगट किया हो । इस सम्बन्धमें यह भी विचार-णीय है कि जब पूर्वों व पाहुड़ोंकी परम्परामें पट्खण्डागम व धवला टीकाके काल तक कर्मसिद्धान्तका विवेचन बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और वन्ध विघान इन चार अधिकारों द्वारा हो किया जाता रहा, तब यह पाँच अधिकारों-की परम्परा कव कहाँसे चल पड़ी।

#### पञ्चसंग्रह

पञ्चसंग्रहका यह सर्व-प्रथम प्रकाशन है और उसमें उस समस्त साहित्यका समावेश कर दिया गया है जो मूल संग्रहके आश्रयसे निर्मित हुआ है। इसमें मूल और भाष्य गाथाओं के अतिरिक्त १७वीं शतीमें सुमितकीर्ति द्वारा रिचत टीका भी है, एक प्राकृत वृत्ति भी है तथा श्रीपालसुत उड्डकृत संस्कृत पञ्चसंग्रह भी है। मूलका पाठ हिन्दी अनुवाद, पादिष्पण तथा गाथानुक्रमणी व भूमिका परिश्रमसे तैयार किये गये हैं, जिसके लिए हम इसके सम्पादक पं० हीरालाल शास्त्रीको हृदयसे धन्यवाद देते हैं। इस प्रकाशनके लिए ज्ञानपीठके अधिकारी अभिनन्दनीय हैं। इस ग्रन्थके द्वारा जैन कर्म-सिद्धान्तके अध्ययनको और भी अधिक गित मिलेगी, ऐसी आशा है।

श्रोलापुर १४-६-६० हीरालाल जैन, आ० ने० उपाध्ये प्रधान सम्पादक

#### सम्पादकीय वक्तव्य

पन्द्रह वर्षसे भी अधिक हुए, जब मुझे प्राकृत पञ्चसंग्रहकी मूल प्रति ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन ज्यावरसे प्राप्त हुई और तभी मैंने उसकी प्रतिलिपि कर ली। उसके पश्चात् अन्य कार्योमें ज्यस्त रहनेसे इच्छा रहनेपर भी मैं उसका अनुवाद प्रारम्भ नहीं कर सका। दिनाङ्क ८-३-५३ को अनुवाद करना प्रारम्भ किया, पर वह भी लगातार चालू नहीं रह सका और बीच-बीचमें ज्यवधान पड़ता रहा। अन्तमें सन् १९५७ के दिसम्वरमें वह पूरा किया जा सका और उसके पश्चात् वह प्रकाशनार्थ भारतीय ज्ञानपीठ काशी-को सौंप दिया गया। सम्पादक-मण्डलको स्वीकृति मिल जानेपर ग्रन्थ प्रेसमें दे दिया गया। इसी समय पञ्च-संग्रहकी अधूरी संस्कृत टीका हस्तगत हुई और उसके प्रकाशनार्थ भी सम्पादक-मण्डलको लिखा गया। उसके भी प्रकाशनकी स्वीकृति मिलनेपर मूल और अनुवादके साथ नवमें फामसे उसका छपना प्रारम्भ कर दिया गया। इसी बीच प्राकृतवृत्तिको प्रति आमेरके भण्डारसे और डड्डाकृत संस्कृत पञ्चसंग्रहको प्रति ईड्रके भण्डारसे प्राप्त हुई। दोनोंको उपयोगिता समझकर उनके भी प्रकाशनार्थ सम्पादक-मण्डलने स्वीकृति दे दी और अनुवादके अन्तमें दोनोंको सृद्रित करनेका निर्णय किया गया। फलस्वरूप १८ मासमें यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मुद्रित हो सका है। इस प्रकार पूरे पन्द्रह वर्षके पश्चात् पञ्चसंग्रहके सानुवाद-प्रकाशनकी भावना पूर्ण हुई। इसके लिए मैं भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक, संचालक और सम्पादक-मण्डलका आभारी हुँ।

ग्रंथके सम्पादनमें पहले मूलगाथा दी गई है, उसके नीचे संस्कृत टीका (जहाँसे वह उपलब्ध हुई) और उसके नीचे हिन्दी अनुवाद दिया गया है। अमितगितकृत मुद्रित मूल-संस्कृत पञ्चसंग्रहके जो क्लोक मूल गाथाके छायानुवाद रूप हैं, उन्हें गाथारम्भमें रोमन अङ्कोंके द्वारा टिप्पण-अङ्क देकर टिप्पणीमें सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। दूसरे ग्रन्थोंमें पायी जानेवाली या समता रखनेवाली गाथाओंके ऊपर हिन्दी अङ्कोंमें टिप्पण-अङ्क देकर उसके नीचे टिप्पणीमें स्थान दिया गया है। तदनन्तर प्रतियोंमें प्राप्त होनेवाले पाठ-भेदों-को (+) इत्यादि प्रकारके चिह्न-विशेष देकर टिप्पणीमें स्थान दिया गया है। इन तीनों प्रकारकी टिप्पणियोंमें से प्रथम प्रकारकी टिप्पणीको ग्रन्थारम्भसे लेकर ग्रन्थ-समाप्ति तक चालू रहनेके कारण प्रथम स्थान देना उचित समझा गया है।

संस्कृत टीका-गत जो पद्य जिस ग्रन्थके रहे हैं, उनकी सूचना टिप्पणीमें यथास्थान कर दी गई है। उड्डाकृत संस्कृत पञ्चसंग्रहमें जो टिप्पणियों दी गई हैं, वे सब आदर्श प्रतिके हासियेपर लिखी हुई प्राप्त हुई हैं। प्रतिकी प्राचीनता, लेखनकी समता और अर्थ-बोधकी सरलता आदि कई वातें ऐसी हैं जो हमें यह कहनेके लिए प्रेरित करती हैं कि इन टिप्पणियोंको स्वयं ग्रन्थकार श्री डड्डाने ही लिखा है।

पञ्चसंग्रह जैसे प्राचीन एवं दुर्गम ग्रन्थके अनुवादका काम कितना किठन रहा है, यह उसके अभ्या-सियोंसे छिपा न रहेगा। मैंने शक्ति-भर पूरी सावधानी रखी है, फिर भी यदि कहीं कोई चूक रह गई हो, तो विद्वान् पाठकोंसे निवेदन है कि वे उसका सुधार कर लेवें और उससे मुझे सूचित करें।

किसी भी ग्रन्थकी प्रस्तावना लिखनेका कार्य अनुवादसे अधिक किन होता है। फिर जिसके कर्ता आदिका पता न हो, और दि॰ श्वे॰ दोनों सम्प्रदायोंमें मान्य रहा हो, तथा जिसपर दोनों सम्प्रदायके आचार्योने स्वतन्त्र चूणि और टीका-टिप्पण आदि लिखे हों, जसकी प्रस्तावना लिखनेका कार्य तो और भी अधिक गुरुतर एवं समय-साध्य होता है। उसके लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री अपेक्षित है। मेरे लिए समय और साधन दोनोंकी कमी रही है, इसलिए चाहते हुए भी मैं उन सब बातोंपर प्रकाश नहीं डाल सका हैं, जिनपर कि उसकी आवश्यकता थी। फिर भी कुछ महत्त्वपूर्ण बातोंकी मैंने प्रस्तावनामें चर्चा की है और आशा करता हैं कि इस विषयके अधिकारी विद्वान् अपेक्षित सभी मुख्य बातोंपर अनुसन्धान करेंगे और उसे

पाठकोंके सामने रखेंगे। खास तौरसे वे 'पञ्चसंग्रहकार कौन हैं, उनका समय क्या रहा,' इस महत्त्वपूर्ण प्रवनके समाधानके लिए अपनी अनुसन्धान-प्रवृत्तिको आगे बढ़ावें, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। प्रस्तावनाके लिए ग्रन्थको और आगे रोकना मैंने उचित नहीं समझा और इसलिए जैसी भी सम्भव हो सकी है, वैसी लिखकर उसे पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करना ही उचित समझा है।

प्रतियोंकी प्राप्तिके लिए मैं श्री ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन न्यावर, दि० जैन पंचायती मन्दिर, खजूर मस्जिद दिल्ली, दि० जैनशास्त्र-भण्डार ईडर और श्रीमहावीर-शास्त्र-भण्डार जयपुरके संचा-लकों और न्यवस्थापकोंका आभारी हूँ, जिन्होंने कि अपने-अपने भण्डारोंसे अलम्य प्राचीन प्रतियाँ प्रस्तुत संस्करणके लिए भेजी हैं। पं० परमानन्दजी शास्त्रीने भी अपनी हस्तिलिखित मूल प्रति और प्राकृतवृत्ति मिलानके लिए दी, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ।

ग्रन्थके अधिकार-विभाजनमें श्री पं॰ कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्त-शास्त्रीने समय-समयपर समुचित परामर्श दिया और संस्कृत टीकांके भी साथमें प्रकाशनार्थ प्रेरणा दी, इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। ग्रन्थ-गत अनेक संदिग्य पाठोंके निर्णय करनेमें तथा अनुवाद-सम्बन्धी कितनी ही गृत्थियोंके सुलझानेमें श्री॰ पं॰ फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीका सदैवकी भाँति पूर्ण साहाय्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। सिद्धान्त ग्रन्थोंके गहरे अभ्यासी श्री॰ त्र॰ रतनचन्द्रजी नेमिचन्द्रजी सहारनपुरसे भी समय-समयपर समुचित सूचनाएँ मिलती रही हैं, और श्री॰ पं॰ महादेवजी चतुर्वेदी, व्याकरणाचार्य काशीसे अनेक संदिग्ध पाठोंके संशोधनमें भरपूर सहयोग मिला है; एतदर्थ मैं उनका भी आभारी हूँ।

ग्रन्थ-मुद्रणके समय प्रूफ़-संशोधनार्थ मुझे भारतीय ज्ञानपीठ काशीमें तीन वार लम्बे समय तक ठहरना पड़ा। उस समय मेरी सुख-सुविधा एवं मुद्रण आदिकी समुचित व्यवस्था करनेमें ज्ञानपीठके व्यवस्थापक और उनके स्टाफके समस्त सदस्योंका जो प्रेममय व्यवहार रहा है, उसके लिए मैं किन शब्दोंमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर्छ। सन्मित-मुद्रणालयके कम्पोजीटर्स और कर्मचारियों तकका मेरे साथ मधुर व्यवहार रहा है, इसके लिए मैं उन सवका आभारी हूँ।

श्रावक-शिरोमणि श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित एवं सौ० श्री रमारानी द्वारा संचालित यह भारतीय ज्ञानपीठ अपने पवित्र सदुद्देश्योंकी पूर्तिमें उत्तरोत्तर अग्रेसर रहे, यही अन्तिम मङ्गल-कामना है।

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी २९-४-६०

—हीरालाल शास्त्री सादूमल ( झाँसी )

#### प्रस्तावना

#### मुलग्रन्थ प्रति-परिचय

म्रा यह प्रति श्री ऐलक पन्नालाल दि॰ जैन सरस्वती भवन व्यावरकी है। प्राकृत पञ्चसंग्रहकी जितनों भी प्रतियाँ हमें मिल सकीं, जनमें यह सबसे प्राचीन है और अत्यन्त शुद्ध भी है। हमने इसीको आधार बनाकर पञ्चसंग्रहकी प्रतिलिपि की, अतः यह हमारे लिए आदर्श-प्रति रही है।

इस आदर्श-प्रतिका आकार १३ × ५ इंच है। पत्र-संख्या ७५ है। पत्रके प्रत्येक पृष्ठपर पंक्ति-संख्या १० है और प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर-संख्या लगभग ५० के है। इस प्रकार पञ्चसंग्रहकी समस्त गाथाओं, अंक-संदृष्टियों और गद्यांशोंका क्लोक-प्रमाण लगभग ढाई हजार है।

प्रतिके प्रथम पत्रके ऊपरी पृष्ठपर 'पंचसंग्रह ग्रंथ, दिगम्बर जैन मन्दिर गोजगढ़, राज सवाई जैपुर' लिखा है। प्रतिके अन्तमें लेखक-प्रशस्ति इस प्रकार पाई जाती है—

"संवत् १५३७ वर्षे आपाढ् सुदि ५ श्रीमूलसंघे नंद्याम्नाये वलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दा-चार्यान्वये भट्टारकश्रीपद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीजिनचन्द्रदेवास्तिच्छ्ण्यमुनिश्री-भुवनकीत्तिस्तदाम्नाये खंडेलवालान्वये राजकागोत्रे साधु थेल्हा तद्भार्या थेल्हिसरी, तत्पुत्रास्त्रयो घीरा दान-पूजातत्पराः साधु नापा, द्वितीय माणा, तृतीय पेता । नापा-भार्या गोगल, तत्पुत्र दासा । एतेषां मध्ये साधु नापाख्येन इदं ग्रन्थं लिखाप्य वाई गूजरिजोगु दत्तं विद्वद्भिः पठ्यमानं चिरं नंदतु ॥०॥श्री॥"

जक्त प्रशस्तिसे सिद्ध है कि यह प्रति ४८० वर्ष प्राचीन है। इसे खंडेलवाल-वंशीय एवं रांवका-गोत्रीय नापासाहुने लिखवाकर किसी ब्रह्मचारिणी बाई गूजरिजोगुके पठनार्थ प्रदान किया है। नापासाहुने अपने जन्मसे किस नगर या ग्रामको पवित्र किया, इस बातका पता जक्त प्रशस्तिसे नहीं लगता है। संभव है कि प्रशस्तिमें दी गई भट्टारक-परम्पराकी विशेष छान-बीन करनेपर नापासाहुकी जन्म-भूमि आदिका कुछ पता लग जावे।

व यह प्रति भी श्री ऐलक पन्नालाल दि॰ जैन सरस्वती भवनकी है। उपलब्ध प्रतियोंमें प्राचीनताकी दृष्टिसे इसका दूसरा स्थान है और यह भी पूर्व प्रतिके समान शुद्ध है। हाँ, प्राकृत भाषा-सम्बन्धी अनेक पाठ-भेद इसमें पाये जाते हैं, जिन्हें हमने यथास्थान टिप्पणमें व संकेतके साथ दिया है। दोनों प्रतियोंमें एक मौलिक अन्तर है। शतक-प्रकरणकी गाथा नं॰ ६ आदर्शप्रतिमें नहीं है, जबिक वह इस प्रतिमें तथा इसके अतिरिक्त उपलब्ध अन्य अनेक प्रतियोंमें पाई जाती है।

इस प्रतिका आकार लेना हम भूल गये। पत्र-संख्या १०६ है। पत्रके प्रत्येक पृष्ठपर पंक्ति-संख्या १० है और प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर-संख्या ३४-३५ के लगभग है। इस प्रतिमें ग्रन्थ-समाप्तिकी सूचना करते हुए निम्न गद्य-सन्दर्भ भी पाया जाता है—

"इति पंचसंग्रहः समाप्तः ॥ श्री ॥ ★ ॥ वासपुधत्तं त्रयाणामुपरि नवानां मध्यं ४-५-६-७-८-९॥ श्री क्वित्तिसमाप्तौ चेति दृश्यते ॥७।८॥ अंतःकोडाकोडिसंज्ञा सागरोपमैककोट्युपरि कोटोकोटीमध्यं । अन्तः-कोडाकोडिसंज्ञा गोमटसारटीकायां समयूणकोडाकोडिप्पहुदि समयाहियकोडि ति ॥"

इस गद्य-सन्दर्भमें किसी पाठकने तीन वातोंकी जानकारी दी है—पहली वातमें वर्पपृथक्त्वका प्रमाण वतलाया है कि तीन वर्षसे ऊपर और नौ वर्पसे नीचेके मध्यवर्ती कालको वर्पपृथक्त्व कहते हैं। दूसरी वात 'इति' शब्दके सम्बन्धमें वतलाई है कि इति शब्दका प्रयोग कहीं 'समाप्ति' के अर्थमें भी देखा जाता है। तीसरी वात जो वतलाई गई है, वह एक सैद्धान्तिक मत-भेदको व्यक्त करती है। एक मतके अनुसार एक सागरोपम कोटि वर्पसे ऊपर और एक सागरोपम कोटाकोटि वर्पसे नीचेके कालको 'अन्तःकोडाकोडी' कहते हैं। किन्तु गोम्मटसारकी टीकामें एक समयाधिक कोटिवर्पसे लेकर एक समय-कम कोटाकोटिवर्प तकके कालको अन्तः-कोडाकोडी कहा गया है।

इसके पश्चात लेखकने अपनी प्रशस्ति इस प्रकार दी है-

"॥श्री॥ संवत् १५४८ वर्षे बासो सुदि ३ शनौ सागवाडाशुभस्थाने श्री आदिनाथ चैत्यालये श्री मूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्री विजयकीत्ति तिच्छिष्य आ० श्री अभयचन्द्रदेवाः तिच्छिष्य मु० महीभूषणेन कर्मक्षयार्थ स्वयमेव लिखितं ॥ छ॥ शुभं भवतु ॥"

॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥

इस प्रशस्तिमें लेखकने प्राय: सभी आवश्यक वातोंकी जानकारी दे दी है। तदनुसार यह प्रति आजसे ४६९ वर्ष पूर्वकी लिखी हुई है। इसके लेखक मुनि महीभूषणने सागवाड़ाके थ्री आदिनाय चैत्यालयमें वैठकर कर्म-झयके लिए स्वयं ही अपने हायसे इसे लिखा है। इस दृष्टिसे इस प्रतिका महत्व वहुत अधिक है कि वह एक मुनिके हाथसे लिखी हुई है और उस समय—जब कि जीवराज पापड़ीलाल जैसे सम्पन्न गृहस्य सहस्रों जैन पूर्तियोंके निर्माण और प्रतिष्ठापनमें लग रहे थे, तब एक साधु कर्म-सिद्धान्तके एक प्राचीन ग्रन्थको लिखकर कर्म-झयके लिए अपनी आत्म-सावनामें संलग्न थे। आज भी यह अनुकरणीय है।

उक्त प्रशस्तिके पश्चात् भिन्न वर्णकी स्याही और वारीक कलमसे लिखा है-

"मुनिश्रीरिवभूषणस्तिच्छिष्य ब्रह्मगणजीय्णोरिदं पुस्तकं ॥"

तत्पश्चात् भिन्न कलमसे 'व्र० वछराज' लिखा है। तदनन्तर इसके नीचे अन्य स्याही और अन्य कलमसे लिखा है—

"इदं पुराणं आचार्य श्री रामकीत्तिको छै"

ऊपरके इन उल्लेखोंसे पता चलता है कि मुनि महीभूपणके पश्चात् उक्त प्रति मुनि श्री रिवभूपणके शिष्य ब्रह्मगण जिप्णुके पास रही है। उदनन्तर ब्र॰ वच्छराजजीके अधिकारमें रही है, जो कि अपना नाम तक भी शुद्ध नहीं लिख सकते थे। उनके पश्चात् यह प्रति 'श्री रामकीति' के पास रही है। उनके ज्ञान और भावनाका अनुमान इस जरा-सी पंक्तिसे ही हो जाता है कि वे पंचसंग्रह जैसे कर्म-सिद्धान्तके ग्रन्यको एक पुराण ही समझते हैं और इसपर अपना अधिकार वतलानेके लिए स्वयं ही अपने आपको "आचार्यश्री" वतलाते हुए "रामकीत्तिको छैं" लिख रहे हैं। ये आचार्य नहीं, किन्तु कोई ऐसे भट्टारक प्रतीत होते हैं, जिन्हें उक्त पंक्तिके प्रारम्भिक 'इदं' पदका 'अस्ति' क्रियाके साथ सम्बन्य जोड़ने और पद-विभक्तिको शुद्ध लिखने-का भी संस्कृत ज्ञान नहीं था।

उपरि-निर्दिष्ट दोनों प्रतियों के बितिरक्त हमें जयपुर-शास्त्र भण्डारकी दूसरी दो और प्रतियां भी श्री कस्तू रचन्द्रजी काशलीवालकी कृपासे प्राप्त हुई, जो कि ऐलक सरस्वती भवनकी प्रतियों के वादकी लिखी हुई हैं। इनमें प्रायः वे ही पाठ उपलब्ध हुए, जो कि ऊपरकी दोनों प्रतियों में पाये जाते हैं। किन्तु अपेक्षाकृत ये दोनों प्रतियाँ कुछ स्यलोंपर अशुद्ध लिखी दृष्टि-गोचर हुई, अतएव उनके साथ प्रेस-कापोका मिलान करनेपर भी उनके पाठ-भेद देना हमने आवश्यक नहीं समझा और इसीलिए उन प्रतियोंका कोई परिचय भी नहीं दिया जा रहा है।

#### संस्कृत टीका प्रतिका परिचय

द यह प्रति श्रीदि॰ जैन पंचायती मन्दिर खजूर मिल्जिद दिल्लीके प्राचीन शास्त्र-भण्डारकी है। यद्यपि यह प्रति बत्यन्त जीर्ण-बीर्ण और खिण्डत है, तथापि उक्त शास्त्रभण्डारके संरक्षकोंने उसका जीर्णोद्धार करके उसे पढ़ने और प्रतिलिपि करनेके योग्य बना दिया है। वर्तमान प्रतिमें प्रारम्भके दो पत्र तथा १८१ और १९४ का पत्र तो विलकुल ही नहीं हैं, १८२ वाँ पत्र आवा है और २४-२५वाँ पत्र खिण्डत एवं गलित है तथा बीचके कितने ही पत्रोंमें पानी लग जानेके कारण स्थाही फैल गई है। इस प्रतिके अन्तमें पत्र-संख्या यद्यपि २०१ दी हुई है तथापि उसकी प्रतिलिपि करते समय ज्ञात हुआ कि प्रारम्भसे लेकर ५४वें पत्रके उत्तरार्वकी १३वीं पंक्ति तक तो पञ्चसंग्रहकी केवल मूल गाथाएँ ही लिखी गई हैं, टीकाका प्रारम्भ तो इस पत्रके उत्तरार्वकी १३वीं पंक्तिक 'खीयंति ॥३३॥ च्छ्वासाः ४ प्रत्येकशरीरं'से होता है। इस स्थलको देखते

**भ**स्ताचना १३

हुए यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इस प्रतिके लेखकको भी प्रस्तुत टोका प्रारम्भसे नहीं प्राप्त हुई है, प्रत्युत मूल पञ्चसंग्रह और उसकी संस्कृत टोकाको खण्डित प्रतियाँ ही प्राप्त हुई हैं और लेखकने उसकी पूर्वापर छान-ग्रीन किये विना ही प्रतिलिपि करते हुए एक ही सिलसिलेसे पत्रोंपर अङ्क-संख्या डाल दी है।

पत्र ५४के जिस स्थलसे टीकाका 'प्रत्येकशरीर' अंश प्रारम्भ होता है, वह यह सूचित करता है, कि इस प्रतिके लेखकके सामने प्रस्तुत टीकाका प्रारम्भिक अंश नहीं रहा है। गहरी छान-बीनके वाद ज्ञात हुआ कि टीकाका जो अंश उपलब्ध हो रहा है, वह पञ्चसंग्रहके तीसरे कर्मस्तवको ४० वीं गाथाके चतुर्थ चरणका टीकांश है। इस प्रकार यह निष्कर्प निकला कि पञ्चसंग्रहके समग्र प्रथम, द्वितीय प्रकरणोंकी, तथा तृतीय प्रकरणांकी प्रारम्भसे लेकर ४० गाथाओंकी टीका अनुपलब्ध है। फिर भी यह उचित समझा गया कि जहांसे भी टीका उपलब्ध है, वहाँसे ही मुद्रित कर देना चाहिए। अन्यथा कालान्तरमें यह अवशिष्ट अंश भी नए हो जावेगा।

उपलब्ध प्रतिका आकार ८३ × ४% इञ्च है। पत्र-संख्या २०१ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्तिसं० पत्र ५५ तक १६ और आगे १५ है। प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर-संख्या ५०-५२ है। यदि प्रारम्भकी अप्राप्त टीकाके पत्रोंकी संख्या ५४ ही मान ली जाय तो प्रस्तुत टीका १० हजार इलोक प्रमाण सिद्ध होती है। इसमेंसे यदि मूल ग्रन्थकी गाथाओंका लगभग दो हजार प्रमाण कम कर दिया जावे, तो टीका परिमाण आठ हजार क्लोक-प्रमाण ठहरता है। प्रस्तुत प्रतिके अन्तमें निम्न पुष्पिका पाई जाती है—

"सं० १७११ वर्षे शाफे १५७६ प्रवर्तमाने आश्विन सुदि ९ सोमवासरे श्रीपट्टणानगरे चतुर्मासि कृता।

श्रेयोऽर्थ कल्याणमस्तु ।"

प्रतिके इस लेखनकालसे ज्ञात होता है कि यह टीका-प्रति टीका-रचनाके ठीक ९१ वर्षके वाद लिखी गई है। यद्यपि लेखक या लिखानेवालेका इसमें कोई उल्लेख नहीं है तथापि 'चतुर्मासि' कृता पदसे यह अवश्य ज्ञात होता है कि किसी अच्छे ज्ञानी साधु, भट्टारक या ब्रह्मचारीने पटना नगरमें किये हुए चौमासेमें इसे लिखा है। इस प्रतिके अक्षर अत्यन्त सुन्दर हैं और प्रायः सभी संदृष्टियोंकी रेखाएँ लाल स्याहीसे खींची गई हैं।

इस टीका-प्रतिको देखते हुए ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस प्रतिके लिखे जानेके परचात् किसी विद्वान्ने उसे पढ़ा है और संशोधन भी किया है जो कि हासियेपर भिन्न स्याही और भिन्न कलमसे अंकित है।

#### प्राकृतवृत्ति-परिचय

संस्कृत-टीकाकी प्रशस्तिके पश्चात् परिशिष्ट रूपमें जो प्राकृत वृत्ति-सिहत मूल पंचसंग्रह मुद्रित (पृ० ५४७ई०) किया गया है, उसकी दो प्रतियाँ हमें उपलब्ध हुई—एक श्री कस्तूरचन्द्रजी काशलीवालकी कृपासे जयपुर शास्त्र-भण्डारकी और दूसरी पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी कृपासे—जिसपर कि ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन वम्बईकी मुहर लगी हुई है। इन दोनोंमें पहली बहुत प्राचीन है और दूसरी एक दम अर्वाचीन। वस्तुतः इसे नवीन हो कहना चाहिए, क्योंकि यह १५-२० वर्ष पूर्वकी ही लिखी हुई है और बहुत ही अशुद्ध है। इस प्रतिके लेखकने जिस प्राचीन प्रति परसे उसकी प्रतिलिप की, वह सम्भवतः बहुत ही अशुद्ध है। इस प्रतिके लेखकने जिस प्राचीन प्रति परसे उसकी प्रतिलिप की, वह सम्भवतः प्राचीन लिपिको ठीक पढ़ नहीं सका और इसीलिए उसकी प्रत्येक पंक्ति अशुद्धियोंसे भरी हुई है।

जयपुर-शास्त्र-भण्डारकी जो प्रति प्राप्त हुई, उसके आघारपर हो प्राकृत-वृत्तिकी प्रेस कापी की गई है। प्रतिलिपि करते हुए हमें यह अनुभव हुआ कि जहाँ एक ओर वह प्रति उपरिनिर्दिष्ट समस्त प्रतियोंमें सर्वाधिक प्राचीन है, वहाँपर उसकी लिखावट भी अति दुष्टह है। इसके लिखनेमें—खासकर नहीं पढ़े जा सर्वाधिक प्राचीन है, वहाँपर उसकी लिखावट भी अति दुष्टह है। इसके लिखनेमें—खासकर नहीं पढ़े जा सक्तेवाले सन्दिग्ध पाठोंके शुद्ध रूपकी कल्पना करनेमें हमें पर्याप्त परिश्रम करना पड़ा है, तथापि कितने ही सक्तेवाले सन्दिग्ध पाठोंके शुद्ध रूपकी कल्पना करनेमें हमें पर्याप्त परिश्रम करना पड़ा है, तथापि कितने ही स्थल संदिग्ध ही रह गये और उनके स्थानपर या तो [ ] इस प्रकारके खड़े कोष्ठकके भीतर कित्पत पाठ लिखा गया, अथवा (?) ऐसे गोल कोष्ठके भीतर प्रक्तवाचक चिह्न देकर छोड़ देना पड़ा। इस प्रतिका आकार १२ × ४५ इंच है और पत्र संख्या ९८ है। वेष्टन नं० १००४ है।

प्रतिके अन्तमें जो लेखक-प्रशस्ति पाई जाती हैं, वह इस प्रकार है-

"संवत् १५२६ वर्षे कातिक सुदि ५ श्रीमूलसंघे सरस्वती गच्छे वलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्रीपद्मनिन्दस्तत्पट्टे भ० श्रीपद्मनिन्दस्तत्पट्टे भ० श्रीपद्मनिन्दिसक्ष (शिष्य) मु० मदनकीत्तिस्तिच्छिष्य व्र० नर्रासंघ तस्योपदेशात् खण्डेलवालान्वये वाकुल्या वालगोत्रे सं पचाइण भार्या केलू तयो त्र जैता भार्या जैतश्री तयो: पुत्र जिणदास सं० पचाइणाख्येन इदं शास्त्रं लिखापितम् ।"

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि इस प्रतिको व० नर्रासहके उपदेशसे खण्डेलवाल वंशीय और वाकलीवाल-गोत्रीय संघी या संघपति पचाइणने लिखवाया।

प्राकृतवृत्तिके पश्चात् (पृ० ६६३ ई०) श्रीडड्ढाकृत संस्कृत पञ्चसंग्रह मृद्रित किया गया है। इसकी एक मात्र प्रति ईडरके शास्त्र-भण्डारसे प्राप्त हुई है जिसका वेष्टन नं० २१ है। इसका आकार १२ × ५ इञ्च है। पत्र-संस्था ९५ है। प्रति-पृष्ठ पंक्ति-संस्था १० और प्रति-पंक्ति अक्षर-संस्था ३५-३६ है। प्रति साधारणतः शुद्ध है, किन्तु पडिमात्रा और गुजराती टाइपकी अक्षर-वनावट होनेसे पढ़नेमें दुर्गम है। कागज वाँसका और पतला है। प्रतिके अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया है, तथापि वह लिखावट आदिकी दृष्टिसे, ३०० वर्षके लगभग प्राचीन अवश्य है।

#### पश्चसंग्रह-परिचय

समस्त जैन वाङ्मयमें पंचसंग्रहके नामसे उपलब्ध या उल्लिखित ग्रंन्थोंकी तालिका इस प्रकार है—

- (१) दि० प्राकृतपश्चसंग्रह—उपलब्ब सर्व पञ्चसंग्रहोंमें यह सबसे प्राचीन दि० परम्पराका ग्रन्थ है। मूल प्रकरणोंके समान उनके संग्रह करनेवाले और उनपर भाष्य-गाथाएँ लिखनेवाले इस ग्रन्थकारका नाम और समय अभी तक अज्ञात है। पर इतना तो निश्चय पूर्वक कहा ही जा सकता है कि श्वेताम्बराचार्य श्री चन्द्रिषमहत्तरके द्वारा रचे गये पंचसंग्रहसे यह प्राचीन है। मूलप्रकरणोंके साथ इसकी गाथा-संख्या १३२४ है। गद्यभाग लगभग ५०० श्लोक प्रमाण हैं। यह प्रस्तुत ग्रन्थ पहली बार प्रकाशित हो रहा है।
- (२) इवे॰ प्राकृत पद्मसंग्रह—कर्मसिद्धान्तकी जिन मान्यताओं दिगम्बर-श्वेताम्वर आचार्योका मतभेद रहा है, उनमें से श्वे॰ परम्पराके अनुसार मन्तव्योंको प्रकट करते हुए प्राचीन शतक आदि पाँच ग्रन्थोंका संक्षेप कर स्वतन्त्ररूपसे इस ग्रन्थकी रचना की गई है। इसमें शतक आदि मूलग्रन्थोंकी गाथाएँ नहीं हैं। समस्त गाथा-संख्या १००५ है। रचना कुछ विलष्ट होने से ग्रन्थकारने इस पर स्वोपज्ञ वृत्ति भी लिखी है। जिसका प्रमाण बाठ हजार श्लोक है। इसपर मलयगिरिकी संस्कृत टीका भी है। यह ग्रंथ उक्त दोनों टीकाओं के साथ मुक्तावाई ज्ञानमन्दिर डभोइ (गुजरात) से सन् १९३८ में प्रकाशित हुआ है। श्वे॰ मान्यतासे इसका रचनाकाल विक्रमकी सातवीं शताब्दी है।
- (३) दि० संस्कृत पश्चसंग्रह (प्रथम) दि० प्रा० पञ्चसंग्रहको आधार वनाकर उसे यथासम्भव पल्लवित करते हुए आ० अमितगितने इसकी संस्कृत क्लोकोंमें रचना की है। इसके पाँचों प्रकरणोंकी क्लोक-संख्या १४५६ है। लगभग १००० क्लोक-प्रमाण गद्य-भाग है। इसका रचना-काल वि० सं० १०७३ है। यह मूल रूपमें सर्व-प्रथम माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वम्बईसे सन् १९२७ में प्रकाशित हुआ और पीछे पं० वंशी-धरणी शास्त्रीके अनुवादके साथ सोलापुंरसे प्रकाशित हुआ है।
- (४) दि० सं० पश्चसंग्रह (द्वितीय) इसकी रचना भी दि० प्रा० पञ्चसंग्रहको आधार बनाकर की गई है। इसमें अमितगितके सं० पञ्चसंग्रहकी अपेक्षा अनेक विशेषताएँ हैं जिनका दिग्दर्शन आगे कराया जायगा। इसके रचियता श्रीपालसुत श्री डहुा हैं, जो एक जैन गृहस्थ हैं। इसकी समस्त चलोक-संख्या १२४३ है और गद्य-भाग लगभग ७०० क्लोक प्रमाण है। इसका रचनाकाल अनुमानतः विक्रमकी सत्तरहवीं दाताब्दी है। इसकी एकमात्र प्रति ईडरके भण्डारसे प्राप्त हुई। यह पहली बार इसी ग्रन्थके साथ परिशिष्ट स्पमें प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तावना १५

( १ ) दि० प्रा० पश्चसंग्रह टीका—दि० प्राकृत पञ्चसंग्रहपर यह एकमात्र संस्कृत टीका उपलब्ध हुई है, वह भी अपूर्ण । इस प्रतिका विशेष परिचय प्रति-परिचयमें दिया जा चुका है । टीका बहुत सरल है; मूलके भावको उत्तम रीतिसे प्रकट करती है । टीकाकारने अर्थको स्पष्ट करनेके लिए मूल प्राकृत या संस्कृत पञ्चसंग्रहमें दी गई संदृष्टियोंके अतिरिक्त अनेकों और भी संदृष्टियाँ लिखी हैं । इस टीकाके रचिता श्री सुमतिकीर्ति हैं, जो सम्भवतः भट्टारक थे । इस टीकाकी रचना वि० सं० १६२० के भादों सुदी १० को हुई है ।

(६) दि० प्राकृत पञ्चसंग्रह मूल ग्रौर प्राकृत वृत्ति—प्रा० पञ्चसंग्रहके मूल आधार जो पाँच मूल ग्रन्थ हैं, उनके ऊपर श्री पद्मनिन्दने प्राकृत वृत्तिकी रचना की है, जिसकी शैली प्राचीन चूिणयों समान है। यह मूल और वृत्ति दोनों ही अपनी एक खास महत्ता रखती है, यह आगे वताया जायगा। इसके मूल प्रकरणों गाथा-संख्या ४१८ है और प्राकृतवृत्तिका परिमाण लगभग ४००० क्लोक है। ये दोनों ही प्रथम वार इसी ग्रन्थके साथ परिशिष्टमें प्रकाशित हो रहे हैं। प्राकृतवृत्तिका रचनाकाल भी अभी तक अज्ञात ही है।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक पंचसंग्रहोंका उल्लेख मिलता है। उनमेंसे गोम्मटसार जीवकांड-कर्मकाण्डको भी पञ्चसंग्रह कहा जाता है; उनमें भी उक्त ग्रन्थोंके समान बन्धक, बन्धक्य, आदि पाँचों विषयों-का प्रतिपादन किया गया है। दि० प्राकृत पञ्चसंग्रहके संस्कृत टीकाकार तो इसी कारण इतने अधिक अमित हुए हैं कि उन्होंने प्रत्येक प्रकरणकी समाप्ति करते हुए "इति श्रीपञ्चसंग्रहापरनाम लघुगोम्मटसार टीकायां" लिखा है और टीकाके अन्तमें भी "इति श्री लघुगोम्मटसार टीका समाप्ता" लिखा है। श्री हरि दामोदर बेलंकरने अपने श्री जिनरत्न कोशमें "पञ्चसंग्रह दोपक" नामके एक और भी ग्रन्थका उल्लेख किया है। इसके रचिता श्री इन्द्रवामदेव हैं। उन्होंने इसे गोम्मटसारका पद्यानुबाद बतलाया है और उसके पाँचों प्रकरणोंकी क्लोक-संख्या क्रमशः ८२५ + १४१ + १२५ + १८० + २२० दी है, जिनका योग १४९८ होता है। यह अभी तक मेरे देखनेमें नहीं आई, इसलिए इसके विषयमें इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

उक्त जिनरत्नकोशमें हरिभद्रसूरि-द्वारा बनाये गये एक और पञ्चसंग्रहका उल्लेख किया गया है। पर हरिभद्रसूरि-रिचत ग्रन्थोंकी जितनी भी सूचियाँ मेरे देखनेमें आई हैं, उनमेंसे किसीमें भी मैंने इस ग्रन्थका नाम नहीं देखा। इसके प्रकाशमें आनेपर ही उसके विषयमें कुछ विशेष जाना जा सकेगा।

उपर्युक्त विवेचनसे इतना तो स्पष्ट है कि पञ्चसंग्रहके आधारभूत बन्ध, बन्धक आदि पाँचों द्वार जैन दर्शनके लक्ष्यभूत मुख्य विषय हैं और इसीलिए दोनों सम्प्रदायके आविर्भाव होनेके पहलेसे ही जैन आचार्योंने जनपर प्रकरण-ग्रन्थोंकी रचना की और उनके आधारपर दोनों ही सम्प्रदायोंके आचार्योंने 'पञ्चसंग्रह' यही नाम देकर उनपर तदाधारसे स्वतन्त्र ग्रन्थोंकी रचनाएँ की और अनेक टीका-टिप्पणियों और चूर्णियोंको लिखा।

जैन वाङ्मयमें पञ्चसंग्रह नामके अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमेंसे कुछ प्राकृतमें और कुछ संस्कृतमें रचे गये हैं। इनमेंसे कुछ दिगम्बराचार्योंके द्वारा रचे गये हैं और कुछ क्वेताम्बराचार्योंके द्वारा। यहाँ एक वात खास तौरसे ज्ञातव्य है और वह यह कि इन दोनों सम्प्रदायोंके द्वारा रचे गये या संकलन किये गये पंचसंग्रहोंमें जिन पाँच ग्रंथों या प्रकरणोंका संग्रह है, जनमेंसे एकाधको छोड़कर प्रायः सभी ग्रन्थों या मूल प्रकरणोंके रचियताओंके नामादि अभी तक भी अज्ञात हैं और इसीसे उन मूल ग्रन्थोंकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मूलग्रन्थोंके अध्ययन करनेपर ऐसा ज्ञात होता है कि उनकी रचना उस समय हुई है, जविक जैन-परम्परा अक्षुण्ण थी और उसमें दिगम्बर-इवेताम्बर जैसे भेद उत्पन्न नहीं हुए थे। कालान्तरमें जब इन दोनों भेदोंने जैन-परम्परामें अपना स्थान दृढ़ कर लिया, तब पूर्व-परम्परासे चले आये श्रुतको उन्होंने अपनी-अपनी मान्यताओंके अनुरूप निबद्ध करना प्रारम्भ किया। संस्कृत-ग्रन्थोंमें जैसे तत्वार्थसूत्र अपनी-अपनी मान्यता-गत पाठ-भेदोंके साथ दोनों सम्प्रदायोंमें सम्मानित है और दोनों ही सम्प्रदायोंके आचार्योंन उसपर टीका-टिप्पण और भाष्यादि लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार प्राकृत ग्रन्थोंमें हमें एकमात्र पंचसंग्रह ही

ऐसा ग्रन्य क्षमी तक उपलब्य हुला है, जिसके मूल-प्रकरण दोनों सम्प्रदायों में थोड़ेसे पाठ-भेदोंके साय समानरूपसे सम्मान्य हैं और दोनों ही सम्प्रदायके आचार्योंने उसपर प्राकृत भाषामें भाष्य-गायाएँ और चूर्णियाँ, तथा संस्कृत भाषामें टीका और वृत्ति खादि रची हैं।

दोनों सम्प्रदायोंके इन पञ्चसंग्रहोंमें निवह, संकलित या संगृहीत वे पाँच ग्रन्थ या प्रकरण कौनसे हैं, पाठकोंको यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, अतः सर्वप्रथम उन प्रकरणोंका परिचय दिया जाता है। दि॰ पञ्चसंग्रहके पाँचों प्रकरणोंके नाम दो प्रकारसे मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं—

| प्रयम प्रकार           | द्वितीय प्रकार    |  |
|------------------------|-------------------|--|
| १ जीवसनास              | १ वन्यक           |  |
| २ प्रकृतिसमुत्कीर्त्तन | २ वच्यमान         |  |
| ३ वन्वस्तव             | ३ वन्त्रस्वामित्व |  |
| ४ शतक                  | ४ वन्व-कारण       |  |
| ५ सप्ततिका             | ५ वन्य-भेद        |  |

दवे० पञ्चसंप्रहके पाँचों प्रकरणोंके नाम दो प्रकारसे मिलते हैं, जो कि इस प्रकार हैं-

| प्रयम प्रकार     | द्वितीय प्रकार |
|------------------|----------------|
| १ सत्कर्मप्राभृत | १ वन्यक        |
| २ कर्मप्रकृति    | २ वन्यव्य      |
| ३ कपायप्रामृत    | ३ वन्ध-हेतु    |
| ४ शतक            | ४ वन्य-विघि    |
| ५ सप्ततिका       | ५ वन्य-लज्ञण   |

दि० परम्पराके पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकारवाले पाँचों प्रकरण संग्रहकारके वहुत पहलेसे स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें चले बा रहे थे। संग्रहकारने देखा कि उनकी रचना संक्षिप्त या सूत्रात्मक है, तो उसने पूर्व-परम्परागत ग्रन्थोंके नामोंको और उनकी गायाओंको ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रखकर और उन गायाओंको मूलगायाका रूप देकर उनपर भाष्य-गायाओंको रचना की। दूसरे प्रकारके नाम मिलते हैं अमितगतिके पञ्चसंग्रहमें, जिन्होंने पूर्वोक्त प्राचीन प्राञ्चत पञ्चसंग्रहका संस्कृत भाषामें कुछ पल्छवित पद्यानुवाद किया है। परन्तु उन्होंने भी प्रत्येक प्रकरणके अन्तमें नाम वे ही प्राचीन दिये हैं। द्वितीय प्रकारके नामोंका तो उल्लेख उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भमें किया है। परन्तु अर्थको दृष्टिसे द्वितीय प्रकारके नामोंको संगति प्रथम प्रकारके नामोंके साथ बैठ जाती है। यथा—

- १ वन्वक नाम कर्मके वाँचनेवालेका है, जीवनमासमें कर्म-वंध करनेवाले जीवोंका ही चौदह मार्गणा सीर गुणस्थानोंके द्वारा वर्णन किया गया है।
- २. वष्यमान नाम वंधनेवाले कर्मोंका है; प्रकृतिसमुत्की त्तेन नामक द्वितीय अधिकारमें उन्हीं कर्मोंकी मूलप्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियोंका वर्णन किया गया है।
  - ३. वन्य-स्वामित्व और वन्यस्तव एकार्यक ही हैं।
- ४. नतक यह नाम वस्तुतः गुण-कृत नहीं, अपितु संख्याकृत है अयीत् इस प्रकरणकी मूल प्राचीन-गाधाएँ १०० ही हैं, इसलिए इसे ज़तक कहते हैं और इसमें कर्मवन्यके कारण आदिका ही वर्णन है, अतः ये दोनों नाम भी परस्परमें संगत बैठ जाते हैं।
- ५. नप्तिका यह नाम भी संख्याकृत है, न्योंकि इस प्रकरणकी मूल-गायाएँ भी ७० ही हैं और उनमें कर्मवन्यके योग, उपयोग, लेक्या आदिकी अपेक्षा भेदों या भंगोंका वर्णन किया गया है।

इत प्रकारसे दि॰ परम्नराके पञ्चसंग्रहोंमें पाये जानेवाले दोनों प्रकारके नामोंमें कोई मौलिक अन्तर या भेद नहीं है। किन्तु श्वे॰ पञ्चसंग्रहकी स्थिति कुछ भिन्न है। उसके रचियताने स्वयं ही दोनों प्रकारके नाम दिये हैं। जिनमें प्रथम प्रकारके नामोंका उल्लेख करते हुए कहा है कि यतः इस ग्रन्थमें शतक आदि पाँच ग्रन्थ यथा-स्थान संक्षिप्त करके संग्रह किये गये हैं, अतः इस ग्रन्थका नाम पञ्चसंग्रह है। अथवा इसमें वन्यक आदि पाँच अधिकार वर्णन किये गये हैं, इसलिए भी इसका पंचसंग्रह यह नाम यथार्थ या सार्थक है।

#### प्राकृत और संस्कृत पश्चसंग्रहकी तुलना

आ० अमितगतिने अपने संस्कृत पञ्चसंग्रहकी रचना यद्यपि प्राकृत पञ्चसंग्रहके आधारपर ही की है, तथापि उनकी रचनामें अनेक विशेपताएँ या विभिन्नताएँ हैं, जिनका विश्लेपण हम निम्नप्रकारसे कर सकते हैं—

- (१) मौलिक मत-भेद या विशेष मान्यताओंका निरूपण
- (२) पल्लवित वैशिष्ट्य
- (३) व्युत्क्रम या आगे-पीछे वर्णन
- (४) स्खलन या विषयका छोड़ देना
- (५) शैली-भेद
- (६) कुछ विशिष्ट ग्रन्थ या ग्रन्थकारोंके उद्धरण-उल्लेख मादि

#### १. मौलिक मत-भेद या विशेष मान्यताओंका निरूपण

 प्रा० पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें वेदमार्गणाके भीतर द्रव्य और भाववेदकी जीवोंके सदृशता और विसदृशता वर्णन करनेवाली दो गाथाएँ इस प्रकार हैं—

तिब्बेद एव सब्वे वि जीवा दिहा हु द्व्यभावादो।
ते चेव हु विवरीया संभवंति जहाकमं सब्वे ॥१०२॥
इत्थी पुरिस णडंसय वेया खलु द्व्य-भावदो होति।
ते चेव य विवरीया हवंति सब्वे जहाकमसो॥१०४॥

दोनों गाथाएँ अर्थकी दृष्टिसे प्रायः समान हैं, इसलिए अमितगितने दूसरी गाथाके आधारपर केवल एक श्लोक रचा है—

स्त्रीपुत्रपुंसका जीवाः सद्दशाः द्रव्य-भावतः । जायन्ते विसदत्ताश्च कर्मपाकनियन्त्रिताः ॥१६२॥

ऊपरकी दोनों गाथाओंका और इस क्लोकका अर्थ एक ही है कि जीव कमोंदयसे द्रव्य और भाववेद-की अपेक्षा स्त्री, पुरुप और नपुंसकरूपमें कभी सदृश भी होते हैं और कभी विसदृश भी होते हैं। किन्तु सं॰ पञ्चसंग्रहकारके सम्मुख संभवतः अन्य मान्यता भी जपस्थित थी और इसलिए प्रा॰ पञ्चसंग्रहमें उसके नहीं होते हुए भी उन्होंने उसे यहाँ स्थान दिया, जो कि इस प्रकार है —

> नान्तमौंहृत्तिका वेदास्ततः सन्ति कपायवत् । भाजनममृत्युतस्तेपामुदयो दृश्यते यतः ॥१६१॥

कपायोंके उदयके समान वेदोंका उदय अन्तर्मुहूर्त्तमात्र कालावस्थायी नहीं है; क्योंकि जन्मसे लेकर मरण-पर्यन्त एक जीवके एक ही वेदका उदय देखा जाता है।

( रवे॰ पंचसं॰ हा॰ १ गा॰ २ )

सयगाइ पंच गंथा जहारिहं जेण प्रथ संखिता।
 दाराणि पंच अहवा तेण जहत्थामिहाणमिणं॥

२. पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें गुणस्थानोंकी प्ररूपणाके पश्चात् जीवसमासोंका निरूपण करते हुए अमितगित कहते हैं---

चतुर्दशसु पञ्चातः पर्याप्तस्तत्र वर्तते । एतच्छास्त्रमतेनाचे गुणस्थानद्वयेऽपरे ॥६६॥ पूर्णः पञ्चेन्द्रियः संज्ञी चतुर्दशसु वंतते । सिद्धान्तमततो मिथ्यादशै सर्वे गुणे परे ॥६७॥

अर्थात् इस ज्ञास्त्रके मतसे आदिके दो गुणस्थानोंमें सभी जीवसमास होते हैं। किन्तु सिद्धान्तके मतसे केवल मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही सर्वजीवसमास होते हैं।

३. दूसरे प्रकृतिसमुत्कीर्त्तन नामके प्रकरणमें प्रा० पञ्चसंग्रहकारने बन्धयोग्य प्रकृतियोंकी संख्या १२० और उदय-योग्य प्रकृतियोंकी संख्या १२२ वतलाई है और यह मान्यता दि० और व्रवे० सभी कर्म-विपयक ग्रन्थोंके अनुरूप ही है। पर इस स्थलपर सं० पञ्चसंग्रहकार उक्त मान्यतानुसार बन्घ और उदयके योग्य प्रकृतियोंकी संख्या वतलानेके अनन्तर लिखते हैं—

मतेनापरस्रोणां सर्वाः प्रकृतयोऽङ्गिनाम् । बन्धोदयौ प्रपद्यन्ते स्वहेतुं प्राप्य सर्वदा ॥

कुछ आचार्योके मतसे सभी अर्थात् १४८ प्रकृतियाँ ही अपने-अपने निमित्तको पाकर बन्घ और उदयको प्राप्त होती हैं।

४. सं॰ पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणमें स्थितिवन्धका वर्णन करते हुए क्लोकाङ्क २०८ के नीचे एक गद्य-भाग इस प्रकारका मुद्रित है—

''पञ्चसंग्रहाभित्रायेग्रेदं; सिद्धान्ताभित्रायेण पुनरायुषोऽप्यावाधो नास्ति; स्थितिः कर्मनिषेचनम् ''। प्रयत्न करनेपर भी मैं इस पंक्तिके द्वारा सूचित किये गये पंचसंग्रह और सिद्धान्तके अभिप्राय-भेदको नहीं समझ सका। यहाँ प्रकरण यह है कि आयुक्तमंके सिवाय शेष सात कर्मोका जो स्थितिवन्घ हुआ है, उसमेंसे उनका आवाधा काल घटाकर जो स्थितिवन्घ शेष रहता है, उतना उनका कर्म-निपेककाल होता है। किन्तु आयुक्तमंका जितना स्थितिवन्घ होता है, उतना ही कर्म-निपेककाल होता है। (देखो प्रा० पंचसंग्रह प्रकरण चौथेकी गा० ३९५)। इसो गाथाके आधारपर जो श्लोक इस स्थलपर अमित-गितने दिया है, वह भी गाथाके छायानुवाद रूप ही है। वह गाथा और श्लोक इस प्रकार हैं—

गाथा—आवाध्णहिदी कम्मणिसेओ होह सत्तकम्माणं। विदिमेव णिया सन्त्रा कम्मणिसेओ य आउस्स ॥३६५॥

रलोक-आवाधो नास्ति सप्तानां स्थितिः कर्मनिपेचनम् । कर्मणामायुपो वाचि स्थितिरेव निजा पुनः॥२०८॥

गाथाके अनुसार ही क्लोकका अर्थ भी है, फिर यह विचारणीय वात है कि इसी क्लोकके नीचे मत-भेदकी सूचक उपर्युक्त पंक्ति दी हुई है। माणिकचन्द-प्रन्थमालासे प्रकाशित पञ्चसंग्रहमें जो उक्त क्लोक मुद्रित है उसपर गौर करनेसे पाठककी दृष्टि उसके प्रथम चरण और उसपर दी गई टिप्पणीकी ओर जानेपर इस समस्याका समाधान सहजमें हो जाता है। प्रथम चरण इस प्रकार मुद्रित है—

"आवाधो नास्ति सप्तानां"

ज्ञात होता है कि इसके सम्पादकको आदर्श प्रतिमें भी ऐसा ही पाठ उपलब्ध हुआ और इसीलिए इसके नीचेकी पंक्तिको प्रमाण मानकर उन्होंने भी एक टिप्पणी इसपर दे दी, जो इस प्रकार है—

"अपरसिद्धान्ताभिप्रायेण सप्तकर्मणामावाधो नास्ति । तिहैं किमस्ति ? कर्मनिपेचनम् । X X X पञ्चसंप्रहाभिप्रायेण सप्तानां कर्मणामावाधाऽस्ति, आयुष्कर्मणोऽपि ज्ञातव्यम् ।"

प्रस्तावना १६

इस टिप्पणीके देनेमें सम्पादक-महोदयको उक्त रलोकके नीचे दी गई उक्त पंक्ति ही प्रेरक हुई है और उस पंक्तिको उन्होंने सं० पञ्चसंग्रहके रचियता आ० अमितगितकी ही लिखी समझ ली है। पर वास्तिवक स्थिति इसके प्रतिकूल है। यथार्थमें यह पंक्ति किसी पुराने पाठकने उक्त अशुद्ध पाठको शुद्ध मान करके और उस पाठपर चिह्न लगाकर टिप्पणीके तौरपर प्रतिके हासियेपर लिखी होगी। कालान्तरमे उस प्रतिकी प्रति-लिपि करनेवाले लेखकने उसे मूलका अंश समझकर उसे उक्त रलोकके पश्चात् ही लिख दिया। इस प्रकार मूलपाठ 'आवाधो नास्ति' इस पदकी (आवाधा + ऊना + अस्ति ) सन्धिको नहीं समझ सकनेके कारण जैसी भूल पुराने पाठकसे हो गई थी, ठीक वैसी ही भूल अशुद्ध पाठ और उक्त पंक्तिके सामने होनेपर इसके सम्पादकसे भी हो गई है और उसीके फलस्वरूप उन्होंने भी उक्त भ्रमोत्पादक टिप्पणी दे दी है।

इस सारे कथनका निष्कर्प यह है कि इस स्थलपर उक्त पंक्ति न तो सं॰ पञ्चसंग्रहका अंग है और न उसे वहाँपर होना चाहिए। फिर उसके आघारपर दी गई टिप्पणीकी व्यर्थता तो स्वतः सिद्ध हो जाती है। पञ्चसंग्रहादि कर्मग्रन्थ और सिद्धान्तग्रंन्थ सभी उक्त विषयमें एक मत हैं।

#### २. पल्लवित वैशिष्ट्य

प्रा० पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें ज्ञान मार्गणाके भीतर अवधिज्ञानका वर्णन केवल दो गाथाओं में किया गया है। पर अमितगितने उसे पर्याप्त पल्लवित किया है और पट्खण्डागम तथा घवला टीकाके आधारसे चार क्लोकों के द्वारा कितनी ही नवीन बातों की सूचना की है। जैसे—तीर्थ द्वार, देव और नारिकयों के अवधिज्ञान सर्वाङ्गसे उत्पन्न होता है, किन्तु शेष जीवों के यदि वे मिथ्यादृष्टि है तो नाभिके नीचे सरट, मर्कट, काक, खर आदि अशुभ चिह्नों से प्रकट होता है और यदि वे सम्यग्दृष्टि हैं, जो नाभिके अपर शंख, पद्म, श्रीवत्स आदि शुभ चिह्नों से उत्पन्न होता है। (देखो सं० पञ्चसंग्रह, प्रथम प्रकरण, क्लोक २२३-२२५)

इसी प्रकारका पल्लिवत वैशिष्ट्य संस्कृत पञ्चसंग्रहमें अनेक स्थलोंपर दृष्टिगोचर होता है, जिसकी तालिका इस प्रकार है—

प्रथम जीवसमास प्रकरणमें अनन्तके नौ भेद (क्लोक ६-७), ग्यारह प्रतिमाएँ (क्लो० २९-३२), वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक (क्लो० ४५-४६), गुणस्थानोंमें औदार्यकादि भाव (क्लो० ५२-५८), गुणस्थानोंमें जीवोंकी संख्या आदि (क्लो० ५९-९१), चतुर्गतिनिगोद (क्लो० १११), स्थावरकायिक जीवोंके आकार (क्लो० १५४) त्रसनालीके बाहिर त्रसोंकी उपस्थित (क्लो० ११६) तैजस्कायिक और वायुकायिक आदि जीवोंकी विक्रिया आदि (क्लो० १८१-१८५), द्रव्य-भाववेदकी अपेक्षा नौ भेद (क्लो० १९३-१९४), तीनों वेदवालोंके चिह्न-विशेष (क्लो० १९५-१९८), मित, श्रुत अवधिज्ञानके भेद-प्रभेद (क्लो० २१४-२२६), कपाय, नोकषाय और क्षायोपशमिकचारित्र (क्लो० २३४-२३७), द्रव्य-भाव-लेक्याओंका वर्णन (क्लो० २५४-२६३), पञ्च लिक्योंका विस्तृत स्वरूप (क्लो० २८६ से २८९ तक तथा इनके मध्यवर्ती विस्तृत गद्यभाग) और तीन सौ तिरेसठ पाखण्डवादियोंका विस्तृत विवेचन (क्लो० ३०९-३१६ तथा इनके बीचका गद्य भाग) किया गया है।

प्रा० पंचसंग्रहमें चारों संज्ञाआंका केवल स्वरूप ही कहा गया है। किन्तु अमितगितने प्रकरणोपयोगी होनेसे स्वरूपके साथ ही यह भी वतलाया है कि किस गुणस्थान तक कौन-सी संज्ञा होती है। (देखों सं० पञ्चसंग्रह प्रक० १, क्लो० ३४५–३४७)

प्रा॰ पञ्चसंग्रहके दूसरे प्रकरणमें उद्वेलना-प्रकृतियोंकी केवल संख्या ही गिनाई गई है। किन्तु सं॰ पञ्चसंग्रहकारने साथमें उद्वेलनाका लक्षण भी दे दिया है, जो कि प्रकरणको देखते हुए बहुत उपयोगी है।

प्रा० पञ्चसंग्रहके तीसरे प्रकरणमें चूलिकाधिकारके भीतर नौ प्रश्नोंका उत्तर प्रकृतियोंके नाममात्र गिनाकर दिया गया है। किन्तु सं० पञ्चसंग्रहकारने इस स्थलपर गद्य और पद्य भागके द्वारा प्रत्येक प्रश्नका सहेतुक विस्तृत वर्णन किया है, जो कि अम्यासी व्यक्तिके लिए अत्युपयोगी है। सं० पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणमें अमितगितने जिन विशिष्ट विषयोंकी चर्चा की है उनका संस्कृत-टीकाकारने यथास्थान निर्देश कर उन श्लोकोंको भी अधिकांशमें उद्धृत कर दिया है। इसके लिए देखिए— गा० १०२,१०३–१०४,१४०,१७८–१७९,२१५,२२६,२८८,३०४,३६३–३९४,३९५,४६६,४८९,४९५, ५०२,५१४–५१५ और ५१६–५१९को संस्कृतटीका और हिन्दी अनुवाद।

इसी चौथे प्रकरणमें स्थितिबन्धका उपसंहार करते हुए आयुर्वन्य-सम्बन्धी अन्य कितनी ही बातोंका वर्णन सं० पञ्चसंग्रहकारने किया है। (इसके लिए देखिए क्लो॰ २५८-२६०)

प्रा० पञ्चसंग्रहकी गा० ४६६ में शेष प्रकृतियों उत्कृष्ट अनुभागवन्यके स्वामियोंका वर्णन किया गया है। गाथा-पठित 'शेप' पदसे कितनी और कौन-सी प्रकृतियाँ प्रकृतमें ग्राह्य है, इसका भी ठहापोह अमितगितने क्लो० २९० से २९२ तक किया है, जिसकी चर्चा उक्त गाथाके विशेपार्थमें इन क्लोकोंके उद्वरणके साथ कर दी गई है।

प्रा० पञ्चसंग्रहके पाँचवें प्रकरणमें समुद्घातगत केवलीको अपर्याप्त मानकर नामकर्मके वीस प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंका वर्णन नहीं किया गया है। किन्तु अमितगितने (पृष्ठ १७९ पर) 'उदये विश्वातः' इलोकको आदि लेकर 'अत्रैकत्रिशतं स्थानं' क्लोक तक समुद्घातगत केवलीके सर्व उदयस्थानोंका वर्णन किया है। (देखो, प्रकरण ५, क्लोक ५७४ से ५८३ तक)

### ३. च्युत्क्रम वर्णन

प्रा० पञ्चसंग्रहकारने प्रथम प्रकरणका आरम्भ करते हुए जिन वीस प्ररूपणाओं के कथनकी प्रतिज्ञा की है, उनका वर्णन भी उन्होंने अपने उसी क्रमसे किया है। तदनुसार सं० पञ्चसंग्रहकारको भी इसी क्रमसे वर्णन करना चाहिए था। गो० जीवकाण्डमें भी इसी क्रमको अपनाया गया है। किन्तु अमितगतिने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वीस प्ररूपणाओं की संख्या गिनाते हुए ग्रन्थके आरम्भमें (क्लो० नं० ११ में) प्राणों को पर्याप्तियों से पूर्व और संज्ञाको प्राणों के पर्चात् न गिनाकर उपयोगके परचात् गिनाया और उन संज्ञाकों का वर्णन भी क्रम-प्राप्त पाँचवें स्थानपर न करके अपने क्रमके अनुसार वीसवें स्थानपर किया है। इस क्रम-भंग-का क्या कारण या रहस्य रहा है; वे ही जानें।

प्राक्तत पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणकी अन्तिम (२००-२०६) सात गाथाओं में विणत विषयका वर्णन भी संस्कृत पञ्चसंग्रहकारको प्रकरणके अन्तमें ही करना चाहिए था। पर उन्होंने वैसा न करके गाथाङ्क २०० का विषय क्लोकाङ्क ३२७ में, गा० २०१ का क्लो० ३०१ में, गा० २०३ का क्लो० २९५ में, गा० २०४ का क्लो० २९६ में और गा० २०५ का क्लो० ३३९ में किया है।

प्रा० पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें लेक्याओंका समग्र वर्णन क्रम-प्राप्त लेक्या मार्गणामें न करके कितनी ही वातोंका वर्णन वीसों प्ररूपणाओंका वर्णन कर देनेके वाद प्रकरणका उपसंहार करते हुए किया है। प्रा० पञ्चसंग्रहकारका यह क्रम-मङ्ग कुछ खटकता-सा है। सं० पञ्चसंग्रहकारको भी सम्भवतः यह वात खटकी और उन्होंने उक्त दोनों स्थलोंका वर्णन एक ही क्रम-प्राप्त स्थान लेक्यामार्गणाके भीतर कर दिया। अतएव मूलग्रन्थको देखते हुए यह व्युत्क्रम-वर्णन भी अमितगितकी वृद्धिमत्ताका सूचक हो गया है। (देखो प्रा० पञ्चसंग्रह गा० १४२-१५३ तथा १८३-१९२ और सं० पञ्चसंग्रह क्लो० २५३-२८२)

प्रा० पञ्चसंग्रहके इसी प्रथम प्रकरणमें कौन-सा संयम किस गुणस्थानमें या किस गुणस्थान तक होता है, इस वातका वर्णन गा० १९५ में किया गया है। अमितगतिको यह क्रम-सङ्ग भी खटका और उन्होंने इस विषयका वर्णन भी संयममार्गणामें यथास्थान ही कर दिया।

प्रा० पञ्चसंग्रहके तीसरे प्रकरणकी गा० ४४ में वींणत विषयको उदीरणा वर्णन करनेके प्रारम्भमें न कहकर अन्तमें किया है। (देखो सं० पञ्चसंग्रह ३, ६०)

प्रस्तावना .

23

प्रा० पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणमें मार्गणा, जीवसमास और गुणस्थानोंमें योग, उपयोग और प्रत्यय आदिका वर्णन जिस क्रमसे किया गया है, सं० पञ्च संग्रहकारने उस क्रममें भी कुछ परिवर्त्तन करके विषय-का संदृष्टियोंके साथ विस्तृत गद्य भागके द्वारा वर्णन किया है। दोनोंके वर्णन-क्रमका अन्तर इस प्रकार है—

| प्राकृत पञ्चसंग्रह      | संस्कृत पञ्चसंग्रह      |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| १ मार्गणाओंमें जीवसमास  | १ मार्गणाओंमें जीवसमास  |  |  |  |
| २ जीवसमासोंमें उपयोग    | २ , गुणस्थान            |  |  |  |
| ३ मार्गणाओंमें ,,       | ३ ,, उपयोग              |  |  |  |
| ४ जीवसमासोंमें योग      | ४ ,, योग                |  |  |  |
| ५ मार्गणाओंमें ,,       | ५ जीवसमासोंमें उपयोग    |  |  |  |
| ६ ,, गुणस्थान           | ६ ,, योग                |  |  |  |
| ७ गुणस्थानोंमें उपयोग   | ७ गुणस्थानोंमें उपयोग   |  |  |  |
| ८ ,, योग                | ८ ,, योग                |  |  |  |
| ९ ,, प्रत्यय            | ९ ,, प्रत्यय            |  |  |  |
| १० मार्गणाओंमें प्रत्यय | १० मार्गणाओंमें प्रत्यय |  |  |  |
|                         |                         |  |  |  |

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि प्रारम्भके छह वर्णनोंके क्रममें कुछ अन्तर है, शेप चार वर्णन समान हैं।

#### ४. स्खलन या विषयका छोड़ देना

प्रा० पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें मिध्यात्व गुणस्थानका स्वरूप वतलाते हुए उसके भेदादिका भी वर्णन दो गाथाओं के द्वारा किया गया है। किन्तु सं० पञ्चसंग्रहकारने उसे छोड़ दिया है। इसी प्रकार प्रथम प्रकरणको गा० १२, २८-२९, १२८, १३५-१३६, १४२-१४३, १६२-१६६, १८३-१८४ और २०६ वीं गाथामें वर्णित विषयों की भी अमितगतिने कोई चर्चा नहीं की है।

प्रा० पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणमें गाथाङ्क ३२५ के द्वारा यह सूचना की गई है कि ओघकी अपेक्षा बतलाया गया बन्ध-प्रकृतियोंका स्वामित्व आदेशकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिए। मूलगाथाकी इस सूचनाके अनुसार भाष्यगाथाकारने गा० ३२६ से लगाकर गा० ३८९ तक उक्त वर्णन किया है। पर अमितगतिने इतने लम्बे सारेके-सारे प्रकरणको ही छोड़ दिया हैं, शायद उन्होंने इस स्थलपर अपने पाठकोंको इसके कथनको आवश्यकताका ही अनुभव नहीं किया। किन्तु ग्रन्थ-समाप्तिके पश्चात् उन्हें अपनी यह बात खटकी और उन्होंने तब निम्न मंगल एवं प्रतिज्ञा-श्लोकके साथ उसकी रचना की। वह क्लोक इस प्रकार है—

#### नत्वा जिनेश्वरं वीरं वन्धस्वामित्वसुद्नम् । वच्यास्योधविशेषाभ्यां बन्धस्वामित्वसम्भवम् ॥१॥

(सं पञ्चसं पृ २२६)

प्रा० पञ्चसंग्रहके पाँचवें प्रकरणमें गितमार्गणाके भीतर नामकर्मके उदयस्थानोंको कहकर गा० १९१ से लेकर २०७ गाया तक इन्द्रियादि शेष तेरह मार्गणाओं में भी नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण किया गया है। किन्तु अमितगितने इस सर्व वर्णनको छोड़ दिया है। सम्भवतः सुगम होनेसे उन्होंने यह वर्णन अनावश्यक समझा।

इसी प्रकरणमें गा० ४३२ से लगाकर ४७१ तककी गाथाओं के विषयको भी कोई वर्णन नहीं किया है, केवल निम्नलिखित एक क्लोक द्वारा उसे आगमानुसार जान लेनेकी सूचना भर कर दी है। वह क्लोक इस प्रकार है— सर्वासु सार्गणास्त्रेवं सत्संत्याद्यष्टकेऽपि च । वन्धादित्रितयं नाम्नो योजनीयं यथागसम्॥

(सं० पञ्चसं० ५,३७)

इसी पाँचवें प्रकरणके बन्तमें गा० ५०१ से लगाकर ५०४ तककी जो चार मूलगाथाएँ हैं, जनका वर्णन भी सं० पञ्चसंग्रहकारने नहीं किया है।

५. शैली-मेद

प्रा० पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणमें गायाङ्क १०५ से लगाकर गा० २०३ तक जो गुणस्थानोंमें वन्ध-प्रत्ययोंके भङ्गोंका वर्णन किया गया है, उसका अधिकांश वर्णन गद्य या पद्यमें न करके अमितगतिने अङ्कसंदृष्टियोंके द्वारा ही प्रकट किया है। ( इसके लिए देखिए—सं o पञ्चसंग्रहके पृ० ९२ से ११० तक दी गई संदृष्टियाँ।)

#### ६. कुछ विशिष्ट ग्रन्थ या ग्रन्थकारादिके उल्लेख

अमितगितने सं॰ पञ्चसंग्रहमें कुछ रलोक 'अपरेऽप्येत्रमाहुः' इत्यादि कहकर उद्घृत किये हैं; जिनसे ज्ञात होता है कि उनके सामने संस्कृत भाषामें रिचत कोई कर्म-विषयक ग्रन्य रहा है। ऐसे कुछ उल्लेखोंका निर्देश यहाँ किया जाता है—

१. तीसरे प्रकरणमें पाँचवें क्लोकके पश्चात् 'तदुक्तम्' कहकर निम्न क्लोक दिया है-

परस्परं प्रदेशानां प्रवेशो जीव-कर्मणोः। एकत्वकारको बन्धो रुक्त-काञ्चनयोरिव ॥६॥

मेरे उपर्युक्त अनुमानकी पृष्टि खास तौरसे इस क्लोकसे होती हैं; क्योंकि इसी अर्थका प्रतिपादन करने-वाली गाया प्रा० पञ्चसंग्रहके इसी तीसरे प्रकरणमें दूसरे नम्बरपर इस प्रकार पाई जाती है—

> कंचण-रूप्पदवाणं एयत्तं जेम अणुपवेसो ति । अण्णोण्णपवेसाणं तह बन्धं जीव-कम्माणं ॥२॥

२. चौये प्रकरणमें वन्व-प्रत्ययोंका निरूपण करनेके पश्चात् अमितगति लिखते हैं—

"इति प्रवानप्रत्ययनिर्देशः । अपरेऽप्येवमाहुः—और इसके पश्चात् ३२२ से ३२५ तकके निम्न चार इलोक दिये हैं—

मिथ्यात्वस्योद्ये यान्ति पोडश प्रथमे गुणे । संयोजनोद्ये वन्धं सासने पञ्जविंशतिः ॥ क्यायाणां दितीयानामुद्ये निर्मते दश । स्वीक्रियन्ते नृतीयानां चतल्लो देशसंयते ॥ सयोगे योगतः सातं शेषः स्वे स्वे गुणे पुनः । विमुन्याहारकद्दन्द्वतीर्थकुत्वे कपायतः ॥ पष्टिः पञ्जाधिका वन्धं प्रकृतीनां प्रपद्यते ।

३. पाँचवें प्रकरणमें पृ० २२२ पर उपशमश्रेणीमें नोकपायोंके उपशमनका प्ररूपण करते हुए 'शान्तः पण्डः' इस तिरपनवें स्लोकके पश्चात् 'ठक्तं च' कहकर निम्न-लिखित दो क्लोक पाये जाते हैं—

पार्यते नोदयो दातुं यत्तत् शान्तं निगद्यते । संक्रमोदययोर्यन्न तन्निघत्तं मनीपिभिः ॥५१॥ शक्यते संक्रमे पाके यदुक्कपीपकर्पयोः। चतुर्पु कर्म नो दातुं भण्यते तन्निकाचितम् ॥५५॥

इन इलोकोंमें उपराम, नियत्ति और निकाचित करणका स्वरूप वतलाया गया है।

#### दोनों प्राकृत पश्चसंग्रहोंमें प्राचीन कौन ?

दि० और श्वे॰ प्राकृत पञ्चसंग्रहमेंसे प्राचीन कौन है, यह एक प्रश्न दोनोंके सामने आनेपर उपस्थित होता है। इस प्रश्नके पूर्व हमें दोनोंके पाँचों अधिकारोंके नाम जानना आवश्यक है। दि॰ प्रा॰ पञ्चसंग्रहके पाँच प्रकरण इस प्रकार हैं—

१—जीवसमास, २—प्रकृतिसमुत्कीर्तन, ३—वन्घस्तव, ४—शतक और ५—सप्तितका ।
 श्वे० प्रा० पञ्चसंग्रहके ५ संग्रह या प्रकरणोंके वारेमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ग्रन्थकार ही किसी एक निश्चयपर नहीं है और इसीलिए वे ग्रन्थ प्रारम्भ करते हुए लिखते हैं:—

सयगाई पंच गंथा जहारिहं जेण एत्थ संखिता। दाराणि पंच अहवा तेण जहत्थाभिहाणिमणं॥२॥

इस गाथाका भाव यह है कि यतः इस ग्रन्थमें शतक आदि पाँच प्राचीन ग्रन्थ यथास्थान यथायोग्य संक्षेप करके संगृहीत हैं, इसलिए इसका 'पञ्चसंग्रह' यह नाम सार्थक है। अथवा इसमें बन्धक आदि पाँच द्वार वर्णन किये गये हैं। इसलिए इसका 'पञ्चसंग्रह' यह नाम सार्थक है।

ग्रन्थकारके कथनानुसार दोनों प्रकारके वे पाँच प्रकरण इस प्रकार हैं-

| प्रथम प्रकार     | द्वितीय प्रकार        |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|
| १—-शतक           | १बन्धक द्वार          |  |  |
| २—सप्ततिका       | २वन्धव्य द्वार        |  |  |
| ३—कषायप्राभृत    | ३—वन्धहेतु द्वार      |  |  |
| ४—सत्कर्मप्राभृत | ·<br>४—बन्धविधि द्वार |  |  |
| ५कर्मप्रकृति     | ५—बन्घलक्षण द्वार     |  |  |

दि० प्रा० पञ्चसंग्रहके जिन पाँच प्रकरणोंके नाम ऊपर वतलाये हैं उनके साथ जब हम श्वे० पञ्च-संग्रहोक्त पाँचों अधिकारोंका ऊपरी तौरपर या मोटे रूपसे मिलान करते हैं तो शतक और सप्तितका यह दो नाम तो ज्यों-के-त्यों मिलते हैं। शेष तीन नहीं। किन्तु जब हम विणत-अर्थ या विषयको दृष्टिसे उनका गहराईसे मिलान करते हैं तो दिगम्बरोंका जीवसमास श्वेताम्बरोंका बन्धक द्वार है और दिगम्बरोंका प्रकृति-समुत्कीर्तन अधिकार श्वेताम्बरोंका बन्धव्यद्वार है। इस प्रकार दो और द्वारोंका समन्वय या मिलान हो जाता है। केवल एक द्वार 'बन्धलक्षण' शेप रहता है। सो उसका स्थान दिगम्बरोंका 'बन्धस्तव' ले लेता है। इस प्रकार दोनोंके भीतर एकरूपता स्थापित हो जाती है।

दोनों प्रा० पञ्चसंग्रहोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेपर ज्ञात होता है कि दि० प्रा० पञ्चसंग्रहके भीतर यतः संग्रहकारने अपनेसे पूर्व परम्परागत पाँच प्रकरणोंका संग्रह किया है और यद्यपि उनपर भाष्य गाथाएँ स्वतन्त्र रूपसे रची हैं तथापि पूर्वाचार्योंको कृतिको प्रसिद्ध रखने और स्वयं प्रसिद्धिके व्यामोहमें न पड़नेके कारण उनके नाम ज्यों-के-त्यों रख दिये हैं। दि० प्रा० पञ्चसंग्रहकारने प्रत्येक प्रकरणके प्रारम्भमें मंगलाचरण किया है। यहाँतक कि जहाँ सारा प्रकृतिसमुत्कीर्तनाधिकार गद्यरूपमें है वहाँ भी उन्होंने पद्यमें ही मंगलाचरण किया है। पर क्वे० पञ्चसंग्रहकार चन्द्रिपने ऐसा नहीं किया। इसका कारण क्या रहा, यह वे ही जानें। पर दोनोंके मिलानसे एक बात तो सहजमें ही हृदयपर अंकित होती है वह है दि० प्रा० पञ्चसंग्रहके प्राचीनत्वकी। दि० पञ्चसंग्रहकारने क्वे० पञ्चसंग्रहकारके समान ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है कि मैं पञ्चसंग्रहकी रचना करता हूँ, जब कि चन्द्रिपने मंगलाचरणके उत्तराधमें ही 'वोच्छामि पंचसंगह' कहकर पञ्चसंग्रहके कथनकी प्रतिज्ञा की है। इस एक ही बातसे यह सिद्ध है कि उनके सामने दि० प्रा० पञ्चसंग्रह विद्यमान था और उसमें भी प्रायः वे ही शतक, सित्तरी आदि प्राचीन ग्रन्थ संगृहीत थे जिनका कि संग्रह चन्द्रिपने किया है। पर दि० पञ्चसंग्रहकी कितनी ही बातोंको वे अपनी क्वे० मान्यताके विरुद्ध देखते थे और इस कारण उससे वे सन्तुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप उन्हें एक स्वतन्त्र पञ्चसंग्रह रचनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई और

मतभेदवाले मन्तव्योंको इवेताम्वर आगमानुमोदित या स्वगुरु-प्रतिपादित ढंगसे उन्हें यथास्थान निवद्ध करते हुए एक स्वतन्त्र पञ्चसंग्रह निर्माण किया।

चन्द्रिपिन जिन शतक आदि पाँच प्राचीन ग्रन्थोंको अपने पञ्चसंग्रहमें यथास्थान संक्षेपसे निवद्ध कर संगृहीत किया है उनमेंसे सौभाग्यसे चार प्रकरण स्वतन्त्र रूपसे आज हमारे सामने विद्यमान हैं और वे चारों ही अपनी टीका-चूिण आदिके साथ प्रकाशित हो चुके हैं। उनमेंसे कपायपाहुड दिगम्बरोंकी ओरसे और कर्मप्रकृति श्वेताम्बरोंकी ओरसे प्रकाशमें आये हैं, और दोनों सम्प्रदाय एक-एकको अपने-अपने सम्प्रदायका ग्रन्थ समझते हैं। शतक और सप्तितिका दोनों सम्प्रदायोंके भण्डारोंमें मिली हैं और दोनों ही सम्प्रदायोंके आचार्योंने उनके विवादग्रस्त विपयोंका अपनी-अपनी मान्यताओंके अनुसार मूल पाठ रखकर चूिण, टीका और भाष्य गाथाओंसे उन्हें समृद्ध किया है। केवल एक सत्कर्मप्राभृत ही ऐसा शेप रहता है जिसकी स्वतन्त्र रचना अभी-तक भी प्राप्त नहीं हुई है। श्वे० परम्परामें तो इसका केवल नाम ही उपलब्ध है। किन्तु दि० परम्पराके प्रसिद्ध ग्रन्थ पट्खण्डागमकी घवला टीकामें अनेक वार 'संतकम्मपाहुड'का उल्लेख आया है और उसके अनेकों उद्धरण भी मिलते हैं। श्वे० प्रा० पञ्चसंग्रहके कर्त्ता चन्द्रिख और घवला टीकाके कर्त्ता वीरसेनके सम्मुख यह सत्कर्मप्राभृत था। यह वात दोनोंके उल्लेखोंसे भलीभाँति सिद्ध है।

दूसरी वात जो सबसे अधिक विचारणीय है वह है शतकादि प्राचीन ग्रन्थोंके संक्षेपीकरण की । जब हम शतक आदि प्राचीन ग्रन्थोंकी गाथा-संख्याको सामने रखकर श्वे० पञ्चसंग्रहके उक्त प्रकरणकी गाथा-संख्याका मिलान करते हैं तो संक्षेपीकरणकी कोई भी बात सिद्ध नहीं होती। यह बात नीचे दी जानेवाली तालिकासे स्पष्ट है:—

| दि० प्राचीन शतक गाथा १०० | <b>ब्वे० पञ्चसंग्रह शतक और सप्ततिका</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| प्राचीन सप्ततिका गायो ७० | सम्मिलित गाया-संख्या १५६                |
| १७०                      | परिशिष्ट गाथा ११                        |
|                          | १६७                                     |

प्राचीन शतक और सप्तितिकाकी गाथाओंका योग १७० होता है। श्वे० पञ्चसंग्रहमें दोनों प्रकरणों-को सिम्मिलित रूपमें ही रचा गया है। पृथक्-पृथक् नहीं। तो भी उनकी गाथा-संख्या मय परिशिष्टके १६७ होती है। इस प्रकार कुल तीन गाथाओंका संक्षेपीकरण प्राप्त होता है। यहाँ इन गाथाओंके संक्षेपीकरणमें यह बात भी खास तौरसे ध्यान देनेके योग्य है कि प्राचीन शतक आदि ग्रन्थोंमें मंगलाचरण एवं अन्तिम उपसंहार आदि पाया जाता है। तब चन्द्रिपने वह कुछ भी नहीं किया। शतक प्रकरणमें ऐसी मंगलादिकी प्रारम्भिक गाथाएँ दो हैं और उपसंहारात्मक गाथाएँ तीन हैं। इसी प्रकार सप्तितिकामें भी प्रारम्भिक गाथा एक और उपसंहारात्मक गाथाएँ तीन हैं। इन पाँच और चार—९ गाथाओंको छोड़ देना ही संक्षेपीकरण माना जाय तो बात दूसरी है।

अव लीजिए प्राचीन कम्मपयडी (कर्मप्रकृति) के संक्षेपीकरणकी वात। सो उसकी भी जाँच कर लीजिए। दोनोंके प्रकरणोंकी गाथा-संख्या इस प्रकार है:—

| प्राचीन कर्मप्रकृति ग | ाथा-संख्या | <b>३वे० पञ्चसंग्रहान्तर्ग</b> त | त कर्मप्रकृति | ा, गाथा-संख्या |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| वन्यनकरण              | १०२        | 17                              | 11            | ११२            |
| संक्रमकरण             | १११        | "                               | 31            | ११९            |
| उद्दर्तना०            | १०         | 11                              | "             | २०             |
| <b>उदीरणा</b> ०       | ८९         | 11                              | "             | 35             |
| <b>उपशमना</b> ०       | ७१         | "                               | 22            | १०२            |
| निघत्ति               | <u>₹</u>   | "                               | "             | ३              |
|                       | ३८६        |                                 |               | ४४५            |

प्रस्तावना २५

इस मिलानसे यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि प्राचीन कर्मप्रकृतिके किसी भी प्रकरणकी गाथाओं-का संक्षेपीकरण नहीं हुआ है, प्रत्युत वृद्धिकरण ही हुआ है। यहाँ यह वात खास तौरसे विचारणीय है कि जब प्राचीन कर्मप्रकृतिमें उदय और सत्ता नामके दो अधिकार पृथक् पाये जाते हैं और जिनके कि गाथा संस्था ३२ और ५७ है, उन्हें इवे० पञ्चसंग्रहकारने नयों छोड़ दिया ? यदि इन दोनों समूचे प्रकरणोंको छोड़ देना ही उनका संक्षेपीकरण माना जाय तो वात दूसरी है।

व्वे॰ पञ्चसंग्रहके अधिकारोंकी स्थिति भी बड़ी विलक्षण है। ग्रन्थकारने ग्रन्थके प्रारम्भमें जैसी प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार शतक आदि प्राचीन पाँच ग्रन्थोंके संक्षेपीकरणवाले पाँच ही अधिकार स्पष्ट या पृथक रूपसे इस पञ्चसंग्रहमें होने चाहिए थे। सो उनमेंसे केवल दो ही अधिकार मिलते हैं—एक कर्मप्रकृति-संग्रहके नामसे और दूसरा सप्ततिका संग्रहके नामसे । जिनका इस प्रकार विश्लेषण किया जा सकता है कि कर्मप्रकृति संग्रहमें कर्मप्रकृतिके अतिरिक्त कपायप्राभृत और सत्कर्मप्राभृतका भी संक्षेपीकरण कर लिया गया है और सप्ततिका-संग्रहां सप्ततिका और शतकका संक्षेप किया गया है। परन्तु सप्तिका-संग्रहमें दोनों ग्रन्थोंका संक्षेप कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि ऊपर वतलाया जा चुका है कि मूल रूपसे मात्र तीन गाथाओंका ही अन्तर है। इस प्रकार शतक एवं सप्तितकाके दो प्रकरणोंके स्वतन्त्र दो अधिकार न बना कर एकमें संग्रह करना कोई खास महत्त्व नहीं रखता है।

रह जाती है कर्मप्रकृति-संग्रहमें कपायप्राभृत आदि प्राचीन तीन ग्रन्थोंके संक्षेपीकरणकी वात। सो ग्रन्थके प्रारम्भमें की गयी प्रतिज्ञाके अनुसार उत्तम तो यही होता कि ग्रन्थकार कर्मप्रकृति, कषायप्राभृत और सत्कर्मप्राभृतके संक्षेप करनेवाले तीन ही प्रकरण पृथक् निर्माण करते और सप्तितका शतकवाले दो प्रकरण स्वतन्त्र रचते । तो इन पाँच ग्रन्थोंके संक्षेपीकरणके रूपसे 'पंचसंग्रह' यह नाम सार्थक होता । जैसा कि दि० पंचसंग्रहकारने किया है कि प्राचीन पाँच ग्रन्योंको संग्रह करके और उनके कठिन या संक्षिप्त स्थलोंके स्पष्टी-करणार्थ भाष्य-गाथाएँ रचकर प्राचीन नामोंको ही अधिकारोंका नाम देकर 'पंच अंग्रह' नामको चरितार्थ किया है और स्वयं अपने नाम-ख्यातिके प्रलोभनसे इतने दूर रहे हैं कि कहीं भी उन्होंने अपने नामका उल्लेख करना तो दूर रहा, संकेत तक भी नहीं किया है। अस्तु।

थोड़ी देरके लिए उक्त पाँच ग्रन्थोंका संग्रह दो ही प्रकरणोंमें मानकर सन्तोप कर लिया जाय और ग्रन्थकारकी इच्छाको ही प्रधानता दे दी जाय, पर यह जाँच करना तो शेष ही रह जाता है कि कर्मप्रकृति आदि तीन ग्रन्थोंका उन्होंने कर्मप्रकृति-संग्रहमें नया संक्षेपीकरण किया। जहाँ तक कर्मप्रकृतिके प्रकरणोंका सम्बन्ध है हम ऊपर बतला आये हैं कि वह कुछ महत्त्व नहीं रखता।

रह जाती है कर्मप्रकृतिवाछे संग्रहमें कपायप्राभृत और सत्कर्मप्राभृतके संक्षेपीकरणकी बात । सो जाँच

करनेपर वैसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता।

दुर्भाग्यसे आज हमारे सामने सत्कर्मप्राभृत—जैसा कि आचार्योके उल्लेखों आदिसे सिद्ध होता है—मूल गाथाओंके रूपमें उपस्थित नहीं है। या यह कहना अधिक उचित होगा कि उपलब्ध नहीं है। इसलिए उसके विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रिषते अपने पञ्चसंग्रहमें उसका क्या कितना संक्षेपीकरण किया है। पर सौभाग्यसे कपायप्राभृत आज उपलब्ध ही नहीं, अपितु मूल रूपमें अपनी चूणि और उसकी टीका अनुवाद आदिके साथ प्रकाशित भी हो चुका है। उसको सामने रखकर जब हम पंचसंग्रहके इस कर्मप्रकृति-संग्रहवाले प्रकरणकी छानवीन करते हैं तो संक्षेपीकरणके नामपर हमें निराश ही होना पड़ता है।

यहाँ एक विशेष बात यह ज्ञातच्य है कि जहाँ दि० पञ्चसंग्रहमें पूर्व-परम्परागत प्रकरणोंकी गाथाओंको संकलित करके उनके दुरूह अर्थवाली संक्षिप्त गायाओं के ऊपर हो अपनी भाष्य-गायाएँ रची हैं, वहाँ चन्द्रिपने स्वतन्त्र रूपसे गाथाओंकी रचना करके अपने पञ्चसंग्रहका निर्माण किया है।

दि० इवे० पञ्चसंग्रहोंके ऊपर एक दृष्टि डालनेपर सहजमें ही जो छाप हृदयपर अंकित होती है वह उनके सरल और कठिन रचे जानेकी। दि० पञ्चसंग्रहकी रचना जितनी सरल, सुस्पष्ट और सुगम है, स्वे०

Į.

पञ्चसंग्रहको रचना उतनी ही क्लिप्ट, कठिन और दुर्गम है। जिन्होंने प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्योंकी रच-नाओंका मौलिक रूपसे गहराईके साथ अव्ययन किया है वे इस वातसे सहमत हैं, कि सर्वप्रथम जिन ग्रन्थोंकी रचना की गयी वह अत्यन्त सरल शैलीकी रही है। पीछे-पीछे उनमें प्रीढ़ता एवं दुर्गभता आई है। इस विषयमें कुछ ग्रन्य अपवाद भी हैं, पर उनका च्हेच्य दूसरा था। कसायपाहुड़, सप्ततिका आदि जैसे प्रकरणोंकी रचना सर्वसाधारणको दृष्टिमें रखकर नहीं की गयी है। प्रत्युत उच्चारणाचार्य्य या व्याख्यानाचार्योको दृष्टिमें रलकर को गयो है। दूसरे ये ग्रन्य उस विस्तीर्ण पूर्व साहित्यके संक्षिप्त विन्दु रूपमें रचे गये हैं जिसे कि 'श्रुतसागर' कहा जाता है। अतः कसायपाहुड़ आदि जैसे ग्रन्थ वस्तुतः एक संकेतात्मक बीजपद रूपसे रचे गये ऐसे ग्रन्थ हैं जिन्हें आचार्य अपने प्रधान शिष्योंको पढ़ाकर और कण्ठस्य कराकर उस पर उनके द्वारा सूचित या उनमें निवद्ध या निहित रहस्यका व्याख्यान देकर अपने शिप्योंको उनका यथार्थ अर्थवोय कराते थे। ये ग्रन्य अभ्यासियों एवं जिजासुबोंके लिए एक प्रकारके नोट्स थे, जिनके आधारपर वे गुरु-प्रदत्त ज्ञानका अववारण कर लेते थे। इसलिए इस प्रकारके ग्रन्थोंको छोड़कर सर्वसाधारणके लिए जो रचनाएँ हमारे महर्पिगण करते रहे हैं वे अत्यन्त सरल भाषामें रची गयी हैं। इसे हम इस प्रकार भी विभाजन करके कह सकते हैं कि उस कालमें दो प्रकारकी रचना-शैलियाँ रही हैं। एक सूत्र-शैली, दूसरी भाष्य-शैली। कसाय-पाहुड़, संतकम्मपाहुड़, सित्तरी आदि सूत्र-शैलीकी रचनाएँ हैं। इनके अर्थका मौखिक अवधारण जब असम्भव-सा दिखने लगा तब मौिखक भाष्य-शैलीके स्थानपर लेखन रूप भाष्य-शैली प्रतिष्ठित हुई। उस समय उन सूत्ररूप मूल गाथाओंपर भाष्य-गाथाओंकी रचना की गयी। जब उतनेसे काम चलता दिखाई नहीं दिया, तव उनपर चूर्णियोंके लिखे जानेका क्रम अपनाया गया। यह वात हमें कसायपाहुड़, सित्तरी आदिकी मूल-गायाओं, भाष्य-गायाओं और उनपर लिखी गयी चूर्णियों आदिके देखनेसे सहजमें ही समझमें आ जाती है।

व्वे॰ पञ्चसंग्रहकी रचना करते हुए चन्द्रियके सम्मुख कम्मपयडी, कसायपाहुड, संतकम्मपाहुड, सतक और सित्तरी आदि ग्रन्य तो थे ही, पर दि० प्रा० पञ्चसंग्रह भी था और उसके नामके आघारपर ही उन्होंने अपने ग्रन्यका पञ्चसंग्रह—यह नाम रखा। साथ ही यह प्रयत्न भी किया कि दि॰ पञ्चसंग्रहमें जो ग्रन्य संग्रह करनेसे रह गये हैं उन सबका भी नंग्रह इस नवीन रचे जानेवाले संग्रहमें कर दिया जाय। फलस्वरूप उन्होंने उन सबका संग्रह अपने पञ्चसंग्रहमें करना चाहा। पर उनके इस पञ्चसंग्रहमें उनके ही शब्दोंके अनुसार संग्रह तो नहीं हुआ है, हाँ, संक्षेपीकरण कहा जा सकता है। और प्रकरण-विभाजनकी दृष्टिसे हम उसे पञ्चसंग्रह न कहकर सप्त-संग्रह या अष्ट-संग्रह जरूर कह सकते हैं। अन्यथा उन्हें चाहिए यह था कि जैसे वन्धक आदि पाँच द्वारोंका स्वतन्त्र निर्माण कर "दाराणि पंच अहवा" रूप प्रतिज्ञाका निर्वाह किया है उसी प्रकार सतक, सित्तरी, संतकम्मपाहुड़, कम्मपयडी और कसायपाहुड़, इन पाँचों ग्रन्थोंके संग्रह या संक्षेपीकरण रूपसे पाँच ही संग्रह स्वतन्त्र बनाने थे और तभी ग्रन्यारम्भको पहली और दूसरी गाथामें की हुई प्रतिज्ञाका भली-भाँति निर्वाह हो जाता। पर उन्होंने ऐसा न करके ऊपर वतलाये गये क्रमानुसार सात ही प्रकरण या द्वार रूपमें अपने पञ्चसंग्रहकी रचना की। ऐसा उन्होंने क्यों किया और संग्रह-संख्याकी विसंगति क्यों की, यह एक ऐसा प्रश्न हैं, जो कि ग्रन्थके किसी भी गहरे अभ्यासी और अन्वेपकके हृदयमें उठे विना नहीं रहता और सम्भवतः यही या इसी प्रकारका प्रश्न स्वयं चन्द्रिपिके भी मनमें उठा है और उसका उन्होंने यह लिखकर स्वयंका और शंकालुओंका समाधान किया है कि ग्रन्थकर्ता अपनी रचना किस ढंगसे करे या कौन-सी वात पहले और कौन-सी पीछे कहे इसके लिए वह स्वतन्त्र होता है। स्वयं ग्रन्थकार ग्रन्थारम्भकी तीसरी गाथाकी स्त्रोपज्ञवृत्तिमें गंका उठाते हुए कहते हैं:---

> "अत्र कश्चिदाह—कोऽयं द्वारोपन्यासे क्रमः ? यतः कर्तुरधीनत्वात् सर्वासां क्रियाणां" इत्यादि

आरचर्यको वात तो यह है कि यदि प्रतिज्ञात पाँच द्वारोंमेंसे किसी द्वारको आगे-पीछे कहते तव तो प्रत्याकारको इच्छाको प्रयानता दी जा सकती थी, पर वैसा न करके ग्रन्थकारने प्रतिज्ञात पाँचों द्वारोंमेंसे कोई

प्रस्तावना २७

भी द्वार पहले न कहंकर योगोपयोग नामक एक और ही नये द्वारकी कल्पना ही नहीं की, सृष्टि भी कर डाली और उसकी पृष्टिमें इसी पहले द्वारकी तीसरी गाथाकी स्वोपज्ञ वृत्तिमें लिखा है, "यतः वन्थक जीवका परिज्ञान योग, उपयोगको जाने विना नहीं हो सकता, अतः उनका वर्णन पहले किया जाता है।

इससे भी अधिक लक्ष्य देनेकी वात और देखिए—प्रतिज्ञात प्रथम द्वारको रचनामें दूसरा, प्रतिज्ञात द्वितीय द्वारको रचनामें तीसरा, प्रतिज्ञात तृतीय द्वारको रचनामें चौथा और प्रतिज्ञात चतुर्थ द्वारको रचनामें पांचवां स्थान देकर कर्मप्रकृति और सप्तितिका संग्रह वाले दो नये ही द्वार बनाये। प्रतिज्ञात 'बन्धलक्षणद्वार' कहाँ गया? यदि कहा जाये कि इसका समावेश कर्मप्रकृति और सप्तितिका-संग्रहमें कर दिया गया है तो भी यह बात विचारणीय रहती है कि उन दो संग्रहोंको पृथक्-पृथक् क्यों रचा? एक हीमें क्यों नहीं रचा जिससे कि ग्रन्थके पाँच ही द्वार बने रहते।

इस सब स्थितिको देखते हुए कोई भी पाठक निस्संकोच इस निष्कर्पपर पहुँचेगा कि वास्तवमें ग्रन्थकार चन्द्रिप अपने संग्रहके नामकरणमें अटपटा गये हैं। किये गये विभागोंके अनुसार उन्हें पट्संग्रह या सप्तसंग्रह आदि किसी अन्य ही नामको रखना था। अथवा वे अधिकारोंका विभाजन ठीक तौरसे नहीं कर सके। यदि ऐसा नहीं है तो मैं पूछता हूँ कि जब शतक और सप्तिका यह दो ग्रन्थ स्वतन्त्र थे और दोनोंका विपय भी चौथे और पाँचवें द्वारके रूपमें भिन्न-भिन्न था तो फिर दोनोंका एक ही अधिकारमें संग्रह क्यों किया गया? इस प्रकार बहुत छानवीन और ऊहापोह करनेपर भी हम किसी समुचित समाधानपर नहीं पहुँच सके। यदि अन्य कोई विद्वान् मेरे प्रश्नका समुचित समाधान करेंगे, तो मैं उनका आभारी होऊँगा।

#### दि० श्वे० पश्चसंग्रह-गत कुछ विशिष्ट मत-भेद

दि० पञ्चसंग्रह और चन्द्रिप महत्तरके पञ्चसंग्रहमें जो मत-भेद है उनमेसे कुछकी तालिका इस प्रकार है:—

१—दि० ग्रन्थकारोंने देवायु और नारकायुको जघन्य स्थिति १० हजार वर्षकी और तीर्थकरप्रकृतिकी अन्तःकोटाकोटि सागरोपमकी वतलाई है। किन्तु चन्द्रिषने तीर्थकरप्रकृतिकी उक्त स्थिति-सम्बन्धी मान्यताके विरुद्ध अपने पञ्चसंग्रहमें लिखा है—

#### सर-नारयाजभाणं दसवाससहस्स छन्न संतित्थाणं । (५, ४६)

अर्थात् देव और नारकायुके समान वे तीर्थंकर प्रकृतिकी भी जघन्य स्थिति १० हजार वर्षकी बतलाते हैं । ग्रन्थकारकी इस मान्यतापर संस्कृत टीकाकार मलयगिरि आपित्त करते हुए लिखते हैं—"इह सूत्रकृता कस्याच्याचार्यस्य मतान्तरेण तीर्थंकरनाग्नो दशवपंसहस्रममाणा जघन्या स्थितिरुक्ता, अन्यथा कर्मंप्रकृत्या-दियु जघन्या स्थितिरुक्ताग्नोऽन्तःसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणैवोच्यते—केवलमुक्ट्यान्तःसागरोपमकोटीकोट्याः सा संख्येयगुणहोना द्रष्टच्या । तथा चोक्तं कर्मप्रकृतिचूणौं—"आहारग-तित्थयरनामाणं उक्कोसओ ठिइवंथो अंतोकोडाकोडी भणिओ । तओ उक्कोसाओ ठिइवंधा शो जहन्नओ ठिइवंथो संखेजगुणहोणो, सो वि जहन्नओ अंतोकोडाकोडी चेष ।"

शतकचूर्णांवप्युक्तं—आहारगसरीर-आहारगअंगोवंग-तित्थयरणामाणं जहण्णो ठिइवंघो अंतोसागरो-वमकोडाकोडीओ, अंतोमुहुत्तमावाहा, उक्कोसाओ संखेजगुणहीणो जहण्णो ठिइवंघो ति ।

( पञ्चसंग्रह स्वी० वृ० पृष्ठ २२५।१ )

२—इसी प्रकार क्वे॰ पञ्चसंग्रहकारने आहारक-द्विकको जघन्य स्थिति भी कर्मप्रकृति आदि प्राचीन कर्मग्रन्थोंसे भिन्न वतलाई है। यथा—

''आहार्स विग्वावरणाणं किंचूणं ।'' ( ५, ४७ )

स्वयं ही इसकी व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं—"आहारकशरीर तदंगीपांगं विध्नं पंच-प्रकारमन्तरायं आवरणं पंचप्रकारं ज्ञानावरणं तत्सहचरितं दशैनावरणचतुष्कमेतासां पोडशानां प्रकृतीनां किञ्चिद्दं मुहूर्तं जघन्या स्थितिः, इति गाथार्थः।" अर्थात् ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके समान आहारकशरीर और आहारकअंगोपांगकी जघन्य स्थिति अन्तर्मृहुर्त होती है।

चन्द्रिपिके इस कथनपर आपत्ति करते हुए मलयगिरि लिखते हैं—"अत्राप्याहारकद्विकस्य जधन्या स्थितिरन्तर्मुहूर्तप्रमाणोक्ता मतान्तरेण, अन्यथा सान्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणा द्रष्टन्या, कर्मप्रकृत्या- दिपु तथाभिधानात्।"

यतः मलयगिरि कर्मप्रकृतिके भी टीकाकार हैं और अन्य कर्मग्रन्थकारोंके मतोंसे भी परिचित हैं। अतः मूल पञ्चसंग्रहकारके मतके विरुद्ध होते हुए भी 'मतान्तरेण' कहकर उनकी रक्षाका प्रयत्न कर रहे हैं। जब कि मूलमें मतान्तरका कोई संकेत नहीं है।

३—निद्रादिपञ्चककी जघन्य स्थिति भी स्वे॰ पञ्चसंग्रहकारने पूर्ववर्ती कार्मिक ग्रन्थोंसे भिन्न ही वतलाई है। यथा—

"सेसाणुक्कोसायओ मिच्छत्तिहरू जं रुद्धं।" ( ५, ४८ )

इसकी वे स्वयं व्याख्या करते हैं-

शेपाणां शेपप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धात् मिथ्यात्वोत्कृष्टस्थित्या यञ्जब्धं सा जघन्या स्थितिरिति । एवं च निद्रापञ्चके त्रयः सप्त भागाः ७।३—इत्यादि ।

( श्वे॰ पञ्चसंग्रह ए॰ २२६।१ )

इस कथनपर आपत्ति करते हुए मलयगिरि कहते हैं-

इदं च किल निद्रापञ्चकादारम्य सर्वांसां प्रकृतीनां जघन्यस्थितिपरिमाणमाचार्येण मतान्तरमधि-कृत्योक्तमवसेयं, कर्मप्रकृत्यादावन्यथा तस्याभिधानात् । कर्मप्रकृतौ तु—

> वगुक्कोस ठिईणं मिन्छनुक्कोसगेणजं छद्धं । सेसाणं तु जहक्को परुलासंखेजगेणूणो ॥

सागरोपमस्य त्रयः सप्तभागाः, ते पत्यासंख्येयभागहीना निद्रावञ्चकासातवेदनीययोर्जधन्या स्थितिः।

४—द्वीन्द्रियादि जीवोंकी उत्कृष्ट स्थितिके विषयमें श्वे॰ पञ्चसंग्रहकार कर्मप्रकृति आदिकी पुरानी मान्यतासे विरुद्ध निरूपण करते हैं—

पणवीसा पन्नासा सय दससयताडिया इगिदिठिई । विगलासण्णीण कमा जायइ जेट्ठोव इयरा वा॥ ( ४, ५५ )

अर्थात् एकेन्द्रियोंके जघन्य या उत्कृष्ट स्थितिवन्घको २५,५०,१०० और १००० से गुणित करनेपर क्रमशः द्दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंजी पञ्चेन्द्रिय जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिवन्य होता है। पर उसकी यह मान्यता पुरातन कार्मिकोंके विरुद्ध है। इसिलिए मलयगिरिको भी उक्त गाथाका अर्थ करते हुए लिखना पड़ा—

कर्मप्रकृतिकारादयः पुनरेवमाहुः—एकेन्द्रियाणामुत्कृष्टः स्थितिबन्धः पञ्चविंशत्या गुणितो द्वीन्द्रि-याणामुत्कृष्टः स्थितिबन्धो भवति । पञ्चशता गुणितस्त्रीन्द्रियाणामुत्कृष्टः स्थितिबन्धः, शतेन गुणितश्वतुरिन्द्रि-याणां, सहस्रोण गुणितोऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियाणाम् । एप एवानन्तरोक्तद्वान्द्रियादीनामात्मीय-आत्मीय उत्कृष्टस्थिति-वन्धः पत्योपमसंख्येयभागद्दीनो जघन्यः स्थितिबन्धो वेदित्तन्य इति । तत्त्वं पुनरितशयज्ञानिनो विदन्ति ।" ( पृष्ठ २३ ११२ )

५—क्वे॰ पञ्चसंग्रहके चतुर्थ द्वारकी १८वीं गाथाकी स्वोपज्ञवृत्तिमें चतुरिन्द्रियादि-जोवोंके वन्ध-हेतुओं-का प्रतिपादन करते हुए चन्द्रिपने तीनों वेद वतलाये हैं। किन्तु यह वात कर्मप्रकृति एवं दि॰ कर्मग्रन्थोंके विरुद्ध है। अतः मलयगिरि इस सम्बन्धमें लिखते हैं— प्रस्तावना २६

"इह संज्ञिपद्मेन्द्रियन्यतिरिक्ताः शेपाः सर्वेऽपि संसारिणो जीवाः परमार्थतो नपुंसकाः । केवलम-संज्ञिपद्मेन्द्रियाः खी-पुंलिङ्गाकारमात्रमधिकृत्य खीवेदे [ पुरुपवेदे ] च प्राप्यन्ते, इति तत्र त्रयो वेदाः परि-गृहीताः । चतुरिन्द्रियादीनां पुनर्वाद्यखीपुंलिङ्गाकारमात्रमपि न विधते, तत इह नपुंसकवेद एव द्रष्टन्यः।" ( श्वे० पद्यसं० वृ० पृ० १८३।२ )

इन सब उल्लेखोंको देखते हुए यह सम्भव है कि चन्द्रिण महत्तरने अपनी इन मान्यताओंको प्रतिष्ठित करनेके लिए ही स्वतन्त्र रूपसे अपने पञ्चसंग्रहको रचना की और मूलमें जिन बातोंका निर्देश नहीं किया जा सका उनके स्पष्टीकरणार्थ उसपर उन्होंने स्वोपज्ञ वृत्ति लिखो ।

#### प्राकृत पश्चसंग्रहके कुछ महत्त्वपूर्ण पाठ

सम्यग्दृष्टि जीव मरकर कहाँ-कहाँ उत्पन्न नहीं होता, इस प्रश्नके उत्तरमें एक ही गाथाके तीन रूप तीन ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं। यथा—

१—इसु हेहिमासु पुढवीसु जोइस-वण-भवण-सन्व-इत्थीसु । वारस मिन्छावादे सम्माइहिस्स णिथ उन्वादो ॥ ( प्रा० पञ्चसंग्रह १, १६३ )

२—इसु हेट्टिमासु पुढवीसु जोइस-वण-भवण-सन्ब-इत्थीसु । णेदेसु समुप्पज्जइ सम्माइही दु जो जीवो ॥ ( धवला पुस्तक १, पृष्ठ २०६ )

३—हेहिमछुन्पुढर्बाणं जोइसि-वण-भवण-सन्व-इत्थीणं । पुण्णिदरे ण हि सम्मो, ण सासणो णारवापुण्णे ॥ ( गो० जीव० गाथा १२७ )

जनत तीनों ही गाथाओं में पूर्वार्द्धने प्रायः एक रहते हुए भी उत्तरार्धमें पाठ-भेद है। जिनमें संख्या १ और २ की गाथाओं में स्पष्टरूपसे एक ही बात बतलाई गयी है कि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर कहाँ-कहाँ उत्पन्न नहीं होता। फिर भी धवलाकी गाथाके पाठसे सम्यक्त्वीके एकेन्द्रियादि असंज्ञी पञ्चेन्द्रियान्त तिर्यञ्चों उत्पादका निपेध-परक कोई पद नहीं है। यह एक कमी उस गाथामें रह गयी है, या पाई जाती है। पर यह गाथा धवलाकारने अपने कथनकी पृष्टिमें उद्धृत किया है।

गो० जीवकाण्डकी गाथा उसके कर्त्ता द्वारा रची गयी है। यद्यपि उसका आधार पहली या दूसरी गाथा ही रही है। फिर भी उन्होंने उसे अपने ढंगसे वर्णन करते हुए स्वतन्त्र रूपसे ही रचा है और इसीलिए उत्तरार्धमें खासकर 'ण सासणी णारयापुण्णे' यह पद जोड़ा है। इस विशेषताके प्रतिपादन करनेपर भी उसके तीन चरणोंमें जो बात कही गयी है उससे सम्यक्त्वी जीवके एकेन्द्रियादि जीवोंमें उत्पन्न होनेका निषेध नहीं होता। यह एक कमी उसमें भी रह गयी है।

पर प्राकृत पञ्चसंग्रह्का जो पाठ है वह अपने अर्थको सामस्त्यरूपसे प्रकट करता है और उसके 'वारस मिच्छावादे' पदके द्वारा उन सब तिर्यचोंका निपेध कर दिया गया है जिनमें कि बद्धायुष्क भी सम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता है। इस दृष्टिसे प्रा० पञ्चसंग्रहकी इस गाथाका यह पाठ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। आचार्य अमितगगितने प्राकृत पञ्चसंग्रहका ही संस्कृत रूपान्तर किया है। उन्होंने उक्त गाथाका जो रूपान्तर किया है, वह इस प्रकार है—

निकायत्रितये पूर्वे श्वश्रभूमिषु पट्स्वधः । वनितासु समस्तासु सम्यग्दृष्टिनं जायते ॥ ( सं० पञ्चसंग्रह १, २६७ )

इस क्लोकको देखते हुए ऐसा ज्ञात होता है कि उनके सामने प्रा॰ पञ्चसंग्रहवाला पाठ न रहकर धवलावाला पाठ रहा है। अन्यथा यह सम्भव नहीं था कि वे इतनी बड़ी बात यों ही छोड़ जाते।

#### दि॰ श्वे॰ शतकगत पाठभेद

१—क्वे॰ शतकमें 'तेरस चडसु' आदि १३ वें नम्बरकी गाथा न दि॰ मूल शतकमें है और न प्राकृत सभाष्य शतकमें ही ।

- २—दि० श्वे० मूल शतकोंमें जहाँ कहीं पाठ-भेद हैं वह पाठ-भेद प्रायः सर्वत्र सभाप्य शतकसे समता रखता है, मूल शतकसे नहीं।
- ३—वि॰ शतकमें 'वंघट्ठाणा चउरो' इत्यादि गाथा गाथांक २६ के वाद मुद्रित तो है पर उसपर अंक-संख्या नहीं दी, जिससे जात होता है कि वह मूल-वाह्य करार दी गयी है। दि॰ शतकमें यह गाथा नहीं पाई जाती।
- ४—दि० शतककी गाथा 'अट्टविह सत्त छवंधगा'का उत्तरार्ध श्वे० शतककी गाथा-संख्या २७से मिलता है। किन्तु सभाप्य शतकमें उसके स्थानपर नया ही पाठ है।
  - ५- इवे॰ शतकमें पाई जानेवाली गाया-संख्या ३८ और ३९ का सभाष्य शतकमें पता भी नहीं है।
- ६—खे० शतकमें संख्या ५२, ५३ पर जो गाथाएँ पाई जाती हैं उनके स्थानपर दिगम्बर शतक और सभाप्य शतकमें तदर्थ-सूचक अन्य ही गाथाएँ पाई जाती हैं।
- ७— श्वे० शतकमें गाथांक ५३ के बाद जो 'बारस अंतमुहुत्ता' आदि गाथा दी है और जिसपर चूर्णि भी मुद्रित है; आश्चर्य है कि उसे मूल गाथामें क्यों नहीं गिना गया ? दि० शतकमें वह मूलरूपसे ही दी है और सभाप्य शतकमें भी।
- ८—वि० शतकमें संख्या ७२, ७३ पर पाई जानेवाली दोनों गाथाएँ दि० शतकसे समता रखती हैं, पर सभाप्य दि० शतकसे नहीं। वहाँ दोनों गाथाएँ अर्थ-साम्य रखते हुए भी पाठ-भेदसे युक्त हैं। यह भी एक विचारणीय वात है। (देखो गाथा ७०, ७१ मूल)
- ९—श्वे॰ शतककी गाथा संख्या ८० दिगम्बर शतककी इसी गाथासे समता रखती है पर सभाप्य शतकमें २० के स्थानपर मिश्रको मिलाकर सर्वघातिया २१ प्रकृतियाँ वतलाई गयी हैं। यह पाठभेद भी उल्लेखनीय है कि प्राकृतवृत्तिमें मिश्रको क्यों नहीं गिनाया गया।
- १०—रवे० शतकमें गाथा ८१ में देशघाती प्रकृतियाँ २५ ही वतलाई हैं, यही वात दि० मूल शतक-में भी है। पर सभाष्य शतकमें अन्तर स्पष्ट है। वहाँ पर २६ देशघातियाँ प्रकृतियाँ वतलाई गयी हैं। यह भी अन्तर महत्त्वपूर्ण है।

#### दिगम्बर और श्वेताम्बर सप्ततिकागत पाठमेद

- १—गाथांक ७ दिगम्बर श्वे० दोनों सप्तितकाओंमें समान है, पर सभाप्य सप्तितकामें उसके स्थानपर 'णव छक्क' आदि नवीन ही गाथा पायी जाती है।
- २—गाथांक ८के विषयमें दोनों समान हैं। किन्तु सभाष्य सप्ततिकामें उसके स्थानपर नवीन गाथा है।
- ३—गा० ९ की दिगम्बर श्वे० मूल सप्तितिकासे सभाष्य सप्तितिकामें अर्द्ध-समता और अर्द्ध-विपमता है।
- ४—गा० १० (गोदेसु सत्त भंगा ) सभाष्य सप्ततिका और दि० मूल सप्ततिकामें है । पर श्वेताम्बर सप्तितकामें वह नहीं पायी जाती है ।
  - ५--गा० १५ दि० इंवे० सप्ततिकामें समान है। पर सभाष्य सप्ततिकामें भिन्न है।
- ६—द्वे॰ सप्तितकाके हिन्दी अनुवाद एवं सम्पादक 'दस वावीसे' इत्यादि गाथा १५ को तथा 'चत्तारि' आदि णव वंघएसु इत्यादि गा॰ १६ को मूल गाथा स्वीकार करते हुए भी उन्हें सभाष्य सप्तितकामें मूल गाथा माननेसे क्यों इनकार करते हैं ? यह विचारणीय है।
  - ७--गाया १७ का उत्तरार्घ दि० व्वे० सप्तितिकामें समान है। पर सभाष्य सप्तितिकामें भिन्न है।
- ८—'एक च दोणि व तिष्णि' इत्यादि गाथांक १८ न व्वे० सप्तितकामें है और न सभाष्य सप्त-तिकामें। इसके स्थानपर व्वे० सप्तितकामें 'एतो च उवंघादि' इत्यादि गाथा पाई जाती है। पर सभाष्य सप्तिकामें तत्स्थानीय कोई भी गाथा नहीं पायी जाती।

- ९—श्वे॰ सचूणि सप्तितकामें मुद्रित गा॰ २६, २७ न दि॰ सप्तितकामें ही पाई जाती है और न सभाष्य सप्तितकामें। यह बात विचारणीय है।
- १०—दि॰ सप्ततिकामें गा॰ २९ 'तेरस णव चदु पण्णं' यह न तो क्वे॰ सप्ततिकामें पाई जाती है और न सभाष्य सप्ततिकामें ही । मेरे मतसे इसे मूल गाथा होनी चाहिए।
- ११—'सत्तेव अपरुजता' इत्यादि ३५ संख्यावाली गाथाके पश्चात् स्वे० और दि० सप्तितिकामें 'णाणं-तराय तिविहमिव' इत्यादि तीन गाथाएँ पाई जाती हैं किन्तु वे सभाष्य सप्तितिकामें नहीं। उनके स्थानपर अन्य ही तीन गाथाएँ पाई जाती हैं। जिनके आद्य चरण इस प्रकार हैं---

णाणावरणे विग्घे (३३) णव छक्कं चत्तारि य (३४) और उवरयबन्धे संते (३५)।

- १२—क्वे॰ सचूणि सप्तितिकामें गा॰ ४५ के बाद 'वारस पण सहसया' इत्यादि गाथा अन्तर्भाष्य गाथाके रूपमें दी है। साथमें उसकी चूणि भी दी है। यही गाथा दि॰ सप्तितिकामें भी सवृत्ति पाई जाती है। फिर इसे मूल गाथा क्यों नहीं माना जाय?
- १३—गा० ४५ दि० सप्तितको और सभाप्य सप्तितकामें पूर्वार्द्ध ज्युत्कमको लिये हुए है। पर घ्यान देनेकी वात यह है कि वह स्वे० सचूणि सप्तितकाके साथ दि० सप्तितकामें एक-सी पाई जाती है।

### सत्कर्मप्राभृत

संतकम्मपाहुड या सत्कर्मप्राभृत क्या वस्तु है यह प्रश्न अद्याविध विचारणीय बना हुआ है। इवे॰ ग्रन्थकारों और चूर्णिकारोंने इनके नामका उल्लेख मात्र ही किया है। पर दि॰ ग्रन्थकारोंमेंसे धवला और जयधवलाकारने वीसों वार संतकम्मपाहुडका उल्लेख किया है और अनेकों स्थलोंपर कसायपाहुड आदिके अभि-प्रायोंसे उसकी विभिन्नताका भी निर्देश किया है। जिससे ज्ञात होता है कि धवला और जयधवलादिके रचे जानेके समय तक यह ग्रन्थ उपलब्ध था और सैद्धान्तिक-परम्परामें अपना विशिष्ट स्थान रखता था।

यहाँ हम कुछ अवतरण दे रहे हैं जिनसे सिद्ध है कि संतकम्मपाहुडका उपदेश कसायपाहुडके उपदेशसे कितने ही विषयोंमें भिन्न रहा है—

१—धवला पुस्तक १ पृ० २१७ पर नवम गुणस्थानमें सत्त्वसे व्युच्छिन्न होनेवाली १६ और ८ प्रकृतियोंके मत-भेदका उल्लेख आया है। धवलाकार कहते हैं कि संतकम्मपाहुडके उपदेशानुसार पहले सोलह प्रकृतियोंकी सत्त्व-व्युच्छित्ति होती है और पीछे आठ प्रकृतियोंकी। पर कसायपाहुडका उपदेश है कि पहले आठ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्त होती है, पीछे सोलहकी। इस बातकी शंकाका उद्भावन करते हुए धवलाकार कहते हैं—

"एसो संतकामपाहुड उवएसो । कसायपाहुड उवएसो पुण" इत्यादि ( धवला पुस्तक १, पृ० २१७ )

२—पुनः शिष्य पूछता है कि इन दोनोंमेंसे किसे प्रमाण माना जाय ? संतकम्मपाहुड और कसाय-पाहुड इन दोनोंको ही सूत्र रूपसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, इन दोनोंमेंसे कोई एक ही सूत्र रूपसे या जिनोक्त वचनरूपसे प्रमाण माना जा सकता है ?

भायरियकहियाणं संतकस्म-कसायपाहुडाणं कथं सुत्तत्तणमिदि चे ण रह्त्यादि ( धवला पुस्तक १, पृ० २२१ )

अन्तमें धवलाकार समाधान करते हुए लिखते हैं कि आज वर्तमानकालमें केवली या श्रुतकेवली नहीं हैं जिनसे कि उक्त मत-भेदमेंसे किसी एककी सच्चाई या सूत्रताका निर्णय किया जा सके। दोनों ही ग्रन्थ वीतराग आचार्योंके द्वारा प्रणीत हैं, अतः दोनोंका ही संग्रह करना चाहिए।

धवलाकारके इस निर्णयसे दो बातें स्पष्ट रूपसे सिद्ध होती हैं—एक तो उनके सामने संतकम्मपाहुडके या उसके उपदेशके प्राप्त होनेकी और दूसरी बात सिद्ध होती है उसकी प्रामाणिकताकी। ३—एत्थ एदेसिं चडण्हमुवक्कमाणं जहा संतकम्मपयिष्ठपाहुडे परूविदं, तहा परूवेयव्वं। जहा महाबंधे परूविदं, तहा परूवणा एत्थ किण्ण कीरदे १ ण, तस्स पढमसमयबन्धम्मि चेव वावारादो। (धवला क पत्र १२६७)

४--संतकम्मपाहुडके विषयमें स्वयं ही शंका उठाते हुए घवलाकार लिखते हैं--

"पुणो एदेसि चडण्हं पि वन्धणोवक्तमाणं अत्थो जहा संतकम्मपाहुडिम्म उत्तो तहा वत्तन्वो ? संतकम्मपाहुडिमिदि णाम कदमं ? महाकम्मपयिडिपाहुडस्स चडवीस-अणिओगद्दारेसु चडत्थ-छ्रहम-सत्तमणि-योगद्दाराणि द्व्व-काल-भाव-विहाणणामधेयाणि । पुणो तहा महाकम्मपयिडिपाहुडस्स पंचमो पयिडिणामा-हियारो । तत्थ चत्तारि अणियोगद्दाराणि अट्कम्माणं पयिडि-द्विदि-अणुभाग-पदेससत्ताणि परूविय स्वि-दुत्तरपयिडिद्वित्रिणुभागपदेससत्तादो । एदाणि संतकस्मपाहुङं णाम ।

( धवला पुस्तक १५, पंजिका ए० १८, परि० )

५-इसी वातको स्पष्ट करते हुए जयधवलामें भी लिखा है-

"संतक्त्ममहाहियारे कदि-वेदणादि चउवीसिणयोगद्दारेसु पिडबहेसु उदभो णाम भत्थाहियादो द्विदि-भणुभाग-पदेसाणं पयिडसमणिण्णयाणसुक्तस्साणुक्तस्सजहण्णाजहण्णुदयपरूवणे य बाबारो ।"

( जयधवला अ० ५१२ )

'भवोपगहिया' पदकी व्याख्या करते हुए जयधवलाकार लिखते हैं—'संतकम्मपाहुडे विस्थारेण भणिदो।'

( जयध० मैनु० ए० ६५८ )

६—वर्गणा खण्डके परचात् धवलाकारने जिन १८ अनुयोगद्वारोंका वर्णन किया है उनके ऊपर किसी अज्ञात आचार्यने पंजिका नामक एक वृत्तिको रचा है। उसे रचते हुए वे कहते हैं—''पुणो तेहिंतो सेसट्ठा-रसाणियोगद्दाराणि संतकम्मे सन्वाणि परूविदाणि, तो वि तस्साइगंभीरत्तादो अत्थविसमपदाणमत्थे थोरु-द्वेयण पंजियसरूरवेण भणिस्सामो।" (धवला पुस्तक १५, पृष्ठ १)

इन उल्लेखोंसे सिद्ध होता है कि महाकम्मपयिडपाहुडके जिन शेप १८ अनुपोगद्वारोंका पट्खण्डागममें वर्णन नहीं किया जा सका उन्हींके वर्णन करनेवाले मूलसूत्ररूप ग्रन्थका नाम सन्तकम्मपाहुड रहा है।

७—यह ग्रन्थ गद्य-सूत्रोंमें रहा, या पद्य-गाथाओंमें, यह एक प्रश्न पाठकोंके हृदयमें सहज ही उत्पन्न होता है। धवला और जयधवलाके भीतर जितने भी उल्लेख मिलते हैं उनसे इस विषयपर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता है। किन्तु सप्तितिकाचूिणमें दिये गये एक उल्लेखसे यह ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ गाथा-निवद्ध रहा है। वह उल्लेख इस प्रकार है—

सन्तकम्मे भणियं-णिहादुगस्स उदभो खीणग खत्रगे परिचजा।

( सप्ततिका चूणिं गाथा ६ )

ऐसा प्रतीत होता है कि पट्खण्डागमके वेदना और वर्गणा खण्डमें जो सूत्रगाथाएँ पाई जाती हैं वे सम्भवतः इसी संतकम्मपाहुडकी रही हैं और उन्हें ही आघार बनाकर पट्खण्डागमकारने अपने जीवस्थान आदि अधिकारोंकी रचना की है।

८—धवला पुस्तक ६ के पृष्ठ १०९ पर वीरसेनाचार्य एक शंकाका उद्भावन कर उसका समाधान करते हुए लिखते हैं—

'विगलिंदियाणं बंधो उदओ वि दुस्सरं चैव होदि ति ।'

अर्थात् विकलेन्द्रियोंसे दुःस्वर प्रकृतिका ही बन्ध होता है और उसका ही उदय रहता है। जो भ्रमर आदिके स्वरंको मधुर मानकर विकलेन्द्रिय जीवोंके सुस्वर नामकर्मके उदयका प्रतिपादन करते हैं, उनका मत ठीक नहीं है।

किन्तु चूर्णिमें संतक्षमपाहुडका जो उल्लेख आया है, उसमें धवलाकारके मतसे सर्वथा भिन्न या प्रति-कूल ही मत पाया जाता है। वह उल्लेख इस प्रकार है— "भण्णे भणंति—सुस्तरं विगिछिदियाणं णित्थ । तण्ण, संतकामे उक्तत्वात्।"

(सित्तरी चूणिं० गां० २५ पत्र रेशाई)

अर्थात् जो लोग यह कहते हैं कि विकलेन्द्रियोंके सुस्वर कर्मका उदय नहीं होता है, तो उनका यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि संतकम्मपाहुडमें विकलेन्द्रिय जीवोंके सुस्वर कर्मका उदय कहा गया है।

इस शंका-समाधानसे यह निष्कर्प निकलता है कि संतकम्मपाहुडके सभी उपदेश वीरसेनको मान्य नहीं रहे हैं। इस बातकी पृष्टि एक अन्य उद्धरणसे भी होती है—

धवला पुस्तक ९ पृ० ३१८ पर वीरसेनने कहा है-

""एव्सप्पायहुगं सोलसविदय-अप्पायहुएण सह विरुक्तदे" तेणेत्य उवएसं लहिय एगदरणिण्णओ कायन्वो । सतकम्मपयिद्धिपाहुडं मोत्तृण सोलसपिदय अप्पावहुअदंहए पहाणे कदे"।"

अर्थात् संतकम्मपाहुडके उपदेशको छोड़कर इस सोलहपदिक उपदेशकी मुख्यतासे इस विवक्षित अल्प-बहुत्वका निर्णय करना चाहिए।

ऊपर दिये गये अन्तिम दो उल्लेखोंसे यह बात भलीभाँति सिद्ध होती है कि कितनी ही बातोंमें संत-कम्मपाहुडका उपदेश कसायपाहुड, कम्मपयडी आदिके उपदेशोंसे भिन्न रहा है और धवलाकारको जहाँ जो बात उचित जैंची है वहाँ उसका समर्थन या निपेध कर दिया है। अथवा तुल्य बलवाली बातोंमें दोनोंको प्रमाण मानकर उनके उपदेशको संग्रह करनेका भी विधान कर दिया है।

उनत विवेचनके प्रकाशमें जब हम नं० ४ और नं० ५ के उद्धरणोंका मिलान करते हैं, तो बहुत-सी वार्ते विचारणीय हो जाती हैं—

- १. महाकम्मपयि पाहुडके जिन उदय आदि शेप अट्ठारह अनुयोग द्वारोंको संतकम्मपाहुड माननेकी सूचना धवला और जयधवलाकारने की है, क्या वह ठीक है ?
- २. संतकम्मपाहुडके नामसे जितने भी मतभेद धवला, जयधवला और सित्तरी चूणि आदिमें मिलते हैं, वे सब क्या उक्त अट्ठारह अनुयोग द्वारोंमें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो फिर उन्हें संतकम्मपाहुड क्यों माना जाय ?
- ३. नं० ७ पर दिये गये उद्धरणके अनुसार संतकम्मपाहुडको गाथा-निबद्ध होना चाहिए। पर उक्त १८ अनुयोग द्वारोंके जितने भी सूत्र मिलते हैं, वे सब गद्यरूप हैं। पद्यरूपमें उनके भीतर एक भी प्राप्त नहीं है। ऐसी दशामें यही क्यों न माना जाय कि पट्खण्डागमको जो संतकम्मपाहुड मानते हैं उनकी धारणा भ्रम-मूलक है।

#### दो दिगम्बर संस्कृत पश्चसंग्रह

प्राकृत पञ्चसंग्रहको आधार बनाकर जिस संस्कृत पञ्चसंग्रहको रचना आचार्य अमितगितने की है उसका परिचय पहले दिया जा चुका है। उसी प्राकृत पञ्चसंग्रहको आधार बनाकर श्री श्रीपालसुत उड्ढाने अपने संस्कृत पञ्चसंग्रहको रचना की। अमितगितके संस्कृत पञ्चसंग्रहके होते हुए उन्हें एक और संस्कृत पञ्चसंग्रहको रचना क्यों आवश्यक प्रतीत हुई यह एक विचारणीय प्रश्न है। दोनों संस्कृत पञ्चसंग्रहोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेपर उक्त प्रश्नका उत्तर हमें मिल जाता है। आचार्य अमितगितने मूल प्राकृत पञ्चसंग्रहका शब्दशः अनुकरण नहीं किया। कितने ही स्थलोंपर उन्होंने मूलके अंशको छोड़ा है और कितने ही स्थलोंपर कुछ नवीन वातोंको जोड़ा भी है। इस बातकी चर्चा हम पहले स्वतन्त्र रूपसे कर आये हैं। अमितगितकी यह बात सम्भवतः उद्घाको अच्छी नहीं लगी और इसीलिए उन्हें एक स्वतन्त्र पद्यानुवादकी प्रेरणा प्राप्त हुई। उद्घाने सर्वत्र मूलका अनुगमन किया है। जहां अमितगितने अनावश्यक या अतिरिक्त वर्णन किया है उसे प्रायः उद्घाने छोड़ दिया है। हाँ, कहीं-कहीं कुछ आवश्यक बातोंका निरूपण

१ देखो, धवला पुस्तक सं० १ की प्रस्तावना।

अवश्य उन्होंने यथास्थान किया है। दोनों संस्कृत पञ्चसंग्रहोंकी तुलना संक्षेपमें इस प्रकार की जा सकती है—

१—कितने ही स्थलोंपर स्थानकी उपयुक्तता डड्ढाकृत पञ्चसंग्रहमें पाई जाती है वह अमितगतिके पञ्चसंग्रहमें नहीं है।

- (क) संज्ञाओंके स्वरूप डड्ढाने यथास्थान दिये हैं किन्तु अमितगतिने जीवसमास प्रकरणके अन्तमें दिये हैं।
- (ख) साधारण वनस्पतिका लक्षण डड्ढाकृत सं० पञ्चसंग्रहमें प्रा० पञ्चसंग्रहके समान यथा-स्थान दिया गया है। किन्तु अमितगितने उसे यथास्थान न देकर उससे बहुत पहले दिया है। (देखो जीव-समास प्रकरण क्लो० १०५ आदि।)
- (ग) जीवसमास प्रकरणमें ज्ञानमार्गणाका वर्णन डड्ढाने प्रा॰ पञ्चसंग्रहके ही अनुसार किया है। किन्तु अमितगितने इसे कुछ परिविधित किया है, अतः मत्यज्ञान आदिका स्वरूप मूलके अनुसार यथास्थान न होकर स्थानान्तरित हो गया है।
- २—िकतने ही स्थलोंपर डड्ढाकी रचना अमितगितकी अपेक्षा अधिक सुन्दर है। देखो मार्गणाओंके नामवाले दोनोंके क्लोक:

अमितगति पञ्चसंग्रह क्लोक १, १३२, १३३

डड्डा ,, १, ६८

- ३—डड्डाकी रचना मूल गाथाओंके अधिक समीप है, अमितगतिकी नहीं। देखी प्रथम प्रकरणमें चारों गतियोंका स्वरूप तथा कायमार्गणा और कपायमार्गणाके क्लोक आदि।
- ४—प्राकृत पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें 'अण्डज पोतज जरजा' इत्यादि गाथा दी हुई है। पर अमितगतिने इसका अनुवाद नहीं दिया, जब कि डह्वाने दिया है। (देखो क्लोक १,८६)। इसी प्रकार संयममार्गणामें ११ प्रतिमावाली गाथाका भी। (देखो क्लोक १,१७१)।
- ५—जीवसमासकी ७४वीं मूल गाथाका पद्यानुवाद जितना डह्वाका मूलके समीप है उतना अमितगित-का नहीं । (देखो १,१५१ और १,१८७)।
- ६—अमितगितने जीवसमासकी 'साहारणमाहारो' इत्यादि तीन गाथाओंका (प्रकरण १, गाथा ८७ आदि) जहाँ स्पर्श भी नहीं किया, वहाँ डड्ढाने उनका सुन्दर पद्यानुवाद किया है। समझमें नहीं आता कि अमितगितने उक्त गाथाओंको क्यों छोड़ दिया।
- ७—उक्त स्थलपर अमितगितने गोम्मटसार जीवकाण्डकी 'उववाद मारणंतिय' इत्यादि गाथाका आश्रय लेकर उसका अनुवाद किया है जबिक जीवसमासके मूलमें वह गाथा नहीं है और इसीलिए डड्डाने उसका अनुवाद नहीं किया ।
  - ८—िकतने ही स्थलोंपर डह्वाने अमितगितकी अपेक्षा कुछ विषयोंको वढ़ाया भी है। यथा :—
  - (क) प्रथम प्रकरणमें धर्मीका स्वरूप।
  - ( ख ) योगमार्गणाके अन्तमें विक्रियादिका स्वरूप ।
- ९—अमितगितने 'मनःपर्ययदर्शन क्यों नहीं होता' इस प्रश्नपर भी प्रकाश डाला है। यतः यह वात मूल गाथामें नहीं है अतः डड्ढाने उसपर कुछ प्रकाश नहीं डाला। (देखो दर्शनमार्गणा प्रकरण १)।
- १० अमितगितने प्रथम प्रकरणमें सम्यक्त मार्गणाके भीतर गोम्मटसार कर्मकाण्डके आधारसे ३६३ पालंडियोंकी चर्चा की है। पर मूलमें न होनेसे डह्वाने उसकी चर्चा नहीं की है।
- ११—अमितगितने तीसरे प्रकरणके क्लोक संख्या ८२, ८७ आदिके पश्चात् जिस वातको संस्कृत गद्य-के द्वारा स्पष्ट किया है वैसा डड्ढाने नहीं किया । सम्भवतः इसका कारण यह ज्ञात होता है कि वे मूलसे वाहर-की वातको नहीं कहना चाहते हैं ।

#### दोनों संस्कृत पश्चसंग्रहोंके सम्बन्धमें कुछ विचारणीय बातें

१—अमितगितने पाँचवें प्रकरणमें पृष्ठ १७४के नीचे 'उक्तं च' कहकर 'असम्प्राप्त' इत्यादि १६५ वाँ रलोक दिया है। ठोक इसी प्रकारसे इसी स्थलपर डह्वाने रलोक १४८ के नीचेवाली गद्यके परचात् 'उक्तं च' कहकर "अयशःकी॰" इत्यादि अमितगितसे भिन्न ही रलोक दिया है।

यहाँ विचारणीय बात यह है कि जब दोनों ही क्लोक अर्थ-साम्य रखते हुए भी शब्द-साम्य नहीं रखते, तो फिर 'उक्तं च'का क्या अर्थ है ? क्या यह 'मिक्षकास्थाने मिक्षकापातः' नहीं है ? यही बात आगे भी दृष्टिगोचर होती है ।

२—अमितगितके संस्कृत पञ्चसंग्रहके पृष्ठ २०४ पर 'एतदुक्तम्' कहकर 'चतु.बष्ठ्या' इत्यादि ३५० वाँ क्लोक है। तथैव डड्ढाके पञ्चसंग्रहमें सप्तितकामें क्लोकाङ्क ३१७ 'उक्तं च' कहकर दिया गया है। खास वात यह है कि अर्थ-साम्य होते हुए भी दोनों क्लोकोंमें शब्द-साम्य नहीं है।

३—डड्डाकृत सप्तितकाके रलोक संख्या २४९ के पश्चात् 'अत्र वृत्तिरलोकाः पञ्च' वाक्य दिया है। उसका आधार क्या है? यह विचारणीय है। यदि इन रलोकोंका आधार पञ्चसंग्रहकी संस्कृत वृत्ति ही है तो यह सिद्ध है कि डड्डा संस्कृत टीकाकारके पीछे हुए हैं।

४—अमितगितसे डड्ढाके पञ्चसंग्रहमें एक विशेषता यह भी है कि जहाँ अमितगितने सप्तितिकामें पृष्ठ २२१ पर क्लोकांक ४५३ में शेप मार्गणाओं के बन्धादि-त्रिकको न कहकर मूलके समान ही 'पर्यालोच्यो यथागमं' कहकर छोड़ दिया है, वहाँ डड्ढाने क्लोकांक ३९० में 'बन्धादित्रयं नेयं यथागमं' कहकर भी उसके आगे समस्त मार्गणाओं में उसे आधार बनाकर बन्धादि-त्रिकके पूरे स्थानोंको गिनाया है जो कि प्राकृत पञ्च-संग्रहके निर्देशानुसार होना ही चाहिए। अमितगितने उन्हें क्यों छोड़ दिया ? यह बात विचारणीय है।

#### सभाष्य पश्चसंग्रह

पञ्चसंग्रहमें संगृहीत पाँचों प्रकरणोंके मूल रूपोंको देखनेपर सहजमें ही यह अनुभव होता है कि प्रत्येक प्रकरणकी मूल-गाथा-संख्या अल्प रही है और संग्रहकारने उनपर भाष्यगाथाएँ रचकर उन्हें पल्लिवत या परिविधित कर प्रस्तुत संकलनका नाम 'पञ्चसंग्रह' रखा है। प्रस्तुत ग्रन्थमें संग्रहकारने जिन पाँच प्रकरणों-का संग्रह किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं—१ जीवसमास, २ प्रकृतिसमुत्कीर्त्तन, ३ कर्मस्तव, ४ शतक और ५ सप्तितका। इनमेंसे अन्तिम तीन प्रकरण अपने मूल्ल्प और उसकी प्राकृत चूणि एवं संस्कृत टीकाओं-के साथ विभिन्न संस्थाओंसे प्रकाशित हो चुके हैं। उनके साथ जब हम प्रस्तुत ग्रन्थमें संगृहीत इन प्रकरणोंका मिलान करते हैं, तो स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि संग्रहकारने किस प्रकरणपर कितनी भाष्य-गाथाएँ रचीं हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

कर्मस्तवको कर्मबन्धस्तव या बन्धस्तव भी कहते हैं। क्वे॰ सम्प्रदायमें इसकी गणना प्राचीन कर्म-ग्रन्थोंमें की जाती है। अभी तक भी इसके संग्रहकर्ता या रचियताका नाम अज्ञात है। क्वे॰ संस्थाओंकी ओरसे जो इसके संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उनमें इसकी गाथा-संख्या ५५ पाई जातो है। और प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमें मुद्रित प्राकृतवृत्ति-युक्त पञ्चसंग्रहमें इसकी गाथा-संख्या ५४ पाई जाती है। किन्तु इसपर रची गई भाष्य-गाथाओंको देखते हुए इस प्रकरणकी मूल-गाथा-संख्या ५२ ही सिद्ध होती है, अतः हमने तदनुसार हो गाथाके प्रारम्भमें यही मूल-गाथा-संख्या दी है। संग्रहकारने सभी मूल-गाथाओंपर भाष्य-गाथाएँ नहीं रची हैं, किन्तु उन्हें जो गाथाएँ क्लिष्ट या अर्थ-बहुल प्रतीत हुई, उनपर ही उन्होंने भाष्य-गाथाएँ रचीं हैं। इस प्रकार १२ गाथाएँ ही इस प्रकरणमें भाष्य-गाथाओंके रूपमें उपलब्ध होती हैं।

इसी प्रकरणके अन्तमें एक चूलिका प्रकरण भी है जो श्वे॰ संस्थाओंसे प्रकाशित वन्धस्तवमें नहीं पाया जाता। प्राकृतवृत्तिमें उसकी गाथा-संख्या ३४ है। किन्तु सभाष्य-कर्मस्तवमें चूलिका रूपसे केवल १३ गाथाएँ ही मिलती हैं। यहाँ यह जातव्य है कि इन दोनों चूलिकाओंमें विषय-गत समता होते हुए भी गाथागत कोई समानता नहीं है। प्रत्युत ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त १३ गाथाओंको सामने रखकर उनके भाष्यरूपमें ३४ गाथाओंका निर्माण किया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थके चौथे प्रकरणका नाम शतक है। यतः इसकी मूल-गाथाएँ १०० ही रही हैं, अतः इसका नाम गाथा-संख्याके आधारपर शतक ही प्रसिद्ध या प्रचित्त ही गया है। क्वे॰ संस्थाओं मुद्रित शतक प्रकरणमें इसकी गाथा-संख्या १०६ पाई जाती है। प्राकृतवृत्तिके अनुसार इसकी गाथा-संख्या १३९ है। किन्तु सभाष्य शतकके अनुसार इसकी गाथा-संख्या १०५ ही सिद्ध होती है। यद्यपि दोनों सम्प्रदायोंके अनुसार इस प्रकरणकी मूल-गाथाएँ १०० से अधिक मिलती हैं, पर ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारम्भकी उत्यानिकागाथा और अन्तकी उपसंहारात्मक-गाथाओंको न गिननेपर विवक्षित विपयकी प्रतिपादक गाथाओंको लक्ष्य करके 'शतक' यह नाम प्रख्यात हुआ है। भाष्यकारने इन मूल-गाथाओंपर जो भाष्य-गाथाएँ रची हैं, उन्हें मिलाकर इस प्रकरणकी गाथा-संख्या ५२२ हो जाती है, जिसका यह निष्कर्प निकलता है कि इस प्रकरणकी भाष्य-गाथा-संख्या ४१७ है।

पाँचवें प्रकरणका नाम सप्तितका है। प्राकृत मापामें इसे सित्तरी या सत्तरी भी कहते हैं। इस प्रकरणका भी नाम-करण उसकी गाथा-संख्याके आघारपर प्रसिद्ध हुआ है। सित्तरी या सप्तितका नामको देखते हुए इसकी मूल-गाथा-संख्या ७० ही होनी चाहिए। इवे० संस्थाओंसे प्रकाशित प्रतियोंके अनुसार इसकी गाथा-संख्या ७२ है। प्राकृतवृत्तिमें उसको गाथा-संख्या ९९ पाई जाती है। परन्तु भाष्यगाथाकारके अनुसार ९२ ही सिद्ध होती है। इसकी यदि आदि और अन्तकी उत्यानिका और उपसंहार-गाथा रूप २ गाथाओंको छोड़ दिया जावे, तो विविधत अर्थकी प्रतिपादन करनेवाली ७० गायाएँ ही रह जाती हैं और तदनुसार इसका सित्तरी या सप्तितका नाम भी सार्थक हो जाता है। भाष्य-गाथाकारने इन मूल-गाथाओंपर जो भाष्य-गाथाएँ रची हैं, उनके समेत इस प्रकरणकी कुल गाथा-संख्या ५०७ है और इसके अनुसार भाष्य-गाथाओंको संख्या ४३५ सिद्ध होती है।

उन्त दोनों प्रकरणोंपर ही संग्रहकारने सबसे अधिक भाष्य-गाथाओंकी रचना की है। यतः विषयकी दृष्टिसे ये दोनों प्रकरण ही दुर्गम एवं अर्थ-बहुल रहे हैं, अतः उनपर अधिक भाष्य-गाथाओंका रचा जाना स्वाभाविक ही है।

पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणका नाम जीवसमास है। इस नामका एक ग्रन्थ श्री ऋष्भदेवजी केशरीमल-जी क्वेताम्वर संस्था रतलामकी ओरसे सन् १९२८ में एक संग्रहके भीतर प्रकाशित हुआ है, जिसकी गाथा-संस्था २८६ है। नाम-साम्य होते हुए भी अधिकांश गाथाएँ न विषय-गत समता रखती हैं और न अर्थगत समता ही। गाथा-संस्थाकी दृष्टिसे भी दोनोंमें पर्याप्त अन्तर है। फिर भी जितना कुछ साम्य पाया जाता है, उनके आधारपर एक बात सुनिश्चित रूपसे कही जा सकती है कि क्वे॰ संस्थाओंसे प्रकाशित जीवसमास प्राचीन है। पञ्चसंग्रहकारने उसके द्वारा सूचित अनुयोग द्वारोंमेंसे १-२ अनुयोग द्वारके आधारपर अपने जीवसमास प्रकरणकी रचना की है। इसके पक्षमें कुछ प्रमाण निम्न प्रकार है—

१. इवे॰ संस्याओं से प्रकाशित जीवसमासको 'पूर्वभृत्सूरिसूत्रित' माना जाता है। इसका यह अर्थ है कि जब जैन परम्परामें पूर्वोक्ता ज्ञान विद्यमान था, उस समय किसी पूर्ववेत्ता आचार्यने इसका निर्माण किया है। ग्रन्थ-रचनाके देखनेसे ऐसा ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ भूतविल और पुष्पदन्तसे भी प्राचीन है और वह पट्खण्डागमके जीवहाण नामक प्रथम खण्डकी आठों प्ररूपणाओं के सूत्र-निर्माणमें आधार रहा है, तथा यही ग्रन्थ प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके जीवसमास नामक प्रथम प्रकरणका भी आधार रहा है। इसकी साक्षीमें उक्त ग्रन्थकी एक गाया प्रमाण रूपसे उपस्थित की जाती है जो कि इवे॰ जीवसमासमें मंगलाचरणके पश्चात् ही पाई जाती है। वह इस प्रकार है—

णिक्खेव-णिरुत्तीहिं य छुहिं अद्वहिं अणुओगदारेहिं । गइभाइमगगणाहि य जीवसमासाऽणुगंतन्वा ॥२॥

इसमें वतलाया गया है कि नामादि निक्षेपोंके द्वारा; निक्कितके द्वारा, निर्देश, स्वामित्व आदि छह

प्रस्तावना ३७

और सत्, संख्या आदि आठ अनुयोग-द्वारोंसे तथा गति आदि चौदह मार्गणा-द्वारोंसे जीवसमासको जानना चाहिए। इसके पश्चात् जवत सूचनाके अनुसार ही सत्-संख्यादि आठों प्ररूपणाओं आदिका मार्गणास्थानोंमें वर्णन किया गया है। इस जीवसमास प्रकरणकी गाथा-संख्याकी स्वल्पता और जीवद्वाणके आठों प्ररूपणाओंकी सूत्र-संख्याकी विशालता ही उसके निर्माणमें एक दूसरेकी आधार-आधेयताको सिद्ध करती है।

जीवसमासकी गाथाओंका और षट्खण्डागमके जीवस्थानखंडकी आठों प्ररूपणाओंका वर्णन-क्रम विषय-की दृष्टिसे कितना समान है, यह पाठक दोनोंका अध्ययन कर स्वयं ही अनुभव करें।

प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके जीवसमास प्रकरणके अन्तमें उपसंहार करते हुए जो १८२ अंक-संख्यावाली गाथा पाई जाती है, उससे भी हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है। वह गाथा इस प्रकार है—

#### णिक्खेवे एयट्टे णयप्पमाणे णिरुक्ति-अणिओगे । सम्मह् वीसं भेए सो जाणह् जीवसन्भावं ॥

अर्थात् जो पुरुष निक्षेप, एकार्थ, नय, प्रमाण, निरुक्ति और अनुयोगद्वारींसे मार्गणा आदि बीस भेदोंमें जीवका अन्वेपण करता है, वह जीवके यथार्थ सद्भाव या स्वरूपको जानता है।

पाठक स्वयं ही देखें कि पहली गाथाकी बातको ही दूसरी गाथाके हारा प्रतिपादित किया गया है। केवल एक अन्तर दोनोंमें है। वह यह कि पहली गाथा उक्त प्रकरणके प्रारम्भमें दी है, जब कि दूसरी गाथा उस प्रकरणके अन्तमें। पहले प्रकरणमें प्रतिज्ञाके अनुसार प्रतिपाद्य विषयका प्रतिपादन किया गया है, जब कि दूसरी प्रकरणमें केवल एक निर्देश अनुयोग हारसे १४ मार्गणाओंमें जीवकी विश्वतिविधा सत्प्ररूपणा की गई है और शेप संख्यादि प्ररूपणाओंको न कहकर उनके जाननेकी सूचना कर दी गई है।

२. पृथिवी आदि पट्कायिक जीवोंके भेद प्रतिपादन करनेवाली गाथाएँ भी दोनों जीवसमासोंमें बहुत कुछ समता रखती हैं।

३. प्राकृत वृत्तिवाले जीवसमासकी अनेक गाथाएँ उक्त जीवसमासमें ज्यों-की-त्यों पाई जाती हैं। उक्त समताके होते हुए भी पञ्चसंग्रहकारने उक्त जीवसमास-प्रकरणकी अनेक गाथाएँ जहाँ संकल्ति की हैं, वहाँ अनेक गाथाएँ उनपर भाष्यरूपसे रची हैं और अनेक गाथाओंका आगमके आधारपर स्वयं भी स्वतन्त्र रूपसे निर्माण किया है। ऐसी स्थितिमें उनकी निश्चित संख्याका बतलाना किन है। प्राकृत वृत्तिवाले जीवसमासमें गाथा-संख्या १७६ और समाष्य पञ्चसंग्रहमें २०६ पाई जाती है। इनमें कई गाथाएँ एकसे दूसरेमें सर्वथा भिन्न एवं नवीन भी पाई जाती हैं। जिनका पता पाठकोंको उनका अध्ययन करनेपर स्वयं

लग जायगा।
पञ्चसंग्रहके दूसरे प्रकरणका नाम प्रकृति समुत्कीर्त्तन है। प्रकृतियोंके नामींका समुत्कीर्त्तन गद्यके द्वारा ही किया गया है। यह गद्य-भाग पट्खण्डागमके जीवट्ठाण खण्डके अन्तर्गत प्रकृति समुत्कीर्त्तन अधिकारके साथ शब्दक्षः समान है और दोनोंकी स्थिति देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पञ्चसंग्रहकारने वहाँसे ही अपने इस प्रकरणका संग्रह किया है। इस प्रकरणके आदि और अन्तमें जो १२ गाथाएँ पायी जाती हैं उनमेंसे कुछ तो पूर्व परम्परागत हैं और शेषका निर्माण पञ्चसंग्रहकारने किया है। प्राकृतवृत्तिके इस प्रकरणमें गद्य-भाग तो समान ही है। गाथाओंमें प्रारम्भ की ४ गाथाओंको छोड़कर कोई समता नहीं है। उसमेंकी अनेक भाग तो समान ही है। गाथाओंमें प्रारम्भ की ४ गाथाओंको छोड़कर कोई समता नहीं है। उसमेंकी अनेक गाथाएँ इधर-उधरसे संकलित की गई ज्ञात होती हैं, जब कि पहलेकी गाथाएँ संग्रहकार-द्वारा रची गई प्रतीत होती हैं। इबे॰ सम्प्रदायमें इस नामवाला कोई प्रकरण देखनेमें नहीं आया। हाँ, इस विपयके जो कर्म प्रतीत होती हैं। इके सम्प्रदायमें इस नामवाला कोई प्रकरण देखनेमें नहीं आया। हाँ, इस विपयके जो कर्म विपाक आदि प्रकरण रचे गये हैं, ये सब अर्वाचीन हैं और गाथाओंमें हैं। अतः उनके साथ प्रस्तुत संग्रहकी रचना-समानताकी वात करना न्यर्थ है।

भाष्य गायाओंके साथ समस्त गाथाओंकी संख्या १३२४ है। गद्य-भाग इससे पृथक् है। जिसका

जीवसमासकी गाथासंख्या २८६ है, जब कि पट्खण्डागमके जीवंद्वाणकी स्त्रसंख्या ढाई

—सम्पादक

कि परिमाण ५०० इलोकोंसे भी अविक है। पाँचों ही प्रकरणोंके प्रारम्भमें स्वतन्त्र मङ्गलाचरण किया गया है और उसके साथ ही प्रतिपाद्य विषयके निरूपणकी प्रतिज्ञा की गई है।

पाँचों प्रकरणोंकी उपयुंक्त स्थितिमें यह बात असंदिग्व रूपसे सिद्ध हो जाती है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें संगृहोत पाँचों ही प्रकरण संग्रहकारको पूर्व परम्परासे प्राप्त थे और उन्हें संक्षिप्त एवं अर्थ-बोधकी दृष्टिसे हुर्गम देखकर उन्होंने उनपर भाष्य-गाथाएँ रचीं, और उन पूर्वागत पाँचों प्रकरणोंके वही नाम रखकर अपने संग्रहको पञ्चसंग्रहका रूप दिया। पर जहाँ तक मेरी जानकारी हैं, संग्रहकार या भाष्य-गाथाकारने अपने बब्दोंमें 'पञ्चसंग्रह' ऐसा नाम कहीं भी प्रकट नहीं किया है। उक्त प्रकरण एक साथ एक ही आचार्यके द्वारा भाष्य-गाथाओंके साथ निवद्ध होनेके पश्चात् ही परवर्त्ती विद्वानोंके द्वारा 'पञ्चसंग्रह' नाम प्रचलित हुआ प्रतीत होता है।

## पञ्चसंग्रहकार कौन ?

प्रस्तुत ग्रन्थके पाँचों मूल प्रकरणोंके रचियताओंके नाम अभी तक अज्ञात ही हैं। हाँ, श्वेताम्बर विद्वान् शिवशर्मको शतकका निर्माता मानते हैं। शतकको मुद्रित चूणिके प्रारम्भिक अंशसे भी इस बातकी पुष्टि होती हैं। किन्तु शेप चारों प्रकरणोंके रचियताओंका कुछ भी पता नहीं चलता है। साथ ही जिन शतक और सप्ततिका इन दो प्रकरणोंपर प्राकृत चूणियाँ उपलब्ध हैं, उनके रचियताओंका भी अभी तक कोई पता नहीं है। इससे पञ्चमंग्रहके मूल प्रकरणों और उनकी चूणियोंकी प्राचीनता, प्रामाणिकता और उभय सम्प्रदायमें मान्यता सिद्ध है।

पञ्चसंग्रहके ऊपर भाष्य-गायाएँ रचनेवाले और पाँचों प्रकरणोंको एकत्र निवद्ध करनेवाले आचार्य-का नाम भी अभीतक बज्ञात ही है, जब तक कोई आधार या प्रमाण स्पष्ट रूपसे सामने नहीं आ जाता है, तब तक उसके कत्तिकि विषयमें कल्पना करना कोरी कल्पना ही समझी जायगी । इसलिए उसपर विचार न करके यह विचार करना उचित होगा कि पञ्चसंग्रहके ऊपर भाष्य-गायाएँ रचनेवाले आचार्य किस समयमें हुए हैं ?

प्रस्तुत ग्रन्थके पाँचों मूल प्रकरणोंको रचना कर्मप्रकृति या कम्मप्यडीके आस-पास होना चाहिए। आर यतः कर्मप्रकृतिके रचियता शिवशर्म ही शतकके भी रचियता माने जाते हैं, और इनपर रची गई चूणियाँ भी यतः इनके कुछ समय बाद ही रची गई प्रतीत होती हैं, अतः उन मूल प्रकरणोंकी रचनाका काल भी शिवशर्मके लगभगका माना आ सकता है। इस प्रकार शिवशर्मके कालको मूल पञ्चसंग्रहकारके कालकी पूर्वाविव कहा जा सकता है।

घवला टीकामें जीवसमास नामके साथ जिस 'छप्पंचणविद्याणं' इत्यादि गाधाका उल्लेख क्षाया है । वह गाया ज्यों-की-त्यों प्रस्तुत ग्रन्थके जीवसमास प्रकरणमें पायी जाती है, अतः उक्त प्रकरणका रचना-काल घवला टीकासे पूर्व होना चाहिए। यतः ब्वे॰ पञ्चसंग्रहकार चन्द्रपिके सामने दि॰ सभाप्य पञ्च-संग्रह विद्यमान था, जैसा कि हम पहले सिद्ध कर क्षाये हैं, अतः उनके पूर्व इसकी रचनाका होना सिद्ध है। शतक चूणिमें एक स्यलपर जो गाया-गत पाठ-भेदका उल्लेख किया गया है, उससे सिद्ध होता है कि उक्त चूणिके पूर्व सभाष्य पञ्चसंग्रह रचा जा चुका था। क्षतक-गत वह गाथा इस प्रकार है—

#### आवक्कस्स पएसस्स पंच मोहस्स सत्त ठाणाणि । सेसाणि तणुकसाओ वंधइ उक्कोसगे जोगे ॥१३॥

इस गायाकी चूर्णिमें "अन्ते पढंति आउक्कस्स छ त्ति" अन्ते पढंति मोहस्स णव उ ठाणाणि" इस प्रकारसे आयुक्तमें और मोहकर्म सम्वन्यों स्थानोंके दो पाठ-भेद आये हैं। ये दोनों पाठ-भेद दि० पञ्च-संग्रहके चीये शतक प्रकरणमें इस प्रकार पाये जाते हैं—

१. केण कयं १... अणेगवायसमालद्धविजएण सिवसम्मायरियणामधेज्जेण कयं इत्यादि, (शतक चूर्णि गा० १, पत्र १। २. धवला पु० ४, पृ० ३१५।

3.8

#### भाउनकरस पदेसरस छुच्च मोहस्स णव दु ठाणाणि । सेसाणि तणुकसाओ बंधइ उनकोसगे जोगे ।। ४,५०२॥

यद्यपि शतकचूणिके निर्माणका काल अभी तक निश्चित नहीं है, तथापि वह चूर्णि-युगमें ही रची गई है, इतना तो निश्चित है और इसी आधारपरसे उसे कम-से-कम विक्रमकी सातवीं शताब्दीसे पूर्वकी तो मान ही सकते हैं।

उनत आधारोंने बलपर इतना कहा जा सकता है कि सभाष्य प्राकृत पञ्चसंग्रहकी रचना विक्रमकी पाँचवीं और आठवीं शताब्दीके मध्यवर्ती कालमें हुई है।

#### प्राकृतवृत्तिगत पश्चसंग्रह

प्रस्तुत ग्रन्थमें सभाष्य पञ्चसंग्रहके पश्चात् प्राकृत वृत्ति-सहित पञ्चसंग्रह भी मुद्रित है। प्रकरणोंके नाम वे ही हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। किन्तु उनके क्रममें अन्तर है और गाथा-संख्यामें भी। गाथा-संख्याका अन्तर पहले बतला आये हैं। क्रमका अन्तर यह है कि इसमें पहले प्रकृति समुत्कीर्त्तन, पुन: कर्मस्तव और तदनन्तर जीवसमास प्रकरण निबद्ध किये गये मिलते हैं। अन्तिम दोनों प्रकरण दोनोंमें समान-स्थि चौथे और पाँचवें स्थानपर निबद्ध हैं। तीसरा अन्तर अन्तिम प्रकरणके मंगलाचरणका है, जब कि प्रथम चार प्रकरणोंकी मंगल-गाथाएँ समान हैं।

उपर्युक्त स्थितिको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृत-वृत्तिकारको उक्त प्रकरण स्वतन्त्र रूपसे ही अपने स्वतन्त्र पाठोंके साथ प्राप्त हुए और उन्होंने पञ्चसंग्रहके अन्यत्र प्रसिद्ध वष्य, बन्धेश, बन्धक, बन्ध-कारण और बन्धभेद इन पाँच द्वारोंके अनुसार उनका संकलन कर व्याख्या करना उचित समझा है। गाथाओंके संकलनको देखते हुए ऐसा लगता है कि वृत्तिकारको सभाष्य पञ्चसंग्रह नहीं उपलब्ध हुआ और इसीलिए उन्होंने प्राचीन चूणियोंको शैलीमें ही अपनी प्राकृत वृत्तिकी रचना की है।

### प्राकृत वृत्ति और वृत्तिकार

इस वृत्तिके रचयिता श्री पद्मनिन्द मुनि हैं, यह बात शतक नामक चौथे प्रकरणके मध्यमें दी गई गायाओंसे ज्ञात होती है। वे गायाएँ इस प्रकार हैं—

जह जिणवरेहिं कहियं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं । भायरियकमेण पुणो जह गंगणहपवाहुन्व ॥ तह प्रतमणंदिमुणिणा रह्यं भवियाण बोहणहुाए । भोघादेसेण य प्यडीणं बंधसामित्तं ॥ छुडमस्थयाय रह्यं जं इत्थ हविज प्वयणविरुद्धं । तं प्वयणाहकुसला सोहंतु मुणो प्यत्तेण ॥

इन गाथाओंका भाव यह है कि जो कर्म-प्रकृतियोंका बन्धस्वामित्व जिनेन्द्रदेवने कहा, जिसे गणघर देवोंने गूँथा और जो गंगानदीके प्रवाहके समान आचार्य-परम्परासे चला आ रहा है, उसे मुझ पद्मनन्दी मुनिने भन्योंके प्रवोधनार्थ रचा है। इसमें मेरे छद्मस्थ होनेके कारण जो कुछ भी प्रवचन-विरुद्ध कहा गया हो, उसे प्रवचनमें कुशल मुनिजन सावधानीके साथ शुद्ध करें।

इस उल्लेखके अतिरिक्त उक्त वृत्तिमें अन्यत्र कोई दूसरा उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे कि उसके रचिताकी आचार-परम्परा आदिके विषयमें कुछ विशेष जाना जा सके। हाँ, वृत्तिमें उद्घृत पद्योंके आचार-पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे अकलङ्कदेवसे पीछे हुए हैं; क्योंकि उनके लघीयस्त्रयकी 'ज्ञानं प्रमाणिमत्याहुः' इत्यादि कारिका पाई जाती है।

पद्मनित्द नामके अनेक मुनि हुए हैं। उनमेंसे किसने इस प्राकृतवृत्तिको रचा, यह यद्यपि निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है, तथापि जम्बूद्वीपपण्णत्तीके रचियता पद्मनित्दकी ही अधिक सम्भावना दिखती है। साधनाभावसे हम कोई निर्णय करनेमें असमर्थ हैं। अनुमानतः विक्रमकी दशवीं शताब्दीसे पूर्वमें ही इसका रचा जाना अधिक संभव है।

वृत्तिकारने अपनी रचनामें कसायपाहुडकी चूणि और घवला टीकाकी शैलीका अनुसरण किया है। विषय-प्रतिपादनको देखते हुए यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि वे जैनसिद्धान्तके अच्छे वेत्ता रहे हैं। उनके द्वारा दी गई अनेक परिभाषाएँ अपूर्व हैं, क्योंकि उनका अन्यत्र दर्शन नहीं होता है। वृत्तिकारने सभी गाथाओंपर वृत्ति नहीं लिखी है, किन्तु चूणिसूत्रकार यितवृषभके समान उन्हें जिस गाथापर कुछ कहना अभीए हुआ, उसीपर ही उन्होंने लिखा है। यितवृषभके समान ही उन्होंने गाथाओंकी समुत्कीर्त्तना कर 'एत्तो सन्वपयडीण बन्धबुच्छेदो कादब्बो सबदि। तं जहा —इत्यादि वाक्योंको लिखा है।

प्राकृतवृत्तिके आदिमें ग्रन्थकी उत्थानिकाके रूपमें जो सन्दर्भ दिया हुआ है, वह ववला—जयधवलाकी उत्थानिकाका अनुकरण करते हुए भी अपनी वहुत कुछ विशेषता रखता है। पर इसके विषयमें एक बात खासतौरसे विचारणीय है और वह यह कि जहाँ धवला या जयधवलाकार उस प्रकारकी उत्थानिकाके अन्त-में प्रतिपाद्य-विवक्षित ग्रन्थका नामोल्लेख करके उसके नामकी सार्थकता आदिका निरूपण करते हैं, वहाँ इस प्राकृतवृत्तिमें पञ्चसंग्रहका कोई नामोल्लेख आदि नहीं पाया जाता। प्रत्युत 'आराधना'का नाम पाया जाता है। वह इस प्रकार है—

'तत्थ गुणणामं भाराहणा इदि किं कारणं ? जेण भाराधिजंते भणभा दंसण-णाण-चरित्त-तवाणि ति ?'

इस उद्धरणमें स्पष्टरूपसे 'आराधना'का नाम दिया गया है और उसकी निरुक्तिके द्वारा यह भी बतला दिया गया है कि जिसके द्वारा दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपकी आराधना की जाती है उसे आराधना कहते हैं।

इस उल्लेखको देखते हुए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इसके पूर्वका और आगेका समस्त उत्यानिका-सैन्दर्भ 'भगवती आराधना'की उस प्राकृत टीकाका है, जिसका उल्लेख अपराजित सूरिने अपनी विजयोदया टीकामें अनेक वार किया है। दुर्भाग्यसे आज वह उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसे कम सीभाग्य नहीं माना जा सकता कि इस रूपमें उसकी 'बानगी' या 'नमूना' हमें देखनेको मिल गया है।

भगवती आरावनामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चारों हो आराधनाओंका वर्णन किया गया है, यह उसके मंगलाचरण एवं उसके आगेवाली गाथासे ही सिद्ध एवं सर्वविदित है। भ० आराधनाकी वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार हैं—

> सिद्धे जयप्पसिद्धे चडिवह भाराहणा फरूं पत्ते। वंदित्ता अरहंते वोच्छं भाराहणा कमसो ॥१॥ उज्जोवणमुज्मवणं णिग्वहणं साहणं च णिच्छुरणं। दंसण-णाण-चरित्त-तवाणमाराहणा भणिया॥२॥

ऐसा जात होता है कि पञ्चसंग्रहकी प्रतिलिपि करनेवाले किसी लेखकको उक्त भ० आराधनाकी प्राकृत टीकाका उक्त अंश उपलब्ध हुआ और उसे उसने लिखकर उसके आगे सवृत्ति पञ्चसंग्रहको प्रतिलिपि करना प्रारम्भ कर दिया। जिससे वे दोनों एक ही ग्रन्थके अंश समझे जाने लगे। यहाँ इतना और ज्ञातन्य है कि अभी तक प्राकृत वृत्तिकी एक ही प्रति मिली है। यदि आगे किसी अन्य भण्डारसे कोई दूसरी प्रति उपलब्ध होगी, तो उससे उक्त वातपर और भी अधिक प्रकाश पड़ सकेगा।

१. देखो प्रस्तुत ग्रन्थके पृष्ठ ५६६ आदि ।

२. देखो प्रस्तुत ग्रन्थका पृष्ठ ५४३ ।

#### दोनों संस्कृत पश्चसंग्रहोंका रचना-काल

प्राकृत सभाष्य पञ्चसंग्रहको आधार बनाकर दि० सम्प्रदायमें दो संस्कृत पञ्चसंग्रह रचे गये हैं— एकके रचियता हैं अनेक ग्रंथोंके निर्माता आ० अमितगित और दूसरेके निर्माता हैं श्रीपालसुत डड्ढा। इनमें पहलेवाला पञ्चसंग्रह माणिकचंद ग्रन्थमालासे सन् १९२७ में प्रकाशित हो चुका है। आ० अमितगित-का समय निश्चित है। उन्होंने अपने इस सं० पञ्चसंग्रहकी रचना मसूतिकापुरमें वि० सं० १०७३ में की है, यह बात उसमें दी गई अन्तिम प्रशस्तिके इस श्लोकसे सिद्ध है—

त्रिससत्यधिकेऽज्दानां सहस्रे शकविद्विपः । सस्तिकापुरे जातमिदं शास्त्रं मनोरमम् ॥६॥

प्रा० पञ्चसंग्रहके साथ अमितगितके इस सं० पञ्चसंग्रहको रखकर तुलना करनेपर यह स्पष्ट जात हो जाता है कि उन्होंने प्राकृत पञ्चसंग्रहका हो संस्कृत पद्यानुवाद किया है। पर आश्चर्यकी बात तो यह है कि उन्होंने समग्र ग्रन्थ भरमें कहीं ऐसा एक भी संकेत नहीं किया, कि जिससे उक्त बात ज्ञात हो सके। इसके विपरीत उन्होंने ग्रन्थके प्रत्येक प्रकरणके अन्तमें श्लेषरूपसे अपने नामको अवश्य व्यक्त किया है। यथा—

- १ सोऽरनुतेऽमितगतिः शिवास्पदम् । (१,६५३)
- २ याति स भन्योऽभितगतिदृष्टम् ॥ (२,४८)
- ३ ज्ञानात्मकं सोऽमितगत्युपैति । (३,१०६)
- ४ सिद्धिसबन्धोऽभितगतिरिष्टाम् । ( ४,३७५ )
- ५ सोऽस्तु तेऽमितगतिः शिवास्पद्म् । (५,४८४)

इस सबके पश्चात् प्रशस्तिमें तो स्पष्ट ही कहा है कि मसूतिकापुरमें इस शास्त्रकी रचना हुई है।

आ॰ अमितगित-द्वारा रचे गये अन्य ग्रन्थोंमें भी यही बात दृष्टिगोचर होती है। क्या अपने नाम-प्रसिद्धिके व्यामोहमें दूसरेके नामका अपलाप पाप नहीं है? यह ठीक है कि प्रा॰ पञ्चसंग्रहके रचिता अज्ञात आचार्य रहे हैं। परन्तु यथार्थ स्थितिसे अपने पाठकोंको परिचित रखनेके लिए कमसे कम उन्हें प्राकृत पञ्चसंग्रहके अस्तित्वका और उसके आधारपर अपनी रचना रचनेका उल्लेख तो करना ही चाहिए था। यही गनीमतको बात है कि उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ और उसके प्रकरणोंका नाम नहीं बदला और प्राकृत पञ्चसंग्रहके समान वे ही नाम अपने संस्कृत पञ्चसंग्रहमें दिये।

यह संस्कृत पञ्चसंग्रह लगमग २५०० व्लोक प्रमाण है।

दूसरे संस्कृत पञ्चसंग्रहकी एक मात्र प्रति ईंडरके भण्डारसे ही सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। इसके रच-यिता श्रीपाल-सुत डड्डा हैं। इन्होंने अपनी रचनामें तीन स्थलोंपर जो परिचयात्मक पद्य दिये हैं, उनमेंसे दो तो बिलकुल शब्दशः समान है। एकके उत्तरार्घमें कुछ विभिन्नता है। वे दोनों पद्य इस प्रकार हैं—

- श्रीचित्रक्टवास्तन्यप्राग्वाटविणजा कृते ।
   श्रीपालसुत्तढब्ढेन स्फुरार्थः पन्चसंग्रहः ॥ ४,६६६ ५,४६८
- २. श्रीचित्रकृटवास्तव्यप्राग्वाटवणिजा कृते । श्रीपालसुतदृढ्देन स्फुटः प्रकृतिसंग्रहः ॥ ( ५,५५ ) ( सुद्रित ५० ७४२ )

इन उपर्युक्त दोनों ही पद्योंमें रचियताने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है, उससे इतना ही विदित होता है कि चित्रकूट (सम्भवतः चित्तौरगढ़) के निवासी, प्राग्वाट (पोरवाड़ या परवार) जातीय वैश्य श्रीश्रीपालके सुपुत्र डहुाने इस सं० पञ्चसंग्रहकी रचना की है। इतने मात्र संक्षिप्त परिचयसे न उनके समयपर प्रकाश पड़ता है और न उनके गुरु आदिको परम्परा पर ही। परन्तु पञ्चसंग्रहको संस्कृत टीकाका

प्रभाव श्रीडड्डा पर रहा है, यह बात उनके द्वारा दी गई संदृष्टियोंसे अवश्य हृदयपर अंकित होती है। संस्कृतटीकाकारने अपनी रचनाका काल विक्रम सं० १६२० दिया है अतः इसके वाद हो इस दूसरे सं० पञ्चसंग्रहको रचना हुई है। प्राप्त प्रतिकी स्थिति और लिखावट आदि देखते हुए वह ३०० वर्ष प्राचीन प्रतीत होती है—यह बात हम प्रति-परिचयमें वतला आये हैं अतः इसके विक्रमको सत्तरहवीं शताब्दीमें रचे जानेका अनुमान होता है।

दि० परस्परामें पं० आशायरजी, पं० मेयावी और पं० राजमल्लजीके पश्चात् संस्कृत भापामें ग्रन्थ-रचना करनेवाले सम्भवतः ये सन्तिम विद्वान् प्रतीत होते हैं। ये गृहस्य थे, यह बात अपनी जाति और पिताके नामोल्लेखसे ही सिद्ध है। ये प्रतिभाशाली एवं कर्मशास्त्रके अच्छे अधिकारी विद्वान् रहे हैं, ऐसा उनकी रचनाका अध्ययन करनेपर सहज ही अनुभव होता है। असितगतिके सं० पञ्चसंग्रहके होते हुए इन्होंने क्यों पुनः सं० पञ्चसंग्रहकी रचना की, यह बात पहले इसी प्रस्तावनामें स्पष्ट को जा चुकी है। यह सं० पञ्चसंग्रह लगभग २००० इलोक-प्रमाण है।

#### प्रा॰ पश्चसंग्रहकी संस्कृत टीका

प्राकृत पञ्चसंग्रहके ऊपर जो संस्कृत टीका उपलब्ध हुई है यह प्रस्तुत ग्रन्थमें दी गई है। दुर्भाग्यसे इसका प्रारम्भिक अंश उपलब्ध नहीं हो सका और न दूसरी कोई प्रति ही मिल सकी, जिससे कि उस खण्डित अंशकी पूर्ति की जा सकती। यद्यपि यह टीका तीसरे प्रकरणकी ४०वीं गायातक त्रुटित है, तथापि उसके भी विनाशके भयसे व्याकुल होकर एवं श्रुत-रक्षाकी भावनासे प्रेरित होकर ज्ञानपीठके संचालकों और उसके सम्पादकोंने उसे प्रकाशमें लाना उचित समझा और इसीलिए जहाँसे भी वह उपलब्ध हुई, वहींसे उसे प्रकाशित करनेकी व्यवस्था की गई है।

टीका अपने आपमें साङ्गोपाङ्ग है। प्रत्येक स्थलपर अग्रिम वक्तव्यकी उत्यानिका देकर और गाथाको पूरा उद्घृत कर टीका लिखी गई है। प्रत्येक आवश्यक स्थलपर अंक-संदृष्टियाँ दी गई हैं, जिससे उसकी उपयोगिता और भी अधिक वढ़ गई है। वीच-वीचमें अपने कथनकी पृष्टिमें अमितगितके संस्कृत पञ्चसंग्रहके अनेकों क्लोक एवं गोम्मटसार जीवकाण्ड-कर्मकाण्डको अनेकों गाथाएँ उद्घृत की गई हैं। टीकाकी भाषा अत्यन्त सरल और प्रसादगुण-युक्त हैं।

#### टीकाकार

इस टीकाके रचिता सूरि (सम्भवतः भट्टारक) श्री सुमितिकीति हैं। इन्होंने अपनी इस टीकाको वि॰ सं॰ १६२० के भाद्रपद चुक्ला दशमीके दिन ईलाव (?) नगरके आदिनाथ-चैत्यालयमें पूर्ण किया है, यह वात टीकाके अन्तमें दी गई प्रशस्तिसे स्पष्ट है। टीकाकारने अपनी जो गुरू-परम्परा दी है, उसके अनुसार वे मूलसंघ और वलात्कारगणमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामें उत्पन्न हुए पद्मनन्दी, देवेन्द्रकीत्ति, मिल्लभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण और प्रभाचन्द्रके पश्चात् भट्टारक पद्मर आसीन हुए हैं। हंत नामक किसी वर्णीके उपदेशसे प्रेरित होकर उन्होंने प्रस्तुत टीकाका निर्माण किया है। इसका संशोधन उनके गुरु ज्ञानभूषणने किया है।

## संस्कृत टीकाकारकी एक भूल

पञ्चसंग्रहके टीकाकार सुमितिकीर्ति समग्न ग्रन्थकी संस्कृत टीका करते हुए भी एक बहुत वड़ी भूल प्रस्तुत ग्रन्थके यथार्थ नामको नहीं समझ सकनेके कारण उसके अव्याय-विभाजनमें कर गये हैं। गोम्मटसारका दूसरा नाम पञ्चसंग्रह उसके टीकाकारोंने दिया है। सकलकोत्तिने देखा कि गो० जीव काण्डका विषय प्रस्तुत ग्रन्थके प्रथम प्रकरण जीवसमासमें आया है। किन्तु गो० जीवकाण्डमें तो ७३३ गायाएँ हैं और इसमें केवल २०६ ही। बतः यह छवु गो० जीवकाण्ड होना चाहिए। इसी प्रकार गो० कर्मकाण्डके प्रकृति समुत्कीर्त्तन अधिकारमें ९० के लगभग गायाएँ पाई जाती है, पर इसमें तो केवल १२ ही हैं। इसी प्रकार आगे भी गो० कर्मकाण्डके जिस प्रकरणमें जितनी गायाएँ हैं, उससे प्रस्तुत ग्रन्थके विवक्षित प्रकरणमें कम ही गायाएँ दृष्टिगोचर हो रही

प्रस्तावना ४३

हैं; अतः यह लघु गो॰ कर्मकाण्ड होना चाहिए। इस प्रकारके मित-विश्रम हो जानेके कारण उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थको लघु गोम्मटसार ही समझ लिया और इसीके फलस्वरूप अधिकारोंके अन्तमें जो पुष्पिका-वाक्य दिये हैं, उसमें उन्होंने सर्वत्र उक्त भूलको दुहराया है। यहाँ हम इस प्रकारको पुष्पिकाके दो उद्धरण देते हैं—

1. इति श्रीपञ्चसंग्रहापरनामलघुगोम्मटसारसिद्धान्तटीकायां कर्मकाण्डे बन्धोदयोदीरणसत्त्वप्ररूपणो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।

(देखो, पृ० ७४ की टिप्पणी)

२. इति श्रीपञ्चसंग्रहगोम्मदृसारसिद्धान्तटीकायां कर्मकाण्डे जीवसमासादिमस्ययप्ररूपणो नाम चतुर्थोऽधिकारः।

(देखो, पृ० १७४ की दिप्पणी)

इस प्रकारको भूल सभी अधिकारोंमें हुई हैं। उक्त दोनों उद्धरण गो० कर्मकाण्डके नामोल्लेख वाले विये गये हैं, गो० जीवकाण्डके नामवाले नहीं। इसका कारण यह है कि प्रारम्भके दो प्रकरणोंपर अर्थात् जीवसमास और प्रकृति समुत्कीर्त्तनपर संस्कृत टीका उपलब्ध नहीं है। जो आदर्श प्रति प्राप्त हुई है, उसके प्रारम्भके ३७ पत्र नहीं मिल सके हैं जिनमें उक्त दोनों प्रकरणोंकी संस्कृत टीका रही है। लेकिन प्राप्त पृष्पिकाओंके आधारपर यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि जीवसमासकी समाप्तिपर टीकाकार-द्वारा जो पृष्पिका दो गई होगी, उसमें उसे 'लघु गोम्मटसार जीवकाण्ड' अवस्य कहा गया होगा। साथ ही आगेके अधिकारोंके विभाजनको देखते हुए यह भी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके भी अधिकारोंका विभाजन उन्होंने ठीक उसी प्रकार किया होगा, जिस प्रकारसे कि गो० जीवकाण्डमें पाया जाता है। इसके प्रमाणमें हम उपलब्ध पृष्पिकाओंसे दिये गये अधिकारोंकी क्रम-संख्याको प्रस्तुत करते हैं।

प्रा० पञ्चसंग्रहका कर्मस्तव तीसरा अधिकार है। पर उसके अन्तमें जो पृष्पिका दी गयो है, उसमें उसे दूसरा अध्याय कहा गया है। (देखो, पृ० ७४ की ऊपर दी गई पृष्पिका) इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने प्रकृतिसमुत्कीर्त्तन नामक दूसरे अधिकारको प्रथम अधिकार समझा है। और यतः गो० कर्मकाण्डमें प्रकृति-समुत्कीर्त्तन नामका प्रथम और वन्धोदयसत्त्व प्ररूपणावाला द्वितीय अधिकार पाया जाता है, अतः टीकाकारने प्रकृतिसमुत्कीर्त्तन अधिकारसे लेकर आगेके भागको गो० कर्मकाण्डका संक्षिप्त रूप मान लिया, और उसके पूर्ववर्ती भागको गो० जीवकाण्डका। अतः उन्होंने तदनुसार ही अधिकारोंका विभाजन करना प्रारम्भ कर दिया। यदि उन्हें यह विभ्रम न होता, तो वे पञ्चसंग्रहके मूल अधिकारोंके समान हो अधिकारोंका विभाजन करते और उनके अन्तमें ही अपनी पृष्पिका देते।

जनत विश्रमकी पृष्टिमें दूसरी बात यह है कि प्रारम्भके दो अधिकारोंकी टीकाको छोड़कर शेप अधि-कारोंपर जो टीका की गई है, उसपर मूल अधिकारोंके समान ही अधिकारोंकी अंक-संख्या दी जानी चाहिए थी। किन्तु हम देखते हैं कि पाँचवें सप्तितिका अधिकारकी समाप्तिपर सातवें अध्यायके समाप्तिका निर्देश किया गया है।

टीकाकारने मूल-गाथा और भाष्य-गाथाका अन्तर न समझ सकनेके कारण कहीं-कहीं मूल और भाष्य-गाथाकी टीका एक साथ ही की है। पर मैंने सर्वत्र मूल-गाथासे भाष्य-गाथाको पृथक् रखा है और तदनुसार पृथक् रूपसे ही उसका अनुवाद किया है। इससे २-१ स्थलोंपर अनुवाद कुछ असंगत-सा दिखाई देने लगा है (देखो, पृ० ४१५ इत्यादि)। परन्तु मूल-गाथाओंकी भिन्नता प्रकट करनेके लिए उनका पृथक् अनुवाद करना अनिवार्य रूपसे आवश्यक था।

जिस प्रकार आ॰ अमितगतिने क्लेषरूपमें प्रत्येक अधिकारके अन्तमें अपने नामका उल्लेख किया है ठीक उसी प्रकारसे संस्कृत टीकाकारने भी किया है और इसलिए अमितगितके सं॰ पञ्चसंग्रंहका अपनी टीकामें भर-पूर उपयोग करते हुए एवं पर्याप्त-संख्यामें उसके क्लोकोंको उढ़ृत करते हुए भी उन्होंने उनके अधिकार-समाप्तिपर दिये गये क्लोकोंमें थोड़ा-बहुत शब्द-परिवर्तन कर स्व-रिचतके रूपमें उपस्थित किया है। उदाहरणके लिए एक बानगी इस प्रकार है—

बन्धविचारं बहुतमभेदं यो हृदि धत्ते विगलितखेदम् । याति स भन्यो व्यपगतकशं सिद्धिमवन्धोऽमितगतिरिष्टाम् ॥

(सं पञ्चसं पृ १४६)

बन्धविचारं बहुविधिभेदं यो हृदि धत्ते विगलितपापम् । याति स भन्यः सुमतिसुकीत्तिं सौख्यमनन्तं शिवपदसारम् ॥

( प्रस्तुत ग्रन्थ ए० २१३ )

दोनों पद्योंमें एक ही बात कही गई है, शब्द और अर्थ-साम्य भी है। परन्तु 'अमितगति' के नामपर अपने 'सुमितकीत्ति' नामको प्रतिष्ठित कर दिया गया है जो स्पष्टरूपसे अनुकरण है।

#### विषय-परिचय

जैसा कि इस ग्रन्थके नामसे प्रकट है, इसमें पाँच प्रकरणोंका संग्रह किया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं—जीवसमास, प्रकृतिसमुत्कीर्त्तन, वन्धस्तव, शतक और सप्तितिका।

१ जीवसमास-इस प्रकरणमें गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा और उपयोग, इन वीस प्ररूपणाओं के द्वारा जीवोंकी विविध दशाओंका वर्णन किया गया है। मोह और योगके निमित्तसे होनेवाले जीवोंके परिणामोंके तारतम्यरूप क्रम-विकसित स्थानोंको गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान चौदह होते हैं--िमध्यात्व, सासादन, सम्यग्मिध्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्व-करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली । इनका स्वरूप प्रथम प्रकरणके प्रारम्भमें बतलाया गया है। दूसरी जीवसमास प्ररूपणा है। जिन धर्मविशेपोंके द्वारा नाना जीव और उनकी नाना प्रकारकी जातियाँ जानी जाती हैं, उन धर्मविशेपोंको जीवसमास कहते हैं। जीवसमासके संक्षेपसे चौदह भेद हैं और विस्तारकी अपेक्षा इक्कीस, तीस, बत्तीस, छत्तीस, अड़तीस, अड़तालीस, चौवन और सत्तावन भेद होते हैं। इन सर्व भेदोंका प्रथम प्रकरणमें विस्तारसे विवेचन किया गया है। तीसरी पर्याप्ति-प्ररूपणा है। प्राणोंके कारणभूत शक्तिकी प्राप्तिको पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियाँ छह प्रकारकी होती हैं— आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति । एकेन्द्रिय-जीवोंके प्रारम्भकी चार, विकलेन्द्रिय जीवोंके प्रारम्भकी पाँच और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके छहों पर्याप्तियाँ होती हैं। चौथी प्राणप्ररूपणा है। पर्याप्तियोंके कार्यरूप इन्द्रियादिके उत्पन्न होनेको प्राण कहते हैं। प्राणोंके दस भेद हैं—स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, मनोवल, वचनवल, कायवल, क्षायु और इवासोच्छ्वास । इनमेंसे एकेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शनेन्द्रिय, कायवल, आयु और इवासोच्छ्वास; ये चार प्राण होते हैं। द्वीन्द्रियजीवोंके रसनेन्द्रिय और वचनवल इन दोके साथ उपर्युक्त चार प्राण मिलाकर छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियजीवोंके इन्हीं छहमें घाणेन्द्रिय मिला देनेपर सात प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रिय जीवोंके इन्हीं सातमें चक्षुरिन्द्रिय मिला देनेपर आठ प्राण होते हैं। असंज्ञी पञ्चेन्द्रियजीवोंके इन्हीं आठमें कर्णेन्द्रिय मिला देनेपर नौ प्राण होते हैं। संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके इन्हीं नौ प्राणोंमें मनोबल और मिला देनेपर दस प्राण होते हैं। पाँचवीं संज्ञा-प्ररूपणा है। जिनके सेवन करनेसे जीव इस लोक और परलोकमें दुःखोंका अनुभव करता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञाके चार भेद हैं—आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, भैथुनसंज्ञा और परिग्रह संज्ञा। एकेन्द्रियसे लगाकर पञ्चेन्द्रिय तकके सर्व जीवोंके ये चारों ही संज्ञाएँ पायी जाती हैं। जिन अवस्थाविशेपोंमें जीवोंका अन्वेपण किया जाता है, उन्हें मार्गणा कहते हैं। मार्गणाओंके चौदह भेद हैं---गितमार्गणा, इन्द्रिय-मार्गणा, कायमार्गणा, योगमार्गणा, वेदमार्गणा, कषायमार्गणा, ज्ञानमार्गणा, संयममार्गणा, दर्शनमार्गणा, लेक्यामार्गणा, भक्यमार्गणा, सम्यवत्वमार्गणा, संज्ञिमार्गणा और आहारमार्गणा। प्रथम प्रकरणमें इन चौदह मार्गणाओंका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। बोसवीं उपयोग-प्ररूपणा है। वस्तुके स्वरूपको जाननेके लिए जीवका जो भाव प्रवृत्त होता है, उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकारका होता है—साकारोपयोग और अनाकारोपयोग । साकारोपयोगके आठ और अनाकारोपयोगके चार भेद होते हैं। इस प्रकार पहले जीवसमास प्रकरणमें वोसप्ररूपणोंके द्वारा जीवोंको विविध दशाओंका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है।

२ प्रकृतिसमुत्की त्तंन — यह पञ्चसंग्रहका द्वितीय प्रकरण है। इसमें कर्मोंकी मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियोंका निम्पण किया गया है। मूलप्रकृतियों आठ हैं — ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय। इनकी उत्तर प्रकृतियों क्रमशः पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानवे, दो और पाँच है। जो सब मिलाकर १४८ होतो हैं। इनमेसे बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ १२०, उदययोग्य प्रकृतियाँ १२२, उद्देलन-प्रकृतियाँ ११, ध्रुववन्धी प्रकृतियाँ ४७, अध्रुववन्धी ११, परिवर्तमान प्रकृतियाँ ६२ तथा सत्त्व-योग्य प्रकृतियाँ १४८ हैं। पञ्चसंग्रहके पाँचों प्रकरणोंमें यह सबसे छोटा प्रकरण है। यतः कर्म-विषयक अन्य ग्रन्थोंमें कर्म-प्रकृतियोंका विस्तृत विवेचन किया गया है, अतः ग्रन्थकारने प्रकृतियोंके नाम-निर्देशके अतिरिक्त अन्य कुछ वर्णन करना आवश्यक नहीं समझा है।

दे फर्मस्तव—यह पञ्चसंग्रहका तृतीय प्रकरण है। कुछ आचार्य इसे बन्धस्तव और कुछ कर्म-बन्धस्तवके नामसे भी इसका उल्लेख करते हैं। इस प्रकरणको मूलगाथाओंकी संख्या ५२ और भाष्यगाथाओं तया चूलिका गाधाओंकी संख्या मिलाकर सर्व गाथाएँ ७७ है। इस प्रकरणमें चौदह गुणस्थानोंमें वँधनेवाली, नहीं वँधनेवाली और बन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंका; तथा सत्व-योग्य, असत्व-योग्य और सत्त्वसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंका विवेचन किया गथा है और अन्तमें चूलिकाके भीतर नौ प्रश्नोंको उठाकर उनका समाधान करते हुए वतलाया गया है कि किन प्रकृतियोंकी वन्ध-व्युच्छित्त, उदय-व्युच्छित्ति और सत्त्व-व्युच्छित्ति पहले, पीछे या साथमें होती है। इस नवप्रश्नरूप चूलिकाके द्वारा कर्मप्रकृतियोंकी बन्ध, उदय और सत्त्व-व्युच्छित्ति सम्बन्धी कितनी ही ज्ञातव्य वातोंका सहजमें ही बोध हो जाता है। 'स्तव' नाम विवेच्य वस्तुके विवेचन करनेवाले अधिकारका है, अतः यह मूल प्रकरण दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें कर्मस्तव या वन्धस्तव नामसे प्रसिद्ध है।

४ शतक—पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणका नाम शतक है। यतः इस प्रकरणके मूल गाथाओंकी संख्या सौ है, अतः यह प्रकरण 'शतक' नाससे ही दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें प्रसिद्ध है। इस प्रकरणमें चौदह मार्गणाओंके आधारसे जीवसमास, गुणस्थान, उपयोग और योगका वर्णन करके तदनन्तर कर्म-वन्यके कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति आदि वन्ध-प्रत्ययोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। साथ ही मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंमें जधन्य और उत्कृष्ट प्रत्ययोंकी अपेक्षा सम्भव संयोगी भंगोंका विस्तृत विवेचन किया गया है। तत्परचात् ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका वर्णन किया गया है। पुनः कर्मबन्धके प्रकृतिवन्य, स्थितवन्य, अनुभागवन्य और प्रदेशवन्यका स्वामित्व आदि अनेक अधिकारोंके द्वारा विस्तारसे साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है। इस प्रकरणके मूलगाथाओंकी संख्या १०५ है और उनके साथ भाष्य-गाथाओंकी संख्या ५२२ है।

४ सप्तितिका—पञ्चसंग्रहके पाँचवें प्रकरणका नाम सप्तितका है। यतः इस प्रकरणके मूलगाथाओं-की संख्या सत्तर है, अतः यह प्रकरण दोनों ही सम्प्रदायोंमें 'सित्तरी' या 'सप्तितका'के नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रकरणमें मूलकर्मों और उनके अवान्तर भेदोंके बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंका स्वतन्त्ररूपे एवं चौदह जीवसमास और गुणस्थानोंके आश्रयसे विवेचन कर उनके संभव भंगोंका विस्तारसे वर्णन करते हुए अन्तमें कर्मोंकी उपशामना और क्षपणाका विवेचन किया गया है। इस प्रकरणकी मूलगाथाएँ अतिसंक्षिप्त एवं दुरूह हैं, इस बातका अनुभव करके ही भाष्यगाथाकारने उनका विवेचन भाष्यगाथाएँ रचकर अतिसुगम कर दिया है। इस प्रकरणकी मूलगाथा-संख्या ७२ है और उनके साथ भाष्यगाथाओंकी संख्या ५०७ है। शतक और सप्तितका इन दोनों ही प्रकरणोंमें भंगोंका निरूपण करनेवाली अनेकों भाष्यगाथाएँ शब्दशः समान है, जिन्हें उनके रचियताने दोनों ही प्रकरणोंकी स्वतन्त्रताको अक्षुण्ण रखनेके लिए दोनों ही प्रकरणोंमें निबद्ध किया है और इसीसे यह सिद्ध होता है कि इन प्रकरणोंके भाष्यगाथाओंके रचियता एक ही व्यक्ति है।

—हीरालाल शास्त्री

# ग्रन्थ-विंषय-सूची

|                                      | মূত্ত    |                                              | पृष्ठ |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------|
| १ जीवसमास-अधिकार                     | १-४३     | मनुष्यगति स्वरूप                             | १३    |
| मंगलाचरण और वस्तु-निरूपणकी प्रतिज्ञा |          | देवगति ,,                                    | १३    |
| जीवप्ररूपणाके भेद                    | <b>१</b> | सिद्धगति ,,                                  | १४    |
|                                      | 7        | इन्द्रियमार्गणाका वर्णन और इन्द्रियका स्वरूप | १४    |
| गुणस्थानका स्वरूप और भेद             | ₹        | इन्द्रियोंके आकार                            | १४    |
| मिध्यात्वगुणस्यानका स्वरूप           | ą        | एकेन्द्रियादि जीवोंके इन्द्रिय-निरूपण        | १४    |
| सासादनगुणस्थान ,,                    | ą        | इन्द्रियोंके विषय                            | १४    |
| सम्यग्निध्यात्वगुणस्थान ,,           | 3        | एकेन्द्रिय जीवका स्वरूप                      | १५    |
| अविरतसम्यनत्वगुणस्थान ,,             | ጸ        | द्वीन्द्रयजीवोंके भेद                        | १५    |
| देशविरतगुणस्थान ,,                   | ጸ        | त्रीन्द्रिय जीवोंके भेद                      | १५    |
| प्रमत्तसंयतगुणस्थान "                | 8        | चतुरिन्द्रिय जीवोंके भेद                     | १५    |
| अप्रमत्तसंयतगुणस्थान "               | ų        | पंचेन्द्रिय जीवोंके भेद                      | १५    |
| अपूर्वकरणगुणस्थान "                  | ષ        | अतीन्द्रिय जीवोंका स्वरूप                    | १५    |
| अनिवृत्तिकरणगुणस्थान ,,              | ų        | कायमार्गणाका वर्णन और कायका स्वरूप           | १६    |
| सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थान ,,           | Ę        | पृथिवीकायिक जीवोंके भेद                      | १६    |
| उपशान्तकपायगुणस्थान 🔐                | Ę        | जलकायिक ।                                    | १६    |
| क्षीणकवायगुणस्थान ,,                 | Ę        | अग्निकायिक ,,                                | १६    |
| सयोगिकेवलिगुणस्थान ,,                | b        | वायुकायिक "                                  | १७    |
| <b>अयोगिकेवलिगुणस्थान</b> ,,         | ı        | वनस्पतिकायिक ,,                              | १७    |
| सिद्धोंका स्वरूप                     | b        | साधारणवनस्पतिकायिक जीवोंका वर्णन             | १७    |
| जीवसमासका स्वरूप                     | <b>6</b> | त्रसकायिक जीवोंके भेद                        | १८    |
| जीवसमासोंके भेद                      | 6-3      | अकायिक जीवोंका स्वरूप                        | १८    |
| पर्याप्तिप्ररूपणा ँ                  | 8        | योगमार्गणाका वर्णन और योगका स्वरूप           | 28    |
| त्राणप्ररूपणा                        | १०       |                                              | 6-88  |
| संज्ञात्ररूपणा                       | 88       | वचनयोगके भेद और उनका स्वरूप                  | १९    |
| आहारसंज्ञाका स्वरूप                  | ११       | जीवार्तिक कामग्रीमका                         | २०    |
| भयसंज्ञा ,,                          | ११       | औदारिक मिश्रकाययोग ,,                        | २०    |
| मैथूनसंज्ञा ,,                       | १२       | वैक्रियिककाययोग ,,                           | 78    |
| परिग्रहसंज्ञा ,,                     | १२       | वैक्रियिकमिश्रकाययोग ,,                      | 78    |
| मार्गणाका स्वरूप और भेद              | १२       | आहारककाययोग ,,                               | २१    |
| भाठ सान्तरमार्गणा                    | १२       | आहारकमिश्रकाययोग "                           | २१    |
| गतिका स्वरूप                         | १३       | कार्मणकाययोग ,,                              | 78    |
|                                      | १३       | अयोगि जीवोंका स्वरूप                         | २२    |
| नरकगत ,,<br>तिर्यगति ,,              | १३       | वेदमार्गणाका वर्णन और वेदका स्वरूप           | २२    |

| वेदके भेद और वेद-वैपम्यका निरूपण               | २२   | केवल दर्शन "                                  | ३०   |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
| भाववेद और द्रव्यवेदका कारण                     | २२   | लेश्यामार्गणा, लेश्याका स्वरूप                | ३०   |
| वेद-वैषम्यका कारण                              | २२   | लेश्याके स्वरूपका दृष्टान्त-द्वारा स्पष्टीकरण | 38   |
| स्त्रीवेदका स्वरूप                             | २३   | कृष्णलेश्याका लक्षण                           | ₹?   |
| पुरुपवेदका स्वरूप                              | २३   | नील्लेश्या "                                  | ₹ १  |
| नपुंसक्तवेद ,,                                 | २३   | कापोतलेख्या ,,                                | 3 8  |
| अपगतवेदी जीव                                   | २३   | तेजोलेश्या ,,                                 | ३२   |
| कपाय मार्गणा, कपायका स्वरूप                    | 23   | पद्मलेखा ,,                                   | ३२   |
| कपायोंके भेद और उनके कार्य                     | 28   | ग <del>ुमल</del> लेस्या ,,                    | ३२   |
| क्रोव कपायको जातियाँ और उनका फल                | २४   | अलेश्यजीवोंका स्वरूप                          | ३२   |
| मान कपायकी "                                   | २४   | भव्यमार्गणा, भव्यका स्वरूप                    | ३३   |
| माया कपायकी ,,                                 | २४   | भव्य और अभव्य जीवोंका विशेप निरूपण            | 33   |
| लोभ कपायकी ,, ,,                               | २४   | भव्यत्व और अभव्यत्वसे रहित जीवोंका वर्णन      | 33   |
| चारों जातिकी कपायोंके कार्य                    | २५   | सम्यन्त्वमार्गणा, सम्यन्त्वप्राप्तिकी योग्यता | 38   |
| अकपायिक जीवोंका स्वरूप                         | २५   | सम्यक्तका स्वरूप                              | ३४   |
| ज्ञानमार्गणा, ज्ञानका स्वरूप                   | २५   | <b>क्षायिकसम्यक्त्व</b> ,,                    | ३४   |
| मत्यज्ञानका स्वरूप                             | २५   | वेदकसम्यक्त्व "                               | ३४   |
| श्रुताज्ञान ,,                                 | २६   | <b>उपशमसम्य<del>बत्व</del> "</b>              | રૂષ  |
| विभंगज्ञान ,,                                  | २६   | तीनों सम्यक्त्वोंका गुणस्थानोंमें विभाजन      | ३५   |
| मतिज्ञान ,,                                    | २६   | सासादनसम्यक्त्वका स्वरूप                      | ३५   |
| श्रुतज्ञान ,,                                  | र्ध  | सम्यग्मिथ्यात्व "                             | ३६   |
| अवधिज्ञान ,,                                   | २६   | मिय्यात्व "                                   | ३६   |
| अविवज्ञानके भेद                                | २्७  | उपशमसम्यक्तको उत्पत्तिमें सर्वोपशम और         |      |
| मनःपर्ययज्ञानको स्वरूप                         | २७   | देशोपशमका नियम                                | 3 8  |
| केवलगान ,,                                     | કૃંહ | सम्यक्तवकी उत्पत्तिके पञ्चात् मिय्यात्व-      |      |
| संयममार्गणा, द्रव्यसंयमका स्वरूप               | २७   | प्राप्तिका मियम                               | ३६   |
| भावनंयमका स्वरूप                               | २८   | संजिमार्गणा, संजी और असंज्ञीका सामान्य स्वरूप | ३६   |
| सामायिक संयम "                                 | २८   | संजी असंजीका विशेष स्वरूप                     | ३७   |
| छेदोपस्यापना ,,                                | २८   | वाहारमार्गणा, वाहारकका स्वरूप                 | ३७   |
| परिहारविगुद्धि ,,                              | २८   | <b>बाहारक और बनाहारक जीवोंका विभाजन</b>       | કૃષ્ |
| सूक्ष्मसाम्पराय ,,                             | २८   | उपयोग प्ररूपणा, उपयोगका स्वरूप और भेद         | ३७   |
| ययाख्यात ,,                                    | २९   | साकार उपयोग                                   | 36   |
| संयमासंयम "                                    | २९   | अनाकार उपयोग                                  | 32   |
| संयमासंयमका विशेष स्वरूप<br>देशविरतके भेद      | २९   | युगपद् उभयोपयोगी जीवोंके कालका निरूपण         | 36   |
| वसंयमका स्वरूप                                 | २९   | जीवसमास अधिकारका उपसंहार                      | 36   |
| जन्मनना स्वरूप<br>दर्गनमार्गणा, दर्शनका स्वरूप | २९   | छहों लेखाओंके वर्ण                            | ३८   |
| चसुदर्गनका<br>चसुदर्गनका                       | ξo   | नरकोंमें लेश्याओंका निरूपण                    | 38   |
| अविधदर्शन -                                    | ₹o   | तिर्यञ्च और मनुष्योंमें ,,                    | ३९   |
| n                                              | ३०   | गुणस्थानीमें ,,                               | ३९   |

| प्यांच्यक-अपयांच्यक जीवोंबी केव्याबोंका निक्ष्ण ४० विम्हणतिको प्राप्त ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | देवोंमें लेश्याओंका निरूपण                     | ४०          | गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतिय  | गोंकी उदी    | रणाका वि    | नेरूपण    | ५३       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| केस्या-जित भावोंका वृष्टात्त द्वारा स्पष्टीकरण ४० सम्यवृष्टि जीव मरकर कहाँ-कहाँ उत्पन्न नहीं होता ४१ पक जीवके कोन-कोनसी मार्गणाएँ एक साथ नहीं होता ४१ पक जीवके कोन-कोनसी मार्गणाएँ एक साथ नहीं होता ४१ पक जीवके कोन-कोनसी मार्गणाएँ एक साथ नहीं होता ४१ पक जीवके कोन-कोनसी मार्गणाएँ एक साथ नहीं होता ४१ पक्षियां युण्टयानमें बन्धसे व्यक्तिक होनेवाली प्रकृतियाँ १९ संप्रवृद्धातक भेद ४१ केवलिसमृतृद्धातका निक्षण ४१ केवलिसमृतृद्धातका निक्षण ४१ केवलिसमृतृद्धातका निक्षण ४२ केवलिसमृतृद्धातका निक्षण ४२ केवलिसमृतृद्धातका निक्षण ४२ केवलिसमृतृद्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृतृद्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृतृद्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृतृद्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृतृद्धातका जिल्ला निक्षम ४२ कावलिसमृतृद्धातका जिल्ला निक्षम ४२ कावलिसमृतृद्धातका जिल्ला निक्षम ४२ कावलिसमृतृद्धातका जिल्ला निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्द्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्धातका नृत्द्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्धातका नृत्द्धातका निक्षम ४२ कावलिसमृत्द्धातका नृत्द्धातका विक्षम ४४ क्रवृत्धातका मृत्द्धातका नृत्द्धातका निक्षम ४४ कावलिसमृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका निक्षम ४४ कावलिसमृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका निक्षम ४४ कावलिसमृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत्द्धातका निक्षम ४४ कावलिसमृत्द्धातका नृत्द्धातका नृत् | पर्याप्तक-अपर्याप्तक जीवोंकी लेक्याओंका निरूपण | ४०          | दशवें और वारहवें गुणस       | थानमें उद    | ोरणाका      | नियम      | ५३       |
| कस्या-जितत भावोंका वृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण ४०  सम्यकृष्टि जीव मरकर कहाँ-कहाँ उत्पन्न नहीं होता ४१  एक जीवके कीन-कीनसी मार्गणाएँ एक साथ  नहीं होतीं  ४१  संयमंका गुणस्थानोंमें निक्षण  ११  स्वार्वाक भेष १९  स्वार्वाक भेष १९  स्वार्वाक भेष १९  स्वार्वाक गुणस्थानों निक्षण  ११  स्वार्वाक भेष १९  स्वार्वाक भेष १९  स्वार्वाक निक्षण  १९  स्वार्वाक निक्षण | विग्रहगतिको प्राप्त ,, ,,                      | 80          | गुणस्यानोंमें मूल प्रकृति   | योंके सत्त्व | न निरूप     | ण         | ५४       |
| सम्यादृष्टि जीव सरकर कहीं-कहीं उत्पन्न नहीं होता ४१ एक जीवके कीन-कीनसी सार्गणाएँ एक साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                              | ४०          | गुणस्थानोंमें बन्धसे व्युनि | च्छन्न होनेव | ाली         |           |          |
| पक जीवके कीन-कीनसी मार्गणाएँ एक साथ  नहीं होतीं  ४१  सियमोंका गुणस्थानोंमें निरूपण  ४१  समुद्धातके भेद  केवलिसमुद्धातका निरूपण  भवित्त गुणस्थानमें वन्थसे गुण्डिक होनेवाळी  प्रकृतियाँ  ४१  समुद्धातके भेद  केवलिसमुद्धातका निरूपण  भवित्त गुणस्थानमें """, ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | ४१          | प्रकृतियोंका वर्णन          |              |             |           | 48       |
| नहीं होतीं ४१ सिष्यात्व गुणस्यानमें बन्धत ब्युच्छित्र होनेवाणी ५६ सम्त्वातक भेद ४१ सावादन गुणस्यानमें ११ प्रकृतियाँ ५६ सम्त्व्वातक भेद ४१ सावादन गुणस्यानमें ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ ४० अविरत गुणस्यानमें ११ ११ ४० अविरत गुणस्यानमें ११ ११ अविरत गुणस्यानमें ११ ११ अविरत गुणस्यानमे |                                                |             | बन्धके विषयमें कुछ विश      | ोप नियम      |             |           | 48       |
| संयमंका गुणस्थानों निक्पण ४१ सायादन गुणस्थानमें ,, , , , ५७ केविलसमुद्धातक भेद %१ सायादन गुणस्थानमें ,, , , , , ५७ केविलसमुद्धातका निक्पण ४१ व्यवित्त गुणस्थानमें ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नहीं होतीं                                     | ४१          |                             |              | ভিত্তন ह    | ोुनेवार्ल | ì        |
| समृद्धातके भेद केविलसमृद्धातका निरूपण केविलसमृद्धातका निरूपण केविलसमृद्धातका निरूपण केविलसमृद्धातका निरूपण केविलसमृद्धातका निरूपण केविलसमृद्धातका निरूपण केविलसमृद्धातका निरूप केविलसमृद्धातका निरूप केविलसमृद्धातका निरूप केविलसमृद्धातका निरूप केविलसमृद्धातका निरूप केविलसमृद्धातका निरूप क्ष क्ष कर्मा हो स्वरा अधिकारी जीव कर्म हो स्वरा गुणस्थानमें ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | ४१          |                             |              |             |           |          |
| केविलसमुद्धातमें काययोगोंका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                              | ४१          | सासादन गुणस्थानमें          | 11           | ##          | 22        | -        |
| केविलसमुद्धातमें काययोगोंका वर्णन ४२ केविलसमुद्धातका नियम ४२ केविलसमुद्धातका नियम ४२ साम्यस्त, अणुव्रत और महाव्रतकी प्राप्तिका नियम ४२ साम्यस्त, अणुव्रत और महाव्रतकी प्राप्तिका नियम ४२ सायिक सम्यस्तृिद्ध संसार-वासका नियम ४२ सायिक सम्यस्तृिद्ध संसार-वासका नियम ४२ सायिक सम्यस्तृिद्ध संसार-वासका नियम ४२ सायिक सम्यस्तृ क्षिक त्यं का अधिकारी जीव ४२ सायिक सम्यस्तृ का अधिकारी जीव ४२ साम्यस्त्व आदिक विरह्-कालका नियम ४२ साम्यस्त्व आदिक विरह्-कालका नियम ४२ सार्याक्त व्यव्धिकार ४८-४० मंगलाचरण और प्रकृति समुत्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा ४४ प्रकृतियोंके भेद ४४ प्रकृतियोंके नेव स्त्राचका वृष्टान्त हारा निरूपण ४४ प्रकृतियोंके नेव स्त्रावका वृष्टान्त हारा निरूपण ४४ स्तर प्रकृतियोंके स्त्रावका वृष्टान्त हारा निरूपण ४४ स्तर प्रकृतियोंके भेदींका पृथक्-पृथक् वर्णन ४५ सत्यान्य प्रकृतियों ४८ सत्यक अयोग्य प्रकृतियों ४८ सत्यक अयोग्य प्रकृतियों ४८ सत्यक अयोग्य प्रकृतियों ४८ सत्यक अयोग्य प्रकृतियों ४८ सत्यक्तियों ५८ स्त्र प्रकृतियों ४८ स्त्र क्षाच्यक्तियों ४८ सत्यक्तियों भक्तियाँ ४८ सत्यक्तियों ५८ सत्यक्तियों ५८ स्त्र क्षाच्यक्तियों ५८ स्त्र सम्यक्तियों ५८ सत्तिक्तियां ५८ सत्यक्तियां ५८ स्त्र सम्यक्तियों ५८ सत्तिक्ता अधिकार १८-७९ संगक्तियां ५८ स्त्र क्षाच्या प्रकृतियां ५८ संपा केवलीके , , , , , , ५८ स्त्र साम्यव्यक्ते , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | ४१          | अविरत गुणस्थानमें           | "            | 17          | "         | -        |
| केवलिसमुद्धातका नियम  सम्यक्त, वणुव्रत और महाव्रतकी प्राप्तिका नियम ४२ दर्शन मोहके क्षयका अधिकारी जीव ४२ सायिक सम्यक्षित्रके संसार-वासका नियम ४३ दर्शन मोहके उपशमका अधिकारी जीव ४२ सायिक सम्यक्षित्रके संसार-वासका नियम ४३ तर्शन मोहके उपशमका अधिकारी जीव ४२ सायक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ नारकियोंके विरह्-कालका नियम ४३ सम्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ सम्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ सम्यक्तिसमुरकीर्त्तन-अधिकार ४४-४० मंगलावरण और प्रकृति समुरकीर्तन करनेकी प्रतिन्ना ४४ प्रकृतियोंके भेद प्रकृतियोंके नियम प्रकृतियोंके स्वावन प्रकृत्यक् वर्णन ४५ सम्यामिष्यात्वमें प्रकृतियोंके अदीका पृयक्-पृथक् वर्णन ४५ सम्यामिष्यात्वमें प्रकृतियों परिवर्तमान प्रकृतियों परिवर्तमान प्रकृतियों परिवर्तमान प्रकृतियाँ स्वापि केवलीके परिवर्तमान प्रकृतियाँ स्वया और स्त्वका स्वष्प परिवर्तमान तिन पुणस्थान-गत वियय और उदीरणामें तीन गुणस्थान-गत                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | ४२          | देशविरत गुणस्थानमें         | 27           | 77          | "         |          |
| सम्यक्त, अणुक्त और महाव्रतको प्राप्तका नियम ४२ दर्शन मोहके क्षयका अधिकारी जीव ४२ सायिक सम्यक्षिटके संसार-वासका नियम ४३ सम्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ सायिक सम्यक्षिटके संसार-वासका नियम ४३ सम्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ सार्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ सार्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ सार्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ स्थान क्षेत्र के संस्थाका निक्षण ५९ २. प्रकृतिसमुरकोर्तन-अधिकार ४४-४० मंगलावरणऔर प्रकृति समुत्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा ४४ प्रकृतिसमुरकोर्तन-अधिकार ४४-४० मंगलावरणऔर प्रकृति समुत्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा ४४ प्रकृतियोंके भेद पुल प्रकृतियोंके नाम पूल प्रकृतियोंके नाम पूल प्रकृतियोंके स्वभावका वृद्धान्त द्वारा निक्षण ४४ सम्यामध्यात्में ॥ ॥ ॥ ६२ सम्यामध्यात्में ॥ ॥ ६२ सम्यामध्यात्में ॥ ॥ ॥ ६२ सम |                                                | •           | •                           |              | 11          | "         |          |
| दर्शन मोहके क्षयका अधिकारी जीव ४२ सायिक सम्यव्हिष्टके संसार-वासका नियम ४३ स्वर्गन मोहके उपवामका अधिकारी जीव ४३ सम्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३ नारिकर्योके विरह्-कालका नियम ४३ नारिकर्योके विरह्-कालका नियम ४३ मंगलाचरणऔर प्रकृति समुस्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा ४४ प्रकृतियाँके भेद ४४ प्रकृतियाँके भेद ४४ प्रकृतियाँके ने नम ५४ प्रकृतियाँके नम ५४ प्रकृतियाँके स्वभावका वृष्टान्त द्वारा निरूपण ४४ सम्याम्ययात्व गुणस्थानमें उदयसे ब्युच्छिक्ष होनेवाली प्रकृतियाँके प्रकृतियाँके प्रवास व्याप्त्र क्ष्यक्रियाँ ६१ प्रकृतियाँके भेदा ४४ सम्याम्ययात्वमें ५५ सम्यान्त्र मुणस्थानमें उदयसे ब्युच्छिक्ष होनेवाली प्रकृतियाँके प्रकृतियाँके प्रवास निरूपण ४४ सम्यान्त्र गुणस्थानमें उदयसे ब्युच्छिक्ष होनेवाली प्रकृतियाँ ५५ सम्यान्त्र गुणस्थानमें उदयसे ब्युच्छिक्ष होनेवाली प्रकृतियाँ ५५ सम्यान्त्र गुणस्थानमें ५५ सम्यान्त्र गुणस्थानमें ५५ सम्यान्त्र गुणस्थानमें ५५ सम्यान्त्र प्रकृतियाँ ५५ स्वादत्त सम्यान्त्रमें ५५ स्वादत्त सम्यान्त्रमें ५५ स्वादत्त सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रम्लकेमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें ५५ स्वत्त्रमें ५५ सम्यान्त्रमें  |                                                | •           | _                           | नमें ,,      | 27          | 22        |          |
| सायिक सम्यादृष्टिके संसार-वासका नियम ४३     द्रश्तेन मोहके उपश्तमका अधिकारी जीव ४३     सम्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम ४३     नारिकयोंके विरह्-कालका नियम ४३     नारिकयोंके विरह्-कालका नियम ४३     नारिकयोंके विरह्-कालका नियम ४३     स्योगि केवलीके ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                              |             | ••                          |              | "           | "         |          |
| स्वर्शन मोहके उपशमका अधिकारी जीव ४३ सम्यक्त आदिके विरह-कालका नियम ४३ नारिकर्योंके विरह-कालका नियम ४३ नारिकर्योंके विरह-कालका नियम ४३ २. प्रकृतिस्मुत्कीर्त्यन-अधिकार ४४-५० मंगलाचरणऔर प्रकृति समुत्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा ४४ प्रकृतियोंके भेद ४४ प्रकृतियोंके भेद ४४ प्रकृतियोंके नाम ४४ प्रकृतियोंके नियम ४४ स्वर्ण प्रकृतियोंके नियम ४४ प्रकृतियोंके भेद ४४ प्रकृतियोंके नियम ४४ प्रकृतियोंके नियम ४४ प्रकृतियोंके भेद ४४ प्रकृतियोंके नियम ४४ प्रकृतियोंके नियम ४४ प्रकृतियोंके भेद ४४ प्रकृतियोंके नियम ४४ प्रकृतियोंके भेदिना पृथक्-पृथक् वर्णन ४५ वन्ध-योग्य प्रकृतियों ४८ वन्ध-योग्य प्रकृतियाँ ४८ वन्ध-योग्य प्रकृतियाँ ४८ उद्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ ४९ प्रकृतियाँ १० प्रकृतियाँ ५० प्रकृतियाँ १० प्रकृत्यां १० प्रकृतियाँ १० प्रकृत्यां १० प्र |                                                | ,           |                             |              | 22          | 11        |          |
| सम्यक्त आदिके विरह्-कालका नियम  नारिकयोंके विरह्-कालका नियम  २३  २. प्रकृतिसमुत्कोर्त्तन-अधिकार  ४४  २४  मंगलाचरणऔर प्रकृति समुत्कोर्तन करनेकी प्रतिज्ञा  प्रकृतियोंके भेद  मूल प्रकृतियोंके नाम  मूल प्रकृतियोंके भेदांका पृथक्-पृथक् वर्णन  सम्यामध्यात्वमें  उदयसे व्युच्छल होनेवाली  प्रकृतियोंके भेदांका पृथक्-पृथक् वर्णन  सम्यामध्यात्वमें  उत्तर प्रकृतियोंके भेदांका पृथक्-पृथक् वर्णन  वत्त्र-योग्य प्रकृतियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  उद्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ  अप्रकृतियाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृतियाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृतियाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृतियाँ  अप्रकृतियाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृतियाँ  अप्रकृतियाँ  अप्रकृत्वयाँ  अप्रकृत्व | •                                              | •           | **                          | नमं ,,       | 12          | 72        |          |
| त्रारक्षियोंके विरह्-कालका नियम  २३  २. प्रकृतिसमुरकोत्तन-अधिकार  २४८-४०  मंगलाचरणऔर प्रकृति समुत्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा  प्रकृतियोंके भेद  मृल प्रकृतियोंके नाम  मूल प्रकृतियोंके नेदोंका पृथक्-पृथक् वर्णन  वन्ध-योग्य प्रकृतियों  वन्ध-योग्य प्रकृतियों  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  अध्यक्तियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  अध्यक्तियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  अध्यक्तियाँ  उद्यक्ति प्रकृतियाँ  उद्यक्तियाँ  उद्यक्तियाँ  अध्यक्तियाँ  अध्यक्तियाँ  अध्यक्तिरणमें  अध्यक्ति करणमें  अध्यक्तिरणमें  अध्यक्ति | •                                              | -           | **                          | • •          |             |           | 42       |
| 2. प्रकृतिसमुत्को तंन-अधिकार ४४-४०  मंगलाचरणऔर प्रकृति समुत्कोतंन करनेकी प्रतिज्ञा ४४  प्रकृतियोंके भेद ४४  प्रकृतियोंके भेद ४४  प्रकृतियोंके नाम ४४  प्रकृतियोंके स्वभावका वृष्टान्त हारा निरूपण ४४  जत्तर प्रकृतियोंके स्वभावका वृष्टान्त हारा निरूपण ४४  जत्तर प्रकृतियोंके नेदोंका पृथक्-पृथक् वर्णन ४५  बत्ध-योग्य प्रकृतियों ४८  बत्ध-योग्य प्रकृतियों ४८  बत्ध-योग्य प्रकृतियों ४८  उदयके अयोग्य प्रकृतियों ४८  उदयके अयोग्य प्रकृतियों ४८  अप्रमत्तविरतमें ॥॥॥ ६२  अप्रमत्तविरतमें ॥॥॥ ६३  अप्रमत्तविरतमें ॥॥॥ ६३  अप्रमत्तविरतमें ॥॥ ॥ ६३  अप्रमत्तविरतमें ॥ ॥ ॥ ६३  अप्रमत्तवरतमें ॥ ॥ ६३  अप्रमत्तवरतमें ॥ ॥ ॥ ६२  अप्रमत्तवरतमें ॥ ॥ ॥ ॥ ६२  अप्रमत्तवरतमें ॥ ॥ ॥ १९  अप्रमत्तवरतमें ॥ ॥ ॥ ॥ ६२  अप्रमत्तवरतमें ॥ ॥ ॥ ॥ १९  अप्रमत्तवरतमें ॥ ॥ ॥ १९  अप् |                                                | -           |                             |              | वाला प्रश्  | हातया-    | <b>.</b> |
| मंगलाचरणऔर प्रकृति समुत्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा ४४ प्रकृतियोंके भेद प्रकृतियोंके भेद प्रकृतियोंके नाम प्रकृतियोंके स्वभावका वृष्टान्त द्वारा निरूपण प्रकृतियोंके स्वभावका वृष्टान्त द्वारा निरूपण प्रकृतियोंके भेदोंका पृथक्-पृथक् वर्णन वन्ध-योग्य प्रकृतियों वन्धके अयोग्य प्रकृतियाँ उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ अप्रकृतियाँ अप्रकृतियाँ अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्ति करणमें अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्ति करणमें अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्ति करणमें अप्रमृत्ति करणमें अप्रमृत्ति करणमें अप्रमृत्ति करणमें अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्ति करणमें अप्रमृत्तियाँ अप्रमृत्ति करणमें                                                       |                                                |             |                             |              | - C         |           | • •      |
| मंगलाचरणऔर प्रकृति समुत्कीर्तन करनेकी प्रतिज्ञा ४४ प्रकृतियोंके भेद मूल प्रकृतियोंके नाम पूल प्रकृतियोंके न्याम पूल प्रकृतियोंके स्वभावका दृष्टान्त द्वारा निरूपण भूल प्रकृतियोंके भेदोंका पृथक्-पृथक् वर्णन वन्ध-योग्य प्रकृतियों चन्धके अयोग्य प्रकृतियाँ उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ अर्थ व्यक्तरणमें अप्रकृतियाँ अर्थ व्यक्तरणमें अप्रकृतियाँ अर्थ व्यक्तरणमें अप्रकृतियाँ अर्थ व्यक्तरणमें अर्थ व्यक्तरणमें अर्थ व्यक्तरणमें अत्रवृत्ति करणमें अर्थ व्यक्तरणमें अर्थ व्यक्त | २. प्रकृतिसमुत्कीत्तन-अधिकार ४६                | <b>-</b> X0 |                             |              |             |           | •        |
| प्रकृतियों के भेद प्रकृतियों के नाम प्रकृतियों के स्वभावका वृष्टान्त द्वारा निरूपण प्रकृतियों के भेदीं का पृथक्-पृथक् वर्णन प्रकृतियों भेदीं का पृथक्-पृथक् वर्णन प्रकृतियों भेद विकार प्रकृतियों भेद विकार सम्प्रकृतियों के व्वविकार भेद विकार सम्प्रकृतियों स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सिक्ष सम्प्रकृतियों स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सिक्ष सिक्य सिक्ष सिक्य सिक्ष सिक्य सिक्ष सिक्ष स | मंगलाचरणऔर प्रकृति समुत्कीतन करनेकी प्रतिक     | 1 88        | आनुपूर्वीके उदय-विषय        | त कुछ वि     | श्रष ।नय    | म<br>     |          |
| मूल प्रकृतियोंके नाम भूल प्रकृतियोंके स्वभावका वृष्टान्त द्वारा निरूपण ४४  स्वत्य प्रकृतियोंके भेदोंका पृथक्-पृथक् वर्णन ४५  खत्य प्रकृतियों भेदोंका पृथक्-पृथक् वर्णन ४५  खत्य प्रकृतियों ४८  खत्य प्रकृतियों ४८  खत्य प्रकृतियों ४८  खत्य प्रकृतियों ४८  खत्य अयोग्य प्रकृतियों ४८  खत्य के अयोग्य प्रकृतियों ४९  खप्रमत्त विरतमें """ ६३  खप्रमत्तियतमें """ ६३  खप्रमत्तियतमें """ ६३  खप्रमत्तियतमें """ ६३  खप्रकरणमें """ ६३  खप्रवक्ती प्रकृतियाँ ४९  खानवृत्ति करणमें """ ६३  खप्रवक्तियाँ ५०  खप्रवान्त मोहमें """ ६३  द्वान्त माहमें """ ६३  द्वान्त मोहमें """ ६३  द्वान्त माहमें """ ६३  द्वान्त माहमें """ ६३  द्वान्त माहमें """ ६३  द्वान्त मोहमें """ ६३  द्वान्त माहमें """ ६३  द्वान्त मोहमें """ ६३  द्वान्त माहमें """ ६३  द्वान्त मोहमें """ ६३  दव्य कीर उदीरणामें तीन गुणस्थान-गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |             | मिथ्यात्व गुणस्थानम         | उदयस व       | युाच्छन्न । | हानवाल    | ग<br>६१  |
| मूल प्रकृतियों के स्वभावका वृष्टान्त द्वारा निरूपण ४४  उत्तर प्रकृतियों के भेदोंका पृथक्-पृथक् वर्णन ४५  वत्ध-योग्य प्रकृतियाँ ४८  वत्ध-योग्य प्रकृतियाँ ४८  वत्धके अयोग्य प्रकृतियाँ ४८  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ ४९  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ ४९  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ ४९  उद्यक्त अयोग्य प्रकृतियाँ ४९  अप्रमत्त विरतमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ ४९  अप्रमत्तविरतमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ ४९  अप्रमत्तविरतमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ ४९  अप्रविकरणमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ ४९  अप्रविकरणमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ उपशान्त मोहमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ उपशान्त मोहमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ ५०  अप्रोणि केवलीके """ इंश्ववत्ची """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ उपशान्त मोहमें """ इंश्ववत्ची प्रकृतियाँ वत्य-उदयादि-  कृथनको प्रतिज्ञा ५१ अयोणि केवलीके """ इंश्ववत्ची प्रकृतियोंके वत्यका स्वरूप ५१ उदय और उदीरणामें तीन गुणस्थान-गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | <b>አ</b> ጸ  |                             |              |             |           |          |
| उत्तर प्रकृतियों के भेदों का पृथक्-पृथक् वर्णन ४५ व्यवस्था प्रकृतियाँ ४८ व्यवस्थ अग्रुतियाँ ४८ व्यवस्थ अग्रुतियाँ ४८ प्रमत्त विरत्तमें """ इर व्यवस्थ अग्रुतियाँ ४९ प्रमत्त विरत्तमें """ इर व्यवस्थ अग्रुतियाँ ४९ व्यवस्थ अग्रुतियाँ ४९ व्यवस्थ प्रकृतियाँ ५० व्यवस्थ विर्वेष्ठ विर्वे | 9%                                             | १४४ १       | _                           |              |             |           |          |
| वन्ध-योग्य प्रकृतियाँ ४८ वन्धक अयोग्य प्रकृतियाँ ४८ प्रमत्त विरतमें """ इस् व्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ ४९ प्रमत्त विरतमें """ इस् व्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ ४९ प्रमत्त विरतमें """ इस् व्यक्तियाँ ४९ प्रमत्त करणमें """ इस् व्यक्तियाँ एरिवर्तमान प्रकृतियाँ ५० प्रमान्त मोहमें """ इस् व्यक्तियाँ उपशान्त मोहमें """ इस् व्यक्तियाँ उपशान्त मोहमें """ इस् व्यक्तियाँ पर्वत्तिमां विष्या पर्वतियाँ ५१ व्यक्तियों वेष्विति """ इस् व्यक्ति प्रतिशा विर्वत्ति ५१ अयोगि केष्विति """ इस् व्यक्ति प्रतिशा विर्वत्ति पर्वतियाँ विर्वतियाँ व |                                                |             |                             |              |             |           |          |
| वन्चके अयोग्य प्रकृतियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  उद्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ  उद्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ  उद्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ  उद्यक्ते अयोग्य प्रकृतियाँ  उद्यक्तियाँ  उद्यक्तियाँ  परिवर्त्तमान प्रकृतियाँ  उपशान्त मोहमें  उपशान्त मोहमें  मंगलाचरण और कर्मोके वन्च-उदयादि-  क्थनको प्रतिशा  वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका स्वरूप  गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्धका निरूपण  पर्वे विशेषताका निरूपण  विशेषताका निरूपण  इस्स्थानियाँ  प्रमात विरतमें  अप्रमत्तविरतमें  अप्रमत्तवरतमें  अप्रम |                                                | ४८          |                             |              |             |           |          |
| उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ  उद्देशना-योग्य प्रकृतियाँ  उद्देशना-योग्य प्रकृतियाँ  अप्रमत्तिवरतमें  अप्रम्तिवरतमें  अप्रमत्तिवरतमें  अप्रमत्तिवरत |                                                | 86          |                             |              | -           |           | ६३       |
| छहेलना-योग्य प्रकृतियाँ  प्रवन्धी प्रकृतियाँ  अपूर्वकरणमें  अपूर्वकरणमें  अपूर्वकरणमें  अपूर्वकरणमें  अपूर्वकरणमें  अप्रवन्धी प्रकृतियाँ  अध्यवन्धी प्रकृतियाँ  परिवर्त्तमान प्रकृतियाँ  परिवर्त्तमान प्रकृतियाँ  परिवर्त्तमान प्रकृतियाँ  प्रवन्धी प्रकृतियाँ  पर्वक्तम्प्रविष्ठी  प्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रविकरणमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रविकरणमें  अप्रवान्त करणमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रविकरणमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त माम्परायमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त मोहमें  अप्रवान्त माम्परायमें  अप्रवन्त माम्त माम्परायमें  अप्रवन्त माम्परायमे                                                                                                                                  | उदयके अयोग्य प्रकृतियाँ                        | ४९          |                             | **           |             |           |          |
| ध्रुववन्धी प्रकृतियाँ ४९ अनिवृत्ति करणमें " " ६३ अनिवृत्ति करणमें " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " " " ६३ प्रह्म साम्परायमें " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उद्देलना-योग्य प्रकृतियाँ                      | ४९          |                             |              |             |           |          |
| संघुवतन्वा प्रकृतियाँ  परिवर्त्तमान प्रकृतियाँ  र क्ष्मस्तव अधिकार  १० उपशान्त मोहमें  उपशान्त मोहमें  भंगलाचरण और कर्मोंके वन्व-उदयादि-  संगलाचरण और कर्मोंके वन्व-उदयादि-  कथनकी प्रतिज्ञा  वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका स्वरूप गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्धका निरूपण  १२ विशेषताका निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | ४९          |                             |              |             |           |          |
| परिवर्त्तमान प्रकृतियाँ  ३. कमस्तव अधिकार  ४१-७९ क्षीण मोहमें  भंगलाचरण और कर्मोंके वन्व-उदयादि-  कथनको प्रतिज्ञा  वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका स्वरूप  गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्यका निरूपण  १० विशेषताका निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अध्युववन्धी प्रकृतियाँ                         | ४९          |                             |              |             |           | ६३       |
| ३. कमस्तव अधिकार ११-७२ श्लीण मोहमें " " १६४<br>मंगलाचरण और कर्मोंके वन्य-उदयादि- सयोगि केवलीके " " १६४<br>कथनकी प्रतिज्ञा ५१ अयोगि केवलीके " " " १६५<br>वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका स्वरूप ५१ उदय और उदीरणामें तीन गुणस्थान-गत<br>गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्धका निरूपण ५२ विशेषताका निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परिवर्त्तमान प्रकृतियाँ                        | ५०          | **                          |              |             | n         | ६३       |
| भंगलाचरण और कर्मोंके वन्त्र-उदयादि- सयोगि केवलीके " " " १६६ क्यांको प्रतिज्ञा ५१ अयोगि केवलीके " " " १६६ क्यांको प्रतिज्ञा ११ अयोगि केवलीके " " " १६६ क्यांको प्रतिज्ञा वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका स्वरूप ५१ उदय और उदीरणामें तीन गुणस्थान-गत १६६ गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्धका निरूपण ५२ विशेषताका निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३ च्याच्य शक्तिकार ४                           | १-७३        |                             |              |             | **        | Ę¥       |
| भगलाचरण आर कमाक वन्य-उपपाप- कथनको प्रतिज्ञा ५१ अयोगि केवलीके ,, ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दी नीम ८८६ ने अपने एउट                         |             | •                           |              | 11          | 27        | ६४       |
| कथनका प्रातशा<br>बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्त्वका स्वरूप ५१ उदय और उदीरणामें तीन गुणस्थान-गत<br>गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्धका निरूपण ५२ विशेषताका निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | <b>6</b> 9  | -                           | 22           | ` ,,        | 27        | Ęų       |
| गुणस्यानोंमें मूल प्रकृतियोंके बन्धका निरूपण ५२ विशेषताका निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |             |                             |              | यान-गत      |           |          |
| गुणस्थानाम मूल अञ्चारामान व व निर्माण क व | बन्ध, उदय, उदारणा आर सरवका स्वरूप              |             |                             |              |             |           | Ęŧ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुणस्थानाम मूल प्रकृतियान बन्वना निरूपण        | _           |                             |              | क्रम        |           | Ę        |

| क्रिया है विकास है ।                                                                         | शतककार-द्वारा गुणस्थानोम योग-निरूपण १०३         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| कुछ विशेष प्रकृतियोंके सत्त्व-असत्त्व-विषयक नियम ६९                                          | भाष्य गायाकार-द्वारा उक्त अर्थका स्पप्टोकरण १०४ |   |
| अनिवृत्ति करणमें सत्त्वसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ ७१                                 | वन्ध-प्रत्ययोंके भेदोंका निर्देश १०५            |   |
| सूक्ष्मसाम्परायमें ,, ,, ७२                                                                  | गुणस्थानोंमें मूल बन्व-प्रत्ययोंका वर्णन १०५    |   |
| क्षणिकपायम 11                                                                                | गुणस्थानोंमें उत्तर-प्रत्ययोंका निरूपण १०६      |   |
| अयागि कवलाक । ६ परम रामपा ।।                                                                 | किस गुणस्यानमें कौन-कौनसे उत्तर प्रत्यय         |   |
| अयोगि नेवलीके चरम समयमें " " ७३                                                              | नहीं होते १०६                                   |   |
| कर्मस्तवकी अन्तिम मंगल-कामना ७३                                                              | मार्गणाओंमें वन्य-प्रत्ययोंका निरूपण १०८-११३    |   |
| वन्ध-उदयादि-सम्बन्घी नवप्रश्न-चूलिका ७४                                                      | गुणस्यानोंकी अपेक्षा एक जीवके एक समयमें         |   |
| नौ प्रश्नोंमेंसे द्वितीय प्रश्नका समाधान ७५                                                  | सम्भव, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट                 |   |
| ,, तृतीय ,, ,,                                                                               | वन्ब-प्रत्ययोंका निर्देश ११३                    |   |
| ,, प्रथम ,, ,, ७६                                                                            | काय-विराधना-सम्बन्धी गुणकारोंका निरूपण          | ` |
| , पाँचवें ,, ,,                                                                              | ११४-११६                                         |   |
| ,, चौथे ,, "                                                                                 | मिथ्यादृष्टिके भी अवस्था-विशेपमें एक आवली       |   |
| ,, ভই ,, ,,                                                                                  | कालतक अनन्तानुबन्धी कपायका उदय                  |   |
| ं ,, आठवें ,, ,, ७८                                                                          |                                                 |   |
| ,, सातवें ,, ,,                                                                              | .6. 6                                           | 7 |
| ,, नवें ,, ,,                                                                                | मिथ्यादृष्टिके दश वन्य-प्रत्यय-सम्बन्धी भंगोंका |   |
| ४. शतक अधिकार <b>५०-२</b> ६३                                                                 | निरूपण ११५                                      |   |
| A1 2/10/11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                               | मिथ्यादृष्टिके ग्यारह ,, ,, ,, ११९              |   |
| मग्लाचरण जार यस्यु-मानामा मावता                                                              | ,, बारह ,, ,, ,, १२०                            |   |
| विवयम्यान्त्रामा महरा।                                                                       | ,, तेरह ,, ,, ,, १२३                            |   |
| प्रतिपाद्य विषयके सुननेके लिए श्रोताओंको<br>सम्बोधन                                          | . ,, चौदह ,, ,, ,, १२५                          | 6 |
| प्रतिपाद्य विषयका निर्देश ८१                                                                 | ,, पन्द्रह ,, ,, ,, १२९                         | Ę |
| शतककार-द्वारा मार्गणा स्थानोंमें जीवसमासोंका                                                 | ,, सोलह ,, ,, ,, १२८                            | L |
|                                                                                              | ,, सत्रह ,, ,, ,, १२९                           | 3 |
| PICTO                                                                                        | ਕਵਾਰਵ 93'                                       | 3 |
| भाप्य गाथाकार-द्वारा ,, ,, ,, ८२-८६ शतककार-द्वारा जीव समासोंमें उपयोगका निरूपण ८७            |                                                 |   |
|                                                                                              | ानद्रज्ञ १५                                     | 7 |
|                                                                                              | सासादन सम्यादिष्टिके हत्र वन्य-प्रत्यय-सम्बन्धी |   |
| भाष्य गाथाकार-द्वारा मार्गणा स्थानोंमें ,, ८८-९२ शतककार-द्वारा जीवसमासोंमें योगोंका वर्णन ९२ | भगोका निरूपण १३                                 | २ |
| Arrest average street                                                                        | सासादन सम्यग्दष्टिके ग्यारह १३                  | ₹ |
| भाष्य गाथाकार-द्वारा ,, ,, ,, ९३ भाष्य गाथाकार-द्वारा मार्गणाओं योगोंका                      | <sup>१</sup> ,, वारह ,, ,, ,, १३ <sup>;</sup>   | ४ |
| वर्णन ९४-९५                                                                                  | ,, तेरह ,, ,, ,, १३                             | 4 |
| शतककार-हारा मार्गणाओंमें गुणस्थानोंका                                                        | ., चौदह ,, - ,, ,, १३                           | Ę |
| निरूपण ९८                                                                                    | ८ ,, पन्द्रह ,, ,, ,, १३                        | ሪ |
| भाष्य गायाकार-द्वारा ,, ,, ९८-१०३                                                            |                                                 | ९ |
| शतककार-द्वारा गुणस्थानोंमें उपयोगका वर्णन १०                                                 |                                                 | 0 |
| भाष्यगायाकार-द्वारा उन्त वर्यका विशद                                                         | सम्यग्मिथ्यादृष्टिके नौ ,, ,, ,, १४             | ? |
| विवेचन १०२-१०                                                                                | ३ ,, दश ,, ,, १४                                | ? |
|                                                                                              |                                                 |   |

| मोहकर्मके भुजाकार वन्थोंका निरूपण १९२                        | सासादन गुणस्थानमें वन्धसे न्युन्छिन्न होनेवाली<br>प्रकृतियाँ २१७ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| मोहकर्मके अल्पतर और अवन्तव्य वन्घोंका वर्णन १९४              | अविरत आदि चार गुणस्थानोंमें वन्वसे व्युच्छिन्न                   |
| नामकर्मके वन्धस्थान आदिका निर्देश १९६                        |                                                                  |
| नामकर्मके वन्धस्थानोंका निरूपण १९६                           |                                                                  |
| नामकर्मके भुजाकार वन्धस्थानोंका वर्णन १९६-१९८                | अपूर्वकरण गुणस्थानमें वन्धसे ,, ,, २१९                           |
| नामकर्मके अल्पतर और अवन्तन्य वन्यस्थानोंका                   | नर्वे और दशवें गुणस्थानमें ,, ,, २२०                             |
| वर्णन १९८-१९९                                                | तेरहवें गुणस्थानमें वन्यसे व्युच्छित्र होनेवाली                  |
| नामकर्मके चारों गतियोंमें सम्भव वन्ध-                        | प्रकृतिका निर्देशकर प्रकृत अर्थका उपसंहार २२१                    |
| स्थानोंका निरूपण २००                                         | शतककार-द्वारा मार्गणाओंमें वन्घ व्युच्छिन्न                      |
| नरकगति युक्त वैधनेवाले अट्ठाईस प्रकृतिक                      | प्रकृतियोंको जाननेका निर्देश २२२                                 |
| स्थानका वर्णन २०१                                            | भाष्यगाथाकार-द्वारा नरकगतिमें वन्वसे व्युच्छिन्न                 |
| तिर्यगाति युक्त वैधनेवाले प्रथम तीस प्रकृतिक                 | होनेवाली प्रकृतियोंके निरूपण २२३-२२४                             |
| स्थानका वर्णन २०२                                            | तिर्यगातिमें प्रकृतियोंके वन्यादिका निरूपण २२५                   |
| तिर्यगाति युक्त वैधनेवाले द्वितीय और तृतीय                   | ਸਤਾਰਸਤਿੰਜੇ 225                                                   |
| प्रकारके तीस प्रकृतिक स्थानोंका वर्णन २०३                    | 376                                                              |
| तिर्यगाति युक्त वैधनेवाले तीनों प्रकारके उनतीस               | वनगातम ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                    |
| प्रकृतिक वन्बस्थानोंका निरूपण २०४                            | निरूपण २२८                                                       |
| तिर्यगाति युक्त वैधनेवाले छन्त्रीस प्रकृतिक वन्य-            | कल्पवासी देवोंके बन्धादिका निरूपण '२२९                           |
| स्थानका वर्णन २०५                                            | इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा प्रकृतियोंके वन्धादिका                 |
| तिर्यगाति युक्त वैयनेवाले प्रथम पच्चीस प्रकृतिक              | वर्णन २३०                                                        |
| स्थानका वर्णन २०५                                            | कारमर्भाणांकी २२०                                                |
| तिर्यगाति युक्त वैधनेवाले द्वितीय प्रकृतिक वन्ध-             |                                                                  |
| Torrespond                                                   |                                                                  |
| निर्माति क्या विकास केंद्रिक कर                              |                                                                  |
| मन्याति सन्द नेप्येन्ये क                                    | कषायमार्गणाकी ,, ,, ,, २३६                                       |
|                                                              | ज्ञान, संयम और दर्शनमार्गणाकी अपेक्षा प्रकृ-                     |
| Torday Car                                                   | तियोंके वन्यादि जाननेका निर्देश २३६                              |
| Tombred and                                                  | लेखा मार्गणाकी अपेक्षा प्रकृतियोंके वन्धादिका                    |
| ,, वैंघनेवाले तृतीय ,, ,, २१०<br>,, वेंघनेवाले पच्चीस . २११  | वर्णन २३७-२४०                                                    |
| देवगति युक्त वैंघनेवाले इकतीस ,, २११                         | भन्य और सम्यक्त्व मार्गणाकी अपेक्षा ,, २४१                       |
| n वैधनेवाले तीस ,, ,, २१२                                    | शेप मार्गणाओंकी अपेक्षा वन्धादि जाननेका                          |
| 77 10 1(1)                                                   | निर्देश २४२                                                      |
| ,, वैंघनेवाले प्रथम उनतीस ,, ,, २१३                          | कर्म प्रकृतियोके स्थिति वन्धके नव अविकारोंका                     |
| ,, वैधनेवाले द्वितीय ,, ,, २१३                               | निरूपण २४३                                                       |
| ,, वैंघनेवाले प्रथम अहाईस ,, ,, २१४                          | मूल प्रकृतियोंके स्थिति वन्धका वर्णन २४३                         |
| ,, वैंचनेवाले द्वितीय ,, ,, २१४                              | कर्मोंके आबाद्याकालका निरूपण २४४                                 |
| ,, वैधनेवाले एक ,, ,, २१४                                    | कर्म-निषेधका निरूपण २४५                                          |
| गुणस्थानोंकी अपेक्षा प्रकृतियोंके वन्य-स्वामित्वका<br>निरूपण | कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका                 |
| निय्यात्व गुणस्थानमें वन्धसे न्युन्छिन्न होनेवाली            | विशद वर्णन २४६-२४९                                               |
| <u> प्रकृतियाँ</u>                                           | कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्यका                    |
| २१६                                                          | विस्तृत वर्णन २४९-२५२                                            |
|                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |

| ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके बन्चादि त्रिकके     | नामकर्मके चारों गतियोंमें सम्भव वन्यस्थानोंका |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| संयोगी भंगोंका निरूपण २९९                       | वर्णन ३३६                                     |
| दर्शनावरण कर्मके वन्धादि त्रिक्के संयोगी        | नामकर्मके उक्त वन्धस्थानोंका स्पष्टीकरण ३३६   |
| भंगोंका वर्णन ३००                               | नामकर्मके नरक गति संयुक्त वैधनेवाले अट्टाईस   |
| भाष्य गायाकार-द्वारा उक्त भंगोंका स्पष्टीकरण    | प्रकृतिक वन्धस्थानकी प्रकृतियाँ ३३७           |
| ३००-३०२                                         |                                               |
| वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मके वन्घादि त्रिकके      | नामकर्मके तिर्यगातियुक्त वैंघनेवाले प्रथम तीस |
| संयोगी भंगोंका वर्णन ३०३                        | प्रकृतिक बन्बस्थानकी प्रकृतियाँ ३३७           |
| गोत्र कर्मके भंगोंका स्पष्टोकरण ३०५-३०७         | नामकर्मके द्वितीय तीस प्रकृतिक वन्यस्थानका    |
| वेदनीय कर्मके भंगोंका स्पष्टीकरण ३०८            | वर्णन ३३८                                     |
| नरकायु कर्मके भंगोंका वर्णन ३०९                 | नामकर्मके तृतीय तीस प्रकृतिक वन्धस्थानका      |
| तिर्यगायु कर्मके " ३११                          | वर्णन ३३९                                     |
| मनुष्यायु कर्मके " ३१२                          | नामकर्मके उनतीस प्रकृतिक वन्यस्थानका          |
| देवायु कर्मके " ३१४                             | निरूपण ३३९                                    |
| मोहनीय कर्मके वन्यस्यानोंका निरूपण ३१५          | नामकर्मके छव्वीस प्रकृतिक वन्यस्थानका         |
| भाष्य गाथाकार-द्वारा उक्त वन्यस्यानीका          | निरूपण ३४०                                    |
| स्पष्टीकरण ३१६                                  | नामकर्मके प्रथम पच्चीस प्रकृतिक वन्धस्थानका   |
| उक्त वन्यस्थानोंके भंगोंका निरूपण ३१८           | वर्णन ३४१                                     |
| मोहनीय कर्मके उदयस्थानोंका निरूपण ३१९           | नामकर्मके द्वितीय पच्चीस प्रकृतिक वन्वस्थानका |
| भाष्य गाथाकार-द्वारा उक्त उदय स्थानोंकी         | वर्णन ३४१                                     |
| प्रकृतियोंका निर्देश ३१९                        | नामकर्मके तेईस प्रकृतिक वन्यस्थानका वर्णन ३४२ |
| मोहनीय कर्मके सत्त्व स्थानोंका निरूपण ३२०       | मनुष्यगति युक्त वैवनेवाले तीस प्रकृतिक वन्व-  |
| भाष्य गायाकार-द्वारा सत्त्व स्यानोंकी           | स्थानका निरूपण ३४३                            |
| प्रकृतियोंका निर्देश ३२१                        | मनुष्यगति थुक्त वैवनेवाले प्रथम, द्वितीय और   |
| मोहनीय कर्मके वन्त्र स्यानोंमें जदयस्थानोंका    | ं तृतीय उनतीस प्रकृतिक वन्यस्थानोंका          |
| निरूपण ३२२                                      | निरूपण : ३४४-३४५                              |
| भाष्य गाथाकार-द्वारा उक्त अर्थका स्पष्टीकरण     | मनुष्यगति युक्त वैधनेवाछे पच्चीस प्रकृतिक     |
| ३२३-३२५                                         | बन्धस्थानका निरूपण ३४५                        |
| मोहके वन्यस्यानोंमें सम्भव उदय स्थानोंका        | देवगति संयुक्त वैघनेवाले इकतीस प्रकृतिक       |
| निरूपण ३२६                                      | वन्धस्यानका निरूपण ३४६                        |
| मोहके उदयस्थानोंके भंगोंका निरूपण ३२७-३२८       | देवगति संयुक्त वैयनेवाले तीस प्रकृतिक वन्ध-   |
| मोहके उदय-विकर्गोंके प्रकृति-परिवर्त्तन-जनित    | स्यानका निरूपण ३४६                            |
| भंगोंका परिमाण ३२९                              | देवगति संयुक्त वैधनेवाले प्रथम और द्वितीय     |
| मोहकर्मके समस्त उदय-विकल्प और पदवृन्दोंका       | उनतीस प्रकृतिकवन्य स्थानका निरूपण ३४७         |
| प्रमाण ३२९                                      | देवगति संयुक्त वैंघनेवाले प्रथम और द्वितीय    |
| मोहकर्मके वन्वस्यानोंमें सत्त्व स्थानके भंगोंका | अट्ठाईस प्रकृतिक वन्घस्थानका निरूपण ३४८       |
| सामान्य कथन ३३०                                 | नामकर्मके एक प्रकृतिक वन्धस्थानका निरूपण ३४८  |
| उपत भंगोंका विशेष कथन ३३०-३३५                   |                                               |
| नामकर्मके वन्वस्थानोंका निरूपण ३३५              | . वर्णन , ३४९                                 |

| भाष्य-गाथाकार-द्वारा नरकगति संयुक्त नामकर्म                        | •    | उद्योतके उदयसे रहित छन्वीस प्रकृति उदय-         |     |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|
| के उदयस्थानोंका वर्णन                                              | ३४९  | स्थानका वर्णन                                   | इइइ |
| नरकगति संयुक्त इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थानका                          |      | •                                               | ३६४ |
| वर्णन                                                              | ३४९  | उद्योतके उदयसे रहित उनतीस """                   | ३६५ |
| नरकगति संयुक्त पच्चीस प्रकृतिक "                                   | ३५०  | चद्योतके चदयसे रहित तीस ""                      | ३६५ |
| नरकगति संयुक्त सत्ताईस " "                                         | ३५०  | उद्योतके उदयवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके उदय- |     |
| नरकगति संयुक्त अट्ठाईस ""                                          | ३५१  | स्थानोंका निरूपण                                | ३६५ |
| मरकगति संयुक्त उनतीस "                                             | ३५१  | उद्योतके उदय-सहित उनतीस प्रकृतिक उदय-           |     |
| तियंगितिमें नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण                          | ३५२  | स्थानका कथन                                     | ३६६ |
| सामान्य एकेन्द्रिय जीवके नामकर्मके उदयस्थानों                      | -    | उद्योतके उदय-सहित तीस                           | ३६७ |
| का वर्णन                                                           | ३५२  | उद्योतके उदय-सिंहत इकतीस "                      | ३६७ |
| सामान्य एकेन्द्रिय जीवके इक्कीस प्रकृतिक "                         | ३५२  | तीस और इकतीस प्रकृतिक उदयस्थानोंके              |     |
| सामान्य एकेन्द्रिय जीवके चौबीस " "                                 | ३५४  | क़ालका निरूपण                                   | ३६७ |
| सामान्य एकेद्रिय जीवके पच्चीस " "                                  | ३५४  | सर्व तिर्यञ्चोंके नामकर्मके उदयस्थानोंके समस्त  |     |
| सामान्य एकेन्द्रिय जीवके छन्त्रीस ""                               | ३५५  | भंगोंकी संख्याका निरूपण                         | ३६७ |
| आतप और उद्योत प्रकृतिके उदयवाले एकेन्द्रिय                         |      | मनुष्यगतिमें नामकर्मके उदयस्थानोंका वर्णन       | ३६८ |
|                                                                    | -३५६ | मनुष्यगतिके उदयस्थान-गत विशेषताका निरूपण        | ३६९ |
| विकलेन्द्रिय जीवोंके नामकर्मके उदयस्थानोंका                        |      | मनुष्यगति-सम्बन्धी इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान-    | -   |
| निरूपण                                                             | ३५७  | का वर्णन                                        | ३६९ |
| ह्यीन्द्रियजीवके इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थानका                        |      | मनुष्यगति-सम्बन्धी छन्बीस ""                    | ३७० |
| निरूपण                                                             | ३५८  | मनुष्यगति-सम्बन्धी अट्ठाईस ""                   | १७० |
| द्वीन्द्रयजानक छन्त्रास                                            | ३५८  | मनुष्यगति-सम्बन्धी उनतीस ""                     | ३७१ |
| हीन्द्रियजीवक अट्ठाइस                                              | ३५९  | मनुष्यगति-सम्बन्धी तीस                          | ३७१ |
| द्वान्द्रियजावक उनतास                                              | ३५९  | आहारक शरीरवाले मनुष्यके उदयस्थानींका            |     |
| द्वीन्द्रियजीवके तीस                                               | ३५९  | निरूपण                                          | ३७१ |
| उद्योतके उदयवाले द्वीन्द्रियके उदयस्थानोंका                        | 36.  | आहारक शरीरवाले मनुष्यके पच्चीस प्रकृतिक         |     |
| निरूपण                                                             | ३६०  | उदयस्थानका वर्णन                                | ३७२ |
| उद्योतके उदयवाले द्वीन्द्रियके उनतीस प्रकृतिक<br>उदयस्थानका निरूपण | ३६०  | आहारक शरीरवाले मनुष्यके सत्ताईस                 | ३७२ |
| उत्यस्थानमा गिरुन्य<br>उत्तर जीवके तीस प्रकृतिक उदयस्थानका वर्णन   |      | आहारक शरीरवाले मनुप्यके अठ्ठाईस                 | ३७२ |
| " इकतीस                                                            | ३६०  | आहारक शरीरवाले मनुष्यके उनतीस                   | ३७३ |
| इकतास<br>हिन्द्रिय जीवके समान त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय          |      | तीर्थङ्कर प्रकृतिके उदय-युक्त सयोगिजिनके इक     | -   |
| जीवोंके उदयस्थान जाननेकी सूचना                                     | ३६१  | तीस प्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण                  | ३७३ |
| विक्रलेन्द्रिय जीवोंके तीस और इकतीस प्रकृतिव                       |      | तीर्यञ्कर प्रकृतिके उदय-युक्त अयोगिजिनके नी     |     |
| उदयस्थानोंके कालका वर्णन                                           | ३६१  | प्रकृतिक उदयस्थानका वर्णन                       | ४७६ |
| पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके उदयस्थानोंका निरूपण                        | ३६२  | तीर्थङ्कर प्रकृतिके उदय-रहित अयोगिजिनके का      | ठ   |
| उद्योतके उदयसे सहित और रहित पञ्चेन्द्रिय                           |      | प्रकृतिक उदयस्यानका कथन                         | ३७४ |
| तियं ञ्चके उदयस्यानोंका कथन                                        | ३६२  | मनुष्यगति-सम्बन्वी उदयस्थानोंके सर्व भंगोंका    | _   |
| उद्योतके उदयसे रहित इक्कीस प्रकृतिक उदय-                           | •    | निरूपण                                          | ३७४ |
| उद्यातक उदयस राहर रक्तार गटन                                       | ३६२  | देवगति-सम्बन्धी उदयस्यानोंका निरूपण             | ३७६ |

| देवगति-सम्वन्त्री इनकीस प्रकृतिक उदयस्थानका             | वन्यस्थानको आधार वनाकर उदयस्थान और                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| वर्णन ३७६                                               | सत्त्वस्थानका निरूगण ३९१                                             |
| देवगति-सम्बन्धी पच्चीस "" ३७७                           | भाष्य गाथाकार-द्वारा उपर्युक्त अर्थका स्पष्टीकरण ३९२                 |
| देवगति-सम्बन्धी सत्ताईस " " ३७७                         | अट्टाईस प्रकृतिक वन्वस्थानमें उदय और सत्त्व-                         |
| देवगति-सम्बन्धी अट्ठाईस " " ३७८                         | नी विशिष्ट दशामें सम्भवस्थान विशेपोंका                               |
| देवगति-सम्बन्धी उनतीस " " ३७८                           | निरूपण ३९३                                                           |
| देवगति-सम्बन्धी उदयस्थानोंके सर्वजदय विक-               | उन्त वन्धस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानगत                               |
| ल्पोंका निरूपण ३७८                                      |                                                                      |
| चतुर्गति-सम्बन्धी नामकर्मके उदयस्थानोंके सर्व           | उनत वन्वस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानगत                                |
| भंगोंका निरूपण ३७८                                      |                                                                      |
| इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा सामान्य एकेन्द्रिय            | उन्त वन्घस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानगत                               |
| जीवोंके उदयस्थानोंका वर्णन ३७९                          |                                                                      |
| विकलेन्द्रिय जीवोंके उदयस्थानोंका वर्णन ३७९             | उनत वन्घस्थानमें उदय और सत्वस्थानगत                                  |
| पञ्चेन्द्रिय " ३७९                                      |                                                                      |
| कायमार्गणाकी अपेक्षा स्थावरकाय और त्रसकाय               | उनत वन्यस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानगत                                |
| जीवोंके उदयस्थानोंका वर्णन ३७९                          | छठी विशेपता ३९६                                                      |
| योगमार्गणाकी अपेक्षा मनोयोगियों और वचन-                 | <b>उक्त वन्यस्थानमें उदय और सन्वस्थानग</b> त                         |
| योगियोंके उदयस्थानोंका वर्णन ३८०                        | सातनीं विशेषता . ३९६                                                 |
| काययोगियोंके उदयस्यानोंका निरूपण ३८०-३८१                | उन्त वन्यस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानगत                               |
| वेद और कपायमार्गणाकी अपेक्षा उदयस्थानीका                | भाठवीं विशेपता ३९७                                                   |
| वणन ३८१ ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा मत्यज्ञानियों और श्रुता- | उनतीस और तीस प्रकृतिक वन्घस्थानमें उदय<br>सत्त्वस्थानोंका निरूपण ३९७ |
| ज्ञानियोंके उदयस्थानोंका निरूपण ३८१                     | उनतीस प्रकृतिक वन्वस्थानमें इक्कीस प्रकृतिक                          |
| शेप ज्ञानवाले जीवोंके उदयस्थानोंका कथन ३८१              | उदय स्थानके साथ तेरानवे और इक्यानवे                                  |
| संयममार्गणाकी अपेक्षा नामकर्मके उदयस्थानोंका            | प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामीका निरूपण ३९८                           |
| वणन                                                     | उक्त वन्यस्थान और उदयस्थानके साथ वानबे                               |
| दर्शनमार्गणाकी अपेक्षा नामकर्मके उदयस्थानोंका कथन       | और नव्वे प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी                               |
| 364                                                     | का निरूपण ३९८                                                        |
| लेश्यामार्गणाकी अपेक्षा नामकर्मके उदयस्थानोंका<br>कथन   | उनत वन्घस्यान और उदयस्थानके साथ अट्ठासी,                             |
| भन्यत्व आदि शेप मार्गणाओंकी अपेक्षा नामकर्मके           | चौरासी और वयासी प्रकृतिक सत्त्वस्थानके                               |
| उदयस्यानोंका निरूपण ३८३                                 | स्वामीका वर्णन ३९९                                                   |
| सप्ततिकाकार-द्वारा नामकर्मके सत्त्वस्थानीका             | उनतीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें चौबीस प्रकृतिक-                          |
| वर्णन                                                   | उदयस्थानके साथ वानवे, नव्वे आदि पाँच                                 |
| भाष्य गाथाकार-द्वारा नामकर्मके सर्व सत्त्वस्थानीं-      | सत्त्वस्थानोंके स्वामीका निरूपण ३९९                                  |
| की प्रकृतियोंका निरूपण                                  | जनत वन्यस्थानमें पच्चीस प्रकृतिक उदयस्थानके                          |
| गुणस्यानामं नामकर्मके सत्त्वस्थानींका निरूपण ३८८        | साथ तेरानवे आदि सात सत्त्वस्थानोंके<br>स्वामियोंका कथन               |
| सप्ततिकाकार-द्वारा वन्यस्थान, उदयस्थान और               | उक्त वन्वस्थानमें छब्बीससे लेकर तीस प्रकृतिक                         |
| सत्त्वस्थान इन तीनोंको एकत्र मिलाकर                     | उदयस्थानोंके साथ तेरानवे आदि सात                                     |
| कहनेकी सूचना ३९१                                        | सत्त्वस्थानोके स्वाधियोंना                                           |
|                                                         | ४००                                                                  |

| उक्त वन्वस्थानमं इकतीस प्रकृतिक उदयस्थानके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | गुणस्यानों में दर्शनावरणके वन्वादि स्थानों का |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|--|
| साथ वानवे; नव्वे, अठासी, चौरासी और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | •                                             | २५–४२६          |  |
| वयासी प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामियोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | सप्ततिकाकार-द्वारा वेदनीय, वायु और गोत्र      | कर्मके          |  |
| वर्णन ु ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | वन्धादि स्थान सम्बन्धी भंगों का निरूप         |                 |  |
| तीस प्रकृति वन्वस्थानमें संभव चदयस्थानों और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | भाष्यगाथाकार-द्वारा वेदनीयकर्मके भंगोंका      | र्गिन ४२७       |  |
| सत्त्वस्यानोंका वर्णन ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ०१          | गुणस्थानों में आयुक्तमंके भंगसंख्यादिका वर्णन | न               |  |
| उक्त स्थानोंमें संभव विशेपताका निरूपण ४०२-४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | οġ          | 8                                             | २८–४२९          |  |
| सप्ततिकाकार-द्वारा शेप वन्यस्थानोंमें संभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | नरकायुके भंगोंका वर्णन                        | ४२९             |  |
| <b>उदय और सत्त्वस्थानींका निरूपण</b> ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ०४          | तिर्यगायुके "                                 | ४३०             |  |
| भाष्य गाथाकार-द्वारा उक्त अर्थका स्पष्टीकरण ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ૦ૡ          | मनुष्यायुके ""                                | 850             |  |
| उपर्युक्त वन्यादि तीनों प्रकारके स्थानोंका जीव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·           | देवायुके ""                                   | ४ई१             |  |
| समास और गुणस्थानोंकी अपेक्षा स्वामित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | आयुकर्मके ११३ भंगोंका स्पष्टीकरण              | \\$ {-\\$\$\    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o Ę         | गुणस्थानोंमें गोत्रकर्मके भंगोंका निरूपण      | ४इ४             |  |
| जीवसमासोंमें ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           | उपर्युक्त भंगोंका स्पष्टीकरण                  | <i>९</i> ३५-४३६ |  |
| वन्वादि स्थानोंके स्वामित्वका निर्देश ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ०७          | सप्ततिकाकार-द्वारा गुणस्थानोंमें मोहकर्मके    | वन्य-           |  |
| दर्शनावरणकर्मके वन्वादि स्थानीके स्वामित्वगत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | स्यानींका निरूपण                              |                 |  |
| भंगोंका जीवसमासोंमें निर्देश, वेदनीय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | उक्त वर्थका माप्य गायाकार-द्वारा स्पष्टीकर    | ण ४३७           |  |
| भगाका जायसमासाम गियस, वयनाय,<br>आयु और गोत्रके स्थानों के भंग जाननेका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | भाष्यगायाकार-हारा मोहकर्मकें उदयस्यानों       |                 |  |
| संकेत और मोहकर्मके भंग-निरूपणकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | निरूपण                                        | S <i>\$</i> 8   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्भव मोहकर्मके उदय     | <b>T-</b>       |  |
| 7160-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06          | स्थानोंका वर्णन                               | ४३८             |  |
| भाष्यगाथाकार-द्वारा वैदनीय, आयु और गोत्र-<br>कर्मके भंगोंकी संख्याका निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>'</b> {o | सासादनादि गुणस्यानोंमें उपर्युक्त स्यानोंका   |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '{o         |                                               | ८३९-४४०         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | सप्ततिकाकार-द्वारा प्रत्येक गुणस्यानमें सम्म  | व               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28          | <b>उदयस्थानोंका निरुपण</b>                    | ४४१             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४          | सप्ततिकाकार-द्वारा गुणस्थानोंमें उदयस्थानों   | के              |  |
| सप्ततिकाकार-द्वारा जीवसमासों में मोहकर्मके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | भंगोंका वर्णन                                 | ४४२             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५          | भाष्य गाथाकार-द्वारा उपयुक्त अर्थका स्पष्ट    | ो-              |  |
| All add the first of the second secon | 88          |                                               | <b>የ</b> ጸቋ-አየዩ |  |
| सप्ततिकाकार-द्वारा जीवसमासी में नामकर्मके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | सर्वगुणस्थानोंके मोहकर्म सम्बन्धी उदय-        |                 |  |
| वन्व उदय और सत्त्वस्थान सम्बन्वी भंगों -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0          | विकल्पांका निट्पण                             | ४४५             |  |
| की विद्युच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४१७         | गुणस्थानोंमें उदयस्थानोंकी प्रकृतियोंका तथा   |                 |  |
| भाष्यगाथाकार-द्वारा उक्त अर्थका स्पष्टी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.</b>    |                                               | ४४५-४४८         |  |
| करण ४१८-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 844         | सप्ततिकाकार-द्वारा योग, चपदोग और लेव          | यादि-           |  |
| सप्तितिकाकार-द्वारा जानावरण और अन्तराय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v23         | को आश्रय करके मोहकर्मके उदयस्थान              | <b>1</b> -      |  |
| कर्मके बन्वादि-स्थानों का गुणस्थानों में वर्णन ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 7 7       | सम्बन्बी भंगोंको जाननेकी मूचना                | እአየ             |  |
| दर्शनावरण कर्मके वन्वादि स्यानों का गुणस्यानोंमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२४         | भाष्यगायाकार-द्वारा गुणस्थानोंमें योगोंका     |                 |  |
| 4014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           | निस्पण                                        | 885             |  |
| भाष्यगायाकार-द्वारा उक्त स्थानों का स्पष्टीकरण ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 / 0       | 1.60                                          |                 |  |

| मिथ्यादृष्टिके     | योगसम्बन्धं      | ो भंगोंका         | निरूपण                                  | ४४९                         | अप्रमत्तविरत और अपूर्वकरणमें उपयोगकी अपेक्षा     |             |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| सासादन सम्यग्दृ    |                  | 22                | 11                                      | ४५०                         | उदयप्रकृतिगत पदवृन्दोंका निरूपण                  | ४६९         |
| सम्यन्मिथ्यादृष्टि |                  | 33                | 11                                      | ४५०                         | अनिवृत्तिकरणमें                                  | ४६९         |
| अविरत सम्यग्दृ     |                  | "                 | 11                                      | ४५०                         | सर्वगुणस्थानोंके उक्त पदवृन्दोंका योग ४६९-       | ४७०         |
| देशविरतके          | 11               | 17                | 11                                      | ४५०                         | लेश्याओंकी अपेक्षा गुणस्यानोंमें मोहके उदयस्थान  | •           |
| प्रमत्त विरतके     | 27               | "                 | 17                                      | ४५१                         | जाननेकी सूचना और उनमें सम्भव लेश्याओं-           |             |
| अप्रमत्त विरतके    | 23               | 23                | "                                       | ४५१                         | का निरूपण ४७०-                                   | ४७१         |
| अपूर्वकरणके        | 27               | 17                | 27                                      | ४५१                         | मिथ्यात्व और सासादनमें लेश्याओंकी अपेक्षा मीहके  |             |
| योग सम्बन्धी स     | र्व भंगोंका      | निर्देश           |                                         | ४५२                         | ·                                                | ४७१         |
| सासादन गुणस्थ      |                  |                   | गि-गत                                   | • ( )                       |                                                  | •           |
|                    | ा निरूपण         |                   |                                         | ४५३                         |                                                  | ४७२         |
| अविरत गुणस्था      |                  | विशेषमञ्ज         | निरुपण                                  | ४५३                         |                                                  | ४७२         |
| अनिवृत्तिकरण       |                  |                   |                                         | 0 17                        | 6                                                | ४७३         |
| -                  | न्धी भंगों व     | -                 | 101111111111111111111111111111111111111 | ४५५                         | वानवृत्तिकरणम                                    | ४७३         |
| गुणस्थानोंमें सम   |                  |                   | वयसंदार                                 |                             | उपर्युक्त सर्व उदय-विकल्पोंका प्रमाण             | ४७३         |
|                    |                  |                   | -                                       |                             | लेखाओंकी अपेक्षा मोहकर्मके पदवृन्दों का निरूपण   | <u></u> ያቮጸ |
| गुणस्थानों में यो  |                  |                   |                                         | ४५६                         | मिध्यात्व और सासादनमें """                       | ४७४         |
| मिथ्यादृष्टिके     |                  | ो पदवृन्दोंक<br>ग |                                         |                             | मिश्र और अविरतमें """                            | ४७४         |
| सासादन गुणस्य      | यानम             |                   | 11                                      | ४५८                         |                                                  | <u></u> የፅሄ |
| मिश्र गुणस्यान     | <b>મ</b>         | 27                | 77                                      | ४५८                         | 61                                               | አፅጸ         |
| अविरत गुणस्था      |                  | 33                | 23                                      | ४५९                         | अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म साम्परायमें "            | ४७५         |
| देशविरत गुणस       |                  | "                 | 23                                      | ४ं५९                        | उपयुक्त सर्वे पदवृन्दों का परिमाण                | ४७५         |
| गमपावरत            | 11 II            |                   | 13                                      | ४५९                         |                                                  | •••         |
| <b>अप्रमतावरत</b>  | "                |                   | 22                                      | ጸई o                        | वेदकी अपेक्षा मोहकर्मके उदय विकल्पों का          |             |
| वर्षवकर्ष          | <i>n</i> 1)      |                   | 13                                      | ४६०                         |                                                  | ४७६         |
| उक्त सर्वगुणस      | यानों के पद      | वृन्दों के प्रा   | राणका                                   | •                           | •                                                | ४७७         |
| निरूपण             |                  |                   |                                         | 840                         | संयमकी अपेक्षा मोहकर्मके उदय-विकल्पोंका          | •           |
| सासादन गुणस        |                  |                   | ा निरूपण                                | ४६१                         |                                                  | ४७८         |
| जानरत              | 77 31            | -                 | "                                       | ४६२                         | संयमको अपेक्षा मोहकर्मके पदवृन्दोंका वर्णन       | ४७९         |
| मोहकर्मके योग      | गें की अपेक्ष    | ग सम्भव स         | विभंगी का                               | •                           | सम्यक्त्वकी अपेक्षा मोहकर्मके उदय-विकल्प         | ४८०         |
| निरूपण             |                  |                   |                                         | <del>\$</del> -8 <b>६</b> 8 | सम्यक्त्वकी अपेक्षा मोहकर्मके पदवृन्दोंकी संख्या | ४८१         |
| उपयोगकी अपे        | क्षा गुणस्य      | ानों में मोह      |                                         |                             | सप्ततिकाकार-द्वारा गुणस्थानोंमें मोहकर्मके       |             |
|                    | भंगोंका वि       |                   | ४६                                      | ५-४६७                       | सत्त्वस्थानोंका निरूपण                           | ४८२         |
| गुणस्यानों में     | <b>उपयोगकी</b> । | अपेका मोहर        | कर्मकी उद                               | य-                          | भाष्यगांथाकार-द्वारा उक्त कथनका स्पष्टीकरण       | -           |
| प्रकृतिया          | का संस्था        | जाननेकी सू        | चना                                     | ४६७                         | -\$28                                            | <b>४</b> ८५ |
| मिथ्यात्व और       |                  |                   |                                         |                             | सप्तितकाकार-द्वारा गुणस्थानोंमें नामकर्मके बन्ध, |             |
| चदयप्रह            | कृतिगत पदः<br>C  | वृन्दोंका निर     |                                         | ४६८                         | ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | '<br>४८६    |
| मिश्र और अ         |                  |                   | 11 15                                   | <u></u> የέረ                 | भाष्य गाथाकार-द्वारा उक्त त्रिसंयोगी स्थानोंका   | _           |
| देशविरत की         | रप्रमत्तिवरत     | तम् "             | 11 27                                   | ४६९                         |                                                  | ४८७         |

| मिथ्यात्व गुणस्थानमें नामकर्मके बन्ध, उदय और |                 |               | उदय औ        | सम्यक्त्वमार्गणामें नामकर्मके वन्धादि स्थानोंका |                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 'सत्त्वस्थान                                 |                 |               |              | ४८७                                             | 'निरूपण ५०९-५११                                              |
| सासादन                                       | 22              | 22            | 33           | ४८७                                             | संज्ञिमार्गणामें " " ५११-५१२                                 |
| <b>मिश्र</b>                                 | "               | 11            | ".           | ४८८                                             | बाहारमार्गणामें " " ५१२-५१३                                  |
| अविरत                                        | **              | <b>33</b>     | 23           | 868                                             | संस्कृत टीकाकार-द्वारा चौदह मार्गणाओंमें                     |
| देशविरत'                                     | 22              | **            | 37           | ४८९                                             | नामकर्मके उक्त वन्घ, उदय और                                  |
| प्रमत्तविरत                                  | 22              | **            | 71           | ४८९                                             | 'सत्त्वस्थानोंकी अंकसंदृष्टि ५१३-५१८                         |
| अप्रमत्तविरत                                 | "               | >>            | 27           | ४९०                                             | सप्ततिकाकार-द्वारा उपर्युक्त अर्थका उपसंहार                  |
| अपूर्वकरण'                                   | "               | "             | n            | ४९०                                             | और विशेष जाननेके लिए आवश्यक निर्देश ५१८                      |
| अनिवृत्तिकरण                                 | **              | "             | 33           | ४९१                                             | इकतालीस प्रकृतियोंमें उदयको अपेक्षा उदीरणा-                  |
| सूक्ष्मसाम्पराय                              | 22              | "             | 22           | ४९१                                             | गत विशेषताका निरूपण ५१९                                      |
| क्षीणकपाय                                    | "               | **            | "            | ४९१                                             | उक्त इकतालीस प्रकृतियोंका नाम-निर्देश ५२०                    |
| सयोगिकेवली                                   | "               | **            | "            | ४९१                                             | उक्त इकतालीस प्रकृतियोंमें नामकर्म                           |
| अयोगिकेवली                                   | "               | 27            | "            | ४९२                                             | सम्बन्धी नी प्रकृतियों का निरूपण ५२१                         |
| सप्ततिकाकार-इ                                | ारा मार्गप      | गाओंमें नाग   | कर्मके       |                                                 | सप्ततिकाकार-द्वारा गुणस्थानोंमें कर्मप्रकृतियोंके            |
|                                              | _               | र्श करते हुए  |              |                                                 | बन्धका वर्णन ५२२-५२३                                         |
| मार्गणामें                                   | निरूपण          |               |              | ४९३                                             | भाष्यगाथाकार-द्वारा मिथ्यात्व और सासादनमें                   |
| भाष्यगाथाकार-                                | द्वारा नरक      | गतिमें उक्त   | बन्धारि      | दे                                              | बँघनेवाली प्रकृतियोंका वर्णन ५२४                             |
| स्थानोंका                                    | निरूपण          |               |              | ४९३                                             | असंयत देशसंयत और प्रमत्तसंयतके वैधनेवाली                     |
| तिर्यगतिमें नाम                              | कर्मके बन्धा    |               |              | ग ४९४                                           | प्रकृतियोंका वर्णन ५२४                                       |
| मनुष्यगतिमें                                 | 27              | n             |              | ४९४                                             | अप्रमत्त और अपूर्वकरणके वैधनेवाली प्रकृतियों-                |
| देवगतिमें                                    | 11              | 27            | "            | ४९५                                             | का वर्णन ५२५                                                 |
| सप्ततिकाकार-इ                                | द्वारा इन्द्रिय | मार्गणाओंमे   | ं उक्त       |                                                 | अनिवृत्तिकरण आदिके " " ५२६                                   |
| स्थानोंका                                    |                 |               |              | ४९६                                             | सप्ततिकाकार-द्वारा मार्गणाओंमें भी वन्धस्वामित्व-            |
| भाष्यगाथाकार-                                |                 | द्रय जीवोंमें | <b>उ</b> क्त |                                                 | को जाननेकी सूचना ५२७                                         |
| स्थानोंका                                    |                 |               |              | ४९६                                             | सप्ततिकाकार-द्वारा चारों गतियोंमें कर्मप्रकृतियों-           |
| विकलेन्द्रिय जी                              |                 | स्थानोंका नि  | र्देश        | ४९७                                             | 4. (1744). 147.14                                            |
| पंचेन्द्रिय जीवों                            |                 | n             |              | ४९७                                             | Moddlettat & ta and a transfer                               |
| कायमार्गणामें                                |                 | न्घादि स्थानं | ांका         |                                                 | सप्ततिकाकार-द्वारा दर्शन मोहकर्मके उपशमन<br>करनेका विधान ५२८ |
| निरूपण                                       |                 |               |              | ४९८                                             | सप्ततिकाकार-द्वारा चरित्र मोहके उपशमन                        |
| योग मार्गणामें                               | 22              | 22            | " <b>४</b> ९ | 9-408                                           | करनेका विधान ५२९                                             |
| वेदमार्गणामें                                | n               | 22 2          | ,            | ५०१                                             | भाष्यगाथाकार-द्वारा उपशान्त होनेवाली                         |
| कषायमार्गणामें                               | 22              | 33 3          | ,            | ५०२                                             | प्रकृतियोंके क्रमका निरूपण ५३०                               |
| ज्ञानमार्गणार्मे                             | 11              | 13 1          | ' ५०३        | <b>१-५०३</b>                                    | सप्ततिकाकार-द्वारा कर्मप्रकृतियों के क्षपणका                 |
| संयममार्गणामें                               | "               | 27 2          | 403          | ८–५०६                                           | विधान ५२१-५२२                                                |
| दर्शनमार्गणामें                              | 11              | 22 11         |              | ५०६                                             | भाष्यगाथाकार-द्वारा अयोगिकेवलीके द्विचरम                     |
| लेश्यामार्गणामें                             | 22              | 11 1          | ' 40t        | ७-५०८                                           | समय और चरम समयोंमें क्षय होनेवाली                            |
| भन्यमार्गणामें                               | 22              | 27 21         | 400          | ५०९                                             | प्रकृतियोंका नाम-निर्देश ५३४-५३६                             |

| सयोगिकेवलीके उदयमें लानेवाली प्रकृतियों न                                   | न            | सप्ततिकाकार-द्वारा अपनी रुघुताका प्र  | विद्यान ५३९     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                             | ६-५३७        | संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति             | ५४०             |
| क्योगि जिनके मनुष्यानुपूर्वीका उदय किस क्ष<br>तक रहता है, इस वातका सयुक्तिक |              | परिशिष्ट                              | <i>७४४-७</i> =४ |
| निरूपण                                                                      | <b>ષ</b> ફેછ | १ संदृष्टियाँ                         | ७४५-७५४         |
| कर्न-अयसे प्राप्त होनेवाली अवस्या विशेषका                                   |              | २ सभाप्य प्रा०पञ्चसंग्रह्-गायानुक्रमि | ाका ७५५-उ६६     |
| वर्णन                                                                       | 436          | ३ संस्कृतटीकोट्वृत-पद्यानुक्रमणी      | ७६७             |
| सप्ततिकाकार-द्वारा प्रकरणका उपसंहार और                                      |              | ४ प्राकृत वृत्तिगत-पद्यानुक्रमणी      | इएए-८३७         |
| आवश्यक जातव्य तत्त्वका निर्देश                                              | 550          | ५ संकृत पञ्चसंग्रहस्यरलोकानुक्रमः     | ४८७-४७७         |

#### संकेत-विवर्ग

आचा० नि०—आचाराङ्ग निर्युक्ति
क० पा० गा०—कसायपाहुड गाथा
कर्मवि०—कर्मविपाक (गर्गिपप्रणीत)
कर्मस्त०—कर्मस्तव (क्वेताम्बर)
गो० क०—गोम्मटसार कर्मकाण्ड
गो० जी०—गोम्मटसार जीवकाण्ड
जीवस०—जीवसमास प्रकरण (पूर्वभृद्-रचित)
द—ऐलक सरस्वती भवन व्यावरकी प्रति सं० १५४८ वाली
धव०—पट्खण्डागमकी धवला टीका
प—पंचायती मन्दिर खजूर मस्जिद दिल्लीकी प्रति
व—ऐलक सरस्वती भवन व्यावरकी प्रति सं० १५३७ वाली
मूला०—मूलाचार
शतक०—शतक प्रकरण (भावनगर-मृद्रित)
पट्खं० प्र० स० चू०—पट्खण्डागम प्रकृति समुत्कीर्त्तन चूलिका
स्था० सू०—स्थानाङ्गसूत्र

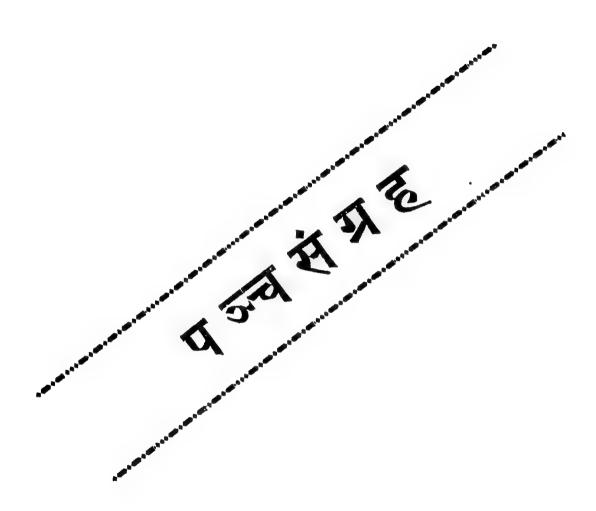



# पञ्चसंग्रह

# प्रथम अधिकार

# जीवसमास

मंगलाचरण और वस्तु-निरूपणकी प्रतिका—

<sup>1</sup>छद्दन्व-णवपयत्थे दन्वाइचउन्विहेण जागांते । वंदित्ता अरहंते जीवस्स परूवणं वोच्छं ॥१॥

द्रव्यादि चार प्रकारसे छह द्रव्य और नौ पंदार्थीको जाननेवाले अरहन्तोंको नमस्कार करके जीवकी प्रख्यणा कहूँगा ॥१॥

अस्स णमोकारस्स विवरणं। तं जहा—2द्व्वेण सपमाणादो सक्वे जीवा केत्तिया, अणंता। खेतेण सक्वे जीवा केत्तिया, अणंता छोका। कालेण सक्वे जीवा केत्तिया, अतीदकालादो अणंतगुणा। भावेण सक्वे जीवा केत्तिया, केवलणाणस्य अणंतिमभागमित्ता। अपुरगल-काल-आगासाणं जीवमंगो। णवरिविसेसो, जीवरासीदो पुगालरासी अणंतगुणा। पुगालरासीदो कालरासी अणंवगुणा। कालेरासीदो आगासं अणंतगुण ति वत्तक्वं। 4धममाधममा दो वि दक्वेण असंखेजा। खेतेण छोगपमाणा। कालेण अदीदकालस्स अणंतिमभागो। ओहिणाणस्स दो वि असंखेजिदिमभागो। णवण्हं पयत्थाणं मक्ते जीवाजीवाणं पुन्वभंगो। पुण्ण-पावा दो वि दक्वेण असंखिजा। खेतेण घणंगुलस्स असंखिजिदिमभागो। कालेण पित्रदेशाणे प्रत्येण पित्रदेशाणे प्रत्येण संखेजिदिमभागो। आस्वाह्यंचण्हं प्रयत्थाणं दक्वेण अमव-सिद्धिपृहं अणंतगुणा। अहवा सिद्धाणमणंतिमभागो। खेतेण अणंता लोगा। कालेण अदीदकालस्स अणंतगुणो + । भावेण केवलणाणस्स अणंतिमभागो।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ३ | 2. १, ४-५ | 3. १, ५ | 4. १, ६ | क ब -भागो । † च -दिमभागो । + व -गुणा ।

इस नमस्कारकृप गाथासूत्रका विवरण इस प्रकार है:—द्रव्यकी अपेत्ता स्वप्रमाणसे सर्व जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षेत्रकी अपेद्मा सर्व जीव कितने हैं ? अनन्त लोक-प्रमाण हैं। कालकी अपेक्षा सर्व जीव कितने हैं ? अतीत कालसे अनन्तगुणित हैं। भावकी अपेचा सर्व जीव कितने हैं ? केवलज्ञानके अनन्तवें भागमात्र हैं। पुद्गल, काल और आकाश द्रव्यका परिमाण जीवदृज्यके प्रमाणके समान है। विशेषता केवल यह है कि जीवराशिसे पुरलराशि अनन्तगुणित है, पुद्रलराशिसे कालराशि अनन्तगुणित है और कालराशिसे आकाशद्रव्य अनन्तगुणित है, ऐसा कहना चाहिए। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों हो द्रव्यकी अपेचा असंख्यात हैं। क्षेत्रकी अपेचा लोकप्रमाण हैं। कालकी अपेचा अतीत कालके अनन्तवें भाग हैं। भावकी अपेचा केवलज्ञानके अनन्तवें भाग हैं और दोनों ही द्रव्य अवधिज्ञानके असंख्यातवें भाग हैं। नौ पदार्थों के सध्यमें जीव और अजीव पदार्थका परिमाण पूर्वके भंग है अर्थात् जीवादि दृश्यों के परिमाणके समान है। पुण्य और पाप ये दोनों ही पदार्थ द्रव्यकी अपेन्ना असंख्यात हैं। क्षेत्रकी अपेचा घनांगुळके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। काळकी अपेचा पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हैं। भावकी अपेक्षा अवधिज्ञानके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। आस्रवादि पांचों पदार्थीका प्रमाण द्रव्यकी अपेत्ता अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित है। अथवा सिद्धोंके अनन्तवें भागमात्र है। क्षेत्रकी अपेचा अनन्त लोकप्रमाण है। कालकी अपेक्षा अतीतकालसे अनन्तर्गुणित है और भावकी अपेचा केवलज्ञानके अनन्तवें भागमात्र है।

जीव-प्ररूपणाके भेद-

¹गुण जीवा पज्जती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । उवओगो॰ वि य कमसो वीसं तु पद्धवणा भणिया ।।२॥

गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणाएं और उपयोग; इस प्रकार क्रमसे ये वीस प्ररूपणा कही गई हैं ॥२॥

गुणस्थानके १४, जीवसमासके १४, पर्याप्तिके ६, प्राणके १०, संज्ञाके ४, मार्गणाके १४ और उपयोगके १२ भेद हैं। इनमेंसे १४ मार्गणाओं के अवान्तर भेद इस प्रकार हैं—गित ४, इन्द्रिय ५, काय ६, योग १५, वेद ३, कर्पाय १६, ज्ञान ५, संयम ७, दर्शन ४, छेश्या ६, भव्यत्व २, सम्यक्तव ६, संज्ञित्व २ और आहार २।

गुणस्थानका स्वरूप और भेद—

<sup>2</sup>जेहिं दु लिक्खंजते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं। जीवा ते गुणसण्णा णिदिष्ठा सन्वदिसीहिं।।३॥ <sup>3</sup>मिन्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो य। विरदो पमत्त इयरो अपुन्व अणियद्धि सुहुमो यं॥॥। उवसंतखीणमोहो सजोगिकेवलिजिणो अजोगी य। चोद्दस गुणद्वाणाणि य कमेण सिद्धा य णायन्वाँ॥॥॥

\* व-उमो।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ११ । 2. १, १२ । 3. १, १५-१८ ।

१. गो॰ जी॰ २ । २. धवला॰ भा॰ १, पृ॰ १६१ गा॰ १०४, गो॰ जी॰ म । ३. गो॰ जी॰ ६ । ४. गो॰ जी॰ १०; परं तत्र तृतीयचरणे 'चोइस जीवसमासा' इति पाटः ।

दर्शनमोहनीयादि कर्मीकी उदय, उपशम, चय, चयोपशम आदि अवस्थाओंके होने पर उत्पन्न होनेवाले जिन भावोंसे जीव लिच्चतं किये जाते हैं, उन्हें सर्वदर्शियोंने 'गुणस्थान' इस संज्ञासे निर्देश किया है। १ मिथ्यात्व, २ सासादन, ३ मिश्र (सम्यग्मिथ्यात्व), ४ अविरतसम्यक्तव, ४ देशविरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूर्वकरणसंयत, ६ अनिवृत्तिकरणसंयत, १० सूद्रमसाम्परायसंयत, ११ उपशान्तमोह, १२ क्षीणमोह, १३ सयोगिकेवछिजिन और १४ अयोगिकेवली ये क्रमसे चौदह गुणस्थान होते हैं। तथा सिद्धोंको गुणस्थानातीत जानना चाहिए ॥३-४॥

१ मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप—

<sup>1</sup>मिच्छत्तं वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होह। ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं पि रसं जहा जरिदो ।।६॥ तं मिच्छत्तं \*जमसद्दृणं तिचाण होदि अत्थाणं। संसइद×मभिग्गहियं अणभिग्गहियं तु तं तिविहंै॥७॥ मिच्छादिही जीओ उवहद्वं पंवयणं ण सहहदि। सद्दृदि असब्भावं उवइद्वं अणुवइद्वं +चै ॥८॥

मिथ्यात्वकर्मको वेदन अर्थात् अनुभव करनेवाला जीव विपरीतश्रद्धानी होता है। उसे धर्म नहीं रुचता है, जैसे कि न्वर-युक्त मनुष्यको मधुर (मीठा) रस भी नहीं रुचता है। जो सात तत्त्वों या नव पदार्थोंका अश्रद्धान होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। वह तीन प्रकारका है— संशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत । मिथ्यादृष्टि जीव जिन-उपिदृष्ट प्रवचनका श्रद्धान नहीं करता है। प्रत्युत अन्यसे उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भाव अर्थात् पदार्थके अयथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करता है ॥६-८॥

२ सासादनगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>2</sup>सम्मत्तरयणपन्वयसिहरादो> मिन्छभावसमभिग्रहो । णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयन्वो ॥६॥

सम्यक्तवरूप रत्न-पर्वतके शिखरसे च्युत, मिथ्यात्वरूप भूमिके समभिमुख और सम्यक्तवके नाशको प्राप्त जो जीव है, उसे सासादन नामवाला जानना चाहिए ॥६॥ ३ सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप-

³दहिगुडमिव वामिस्सं पिहुभावं । णेव कारिदुं संकं। एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छो ति णायव्वो ॥१०॥

जिस प्रकार व्यामिश्र अर्थात् अच्छी तरहसे मिला हुआ दही और गुड़ पृथक्-पृथक् नहीं किया जा सकता, उसी प्रकारसे सम्यक्तव और मिथ्यात्वके मिश्रित भावको सम्यग्मिथ्यात्व जानना चाहिए। यह सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका सम्मिश्रण उन दोनोंके स्वतंत्र आस्वाद्से एक भिन्न-जातीय रूपको धारण कर लेता है, अतएव उसकी अपेत्तासे मिश्रभावको एक स्वतन्त्र गुणस्थान माना गया है।॥१०॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्च सं० १, १६ | 2. १, २० | 3. १, ३२ | १. धवला, भा० १, पृ० १६२ गा० १०६ । गो० जी० १७ । २. ध० भा० १, पृ० १६३ गा० १०७। ३. गो० जी० १८, ६५५। ४. घ० मा० १ पृ० १६६ गा० १०८। गो० जी० २०। प. घ० सा० १, पृ० १७० गा० १०६। गो० जी० २२। अव-जं असद्दृणं । †व-तचाणं । ×व-मवि । +व-वा । .>व-सिह्रगओ.। - व-नय ।

४ अविरतसम्यक्त्वगुणस्थानका स्वरूप--

1णो इंदिएस विरदो णो जीवे थावरे तसे चावि\*। जो सद्दइ जिणुत्तं सम्माइट्ठी अविरदो †सो ॥११॥ सम्माइट्ठी जीवो उवइट्ठं पवयणं तु सद्दद्दि। सद्दह अस्वभावं अजाणमाणो गुरुणिओगा ॥१२॥

जो पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरत नहीं है और न त्रस तथा स्थावर जीवोंके घातसे ही विरक्त है, किन्तु केवल जिनोक्त तत्त्वका श्रद्धान करना है, वह चतुर्थ गुणस्थानवर्नी अविरत-सम्यग्हिष्ट है। सम्यग्हिष्ट जीव जिन-उपिद्ध प्रवचनका तो श्रद्धान करता ही है, किन्तु कदाचित् (सद्भावको) नहीं जानता हुआं गुरुके नियोग (उपदेश या आदेश) से असद्भावका भी श्रद्धान कर लेता है। ११९-१२॥

#### ४ देशविरतगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>2</sup>जो तसवहाउ विरदो णो विरओ अक्ख-थावरवहाओ× । पडिसमयं सो जीवो विरयाविरओ जिणेक्कमई ।।१३।।

जो जीव एक मात्र जिन भगवान्में ही मित (श्रद्धा) को रखना है, तथा त्रस जीवोंके घातसे विरत है और इन्द्रिय-विपयोंसे एवं स्थावर जीवोंके घातसे विरक्त नहीं है, वह जीव प्रति समय विरताविरत है। अर्थात् अपने गुणस्थानके कालके भीतर हर-क्तण विरत और अवि-रत इन दोनों संज्ञाओंको एक साथ एक समयमें घारण करता है।।१३॥

#### ६ प्रमत्तसंयतगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>3</sup>वत्तावत्तपमाए जो वसइ पमत्तसंजओ होइ। सयलगुणसीलकलिओ महन्वई चित्तलायरणो<sup>५</sup> ॥१४॥ <sup>4</sup>विकहा तहा कसाया इंदियणिहा तहेव पणओ य। चढु चढु पण एगेगं होंति पमादा हु पण्णरसाँ ॥१५॥

जो पुरुप सकल मूलगुणोंसे और शील अर्थात् उत्तरगुणोंसे सिंहत है, अतएव महाव्रती है; तथा व्यक्त और अव्यक्त प्रमादमें रहता है, अतएव चित्रल-आचरणो है; वह प्रमत्त संयत कहलाता है। चार विकथा (स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, अविनिपालकथा) चार कपाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) पाँच इन्द्रिय (स्पर्शन, रसना, नासिका, नयन, अवण) एक निद्रा और एक प्रणय (प्रेम या स्तेह-सम्बन्ध) ये पन्द्रह (४+४+४+१+१ = १५) प्रमाद होते हैं॥१४-१४॥

एक्टिन्ह चेव समए विरदाविरदु ति णादन्त्रो ॥ इति प्राकृतवृत्तो मूलगाथापाटः ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २३ | 2. १, २४ | 3. १, २८ | 4. १, ३३ |

१. घ० सा० १ पृ० १७३ गा० १११ । गो० जी० २६ । २. घ० सा० १ पृ० १७३ गा० ११० । गो० जी० २७ । ३. घ० सा० १ पृ० १७५ गा० ११२ । गो० जी० ३१ । ४. घ० सा० १ पृ० १७८ गा०११३ । गो० जी० ३३ । ५. घ० सा० १ पृ० १७८ गा० ११४ । गो० जी० ३४ । इगो०जी० वापि । †अरहते य पद्धे अविरदसम्मो दु सह्हदि । इति प्राकृतवृत्तौ मूलगाथापाठः ।

<sup>🗴</sup> यूले जीवे वधकरणवजागो हिंसगो य इदराणं।

#### ७ अप्रमत्तसंयतगुणस्थानका स्वरूप-

¹णहासेसपमाओ वयगुणसीलोलिमंडिओ णाणी। अणुवसमओ ×ंअखवओ भाणणिलीणो हु अप्पमत्तो सो ै।।१६॥ ų

जो व्यक्त और अव्यक्तस्य समस्त प्रकारके प्रमादसे रहित है, महावत, मूलगुण और और उत्तरगुणोंकी मालासे मंडित है, स्व और परके ज्ञानसे युक्त है, और कपायोंका अनुपशमक या अन्तपक होते हुए भी ध्यानमें निरन्तर लोन रहता है, वह अप्रमत्तसंयत कहलाता है ॥१६॥ द अपूर्वकरणसंयतगुणस्थानंका स्वरूप—

<sup>2</sup>भिण्णसमयद्विएहिं दु जीवेहि ण होइ सन्वहा सरिसो । करणेहिं एयसमयद्विएहिं सरिसो विसरिओ वा<sup>3</sup> ॥१७॥ एयम्मि गुणद्वाणे विसरिससमयद्विएहिं जीवेहिं । पुन्वमपत्ता जम्हा होंति अपुन्वा हु परिणामा<sup>3</sup> ॥१८॥ तारिसपरिणामद्वियजीवा हु जिणेहिं गलियतिमिरेहिं । मोहस्सऽपुन्वकरणा खवणुवसमणुज्जया भणिया<sup>5</sup> ॥१६॥

इस गुणस्थानमें, भिन्न समयवर्ती जीवोंमें करण अर्थात् परिणामोंकी अपेज्ञा कभी भी सादृश्य नहीं पाया जाता। किन्तु एक समयवर्त्ती जीवोंमें सादृश्य और वैसादृश्य दोनों ही पाये जाते हैं। इस गुणस्थानमें यतः विभिन्न-समय-स्थित जीवोंके पूर्वमें अप्राप्त अपूर्व परिणाम होते हैं; अतः उन्हें अपूर्वकरण कहते हैं। इस प्रकारके अपूर्वकरण परिणामोंमें स्थित जीव मोहकमेंके ज्ञपण या उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं, ऐसा गळित-तिमिर अर्थात् अज्ञानरूप अन्धकारसे रहित वीतरागी जिनोंने कहा है।।१७-१६॥

६ अनिवृत्तिकरणसंयतगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>3</sup>एकमिम कालसमए संठाणादीहि जह णिवद्वंति । ण \*णिवद्वंति तह चिय परिणामेहिं मिहो जम्हाँ ॥२०॥ होंति अणियहिणो ते पिंडसमयं जेसिमेकपरिणामा। विमलयर ÷ भाणहुयवहसिहाहिं णिद्दृकम्मवणाः ॥२१॥

इस गुणस्थानके अन्तर्मुहूर्त-प्रिमत कालमें से विवक्षित किसी एक समयमें अवस्थित जीव यतः संस्थान (शरीरका आकार) आदिकी अपेचा जिस प्रकार निवृत्ति या भेदको प्राप्त होते हैं, उस प्रकार परिणामोंकी अपेक्षा परस्पर निवृत्तिको प्राप्त नहीं होते हैं, अतएव वे अनिवृत्तिकरण कहलाते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीवोंके प्रति समय एक हो परिणाम होता है। ऐसे ये जीव अपने अति विमल ध्यानरूप अग्निकी शिखाओंसे कमरूप वनको सर्वथा जला डालते हैं।।२०-२१।।

<sup>1.</sup> सं० पंचसं० १, ३४ | 2. १, ३५-३७ | 3. १, ३८-४० |

१. घ० सा० १ पृ० १७६ गा० १५५। गो० जी० ४६। २. घ० सा० १ पृ० १८३ गा० ११६। गो० जी० ५२। ३. घ० सा० १ पृ० १८३ गा० ११७। गो० जी० ५१। ४. घ० सा० १ पृ० १८३ गा० ११८। गो० जी० ५४। ५. घ० सा० १ पृ० १८६ गा० ११६। गो० जी० ५६। ६. घ० सा० १ पृ० १८६ गा० १२०। गो० जी० ५७।

<sup>🗙</sup> द्व-यखवको । 🎖 च-निव०। ÷ व-दर।

१० सूदमसाम्परायगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>1</sup>कोसुंभो जिह राओ अब्मंतरदो य सुहुमरत्तो य । एवं सुहुमसराओ सुहुमकसाओ त्ति णायव्यो ॥२२॥ पुट्यापुट्यप्फड्डयअणुभागाओ अणंतगुणहीणे ÷ । लोहाणुम्मि य द्विअओ हंदि सुहुमसंपराओ य ॥२३॥

जिस प्रकार कुसूमली रंग भीतरसे सूद्म रक्त अर्थात् अत्यन्त कम लालिमावाला होता है, उसी प्रकार सूद्म राग-सहित जीवको सूद्मकषाय या सूद्मसाम्पराय जानना चाहिए। लोभाणु अर्थात् सूद्म लोभमें स्थित सूद्मसाम्परायसंयत पूर्वस्पर्धक और अपूर्वस्पर्धकके अनुभाग से अनन्तगुणितहीन अनुभागवाला होता है। १२२-२३॥

विशेषार्थ—अनेक प्रकारकी अनुभाग शक्तिसे युक्त कार्मणवर्गणाओं समूहको स्पर्धक कहते हैं। जो स्पर्धक अनिवृत्तिकरणके पहले पाये जाते हैं, उन्हें पूर्वस्पर्धक कहते हैं। जिन स्पर्धकोंका अनिवृत्तिकरणके निमित्तसे अनुभाग ज्ञीण होता है, उन्हें अपूर्वस्पर्धक कहते हैं। सूच्म- कपाय-सम्बन्धी स्पर्धककी अनुभाग-शक्ति उक्त दोनों ही स्पर्धकोंकी अनुभाग-शक्तिसे अनन्तराणों हीन होती है।

#### ११ उपशान्तकपायगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>2</sup>सकयाहलं जलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं। सयलोवसंतमोहो उवसंतकसायओ होह<sup>3</sup> ॥२४॥

कतकपळ ( निर्मली )से सिहत जल, अथवा शरद्-कालमें सरोवरका पानी जिस प्रकार निर्मल होता है, उसी प्रकार जिसका सम्पूर्ण मोहकर्म सर्वथा उपशान्त हो गया है, ऐसा उप-शान्तकषायगुणस्थानवर्ती जीव अत्यन्त निर्मल परिणामवाला होता है ॥२४॥

१२ चीणकषायगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>3</sup>णिस्सेसखीणमोहो फिलहामलभायणुद्यसमिचतो । खीणकसाओ भण्णइ णिग्गंथो वीयराएहिं ।।२५॥ जह सुद्धफिलहभायणिखत्तं क्ष्णीरं खु †णिम्मलं सुद्धं। तह × णिम्मलपरिणामो खीणकसाओ मुणेयव्वो ।।२६॥

मोहकर्मके निःशेप क्षीण हो जानेसे जिसका चित्त स्फटिकके विमल भाजनमें रक्खे हुए सिललके समान स्वच्छ हो गया है, ऐसे निर्मन्थ साधुको चीतरागियोंने ज्ञीणकपायसंयत कहा है। जिस प्रकार निर्मली, फिटकरी आदिसे स्वच्छ किया हुआ जल शुद्ध-स्वच्छ स्फटिकमणिके भाजनमें नितरा लेनेपर सर्वथा निर्मल एवं शुद्ध होता है, उसी प्रकार ज्ञीणकपायसंयतको भी निर्मल, स्वच्छ एवं शुद्ध परिणामवाला जानना चाहिये।।२४-२६॥

<sup>1.</sup> सं० पं० सं० १, ४१-४४ । 2. १, ४७ । 3. १, ४८ ।

१. गो० जी० ५६, परं तत्र प्रथम-द्वितीयचरणयोः 'धुदकोसुंभयवत्थं होदि जहा सुहुमरायसंजुत्तं' ईदक् पाठः । २. घ० भा० १ पृ० १८८ गा० १२१ । ३. गो० जी० ६१, परं तत्र प्रथमचरणे 'कदकफलजुदजलं वा' इति पाठः । ४. घ० भा० १ पृ० १६० गा० १२३ । गो० जी० ६२ ।

<sup>÷</sup>व -हीणो । \* व -नीरं । † व -निस्मलं । × व -निस्मल ।

१३ सयोगिकेवलिगुणस्थानका स्वरूप—

ग्वेवलणाणदिवायरिकरणकलावप्पणासिअण्णाणो । णवकेवललद्धुग्गमपावियपरमप्पववएसो ॥२७॥ जं णत्थि राय-दोसो तेण ण बंधो हु अत्थि केवलिणो । जह सुक्ककुडलग्गा वालुया सडइ तह कम्मं ॥२८॥ असहायणाण-दंसणसिहओ वि हु केवली हु× जोएण । जुत्तो ति सजोइजिणो अणाइणिहणारिसे वुत्तो ॥२६॥

केवलज्ञानरूप दिवाकर (सूर्य) की किरणोंके समूहसे जिनका अज्ञानान्धकार सर्वथा नष्ट हो गया है, जिन्होंने नो केवल-लिब्धयोंके उद्गमसे 'परमात्मा' संज्ञा प्राप्त की है और जो पर-सहायसे रिहत केवलज्ञान-दर्शनसे सिहत हैं, ऐसे योग-युक्त केवली भगवानको अनादि-निधन आपेमें सयोगिजिन कहा है। केवली भगवानके यतः राग-द्रेष नहीं होता, इस कारणसे उनके नवीन कर्मका वन्ध भी नहीं होता है। जिस प्रकार सूखी भित्तीपर आकरके लगी हुई वालुका तत्त्वण भड़ जाती है, इसी प्रकार योगके सद्भावसे आया हुआ कर्म भी कषायके न होनेसे तत्त्वण भड़ जाता है। २५-२६॥

१४ अयोगिकेवलिगुणस्थानका स्वरूप-

<sup>2</sup>सेलेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसओ जीवो। कम्मरयविष्पमुको गयजोगो केवली होह<sup>8</sup> ॥३०॥

जो जीव शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हुए हैं, अर्थात् शैल ( पर्वत ) के समान स्थिर परिणाम-वाले हैं; अथवा जिन्होंने अठारह हजार भेदवाले शीलके स्वामित्वरूप शोलेशत्वको प्राप्त किया है, जिनका निःशेप आस्रव सर्वथा रुक गया है, जो कर्म-रजसे विष्रमुक्त हैं और योगसे रहित हो चुके हैं, ऐसे केवली भगवान्को अयोगिकेवली कहते हैं ॥३०॥

१४ गुणस्थानातीत सिद्धोंका स्वरूप-

<sup>3</sup>अडुविहकम्मवियडा सीदीभूदा णिरंजणा णिचा । अडुगुणा कयकिचा लोयग्गणिवासिणो सिर्झो ॥३१॥

जो अष्ट-विध कमोंसे रहित हैं, अत्यन्त शान्तिमय हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, ज्ञायिक सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे युक्त हैं, कृतकृत्य हैं और छोकके अग्रभागपर निवास करते हैं, वे सिद्ध कहछाते हैं ॥३१॥

इस प्रकार गुणस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई।

थव दूसरी जीवसमासप्ररूपणाका वर्णन करते हैं-
<sup>4</sup>जेहिं अणेया जीवा णजंते बहुविहा वि तजादी ।

ते पुण संगहिदत्था जीवसमासे† ति विण्णेया ॥३२॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ४६ | 2. १, ५० | 3. १, ५१ | 4. १, ६३ |

१. घ० मा० १ पृ० १६१ गा० १२४। गो० जी० ६३। २. घ० मा० १ पृ० १६२ गा० १२५। गो० जी० ६४। ३. घ० मा० १ पृ० १६६ गा० १२६। गो० जी० ६५। परं तत्र 'सीलेंसिं' इति पाठः। ४. घ० मा० १ पृ० २०० गा० १२७ गो० जी० ६८। ५. गो० जी० ७०।

<sup>🗴</sup> द व केवर्लाहिं। 🕾 व -णोरिसे। † व -समासा।

जिन धर्म-विशेपोंके द्वारा नाना जीव और उनकी नाना प्रकारकी जातियाँ जानी जाती हैं, पदार्थोका संप्रह करनेवाळे उन धर्मविशेपोंको जीवसमास जानना चाहिये ॥३२॥

जीवसमासोंके भेदोंका वर्णन-

¹जीवड्डाणवियप्पा चोद्दस इगिवीस तीस वत्तीसा । व् छत्तीस अञ्चतीसाऽडयाल चउवण्ण सयवण्णा ॥३३॥

जीवोंके स्थानोंको जीवसमास कहते हैं। जीवस्थानोंके भेद क्रमशः चौदह, इकीस, तीस, वत्तीस, छत्तीस, अड़तीस, अड़तालीस, चौवन और सत्तावन होते हैं।।३३॥ ... चौदह भेदोंका निरूपण—

<sup>2</sup>वायरसुहुमेगिंदिय-वि-ति-चडरिंदिय-असण्णि-सण्णी य । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चोद्दसा होंति ॥३४॥

वादर एकेन्द्रिय, स्दम एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञिपंचेन्द्रिय और संज्ञिपंचेन्द्रिय, ये सातों ही पर्याप्तक और अपर्याप्तक रूप होते हैं। इस प्रकार जीवसमासके चौदह भेद होते हैं। १४॥ (देखो संदृष्ट सं० १)

इक्कीस भेदोंका निरूपण—

<sup>3</sup>चोह्स पुन्तुहिहा अलद्धिपजत्तया य सत्तेव । इय एवं इगिवीसा णिहिहा जिणवरिंदेहि ॥३५॥

पूर्वोद्दिष्ट चौद्ह भेद, तथा छन्ध्यपर्याप्तक-सम्बन्धी उपर्युक्त सातों ही भेद, इस प्रकार जीवसमासके ये इक्कोस भेद जिनवरेन्द्रोंने कहे हैं ॥३४॥ (देखो सं० सं० र ) तीस भेदोंका निरूपण—

4पंच वि थावरकाया दादर-सुहुमा एजत्त इयरा य । दस चेव तसेसु तहा एवं जाणे हु तीसा य ॥३६॥

पाँचों ही स्थावरकायिकजीव वादर-सूद्रम और पर्याप्तक-अपर्याप्तकके भेदसे बीस भेदरूप होते हैं। तथा त्रसजीवोंमें द्वीन्द्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञिपंचेन्द्रिय और संज्ञिपंचेन्द्रिय इन पाँचोंके हो पर्याप्तक-अपर्याप्तकके भेदसे दृश भेद होते हैं। इस प्रकार स्थावरोंके वीस, त्रसोंके दृश ये दोनों मिलकर तीस भेद जानना चाहिये ॥३६॥ (देखो सं० सं० ३) वत्तोस भेदोंका निरूपण—

<sup>5</sup>पुन्तुत्ता वि य तीसा जीवसमासा य होंति णवरं तु । सुपरिद्विय दो सहिया जीवसमासेहिं वत्तीसा ॥३७॥

पूर्वोक्त जो तीस जीवसमास हैं, उनमें केवल वनस्पतिकायिक-सम्वन्धी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये दो भेद और मिला देनेपर वत्तीस जीवसमास हो जाते हैं ॥३७॥( दे़ेें सं० सं० ४ )

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ६८-६६। 2. १, ६४-६५। 3. १, १००। 4. १, १०१-१०२। 5. १, १०३-१०४।

१. गो० ली० ७२।

क च -अड तीसा।

### छत्तीस भेदोंका वर्णन—

¹चउ-इयरणिगोएहिं जुआ बत्तीसा य होइ छत्तीसा। बादर-सुहुमेहिं तहा पज्जता इयरसंखेहि ॥३८॥

पूर्वोक्त बत्तीस भेदों में बादर चतुर्गतिनिगोद पर्याप्तक, बादर चतुर्गतिनिगोद-अपर्याप्तक, बादर चतुर्गतिनिगोद-अपर्याप्तक, बादर चतुर्गतिनिगोद-अपर्याप्तक थे सप्रतिष्ठितके चार भेद और मिलानेपर छत्तीस जीवसमास हो जाते हैं ॥३८॥ (देखो सं० ५०) अडतीस भेदोंका वर्णन—

<sup>2</sup>पुन्तुत्ता छत्तीसा अहत्तीसा य सा होइ। अपइहिएहिं सहिया दो जीवसमासएहिं च॥३९॥

पूर्वीक्त छत्तीस भेदोंमें अप्रतिष्ठित वनस्पतिके पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो जीवसमास और मिला देनेपर अड़तीस जीवसमास हो जाते हैं ॥३६॥ (देखो सं० ६) अड़तालीस भेदोंका वर्णन--

<sup>3</sup>सोलस जीवसमासा अलद्धिपज्जत्तगेसु जे भणिया । तेहिं जुआ वत्तीसा अडदालीसा य सा होइ ॥४०॥

लब्ध्यपर्याप्तकोंमें जो पहले सोलह जीवसमास कहे गये हैं, उनसे बत्तीस जीवसमास युक्त करनेपर अड़तालीस भेद हो जाते हैं ॥४०॥ (देखो सं० सं० ७) चौपन भेदोंका वर्णन—

<sup>4</sup>अट्टारसेहिं जुत्ता अलद्भिपजत्तपहिं छत्तीसा । जीवसमासेहिं तहा चडवण्णा "जाण णियमेण ॥४१॥

छन्ध्यपर्याप्तकोंके अठारह जीवसमासोंके साथ पूर्वोक्त छत्तीस जीवसमास युक्त करने पर चौपन भेद हो जाते हैं, ऐसा नियमसे जानना चाहिए ॥४१॥ (देखो सं॰ मं॰ म) सत्तावन भेदोंका वर्णन—

> <sup>5</sup>उणवीसेहि य जुत्ता अरुद्धिपजनएहिं अडतीसा । जीवसमासेहिं तहा सयवण्णा सा य विण्णेया ॥४२॥

लन्ध्यपर्याप्तकोंके उन्नीस जीवसमासोंके साथ पूर्वोक्त अड़तीस जीवसमास युक्त करने पर सत्तावन जीवसमास हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए॥४२॥ ( देखो सं॰ सं॰ १ )

इस प्रकार जीवसमासप्ररूपणा समाप्त हुई

पर्याप्तिप्ररूपणा--

<sup>6</sup>जह पुण्णापुण्णाइं गिह-घड-वत्थाइयाइं दन्वाइं । तह पुण्णापुण्णाओ पञ्जत्तियरा मुणेयन्वा ॥४३॥

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं २, १०८-१०६। 2. १, ११२-११३। 3. १, ११५। 4. १, ११६। 5. १, ११७। 6. १, १२७।

१. गो० जी० ११७।

<sup>#</sup> व -जाणि।

## ¹आहारसरीरिंदियपञ्जत्ती @आणपाणभासमणो । चत्तारि पंच छप्पि य एइंदिय-वियल-सण्णीणं ॥४४॥

जिस प्रकार गृह, घट, वस्त्रादिक अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकारके होते हैं, इसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकारके होते हैं। पूर्ण जीवोंको पर्याप्त और अपूर्ण जीवोंको अपर्याप्त जानना चाहिए। आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनपान (श्वासोच्छ्वास) भाषा और मन ये छह पर्याप्तियाँ होती हैं। इनमेंसे एकेन्द्रियोंके आदिकी चार, विकलेन्द्रियोंके आदिकी पांच और संज्ञी पंचेन्द्रियोंके छहों पर्याप्तियां होती हैं। १२३-४४॥

इस प्रकार पर्याप्तिप्ररूपणा समाप्त हुई।

प्राणप्ररूपणा—

<sup>2</sup>वाहिरपाणेहिं जहा तहेव अन्भंतरेहि पाणेहिं। जीवंति जेहिं जीवा पाणा ते होंति वोहन्वा ॥४५॥ <sup>3</sup>पंचेविंदियपाणा मण-विच-काएण तिण्णि वल्रपाणा। आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण दस होंति ॥४६॥

जिस प्रकार वाह्य प्राणोंके द्वारा जीव जीते हैं. उसी प्रकार जिन आभ्यन्तर प्राणोंके द्वारा जीव जीते हैं, वे प्राण कहळाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। स्पर्शन, रसन, घ्राण, नयन और श्रवण ये पाँच इन्द्रियाँ, मनोवंछ, वचनवळ और कायवळ ये तीन वळ, आयु और आनपान ये दश प्राण होते हैं।।४५-४६॥

विशेपार्थ — पौद्रलिक द्रव्येन्द्रियों के व्यापारको वाह्यप्राण कहते हैं। वाह्यप्राणके निमित्तभूत ज्ञानावरण और अन्तरायकर्मके ज्ञयोपशमादिसे विज्ञृत्तित चेतनव्यापारको आभ्यन्तर प्राण कहते हैं। इन दोनों ही प्रकारके प्राणोंके सद्भावमें जीवमें जीवितपनेका और वियोग होने पर मरणपनेका व्यवहार होता है, इसिल्ए इन्हें प्राण कहते हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियोंके कार्यक्ष हैं और पर्याप्ति कारणह्म हैं; क्योंकि गृहीत पुद्गल स्कन्ध-विशेपोंको इन्द्रिय, वचन आदिक्ष परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति और वचन-व्यापार आदिकी कारणभूत शक्तिको, तथा वचन आदिको प्राण कहते है।

<sup>4</sup>उस्सासो पञ्जते सन्वेसिं काय-इंदियाऊणि । विचि पञ्जत्तसाणं चित्तवलं सिंणपञ्जते ॥४७॥ दस सण्णीणं पाणा सेसेगूणंतिमस्स वे ऊणा । पञ्जतेस दरेस अ सत्त दुए सेसगेगूणाँ ॥४८॥ पुण्णेस सिंण सन्वे मणरिहया होंति ते दु इयरिम । सोदिक्खवाणिजिन्भारिहया सेसिगिंदिभासणा ॥४६॥ पंचक्ख-दुए, पाणा मण विच उस्सास ऊणिया सन्वे । कण्णिक्खगंधरसणारिहया सेसेस ते अपुण्णेस ॥५०॥

वीइंदियादिपज्ञत्ते चु ४।६।७।८।६।१० । सण्णिपंचिदियादि-अपज्ञत्तेसु ७।७।६।५।४।३।

ः व -याण। 🕆 व -विचि।

<sup>1.</sup> सं विष्यसं १,१२८।2.१,१२३।3.१,१२४।4.१,१२५-१२६।
१. गोव जीव ११६। २. घव साव १ पृत २५६ गाव १४१। गोव जीव १२६। ३. गोव

कायबल, इन्द्रियाँ और आयु ये प्राण सभी पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके होते हैं। श्वासो-च्छ्रास पर्याप्त स्थावर ओर असजीवोंके होता है। वचनबल पर्याप्त असजीवोंके, तथा मनोवल सं भी पर्याप्त जीवोंके होता है। पर्याप्त सं भी पर्याप्त जीवोंके एक-एक प्राण कम होता है। पर्याप्त सं भी अर असं भी पंचेन्द्रियोंके सात प्राण होते हैं। अर्थाप्त सं भी अर असं भी पंचेन्द्रियोंके सात प्राण होते हैं। पर्याप्त सं भी पंचेन्द्रियोंके पाँचों इन्द्रियों, तीनों बल, आयु और आनपान ये दशों प्राण होते हैं। पर्याप्त असं भी पंचेन्द्रियोंके पाँचों इन्द्रियों, तीनों बल, आयु और आनपान ये दशों प्राण होते हैं। पर्याप्त असं भी पंचेन्द्रियके मन-रहित शेष नी प्राण होते हैं। पर्याप्त चतुरिन्द्रियके चक्त नी प्राणोंमेंसे अोत्र-रहित शेप आठ प्राण होते हैं। पर्याप्त जीन्द्रियके चक्त नी प्राणोंमेंसे प्राण-रहित शेष छह प्राण होते हैं। पर्याप्त प्रोनेन्द्रियके चक्त सात प्राणोंमेंसे प्राण-रहित शेष छह प्राण होते हैं। पर्याप्त पंचेन्द्रिय-द्विकमें मनोबल, वचनबल और श्वासोच्छ्रास इन तीनसे कम शेष सात प्राण होते हैं। अपर्याप्त पंचेन्द्रिय-द्विकमें मनोबल, वचनबल और श्वासोच्छ्रास इन तीनसे कम शेष सात प्राण होते हैं। अपर्याप्त पंचेन्द्रियके उक्त छहमेंसे चन्नुरिन्द्रियक कम करने पर शेष पाँच प्राण होते हैं। अपर्याप्त द्वीन्द्रियक कम करने पर शेप चार प्राण होते हैं। अपर्याप्त एकेन्द्रियके रसना-रहित शेप तीन प्राण होते हैं। इनकी अंकसं हिष्ट मूलमें दी है। अपर्याप्त एकेन्द्रियके रसना-रहित शेप तीन प्राण होते हैं। इनकी अंकसं हिष्ट मूलमें दी है। ॥४७-४०॥

इस प्रकार प्राणप्ररूपणा समाप्त हुई।

संशापरूपणा-

¹इह जाहि बाहिया वि य जीवा पावंति दारुणं दुक्खं । सेवंता वि य ®उभए ताओ चत्तारि सण्णाओ ।।५१॥

जिनसे वाधित होकर जीव इस लोकमें दारुण दुःखको पाते हैं और जिनको सेवन करनेसे जीव दोनों ही भवोंमें दारुण दुःखको प्राप्त करते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं और वे चार होती हैं—आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परित्रहसंज्ञा ॥४१॥

आहारसंशाका स्वरूप—

<sup>2</sup>आहारदंसणेण य तस्सुवओगेण †ऊणकुहेण । सादिदरुदीरणाए होदि हु आहारसण्णा दु<sup>3</sup> ॥५२॥

वहिरंगमें आहारके देखनेसे, उसके उपयोगसे और उदररूप कोठाके खाली होने पर तथा अन्तरंगमें असातावेदनीयकी उदीरणा होने पर आहारसंज्ञा उत्पन्न होती है ॥४२॥

भयसंज्ञाका स्वरूप-

<sup>3</sup>अइ<sup>‡</sup>भीमदंसणेण य तस्सुवओगेण ×ऊणसत्तेण । भयकम्सुदीरणाए भयसण्णा जायदे चडहिं<sup>3</sup> ॥५३॥

बहिरङ्गमें अति भयानक रूपके देखनेसे, उसका उपयोग करनेसे और शक्तिकी हीनता होने पर, तथा अन्तरंगमें भयकर्मकी उदीरणा होने पर, इस प्रकार इन चार कारणोंसे भयसंज्ञा उत्पन्न होती है ॥४३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ३४४ । 2. १, ३४८ । 3. १, ३४६ ।

१. गोर्जा० १३३ । २. गोर्जी० १३४ । १. गोर्जी० १३५ । .

<sup>🕾</sup> द् -उभये। 🕆 च -ओन, द् -ओसु। ‡ च -इय। 🗙 च -ऊन।

मैथुनसंज्ञाका स्वरूप-

'पणिदरसभोयणेण य तस्सुवओगेण कुसीलसेवाए । वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥५४॥

वहिरंगमें गरिष्ठ, स्वादिष्ट और रसयुक्त भोजन करनेसे, पूर्व-मुक्त विपयोंके ध्यान करनेसे, कुशीलका सेवन करनेसे, तथा अन्तरंगमें वेदकर्मकी उदीरणा या तीव्र उदय होनेपर मेथुनसंज्ञा उत्पन्न होती है।।४४॥

परिग्रहसंशाका स्वरूप -

<sup>2</sup>उवयरणदंसणेण य तस्सुवओगेण सुच्छियाए व । लोहस्सुदीरणाए परिग्गहे,जायदे सण्णा<sup>2</sup> ॥५५॥

वहिरंगमें भोगोपभोगके साधनभूत उपकरणोंके देखनेसे, उनका उपयोग करनेसे, उनमें मूच्छोभाव रखनेसे तथा अन्तरंगमें छोभकर्मकी उदीरणा होने पर परिष्रहसंज्ञा उत्पन्न होती है ।।५४॥

इस प्रकार संज्ञाप्ररूपणा समाप्त हुई।

मार्गणात्ररूपणा—

³जाहि व जासु व जीवा मिग्गिजंते जहा तहा दिट्ठा। ताओ चोद्दस जाणे सुदणाणे मग्गणाओ त्ति ।।५६॥ ⁴गइ इंदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य। संजम दंसण हेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥५७॥

जिन-प्रवचन-दृष्ट जीव जिन भावोंके द्वारा, अथवा जिन पर्यायों में अनुमार्गण किये जाते हैं, उन्हें मार्गणा कहते हैं। जीवोंका अन्वेपण करनेवाली ऐसी मार्गणाएँ श्रुतज्ञानमें चौदृह कहीं गई हैं, ऐसा जानना चाहिए। वे चौदृह मार्गणाएँ इस प्रकार हैं— १, गतिमार्गणा, २ इन्द्रियमार्गणा, ३ कायमार्गणा, ४ योगमार्गणा, ५ वेदमार्गणा, ६ कषायमार्गणा, ७ ज्ञानमार्गणा, ५ संयममार्गणा, ६ दर्शनमार्गणा, १० लेश्यामार्गणा, १२ भव्यमार्गणा, १२ सम्यक्त्वमार्गणा, १३ संज्ञिमार्गणा और १४ आहारमार्गणा ॥५६-५७॥

<sup>5</sup>मणुया य अपज्जत्ता वेउन्त्रियमिस्सऽहारया दोण्णि । सुहुमो सासणमिस्सो उवसमसम्मो य संतरा अहुॐ ॥५८॥

एत्थ एगो गईए १ । तितयं जोगे ३ । सुहुमो संजमे १ । तयं सम्मत्ते ३ । इदि अह संतरा म ।

उवसमेण सह अणुन्वयंतरं दिण १४। तेण सह महन्वयंतरं दिणं १५। पेयादोसाभिष्पायादो तस्से-वंतरं दिण २४। प्रथमोपशमसम्यक्त्वस्य ४०। अपर्याप्तमनुष्यस्य पत्योपमासंख्याततमभागः उत्कृष्टेन शून्यकालो भवति । आहारकद्वितयस्य सप्ताष्टौ वर्षाणि । वैक्रियिकमिश्रे द्वादश मुहूर्ताः । सूद्रमसाभ्पराय-संयमस्य पण्मासाः । सासादन-मिश्रयोः पत्योपमासंख्याततमभागः । औपशमिकस्य सप्त दिनानि ।

<sup>1.</sup> सं पंचर्स १, ३५०। 2. १, ३५२। 3. १, १३१। 4. १, १३२-१३३। 5. १, १३४-१३५।

१. गो० जी० १३६। २. गो० जी० १३७। ३. घ० मा० १ पृ० १३२ गा० द्र । गो० जी० १४०। ४. गो० जी० १४१।

अ व टिप्पणी—सत्त दिणा छम्मासा वासपुग्रतं च वारस मुहुता।
 प्रत्लासंखं तिण्हं वरमवरं एगसमओ दु॥१॥
 पढमुवसमसहिदाए विरदाविरदीए चउइसा दिवसा।
 विरदीए पण्णरसा विरहिदकालो दु वोहच्चो ॥२॥ गो० जो० १४३–१४४।

अपर्याप्त मनुष्य, वैक्रियिकिमश्रयोगं, दोनीं आहारक अर्थात् आहारककाययोग और आहारक मिश्रकाययोगं, सूक्त्मसाम्परायचारित्र, सासादनसम्यक्त्व, सम्यग्निथ्यात्व और उपशमसम्यक्त्व ये आठ सान्तर मार्गणा होती हैं॥ ४८॥

इनमेंसे गतिमार्गणामें एक, योगमार्गणामें तीन, संयममार्गणामें सूद्मसाम्परायचारित्र तथा सम्यक्त्वमार्गणामें अन्तिम तीन, इस प्रकार आठ सान्तर मार्गणाएँ जानना चाहिए। अब गतिमार्गणाका वर्णन करते हुए पहले गतिका स्वरूप कहते हैं—

ा । जीवा हु चाउरंगं गच्छंति हु सा गई होहै ।।५६॥

गतिनामा नामकर्मसे इत्पन्न होनेवाळी जो चेष्टा या किया होती है उसे गति जानना चाहिए। अथवा जिसके द्वारा जीव नरक, तियंच, मनुष्य और देव इन चारों गतियोंमें गमन करते हैं, वह गति कहळाती है।।४६॥ नरकगतिका स्वरूप

<sup>2</sup>ण रमंति जदो णिचं दन्वे खेत्ते य काल भावे य । अण्णोण्णोहि य णिचं तम्हा ते णारया भणिया ॥६०॥

यतः तत्स्थानवर्ती द्रव्यमें, क्षेत्रमें, कालमें और भावमें जो जीव रमते नहीं हैं, तथा परस्परमें भी जो कभी भी प्रीतिको प्राप्त नहीं होते हैं, अतएव वे नारक या नारकी कहे जाते हैं।।६०।।

तियंगातिका स्वरूप—

<sup>3</sup>तिरियंति कुडिलभावं विगयसुसण्णा णिकट्टमण्णाणा + । अर्चतपावबहुला तम्हा ते तिरिच्छिया भणिया ॥६१॥

यतः जो सदा कुटिलभावका आचरण करते हैं, उत्कट संज्ञाओं के धारक हैं, निकृष्ट एवं अज्ञानी हैं, अत्यन्त पाप-बहुल हैं, अतः वे तिर्यक्र कहे जाते हैं ॥६१॥
मनुष्यगतिका स्वरूप—

4मण्णंति जदो णिचं मणेण णिउणा जदो दु जे जीवा। मणउक्कडा य जम्हा तम्हा ते माणुसा भणियाँ ॥६२॥

यतः जो मनके द्वारा नित्य ही हेय-उपारेय, तत्त्व-अतत्त्व और धर्म-अधर्मका विचार करते हैं, कार्य करनेमें निपुण हैं, मनसे उत्कृष्ट हैं, अर्थात् उत्कृष्ट मनके धारक हैं, और युगके आदिमें मनुओंसे उत्पन्न हुए हैं, अतएव वे मनुष्य कहलाते हैं ॥६२॥ हेवगतिका स्वरूप—

<sup>5</sup>कीडंति जदो णिचं गुणेहिं अद्वेहिं दिन्वभावेहिं। भासंतदिन्वकाया तम्हा ते विणया देवाँ ।।६३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, १३६ | 2. १, १३७ | 3. १, १३८ | 4. १, १३६ | 5. १, १४० |

<sup>.</sup> १. घ०मा० १ पृ० १३५ गा० ८४। २. घ०मा० १ पृ० २०२ गा० १२८। गो०जी० १४६। - ३. घ० मा० १ पृ० २०२ गा० १३६। गो० जी० १४७। ४. घ० मा० १ पृ० २०३ गा० १३०। गो०जी० १४०।

परन्तूभयत्रापि 'कींडंति' स्थाने 'दिव्वंति' पाठः ।

<sup>+</sup> द्- मन्नाणा।

जो दिन्यभाव-युक्त अणिमादि आठ गुणोंसे नित्य कीडा करते रहते हैं और जिनका प्रकाशमान दिन्य शरीर है, वे देव कहे गये हैं ॥६३॥ सिद्धगतिका स्वरूप—

¹जाइ-जरा-मरण-भया संजोय-विओय-दुक्ख-सण्णाओ । रोगादिया य ®जिस्से ण होति सा होइ सिद्धिगई ।।६४॥

जहाँ पर जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुःख, संज्ञा और रोगादिक नहीं होते हैं, वह सिद्धगति कहलाती है ॥६४॥

इस प्रकार गतिमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

अव इन्द्रियमार्गणाका वर्णन करते हुए पहले इन्द्रियका स्वरूप कहते हैं-

<sup>2</sup>अहमिंदा जह + देवा अविसेसं अहमहं ति मणांता । ईसंति एकमेकं इंदा इव इंदियं जाणे ।।६५॥

जिस प्रकार अहमिन्द्रदेव विना किसी विशेषताके 'मैं इन्द्र हूँ, मैं इन्द्र हूँ' इस प्रकार मानते हुए ऐरवर्यका स्वतन्त्ररूपसे अनुभव करते हैं उसी प्रकार इन्द्रियोंको जानना चाहिए। अर्थात् प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषयके सेवन करनेमें स्वतन्त्र है ॥६४॥ इन्द्रियोंके आकार—

<sup>3</sup>जवणालिया-मस्रो-चंदद्ध-अइसुत्तफु ल्लतुल्लाई । इंदियसंठाणाई फासं पुण**ुणेगसंठाणं<sup>3</sup> ॥६६॥** 

श्रोत्रेन्द्रियका आकार यव-नालीके समान, चल्लारिन्द्रियका मसूरके समान, रसनेन्द्रियका अर्ध-चन्द्रके समान और घाणेन्द्रियका अतिमुक्तक पुष्प अर्थात् कद्म्बके फूलके समान है। किन्तु स्पर्शनेन्द्रिय अनेक आकारवाली है।।६६॥

⁴एइंदियस्स फुसणं एकं चिय होइ सेसजीवाणं। एयाहिया य तत्तो जिब्भाघाणविखसोत्ताइं ॥६७॥

एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन-इन्द्रिय ही होती है। शेष जीवोंके क्रमसे जिह्ना, घाण, चतु और श्रोत्र ये एक-एक इन्द्रिय अधिक होती हैं ॥६७॥ इन्द्रियोंके विषय—

> <sup>5</sup>पुट्टं सुणेइ सद्दं अपुट्टं पुण वि पस्सदे रूवं। फासं रसं च गंधं बद्धं पुट्टं वियाणेइ ॥६८॥

श्रोत्रेन्द्रिय स्पृष्ट शब्दको सुनती है। चत्तुरिन्द्रिय अस्पृष्ट रूपको देखती है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घाणेन्द्रिय क्रमशः बद्ध और स्पृष्ट, स्पर्श, रस और गन्धको जानती हैं।।६८॥

संव पंचसंव 1. १, १, १४१ | 2. १, १४२ | 3. १, १४३ | 4. १, १४४ | 5. १, १४५ | १. घ० साव १ पूर्व २०४ साव १३२ । सोव जीव १५३ । २. घ० साव १ पूर्व २३६ साव १३४ । स्वा भाव भाव १ पूर्व २३६ साव १३४ । १. घ० साव १ पूर्व २३६ साव १३४ । १. घ० साव १ पूर्व २३६ साव १३४ । सेव भाव १ पूर्व २५६ साव १३४ । सेव भाव १ पूर्व २५६ । भ. संवीव १, १६ । अ. संवीव १, १६ ।

## ¹जाणइ पस्सइ भ्रंजइ «सेवइ फासिंदिएण एक्नेण। कुणइ य तस्सामित्तं थावर एइंदियो तेण'॥६८॥

स्थावरजीव एक स्पर्शनेन्द्रियके द्वारा ही अपने विषयको जानता है, देखता है, भोगता है, सेवन करता है और उसका स्वामित्व करता है इसिंछए वह एकेन्द्रिय कहलाता है ॥६६॥ द्वीन्द्रिय जीवोंके भेद—

<sup>2</sup>खुल्ला वराड संखा अक्खुणह अरिट्टगा य गंडोला। कुक्खिकिमि सिप्पिआई णेया वेइंदिया जीवा<sup>र</sup> ॥७०॥

जुल्लक अर्थात् छोटी कौड़ी, बड़ी कौड़ी, शंख, अन्न, अरिष्टक, गंडोला, कुक्षि-कृमि अर्थात् पेटके कीड़े और सीप आदि द्वीन्द्रिय जीव जानना चाहिए ॥७०॥ त्रीन्द्रिय जीवोंके भेद—

> <sup>3</sup>कुंथु पिपीलय मंक्रण विन्छिय जूविंदगोव† गोम्ही य‡। उत्तिंगमङ्कियाई णेया तेइंदिया जीवा<sup>3</sup> ॥७१॥

कुंशु (चीटी) पिपीलक (चींटा) मत्कुण (खटमल) बिच्छू, जूँ, इन्द्रगोप, (वीर-बधूटी) गोम्ही (कनखजूरा), उत्तिंग (अन्नकीट) और मृद्-भक्षी दोमक आदि त्रीन्द्रिय जीव जानना चाहिए।।७१॥ चतुरिन्द्रिय जीवोंके भेद—

> <sup>4</sup>दंसमसगो य मिक्खय गोमिन्छिय भगर कीड मक्कडया। सलह पर्यगाईया णेया चडिरंदिया जीवाँ ॥७२॥

दंश-मशक (डांस, मच्छर) मक्खी, मधुमक्खी, भ्रमर, कीट, मकड़ी, शलभ, पतंग आदि चतुरिन्द्रिय जीव जानना चाहिए ॥७२॥ पंचेन्द्रिय जीवोंके भेद—

> <sup>5</sup>अंडज पोदज जरजा रसजा संसेदिमाय सम्प्रच्छा। उन्मिदिमोवनादिम णेया पंचेंदिया जीवा ॥७३॥

अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, सम्मूच्छिम, उद्गेदिम, और औपपादिक जीवोंको पंचेन्द्रिय जानना चाहिये ॥७३॥ अतीन्द्रिय जीवोंका स्वरूप—

> <sup>6</sup>ण य इंदियकरणजुआ अवग्गहोईहिं गाहया अत्थे। षोव य इंदियसुक्खा अणिंदियाणंतणाणसुहा<sup>र</sup> ॥७४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, १४६ | 2. १, १४७ | 3. १, १४८ | 4. १, १४६ | 5. १, १५० | 6. १, १५१ |

१. घ०मा० १ पृ० २३६ गा० १६५। २. घ०मा० १ पृ० २४१ गा० १३६। तत्रेहक् पाठः— कुक्लिकिमिसिप्पिसंखा गंडोलारिष्ट अक्खखुल्ला य। तह य वराडय जीवा णेया वीइंदिया एदे। ३. घ०मा० १ पृ० २४६ गा० १३७। ४. घ० मा० १ पृ० २४५ गा० १३८। परं तत्रायं पाठः—मक्कडय-अमर-महुवर-मसय-प्यंगा य सल्ह गोमच्छी। मच्छी सदंस कीडा णेया चउ-रिंदिया जीवा॥ ५. घ० मा० १ पृ० २४६ गा० १३६। परं पत्र पाठोऽयम्—सस्सेदिम सम्मुच्छिम उठमेदिम भोववादिया चेव। रस पोदंड जरायुज णेया वीइंदिया जीवा॥

<sup>🕾</sup> च -सेवइं । 🕆 ब -ज विंदु । 井 द -गुंभीया, च -गुंभीय ।

जो इन्द्रियोंके व्यापारसे युक्त नहीं हैं, अवग्रहादिके द्वारा भी पदार्थों के ग्राहक नहीं हैं और जिनके इन्द्रिय-सुख भी नहीं है, ऐसे अतीन्द्रिय अनन्त ज्ञान और सुखवाले जीवोंको इन्द्रियातीत सिद्ध जानना चाहिये।।७४॥

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

थव कायमार्गणाका वर्णन करते हुए पहले कायका स्वरूप कहते हैं-

¹अप्पप्पवृत्तिसंचियपुग्गलिपंडं वियाण काओ त्ति । सो जिणमयम्हि भणिओ पुढवीकायाइयो छद्धां ॥७५॥

योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचयको प्राप्त हुए औदारिकादिरूप पुद्रलपिंडको काय जानना चाहिये। वह काय जिनमतमें पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारका कहा गया है। । ज्या

> <sup>2</sup>जह\* भारवहो पुरिसो वहइ भरं गिण्हिऊण काउडियं। एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकाउडियं। 19811

जिस प्रकार कोई भारको ढोनेवाला पुरुप कावटिकाको लेकर भारको वहन करता है, इसी प्रकार यह जीव कायरूपी कावटिकाको प्रहण करके कमरूपी भारको वहन करता है। ॥ ६॥ पृथिवीकायिक जीवोंके भेद—

<sup>3</sup>पुढ़नी य सकरा वालुया य उवले सिलाइ छत्तीसा। पुढ़वीमया हु जीवा णिहिद्वा जिणवरि देहिं ॥७७॥

पृथिवी, राकरा, वालुका, उपल, रिशला आदिके भेदसे छत्तीस प्रकारके पृथ्वीमय अर्थात् पृथिवीकायिक जीव जिनवरेन्द्रोंने निर्दिष्ट किये हैं ॥७७॥ जलकायिक जीवोंके भेद—

> 'ओसा य हिमिय महिया हरदणु सुद्धोदयं घणुद्यं च। एदे दु आउकाया जीवा जिणसासणे दिट्टाँ ॥७८॥

श्रीस, हिमिका (वर्ष ), महिका (कुहरा), हरदणु, (हरे तृण आदिके अपर अवस्थित जलविन्दु ) शुद्धोदक (चन्द्रकान्त, मणिसे उत्पन्न शुद्ध जल ) घनोदक (स्थूल सघन जल ) इत्यादि अपकायिक (जलकायिक ) जीव जिनशासनमें कहे गये हैं ॥७५॥ अग्निकायिक जीवोंके भेद—

<sup>⁵</sup>इंगाल जाल अची मुम्मुर सुद्धागणी य अगणी य । अण्णेवि एवमाई 'तेउकाया समुद्दिहाँ' ॥७६॥

सं० पंचतं० 1. १, १५३। 2. १, १५२। 3. १, १५५। 4. १, १५६। 5. १, १५७। १. ध० मा० १ पृ० १३६ गा० नदा गो० जी० १न०, परं तत्रोत्तरार्धसाम्यमेव। २. ध० मा० १ पृ० १३६ गा० न७। गो० जी० २०१। ३. मूला० गा० २०६। आचा० नि० ७३। ध० मा० १, पृ० २७२ गा० १४६। ४. मूला० गा० २१०। आचा० नि० १०ना ध०मा० १ पृ० २७३ गा० १५०। परं तत्र पूर्वार्धे पाठोऽयम्-ओसा य हिमो घूमरि हरदणु सुद्धोदवो घणोदो य। ५. मूला०गा० २१२। आचा० नि० १६६। ध०मा० १ पृ० २७३ गा० १५२। स्मातपु जिहे पाठः। १ व तेज०, द तेऊ।

अंगार, ज्वाला, अर्चि ( अग्निकिरण ), मुर्मुर (निर्धूम और ऊपर राखसे ढँकी हुई अग्नि) शुद्ध-अग्नि ( विजली और सूर्यकान्तमणिसे उत्पन्न अग्नि ) और धूमवाली अग्नि इत्यादि अन्य अनेक प्रकारके तेजस्कायिक जीव कहे गये हैं।।७६॥

### वायुकायिक जीवोंके भेद-

<sup>1</sup>वाउव्भामो उक्ति® मंडिल गुंजा महाघण तणू य। एदे दु वाउकाया जीवा जिणसासणे दिह्यो ॥⊏०॥

सामान्य वायु, उद्भाम (ऊर्ष्व भ्रमणशील) वायु, उत्कलिका (अधोभ्रमणशील और तिर्येक वहनेवाली), मण्डलिका (गोलक्षपसे वहनेवाली वायु), गुंजा (गुंजायमान वायु), महावात ( वृत्तादिकको गिरा देनेवाली वायु), घनवात और तनुवात इत्यादिक अनेक प्रकारके वायुकायिक जीव जिनशासनमें कहे गये हैं ॥८०॥

वनस्पतिकायिक जीवांके भेद-

<sup>2</sup>मूलग्गपोरवीया कंदा तह खंध वीय वीयरुहा। सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य<sup>ै</sup>।।⊏१।।

मूलवीज, अप्रवीज, पर्ववीज, कन्दबीज, स्कन्धबीज, बीजरुह और सम्मूर्च्छम, ये नाना प्रकारके प्रत्येक और अनन्तकाय (साधारण) वनस्पतिकायिक जीव कहे गये हैं ॥८१॥

> <sup>3</sup>साहारणमाहारो साहारण †आणपाणगहणं च । साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं भणियं ³ ॥⊏२॥

साधारण अर्थात् अनन्तकायिक वनस्पति जीवोंका साधारण अर्थात् समान ही आहार होता है और साधारण ही श्वास-उच्छ्वासका ग्रहण होता है, इस प्रकार साधारण जीवोंका साधा-रण छत्तण कहा गया है ॥<२॥

> <sup>4</sup>जत्थेक मरइ जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं । चक्तमइ जत्थ एको 其तत्थक्तमणं अणंताणं रे ॥⊏३॥

साधारण जीवोंमें जहाँ एक मरता है, वहाँ उसी समय अनन्त जीवोंका मरण होता है और जहाँ एक जन्म धारण करता है, वहाँ अनन्त जीवोंका जन्म होता है ॥८३॥

एयणिओयसरीरे जीवा दन्वप्पमाखदो दिहा। सिद्धेहि अर्णतगुणा सन्वेण वितीदकालेण ॥८४॥

एक निगोदिया जीवके शरीरमें द्रव्यप्रमाणको अपेचा सिद्धोंसे और सर्वव्यतीत कालसे अनन्तगुणित जीव सर्वदर्शियोंके द्वारा देखे गये हैं ॥५४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, १५८। 2. १, १५९। 3. १, १०५। 4. १, १०७।

१. मूला० २१३। घ०मा० १ पृ० २७३ गा॰ १५२। २. घ० मा० १ पृ० २७३ गा० १५३। गो० जी० १८५। ३, घ० मा० १ पृ० २७० गा० १४५। गो० जी० १६१। ४. घ० भा० १ पृ० २७० गा० १४६। गो० जी० १६२। ५. घ०, मा० १, पृ० २७० गा० १४७। गो० जी० १५६।

<sup>🕾</sup> द्व -उक्किल । 🕆 व -माण । 🕽 व द्-चक्कमणं तत्थ ।

# ¹अत्थि अणंता जीवा जेहिं ण पत्तो तसत्तपरिणामो । भावकलंकसुपउरा<sub>ॐ</sub> णिगोयवासं ण मुंचंति ।।८५॥

नित्य निगोदमें ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं, जिन्होंने त्रस जीवोंकी पर्याय आजतक भी नहीं पाई है और जो प्रचुर कलंकित भावोंसे युक्त होनेके कारण निगोद-वासको कभी भी नहीं छोड़ते।। प्र॥

त्रसजीवोंके भेद-

<sup>2</sup>विहिं: तिहिं चऊहिं पंचिहं सहिया जे इंदिएहिं लोयम्हि । ते तसकाया जीवा णेया वीरोवएसेणं व्याद्या

लोकमें जो दो इन्द्रियोंसे, तीन इन्द्रियोंसे, चार इन्द्रियोंसे और पाँच इन्द्रियोंसे सिहत जीव दिखाई देते हैं, उन्हें वीर भगवान्के उपदेशसे त्रसकायिक जीव जानना चाहिए ॥८६॥ अकायिक जीवोंका स्वरूप—

<sup>3</sup>जह† कंचणमग्गिमयं ग्रुचइ किट्टेण कलियाए य । तह कायवंधग्रुका अकाइया काणजोएण ।।⊏७।।

जिस प्रकार अग्निमें दिया गया सुवर्ण किट्टिका (बिहरंगमळ) और कालिमा (अन्तरंग-मळ) इन दोनों प्रकारके मलोंसे रिहत हो जाता है, उसी प्रकार ध्यानके योगसे शुद्ध हुए और कायके बन्धनसे मुक्त हुए जीव अकायिक जानना चाहिए।।=७॥

इस प्रकार कायमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ

अव योगमार्गणाका वर्णन प्रारम्भ करते हुए पहले योगका स्वरूप कहते हैं— <sup>4</sup>मणसा वाया काएण वा वि जुत्तस्स विरियपरिणामो । जीवस्स ‡प्पणिओगो जोगो त्ति जिणेहिं णिदिट्टो । । । ।

मन, वचन और कायसे युक्त जीवका जो वीर्य-परिणाम अथवा प्रदेश-परिस्पन्द रूप प्रणि-योग होता है, उसे योग कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ते कहा है ॥८८॥

मनोयोगके भेद और उनका स्वरूप—

िसब्भावो सचमणो जो जोगो सो दु सचमणजोगो। तिववरीओ मोसो जाणुभयं सच्चमोस त्तिं।।८६॥

सद्भाव अर्थात् समीचीन पदार्थके विषय करनेवाले मनको सत्य मन कहते हैं और उसके द्वारा जो योग होता है, उसे सत्यमनोयोग कहते हैं। इससे विपरीत योगको मृषामनोयोग कहते हैं। सत्य और मृपारूप योगको सत्यमृषामनोयोग कहते हैं। सत्य और मृपारूप योगको सत्यमृषामनोयोग कहते हैं। साम्य

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ११० । 2. १, १६० । 3. १, १६४ । 4. १, १६५ । 5. १६७ ।

१. घ० सा० १ पृ० २७१ गा० १४८। गो० जी०. १६६। २. घ० सा० १ पृ० २७४ गा० १५४। गो० जी० १६७। ३. घ० साठ १, पृ० २६६ गा० १४४। गो० जी० २०२। ४. घ० सा० १ पृ०, १४० गा० हर। स्था० सू० पृ० १०१। गो० जी० २०७। ५. घ० सा० १ पृ० २८१ गा १५४।

<sup>\*</sup> द् -सपउरा । † प्रतिषु 'जिह' पाठः । ‡व द् -य णिय**०** ।

### ण य सचमोसजुत्तो जो हु मणो सो असचमोसमणो। जो जोगो तेण हवे असमचमोसो दु मणजोगो ।।६०।।

जो मन न तो सत्य हो और न मृषा हो, उसे असत्यमृषामन कहते हैं। उस असत्यमृषा-मनके द्वारा जो योग होता है, उसे असत्यमुषामनोयोग कहते हैं ॥६०॥ वचनयोगके भेद और उनका स्वरूप-

> ¹दसविहसचे वयणे जो जोगो सो दु सचविजोगो। तिव्ववरीओ मोसो जाणुभयं सचमोस ति ।। १।। जो णेव सचमोसो तं जाण असचमोसवचिजोगो। अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणीयादी ।।६२॥

दश प्रकारके सत्य वचनमें वचनवर्गणाके निमित्तसे जो योग होता है उसे सत्यवचन-योग कहते हैं। इससे विपरीत योगको मृषावचनयोग कहते हैं। सत्य और मृषा वचनरूप थोगको उभयवचनयोग कहते हैं। जो वचनयोग न तो सत्यरूप हो और न मृषारूप ही हो, उसे असत्यमृषावचनयोग कहते हैं। असंज्ञी जीवोंकी जो अनन्तररूप भाषा है और संज्ञी जीवोंकी जो आमंत्रणी आदि भाषाएँ हैं, उन्हें अनुभय भाषा जानना चाहिए।।६१-६२॥

विशेषार्थं — जनपद्सत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, व्यवहारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य और उपमासत्य ये दश प्रकारके सत्य वचन होते हैं। विभिन्न देशवासी लोगोंके व्यवहारमें जो शब्द रूढ हो रहा है, उसे जनपद्सत्य कहते हैं; जैसे भक्त नाम अग्निसे पके हुए चावलका है, उसे कहीं 'भात' और कहीं 'कुलु' कहते हैं। बहुतसे छोगोंकी सम्मतिसे जो सत्य माना जाय, अथवा कल्पनासे जो सत्य हो, उसे सम्मतिसत्य या संवृतिसत्य कहते हैं, जैसे पट्टरानीके सिवाय किसी सामान्य स्त्रीको भी देवी कहना। भिन्न वस्तुमें भिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले वचनको स्थापनासत्य कहते हैं; जैसे प्रतिमाको चन्द्रप्रभ कहना। दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहारके लिए जो नाम रखा जाता है, उसे नामसत्य कहते हैं, जैसे जिनदत्त । यद्यपि उसको जिनभगवान्ने नहीं दिया है तथापि व्यवहारके लिए उसे जिनदत्त कहते हैं। पुरलके रूपादिक अनेक गुणोंमेंसे रूपकी प्रधानतासे जो वचन कहा जाय, उसे रूपसत्य कहते हैं। जैसे किसी मनुष्यके केशोंको काला कहना, अथवा उसके शरीरमें रसादिकके रहनेपर भी उसे श्वेत, धवल, गौर आदि कहना। किसी विवक्तित पदार्थकी अपेक्षा दूसरे पदार्थके स्वरूप-वर्णनको प्रतीत्यसत्य या आपेत्तिक-सत्य कहते हैं; जैसे किसीको दीर्घ, स्थूल आदि कहना। नैगमादि नयोंकी प्रधानतासे जो वचन बोला जाय, उसे व्यवहार सत्य कहते हैं; जैसे नैगमनयकी अपेचासे 'भात पकाता हूँ' आदि वचन बोछना। असंभवताका परिहार करते हुए वस्तुके किसी धर्मके निरूपण करनेमें प्रवृत्त वचनको संभावनासत्य कहते हैं; जैसे इन्द्र जम्बृद्वीपको उल्रट-पल्लट कर सकता है आदि । आगम-वर्णित विधि-निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थोंमें संकल्पित परिणामको भाव कहते हैं, उसके आश्रित जो वचन बोले जाते हैं, उन्हें भावसत्य कहते हैं; जैसे सूखे, पके और अग्निसे तपे या नमक, मिर्च, खटाई आदिसे संभिश्रित द्रव्यको प्रासुक माना जाता है । यद्यपि प्रासुक माने जानेवाले द्रव्यके तद्र प अन्तर्वर्ती

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, १६५-१७१।

१. घ० सा० १ पृ० २८६ सा० १५६ | गो० जी० २१८। २. घ० सा० १ पृ० २८६ गा० १५६। गो॰ जी॰ २१६। ३. घ० मा० १ पृ० रम६ गा० १५७। गो॰ जी॰ २२०।

सूदम जीवोंको इन्द्रियोंसे देख नहीं सकते, तथापि आगमप्रामाण्यसे उसकी प्रासुकताका वर्णन किया जाता है। इस प्रकारके पापवर्ज वचनको भावसत्य कहते हैं। दूसरे प्रसिद्ध-सदृश पदार्थको चपमा कहते हैं। उपमाके आश्रयसे जो वचन बोले नाते हैं, उन्हें उपमासत्य कहते हैं; जैसे पल्यो-पम । पल्य नाम गड्डेका है, उसकी उपमासे पल्योपमका व्यवहार होता है । अनुभय भाषाके नौ भेद होते हैं, ऑमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आप्टच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशय-वचनी, इच्छानुलोम्नी और अनक्षरगता। 'हे देवदत्त, यहाँ आओ', इस प्रकारसे वुलानेवाले वचनोंको आमंत्रणी-भाषा कहते हैं। 'यह काम करो' ऐसे आज्ञारूप वचनोंको आज्ञापनी भाषा कहते हैं 'यह मुक्ते दो', ऐसे याचना-पूर्ण वचनोंको याचनी-भाषा कहते हैं। 'यह क्या है' ऐसे प्रस्तात्मक वचनोंको आपृच्छनी भाषा कहते हैं। 'मैं क्या कहँ' ऐसे सूचनात्मक वचनोंको प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। 'में इसे छोड़ता हूँ' ऐसे त्याग या परिहाररूप वचनोंको प्रत्याख्यानी भाषा कहते हैं। 'यह वक्षंक्ति है या ध्वजपंक्ति' ऐसे संशयात्मक वचनोंको संशयवचनी भाषा कहते हैं। 'मुफे भी ऐसा ही होना चाहिए' ऐसी इच्छाके व्यक्त करनेवाले वचनोंको इच्छानुलोम्नी भापा कहते हैं। द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञिपंचेन्द्रिय तकके जीवोंकी वोलीको अनज्ञरगता भाषा कहते हैं। ये नौ प्रकारकी भाषा अनुभयवचनरूप हैं, क्योंकि इनके सुननेसे व्यक्त और अव्यक्त दोनों अंशोंका वोध होता है, सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे इन्हें असत्य भी नहीं कह सकते और विशेष अंशके व्यक्त न होनेसे सत्य भी नहीं कह सकते। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि सत्य और अनुभय वचनयोगका मूल कारण भाषापर्याप्ति और शरीरनामकर्मका उदय है। तथा मृपा और अनुभयवचनयोगका मूळ कारण अपना-अपना आवरणकर्म है ।।६१-६२।।

काययोगके सात भेदोंमंसे औदारिककाययोगका स्वरूप—

¹पुरु महमुदारुरालं शएयहं तं वियाण तम्हि भवं। ओरालिय त्ति बुत्तं ओरालियकायृजोगो सो ॥६३॥

पुरु, महत् : उदार और उराल ये सब शब्द एकार्थ-वाचक हैं। उदार या स्थूलमें जो उत्पन्न हो, उसे औदारिक जानना चाहिए। ( यहाँ पर भव-अर्थमें ठण् प्रत्यय हुआ है।) उदारमें होने वाला जो काययोग है, वह औदारिककाययोग कहलाता है। अर्थात् मनुष्य और तिर्थवांके स्थूल शरीरमें जो योग होता है, उसे औदारिककाययोग कहते हैं। १३॥

औदारिकमिश्रकाययोगका स्वरूप—

<sup>2</sup>अंतोस्रहुत्तमज्मं वियाण मिस्सं च अपरिपुण्णो ति । जो तेण संपञोगो ओरालियमिस्सकायजोगो सो<sup>2</sup> ॥६४॥

औदारिकशरीरकी उत्पत्ति प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे छगाकर अन्तर्मुहूर्त तक मध्य-वर्ती कालमें जो अपिपूर्ण शरीर है, उसे औदारिकमिश्र जानना चाहिए। उसके द्वारा होनेवाला जो संप्रयोग है, वह औदारिकमिश्र काययोग कहलाता है। अर्थात् शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेसे पूर्व कार्मणशरीरकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले औदारिककाययोगको औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं॥६४॥

<sup>1-2.</sup> सं० पञ्चसं०, १, १७३।

१. घ० मा० १ पृ० २६१ ता० १६०। तो० जी० २२६। २. घ० मा० १ पृ० २६१ ता० ६६१। गो० जी० २३०, परन्तुभयत्रापि प्रथमचरणे 'ओरालिय उत्तत्थं' इति पाठः। ७व एयह, द एयहा।

वैक्रियिककाययोगका स्वरूप-

<sup>1</sup>विविहगुणइङ्किजुत्तं वेजिव्वयमहव विकिरियं चेव । तिस्से भवं च णेयं वेजिव्वयकायजोगो सो ।।६५॥

विविध गुण और ऋद्धियोंसे युक्त, अथवा विशिष्ट क्रियावाले शरीरको वैक्रियिक कहते हैं। उसमें उत्पन्न होनेवाला जो थोग है, उसे वैक्रियिककाययोग जानना चाहिए।।१४॥ वैक्रियिकमिश्रकाययोगका स्वरूप—

<sup>2</sup>अंतोमुहुत्तमद्भं वियाण मिस्सं च अपरिपुण्णो त्ति । जो तेण संपञ्जोगो वेडव्वियमिस्सकायजोगो सो<sup>र</sup> ॥९६॥

वैक्रियिकशरीरकी उत्पत्ति प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे लगाकर शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने तक अन्तर्मुहूर्तके मध्यवर्ती अपरिपूर्ण शरीरको वैक्रियिकमिश्रकाय कहते हैं। उसके द्वारा होने-वाला जो संप्रयोग हैं, वह वैक्रियिकमिश्रकाययोग कहलाता है। अर्थात् देव-नारिकयोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने तक कार्मणशरीरकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले वैक्रियिककाययोगको वैक्रियिकमिश्रकाययोग कहते हैं। ॥६६॥

आहारककाययोगका स्वरूप-

<sup>3</sup>आहरइ अणेण मुणी सुहुमे अहे सयस्स संदेहे । गत्ता केवलिपासं तम्हा आहारकायजोगो सो<sup>3</sup> ॥६७॥

स्वयं सूत्त्म अर्थमें सन्देह उत्पन्न होनेपर मुनि जिसके द्वारा केविल-भगवान्के पास जाकर अपने सन्देहको दूर करता है, उसे आहारक काय कहते हैं। उसके द्वारा उत्पन्न होनेवाले योगको आहारककाययोग कहते हैं ॥६७॥

शाहारकमिश्रकाययोगका स्वरूप-

<sup>4</sup>अंतोम्रहुत्तमज्भं वियाण मिस्सं च अपरिपुण्णो ति । जो तेण संपञ्जोगो आहारयमिस्सकायजोगो सो<sup>४</sup>।।६८।।

आहारकशरीरकी उत्पत्ति प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे छगाकर शरीरपर्याप्ति पूण होने तक अन्तर्भुहूर्तके मध्यवर्ती अपरिपूर्ण शरीरको आहारकिमश्रकाय कहते हैं। उसके द्वारा जो योग उत्पन्न होता है वह आहारकिमश्रकाययोग कहछाता है ॥६८॥

कामणकाययोगका स्वरूप-

कम्मेव य कम्मइयं कम्मभवं तेण जो दु संजोगो। कम्मइयकायजोगो एय-विय-तियगेस समएसुं ॥६६॥

कर्मीं के समूहको, अथवा कार्मणशारीर नामकमंके उदयसे उत्पन्न होनेवाले कायको कार्मण-काय कहते हैं और उसके द्वारा होनेवाले योगको कार्मणकाययोग कहते हैं। यह योग विम्रहगितमें अथवा केवलिसमुद्घातमें एक, दो अथवा तीन समय तक होता है ॥६६॥

<sup>1-2.</sup> सं० पञ्चसं० १, १७३-१७४ | 3-4. १, १७५-१७७ | 5. १, १७५ |

१. घ० सा० १ पृ० २६१ गा० १६२। गो० जी० १३१। २. घ० सा० १ पृ० २६२ गा० १६३। गो० जी० २३६। परं तत्र प्रथमचरणे पाठभेदः। ३. घ० सा० १ पृ० २६४ गा० १६४। गो० जी० २३८। ४. घ० सा० १ पृ० २६४ गा० १६५। गो० जी० २३६, परं तत्र प्रथमचरणे पाठभेदः। ५. घ० सा० १ पृ० २६५ गा० १६६। गो० जी० २४०।

योगरहित अयोगिजिनका स्वरूप—

<sup>1</sup>जेसिं ण संति जोगा सुहासुहा पुण्णपापसंजणया । ते होंति अजोइजिणा अणोवमाणंतगुणकलिया ।।१००॥

जिनके पुण्य और पापके संजनक अर्थात् उत्पन्न करनेवाले शुभ और अशुभ योग नहीं होते हैं, वे अयोगिजिन कहलाते हैं, जो कि अनुपम और अनन्त गुणोंसे सहित होते हैं।।१००॥

इस प्रकार योगमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

अव वेदमार्गणाका निरूपण करते हुए पहले वेदका स्वरूप कहते हैं-

<sup>2</sup>वेदस्सुदीरणाए बालत्तं पुण णियच्छदे वहुसो । इत्थी पुरिस णउंसय वेयंति तदो हवदि वेदो ॥१०१॥

वेदकर्मकी उदीरणा होनेपर यह जीव नाना प्रकारके वालमाव अर्थात् चांचल्यको प्राप्त होता है और खीभाव, पुरुषभाव एवं नपुंसक भावका वेदन करता है, अतएत्र वेदकर्मके उदयसे होनेवाले भावको वेद कहते हैं ॥१०१॥

वेदके भेद और वेद-वैपम्यका निरूपण—

<sup>3</sup>तिन्वेद एव सन्वे वि जीवा दिहा हु दन्व-भावादो । ते चेव हु विवरीया संभवंति जहाकमं सन्वे ॥१०२॥

द्रव्य और भावकी अपेक्षा सर्व ही जीव तीनों वेदवाले दिखाई देते हैं और इसी कारण वे सर्व ही यथाक्रमसे विपरीत वेदवाले भी सम्भव हैं ॥१०२॥

भाववेद और द्रव्यवेदका कारण—

<sup>4</sup>उदयादु णोकंसायाण भाववेदो य होइ जंतूणं। जोगी य लिंगमाई णामोदय दन्ववेदो दु ॥१०३॥

नोकषायोंके उद्यसे जीवोंके भाववेद होता है। तथा योनि, लिंग आदि द्रव्यवेद नाम-कर्मके उद्यसे होता है।।१०३॥

वेद-वेपस्यका कारण-

<sup>5</sup>इत्थी पुरिस णउंसय वेया खळु दन्त्र-भावदो होति। ते चेव य विवरीया हवंति सन्वे जहाकमसो ॥१०४॥

स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये तीनों ही वेद निश्चयसे द्रव्य और भावकी अपेत्ता दो प्रकारके होते हैं और वे सर्व ही विभिन्न नोकषायोंके उदय होनेपर यथाक्रमसे विपरीत भी परिणत होते हैं ॥१०४॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ १, १८०। 2. १, १८६-१८७। 3. १, १९१-१९२। 4. १, १८८-१८९। 5. १, १९३-१९४। परन्त्वत्र मतभेदो दृश्यते।

१. घ० सा० १ पृ० २८० गा० १५३। गो० जी० २४२। २. घ० सा० १ पृ० १४१ गा० हर।

स्त्रीवेदका स्वरूप—

<sup>1</sup>छादयदि सयं दोस्रेण जदो छादयदि परं पि दोसेण । छादणसीला शियदं तम्हा सा अविणया इत्थी ॥१०५॥

जो मिथ्यात्व आदि दोपसे अपने आपको आच्छादित करे और मधुर-भाषणादिके द्वारा दूसरेको भी आच्छादित करे, वह निश्चयसे यतः आच्छादन स्वभाववाळी है अतः 'स्ली' इस नामसे वर्णित की गई है ॥१०५॥

पुरुषवेदका स्वरूप--

2पुरु गुण भोगे सेदे करेदि लोयम्हि पुरुगुणं कम्मं।
पुरु + उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसो ।।१०६॥

जो उत्तम गुण और उत्कृष्ट भोगमें शयन करता है, छोकमें उत्तम गुण और कर्मको करता है, अथवा यतः जो स्वयं उत्तम है, अतः वह 'पुरुष' इस नामसे वर्णित किया गया है ॥१०६॥ नपुंसकवेदका स्वरूप—

<sup>3</sup>णेवित्थी ण य पुरिसो णडंसओ उभयलिंगवदिरित्तो । इङ्घाविगसमाणो वेदणगरुओ कल्लसचित्तो ॥१०७॥

जो भावसे न स्रीरूप है और न पुरुपरूप है, तथा द्रव्यकी अपेन्ना जो स्रीलिंग और पुरुपलिंगसे रहित है, ईटोंको पकानेवाली अग्निके समान वेदकी प्रवल वेदनासे युक्त है, और सदा कलुपित-चिक्त है, उसे नपुंसकवेद जानना चाहिए॥१०७॥

अपगतवेदी जोवोंका स्वरूप—

<sup>⁴</sup>करिसतणेङ्घावग्गीसरिसपरिणामवेदणुम्मुका । अवग्यवेदा जीवा सयसंभव×णंतवरसोक्खाँ ॥१०८॥

जो कारीप अर्थात् कंडेकी अग्नि, तृणकी अग्नि और इष्टपाककी अग्निके समान क्रमशः स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदरूप परिणामोंके वेदनसे उन्मुक्त हैं और अपनी आत्मामें उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अनन्त सुखके धारक या भोक्ता हैं, वे जीव अपगतवेदी कहलाते हैं ॥१०८॥

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

कषायमार्गणा, कषायका स्वरूप-

⁵सुह-दुक्खं बहुसस्सं कम्मिक्खत्तं कसेइ जीवस्स । संसारगदी †मेरं तेण कसाओ त्ति णं विंति ॥१०६॥

जो क्रोधादिक जीवके सुख-दुःखरूप वहुत प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूप खेत को कर्षण करते हैं, अर्थात् जोतते हैं और जिनके लिए संसारकी चारों गतियाँ मर्थादा या मेंद्र-रूप हैं, इसलिए उन्हें कपाय कहते हैं ॥१०६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, १९९ । 2. १, २०० । 3. १, २०१ । 4. १, २०२ । 5. १, २०३ ।

१. घ० सा० १ पृ० ३४१ सा० १७०। गो० जी० २७३। २. घ० सा० १ पृ० २४१ ता० १७१। गो० जी० २७२। ३. घ० सा० १ पृ० ३४२ गा० १७२। गो० जी० २७४। ४. घ० सा० १, पृ० १४२ गा० ६०। गो० जी० २८। गो० जी० २८।

क्षव त्रनिया। +द्व पुरउत्तिमो। १द् -सारं। ४द्व -मणंत।

कपायोंके भेद और उनके कार्य-

¹सम्मत्त-देससंजम-संसुद्धीघाइकसाई पढमाई । तेसिं तु भवे नासे सङ्घाई चडहं† उप्पत्ती ॥११०॥

प्रथमादि अर्थात् अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संन्वलन कषाय क्रमशः सम्यक्त्व, देशसंयम, संकल्लसंयम और पूर्णे शुद्धिक्तप यथाख्यातचारित्रका घात करते हैं। किन्तु उनके नाश होनेपर आत्मामें श्रद्धा अर्थात् सम्यक्त्व आदिक चारों गुणोंकी उत्पत्ति होती है।।११०॥

क्रोधकपायकी जातियाँ और उनका फल-

<sup>2</sup>सिलमेय पुढविमेया घूलीराई य उदयराइसमा । ‡णिर-तिरि-णर-देवत्तं उविंति जीवा हु कोहवसा ॥१११॥

अतन्तानुवन्धी क्रोध शिलाभेदके समान है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध पृथ्वीभेदके समान है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध धृलिराजिके समान है और संज्वलनक्रोध उदक अर्थात् जल-राजिके समान है। इन चारों जातिके क्रोधके वशसे जीव क्रमशः नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगतिको प्राप्त होते हैं।।१११॥

मानकपायकी जातियाँ और उनका फल—

<sup>3</sup>सेलसमो अडिसमो दारुसमो तह य जाण वेत्तसमो। ×णिर-तिरि-णर-देवत्तं उविंति जीवा हु माणवसा ॥११२॥

अनन्तानुबन्धी मान शैंछ-समान है, अप्रत्याख्यानावरण मान अस्थि-समान है, प्रत्या-ख्यानावरण मान दारु अर्थात् काष्टके समान है और संब्वछन सान वेत्र (वंत ) के समान है। इन चारों जातिके मानके वशसे जीव क्रमशः नरक, तिर्थंच, मनुष्य और देवत्वको प्राप्त होते हैं।।११२।।

मायाकपायकी जातियाँ और उनका फल-

⁴वंसीमूलं मेसस्स सिंग गोष्ठित्तयं च खोरुप्पं। +िणर-तिरि-णर-देवत्तं उविंति जीवा हु मायवसा ॥११३॥

अनन्तानुबन्धी माया बाँसकी जड़के समान है, अप्रत्याख्यानावरण माया सेपाके सींगके समान है, प्रत्याख्यानावरण माया गोमूत्रके समान है और संन्वलन माया खुरपाके समान है। इन चारों ही जातिके मायाके वशसे जीव क्रमशः नरक, तिर्यक्र, मनुष्य और देवत्वको प्राप्त होते हैं॥११३॥

लोभकपायकी जातियाँ और उनका फल-

<sup>5</sup>िकमिराय चकमल कदमो य तह चेय÷ जाण हारिहं। अणिर-तिरि-णर-देवत्तं उविंति जीवा हु लोहवसा ॥११४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २०४-२०५। 2. १, २०६। 3. १, २०७। 4. १, २०८। 5. १, २०९। † द्व -चड हुं। ‡व णिर। ×व णिर। +व णिर। ÷य चेय। #व णिर।

अनन्तानुबन्धोलोभ किरमिजी रंगके समान है, अप्रत्याख्यानावरणलोभ चक्र अर्थात् गाड़ीके पिहयेके मलके समान है, प्रत्याख्यानावरणलोभ कहम अर्थात् की चड़के समान है और संज्वलन लोभको हल्दीके रंगके समान जानना चाहिए। इन चारों ही जातिके लोभके वशसे जीव क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवत्वको प्राप्त होते हैं।।११४।।

चारों जातिके कषायोंके पृथक्-पृथक् कार्योंका वर्णन-

<sup>1</sup>पढमो दंसणघाई विदिओ तह घाइ देसविरह ति। तहओ संजमघाई चउथो जहखायघाईया ॥११५॥

प्रथम अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यग्दर्शनका घात करती है, द्वितीय अप्रत्याख्यानावरण कपाय देशविरितकी घातक है। तृतीय प्रत्याख्यानावरण कषाय सकलसंयमकी घातक है और चतुर्थ संज्वलन कपाय यथाख्यातचारित्रकी घातक है।।११४॥

अकषाय जीवोंका वर्णन-

<sup>2</sup>अप्पपरोभयनाहणबंधासंजमणिमित्तकोहाई । जेसिं णत्थि कसाया अमला अकसाइणो जीवा ।।११६॥

जिनके अपने आपको, परको और उभयको वाधा देने, बन्ध करने और असंयमके आच-रणमें निमित्तभूत क्रोधादि कपाय नहीं हैं, तथा जो वाह्य और आभ्यन्तर मलसे रहित हैं, ऐसे जीवोंको अकपाय जानना चाहिए ॥११६॥

इस प्रकार कषायमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

ज्ञानमार्गणा, ज्ञानका स्वरूप-

³जाणइं तिकालसहिए# दन्ब-गुण-पञ्जए बहुन्भेए। पचक्खं च परोक्खं अणेण णाण चि† णं विंति ।।११७॥

जिसके द्वारा जीव त्रिकाल-विषयक सर्व द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी बहुत भेदवाली पर्यायोंको प्रत्यन्त और परोन्न रूपसे वानता है, उसे निश्चयसे ज्ञानी जन ज्ञान कहते हैं ॥११७॥

मत्यज्ञानका स्वरूप-

<sup>⁴</sup>विस-जंत-कूड-पंजर-बंधादिसु‡ अणुवदेसकरणेण । जा खुळु पवत्तइ मई मइअण्णाण ति णं विंति ।।११८।।

परोपरेशके विना जो विष, यन्त्र, कूट, पंजर तथा बन्ध आदिके विषयमें बुद्धि प्रवृत्त होती है, उसे ज्ञानी जन मत्यज्ञान कहते हैं ॥११८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं १, २०५। 2. १, २१२। 3. १, २१३। 4. १, २३१ पूर्वार्ध।

१. ध० मा० १ ए० ३५४, गा० १७६। गो० जी० २८६। २. ध० मा० १ प० १४४, गा० ६१। गो० जी० २६६। ३. ध० मा० १ ए० ३५६, गा० १७६। गो० जी० ३०२।

<sup>·</sup> ৪৪ 'भणेण जीवो' इति मूलप्रतौ पाठः । † द त्तणं, च त्तण । ‡ प्रतिषु 'बद्धादिसु' इति पाठः ।

श्रुताज्ञानका स्वरूप—

¹आभीयमासुरक्खा भारह-रामायणादि-उवएसा । तुच्छा असाहणीया सुयअण्णाण त्ति णंं विति ।।११६॥

चौरशास्त्र, हिंसाशास्त्र तथा महांभारत, रामायण आदिके तुच्छ और परमार्थ-शून्य होनेसे साधन करनेके अयोग्य उपदेशोंको ऋपिगण श्रुताज्ञान कहते हैं ॥११६॥

कुअवधि या विभंगज्ञानका स्वरूप—

<sup>2</sup>विवरीयओहिणाणं खओवसिमयं च कम्मवीजं च । वेभंगो त्ति य बुच्च समत्तणाणीहिं समयम्हि ॥१२०॥

जो ज्ञायोपराभिक अवधिज्ञान मिथ्यात्वसे संयुक्त होनेके कारण विपरीत स्वरूप है, और नवीन कर्मका वीज है, उसे समाप्त अर्थात् जिनका ज्ञान सम्पूर्णताको प्राप्त है ऐसे ज्ञानियाँके द्वारा उपदिष्ट आगममें कुअवधि या विभंगज्ञान कहा है ॥१२०॥

आभिनिवोधिक या मतिकानका स्वरूप-

<sup>3</sup>अहिमुहणियमियवोहणमाभिणिवोहियमणिंदि-इंदियजं। वहुउग्गहाइणा खल्छ कयछत्तीसा तिसयभेयं ॥१२१॥

अनिन्द्रिय अर्थात् मन और इन्द्रियोंकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले, अभिमुख और निय-मित पदार्थके वोधको आभिनिवोधिक ज्ञान कहते हैं। उसके बहु आदिक वारह प्रकारके पदार्थीकी और अवप्रह आदिको अपेक्षा तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं॥१२१॥

श्रुतज्ञानका स्वरूप—

<sup>4</sup>अत्थाओ अत्थंतरउवलंभे तं भणंति सुयणाणं । आहिणिवोहियपुर्वं णियमेण य सद्दयं मूलं<sup>\*</sup> ॥१२२॥

मितज्ञानसे जाने हुए पदार्थके अवलम्बनसे तत्सम्बन्धी दूसरे पदार्थका जो उपलम्भ अर्थात् ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियमसे आभिनिवोधिकज्ञान-पूर्वक होता है। (इसके अन्तरात्मक और अनन्तरात्मक अथवा शब्दजन्य और लिंगजन्य, इस प्रकार दो भेद हैं)। उनमें अन्तरात्मक श्रुतज्ञानका मूल कारण शब्द-समूह है।।१२२॥

अवधिज्ञानका स्वरूप-

# <sup>5</sup>अवहीयदि त्ति ओही सीमाणाणेत्ति विष्णयं समए। भव-गुणपचयविहियं तमोहिणाण त्ति †णं विंति ॥१२३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २३१ उत्तरार्घ । 2. १, २३२ । 3. १, २१४ । 4. १, २१७-२१८ । 5. १, २२०-२२१ ।

१. घ० सा० १ पृ० ३५८, गा० १८०। गो० ली० ३०३। २. घ० सा० १ पृ० ३५६, गा० १८१। गो० ली० ३०४। ३. घ० सा० १ पृ० ३५६, गा० १८२। गो० ली० ३०५, परं तत्रोत्तराधें 'अनगहईहानायाधारणगा होति पत्तेयं' इति पाठः। ४. घ० सा० १ पृ० ३५६, गा० १८३। गो० ली० ३१४। ५. घ० सा० १ पृ० ३५६, गा० १८४। गो० ली० ३१४। ६ घ० सा० १ पृ० ३५६, गा० १८४। गो० ली० ३६६। ॎ द्-णालेति।

जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेत्ता अविध अर्थात् सीमासे युक्त अपने विषयभूत पदार्थको जाने, उसे अविधज्ञान कहते हैं, सीमासे युक्त जाननेके कारण परमागममें इसे सीमा- ज्ञान कहा है। यह भवप्रत्यय और गुणप्रत्ययके द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं।।१२३॥

अवधिज्ञानके भेदोंका वर्णन-

<sup>1</sup>अणुगो अणाणुगामी × तेत्तियमेत्तो य अप्पबहुगोऽयं। वडूइ कमेण हीयइ ओही जाणाहि छन्मेओ ॥१२४॥

अनुगामी, अननुगामी, तावन्मात्र अर्थात् अमस्थित, अल्प-बहुत अर्थात् अनवस्थित, क्रमसे वढ्नेवाला अर्थात् वर्द्धमान और क्रमसे हीन होनेवाला अर्थात् हीयमान, इस प्रकार अवधिज्ञान छह भेदरूप जानना चाहिए॥१२४॥

मनःपर्ययज्ञानका स्वरूप-

<sup>2</sup>चिंतियमचिंतियं वा अद्धं चिंतिय अणेयभेयगयं। मणपज्जव त्ति णाणं जं जाणइ तं तु णरलोए ॥१२५॥

जो चिन्तित अर्थात् भूतकालमें विचारित, अचिन्तित अर्थात् अतीतमें अविचारित किन्तु भविष्यमें विचार्यमाण, और अर्धचिन्तित इत्यादि अनेक भेदरूप दूसरेके मनमें अवस्थित पदार्थको नरलोक अर्थात् पैतालीस लाख योजनरूप मनुष्यक्षेत्रमें जानता है, वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता है ॥१२५॥

केवलशानका स्वरूप-

<sup>3</sup>संपुण्णं तु समग्गं केवलमसपत्त<sup>†</sup> सन्वभावगयं । लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं मुणेयन्वं<sup>3</sup>।।१२६॥

जो जीवद्रव्यके शक्ति-गत ज्ञानके सर्व अविभागप्रतिच्छेदोंके व्यक्त हो जानेसे सम्पूर्ण है, ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके सर्वथा ज्ञय हो जानेसे अप्रतिहतशक्ति है, अतएव समय है, जो केवल अर्थात् इन्द्रिय और मनकी सहायतासे रहित है, असपत्न अर्थात् प्रतिपत्तसे रहित है, युगपत् सर्व भावोंको जाननेवाला है, लोक और अलोकमें अज्ञानरूप तिमिर (अन्धकार)से रहित है, अर्थात् सर्व-व्यापक और सर्व-ज्ञायक है, उसे केवलज्ञान जानना चाहिए ॥१२६॥

इस प्रकार ज्ञानमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

संयममार्गेणा, द्रव्यसंयमका स्वरूप-

<sup>4</sup>वय-समिदि-कसायाणं दंडाणं इंदियाण पंचण्हं। धारण-पालण-णिग्गह-चाय-जओ संजमो<sup>-</sup> भणिओ<sup>3</sup> ॥१२७॥

अहिंसादि पाँच महाव्रतोंका धारण करना, ईयोदि पाँच समितियोंका पालन करना, कोधादि चारों कपायोंका निम्नह करना, मन, वचन, कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पाँचों इन्द्रियोंका जीतना सो द्रव्यसंयम कहा गया है ॥१२७॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २२२ । 2. १, २२७-२२८ । 3. १, २२६ । 4. १, २३८ ।

१. घ० सा० १ पृ० ३६०, ता० १८५। गो० जी० ४३७। २. घ० सा० १ पृ० ३६०, ता० १८६। गो० जी० ४५६। ३. घ० सा० १ पृ० १४५, गा० ६२। गो० जी० ४६४।

<sup>🗴</sup> द्व -णाणुगामी य 🕆 अत्थं चिंता । 🕆 व -वज्ञ, द्-वण्ण ।

भावसंयमका स्वरूप-

सगवण्ण जीवहिंसा अद्वावीसिंदियत्थदोसा य । तेहिंतो जो विरओक भावो सो संजमो भणिओ ॥१२८॥

पहले जीवसमासोंमें जो सत्तावन प्रकारके जीव वता आये हैं, उनकी हिंसासे उपरत होना, तथा अहाईस प्रकारके इन्द्रिय-विपयोंके दोपोंसे विरत होना, सो भावसंयम कहा गया है ॥१२८॥ सामायिकसंयमका स्वरूप—

¹संगहियसयलसंजममेयजममणुत्तरं दुरवगम्मं। जीवो समुन्वहंतो सामाइयसंजदो होइ ॥१२९॥

जिसमें सकल संयम संगृहीत हैं, ऐसे सर्व सावद्यके त्यागरूप एकमात्र अनुत्तर एवं दुरवगम्य अभेद-संयमको धारण करना सो सामायिकसंयम है, और उसे धारण करने वाला सामायिक संयत कहलाता है ॥११६॥

छेदोपस्थापनासंयमका स्वरूप-

<sup>2</sup>छेत्तूण य परियायं पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं। पंचजमे धम्मे सो छेदोवहावगो जीवो ॥१३०॥

सावच व्यापाररूप पुरानी पर्यायको छेद कर अहिंसादि पाँच प्रकारके यमरूप धर्ममें अपनी आत्माको स्थापित करना छेदोपस्थापनासंयम है, और उसका धारक जीव छेदोपस्थापक-संयत कहलाता है ॥१३०॥

परिहारविश्रुद्धिसंयमका स्वरूप-

<sup>3</sup>पंचसमिदो तिगुत्तो परिहरइ सया वि जो हु सावजं। पंचजमेयजमो वा परिहारयसंजदो† साह्<sup>3</sup> ॥१३१॥

पाँच समिति और तीन गुप्तियोंसे युक्त होकर सदा ही सर्व सावद्य योगका परिहार करना तथा पाँच यमरूप भेद-संयम ( छेदोपस्थापना ) को, अथवा एक यमरूप अभेद-संयम ( सामायिक ) को धारण करना परिहार विशुद्धि संयम है, और उसका धारक साधु परिहार-विशुद्धिसंयत कहळाता है ॥१३१॥

सूदमसाम्परायसंयमका स्वरूप--

<sup>4</sup>अणुलोहं वेयंतो जीओ उवसामगो व खबगो वा। सो सुहुमसंपराओ जहखाएणूणओ किंचि<sup>\*</sup> ॥१३२॥

मोहकर्मका उपशमन या त्तपण करते हुए सूत्तम छोभका वेदन करना सूत्तमसाम्परायसंयम है और उसका धारक सूत्त्मसाम्परायसंयत कहछाता है। यह संयम यथाख्यातसंयमसे कुछ ही कम होता है। (क्योंकि सूत्त्मसाम्परायसंयम दशवें गुणस्थानमें होता है और यथाख्यातसंयम ग्यारहवें गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है )॥१३२॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २३६ । 2. १, २४० । 3. १, २४१ । 4. १, २४२ ।

१. घ० सा० १ पृ० ३७२, गा० १८७ । गो० जी० ४६६ । २. घ० सा० १ पृ० ३७२, गा १८८ । गो० जी० ४७० । ३. घ० सा० १ पृ० ३७२, गा० १८६ । गो० जी० ४७१ । ४. घ० सा० १ पृ० ३७३, गा० १६० । गो० जी० ४७३ ।

<sup>🕾</sup> द् -विरड। 🕆 द् व -संजमो।

यथाख्यातसंयमका स्वरूप-

¹ उवसंते खीणे वा असुहे कम्मिम्ह मोहणीयिम्ह । छदुमत्थो व जिणो वा क्ष्जहखाओ संजओ साहू ै।।१३३।।

अशुभ (पाप) रूप मोहनीय कर्मके उपशान्त अथवा क्षीण हो जानेपर जो वीतराग संयम होता है, उसे यथाख्यातसंयम कहते हैं। उसके धारक ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थानवर्ती छद्मस्थ साधु और तेरहवें-चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली जिन यथाख्यातसंयत कहलाते हैं॥१३३॥ संयमासंयमका सामान्य स्वरूप—

ंजो ण विरदो दु भावो थावरवह-इंदियत्थदोसाओ। तसवहविरओ ::सोचिय संजमासंजमो दिह्रो ॥१३४॥

भावों से स्थावर-वध और पाँचों इन्द्रियों के विषय-सम्बन्धी दोषोंसे विरत नहीं होने, किन्तु त्रस-वधसे विरत होनेको संयमासंयम कहते हैं और उनका धारक जीव नियमसे संयमासंयमी कहा गया है ॥१३४॥ संयमासंयमका विशेष स्वरूप—

पंच-तिय-चउविहेहिं अणु-गुण-सिक्खावएहिं संजुत्ता । वुर्चिति देसविरया सम्माइट्टी फडियकम्मा ॥१३५॥

पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्ताव्रतांसे संयुक्त होना विशिष्ट संयमासंयम है। इसके धारक और असंख्यातगुणश्रेणीरूप निर्जराके द्वारा कमींके मङ्गनेवाले ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव देशिवरत या संयतासंयत कहलाते हैं॥१३४॥ देशिवरतके भेद—

दंसण-वय-सामाइय पोसह सचित्त राइभत्ते य । वंभारंभपरिग्गह अणुमण उद्दिद्व देसविरदेदे ॥१३६॥

दार्शनिक, त्रतिक, सामयिकी, श्रीपधीपवासी, सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, ब्रह्मचारी, आरम्भविरत, परित्रह्विरत, अनुमतिविरत और उद्दिष्टविरत ये देशविरतके ग्यारह भेद होते हैं।।१३६॥ असंयमका स्वरूप-

> <sup>3</sup>जीवा चउदसभेया इंदियविसया य अहवीसं तु । जे तेसु णेय विरया असंजया ते मुणेयन्वाँ ॥१३७॥

जीव चौदह भेद रूप हैं और इन्द्रियांके विषय अट्टाईस हैं। जीवघातसे और इन्द्रिय-विषयोंसे विरत नहीं होनेको असंयम कहते हैं। जो इनसे विरत नहीं हैं, उन्हें असंयत जानना चाहिए।।१३७। इस प्रकार संयममार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २४३ । 2. १, २४६ । 3. १, २४७-२४८ ।

१. घ० भा० १ ए० ३७३, गा० १६१। गो० जी० ४७४। परन्तूसयत्रापि 'सो हु' तथा 'सो हु' इति पाठः। २. घ० भा० १ ए० ३७३, गा० १६२। गो० जी० ४७६। ३. घ० भा० १ ए० ३७३, गा० १६३। गो० जी० ४७६। ४. घ० भा० १ ए० ३७३, गा० १६४। गो० जी० ४७७।

<sup>🕾</sup> द् -खाउ । ‡ व सुव्विय, द् सुचिय।

दर्शनमार्गणा, दर्शनका स्वरूप—

<sup>1</sup>जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्ड आयारं। अविसेसिऊण अत्थे दंसणमिदि भण्णदे समए ।।१३⊏

सामान्य-विशेषात्मक पदार्थीं के आकार-विशेषको ग्रहण न करके जो केवल निर्विकल्परूपसे अंशका या स्वरूपमात्रका सामान्य ग्रहण होता है, उसे परमागममें दर्शन कहा गया है ॥१३८॥ चज्जदर्शन और अचजुदर्शनका स्वरूप—

> <sup>2</sup>चक्खूण जं पयासइ दीसइ तं चक्खुदंसणं विति । सेसिंदियप्पयासो णायन्वो सो अचक्खु त्ति<sup>3</sup> ॥१३६॥

चत्तुरिन्द्रियके द्वारा जो पदार्थका सामान्य अंश प्रकाशित होता है, अथवा दिखाई देता है, उसे चत्तुदर्शन कहते हैं। शेष चार इन्द्रियांसे और मनसे जो सामान्य-प्रतिभास होता है, उसे अचतुदर्शन जानना चाहिए॥१३६॥

अवधिदर्शनका स्वरूप-

<sup>3</sup>परमाणुआदियाइं अंतिमखंध अत्ति मुत्तदन्त्राइं। तं ओहिदंसणं पुण जं पस्सइ ताइं पचक्खं <sup>3</sup>।।१४०॥

सर्व-लघु परमाणुसे आदि लेकर सर्व-महान् अन्तिम स्कन्ध तक जितने मूर्त्त द्रव्य हैं, उन्हें जो प्रत्यन्न देखता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं ॥१४०॥

केवलदर्शनका स्वरूप—

<sup>4</sup>बहुविह बहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्हि खेत्तम्हि । लोयालोयवितिमिरो सो<sup>†</sup> केवलदंसणुजोवो<sup>४</sup> ॥१४१॥

बहुत जातिके और बहुत प्रकारके चन्द्र-सूर्यादिके उद्योत (प्रकाश) तो परिमित क्षेत्रमें ही पाये जाते हैं, अर्थात् वे थोड़ेसे ही पदार्थीको अल्प परिमाणमें प्रकाशित करते हैं। किन्तु जो केवछद्शीनरूप उद्योत है, वह छोकको और अछोकको भी प्रकाशित करता है, अर्थात् सर्व चराचर जगत्को स्पष्ट देखता है।।१४१॥

इस प्रकार दर्शनमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

लेश्यामार्गणा, लेश्याका स्वरूप—

लिप्पइ अप्पीकीरइ एयाए णियय पुण्ण पावं च। जीवो त्ति होइ लेसा लेसागुणजाणयक्खायाँ ॥१४२॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २४६ । 2. १, २५० । 3. १, २५१ (पूर्वार्घ) । 4. १, २५१ ( उत्तरार्घ ) ।

१. ध० भा० १ पृ० १४६, गा० ६३ । गो० जी० ४८१ । २. ध० भा० १ पृ० ३८२, गा० १६५ । गो० जी० ४८३ । ३. ध० भा० १ पृ० ३८२, गा० १६६ । गो० जी० ४८४ । ४. ध० भा० १ पृ० १८०, गा० ६४ । गो० जी० ४८५ । ५. ध० भा० १ पृ० १८०, गा० ६४ । गो० जी० ४८८, परं तत्र द्वितीय-चरणे 'णियअपुण्णपुण्णं च' इति पाठः ।

क्ष्वता†द्तं।

जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपने आपको लिप्त करता है अर्थात् उनके आधीन होता है, ऐसी कषायानुरंजित योगको प्रवृत्तिको लेश्याके गुण-स्वरूपादिके जाननेवाले गणधरोंने लेश्या कहा है ॥१४२॥

लेश्याके स्वरूपका दृष्टान्त-द्वारा स्पृष्टीकरण—

जह× गेरुवेण कुड्डो लिप्पइ लेवेण आमपिट्ठेण। तह परिणामो लिप्पइ सुहासुहा य त्ति लेवेण ॥१४३॥

जिस प्रकार आमिष्ट (दालको पिट्टी या तैलादि ) से मिश्रित गेरू मिट्टीके लेप-द्वारा भित्ती (दीवाल ) लोपी या रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भावरूप लेपके द्वारा जो आत्माका परिणाम लिप्त किया जाता है उसे लेश्या कहते हैं ॥१४३॥

कृष्णलेश्याका लच्चण-

<sup>1</sup>चंडो ण प्रयइ वेरं भंडणसीलो य धम्मद्यरिहओ। दुट्टो ण<sup>्</sup>य एइ वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स<sup>े</sup>॥१४४॥

जो प्रचण्ड-रवभावी हो, वैरको न छोड़े, भंडनशील या कलहरवभावी हो, धर्म और द्यासे रहित हो, दुष्ट हो, और जो किसीके भी वशमें न आवे, ये सब कृष्णलेश्यावालेके लक्षण हैं ॥१४४॥

नीललेश्याका लक्तण-

भंदो बुद्धिविहीणो णिन्त्रिण्णाणी य विसयलोलो य । माणी माई य तहा आलस्सो चेव\* मेजो† य ॥१४४॥ णिद्दावंचणबहुलो घण-घण्णे होइ तिन्त्रसण्णाओ। लक्खणमेयं भणियं समासओ णीललेसस्स ॥१४६॥

जो कार्य करनेमें मन्द-उद्यमी एवं स्वच्छन्द हो, बुद्धि-विहीन हो, कला और चातुर्यक्ष विशेष ज्ञानसे रहित हो, इन्द्रियोंके विषयोंका लोलुपी हो, मानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो, अभेद्य-स्वभावी हो, अर्थात् दूसरे लोग जिसके अभिप्रायको प्रयत्न करने पर भी न जान सकें, वहुत निद्रालु हो, पर-वंचनमें अतिद्त्त हो, और धन-धान्यके संग्रहादिमें तीत्र लालसावाला हो, ये सब संत्तेषसे नोललेश्यावालेके लक्षण कहे गये हैं ॥१४४-१४६॥

कापोतलेश्याका लचण-

<sup>3</sup>रूसइ णिंदइ अण्णे दूसणवहुलो य सोय-भयवहुलो । असुवइ परिभवइ परं ‡पसंसइ य अप्पयं बहुसो ॥१४७॥ ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणं पिव परं पि मण्णंतो। तूसइ अइथुन्वंतो ण य जाणइ हाणि-वड्ढीओ ॥१४८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २७२-२७३ । 2. १, २७४-२७५ । 3. १, २७६-२७७ ।

१. घ० मा० १ ए० ३८६, गा० २००। गो० जी० ५०८। २. घ० मा० १ ए० ३८८—३८६, गा० २०१—२०२। गो० जी० ५०६—५१०। ३. घ० मा० १ ए० ३८६, गा० २०३—२०४। गो० जी० ५११ -५१२।

<sup>🗙</sup> द्व जिह । ा व - चेव । † 'भीरु' इति मूलपाठः । ‡ द्-पासं ।

# 'मरणं पत्थेइ रणे देइ सु बहुयं पि थुन्वमाणो हु । ण गणइ कजाकजं लक्खणमेयं तु काउस्स<sup>ै</sup> ॥१४६॥

जो दूसरोंके ऊपर रोप करता हो, दूसरोंकी निन्दा करता हो, दूपण-वहुल हो, शोक-बहुल हो, भय-बहुल हो, दूसरेसे ईच्या करता हो, परका पराभव करता हो, नानाप्रकारसे अपनी प्रशंसा करता हो, परका विश्वास न करता हो, अपने समान दूसरेको भी मानता हो, स्तुति किये जाने पर अति संतुष्ट हो, अपनी हानि और वृद्धि [लाभ] को न जानता हो, रणमें मरणका इच्छुक हो, स्तुति या प्रशंसा किये जाने पर बहुत धनादिक देवे और कर्तव्य-अकर्तव्यको कुछ भी न गिनता हो; ये सब कापोतल्डेश्यावालेके लच्चण हैं। १४४५-१४६॥

#### तेजोलेश्याका लचण-

<sup>2</sup>जाणइ कजाकज्ञं सेयासेयं च सव्वसमपासी । दय-दाणरदो य विदू लक्खणमेयं तु तेउस्स<sup>2</sup> ॥१५०॥

जो अपने कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य और सेव्य-असेव्यको जानता हो, सपमें समदर्शी हो, द्या और दानमें रत हो, मृदु-स्वभावी और ज्ञानी हो, ये सब तेजोळेश्याचाळेके छत्तण हैं ॥१४०॥

### पद्मलेश्याका लक्तण-

<sup>3</sup>चाई भदो चोक्खो उज्जयकम्मो य खमइं वहुयं पि । साहुगुणपूर्याणरओ लक्खणमेयं तु पडमस्स<sup>3</sup> ॥१५१॥

जो त्यागी हो, भद्र (भला) हो, चोला (सज्जा) हो, उत्तम कार्य करनेवाला हो, बहुत भी अपराध या हानि होने पर ज्ञमा कर दे, साधुज़नोंके गुणांकी पूजनमें निरत हो, ये सव पद्मलेश्यावालेके लज्ञण हैं ॥१४१॥

### शुक्रलेश्याका लच्चण—

<sup>4</sup>ण कुणेइं पक्खवायं ण वि य णिदाणं समो य सन्वेसु । णित्थ य राओ दोसो णेहो वि हु सुक्कलेसस्स<sup>\*</sup> ॥१५२॥

जो पत्तपात न करता हो, और न निदान करता हो; सबमें समान व्यवहार करता हो, जिसे परमें राग न हो, द्वेप न हो और स्नेह भी न हो; ये सब शुक्तलेश्यावालेके छत्तण हैं।।१४२।।

#### अलेश्य जीवोंका स्वरूप-

<sup>5</sup>किण्हाइलेसरिहया संसारिविणिग्गया अणंतसुंहा । सिद्धिपुरीसंपत्ता अलेसिया ते मुणेयव्वा ॥१५३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २७८ । 2. १, २७६ । 3. १, २८० । ४. १, २८१ । 5. १, २८३ ।

१. ध० भा० १ ए० ६८६, गा० २०५ । गो० जी० ५१६ । २. ध० भा० १ ए० ६८६, गा० २०६ । गो० जी० ५१४ । परन्त्भयत्रापि 'मिदू' इति पाठः । ३. ध० भा० १ ए० ६६०, गा० २०७ । गो० जी० ५१५ । ४. घ० भा० १ ए० ३६०, गा० २०८ । गो० जी० ५१६ । ५. धवला, भा० १ ए० ३६०, गा० २०६ । गो० जी० ५५५ ।

जो कृष्णादि छहों छेरयाओंसे रहित हैं, पंच परिवर्त्तनरूप संसारसे विनिर्गत हैं, अनन्त-सुखी हैं, और आत्मोपलिब्धरूप सिद्धिपुरीको संप्राप्त हैं, ऐसे अयोगिकेवली और सिद्ध जीवोंको अछेरय जानना चाहिए। ॥१४३॥

इस प्रकार छेश्य।मार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

भव्यमार्गणा, भव्यसिद्धका स्वरूप-

¹सिद्धत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते भवंति भवसिद्धा । ण उ मलविगमे णियमा ताणं कणकोपलाणमिव ॥१५४॥

जो जीव सिद्धत्व अर्थात् सर्वं कर्मसे रहित मुक्तिरूप अवस्था पानेके योग्य हैं, वे भव्य-सिद्ध कहलाते हैं। किन्तु उनके कनकोपल (स्वर्ण-पापाण) के समान मलका नाश होनेमें नियम नहीं है ॥१४४॥

विशेषार्थ—भन्यसिद्ध जीव दो प्रकारके होते हैं—एक वे, जो कि सिद्ध-अवस्था प्राप्त कर छेते हैं, और एक वे, जो कभी सिद्ध-अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते । जो भन्य होते हुए भी सिद्ध-अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्वर्ण-पापाणका दृष्टान्त प्रनथकारने दिया है। जिसप्रकार किसी स्वर्ण-पापाणमें सोना रहते हुए भी उसको पृथक् किया जाना॰संभव नहीं है, उसी प्रकार सिद्धत्वकी योग्यता होते हुए कितने ही जीव तद्वुकूछ सामग्रीके नहीं मिछनेसे सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त कर पाते।

भव्य और अभव्य जीवोंका निरूपण—

<sup>2</sup>संखेज असंखेजा अणंतकालेण चावि ते णियमा। सिज्मंति भव्वजीवा अभव्वजीवा ण सिज्मंति ॥१५५॥ भविया \*सिद्धी जेसि जीवाणं ते भवंति भवसिद्धा। तव्विवरीयाऽभव्वा संसाराओ ण सिज्मंति ॥१५६॥

जो भव्य जीव हैं, वे नियमसे संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्तकालके द्वारा सिद्धपद-प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु अभव्य जीव कभी भी सिद्ध-पद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिन जीवोंकी मुक्तिपद-प्राप्तिक्ष सिद्धि होनेवाली है, अथवा जो उसकी प्राप्तिके योग्य हैं, उन्हें भव्यसिद्ध कहते हैं। जो इनसे विपरीत स्वरूपवाले हैं, वे अभव्य कहलाते हैं और वे कभी संसारसे छूटकर सिद्ध नहीं होते हैं॥१४४-१५६॥

भन्यत्व और अभन्यत्वसे रहित जीवींका वर्णन-

<sup>3</sup>ण य जे भन्त्राभन्ता मुत्तिसुहा होंति तीदसंसारा । ते जीवा णायन्त्रा णो भन्त्रा णो अभन्त्रा य<sup>3</sup> ॥१५७॥

जो न भन्य हैं और न अभन्य हैं, किन्तु जिन्होंने मुक्ति-सुखको प्राप्त कर छिया है और अतीत-संसार हैं, अर्थात् पंचपरिवर्तनरूप संसारको पार कर चुके हैं, उन जीवोंको 'नो भन्य नो अभन्य' जानना चाहिए॥१४७॥

इस प्रकार भन्यमार्गणाका वर्णन समाप्त हुआ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २८३ । 2. १, २८४ । 3. १, २८५ ।

१. ध० भा० १ पृ० १५०, गो० जी० ५५७, परं तत्र 'सिद्धत्तणस्य' स्थाने 'भव्वत्तणस्य' इति पाठः। २. ध० भा० १ पृ० ३६४, गो० जी० ५५६। ३. गो० जी० ५५८।

सम्यक्त्वमार्गणा, जीव सम्यक्त्वको कब प्राप्त करता है, इस वातका निरूपण—
भन्वो पंचिंदिओ सण्णी जीवो पज्जत्तओ तहा ।
काललद्धाइ-संजुत्तो सम्मत्तं पडिवजए ॥१५८॥

जो भव्य हो, पंचेन्द्रिय हो, संज्ञी हो, पर्याप्तक हो, तथा काललब्धि आदिसे संयुक्त हो, ऐसा जीव सम्यक्तवको प्राप्त करता है। [यहाँ पर आदि पदसे वेदनाभिभव, जातिस्मरण आदि वाह्य कारण विविद्यत हैं। संस्कृत पद्धसंप्रह ]।।१५८॥

#### सम्यक्तवका स्वरूप-

<sup>2</sup>छप्पंचणविहाणं अत्थाणं जिणवरोवइहाणं । आणाए अहिगमेण य सद्दहणं होइ सम्मत्तं ॥१५६॥

जिनवरोंके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय और नी प्रकारके पदार्थींका आज्ञा या अधिगमसे श्रद्धान करना सम्यक्तव है ॥१४६॥

न्नायिकसम्यक्त्वका स्वरूप—

ेखीणे दंसणमोहे जं सहहणं सुणिम्मलं होइ। तं खाइयसम्मत्तं णिचं कम्मक्खवणहेउं ॥१६०॥ वयणेहिं विॐ हेऊहि य इंदियसयजणणगेहिं रूवेहिं। वीभच्छ-दुगुंछेहि य णो तेल्लोकेण चालिजा ॥१६१॥ एवं विउला बुद्धी ण य †विंसयमेदि किंचि दट्हणं। पट्टविए सम्मत्ते खइए जीवस्स लद्धीए॥१६२॥

दर्शनमोहनीय कर्मके सर्वथा चय हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है, उसे चायिक सम्यक्त्व कहते हैं। वह सम्यक्त्व नित्य है, अर्थान् होकरके फिर कभी छूटता नहीं है और सिद्धपद प्राप्त करने तक शेष कर्मों के चपणका कारण है। यह चायिकसम्यक्त्व श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले वचनोंसे, तर्कोंसे, इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले रूपों [आकारों] से तथा वीभत्स और जुगुप्सित पदार्थोंसे भी चलायमान नहीं होता। अधिक क्या कहा जाय, वह त्रैलोक्यके द्वारा भी चल-विचल नहीं होता। चायिकसम्यक्त्वके प्रस्थापन अर्थान् प्रारम्भ होने पर अथवा लिध अर्थान् प्राप्ति या निष्ठापन होने पर चायिकसम्यक्त्वके प्रस्थापन अर्थान् प्राप्ति या निष्ठापन होने पर चायिकसम्यक्त्वके प्रस्थापन होने पर अथवा लिख अर्थान् प्राप्ति या निष्ठापन होने पर चायिकसम्यक्ति जीवके ऐसी विशाल, गम्भोर एवं दृढ़ चुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि वह कुछ ( असंभव या अनहोनी घटनाएँ ) देखकर भी विस्मय या चोभको प्राप्त नहीं होता ॥१६०-१६२॥

#### वेद्कसम्यक्तवका स्वरूप-

बुद्धी सुहाणुवंधी सुइकम्मरओ सुए य संवेगी । तचत्थे सद्दर्ण पियधम्में तिन्वणिन्वेदो ॥१६३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २८६ । 2. १, २६० । 3. १, २६३ ।

१. ध० मा० १ पृ० ३६५, गो० जी० ५६०। २. ध० मा० १ पृ० ३६५, गो० जी० ६४५। ३. ध० मा० १ पृ० ३६५, गो० जी० ६४६।

<sup>🛚</sup> च वि । † च -विटमय । ‡ च द् धम्मो ।

## इचेवमाइया जे वेदयमाणस्स होंति ते य गुणा। वेदयसम्मत्तिमणं सम्मत्तु दएण जीवस्स ॥१६४॥

वेदकसम्यक्त्वके उत्पन्न होने पर जीवकी बुद्धि शुभानुबन्धी या सुखानुबन्धी हो जाती है, शुचि कर्ममें रित उत्पन्न होती है, श्रुत्तमें संवेग अर्थात् प्रीति पैदा होती है, तत्त्वार्थमें श्रद्धान, प्रिय धर्ममें अनुराग, एवं संसारसे तीत्र निर्वेद अर्थात् वैराग्य जागृत हो जाता है। इन गुणांको आदि छेकर इस प्रकारके जितने गुण हैं, वे सब वेदकसम्यक्त्वी जीवके प्रगट हो जाते हैं। सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयका वेदन करनेवाछे जीवको वेदकसम्यक्त्वी जानना चाहिए ॥१६३-१६४॥

#### उपशमसम्यक्तवका स्वरूप—

देवे अणण्णभावो विसयविरागो य तचसहहणं। दिद्वीसु असम्मोहो सम्मत्तमणूणयं जाणे ॥१६५॥ दंसणमोहस्सुदए उवसंते सचभावसहहणं। उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णकल्लसं जहा तोयं॥१६६॥

खपशमसम्यक्त्वके होने पर जीवके सत्यार्थ देवमें अनन्य मक्तिभाव, विषयोंसे विरोग, तत्त्वोंका श्रद्धान और विविध मिथ्या दृष्टियों (मतों) में असम्मोह प्रगट होता है, इसे चायिक-सम्यक्त्वसे कुछ भी कम नहीं जानना चाहिए। जिस प्रकार पंकादि-जिनत काळुष्यके प्रशान्त होने पर जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार दर्शनमोहके उदयके उपशान्त होनेपर जो सत्यार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे उपशमसम्यक्त्व कहते हैं।।१६५-१६६॥

तीनों सम्यक्त्वोंका गुणस्थानोंमें विभाजन-

¹खाइयमसंजयाइसु वेदयसम्मत्तमप्पमत्ते । उवसमसम्मत्तं पुण \*उवसंतंतेसु णायव्वं ॥१६७॥

चायिकसम्यक्तव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपरिम सर्व गुणस्थानोंमें होता है। वेदकसम्यक्तव अप्रमत्तसंयतगुंणस्थान तक होता है और उपशमसम्यक्तव उपशान्तमोह गुणस्थानात जानना चाहिए ॥१६७॥

सासादनसम्यक्तवका स्वरूप-

<sup>2</sup>ण य मिच्छत्तं पत्तो सम्मत्तादो य जो हु परिवडिओ। सो सासणो ति षेओ सादियपरिणामिओ मावों ॥१६८॥

खपशमसम्यक्त्वसे परिपतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक उसे सासादनसम्यग्दृष्टि जानना चाहिए। इसके सादि पारिणामिक भाव होता है ॥१६८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० २६८। 2. १, ३०२।

१. गो० जी० ६५३, परं तत्र चतुर्थंचरणे 'पंचमभावेण संजुतो' इति पाठः।

<sup>🕾</sup> द् ते -मुणेयव्यं ।

सम्यग्मिथ्यात्वका स्वरूप-

¹सद्दर्णासद्दरणं जस्स य जीवेसु होइ तचेसु । विरयाविरएण समी सम्मामिच्छो त्ति णायव्यो ॥१६६॥

जिसके उदयसे जीवोंके तत्त्वोंमें श्रद्धान और अश्रद्धान युगपत् प्रगट हो, उसे विरता-विरतके समान सम्यिग्मध्यात्व जानना चाहिए ॥१६६॥ मिथ्यात्वका स्वरूप—

<sup>2</sup>मिन्छादिङ्ठी जीवो उवइङ्घं पवयणं ण सद्दह् । सद्दह् असन्भावं उवइङ्घं अणुवइङ्घं वा<sup>3</sup> ॥१७०॥

मिथ्यात्वकर्मके उदयसे मिथ्यादृष्टि जीव जिन-उपिदृष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता नहीं, है, किन्तु कुदेवादिकके द्वारा उपिदृष्ट या अनुपिदृष्ट असद्भावका श्रद्धान करता है ॥१७०॥ उपश्रमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिके विषयमें सर्वोपशम और देशोपशमका नियम—

<sup>3</sup>सम्मत्तपढमलंभो सयलोवसमा दु भन्वजीवाणं । णियमेण होइ अवरो सन्वोवसमा दु देसपसमा वा<sup>3</sup> ॥१७१॥

भव्यजीवोंके प्रथम वार उपशमसम्यक्तवका लाभ नियमतः दर्शनमोहनीयके सकलोपशमसे ही होता है। किन्तु अपर अर्थात् दितीयादि वार सर्वोपशम अथवा देशीपशमसे होता है।।१७१॥ सम्यक्तवकी उत्पत्तिके पश्चात् मिथ्यात्व-प्राप्तिका नियम—

> <sup>4</sup>सम्मत्तादिमलंभस्साणंतरं णिच्छएण णायव्वो । मिच्छासंगो पच्छा अण्णस्स दु होइ भयणिज्जो ।।१७२॥

आदिम सम्यक्त्वके लाभके अनन्तर मिथ्यात्वका संगम निश्चयसे जानना चाहिए। किन्तु अन्य अर्थात् द्वितीयादि वार सम्यक्त्व-लाभके पश्चात् मिथ्यात्वका संगम भजनीय है, अर्थात् किसीके होता भी है और किसीके नहीं भी होता ॥१७२॥ इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संशिमार्गणा, संशी और असंशीका स्वरूप—

<sup>5</sup>सिक्खाकिरिओवएसा आलावगाही मणोवलंबेण । जो जीवो सो सण्णी तिन्विवरीओ असण्णी ये ॥१७३॥

जो जीव मनके अवलम्बनसे शिचा, किया, उपदेश और आलापको प्रहण करता है, उसे संज्ञी कहते हैं। जो इससे विपरीत है, अर्थात् शिचा आदिको प्रहण नहीं कर सकता, उसे असंज्ञी कहते हैं।।१७३॥

विशेपार्थ—जिसके द्वारा हितका प्रहण और अहितका त्याग किया जा सके, उसे शिचा कहते हैं। इच्छापूर्वक हस्त-पाद आदिके संचालनको क्रिया कहते हैं। वचनादिके द्वारा बताये हुए कर्तव्यको उपदेश कहते हैं। रलोक आदिके पाठको आलाप कहते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ३०३ । 2. १, ३०५ । 3. १, ३१७ । 4. १, ३१८ । 5. १, ३१६ ।

१. गो० जी० ६५४। २. गो० जी० ६५५। ३. तुल्ना—सम्मत्तपटमलंभो सन्वोवसमेण तह वियहेण। भिजयन्वो य अभिन्खं सन्वोवसमेण देसेण॥ क० पा० गा० १०४। ४. तुल्ना— सम्मत्तपटमलंभस्सऽणंतरं पन्छदो य मिन्छनं। लंभस्स अपटमस्स दु भिजयन्वो पन्छदो होदि॥ क० पा० गा० १०५। ५. घ० भा० १ पृ० १५२ गो० जी० ६६०।

संज्ञी-असंज्ञीके स्वरूपका और भी स्पष्टीकरण-

मीमंसइ जो पुन्वं कज़मकज़ं च तच्चमिदरं च। सिक्खइ णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीओ ।।१७४॥ एवं कए मए पुण एवं होदि त्ति कज़िण्यत्ती। जो दु विचारइ जीवो सो सण्णी असण्णि इयरो य।।१७५॥

जो जीव किसी कार्यको करनेके पूर्व कर्त्तन्य और अकर्त्तन्यको मोमांसा करे, तत्त्व और अतत्त्वका विचार करे, योग्यको सीखे और उसके नामसे पुकारने पर आवे, उसे समनस्क या संज्ञी कहते हैं। इससे विपरीत स्वरूपवालेको अमनस्क या असंज्ञी कहते हैं। जो जीव ऐसा विचार करता है कि मेरे इस प्रकारके कार्य करने पर इस प्रकारके कार्यकी निष्पत्ति होगी, वह संज्ञी है। जो ऐसा विचार नहीं करता है, वह असंज्ञी जानना चाहिए॥१७४-१७५॥

इस प्रकार संज्ञिमार्गणा समाप्त हुई।

आहारमार्गणा, आहारकका स्वरूप—

<sup>2</sup>आहारइ सरीराणं तिण्हं एकदरवग्गणाओ य । भासा मणस्स णिययं तम्हा आहारओ भणिओे ।।१७६॥

जो जीव औदारिक, वैकियिक और आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे उदयको प्राप्त हुए किसी एक शरीरके योग्य शरीरवर्गणाको, तथा भाषावर्गणा और मनोवर्गणाको नियमसे प्रहण करता है, वह आहारक कहा गया है ॥१७६॥

आहारक और अनाहारक जीवोंका विभाजन—

<sup>3</sup>विगाहगइमावण्णा केवलिणो क्ष्सप्रहदो अजोगी य। सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ।।१७७॥

विश्रहगतिको प्राप्त हुए चारों गतिके जीव, प्रतर और छोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगि-केवछी और अयोगिकेवछी, तथा सिद्ध भगवान् ये सब अनाहारक होते हैं, अर्थात् औदारिकादि शरीरके योग्य पुद्गलिंदको प्रहण नहीं करते हैं। इनके अतिरिक्त शेप सब जीव आहारक होते हैं॥१७७॥

इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।

उपयोगवरूपणा, उपयोगका स्वरूप और भेद-निरूपण— <sup>4</sup>वत्थुणिमित्तो भावो जादो जीवस्स होदि उवओगो । उवओगो सो दुविहो सागारो चेव अणगारो ।।१७८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, ३२० | 2. १, ३२३ | 3. १, ३२४ | 4. १, ३३२ |

१. गो० जी० ६६१। २. घ० मा० १ प्र०१५२ गा० हम। गो०जी० ६६४। ३. घ० मा० १ पृष्ठ १५३ गा० हह। गो० जी० ६६५। ४. गो० जी० ६७१।

<sup>🕾</sup> द् -ग्धदो ।

जीवका जो भाव वस्तुके प्रहण करनेके लिए प्रवृत्त होता है, उसे उपयोग करते हैं। वह साकार और अनाकारके भेरसे दो प्रकारका जानना चाहिए ॥१७८॥ साकार-उपयोगका स्वरूप-

> <sup>1</sup>मइ-सइ-ओहि-सणेहि य जं सयविसयं विसेसविण्णाणं। अंतोग्रहत्तकालो उवओगो सो हु सागारो ।।१७६॥

मति, श्रत, अवधि और मनः पर्ययज्ञानके द्वारा जो अपने-अपने विपयका विशेष विज्ञान होता है, उसे साकार-उपयोग कहते हैं। यह अन्तर्मुहर्त्तकाल तक होता है ॥१७६॥ अनाकार-उपयोगका स्वरूप --

> <sup>2</sup>इंदियमणोहिणा वा अत्थे अविसेसिऊण जं गहणं। तोम्रहत्तकालो उवओगो सो अणागारो ै।।१८०।।

इन्द्रिय, मन और अवधिके द्वारा पदार्थों की विशेषताको ब्रह्ण न करके जो सामान्य अंशका प्रहण होता है, उसे अनाकार-उपयोग कहते हैं। यह भी अन्तर्मुहूर्त्तकाल तक होता 置|| १५० ||

> <sup>अ</sup>केवलिणं सागारो अणगारो जुगवदेव उवओगो । सादी अणंतकालो पचक्खो सन्वभावगदो ॥१८१॥

केविलयोंके साकार और अनाकार उपयोग युगपत् ही होता है। उसका फाल सादि और अनन्त है, अर्थात् उत्पन्न होनेके पश्चात् अनन्तकाल तक रहता है। वह प्रत्यच्च है और सर्व भाव-गत है, अर्थात् चराचर अगद्-ज्यापी समस्त पदार्थीको जानता है ॥१८१॥

इस प्रकार उपयोगप्ररूपणा समाप्त हुई।

जीवसमास-अधिकारका उपसंहार—

<sup>4</sup>णिक्खें एयट्ठे णयप्पमाणे णिरुत्ति अणिओगे। मग्गइ बीसं भेएं सो जाणइ जीवसव्भावं ॥१८२॥

जो ज्ञानी पुरुष निक्षेप,एकार्थ,नय, प्रमाण, निरुक्ति और अनुयोगमें उपर्युक्त चीस प्ररूपणा-रूप भेटोंका अन्वेपण करता है, वह जीवके सद्भाव अर्थात् यथार्थ स्वरूपको जानता है ॥१८२॥ वहों लेश्याओंके वर्ण-

किण्हा भमर-सवण्णा णीला पुण णील-गुलियसंकासा। काऊ कञोद-वण्णा तेऊ तवणिज्ज-वण्णा हु ॥१८३॥ पम्हा पउमसवण्णा सुक्का पुणु कासक्कसुमसंकासा । वण्णंतरं च एदे हवंति परिमिता अणंता वा ॥१८४॥

<sup>1.</sup> सं० पंचर्तं० १, ३३३ । 2. १, ३३४ । 3. १, ३३५ । 4. १, ३५३ ।

५. गो० जी० ६७३, परं तत्र द्वितीयचरणे 'जं सयविसयं' स्थाने 'सगसगविसये' इति पाठः । २. गो०जी० ६७४।

कृष्णलेश्या भौरेके समान वर्णवाली है, नीललेश्या नीलकी गोली, नीलमणि या मयूरकंठके समान वर्णवाली है। कापोतलेश्या कपोत (कवृतर) के समान वर्णवाली है। तेजोलेश्या तपे हुए सोनेके समान वर्णवाली है। पद्मलेश्या पद्म (गुलाबी रंगके कमल) के सहश वर्णवाली है और शुक्ललेश्या कांसके फूलके समान श्वेतवर्णवाली है। इन छहों लेश्याओंके वर्णान्तर अर्थात् तारतम्यकी अपेत्ता सध्यवर्ती वर्णोंके भेद इन्द्रियों-द्वारा प्रहण करनेकी दृष्टिसे संख्यात हैं, स्कन्धगत जातियोंकी अपेत्ता असंख्यात हैं और परमाणु-गत भेदकी अपेत्ता अनन्त हैं ॥ १८३-१८॥ नरकोंमें लेश्याओंका निरूपण—

<sup>1</sup>काऊ काऊ तह काउ-णील णीला य णील-किण्हा य । किण्हा य परमकिण्हा लेसा रयणादि-पुढवीस<sup>े</sup> ॥१८५॥

रत्नप्रभादि पृथिवियोंमें क्रमशः कापोत, कापोत, कापोत और नील, नील, नील और कृष्ण, कृष्ण, तथा परमकृष्ण लेश्या होती है ॥१८४॥

विशेषार्थ—प्रथम पृथिवीके नारिकयोंके कापोतलेश्याका जवन्य अंश होता है। द्वितीय पृथिवीके नारिकयोंके कापोतलेश्याका मध्यम अंश होता है। तृतीय पृथिवीके नारिकयोंके कापोतलेश्याका जवन्य अंश होता है। चतुर्थ पृथिवीके नारिकयोंके लेश्याका उत्कृष्ट अंश और नीललेश्याका जवन्य अंश होता है। चतुर्थ पृथिवीके नारिकयोंके नीललेश्याका मध्यम अंश होता है। पंचम पृथिवीके नारिकयोंके नोललेश्याका उत्कृष्ट अंश और कृष्णलेश्याका जवन्य अंश होता है। पष्ट पृथ्वीके नारिकयोंके कृष्णलेश्याका मध्यम अंश होता है। सप्तम पृथ्वीके नारिकयोंके परम कृष्णलेश्या अर्थात् कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है। तिर्यंच और मनुष्योंमें लेश्याओंका निरूपण—

<sup>2</sup>एइंदिय-वियलिंदिय-असण्णि-पंचिंदियाण पढमतियं। संखदीदाऊणं सेसा सेसाण छप्पि लेसाओ ॥१८६॥

#### दादादा

एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रियतिर्यचोंमें प्रथम तीन अग्रुभ लेखाएँ होती हैं। संख्यातीत आयुवालोंके अर्थात् असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियाँ मनुष्य और तिर्यचोंके शेष तीन ग्रुभ लेखाएँ होती हैं। शेष अर्थात् संख्यात वर्षकी आयुवाले कर्मभूमियाँ मनुष्य और तिर्यचोंके छहों लेखाएँ होती हैं। १८८॥ ( इनकी अंकसंदृष्टि गाथाके नीचे दी है।)

गुणस्थानोंमें लेश्याओंका निरूपण—

<sup>3</sup>पहमाइचंड छलेसा सुहाउ जाणे हु तिस्सु तिण्णेव । उवरिमगुणेसु सुक्का णिल्लेसो अंतिमो भणिओ ॥१८७॥

प्रथम गुणस्थानसे लेकर चौथे गुणस्थान तक छहों लेखाएँ होती हैं। पाँचवेंसे लेकर सातवें तक तीन गुणस्थानोंमें तीन शुभ लेखाएँ ही होती हैं। उपरिम गुणोंमें अर्थात् आठवेंसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक एक शुक्ललेखां ही होती है। अन्तिम अयोगकेवली गुणस्थान लिलेंख अर्थात् लेखा-रहित कहा गया है।।१८०॥ (इनकी अंकसंदृष्टि गाथाके नीचे दी है।)

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २६८ । २.१, २६७ । ३.१, २६५ ।

१. जीवस० ७२, मूला० ११३४, गो० जी । ५२८।

देवोंमें लेश्याओंका निरूपण--

<sup>1</sup>तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दुण्हं च तेरसण्हं च । एदो य चउदसण्हं लेसाण समासओ मुणह<sup>ै</sup> ॥१८८॥ तेऊ तेऊ तह तेउ-पम्म पम्मा य पम्म-सुक्का य । सुका य परमसुका लेसा भवणाइदेवाणं ॥१८६॥

भवनादि तीन देवोंके अर्थात् भवनवासी, न्यन्तर और ज्योतिधियोंके जघन्य तेजोलेश्या होती है। सौधर्म और ईशान इन दो कल्पवासी देवोंके मध्यम तेजोलेश्या होती है। सनत्कुमार और महेन्द्र इन दो कल्पवासी देवोंके उत्कृष्ट तेजोलेश्या और जघन्य पद्मलेश्या होती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र इन छह कल्पवासी देवोंके मध्यम पद्मलेश्या होती है। शतार, सहस्रार इन दो कल्पवासी देवोंके उत्कृष्ट पद्मलेश्या और जघन्य शुक्ललेश्या होती है। शानत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार कल्पवासी देवोंके तथा नव प्रवेयकवासी कल्पातीत देवोंके, इन तेरहोंके मध्यम शुक्ललेश्या होती है। इससे ऊपर नव अनुदिश और पंच अनुत्तर इन चौदह कल्पातीत देवोंके परम अर्थात उत्कृष्ट शुक्ललेश्या होती है। १९८८-१८।।

<sup>2</sup>पञ्जत्तयजीवाणं सरीर-लेसा हवंति छव्मेया। सुका काऊ य तहा अपञ्जत्ताणं तु बोहव्या ॥१६०॥

पर्याप्तक जीवोंके रारीरकी लेखा अर्थात् द्रव्य लेखा। छहों होती हैं। किन्तु अपर्याप्तकोंके शारीरलेखा शुक्ल और कापीत जानना चाहिए ॥१६०॥

<sup>3</sup>विग्गहगइमावण्णा जीवाणं दन्वओ य सुका य । सरीरम्हि असंगहिए काऊ तह अपजनकाले य ।।१९१॥

विमहगतिको प्राप्त हुए चारों गतिके जीवोंके शरीरके महण नहीं करने अर्थात् जन्म नहीं छेनेतक द्रव्यसे शुक्छछेश्या होती है। पुनः जन्म छेनेके पश्चात् शरीरपर्याप्तिके पूर्ण नहीं होने तक अपर्याप्तकालमें कापोतलेश्या होती है।।१६१॥

लेश्या-जनित भार्खीका दृष्टान्त-द्वारा निरूपण-

<sup>4</sup>णिम्मूल खंध साहा गुंछा चुणिऊण <sup>4</sup> कोइ पिडदाई । जह एदेसिं भावा तह वि य लेसा मुणेयव्वा ॥१६२॥

जिस प्रकार कोई पुरुप किसी वृत्तके फलोंको जड़-मूलसे खढ़ाड़करं, कोई स्कन्धसे काट-कर, कोई गुच्छोंको तोड़कर, कोई फलोंको चुनकर और कोई गिरे हुए फलोंको चीन करके खाना चाहे, तो उनके भाव जैसे उत्तरोत्तर विशुद्ध हैं, उसी प्रकार कृष्णादि लेश्याओंके भाव भी क्रमशः उत्तरोत्तर विशुद्ध चाहिए ॥१६२॥

<sup>1.</sup> १, २६६-२७१ । 2. १, २५३-२५६ । 3. १, २५७ । 4. १, २६४ ।

१. गो० जी० ५३३ । जीवस० गा० ७३, परं तत्र चतुर्थंचरणे 'सक्कादिविसाणवासीणं' इति पाठः। २. गो० जी० ५३४ । तत्र चतुर्थंचरणे सवणितयाऽपुष्णगे असुहा इति पाठः। ३. गो० जी० ५०७ । उत्तरार्धे पाठमेदः।

<sup>÷</sup>द् च चुण्गिऊण ।

सम्यग्दिष्ठ जोव मर कर कहाँ-कहाँ उत्पंत्र नहीं होता—
<sup>1</sup>छसु हेट्डिमासु पुढवीसु जोइस-वण-भवण-सव्वइत्थीसु । वारस मिच्छावादे सम्माइट्डिस्स णित्थ उववादो<sup>े</sup> ॥१६३॥

प्रथम पृथ्वीके विना अध्यतन छहीं पृथिवियोमें; ज्योतिषी, ज्यन्तर, भवनवासी देवोंमें, सर्वप्रकारकी स्त्रियोंमें अर्थात् तिर्यचनी, मनुष्यनी और देवियोंमें, तथा बारह मिथ्यावादमें अर्थात् जिनमें केवल एक मिथ्यात्व हो गुणस्थान होता है, ऐसे एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और असंज्ञिपछ्ने-निद्रयसम्बन्धी तिर्ये छोंके वारह जीवसमासों सम्यग्दृष्टि जीवका उत्पाद नहीं है, अर्थात् वह मरकर इनमें उत्पन्न नहीं होता है ॥१६३॥

एक जीवके कौन-कौन सी मार्गणाएँ एक साथ नहीं होती हैं-

<sup>2</sup>मणपज्जव परिहारो उवसमसम्मत्त दोण्णि आहारा । एदेसु एकपयदे णत्थि त्ति असेसयं जाणे<sup>3</sup> ॥१९४॥

मनःपर्ययज्ञान, परिहारिवशुद्धिसंयम, प्रथमोपशमसम्यक्त्व और दोनों आहारक, अर्थात् आहारकशरोर और आहारकअंगोपांग; इन चारोंमेंसे किसी एकके होने पर शेष तीन मार्गणाएँ नहीं होतीं, ऐसा जानना चाहिए ॥१६४॥ संयमोका गुणस्थानोंमें निरूपण—

<sup>3</sup>जा सामाइय छेदोऽणियङ्टि परिहारमप्पमत्तो ति । सुहुमो सुहुमसराओ उवसंताई जहक्खाय ॥१६५॥

छठे गुणस्थानसे लेकर नवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। अश्रमत्तान्त अर्थात् छठें और सातवें गुणस्थानमें परिहारविशुद्धिसंयम होता है। सूद्मसाम्परायसंयम सूद्मसरागनामक दशवें गुणस्थानोंमें होता है और यथाख्यातसंयम खप्शान्तकपायांदि अन्तिम चार गुणस्थानमें होता है।।१६४॥ समद्भातके भेद—

वेवयण कसाय वेउन्त्रिय मारणंतिओ सम्रुग्धाओ । अतेजाऽऽहारो छद्दो सत्तमओ केवलीणं च<sup>3</sup> ॥१६६॥

१ वेदनासमुद्धात २ कपायसमुद्धात ३ वैक्रियिकसमुद्धात ४ मारणान्तिकसमुद्धात, ४ तैजससमुद्धात, छडा आहारकसमुद्धात और सातवाँ केविलयोंके होनेवाला केविलसमुद्धात ये सात प्रकारके समुद्धात होते हैं। (वेदनादि कारणोंसे मूल शरीरके साथ सम्बन्ध रखते हुए आत्मप्रदेशोंके वाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं।)॥१६६॥ केविलसमुद्धातका निरूपण—

<sup>5</sup>पढमे दंडं कुणइ य विदिए य कवाडयं तहा समए। तइए पयरं चेव य चउत्थए लोयपूरणयं ॥१६७॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २६७ | 2. १, ३४० | 3. १, २४४ | 4. १, ३३७ | 5. १, ३२६ |

१. घ० भा० १ पृ० २०६, गा० १३३ । परं तत्रोत्तरार्धे 'नेदेषु समुप्पज्जह सम्माहर्टी दु जो जीवो' इति पाठः । गो० जी० १२७. तत्रायं पाठः —हेट्डिमळ्प्पुटवीणं जोइसि-वण-भवण-सन्ब-ह्र्स्थाणं । पुष्णित्ररे ण हि सम्मो ण सासणो णारयापुष्णे ॥ २. गो०जी० ७२८ । ३. घ० १,

३, २ गो० जी० ६६६।

<sup>🕾</sup> प्रतिपु 'तेजा' इति पाठः ।

# विवरं पंचमसमए जोई मंथाणयं तदो छहे। सत्तमए य कवाडं संवरह तदोऽहमे दंडं ॥१६८॥

समुद्रातगतकेवली भगवान् प्रथम समयमें दंडरूप समुद्रात करते हैं। द्वितीय समयमें कपाटरूप समुद्रात करते हैं। तृतीय समयमें प्रतररूप ओर चौथे समयमें लोकपूरण समुद्रात करते हैं। पाँचवें समयमें वे सयोगिजिन लोकके विवर-गत आत्मप्रदेशोंका संवरण (संकोच) करते हैं। पुनः छठ्ठे समयमें मन्थान-(प्रतर-) गत आत्मप्रदेशोंका संवरण करते हैं। सातवें समयमें कपाट-गत आत्मप्रदेशोंका संवरण करते हैं और आठवें समयमें दंडसमुद्धात-गत आत्म-प्रदेशोंका संवरण करते हैं।।१६८-१६८।।

केवलिसमुद्धातमें काययोगोंका निरूपण—

<sup>1</sup>दंडदुगे ओरालं कवाडजुगले य पयरसंवरणे।

मिस्सोरालं भणियं कम्मइओ सेस तत्थ अणहारी ॥१६६॥

केविलसमुद्धातके उक्त आठों समयोंमंसे दण्ड-द्विक अर्थात् पहले और आठवें समयके दोनों दण्डसमुद्धातोंमें औदारिककाययोग होता है। कपाट-युगलमें अर्थात् विस्तार और संवरण-गत दोनों कपाटसमुद्धातोंमें तथा संवरण-गत प्रतरसमुद्धातमें यानी दूसरे, छठे और सातवें समयमें औदारिकमिश्रकाययोग होता है, ऐसा परमागममें कहा गया है। शेप समयोंमें अर्थात् तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें कार्मणकाययोग होता है और उस समय केवली भगवान् अनाहारक रहते हैं।।१६६॥

क्रेवलिसमुद्धातका नियम—

<sup>2</sup>छम्मासाउगसेसे उप्पण्णं जेसिं केवलं णाणं।

ं ते णियमा समुग्धायं सेसेसु हवंति भयणिङ्या ।।२००॥

जिनके छह मास आयुके रोष रहने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है, वे केवली नियमसे समुद्धात करते हैं। रोष केवलियोंमें समुद्धात भजनीय है, अर्थात् कोई करते भी हैं और कोई नहीं भी करते।।२००॥

सम्यक्त्व, अणुव्रत और महाव्रतकी प्राप्तिका नियम—

<sup>व</sup>चत्तारि वि क्ष्छेताई आउयबंधेण होइ सम्मत्तं।

अणुवय-महन्वयाई ण लहइ देवाउअं मोतुंै।।२०१॥

जीव चारों ही क्षेत्रों (गतियों) की आयुका बन्ध होनेपर सम्यक्तवको प्राप्त कर सकता है। किन्तु अणुव्रत और महाव्रत देवायुको छोड़कर शेष आयुका बन्ध होने पर प्राप्त नहीं कर सकता।।२०१।

दर्शनमोहनीयका चय कीन करता है-

<sup>⁴दंसणमोहक्</sup>र्खवणापद्ववंगो कम्मभूगिजादो हु । णियमा मणुसगदीए णिद्ववंगो चावि सन्वत्थ<sup>3</sup>॥२०२॥

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं० १, ३२५ । 2. १, ३२७ । 3. १, ३०१ । 4. १, २६४ ।

<sup>.</sup>१. मूलारा '२१०'४।' घ० मा० १ पृ० '३०३ गा० १६७। २. घ० मा० १ पृ० ३२६ गा० १६६। गो० जी० ६५२, गो० क० ३३४। ३. क० पा० २ गा० १६७ गो०जी० ६४७। ७ व खेलाई।

मनुष्यगितमें उत्पन्न हुआ कर्मभूमियाँ मनुष्य ही नियमसे दर्शनमोहनीयकर्मके ज्ञयका प्रस्थापक होता है अर्थात् प्रारम्भ करता है। िकन्तु निष्ठापक सर्वत्र होता है। अर्थात् पूर्व-वद्ध आयुक्ते वशसे किसी भी गितमें उत्पन्न होकर उसकी निष्ठापना (पूर्णता) कर सकता है।।२०२॥ ज्ञायिकसम्यग्दिक संसार-वासका नियम—

<sup>1</sup>खवणाए पहुवगो जिम्म भवे णियमदो तदो <sup>†</sup>अण्णे । णादिक्कदि तिण्णि भवे दंसणमोहिम्म खीणिम्मि ॥२०३॥

जो मनुष्य जिस भवमं दर्शनमोहकी च्रपणाका प्रस्थापन करता है, वह दर्शनमोहके चीण होने पर नियमसे उससे अन्य तीन भवोंका अतिक्रमण नहीं करता है। अर्थात् दर्शनमोहके चीण हो जानेपर तीन भवमें नियमसे मुक्त हो जाता है।।२०३॥

दर्शमोहनीयका उपशम कौन करता है-

<sup>2</sup>दंसणमोह-उवसामगो दु चउसु वि गईसु बोहन्दो। पंचिदिओ य सण्णी णियमा सो होइ पर्जत्तो ॥२०४॥

दर्शनमोहका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना चाहिए। किन्तु वह नियमसे पंचेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता है। अर्थात् चारों ही गतिके संज्ञी, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव उपशमसम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं ॥२०४॥

विरह (अन्तर) कालका नियम—

<sup>3</sup>सम्मत्ते सत्त दिणा विरदाविरदे य चउदसा होंति । विरदेसु य पण्णंरसं विरहियकालो य वोहन्वो <sup>3</sup> ॥२०५॥

उपशमसम्यक्त्वका विरह्काल सात दिन, उपशमसम्यक्त्व-सहित विरताविरतका विरह्-काल घोदह दिन और उपशमसम्यक्त्व-सहित विरत अर्थात् प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतका विरह्काल पन्द्रह दिन जानना चाहिए ॥२०४॥

नारिकयोंके विरहकालका नियम—

पणयालीस मुहुत्ता पक्खो मासो य विण्णि चड मासा। छम्मास वरिसमेयं च अंतरं होइ पुढवीणं॥२०६॥ जीवसमासो समत्तो

रत्नप्रभादि सातों पृथिवियोंमें नारिकयोंकी उत्पत्तिकां अन्तरकाल कमशः पैंतालीस मुहूर्त्त, एक पत्त, एक मास, दो मास, चार मास, छह मास और एक वर्ष होता है।।२०६॥

इस प्रकार जीवसमास नामक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० १, २६५ । 2. १, २६६ । 3. १, ३३६ ।

१. क० पा०, गा० ११३। २. क०पा० गा० ६५। ३. गो० जी० १४४ 'परं तंत्र.प्रथमचरणे पढसुवसमसहिदाए' इति पाठः।

<sup>🕆</sup> द् अवनी ।

# हितीय अधिकार प्रकृतिसम् त्की त्तन

संगलाचरण और प्रतिशा-

<sup>1</sup>पयिड-विवंधणमुकं पयिडसरूवं विसेसदेसयरं । पणविय वीरजिणिदं पयिडसमुक्तिचणं वुच्छं ॥१॥

कर्म-प्रकृतियोंके वन्धनसे विमुक्त, एवं प्रकृतियोंके स्वरूपका विशेपरूपसे उपदेश करनेवाले ऐसे श्रीवीर जिनेन्द्रको प्रणाम करके मैं प्रकृतिसमुत्कोर्त्तन नामक अधिकारको कहूँगा ॥१॥

पयडीओ दुविहाओ मूलपयडीओ उत्तरपयडीओ। तं जहा-

प्रकृतियाँ दो प्रकारकी होती हैं—मूळप्रकृतियाँ और उत्तरप्रकृतियाँ। उनका विशेष विवरण इस प्रकार है—

<sup>2</sup>णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीय मोहणियं । आउग णामागोदं तहंतरायं च मूलाओ<sup>े</sup> ॥२॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये कमेंकि। आठ मूलप्रकृतियाँ हैं ॥२॥

कर्मोंके स्वभावका दृष्टान्त-द्वारा निरूपण—

पड पडिहारसिमजा हडि चित्त कुलाल भंडयारीणं। जह एदेसिं भावा तह वि य कम्मा मुणेयव्वां।।३॥

पट (देव-मुखका आच्छादक वस्त्र) प्रतीहार (राजद्वार पर वैठा हुआ द्वारपाल) असि (मधु-लिप्त तलवार) मद्य (मिद्रा) हिंड (पैर फंसानेका खोड़ा) चित्रकार (चितेरा) कुम्भकार (वर्त्तन बनानेवाला कुम्भार) और भंडारी (कोपाध्यन्त) इन आठोंके जैसे अपने-अपने कार्य करनेके भाव होते हैं, उस हो प्रकार क्रमशः कर्मोंके भी स्वभाव सममना चाहिए।।३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० २, १ । 2. २, २ ।

१. कर्मस्त० ६। गो० क० म, परं तत्र चतुर्थ-चरणे-'तरायमिदि अह पयडीओ' इति पाठः । २. गो० क० २१ । कर्मवि० ६।

कमों की उत्तरप्रकृतियों का निरूपण-

<sup>1</sup>पंच णव दोण्णि अद्वावीसं चउरो तहेव तेणउदी । दोण्णि य पंच य भणिया पयडीओ उत्तरा होंति ॥४॥

ज्ञानावरणादि आठों मूल-प्रकृतियोंको उत्तरप्रकृतियाँ कमसे पाँच, नौ, दो, अहाईस, चार, तेरानवे, दो और पाँच कही गई हैं ॥४॥ प्रत्येक कमकी उत्तरप्रकृतियोंका पृथक्-पृथक् निरूपण—

ैजं तं णाणावरणीयं कम्मं तं पंचिवहं—आभिणिवोहियणाणावरणीयं सुद-णाणावरणीयं ओहिणाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि । जं दंसणावरणीयं कम्मं तं णविवहं—िणहाणिहा पयलावयला श्रीणिगद्धी णिहा य पयला य । चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि । जं वेय-णीयं कम्मं तं दुविहं—सादावेयणीयं असादावेयणीयं चेदि ।

जो ज्ञानावरणीयकर्म है, वह पाँच प्रकारका है—आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय। जो दर्शना वरणीयकर्म है, वह नो प्रकारका है—निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला।
तथा चज्जदर्शनावरणीय, अचज्जदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय।
जो वेदनीयकर्म है, वह दो प्रकारका है—सातावेदनीय और असातावेदनीय।

जं मोहणीयं कम्मं तं दुविहं—दंसणमोहणीयं चारित्तमोहणीयं चेदिं। जं दंसणमोहणीयं कम्मं तं बंधादो एयिवहं। संतकम्मं पुण तिविहं—मिन्छत्तं सम्मत्तं सम्मामिन्छत्तं चेदि । जं चारित्तमोहणीयं कम्मं तं दुविहं—कसायवेयणीयं णोकसाय-वेयणीयं चेदिं। जं कसायवेयणीयं कम्मं तं सोलसविहं—अणंताणुवंधिकोह-माण-माया-लोहा, अपचक्खाणावरणकोह-माण-माया-लोहा, पचक्खाणावरणकोह-माण-माया-लोहा, संजलणकोह-माण-माया-लोहा चेदिं। जं णोकसायवेयणीयं कम्मं तं णविवहं —इत्थिवेदं पुरिसवेदं णउंसयवेदं हास रइ अरइ सोय भय दुगुंछा चेदिं।

जो मोहनीयकर्म है, वह दो प्रकारका है—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। जो दर्शनमोहनीयकर्म है, वह वन्धको अपेना एक प्रकारका है। किन्तु सत्कर्म (सत्तव) की अपेना तीन प्रकारका है—मिथ्यात्व, सम्यक्तवप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व। जो चारित्रमोहनीयकर्म है, वह दो प्रकारका है—कपायवेदनीय और नोकपायवेदनीय। जो कषायवेदनीयकर्म है, वह

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० २, ३ । 2. २, ५-३५ ।

<sup>🕾</sup> द् 'भणिदं' इत्यधिक: पाठः ।

सोछह प्रकारका है—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ; अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ; प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ; और संब्वछन क्रोध, मान, माया, छोभ। जो नोकपायवेदनीयकर्म है, वह नौ प्रकारका है—क्षीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, और जुगुप्सा।

जं आडकम्मं तं चडिवहं—णिरियाउगं तिरियाउगं मणुयाउगं देवाउगं चेदिं।

जो आयुकर्स है, वह चार प्रकारका है—नरकायुष्क, तिर्यगायुष्क, मनुष्यायुष्क और देवायुष्क।

जं णामकम्मं तं वायालीसं पिंडापिंडपयडीओं। पिंडपयडीओ चउद्दस १४। अपिंडपयडीओ अट्टावीसं २८। तं जहा—गइणामं जाइणामं सरीरणामं सरीरवंधणणामं सरीरसंघायणामं सरीरसंठाणणामं सरीरअंगोवंगणामं सरीरसंघयणणामं वण्णणामं गंधणामं रसणामं फासणामं आणुप्रव्वीणामं विहायगइणामं अगुरुगलहुगणामं उवधादणामं परघादणामं उस्सासणामं आदावणामं उज्जोवणामं तसणामं थावरणामं वादरणामं सहुमणामं पज्जचणामं अपज्जचणामं पर्चेयसरीरणामं साहारणसरीरणामं थिरणामं अथिरणामं सहुणामं असुहणामं सुभगणामं दुव्भगणामं सुस्सरणामं दुस्सरणामं आदेज्जणामं अणादेज्जणामं जसिकित्तिणामं अजसिकित्तिणामं णिमिणणामं तित्थयरणामं चेदिं।

जो नामकर्म है, वह पिंड और अपिंड प्रकृतियों के समुचयकी अपेना व्यालीस प्रकारका है। उनमें पिंडप्रकृतियाँ चौदह हैं और अपिंडप्रकृतियाँ अट्टाईस हैं। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—गितनाम, जातिनाम, शरीरनाम, शरीर-वन्धननाम शरीर-संघातनाम, शरीर-संश्वाननाम, शरीर-अंगोपांगनाम, शरीर-संहतननाम, वर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम, स्पर्शनाम, आनुपूर्वीनाम, विहायोगितनाम, अगुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, उच्छासनाम, आतापनाम, उद्योतनाम, अप्योप्तनाम, श्वावरनाम, बाद्रनाम, सून्दमनाम, पर्याप्तनाम, अपर्योप्तनाम, प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, स्थिरनाम, अस्थरनाम, श्रुभनाम, अशुभनाम, सुभगनाम, दुभगनाम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यशःकीर्त्तनाम, अयशःकीर्तिनाम, निर्माणनाम और तीर्थकरनाम।

जं गइणामकम्मं तं चछिवहं—णिरयगइणामं तिरियगइणामं मणुयगइणामं देवगइणामं चेदिं। जं जाइणामकम्मं तं पंचिवहं—एइंदियजाइणामं वेइंदियजाइणामं तेइंदियजाइणामं चउरिंदियजाइणामं पंचेंदियजाइणामं चेदिं। जं सरीरणामकम्मं तं पंचिवहं—ओरािळयसरीरणामं वेउिव्वयसरीरणामं आहारसरीरणामं तेयसरीरणामं कम्मइयसरीरणामं चेदिं।

१. पट्० प्र० स० चू० स्० २५-२६। २. पट्० प्र०स० चू० स्० २७। ३. पट्० प्र०स० चू० स्०२६। ४. पट्० प्र० स० चू० स्०३१। चू० स० चू० स्०३१।

इनमें जो गतिनामकर्म है, वह चार प्रकारका है—नरकगतिनाम, तिर्थगतिनाम, मनुष्य-गतिनाम और देवगतिनाम। जो जातिनामकर्म है, वह पाँच प्रकारका है—एकेन्द्रियजातिनाम, द्वीन्द्रियजातिनाम, त्रीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, और पंचिन्द्रियजातिनाम। जो शरीर-नामकर्म है, वह पाँच प्रकारका है—ओदारिकशरीरनाम, विक्रियिकशरीरनाम, आहारकशरीर-नाम, तेजसशरीरनाम और कार्मणशरीरनाम।

जं सरीरवंधणणामकम्मं तं पंचिवहं-ओरालियसरीरवंधणणामं वेउव्वियसरीरवंधण-णामं आहारसरीरवंधणणामं तेयसरीरवंधणणामं कम्मइयसरीरवंधणणामं चेदि'। जं सरीरसंघायणामकम्मं तं पंचिवहं-ओरालियसरीरसंघायणामं वेउव्वियसरीरसंघायणामं आहारसरीरसंघायणामं तेयसरीरसंघायणामं कम्मइयसरीरसंघायणामं चेदि'।

जो शरीर-वन्धननामकर्म है, वह पाँच प्रकारका है—औदारिकशरीरवन्धननाम, वैक्रियिकशरीरवन्धननाम, आहारकशरीरवन्धननाम, तेजसशरीरवन्धननाम और कार्मणशरीर-वन्धननाम। जो शरीर-संघात नामकर्म है, वह पाँच प्रकारका है—औदारिकशरीरसंघातनाम, वैक्रियकशरीरसंघातनाम, आहारकशरीरसंघातनाम, तेजसशरीरसंघातनाम और कार्मणशरीर-संघातनाम।

जं सरीरसंठाणणामकम्मं तं छ्रिव्वहं—समचउरससरीरसंठाणणामं णिग्गोहपरि-मं डलसरीरसंठाणणामं साइयसरीरसंठाणणामं खुज्जयसरीरसंठाणणामं वामणसरीर-संठाणणामं हुंडसरीरसंठाणणामं चेदिं। जं सरीरअंगोवंगणामकम्मं तं तिविहं—ओरा-लियसरीरअंगोवंगणामं वेउव्वियसरीरअंगोवंगणामं आहारसरीरअंगोवंगणामं चेदिं।

जो शरीरसंस्थाननामकर्म है, वह छह प्रकारका है—समचतुरस्रशरीरसंस्थाननाम, न्यप्रोधपरिमंडलशरीरसंस्थाननाम, स्वातिशरीरसंस्थाननाम, छुव्जकशरीरसंस्थाननाम, वामन-शरीरसंस्थाननाम और हुंबकशरीरसंस्थाननाम। जो शरीर-अंगोपांगनामकर्म है, वह तीन प्रकारका है—औदारिकशरीर-अंगोपांगनाम वैक्रियिकशरीर-अंगोपांगनाम और आहारकशरीर-अंगो-पांगनाम।

जं सरीरसंघयणणामकम्मं तं छन्विहं—वज्जरिसहणारायसरीरसंघयणणामं वज्जणारायसरीरसंघयणणामं णारायसरीरसंघयणणामं अद्भुणारायसरीरसंघयणणामं खीलियसरीरसंघयणणामं असंपत्तसेपद्वसरीरसंघयणणामं चेदिः।

जो शरीरसंहनननामकर्म है, वह छह प्रकारका है—वज्रऋपभनाराचशरीरसंहनननाम, वज्रनाराचशरीरसंहनननाम, नाराचशरीरसंहनननाम, अर्धनाराचशरीरसंहननाम, कोळकशरीर-संहनननाम और असंप्राप्तसृपाटिकाशरीरसंहनननाम।

जं वण्णणामकम्मं तं पंचिवहं—किण्हवण्णणामं णीलवण्णणामं रत्तवण्णणामं पीतवण्णणामं सुक्कवण्णणामं चेदिं। जं गंधणामकम्मं तं दुविहं—सुरहिगंधणामं

<sup>.</sup> १. पट्० प्र० स० चू० स्० ३२ । २. पट्० प्र० स० चू० सू० ३३ । ३. पट्० प्र० स० चू० सू० ३४ । ४. पट्० प्र० स० चू० स्० ३५ । ५. पट्० प्र० स७ चू० स्० ३६ । ६. पट्० प्र० स० चू० स्०३७ ।

दुरहिगंधणामं चेदि । जं रसणामकस्मं तं पंचिवहं—तित्तणामं कहुयणामं कसाय-णामं अंविलणामं महुरणामं चेदि । जं फासणामकम्मं तं अद्वविहं—कश्खडणामं मउयणामं गरुयणामं लहुयणामं णिद्धणामं लुक्खणामं सीयणामं उण्हणामं चेदि ।

जो वर्णनामकर्म है, वह पाँच प्रकारका है—कृष्णवर्णनाम, नीलवर्णनाम, रक्तवर्णनाम, पीतवर्णनाम और शुक्तवर्णनाम। जो गन्धनामकर्म है, वह दो प्रकारका है—सुरिभगन्धनाम और दुरिभगन्धनाम। जो रसनामकर्म है, वह पाँच प्रकारका है—तिक्तनाम, कटुकनाम, कपायनाम, आम्लनाम और मधुरनाम। जो स्पर्शनामकर्म है, वह आठ प्रकारका है—कर्कशनाम, मृदुनाम, गुरुनाम, लघुनाम, स्तिग्धनाम, रुचनाम, शीतनाम और उष्णनाम।

जं आणुपुन्नीणासकम्मं तं तं चउन्त्रिहं—िणरयगइपाओग्गाणुपुन्नीणामं तिरियगइपाओग्गाणुपुन्नीणामं सणुयगइपाओग्गाणुपुन्नीणामं देवगइपाओग्गाणुपुन्नी-णामं चेदिं। जं निहायगइणामकम्मं तं दुनिहं—पसत्थनिहायगइणामं अपसत्थ-विहायगइणामं चेदिं।

जो आनुपूर्वी नामकर्म है, वह चार प्रकारका है—नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीनाम, तिर्यगाति-प्रायोग्यानुपूर्वीनाम, सनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीनाम और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीनाम। जो विहायो-गतिनामकर्म है, वह दो प्रकारका है--प्रशस्तविहायोगतिनाम और अप्रशस्तविहायोगतिनाम।

जं गोयकस्मं तं दुविहं—उच्चगोयं णीचगोयं चेदि । जं अंतरायकम्मं तं पंचिवहं—दाणंतराइयं लाहंतराइयं भोयंतराइयं उवभोयंतराइयं विरियंतराइयं चेदि ।

जो गोत्रकर्स है, वह दो प्रकारका है—उचगोत्र और नीचगोत्र। जो अन्तरायकर्स है, वह पांच प्रकारका है—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय। यन्ध-योग्य प्रकृतियोंका निरूपण—

<sup>1</sup>पंच णव दोण्णि छन्वीसमिव य चडरो कमेण सत्तद्दी । दोण्णि य पंच य भणिया एयाओ बंधपयडीओ<sup>र</sup> ॥५॥

ज्ञानावरणीयकी पाँच, दर्शनावरणीयकी नौ, वेदनीयकी दो, मोहनीयकी छव्वीस, आयु-कर्मकी चार, नामकर्मकी सङ्सठ, गोत्रकर्मकी दो और अन्तरायकर्मकी पाँच; इस प्रकार एक सौ वीस (१२०) बंधने योग्य उत्तरप्रकृतियाँ कहीं गई हैं ॥४॥

बन्ध-प्रकृतियाँ १२०।

वन्धके अयोग्य प्रकृतियोंका निरूपण—

<sup>2</sup>वण्ण-रस-गंध-फासा चउ चउ इगि सत्त सम्ममिच्छतं। होति अवंधा वंधण पण पण संघाय सम्मत्तं॥६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० २, ३६ । 2. २, ३७ ।

१. पट्० प्र० स० चू० सू० ३८ । २. पट्० प्र० स० चू० स्० ३६ । ३. पट्० प्र० स० चू० स्० ४० । ४. पट्० प्र० स० चू० ४० । ४. पट्० प्र० स० चू० स० चू० स० चू० ४५ । ४. पट्० प्र० स० चू० स्० ४६ । ८. स० ३४ ।

चार वर्ण, चार रस, एक गन्ध, सात स्पर्श, सम्यग्निश्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, पाँच वन्धन और पाँच संघात; ये अट्ठाईस (२८) प्रकृतियाँ बन्धके अयोग्य होती हैं ॥६॥ अबन्ध-प्रकृतियाँ २८।

उदयके अयोग्य प्रकृतियोंका निरूपण-

¹वण्ण-रस-गंध-फासा चड चड सत्तेकमणुद्यपयडीओ। एए पुण सोलसयं बंधण-संघाय पंचेवं।।७॥

अणुद्यपयडीओ २६ । उद्यपयडीओ १२२ ।

चार वर्ण, चार रस, एक गन्ध, सात स्पर्श, पाँच बन्धन और पाँच संवात; ये छन्बीस प्रकृतियाँ उद्यके अयोग्य हैं। रोष एक सौ बाईस (१२२) प्रकृतियाँ उद्यके योग्य होती हैं॥॥। अनुद्य-प्रकृतियाँ २६। उद्य-प्रकृतियाँ १२२।

उद्घेलना-योग्य प्रकृतियाँ—

<sup>2</sup>आहारय-वेउन्विय-णिर-णर-देवाण होंति जुगलाणि । सम्मत्तुचं मिस्सं एया उन्वेल्लणा-पयडी ॥=॥

1 93

आहारक-युगल (आहारकशरीर, आहारक-अंगोपांग) वैक्रियिक-युगल (वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक-अंगोपांग) नरक-युगल (नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी) नर-युगल (मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी) देव-युगल (देवगति, देवगत्यानुपूर्वी) सम्यक्तवप्रकृति, मिश्रप्रकृति (सम्यग्मिथ्यात्व) और उच्चगोत्र ये तेरह उद्देलना प्रकृतियाँ हैं, अर्थात् इन प्रकृतियोंका उद्देलनसंक्रमण होता है।।।।

भुवबन्धी प्रकृतियाँ—

<sup>3</sup>आवरण विग्घ सन्वें कसाय मिन्छत्त णिमिण वण्णचढुं। भय णिंदाऽगुरु तेयाकम्मुवघायं धुवाउ सगदालं।।६।।

1 80 1

ज्ञानावरणीय पाँच, दर्शनावरणीय पाँच, अन्तराय पाँच, कषाय सोलह, मिथ्यात्व, निर्माण वर्णचतुष्क (वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श) भय, जुगुप्सा, अगुरुलघु, तैजस, कार्मण और उपघात ये सैंतालीस घ्रुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं; क्योंकि बन्ध-योग्य गुणस्थानमें इनका निरन्तर बन्ध होता है।।।।। ध्रुवबन्धी प्रकृतियाँ ४७।

अध्रुववन्धी प्रकृतियाँ—

⁴परघादुस्सासाणं आयवउज्जोयमाउ चत्तारि । तित्थयराहारदुगं एगारह होंति सेसाओ ॥१०॥

1 99 1

परघात, उच्छास, उद्योत, चारों आयु कर्म, तीर्थंकर, आहारकशरीर और आहारक-अंगोपांग ये ग्यारह शेष अर्थात् अधुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं ॥१०॥ अधुवबन्धी प्रकृतियाँ ११।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० २, ३८ । 2. २, ४० । 3. २, ४२-४३ । 4. २, ४४ ।

र्पारवर्त्तमान प्रकृतियाँ—

<sup>1</sup>साइयरं देदितयं हस्सादिचउक पंच जाईयो। संठाणं संघडणं छ छक चडक आणुपुच्ची य ॥११॥ गइचउ दों य सरीरं गोयं च य दोण्णि अंगवंगा य। दह जुवलाणि तसाई गयणगइदुगं विसद्धि परिवत्ता॥१२॥

1 69 1

#### एवं पयडिसमुक्तिणं समत्तं।

सातावेदनीय असातावेदनीय, तीनों वेद, हास्यादि-चतुष्क, पाँचों जातियाँ, छहों संस्थान, छहों संहनन, चारों आहुपूर्वियाँ, चारों गितयाँ, औदारिक और वैक्रियिक ये दो शरीर, दोनों गोत्रकर्म, औदारिक और वैक्रियिक ये दो अंगोपांग, त्रसादि दश युगल और विहायोगित-युगल ये वासठ प्रकृतियाँ परिवर्तनान जानना चाहिए ॥११-१२॥

विशेषार्थ—जिन परस्पर-विरोधी प्रकृतियोंका च्ह्य एक साथ संभव नहीं है, उन्हें परिवर्तमान कहते है। जैसे सातावेदनीयका च्ह्य जिस समय किसी जीवके होगा, उस समय उसके असानावेदनीयका च्ह्य संभव नहीं है। किसी एक वेदके च्ह्य होने पर उस समय दूसरे वेदका उद्य नहीं हो सकता। इस्छिए इन्हें परिवर्तमान प्रकृति कहते हैं। ऐसी परिवर्तमान प्रकृतियाँ ६२ होती हैं जिन्हें ऊपर गिनाया गया है। उनमें जो त्रसादि दश युगल वतलाये हैं, वे इस प्रकार हैं—१ त्रस-स्थावर, २ वादर-सूच्म, २ पर्याप्त-अपर्याप्त, ४ प्रत्येकशरीर-साधारण-शरीर, ५ स्थिर-अस्थर, ६ शुम-अशुम, ७ सुमग-दुर्भग, ८ सुस्वर-दुःस्वर, ६ आदेय-अनादेय और १० यशःकीत्ति-अयशःकीत्ते।

इसप्रकार प्रशृतिसमुत्की तेन नामक द्वितीय अधिकार समाप्त हुआ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० २, ४५-४६।

तस-धावरं च वादर-सुहुमं पज्जत्त तह अपज्जत्तं ।
 पत्तेयसरीरं पुण साहारणसरीर थिरमथिरं ॥१॥
 सुह-असुह सुह्ग दुव्मग सुस्सर-दुस्सर तहेव णायव्वा ।
 आदिज्जमणादिज्ज्ञं जसंकित्ति-अजसिकत्ती य ॥२॥ द् च टिप्पणी ।

## तृतीय अधिकार

## कर्मस्तव

#### मंगलाचरण और प्रतिका-

#### [मूलगा० १] ¹णमिऊण अणंतजिणे तिहुअणवरणाण-दंसणपईवे । बंधोदयसंतजुयं वोच्छामि अथवं †णिसामेह ।।१॥

त्रिभुवनको प्रकाशित करनेके लिए उत्कृष्ट ज्ञान-दर्शनरूपी प्रदीपस्वरूप अनन्त जिनोंको नमस्कार करके कर्मोंके वन्ध, उदय और सत्त्वसे युक्त स्तवको कहूँगा, सो ( हे जिज्ञासु जनो, तुम लोग ) सुनो ॥१॥

विशेषार्थ—जिसमें विविद्यात विषयसे सम्वन्ध रखनेवाले सभी अंगोंका विस्तार या संक्षेपसे वर्णन किया जावे उसे स्तव कहते हैं। प्रकृत प्रकरणमें कर्म-सम्बन्धी बन्ध, उदय, उदीरणा आदि सभी विषयोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम कर्मस्तव है। वन्ध, उदय, उदीरणा और सत्वका स्वरूप—

<sup>2</sup>कंचण-रुप्पद्वाणं एयत्तं जेम अणुपवेसो ति । अण्णोण्णपवेसाणं तह बंधं जीव-कम्माणं ॥२॥ <sup>3</sup>धण्णस्स× संगहो वा संतं जं पुन्वसंचियं कम्मं । <sup>4</sup>भंजणकालो उदओ उदीरणाऽपक्कपाचणकलं व‡॥३॥

जिस प्रकार कांचन (स्वर्ण) और रूपा (चाँदी) द्रव्यके प्रदेश परस्पर एक-दूसरेमें अनुप्रविष्ट होकर एकत्वको प्राप्त हो जाते हैं, उसो प्रकार जीव और कमोंके परस्पर एक-दूसरेमें प्रविष्ट हुए प्रदेशोंके एकमेक होकर बंधनेको बन्ध कहते हैं। धान्यके संग्रहके समान जो पूर्व-संचित कमें हैं, उनके आत्मामें अवस्थित रहनेको सत्त्व कहते हैं। कमोंके फल भोगनेके कालको उदय कहते हैं। तथा अपक कमों के पाचनको उदीरणा कहते हैं। १-३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, १ | 2. ३, २, ६ | 3. ३, ५ | 4. ३, ३-४ |

१. कमस्ति गा० १, परं तत्र 'अणंतिजिणे' इति स्थाने 'जिणवरिंदे' इति पाठः।

इ व पयं । † तुल्लना—णिमऊण णैमिचंदं असहायपरक्षमं महावीरं । बंधुदयसत्तज्ञतं ओघादेसे
 थवं वोच्छं ॥ गो० क० ८७ । ४द व धन्नस्स । ‡ द व वा ।

गुणस्थानोमं मूल प्रकृतियोंके वन्धका निरूपण—

'सत्तदृक्षकठाणा मिस्सापुन्वाणियद्दिणो सत्त ।

क्षह सुदृमे तिण्णेगं वंधंति अवंधओऽजोओ ॥४॥

आउस्स वंधकाले अट्ट कम्माणि, सेसकाले सत्त ।

|   |   | _ |   | _ | - |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| = | = | 0 | = | = | 5 | ㅈ | 0 | 0 | 0 |

मोहाउरोहिं विणा ६। वेयणीयं १।१।१।०।+

मिश्रगुणस्थानको छोड़कर क्षप्रसत्तगुणस्थान तकके छह गुणस्थानवर्ती जीव आयुकर्मके विना सात कर्मोंको, अथवा आयुकर्म-सहित आठ कर्मोंको बाँधते हैं। मिश्र, अपूर्वकरण और अनि-वृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीव आयुकर्मके विना शेप सात कर्मोंको वाँधते हैं। सूद्रमसाम्परायगुण-स्थानवर्ती जीव आयु और मोहनीय कर्मके विना छह कर्मोंको बाँधते हैं। ग्यारहवें, वारहवें और तेरहवें ये तीन गुणस्थानवर्ती जीव केवल एक वेदनीय कर्मको ही बाँधते हैं। अयोगिकेवली जिन किसी भी कर्मका बन्ध नहीं करते हैं।।।।

सिश्रके विना भादिके छह गुणस्थानोंमें आयुक्तमंके वंधकालमें आठ कर्म वँधते हैं और शेप कालमें सात कर्म वँधते हैं। आठवें और नवें गुणस्थानमें आयुके विना सात कर्म वँधते हैं। दशवें गुणस्थानमें मोह और आयु कर्मके विना छह कर्म वँधते हैं। शेपमें एक वेदनीय कर्म वँधता है। चौदहवें गुणस्थानमें कोई कर्म नहीं वँधता। इनकी संदृष्टि इस प्रकार है—

| 1 | मि <b>०</b><br>७ | सा० | मि॰<br>७ | अ०<br>७ | है o<br>७ | স ০<br>ড | अ<br>७   | अ <i>॰</i> | <b>अ</b> ० | .स्°<br>६ | ত <b>ৃ</b> | ची ० | स <b>॰</b><br>१ | 왕 o |
|---|------------------|-----|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------------|-----|
|   | E                | 5   | 0        | 5       | ন         | 4        | <u>ب</u> | 0          | 0          | 0         | 1          |      |                 |     |

गुणस्थानोमं मूलप्रकृतियोंके उदयका निरूपण—

<sup>2</sup>सिंहुमं ति× अट्ट वि कम्मा खीणुवसंता य सत्त मीहूणा। घाड्चउक्रेणूणा वेयंति य केवली वि चत्तारि ॥५॥

मामामामामामामामामामामाणाणाश्रीशाउद्यः।\*

सूदमसाम्पराय गुणस्थान तकके जीव आठों ही कर्मींका वेदन करते हैं। उपशान्तकपाय और क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती जीव मोहकमके विना सात कर्मींका वेदन करते हैं। तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान् घातिचतुष्कके विना चार कर्मींका वेदन करते हैं।।।।

गुणस्थानोंमें मूळ कमोंके उदयकी संदृष्टि इस प्रकार है--

| 1     |                                                                           | ~    |            | _   |     |     |      |           |      |     |     |     |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|-----|-----|------|-----------|------|-----|-----|-----|-------|
| ) ।स० | सा०                                                                       | l 和o | <b>अ</b> ० | ਦੇ0 | 3To | OKS | are. | 270       | ar a | 70  | === | 77. |       |
|       |                                                                           |      |            | ادا |     |     | 100  | 0,0       | Z.   | 20  | ভাগ | 440 | अ० ।  |
| 3 5   | <del> </del> =                                                            | 5    | 5          | =   | 2   | =   | =    | <b></b> - | 9    | 10  |     |     | ] _ } |
|       |                                                                           |      | !          |     |     |     | , ,  | , –       |      | ( 4 |     | । ४ | (8)   |
|       | सि सा सि स द द द द द द द द छ छ । अ० अ० अ० सु उ० हो । स० अ० स० स० स० स० अ० |      |            |     |     |     |      |           |      |     |     |     |       |

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ११-१२ | 2. ३, १३।

<sup>+</sup> द 'इति कर्मणां बन्धः कथितः' इत्यधिकः पाठः । ×द तिहुवि । छद् 'इति कर्मणां उदयः कथितः' ईहक् पाठः ।

गुणस्थानोंमें मूलप्रकृतियोंकी उदीरणाका निरूपण-

#### <sup>1</sup>घाइतियं खीणंता तह मोहमुदीरयंति सुहुमंता । तह आउ पमत्तंता णामं गोयं सजोअंता ॥६॥

क्षीणकपायगुणस्थान तकके जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंकी उदीरणा करते हैं। सूद्रमसाम्पराय गुणस्थान तकके जीव मोहकर्मकी उदीरणा करते हैं। प्रमत्तसंयतगुणस्थान तकके जीव वेदनीय और आयुकर्मकी उदीरणा करते हैं। तथा सयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीव नाम और गोत्रकर्मकी उदीरणा करते हैं।।६॥

<sup>2</sup>एत्थ मिस्सं वज्ज मिच्छाइपमत्तंताणं मरणाविलयासेसे आउस्स उदीरणा णित्थ, तेण सत्त, मिस्सो अट्ट चेव उदीरेइ, आउस्स मरणाविलयासेसे मिस्सगुणाभावादो।

| 15 | = | 4 | 띡 | 2 | 5 | Ę | ફ | ξ |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U  | b | 0 | b | v | U | 0 | 0 | 0 |

यहाँ पर इतना विशेष जानना चाहिए कि मिश्रगुणस्थानको छोड़कर मिथ्यात्वसे छेकर प्रमत्तसंयतगुणस्थान तकके जीवोंके मरणावछीके शेष रहनेपर आयुकर्मकी उदीरणा नहीं होती है। इसिछए वे सात कर्मोंकी उदीरणा करते हैं। मिश्रगुणस्थानवाछा आठों ही कर्मोंकी उदीरणा करता है, क्योंकि आयुकर्मकी मरणावछी शेष रहनेपर मिश्रगुणस्थान नहीं होता।

नौ गुणस्थानोंमें उदीरणाकी संदृष्टि इस प्रकार है--

| मि० | सा० | मि० | क्ष | दे० | ম০ | भ० | अपू० | अनि० |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 5   | =   | 5   | 5   | =   | 5  | ફ  | इ    | Ę    |
| v   | v   | 0   | v   | Ø   | G  |    |      |      |

दशवें और वारहवें गुणस्थानमें उदीरणाका नियम—

<sup>3</sup>सगुणा अद्धावलिआसेसे सुहुमोदीरेइ पंचेव ।

अद्भावलियासेसे खीणो णाम-गोदे चेव उदीरेइ।।७।।

| 4 | 2 | 0 12 |
|---|---|------|
| 2 |   | W    |

सूद्रमसाम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव अपने गुणस्थानके कालमें आवलीमात्र शेप रह जानेपर नाम और गोत्रको छोड़कर शेष पाँचों ही कमोंकी उदीरणा करता है। ज्ञीणकपायगुण-स्थानवर्ती जीव अपने गुणस्थानके कालमें आवलीमात्र शेष रह जानेपर नाम और गोत्र इन दो ही कमोंकी उदीरणा करता है ॥॥।

शेष गुणस्थानोंमें उदीरणाकी संदृष्टि इस प्रकार है--

| स्० | उ० |
|-----|----|
| Ę   | ų  |
| ų   |    |

| -   |    |    |
|-----|----|----|
| ची० | स॰ | अ० |
| ષ   | २  | 0  |
| २   |    |    |

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं० ३, १४ । 2. ३, १५ । 3. ३, १६ ।

क द् 'इति उदीरणा समाप्ता' इत्यधिकः पाठः ।

जपशान्तकपाय गुणस्थान तक आठों ही कर्मीका सत्त्व रहता है। चीणकपायगुणस्थानमें मोहकर्मको छोड़कर शेप सात कर्मीका सत्त्व रहता है। सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीमें चार अधातिया कर्म विद्यमान रहते हैं।।।।

गुणस्थानोंमें मूलकर्मोंके सत्त्वकी संदृष्टि इस प्रकार हैं-

मि॰ सा॰ मि॰ स॰ दें॰ प्र॰ स॰ स॰ स॰ स॰ स॰ दें॰ स॰ स॰ स

गुणस्थानोंमं वन्धसे न्युच्छित्र होनेवाली प्रकृतियोंका निरूपण—

[मूलगा० २] <sup>2</sup>मिच्छे सोलस पणुवीस सासणे अविरए य दह पयडी । चउ छक्कमेयकमसो विरयाविरयाइ बंधवोछिण्णा ।।६।।

[मूलगा॰३ ] दुअ तीस चउरपुन्वे पंचऽणियद्दिम्हिः। वंधवुन्छेओ । सोलस सुहुमसराए सायं सजोइ-जिणवरिंदे ॥१०॥

मिथ्यात्वगुणस्थानमें सोलह, सासादनमें पचीस, अविरतमें दश, देशविरतमें चार, प्रमत्तविरतमें छह और अप्रमत्तविरतमें एक प्रकृति वन्धसे व्युच्छिन्न होती है। अपूर्वकरणमें क्रमसे दो, तीस और चार अर्थात् छत्तीस प्रकृतियाँ, तथा अनिवृत्तिकरणमें पाँच प्रकृतियाँका वन्धसे व्युच्छेद होता है। सूच्मसान्परायमें सोलह प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं और सयोगि-जिनवरेन्द्रके एक सातावेदनीय वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं।।६-१०।।

वन्ध-व्युच्छित्र प्रञ्जतियोंकी संदृष्टि इस प्रकार है—

मि॰ ता॰ मि॰ भ॰ दे॰ प्र॰ स॰ अ॰ स॰ स॰ द॰ ता॰ स॰ अ॰ १६ २५ ० १० ४ ६ १ ३६ ५ १६ ० ० १ ० वन्धके विषयमें कुछ विशेष नियम—

सन्वासिं पयडीणं मिच्छादिष्टी दु वंधओ भणिओ। तित्थयराहारदुअं मुत्तूण य सेसपयडीणं ॥११॥ <sup>3</sup>सम्मत्तगुणणिमित्तं तित्थयरं संजमेण आहारं। वन्संति सेसियाओ मिच्छत्तादीहिं हेऊहिं॥१२॥

मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थंकर और आहारकद्विक, इन तीन प्रकृतियोंको छोड़ करके शेप सभी प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला कहा गया है। इसका कारण यह है कि तीर्थंकर प्रकृतिका सम्यक्तवगुणके निमित्तसे और आहारकद्विकका संयमके निमित्तसे बन्ध होता है। किन्तु शेष एक सी सत्तरह प्रकृतियाँ मिथ्यात्व आदि कारणोंसे वन्धको प्राप्त होती हैं। ॥११-१२॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, १७ | 2. ३, १६-२० | 3. ३, १८ |

१. कर्मस्त० गा० २ । २. कमस्त० गा० २ ।

<sup>🕆</sup> प्रतिषु 'णियहीहिं' इति पाठः । 🗘 प्रतिषु 'सन्वेसिं' इति पाठः ।

| <sup>9</sup> तित्थः         | यराहा                                   | रदुगूष     | गा वि         | भेच्छ्र        | मेम                | \$ .<br>\$ \$ 1 | ७<br>स                | २५<br>सादने <sup>१०१</sup><br>१६<br>४७ | मणुयः                                    | -देवाउं        | विणा ।                | मिस्से                                  | 08<br>86<br>98                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| तित्थयर-मणुय-दे<br>सह अविर  |                                         | हिं        |               | 01<br>83<br>00 | देर                | ते              | स द<br>इ. इ.<br>इ. इ. | पमत्ते                                 | 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2 |                | हारदुगे।<br>अप्पसः    | त्ते                                    | 71 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| भपुन्वकरणे सत्तसु<br>भाषुसु | 2 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 th 30 th | ०<br>५६<br>६३ | ६४             | ०<br>५६<br>६१<br>१ | 2 5 6 5 R       | 8<br>2                | भणियहिपंचसु<br>भाएसु                   | 9<br>2 7<br>8 5<br>8 7<br>8 7            | 3 5 0<br>3 5 0 | व<br>२०<br>१००<br>१२८ | 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2                                        |

१६ ० ० ० ० १७ १ १ १ ० सहुमाइस १०३ ११६ ११६ १२० १३१ १४७ १४७ १४७ १४८

आठों कमोंको एक सौ अङ्तालीस प्रकृतियोंमेंसे वन्धके योग्य प्रकृतियाँ एक सौ बीस पहले बतला आये हैं, उनमेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें तीर्थंकर और आहारकद्विक ये तीन बन्धके अयोग्य हैं, अतः इन तीनके विना शेष एक सौ सत्तरह प्रकृतियाँ वैंघती हैं, मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृ-तियोंकी बन्धसे व्युच्छिति होती है और इकतीसका अबन्ध रहता है। सासादन गुणस्थानमें एक सौ एक प्रकृतियाँ बँधती है, अनन्तानुबन्धीचतुष्क आदि प्रचीस प्रकृतियाँ बन्धसे व्यच्छिन्न होती हैं, उन्नीस बन्धके अयोग्य होती हैं और सैंतालीसका अबन्ध रहता है। मिश्रगुणस्थानमें मनुष्याय और देवायुके विना शेप चौहत्तर प्रकृतियाँ बँघती हैं। यहाँपर किसी भी प्रकृतिका बन्ध-च्युच्छित्ति नहीं होती। यहाँ बन्धके अयोग्य छयाछीस प्रकृतियाँ हैं और चौहत्तरका अवन्ध रहता है। अविरतसम्यक्तवगुणस्थानमें तीर्थंकर, मनुष्यायु और देवायुका बन्ध होने लगता है, अतः उनको मिलाकर सतहत्तर प्रकृतियाँ बँघती हैं, अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क आदि दश प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छित्र होती हैं, तेतालीस प्रकृतियाँ बन्धके अयोग्य हैं और इकहत्तरका अवन्ध रहता है। देशविरतमें सङ्सठका बन्ध होता है, तिरेपन बन्धके अयोग्य हैं, इक्यासीका अबन्ध रहता है और प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी वन्ध-च्युच्छित्ति होती है। प्रमत्तविरतमें तिरेसठका बन्ध होता है, सत्तावन बन्धके अयोग्य हें, पचासीका अबन्ध रहता है और असाता-वेदनीय आदि छह प्रकृतियाँ बन्धसे व्युच्छित्र होती हैं। अप्रमत्तविरतमें आहारकद्विकका बन्ध होने लगता है, अतः उनसठ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इकसठबन्धके अयोग्य हैं, नवासीका अबन्ध रहता है और एक देवायुकी बन्धसे व्युच्छित्ति होती है। अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे प्रथम भागमें अहावन प्रकृतियोंका बन्ध होता है, बासठ बन्धके अयोग्य हैं, नब्बैका अबन्ध रहता है और निद्राद्विककी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। अपूर्वकरणके दूसरे, तीसरे, चौथे और

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ३, 'एतास्तीर्थंकराहार' इत्यादिगद्यभागः ।

पाँचवें भागमें छप्पत प्रकृतियाँ वँधती हैं, चौसठ बन्धके अयोग्य हैं, बानवैका अवन्ध रहता है। इन भागों में वन्ध-व्युच्छित्ति किसी भी प्रकृतिकी नहीं होती है। अपूर्वकरणके छठे भागमें वन्धादि तो पाँचवें भागके ही समान ही रहता है किन्तु यहाँ पर देवद्विक आदि तीस प्रकृतियों-की वन्धव्युच्छिति होती है। अपूर्वकरणके सातवें भागमें छव्वीस प्रकृतियाँ वँधती हैं, चौरानवे वन्धके अयोग्य हैं, एक सौ वाईसका अवन्ध रहता है और हास्यादि चार प्रकृतियोंकी वन्ध-व्यच्छित्ति होती है। अनिवृत्तिकरणके पाँच भागोंमें से प्रथम भागमें वाईस प्रकृतियाँ वँघती हैं। अहानवै वन्धके अयोग्य हैं, एक सौ छव्वीसका अवन्ध है और एक पुरुपवेदकी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। द्वितीय भागमें इक्कीस प्रकृतियाँ वैंघती हैं, निन्यानवे बन्धके अयोग्य हैं, एक सी सत्ताईसका अवन्ध है और एक संज्वलन क्रोधकी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। तृतीय भागमें वीस प्रकृतियाँ वँधती हैं, सौ प्रकृतियाँ वन्धके अयोग्य हैं, एक सौ अहाईसका अवन्ध है और एक संज्वलन मानको बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। चतुर्थ भागमें उन्नीस प्रकृतियाँ वँधती हैं, एक सौ एक प्रकृतियाँ वन्धके अयोग्य हैं, एक सौ उनतीसका अवन्ध है और एक संज्वलन मायाकी वन्ध-व्युच्छिति होती है। पाँचवें भागमें अङ्घारह प्रकृतियाँ वँधती हैं, एक सौ दो प्रकृतियाँ वन्धके अयोग्य हैं, एक सो तीसका अवन्ध है और एक संज्वलन लोभकी वन्ध-व्युच्छित्ति होती है। सूच्मसाम्परायमें सत्तरह प्रकृतियाँ वधती हैं, एक सौ तीन प्रकृतियाँ वन्धके अयोग्य हैं, एक सौ इकतीसका अवन्ध है और ज्ञानावरण-पंचक आदि सोलह प्रकृतियाँ बन्धसे व्युच्छित्र होती हैं। उपशान्तमोह और ज्ञीणमोहमें केवल एक सातावेदनीयका वन्ध होता है, एक सी उन्नीस वन्धके अयोग्य हैं और एक सौ सैंताछीसका अवन्ध रहता है। इन दोनों गुणस्थानोंमें वन्ध-न्युच्छित्त नहीं होती। सयोगिकेवलीके वन्ध-अवन्धादिप्रकृतियांकी संख्या तो ज्ञीणमोहके ही समान है, विशेष वात यह है कि यहाँ पर एकमात्र अविशष्ट सातावेदनीय भी वन्धसे व्युच्छित्र हो जाती है। अयोगिकेवलीके न किसी प्रकृतिका बन्ध ही होता है और न बन्ध-त्र्युच्छित्ति ही। अतएव यहाँ पर वन्धके अयोग्य एक सौ वीस और अवन्ध प्रकृतियाँ एक सौ अड़तालीस कहीं गई हैं, ऐसा जानना चाहिए। (देखो संइष्टि सं० १०)

मिथ्यात्वगुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छित्र होनेवाली प्रकृतियाँ—

[सूलगा० ४] <sup>1</sup>मिच्छ णउंसयवेयं णिरयाउ तह य चेव णिरयदुअं। इगि-वियलिंदियजाई हुंडमसंपत्तमायावं ।।१३॥

[मूलगा॰ ५] थानर सुहुमं च तहा साहारणयं तहेन अपजतं। एए सोलह पयडी मिच्छम्मि अ वंधचुच्छेओ<sup>२</sup>॥१४॥

1981

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु तथा नरकद्विक (नरकगित-नरकगत्यानुपूर्वी) एकेन्द्रिय-जाति, विकछेन्द्रिय जातियाँ (द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति) हुंडकसंस्थान, असंप्राप्तस्रुपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूद्म तथा साधारण और अपर्याप्त; ये सोछह प्रकृतियाँ मिथ्यात्वगुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥१३-१४॥

मिथ्यात्वमें वन्धसे व्युच्छिन्न प्रकृतियाँ १६।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, २१-२२।

१. कर्मस्त० गा० ११ । २. कर्मस्त० गा० १२ ।

सासादनगुणस्थानमें वन्धसे न्युन्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ—

[मूलगा० ६] 'थीणतियं इत्थी वि य अण तिरियाऊ तहेव तिरियदुगं। मिल्समचउसंठाणं मिल्समचड चेव संघयणं ।।१५॥

[मूलगा० ७] उज्जोयमप्पसत्था विहायगइ दुन्मगं अणादेज्जं। दुस्सर णिचागोयं सासणसम्मिह वोन्छिणां ॥१६॥

1241

स्त्यानत्रिक (स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचछाप्रचछा ) छोवेद, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तिर्थ-गायुं तथा तिर्थग्-द्विक (तिर्थगिति-तिर्थगित्यानुपूर्वी) मध्यम चार संस्थान और मध्यम ही चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, अनादेय, दुःस्वर और नीचगोत्र; ये पच्चीस प्रक्र-तियाँ सासादनसम्यक्त्वमें वन्धसे ज्युच्छित्र होती हैं।।१५-१६॥

सासादनमें वन्धसे व्युच्छित्र २४।

अविरतसम्यन्दिष्रगुणस्थानमें वन्धसे न्युच्छित्र होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा॰ =] <sup>2</sup>विदियकसायचडकं मणुयाऊ मणुयदुव य ओरालं। तस्स य अंगोवंगं संघयणादी अविरदस्स<sup>3</sup>।।१७॥

1901

द्वितीयकपायचतुष्क, अर्थात् अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; मनुष्यायु, मनुष्यद्विक (मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुपूर्वी) औदारिकशरीर, औदारिक-अंगोपांग और प्रथम संहनन; ये दश प्रकृतियाँ अविरतसम्यग्दृष्टिके वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥१०॥ अविरतसम्यग्दृष्टिमें वन्धसे व्युच्छिन्न १०।

देशविरतगुणस्थानमं वन्धसे न्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा० ६] <sup>3</sup>तइयकसायचउकं विरयाविरयम्हि वंधवोच्छिण्णा ।

181

ं तृतीय कपायचतुष्क अर्थात् प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और छोभ ये चार प्रकृतियाँ विरताविरत गुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छित्र होती हैं। देशविरतमें वन्धसे व्युच्छित्र ४।

प्रमत्तविरतगुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— साइयरमरइसोयं तह चेव य अथिरमसुहं चें ॥१८॥

[मूलगा०१०] अज्जसिकत्ती य तहा पमत्तविरयम्हि वंधवुच्छेओ ।

14

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति; ये छह प्रकृतियाँ प्रमत्त-विरत गुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छिन्न होती है ॥१८॥

प्रमत्तविरतमें वन्धसे व्युन्छिन्न ६।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, २३-२५। २. ३, २६-२७। ३. ३, २८-२६।

१. कर्मस्त ब्लाव १३। २. कर्मस्त ब्लाव १४। ३. कर्मस्त ब्लाव १५। ४. कर्मस्त ब्लाव १६।

अप्रमत्तविरतगुणस्थानमें वन्धसे ब्युच्डिन्न होनेवाटी प्रकृतियाँ —
देवाउअं च एयं पमत्तइयरम्हि णायव्यो ॥१६॥

151

अप्रमत्तविरतनामक सातवें गुणस्थानमें एक देवायु ही वन्धसे न्युच्हिन होती है, ऐसा जानना चाहिए ॥१६॥

अप्रमत्तविरतमें वन्धसे व्युच्छिन्न १।

अपूर्वकरणगुणस्थानमें वन्यसे व्युञ्ज्ञिक होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा०११] भणहा पयला य तहा अपुन्त्रपटमस्हि वंधवुच्छेओ ।

121

देवदुयं पंचिदिय ओरालियवज्ञ चदुसरीरं चै ॥२०॥

[मृलगा०१२] समचउरस वेउव्विय आहारयअंगुवंगणामं च । वण्णचउकं च तहा अगुरुयलहुयं च चत्तारि ॥२१॥

[म्लगा०१३] तसचड पसत्थमेव य विहाइगइ थिर सुहं च णायव्या । सुहयं सुस्सरमेव य आइन्जं चेव णिमिणं चे ॥२२॥

[मृलगा०१४] <sup>2</sup>तित्थयरमेव तीसं अपुव्वछव्भाए वंधवोच्छिणा ।

1३०।

हास रइ भय दुगुंछा अपुन्वचरिम म्हि बंधवोच्छिण्णा ॥२३॥

18

अपूर्वकरणके प्रथम भागमें निद्रा और प्रचला, ये दो प्रकृतियाँ वन्ध से व्युच्छित्न होती हैं। अपूर्वकरणके छठे भागमें देवद्विक (देवगति-देवगत्यानुपूर्वी) पंचेन्द्रियज्ञाति, औदारिक- रारीरको छोड़कर शेष चार रारीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्षियिक-अंगोपांग, आहारक-अंगोपांग, वर्णचतुष्क (वर्ण, गन्ध, रस, रपर्श) अगुक्छघुचतुष्क (अगुक्छघु, रपधात, परधात, उच्छास) त्रसचतुष्क, (त्रस, दादर, प्रत्येकरारीर, पर्याप्त,) प्रशस्तिवहायोगित, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकर, ये तीस प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छित्न होती हैं। अपूर्वकरणके सन्तिम सातवं भागमें हास्य, रित, भय और जुगुष्सा; ये चार प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छित्न होती हैं। ऐसा जानना चाहिए।।२०-२३।।

अपूर्वकरणके प्रथम भागमें वन्धसे व्युच्छित्त २ अपूर्वकरणके छठे भागमें वन्धसे व्युच्छित्त २० ३६ अपूर्वकरणके सातवें भागमें वन्धसे व्युच्छित्त ४

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमं वन्घसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— [मृलगा०१५] अपुरिसं चउसंजलणं पंच य पयडी य पंचभागम्हि । अणियङ्की-अद्वाए जहाकमं वंधवुच्छेओं ॥२४॥

191

<sup>1.</sup> संव पञ्चर्संव ३, ३०-३३ | 2. ३, ३४ | 3. ३, ३५ | 1. कर्मस्तव गाव १० | २. कर्मस्तव गाव १० | २. कर्मस्तव गाव २० | ४. कर्मस्तव गाव २० | ४. कर्मस्तव गाव २० |

अनिवृत्तिकरणकालके पाँचों भागोंमें यथाक्रमसे पुरुपवेद, संब्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ; ये पाँच प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥२४॥ अनिवृत्तिकरणमें वन्ध-व्युच्छिन्न ४।

स्वमसाम्परायगुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छित्र होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा०१६] <sup>प्र</sup>णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि उच्च जसिकती । एए सोलह पयडी सुहुमकसायम्हि वोच्छेओ ॥२५॥

1981

ज्ञानावरणीयकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शनावरणकी चार (चलुदर्शन, अचलुदर्शन, अविधिदर्शन और केवलदर्शन) उच्चगोत्र और यशःकीर्त्ति; ये सोलह प्रकृतियाँ सूद्रमकपायमें बन्धसे व्युच्छित्न होती हैं ॥२५॥

सूच्मसाम्परायमें वन्धसे व्युच्छिन्न १६।

सयोगिकेवलीके वन्धसे न्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृति— [मूलगा०१७] <sup>2</sup>उवसंत खीण चत्ता जोगिम्हि य सायवंधवोच्छेदो । णायन्त्रो पयडीणं वंधस्संतोक अणंतो य<sup>3</sup> ॥२६॥

191

खपशान्तमोह और चीणमोहगुणस्थानमें कोई प्रकृति वन्धसे व्युच्छिन्न नहीं होती है, अतएव उन्हें छोड़कर सयोगीजिनके एक सातावेदनीय ही वन्धसे व्युच्छिन्न होती है। (अयोगि-केवलीके न कोई प्रकृति वँधती है और न व्युच्छिन्न ही होती है।) इस प्रकार गुणस्थानोंमें वन्धका अन्त अर्थात् व्युच्छेद और अनन्त अर्थात् वन्ध जानना चाहिए।।२६॥ '

सयोगिकेवलीमें वन्धसे व्युच्छिन्न १।

इस प्रकार बन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंका वर्णन समाप्त हुआ।

गुणस्थानोंमं उदयसे न्युन्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंकी संख्याका निरूपण— [मूलगा०१=] अपण णव इगि सत्तरसं अड पंच चउर छक्क छचेव। इगि दुग सोलह तीसं वारह उयए अजोयंता ।।२७॥

पहले मिथ्यात्वगुणस्थानसे लेकर चौदहवें अयोगिकेवली तक क्रमसे पाँच, नौ, एक, सत्तरह, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह, तीस और बारह प्रकृतियाँ उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥२७॥

कुछ विशेष प्रकृतियोंके उदय-विषयक नियम—

<sup>4</sup>मिस्सं उदेइ मिस्से अविरयसम्माइचउसु सम्मत्तं । तित्थयराहारदुअं कमेण जोए पमत्ते य ॥२८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ३६ | 2. ३, ३६-४० | 3. ३, ३७ |

१. कर्मस्त० गा० २३ । २. कर्मस्त०गा० २४ । गो०क० १०२ । केवलमुत्तरार्धे साम्यम् ।

३. कर्मस्त० गा० ४। गो० क० २६४।

<sup>🕾</sup> द् व वंधो संतो।

सिल्प्रकृतिका चर्य तीसरे निश्रगुगस्यानमें होता है। सम्यक्लप्रकृतिका उर्य चौथे अविरतसम्यक्त आदि चार गुगस्थानोंमें होता है। तीर्थक्करप्रकृतिका उर्य तेरहवें सयोगिकेवली गुगस्थानमें और साहारकृष्टिकका उर्य छुठे प्रमत्तसंयतगुणस्थानमें होता है ॥२=॥

आतुपूर्वीके उदय-विपयक कुछ विशेष नियम—

### <sup>1</sup>णिरयाणुपुन्ति उद्ओं णासाए जण्ण णिरयउप्पत्ती । सन्त्राणुपुन्ति-उद्ओं ण होड् मिस्से जदो ण मरणं से ॥२६॥

यतः सासादनसन्यन्द्रष्टिकी नरकमें उत्पत्ति नहीं होती, अतः सासादनगुणस्थानमें नरक-गत्यानुपूर्वीका उद्य नहीं होता। सभी आनुपूर्वियोंका उद्य मिश्रगुणस्थानमें नहीं होता है; क्योंकि, सन्यानिय्यादृष्टिका मरण नहीं होता। (अवएव निय्यात्त्र और अविरतसन्यक्त्यगुणस्थानमें चारोंका और सासादनगुणस्थानमें तीन आनुपूर्वियोंका उद्य होता है।)॥१८॥

| % <del>डस्मच-</del> € |                                         | हुत्त-अ<br>। मिच्ह | -      |                      | रेहिं | 9                | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | •      | गिरयाशु                                  | व्यिचिणा  | सासणे      | 6<br>5 5 5<br>5 5<br>8 5 |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------|------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| तिरिय-मध्             | ्य- <del>दे</del> वार्                  | <u>पुष्</u> दी     | विसा : | त्रमामि <del>च</del> | इतेग  | सह ि             | नस्ते                                 |        | 3<br>300<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30   | सन्दाणु   | इच्चि-सम्म | तंग सह                   |
|                       | 3 3                                     |                    | =      |                      |       |                  |                                       | 12     |                                          | 8         | 2          | Ę                        |
| क्षित्रहे             | Sof                                     | देख                | =3     | STITE I              |       |                  | -                                     | =1     |                                          | _ 5       |            | હર                       |
| जानसङ <u>्</u>        | 3=                                      | 323                | 30     | नाडात                | દુવુખ | सह प             | कर गाँ                                | 53     | कप्पस                                    | त्त<br>४१ | 24 17 22   | 40                       |
|                       | 58                                      |                    | ६३     |                      |       |                  |                                       | દુંઝ   |                                          | ডৰ        | •          | હ ફ                      |
| <b>अजिय</b> हीषु      | 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° | सुहुर              | सम्ब   | 67 CO 25 EF          |       | न्द्रीः          | गडुचि                                 | रेमसमद | * 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | र्चाम     | वरिमसमप्   | 6 8<br>6 8<br>8 8        |
|                       |                                         | वित्य              | परेण स | १ह सजोन              |       | 10 É<br>20<br>50 | अज्ञो                                 |        | 99<br>99<br>99<br>99                     |           |            |                          |

काठों क्रमेंकी एक सी अइताछीस प्रकृतियों मेंसे उद्यक्त योग्य प्रकृतियाँ एक सी वाईस होती हैं, यह यात पहले वतछा आये हैं। उनमेंसे मिय्यात्वर्गास्थानमें सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यिग्यात्वर्गात्वर्गात्वर्गात्वर्ग सहारकृष्टिक कार तीर्थक्षुग्पकृति; ये पाँच प्रकृतियाँ उद्यक्ते योग्य नहीं हैं, अतः उनके विना होप गई। एक सी सत्तरह प्रकृतियोंका उद्य है। सर्व अनुद्य-प्रकृतियाँ इक्तीस हैं। यहाँ पर मिय्यात्व आदि पाँच प्रकृतियोंकी उद्यसे व्युक्तिकृति होती है। सासादन राणस्थानमें नरकानुपूर्वीका उद्य नहीं होता, अतः वहाँ पर उद्य-योग्य प्रकृतियाँ एक सी ग्यारह हैं, उद्यक्ते अयोग्य ग्यारह और अनुद्य-प्रकृतियाँ सेंतीस हैं। यहाँ पर अनन्तानुवन्धीचतुष्क आदि मी प्रकृतियाँ उद्यसे व्यक्तियाँ सेंतीस हैं। यहाँ पर अनन्तानुवन्धीचतुष्क आदि मी प्रकृतियाँ उद्यसे व्यक्तियाँ उद्यसे व्यक्तियाँ सेंतीस हैं। सिक्रनुणस्थानमें तिर्थगानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानु-

<sup>1.</sup> इं॰ एइसं॰ ३, ३८ । ♦ २, 'द्ताः सम्यक्तं' इत्यदिगद्यमागः पृ॰ (५६)।

पूर्वीका भी उद्य नहीं होता, किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वका उद्य होता है, अतः उद्य-योग्य प्रकृतियाँ सौ और उदयके अयोग्य वाईस हैं। अनुदयप्रकृतियाँ अङ्ताछीस हैं। यहाँ पर एक सम्यग्निश्यात्व प्रकृतिकी उद्यसे व्युच्छित्ति होती है। अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें उद्यके योग्य प्रकृतियाँ एक सो चार हैं; क्योंकि यहाँ पर सभी अर्थात् चारों आनुपूर्वियोंका और सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होता है। उदयके अयोख्य प्रकृतियाँ अहारह और अनुदय-प्रकृतियाँ चवाछीस हैं। यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क आदि सत्तरह प्रकृतियाँ उद्यसे व्युच्छिन्न होती हैं। देशविरतमें सत्तासी प्रकृतियोंका उदय होता है, उदयके अयोग्य पैतीस हैं, अनुदयप्रकृतियाँ इकसठ हैं और प्रत्याख्यानावरणचतुष्क आदि आठ प्रकृतियाँ उद्यसे व्युच्छिन्न होती हैं। प्रमत्तविरतमें आहारक-द्विकका उदय होता है, अतः उनके साथ उदयके योग्य प्रकृतियाँ इक्यासी हैं, उदयके अयोग्य इकतालोस हैं और अनुद्य सङ्सठका है। यहाँ पर स्यानगृद्धि आदि पाँच प्रकृतियोंकी उदयसे व्युच्छित्ति होती है। अप्रमत्तविरतमें उद्यके योग्य छिहत्तर, उदयके अयोग्य छयालीस और अनुदय प्रकृतियाँ वहत्तर हैं। यहाँ पर सम्यक्त्वप्रकृति आदि चारकी उदय-रुयुच्छित्ति होती है। अपूर्वकरणमें उदय-योग्य बहत्तर, उदयके अयोग्य पचास और अनुदय-प्रकृतियाँ छिहत्तर हैं। यहाँ पर हास्यादि छह प्रकृतियोंकी उदय-व्युच्छिति होती है। अनिवृत्तिकरणमें उदय-योग्य छचासठ, उदयके अयोग्य छप्पन और अनुद्य प्रकृतियाँ वियासी हैं। यहाँ पर वेद-त्रिकादि छह प्रकृतियाँ उद्यसे ट्युच्छिन्न होती हैं। सुद्मसाम्परायमें उद्य-योग्य साठ, उद्यके अयोग्य वासठ और अनुदय-प्रकृतियाँ अठासी हैं। यहाँ पर एकमात्र संज्वलन लोमकी उदय-व्युच्छित्ति होती है। खपशान्तमोहमें **उदय-योग्य उनसठ, उदयके अयोग्य तिरेसठ** और अनुद्यप्रकृतियाँ नवासी हैं। यहाँ पर वज्रनाराच और नाराचसंहनन इन दो प्रकृतियोंकी उदय-व्युच्छित्ति होती है। चीण-मोहके द्विचरम समय तक सत्तावनका उदय रहता है। अतः उदयके अयोग्य पेंसठ श्रौर अतुदय प्रकृतियाँ इक्यानवे जानना चाहिए। यहाँ पर द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंकी उदय-व्यक्तिहाती होती है। इसी गुणस्थानके चरम समयमें उदय-योग्य पचपन, उदयके अयोग्य सङ्सठ और अनुदय-प्रकृतियाँ तेरानवे हैं। चरम समयमें ज्ञानावरण-पंचकादि चौद्ह प्रकृतियोंकी उद्यसे व्युच्छिति होती है। सयोगिकेवली गुणस्थानमें तीर्थेङ्कर-प्रकृतिका उद्य होता है, अतः उद्यके योग्य वियालीस, उद्यके अयोग्य अस्सी और अनुद्यप्रकृतियाँ एक सी छह हैं। यहाँ पर संस्थान, संहनन आदि तीस प्रकृतियाँ उदयसे व्युच्छित्र होती हैं। अयोगि-केवली गुणस्थानमें अवशिष्ट रही वारह प्रकृतियांका उदय होता है, उदयके अयोग्य एक सौ दश और अनुद्य-प्रकृतियाँ एक सौ छत्तीस हैं। यहाँ पर मनुष्यगति आदि जिन वारह प्रकृतियोंका उद्य होता है, अन्तिम समयमें उन सवकी उदयसे न्युच्छित्ति हो जाती है। (देखो, संदृष्टि-संख्या ११)

मिथ्यात्वगुणस्थानमें उदयसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ—

[मूलगा०१६] <sup>1</sup>मिन्छत्तं आयावं सुहुममपज्जत्तया य तह चेव । साहारणं च पंच य मिन्छम्हि य उदयबुन्छेओ ॥३०॥

14

मिथ्यात्व, आताप, सूद्म, अपर्याप्त और साधारण; ये पाँच प्रकृतियाँ मिथ्यात्वगुणस्थानमें उद्यसे न्युच्छित्र होती है ॥३०॥

भिथ्यात्वमें उदय-ज्युच्छिन्न ४।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ४१।

१. कर्मस्त० गा० २५।

सासादनगुणस्थानमें उदयसे न्युन्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ—
[मूलगा०२०] <sup>1</sup>अण एइंदियजाई वियलिंदियजाइमेव थावरयं ।

एए णव पयडीओ सासणसम्मम्हि उदयवोन्छेओ ।।३१॥

131

अनन्तानुबन्धीचतुष्क, एकेन्द्रियजाति, तीनों विकलेन्द्रिय जातियाँ, तथा स्थावर; ये नौ प्रकृतियाँ सासादनसम्यक्त्वमें उदयसे व्युच्छित्र होती हैं ॥३१॥

सासादनमें उदय-व्युच्छित्र ६।

सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानमें उदयसे न्युन्छिन्न होनेवाली प्रकृति— [सूलगा०२१] <sup>2</sup>सम्मामिन्छत्तेयं सम्मामिन्छम्हि उदयवोन्छिण्णो ।

191

सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानमें एक सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति ही उदयसे व्युच्छित्र होती है। सम्यग्मिथ्यात्वमें उदय-व्युच्छित्र १।

अविरतसम्यक्त्वगुणस्थानमें उदयसे न्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ—

<sup>3</sup>विदियकसायचंडकं तह चेव य णिरय-देवाऊ<sup>3</sup> ॥३२॥

[मूलगा०२२] मणुय-तिरियाणुपुच्वी वेउव्वियस्त्रक दुव्भगं चेव। अणादिज्जं च तहा अजसिकत्ती अविरयम्हि ॥३३॥

1991

द्वितीयकपायचतुष्क, नरकायु, देवायु, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिकपट्क (वैक्रियिक-शरीर, वैक्रियिक-अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी) दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्त्ती, इस प्रकार सत्तरह प्रकृतियाँ अविरतसम्यक्तवगुणस्थानमें उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥३२-३३॥

अविरतसम्यक्त्वमें उद्य-ठ्युच्छित्र १७।

देशविरतगुणस्थानमें उदयसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा०२३] 'तदियकसायचडकं तिरियाऊ तह य चेव तिरियगदी। उज्जोअ णिचगोदं विरयाविरयम्हि उदयवुच्छेओं ॥३४॥

15

तृतीयकपायचतुष्क, तिर्यंगायु, तिर्थंगाति, उद्योत और नीचगोत्र, ये आठ प्रकृतियाँ विरता-विरतगुणस्थानमें उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥३४॥

विरताविरतमें उदय-व्युच्छिन्न प।

<sup>1.</sup> सं व पंचरं ३,४२ । 2. ३,४३ पूर्वार्ध । 3. ३,४३ उत्तरार्ध, ४४-४५ । 4. ३,४६ । १. कर्मस्त गा० २६ । २. कर्मस्त गा० २७ । ३. कर्मस्त गा० २६ । ४. कर्मस्त गा० २६ ।

### प्रमत्तविरतगुणस्थानमें उदयसे ब्युन्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा०२४] ¹थीणतियं चेव तहा आहारदुअं पमत्तविरयम्हि ।

14

स्यानित्रक ( स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलापचला ) तथा आहारकद्विक ये पाँच प्रकृतियाँ प्रमत्तविरतमें उद्यसे व्युच्छित्र होती हैं।

प्रमत्तविरतमें उदय-व्युच्छिन्न ४।

अप्रमत्तविरतगुणस्थानमें उदयसे ब्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— 2सम्मत्तं संघयणं अंतिमतियमप्पमत्तम्हि ॥३५॥

181

सम्यक्त्वप्रकृति और अन्तिम तीन संहनन, ये चार प्रकृतियाँ अप्रमत्तविरतगुणस्थानमें उद्यसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥३४॥

अप्रमत्तविरतमें उदय-व्युच्छिन्न ४।

अपूर्वकरणगुणस्थानमें उदयसे च्युच्छिन्न होनेवाछी प्रकृतियाँ—

[मूलगा०२५] <sup>3</sup>तह णोकसायछक्कं अपुन्त्रकरणे<sub>#</sub> य उदयवोच्छिणां।

18

नोकपायषट्क अर्थात् हास्य, रित, अरित, शोक, भय और जुगुप्सा; ये छह प्रकृतियाँ अपूर्वकरणगुणस्थानमें उदयसे न्युच्छिन होती हैं।

अपूर्वकरणमें उदय-च्युच्छिन्न ६।

अनिचृत्तिकरणगुणस्थानमें उदयसे न्युन्छित्र होनेवाळी प्रकृतियाँ—

<sup>4</sup>वेयतियं कोह-माण-मायासंजलण अणियद्विमिह<sup>3</sup> ॥३६॥

14

तीनों वेद, तथा संज्वलन कोध, मान, माया; ये छह प्रकृतियाँ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें ज्दयसे व्युच्छित्र होती हैं ॥३६॥

अनिवृत्तिकरणमें उदय-व्युच्छिन्न ६।

सूदमसाम्परायगुणस्थानमें उदयसे न्युच्छित्र होनेवाली प्रकृतियाँ—

[मूलगा०२६] ⁵संजलणलोहमेयं सुहुमकसायम्हि उदयवोच्छिण्णा ।

131

सूद्रमकषायगुणस्थानमें एक संज्वलनलोभ प्रकृति ही उद्यसे व्युच्छिन्न होती है। सूद्रमसाम्परायमें उद्य-व्युच्छिन्न १।

उपशान्तमोहगुंणस्थानमें उदयसे न्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— <sup>6</sup>तह वज्जयणारायं णारायं चेव उवसंते<sup>3</sup> ॥३७॥

121

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ३, ४७। 2. ३, ४८ पूर्वार्घ। 3. ३, ४८ उत्तरार्घ। 4. ३, ४६ पूर्वार्घ। 5. ३, ४६ उत्तरार्घ। 6. ३, ५० पूर्वार्घ।

१. कर्मस्त० गा० ३०। २. कर्मस्त० गा० ३१।२. कर्मस्त० गा० ३२।

प्रतिषु 'अपुञ्चकरणाय' इति पाठः ।

वजनाराचसंहतन और नाराचसंहतन ये दो प्रकृतियाँ उपशान्तमोहगुणस्थानमें उदयसे व्युच्छित्र होती हैं ॥३७॥

उपशान्तमोहमें उद्य-व्युच्छिन्न २।

चीणमोहगुणस्थानमं उदयसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा०२७] ¹णिदा पयला य तहा खीणदुचरिमम्हि उदयवोच्छिण्णा ।

13

निद्रा और प्रचला ये दो प्रकृतियाँ चीणकपायके द्विचरम समयमें उदयसे न्युच्छिनन होती हैं।

चीणमोहके द्विचरमसमयमें उदय-च्युच्छित्र २। 2णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमस्हिं ॥३८॥

1381

ज्ञानावरणको पाँच, अन्तरायको पाँच और दर्शनावरणकी चत्तुदर्शनावरणादि चार; ये चौदह प्रकृतियाँ चीणमोहके अन्तिम समयमें उदयसे न्युच्छिन्न होती हैं ॥३८॥ चीणमोहके चरमसमयमें उदय-न्युच्छिन्न १४।

सयोगिकेवलीगुणस्थानमें उदयसे न्युन्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ—

[स्रूलगा०२८] <sup>3</sup>अण्णयरवेयणीयं ओरालियतेयणामकम्मं च । छच्चेव य संठाणं ओरालिय-अंगवंगं च ॥३८॥

[मूलगा०२६] आदी वि य संघयणं वण्णचउक्कं च दो विहायगई। अगुरुगलहुयचउक्कं पत्तेय थिराथिरं चेव ॥४०॥

[मूलगा॰३॰] सुह-सुस्सरज्जयला वि य णिमिणं च तहा हवंति णायन्वा। एए तीसं पयडी सजोयचरिमम्हि वोच्छिणाँ ॥४१॥

1501

[ अन्यतरद्वेदनीयं १ औदारिकशर्रारं १ तैजसनाम १ कार्मणशरीरनाम १ संस्थानपट्कं ६ औदारि-काङ्गोपाङ्गं १ वज्रवृपभनाराचसंहननं १ वर्णचतुष्कं ४ विहायोगतिद्विकं २ अगुरुलघुचतुष्कं ४ ] प्रत्येकशरीरं १ स्थिरास्थिरे २ शुभाशुभे २ पुस्वर-दुःस्वरो २ निर्माणं १ चेति एतास्त्रिशत्प्रकृतयः ३० सयोगकेवलिगुण-स्थानस्य चरमसमये उदयतो ब्युच्छिन्ना भवन्तीति ज्ञातन्याः ॥३६-४१॥

साता-असातावेदनीयमेंसे कोई एक वेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छहों संस्थान, औदारिक-अंगोपांग, आदिका वज्रवृषभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्कं, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगित, अगुरूळघुचतुष्क, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ-युगळ, सुस्वर-युगळ, तथा निर्माण; ये तीस प्रकृतियाँ सयोगिकेवळीके चरमसमयमें उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३६-४१॥

#### सयोगिकेवलीमें उदय-व्युच्छिन्त ३०।

<sup>1.</sup> सं० पंचसं० ३, ५० उत्तरार्घ । 2. ३, ५१ । 3. ३, ५२-५४ पूर्वार्घ ।

१. कर्मस्त० गा० ३३ । गो० क० २७० । २. कर्मस्त० गा० ३४ । ३. कर्मस्त० गा० ३५ । ४. कर्मस्त० गा० ३६ ।

[मूलगा०३१] 'अण्णयरवेयणीयं मणुयाऊ मणुयगई य बोहन्वा।
पंचिदियजाई वि य तस सुभगादेन्ज पन्जत्तं े।।४२॥
वायरजसिकती वि य तिर्थयरं उच्चगोइयं चेव।
[मूलगा०३२] एए + वारह पयडी अजोइम्हि × उदयवोच्छिणां ।।४३॥

1921

भयोगगुणस्थाने अन्यतरदेकं वेदनीयं १ मनुष्यायुः १ मनुष्यातिः १ पञ्चेन्द्रियजातिनाम १ त्रस-सुभगादेय-पर्याप्तानि ४ वादरः १ यशःकीत्तिः १ तीर्थंकरत्वं १ उच्चैगीत्रं १ चेति एता द्वादश प्रकृतयः भयोगिकेविलगुणस्थानचरमसमये व्युच्छित्तयो भवन्तीति ज्ञातव्याः । नानाजीवापेत्रयेव उक्ताः । सयोगा-योगयोस्त्वेकं जीवं प्रति साते भसाते वा व्युच्छिन्ने त्रिंशद् द्वादश ३०।१२ । नानाजीवान् प्रति उभयःहेदा-भावादेकत्रिंशत् ३१ त्रयोदश १३ ज्ञातव्याः ॥४२-४३॥

इति गुणस्थानेषु उत्तरप्रकृतीनासुद्यभेदः समाप्तः।

कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, सुभग, आदेय, पर्याप्त, बादर, यशःकीर्ति, तीर्थंकर और उचगोत्र; ये बारह प्रकृतियाँ अयोगि-जिनके चरम समयमें उदयसे व्युच्छित्र होती हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥४२-४३॥

अयोगि-जिनके उदय-व्युच्छिन्न १२।

इस प्रकार उदयसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंका वर्णन समाप्त हुआ।

[मूलगा०३३] <sup>2</sup>उदयस्युदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जइ विसेसो । मोत्तूण तिण्णि ठाणं पमत्त जोई अजोई य<sup>3</sup> ॥४४॥

अथोदीरणाभेदं गाथाचतुष्केणाह—[ 'उदयस्सुदीरणस्स य' इत्यादि । ] उदयस्योदीरणायाश्च स्वामित्वाद् विशेषो न विद्यते, प्रमत्त-योग्यऽयोगित्रयं स्थानं मुक्ता अन्यत्र विशेषो नेत्यर्थः ॥४४॥

स्वामित्वकी अपेत्ता उदय और उदीरणामें प्रमत्तविरत, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली; इन तीन गुणस्थानोंको छोड़कर कोई विशेष (अन्तर) नहीं है ॥४४॥

[मूलगा०३४] <sup>3</sup>तीसं वारस उदयं केवलिणं मेलणं च काऊण । सायासायं च तहा मणुआउगमवणियं किचाँ ॥४५॥

[मूलगा०३५] सेसं उगुदालीसं जोगीसु उदीरणा य वोहन्वा ! अवणिय तिण्णि य पयडी पमत्तउदयम्हि पक्खिताँ ॥४६॥

तत्र को विशेषः इति चेदाह—सयोगाऽयोगयोः उदयन्युच्छित्ती त्रिंशद्-द्वादश एकीकृत्य ४२ तत्र साताऽसातमनुष्यायूष्यपनेतन्यानि ३६ । शेपैकोनचत्वारिंशत्प्रकृत्युदीरणाः ३६ सयोगकेविलगुणस्थाने भव-न्तीति वोधन्याः । तदपनीतसाताऽसातामनुष्यायुःप्रकृतित्रचं प्रमत्तसंयते उदयप्रकृतिपञ्चके प्रक्षेपणीयम् । ततः कारणात् प्रसत्ते अष्टौ म न्युच्छिद्यन्ते, नाप्रमत्तादिषु तत्त्रयोदीरणाऽस्ति; अप्रमत्तादित्वात् संक्षिष्टेभ्योऽ-न्यत्र तदसम्भवात् ।१४५-४६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ५४ उत्त०-५५ । 2. ३,६० । 3. ३, ५८-५६ ।

१. कर्मस्तर गार ३७। २. कर्मस्तर गार ३८। ३. कर्मस्तर गार ३६। गोर कर २७८। ४. कर्मस्तर गार ४०। गोर कर २७६। ५. कर्मस्तर गार ४१।

<sup>+</sup> द एदे। × व अजोइहि; द अजोगिम्हि।

## [मूलगा०३६] तह चेव अड पयडी पमत्तविरदे उदीरणा होंति । 'णित्थ ति अजोयजिणे उदीरणा इत्ति णायन्वा ॥४७॥

तथा चैव प्रमत्तविरते पष्टे गुणस्थाने स्त्यानित्रकं ३ आहारकद्विकं २ साताऽसाताद्विकं २ सनुष्यायुद्धेति १ अष्टी प्रकृतयः प्रमत्तसंयतान्तानामुदीरणा भवन्ति; अयोगिजिने उदयप्रकृतीनामुदीरणा नास्तीति ज्ञात-व्यम् । उदीरणा नाम अपकृपाचनं दीर्घकाले उदेष्यतोऽप्रनिपेकान् अपकृष्याऽल्पस्थितिकाऽधस्तनिपेकेषु उदयावल्यां दत्वा उदयमुखेनाऽनुसूय कर्मरूपं त्याजियत्वा पुद्गलान्तररूपेण परिणमयतीत्यर्थः ॥४७॥

सयोगिकेवलीके उद्यमें आनेवाली तीस और अयोगिकेवलीके उद्यमें आनेवाली वारह; इन दोनोंको मिला करके, तथा सातावेदनीय, असातावेदनीय और मनुष्यायु, इन तीनको घटा करके तो उनतालीस प्रकृतियाँ शेप रहती हैं, उनकी उदीरणा सयोगिकेवलीके जानना चाहिए। तो सातावेदनीय आदि तीन प्रकृतियाँ घटाई हैं, उन्हें प्रमत्तविरतके उद्यमें आनेवाली पाँच प्रकृतियाँ प्रक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार प्रमत्तविरतमें आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है। अयोगिजिनके किसी भी प्रकृतिकी उदीरणा नहीं होती है, ऐसा नियम जानना चाहिए।।४५-४७।।

### [मूलगा०३७] <sup>2</sup>पण णव इगि सत्तरसं अद्वद्व य चउरछक छच्चेव । इगि दुयक सोलगुदालं उदीरणा होंति जोअंता ÷ ॥४८॥

टदीरणाच्युच्छित्तिमाह—['पण णव इगि सत्तरसं' इत्यादि ।] सयोगपर्यन्तत्रयोदशगुणस्थानेषु ययाक्रममुदीरणाच्युच्छितिः पञ्च ५ नवे ६ क १ सप्तदशा १७ ऽष्टा ८ ऽष्ट ८ चतुः ४ पट्क ६ पट्के ६ क १ हिक २ पोठशै १६ कोनचरवारिशत् ३६ प्रकृतयः स्युः ॥४८॥

मिथ्यात्वराणस्थानसे छेकर सयोगिकेवली पर्यन्त क्रमसे पाँच, नो, एक, सत्तरह, आठ, आठ, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह और उनतालीस प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है ॥४८॥

| <b>ે</b> ફ                | तस्मत्त-र          |                                       | स्छ्त-(<br>विणा रि   |              | 33                    | ५<br>७ णिस्याए<br>१ | 9 9 9<br>9 9 9<br>8 9 |                       |                     |                     |           |            |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| तिरिय-मणुय-देः<br>मिस्सेण | वाणुपुट्ट<br>सह भि | ती विण<br>स्से                        | १<br>१००<br>२२<br>१४ | 2            |                       | ी-सम्म<br>संजदे     | त्तेण                 | 88<br>उट<br>उ०8<br>इं | हें<br>इ.स.<br>इ.स. |                     |           |            |
| अप्पमतादिसु               | 8<br>98<br>38      | & & & & & & & & & & & & & & & & & & & | હ<br>સ્              | યુ ક<br>લુપ્ | ર<br><b>ય</b> ફ<br>ફફ | २<br>५४<br>६८       | कर<br>कर              | तित्थयरेण<br>——)-     | सह ः                | ६६<br>६६<br>- अजोगे | 0         |            |
|                           |                    |                                       |                      |              |                       |                     | 88                    | ह<br>इ.द              | सजोगे               |                     | 73 SISTER | १२२<br>१४म |

तस्यां सत्यां सम्यन्त्व-सम्यग्मिध्यात्व-तीर्थंकराऽऽहारकद्विकैविंना मिच्छे ( मिध्यात्वे ), नरकगत्यानु-पूर्व्यं विना सासादने, तिर्यंग्मनुष्यदेवगत्यानुपूर्व्यं विंना मिश्रेण सह मिश्रे, नरकितर्यंग्मनुष्यदेवगत्यानुपूर्व्यं-सम्यन्त्वेः सह असंयते, देशसंयमे, आहारकद्वयेन सह प्रमत्ते, अप्रमत्तादिषु [ उक्तप्रकारेण उदीरणाप्रकृतयो ज्ञेयाः ] ।

इति गुणस्थानेषु उदीरणाप्रकृतयः कथिताः ।

<sup>1.</sup> सं॰ पंचसं॰ ३, ५७ । 2. ३, ५६ । 3. ३, 'एताः सम्यक्त्व' इत्यादि गद्यमागः (पृ॰ ६१)।

१. कर्मस्त० गा० ४२। २. कर्मस्त० गा० ४३। गो० क० २८१।

<sup>#</sup> द दुग । ÷ द् जोगंता।

उदीरणा योग्य एक सौ बाईस प्रकृतियों में से सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्निध्यात्व, तीर्थंकर और आहारकद्विकके विना मिथ्यात्वगुणस्थानमें एक सौ सत्तरह प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है। यहाँ पर उदीरणाके अयोग्य पाँच, और सर्व अनुदीर्ण प्रकृतियाँ इकतीस हैं। मिथ्यात्व आदि पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा-व्युच्छित्ति होती है। सासादनमें नरकानुपूर्वीके विना उदीरणा-योग्य प्रकृतियाँ एक सी ग्यारह हैं, उदीरणाके अयोग्य ग्यारह और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ सैंतीस हैं। यहाँ पर अनन्तानुबन्धी-चतुष्क आदि नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा-व्युच्छित्ति होती है। मिश्रमें तिर्थेख्न, मनुष्य और देव-आनुपूर्वीके विना, तथा सम्यग्मिध्यात्वके साथ उदीरणाके योग्य प्रकृतियाँ सौ हैं। **उदीरणाके अयोग्य वाईस और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ अड़ताळीस हैं। यहाँ पर एक सम्यग्मि**थ्यात्वकी उदीरणा-च्युच्छित्ति होती है। अविरतमें उदीरणाके योग्य एक सौ चार हैं, क्योंकि यहाँ सभी आनुपूर्वियोंकी और सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणा होने छगती है। उदीरणाके अयोग्य अहारह और अनुदीणे प्रकृतियाँ चवालीस हैं। यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क आदि सत्तरह प्रकृतियोंकी उदीरणा-च्युच्छिति होती है। देशविरतमें सत्तासी प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है, उदीरणाके अयोग्य पैतीस है, अनुदीर्ण प्रकृतियाँ इकसठ हैं और प्रत्याख्यानावरण-चतुष्क आदि आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा-च्युच्छित्ति होती है। प्रमत्तविरतमें आहारकद्विकके साथ उदीरणा-योग्य प्रकृतियाँ इक्यासी हैं, उदीरणाके अयोग्य इकतालीस हैं अनुदीर्ण प्रकृतियाँ सङ्सठ हैं। सातावेद-नीय, असातावेदनीय और मनुष्यायुकी उदीरणा छठे गुणस्थान तक ही होती है आगे नहीं होती, ऐसा वतला आये हैं, अतएव इस गुणस्थानमें स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, आहारक-शरीर, आहारक-अंगोपांग, सातावेदनीय, असातावेदनीय और मनुष्यायु; इन आठ प्रकृतियोंकी खदीरणा-च्युच्छित्ति होती है। अप्रमत्तविरतमें खदीरणाके योग्य तिहत्तर, खदीरणाके अयोग्य उनंचास और अनुद्गेणे प्रकृतियाँ पिचहत्तर हैं। यहाँ पर सम्यक्तवप्रकृति आदि चार प्रकृतियाँ उदीरणासे व्युच्छित्र होती हैं। अपूर्वकरणमें उदीरणाके योग्य उनहत्तर, उदीरणाके अयोग्य तिरेपन, आर अनुदीर्ण प्रकृतियाँ उन्यासी हैं। यहाँ पर हास्यादि छह नोकपायोंकी उदीरणा-व्युच्छिति होती है। अनिवृत्तिकरणमें उदीरणाके योग्य तिरेसठ, उदीरणाके अयोग्य उनसठ और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ पचासी है। यहाँ पर तीनों वेद और संज्वलन क्रोध, मान, मायाकषाय, इन छह प्रकृतियोंकी खदीरणा-व्युच्छिति होती है। सूद्रमसाम्परायमें खदीरणाके योग्य सत्तावन, उदीरणाके अयोग्य पैंसठ और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ इक्यानवे हैं। यहाँ पर एकमात्र संव्वलनलोभकी **उदीरणा-**च्युच्छिति होती है। उपशान्तकपायमें उदीरणा-योग्य छुप्पन, उदीरणाके अयोग्य छ्यासठ और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ बानवे हैं। यहाँ पर वज्रनाराचादि दो संहननोंकी उदीरणा-व्युच्छिति होती है। चीणकपायके उपान्त्य समय तक चौवन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है, अतः वहाँ पर उदीरणाके अयोग्य अङ्सठ और अनुदोर्ण प्रकृतियाँ चौरानवे जानना चाहिए। यहाँ पर निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंकी उदीरणान्युच्छित्ति होती है। इसी गुणस्थानके अन्तिम समयमें उदीरणाके योग्य बावन, उदीरणाके अयोग्य सत्तर और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ छ्यानवे हैं। अन्तिम समयमें ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी चार और अन्तरायकी पाँच; इन चौदह प्रकृतियोंकी उदीरणा-व्युच्छित्ति होती है। सयोगिकेवली गुणस्थानमें तीर्थङ्कर-प्रकृतिको मिलानेसे उदीरणाके योग्य उनतालीस, उदीरणाके अयोग्य तेरासी और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ एक सो नौ हैं। यतः अयोगिकेवली गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिकी उदीरणा नहीं होती, अतः वहाँ पर उद्यसे व्युच्छिन्न होनेवाली बारह प्रकृतियोंमेंसे नौकी उदीरणा सयोगिकेवली गुणस्थानमें ही होती है। शेप तीन ( साता-असाता वेदनीय और मनुष्यायु ) की उदीरणा छठे गुणस्थानमें होती है, यह पहले बतला आये हैं। इस प्रकार तेरहवें गुणस्थानमें उनतालीस प्रकृतियोंकी उदीरणा-व्युच्छित्ति होती है। अयोगिकेवळीके उदीरणा और उदीरणा-व्युच्छित्तिके

योग्य कोई भी प्रकृति शेष नहीं रही है। अतएव उदीरणांके अयोग्य एक सौ वाईस और अनुदीर्ण प्रकृतियाँ एक सौ अड्ताछीस जानना चाहिए। (देखो संदृष्टि-संख्या १२)

इस प्रकार उद्गेरणासे व्युच्छित्र होनेवाळी प्रकृतियोंका वर्णन समाप्त हुआ।

गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंके चयका क्रम-

[मूलगा०३=] 'अण मिन्छ मिस्स सम्मं अविरयसम्माइ-अप्पमत्तंता। सुर-णिरय-तिरिय-आऊ णिययभवे चेय खीयंति ॥४६॥

[मूलगा०३६] <sup>2</sup>सोलह अहेकेके छकेके चेय खीणमणियही। एयं सुहुमसराए खीणकसाए य सोलसयं ।।५०॥

[यूलगा०४०] वावत्तरी दुचरिमे तेरह चरिमे अजोइणो खीणा। अडयालं पयंडिसयं खविय जिणं णिव्युयं वंदे ॥५१॥

भथ गुणस्थानेषु प्रकृतिसत्त्वं गाथापञ्चद्रशकेनाऽऽह—चपकश्रेण्यऽपेच्येदं गाथासूत्रं कथ्यते—[ 'अण मिच्छ मिस्स सम्मं' इत्यादि । ] अविरतसम्यक्त्वाद्यऽप्रमत्तान्ताः अविरतसम्यग्दृष्ट्यो चा देशसंयता वा प्रमत्तसंयता वा अनन्तानुबन्धि-क्रोध-मान-साथा-छोमकपायान् ४ मिध्यात्वं १ मिश्रं सम्यग्मिष्यात्वं १ सम्यक्षकृतिं च चयं कुर्वन्ति चायिकसम्यग्दृष्ट्यो भवन्ति । पश्चात् वैमानिकदेवाः सञ्चाताः । वद्धायुष्कात् धर्मायां नारकाः सञ्चाताः, पश्चात् भोगभूमिजास्तिर्यञ्चो वा जाताः । तत्र सुर-नरक-तिर्यगायूपि निज-निजभवे सुर-नरक-तिर्यग्भवे चयन्ति चपथन्ति । अवद्भतत्त्रयायुष्को जीवो मनुष्यायुष्कं भुज्यमानः सन् चपकश्रेणिषु चटित ॥४६॥

अनिवृत्तिकरणादिषु च्ययोग्यप्रकृतीनां क्रममाह—['सोलह अद्देक्षेक्षे' इत्यादि । ] सप्तप्रकृतीनां असंयतादिचतुर्गुणस्थानेषु किस्मिश्चिदेकिस्मन् चिपतत्वात् नरक-तिर्यग्-देवायुपां चाऽबद्धायुष्कत्वेनाऽसत्त्वात् तत्तक्रवे तत्तदायुः चिपत्वाच वा अनिवृत्तिकरणगुणस्थाने पोडशा १६ द्या म वेक १ मेकं १ पट्क ६ मेक १ मेक १ मेकं १ सत्वप्रकृतिन्युन्छितिः। अनिवृत्तिकरण-गुणस्थान-संयमधरः चपकः अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमे भागे पोडश प्रकृतीः चपयित्, द्विताये अष्टौ म, तृताये एकाम् १, चतुर्थे एकाम्, पञ्चमे पट् ६, पष्टे एकाम् १, सप्तमे एकाम् १, अष्टमे एकाम् १, नवमे भागे एकाम् १ च चपयतित्यर्थः। ततः उपि सूचम-साम्पराये एकां प्रकृतिं चपयित १। च्याणकपाये पोडश प्रकृतीः चपयित। तत्र सत्त्वम् १६। अयोगे द्विचरमसमये द्वासप्ततिप्रकृतीः चपयित, तत्र तासां न्युच्छेदः ७२। चरमसमये त्रयोदश प्रकृतीः चपयित, तत्र तासां न्युच्छेदः १३। अयोगिनः चीणाः अष्टचत्वास्थिदुत्तरप्रकृतिशतं १४म चयं नीता वा ताः, अयोगिनो जिनान् चपयित्वा निर्वृतिं निर्वाणं प्राप्तान् अहं वन्दे नमस्करोमि ॥५००५१॥

अनन्तानुवन्धी-चतुष्क, भिथ्यात्व, भिश्र और सम्यक्त्वप्रकृति, ये सात प्रकृतियाँ अविरत-सम्यक्त्वसे छेकर अप्रमत्तपर्यन्त चयको प्राप्त होती हैं। तथा देवायु, नरकायु और तिर्यगायु अपने-अपने भवमें ही चयको प्राप्त होती हैं। अनिवृत्तिकरणके नौ भागोंमें क्रमसे सोछह, आठ, एक, एक, छह, और एक, एक, एक प्रकृति चयको प्राप्त होती है। सूद्मसाम्परायमें एक

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ३, ६२ | 2. ३, ६३-६५ |

१. कर्मस्त० गा० ६। २. कर्मस्त० गा० ७। ३. कर्मस्त० गा० द।

प्रकृति और चीणकषायमें सोछह प्रकृतियाँ क्षय होती हैं। अयोगिकेवछीके द्विचरम समयमें वहत्तर और चरम समयमें तेरह प्रकृतियाँ चीण होती हैं। इस प्रकार एक सी अड़ताछीस प्रकृतियोंका चय करके निर्वाणको प्राप्त हुए जिन भगवान्की मैं वन्दना करता हूँ ॥४६-४१॥

कुछ विशेष प्रकृतियोंका सत्त्व-असत्त्व-विषयक नियम-

#### ¹तित्थयराहारदुअं सासणसम्मम्मि णत्थि संतेण । मिस्सम्मि य तित्थयरं सत्तं खळु णत्थि णियमेण ॥५२॥

सत्त्वसम्भवाऽसम्भवनियममाह—['तित्थयराहारहुअं' इत्यादि । ] सासादनसम्यग्दष्टी तीर्थङ्कराऽऽ-हारकद्विकं सत्त्वेन नारित । यस्य तीर्थङ्करप्रकृतिसत्त्वं आहारकद्वयस्य सत्त्वं च भवति, स सासादने नाऽऽ गच्छतीत्यर्थः । मिथ्यादष्टी तीर्थकृत्वसत्त्वं आहारकसत्त्वं न, 'तित्थाहारं जुगवं' इति वचनात् । मिश्रे सम्यग्निथ्यात्वे गुणस्थाने तीर्थकृत्वसत्त्वं खळु नियमेन नास्ति ॥५२॥

तीर्थङ्कर और आहारकद्विक इन तीन प्रकृतियोंका सत्त्व निश्चयसे सासादन-सम्यक्तव-गुणस्थानमें नहीं होता है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका सत्त्व नियमसे मिश्रगुणस्थानमें नहीं होता है।।५२॥

|                     | <sup>2</sup> सुर-णिरय-तिरियाऊहिं<br>विणा मिच्छे |                       |                  |                 | तिस्थयर<br>स     | ाहारदुगूणा १४२ आ।<br>ासणे ६  |                |                        | ह्युगेण स      | გ<br>188<br>0         |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| तित्थयरेण<br>असंज्ञ |                                                 | છ<br>૧ <i>૧૫</i><br>૨ | देसे             | ક<br>કુ છુષ્ટ્ર | पमचे             | ई<br>इप्रप                   | अप्प           | मत्ते                  | ई<br>१८५<br>७  | भपुन्वे               | 0<br>92 <u>=</u><br>40 |
| भणियष्टि            | गवसाय                                           | ख                     | 30<br>3511<br>36 | म<br>१२२<br>२६  | \$8<br>338<br>3  | 9<br>9 9 <del>3</del><br>2 4 | ध्<br>११२<br>इ | 9<br>90<br>8<br>8<br>7 | 83<br>304<br>3 | <b>1</b><br>108<br>88 | 80 g<br>90 g           |
| सुहुमे              | 86<br>305<br>3                                  | उवसंते                | 80<br>303<br>0   | खीण्<br>स       | दुचरिमे<br>मए    | 80<br>303<br>5               | खीणचि          | रेमसमप्                | 38             | सजोगे                 | ०<br>इ.५               |
|                     |                                                 | अर्ज                  | ोगे दुचि         | यसमप्           | ७२<br>इ.५<br>इ.३ | चरिमर                        | त्रमण्         | 934<br>93<br>93        |                |                       |                        |

सुर-नरक-तिर्यगायुध्यिकसस्वैविना मिन्छे ( मिथ्यात्वे ), तीर्थंकराऽऽहारकद्विकोनाः सासादने, आहा-रकद्विकेन सह मिश्रे, तीर्थंकृत्वसत्त्वेन सह असंयते, अथ सप्तप्रकृतीनां असंयतादिचतुर्गुणस्थानेषु एकत्र चपित्वात् नरक-तिर्यग्देवायुपां चाबद्धत्वेन वा तद्भवे चिपतत्त्वात् असत्त्वमायुश्चिकं एवं दशप्रकृत्यभावात् [ उक्तप्रकारेण सत्त्वप्रकृतयो ज्ञेयाः ]।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ६१ । 2. ३, 'एताः श्वभ्र' इत्यादि गद्यभागः ( पृ० ६३ ) ।

मिथ्यात्वगुणस्थानमं देवायु, नरकायु और तिर्यगायुके विना एक सौ पैतालीस प्रकृतियोंका सत्त्व और तीनका असत्त्व गहता है। सत्त्व-च्युच्छिति किसी भी प्रकृतिकी नहीं होती। सासादन गुणस्थानमें तीर्थङ्कर और आहारक-द्विकके विना एक सौ व्यालीस प्रकृतियोंका सत्त्व और छह्का असत्त्व रहता है। मिश्रगुणस्थानमें आहारक-द्विककी भी सत्ता पाई जाती है, अतः एक सौ चवाछीसका सत्त्व और चार प्रकृतियोंका असत्त्व रहता है। अविरतसम्यक्तवमें तीर्थंकर प्रकृतिकी भी सत्ता पाई जाती है, अतः एक सौ पैंतालीस प्रकृतियोंका सत्त्व और तीन प्रकृतियों-का असत्तव रहना है, इस गुणस्थानमें चायिकसम्यग्दृष्टिजीवकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धी-चतुष्क और दर्शनमोह-त्रिक इन सात श्कृतियोंका अभाव पाया जाता है इसिछए सात प्रकृतियोंकी सत्त्व-च्युच्छत्ति होतो है। अविरतके समान देशविरत, प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरतमें भी एक साँ पैतालीस प्रकृतियोंका सत्त्व, तीनका असत्त्व और सातकी सत्त्व-च्युच्छिति जानना चाहिए। अपूर्वकरणमें एक सौ अड़तीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है, क्योंकि चायिकसम्यक्त्व होते समय अनन्तानुवन्धी-चतुष्क और दर्शनमोह-त्रिकका तो क्षय पहले ही कर दिया था। तथा नरकायु, तिर्यगायु और देवायु, इन तीनको भी सत्ता यहाँ नहीं पाई जाती है, अतः दश प्रकृतियों-का असत्त्र रहता है। अनिवृत्तिकरणके नौ भागोंमें क्रमसे सोलह, आठ, एक, एक, छह, एक, एक, एक और एक प्रकृतिकी सत्त्वच्युच्छित्ति होती है, अतः उन भागोंमेंसे पहले भागमें एक सौ अड़तीस प्रकृतियोंका सत्त्व और दशका असत्त्व है। यहाँ स्त्यानगृद्धि आदि सोलहकी सत्त्व-व्यक्तिहाती है। दूसरे भागमें एक सौ वाईसका सत्त्व और छव्वीसका असत्त्व है, तथा आठ मध्यम कपायोंकी सत्त्व-ज्युच्छित्ति होती है। तीसरे भागमें एक सौ चौदहका सत्त्व और चौंतीसका सत्तव है। यहाँ पर एक नयुंसकवेदकी सत्तवव्युच्छिति होती है। चौथे भागमें एक सो तेरहका सत्तव और पैतीसका असत्तव है। एक स्त्रीवेदकी सत्तव-व्युच्छित्ति होती है। पाँचवें भागमें एक सो वारहका सत्तव और इत्तीसका असत्तव है। यहाँ पर हास्यादि छह नोकपायोंकी सत्त्वव्युच्छित्ति होती है। छठे भागमें एक सौ छहका सत्त्व और व्यालीसका असत्त्व है। एक पुरुपवेरकी सत्त्व-व्युच्छित्ति होती है। सातवें भागमें एक सौ पाँचका सत्त्व और तेतालीसका असत्त्व है तथा एक संज्वलनकोधको सत्त्व-ज्युच्छिति होती है। आठवें भागमें एक सौ चारका सत्त्व और चयालीसका असत्त्व है, तथा एक संव्वलन मानकी सत्त्व-व्युच्छित्ति होती है। नवें भागमें एक सौ तीनका सत्त्व और पैंताछीसका असत्त्व है, तथा एक संडवछन मायाकी सत्त्व-व्युन्त्रित्ति होती है। सूद्रमसाम्परायगुणस्थानमें एक सो दो प्रकृतियोंका सत्त्व और छ्रथा-लीसका असत्त्व है, तथा एक संव्वलन लोमको सत्त्व-व्युन्छित्ति होती है। उपशान्तमोहमें एक सौ एक प्रकृतियोंका सत्तव और सैतालीसका असत्तव है। यहाँ पर किसी भी प्रकृतिकी सत्तव-व्युच्छित्ति नहीं होती। जीणमोहके द्विचरम समयमें एक सौ एकका सत्त्व और सैंतालीसका असत्त्व रहता है। यहाँ पर निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंकी सत्त्व-व्युच्छित्ति होती है। क्षीणमोहके चरमसमयमें निन्यानवे प्रकृतियोंका सत्त्व और उनंचास प्रकृतियोंका असत्त्व रहता है। यहाँ पर ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी चार और अन्तरायकी पाँच; इन चौदह प्रकृतियोंकी सत्त्व-ज्युच्छित्ति होती है। सयोगिकेवळीके पचासीका सत्त्व और तिरेसठका असत्त्व रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकृतिकी सत्त्व-ब्युच्छित्ति नहीं होती। अयोगिकेवछीके द्विचरम समयमें पचासीका सत्तव और तिरेसठका असत्तव रहता है। यहाँ पर आगे कही जानेवाली देव-द्विक आदि वहत्तर प्रकृतियोंकी सत्त्व-च्युच्छित्ति होती है। अयोगिकेवलीके चरम समयमें तेरहका सत्तव और एक सो पैंतीसका असत्तव रहता है। इसी समय मनुष्य-द्विक आदि आगे कही जानेवाली तेरह प्रकृतियोंकी सत्त्व-न्युन्छित्ति होती है। इस प्रकार सर्व गुणस्थानोंमें कर्मीकी चत्तर प्रकृतियोंका सत्त्व-असत्त्वादि जानना चाहिए। (देखो, संदृष्टि-संख्या १३)

अनिवृत्तिकरणके नौ भागोंमें सत्त्वसे ब्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— [मूलगा०४१] 'थीणतियं चेव तहा णिरयदुअं चेव तह य तिरियदुयं। इगि-वियलिंदियजाई आयाउन्जोवथावरयं ॥५३॥

[मूलगा०४२] साहारण सुहुमं चिय सोलस पयडी य होंति णायन्वा।

198

विदियकसायचउकं तइयकसायं च अहे 🕫 ।।५४॥

151

[मूलगा०४३] <sup>2</sup>एय णउंसयवेयं इत्थीवेयं तहेव एयं च । छण्णोकसायछकं पुरिसं कोवं च माणो य<sup>3</sup> ॥५५॥

[मूलगा ८४४] मायं चिय अणियद्दीभायं गंतूण संतवोछिण्णा ।

#### 919161919199

अनिवृत्तिवृत्तिकरणगुणस्थानादिषु ताः पोढशादिप्रकृतयः का इति चेदाह—['थीणितयं चेव तहा' इत्यादि । ] अनिवृत्तिकरणस्य नवसु भागेषु सस्वन्युन्छेदस्य गाथासार्धत्रयेण सम्बन्धः । स्यानगृद्धित्रयं ३ नरकगित-तदानुप्र्व्यद्विकं २ एकेन्द्रिय-विकछेन्द्रिय-जातिचतुष्कं ४ आतपः १ उद्योतः १ स्थावरं १ साधारणं १ सूनमं १ चेति पोढश प्रकृतयः अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमे भागे चयं गताः, तत्र तासां च्युन्छेदः १६ ज्ञातन्यः । द्वितीयभागे अप्रत्याख्यानावरणिहतीयकपायचतुष्कं ४ प्रत्याख्यानावरण-तृतीयकपायचतुष्कं ४ प्रत्याख्यानावरण-तृतीयकपायचतुष्कं ४ चेति अष्टी कपायाः चयं गताः, तत्र तासां च्युन्छेदः म । तृतीयभागे एको नपुंसकवेदो चयं गतः १ । चतुर्थभागे एकस्य ख्रावेदस्य चयः १ । पञ्चमे भागे 'पण्णोकपायपर्कं' हास्यरत्यऽरित-शोक-भय-जुगुप्सानां पण्णां चयः ६ । पष्टे भागे पुंचेदः चयं गतः १ । सप्तमे भागे संज्वलनकोधः चयं गतः १ । अष्टमे भागे संज्वलनमानः चयं गतः १ । नवमे भागे संज्वलनमाया चयं गता १ । यत्र चयस्तत्र तद्-च्युन्छित्तः, अनिवृत्तिकरणस्य भागान् गत्वा सन्त्वन्युन्छित्तः ॥५३—५५॥

अितवृत्तिकरणके प्रथम भागमें स्त्यानित्रक, नरकिष्क, तिर्यद्विक, एकेन्द्रियजाति, तीन विकलेन्द्रियजातियाँ, आतप, उद्योत, स्थावर, साधारण और सूक्ष्म; ये सोलह प्रकृतियाँ सत्त्वसे व्युच्छित्र होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। अितवृत्तिकरणके द्वितीय भागमें द्वितीय अप्रत्याख्यानावरणकपायचतुष्क; ये आठ प्रकृतियाँ सत्त्वसे व्युच्छित्न होती हैं। तृतीय भागमें एक नपुंसकवेद, चतुर्थभागमें एक स्त्रीवेद, पंचम भागमें छह नोकपाय, छठे भागमें पुरुपवेद, सातवें भागमें संज्वलन कोध, आठवें भागमें संज्वलन मान और अितवृत्तिकरणके नवें भागमें जाकर संज्वलन माया सत्त्वसे व्युच्छित्न होती है।।५३-४४॥

अनिवृत्तिकरणके नवों भागोंमें क्रमशः सत्त्व-व्युत्त्छित्र प्रकृतियोंकी अंक-संदृष्टि—

<sup>1.</sup> संविष्यञ्चसंव ३, ६८-६६। 2. ३, ७०।

१. कर्मस्त० गा० ४३। २. कर्मस्त० गा० ४४। ३. कर्मस्त० गा० ४५।

æ द् -'व'।

### स्तमसाम्परायगुणस्थानमं सत्त्वसे न्युन्छिन्न होनेवाली प्रकृति— ¹लोमं च य संजलणं सुहुमकसायम्हि चोच्छिण्णां ॥५६॥

191

तद्राधार्धमाह—['लोभं च य संजलणं' इत्यादि । ] सूचमसाम्पराये स्चमसंब्वलनलोभः व्युच्छितः चयं गतः ॥५६॥

सूत्त्मकपायमें एक संज्वलनलोभप्रकृति सत्त्वसे व्युन्छिन्न होती है ॥५६॥ सूत्त्मसाम्परायमें सत्त्व-व्युन्छिन्न १

न्नीणकपायगुणस्थानमें सत्त्वसे न्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ— [मृलगा०४५] <sup>2</sup>खीणकसायदुचरिमे णिहा पयला य हणइ छदुमत्थो । णाणंतरायदसयं दंसण चत्तारि चरिमम्हि ॥५७॥

#### 181181

र्जाणकपायस्य द्विचरमे उपान्त्यसमये निद्रा-प्रचलाद्वयं छद्मस्यज्ञीणकपायो सुनिर्हन्ति, ज्ञयं नय-तीत्यर्थः। चरमसमये ज्ञानावरणपञ्चकं ५ दानाद्यन्तरायपञ्चकं ५ चछुर्दर्शनावरणादीनि चत्वारि ४, एवं चतुर्दश प्रकृतयः १४ ज्ञयं गतास्तत्र न्युक्क्देदः ॥५७॥

चीणकपायके द्विचरम समयमें छद्मस्य वीतरागसंयत निद्रा और प्रचला; इन दो प्रकृतियों-का क्षय करता है। तथा चरम समयमें ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच और दर्शनावरण-की चज्जदर्शनावरणादि चार; इन चौदह प्रकृतियोंका धात करता है।।४७॥

चीणकपायके उपान्त्य समयमें सत्त्व-च्युच्छित्र प्रकृतियाँ २, अन्त्य समयमें १४

अयोगिकेवलीके द्विचरम समयमें सत्त्वसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ—

[सूलगा०४६] <sup>3</sup>देवदुअ× पणसरीरं पंच सरीरस्स वंधणं चेव । पंचेव य संघायं संठाणं तह य छक्कं च<sup>3</sup> ॥५८॥

[यूलगा०४७] तिण्णि य अंगोवंगं संघयणं तह य होइ छक्कं च। पंचेव य वण्ण-रसं दो गंधं अड फासं चें ॥४९॥

[य्लगा०४८] अगुरुयलहुयचउचं विहायगइ-हुग थिराथिरं चेव । सुह-सुस्सरजुवला वि य पत्तेयं दुव्भगं अजसं ॥६०॥

[म्लगा०४६] आणादेन्जं णिमिणं च य अपन्जत्तं तह य णीचगांदं च । अण्णयरवेयणीयं अजोगिदुचरिमम्हि वोच्छिण्णा ॥६१॥

1७२।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ३, ७१ प्रथमचरणम् । 2. ३, ७१ चरणत्रयम् । 3. ३, ७२-७५ ।

१. कमस्ति गा० ४६। २. कमस्ति गा० ४७। ३. कमस्ति गा० ४६। ४. कमस्ति गा० ४०। ६. कमस्ति गा० ५१। ४. कमस्ति गा० ५१। ×द—द्वर्ग।

सयोगे चयः सत्त्वन्युच्छेदश्च नास्ति । भयोगस्य द्विचरमसमये द्वासप्ततिचयः न्युच्छेदः गाथाचतुष्केण कथ्यते--[ 'देवद्व पणसरीरं' इत्यादि । ] देवगति-देवगत्याऽऽनुपूर्व्यद्विकं २ औदारिकादिशरीरपञ्चकं ५ भौदारिकादिशरीरसंघातपञ्चकं ५ समचतुरस्नादिसंस्थानपट्कं ६ भौदारिक-वैक्रियिकाऽऽहारकशरीराङ्गोपाङ्ग-त्रिकं ३ वज्रऋषभनाराचादिसंहननपर्कं ६ श्वेत-पीतादिवर्णपञ्चकं ५ कटु-तिकादिरसपञ्चकं ५ सुगन्ध-द्रर्गन्धों द्वौ २ कर्कश-कोमलादिरपर्शाष्टकं अगुरूलघूपघातपरघातोच्छ्रासचतुष्कं ४ प्रशस्ताऽप्रशस्तविहायो-गतिद्विकं २ स्थिराऽस्थिरे द्वे २ शुभाशुभी द्वी २ सुस्वर-दुःस्वरी द्वी २ प्रत्येकशरीरं १ दुर्भगः १ अयशः-कीर्तिः १ अनादेयं १ निर्माणं १ अपर्याप्तं १ नीचैगीत्रं १ अन्यतरद् वेदनीयं सातमसातं वा एकं १ चेत्येवं द्वासप्ततिप्रकृतीः अयोगिद्विचरमसमये अयोगिकेवली चपयति चयं नयति, तत्र तासां सत्त्वव्युच्छेदः ॥५८-६१॥

देवद्विक, पाँचों शरीर, पाँचों शरीरोंके पाँच बन्धन, पाँच संघात, तथा छह संस्थान, तीन अंगोपांग, तथा छह संहनन, पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध, आठ स्पर्श, अगुरूछघुचतुष्क, विहायोगतिद्विक, स्थिर-अस्थिर शुभ-युगल, सुस्वर-युगल, प्रत्येकशरीर, दुर्भग, अयशःकीर्त्ति, अनादेय, निर्माण, अपर्याप्त, तथा नीचगोत्र और कोई एक वेदनीय; ये बहुत्तर प्रकृतियाँ अयोगि-केवलीके द्विचरम समयमें सत्त्वसे व्युन्छित्र होती हैं।।५८-६१।।

अयोगीके द्विचरम समयमें सत्त्व-**ज्यु**न्छिन्न ७२।

अयोगिकेवलीके चरम समयमें सत्त्वसे व्युच्छिन्त होनेवाली प्रकृतियाँ—

[मूलगा०५०] ¹अण्णयरवेयणीयं मणुयाऊ मणुअदुअं च बोहन्वा ।

पचिंदियजाई वि य तस सुभगादेज्ज पज्जत्रं ।।६२॥

[मूलगा०५१] वायर जसिकत्ती वि य तित्थयरं उच्चगोययं चेव। एए तेरस पयडी अजोइचरिमम्हि संतवोच्छिणा । १३॥

भयोगिचरमसमये त्रयोदराप्रकृतिसन्वन्युच्छेदं गाथाद्वयेनाह—[ 'भण्णयरवेयणीयं' इत्यादि । ] अयोगिचरमसमये अन्यतरद्वेदनीयं सातमसातं वा एकं १ मनुष्यायुः १ मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुपूर्व्यद्वयं २ पञ्चेन्द्रियजातिः १ त्रस-सुभगादेय-पर्याप्तानि चत्वारि ४ बादरत्वं १ यशःकीतिः १ तीर्थकरत्वं १ उच्चेगोत्रं १ चेत्येताः त्रयोदश प्रकृतीः अयोगिचरमसमयस्थः केवलो चपयति, तत्र तत्सःवन्युच्छेदः १३ ॥६२–६३॥

कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यद्विक, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, सुभग, आदेय, पर्याप्त, वादर, यश:कीर्त्ति, तीर्थङ्कर और उचगोत्र; ये तेरह प्रकृतियाँ अयोगीके चरम समयमें सत्त्वसे व्यक्तिस्त होती हैं ॥६२-६३॥

अयोगीके चरम समयमें सत्त्व-न्युन्छिन्न १३।

अन्तिम मंगल-कामना-

[मूलगा०५२] सो मे तिहुअणमहिओ सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिचो। दिसउ वरणाण-दंसण-चरित्तसुद्धिं समाहिं चै ॥६४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ७६-७७।

१. कर्मस्त० गा० ५२। २. कर्मस्त० गा० ५३। ३. कर्मस्त० गा० ५४।

१ गो० क० ३५७ । परं तत्रोत्तराधें 'दिसदु वरणाणलाहं बुह्जणपरिपत्थणं परमसुद्धं इति पाठः ।

कितः स्वात्मलानं याचते—['सो मे तिहुअणमहिओ' इत्यादि । ] स सिद्धः स्वात्मोपलिध्धं प्राप्तः से महां वर-विशिष्ट-केवलज्ञान-दर्शन-यधाल्यातचारित्र-शुद्धि समाधि च रत्नत्रयलामं धर्मध्यान-शुक्लध्यानं वा दिशह प्रयच्छतु ददानु । स सिद्धः कथम्भूतः ? त्रिभुवनेन जनेन महितः पूजितः । पुनः कथम्भूतः ? वृद्धः केवलज्ञान-दर्शनमयः, निरक्षनः—द्रव्य-भाव-नोकर्ममलेभ्यो निःक्रान्तः, नित्यः—स्वस्वरूपादस्युतः । पुनःमृतः सिद्धः मह्यं वरज्ञानदिकं दिशतु ॥६४॥

सर्व कर्म-प्रकृतियोंसे रहित, ऐसे वे शुद्ध, वुद्ध, निरंजन और नित्य सिद्ध भगवान सुके उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन, चारित्रको शुद्धि और समाधिको देवें ॥६४॥

सूरीश्वरश्रेणिशिरोऽवतंसो लोकत्रयी-निर्मित-सत्प्रशंसः । श्रीमदुगुरुर्ज्ञानिवभूषणेन्द्रो जीयात्प्रभाचन्द्रमुनीन्द्रचन्द्रः ॥

इस प्रकार सत्त्वसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंका वर्णन समाप्त हुआ।

## कर्मस्तव-चूलिका

वन्य, उदय और-सत्त-न्युिन्छित्तिके स्पष्टीकरणार्थं नौ प्रशन—

¹छिज़इ + पहमं वंधो किं उदओ किं च दो वि जुगवं किं।
किं सोद्एण वंधो किं वा अण्णोद्एण उभएणं ॥६५॥

संतर† णिरंतरो वा किं वा वंधो हवेन्ज उभयं वा।

एवं णविवहपण्हं × कमसो वोच्छामि एयं तु ॥६६॥

लचमीदीरेन्दुचिङ्ग्पान् पाठकान् परमेष्टिनः । प्रणाय च्लिकां वच्ये नवधा-प्रश्नप्विकाम् ॥

अय तबसंद्वन्थस्य नवधायरनोत्तरस्वरूपं गाथात्रयोद्शकेनाऽऽह । के नव प्रश्ना इति चेदाऽऽह— ['क्ष्मिं पढमं बंधो' इत्यादि । ] श्रीगुरूणामग्रे शिष्यः नविधं प्रश्नं करोति—हे भगवन् , प्रथमं पूर्वं दन्धः दिधते विनश्यति च्युच्छेदं प्राप्यते, किमिति प्रश्ने १ १ उदयः विपाकः पूर्वं किं च दिधते च्युच्छेदः क्रियते २ ? द्वाविप वन्थोदयौ युगपत् समं किं वा दिधते ३ ? हे गुरोः, स्वोदयेन स्वकीयश्रकृत्युद्येन वन्धः स्वश्रीयश्रकृतिवन्धः किं वा भवति ४ ? अन्योदयेन किं वन्धो भवति ५ ? किं उभयेन स्वपरोदयेन बन्धो भवति ६ ? हे भगवन् , किं वा सान्तरो वन्धो भवति ७ ? किं वा निरन्तरः अविच्छितः वन्धो भवति ६ ? किं वा उभयः सान्तर-निरन्तरो बन्धो भवति ६ ? प्रवमसुना प्रकारेण शिष्येण नवविधप्रश्ने कृते सिति र्थागुरुराऽऽह—हे शिष्य, क्रमशः सनुक्रनेण नवविधप्रश्नोत्तरान् पृतान् अहं वच्यामिः, त्वं श्रणु ॥६५–६६॥

गुणस्थानोंमें पहले जो वन्ध-उदयादि ज्युच्छित्ति वतलाई गई है, उनमेंसे क्या वन्ध प्रथम व्युच्छित्र होता है १, क्या उदयकी पहले ज्युच्छित्त होती है २, अथवा क्या वे दोनों ही एक साथ ज्युच्छित्न होते हैं ३, क्या स्वोदयसे वन्ध होता है ४, क्या परोद्यसे वन्ध होता है

<sup>1.</sup> तं० पञ्चतं० ३, ७८-७६।

<sup>+</sup>व इज्जइ। दिसंतरो। ×व द पण्हे।

<sup>ः</sup> इतोध्येज्यस्तनः सन्दर्भ उपसम्यते—

इति श्रीपञ्चसंत्रहाऽपरनामलघुगोमद्दसारसिद्धान्तरीकायां कर्मकाण्डे वन्धोदयोदीरणासस्व-प्ररूपणो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।

४, अथवा क्या उभयके उद्यसे वन्ध होता है ६, क्या वन्ध सान्तर होता है ७, अथवा निरन्तर होता है ८, अथवा क्या उभयहप होता है (६) ? ये नौ प्रकारके प्रश्न हैं। अब मैं क्रमसे इनका उत्तर कहूँगा ।।६४–६६॥

उक्त नौ प्रश्नोंमेंसे अल्प वक्तव्यके कारण सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्नका समाधान करते हैं-

¹देवाउ अजसिकत्ती वेउच्वाहार-देवजुयलाई । पुच्यं उदओ णस्सइ पच्छा यंधो वि अट्टण्हं ॥६७॥

15

देवायुष्कं १ अयशःकोत्तिः १ वैक्रियिकयुगलं २ काहारकयुगलं २ देवयुगलं २ चेत्यष्टानां प्रकृतीनां पूर्वं प्रथमं उदयः नश्यित, पश्चात् वन्धो नश्यित । तथाहि—देवायुपः असंयते उदयन्युन्द्वित्तः ४, अप्रमत्ते वन्धन्युन्द्वेदः ७ । अयशस्कोर्त्तरंत्रंयते उदयन्युन्द्वितः ४, प्रमत्ते वन्धन्युन्द्वितः ६ । वैक्रियिकशरीर-तदक्षोपाङ्गद्वयस्य २ देवगति-तदानुपूर्व्यद्वयस्य २ च असंयते उदयन्युन्द्वितः ४, अपूर्वकरणस्य पष्ठे भागे वन्धन्युन्द्वितः म । आहारकद्वयस्य प्रमत्ते उदयन्युन्द्वितः ६, अपूर्वकरणस्य पष्ठे भागे वन्धन्युन्द्वितः म । आहारकद्वयस्य प्रमत्ते उदयन्युन्द्वितः ६, अपूर्वकरणस्य पष्ठे भागे वन्धन्युन्द्वितः म ।।६७॥

देवायु, अयशःकीर्त्ति, वैकियिक-युगल, आहारक-युगल और देव-युगल, इन आठ प्रकृतियों-का पहले उदय नष्ट होता है, पीछे वन्ध व्युच्छित्र होता है ॥६७॥

वन्धसे पूर्व उदय-च्युच्छिन्न प्रकृतियाँ प ।

तृतीय प्रश्नका समाधान—

<sup>2</sup>हस्स रइ भय दुगुंछा सुहुमं साहारणं अपन्जत्तं। जाइ-चउक्कं थावर सन्वे व कसाय अंत-लोहूणा ॥६८॥ पुंवेदो मिच्छत्तं णराणुपुन्वी य आयवं चेव। इगितीसं प्यडीणं जुगवं बंधुदयणासो ति ॥६९॥

13 91

ब्युच्छित्तौ(न्नौ) युगपत् अपूर्वकरणे समं वन्धोदयी हासस्य बन्धोदयौ समं 5 भयस्य रतेः जुगुप्सायाः वं० म सूचम-साधारणाऽपर्यासैकेन्द्रियादिजातिचतुष्क-स्थावराणां अष्टानां प्रकृतीनां 📮 मिथ्यात्वगुणस्थाने वन्धोदयौ समं भवतः यु १ । अन्तलोभोना संज्वलनलोभरहिताः सर्वे कपायाः तेषां युगपत् बन्धोदय-न्युच्छेदौ भवतः । तथा हि-अनन्तानुबन्धिचतुष्टयस्य सासादने बन्धोदयौ समं ब्युच्छेदं प्राप्तो भवतः 🤻 अप्रत्याख्यानचतु-ष्टयस्य देशविरते युगपद् वन्धोदयो विच्छेदो भवतः 🖁 । क्रोध-मान-मायासंज्वलनन्नयस्य अनिवृत्तिकरणे समं बन्धोदयो न्युन्छिन्नो भवतः 🖁 । पुंवेदस्य अनिवृत्तिकरणे बन्धोदयौ विन्छेदौ समं भवतः 🥫 । मिथ्यात्वस्य मि-थ्यात्वगुणस्थाने बन्धोदयौ समं न्युन्छेदो भवतः १। नरानुपूर्न्याः असंयते बन्धोदयौ न्युन्छिनौ समं ४ भवतः।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ८० । 2. ३, ८१-८२ ।

आत्वरूप मिथ्यात्वे वन्धोदयौ न्युन्छिन्नो[समं] भवतः १ । इति एकत्रिंशत्प्रकृतीनां युगपद् वन्धोदयनाश इति । उदयन्युन्छित्तिर्धन्धन्युन्छितिश्च द्वे समं स्त इत्यर्थः ॥६८–६६॥

हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, सूत्तम, साधारण, अपर्याप्त, एकेन्द्रियादि चार जातियाँ, स्थावर, अन्तिस संज्वलनलोभके विना सभी (१४) कषाय, पुरुषवेद, मिथ्यात्व, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आताप; इन इकतीस प्रकृतियोंके वन्ध और उद्यका नाश एक साथ होता है ॥६५-६६॥

युगपत् बन्धोदय-व्युच्छिन्न प्रकृतियाँ ३१।

प्रथम प्रश्नका समाधान-

#### ¹एकासी पयडीणं णाणावरणाइयाण सेसाणं । पुन्त्रं वंधो ®छिज्जइ पच्छा उदओ त्ति णियमेण ॥७०॥

1531

शेषाणं एकाशितिप्रकृतींनां ज्ञानावरणादीनां पूर्वं प्रथमं वन्धः छिछते, पश्चात् उदयः छिछते । तथा हि—(उपि उदयोच्छेदगुणस्थानाङ्कर्संख्या, अधस्तात् वन्धोच्छेदगुणस्थानाङ्करंख्या।) पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णं दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणां एतासां चतुर्दश्यकृतीनां १५ चीणकपायान्ते उदयन्धुच्छेदः, स्वमसाम्पराये वन्धव्युच्छेदः १२ । यशस्कीर्त्युच्चगोत्रयोः १४ स्थानगृद्धित्रयस्य ६ निद्रान् प्रचलयोः १२ सद्देशस्य १३ असद्देशस्य १ संववलनलोभस्य १० स्वीवेदस्य १ नपुंसकवेदस्य १ अरतिप्रोक्तयोः वत्रकायुपः १ तिर्यंगायुपः १ मतुष्वायुपः १ नरकगतेः १ तिर्यगातेः भृष्युच्यगतेः १ पञ्चित्रयातिः वत्रयातेः १ तिर्यगातः १ विर्यगातः १ विर्यग

शेप वचीं ज्ञानावरणादि कर्मोकी इक्यासी प्रकृतियोंकी नियमसे पहले वन्ध-व्युच्छित्ति होती है और पीछे उदय-व्युच्छित्ति होती है ॥७०॥

उदयसे पूर्व बन्ध-च्युच्छिन्न प्रकृतियाँ ५१।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ३, ८३-८७।

<sup>🕾</sup> च छुजइ।

#### पाँचवें प्रश्नका समाधान-

#### <sup>1</sup>तित्थयराहारदुअं वेउन्वियछक णिरय-देवाऊ । एयारह पयडीओ वन्ज्ञंति परस्स उदयाहिं ॥७१॥

1991

यासी परोदयेन बन्धः, ताः प्रकृतयाः—तीर्थंकरतं १ आहारकद्विकं २ वैक्रियिकपट्कं ६ नरक-देवायुपी २ चेत्येकादश प्रकृताः परेपासुदयेः बध्नन्ति । तीर्थंकरनाम्नोऽपि परोदयेन बन्धः । कुतः १ तीर्थंकरकर्मोदयसम्भविगुणस्थानयोः सयोगाऽयोगयोस्तद्बन्धाऽनुपलम्भात् । आहारकद्वयस्यापि परोदयेन बन्धः । कुतः १ आहारकद्वयोदयरहितयोरप्रमत्तापूर्वयोर्थन्धोपलम्भात् । नरकगति-नरकगत्यानुपूर्वी-देवगित-देवगत्यानुपूर्वी-वैक्रियिकशरीर-वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गानां पण्णां बन्धयोग्येषु गुणेषु परोदयेन बन्धः । कुतः १ स्वोदयेन बन्धस्य विरोधात् । देवनारकायुपोः परोदयेन बन्धः, स्वोदयेन बन्धस्य विरोधात् ॥७१॥

तीर्थङ्कर, आहारक-द्विक, वैक्रियिकपट्क, नरकायु और देवायु; ये ग्यारह प्रकृतियाँ परके उदयमें वँघती हैं ॥७१॥

परोदयसे बँधनेवाली प्रकृतियाँ ११।

चौथे प्रश्नका समाधान-

<sup>2</sup>णाणंतरायदसयं दंसणचउ तेय कम्म णिमिणं च । थिर-सुहज्जयले य तहा वण्णचउं अगुरु मिच्छत्तं ॥७२॥ सत्ताहियवीसाए पयडीणं सोदया दु वंधो त्ति ।

15 10

ज्ञानावरणान्तरायस्य दश प्रकृतयः १० दर्शनावरणस्य चतसः ४ वन्धयोग्येषु गुणस्थानेषु स्वोदयेन वध्यन्ते, मिथ्यादृष्टवादि-ज्ञाणकपायान्तेषु एतासां १४ निरन्तरोद्दयोपलम्भात् । तैज्ञस-कामण-निर्माण-स्थिरा-स्थिर-शुभाश्चम-वर्णचतुष्कागुरुलशु-प्रकृतयः द्वादश स्वोदयेनेव वध्यन्ते; ध्रुवोद्यत्वात् । मिथ्यात्वस्य स्वोदयेनेव वन्यो भवति; मिथ्यात्वकारणकपोदृशप्रकृतिषु पाठात्, वन्धोद्ययोः समानकाले प्रवृत्तित्वाद्वा । एवं सप्ताधिकविंशतिप्रकृतीनां २७ स्वोद्याद् वन्धो भवतीत्यर्थः ॥७२॥

ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शनावरणकी चज्जदर्शनावरणादि चार, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, निर्माण, स्थिर-युगळ, शुभ-युगळ, तथा वर्णचतुष्क, अगुरुळघु और मिथ्यात्व; इन सत्ताईस प्रकृतियोंका स्वोदयसे बन्ध होता है ॥७२॥

स्वोदयसे वँधनेवाली प्रकृतियाँ २७।

छुठे प्रश्नका समाधान-

सपरोदया दु बंधो हवेज्ज वासीदि सेसाणं ॥७३॥

125

शेपाणां द्वयांति-प्रकृतीनां ६२ स्व-परोदयाद् वन्धो भवेत् । तद्यथा—दर्शनावरणपञ्चक ५ वेद्यद्वय २ कपाय पोढश १६ नोकपाय-नवक ६ तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्युग्म २ तिर्यगाति-मनुष्यगतियुगल २ एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चेन्द्रियजात्यो ५ दारिकौदारिकाङ्गोपाङ्गं २ संस्थानपट्क ६ संहननपट्क ६ तिर्यगाति-मनुष्यगति । प्रायोग्यानुपूर्व्य २ उपघात १ परघातो १ च्छ्वासा १ तपो १ द्योत १ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगित २ त्रस १

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ३, ८८, तथाऽग्रेतनगद्यभागः। 2. ३, ८६-६० तथाऽग्रेतनगद्यभागः।

स्थावर १ वादर १ सूच्म १ पर्याक्षापर्याप्त २ प्रत्येक १ साधारण १ सुभग १ हुर्भग १ सुस्वर १ हुःस्वराऽऽ १ देयानादेय २ यशोऽयशः कीतिं २ नीचोच्चगोत्र २ नामिकानां हवशीतिप्रकृतीनां प्र२ स्वपरोदयाद् बन्धो इष्टन्यः, स्वोदयेनेव परोदयेनापि वन्धाविरोधात् ॥७३॥

इति द्वितीयपश्नत्रयस्य प्रत्युत्तरो जातः।

शेप रही व्यासी प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदयसे भी होता है और परोदयसे भी होता है। । ७३॥ स्व-परोदयसे वँधनेवाळी प्रकृतियाँ ८२।

थाठवें प्रश्नका समाधान—

<sup>1</sup>तित्थयराहारदुअं चड आउ धुवा य वेड्†चउनणां<sup>‡</sup>। एयाणं सन्वाणं पयडीणं णिरतरो वंधो ॥७४॥

1481

तृतीयप्रश्नत्रयप्रकृतीर्गाथाचतुष्टयेनाऽऽह—[ 'तित्थयराहारदुअं' इत्यादि । ]

तीर्थंकरत्वं १ आहारकद्विकं २ आयुश्चतुष्कं ४ सप्तचतारिशत् भ्रुववन्धप्रकृतयः ४७ चेति एकी-कृताश्चतुःपञ्चाशत् ५४। एतासां सर्वासां चतुःपञ्चाशत्मकृतीनां निरम्तरो बन्धो भवति । तत्यथा—पञ्च-ज्ञानादरण ५ नव दर्शन।वरण ६ पञ्चान्तराय ५ मिथ्यात्व १ पोडश कपाय १६ भय-जुगुप्सा २ तेजस-कार्मणाऽ २ गुरुलघृपघात २ निर्माण १ वर्णचतुष्कानीति ४७ सप्तचत्वारिशद् ध्रुववन्धाः स्युः, एतासां ध्रुववन्धो भवति । कृतः १ वन्धयोग्यगुणस्थाने नित्यं चन्धोपलम्भात् । एताः ४० आयुश्चतुष्टयाहारकद्वय-र्तार्थंकरैर्युत्ताश्चतुःपञ्चाशत् ५४। एताश्च वन्धं यान्ति निरन्तरमिति ॥७४॥

ध्रुववन्धस्य निरन्तरवन्धस्य च को विशेषः १ महान् विशेषो यतः रह्णेकौ—

वन्धयोग्यगुणस्थाने याः स्वकारणसिन्नधौ ।

सर्वकालं प्रवध्यन्ते ध्रुववन्धाः भवन्ति ताः ॥१॥

वन्धकालं जधन्योऽपि यासामन्तर्मुहूर्त्तकः ।

वन्धाऽऽसमाप्तितस्तत्र ता निरन्तर्-वन्धनाः ॥२॥

तीर्थङ्कर, आहारकद्विक, चारों आयु, ओर ध्रुवबन्धी सैंतालीस प्रकृतियाँ, इन सव चौवन प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध होता है ॥ ४४॥

निरन्तर वैंघनेवाछी प्रकृतियाँ ५४।

साववें प्रश्नका समाधान—

<sup>3</sup>संठाणं संघयणं अंतिमद्सयं च साइ उज्जोयं। इगि विगलिदिय थावर संहित्थी अरइ सोय अयसं च ॥७५॥ दुव्यग दुस्सरमसुभं सुहुमं साहारणं अपज्जत्तं। णिरयदुअमणादेयं असायम्थिरं विहायमपसत्थं॥७६॥ चउतीसं पयडीणं वंघो णियमेण संतरो भणिओ।

1281

समचनुस्रसंस्यान-चन्नऋपभनाराचसंहननाम्यां विना संस्थान-संहननपञ्चकमित्यन्त्यदशकं १० आतपः १ उद्योतः १ एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियजातिचतुष्कं ४ स्थावरं १ पष्डस्त्रीवेदौ २ अरतिः १ शोकः १ अयशः-

<sup>1</sup> ३, ६३। २. ३, ६४-६५। ३. ३, ६६-६८। विचेह। विज्ञान

कीतिः १ दुर्भगः १ दुःस्वरः १ अशुभं १ सूचम १ साधारणं १ अपर्यातं १ नरकगति-तदानुपूर्वीद्विकं २ अनादेयं १ असातं १ अस्थिरं १ अप्रशस्तिविहायोगतिश्चेत्येतासां चतुर्धिशत्प्रकृतीनां ३४ सान्तरो बन्धो भणितः ॥७५-७६॥

को नाम सान्तरं बन्धः ? उक्तञ्च-

<sup>1</sup>बन्धो भूत्वा चणं यासामसमाप्तो निवर्तते। बन्धाऽपूर्त्तेः चणेनैताः सान्तरा विनिवेदिताः॥ <sup>2</sup>अन्तर्मुहूर्त्तमात्रत्वाज्जघन्यस्यापि कर्मणाम्। सर्वेपां बन्धकालस्य बन्धः सामयिकोऽस्ति नो॥

अन्तिम पाँच संस्थान, अन्तिम पाँच संहनन, सातावेदनीय, उद्योत, एकेन्द्रियजाति, तीन विकलेन्द्रियजातियाँ, स्थावर, नपुंसकवेद, स्त्रोवेद, अरति, शोक, अयशःकीर्त्तं, दुर्मग, दुःस्वर, अशुभ, सूद्म, साधारण, अपर्याप्त, नरकद्विक, अनादेय, असातावेदनीय, अस्थिर और अप्रशस्त-विहायोगितः; इन चौंतीस प्रकृतियोंका नियमसे सान्तर बन्ध कहा गया है ॥७४-७६॥

विशेपार्थ—जिसका वन्ध अन्तर-रहित होता है उसे निरन्तरवन्धी प्रकृति कहते हैं और जिसका वन्ध अन्तर-सहित होता है, उसे सान्तरवन्धी प्रकृति कहते हैं।
सान्तर वँधनेवाली प्रकृतियाँ ३४।

नवें प्रश्नका समाधान—

#### वत्तीस सेसियाणं वंधो समयम्मि उभओ वि ॥७७॥

1331

#### इति पयडीणं वंधोदयोदीरण-सत्ताभेयं समत्तं कम्मत्थव-चूलिका समत्ता ।

शेपाणां द्वानिशत्प्रकृतीनां बन्धः उभयथा सान्तर-निरन्तरो जिनसिद्धान्ते भणितः। तद्यथा—
सुरद्विकं २ मनुष्यद्विकं २ औदारिकद्विकं २ वैक्रियिकद्विकं २ प्रशस्तिविद्वायोगितः १ वज्रवृपभनाराचं १ परघातोच्छ्वासी २ समचतुरस्रसंस्थानं २ पञ्चेन्द्रियजाितः १ त्रस १ वादर १ पर्यास १ प्रत्येक १ स्थिर १
शुभ १ सुभग १ सुस्वर १ आदेय १ यशस्कीर्ज्यः १ सातं १ हास्य-रती २ पुंवेदः १ गोत्रद्विकं २ चेति
द्वात्रिशत्प्रकृतयः सप्रतिपक्षे सान्तरा भवन्ति, तस्मित्रप्टे निरन्तरोदयवन्धा भवन्ति । तत्र सुरद्विकं नरकतिर्येक्ः-मनुष्यद्विकेः मिथ्यादृष्टो, तिर्येक्-मनुष्यद्विकाभ्यां सासादने, मनुष्यद्विकेन मिश्रासंयतयोश्च सप्रतिपन्तमिति ज्ञेयम् ॥७७॥

हति तृतीयप्रश्नत्रयस्योत्तरो जातः श्च । शेप वची वत्तीस प्रकृतियोंका बन्ध परमागममें उभयरूप अर्थात् सान्तर और निरन्तर कहा गया है ॥७७॥

डभयवन्धी प्रकृतियाँ ३२। इस प्रकार नवप्रश्नात्मक चूलिका समाप्त हुई। कर्मस्तव नामक तीसरा अधिकार समाप्त हुआ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ३, ६६ । 2. ३, १००-१०१ ।

श्चिह्तोऽग्रेऽधस्तनः सन्दर्भं उपलभ्यते-इति श्रीपंचसंग्रहाऽपरनामलघुगोमदृसारे सिद्धान्तटीकायां कर्मकाण्डे नवप्रशोत्तरचूलिका-व्याख्या-तृतीयोऽधिकारः ॥३॥

# चतुर्थ-अधिकार

## श्तक

#### मंगलाचरण और प्रतिशा—

## सयलससिसोमवयणं णिम्मलगत्तं पसत्थणाणधरं । पणिमय सिरसा वीरं सुयणाणादो पदं वोच्छं ॥१॥

श्रीवीरेन्दुसुधीभूषान् साधून् सद्गुणधारकान् । प्रणिपत्य स्तवं (पदं) वच्ये वीरंनाथसुंखोंद्भवम् ॥

वच्ये अहं वच्यामि । किं तत् ? पदं स्थानं स्थलम्, 'थवं' पाठे वा स्तवं द्वादशाङ्गश्रुतरहस्यम् । कृतः ? श्रुतज्ञानात् । किं कृत्वा ? पूर्वं वीरं शिरसा प्रणम्य । विशिष्टां मां लच्मीं राति ददाति गृहातीति वीरः, तं वीरं महावीरं मस्तकेन नमस्कृत्य । कथम्भूतम् ? सम्पूर्णं चन्द्रसदृशसौम्यवद्नम् । पुनः किंवि-शिष्टम् ? निर्मलगात्रं प्रस्वेद-मल-मृत्रादिरहितशरीरम् । पुनः किंलज्ञणम् ? प्रशस्तज्ञानधरम्—गृहस्थाऽ-वस्थायां मत्यादिप्रशस्तज्ञानत्रयधारकम्, दीज्ञानन्तरं मनःपर्ययज्ञानधारकम्, घातिज्ञयानन्तरं केवलज्ञान-धारकम् । एयम्भूतं वीरं नत्वा पदं स्तवं वा वच्ये ॥१॥

सम्पूर्ण चन्द्रके समान सौम्य मुख, निर्मल गात्र और प्रशस्त ज्ञानके धारक श्रीवीरभगवान्-को मस्तक नवा करके प्रणामकर मैं श्रुतज्ञानसे पदका उद्घार करके कहूँगा ॥१॥

## ¹णाणोदहिणिस्संदं विण्णाणतिसाहिघायजणणत्थं। भवियाण ५ अमियभूयं जिणवयणरसायणं इणमो ॥२॥

जिनवचनरसायनं इदानीं भो भन्या यूयं शृणुत । कथम्भूतं जिनवचनम् ? रसायृतम्—भविकानां भन्यजनानां अमृतभूतं जन्म-जरा-मरणहरम् । पुनः किम्भूतम् ? जिनोद्धिनिर्यासम्—ज्ञानसमुद्रस्य निर्यासं सारसूतम् । किमर्थम् ? विज्ञाननृपाभिघातजननार्थम् ॥२॥

यह जिनवचनरूप रसायन श्रुतज्ञानरूप समुद्रका निष्यन्द (निचोड़ या साररूप बिन्दु) है, तथापि भव्य जोवोंकी विशिष्ट ज्ञानकी प्राप्तिरूप तृपा-पिपासाको शान्त करनेके छिए अमृतके समान है।।२॥

<sup>1,</sup> सं० पञ्चसं० ४, १।

<sup>÷</sup>द्व अभय०।

#### [मूलगा० १] ¹सुणह इह जीवगुणसण्णिएसु ठाणेसु सारजुत्ताओ । वोच्छं कदिवइयाओ गाहाओ दिहिवादाओ ॥३॥

दृष्टिवादाङ्गतः कतिपयगाथाः सारयुक्ताः तत्वसिहताः अहं वच्ये । क ? स्थानेषु मार्गणदिस्थानेषु । कथम्भूतेषु ? जीवगुणसिन्निभेषु—जीवानां गुणाः परिणामाः, तत्सदृशस्थानेषु जीवसमास-गुणस्थानक-सिन्निभेषु ॥३॥

जीवसमास और गुणस्थान-सम्बन्धी सार-युक्त कुछ गाथाओंको दृष्टिवादसे उद्धार करके मैं कहूँगा, सो हे भव्यजीवो ! तुम छोग सावधान होकर सुनो ॥३॥

[मूलगाँ० २] <sup>2</sup> उवओगा जोगविही जेसु य ठाणेसु जेनिया अत्थि । जं पचइओ वंधो हवइ जहा जेसु ठाणेसु<sup>2</sup> ॥४॥

[मूलगा० ३] बंध-उदया उदीरणः विधि च तिण्हं पि तेसि संजोगो । वंध-विधाणो × य तहा किंचि समासं पवक्खामि ॥५॥

उपयोगा ज्ञान-दर्शनोपयोगाः । योगविधयः श्रौदारिकादिसप्तकाययोगाः, मनो-वचनानामधौः, तेपां विधयः विधानानि कर्तन्यानि येषु स्थानेषु मार्गणादिस्थानेषु यावन्ति सन्ति, तान् तेषु प्रवच्यामि । य-स्प्रत्ययः वन्धः मिध्यात्वाद्यास्ववन्धः येषु स्थानेषु यथा भवति तथा तं तेषु प्रवच्यामि । वन्धोदयोदीरणविधि मूलोत्तरप्रकृतीनां वन्धविधि उदयविधानं उदीरणाविधि चकारात्सत्त्वविधि तेषु गुणेषु स्थानेषु प्रवच्यामि—तेषां त्रयाणां वन्धोदयोदीरणानां संयोगान् प्रवच्यामि । क १ वन्धविधाने वन्धविधौ तथा किञ्चित् समासं इति जीवसमासान् प्रवच्यामि तेषु स्थानेषु ॥४-५॥

ये सन्ति यस्मिन्नुपयोगयोगाः सप्रत्ययास्तान्निगदामि तत्र।
 जीवे गुणे वा परिणामतोऽहमेकत्र बन्धादिविधि च किञ्चित्।।१॥

जिन जीवसमास या गुणस्थानोंमें जितने योग और उपयोग होते हैं, जिन-जिन स्थानोंमें जिन-जिन प्रत्ययांके निमित्तसे जिस प्रकार बन्ध होता है; तथा बन्ध, उदय और उदीरणाके जितने विकल्प संभव हैं और उन तीनोंके संयोगरूप जितने भेद हो सकते हैं, उन्हें तथा बन्धके चारों भेदींका मैं संक्षेपसे कुछ व्याख्यान करूँगा ॥४-४॥

[मूलगा० ४] ⁴एइंदिएसु चत्तारि हुंति विगलिंदिएसु छच्चेव । पंचिंदिएसु एवं चत्तारि हवंति ठाणाणिं × ॥६॥

[मूलगा॰ ५] <sup>5</sup>तिरियगईए चोहस हवंति सेसास जाण दो दो दु । मगाणठाणस्सेवं णेयाणि समासठाणाणि ॥७॥

+ अथ सार्गणासु जीवसमासाः कथ्यन्ते—तिर्यगतौ चतुर्दश जीवसमासा भवन्ति । शेपासु तिस्रषु गतिषु द्वौ द्वौ जीवसमासौ भवतः । एवं गतिमार्गणायां जीवसमासा ज्ञातन्याः ॥७॥

जीवसमासके सर्व स्थान चौदह हैं, उनमेंसे एकेन्द्रियोंमें चार स्थान होते हैं। विकलेन्द्रियों-में छह स्थान होते हैं और पंचेन्द्रियोंमें चार स्थान होते हैं। तिर्थगातिमें चौदह जीवसमास होते

<sup>1.</sup> सं० पञ्चस० ४, २ | 2. ४, ३ | 3. ४, ३ | 4. ४, ४ | 5. ४, ५ |

१. ग्रातक० १।२. शतक० २।३. शतक० ३।४. शतक० ४।५. शतक० ५।

क्षुद् -सिंग्णहेसु । व -उद्य । 📜 -उदीरणा । 🗴 द् ब -विघाणे वि । 🕂 संस्कृतटीका नोपलम्यते ।

हैं। शेष तीन गतियोंमें दो-दो ही जीवसमास जानना चाहिए। इस प्रकार सर्वे मार्गणास्थानोंमें भी जीवसमासस्थानोंको लगा छेना चाहिए।।६-७।।

अव चौदह मार्गणाओंमें जीवसमासीको वतलाते हैं—

णिरय-णर-देवगईसुं सण्णी पजत्तया अपुण्णा य ।
एइंदियाइं चउदस तिरियगईए हवंति सन्वे वि ॥=॥
एइंदिएसु वायर-सुहुमा चउरो अपुण्ण पुण्णा य ।
पज्जत्तियरा वियल् स्यलः सण्णी असण्णिदरा पुण्णियरा ॥६॥
पंचसु थावरकाए वायर सुहुमा अपुण्णः पुण्णा य ।
वियले पज्जत्तियरा सयले सण्णियर पुण्णियरा ॥१०॥

नरकातौ पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्तौ हो हो, मनुष्यगत्यां पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तौ हो हो, देवगतौ पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्तौ हो हो, तिर्यगात्यां एकेन्द्रियादिचतुर्दशजीवसमासाः सर्वे १४ भवन्ति ॥८॥

ते के ?

बायर-सुहुमेंगिंदिय वि-ति- चडरक्खा असण्णि-सण्णी य । पडजत्ताऽपडजत्ता जीवसमासा चडदसा होंति ॥२॥ इति ।

९ गतिमागंणायां जीवसमासाः— २ १४ २ २

इन्द्रियमार्गणायां एकेन्द्रियेषु वादर-सूच्मैकेन्द्रियौ पर्याप्ताऽपर्याप्तौ इति चत्वारः ४ । विकले विकल-स्रये द्वीन्द्रिये स्रीन्द्रिये चतुरिन्द्रिये च पर्याप्तेतरौ निजपर्याप्ताऽवपर्याप्तौ द्वौ द्वौ प्रत्येकं भवतः २, २, २ । सकले पञ्जेन्द्रिये संज्यऽसंज्ञि-पर्याप्ताऽपर्याप्ताश्रस्वारः ४ । ॥६॥

२ इन्द्रियमार्गणायां जीवसमासाः— ४ २ २ २ ४

कायमार्गणायां पृथिन्यादिपञ्चसु प्रत्येकं वादर-सूचमी पर्याप्ताऽपर्याप्ती इति चत्वारः स्थावरकाये जीवसमासा भवन्ति । विकले विकलत्रये पर्याप्ताऽपर्याप्ता इति पट् । सकले पञ्चेन्द्रिये संज्यऽसंज्ञि—पर्याप्ताऽ-पर्याप्ता इति चत्वारः । एवं दश जीवसमासाः १० त्रसकाये भवन्ति ॥१०॥

३ कायमार्गणायां जीवसमासाः— १० अ० ते० वा० व० त्र० १ ४ १४ १ १ १ १०

नरक, मनुष्य और देव इन तीन गतियों में संज्ञि-पर्याप्तक और संज्ञि-अपर्याप्तक ये दो-दो जीवसमास होते हैं। तिर्थगातिमें एकेन्द्रियको आदि छेकर संज्ञिपचेन्द्रिय तकके जीवोंकी अपेचा सर्व ही चौदह जीवसमास होते हैं (१)। इन्द्रियमार्गणाकी अपेचा एकेन्द्रियोंमें बादर-पर्याप्त, बादर-अपर्याप्त, सूद्रम-पर्याप्त और सूद्रम-अपर्याप्त ये चार जीवसमास होते हैं। विकछेन्द्रियोंमें द्वीन्द्रिय-पर्याप्त, द्रीन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त और चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त और चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त और चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त और चत्रित हैं। पंचिन्द्रियोंमें असंज्ञि-पर्याप्त, असंज्ञि-अपर्याप्त; संज्ञि-पर्याप्त और संज्ञि-अपर्याप्त सेच चाद जीवसमास होते हैं (२)। कायमार्गणाकी अपेचा पाँचों स्थावरकायों-मेंसे प्रत्येकमें वादर-सूद्रम और पर्याप्त-अपर्याप्त; ये चार-चार जीवसमास होते हैं। तथा सकछेन्द्रियोंमें संज्ञी, असंज्ञी तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो-दो मिळकर चार जीवसमास होते हैं (३)॥ प्त-१०॥

<sup>†</sup>व -वियले । ‡वं सयले ।

तिय विच चउ मणजोए सण्णी पज्जत्तओ दु णायव्यो । असन्वमोसविचए पंच वि वेइंदियाइ पज्जत्ता ॥११॥ ओरालमिस्स-कम्मे सत्ताऽपुण्णा य सिण्णपज्जत्तो । ओरालकायजोए पज्जत्ता सत्त णायव्या ॥१२॥ वेउव्याहारदुगे सण्णी पज्जत्तओ मुणेयव्यो । वेउव्यमिस्सजोए सिण्ण-अपज्जत्तओ होइ ॥१३॥

योगमामार्गणायां त्रिकवचनयोगेषु चतुर्मनोयोगेषु च पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्त एक एव ज्ञातन्यः १। असत्यमृपाविच अनुभयवाग्योगे द्वि-न्नि-चतुरिन्द्रिय-संज्ञ्यऽसंज्ञिपर्याप्ताः पञ्च जीवसमासाः भवन्ति ॥११॥

श्रीदारिकिमिश्रकाययोगे कार्मणकाययोगे च अपर्याक्षाः सप्त, सयोगिकेविलनः संज्ञिपर्याप्त एकः, एवमष्टौ म । सयोगस्य कपाटयुग्मसमुद्धातकाले श्रीदारिकिमिश्रकाययोगः, दण्ड-( ह्र्य- ) प्रतरयोः लोकपूरण-काले च कार्मणकाययोग इति । श्रीदारिककाययोगे सप्त पर्याप्ताः ७ ज्ञातन्याः ।।१२॥

वैकियिककाययोगे संज्ञिपर्याप्त एकः १। आहारकद्विके संज्यऽपर्याप्त एक एव १ ज्ञातन्यः। वैकियिकसिश्रकाययोगे पज्ञेन्द्रियसंज्यऽपर्याप्तो भवति १ ॥१३॥

४ योगमार्गणायां स० मृ० उ० भ० स० मृ० उ० भ० भौ० भौ०मि० वै० वै०मि० आं० भा०मि० का० जीवसमासाः— ९ १ १ १ १ १ ५ ७ = १ १ १ १ =

योगमार्गणाकी अपेत्ता असत्यमुषावचनयोगको छोड़कर शेष तीन वचनयोगोंमें और चारों मनोयोगोंमें एक संज्ञिपयोप्तक जीवसमास जानना चाहिए। असत्यमुषावचनयोगमें द्वीन्द्रियादि पाँच पर्याप्तक जीवसमास होते हैं। औदारिकिमश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें सातों अपर्याप्तक तथा संज्ञिपयाप्तक ये आठ जीवसमास होते हैं। औदारिककाययोगमें सातों पर्याप्तक जीवसमास जानना चाहिए। वैक्रियिककाययोग, आहारककाययोग और आहारकिमश्रकाययोगमें एक संज्ञिपयाप्तिक जीवसमास जानना चाहिए। वैक्रियिकिमश्रकाययोगमें एक संज्ञिपयाप्तिक जीवसमास जानना चाहिए। वैक्रियकिमश्रकाययोगमें एक संज्ञिपयाप्तिक जीवसमास जानना चाहिए। वैक्रियकिमश्रकाययोगमें एक संज्ञिपयाप्तिक जीवसमास होता है।।११-१३।।

# इत्थि-पुरिसेसु णेया सिण्ण असण्णी अपुण्ण पुण्णा य । संढे कोहाईसु य जीवसमासा हवंति सन्वे वि ॥१४॥

स्रावेदे युंवेदे च पज्जेन्द्रियसंज्यऽसंज्ञिनौ पर्याप्ताऽपर्याप्तौ इति चत्वारः ४। पण्डवेदे क्रोधकपाये मानकपाये मायाकपाये लोभकपाये च सर्वे चतुर्दश जीवसमासा भवन्ति ॥१४॥

प् वैदमार्गणायां स्ती॰ पु॰ नपुं॰ ६ कपायमार्गणायां क्रो॰ मा॰ भा॰ खो॰ जीवसमासाः- ४ ४ १४ जीवसमासाः- १४ १४ १४ १४

वेदमार्गणाकी अपेत्ता स्नीवेद और पुरुषवेदमें संज्ञी, असंज्ञी, पर्योप्तक और अपर्योप्तक ये चार जीवसमास होते हैं। नपुंसकवेदमें तथा कषायमार्गणाकी अपेत्ता क्रोधादि चारों कपायोंमें सर्व ही जीवसमास होते हैं॥१४॥

> मइ-सुय-अण्णाणेसु य चउदस जीवा सुओहिमइणाणे। सण्णी पुण्णापुण्णा विहंग-मण-केवलेसु संपुण्णो ॥१५॥

मित-श्रूताज्ञानदृये चतुर्दश जीवसमासाः स्युः १४। श्रुतज्ञाने श्रवधिज्ञाने मितिज्ञाने च पञ्चेन्द्रिय-संज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्ती २। विभंगज्ञाने सनःपर्ययञ्चाने केवलज्ञाने च पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तः पूर्णपर्याप्त एक एव १। केवलज्ञाने तु संज्ञिपर्याप्तसयोगेऽपर्याप्ती (सयोगे संज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्ती) द्वौ । अयं विशेषः गोमद्द-सारेऽस्ति ॥१५॥

ज्ञानमार्गणायां जीवसमासाः कुम० कुश्रु० विमं० मति० श्रु० अव० मनः केव०

ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानमें चौदह ही जीवसमास होते हैं। मित, श्रुत और अवधिज्ञानमें संज्ञिपयीप्त और अपयीप्तक ये दो जीवसमास होते हैं। विभंगाविभ, मनःपर्यय और केवलज्ञानमें एक संज्ञिपयीप्तक जीवसमास होता है। १५॥।

सामाइयाइ-छस्सु य सण्णी पज्जत्तओ मुणेयुव्यो । अस्संजमे अचक्ख् चउदस जीवा हवंति णायव्या ॥१६॥ चक्ख्दंसे छद्धा जीवा चउरिंदियाइ ओहम्मि । सण्णी पज्जत्तियरा केवलदंसे य सण्णि-संपुण्णो ॥१७॥

सामायिकादिषु पर्सु पञ्चेन्द्रियसंज्ञी पर्याप्तको मन्तच्यः। सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः संज्ञि-पर्याप्ताऽऽहारकाऽपर्याप्तौ हो, अयं तु विशेषः। देशसंयम-परिहारविश्रुद्ध-सूचमलाम्परायेषु पञ्चेन्द्रियसंज्ञि-पर्याप्त एकः १। यथाख्याते तु संज्ञिपर्याप्त-समुद्घातकेवस्यऽपर्याप्तौ हो २, अयमपि विशेषः। असंयमे अचश्चदर्शने च चतुर्दश जीवसमासा ज्ञातच्याः॥१६॥

द्र संयममार्गणायां जीवसमासाः— सा० छे० परि० सू० यथा० देश० असं० १ १ १ १ १ १ १

चक्षुर्दर्शने चतुरिन्द्रियाऽसंज्ञि-संज्ञि-पर्याप्ताऽपर्याप्ताः पट् ६ । अपर्याप्तकालेऽपि चक्षुर्दर्शनस्य चयोप-शमसद्भावात्, शक्त्यपेचया वा पड्धा जीवसमासा भवन्ति ६ । अवधिदर्शने पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्ती ही २ । केयलदर्शने संज्ञिसम्पूर्णपर्याप्त एकः । समुद्धातसयोग्यऽपर्याप्तो विशेषः ॥१७॥

६ दर्शनमार्गणायां जीवसमासाः— चक्षु० अच० अव० केव० ६ १४ २ २

संयमगांगाकी अपेत्ता सामायिक आदि पाँच संयम और देशसंयम, इन छहोंमें एक संज्ञिपयाप्तक जीवसमास जानना चाहिए। असंयम और दर्शनमार्गणाकी अपेक्षा अचलुदर्शनमें चौदह ही जीवसमास जानना चाहिए। चलुदर्शनमें चतुरिन्द्रियादि छह जीवसमास होते हैं। अवधिदर्शनमें संज्ञिपयाप्तक और अपर्याप्तक ये दो जीवसमास होते हैं। केवलदर्शनमें एक संज्ञिपयाप्तक जीवसमास होता है।।१६-१७॥

िकण्हाइतिए चउदस तेआइतिए य सिण्ण दुविहा वि। भव्वाभव्वे चउदस उवसमसम्माइ सिण्ण-दुविहो वि।।१८।। सासणसम्मे सत्त अपज्जना होंति सिण्ण-पज्जनो। मिस्से सण्णी पुण्णो मिच्छे सव्वे वि दोहव्वा।।१६।।

ध्द दुवि होदि।

कृष्णादित्रिके भशुभलेश्यासु तिसृषु प्रत्येकं चतुर्दश जीवसमासाः स्युः १४। तेजोलेश्यादित्रिके पीत-पद्म-शुक्कलेश्यासु तिसृषु प्रत्येकं पद्मेन्द्रियसंज्ञिपर्याक्षाऽपर्याक्षौ द्वौ द्वौ २। शुक्कलेश्यायां विशेषः— केवल्यऽपर्याप्ताऽपर्याप्ते एवान्तर्भावाद् द्वौ २। भन्याऽभन्ययोः चतुर्दश जीवसमासाः १४। उपश्मसम्य-क्टवादिषु त्रिषु पञ्चेन्द्रियसंज्ञिद्विधः पर्याप्ताऽपर्याप्तौ द्वौ २ भवतः । अत्र विशेषः । को विशेषः ? प्रथमोप्रश्मसम्यक्टवे मरणाभावात्संज्ञिपर्यास एक एव २। द्वितीयोपश्मसम्यक्टवे मनुष्यसंज्ञिपर्याप्तदेवासंयतापर्याप्तौ द्वौ २। अपर्याप्तः कथम् ? धर्मानारकस्य भवनत्रयवर्जित-देवस्य भोगभूमिनर-तिरक्षोः अपर्याप्तत्वेऽपि तत्सम्भवात् । चायिकसम्यक्टवे तु जीवसमासौ द्वौ संज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्तौ । संज्ञिपर्याप्तः १, बद्धायुष्कापेच्या धर्मानारक-मोगभूमिनर-तिर्यग्-वैमानिकदेवाऽपर्याप्तक्षेति १, [ एवं ] द्वौ २। ॥१=॥

- १० लेश्यामार्गणायां जीवसमासाः— कु० नी० का० ते० प० शु०
- ११ भन्यमार्गणायां जीवसमासाः— भन्य० अभन्य०
- १२ सम्यक्त्वमार्गणायां प्रथ० द्विती० वे० चा० सा० मिश्र मिथ्या० जीवसमासाः— १ २ २ २ ८,७,२ १ १४

सासादनसम्यवत्वे अपर्याप्ताः सप्त भवन्ति, एकः पत्रचेन्द्रियसंज्ञिपयांतो भवति १, एवमष्टी म । तद्यथा—यादर एकेन्द्रियापर्याप्तः १, द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियापर्याप्तः ३, पत्रचेन्द्रिय-तत्संज्ञ्यऽसंज्ञ्यऽपर्याप्ती हो २, संज्ञिपर्याप्तः एकः १, एवं सप्तं ७। द्वितीयोपशमसम्यवत्वित्राधकस्य सासादनत्वप्राप्तिपक्षे च संज्ञिपर्याप्तदेवापर्याप्ताविप हो सासादने ।७।२।म। अत्र द्वितीयोपशमे श्रेणिपरिश्वष्ट[स्य] निश्चयेन देवगतौ गमनं भवति, तेन देवभवेऽपर्याप्तकाले सास्त्राद्वाः प्राप्यते । तेन सास्त्राद्वे सप्ताऽपर्याप्ता जीवसमासा भवन्ति म । अत्र विशेपविचारोऽस्ति । मिश्रे पत्रचेन्द्रियसंज्ञी पूर्णः एकः १ । मिथ्यात्वे सर्वे चतुर्दश जीवसमासा ज्ञातव्याः १४ ।।१६।।

छेश्यामार्गणाकी अपेक्षा कृष्णादि तीनों अशुभछेश्याओंमें चौदह-चौदह जीवसमास होते हैं। तेज आदि तीनों शुभछेश्याओंमें संज्ञिपर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो जीवसमास होते हैं। भन्यमार्गणाकी अपेक्षा भन्य और अभन्यके चौदह ही जीवसमास होते हैं। सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्षा औपशमिकसम्यक्त्व आदि तीनों सम्यक्शिनोंमें संज्ञिपर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो-दो जीवसमास होते हैं। सासादनसम्यक्त्वमें विग्रहगतिकी अपेक्षा सातों अपर्याप्तक और संज्ञिपर्याप्तक ये आठ जीवसमास होते हैं। मिश्र अर्थात् सम्यग्मिश्यात्वमें एक संज्ञिपर्याप्तक जीवसमास होता है। मिश्यात्वमें सर्व हो जीवसमास जानना चाहिए।।१५-१६।।

## सिणिम्मि सिणि-दुविहो इयरे ते वन्ज बारसाहारे। चउद्स जीवा इयरे सत्त अपुण्णा य सिणि-संपुण्णा ॥२०॥

#### एवं मभगणास जीवसमासा समत्ता।

संज्ञिमार्गणायां संज्ञिजीवे पन्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्ताऽपर्याप्ती द्वौ २ । इतरे असंज्ञिजीवे तौ संज्ञुक-पर्याप्तापर्याप्ती द्वौ वर्जीयत्वा अन्ये द्वादश भवन्ति १२ । आहारमार्गणायां आहारकर्जीवे चतुर्दश जीवसमासाः स्युः १४ । इतरे अनाहारकर्जीवे विग्रहगतिमाधित्य अपर्याप्ताः सप्त ७, संज्ञिपर्योप्त एकः १, एवमष्टौ म । सयोगस्य प्रतरद्वये छोकपूरणकाले कार्मणस्य अनाहारकत्वात् संज्ञिपूर्णः एक ॥२०॥

१३ संज्ञिमार्गणायां सं० असं० १४ आहारमार्गणायां आ० अना० जीवसमासाः— २ १२ जीवसमासाः— १४ प इति चतुर्दशसु मार्गणासु जीवसमासाः समाप्ताः । अथ गोमहसारे गुणस्थानेषु जीवसमासानाह— मिच्छे चोहस जीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । सण्णिदुगं सेसगुणे सण्णीपुण्णो दु खीणो ति ।।३॥

मिथ्यादृष्टी जीवसमासाश्चतुर्देश १४। सासादनेऽविरते प्रमत्ते चशव्दात्सयोगे च पव्चिन्द्रियसंज्ञि-पर्याप्ती द्वी २। शेपाष्टगुणस्थानेषु अपिशव्दाद्योगे च संज्ञिपर्याप्त एक एव १।

पुणस्थानेषु मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अ० अ० स्० उ० डी० स० अ० जीवसमासाः— १४ २ १ २ १ १ १ १ १ १ १

इति मार्गणा-गुणस्थानेषु जीवसमासाः समाप्ताः ।

अथ गुणस्थानेषु पर्याप्तीः प्राणांखाऽऽह-

पज्जती पाणा वि य सुगमा भाविदियं ण जोगिम्हि । तिह् वाचुस्तासाउगकायित्तगदुगमजोगिणो आऊ<sup>२</sup> ॥॥

मिथ्याद्दगादिचीणकपायपर्यन्तेषु पर् पर्याप्तयः ६, दश प्राणाः १०। सयोगिजिने भावेन्द्रियं न, द्रव्येन्द्रियाऽपेच्या पर् पर्याप्तयः ६, वागुच्छ्वासिनःश्वासाऽऽयुःकायप्राणाश्चत्वारश्च भवन्ति ४। शेपेन्द्रिय-मनः-प्राणाः पर् न सन्ति, तन्नापि वाग्योगे विश्रान्ते त्रयः ३। पुनः उच्छ्वास-निःश्वासे विश्रान्ते द्वी २। अयोगे आयुःप्राणः एकः १।

#### गुणस्थानेषु पर्योप्तयः प्राणाश्च-

> छहो त्ति पढमसण्णा सकज सेसा य कारणवेक्खा। पुन्वो पढमणियही सुहुमो त्ति कसेण सेसाओ ॥५॥

मिध्यादृष्टवादिप्रमत्तान्तं सकार्याः आहार-भय-मैथुन-परिग्रह्-संज्ञाश्चतसः ४ स्युः । पष्टे गुणस्थाने आहारसंज्ञा न्युन्दिक्ता, शेपास्तिस्तः अप्रमत्तादिपु कारणास्तित्वाऽपेत्तया अपूर्वकरणान्तं कार्यरहिता भवन्ति ३ । तत्र भयसंज्ञा न्युन्दिक्ता । अनिवृत्तिकरणप्रथमसन्देदभागे कार्यरहिते मैथुन-परिग्रहसंज्ञे हे स्तः २ । तत्र मैथुनसंज्ञा न्युन्दिक्ता । सूत्रमसाम्पराये परिग्रहसंज्ञा न्युन्दिक्ता । उपशान्तादिषु कार्यरहिताऽपि न, कारणा-भावे कार्यस्याभावः ।

गुणस्थानेषु संज्ञाः—

मि॰ सा॰ मि॰ अ॰ दे॰ प्र० अ० अ० अ० सू॰ उ० ची॰ स० अ० १ १११ ४४४४३३२१००० इति गोमहसारोक्तविचारः।

संज्ञिमार्गणाकी अपेक्षा संज्ञिपंचेन्द्रियोंमें संज्ञिपयीप्तक और अपर्याप्तक ये दो जीवसमास् होते हैं। असंज्ञिपंचेन्द्रियोंमें संज्ञिपंचेन्द्रिय-सम्बन्धी दो जीवसमास छोड़कर शेप वारह जीव-समास होते हैं। आहारमार्गणाकी अपेक्षा आहारक जीवोंमें चौदह ही जीवसमास होते हैं। अनाहारकोंमें सातों अपर्याप्तक और एक संज्ञिपर्याप्तक ये आठ जीवसमास होते हैं॥२०॥

इस प्रकार चौदह मार्गणाओं में जीवसमासोंका वर्णन समाप्त हुआ।

१. गो० जी० ६६८ । २. गो० जी० ७०० । ३. गो० जी० ७०१ ।

अव जीवसमासस्थानोंमें उपयोगका निरूपण करते हैं-

#### [मूलगा०६] ¹एयारसेस ति चि यां दोस चउक्कं च वारमेकस्मि । जीवसमासस्सेदे उवओगविही सुणेयव्वा ।।२१॥

भथ जीवसमासेषु यथासम्भवमुपयोगान् गाथात्रयेणाऽऽह—[ 'एयारसेसु तिण्णि य'इत्यादि । ] एकादशसु जीवसमासेषु त्रय उपयोगाः स्युः ३ । द्वयोजीवसमासयोश्चतुष्कं चत्वार उपयोगाः सन्ति ४ । एकिस्मन् जीवसमासे द्वादश उपयोगा भवन्ति । जीव० ११ २ १ इति जीवसमासेषु एते उपयोगां योगविषयः विधानानि ज्ञातन्याः ॥२१॥

ग्यारह जीवसमासोंमें तीन-तीन उपयोग होते हैं। दो जीवसमासोंमें चार-चार उपयोग होते हैं। एक जीवसमासमें बारह ही उपयोग होते हैं। इस प्रकार जीवसमासोंमें यह उपयोग-विधि जानना चाहिए ॥२१॥

भाष्यगाथाकार-द्वारा उक्त मूलगाथाका स्पष्टीकरण—

<sup>2</sup>मइ-सुअ-अण्णाणाई अचक्खु एयारसेसु तिण्णेव । चक्ख्सिहया ते चिय चडरक्खे असिण्ण-पज्जत्ते ॥२२॥ मइ-सुय-ओहिदुगाई सिण्ण-अपज्जत्तएसु उवओगा । सन्वे वि सिण्ण-पुण्णे उवओगा जीवठाणेसु ॥२३॥

सूचम-वादर-एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रियाः पर्याप्ताऽपर्याप्ताः एतेऽष्टौ ८। चतुः-पक्चेन्द्रियसंज्यऽ संज्ञिनः अपर्याप्ताख्यः ३ एवमेकाद्शजीवसमासेषु मित-श्रुताज्ञाने द्वे २, अचक्षुद्रशैनमेकं १ इति त्रयः उपयोगाः ३ भवन्ति । ते त्रयः चक्षुद्रशैनसिहताः चतुरिन्द्रियपर्याप्ते असंज्ञिपर्याप्ते च द्वयोजीवसमासयोः चत्वार उपयोगाः ४ स्युः ॥२२॥

पन्चेन्द्रियसंइयपर्याप्तकर्जावेषु मित-श्रुतावधिद्विकं मितज्ञानं १ श्रुतज्ञानं १ भवधिद्विकं अवधिज्ञानः दर्शनद्वयं २ चकारात् अचक्षुर्दर्शनं १ इति पज्ञ उपयोगाः ५ । क्रमित-क्रश्रुतज्ञानद्वयमिति सन्त केचिद् चद्नित अपर्याप्तपञ्जेन्द्रियसंज्ञिजीवेषु भवन्तीति विशेषच्याख्येयम् । तन्मिथ्यादक्षु क्रमित-क्रश्रुताऽचक्षुर्दर्शन- चिकं ज्ञेयमिति । संज्ञिपूर्णे पञ्जेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तेषु जीवेषु सर्वे ज्ञानोपयोगा अष्टी, दर्शनोपयोगाश्रवारः ४ इति द्वादशोपयोगाः १२ स्युः । केवलज्ञान-दर्शनद्वयं विना दशोपयोगाः १० इति केचित् । जीवसमासेसु स्थानेषु उपयोगाः कथिताः ॥२३॥

#### जीवसमासेषु उपयोगाः-

इति जीवसमासेषु उपयोगाः कथिताः ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ६ (पृ॰ ८१) 2. ४, 'केवलद्वयमतः पर्ययवर्णिता' इत्यादि गद्यमागः (पृ॰ ৬८)।

१. शतक ६।

वि तिणिय।

#### चतुर्दशमार्गणास्थानेषु उपयोगाः-

| गतिसार्गणायां             | इन्द्रियमार्गणायां—            | कायमार्गणायां                     |                |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| न० ति० स० दे०<br>६ ६ १२ ६ | ए० हो० त्री० च० पं०<br>३३३४ १२ | पृ० भ० ते० वा० व० त्र०<br>३३३३ ३३ | योगमार्गणायां— |
|                           | वचनयोगे                        | काययोगे                           |                |
| स॰ मृ॰ स॰ अ॰              | स० मृ० स० अ०                   | ओ० औ०मि० वै० वै०मि० आ०            | । आ०सि० का०    |
| १२ १० १० १२               | १२ १० १० १२                    | १२ ६ ६ ७ ६                        | ξ ξ            |
| वेदमार्गणायां—            | कपायमार्गणायां                 | ज्ञानसागैणायां—                   |                |
| स्रो० पु० नं०             | क्रो॰ सा॰ साया॰ लो॰            | कु० कुश्रु० वि० म० श्रु० स        | मव० म० के०     |
| 3 0 8                     | do do do do                    | 4 4 4 0 0                         | ७ ७ २          |
| संयममार्गण                | ायां— दर्शनम                   | ार्गणायां— लेश्याम                | ।।गेणायां      |
| सा० छे० प० सू०            | य० सं० अ० च० अच                | ० अव० के० कृ० नी० का              | ० ते० प० शु०   |
| ७ ७ ६ ७                   | 8 8 8 90 90                    | 3 3 5 8 0                         | १० १० १२       |
| भन्यमार्गणायां-           | - सम्यक्त्वमार्गणायां-         | – संज्ञिमार्गणायां— आहार          | सार्गणायां—    |
| <b>२० अ०</b>              | औ० वे० चा० सा० मि              | श्र मि॰ सं॰ अ॰ आ॰                 | अन् <b>।</b> ० |
| १० ५                      | ६ ७ ६ ५ ६                      |                                   | 8              |

एकेन्द्रियोंके बादर, सूत्म, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये चार; द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय-सम्बन्धी पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये चार; तथा चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी और संज्ञी अपर्याप्तक ये तीन; इस प्रकार इन ग्यारह जीवसमासोंमें मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और अचजुद्र्शन; ये तीन-तीन उपयोग होते हैं। चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपंचेन्द्रियपर्याप्तक इन दो जीवसमासोंमें चजुदर्शनसिंहत उपयोग होते हैं। चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपंचेन्द्रियपर्याप्तक इन दो जीवसमासोंमें चजुदर्शनसिंहत उपर्याप्त तीन उपयोग, इस प्रकार चार-चार उपयोग होते हैं। मिथ्यादृष्टि संज्ञिपंचेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंमें उपर्युक्त चार, तथा सम्यग्दृष्टि संज्ञि अपर्याप्तकोंमें मित, श्रुत और अवधिद्विक ये चार उपयोग होते हैं। संज्ञिपंचेन्द्रिय पर्याप्तकमें सर्व ही अर्थात् बारह ही उपयोग होते हैं। इस प्रकार चौद्ह जीवसमासोंमें उपयोगोंका वर्णन किया गया।।२२-२३।।

मार्गणास्थानोंमें उपयोगोंका निरूपण—

## 'केवलडुय मणवज्जं णिरि तिरि देवेसु होंति सेसा दु। मणुए बारह णेया उवओगा मग्गणस्सेवं।।२८।।

भय रचना-रचितमार्गणासु यथासम्भवमुपयोगान् गाथाससदशकेनाऽऽह—[ 'केवलडुग मणवज्जं' इत्यादि ।] गुणपर्ययवद्वस्तु, तद्-प्रहणव्यापार उपयोगः । ज्ञानं न वस्त्त्थम् । तथा चोक्तम्—

स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेदाः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥६॥

[ज्ञानं] न पदार्थाऽऽलोककारणकं, परिच्छेद्यत्वात्; तमोवत् । स उपयोगः ज्ञान-दर्शनभेदाद् द्वेधा । तत्र ज्ञानोपयोगः कुमित-कुश्रुत-विभङ्ग-मित-श्रुतावधि-मनःपर्यथ-केवल्ज्ञानभेदाद्षष्ट्या । दर्शनोपयोगः चक्षुर-चक्षुरवधि-केवल्दर्शनभेदाचतुर्था । तत्र नरक-तिर्यग्देवगितपु तिसपु प्रत्येकं केवल्ज्ञान-दर्शन-मनःपर्ययत्रय-विजेताः शेपा नवोपयोगा ६ भवन्ति । तु पुनः मनुष्यगत्यां द्वादशोपयोगा ज्ञेयाः १२ । एवं गितमार्गणायां ज्ञातन्याः ॥२४॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, १० । 2. ४, 'गतावनाहारकद्वया' इत्यादि गद्यभागः (पृ॰ ८०)।

गितमार्गणाकी अपेक्षा नरक, तिर्यंच और देवगितमें केवलिक्षक और मनःपर्ययज्ञान इन तीनको छोड़कर शेप नौ-नौ उपयोग होते हैं। मनुष्यगितमें बारह ही उपयोग होते हैं। शेप मार्गणाओंमें उपयोग इस प्रकार ले जाना चाहिए॥२४॥

> चि-ति-एइंदियजीवे अचक्खु मह सुह अणाणी उवओगा। चउरक्खे ते चक्खुजुत्ता सन्वे वि पंचक्खे ॥२५॥

इन्द्रियमार्गणायां एकेन्द्रिये द्वीन्द्रिये त्रीन्द्रिये च अचक्षुर्दर्शनमेकम् १, मति-श्रुताज्ञानद्विकम् २ इति उपयोगाख्यः स्युः ३। चतुरक्षे चतुरिन्द्रिये ते पूर्वोक्ताख्यः चक्षुर्दर्शनयुक्ता इति चत्वारः ४। पञ्चाचे पञ्चेन्द्रिये सर्वे द्वादशोपयोगाः स्युः १२। उपचारतो द्वादश १०, अन्यथा दश १०। जिनस्योपचारतः पञ्चेन्द्रियत्वमिति ॥२५॥

इन्द्रियमार्गणाकी अपेत्ता एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीवोंमें अचजुदर्शन, मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान ये तीन-तीन उपयोग होते हैं। चतुरिन्द्रियजीवोंमें चजुदर्शनसहित उक्त तीनों उपयोग, इस प्रकार चार उपयोग होते हैं। पंचेन्द्रियोंमें सर्व ही उपयोग होते हैं।।२४॥

जिन भगवान्के उपचारसे पंचेन्द्रियपना माना गया है इस अपेन्नासे बारह उपयोग कहे हैं। अन्यथा केवलद्विकको छोड़कर शेप दश उपयोग होते हैं।

पंचसु थावरकाए अचक्खु मह सुअ अणाणः उवओगा।
पढमंते मण-विचए तसकाए उरालएसु सन्वे वि ॥२६॥
मिल्सल्ले मण-विचए सन्वे वि हवंति केवलदुगूणा।
ओरालिमस्स-कम्मे मणपज्ज-विहंग-चक्खुहीणा ते ॥२०॥
वेउन्वे मणपज्जव-केवलजुगळ्णया दु ते चेव।
तिमस्से केवलदुग-मणपज्ज-विहंग-चक्ख्णा॥२८॥
केवलदुय-मणपज्जव-अण्णाणितएहिं होंति ते ऊणा।
आहारजुयलजोए पुरिसे ते केवलदुगुणा॥२९॥
केवलदुग-मणहीणा इत्थी-संढिम्म ते दु सन्वे वि।
केवलदुगपरिहीणा कोहादिसु होंति णायन्वा॥३०॥

पृथिन्यसेजोवायुवनस्पतिकायेषु पञ्चसु स्थावरेषु अचक्षुर्दर्शनं मित-श्रुतांज्ञानद्दयमिति त्रय उप-योगाः ३ । त्रसकाये सर्वे द्वादश उपयोगाः १२ । प्रथमान्ते मनो-वचनयोगे सत्याऽनुभयमनो-वचनयोगेषु चतुर्षु प्रत्येकं सर्वे द्वादश उपयोगाः १२ । ओदारिककाययोगे सर्वे द्वादश १२ उपयोगाः सन्ति ॥२६॥

मध्येषु असत्योभयमनो-वचनयोगेषु चतुर्षं प्रत्येकं केवलज्ञान-दर्शनद्वयोनाः अन्ये सर्वे उपयोगा दश १० भवन्ति । औदारिकमिश्रकाययोगे कार्मणकाययोगे च मनःपर्यय-विभङ्गज्ञान-चक्षुर्दर्शनहीनाः अन्ये ते नव ६ उपयोगाः स्यः ॥२७॥

वैकियिककाययोगे मनःपर्यय-केवलज्ञान-दर्शनयुगलोगः अन्ये नवोपयोगाः ६ स्युः। तन्मिश्रे वैकियिकमिश्रकाययोगे केवलदर्शन-ज्ञानद्वय-मनःपर्यय-विभक्षज्ञान-चक्षुदेशनरहिताः अन्ये सप्त भवन्ति ॥२८॥

आहारकाऽऽहारकमिश्रकाययोगद्वये केवलद्विक-मनःपर्ययज्ञानाऽज्ञानत्रिकोनाः अन्ये पट् ते उपयोगाः आद्यज्ञानत्रय-चक्षुरचक्षुरविधदर्शनानि पट् भवन्ति । पुंवेदे ते उपयोगाः केवलज्ञान-दर्शनद्वयोना १० दशा ॥२६॥

<sup>ं</sup>च अववाव । 📜 अववाव ।

स्त्रीवेदे नपुंसकवेदे च केवलज्ञान-दर्शनद्वय-मनःपर्ययरहिताः सन्ये ते उपयोगाः सर्वे ते ६ भवन्ति । क्रोध माने माया[यां] लोभे च केवलज्ञान-दर्शनद्विकपरिहीनाः अन्ये १० उपयोगा भवन्तीति ज्ञातन्याः॥३०॥

कायमार्गणाको अपेक्षा पाँचों स्थावरकायों में अचजुदर्शन, मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान ये तीन-तीन उपयोग होते हैं। त्रसकायमें सर्व ही उपयोग होते हैं। योगमार्गणाकी अपेचा प्रथम और अन्तिम मनोयोग तथा वचनयोगमें और औदारिककाययोगमें सर्व ही उपयोग होते हैं। मध्यके दोनों मनोयोग और वचनयोगमें केवलद्विकको छोड़कर शेप सर्व उपयोग होते हैं। आदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें मनःपर्ययज्ञान, विभंगाविध और चजुदर्शन; इन तीनको छोड़कर शेप नो उपयोग होते हैं। वैक्रियिककाययोगमें मनःपर्ययज्ञान और केवलद्विकको छोड़कर शेप नो उपयोग होते हैं। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें केवलद्विक, मनःपर्ययज्ञान, विभंगाविध और चजुदर्शन इन पाँचको छोड़कर शेप सात उपयोग होते हैं। आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें केवलद्विक, मनःपर्ययज्ञान और अज्ञानिक, इन छहको छोड़कर शेप छह उपयोग होते हैं। वेदमार्गणाकी अपेचा पुरुपवेदमें केवलद्विकको छोड़कर शेप दश उपयोग होते हैं। क्रियमार्गणाकी अपेचा क्रोधादि चारों क्षायोंमें केवलद्विकको छोड़कर शेप सर्व उपयोग होते हैं। क्रायमार्गणाकी अपेचा क्रोधादि चारों क्षायोंमें केवलद्विकको छोड़कर शेप सर्व उपयोग होते हैं। क्रायमार्गणाकी अपेचा क्रोधादि चारों क्षायोंमें केवलद्विकको छोड़कर शेप सर्व उपयोग होते हैं। क्रायमार्गणाकी अपेचा क्रोधादि चारों क्षायोंमें केवलद्विकको छोड़कर शेप सर्व उपयोग जानना चाहिए ॥२६–३०॥

अण्णाणितए होंति य अण्णाणितयं अचक्तु-चक्तुणि ।
सण्णाण-पढमचउरे अण्णाणितगूण केवलढुगूणा ॥३१॥
केवलणाणिम्म तहा केवलढुगमेव होइ णायन्वं ।
सामाइय-छेय-सहुमे अण्णाणितगूण केवलढुगूणा ॥३२॥
दंसण-णाणाइतियं देसे परिहारसंजमे य तहा ।
पंच य सण्णाणाइं दंसणचउरं च जहखाए ॥३३॥
असंजमम्मि णेया मणपज्जव-केवलजुगलएहिं हीणा ते ।
दंसण-आइढुगे खल्ल केवलजुगलेण कणिया सन्वे ॥३४॥
ओहीदंसे केवलढुग अण्णाणितकणिया सन्वे ।
केवलदंसे णेयं केवलढुगमेव होइ णियमेण ॥३४॥

अज्ञानित्रके कुमित-कुश्रुत-विभङ्गज्ञानेषु प्रत्येकं अज्ञानित्रकं ३ चक्षुरचक्षुद्रश्निद्वयं २ इति पञ्ची-पयोगाः ५ स्युः । सज्ज्ञानप्रथमचनुपु मितिज्ञाने श्रुतज्ञाने अवधिज्ञाने मनःपर्ययज्ञाने च अज्ञानित्रकोन-केवलद्विकोनाः अन्ये सप्तोपयोगाः ७ स्युः ॥३ ।॥

केवलज्ञाने केवलदर्शन-ज्ञानोपयोगी ज्ञातच्यौ द्वौ भवतः २। सामायिकच्छेदोपस्थापन-सूच्म-साम्परायसंयमेषु अज्ञानित्रक-केवलद्विकोनाः अन्ये सप्त ७ उपयोगाः सन्ति ॥३२॥

देशसंयमे तथा परिहारिवशुद्धिसंयमे च चञ्चरादिदर्शनित्रकं ३, मत्यादिज्ञानित्रकमिति पहुपयोगा भवन्ति ६ । यथाल्यातसंयमे मित्रज्ञानिदसङ्ज्ञानपञ्चकं ५, चक्षुरादिदर्शनचतुष्कं ४ इति नवोपयोगाः ६ स्युः ॥३३॥

असंयमे मनःपर्यय-केवलयुगलेंहींनाः अन्ये ते उपयोगाः १ स्युः । दर्शनादिद्विके चक्षुरचक्षुर्दर्शनयोः केवलज्ञान-दर्शनयुगलेन रहिता अन्ये सर्वे दशोपयोगाः १० स्युः ॥३४॥

अवधिदर्शने केवलज्ञान-दर्शनद्विकाऽज्ञानत्रिकोनाः अन्ये सर्वे सप्त ७। केवलदर्शने केवलदर्शन-ज्ञानद्विकमेव भवतीति ज्ञेयं निश्चयतः ॥३५॥ ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा तीनों अज्ञानोंमें तीनों अज्ञान और चज्जुदर्शन वा अचज्जुदर्शन ये पाँच-पाँच उपयोग होते हैं। प्रथमके चारों सद्ज्ञानोंमें तीन अज्ञान और केवलिहकके विना शेष सात-सात उपयोग होते हैं। केवलज्ञानमें केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो उपयोग जानना चाहिए। संयममार्गणाकी अपेक्षा सामायिक, छेदोपस्थापना और सूक्तमसाम्परायसंयममें अज्ञानिक और केवलिहकके विना शेप सात-सात उपयोग होते हैं। परिहारसंयम तथा देशसंयममें आदिके तीन दर्शन और तीन सद्ज्ञान इस प्रकार छह-छह उपयोग होते हैं। यथाल्यातसंयममें पाँचों सद्ज्ञान और चारों दर्शन इस प्रकार नौ उपयोग होते हैं। असंयममें मनःपर्ययज्ञान और केवलिहकके विना शेप नौ उपयोग होते हैं। दर्शनमार्गणाकी अपेक्षा आदिके दो दर्शनोंमें केवलिहकके विना शेप दश-दश उपयोग होते हैं। अवधिदर्शनमें केवलिहक और अज्ञानित्रकके विना शेप सात उपयोग होते हैं। केवलदर्शनमें नियमसे केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो उपयोग होते हैं।।३१–३४॥

किण्हाइतिए णेया मण-केवलजुगलएहि ऊणा ते।
तेऊ पम्मे भविए केवलदुयविजया दु ते चेव।।३६॥
सुकाए सन्वे वि य मिन्छा सासण अभविय जीवेसु।
अण्णाणितयमचक्खू चक्खूणि हवंति णायन्वा।।३७॥
दंसण-णाणाइतियं उवसमसम्मिम्म होह बोहन्वं।
मिस्से ते चिय× मिस्सा अण्णाणितगूणया खहए।।३८॥
वेदयसम्मे केवलदुअ-अण्णाणितयऊणिया सन्वे।
केवलदुएण रहिया ते चेव हवंति सिण्णिम्म ।।३६॥
मइ-सुअअण्णाणाई अचक्खु-चक्खूणि होंति इयरम्म।
आहारे ते सन्वे विहंग-मण-चक्खु-ऊणिया इयरे॥४०॥

#### एवं मगगणासु उवओगा समत्ता।

कृष्णादित्रिके कृष्ण-नील-कापोत्तलेश्यासु तिस्रपु प्रत्येकं मनःपर्यंय-केवलदर्शन-ज्ञानयुगलैकना ते उपयोगा नव ६ । तेजोलेश्यायां पद्मलेश्यायां मन्ये च केवलद्विकवर्जिताः अन्ये ते उपयोगा दश १० । सयोगाऽयोगयोः भन्यन्यपदेशो नास्तीति केवलद्विकं न ॥३६॥

शुक्करयायां सर्वे द्वादशोपयोगाः स्युः १२ । मिध्यात्वरुचिर्जावे सासादनसम्यक्त्वे जीवे अभन्य-जीवे चाज्ञानत्रिकं चक्षुरचक्षुर्दर्शनद्विकं २ इति पञ्चोपयोगाः ५ ज्ञातच्या भवन्ति ॥३७॥

उपरामसम्यक्तवे चक्षुरादिदर्शनत्रयं ३ मत्यादिज्ञानित्रकं २ चेति पहुपयोगा भवन्तीति वोधन्याः ६ । मिश्रे ते पढ् मिश्रा मति-श्रुतावधिज्ञान-चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनाख्याः मिश्ररूपाः श्रुभाऽश्रुभरूपाः पट् उपयोगाः ६ स्युः ॥३८॥

वेदकसम्यक्तवे केवलज्ञान-दर्शनद्वयाऽज्ञानित्रकोनाः भन्ये सर्वे सप्तोपयोगाः स्युः। संज्ञिजीवे केवलज्ञान-दर्शनद्वयेन रहितास्ते उपयोगाः दश १० भवन्ति । सयोगाऽयोगयोः नोइन्द्रियेन्द्रयज्ञानाभावात् संज्यऽसंज्ञिन्यपदेशो नास्ति, अतः केवलद्विकं संज्ञिनि न ॥३६॥

<sup>×</sup> व विय ।

इतरस्मिन् असंज्ञिजीवे कुमित-कुश्रुताज्ञानिहिकं चक्षुरचक्षुदेशैनिहिकं चेति चत्वार उपयोगाः थ स्युः । शाहारके ते उपयोगाः सर्वे द्वादश भवन्ति १२ । इतरस्मिन् अनाहारे विभक्षज्ञान-मनःपर्ययज्ञान-चक्षुदेशनोनाः अन्ये नवोपयोगाः ६ स्युः । विग्रहगतौ मिथ्यादृष्टि-सासादनासंयतेषु प्रतरद्वये लोकपूरणसमये सयोगिनि अयोगिनि सिद्धे च अनाहार इति । अनाहार इति किम् १ शरीराङ्गोपाङ्गनामोदयजनितं शरीर-वचन-चित्तनोकर्मवर्गणा-ग्रहणं आहारः । न आहारः अनाहारः ॥४०॥

#### इत्येवं मार्गणासु उपयोगाः समाप्ताः ।

लेश्यामार्गणाकी अपेत्ता कृष्णादि तीनों अग्रुमलेश्याओं में मनःपर्ययज्ञान और केवलद्विकके विना शेप नौ-नौ उपयोग होते हैं। तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और भन्यमार्गणाकी अपेत्ता भन्य-जीवों में केवलद्विकके विना शेप दश-दश उपयोग होते हैं। ग्रुक्ललेश्यामें सर्व ही उपयोग होते हैं। अभन्यजीवों में तथा सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेत्ता मिथ्यात्व और सासादनसम्यक्त्वमें तीनों अज्ञान, चजुदर्शन और अचजुदर्शन ये पाँच-पाँच उपयोग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। औप-श्मिकसम्यक्त्वमें आदिके तीन दर्शन और तीन सद्ज्ञान ये छह उपयोग होते हैं। सम्यग्मिश्यात्वमें वे ही छह मिश्रित उपयोग होते हैं। नायिकसम्यक्त्वमें अज्ञानित्रकके विना शेप नो उपयोग होते हैं। संज्ञिमार्गणाकी अपेत्ता संज्ञी जीवों केवलद्विक और अज्ञानित्रकके विना शेप सात उपयोग होते हैं। संज्ञिमार्गणाकी अपेत्ता संज्ञी जीवों केवलद्विकके विना शेप दश उपयोग होते हैं। असंज्ञी जीवों में मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, चजुदर्शन और अचजुदर्शन ये चार उपयोग होते हैं। आहार-मार्गणाकी अपेत्ता आहारक जीवों सं सर्व ही उपयोग होते हैं। अनाहारक जीवों विमंगाविष, मनःपर्ययज्ञान और चजुदर्शनके विना शेप नौ उपयोग होते हैं। अनाहारक जीवों विमंगाविष, मनःपर्ययज्ञान और चजुदर्शनके विना शेप नौ उपयोग होते हैं। ३६८०॥

इस प्रकार मार्गणाओंमें उपयोगोंका वर्णन समाप्त हुआ।

अब मूलशतककार जीवसमासोंमें योगोंका वर्णन करते हैं— [मूलगा०७] 'णवसु चउकके एक्के जोगा एको य दोण्णि चोइस ते । तन्भवगएसु एदे भवंतरगएसु कम्मइओ ।।४१॥

अथ जीवसमासेषु यथासम्भवं योगान् गाथात्रयेण दर्शयति—['णवसु चडक्रे एक्रे' इत्यादि ।] नवसु जीवसमासेषु योगः एकः १, चतुर्पं जीवसमासेषु द्वी योगी २, एकस्मिन् जीवसमासे चतुर्दंश ते योगाः १४। तद्भवगतेषु एते तद्भिवत्तिमवप्राप्तेषु एते योगा भवन्ति, भवान्तरगतेषु विश्रहगतौ एकः कार्मणयोगः १।

जीवस०६ ४ १ यो० १ २ १४।१२

तद्यथा—सूदम-वादरैकेन्द्रिययोर्द्धयोः पर्याप्तयोः औदारिककाययोग एकः १ सूदम-वादरैकेन्द्रिय-द्वि-नि-चतुरिन्द्रिय-संद्यऽसंज्ञिषु सप्तसु अपर्याप्तेषु औदारिकिमिश्रः एक इति समुदायेन नवसु जीवसमासेषु १ एको योगः । द्वीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्जेन्द्रियासंज्ञिषु पर्याप्तेषु चतुर्षु औदारिककाययोगाऽ नुभयभाषायोगो हो सवतः २ । पञ्चेन्द्रियसंज्ञिनि पर्याप्ते एकिसम् चतुर्दश योगाः १४ । केचिदाचार्याः पञ्चरश योगान् कथयन्ति ॥४१॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १०।

१. शतक० ७ । परं तत्र 'चोइस' स्थाने 'पन्नरस' पाठः । प्राकृतवृत्तौ मूलगाथायामिष 'पण्णरसा' इति पाठः । सं० पञ्चसंप्रहेऽपि 'समस्ता सन्ति संज्ञिनि' इति पाठः ( ए० ८२, १लो० १०) ो य जोगो ।

नौ जीवसमासोंमें एक योग होता है, चार जीवसमासोंमें दो योग होते हैं और एक जीवसमासों चौदह योग होते हैं। तद्भवगत अर्थात् अपने वर्तमान भवके शरीरमें विद्यमान जीवोंमें ये योग जानना चाहिए। किन्तु भवान्तरगत अर्थात् विग्रहगितवाले जीवोंके केवल एक कार्मणकाययोग होता है ॥४१॥

विशेषार्थ-एकेन्द्रियोंके चार जीवसमास और शेप अपर्याप्तकजीवोंके पाँच जीवसमास इन नौ जीवसमासोंमें सामान्यसे एक काययोग होता है। किन्तु विशेषकी अपेक्षा सदम और वादर पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंके औदारिककाययोग तथा सूच्म और वादर अपर्याप्तक एकेन्द्रिय-जीवोंके औदारिकमिश्रकाययोग होता है। 'पण्णरस' इस पाठान्तरकी अपेचा कुछ आचार्यांके अभिप्रायसे वादर वायुकायिक पर्याप्तकोंके वैकियिककाययोग और बादरवायुकायिक अपर्याप्तोंके वैक्रियिकमिश्रकाययोग होता है। शेष द्वोन्द्रियादि सर्व अपर्याप्तक जीवोंके एकमात्र औदारिक-• मिश्रकाययोग ही होता है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपंचेन्द्रियपर्याप्तक, इन चारों जीवसमासोंके औदारिककाययोग और असत्यमृपावचनयोग, ये दो-दो योग होते हैं। संज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तक नामके एक जीवसमासमें चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और सातों काययोग, इस प्रकार पन्द्रह योग होते हैं। यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि पर्याप्तकसंज्ञि-पंचेन्द्रियके जो अपर्याप्तकदशोंमें संभव औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग, आहारक-मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग वतलाये गये हैं, सो सयोगिजिनके केवलिसमुद्धातकी अपेत्ता औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग कहा गया है, तथा जो औदारिककाययोगी जीव विकिया और आहारकऋदिको प्राप्त करते हैं, उनकी अपेचा वैकियिकमिश्रकाययोग और कार्मण-काययोग वतलाया गया है। अन्यथा मिश्रकाययोग अपर्याप्तकदशामें और कार्मणकाययोग विप्रहगतिमें ही संभव हैं।

अव भाष्यगाथाकार जीवसमासोंमें योगोंका वर्णन करते हैं—

<sup>1</sup> छसु पुण्णेसु उरालं सत्त अपजत्तएस तिमस्सं ।

भासा असचमोसा चदुसुं वेइंदियाइपुण्णेसुं ॥४२॥

सिण्ण-अपजत्तेसुं वेउव्वियमिस्सकायजोगो दु ।

सण्णी-संपूण्णेसुं चउदस जोया सुणेयव्वा ॥४३॥

भथ नियमगाथाद्वयं कथ्यते—[ इसु पुण्णेसु उरालं' इत्यादि । ] पट्सु पूर्णेषु भौदारिककाययोगः— एकेन्द्रियसूचम-वादरपर्याप्तौ द्वी २, द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियपर्याप्तास्त्रयः ३, असंज्ञिपव्चेन्द्रियपर्याप्ते एकः, इति पण्णां पर्याप्तानां भौदारिककाययोगः स्यात् । सप्ताऽपर्याप्तेषु तन्मिश्रः—सूचम-वादरैकेन्द्रिय-द्वि-त्रि-चतुः-पव्चेन्द्रियसंज्य-संज्ञिषु अपर्याप्तेषु सप्तविधेषु भौदारिकमिश्रकाययोगः स्यात् १। चतुर्षे द्वीन्द्रियादिषु पूर्णेषु असत्यमृपा [ भाषा ] स्यात् । द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पव्चेन्द्रियाऽसंज्ञिजीवपर्याप्तानां चतुर्णां अनुभय-भाषोदारिककाययोगी द्वी २ भवतः ॥४२॥

देव-नारकसंज्यऽपर्याप्तेषु वैक्रियिकिमिश्रकाययोगात् , देव-नारकाणां अपर्याप्तकाले वैक्रियिकिमिश्र-काययोगात् , मनुष्य-तिर्यगपेचया संज्ञिसम्पूर्णेषु पर्याप्तेषु वैक्रियिकिमिश्रं विना चतुर्देश १४ योगाः ज्ञातन्याः ॥४३॥

<sup>1.</sup> ४, 'गतावनाहारकद्वया' इत्यादिगद्यमागः । (पृ० ८० ) श्चद् पुण्णे सोरालं ।

## चतुर्दशमार्गणासु योगरचना-

| गतिमार्गणायां—                  | इन्द्रियसार्गणायां                       | कायमार्गेणार्थां—                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| न० ति० म० दे०<br>११ ११ १२ ११    | ए० ही० त्री० च० पं०<br>३ ४ ४ ४ १५        | पृ० अ० ते० वा० व० त्र०<br>३३३३३९५ योगमार्गणायां—                |
| मनोयोगे                         | वचनयोगे—                                 | काययोगे—                                                        |
| स० मृ० स० स०                    | स॰ सृ॰ स॰ अ॰                             | औ॰ ओ॰ मि॰ वै॰ वै॰ मि॰ आ॰ आ॰ मि॰ का॰                             |
| 3 3 3 3                         | 3 3 3 3                                  | 3 3 3 3 3 3                                                     |
|                                 | 41-41-4111-4 11 14                       | ञ्चानमार्गणायां-                                                |
| स्ती० पु० न०<br>१३ १५ १३        | क्रो॰ मा॰ माया॰ लो॰<br>१५ १५ १५ १५       | कुम० कुश्रु० वि० म० श्रु० अ० म० के०<br>१३ १३ १० १५ १५ १५ ६ ७ •  |
|                                 |                                          | यां- लेश्यामार्गणायां- भन्यमार्गणायां-                          |
| सा० छे० प० सू० र<br>११ ११ ६ ६ १ | प० स० अर् च० अ० अव<br>११ ६ १३ १२ १५ १५   | ा० के० कु० नी० का० ते० प० शु० म० अ०<br>९ ७ १३ १३ १३ १५ १५ १५ १५ |
|                                 | सम्यक्त्वमार्गणायां-                     | संज्ञिमार्गणायां- आहारमार्गणायां-                               |
|                                 | वे० चा० सा० मिश्र० मि०<br>९५ १५ १३ १० १३ | सं                                                              |

सृद्म एकेन्द्रिय, और बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञिपंचेन्द्रिय इन छह पर्याप्तक जीवसमासोंमें आदिके दो जीवसमासोंमें केवल एक औदारिककाययोग होता है, और शेप चार पर्याप्तक जीवसमासोंमें औदारिककाययोग और असत्यमृपावचनयोग ये दो योग होते हैं। सातों अपर्याप्तक जीवसमासोंमें यथासंभव औदारिकिमश्रकाययोग, वैक्रियिकिमश्रकाययोग और आहारकिमश्रकाययोग होता है। असत्यमृपावचनयोग द्वीन्द्रियादि चार पर्याप्तक जीवसमासोंमें होता है। संज्ञिपंचेन्द्रिय-अपर्याप्तक जीवोंमें वैक्रियिकिमश्रकाययोग भी होता है। संज्ञिपंचेन्द्रिय-पर्याप्तक जीवोंमें वैक्रियिकिमश्रकाययोग भी होता है। संज्ञिपंचेन्द्रिय-पर्याप्तक जीवोंमें कार्मणकाययोगको छोड़कर शेप चौदह योग जानना चाहिए।।४२-४३।।

अव मार्गणाओं में योगोंका निरूपण करते हैं—

## ओरालाहारदुए वंजिय सेसा दु णिरय-देवेसु । वेउन्वाहारदुगूणा तिरिए मणुए वेउन्वदुगहीणा ॥४४॥

अथ मार्गणासु यथासंभवं रचनायां रचितयोगान् गाथैकादशकेनाऽऽह—['ओरालाहारदुए' इत्यादि । ] नरकगत्यां देवगत्यां च औदारिकौदारिकमिश्राऽऽहारकाऽऽहारकमिश्रान् चतुरो योगान् वर्जयित्वा शेषा एकांदश योगाः ११ स्युः । तिर्यगतौ वैक्रियिकवैक्रियिकमिश्राऽऽहारकाऽऽहारकमिश्रेरूनाः अन्ये एकादश योगाः । मनुष्यगतौ वैक्रियिक-तिन्मश्रद्वयहीनाः शेषाः त्रयोदश १३ योगा भवन्ति ॥४४॥

गितमार्गणाकी अपेचा नारकी और देवोंमें भौदारिकद्विक अर्थात् औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग और आहारकद्विक अर्थात् अहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग इन चार योगोंको छोड़कर शेप ग्यारह-ग्यारह योग होते हैं। तिर्यछोंमें वैकियिकद्विक अर्थात् वैक्रियिक-काययोग और वैक्रियिकमिश्रकाययोग तथा आहारकद्विक, इन चार योगोंको छोड़कर शेष ग्यारह योग होते हैं। मनुष्योंमें वैक्रियिकद्विकको छोड़कर शेप तेरह योग होते हैं। अरुश

## कम्मोरालदुगाइं जोगा एइंदियम्मि वियलेसु । वयणंतजोयसहिया ते चिय पंचिदिए सन्वे ॥४५॥

एकेन्द्रिये कार्मणकीदारिकद्विकमिति त्रयो योगाः ३ । विकलत्रये द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियेषु त्रिषु ते त्रयः वचनान्तानुभयभाषासिहताश्चत्वारः ४ योगाः । पञ्चेन्द्रिये सर्वे पञ्चद्रश योगा नानाजीवापेच्चया भवन्ति ॥४५॥

इन्द्रियमार्गणाकी अपेत्ता एकेन्द्रियोंमें कार्मणकाययोग और औदारिकद्विक ये तीन योग होते हैं। विकलेन्द्रियोंमें अन्तिम वचनयोग अर्थात् असत्यमृपावचनयोग सहित उपर्युक्त तीन योग, इस प्रकार चार योग होते हैं। पंचेन्द्रियोंमें सर्व योग होते हैं।।४४॥

#### कम्मोरालदुगाइं थावरकाएसु होंति पंचेसु । तसकाएसु य सन्वे सगो सगो होइ जोएसु ॥४६॥

पृथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतिस्थावरकायेषु पञ्चसु कार्मणः १ औदारिकौदारिकामिश्रौ द्वौ २ इति त्रयो योगाः ३ । त्रसकायेषु सर्वेषु पञ्चदश योगाः १५ । योगेषु पञ्चदशसु सत्यादिषु स्वकः स्वको भवति, सत्य-मनोयोगे सत्यमनोयोगः १ इत्यादि सर्वत्र ज्ञेयम् ॥४६॥

कायमार्गणाकी अपेत्ता पाँचों स्थावरकायिकोंमें कार्मणकाययोग और औदारिकद्विक ये तीन योग होते हैं, तथा त्रसकायिकजोवोंमें सभी योग होते हैं। योगमार्गणाकी अपेत्ता स्व-स्वयोग-वाले जीवोंके स्व-स्वयोग होता है। अर्थात् सत्यमनोयोगियोंके सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोगियोंके असत्यमनोयोग इत्यादि ॥४६॥

> पुरिसे सन्वे जोगा इत्थी-संहिम आहारहुगूणा। कोहाईस य सन्वे मइ-सुय-ओहीस होंति सन्वे वि ॥४७॥ मइ-सुअअण्णाणेसुं आहारहुगूणया दु ते सन्वे। अपुण्णजोगरिहया आहारहुगूणया य विभंगे॥४८॥ केवलजुयले मण-विच पढमंतोरालजुगलकम्मक्खा। मण-सुहुमे परिहारे देसे ओराल मण-विच-चउका॥४६॥

पुंचेदे सर्वे योगाः १५। स्त्रीवेदे पण्डवेदे च आहारकद्विकोनास्त्रयोदश १६। क्रोधे माने मायायां छोभे च सर्वे योगाः १५। मति-श्रुतावधिज्ञानेषु सर्वे पञ्चदश १० योगा भवन्ति ॥४७॥

मित-श्रुताज्ञानयोः द्वयोः आहारकद्विकोनाः ते सर्वे त्रयोदश योगाः स्युः १३ । विभक्षज्ञाने औदा-रिक्तिमश्र-वैक्तियकमिश्र-कार्मणकापर्याप्तयोगत्रयरहिताः आहारकद्विकोनाश्चान्येऽधौ मनो-वचनयोगाः औदा-रिक वैक्तियिककाययोगी द्वो एवं दश योगाः १० ॥४८॥

केवल-युगले इति केवलज्ञाने केवलदर्शने च प्रथमान्तमनो-चचनं सत्यानुभयमनो-चचनचतुष्कं ४ भीदारिक-तिनमश्र-कार्मणाख्यास्त्रय इति सप्त योगाः ७। मनःपर्ययज्ञाने सूचमसाम्परायसंयमे परिहारविश्रिष्टि-संयमे देशसंयमे च औदारिककाययोगः १, सत्यादिमनोयोगचतुष्कं ४ सत्यादिवचनयोगचतुष्कं ४ इत्येवं नव ६ योगाः स्युः ॥४६॥

वेदमार्गणाकी अपेक्षा पुरुपवेदियोंके सभी योग होते हैं। स्त्रीवेदी और नपुंकवेदी जीवोंके आहारकद्विकको छोड़कर शेप तेरह योग होते हैं। कपायमार्गणाकी अपेन्ना क्रोधादि चारों कपायवाले जीवोंके सभी योग पाये जाते हैं। ज्ञानमार्गणाकी अपेन्ना मित, श्रुत और अवधिज्ञानी

जीवोंके सर्व ही योग होते हैं। मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके आहारकद्विकको छोड़कर शेप तेरह-तेरह योग होते हैं। विभंगज्ञानियोंके अपर्याप्तककाल-सम्बन्धी औदारिकिमिश्र, वैकियिकिमिश्र और कार्मणकाययोग ये तीन योग तथा आहारकद्विक इनके विना शेप दश योग होते हैं। केवल-याल अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शनवाले जीवोंके प्रथम और अन्तिम मनोयोग एवं वचन-योग, तथा औदारिकयुगल और कार्मणकाययोग ये सात-सात योग होते हैं। मनःपर्ययज्ञान, सूद्रमसाम्परायसंयम, परिहारविशुद्धिसंयम और संयमासंयमवाले जीवोंके मनोयोगचतुष्क, वचनयोगचतुष्क और औदारिककाययोग ये नौ-नौ योग होते हैं॥४७-४६॥

## आहारदुगोराला मण-वचि-चउरा य सामाइय-छेदे । कम्मोरालदुगाइं मण-यचि-चउरा य जहखाए ॥५०॥

सामायिक-च्छ्रेदोपस्थापनयोः आहारकद्वयोदारिककाययोगास्त्रयः ३ मनोयोगाश्चत्वारः ४ वचन-योगाश्चत्वारः ४ इत्येकादश योगाः ११। यथाख्याते कार्मणकादारिक-तिमश्रकाययोगास्त्रयः ३ मनो-वचनयोगाः अष्टी म एवं एकादश ११ योगाः ॥५०॥

संयममार्गणाकी अपेत्ता सामायिकसंयम और छेदोपस्थापनासंयमवाले जीवोंके चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, आहारकद्विक और औदारिककाययोग ये ग्यारह-ग्यारह योग होते हैं। यथाख्यातसंयमवाले जीवोंके चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिकद्विक भौर कार्मण-काययोग ये ग्यारह योग होते हैं।।४०॥

किण्हाइ-तिआऽसंजम अभन्य जीवेसु आहारदुगूणा। तेआइतियाऽचक्खू ओही भन्वेसु होंति सन्वे वि ॥५१॥ चक्खूदंसे जोगा मिस्सतिगं वज्ज होंति सेसा दु । जवसम-मिन्छा-सादे आहारदुगूणया णेया ॥५२॥ वेदय-खइए सन्वे मिस्से मिस्सतिगाहारदुगहीणा । सण्णियजीवे णेया सन्वे जोया जिणेहिं णिहिष्टा ॥५३॥ इयरे कम्मोरालियदुगवयणंतिल्लया होंति । आहारे कम्मूणा अणहारे कम्मए व जोगो दु ॥५४॥

#### एवं सगगणासु जोगा समत्ता।

कृष्ण-नील-कापोतलेश्यात्रिके असंयमे अमन्यजीवे च आहारकद्दिकोना अन्ये त्रयोदश १३ योगाः । पीत-पद्म-शुक्ललेश्यात्रिके अचक्षुर्दशैंने अवधिदशैंने भन्यजीवे च सर्वे पञ्चदश योगाः १५ भवन्ति ॥५१॥

चक्षुदेशेंने मिश्रत्रिकं औदारिक-वैक्रियिकमिश्रकार्मणकत्रिकं वर्जीयत्वा शेपाः द्वादश योगाः १२ स्युः । औपशमिकसम्यक्ते मिथ्यादृष्टौ सासाद्ने आहारकद्विकोनाः अन्ये त्रयोदश योगाः १३ ज्ञेयाः ॥५२॥

वेदकसम्यग्दष्टी चायिकसम्यग्दष्टी च सर्वे पञ्चदश योगाः १५ ज्ञेयाः । मिश्रे मिश्रविकाऽऽहारक-द्विकहीनाः अन्ये योगाः १० । संज्ञिजीवे सर्वे पञ्चदश १५ योगाः ज्ञेयाः जिनैर्निर्दिष्टाः कथिताः ॥५३॥

इतरस्मिन् असंज्ञिजीवे कार्मणकौदारिक-तिन्मश्रानुभयवचनयोगाश्चत्वारः ४ । आहारके कार्मणकोना अन्ये योगाश्चतुर्दश १४ । अनाहारे कार्मणक एको योगो भवति ॥५४॥

इति मार्गणासु योगाः समाप्ताः।

लेश्यामार्गणाकी अपेक्ता कृष्णादि तीन लेश्यावालोंके, तथा असंयमी और अभव्य जीवोंके आहारकद्विकको छोड़कर शेप तेरह-तेरह योग होते हैं। तेजोलेश्यादि तीन लेश्यावालोंके, अचलु-दर्शनी, अवधिदर्शनी और भव्यजीवोंमें सर्व ही योग पाये जाते हैं। चलुदर्शनी जीवोंमें अपर्याप्त-काल-सम्बन्धी तीनों मिश्रयोगोंको छोड़कर शेप बारह योग पाये जाते हैं। सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्ता उपशमसम्यन्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यन्दृष्टि जीवोंके आहारकद्विकको छोड़कर शेष तेरह-तेरह योग जानना चाहिए। वेदकसम्यन्दृष्टि और क्वायिकसम्यन्दृष्टि जीवोंमें सभी योग पाये जाते हैं। मिश्र अर्थात् सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अपर्याप्तककाल-सम्बन्धी मिश्रित्रक और आहारकद्विकको छोड़कर शेप दश योग पाये जाते हैं। संज्ञमार्गणाकी अपेक्षा संज्ञी जीवोंमें सभी योग जानना चाहिए, ऐसा जिन भगवान्ने उपदेश दिया है। असंज्ञी जीवोंमें कार्मणकाय-योग, औदारिकद्विक और अन्तिम वचनयोग ये चार योग होते हैं। आहारमार्गणाकी अपेक्षा आहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगको छोड़कर शेष चौदृह योग पाये जाते हैं। अनाहारक जीवोंमें एकमात्र कार्मणकाययोग ही पाया जाता है।।५४९-४४॥

मार्गणाओंमें योगोंका वर्णन समाप्त हुआ।

[स्लगा॰ द] उवओगा जोगविही मग्गण-जीवेसु विष्णया एदे ।
एत्तो गुणेहिं सह परिणदाणि ठाणाणि मे सुणहै ।।५५॥
[स्लगा॰ ६] \*मिच्छां सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो य ।
णव संजए य एवं चउदस गुणणाम †ठाणाणि ।।५६॥

मार्गणासु जीवसमासेषु च उपयोगा वर्णिताः, योगविधयश्च वर्णिताः। इतः परं गुणैः सह परिण-तानि गुणस्थानकैः सह परिणमितानि मिश्राणि युक्तानि मार्गणस्थानग्नि गतीन्द्रिय-काय-योगादीनि इमानि वच्यमाणाणि भो भव्या यूर्थं श्रणुत ॥५५॥

मिध्यादृष्टिः १ सांसाद्नाः २ मिश्रः ३ अविरतसम्बन्दृष्टिः ४ देशविरतश्च ५ प्रमत्ता ६ प्रमत्ता ७ पूर्वकरणा म निवृत्तिकरण ६ सूक्ष्मसाम्परायो १० पशान्त ११ ज्ञीणक्षपाय १२ सयोगाऽ १३ योगसंयता इति नव । एवं चतुर्देश गुणस्थाननामधेयानि गुणस्थाननामानि ॥ ६॥

#### चतुर्दशमार्गणास्थानेषु गुणस्थानरचनेयम्-

इन्द्रियमार्गणायां-कायमार्गणायां-योगमार्गणायां- मनोयोगे-गतिमार्गणायां-ए० ही० त्री० च० पं० पृ० भ० ते० वा० व० त्र० स॰ स॰ न० ति० म० दे० 3 12 12 18 १२ १३ 3 38 9 3 3 3 38 वेदमार्गणायां-काययोगे--वचनयोगे-सौठ औठमि० वै० वै०मि० आ० आ०मि० का० र्छा० पु० न० स० स० स० अ० 3 3 Ę 3 8 १३ १२ १२ १३ संयममार्गणायां-ज्ञानमार्गणायां-क्षायमार्गणायां-क्रुम० कुश्रु० वि० म० श्रु० स० म० के० सा० छे० प० स्० य० सं० स० क्रो॰ मा॰ माया॰ छो॰ 8 3 7 २ॅ ₹ 90 3 3 3

१. शतक का परं तत्र ममाण-जीवेसु' स्थाने 'जीवसमासेसु' इति पाटः । प्राकृतवृत्तावप्ययं पाठः । २. शतक ६। अ व च्छो । † व घेयाणि ।

दर्शनमार्गणायां— लेखामार्गणायां— सन्यमार्गणायां— सम्यक्त्वमार्गणायां -च० अच० अव० के० क्व० नी० का० ते० प० शु० भ० अ० औ० वे० चा० सा० मिश्र० मि० १२ १२ ६ २ ४ ४ ४ ७ ७ १३ १२ १ ५ ४ १९ १ १ १

> संज्ञिमार्गणायां- आहारसार्गणायां-सं० अ० आ० अना० १२ २ १३ ५

इस प्रकार मार्गणा और जीवसमासोंमें यह उपयोग और योगविधिका वर्णन किया है। अब इससे आगे गुणोंसे परिणत इन स्थानोंको कहता हूँ सो सुनो। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यक्त्व और देशविरत, तथा इससे आगे संयतोंके नौ गुणस्थान इस प्रकार सार्थक नामवाले चौदह गुणस्थान होते हैं ॥५५-४६॥

मार्गणाओंमें गुणस्थानोंका निरूपण—

[सूलगा०१०] <sup>1</sup>सुर-णारएस चत्तारि होंति तिरिएस जाण पंचेव । मणुयगईए वि तहा चोहस गुणणामधेयाणि ॥५७॥ <sup>2</sup>मिच्छाई चत्तारि य सुर-णिरए पंच होंति तिरिएस । मणुयगईए वि तहा चोहस गुणणामधेयाणि ॥५८॥

क्षथ सार्गणस्थानेषु रचितगुणस्थानानि गाथाचतुर्दशकेनः प्ररूपयित्—देवगत्यां नरकगत्यां च निध्यादृष्ट्याऽऽदीनि चत्वारि गुणस्थानानि ४, तिर्यगतौ मिथ्यादीनि पञ्च गुणस्थानानि स्वं जानीहि ५। मतुष्यगतौ मिथ्यादगाऽऽद्ययोगान्तानि चतुर्दश गुणस्थानानि भवन्तीति जानीहि त्वं भव्य मन्यस्व॥५७-५८॥

गतिमार्गणाकी अपेंचा देव और नरकगतिमें मिश्यात्वको आदि लेकर चार गुणस्थान होते हैं। तिर्यचोंमें मिश्यात्व आदि पाँच गुणस्थान होते हैं। तथा मनुष्यगतिमें चौदह ही गुणस्थान होते हैं।।४७-५८।।

मिन्छा सादा दोण्णि य इगि-वियले होति ताणि णायव्वा। पंचिदियम्मि चोद्दस भूदयहरिएसु दोण्णि पढमाणि ॥४६॥ तेऊ-वाऊकाए मिन्छं तसकाए चोद्दस हवंति। मण-वचि-पढमंतेसुं ओराले चेव जोगंता ॥६०॥ खीणंता मिन्भिल्ले मिन्छाइ चयारि वेउन्वे। तम्मिस्से मिस्स्रणा हारदुगे पमत्त एगो दु ॥६१॥ ओरालमिस्स-कम्मे मिन्छा सासण अजइ सजोगा य। कोहाइतिय तिवेदे मिन्छाई णवय दसः लोहे ॥६२॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ६। (पृ॰ ७५)। 2. ४, 'नारकमुघाशिकयोशचत्वार्यांचानि' इत्यादि गद्यभागः (पृ॰ ७६)।

१. शतक० १०।

एकेन्द्रिये विकलत्रये च सिथ्या-सासादने हे भवतः २ । तदेकेन्द्रिय-विकलत्रयाणां पर्यासकाले एकं मिथ्यात्वम् १ । तेपां केपाञ्चिद् अपर्यासकाले उत्पत्तिसमये सासादनं सम्भवति । पञ्चेन्द्रिये तानि सर्वाणि गुणस्थानानि चतुर्दश १४ ज्ञातच्यानि भवन्ति । भूदकहरितेषु पृथ्वीकायिके अकायिके वनस्पतिकायिके च मिथ्यात्वसासादनगुणस्थाने हे २ भवतः ॥५६॥

तेजस्कायिके वायुकायिके च मिथ्यात्वमेकम् १ । तयोरेकं कथम् १ सासादनस्थो जीवो मृत्वा तेजो-वायुकायिकयोर्मध्ये न उत्पद्यते, इति हेतोः । त्रसकायिके मिथ्यात्वादीनि चतुर्दश १४ गुणस्थानानि भवन्ति । मनो-वचनप्रथमान्तेषु सत्यानुभयमनो-त्रचनचतुष्के औदारिककाययोगे च मिथ्यात्वाऽऽदीनि सयोगान्तानि त्रयोदश गुणस्थानानि स्युः ॥६०॥

सध्यमेषु असत्योभयमनो-वचनयोगेषु चतुषु संज्ञिमिथ्यादृष्टावादीनि ज्ञीणकपायान्तानि द्वादश १२। वैक्रियिककाययोगे मिथ्यात्वादीनि चत्वारि ४। तिमश्रयोगे देवता-नारकाऽपर्याप्तानां मिश्रोनानि मिथ्यात्व-सासादनाविरतानि श्रीणि ३। आहारके संज्ञिपर्याप्तमत्त एकं पष्टगुणस्थानम् १। आहारकमिश्रे संज्यऽ-पर्योप्तपष्टगुणस्थानमेकम् १॥६१॥

.शीदारिकमिश्रकाययोगे मिथ्यात्व-सासादन-पुंचेदोद्याऽसंयतकपाटसमुद्धातसयोगगुणस्थानानि चत्वारि ४ । उक्तञ्च—

> मिच्छे सासणसम्मे पुंवेदयदे कवाटजोगिम्ह । णर-तिरिये वि य दोण्णि वि होंति ति जिणेहिं णिहिंहं ।।।।।

कार्मणकाययोगे मिध्यात्व-सासादनाऽविरतगुणस्थानत्रयं चतुर्गतिविग्रहकालसंयुक्तं प्रतरयोलेंकपूरण-कालसंयुक्तं सयोगगुणस्थानव्यति चत्वारि ४ । उक्तञ्च—

> योगिन्यौदारिको दण्डे मिश्रो योगः कपाटके। कार्मणो जायते तत्र प्रतरे लोकपूरणे ॥८॥

क्रोधे माने मायायां च, नपुंसकवेदे स्त्रीवेदे पुंवेदे च मिथ्यात्वादोन्यनिवृत्तिकरणपर्यन्तानि नव ६ । क्षत्र किञ्चिद्विशेपः—पण्ढवेदः स्थावर-कायमिथ्यादृश्याद्यनिवृत्तिकरणप्रथमसवेदभागान्तं भवति । स्त्रीवेद-पुंवेदौ संइयऽपंज्ञिमिश्यादृश्याद्यनिवृत्तिकरणस्वस्वसवेदभागपर्यन्तं भवतः । क्रोध-मान-मायाः मिथ्यादृश्याद्य-निवृत्तिकरण-द्वि-न्नि-चतुर्भागान्तं अवन्ति । स्त्रोमे संज्वस्त्रनस्त्रोभाषेत्तया मिथ्यात्वाऽऽदीनि स्वमसाम्पराया-नतानि दश १० भवन्ति ॥६२॥

इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवों में मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं। यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि उक्त जीवों में सासादनगुणस्थान निवृत्त्य-पर्याप्तक-दशामें ही संभव है, अन्यत्र नहीं। पंचेन्द्रियों में चौदह ही गुणस्थान होते हैं। काय-मार्गणाकी अपेचा पृथिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों में आदिके दो गुणस्थान होते हैं। तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवों में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है और त्रसकायिक जीवों में चौदह ही गुणस्थान होते हैं। योगमार्गणाकी अपेचा प्रथम और अन्तिम मनोयोग जीवों में चौदह ही गुणस्थान होते हैं। योगमार्गणाकी अपेचा प्रथम और अन्तिम मनोयोग और वचनयोगों तथा औदारिककाययोगमें सयोगिकेवली तकके तेरह गुणस्थान होते हैं। मध्यके और वचनयोगों और वचनयोगों चीणकपायतकके बारह गुणस्थान होते हैं। वैक्रियिककाय-दोनों मनोयोगों और वचनयोगों चीणकपायतकके बारह गुणस्थान होते हैं। वैक्रियिककाययोगमें मिश्रगुणस्थानको छोड़-योगमें मिश्रगुणस्थान होते हैं। आहारककाययोग और आहारकिमिश्रकाययोगमें एक कर आदिके तीन गुणस्थान होते हैं। आहारककाययोग और आहारकिमिश्रकाययोगमें एक

<sup>.</sup>१. गो० जी० ६५०।

२. सं० पञ्चसं० ३, ११४ (पृ० ८३)

प्रमत्तसंयत गुणस्थान होता है। औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें मिथ्यात्व, सासा-दन, असंयत और सयोगकेवली ये चार-चार गुणस्थान होते हैं। वेदमार्गणाकी अपेचा तीनां वेदोंमें तथा कपायमार्गणाकी अपेचा क्रोधादि तीन कषायोंमें मिथ्यात्व आदि नौ गुणस्थान होते हैं। लोभकपायमें आदिके दश गुणस्थान होते हैं॥४६-६२॥

## पढमा दोऽण्णाणतिए णाणतिए णव दु अविरयाई। सत्त पमत्ताइ मणे केवलजुयलम्मि अंतिमा दोण्णि ॥६३॥

भज्ञानित्रके कुमति कुश्रुत-विभङ्गज्ञानेषु प्रत्येकं मिध्यात्वस।सादनप्रथमद्वयं स्यात् । ज्ञानित्रके मित-श्रुताविधज्ञानेषु त्रिपु प्रत्येकं अविरतादीनि चीणकपायान्तानि नव ६ स्युः। मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तादीनि चीणकपायान्तानि नव ६ स्युः। मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तादीनि चीणकपायान्तानि सप्त ७। केवलज्ञाने केवलदर्शने च सयोगायोगान्तिमद्वयं २ भवति ॥६३॥

ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा अज्ञानत्रिक अर्थात् कुमति, कुश्रुत और विभंगज्ञानवाले जीवांके आदिके दो गुणस्थान होते हैं। ज्ञानित्रक अर्थात् मिति, श्रुत और अवधिज्ञानवाले जीवोंमें असंयत-सम्यग्दृष्टिको आदि लेकर नौ गुणस्थान होते हैं। मनःपर्ययज्ञानवाले जीवोंके प्रमन्तसंयतको आदि लेकर सात गुणस्थान होते हैं। केवलयुगल अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शनवाले जीवोंके अन्तिम दो गुणस्थान होते हैं।।६३॥

सामाइय-छेदेसुं पगत्तयाईणि होति चत्तारि।
जहखाए संताई सुहुमे देसिम्म सुहुम देसा य ॥६४॥
असंजमिम चउरो मिच्छाइ दुवालस हवंति।
चक्ख अचक्खू य तहा परिहारे दो पमत्ताई॥६४॥
अजयाई खीणंता ओहीदंसे हवंति णव चेव।
किण्हाइतिए चउरो मिच्छाई तेर सुक्काए॥६६॥
तेऊ पम्मासु तहा मिच्छाई अप्पमत्तंता।
खीणंता भव्यिम्म य अभव्वे मिच्छमेयं तु॥६७॥

सामायिक-च्छेदोपस्थापमयोः प्रमत्ताद्यनिवृत्तिकरणान्तानि चत्वारि ४ भवन्ति । यथाख्याते उप-शान्ताद्ययोगान्तानि चत्वारि ४ । सूचमसाम्परायसंयमे सूचमसाम्परायगुणस्थानमेकम् १ । देशसंयमे देश-संयमं पञ्चमं गुणस्थानं भवति ॥६४॥

असंयमे मिथ्यादगादीनि चत्वारि ४। चक्षुरचक्षुदंशनद्वये मिथ्यादच्च्याऽऽदीनि चीणकपायान्तानि द्वादश १२। परिहारविशुद्धिसंयमे प्रमत्ताप्रमत्तद्वयं २ भवति ॥६५॥

अवधिदर्शने गसंयतादीनि चीणकषायान्तानि नव ६ संवन्ति । कृष्णादिन्निके स्थावरकायमिथ्या-इष्ट्याऽऽद्यसंयतान्तानि [चत्वारि ४] सवन्ति । शुक्छछेश्यायां संज्ञिपर्याप्तमिथ्याइष्ट्यादिसयोगान्तानि शयोदश गुणस्थानानि १३ सवन्ति ॥६६॥

तेजोलेश्यायां पद्मलेश्यायां च संज्ञिमिश्यादृष्ट्याद्यप्रमत्तान्तानि गुणस्थानानि सप्त ७। भन्ये स्थावरकायमिश्यादृष्ट्यादीनि चीणकपायान्तानि द्वादश १२। सयोगायोगयोर्भेज्यन्यपदेशो नास्तीति। अभन्ये मिध्यात्वसेकम् १॥६७॥

संयममार्गणाकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना संयमवाले जीवोंके प्रमत्तसंयत आदि चार गुणस्थान होते हैं। यथाख्यातसंयमवाले जीवोंके उपशान्तकषाय आदि चार गुण-स्थान होते हैं। सूद्रमसाम्परायसंयमवालोंके एक सूद्रमसाम्पराय गुणस्थान और देशसंयमवालोंके शतक १०३

एक देशविरतगुणस्थान होता है। असंयमी जीवोंके मिथ्यात्व आदि चार गुणस्थान होते हैं। परिहार विशुद्धिसंयमवालोंके प्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थान होते हैं। दर्शनमार्गणाकी अपेचा च जुदर्शनी और अच जुदर्शनी जीवोंके मिथ्यात्व आदि बारह गुणस्थान होते हैं। अवधिदर्शनी जीवोंके असंयतसम्यग्दृष्टिको आदि लेकर चीणकपायतकके नौ गुणस्थान होते हैं। लेश्यामार्गणाकी अपेचा कृष्णादि तीन लेश्यावाले जीवोंके मिथ्यात्वादि चार गुणस्थान होते हैं। शुक्ललेश्यावालोंके मिथ्यात्वादि तेरह गुणस्थान होते हैं। तथा तेज और पद्मलेश्यावालोंके मिथ्यात्वको आदि लेकर अप्रमत्तसंयतान्त सात गुणस्थान होते हैं। भव्यमार्गणाकी अपेक्षा भव्यजीवोंके चीणकपायान्त बारह गुणस्थान होते हैं। अभव्य जीवोंके तो एकमात्र मिथ्यात्वगुणस्थान होता है।।६४-६७॥

## अद्वेयारह चउरो अविरयाईणि होति ठाणाणि । उवसम-खय-मिस्सम्मि य मिच्छाइतियम्मि एय तण्णामं ॥६८॥

प्रथमोपशमसम्यक्त्वे असंयताद्यभमत्तान्तानि वत्वारि ४। द्वितीयोपशमसम्यक्त्वे असंयताद्युपशान्त-कपायान्तानि गुणस्थानान्यष्टो म। कुतः १ 'विदियजवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि-संतमोहो तिः' । अप्रमत्ते द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं समुत्पाद्योपश्चान्तकपायान्तं गत्वाऽघोऽवतरणेऽसंयतान्तमपि तत्सम्भवात् । चायिक-सम्यक्त्वे असंयताद्ययोगान्तानि एकादश ११। सिद्धेषु तत्सम्भवति । चयोपशमे वेदकसम्यक्त्वे अविरताद्य-प्रमत्तानि चत्वारि ४। मिथ्यात्वादित्रिके मिथ्यादृष्टौ सासाद्ने मिश्रे च स्व-स्वनाम्ना स्व-स्वगुणस्थानं भवति ।। इन्।।

सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेन्ना उपशाससम्यक्त्वी जीवोंके अविरतसम्यक्त्व आदि आठ गुणस्थान होते हैं। क्षायिकसम्यक्त्वी जीवोंके अविरतसम्यक्त्व आदि ग्यारह गुणस्थान होते हैं। न्यायक्त्यापशाससम्यक्त्वी जीवोंके अविरतसम्यक्त्व आदि चार गुणस्थान होते हैं। मिथ्यात्वादित्रिकमें तत्तन्नामक एक एक ही गुणस्थान होता है अर्थात् मिथ्याहिष्टयोंके पहला मिथ्यात्वगुणस्थान, सासादनसम्यग्हिष्टयोंके सासादननामक दूसरा गुणस्थान और सम्यग्निथ्याहिष्टयोंके सम्यग्निथ्यात्व नामक तीसरा गुणस्थान होता है ॥६॥।

## मिन्छाई खीणंता सण्णिमि हवंति वार† ठाणाणि । असण्णियम्मि जीवे दोण्णि य मिन्छाइ वोहन्वा ॥६८॥

संज्ञितीवे संज्ञिमिध्यादृष्ट्यादिक्षणिकपायान्तानि दश गुणस्थानानि भवन्ति १०। असंज्ञितीवे मिध्यात्व-सासादनगुणस्थानद्वयं ज्ञातन्यम् ॥६६॥

संज्ञिमार्गणाकी अपेक्षा संज्ञी जीवोंके मिथ्यात्वादि श्लीणकपायान्त बारह गुणस्थान होते हैं। असंज्ञी जीवोंमें मिथ्यात्वादि दो गुणस्थान जानना चाहिए ॥६६॥

## मिच्छाइ-सजोयंता आहारे होंति तह अणाहारे। मिच्छा साद अविरदा अजोइ\* जोई य णायच्या।।७०॥

एवं समाणासु गुणहाणा समत्ता

आहारके मिथ्याद्यव्यादिसयोगान्तानि त्रयोदश १३ भवन्ति । अनाहारके मिथ्यादृष्टि-सासादनाऽ संयत्ताऽयोग-सयोगगुणस्थानानि पञ्च भवन्ति वोधच्यानि ५ । कुतः १ स अनाहारकः चतुर्गतिविग्रहकाले

१. गो० जी० ६६५ । †द वारस ठाणं । \* व अजोअ ।

मिथ्यादृष्टि-सासादनाऽविरतगुणस्थाने भवति । सयोगस्य प्रतरहोकपूर्णकाले कार्मणात्रसरे च भवति । अयोगि-सिद्धयोश्चानाहारो ज्ञातब्यः ॥७०॥ [ तथा चोक्तम्— ]

विगाहगइमावण्णा समुन्वाया केवली अयोगिजिणा । सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥ध॥

इति मार्गणासु यथासम्भवं गुणस्थानानि समाप्तानि ।

आहारमार्गणाकी अपेत्ता आहारक जीवोंके मिथ्यात्वादि सयोगिकेवल्यन्त तेरह गुणस्थान होते हैं। तथा अनाहारक जीवोंके सिथ्यात्व, सासादन, अविरतसम्यक्त्व, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये पाँच गुणस्थान जानना चाहिए।।७०॥

इस प्रकार मार्गणाओं में गुणस्थानों का निरूपण समाप्त हुआ।

अव गुणस्थानोंमें उपयोगोंका वर्णन करते हैं-

## [मूलगा०११] ¹दोण्हं पंच य छच्चेव दोसु एकम्मि होंति वामिस्सा । सत्तुवओगा सत्तसु दो चेव य दोसु ठाणेसु ॥७१॥

पापादादादाजाजाजाजाजाजाजारारा

अथ गुणस्थानेषु यथासम्भवमुपयोगान् गाथात्रयेण दर्शयति-['दोण्हं पंच य छुचेव' इत्यादि । मिध्यात्व-सासादनयोर्ह्योः उपयोगाः पञ्च ५ । ततः अविरत-देशविरतयोः द्वयोः पडुपयोगाः ६ । एकस्मिन् मिश्रे मिश्ररूपाः पडुपयोगाः ६ । समसु प्रमत्तादिषु सप्त उपयोगाः ७ । सयोगयोर्द्वयोः गुणस्थानयोः द्वाबुपयोगी २ भवतः ॥७१॥

#### गुणस्थानेषु सामान्येन उपयोगाः—

गु॰ मि॰ सा॰ मि॰ सा॰ दे॰ प्र॰ भ॰ स॰ स॰ स॰ दि॰ सा॰ अयो० उप॰ ५ ५ ६ ६ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ २ २

मिथ्यादृष्टि और सासादन इन दो गुणस्थानोंमें तीनों अज्ञान और चतुद्र्शन तथा अचतु-दर्शन ये पाँच-पाँच उपयोग होते हैं। अविरत और देशिवरत इन दो गुणस्थानोंमें आदिके तीनों ज्ञान और आदिके तीनों दर्शन इस प्रकार छह-छह उपयोग होते हैं। एक तीसरे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें उक्त छहों मिश्रित उपयोग होते हैं। अर्थात् मत्यज्ञान मतिज्ञानसे मिश्रित होता है, इसी प्रकार शेप भी मिश्रित उपयोग ज्ञानना चाहिए। प्रमत्तविरतसे छेकर ज्ञीणकषायान्त सात गुणस्थानोंमें आदिके चार ज्ञान और आदिके तीन दर्शन इस प्रकार सात-सात उपयोग होते हैं। सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन दो गुणस्थानोंमें केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो उपयोग होते हैं। १०१॥

अव उक्त मूलगाथाके इसी अर्थको दो भाष्यगाथाओंके द्वारा स्पष्ट करते हैं—
2अण्णाणितयं दें दोसुं सम्मामिच्छे तमेव मिस्सं तु ।
णाणाइतियं जुयले सत्तसु मणपजाएण तं चेव ॥७२॥

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं० ४, ११। 2. ४, 'तत्राज्ञानत्रय' इत्यादिगद्यमागः (पृ० ८२)।

१. प्राव्यञ्चसंव १, ११७ । गोव जीव ६६५ । २. शतकव ११ । इ. च एयं । १ द व जोगो ।

### दंसणआइदुअं दुसु दससु तं ओहिदंसणाजुत्तं। केवलदंसण-णाणा उवओगा दोसु य गुणेसु ॥७३॥

#### इति गुणहाणेसु उवओगा समता।

गुणस्थानेषु उपयोगाः न्यस्ताः । [तान्] गाथाद्वयेन विशेपयित-सिध्यादृष्टौ सासाद्गे च अज्ञानित्रकं कुमित-कुश्रुत-विभक्षज्ञानोपयोगास्त्रयः । सम्यग्मिथ्यात्वे सिश्रे त एव सिश्ररूपज्ञानोपयोगास्त्रयः ३ । ततो युगले असंयमे देशे च ज्ञानिद्रत्रयं सुमिति-सुश्रुताविध्ञानोपयोगास्त्रयः ३ । ततः प्रमत्तादि-ज्ञीणकपायान्तेषु सहगुणस्थानेषु मनःपर्ययेण सिद्धताः त एव त्रयः, इति चतुर्ज्ञानोपयोगाः ४ स्यः । सिथ्यात्व-सासादनयोद्धयो दर्शनाद्यं द्विकं चक्षुरचक्षुदंर्शनोपयोगौ द्वौ २ । ततः दशसु मिश्रादि-ज्ञाणकपायान्तेषु तदेवाविधदर्शन-युक्तं चक्षुरचक्षुरविदर्शनोपयोगास्त्रयः भवन्ति । द्वयोः सयोगाऽयोगयोः केवलदर्शनं १ केवलज्ञानं च द्वौ उपयोगौ भवतः २। २। ॥७२-७३॥

#### गुणस्थानेषु विशेषेण उपयोगाः—

गु० मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अ० अ० सू० उ० ची० स० अयो० ज्ञानो० २ ३ ३ ३ ३ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ १ १ दर्शनो० २ २ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ १ १

#### इति गुणस्थानेषु उपयोगा दर्शिताः।

आदिक दो गुणस्थानों में तीनों अज्ञान होते हैं। सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थानमें तीनों अज्ञान तीनों सद्-ज्ञानोंसे मिश्रित होते हैं। चौथे और पाँचवें इन दो गुणस्थानोंमें मित, श्रित और अविध ये तीन ज्ञानोपयोग होते हैं। छठेसे लेकर वारहवें गुणस्थान तक सात गुणस्थानोंमें मनः-पर्ययज्ञानके साथ उक्त तीनों ज्ञानोपयोग होते हैं। आदिके दो गुणस्थानोंमें आदिके दो दर्शनो-पयोग होते हैं। तीसरेसे लेकर बारहवें तक दश गुणस्थानोंमें अविधदर्शनसे युक्त आदिके दोनों दर्शनोपयोग होते हैं। तेरहवें और चौदहवें इन दो गुणस्थानोंमें केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो-दो उपयोग होते हैं। १०२-७३।।

अव गणस्थानोंमें योगोंका वर्णन करते हैं-

#### [मूलगा०१२] ¹तिसु तेरेंगे दस णव सत्तसु इक्किम्ह हुंति एकारा । इक्किम्ह सत्त जोगा अजोयठाणं हवइ सुण्णंै॥७४॥

1010131313131318181818181818181818181

अथ गुणस्थानेषु यथासम्भवं योगान् गाथात्रयेण दर्शयति—[ 'तिसु तेरे एगे. दस' इत्यादि । ]
त्रिषु त्रयोदश १३, एकस्मिन् दश १०, सप्तसु नव ६, एकस्मिन् एकादश ११ भवन्ति । एकस्मिन् सप्त-योगाः ७ । अयोगिस्थानं शून्यं भवेत् ॥७४॥

ŧ.,

<sup>1.</sup> ४, १२-१३ ।

शतके । एतद्गाथास्थाने इसे द्वे गाथे उपलम्येते—
 तिसु तेरस एगे दस नव जोगा होंति सत्तसु गुणेसु ।
 एकारस य पमत्ते सत्त सजोगे अजोगिक ॥१२॥
 तेरस चउसु दसेगे पंचसु नव दोसु होंति एगारा ।
 एगम्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवह एगं ॥१३॥

#### गुणस्थानेषु योगाः-

सि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अ० अ० स्० उ० जी० स० अयो० १३ १३ १० १३ ६ ११ ६ ६ ६ ६ ७ ०

#### इति गुणस्थानेषु योगा निरूपिताः।

मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसम्यक्तव इन तीन गुणस्थानों में तेरह-तेरह योग होते हैं। एक सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें दश योग होते हैं। छठे गुणस्थानको छोड़कर पाँचवेंसे वारहवें तक सात गुणस्थानोंमें नौ-नौ योग होते हैं। एक प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानमें ग्यारह योग होते हैं। एक सयोगिकेवछी नामक तेरहवें गुणस्थानमें सात योग होते हैं और अयोगिकेवछी नामक एक चौदहवाँ गुणस्थान योग-रहित होता है।।७४॥

अव उक्त मूलगाथाके अर्थका दो भाष्यगाथा औसे स्पष्टीकरण करते हैं—

¹आहारदुगूणा तिसु वेउन्वोराल मण-विच चउका । मिस्से वेउन्वूणा सत्तसु आहारदुयज्ञया छट्टे ॥७५॥ भासा-मणजोआणं असचमोसा य सचजोगा य। ²ओरालजुयल-कम्मा सत्तेदे होंति जोगिम्मि॥७६॥

इति गुणस्थानेषु चतुर्दशसु योगाः दर्शिताः ॥

मिथ्यात्व-सासादनाऽतंयमगुणस्थानेषु त्रिषु आहारकाऽऽहारकमिश्रद्विकोना अन्ये त्रयोदश योगाः १३। मिश्रे वैक्रियिकौदारिककाययोगौ २, सत्यासत्योभयानुभयमनो-वचनयोगाः अष्टौ, एवं दश १०। अप्रमत्ताऽ-पूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरण-सूदमसाम्परायोपशान्त-ज्ञीणकपाय-देशविरतगुणस्थानेषु सप्तसु वैक्रियि[कद्वि]कोना औदारिककाययोगः १, मनो-वचनयोगाः अष्टौ म; एवं नव योगाः ६ भवन्ति । एष्टे प्रमत्ते पूर्वोक्ताः नव ६, आहारकद्विक्रयुक्ता एकादश ११ ॥७५॥

सयोगिनि गुणस्थाने भाषा-मनोयोगानां मध्ये भसत्यमृपायोगी सुक्ता भन्ये अनुभयमतो-वचनयोगी २, भत्यमनो-वचनयोगी २, भोदारिकोदारिकमिश्र-कार्मणकयोगास्त्रयः २, इत्येते सप्त योगाः सयोगिकेवलिनि भवन्ति ॥७६॥

## इति गुणस्थानेषु योगा दशिताः।

पहले, दूसरे और चौथे इन तीन गुणस्थानों में आहारकिहक विना शेष तेरह योग होते हैं। तीसरे मिश्रगुणस्थानमें चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिककाययोग और वैक्रियिक काययोग ये दश योग होते हैं। इन दश योगोंमेंसे वैक्रियिककाययोगको छोड़कर शेष नौ योग छठे गुणस्थानके सिवाय शेष सात गुणस्थानोंमें होते हैं। छठे गुणस्थानमें आहारकिहकयुक्त उपर्युक्त नौ योग अर्थात् ग्यारह योग होते हैं। सयोगिकेवलीमें भाषा और मनोयोगके असत्यम्पा और सत्ययोगरूप चार भेद, तथा औदारिकिहक और कार्मणकाययोग ये तीन; इस प्रकार इल सात योग होते हैं॥ ७४-७६॥

इस प्रकार चौदह गुणस्थानोंमें योगोंका निरूपण किया।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, 'मिथ्याद्दक्सासनावतेषु' इत्यादिगद्यभागः (पृ० ८३) । 2. ४, १४ ।

अव गुणस्थानोंमें वन्धके कारणोंका वर्णन करनेके लिए प्रन्थकार वन्ध-हेतुओंके भेदोंका निर्देश करते हैं—

> ¹मिच्छासंजम हुंति हु कसाय जोगा य वंधहेऊ ते। पंच दुवालसक भेया कमेण पणुवीस पण्णरसं।।७७॥

> > पात्ररारपात्रप मिलिया पण।

अथ गुणस्थानेषु यथासम्भवं सामान्य-विशेषेण प्रत्ययान् गाथासप्तकेनाऽऽह—[ 'मिच्छाऽसंजम' इत्यादि । ] मिच्यात्वाऽसंयमो भवतः, कषाय-योगौ च भवतः; इत्येते चत्वारो मूलप्रत्यया भवन्ति ४। ते कथम्भूताः ? वन्धहेतवः कर्मणां वन्धकारणानि । तेषां मिध्यात्वाऽसंयम-कषाय-योगानां भेदाः क्रमेण पञ्च ५ द्वादश १२ पञ्चविंशतिः २५ पञ्चदश १५ भवन्ति । मिलित्वोत्तरप्रत्ययाः सप्तपञ्चाशत् ५७ भवन्ति । तेऽपि कर्म-वन्धहेतवः ॥७७॥

' मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग ये चार कर्मवन्धके मूल कारण हैं। इनके उत्तर भेद क्रमसे पाँच, वारह, पचीस और पन्द्रह हैं। इस प्रकार सन्न मिलकर कर्म-बन्धके सत्तावन उत्तर-प्रत्यय होते हैं। (प्रत्यय, हेतु और कारण ये तीनों पर्यायवाची नाम हैं।)॥७८॥

[मूलगा०१३] <sup>2</sup>चउपचइओ वंधो पढमे अणंतरतिए तिपचइओ । मिस्सय विदिओ उवरिमदुगं च देसेकदेसम्हि ॥७८॥ [मूलगा०१४] <sup>3</sup>उवरिल्लपंचया पुण दुपचया जोयपचया तिण्णि । सामण्णपचया खलु अहण्हं होंति कम्माणं ॥७६॥

धाहाहाहार्द्वाराराराराराशीशाशा०

मूलप्रत्ययाः गुणस्थानेषु कथ्यन्ते—प्रथमे मिथ्यादृष्टौ बन्धश्चतुःप्रत्यिकः चतुर्विधः प्रत्ययः ४ । अनन्तरित्रके संलग्नसासादनमिश्राऽविरत्तगुणस्थानेषु त्रिषु मिथ्यात्वं विना त्रिप्रत्यिकः ३ । देशेन लेशेनैक-मसंयमं दिशति परिहरतीति देशैकदेशः देशसंयतः, तत्रापि त्रिप्रत्यिकः । ते प्रत्ययाः विरमणेन मिश्रमविर-मणं कपाययोगौ चेति, त्रसवधविना स्थावर-विराधनादिसंयुक्तौ कृपाय-योगौ इत्यर्थः सार्धद्वयप्र-त्ययवन्धः ॥७८॥

उपरितनाः पञ्च गुणाः द्वि-द्विप्रत्ययाः कपाया योगाः, प्रमत्तादि-सूत्त्मसाम्परायान्तेषु पंञ्चसु कपाय-योगी प्रत्ययौ द्वी द्वी स्वत इत्यर्थः । ततः त्रयो गुणा उपशान्तादयः योगप्रत्ययाः, उपशान्तादिषु त्रिषु एकः योगप्रत्ययो भवतीत्यर्थः । इत्येवं खलु अष्टकर्मणां सामान्यप्रत्ययाः तद्वन्धनिनिमत्तानि भवन्ति ॥७६॥

#### गुणस्थानेषु मूलप्रत्ययाः--

मि॰ सा॰ मि॰ स॰ दे॰ प्र॰ स॰ स॰ स॰ स्॰ उ॰ सी॰ स॰ अ॰ ४ ३ ३ ३ ई २ २ २ २ २ १ १ १ ०

प्रथम गुणस्थानमें उपर्युक्त चारों प्रत्ययोंसे कर्म-वन्ध होता है। तदनन्तर तीन गुण-स्थानोंमें मिथ्यात्वको छोड़कर शेप तीन कारणोंसे कर्म-वन्ध होता है। देशविरत नामक पाँचवें गुणस्थानमें दूसरा असंयमप्रत्यय मिश्र अर्थात् आधा और उपरिम दो प्रत्यय कर्म-वन्धके कारण हैं। तदनन्तर उपरके पाँच गुणस्थानोंमें कपाय और योग इन दो कारणोंसे कर्म-वन्ध होता है।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १५-१६ | २. ४, १८-१६ | ३. ४, १८-२१ |

१. शतक० १४। तत्र 'अणंतरतिए' इति स्थाने 'उवरिमतिगे' इति पाठः। २. गो०क० ७८७-७८८।

इ द् दुवारस ।

न्यारहवें, वारहवें और तेरहवें इंन तीन गुणस्थानोंमें केवल योगप्रत्ययसे कर्म-वन्ध होता है। इस प्रकार आठों कर्मों के वन्धके कारण ये सामान्य प्रत्यय होते हैं।।ऽप-उधा अब गुणस्थानोंमें उत्तर प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं—

> ¹पणवण्णा पण्णासा तेयाल छयाल† सत्ततीसा य । चउवीस दु वावीसा सोलस एऊण जाव णव सत्ता ॥=०॥

॰णाणाजीवेसु णाणासमएसु उत्तरपचया गुणहाणेसु ५५।५०।४३।४६।३७।२१।२२। क्षणियहिम्म १६।१५।१३।१३।११।१०। सहुमाइसु पंचसु १०।६।६।७।०।

्र उत्तरप्रत्ययाः गुणस्थानेषु क्रमेण कथ्यन्ते—पञ्चपञ्चाशत् ५५, पञ्चाशत् ५०, त्रिचत्वारिंशत् ४३, पट्चत्वारिंशत् ४६, सप्ततिंशत् ३७, चतुर्विंशतिः २४, दिवारद्वाविंशतिः २२, २२; पोडश १६ यावन्नवाङ्गं ६ तावदेकोनः १५, १४, १३, १२, ११, १०, ६। ७, ०॥=०॥

#### नानाजीवेषु नानासमयेषु उत्तरप्रत्ययाः गुणस्थानेषु-

मि॰ सा॰ मि॰ स॰ दे॰ प्र॰ स॰ स॰ सिन्हत्तस्य सप्तमागेषु स्० ड॰ सा॰ स॰ स० स० ५५ ५० ७३ ४६ ३७ २७ २२ २२, १६ १५ १४ १३ १२ ११ १०, ६० ६ ७ ०

मिथ्यात्व गुणस्थानमें पचपन उत्तर प्रत्ययोंसे कर्म-वन्ध होता है। सासादनमें पचास उत्तर प्रत्ययोंसे कर्म-वन्ध होता है। मिश्रमें तेताछीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। अविरतमें छ्याछीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। देशविरतमें सैतोस उत्तर प्रत्यय होते हैं। प्रमत्तविरतमें चौवीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। अपूर्वकरणमें वाईस उत्तर प्रत्यय होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें सोछह और आगे एक-एक कम करते हुए दश तक उत्तर प्रत्यय होते हैं। सूद्म-साम्परायमें दश उत्तर प्रत्यय होते हैं। उपशान्तकषाय और चीणकपायमें नौ-नौ उत्तर प्रत्यय होते हैं। स्योगिकेवछीमें सात उत्तर प्रत्यय होते हैं। अयोगिकेवछीमें कर्म-वन्धका कारणभूत कोई भी मूछ या उत्तर प्रत्यय नहीं होता है।।=०॥

गुणस्थानों में नाना जीवोंकी अपेक्षा नाना समयों में उत्तरप्रत्यय इस प्रकार होते हैं—
भि० सा० मि० अवि० दे० प्र० अप्र० अप्० अनिवृत्तिकरण
५५ ५० ४३ ४६ ३७ २४ २२ २२, १६ १५ १४ १३ १२ १९ १०,
स्० टप० ची० सयो० अयो०
१० ६ ६ ७ ०

अव जन्यकार किस गुणस्थानमं कौन-कौन उत्तरप्रत्यय नहीं होते, यह दिंखलाते हैं—

3आहारदुअ-विहीणा मिच्छूणा अपुण्णजोअ अणहीणा ते।
अपज्जकोअ सह ते ऊण तसवह विदिय अपुण्णजोअ वेउच्या ।।⊏१।।
ते एयारह जोआ छट्टे संजलण णोकसाया य।
आहारदुगूणा दुसु कमसो अणियद्विए इमे मेया।।⊏२।।
छक्कं हस्साईणं संदित्थी पुरिसवेय संजलणा।
वायर सुहुमो लोहो सुहुमे सेसेसु सए सए जोया।।⊏३।।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ३२-३४। 2. ४, ३५। 3. ४, 'आहारकद्वोना' इत्यादि गद्यभागः (पृ॰ ८५)। † व द्वायाङ।

शतक १०७

मिध्यादृष्टी आहारंकद्विकविद्दीना अन्ये पञ्चपञ्चाशत् ५५ । मिध्यात्वपञ्चकोनाः सासादृने पञ्चाशत् ५० । औदारिक-वैक्रियिकमिश्र-कार्मणाऽपूर्णयोगत्रयाऽनन्तानुविन्धिद्दीनाः मिश्रगुणे त्रिच्तारिंशत् ४६ । असयधाऽप्रत्याख्यानद्वित्तीयचतुर्कौदारिकवैक्रियिकमिश्र-कार्मणयोग-वैक्रियिकेर्नवभिरूनाः देशसंयते सप्तित्रंशत् ३७ । पष्टे प्रमत्ते ते अपूर्णित्रक-वैक्रियिकेम्श्र-कार्मणयोग-वैक्रियिकेर्नवभिरूनाः देशसंयते सप्तित्रंशत् ३७ । पष्टे प्रमत्ते ते अपूर्णित्रक-वैक्रियिकेश्यो विना एकादृश्य योगाः ११, संज्वलनकपायचतुर्व्व ४ नव नोकपायाः ६ चेति चतुर्विश्रतिः प्रमत्ते २४ स्युः । द्वयोरप्रमत्तापूर्वकरणयोः ते पूर्वोक्ता आहारकद्विकोनाः द्वाविश्रतिः । मनो-वचनयोगाः अष्टी म्, औदारिक-काययोगः १ संज्वलनकपायचतुर्व्व ४ नव नोकपायाः ६ इति द्वाविश्रतिः प्रत्यया २२ अप्रमत्ते अपूर्वकरणे च भवन्ति । अनिवृत्तिकरणे इमान् वच्यमाणान् भेदान् क्रमेणाह—अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमे भागे हास्यादि-पट्कं विना पोड्य, पण्डवेदं विना द्वितीये १५, स्त्रवेदं विना तृतीये १६, पुंवेदं विना चतुर्थे १३, संज्वलनक्रोधं विना पञ्चमे १२, संज्वलनमानं विना पष्टे भागे एकाद्य ११ । वाद्ररलोभः बाद्रर-अनिवृत्तिकरणे व्युच्छित्रः । सूच्मसाम्पराये सूद्मलोभोऽस्ति १, अष्टौ मनो-वचनयोगाः म, औदारिककाययोगः एकः १ । एवं १० दश सूचमसाम्पराये भवन्ति । शेषेषु उपशान्तादिषु चतुर्षं स्त्रे स्त्रे योगाः । उपशान्ते चीणकपाये च अष्टौ मनो-वचनयोगाः म, औदारिककाययोगः १ एवं १ । सयोगे सत्याऽनुभयमनोवागीदारिकद्विक-कार्मण-योगाः सप्त ७ । अयोगे स्त्रव्योगे स्त्र ७ ॥ ॥ अप्ते स्त्रव्योगे स्तर्व ० ॥ ।

#### इति गुणस्थानेषु यथासम्भवं सामान्य-विशेषभेदेन प्रत्ययवन्धः समासः । अथ मार्गणास्थानेषु यथासम्भवं प्रत्ययान् प्ररूपयति——

गतिमार्गेणायां प्रत्ययाः- इन्द्रियमार्गेणायां प्रत्ययाः- कायमार्गेणायां प्रत्ययाः-

न० ति० म० दे० ए० हो० त्री० च० पं० ए० अ० ते० वा० व० त्र० योगमार्गणायां प्रत्ययाः—

काययोगे---वचनयोगे---मनोयोगे---औ० औ०सि० चै० वै०सि० आ० आ०मि० का० स॰ स॰ स॰ स॰ स॰ मृ॰ स॰ अ॰ 83 88 83 35 ८ई १६ ६६ हर 83 ४३ ४३ ४३ ४३ ज्ञानसार्गेणायां प्रत्ययाः-वेदमार्गणायां प्रत्ययाः कपायमार्गणायां प्रत्ययाः-कुम० कुश्रू० वि० श्रु० अव० म० H0 को० मा० माया० लो० स्रो० प्र० नं० 44 44 ४८ ४८ ४५ 45 ४५ ४५ 84 ५३ ५५ ५५ लेश्यामार्गणायां प्रत्ययाः-दर्शनमार्गणायां प्रत्ययाः-संयममार्गणायां प्रत्ययाः-ভ্ৰ০ প্ৰৰ০ প্ৰৰ০ ফ্ৰ০ कु० नी० का० ते० प० शु० सा० छै० प० सू० य० सं० अ० पुषु पुषु पुषु पुष्ठ पुष्ठ पुष 85 २४ २४ २२ ३० ११ ३७ ५५ y0 40 भन्यमार्गणायां प्रत्ययाः- सम्यक्त्वमार्गणायां प्रत्ययाः- संज्ञिमार्गणायां प्रत्ययाः- आहारमार्गणायां प्रत्ययाः-

स० अ० औ० वे० चा० सा० मिश्र मि० सं० अ० आ० अना० पु७ ५५ ४६ ४८ ५० ४३ ५५ ५७ ४५ ५६ ४३

#### इति मार्गणासत्प्रत्ययरचनेयम् ।

मिथ्यात्व गुणस्थानमें आहारककाययोग और आहारकिमश्रकाययोग ये दो प्रत्यय नहीं होते हैं। सासादनमें उक्त आहारकिहक और पाँचों मिथ्यात्व ये सात प्रत्यय नहीं होते हैं। मिश्रगुणस्थानमें अपर्याप्तकालसम्बन्धी औदारिकिमश्रकाययोग, वैक्रियिकिमश्रकाययोग ओर कार्मण-काययोग ये तीन योग, अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्क और उपर्युक्त सात इस प्रकार चीदह प्रत्यय नहीं होते हैं। अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें उक्त चौदह प्रत्ययोंमेंसे अपर्याप्तकालसम्बन्धी तीन

प्रत्यय होते हैं, शेप ग्यारह प्रत्यय नहीं होते हैं। देशविरतमें त्रसवध; द्वितीय अप्रत्याख्यानावरण-कपायचतुष्क, अपर्याप्तकाल-सम्बन्धी तीनों योग, वैक्रियिककाययोग तथा उपर्युक्त ग्यारह प्रत्यय (मिथ्यात्वपद्धक, अनन्तानुवन्धिचतुष्क और आहारकद्विक) इस प्रकार बीस प्रत्यय नहीं होते हैं। छट्टे गुणस्थानोंमें चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिककाययोग और आहारकद्विक ये ग्यारह योग, संख्वलनचतुष्क और नौ नोकपाय इस प्रकार चौबीस प्रत्यय होते हैं। (शेप तेतीस प्रत्यय नहीं होते हैं।) इन चौचीसमेंसे सातवें और आठवें इन दो गुणस्थानोंमें आहारकद्विकके विसा शेप वाईस प्रत्यय होते हैं। अनिवृत्तिकरणके सात भागोंमें बन्ध-प्रत्ययोंके भेद इस प्रकार होते हैं-प्रथम भागमें अपूर्वकरणके बाईस प्रत्ययों में से हास्यादि-षट्कके विना सोलह प्रत्यय होते हैं। द्वितीय भागमें नपुंसकवेदके विना पन्द्रह, तृतीय भागमें स्नोवेदके विना चौदह, चतुर्थ भागमें पुरुपवेदके विना तेरह, पंचम भागमें संज्वलनकोधके विना वारह, षष्ट भागमें संज्वलन-मानके विना ग्यारह और सप्तम भागमें संज्वलनमायाके विना बादरलोभ-सिहत प्रत्यय होते हैं। दशवें गुणस्थानमें चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिककाययोग और सूद्मसंज्वलन लोभ ये दश उत्तर प्रत्यय होते हैं। शेप अर्थात् ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें सुद्मसंज्वलन लोभके विना शेप नौ नौ प्रत्यय होते हैं। तेरहवें गुणस्थानमें प्रथम और अन्तिम दो-दो मनोयोग और वचनयोग, तथा औदारिकद्विक और कार्मण काययोग ये सात प्रत्यय होते हैं ॥ ५१ - ५३॥

अव मार्गणाओं में वन्ध प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं-

¹ओरालिय-आहारदुगृणा हेऊ हवंति सुर-णिरए । आहारय-वेउच्वदुगृणा सच्वे वि तिरिएसु ॥८४॥ वेउच्वजुयलहीणा मणुए पणवण्ण पच्चया होंति । गइचउरएसु एवं सेसासु वि ते सुणेयच्वा ॥८४॥

भय मार्गणास्थानेषु यथासम्भवं प्रत्ययान् गाथाससदशकेनाह—['ओरालिय आहार—' इत्यादि ।] सुरगत्यां नारकगत्यां च औदारिकद्विकाऽऽहारकद्विकोनाः अन्ये द्विपञ्चाशत्, एकपञ्चाशत् हेतवः प्रत्ययाः आस्रवा भवन्ति । देवगतौ तु नपुंसकवेदं विना, नारकगतौ तु स्त्री-पुंचेदाभ्यां विना ज्ञातन्याः । तिर्यगत्यां आहारकद्विक-वैक्रियिकद्विकोनाः अन्ये त्रिपञ्चाशत् ५३ भवन्ति ॥ ५४॥

मनुष्यगतौ वैकिथिकयुग्महीनाः अन्ये पञ्चपञ्चाशत् प्रत्ययाः ५५ भवन्ति । गतिषु चतुषु एवस् । शोपासु मार्गणासु एकेन्द्रियादिषु ते वच्यमाणाः प्रत्ययाः ज्ञातन्याः ॥८५॥

गितमार्गणाकी अपेत्ता नरकगितमें औदारिकद्विक, आहारकद्विक, स्त्रीवेद और पुरुषवेद इन छहके विना शेप इकावन बन्ध-प्रत्यय होते हैं। देवगितमें उक्त छहमें से स्त्रीवेद और पुरुषवेद निकालकर और नपुंसकवेद मिलाकर पाँचके विना शेप वावन बन्ध-प्रत्यय होते हैं। तिर्यगातिमें वैक्रियिकद्विक और आहारकद्विक इन चारके विना शेप सभी अर्थात् तिरेपन बन्ध-प्रत्यय होते हैं। मनुष्यगितमें वैक्रियिकद्विकके विना शेप पचपन बन्ध-प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार चारों गितियों वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण किया। इसी प्रकारसे शेष मार्गणाओं में भी उन्हें जान लेना चाहिए ॥ ८४ – ८४॥

<sup>1.</sup> ४, ३६, तथा 'स्रीपुंवेदो' इत्यादि गद्यभागः (पृ॰ ५७)।

#### मिच्छत्ताइचउद्वय वारह-जोगूणिगिंदिए मोत्तुं। कम्मोरालदुअं खळु वयणंतजुआ दु ते वियले।।⊏६॥

एकेन्द्रिये कार्मणोदारिकयुग्मं मुक्त्वा शेपद्वादशयोगोनाः रसनादिचतुष्क-मनः पुंचेद-स्त्रीवेदेभ्यो विना च शोपाः अष्टात्रिशतप्रत्ययाः ३८। मिध्यात्वादिमूलप्रत्ययचतुष्टयः, तन्मध्ये मिध्यात्वपञ्चकं ५ कायपर्कं ६, स्पर्शनेन्द्रियाऽसंयमः १, स्त्री-पुंचेदरिहतकपायास्त्रयोविंशतिः २३। औदारिकयुग्म-कार्मणयोग एक इति त्रिकं ३ चेत्यष्टित्रंशतप्रत्यया एकेन्द्रियाणां भवन्तीत्यर्थः ३८। विकञ्जत्रये त एव वचनान्तस्वेन्द्रिययुक्ता भवन्ति । द्वीन्द्रिये त एव ३८ अनुभयभाषा-रसनाभ्यां सह ४०। त्रीन्द्रिये व्राणेन सह त एव ४१। चक्षुपा सह चतुरिन्द्रिये त एव ४२ इत्यर्थः ॥८६॥

इन्द्रियमार्गणाकी अपेत्ता एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व आदि चार मूळप्रत्ययोंमेंसे औदारिक-द्विक तथा कार्मणकाययोगके विना शेप चारह योगोंको, एवं रसनादि चार इन्द्रिय और मन-सम्बन्धी पाँच अविरति तथा स्त्री और पुरुप इन दो वेदोंको छोड़कर वाकीके अड़तीस बन्ध-प्रत्यय ज्ञानना चाहिए। विकलेन्द्रियोंमें अन्तिम वचनयोग-सहित वे सर्व प्रत्यय होते हैं ॥८६॥

विशेषार्थ—यद्यपि भाष्य-गाथामें एकेन्द्रियोंके वन्धप्रत्यय बतलाते हुए 'बारह जोगूण' पदके द्वारा केवल वारह जोगोंके विना शेप प्रत्यय होनेका विधान किया गया है, जिसके अनुसार एकेन्द्रियोंमें पैतालीस प्रत्यय होना चाहिए। पर वे संभव नहीं हैं। अतः 'मिच्छत्तादि-चड्ड्य' पदके पाये जानेसे तथा 'बोग' पदको उपलक्षण मान करके रसना, घाण, चज्जु, श्रोत्र और मन ये पाँच अविरति एवं स्त्रीवेद और पुरुपवेद ये दो नोकषाय इनको भी कम करना चाहिए। अर्थात् पाँच अविरति, दो नोकपाय और बारह योग, इन उन्नीस प्रत्ययोंको सर्व सत्तावन प्रत्ययोंमेंसे कम करने पर शेप अङ्तीस वन्ध-प्रत्यय एकेन्द्रियोंमें होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। द्वीन्द्रियोंमें रसनेन्द्रिय और अनुभयवचनयोगको मिलाकर चालीस बन्ध-प्रत्यय होते हैं। त्रीन्द्रियोंमें घाणेन्द्रियको मिलाकर इकतालीस और चतुरिन्द्रियोंमें चर्जुरिन्द्रियको मिलाकर इयालीस वन्ध-प्रत्यय होते हैं।

तस पंचक्खे सन्वे थावरकाए इगिंदिए जेम।
चोइस जोयविहीणा तेरस जोएस ते णियं मोत्तुं।।८७॥
संजलण णोकसाया संढित्थी वज्ज सत्त णिय जोगा।
आहारदुगे हेऊ पुरिसे सन्वे वि णायन्वा।।८८॥
इत्थि-णउंसयवेदे आहारदुग्णया होंति।
कोहाइकसाएसुं कोहाइ इयर-दुवालस-विहीणा।।८६॥

त्रसकाये पद्धाक्षे च सर्वे प्रत्ययाः सप्तपद्धाशत् भवन्ति ५७। यथा एकेन्द्रियोक्ताः अष्टात्रिंशत्प्रत्ययाः, तथा पृथिच्यसेजोवायु-वनस्पतिकायेषु पद्धसु स्थावरेषु ३८ भवन्ति । आहारकयुग्मं परित्यज्य अन्ये त्रयो-दशयोगेषु निजं निजं योगं राशिमध्ये मुक्त्वा चतुर्वशयोगिविहीनास्ते प्रत्ययाः ४३ भवन्ति । मिथ्यात्वपद्धकं ५, असंयमाः १२, कपायाः २५, स्वकीययोगः; एवं ४३ । ॥८७॥

संज्यलनचतुष्कं ४, नपुंसक-स्विद्विजितनोकपायसप्तकं ७ निजयोगैकसहितः १ हित द्वादश हेतवः प्रत्ययाः आहारककाययोगे आहारकिमश्रकाये च भवन्ति १२ । पुंवेदे एकस्मिन् समये सर्वे वेदा न भवन्ति, इति हेतोः द्वाभ्यां वेदाभ्यां विना अन्ये सर्वे आज्ञवाः ५५ ज्ञातव्याः ॥८८॥ स्त्रीवेदे नपुंसकवेदे च आहारकद्विकाडन्यतरवेदद्वयरहिताः प्रत्ययाः ५३ भवन्ति । क्रोधादिकपायेषु क्रोधादेरितरद्वादशिवहीनाः, यदा क्रोधो भवति, तदाडन्यत् मानादित्रयं न भवति, इति हेतोरनन्तानुवन्थ्य-प्रत्याच्यानादिभेदेन द्वादशरहिताः ४५ ॥ प्रशा

कायमार्गणाकी अपेक् त्रसकायिक जीवों में और पंचेन्द्रियों में सर्व ही वन्ध-प्रत्यय होते हैं। स्थावरकायिक जीवों में एकेन्द्रियों के समान अड़तीस वन्ध-प्रत्यय जानना चाहिए। योगमार्गणाकी अपेक् आहारकद्विकके विना वाकीके तेरह योगों में निज-निज योगको छोड़कर रोप चौदह योगों से रहित तेतालीस वन्ध-प्रत्यय होते हैं। आहारकद्विकमें चारों संब्वलन, तथा नपुंसक और खीवेदको छोड़कर रोप सात नोकपाय और स्वकीय योग इस प्रकार वारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं। वेदमार्गणाकी अपेक्षा पुरुषवेदी जीवों में सभी वन्ध-प्रत्यय जानना चाहिए। खीवेदी और नपुंसकवेदी जीवों में आहारकद्विकको छोड़कर रोप सर्व प्रत्यय होते हैं। कपायमार्गणाकी अपेक्षा विवक्तित कोधादि कपायों अपने चारके सिवाय अन्य वारह कपायों के घट जाने से रोप पेंत्रालीस-पेंतालीस वन्ध-प्रत्यय होते हैं। । ५०-५।।

चिशेषार्थ—वेदमार्गणामं इतना विशेष ज्ञातच्य है कि विविक्ति वेदवाले जीवके वन्ध-प्रत्यय कहते समय उसके अतिरिक्त अन्य दो वेदांको भी कम करना चाहिए; क्यांकि एक जीवके एक समयमें सभी वेदोंका उदय संभव नहीं है। अतएव पुरुपवेदीके खीवेद और नपुंसकवेदके विना पचपन वन्ध-प्रत्यय होते हैं। तथा खीवेदी और नपुंसकवेदीके स्व-च्यतिरिक्त शेष दो वेद और आहारकदिकके विना शेष तिरेपन-तिरेपन वन्ध-प्रत्यय होते हैं।

मइ-सुअअण्णाणेसुं आहारदुगूणया सुणेयन्वा।

मिस्सितियाहारदुअं विज्ञित्ता सेसया दु वेभंगे।।६०।।

मइ-सुअ-ओहिदुगेसुं अणचदु-मिन्छत्तपंचिह विहीणा।

हस्साइ छक पुरिसो संजलण मण-विच चउर उरालं।।६१॥

मणपञ्जे केवलदुवे मण-विच पढमंत कम्म उरालदुगं।

संजलण णोकसाया मण-विच ओराल आहारदुगं।।६२॥

सामाइय-छेएसुं आहारदुगूणया दु परिहारे।

मण-विच अहोरालं सुहुमे संजलण लोहंते।।६३॥

कम्मोरालदुगाइं मण-विच चंउरा य होंति जहस्वाए।

असंजमिम सन्वे आहारदुगूणया णेया।।६४॥

अण मिन्छ विदिय तसवह वेउन्वाहारजुयलाइं

ओरालिमस्सक्रमा तेहिं विहीणा दु होंति देसिम्म।।६४॥

मति-श्रुताऽज्ञानदृये आहारकदिकोनाः अन्ये पञ्चपञ्चाशत् प्रत्ययाः ५५ ज्ञातव्याः । विभङ्गज्ञाने भौदारिक-वैक्रियकिमश्र-कार्मणमिति मिश्रत्रिकं आहारकद्विकं च वर्जयित्वा शेपाः ५२ प्रत्ययाः स्युः ॥६०॥

नित-श्रुतावधिज्ञानेषु अवधिदर्शने च अनन्तानुबन्धिचतुष्क-मिथ्यात्वपञ्चक्रैविंहीनाः अन्ये अष्टचत्वा-रिशत् ४८ प्रत्ययाः स्युः । मनःपर्ययज्ञाने हास्यादिषद्कं ६ पुंचेदः १ संज्वलनचतुष्कं ४ मनोयोगचतुष्कं ४ वचनयोगचतुष्कं ४ सौदारिकं १ चेति विंशतिः २० ॥११॥ केवलज्ञाने केवलदर्शने च मनो-वचनप्रथमान्ताः सत्यानुभयमनो-वचनयोगाः १, कार्मणं १ औदा-रिकद्रिकं २ चेति सप्ताऽऽस्तवाः ७ स्युः । सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः संज्वलनाः १ नव नोकपायाः १ मनो-वचनयोगाः = औदारिकाऽऽहारकद्विकं ३ चेति चतुर्विशतिः प्रस्ययाः २४ स्युः ॥१२॥

परिहारविशुद्धो त एव २४ आहारकद्विकोनाः द्वार्विशतिः २२। सूचमसाम्परायसंयमे मनो-वचन-योगाः अष्टो म, औदारिककाययोगः १। कथम्भूते सूचमे ? संव्वलनलोभान्ते । संव्वलनलोभोऽन्ते यस्य, स सूचमलोभसंयुक्तः १। एवं दश प्रत्ययाः १०॥६३॥

यथाल्याते कार्मणं १ भौदारिकद्विकं २ मनो-वचनयोगाः अष्टो प्र चेत्येकादश ११ भवन्ति । असंयमे भाहारकद्वयोनाः अन्ये सर्वे पञ्चपञ्चारात् प्रत्यया ५५ ज्ञेयाः ॥६४॥

अनन्तानुबन्धिचतुष्क-मिथ्यात्वपञ्चकाप्रत्याख्यानचतुष्क-त्रसवध-वैक्रियिकयुग्माऽऽहारकयुगलीदारिक-मिश्रकार्मणकेस्तैर्विशतिसंख्येर्विहीनाः अन्ये सप्तत्रिशत्प्रत्ययाः देशसंयमे ३७ भवन्ति ॥६५॥

ज्ञानमार्गणाकी अपेत्रा मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें आहारकद्विकके विना शेष पचपन-पचपन वन्ध-प्रत्यय जानना चाहिए। विभंगज्ञानियोंमें मिश्रत्रिक अर्थात् औदारिकमिश्र, वैकियिकिमश्र और कार्मणकाययोग, तथा आहारकिद्वकः; इन पाँचको छोड़कर शेप वावन वन्ध-प्रत्यय जानना चाहिए। मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिद्विक अर्थात अवधिज्ञानी और अवधिदश्रीनी जीवोंमें अनन्तानुविन्धचतुष्क और मिथ्यत्वपंचकः इन नौके विना शेप अडतालीस-अडतालीस वन्ध-प्रत्यय होते हैं। मनःपर्ययज्ञानियोंमें हास्यादिपद्क, पुरुपवेद, संज्वलनचतुष्क, मनोयोगचतुष्क, वचनयोगचतुष्क और औदारिककाययोग; ये वीस वन्ध-प्रत्यय होते हैं। केवलद्विक अर्थात् केवलज्ञानी और केवलदर्शनी जीवोंमें आदि और अन्तके दो-दो मनोयोग और वचनयोग, तथा औदारिकद्विक और कार्मणकाययोग; इस प्रकार सात-सात बन्ध-प्रत्यय होते हैं। संयममार्गणाकी अपेत्ता सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी जीवोंमें संज्वलनचतुष्क, नौ नोकपाय, मनोयोगचतुष्क, वचनयोगचतुष्क, औदारिककाययोग और आहारकद्विक, ये चौबीस-चौबीस बन्ध-प्रत्यय होते हैं। परिहारविशुद्धसंयमी जीवोंमें उक्त चौबीसमेंसे आहारकद्विकके सिवाय शेप वाईस वन्ध-प्रत्यय होते हैं। सूच्मसाम्परायसंयमियोंमें मनोयोग-चतुष्क, वचनयोगचतुष्क, औदारिककाययोग और सृद्मलोभ, ये दश बन्ध-प्रत्थय होते हैं। यथाख्यातसंयभियोंमें मनोयोगचतुष्क, वचनयोगचतुष्क, औदारिकद्विक और कार्मणकाययोग, ये ग्यारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं। असंयमी जीवोंमें आहारकद्विकके विना शेप पचपन बन्ध-प्रत्यय जानना चाहिए। देशसंयमी जीवोंमें अनन्तानुवन्धिचतुष्क, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मिथ्यात्वपंचक, त्रसवध्, वैक्रियिकयुगल, आहारकयुगल, औदारिकमिश्र और कार्मणकाययोग, इन बीसके विना शेप सैतीस वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥६०-६५॥

तेज-तिय चक्खुजुयले सन्वे हेऊ हवंति। भन्वे य । किण्हाइतियाऽभन्वे आहारदुगूणया णेया ॥६६॥

तेजिसके पीत-पद्म-शुक्कलेश्यासु, चक्षुर्युगले चक्षुर्दश्ने अचक्षुर्दश्ने भन्यजीवे च सर्वे सप्तपञ्चाशत्क-मेणां हेतवः प्रत्ययाः ५७ भवन्ति । कृष्णादिन्निके अभन्ये च आहारकिद्विकोनाः अन्ये पञ्चपञ्चाशत् ५५ प्रत्ययाः ज्ञेयाः ॥६६॥

लेश्यामार्गणाकी अपेक्षा तेज-त्रिक अर्थात् तेज, पद्म और शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें, दर्शन-मार्गणाकी अपेद्मा चत्तुयुगल अर्थात् चत्तुदर्शनी और अचत्तुदर्शनी जीवोंमें तथा भव्यमार्गणाकी अपेद्मा भव्योंमें सभी वन्ध-प्रत्यय होते हैं। कृष्णादि तीन लेश्यावालोंमें, तथा अभव्योंमें आहारक-द्विकके विना पचपन बन्ध-प्रत्यय जानना चाहिए।।६६॥

<sup>†</sup>द् भवंति ।

चाहिए। पुनः भाज्योंके गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, उसमें भागहारोंके गुणा करनेसे उत्पन्न राशिका भाग देना चाहिए। इस प्रकार जो प्रमाण आवे, तत्प्रमाण ही विवक्षित स्थानके भंग जानना चाहिए। इसी नियमको ध्यानमें रखकरके प्रन्थकारने मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें संभव काय-वधके संयोगी भंगोंका निरूपण किया है, जिनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—आदिके चार गुणस्थानोंमें पट्कायिक जीवोंका वध सम्भव है, अतएव छह, पाँच, चार, तीन, दो और एक, इन भाज्य अंकोंको क्रमसे छिखकर पुनः उनके नीचे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह, इन भागहार अंकोंको छिखना चाहिए। इनकी अंक संदृष्टि इस प्रकार होती है—

## 

यहाँपर पहली भाज्यराशि छहमें पहली हारराशि एकका भाग देनेसे छह आते हैं; अतएव एकसंयोगी भंगोंका प्रमाण छह होता है। पहली भाज्यराशि छहका अगली भाज्यराशि पाँचसे गुणा करनेपर गुणनफल तीस आता है, तथा पहली हारराशि एकका अगली हारराशि दोसे गुणा करनेपर हारराशिका प्रमाण दो आता है। इस दो हारराशिका भाज्यराशि तीसमें भाग देनेपर भजनफल पन्द्रह आता है, यही द्विसंयोगी भंगोंका प्रमाण है। इसी क्रमसे त्रिसंयोगी भंगोंका प्रमाण बीस, चतुःसंयोगी भंगोंका पन्द्रह, पंचसंयोगी भंगोंका छह और षट्संयोगी भंगोंका प्रमाण एक आता है।

इन संयोगी भंगोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— १ ३ ३ ४ ५ ६ इन संयोगी भंगोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— ६ १५ २० १५ ६ १

यह उपर्युक्त गाथासूत्र अन्य वन्ध-प्रत्ययोंके भंग जाननेके लिए बीजपदक्तपः है, इसलिए शेष वन्ध-प्रत्ययोंके भी भंग इसी उपर्युक्त प्रकारसे सिद्ध करना चाहिए।

यहाँ इतना विशेष सममना चाहिए कि आगे मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में उत्तरप्रत्ययों की अपेचा जो भंग विकल्प बतलाये हैं, उनके लोने लिए केवल काय-अविरित मेदों की अपेचा गुणकाररूपसे संख्या-निर्देश करना पर्याप्त नहीं हैं, किन्तु उन काय-अविरित मेदों के जो एक-संयोगी, द्वि-संयोगी आदि भंग होते हैं, गुणकाररूपसे उन भंगोंकी संख्याका निर्देश करने पर ही सर्व भंग-विकल्प आते हैं, इसलिए यहाँ पर छह काय-अविरित्यों की अपेचा एक संयोगी आदि भंग लाकर उन्हें काय-गुणकार-संज्ञा दी गई है। इस प्रकारके काय-विराधना-सम्बन्धी गुणकार तिरेसठ होते हैं, जो कि मिथ्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानों में पाये जाते हैं। इनका विशेष विवरण संख्यत टीकामें दिया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि जब कोई जीव क्रोधादि कथायों वे वश होकर घट-कायिक जीवों में एक-एक कायिक जीवको विराधना करता है, तब एक संयोगी छह भंग होते हैं। जब छह कायिकों मेंसे किन्हीं दो-दो कायिक जीवों की विराधना करता है, तब दिसंयोगी पनद्रह भंग होते हैं। इसी प्रकार किन्हीं तीन-तीन कायिक जीवोंकी विराधना करने पर त्रिसंयोगी भंग बीस, चार-चारकी विराधना करने पर चतु:संयोगी भंग पन्द्रह, पाँच-पाँचकी विराधना करने पर चतु:संयोगी भंग पन्द्रह, पाँच-पाँचकी विराधना करने पर पच-संयोगी भंग छह होते हैं। तथा एक साथ छहीं कायिक जीवोंकी विराधना करने पर पच-संयोगी भंग छह होते हैं। इस प्रकारसे चत्पन्न हुए एक-संयोगी आदि भंगोंका योग तिरेसठ होता है।

¹आविलय मेत्तकालं अणंतबंधीण होइ णो उदओ। अंतोग्रहुत्त मरणं मिच्छत्तं दंसणा पत्ते ॥१०३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ४१-४२।

अद्यसी।

भाहारके कार्मणीनाः अन्ये ५६ आस्रवाः स्युः । इतरे अनाहारे कार्मणे चतुर्दशयोगरहितास्ते प्रत्ययाः ४३ भवन्ति । मिथ्यात्वपञ्चकं ५, अविरतयः १२, कपायाः २५, कार्मणयोगः १, एवं अनाहारके ४३ भवन्ति । एवं तु पुनः मार्गणास्थानेषु उत्तरहेतवः उत्तरप्रत्ययाः कर्म-कारणानि जिनैनिदिष्टाः कथिताः ॥१००॥

इति मार्गेणासु प्रस्वयाः समाप्ताः ।

आहारमार्गणाकी अपेत्ता आहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगको छोड़कर शेप छप्पन बन्ध-प्रत्यय होते हैं। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगके विना शेप चौदह योग नहीं पाये जाते हैं, अतएव उनके घट जानेसे तेताळीस बन्ध-प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार जिनेन्द्रदेवने मार्गणाओंमें बन्धके उत्तर-प्रत्ययोंका निर्देश किया है ॥१००॥

अव गुणस्थानोंकी अपेता एक जीवके एक समयमें संभव जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट वन्ध-प्रत्ययोंका निर्देश करते हैं—

¹दस अद्वारस दसयं सत्तर णव सोलसं च दोण्हं वि । अद्व य चलदसं पणयं सत्त तिए दु ति दु एगेगं ॥१०१॥

एयजीवं पद्मच प्यसमये जहण्णुकस्स-उत्तरोत्तरपचया-

भय मिध्यात्वादिगुणस्थानेषु एकजीवस्य एकस्मिन् समये जघन्य-मध्यमोत्कृष्टभेदेन सम्भवदुत्तरोत्तरप्रयान् प्ररूपयित—['दस अद्वारस दसयं' इत्यादि ।] एकस्य जीवस्येकस्मिन् समये सम्भवत्प्रत्ययसमूहः स्थानम् । तच गुणस्थानेषु मिध्यादृष्टो जघन्यस्थानं दशकम् १० । मध्यममेकैकाधिकम् ११, १२, १३,
१४, १५, १६, १७ यावदुःकृष्टमश्रदशकम् १८ । सासाद्ने जघन्यं दशकं स्थानम् १०, तथा मध्यमं
११, १२, १३, १४, १५, १६ यावदुःकृष्टम् १७ स्थानं सम्वदशकम् । मिश्रे जघन्यं नवकम् ६ । तथा
मध्यमं [१०, ११, १२, १३, १४, १५ थावत्] उत्कृष्टं पोढशकम् १६ । तथाऽसंयतेऽि जघन्यं
नवकम् ६ । तथा मध्यमं [१०, ११, १२, १३, १४, १५ यावत्] उत्कृष्टं पोढशकम् १६ । ह्योत्पि
चचनात् । देशसंयते जघन्यमष्टकम् ८ । तथा मध्यमं [६, १०, ११, १२, १३ यावत्] उत्कृष्टं चतुद्रशकम्
१४ । त्रिके प्रमत्ताऽप्रकृत्वकरणेषु प्रत्येकं पञ्च-पट्क-सप्तकानि ज० ५, म० ६, उ० ७ । अनिवृत्तिकरणे
द्विके २ त्रिके ३ हे । सूदमसाम्पराये द्विकम् २ । उपशान्तकषायादित्रये एककमेकैकम् । अयोगे शून्यं
प्रत्ययाभावात् ॥१०३॥

एकजीवं प्रतीत्यं आश्रित्य एकसमये जघन्योत्कृष्टोत्तरोत्तरप्रत्यया एते—

० मि० सा० मि० स० दे० प्र० स० स० स० द् ० जी० स० अयो०

० १० १० ६ ६ ८ ५ ५ ५ २ २ १ १ ०

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३७-३६ ।

इस प्रकार गुणस्थानों में एक जीवकी अपेचा एक समयमें जघन्यसे और उत्कर्पसे संभव उत्तर वन्ध-प्रत्ययों की संदृष्टि इस प्रकार जानना चाहिए— गुण० मि॰ सा॰ मि॰ अवि॰ दे॰ प्र॰ अप॰ अप्॰ अनि॰ स्॰ उप॰ ची॰ सयो॰ अयो॰ ज॰ १० १० ६ ६ म ५ ५ ५ २ २ १ १ १ ० उ॰ १म १७ १६ १६ १४ ७ ७ २ १ १ १ १ ०

अव काय-विराधना-सम्वन्धी गुणकारोंको वतलाते हैं-

<sup>1</sup>एय वियकायजोगे तिय चउ जोयम्मि पंच छजोए। छप्पंच दस य वीसा †पणरस छक्केय कायगुणकारा॥१०२॥

१ २ ३ ४ ५ ६ पुर्वं संजोयादिगुणयारा। ६ १५ २० १५ ६ १ पुर्वं संजोयादिगुणयारा।

भशैकादिकायविराधनागुणकारान् दर्शयति—[ 'एयवियकायजोगे' इत्यादि । ]

एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-पट्संयोगेन कायिकाः।
गुणकारा भवेयुर्ये ते षट्-पञ्चदशादयः।।६॥
अनुलोम-विलोमाभ्यां एकैकोत्तरवृद्धितः।
एक-द्वि-त्र्यादिसंयोगे विनिन्तिष्य पटीयसां॥१०॥

अनुलोम-विलोमरचना— ६ ५ ४ **१** २ १

पूर्वकेन परं राशि गुणयित्वा विलोमतः। कमादेकादिकैरङ्कैभीजिते लभ्यते फलम् ॥११॥

पहादीन् एकपर्यन्तान् अङ्कान् संस्थाप्य तदघोहारान् एकादीन् एकोत्तरान् संस्थापयेत् । अत्र प्रथमहारेण १ स्वांशे ६ भक्ते लव्धं प्रत्येकभङ्गाः ६ पट् । पुनः परस्पराऽऽहतपट्-पञ्चांशः ५ अन्योन्याहतः ३० ।
तदेक १ द्विकाहारेण २ भक्ते लव्धं द्विकायसंयोगभङ्गाः पञ्चदश १५ । पुनः परस्पराऽऽहत-तिल्लिश ३०
बतुरंशे ४ = १२० । तथाकृतद्वित्र ३ हारेण ६ भक्ते लव्धं त्रिकायसंयोगा विंशतिः २० । पुनः तथाकृतविंशत्यधिकशतं १२० । ३ व्यंशे ३६० तथाकृतपट् ६ चतु ४ हरिण २४ भक्ते लव्धं चतुःकायविराधनसंयोगाः
पञ्चदश १५ । पुनः तथाकृतपष्ट्यधिकत्रिशते ३६० द्वधंशे २ । ७२० तथाकृतचतुर्विशतिः २४ पञ्चहारेण
भक्ते १२० लव्धं पञ्चकायविराधनासंयोगाः पट् ६ । पुनः तथाकृत १२० विंशत्यधिकसप्तशते ७२० एकांशे
१ तथाकृतविंशत्यधिकशतं १२० पढ् ६ हारेण ७२० भक्ते लव्धं पट्कायसंयोग एकः १ । मिलित्वा ७२० ।
प्रत्येकं मिथ्यादृष्ट्यादिचतुष्के संयोगगुणकाराः त्रिपष्टिः ६३ भवन्ति ।

2 2 2 8 4 6 6 94 70 94 6 9=62

मि सा मि अ एककायसंयोगभङ्गाः ६ । एवं एककायविराधनायां भङ्गाः ६ । पृथ्वी १ अप् १ तेज १ वात १ वनस्पति १ त्रसकाय १ ।

१२३ ४ ५ ६ ७ म ६ १० ११ १२ द्वयोः संयोगे सङ्गाः १५—पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी अप् अप् अप् अप् तेज तेज तेज अप् तेज वात वन० त्रस तेज वात वन० त्रस वात वन० त्रस

<sup>1.</sup> सं० पंचसं० ४, ४।

१. सं० पञ्चसं० ४, ४४-४५ । २. ४, ४६ ।

ने व पण्ण।

```
१३ १४ १५
चात चात चन० एवं द्विकायविराधनायां भङ्गाः १५।
चन० त्रस त्रस
```

₹ 8 ч Ę b पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी त्रयाणां संयोगभङ्गाः २०-भप अप अप अप तेज तेज वात वन० त्रसं वात

33 33 33 18 94 3 6 9 9 95 30 प्रध्वी पृथ्वी अप भप अप अप् तेज तेज तेज वात वन० वन० पुर्व त्रिकायविराधनायां भङ्गाः २०। तेज वात वात वन० वात वात वात वन० त्रस वन० त्रस

99 पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी अप चतुःसंयोगभङ्गाः १५—अप् भप अप् अप अप् भव तेज तेज तेज तेज तेज वात वात वन० वात वात वात वन० त्रस वन० त्रस त्रस वन० त्रस वन०

18 18 18 94 भप भप तेज भप् तेज एवं चतुष्कायविराधनायां पञ्चदश भङ्गाः १५ । वात वात त्रस त्रस त्रस त्रस

पृथ्वी प्रथ्वी पृथ्वी प्रध्वी तेज तेज भप भप भप पञ्चकायसंयोगजाता भङ्गाः ६ तेज वात तेज तेज वात वात वात वात वन ० वन० वन० वन० त्रस वन० त्रस

यदा पण्णां कायानां सध्ये कश्चित् प्रत्येकमेकैकं कार्य विराधयित तदा पड् भेदाः ६। यदा ह्रयं ह्रयं कार्यं विराधयित, तदा भेदाः पञ्चदश १५। यदा त्रिकं त्रिकं कार्यं विराधयित, तदा भेदाः विंशतिः २०। यदा कश्चित् कायचतुष्कं कायचतुष्कं विराधयित, तदा भेदाः पञ्चदश १५। यदा कश्चित् कायपञ्चकं पञ्चकं विराधयित, तदा भेदाः पट् ६। यदा कश्चित् युगपत् पट्कायान् विराधयित, तदा भेदाः पट् ६। यदा कश्चित् युगपत् पट्कायान् विराधयित, तदा भेद एकः १। एवं [सर्वे] भेदाः ६३॥१०२॥

कायवधसम्बन्धी एकसंयोगी भंगोंका गुणकार छह, द्विसंयोगी भंगोंका गुणकार पन्द्रह, त्रिसंयोगी बीस, चतुःसंयोगी पन्द्रह, पंचसंयोगी छह और षट्संयोगी कायगुणकार एक जानना चाहिए ॥१०२॥

विशेषार्थ—गुणस्थानों में बन्ध-प्रत्ययों के एकसंयोगी, द्विसंयोगी आदि भंग कितने होते हैं, यह बतलाने के लिए प्रन्थकारने देशामशंकरूपसे प्रकृत गाथासूत्र कहा है। इन संयोगी भंगों के सिद्ध करने का करणसूत्र यह है कि जिस विविधित राशि के भंग निकालने हों, उस विविधित राशि-प्रमाणसे लेकर एक-एक कम करते हुए एक के अन्त तक अंकों को स्थापित करना चाहिए। तथा उसके नीचे दूसरी पंक्तिमें एक अंकसे लेकर विविधित राशि के प्रमाण तक अंक लिखना चाहिए। पहली पंक्तिके अंकों को अंश या भाज्य और दूसरी पंक्तिके अंकों को हार या भागहार कहते हैं। ये भंग भिन्नगणितके अनुसार निकाले जाते हैं, इसलिए यहाँ क्रमसे पहले भागहारों के साथ अगले भागहारों का गुणा करना

चाहिए। पुनः भावयोंके गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, उसमें भागहारोंके गुणा करनेसे उत्पन्न राशिका भाग देना चाहिए। इस प्रकार जो प्रमाण आवे, तत्प्रमाण ही विवक्षित स्थानके भंग जानना चाहिए। इसी नियमको ध्यानमें रखकरके प्रन्थकारने मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें संभव काय-वधके संयोगी भंगोंका निरूपण किया है, जिनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—आदिके चार गुणस्थानोंमें घटकायिक जीवोंका वध सम्भव है, अतएव छह, पाँच, चार, तीन, दो और एक, इन भावय अंकोंको कमसे छिखकर पुनः उनके नीचे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह, इन भागहार अंकोंको छिखना चाहिए। इनकी अंक संदृष्टि इस प्रकार होती है—

**&** 4 8 **&** 7 9 9 7 **&** 8 9 4 **&** 

यहाँपर पहली भाज्यराशि छहमें पहली हारराशि एकका भाग देनेसे छह आते हैं, अतएव एकसंयोगी भंगोंका प्रमाण छह होता है। पहली भाज्यराशि छहका अगली भाज्यगिश पाँचसे गुणा करनेपर गुणनफल तीस आता है, तथा पहली हारराशि एकका अगली हारराशि दोसे गुणा करनेपर हारराशिका प्रमाण दो आता है। इस दो हारराशिका भाज्यराशि तीसमें भाग देनेपर भजनफल पन्द्रह आता है, यही द्विसंयोगी भंगोंका प्रमाण है। इसी क्रमसे त्रिसंयोगी भंगोंका प्रमाण बीस, चतुःसंयोगी भंगोंका पन्द्रह, पंचसंयोगी भंगोंका छह और पट्ट संयोगी भंगोंका प्रमाण एक आता है।

इन संयोगी भंगोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— $\frac{9}{6}$  २३ ४ ५ ६

यह उपर्युक्त गाथासूत्र अन्य वन्ध-प्रत्ययोंके भंग जाननेके लिए वीजपदरूप है, इसलिए शेष वन्ध-प्रत्ययोंके भी भंग इसी उंपर्युक्त प्रकारसे सिद्ध करना चाहिए।

यहाँ इतना विशेष समसना चाहिए कि आगे मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में उत्तरप्रत्ययों की अपेचा जो भंग विकल्प वतलाये हैं, उनके लाने लिए केवल काय-अविरित में दों की अपेचा गुणकाररूपसे संख्या-निर्देश करना पर्याप्त नहीं हैं, किन्तु उन काय-अविरित में दों के जो एक-संयोगी, द्वि-संयोगी आदि भंग होते हैं, गुणकाररूपसे उन भंगों की संख्याका निर्देश करने पर ही सर्व भंग-विकल्प आते हैं, इसलिए यहाँ पर छह काय-अविरितयों की अपेचा एक संयोगी आदि भंग लाकर उन्हें काय-गुणकार-संज्ञा दी गई है। इस प्रकारके काय-विराधना-सम्बन्धी गुणकार तिरेसठ होते हैं, जो कि मिथ्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानों में पाये जाते हैं। इनका विशेष विवरण संस्कृत टीकामें दिया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि जब कोई जीव कोधादि कपायों के वश होकर पद-कायिक जीवों में एक-एक कायिक जीवको विराधना करता है, तब एक संयोगी छह भंग होते हैं। जब छह कायिकों में से किन्हीं दो-दो कायिक जीवों की विराधना करता है, तब दिसंयोगी पन्द्रह भंग होते हैं। इसी प्रकार किन्हीं तीन-तीन कायिक जीवों की विराधना करने पर त्रिसंयोगी भंग वीस, चार-चारकी विराधना करने पर चतुःसंयोगी भंग पन्द्रह, पाँच-पाँचकी विराधना करने पर पच-संयोगी भंग छह होते हैं। तथा एक साथ छहां कायिक जीवों की विराधना करने पर पदसंयोगी भंग छह होते हैं। इस प्रकारसे उत्पन्न हुए एक-संयोगी आदि भंगों का योग तिरेसठ होता है।

¹आविलय मेत्तकालं अणंतवंधीण होइ णो उदओ। अंतोमुहुत्त मरणं मिच्छत्तं दंसणा पत्ते ॥१०३॥

;

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ४१-४२ ।

**क्रद्र पत्तो** ।

# ¹मिच्छत्तक्खं काओ कोहाई तिण्णि वेद एगो य। हस्साइज्रयलमेयं जोगो दस होंति हेऊ\* ते ॥१०४॥

१।१।१।३।१।२।१। मिलिया १० ।

यः सम्यक्ष्वायितितो मिध्यायं प्राप्तस्तस्याऽनन्तानुबन्धिनां आविलकामात्रकालं उदयो नास्ति, अन्तर्मुहूर्त्तंकाले मरणमि नास्तिति तदाह—[ 'आविलयमेत्तकालं' इत्यादि ] दर्शनात् अनन्तानुबन्धि-विसंयोजितवेदकसम्यक्ष्वात् मिध्यायकमोदयान्मिध्यादिष्युणस्थानं प्राप्ते सित आविलमात्रकालं आविलपर्यन्तं अनन्तानुचन्धिनां उदयो नास्ति । अन्तर्मुहूर्त्तं यावत्, तावन्मरणं नास्ति । तावत्कालं सम्यक्ष्वप्राप्ति-मंस्ति ॥१०३॥ तथा चोक्तम्—

अण संजोजिद्सम्मे मिच्छं पत्ते ण आविल त्ति अणं। उवसम खिवये सम्मं ण हि तत्थ वि चारि ठाणाणि ॥१२॥ अणसंजोजिद मिच्छे मुहुत्त-अंतो त्ति णिट्ध मरणं तु ॥१३॥ इति कालमाविलकामात्रं पाकोऽनन्तानुविन्धनाम्। जन्तोरिस्त न सम्यक्त्वं हित्वा मिथ्यात्वयायिनः॥१४॥ सम्यक्त्वतो न मिथ्यात्वं प्रयातोऽन्तर्मुहूर्त्तकम्। मिथ्यात्वतो न सम्यक्त्वं शरीरी याति पञ्चताम् ॥१४॥ इति

पद्य [ मिथ्यात्वानि, पिंडिन्द्रियाणि, एक-द्वि-न्नि-चतुः-पद्यन्त्रियविष्यात्, चत्वारि क्रोधचतुष्काणि न्नीन् चेदान्, हास्ययुग्मारितयुग्मे आहारकद्वयं विना ] न्नयोदरायोगांश्च उपर्युपिरि तिर्यंग् रचिवत्वा इदं कूटं कथ्यते—भय-जुगुष्तारिहतं प्रथमं कूटं १। तद्न्यतरयुतं द्वितीयं कूटं २। तद्द्रययुतं तृतीयं कूटं ३। इति सामान्यकूटानि न्नीणि ३। अनन्तानुयन्ध्यूनानि कृटानि न्नीणि ३। मिलित्वा मिथ्यादृष्टी पट् कूटानि ६ भवन्ति । अनन्तानुवन्ध्यूना कृटे—का० अ० भ०

मिथ्यात्व १ मिन्द्रियं १ कायः कपायैकतमत्रयम् ३ ।
एको वेदो १ द्वियुग्मैकं २ दशयोगैककः १ परम् ॥१६॥
मि॰ इं॰ का॰ कपा॰ वे॰ हा॰ यो॰
१ १ १ ३ १ २ १

मेलिताः पिण्डांकृताः दश १०। एते जघन्यहेतवः प्रत्ययानि मिथ्यादृष्टो भवन्ति १०। अत्र पद्मानां मिथ्यात्वानां मध्ये एकतमस्याद्योऽस्तीत्येको मिथ्यात्वप्रत्ययः १। पण्णामिन्द्रियाणामेकतमेन पण्णां कायानामेकतमिवराधने कृते असंयमप्रत्ययः १। प्रथमचतुष्कहीनानां चतुणां कपायाणामेकतमित्रकोदये त्रयः कपायप्रत्ययाः १। त्रयाणां वेदानामेकतमोद्ये एको वेदप्रत्ययः १। हास्य-रित्युग्माऽरित्शोकयुग्मयोरेकतरोदये हो युग्मप्रत्यया २। आहारकह्य-मिश्रत्रयहीनानां दशानां योगानामेकतमोद्येन एको योगप्रत्ययः १। एवमेते मिथ्याद्येरेकस्मिन् समये जघन्यप्रत्ययाः दश १०॥१०४॥

<sup>2</sup>सत्रयोदशयोगस्य सम्यग्दर्शनधारिणः । मिथ्यात्वसुपयातस्य शान्तानन्तानुवन्धिनः ॥१७॥ पाकोनावलिका यस्मादस्त्यनन्तानुबन्धिनाम् । ततोऽनन्तानुबन्ध्यूनकपायप्रत्ययत्रयम् ॥१८॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ४७ । २. ४, ४८-४६ ।

१. गो० क० ४७८ । २. गो० क० ५६१ (पूर्वार्ध) । ३. सं० पञ्चसं० ४, ४१-४२ । ४. सं० पञ्चसं० ४, 'अत्र पंचानां' इत्यादि गद्यभागः शब्दशस्तुत्त्यः (पृ० ६०) । छद् ते हेऊ ।

असौ न म्रियते यस्मात्कालमन्तर्मेहूर्त्तकम् । मिश्रत्रयं विना तस्माद्यौगिकाः प्रत्ययाः दश<sup>१</sup> ॥१६॥ इति

जो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वको छोड़कर मिथ्यात्वगुण-स्थानको प्राप्त होता है, उसके एक आवलीमात्रकाल तक अनन्तानुबन्धी कपायोंका उदय नहीं होता है। तथा सम्यक्त्वको छोड़कर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवका अन्तर्मुहूर्तकाल तक मरण भी नहीं होता है इस नियमके अनुसार मिथ्यादृष्टिके एक समयमें पाँच मिथ्यात्वों में-से एक मिथ्यात्व, पाँच इन्द्रियों मेंसे एक इन्द्रिय, छह कायों में-से एक काय, अनन्तानुबन्धीके विना शेप कषायों मेंसे कोधादि तीन कषाय, तीन वेदों मेंसे कोई एक वेद, हास्यादि दो युगलों मेंसे कोई एक युगल और आहारकद्विक तथा अपर्योप्तकाल-सम्बन्धी तीन मिश्रयोग, इन पाँचके विना शेप दश योगों मेंसे कोई एक योग इस प्रकार जघन्यसे दश वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१०३-१०४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— भि० इ० का० क० वे० हा० यो०

का॰ अ॰ भ॰ इस कूटका अभिप्राय इस प्रकार है—

आगे मिश्यात्वादि गुणस्थानोंमें जघन्यसे छेकर उत्कृष्ट संख्या तकके बन्ध-प्रत्ययों के उत्पन्न करने के जो प्रकार वतलाये गये हैं, उनमें जहाँ जितने और जो बन्ध-प्रत्यय विविच्चत हैं यद्यि उनका संख्याके साथ नाम-निर्देश गाथाओंमें किया गया है, तथापि काय-सम्बन्धी अविरति, अनन्तानुवन्धि-चतुष्क और भय-युगलके सद्भाव-असद्भावके जिन भंगोंका निर्देश किया गया है, वहाँ उनके स्थानमें विविच्चत अन्य प्रत्ययोंके साथ उनके अन्य भंग भी हो सकते हैं। परन्तु ऐसा करनेसे स्थानोंकी निश्चित संख्याका व्यतिक्रम हो जाता है, जो विविच्चत स्थान-संख्याको ध्यानमें रखते हुए अभीष्ट नहीं है। इस प्रकारके इस गूढ़ार्थको स्पष्ट करनेके लिए कूटोंकी रचना की गई है। इन कूटोंसे गाथामें निर्दिष्ट विविध्यत स्थान-संख्याके साथ काय-विराधना आदि तीनोंके भंगोंका स्पष्ट वोध हो जाता है। उदाहरण-स्वरूप दश-प्रत्ययक वन्धस्थानके इस कूटके प्रथम भागमें 'काठ'के नीचे एकका अंक दिया हुआ है, जिसका अभिप्राय यह है कि यहाँपर काय-सम्बन्धी एक-संयोगी गुणकार विविच्चित है। 'अठ' के नीचे शून्य दिया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि यहाँपर अनन्तानुवन्धि-चतुष्कसे रहित स्थान विवच्चित है। 'भठ'के नीचे जो शून्य दिया गया है, उससे यह सूचित किया गया है कि यहाँपर भय-युगलसे रहित स्थान विवक्षित है। आगे आनेवाले सभी कूटोंमें दिये गये अंकों या शून्योंसे भी इसी प्रकारका अर्थ लेना चाहिए। इस प्रकारके गूढ रहस्यसे अन्तर्हित रखनेके कारण इसे कूट-संज्ञा दी गई है।

पंच मिन्छत्ताणि, छ इंदियाणि, छक्काया, चत्तारि वि कसाया, तिण्णि वेया, एयज्ञयलं, दस जोगा । पादादाशा३।२।१० । अण्णोण्णगुणिया दसजोगजहण्णभंगा ४३२०० ।

प्तेपाञ्च भङ्गाः—मिध्यात्वपञ्चकेन्द्रियपट्क-कायपट्क-कपायचतुष्क-वेदत्रय-युगमद्वययोगदश्चैकतमभङ्गाः पादादाश्वादाश्वादाय्योगदश्चैकतमभङ्गाः पादादाश्वादाश्वादाश्वादाय्योगदश्चिकतमभङ्गाः पादादाश्वादाश्वादाश्वाद्वाद्वययोगदश्चिकतमभङ्गाः प्राद्वाद्वाद्वयमङ्गाः स्युः ४३२००। तत्कथम् ? दश १० द्वाभ्यां २ गुणिताः विंशतिः २०, त्रिभिर्गुणिताः पष्टिः ६०, चतुर्भिगुणिताः २४०। एते पद्विभर्गुणिताः १४०। एते पद्विभर्गुणिताः ४३२००। अनेन प्रकारेण सर्वत्र अन्योन्यमङ्गाः गुगर्नायाः ॥१०४॥

१. सं० पश्चसं० ४, ५०।

इन दश वन्ध-प्रत्ययों के भंग तेता छीस हजार दो सौ होते हैं। उनके निकाल नेका प्रकार यह है — पाँच मिथ्यात्व, छह इन्द्रियाँ, छह काय, चारों कपाय, तीनों वेद, हास्यादि एक युगल और दश योग, इन्हें क्रमसे स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जघन्य दश बन्ध-प्रत्ययों के भंग सिद्ध होते हैं। इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है —

आगे वतलाये जानेवाले मिथ्यादृष्टिके ग्यारह बन्ध-प्रत्यय- का॰ अ॰ भ॰ सम्बन्धी भंगोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है—

### मिच्छत्तक्ख दुकाया कोहाई तिण्णि वेय एगो य। हस्साइज्यलमेयं जोगो एयारसं हेऊं॥१०५॥

#### १।१।२।३।१।२।१। मिलिया ५१।

सिथ्यात्वगुणस्थानमें मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक; ये ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१०४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+२+३+१+२+१=११।

मिन्छत्तक्खं काओ कोहाइचउक वेय एगो य। हस्साइज्यलमेयं जोगो एयारसं हेऊ ॥१०६॥

#### शाशाशाशाशाशा मिलिया ११ ।

मिध्यात्वमैकतमं १ खमिन्द्रियमेकं १ कायः १, क्रोधादिचतुष्कं ४ अन्नानन्तानुवन्धित्वात् । वेद एकतमः १ हास्यादियुगलं १ । संयोगे एकादश ११ मध्यसप्रत्ययाः १।१।१।४।१।२।१ मीलिताः ११॥१०६॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१०६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+१+१+१+२+१=११।

मिन्छत्तक्खं काओ कोहाई तिण्णि वेय एगो य। हस्साइजुयं एयं भयदुय एयं च जोगो ते ॥१०७॥

१।१।१।३।१।१।१।१। मिलिया ११।

मिध्यात्वे १ न्द्रिय १ क्रोधादिकै ६ कवेदै १ क-हास्यादियुग्म २ भयेक १ योगैकतमाः भङ्गाः १।५। १।१।३।१।२।१। पिण्डीकृताः ११ ॥१०७॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-जुगुप्सामेंसे एक, और योग एक; ये ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१०७॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+१+३+१+२+१+१

एदेसिं च संगा-पादाऽपाधा३।२।१०। एदे अक्कोक्कागुणिया १०८०००। पादादाधा३।२।१३। एदे अक्कोक्कागुणिय । पद १६०।

पाइ।इ।२।२।२।१०। एदे अण्गोण्गगुणिया म्ह४००। ए तिण्णिम्मि मिलिए निक्समर्भगा हर्वति १०म००० + ५६१६० + म्ह४०० = २५०५६०।

प्तेर्पा त्रयाणां सङ्गाः पादावपाधादावाव । एते सन्योन्यगुणिताः १०८००० । पादादाधादावाव एते परस्परं गुणिताः पद्दव । पादादाधादावावाव एते सन्योन्यगुणिताः द्वध०० । एते त्रयो राशयः प्कीकृताः प्काद्धानामुत्तरोत्तरमध्यममङ्गाः २५०५६० सवन्ति ।

इन उपर्युक्त ग्यारह वन्ध-प्रत्ययोंके तीनों प्रकारोंके भंग इस प्रकार हैं—
प्रथम प्रकार—श्राहाश्शाहाराश्रा इनका परस्पर गुणा करनेपर १०८००० भंग होते हैं।
द्वितीय प्रकार—श्राहाश्राहाश्राहा इनका परस्पर गुणा करनेपर प्रहिश्व भंग होते हैं।
चितीय प्रकार—श्राहाश्राहाश्राहाश्राहा इनका परस्पर गुणा करनेपर ८६४०० भंग होते हैं।
चित्त तीनों प्रकारोंके भंगोंके प्रमाणको जोड़ देनेपर (१०८००० + १६१६० + ८६४०० =)
मध्यम ग्यारह वन्ध-प्रत्ययोंके सर्व भंगोंका प्रमाण २४०१६० होता है।

सिध्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले वारह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भंगोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है—

# मिच्छत्तक्खतिकाया कोहाई तिण्णि एय वेदो य। हस्साइज्जयलमेयं जोगो बारह हवंति ते हेऊ ॥१००॥

#### शशशशशशशश मिलिया १२।

मिध्यात्वं खिमन्द्रियं १ त्रिकायिवराधना ३ अनन्तानुवन्ध्यूनक्रोधादित्रयं ३ एको वेदः १ हास्यादि-युगलं २ योग एकः १ इत्येवं द्वादश हेतवः १२ प्रत्ययास्ते भवन्ति ॥१०८॥

१।१।२।१।१।१ मीलिताः १२ । एतेपां भङ्गाः—मिय्यात्वपञ्चके ५ न्द्रियपट्क ६ त्रिकायित्रा-धनासंयोगिवंशितः २० कपायचतुष्क ४ वेदत्रय ३ हास्यादियुग्म २ मिश्रत्रिकाऽऽहारकद्विकरहितयोगाः १० मङ्गाः ५।६।२०।४।३।२।१० परस्पर्गुणिताः १४४००० ।

अथवा सिध्यात्वराणस्थानमें सिध्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय तीन, कोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगळ एक और योग एक; इस प्रकार वारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१००॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१ + १ + ३ + ३ + १ + २ + १ = १२ ।

### मिच्छत्तक्खदुकाया कोहाइचउक एयवेदो य । हस्साइज्ञयलमेयं जोगो वारह हवंति ते हेऊ ॥१०९॥

#### १।१।२।१।२।१ एते मिलिया १२।

१। १। १। १। १। १। १२ मालिताः १२ । एतेषां भङ्गाः विक्रत्याः पादा १ पादा १। १३ परस्परा-

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, योग एक, इस प्रकार वारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१०६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है - १ + १ + २ + १ + २ + १ - १२ ।

# मिन्छत्तवखदुकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइदुर्य एयं भयदुय एयं च जोगो य॥११०॥

१।१।२।३।१।१।१। । एते मिलिया १२।

१।१।२।३।१।२।११ एते मिलिताः १२। एतेपां मङ्गाः याद्दाश्याधाद्दारा १० परस्परं हताः २१६००० ॥११०॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; इस प्रकार बारह बन्धप्रत्यय होते हैं ॥११०॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+१+२+३+१+२+१+१=१२।

मिच्छत्तक्षं काओ कोहाइचउक एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च जोगो य॥१११॥

१।१।१।४।१।२।१।१। एदे सिलिया १२ ।

१११११।११२।१११ एते विण्डीकृताः १२ । एतेवां विकल्पाः पाद्यादाशाशाशाशाश्य परस्परेण गुणिताः ११२३२० ॥१११॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक, और योग एक; इस प्रकार वारह बन्धप्रत्यय होते हैं ॥१११॥

इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+१+१+१+२+१+ १=१२।

मिच्छत्तक्खं काओ कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥११२॥

१। ।। १। ३। १। २। १। १। दे मिलिया १२।

१।१।१।१।१।२।१ एते मिलिताः १२ । एतेषां भङ्गाः ५।६।६।४।३।२।।० परस्परेण गुणिताः ४३२०० ॥१ :२॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल एक और योग एक; इस प्रकार बारह बन्धप्रत्यय होते हैं ॥११२॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+१+३+१+२+२+१=१२।

प्देसि च भंगा--पाहा२०।धा३।२।१०। प्दे अवनोवनगुनिदा = १४४०००

पाद्दावपाधादारावद्दा एः सन्नानमस्तिदा = १४०४००

पादावपाधादारावाव । एदे अवजीवजासुणिदा = २१६०००

पा इ। इ। इ। इ। इ। इ अवमोन्ना विदा = ११२३२०

पादादाशहाराराय०। एदे अण्णोणगगुणिदा = ४३२००

एए एंच वि मिलिया मिक्समभँगा = ६५५६२०

एते पत्न राशयः एकीकृता मिध्याखे मध्यमद्वादशप्रत्ययानां उत्तरोत्तरमध्यमभङ्गाः ६५५६२० भवन्ति । सुगमत्वात् वारं वारं वृत्तिविस्तरो न कृतोऽस्ति ।

इन उपर्युक्त वारह वन्धप्रत्ययोंके पाँचों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार होते हैं—
प्रथम प्रकार—पादार०।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४००० भङ्ग होते हैं।
दितीय प्रकार—प्रादा१४।४।३।२।१३ इनका परस्पर गुणा करनेपर १४०४०० भङ्ग होते हैं।
नृतीय प्रकार—प्रादा१४।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर २१६००० भङ्ग होते हैं।

चतुर्थ प्रकार—प्राद्दाद्दाशश्राराशश्र इनका परस्पर गुणा करनेपर ११२३२० भङ्ग होते हैं। पंचम प्रकार—प्राद्दाद्दाशश्राराशश्य इनका परस्पर गुणा करनेपर ४३२०० भङ्ग होते हैं। उक्त पाँचों प्रकारोंके भङ्गोंके प्रमाणको जोड़ देनेपर (१४४००० +१४०४०० +२१६००० + ११२३२० +४३२०० =) वारह बन्धप्रत्यय-सम्बन्धी सर्व मध्यम भङ्गोंका प्रमाण ६४४६२० होता है।

|                                                        | का० | अन्० | स० |
|--------------------------------------------------------|-----|------|----|
|                                                        | 8   | 0    | •  |
| सिथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले तेरह वन्ध-प्रत्यय-  | 3   | 9    | •  |
| सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी , रचना इस | 3   | •    | 3  |
| प्रकार है—                                             | 2   | 3    | 3  |
|                                                        | 3   | •    | 3  |
|                                                        | 3   | 9    | ą  |

# मिच्छक्खं चउकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइज्जयलमेयं जोगो तेरह हवंति ते हेऊ ॥११३॥

#### १।१।४।३।१।२।१। एदे मिलिया १३।

मध्यमत्रयोदशप्रत्ययभेदाः चतुस्त्रित्रिद्धिः यककायविराधनादिभेदान् गाथायट्केनाऽऽह—[ 'मिन्छ्क्सं चढकाया' इत्यादि । ] १।१।४।२।१।२।१ एते मिलिताः १३। एतेषां च भङ्गाः ५।६।१५।४।३।२।१० एते अन्योन्यगुणिताः १०८०००॥११३॥

अथवा निश्यात्वगुणस्थानमें निश्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; इस प्रकार तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं।।११३॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१ +१ + ४ + ३ + १ + २ + १ = १३।

# मिच्छत्तक्खतिकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइज्जयलमेयं जोगो तेरह हवंति ते हेऊ ॥११४॥

#### शाशशाशाशाशा । पुदे मिलिया १३।

१।१।३।४।१।२। एते मीलिताः १३ त्रयोदश मध्यमप्रत्ययाः भवन्ति । एतेपां विकल्पाः पा६।२०।४।३।२।१३ एते परस्परगुणिताः १८७२०० ॥११४॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; इस प्रकार तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥११४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+१+३+४+१+२+१=१३।

# मिच्छत्तक्खतिकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च जोगो य।।११५॥

#### शाशश्चाशाशाशाशा पुदे मिलिया १३।

१।१।३।१।१।१।१ एकीकृताः १३ प्रत्ययाः भवन्ति । एतेषां भङ्गाः ५।६।२०।४।३।२।२०। एते परस्परेण हताः २८=००० विकल्पा भवन्ति ॥१८५ ॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; इस प्रकार तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥११४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+३+१+१+१+१=१३।

# मिच्छत्तकखदुकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च जोगो च॥११६॥

१।१।२।४।१।२।१। एदे मिलिया १३।

१।१।२।४।१।२।१।१ एते पिण्डीकृताः प्रत्ययाः १३ । एतेषां भङ्गाः पाद्दाशपाशश्वाराशश्च । एते अन्योन्यगुणिताः २८०८०० उत्तरोत्तरविकल्पाः स्युः ॥११६॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; इस प्रकार तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥११६॥ इनकी अंक संदृष्टि इस प्रकार है—१+१+२+४+१+२+१+

मिच्छत्तक्खदुकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साई दुयमेंयं भयज्ञयलं होंति जोगो य।।११७॥

१।१।२।३।१।२।१। मिलिया १३।

११११२।१।१।१।१ एते एकोकृताः १३। एतेषां च मङ्गाः ५।६।१५।४।३।२।१० परस्परेण गुणिताः १०८०० विकत्पा भवन्ति ॥११७॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और योग एक, इस प्रकार तेरह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥११७॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+२+३+१+२+२+१=१३।

मिच्छत्तक्खं कायो कोहाइचउक एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयजुयलं होंति जोगो य ॥११८॥

१।१।१।४।१।२।२।१ । एदे मिलिया १३।

१।१।१।१।२।२।१ एते मेलिताः १३ प्रत्ययाः स्युः। एतेषां च भङ्गाः पादादाशश्राशाश्र एते अन्योन्यगुणिताः पद १६० विकल्पा भवन्ति ॥११८॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय एक, कोधादि कषाय चार; वेद एक, हास्यादि युगळ एक, भययुगळ और एक योग, इस प्रकार तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥११८॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+१+४+१+२+२+१=१३। एदेसिं च भंगा—पादा १पाधा ३।२।१०। एदे अण्णोणणगुणिदा = १०८०००

पादा२०।४।४।३।१३ । एदे भण्णोण्णगुणिदाः = १८७२००

पादार ०।४।३।२।१० । एदे भवणोवनागुनिदा = २८८०००

पाद्दावपाष्ठादाराशक्ष । एदे अन्नोन्नगुनिदा= २८०८००

प्राह्म प्रशाह्म स्वाप्त । पुदे भवणोवन्य जिदा = १०८०००

पादादाशादारा ३। एदे अण्णोण्णृगुणिदा= पद१६०

एदे सन्वे वि मिलिया हवंति = १०२८१६०

का० अन० भ० ५०० १००० भिथ्यादृष्टिके आगे बत्तछाये जानेवाछे चौद्द्द बन्ध-प्रत्यय- ४ १ • सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके छिए बीजभूत क्रूटकी रचना इस ४ ० १ प्रकार है— ३ १ ३ २ २ २

# मिच्छक्ख पंचकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइज्यलमेयं जोगो चउदह हवंति ते हेऊ ॥११६॥

#### शशपादाशराश एदे मिलिया १४।

भथ चतुर्दशप्रत्ययभेदे पञ्चचतुश्चतुस्त्रितिह्नकायिवराधनादिभेदान् गाथापट्केनाऽऽह—['मिच्छक्ख पंचकाया' इत्यादि ।] १।१)५।३)१।२)१ एते पिण्डीकृताः १४ प्रत्यया मध्यमा भवन्ति । एतेपां मङ्गाः ५। १६।४।३।२।१० परस्परेणाभ्यस्ताः ४३२०० उत्तरोत्तरविकल्पाः स्युः ॥११६॥

अथवा मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कपाय तोन, वेद एक, हास्यादि युगळ एक और योग एक; इस प्रकार चौदह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥११६॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+१+३+१+२+१=१४।

# मिच्छक्खं चउकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइज्यलमेयं जोगो चउदस हवंति ते हेऊ ॥१२०॥

#### १।१।४।४।१।२।१। एदे मिलिया १४।

१।१।४।१।१।१ एते मीलिताः १४ मध्यमप्रत्यया भवन्ति । एतेपां च भङ्गाः ५।६।१५।४।३।२।१३ अन्योन्यर्गाणताः १४०४०० विकल्पा भवन्ति ॥१२०॥

अथवा मिश्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय चार, कोघादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक, इस प्रकार चौदह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२०॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+१+४+४+१+२+१=१४।

# मिन्छक्खं चउकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च एय जोगो य॥१२१॥

१।१।४।३।१।१।१। एदे मिलिया १४।

१।१।४।३।१।२।१।१ एकत्रीकृताः १४ । एतेषां मङ्गाः ५।६।१५।४।३।२।२।१० परस्परेण गुणिताः २१६००० भवन्ति ।

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और एक योग; इस प्रकार चौद्ह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२१॥ इनकी अं ध्संदृष्टि इस प्रकार है—१+१+१+१+१+१+१+१

शतक

# मिच्छत्तक्ख तिकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१२२॥

१।१।३।४।१।२|१।१ । एदे मिलिया १४ ।

१।१।३।४।१।२।१।१ एकीकृताः १४ प्रत्ययाः स्युः । एतेपां सङ्घाः पादा२०।४।३।२।१३ अन्योन्यगुणिताः ३७४४०० विकल्पा सवन्ति ॥१२२॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोघादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और एक योग, इस प्रकार चौदह वन्ध-प्रत्यय होते हैं।।१२२॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— १+१+३+४+१+२+१+१=१४।

### मिन्छत्तक्खतिकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइजुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥१२३॥

१।१।३।३।१।२।२।१ एदे मिलिया १४।

१।१।३।३।२।२।१ एकश्रीकृताः १४ । एतेपां भङ्गाः ५।६।२०।४।३।२।१० पर्स्परेण गुणिताः १४४००० भवन्ति ॥१२३॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय तीन, कोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और एक योग; इस प्रकार चौदह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२३॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+३+३+१+२+२+१=१४।

### मिन्छत्तक्ख दुकाया कोहाइचउक एकवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य॥१२४॥

१।१।२।४।१।२।२।१ एदे मिलिया १४।

१।१।२।४।१।२।२।१ एतेवां भङ्गाः ५।६।१५।४।३।२।१३। परस्परेण गुणिताः १४०४०० ॥१२४॥ अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय दो, कोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और एक योग; इस प्रकार चौदह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२४॥

इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— १+१+२+४+१+२+२+१=१४।

एदेसि च भंगा—पाद्द्द्रिशाद्द्राशात्र एदे अवनोष्णगुनिदा = ४३२००

पाद्द्राश्राद्द्राशाद्द्र एदे अवनोष्णगुनिदा = १४०४००

पाद्द्र्राशाद्द्र्राशाद्द्र्र अवनोष्णगुनिदा = १४४०००

पाद्द्र्राशाद्द्र्राशाद्द्र्र अवनोष्णगुनिदा = १४४०००

पाद्द्र्राशाद्द्र्राशाद्र्र एदे अवनोष्णगुनिदा = १४४०००

प्रहार०।४।३।२।१० एदे भण्णोण्णगुणिदा = १४४००० प्राहा९प्राश|३।२।१३। एदे भण्णोण्णगुणिदा = १४०४०० एदे सन्वे वि मिलिए = १०५८४००

एते सर्वे पड्राशयः मिलिताः १०५८४०० । इति चतुर्देश-मध्यमप्रत्ययानां उत्तरोत्तर-विकत्ता भवन्ति ।

इन उपयुक्त चौद्ह वन्ध-प्रत्ययोंके छहों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार होते हैं—
प्रथम प्रकार—४।६।६।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर ४३२०० भङ्ग होते हैं।
द्वितीय प्रकार—४।६।१४।४।३।२।१३ इनका परस्पर गुणा करनेपर १४०४०० भङ्ग होते हैं।
तृतीय प्रकार—४।६।१४।४।३।२।२ इनका परस्पर गुणा करनेपर २१६००० भङ्ग होते हैं।

चतुर्थं प्रकार—प्राह् । २०।४।२।२।१३ इनका परस्पर गुणा करनेपर २०४४०० भङ्ग होते हैं। पंचम प्रकार—प्राह् । २०।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४००० भङ्ग होते हैं। प्रप्र प्रकार—प्राह् । १०४८०० भङ्ग होते हैं। एक सब भङ्गोंका जोड़ — १०४८०० थङ्ग होते हैं। यह सब चौदह बन्ध प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका प्रमाण जानना चाहिए।

|                                                                                                                                | का० | अन० | ं स० |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
|                                                                                                                                | ६   | •   | 0    |
| मिथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले पन्द्रह बन्ध-प्रत्यय-<br>सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी रचना इस<br>प्रकार है— | 4   | 3   | 0    |
|                                                                                                                                | ષ   | 0   | 9    |
|                                                                                                                                | 8   | 9   | 9    |
|                                                                                                                                | 8   | •   | ą    |
| •                                                                                                                              | 2   | •   | >    |

# मिच्छिदिय छक्काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्सादिज्यसमेयं जोगो पण्णरस पचया होति ॥१२५॥

#### शशहादाराश एदे मिलिया १५।

अथ पञ्चदशमध्यमप्रत्ययभेदेषु पट् ६ पञ्च ५ पञ्च ५ चतु ४ श्चतु ४ स्त्रिकाय ३ विराधनादिभेदान्ः गाथापट्केन कथयित—[ 'मिस्छिदिय छुक्काया' इत्यादि । ]

१।१।६।३।१।२।। एते मीलिताः १५ प्रत्यया भवन्ति । एतेपां भङ्गाः ५।६।१।४।३।२।१०। एते परस्परेण गुणिता ७२०० उत्तरोत्तरप्रत्ययविकल्पा भवन्ति ॥१२५॥

अथवा मिथ्यात्वगुणस्थानमें मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; इस प्रकार पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते ह ॥१२४॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+६+३+१+२+१=१५।

# मिच्छक्ख पंचकाया कोहाइचउक एयवेदो य । हस्सादिज्यलमेयं जोगो पण्णरस पच्चया होंति ॥१२६॥

#### शाशाशाशाशाशा एदे सिलिया १५।

१।१।५।१।१।१।१। एते मीलिताः १५ उत्तरप्रत्ययाः । एतेषां च भङ्गाः ५।६।६।४।२।१३। एते अन्योन्यगुणिताः ५६१६० ॥१२६॥

अथवा मिध्यात्व एक, काय पाँच, कोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक; इस प्रकार पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२६॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+५+१+१+२+१=१४।

# मिच्छक्ख पंचकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्सादिज्यं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१२७॥

### शशपादाशराशश एदे मिलिया १५।

१११।पाइ।१।१।१।। एकीकृताः १५। एतेपां विकल्पाः ५।६।६।४।३।२।२।१।। एते परस्परेण हताः म६४०० मवन्ति ॥१२७॥

अथवा सिश्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक, और योग एक; इस प्रकार पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२७॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+५+३+१+२+१+१=१४।

# मिच्छक्खं चडकाया कोहाइचडक एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च×होंति जोगो य॥१२८॥

शाशाशाशाशाशाशा पुदे मिलिया १५।

१।१।४।१।१।१।१।१। एकीकृताः १५ प्रत्ययाः । एतेपां विकल्पाः ५।६।१५।१।१।१।११।११। एते परस्परेण गुणिताः २८०८०० भवन्ति ॥१२८॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; इस प्रकार पन्द्रह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२५॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+४+४+१+२+१+१

# मिच्छक्खं चषकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयज्जयलं एयजोगो य॥१२६॥

शशिधार। शाराशा एदे मिलिया १५।

१।१।४।६।१।२।२।१। एकीकृताः १५ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ५।६।१५।४।३।२।२।१०। एते अन्यो-न्याभ्यस्ताः १०८००० ॥१२६॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और एक योग; इस प्रकार पन्द्रह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१२६॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+१+१+२+२+१=१४।

### मिच्छत्तक्ख तिकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुअं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥१३०॥

. शशक्षाशाशाशाश्दे मिलिया १५।

१।१।३।४।१।२।१ एकीकृताः १५ प्रत्ययाः। एतेपां भङ्गाः ५।६।२०।४।३।२।१३। एते अन्योन्यगुणिताः १८, १८०।।१३०॥

अथवा सिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और एक योग; इस प्रकार पन्द्रह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३०॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+३+४+१+२+२+१=१४।

एदेसि च भंगा—पादाशधादारा१० एदे अण्णोणणगुणिदा = ७२००

पाद्दाहाशहारावर पुदे भण्णोण्णगुणिदा = पद्दाह०

पादादाशाशाशाशाश एदे भण्णोण्णगुणिदा = द्रदश्००

- पाद्दावपाधारारारार एदे अवनोक्नामुनिदा = २८०८००

प्रहातपाशशशशश एदे अवनोवनग्रितः = १०८०००

पादा२०।४।३।२।१३ एदे ख्राव्योप्यागुणिदा = १८७२००

एदे सब्वे मिलिया = ७२५७६०

एते पढ् राशयो मीलिताः ७२०० + ५६१६० + ६६४०० + २८०८०० + १८०८०० + १८७२०० = ७२५७६० पञ्चदशप्रत्ययानामुत्तरोत्तरविकल्पाः स्युः ।

इन उपर्युक्त पन्द्रह वन्ध-प्रत्ययोंके छहीं प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार हैं—
प्रथम प्रकार—४।६।१।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर ७२०० भङ्ग होते हैं।
द्वितीय प्रकार—४।६।६।४।३।२।१३ इनका परस्पर गुणा करनेपर ४६१६० भङ्ग होते हैं।

<sup>×</sup> व भयजुयलं एयं जोगो य।

तृतीय प्रकार—प्रदिशिशशास्त्रिश्व इनका परस्पर गुणा करनेपर म्६४०० भङ्ग होते हैं। चतुर्थ प्रकार—प्रदिशिशशास्त्र स्व होते हैं। चतुर्थ प्रकार—प्रदिशिशशास्त्र स्व होते हैं। पंचम प्रकार—प्रदिशिशशास्त्र होते हैं। प्रप्रकार—प्रदिश्व होते हैं। प्रप्रकार—प्रदिश्व होते हैं। प्रप्रकार—प्रदिश्व होते हैं। चर्च करनेपर श्व करनेपर श्व होते हैं। चर्च कर्व भङ्गोंका जोड़— ७२४७६० यह सब पन्द्रह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धों भङ्गोंका प्रमाण जाननां चाहिए।

मिथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले सोलह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए वीजभूत कृटकी रचना इस

# मिच्छिंदिय छकाया कोहाइचउक एयत्रेदो य । हस्सादिज्यं एयं जोगो सोलस हवंति ते हेऊ ॥१३१॥

### १।१।६।४।१।२।१ एदे मिलिया १६।

क्षथ मध्यमपोडशप्रत्ययभेदेषु पर्-पर्-पञ्च-पञ्च-चतुःकायिताधनादिप्रत्ययभेदान् गाथापञ्चकेनाऽऽह-[ 'मिस्छिदिय छक्काया' इत्यादि । ] १।१।६।४।१।२।१ एकीकृताः ते पोडश १६ हेतवो भवन्ति । एतेपां भक्षाः पा६।१।१३।२।१३। एते परस्ररेण गुणिताः ३३६० विकल्पा भवन्ति ॥१३१॥

अथवा सिथ्यात्व गुणस्थानमें सिध्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कपाय चार, एक वेद, हास्यादि युगल एक और योग एक; इस प्रकार सोलह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३१॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+१+१+१+१+१

# मिच्छिंदिय छक्काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च सोलसं जोगो ॥१३२॥

#### भागदाशभाशभाभ एदे मिलिया १६।

१।१।६।१।१।१।१ एकीकृताः १६ प्रत्ययाः । एतेषां मङ्गाः पा६।१।४।२।२।१० एते अन्योन्य-गुणिताः १४४०० भवन्ति ॥१३२॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, कायं छह, क्रोघादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगलमेंसे एक और योग एक, इस प्रकार सोलह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३२॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+६+३+१+२+१+१=१६।

# मिच्छक्ख पंचकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च सोलसं जोगो।।१३३॥

#### १। १। १। १। १। १। १ ।

१।१।५।१।१।१।१ एकीकृताः १६ । एतेषां भङ्गाः पाद्दाराशशासाराशशा एते अन्योन्यतार्डिताः ११२३२० प्रत्ययविकत्याः स्युः ॥१३३॥

अथवा निथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय पाँच, कोघादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; इस प्रकार सोलह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३३॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+४+४+१+२+१+१=१६।

### मिन्छक्ख पंचकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइज्यलमेयं भयज्यलं सोलसं जोगो ॥१३४॥

१।१।५।३।१।२।२।। एदे मिलिया १६।

१|१।५।३।१।२।१ एकीकृताः १६ प्रत्ययाः । एतेपां सङ्गाः पाद्दादाश|३।२।१० एते परस्पर-गुणिताः ४३२०० ॥१३४॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय पाँच, कोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और योग एक; इस प्रकार सोलह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३४॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+४+३+१+२+२+१=१६।

### मिच्छक्खं चउकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइज्यलमेयं भयज्यलं एयंजोगो य।।१३४॥

१।१।४।१।२।२।१ प्दे मिलिया १६।

११११४।११२।११ पुकीकृताः १६ । पुतेषां सङ्गाः पा६।१प।४।३।२।१३ । प्रस्परेण गुणिताः १४०४०० ॥१२५॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और एक योग; इस प्रकार सोलह वन्ध-प्रत्यय होते हैं।।१३४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+४+१+२+२+१=१६।

पुरेति च भंगा-- पादाशशशासास पुरे अण्णोण्णगुणिदा = १३६०

पादाशाश्वाराराशः एदे अण्णोण्णगुणिदाः = १४४०० पादाशाश्वाराराशः एदे अण्णोण्णगुणिदाः = ११२३२०

पादादाधा३।२।१० एदे भण्णोणगुणिदा = ४३२००

पादाशपाशादाराशद एदे अण्णोणणगुणिदा = १४०४००

एए सन्वे मिलिया = ३१६६८

एते सर्वे पञ्चराशयः मोलिताः ३१६६म० इति मध्यमपोडशपत्ययानां विकल्पाः समाप्ताः । इन उपयुक्ति सोलह वन्ध-प्रत्ययोंके पाँचों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार होते हैं — प्रथम प्रकार—पादाशाशवाश्य इनका परस्पर गुणा करनेपर ६३६० भङ्ग होते हैं । द्वितीय प्रकार—पादाशाशवाश्य इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४०० भङ्ग होते हैं । तृतीय प्रकार—पादाहाशावाश्य इनका परस्पर गुणा करनेपर ११२३२० भङ्ग होते हैं । चतुर्थ प्रकार—प्राहाहाशवाश्य इनका परस्पर गुणा करनेपर ४३२०० भङ्ग होते हैं । पंचम प्रकार—प्राहाहशश्य विश्व इनका परस्पर गुणा करनेपर १४०४०० भङ्ग होते हैं । पंचम प्रकार—प्राहाहशश्य विश्व इनका परस्पर गुणा करनेपर १४०४०० भङ्ग होते हैं । उपयुक्त सर्वे भङ्गोंका जोड़— = ३१६६म०

यह सोलह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका प्रमाण है।

मिथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले सत्तरह वन्ध-प्रत्यय- का० अन० भ० ह १ १ सम्बन्धो भङ्गोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटको रचना इस ह ० २ प्रकार है— ५ १ २

मिन्छिदिय छकाया कोहाइचउक एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च सत्तरस जोगो ॥१३६॥ १।१।६।४।१।१।१।१ एदे मिलिया १७। अथ सप्तदशमध्यमप्रत्ययानां भेदे पट्-पट्-पञ्चकायविराधनादिप्रत्ययान् गाथात्रयेणाऽऽह—['मिन्छि-दिय छक्काया' इत्यादि] १।११६।४।१।२।१।१ एकीकृताः १७ प्रत्ययाः स्युः। एतेषां भेदाः ५।६।१।४।३।२।२ एते परस्परांकेन गुणिताः १८७२० उत्तरोत्तरप्रत्ययविकल्पाः ॥१३६॥

अथवा मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; इस प्रकार सत्तरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+६+४+१+२+१+१=१७।

# मिच्छिदिय छकाया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइज्जयलमेयं भयज्जयलं सत्तरस जोगो ॥१३७॥

शशिहाशशासाराश पुदे मिलिया १७।

१।१।६।३।१।२।१ एकीकृताः १७ । एतेयां मंगा ५।६।१।४।३।१।१। एते परस्परेण हताः ७२०० विकल्पाः स्युः ॥१३७॥

अथवा सिख्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और योग एक; इस प्रकार सत्तरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३०॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+६+३+१+२+२=१०।

मिच्छक्ख पंचकाया कोहाइचउक एयवेदो य।

हस्साइदुयं एयं भयज्ञयलं सत्तरस जोगो ॥१३८॥

१।१।५।१।१।२।१ एदे मिलिया १७।

१।१।५।१।१।२।१ एकीकृताः १७ प्रत्ययाः। एतेषां संगाः ५।६।६।४।२।१।१३। एते अन्योन्य-गुणिताः ५६१६० ॥१३८॥

अथवा मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और योग एक; इस प्रकार सत्तरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३८॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+४+४+१+२+२+१=१७। एदेसि च भंगा— पादाशशहाराशह एदे अण्णोण्णगुणिहा = १८७२०

- पादाशशश्चाराशश्च एदे अण्णोण्णगुणिदा = १८७२० पादाशशश्चाराश० एदे अण्णोण्णगुणिदा = ७२००

पाहाहाशहारा१३ एदे अवनोवनगुनिदा = ५६१६०

एए सन्वे मिलिया = = = > ० =

एते त्रयो राशयो मीलिताः १म७२० + ७२०० + ५६१६० = =२०२०। एते सप्तद्श-प्रत्ययानां विकल्रा भवन्ति।

इन उपर्युक्त सत्तरह वन्ध-प्रत्ययोंके तीनों प्रकारोंके मङ्ग इस प्रकार होते हैं—
प्रथम प्रकार—५।६।१।४।३।२।११३ इनका परस्पर गुणा करनेपर १८७२० भङ्ग होते हैं।
दितीय प्रकार—५।६।१।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर ७२०० भङ्ग होते हैं।
उतीय प्रकार—५।६।६।४।३।२।१३ इनका परस्पर गुणा करनेपर ४६१६० भङ्ग होते हैं।
उपर्युक्त सर्व वन्ध-प्रत्ययोंका जोड़—

==२०=०

यह सत्तरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका प्रमाण है।

मिथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले अहारह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी मंगोंको निकालनेके लिए वीजभृत कूटकी रचना इस का० अन० भ० प्रकार है—

### मिन्छिदिय छकाया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयजुयलं अहरस जोगो।।१३६॥

्राश्रहाश्राश्राश्राशः एदे मिलिया १८।

अथाष्टादशोत्कृष्टभेदे कायषट्किवराधनादिभेदमाह—१।१।६।४।१।२।१। एकीकृताः १८ प्रत्ययाः । पञ्चानां मिथ्यात्वानां मध्ये एकतमिथ्यात्वप्रत्ययः। पण्णामिन्द्रियाणामेकतमेन पट्कायविराधने सप्ताऽसंयम-प्रत्ययाः १।६ । चतुर्णां कपायाणां मध्ये एकतमचतुष्कोदये चत्वारः प्रत्ययाः १। वेदानां प्रयाणां मध्ये एकतरो वेदः १। हास्य-रतियुगलाऽरित-शोकयुगलयोर्गध्ये एकतरयुगलं २। भय-जुगुप्ताहुयं २। आहारक-ह्रयं विना त्रयोदशानां योगानामेकतमो योगः १। एवमेतेऽष्टादशोत्कृष्टप्रत्ययाः १८। मिथ्यात्वपञ्चके ५ न्द्रियपट्कै ६ ककाय १ कपायचतुष्क ४ वेदत्रय ३ हास्यादियुग्मह्य २ योगत्रयोदशक १३ भंगाः ५।६।१।४।३।१३३ परस्परेण गुणिताः ६३६० अष्टादशोत्कृष्टप्रत्ययानां विकल्पाः स्युः ॥१३६॥

अथवा मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व एक, इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगळ एक, भययुगळ और योग एक; इस प्रकार अहारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१३६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+६+४+१+२+२+१=१८। एदेसि च भंगा— पादाशशशासाराश्च । एते मिलिया १३६०। मिच्छाइहिस्स भंगा ४१७३१२०।

मिच्छत्तगुणद्वाणस्य पचयभंगा समत्ता ।

मिथ्यात्वगुणस्थाने दशैकादशाद्यश्यानां जवन्य-मध्यमोत्कृष्टानां प्रत्ययानां सर्वे भंगा उत्तर-विकरपा एकोकृताः विंशत्यप्रैकशतित्रसस्तिसहस्तैकचत्वारिंशञ्जचसंख्योपेताः ४१७३१२० मिथ्यादृष्टिषु भवन्ति ।

#### इति मिथ्यात्वस्य भंगाः समाप्ताः।

अहारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग ४×६×१×४×३×२×१३=६३६० होते हैं। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दशसे छेकर अहारह बन्ध-प्रत्ययों तकके सर्व भङ्गोंका प्रमाण ४१७३१२० होता है। जिसका विवरण इस प्रकार है—

| दश बन   | ब-प्रत्यर | य-सम्बन्धी  | भङ्ग | ४३२००           |
|---------|-----------|-------------|------|-----------------|
| ग्यारह  | 53        | 22          | 37   | २५०५६०          |
| बारह    | 55        | **          | ))   | ६४४६२०          |
| तेरह    | ,,        | 33          | "    | १०२८१६०         |
| चौदृह   | 37        | 33          | 33   | १०४८४००         |
| पन्द्रह | 13        | 23          | 39   | ७२४७६०          |
| सोंलह   | 13        | ,,          | **   | ३१६६८०          |
| सत्तरह  | 13        | 27          | 31   | <b>चर्</b> ०८०  |
| अहारह   | ••        | "           | "    | ६३६०            |
|         |           | हे भङ्गोंका |      | <b>४१७३</b> १२० |

मध्याद्दाष्टक सव बन्ध-प्रत्ययाक मङ्गाका जाङ्— अरुर १५०० । इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानके बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भंग समाप्त हुए।

१. सं० पञ्चसं० ४, पृ० ६५ 'पञ्चानां मिथ्यात्वानां' इत्यादि गद्यभागः शब्दशः समानः ।

२. सं० पञ्चसं० ४, पृ० ९६ 'मिथ्यात्वपंचके' इत्यादि गद्यभागः शब्दशस्तुत्यः।

भव सासादन गुणस्थान-सम्बन्धी बन्ध-प्रत्ययोंके भङ्गोंका निरूपण करते हैं— वेउव्विमस्सजोयं पडुच वेदो खउंसओ णित्थ । उववज्जइ णो णिरए सासणसम्मो ति वयणाओ ॥१४०॥

अथ सासादनसम्यग्दृष्टौ जघन्य-मध्यमोत्कृष्टप्रत्ययभेदान् गाथैकोनविंशत्या प्ररूपयति—[ 'वेउच्व-मिस्सजोयं' इत्यादि । ] चैकिथिकमिश्रयोगं प्रतीत्याऽऽश्रित्य स्वीकृत्य वैकिथिकमिश्रे नपुंसकवेदो नास्ति । कुतः ? यतः 'सासादनसम्यग्दृष्टिः नरकेषु न उत्पद्यते' इति वचनात् । देवेषु चैकिथिकमिश्रकाले स्वी-पुंवेदावेव ॥१४०॥ उक्तद्य—

> सासादनो यतो जातु श्वश्रभूमि न गच्छति । मिश्रे वैक्रियिके योगे छी-पुंचेदद्वयं यतः ॥२०॥ योगद्वीदशभिस्तस्मान्मिश्रवैक्रियिकेण च । त्रिभिद्वीभ्यां च भेदाभ्यां तस्य भङ्गप्रकल्पना ॥२१॥ संस्थाप्य सासनं द्वेषा योग-वेदैर्यथोदितैः । गुणयित्वाऽखिळा भङ्गास्तस्याऽऽनेया यथागमम् ॥२२॥

वैकियिकमिश्रकाययोगकी अपेचा नपुंसकवेद संभव नहीं है; क्योंकि सासादनसम्यग्द्रिट जीव नरकगतिमें उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा आगमका वचन है ॥१४०॥

सासादनसम्यग्दिक्त आगे वतलाये जानेवाले दश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना का० अन० भ० इस प्रकार है—

इंदियमेओ काओ कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइजयलमेयं जोगो दस पच्चया सादे॥१४१॥

१।१।४।१।२।१ एदे मिलिया १०।

सासादने पण्णामिन्द्रियाणां मध्ये एकतमेन्द्रियाऽसंयमप्रस्ययः १। पण्णां कायविराधनानां एकतम-कायविराधनाऽसंयमप्रस्ययः १। चतुर्णां कपायाणां मध्ये एकतमचतुर्कोद्दये चत्वारः कपायप्रस्ययाः ४। त्रयाणां वेदानामेकतरवेदप्रत्ययः १। हास्य-रितयुग्माऽरित-शोकयुग्मयोर्मध्ये एकतरयुग्मं २। नारकविक्रियिक-मिश्राऽऽहारकद्वयरितद्वादशयोगानां मध्ये एकतमो योगः १। एवमेते दश जधन्यप्रस्ययाः सासादन-सम्याद्द्यौ भवन्ति। १।१।४।१।२।१ एकीकृताः १०। इन्द्रियपट्क ६ कायपट्क ६ कपायचतुर्क ४ वेदत्रय ३ हास्यादियुग्म २ नारकविक्रियिकमिश्राऽऽहारकद्विकरितयोगद्वादशक १२ मंगाः ६।६।४।३।२।१२ परस्परेण गुणिताः सन्तः १०३६ इत्याः जधन्यदशकस्य विकल्पाः स्युः। पुनः अपूर्णदेवविक्रियिकापेच्या एते १।१।४।१।२।१ एकीकृताः १०। असंयमपट्क ६ कायपट्क ६ कपायचतुर्क ४ पण्डोनवेदद्वय २ हास्यादि-युग्म २ देवसम्बन्धिविक्रियिकमिश्रयोगैकमंगाः ६।६।४।२।२।१ परस्परेण गुणिताः ५७६ भवन्ति। एते द्विराशयः एकीकृताः १०३६ । ५०६ = १०६४४ जघन्यदशप्रत्ययानां सर्वे उत्तरोत्तरमंगा एते। एवं सर्वत्र गमनिका चेया॥१४१॥

सासाद्न गुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय एक, कोघादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये दश बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४१॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+१+१+२+१=१०

१. सं० पञ्चसं० ४,५७ ( पृ० ६६ )। २. सं० पञ्चसं० ४,५५-५६ ( पृ० ६६ )।

एदेसिं च भंगा— ६।६।४।३।२।१२ । एदे अण्णोण्णगुणिदा = १०३६ = ६।६।४।२।२।१ । एदे अण्णोण्णगुणिदा = ५७६ एदे मेलिए = १०६४४

दश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धो भङ्ग इसंप्रकार होंगे—
प्रथम प्रकार—६।६।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करनेपर १०३६८ भङ्ग होते हैं।
द्वितीय प्रकार—६।६।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर ४७६ भङ्ग होते हैं।
सासादनगुणस्थानमें दशबन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धो उपर्युक्त सर्व भङ्गोंका जोड़ १०६४४ होता है।

विशेषाथं—सासादन गुणस्थानवाळा जीव नरकगितको नहीं जाता है, इसिळए इस गुणस्थानवाळेके यिद वैक्रियिकिसिश्रकाययोग होगा, तो देवगितकी अपेक्षासे होगा और वहाँ स्नीवेद तथा पुरुषवेद ये दो ही वेद होते हैं, नपुंसक वेद नहीं होता। अतएव बारह योगोंके साथ तीनों वेदोंको जोड़कर भङ्गोंकी रचना होगो। तदनुसार ६×६×४×३×२×१२=१०३६= भङ्ग होते हैं। किन्तु वैक्रियिकिसिश्रकाययोगके साथ नपुंसकवेदको छोड़कर शेप दो वेदोंकी अपेन्ना भङ्गोंको रचना होगी। तदनुसार ६×६×४×२×१=४७६ भङ्ग होते हैं। इस प्रकार सासादन गुणस्थानमें दशवन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी इन दोनों प्रकारोंसे जत्पन्न भङ्गोंका जोड़ १०६४४ हो जाता है।

सासादन सम्यग्दृष्टिके आगे बतलाये जानेवाले ग्यारह का० भन० म० बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी २ १ ० रचना इस प्रकार है —

# इंदिय दोण्णि य काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइज्यलमेयं जोगो एकारसा सादे ॥१४२॥

१।२।४।१।२।१ । एदे मिलिया ११ ।

१।२।४।१।२।१ एकीकृताः ११। एतेपां भंगाः ६।१५।४।३।२।१२॥ ६।१५।४।२।१। परस्परेण गुणिताः २५६२०।१४२०॥१४२॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय दो, कोघादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; इस प्रकार ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४२॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+२+४+१+२+१=११।

# इंदियमेओ काओ कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च जोगो य।।१४३॥

१।१।४।१।२।१।१ एदे मिलिया ११।

१। १। १। १। १। ११ एकोकृताः ११। एतेषां संगाः ६। ६। १। १। १। १२। वैक्रियिकमाश्रित्य ६। ६। १। १। १। १। ११ ते अन्योन्यगुणिताः २०७३६। १९५२। एते सर्वे मोलिताः ४६२४८ विकल्पाः सध्यमैकादशानां सवन्ति ॥ १४३॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयदिकमेंसे एक और योग एक; इस प्रकार न्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४३॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+४+१+२+१+१=११।

प्रदेसि च भंगा— ११९५१श३।२११२ प्रदे सण्गोणगगुणिदा = २५६२० ६१९५१श२।२११ प्रदे सण्गोणगगुणिदा = १४४० ६१६१श२।२११२ प्रदे सण्गोणगगुणिदा = २०७३६ ६१६१श२।२१२११ प्रप् सण्गोणगगुणिदा = १९५२ प्रु सन्ते वि सेलिए = १६२४८

न्यारह वन्य-प्रत्यय-सम्वन्धी उपर्युक्त दोनों प्रकारोंके भङ्ग ऊपर विशेषार्थमें वतलाई गई

दोनों विवक्षाओंकी अपेका इस प्रकार उत्पन्न होते हैं-

प्रथम प्रकार— {६।१४।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करनेपर २४६२० भङ्ग होते हैं। {१।१४।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४० भङ्ग होते हैं। हितीय प्रकार— (६।६।४।३।२।२।१२ इनका परस्पर गुणा करनेपर २०७३६ भङ्ग होते हैं। {१।६।४।२।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर ११४२ भङ्ग होते हैं।

इस प्रकार सासादन गुणस्थानमें ग्यारह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका जोड़ ४६२४८ होता है।

सासाइन सन्यन्द्रष्टिसे आगे वतलाये जानेवाले वारह का॰ अन॰ भ॰ वन्य-प्रत्यय-सन्वन्धी भंगोंको निकालनेके लिए वीजभूत क्रूटकी २ १ १ २

# इंदिय तिण्णि य काया कोहाइचउक एयवेदो य । हस्साइज्जयलमेयं जोगो वारस हवंति ते हेऊ ॥१४४॥

#### धाराधारार एदे मिलिया १२।

१।३।१।१।१। एकीकृताः १२ प्रत्ययाः । एतेषां भंगाः ६।२०।४।३।२।१२ । पुनः वैक्रियिक-मिश्रापेत्रया ६।२०।४।२।१ । एते परस्परेण गुगिताः ३४५६० । १६२० ॥१४४॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, कोषादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; इस प्रकार वारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+३+४+१+२+१=१२।

इंदिय दोण्णि य काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च जोगो य।।१४५॥

धाराश्वाशाराधा एदे मिलिया १२।

१।२।४।१।१।१।१ एकीकृताः १२ । एतेषां संगाः ६।१५।४।२।२।२ । पुनः बै० ६।१५।४।२। २।२।९ गुणिताः ५६=४०।२==० ॥१४५॥

. अथवा इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-दिकमें से एक और योग एक, ये वारह वन्य-प्रत्यय होते हैं ॥१४४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+२+४+१+२+१+१=१२।

इंदियमेओ काओ कोहाइचउक एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥१४६॥

१।१।४।१।२।२।१ एदे मिलिया १२ ।

११६१४।१।२।२।१ एकीकृताः १२ । एतेषां संगाः दादाधादार।१२ । दादाधार।२।१ । स्री-पुंचेदौ रार । चे० मि० १ । परस्परेण गुणिताः १०३६म । ५७६ ॥१४६॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि क्षाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-युगल और योग एक; ये बारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+४+१+२+२+१=१२।

एदेसि च भंगा—६|२०।४।३।२।१२ एदे अण्णोण्णगुणिदा = ३४५६०

> ६।२०।४।२।२।२ एदे अण्णोष्णगुणिदा = ११२०

एदे अण्णोण्णगुणिदा = ५१८४० ६। १५। ४। ३। २। २। १२

पुषु अण्णोण्णगुणिदा = २८८० ६। १५। ४। २। २। २। १

एए अण्णोष्णगुणिदा = १०३६८ हाहाष्ट्राहाशाहर

द्दाहाश्राहाश एए अण्णोण्णगुणिदा = ५७६

एदे सब्वे वि मिलिदे = १०२१४४

एते पड्राशयो मिलिताः १०११४४ द्वादशप्रत्ययानां सर्वे विकल्पाः उत्तरोत्तरविकल्पा भवन्ति । बारह बन्ध-प्रत्यय्-सम्बन्धी उक्त तीनों प्रकारोंके ऊपर बतलाई गई दोनों विवज्ञाओंसे भंग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—

प्रथम प्रकार— { ६।२०।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करनेपर २४४६० भङ्ग होते हैं। ६।२०।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर १६२० भङ्ग होते हैं। ६।१४।४।३।२।२।१२ इनका परस्पर गुणा करनेपर ४१८० भङ्ग होते हैं। ६।१४।४।२।२।११ इनका परस्पर गुणा करनेपर २८८० भङ्ग होते हैं। १८०४।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर १०३६८ भङ्ग होते हैं। इनका परस्पर गुणा करनेपर १०३६८ भङ्ग होते हैं।

इस प्रकार सासादनगुणस्थानमें बारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भंगींका जोड़ १०२११४ होता है।

सासादन सम्यग्दृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले तेरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भंगोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है-

# इंदिय चउरो काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं जोगो तेरस हवंति ते हेऊ ॥१४७॥

१। १। १। १। १। १ ।

१।४।४।१।१। एकोकृता मूळवत्ययास्त्रयोदश १३ भवन्ति । एतेषां भंगाः ६।१५|४।३।२।१११ । बै॰ मि॰ दार्श्वाशासार । एते उत्तरप्रत्ययाः परस्परेण गुणिता २५६२० । १४४० उत्तरोत्तरप्रत्यय-विकल्पाः स्यु: ॥१४७॥

अथवा सासादनगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय चार, कोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक, ये तेरह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४०॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+४+४+१+२+१=१३।

इंदिय तिण्णि य काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च जोगो य ॥१४८॥

१।३।४।१।२|१।१ । एदे मिलिया १३ ।

१।३।४।१।२।१।१ एकीकृताः १३। एतेषां सङ्घाः ६।२०।४।३।२।१२ वै० मि० ६।२०।४।३। २।२।२।१ परस्परेण गुणिताः ६६१२० । ३८४० ॥१४८॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, कोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४८॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+३+४+१+२+१+ १=१३।

# इंदिय दोण्णि य काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥१४६॥

शराधाशाशाशा पदे मिलिया १३।

१।२।४।१।२।२। एकीकृताः प्रत्ययाः १३। एतेषां भङ्गाः ६।१५।४।३।२। वै० मि० ६।१५।४।२।२। प्ते परस्वरेण गुणिताः २५६२० । १४४० ॥१४६॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-युगल और योग एक; ये तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+२+४+१+२+२+१=१३।

पुदेसिं च भंगा—६।१५।४।३।२।१२ एए अवनोवनगुनिदा = २५६२०

६।१५।४।२।२।१ ्रप् अण्णोण्णगुणिदा = १४४० .

६।२०।४।३।२।२।१२ एए अवनोण्णगुनिदा= ६६१२०

६।२०।४।२।२।१। एए अन्नोपनगुनिदा = ३८४०

६।१५।१।३।२।१२ एए अवनोज्नगुनिदा = २५६२०

६।१५।४।२।२। । एए अंवजोव्जगुजिदाः= १४४०

एए सब्वे मिलिया = १२७६८०

सर्वे मिलिताः १२७६८०।

तेरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी इन तीनों प्रकारोंके उक्त दोनों विवक्षाओंसे भंग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं---

प्रथम प्रकार— { ६।१४।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करनेपर २५६२० भङ्ग होते हैं। ६।१४।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४० भङ्ग होते हैं। ६।२०।४।३।२।२।१२इनका परस्पर गुणा करनेपर ६६१२० भङ्ग होते हैं। ६।२०।४।२।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर ३८४० भङ्ग होते हैं। इति प्रकार— { ६।१४।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करनेपर २४६२० भङ्ग होते हैं। ६।१४।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४० भङ्ग होते हैं।

इस प्रकार सासादन गुणस्थानमें तेरह वन्ध प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका जोड़ १२७६८० होता है।

सासाद्नसम्यग्दृष्टिके आगे वत्तलाये जानेवाले चौद्ह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए वीजभूत कृटकी रचना इस प्रकार है--

> इंदिय पंचय काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइज्रयलमेयं जोगो चउदस हदंति ते हेऊ ॥१५०॥

शपाशशशरात एदे मिलिया १४।

१।५।१।१।१। एकीकृताः १४ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः दाद्दाशाद्दारा१२। पुनः वै० मि० दाद्दाश २।२।१ एते परस्परेण गुणिताः १०३६८ । ५७६ ॥१५०॥

अथवा सासादनगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये चौदह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४०॥

इनकी संदृष्टि इस प्रकार है--१+४+४+१+२+१=१४।

# इंदिय चउरो काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१५१॥

शशशशशशाश पदे मिलिया १४।

१।४।४।१।२।१।१ एकीकृताः १४ प्रत्ययाः । एतेषां सङ्गाः ६।१५।४।३।२।१२। वै० सि० ६।१५। ४।२।२।१। एते अन्योन्यगुणिताः ५१८४० । २८८० ॥१५१॥

श्रथवा इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-द्विकमें से एक और योग एक; ये चौद्ह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४१॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार हैं - १:+ ४ + ४ + १ + २ + १ + १ = १४।

### इंदिय तिण्णि य काया कोहाइचउक एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥१५२॥

१।३।४।१।२।२।१ प्दे मिलिया १४।

शशिशशशशा एकीकृताः १४ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ६।२०।४।३।२।१२। वै० मि० ६।२०।४ शशाश एते परस्परेण गुणिताः ३४५६० । १६२० ॥१५२॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-थुगल और एक योग; ये चौदह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४२॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+३+४+१+२+२+१=१४।

प्देसिं च भंगा—६।६।४।३।२।१२

पुषु अण्णोष्णगुणिदा = १०३६८

दादाशशराराश

एए अण्णोण्णगुणिदा= ५७६

६।१५।४।३।२।२।१२ एए अण्लोण्णगुणिदा= ५१८४०

हा१५।४।२।२।१ एए भण्णोग्णगुणिदा = २८८०

६।२०।४।३।२।१२ एए अण्णोण्णगुणिदा = ३४५६०

६।२०।४।२।२। एए अण्णोण्णगुणिदा = १६२०

पुषु सन्वे मेलिए--

= 105188

एते सर्वे पद् राशयो मीलिताः १०२१४४ एते मध्यमचतुर्दशप्रत्ययानामुत्तरोत्तरप्रत्ययविकत्पा भवन्ति ।

चौद्ह् वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी इन तीनों प्रकारोंके एक दोनों विवन्नाओंसे भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं-

प्रथम प्रकार—६।६।४।३।२।१२ ः इनका परस्पर गुणा करने पर १०३६८ भङ्ग होते हैं। इसम प्रकार—६।६।४।२।१। इनका परस्पर गुणा करने पर ५७६ भङ्ग होते हैं।

इनका परस्पर गुणा करने पर ५७६ भङ्ग होते हैं।

६।१५।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करने पर ५१८४० भङ्ग होते हैं।

द्वितीय प्रकार— ६।१४।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर २८८० भङ्ग होते हैं।

६।२०।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुंणा करने पर ३४५६० भङ्ग होते हैं।

तृतीय प्रकार—६।२०।४।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर १६२० भङ्ग होते हैं।

इस प्रकार सासादनगुणस्थानमें चौदह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका जोड़ १०२१४४ होता है।

सासादनसम्यग्दृष्टिके आरो वतलाये जानेवाले पन्द्रह का॰ अन॰ म॰ वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी ५ १ १ रचना इस प्रकार है—

# इंदिय छक्क य काया कोहाइचउक्क एयवेदो य। हस्साइज्जयलमेयं जोगो पण्णरस पचया सादे।।१५३॥

शहाशशशश्चिद् मिलिया १५।

११६१४।११२१ एकीकृताः १५ प्रत्ययाः । एतेषां मङ्गाः ६।११४।३।२१२। वे मि० ६।१।४।२।१। एते अन्योन्यगुणिताः १७२८ । ६६ । ॥१५३॥

अथवा सासादनगुणस्थानमें इन्द्रियमें एक, काय छह, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगळ एक और योग एक; ये पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४३॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+६+४+१+२+१=१४।

# इंदिय पंचय काया कोहाइचउक्क एयवेदो य। हस्सादिज्यलमेयं भयज्ञय एयं च जोगो य।।१५४॥

शापाशशशशशश एदे मिलिया १५ ।

१।५।१।१।१।१।१ एकीकृताः १५ प्रत्ययाः। एतेषां भङ्गाः ६।६।४।३।२।१२। वै० मि० ६।६।४।२। २।२।१। एते परस्परेण गुणिताः २०७३६ । ११५२ ॥१५४॥

अथवा, इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+५+४+१+२+१+१=१४।

# इंदिय चउरो काया कोहाइचउक्क एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयज्ञयलं एगजोगो य।।१५५॥

१।४।४।१।२।२। पुदे मिलिया १५।

११४।४।१।२।२।१ एकीकृताः १५ प्रत्ययाः । एतेपां सङ्गाः ६।१५।४।३।२।२।१२। बै० मि० ६।१५।४।२।२।१ एते परस्परेण गुणिताः २५६२० । १४४० ॥१५५॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-युगल और योग एक; ये पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+४+४+१+२+२+१=१४।

एदेसिं च भंगा—६।१।१।३।२। १२ एए अण्णोण्णगुणिदा = १७२=

६। १।४।२।२। १ एए अण्णोण्णगुणिदा = ६६

दादाधादारारावर एए अण्णोण्णगुणिदा = २०७३६

हाहाशशराराश एए अण्णोण्णगुणिदा = ११५२

६।१५।४।३।२।१२ एए अण्णोण्यागुणिदा = २५६२०

६।१५।४।२।१। पुण अन्नोन्नगुनिदा = १४४०

एए सन्वे मेलिए—

= 49003

एते सर्वे पड् राशयो मीछिताः ५१०७२ । इति पञ्चदशप्रत्ययानामुत्तरोत्तरप्रत्ययविकल्पाः कथिताः । पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी इन तीनों प्रकारोंके उक्त दोनों विवक्षाओंसे भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं— प्रथम प्रकार—६।१।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करने पर १७२८ भङ्ग होते हैं।
६।१।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर ६६ भङ्ग होते हैं।
दितीय प्रकार—६।६।४।३।२।२१२ इनका परस्पर गुणा करने पर २०७३६ भङ्ग होते हैं।
६।६।४।२।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर २१४२ भङ्ग होते हैं।
दितीय प्रकार—६।१५।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करने पर २४६२० भङ्ग होते हैं।
६।१५।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर १४४० भङ्ग होते हैं।

इस प्रकार सासादनगुणस्थानमें पन्द्रह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका जोड़ ५१०७२ होता है।

सासादनसम्यग्दृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले सोलह का० अन० म० वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी ६ १ १ रचना इस प्रकार है—

### इंदिय छक्क य काया कोहाइचउक्क एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च सोलसं जोगो।।१५६॥

शहाशाशाशाश पुदे मिलिया १६।

शहाशाशाशाशा पुकीकृताः १६ प्रत्ययाः । पुतेषां भंगाः ६।शश्राह्याराश्य । चै० मि० ६।श 'श्राह्याराशा पुते अङ्काः परस्परगुणिताः ३४५६ । १६२ ॥१५६॥

अथवा सासादनगुगस्थानमें इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; ये सोलह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४६॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+६+४+१+२+१+२

### इंदिय पंच य काया कोहाइचउक्क एयवेदो य । हस्सादिज्ञयलमेयं भयज्ञयलं सोलसं जोगो ॥१५७॥

शपाधाशाशाशा पुदे मिलिया १६।

१।५।४।१।२।१ एकीकृताः १२ प्रत्ययाः। एतेषां भंगाः ६।६।४।३।२।१२। चै० मि० ६।६।४।२।२।१ एते गुणिताः १०३६८। ५७६॥१५७॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और योग एक; ये सोलह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४७॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+४+४+१+२+२+१=१६।

एदेसि च भंगा—६।१।४।३।२।११२ एए मण्णोणग्राणिदा = ३४५६

६।९।४।२।२।१ एए भक्नोक्नगुणिदा = १६२

हाहाशाहारावर एए अवलोज्जमुणिदा = १०३६८

हाहाशाराशा एए भक्कोक्जामुणिदा = ५७६

एए सब्वे मेलिए— = १४५६२

एते सर्वे चत्वारो राशयो मीलिताः १४५१२ पोडशप्रत्ययानां सर्वे उत्तरप्रत्ययविकल्पा भवन्ति ।

सोलह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी इन दोनों प्रकारोंके उक्त दोनों अपेक्षाओंसे भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—

प्रथम प्रकार—६।१।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करने पर ३४४६ भङ्ग होते हैं। ६।१।४।२।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर १६२ भङ्ग होते हैं। द्वितीय प्रकार—६।६।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करने पर १०३६८ भङ्ग होते हैं। ६।६।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर ४०६ भङ्ग होते हैं।

इस प्रकार सासादन गुणस्थानमें सोलइ वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका जोड़ १४५६२ होता है।

सासादनसम्यग्दृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले सत्तरह वन्ध-प्रत्यय-सम्वन्धो भङ्गोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी का० अन० भ० रचना इस प्रकार है—

# इंदिय छक्कय काया कोहाइचउक्क एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयज्जयलं सत्तरस जोगो ॥१५८॥

शहांशशशासा पुदे मिलिया १७।

शहाशशशराराश एकीकृताः १७ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः हाशशशराशश । चै० मि० हाशश राराश एते परस्परेण गुणिताः १७२८ । ६६ ॥१५८॥

अथवा सासादनगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कपाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और योग एक; ये सत्तरंह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४८॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+६+४+१+२+२+१=१७। एदेसि च भंगा—६।१।४।३।२।१२ एदे अण्णोण्णगुणिदा = १७२= ६।१।४।२।२।१ एदे अण्णोण्णगुणिदा = ६६

, एए सन्वे वि मिलिए = १८२४

सन्वे मिलिया--

१५६६४८ ।

### सासाद्नगुणहाणस्य भंगा समत्ता।

[सप्तदशमत्ययानां सर्वे भङ्गाः १८२४।] जघन्यदश-मध्यमैकादशादि-सप्तदशमत्ययानां सर्वे मोलिताः भंगाः चतुळचैकोनपिष्ठसहस्र-पट्शताऽष्टचत्वारिंशतः उत्तरोत्तरविकल्पाः ४५६६४८ सासादन-सम्यग्दृष्टिषु भवन्ति ।

सत्तरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग उक्त दोनों अपेक्ताओं से इस प्रकार उत्पन्न होते हैं— ६।१।४।३।२।१२ इनका परस्पर गुणा करने पर १७२८ भङ्ग होते हैं। ६।१।४।२।२।१ इनका परस्पर गुणा करने पर ६६ भङ्ग होते हैं। इन सर्व भङ्गोंका जोड़--१८२४ होता है।

इस प्रकार सासार्नगुणस्थानमें दशसे छेकर सत्तरह वन्ध-प्रत्ययों तकके सर्व भङ्गोंका प्रमाण ४५६६४८ होता है। जिसका विवरण इस प्रकार हैं—

> दश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग १०६४४ -ग्यारह ,, ,, ,, ४६२४ -वारह ,, ,, ,, १०२१४४ तेरह ,, ,, ,, १२७६ -चौदह ,, ,, ,, ,, १०२१४४ पन्द्रह ,, ,, ,, ,, ,, ,,

सोछह " " , १४४६२ सत्तरह " " , १८२४

सासादनसम्यग्दृष्टिके सर्व बन्ध-प्रत्ययोंके भङ्गोंका जोड़ ४४६६४८ होता है। इस प्रकार सासादनगुणस्थानके भङ्गोंका विवरण समाप्त हुआ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिके आगे बतलाये जानेवाले नौ बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस १ ० प्रकार है—

## इंदियमेओ काओ कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइज्जयलमेयं जोगो णव होंति† पचया मिस्से ॥१४९॥

१।१।३।१।२।१। एदे मिलिया ह ।

धय मिश्रगुणस्थाने जघन्यनवक-मध्यमदशकाद्युद्कृष्टपोढशपर्यन्तं प्रत्ययभेदान् गाथाऽष्टादशकेन प्राह्—['इंदियमेशो काओ' इत्यादि । ] पण्णामिन्द्रियाणां मध्ये एकतमेन्द्रियाऽसंयमप्रत्ययः १ । पण्णां कायानां एकतमकायविराधकाऽसंयमप्रत्ययः १ । मिश्रे अनन्तानुबन्धिनामुद्याऽभावात् अप्रत्याख्यानाऽऽदीनां कपायाणां मध्ये अन्यतमकोधादयस्रयः प्रत्ययाः ३ । त्रिवेदानां एकतमवेदः १ । हास्य-रित्युग्माऽ-रित-शोकयुग्मयोर्मध्ये एकतमयुग्मम् २ । मिश्रे आहारकद्विक-मिश्रत्रिकयोगाऽभावात् दशानां योगानां मध्ये एकतमयोगप्रत्ययः १ । एवं मिश्रे नव प्रत्ययाः ६ भवन्ति । १।११३।१।२।१ एकीकृताः ६ प्रत्ययाः ॥१५६॥

मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय एक, अनन्तानुवन्धोके विना अत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन-सम्बन्धी क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक; ये नो बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१४६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इंस प्रकार है—१+१+३+१+२+१=६। एदेसि च भंगा—६।६।४।३।२।१० एए भण्णोण्णगुणिया = =६४०

इन्द्रियपट्क ६ कायपट्क ६ कपायचतुष्क ४ वेदत्रय ३ हास्यादियुग्म २ मनो-वचनौदारिकवैकि-यिकयोगाः दश १०। भङ्गाः ६।६।४।३।२।१० परस्परेण गुणिताः म्६४० नवप्रत्ययानामुत्तरोत्तरविकत्पा सर्वन्ति । एवं सर्वेत्रामे कर्तव्यम् ।

इनके ६।६।४।३।२।१० परस्पर गुणा करने पर नौ बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी ८६४० भङ्ग होते हैं।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिके आगे वतलाने जानेवाले दश बन्ध-प्रत्यय- का० भ० सम्बन्धी भंगोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी रचना इस २ ० प्रकार है—

### इंदिय दोण्णि य काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्सादिज्यलमेयं जोगो दस पचया मिस्से ॥१६०॥

१।२।३।१।१।। एदे मिलिया १०।

् १।२।३।१।२।१ एकीकृताः १०। एतेषां भङ्गाः ६।१५।४।३।२।१०। परस्परेण गुणिताः २१६००॥१६०॥

् अथवा मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक, ये दश बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६०॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+२+३+१+२+१=१०।

<sup>†</sup> व होइ।

# इंदियमेओ काओ कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१६१॥

शाशशाशाशाश एदे मिलिया १० ।

१।१।३।२।१।१ एकीकृताः ६० प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ६।६।४।३।२।२।१० । परस्परेण गुणिताः १७२८० ॥१६१॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; ये दशवन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६१॥

इनकी अंक्संदृष्टि इस प्रकार है--१+१+३+१+२+१+१=१०।

एदेसि च भंगा— ६११५।४।३।२।१० एए अण्णोण्णगुणिया = २१६००

हाहाष्ट्राह्याह्याह्य ,, = १७२८०

प्दे मेलिए--

= ३४५५०

सर्वे मीलिताः--

३८८८०।

मिश्र गुणस्थानमें दशवन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी दोनों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार हैं—

- (१) ६।१४।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करने पर २१६०० भङ्ग होते हैं।
- (२) ६।६।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करने पर १७२८० भङ्ग होते हैं। दश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका जोड़— ३८८८० होता है।

सम्यग्निथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले ग्यारह वन्ध- का॰ भ॰ प्रत्यय-सम्बन्धी भंगोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी रचना ३ ० १ २

इंदिय तिण्णि य काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्सादिज्यलमेयं जोगो एकार† पच्चया मिस्से ॥१६२॥ शश्राह्या ११३ एदे मिलिया ११ ।

१।३।२।१।एकीकृताः ११ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ६।२०।४।३।२।१०। परस्परगुणिताः २८८०।।१६२॥

अथवा मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय तीन, कोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये ग्यारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६२॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+३+३+१+२+१=११।

इंदिय दोण्णि य काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य॥१६३॥

१।२।३।१।२।१।१ एदे मिलिया ११।

१।२।३।१।१।१ एकीकृताः ११ प्रत्ययाः एतेषां। सङ्गाः ६।१५।४।३।२।१०। परस्परेण गुणिताः ४३२०० ॥१६३॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक, और योग एक; ये ग्यारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६३॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+२+३+१+२+१+१=११।

व इकारस।

## इंदियमेओ काओ कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयज्यलं एयजोगो य ॥१६४॥

१।१।३।१।२।२।१ एदे मिलिया ११।

१।१।३।१।२।१ एकीकृताः ११ प्रत्ययाः। एतेषां भङ्गाः ६।६।४।३।२।१०। गुणिताः महरु० ॥१६४॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय एक, कोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक और योग एक; ये ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+३+१+२+२+१=११।

प्देसिं च भंगा-६।२०।४।३।२।१० एए भक्नोक्नामुनिया = २८८००

**६।१५।४।३।२।२।**३०

दादाष्ट्राद्रारा १०

पुषु सब्बे मेलिए— = 50 680 पुते सर्वे मीलिताः---म०६४० ।

मिश्रगुणस्थानमें ग्यारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी तीनों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार हैं-(१) ६।२०।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करने पर २८५०० भङ्ग होते हैं।

(२) ६।१४।४।३।२।२० इनका परस्पर गुणा करने पर ४३२०० भङ्ग होते हैं।

इनका परस्पर गुणा करने पर ५६४० भङ्ग होते हैं। (३) ६।६।४।३।२।१०

ग्यारह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भंगोंका जोड़-८०६४० होता है।

का० स० सम्यग्मिथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले वारह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है-

### इंदिय चडरो काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं जोगो वारस हवंति ते हेऊ ॥१६४॥

१।४।३।१।२।१ एदे मिलिया १२।

१। १। १। १। १। १ एकीकृताः १२ द्वादश कर्मणां ते हेतवः प्रत्यया भवन्ति । एतेषां भङ्गाः ६। १५। ४। ३।२।१० परस्परेण गुणिताः २१६०० ॥१६५॥

अथवा मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक, ये बारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+४+३+१+२+१=१२।

इंदिय तिण्णि वि काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च वारसं जोगो ॥१६६॥

१।३।३।१|२।१।१ एदे मिलिया १२।

१।३।३।१।१।१ एकीकृताः १२ प्रत्ययाः। एतेपां भङ्गाः ६।२०।४।३।२।२।० गुणिताः ५७६०० ॥१६६॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, कोघादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये बारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+३+३+१+२+१+१=१२।

# इंदिय दोण्णि य काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्सादिदुयं एयं भयज्ञयलं एयजोगो य ॥१६७॥

### शशशशशशशश एदे मिलिया १२।

शशाशाशाशाश एकीहताः १२ । एतेषां भङ्गाः ६।१५।४।३।२०० गुणिताः २१६०० ॥१६७॥ अथवा इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कपाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय- युगल और योग एक; ये बारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६७॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+२+३+१+२+२+१=१२!

एदेसि च भंगा- ६।१५।४।३।२।१० एए अण्णोण्णगुणिया = २१६००

हारवाष्ट्राह्माराविक ,, = ५७६

६।१५।४।३।२।१० " =२१६००

सन्वे मेलिए--

= 900500

सर्वे मीलिताः १००८०० द्वादशप्रत्ययानां विकल्पाः ।

मिश्र गुणस्थानमें वारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी तीनों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार हैं—
प्रथम प्रकार—६।१४।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करने पर २१६०० भङ्ग होते हैं।
द्वितीय प्रकार—६।२०।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करने पर ४७६०० भङ्ग होते हैं।
तृतीय प्रकार—६।१४।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करने पर २१६०० भङ्ग होते हैं।
उक्त सर्व भङ्गोंका जोड़—
१००८०० होता है।

का० भ० सस्यमिथ्यादृष्टिके आगे वतलाये जानेवाले तेरह वन्ध-प्रत्यय- ५०० सम्बन्धी भंगोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है-

# इंदिय पंच वि काया कोहाई तिण्णि एय वेदो य । हस्साइजुयं एयं जोगो तेरस हवंति ते हेऊ ॥१६८॥

#### १।५।३।१।२।१ एदे मिलिया १३।

१।५।३।१।१। एकीकृताः १३ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ६।६।४।३।२।१० गुणिताः ८६४० ॥१६८॥ अथवा मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय पाँच, कोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक, ये तेरह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६८॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+4+3+1+2+1=131

# इंदिय चडरो काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१६६॥

१।४।३।१।२।१।१ एदे मिलिया १३।

११४।३।१।१११ एकीकृताः १३ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ६।१५।४।३।२।२।० परस्परेण गुणिताः ४३२०० ॥१६६॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कपाय तीन, एक वेदः हास्यादि युगल एक, भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये तेरह् वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+४+३+१+२+१+१=१३।

# इंदिय तिण्णि य काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयज्जयलं तेरसंहकोगो ॥१७०॥,

१।३।३।१६२।२।१ एदे मिलिया,१३ ।

१।३।३।२।२।१ एकीकृताः १३ प्रत्ययाः । एतेषां भंगाः ६।२०।४।३।२।१० परस्परेण गुणिताः २८८० ॥१७०॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, कोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगळ एक, भय- युगळ और योग एक; ये तेरह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१७०॥

एदेसिं च भंगा-

हाहाशहाहार एए अवनोवनगुनिया = नहें ४०

६।१५।४।३।२।२।१०

-- ×3320

हारणधार्र दिशा १०

. = 32200

पुषु सन्वे मेलिए

= 20 680

पुते त्रयो राशयो मीलिलाः ५० ३४० त्रयोदशप्रत्ययानां विकल्पाः ।

सिश्रगुणस्थानमें तेरह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी तीनों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार हैं—
प्रथम प्रकार—६।६।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर पंर्धि भङ्ग होते हैं।
द्वितीय प्रकार—६।१५।४।३।२।१०। इनका परस्पर गुणा करनेपर ४३२०० भङ्ग होते हैं।
वृतीय प्रकार—६।२०।४।३।२।१०। इनका परस्पर गुणा करनेपर २८८००भङ्ग होते हैं।
उक्त सर्व भंगोंका जोड़—

= ६०६४० होता है।

सम्यग्निथ्यादृष्टिके आगे बतलाये जानेवाले चौहद वन्धप्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना
इस प्रकार है—

इंदिय छक्कय कया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं जोगो चउदस हवंति ते हेऊ ॥१७१॥

शहादाशाशाश्युद्धे मिलिया १४।

शहाइ। १११ एकीकृताः १४ प्रत्ययाः। एतेषां भंगाः ६।१।४।३।२।१० परस्परहताः

अथवा मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय छह, कोधीदि कधीय तीन, वेद एक, हास्यादि युगळ एक, और योग एक; ये चौदह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१७१॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+६+३+१+२+१+१=१४।

इंदिय पंचय काया कोहाई तिष्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१७२॥

शापाइ। शंरीशाश पद मिलिया १४।

१।५।३।१।२।१। एकीकृताः १४ प्रत्ययाः । तेषां संगाः ६।६।४।३।२।२० गुणिताः १७२८० ॥१७२॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयहिकमेंसे एक और योग एक; ये चौदह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१७२॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+४+३+१+२+१+१=१४।

# इंदिय चडरो काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयजुयलं चडदसं जोगो ॥१७३॥

शशशाशशाशश मिलिया १४।

१।४।२।२।२।१ एकीकृताः १४ प्रत्ययाः । एतेषां ुमंगाः ६।१५।४।३।२।१० अन्योन्यगुणिताः २१६०० ॥१७३॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-युगल और योग एक, ये चौदह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१७३॥

इनकी अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार है--१+४+३+१+२+२+१=१४।

प्देसि च भंगा- ६।१।४।३।२।१० प्दे अण्णोण्णगुणिदा = १४४०

हाहाशाहारारारा० एदे अवजीवज्याजिदा = १७२८०

६।१५।४।३।२।१० एदे अवनोवनगुनिदा = २१६००

एए सन्वे मिलिया─ = ४०३२०

एते सर्वे त्रयो राशयो मीलिताः ४०३२० चतुर्दशप्रत्ययानां विकल्पाः स्युः । मिश्रगुणस्थानमें चौदह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी तीनों प्रकारोंके संग इस प्रकार हैं—

(१) ६।१।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४० भंग होते हैं।

(२) ६।६।४।३।२।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर १७२८ भंग होते हैं।

(३) ६।१४।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर २१६०० भंग होते हैं।

उक्त सर्व भंगोंका जोड़—

४०३२० होता है।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिके आगे बतलाये जानेवाले पन्द्रह् बन्ध- का॰ भ॰ प्रत्यय-सम्बन्धो भंगोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना ६ १ १ २ २

# इंदिय छक य काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च पण्णरस जोगो ॥१७४॥

शहाइ।शशाशाश एदे मिलिया १५।

११६१३।१।२।१।१ एकीकृताः १५ प्रत्ययाः भंगाः ६।१।४।३।२।२० गुणिताः २८८० ॥१७४॥ अथवा मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय छह, कोघादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक; ये पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१७४॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+६+३+१+२+१+१=१४।

> इंदिय पंचय काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयजुयलं पण्णरस जोगो ॥१७५॥

> > शापादाशारारा १ एदे मिलिया १५।

१।५।३।१।२।१ एकीकृताः १५ प्रत्ययाः । एतेषां भंगाः ६।६।४।३।२।१० प्ररस्परेण गुणिताः म६४०॥१७५॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय पाँच, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-युगल और योग एक; ये पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१७५॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+४+३+१+२+२+१=१५।

एदेसिं च भंगा---६।११४।३।२।२१० ६।६।४।३।२।१०

एए भण्गोण्गगुणिदा = २८८० एदे भण्गोणगगुणिदा = ८६४०

दो वि मेलिए--

= ११५२०

एती हो राशी एकीकृती ११५२०। एते पञ्चदशप्रत्ययानां विकल्पाः।

सिश्र गुणस्थानमें पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी दोनों प्रकारोंके भङ्ग इस प्रकार होते हैं—
प्रथम प्रकार—६।१।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर २८८० भङ्ग होते हैं।

दितीय प्रकार—६।६।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर ८६४० भङ्ग होते हैं।

उक्त सर्व भङ्गोंका जोड़—

११४२० होता है।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिके आगे बतलाये जानेवाले सोलह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना का० स० इस प्रकार है—

# इंदिय छक य काया कोहाई तिण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयज्ञयलं सोलसं जोगो ॥१७६॥

शहाशाशाशाश पदे मिलिया १६।

११६।३।१।२।१ एकीकृताः १६ प्रत्ययाः । एतेपां भंगाः ६।१।४।३।२।१० परस्परेण गुणिताः १४४० ॥१७६॥

अथवा मिश्रगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय तोन, वेद एक, हास्यादि युगळ एक, भययुगळ और योग एक; ये सोलह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१७६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+६+३+१+२+२+१=१६। एदेसिं च भंगा—६।१।४।३।२।१० एए अण्णोण्णगुणिदा = १४४०। मिस्सभंगा एवं सन्वे मिलिया ३६२८८०।

#### मिस्सगुणहाणस्स भंगा समत्ता ।

एवं सर्वे नवादि-पोडशान्तप्रत्ययानां भंगाः त्रिलच-द्वापष्टि-सहस्राष्टशताशीतिविकल्पाः ३६२८८० मिश्रगुणस्थाने भवन्ति ।

डक्त सोल्लह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार होते हैंं— ६।१।४।३।२।१० इनका परस्पर गुणा करनेपर १४४० भङ्ग होते हैं।

इस प्रकार मिश्रगुणस्थानमें दशसे छेकर सोलह बन्ध-प्रत्ययों तकके सर्व भङ्गोंका प्रमाण ३६२८८० होता है। जिसका विवरण इस प्रकार है—

| नौ      | बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग |    |    | 5680         |  |  |
|---------|----------------------------|----|----|--------------|--|--|
| द्श     | "                          | 59 | ,; | ३८८८०        |  |  |
| ग्यारह  |                            | >> | 55 | <b>≒०६४०</b> |  |  |
| वारह    | 33                         | "  | 23 | १००५००       |  |  |
| तेरह    | "                          | "  | )) | <b>८०६४०</b> |  |  |
| चौदह    | 22                         | "  | 22 | ४०३२०        |  |  |
| पन्द्रह | "                          | "  | 22 | ११४२०        |  |  |
| सोलह    |                            |    | "  | १४४०         |  |  |
| याकद    | 37                         | 37 | "。 | 200          |  |  |

सम्यग्मिश्यादृष्टिके सर्व बन्ध-प्रत्ययोंके भङ्गोंका जोड्— ३६२८८० होता है। इस प्रकार मिश्रगुणस्थानके भङ्गोंका विवरण समाप्त हुआ।

# जे पचया वियप्पा मिस्से भणिया पड्ड दसजोगं। ते चेव य अजईए अपुर्णणजोगाहिया णेया।।१७७॥

अथाऽसंयतसम्बर्द्धः नवादि-पोडशान्तप्रत्ययानां भंगानाह—दशयोगान् प्रतीत्य मनो-वचनाष्टकौ-दारिक-वैक्रियिकद्वययोगान् स्वीकृत्याऽऽश्रित्य ये प्रत्यय-विक्रत्पाः मिश्रगुणस्थाने भणिताः, त एव मिश्रोक्त-दशयोगाऽऽश्रिताः प्रत्यय-विक्रत्पाः । तेषु औदारिकमिश्र-वैक्रियिकमिश्रकार्मणेषु अपूर्णयोगेषु यावन्तः प्रत्यय-विक्रत्पाः सम्भवन्ति, तैः अपूर्णयोगोक्तरिधकाः असंयते अविरतसम्यग्दधौ ज्ञेयाः । असंयते मिश्रोक्ताः प्रत्ययविक्रत्पाः तथा मिश्रयोगत्रिकोक्ताः प्रत्ययविक्रत्पाश्र भवन्तीत्यर्थः ॥१७७॥

मिश्रगुणस्थानमें दशयोगोंकी अपेत्ता जो वन्ध-प्रत्यय और विकल्प अर्थात् भङ्ग कहे हैं, असंयत्गुणस्थानमें अपर्याप्तकाल-सम्बन्धी औदारिकीमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कार्मणकाययोगसे अधिक वे ही वन्ध-प्रत्यय और संग जानना चाहिए ॥१७७॥

विशेषार्थ—मिश्रगुणस्थानमें अपर्याप्तकाल-सम्बन्धी तीनों अपर्याप्त योगं नहीं थे, केवल दश योगोंसे ही बन्ध होता था, किन्तु असंयतगुणस्थानमें अपर्याप्तकालमें देव और नारिकयोंकी अपेत्ता वैक्रियिकमिश्र और कार्मणकाययोगः तथा वृद्धायुष्क तिर्यक्त और मनुष्योंकी अपेत्ता औदा-रिकमिश्रकाययोग सम्भव है, अतएव दशके स्थानपर तेरह योगोंसे वन्ध होता है। इस कारण मंग-संख्या भी योग-गुणकारके वढ़ जानेसे वढ़ जाती है।

ओरालिमस्सजोगं पहुच पुरिसो तहा भवे एको । वेउन्विमस्सकम्मे पहुच इत्थी ण होइ ति ॥१७८॥ सम्माइट्ठी णिर-तिरि-जोइस-वॅण-भवण-इत्थि-संदेसु । जीवो बद्धाऊयं मोत्तुं णो उववद्यह ति वयणाओ ॥१७६॥

असंयते भौदारिकिमिश्रकाययोगं प्रतीत्याऽऽश्रित्य एकः पुंचेदो भवेत्, औदारिकिमिश्रयोगे पुमानेवेति। कृतः ? पूर्वं तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा बद्ध्वा पश्चात्सम्यग्दृष्टिर्जातः मृत्वा भोगभूमौ तिर्यग्नीवो मनुष्यो वा जायते। तदा भौदारिकिमिश्रपुंचेद एव, न तु नपुंसक-स्त्रावेदौ भवतः। अथवा सम्यक्तवान् देवो नारको वा मृत्वा कर्मभूमौ मानुष्याः गर्भे उत्पद्यते, तदा औदारिकिमिश्रे पुंचेदः। वैक्रियिकिमिश्रं कार्मणयोगं च प्रतीत्याऽऽश्रित्य स्त्रावेदोऽसंयते न भवति, सम्यग्दृष्टिर्मृत्वा देवेषु उत्पद्यते, तथा वैक्रियिकिमिश्रे कार्मणकाले पुंचेद एव। तथा प्रथमनरके उत्पद्यते, तदा नपुंसकवेद एवः न तु स्त्रावेदः। वैक्रियिकिमिश्र-कार्मणयोः र्या नेति ॥१७८॥

र्क्वा नेति ॥१७८॥
कृतः इति चेत् सम्यग्दृष्टिर्जीवः नारक-तिर्यग्जयोतिप-चानव्यन्तर-भवनवासि-स्वी-पण्टेषु नोत्पद्यते, वद्धाऽऽयुष्कं मुक्त्वा । कथम् १ पूर्वं नरकायुर्वेद्धं पश्चादु चेद्को वा चायिकसम्यग्दृष्टिर्जातः, असी मृत्वा प्रथमधर्मानरके उत्पद्यते । श्रथवा तिर्यगायुर्मनुष्याऽऽयुर्वी चद्ध्वा पश्चात् सम्यग्दृष्टिर्जातः, स मृत्वा भोगभूमौ तिर्यग् मनुष्यो वा जायते । अन्यथा सम्यग्दृष्टिर्नरकेषु तिर्यक्षु नपु सकेषु च नोत्पद्यते । भवनित्रकेषु स्वीषु च सर्वथा नोत्पद्यते । उक्तश्च तथा—

योगे वैकियिके मिश्रे कार्मणे च सुधाशिषु ।
पुंवेद पण्डवेदश्च श्वश्चे वद्धायुषः पुनः ॥२३॥
तिर्यद्वौदारिके मिश्रे पूर्वबद्धायुपो मृतः ।
मनुष्येषु च पुंवेदः सम्यक्त्वालङ्कृतात्मनः ॥२४॥

१. सं० पन्नसं० ४, ५६ हु।

त्रिभिद्धीभ्यां तथैकेनं वेदेनास्य प्रताडना । भङ्गानां दशभियोगिद्धीभ्यामेकेन च क्रमात् ॥२४॥

अस्यार्थः—चिरन्तनचतुश्चत्वारिशच्छतादिलचणं राशि त्रिधा व्यवस्थाप्यैकं त्रिभिवेदैः, अन्यं द्वाभ्यां पुत्रपु सकवेदाभ्याम्, परं राशि एकेन पु वेदेन गुणितं हास्यादियुग्छेन २ गुणियत्वा योगैरेकं दशभिः, अन्यं द्वाभ्यां वैक्रियिकमिश्र-कार्मणाभ्यां परमेकेनौदारिकमिश्रीणं गुणयेत्। तत एकीकरणे फलं भवति ॥१७६॥

असंयतगुणस्थानमें औदारिकिमश्रकाययोगकी अपेना एक पुरुपवेद ही होता है। तथा वैक्रियिकिमश्र और कार्मणकाययोगकी अपेना स्त्रीवेद नहीं होता है। (किन्तु देवोंकी अपेना पुरुष वेद और नारिकियोंको अपेना नपुंसक वेद होता है।) क्योंकि, बढ़ायुष्कको छोड़कर सम्यग्दृष्टि जीव नारकी, तिर्यक्त, ज्योतिष्क, व्यन्तर, भवनवासी, स्त्री और नपुंसक जीवोंसे उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा आगमका वचन है।।१७८-१७६॥

विशेषार्थ—असंयतगुणस्थानवर्ती जीव यदि बद्धायुष्क नहीं है, तो उसके वैक्रियिकिमिश्र और कार्मणकाययोग देवोंमें ही मिलेंगे। तथा उसके केवल पुरुपवेद ही संभव है। यदि असंयत-सम्यन्दृष्टि जीव बद्धायुष्क है, तो वह नरकगितमें भी जायगा और उसके वैक्रियिकिमिश्रकाययोगके साथ नपुंसकवेद भी रहेगा। इसलिए असंयतगुणस्थानके भंगोंको उत्पन्न करनेके लिए तीन वेदोंसे, दो वेदोंसे और एक वेदसे गुणा करना चाहिए। तथा पर्याप्तकालमें संभव दश योगोंसे और अपर्याप्तकालमें संभव दो योगोंसे और एक योगसे भी गुणा करना चाहिए। इस प्रकार वेद और योग-सम्बन्धो विशेषताकृत भेद तीसरे और चौथे गुणस्थानके भंगोंमें है; अन्य कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रन्थकारने नौ, दश आदि बन्ध-प्रत्ययोंके भंगादिका गाथाओं-द्वारा वर्णन न करके केवल अंकसंदृष्टियोंसे ही उनका वर्णन किया है।

असंयतसम्यग्दृष्टिके नौ वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको का० स० निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है— १००

> एए १४४।१।२।१ तेणेदे = २८८ एए १४४(२।२।२ तेणेदे = ११५२ दसजोग-भंगा = ८६४०

तिण्णि वि मिलिए जहण्णभंगा भवंति = १००८०

इन्द्रियमेकं १ कायमेकं १ कपायः ३ वेदः १ हास्यादियुग्मं २ थोगः १ एते एकीकृताः ६ प्रत्ययाः । एतेपां भंगाः ६।६।४ परस्परं गुणिताः १४४ । एते एकेन पु वेदेन १ गुणितास्त एव । हास्यादियुग्मेन गुणिताः २ = । एकेनौदारिकमिश्रकायेन १ गुणितास्त एव २ = ।

१।१।३।१।२।१ एकीकृताः ६ भंगाः ६।६।४।२।२।२ परस्परहताः १४४ । पुंचेद-नपुंसकवेदाभ्यां २ हताः २८८ । हास्यादियुग्मेन रहिताः ५७६ । वैक्रियिकमिश्र-कार्मणाभ्यां २ हताः ११५२ ।

६।६।४ गुणिताः १४४ । वेदत्रयेण ३ गुणिताः ४३२ । हास्यादियुग्मेन २ हताः ८६४ । एते दश-भिर्योगैः १० हताः ८६४० । एते त्रयो राशयो मीलिताः अधन्यभंगाः १००८० भवन्ति ।

असंयतगुणस्थानमें नौ बन्ध-प्रत्ययोंके भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—
नपुंसकवेद और एक योगकी अपेत्ता ६×६×४ (=१४४) ×१×२×१=२८८
दो वेद और दो योगोंकी अपेत्ता ६×६×४ (=१४४)×२×२×२=११४२
तीनों वेद और दश योगोंकी अपेत्ता ६×६×४ (=१४४)×३×२×१०=८६४०
नौ बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्गोंका जोड़—
१००८०
इस प्रकार नौ बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्गोंका जोड़—

१. सं० पञ्चसं० ४,६१ । २. ४,१०२ तमे पृष्ठे शब्दशः समानोऽयं गद्यांशः ।

असंयतसन्यन्दृष्टिके दृश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको का॰ म॰ निकाछनेके लिए वीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार हैं— । ।

दसयोग-तिवेद-संगा— = ३८८० सब्दे वि मेलिए संति— = ४५३६०

निश्रोक्ताः १।२।३।१।२।१ एकीकृताः १०। एतेषां मंगाः ६।१५।४ पुंचेद १ हास्यादियुग्म २ भौदारिकनिश्रकाययोगैः परस्परगुणिताः ३६०। एते पुंचेदेन गुणितास्त एव ३६०। हास्यादियुग्मेन २ गुणिताः ७२०। एते भौदारिकमिश्रेण १ गुणितास्त एव ७२०।

१।२।३।१।१। एकोकृताः १०। [ एतेषां भंगाः ] ६।१५।१।२।२ परस्वरेण गुणिताः ३६०। एतेवेद-नपुंसक्वेदास्यां २ गुणिताः ७२०। हास्यादियुग्मेन २ गुणितास्ते १४४०। एते वैक्रियिकमिश्र-कार्म-णाभ्यां २ गुणिताः २८८०।

१।२।२।१।१ एकीकृताः १०। एतेषां भंगाः ६।१५।१।३।२।१० परस्परगुणिताः २१६००। मिश्रोक्ताः १।२।३।१।२। एकोकृताः १०। एतेषां भंगाः ६।६।४। पुंवेदः १ हास्यादियुग्मं २ भययुग्मं २ भौदारिकमिश्रं १ परस्परगुणिताः ५७६।

११११६११११ एकीकृताः १०। भंगाः ६१६१४१२१२१२। परस्परेण गुणिताः १४४। धुंवेद-नपुंसक्त्वेद्रभ्यां द्वाभ्यां २ गुणिताः २८८। एते हास्यादियुग्मेन २ गुणिताः ५७६। भययुग्मेन २ गुणिताः १९५२। एते वैक्रियिकमिश्र-कार्मणाभ्यां २ गुणिताः २३०४।

११९१२।११९ एकीकृताः १० भेदाः । ६१६।११३।२।२ यो० १० परस्परं गुणिताः ६७२८० । दशप्रत्ययानां भंगाः सर्वे मिलिताः ४५३६० सन्ति ।

असंयतगुणस्थानमें दश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—

- (१) एक वेद और एक योगकी अपेक्ता ६×१४×४ ( = ३६०)×१×२×१ = ७२० हो वेद और एक योगकी अपेक्ता ६×१४×४ (= ३६०)×२×२×२ = २२८०
- (२) एक वेद और एक योगकी अपेक्षा ६×६×४ (=१४४)×१×२×२×१=५७६ दो वेद और दो योगोंकी अपेक्षा ६×६×४ (=१४४)×२×२×२×२=२३०४
- (३) तीनों वेद और दश योगोंकी अपेक्षा दोनों प्रकारोंसे उत्पन्न सङ्ग— २१६०० + १७२८० = ३८८८० होते हैं। उपर्युक्त सर्व भङ्गोंका नोड़— ४४३६० होता है।

इस प्रकार दशवन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्वे भङ्ग ४४३६० होते हैं।

का० भ० असंयतसम्यग्दृष्टिके ग्यारह वन्धप्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको ३ ० निकालनेके लिए वीलभूत कूटको रचना इस प्रकार है— २ १

```
प्देसिं भंगा--
                               820131513
                                                    पदे भण्णोषणग्रणिदा = ६६०
                               820151515
                                                   एदे अवनोवनगुनिदाः ३८४०
                                                   प्दे अण्णोज्जागुणिदा = १४४०
                                ३६०।१।२।२।१
                                ३६०।२।२।२।२
                                                   एदे अण्णोण्णगुणिदा = ५७६०
                                388131513
                                                   पुदे भण्णोणगुणिदा =
                                388151515
                                                    पुदे अण्णोण्णगुणिदा = १६५२
         सन्वे वि मेलिए संति-
                                                                     - = $80E0
         १।३।३।१।१ एकीकृताः ११। एतेषां भंगाः ६।२०।४। पुंचेद १ हास्यादियुग्म २ औ० मि १
परस्परगुणिताः १६० ।
         १।३।३।१।२।१ एकीकृताः ११ । एतेषां भंगाः ६।२०।४। गुणिताः ४८० । नपुंसक-पुंवेदाभ्यां २
गुणिताः ६६० । युग्मेन गुणिताः १६२० । वैक्रियिकमिश्र-कार्मणाभ्यां २ गुणिताः ३८४० ।
         १।३।३।१।१। एकांकृताः ११ । भेदाः ६।२०।४।३।२ यो० १० । परस्परं गुणिताः २८८०० ।
         १।२।३।१।२।१। प्कीकृताः ११। प्तेषां भंगाः ६।१५।४।१।२।१। परस्परं गुणिताः १४४०।
         १।२।३।१।१।१ एकीकृताः ११ । एतेषां भंगाः ६।१५।४।२।२।२ परस्परेण गुणिताः ५७६०
भंगाः ६।१५।४ वे० ३।२।२।१० परस्परेण गुणिताः ४३२०० ।
         १४४ पुंचेदः १।२ । औ० मि० १ परस्परं गुणिताः २८८ ।
         १४४ पुं-नपुंसकौ २।२ वै० मि० का० २ गुणिताः १६५२ ।
         १४४ वेद ३ हास्यादि २ भय २ योगाः १० परस्परेण गुणिताः म६४० ।
         एकादशप्रत्ययानां भंगाः सर्वे १४०८० भवन्ति ।
            असंयतगुणस्थानमें ग्यारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—
  (१) एक वेद और एक योगकी अपेज्ञा—\{ \times ? \circ \times 8 \ (=8 - \circ) \times ? \times ? \times ? = \$ = \$ \circ \} दो वेद और दो योगोंकी अपेज्ञा—\{ \times ? \circ \times 8 \ (=8 - \circ) \times ? \times ? \times ? = \$ = \$ \circ \} एक वेद और एक योगकी अपेज्ञा—\{ \times ? \lor \times 8 \ (=3 - \circ) \times ? \times ? \times ? = \$ \circ \} दो वेद और दो योगोंकी अपेक्षा—\{ \times ? \lor \times 8 \ (=3 - \circ) \times ? \times ? \times ? \times ? = \$ \circ \}
  (३) एक वेद और एक योगकी अपेत्ता—६×६×४(=१४४)×१×२×१ दो वेद और एक योगकी अपेत्ता—६×६×४(=१४४)२×२×२
                                                                                                  = २५५
                                                                                                 = ११४२
        तीनों वेद और दश योगोंकी अपेचा
                                                  रमम्०० + ४३२०० + म्ह४०
        तीनों प्रकारोंसे उत्पन्न भङ्ग-
                                                                                               = ८०६४०
                                                                                                  €80<u>5</u>0
        सर्वे भङ्गोंका जोड़-
        इस प्रकार ग्यारह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्ग ६४०८० होते हैं।
                                                                                 का०
                                                                                         २०
        असंयतसम्यादृष्टिके बारह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको
निकालनेके लिए वीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है-
                                                     पुषु अवनोननगुनिदा =
                                                                                070
            पुदेसिं भंगा--
                                  ३६०।१।२
                                                    एए अण्णोष्णगुणिदा =
                                                                                २८५०
                                  ३६०।२।२।२
                                                     पुषु अवजीवनगुनिदा =
                                                                                1850
                                  82013 31513
                                                     एए अण्णोणगुणिदा =
                                                                                ७६८०
                                  ४८०।२।२।२।२
                                                                                  070
                                                     एए भक्नोक्नगुनिदा =
                                  ३६०।१।२।१
                                                    पुषु भक्जीकागुणिदा =
                                                                                3550
                                  इ६०।२।२।२
                                                                             300500
                                                                             390600
            सब्वे वि सिलिया संति-
```

मिश्रोक्ताः शधाराशारात्र एकीकृताः १२। एतेषां भंगाः ६।१५।४। पुं० १।२ औ० मि० १ परस्परं गुणिताः ७२० भंगाः ।

६।१५।४।२।२। इन्द्रियपट्-कायभेदपञ्चदशक-कपायचतुष्केण गुणिताः ३६०। नपुंसक-पुंचेदाभ्यां २ गुणिताः ७२० । एते युग्मेन २ गुणिताः १,४४० । वैक्रियिकमिश्र-कार्मणयोगाभ्यां २ गुणिताः २८८० ।

हारपाष्ठ वेद ३।२।१० । एते परस्परेण गुणिताः २१६०० । 形香 马 त्रिवेद-दशयोगाश्रिता विकल्पा एते मिश्रोक्ताः १००८००।

मिश्रोक्ताः १।३।३।१।१ एकीकृताः १२ । एतेषां भंगाः ६।२०।४ । पुंचेद १।२।२ औ० मि० १ । इन्द्रियपट्क ६ कायविराधनाभेदविंशतिः २० कपायचतुष्केण ४ गुणिताः ४८०। पुंचेदेन १ गुणितास्त एव ४८०। हास्यादि २ भययुग्म २ गुणिताः १६०। भौदारिकमिश्रेण १ गुणिताश्च १६२०।

इन्द्रियपट्कायविराधना २० कपाये ४ गुणिताः ४८० । पुं०-नपुंसकौ २।२।२ । वै० मि० का० २ परस्परेण गुणिताः ७६८० ।

४८० । वै० ३।२।१० परस्परं गुणिताः ५७६०० । ३६०।२।२।४ गुणिताः २८८० । ३६०। वेद ३। २।१० गुणिताः २१६००।

सर्वे द्वादशप्रत्ययानां भंगाः ११७६००।

असंयतगुणस्थानमें बारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं-

- एक वेद और एक योगकी अपेज्ञा-६ $\times$ १५ $\times$ 8 (=3६०) $\times$ १ $\times$ 2 $\times$ १=७२० दो वेद और दो योगोंकी अधेना—६×१४ ४,४ (= ३६०)×२×२×२=२८८०
- एक वेद और एक योगको अपेन्ना— $? \times ? \circ \times ? (= 8 + \circ) \times ? \times ? \times ? = ? \in ? \circ$ दो वेद और दो योगोंकी अपेज्ञा—६×२०×४ (= ४८०)×२×२×२×२=७६८०
- एक वेंद और एक योगकी अपेत्ता—६ $\times$ १ $\times$ 8 (= ३६०) $\times$ १ $\times$ 2 $\times$ 8 = दो वेद और दो योगोंकी अपेक्षा—६×१४×४ (=३६०)×२×२×२= तीनों वेद और दश योगोंकी अपेचा तीनों प्रकारोंसे उत्पन्न भङ्ग- २१६०० + ४७६०० + २१६०० = सर्व भंगोंका जोड़-११७६०० होता है।

इस प्रकार बारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भंग ११७६०० होते हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टिके तेरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भेगांको निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है-

एदेसि भंगा--388131513 पुषु अवनीवनगुनिदा = 355 १४४।२।२।२ एए अवनीवनगुनिदा = ११५२ ३६०।१।२।२।१ पुषु अवजीवनगुनिदा = १४४० **३६०।२।२।२।२** पुषु अण्णोष्णगुणिदा = ५७६० ४८०।१।२।५<sub>००००</sub> एए अन्नोन्नगुनिदा = 820151515 एए अवजोवजगुजिदा = ३८४०

= FC & 80

सब्वे वि मेलिए-

= 68020

```
१।५।३।१।१ एकीकृताः १३। संगाः ६।६।४ गु० १४४। पुंचेद १ हास्यादि २ औ० मि० १।
एवं २८८।
        १४४ नपुंसक-पुंचेदौ २।२ । वैक्रियिकसिश्र- कार्मणद्वयं २ गुणिताः ११५२ एतेषां भंगाः ।
        ६।१५।४ गुणिताः ३६० । पुंवेदेन १।२।२ वैक्रियिकमिश्रेण १ परस्परेण गुणिताः १४४० ।
        ३६० । पुंवेद-नपुंसकाम्यां २।२।२ वैक्रियिकमिश्र-कार्मणाम्यां २ परस्परं गुणिताः ५७६० ।
        ६।२०।४ गुणिताः ४८० । पुंचेदः १।२ औदारिकमिश्रं १ परस्परं गुणिताः १६० ।
        ४८० । वेद २।२।२ परस्परेण गुणिताः ३८४० ।
        मिश्रोक्तत्रिवेद-दशयोगप्रत्ययविकल्पाः पूर्वोक्ताः १४४ वे० ३ हा० २ यो० १० गुणिताः ८६४०।
        पूर्वोक्ताः ३६०। वे० ३ हा० २ म० २ यो० १० गुणिताः ४३२००।
        पूर्वोक्ताः ४८० वे० ३ हा० २ यो० १० गुणिताः २८८०० ।
        त्रयो मीलिताः म०६४०।
        सर्वे मीलिताः त्रयोदशप्रत्ययानां विकल्पाः १४०८० ।
        असंयतगुणस्थानमें तेरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—
(१) एक वेद और एक योगकी अपेक्षा—६×६×४ (=१४४)×१×२×१ दो वेद और दो योगोंकी अपेक्षा—६×६×४ (=१४४)×२×२×२
                                                                                      = २५५
                                                                                      (२) एक वेद और एक योगकी अपेक्ता—६\times१५\times8 (= ३६०) \times१\times२\times२\times१ = १८४० दो वेद और दो योगोंकी अपेक्ता—६\times१५\times8 (= ३६०) \times2\times2\times2\times2 = \times960
(३) एक वेद और एक योगकी अपेत्ता—६×२०×४ (=४८०)×१×२×१ दो वेद और दो योगोंकी अपेत्ता—६×२०×४ (=४८०)×२×२×२
                                                                                     = & & 0
                                                                                     == ३८४०
      तीनों वेद और दश योगोंकी अपेना
      तीनों प्रकारोंसे उत्पन्न भङ्ग-
                                            न्द्४० + ४३२०० + २५५००
                                                                                    ==0480
      सर्व भङ्गोंका जोड़-
                                                                                      ६४०८०
       इस प्रकार तेरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्ग ६४०८० होते हैं।
       असंयतसम्यग्दृष्टिके चौद्ह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको
निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है-
                                        एए भण्णोण्णग्णिदा =
       एदेसि भंगा---
                                                                  85
                          28131513
                                        एए अण्णोण्णगुणिदा =
                                                                988
                          रधारारार
                          १४४।१।२।२।१ एए अन्नोन्नमुनिदा =
                                                                ५७६
                         १४४।२।२।२।२ एए भण्णोण्णगुणिदा = २३०४
                                        एए अवजीवनग्रिदा =
                          इ६०११।२।१
                                        एए अण्णोण्णगुणिदा≔ २८८०
                         ३६०।२।२।२
                                                          = 80350
       एए मंगा---
                                                          =80080
       सब्वे वि मेलिए संति--
        शाहाइ।शारात्र एकीकृताः १४ । एतेषां संगाः हाशाशार औ० १ परस्परगुणिताः ४८ ।
       २४ । पुन्नपुंसकी २।२)२ परस्वरगुणिताः १६२ ।
        ६।६।४।१।२।२ औदारिकिमिश्रं १ परस्परं गुणिताः ५७६।
        ६।६।४।२।२।२ अन्योन्यगुणिताः २३०४ ।
```

```
६।१५१४ गुणिताः ३६०।१।२।१ गुणिताः ७२० ।
      ३६०।२।२।२ गुणिताः २८५० ।
      मिश्रोक्तत्रिवेद-दशयोगराशित्रयविकल्पाः ४०३२०।
      सर्वे मोलिताश्चतुर्दशप्रत्ययविकल्पाः ४००४० अवन्ति ।
      असंयतगुगस्थानमें चौद्ह वन्ध-प्रत्यय-सम्वन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं-
  (१) \begin{cases} v = q = q \\ q = q \end{cases} एक योगकी अपेक्षा-e \times (x + y) = q = q \end{cases} \begin{cases} v = q \\ q = q \end{cases} योगोंकी अपेक्षा-e \times (x + y) = q \end{cases}
                                                                                    १६२
  तीनों वेद और दश योगोंकी अपेचा
                                         १४४० + १७२८० + २१६००
                                                                               = ४०३२०
      तीनों प्रकारोंसे उत्पन्न भङ्ग —
      सर्व भङ्गोंका जोड़-
                                                                                 ४७०४०
      इस प्रकार चौद्ह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्वे भङ्ग ४७०४० होते हैं।
      असंयतसम्यन्द्रष्टिके पन्द्रह वन्ध-प्रत्ययं-सम्बन्धी भंगोंको
निकालनेके लिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है--
      एदेसिं भंगा-
                                          पुषु अण्णोणणगुणिदा =
                           रशाशाराराव
                                                                   ३३
                                          एए अण्णोण्णगुणिदा =
                           रशरारारार
                                                                 इप४
                                          एए अण्णोण्णगुणिदा =
                           188131513
                           १४४।२।२।२ · एए भक्कोक्कागुणिदा = ११५२
       तिवेद-इसयोग भंगा-
       सब्बे वि मिलिया संति--
       १।६।३।१।२।१।१ एक्रीकृताः १५ । एतेषां संगाः ६।१।४ गु० २४ । पुंचेदः १।२।२ । औ० मि० १
परस्परगुणिताः ६६ ।
       २४ पुं० नपुं० २।२।२ वै० मि० का० २ परस्परं गुणिताः ३८४।
       १।५।३।१।१ एकीकृताः १५ । एतेपां भंगाः ६।४।४ गुणिताः १४४ । पुंचेदः १ हास्यादि २
भी० मि० १ परस्परेण गुणिताः २८८।
       १४४।२।२।२ परस्परं गुणिताः ११५२।
       मिश्रोक्तत्रिवेद-दशयोगराशिद्वचप्रत्ययानां विकल्पाः ११५२० ।
       सर्वे पञ्चदशप्रत्ययानां विकल्पाः १३४४०।
       असंयतगुणस्थानमें पन्द्रह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—
         \{ एक वेद और एक योगकी अपेत्ता—\{ \times ? \times ? (= ? ?) \times ? \times ? \times ? =  दो वेद और दो योगोंकी अपेत्ता—\{ \times ? \times ? (= ? ?) \times ? \times ? \times ? \times ? = 
                                                                                      દ્દ
                                                                                    ३८४
   २८८
                                                                               = ११५२
        तीनों वेद और दश योगोंकी अपेक्षा } रूपप० + प्रहंश
                                                                               = ११४२०
        दोनों प्रकारोंसे उत्पन्न भङ्ग-
        सर्व भङ्गांका जोड़-
                                                                                  १३४४०
```

इस प्रकार पन्द्रह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्ग १३४४० होते हैं। असंयतसम्यग्दृष्टिके सोछह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके छिए बीजभूत कूटकी रचना इस प्रकार है—

का० भ०

एदेसि संगा— २४।१।२।१ एए अण्णोष्णगुणिदा = ४८ २४।२।२।२ एए अण्णोष्णगुणिदा = १६२ २४।३।२।१० एए अण्णोष्णगुणिदा = १४४० सन्वे वि मेलिए संति— = १६८०

१।६।३।१।२।२ एकीकृताः १६ प्रत्ययाः । एतेषां भंगाः ६।१।४ । गुणिताः २४ । पुंचेद १।२ । भौ० मि० १ परस्परं गुणिताः ४८ ।

२धारारार परस्परं गुणिताः १६२।

६। १। ४। ३। २। १० परस्परं गुणिताः १४४०।

सर्वे पोडशमत्वयानां प्रत्ययविकत्पाः १६८० भवन्ति ।

असंयतगुणस्थानमें सोछह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—
एक वेद और एक योगकी अपेचा—६×१×४(=२४)×१×२×१ = ४८
दो वेद और दो योगोंको अपेचा—६×१×४(=२४)×२×२×२ = १६२
तीन वेद और दश योगोंकी अपेचा—६×१×४(=२४)×३×२×१० = १४४०
सर्व भङ्गोंका जोड़— १६८०
इस प्रकार सोछह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्ग १६८० होते हैं।
अविरदस्स सक्वेवि मङ्गा—४२३३६०

#### अविरद्गुणद्वाणस्य भंगा समता।

अविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थाने नवादि-पोडशान्तप्रत्ययानामुत्तरोत्तरप्रत्ययविकल्पाश्चतुर्लेश-त्रयोविंशति-सहस्र-त्रिशतपष्टिः ४२३३६० भवन्ति ।

#### इत्यविरतगुणस्थानस्य भंगाः समाप्ताः ।

इस प्रकार असंयत्गुणस्थानमें नौसे छेकर सोछह बन्ध-प्रत्ययों तकके सर्व भङ्गोंका प्रमाण ४२३३६० होता है । जिसका विवरण इस प्रकार है—

| नौ      | बन्ध-प्रत | यय-सम्बन्धी | भङ्ग—१००८० |          |  |
|---------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| दश      | 22        | >>          | 33         | ४४३६०    |  |
| ग्यारह  | "         | "           | "          | १४०८०    |  |
| वारह    | 23        | 23          | "          | ११७६०० - |  |
| तेरह    | 32        | 22          | "          | १४०८०    |  |
| चौदह    | 77        | 77 -        | 77         | ४७०४०    |  |
| पन्द्रह | 33        | 77          | 12         | १३४४०    |  |
| सोलह    | 37        | "           | "          | १६८०     |  |

असंयतसम्यग्टिष्टिके सर्व बन्ध-प्रत्ययोंके भङ्गोंका जोड़ ४२३३६० होता है।

इस प्रकार असंयतगुणस्थानके भङ्गोंका विवरण समाप्त हुआ।

#### <sup>1</sup>इगि दुग तिग संजोए देसजयम्मि चड पंच संजोए। पंचेव दस य दसगं पंच य एकं भवंति गुणयारा ॥१८०॥

प्राव्याव वापावा

अथ देशसंयतगुणस्थाने जघन्य-मध्यमोत्कृष्टान् अष्टकनवकादि-चतुर्दशकान्तप्रत्ययमेदान् गाथापोडश-केनाऽऽह—['इगि दुग तिग संजोए' इत्यादि । ] पा१०।१०।५।। । पञ्चादीन् एकपर्यंतान् अष्टान् संस्थाप्य तद्धो हारान् एकादीन् एकोत्तरान् संस्थाप्य १ ४ ३ २ १ अत्र प्रथमहारेण १ स्वांशे ५ भक्ते छव्धं प्रत्येक-भंगाः ५ । पुनः परस्पराहतपञ्चचतुरंशोऽन्योन्यहत २० तदेक-द्विकहारेण भक्ते छव्धं द्विसंयोगभंगाः दश १० । पुनः परस्पराहत-तद्विंशतिः २० अंशे तथाकृतद्वि २ त्रि ३ हारेण भक्ते छव्धं त्रिसंयोगां दश १० । पुनस्तथाकृतपष्टिद्वयंशे तथाकृत १२० पद्चतुहरिण २४ भक्ते छव्धं चतुःसंयोगाः पञ्च ५ । पुनस्तथाकृत-विंशत्यधिकैक्शतैकांशे १२० तथाकृत-चतुर्विंशति-पञ्चहारेण १२० भक्ते छव्धं पञ्चसंयोग एकः १। पा१०।१०। ५।१ मिलित्वा ३१ देशसंयमे गुणकाराः ५ १० १० १० ५ १ तद्यथा—

एक-दिक-त्रिकसंयोगे चतुः-पञ्चसंयोगे च एककायसंयोगे एकैककायहिंसका भंगाः पञ्च ५ । द्विकाय-संयोगे द्विकायहिंसकाः दश १० । त्रिकायसंयोगे त्रिकायहिंसका भंगाः दश १० । चतुः-कायसंयोगे चतुः-कायहिंसका भंगाः पञ्च ५ । पञ्चसंयोगे तु युगपत्पञ्चकायहिंसको भंग एकः १ ।

एकैककायहिंसका भंगाः ५—पृथ्वी १ अप् १ तेज १ वायु १ वनस्पति १ । एवं एकैककायविराध-नायाम् ५ ।

30 द्विकायहिंसका मंगाः १०- पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी भप अप अप तेज वात तेज भप् वात वन० तेज वात वन० वन० 30 पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी त्रिकायहिंसका भंगाः १०-भप तेज अप् तेज तेज भप वात वातं वनं तेज वात वन० वन० वात वन० वन० वन० पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी अप

पृथ्वा पृथ्वा पृथ्वा पृथ्वा अप् चतुःकायिहंसका भंगाः ५---अप् अप् अप् तेज तेज तेज तेज वात वात वात वात वन० वन० वन० वन•

पञ्चकायहिंसको भंगः १ एकः—पृथ्वी अप् तेज वात वन० युगपद्वारं हिनस्ति। एवं [ ५ + १० + १० + ५ + १ ] ३१ भंगाः ॥१ =०॥

अब देशसंयतगुणस्थानमें सम्भव उत्तरप्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका निरूपण करते हैं—

देशसंयतगुणस्थानमें संभव भङ्गांको निकालनेके लिए एक संयोगीका गुणकार पांच, द्विसंयोगीका गुणकार दश, त्रिसंयोगीका गुणकार दश, वतुःसंयोगीका गुणकार पाँच और पंच-संयोगीका गुणकार एक है ॥१८०॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१।१०।१०।४।१।

देशसंयतके आठ वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको निकालनेके का० भ० लिए कूट-रचना इस प्रकार है—

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ६२।

शतक १५७

# इंदियमेओ काओ कोहाई विण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं जोगो अद्व य हवंति ते देसे ॥१८८॥

१।१।२।१।१। पुदे मिलिया म

पष्णामिन्द्रियाणां मध्ये एकतमेन्द्रियप्रत्ययः १। त्रसवधं विना पञ्चानां कायानां मध्ये एकतमकाय-विराधकासंयमप्रत्ययः १। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानरहितानां चनुणां कपायाणां मध्ये अन्यतमकोधादिद्वय-प्रत्ययः २। त्रयाणां वेदानां मध्ये एकतमवेदप्रत्ययः १। हास्यरितयुग्मारितशोकयुग्मयोर्मध्ये एकतमयुग्मं २। सत्यादिमनोवचनौदारिकयोगानां नवानां मध्ये एकतमयोगोदयः १॥१८१॥

देशसंयतमें इन्द्रिय एक, काय एक, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन सम्बन्धी क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये आठ वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८१॥

पुदेसिं च भंगा-६।५।४।३।२।६ पुदे अण्णोण्णगुणिदा ६४८०।

१।१।२।१।२।३ एकीकृताः म प्रत्ययाः जघन्याः इन्द्रियपट्क ६ कायपञ्च ५ कषायचतुष्क ४ वेदत्रय ३ हास्यादियुग्म २ सत्यादियोगनवकमंगाः ६।५।४।३।२।६ । एते परस्परेण गुणिताः देशसंयमजघन्याष्ट-कस्य प्रत्ययविकल्पाः ६४म० भवन्ति । एवं सर्वत्रापि क्रोयम् ।

देशसंयतमें सर्वजघन्य आठ वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं— ६।५।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर ६४८० भङ्ग होते हैं।

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+२+१+२+ १= ।

देशसंयतके नौ बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धो भङ्गोंको निकालनेके लिए कूट-रचना इस प्रकार है—

> इंदिय दोण्णि य काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य। हस्साइदुर्य एयं जोगो णव होंति ते देसे ॥१८२॥

शराराशराश एदे मिलिया है।

१।२।२।१।२।१ एकीकृताः नव ६ प्रत्ययाः । एतेपा भंगाः ६।१०।४।३।२।६ । एते अन्योन्यगुणिताः १२६६० भंगाः स्युः ॥१८२॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय दो, कोघादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये नौ वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८२॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+२+२+१+२+१=६।

इंदियमेओ काओ कोहाई दोण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१८३॥

१।१।२।१।१।१। एदे मिलिया ६।

१।१।२।१।१।१ एकीकृताः ६ प्रत्ययाः । एतेपां मंगाः ६।५।४।३।२।२/६ परस्परेण गुणिताः १२६६० ॥१८३॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कवाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये नौ बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८३॥

= २५६२०

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+१+२+१+२+१+१=६। एदेसि च भंगा— ६।१०।४।३।२।६ एए अण्णोण्णगुणिया = १२६६० ६।५।४।३।२।२।६ " = १२६६०

एए दो वि मेलिए संति

एतो हो राशी मीलितो २५६२०। एते विकल्पाः सन्ति।
देशसंयतमें नो वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—
प्रथम प्रकार—६।१०।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर १२६६० भङ्ग होते हैं।
दितीय प्रकार—६।४।४।३।२।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर १२६६० भङ्ग होते हैं।
इन दोनोंके मिलाने पर सर्व भङ्ग
का० म०

देशसंयतके दश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको छानेके छिए ३ कृट रचना इस प्रकार है—

## इंदिय-तिण्णि य काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं जोगो दस होंति ते देसे ॥१८४॥

शाहाराशारा १ एदे मिलिया १०।

१।३।२।१।२।१ एकीकृताः १० प्रत्ययाः । एतेपां भंगाः ६।१०।४।२।२।६ । अन्योन्यगुणिताः १२६६० ॥१८॥

अथवा देशसंयतमें इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय दों, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये दश बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+३+२+१+२+१=१०।

### इंदिय दोण्णि य काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य । हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ।।१८४।।

१।२।२।१।२।१। एदे मिलिया १०।

११२।२।१।१।१ एकोव्हताः १० प्रत्ययाः । एतेषां भंगाः ६।१०।४।३।२।६ गुणिताः २५६२० प्रत्ययविद्यत्पाः स्युः ॥१८५॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगळ एक, भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये दशबन्ध-प्रत्यय होते हैं।।१८५॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+२+२+१+२+१+

#### इंदियमेओ काओ कोहाई दुण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥१८६॥

१।१।२।१।२।१ पुदे मिलिया १०।

१।१।२।१।२।१ एकीकृताः प्रत्ययाः १० । एतेपां भंगाः ६।५।४।३।२।६ । एते परस्परेण गुणिताः ६४८० ॥१८६॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय एक, कोघादि कपाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-द्विक और योग एक; ये दश वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+२+१+२+१=१०।

एदेसि च भंगा— ६।१०।४।३।२।६ एए अण्णोण्णगुणिदा = १२६६०

६।१०।४।६।२।६ एए अण्लोक्नागुनिदा = २५६६०

६।५।४।३।२।६ पुए अवनोवनगुनिदा = ६४८०

एए सब्वे वि मिलिया— = ४५३६०

एते त्रयो राशयो मीलिताः ४५३६० मध्यसदशप्रत्ययानां भंगाः भवन्ति ।
देशसंयतमें दश-वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—
प्रथम प्रकार—६।१०।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर १२६६० भङ्ग होते हैं।
दितीय प्रकार—६।१०।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर २५६२० भङ्ग होते हैं।
तृतीय प्रकार—६।४।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर ६४८० भङ्ग होते हैं।
दश वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्ग—
४५३६० होते हैं।

का० म० देशसंयतके ग्यारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको छानेके <sup>६</sup> ६ छिए कूट-रचना इस प्रकार है—

#### इंदिय चउरो काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं जोगो एकारसं देसे।।१८७।।

१।४।२।१।२।१ पृदे मिलिया ११।

१।४।२।१।२।१ एकीकृताः ११ प्रत्ययाः । एतेषां र्मगाः ६।५।४।२।६ । एते अन्योन्यहताः ६४८० ॥१८७॥

अथवा देशसंयतमें इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८७॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+४+२+१+२+१=११।

#### इंदिय तिण्णि य काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य । हस्सादिदुयं एयं भयदुय एयं च एयजोगो य ॥१८८॥

१।३।२।१।२।१।१ एदे मिलिया ११।

१।३।२।१।१।१ एकीकृताः ११ प्रत्ययाः । एतेपां भङ्गाः ६।१०।४।३।२।१ अन्योन्यगुणिताः २५६२०॥१८८॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८८॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+३+२+१+२+१+१=११।

### इंदिय दोण्णि य काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयज्जयलं एयजोगो य।।१८६॥

शराराशिराराश एदे मिलिया ११।

१।२।२।१।२।२।१ एकीकृताः ११ प्रत्ययाः । एतेषां सङ्गाः ६।१०।४।३।२।६ । एते गुणिताः १२६६० ॥१८६॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक,हास्यादियुगल एक, भयद्विक-और योग एक; ये ग्यारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१८॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+२+२+१+ +२+२+१=११।

एदेसिं च भंगा— ६।५।४।२।२।६ एए अण्णोष्णगुणिया = ६४८० ६।१०।४।३।२।२।६ ,, ,, =२५६२० ६।१०।४।३।२।६ ,, ,, = १२६६० सब्वे मिलिया— = ४५३६०

एकादशप्रत्ययानां विकल्पाः सर्वे एकत्रीकृताः ४५३६० भवन्ति ।

देशसंयतमें ग्यारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं --

- (१) ६।५।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर ६४८० भङ्ग होते हैं।
- (२) ६।१०।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर २४६२० भङ्ग होते हैं।
- (३) ६।१०।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर १२६६६ भङ्ग होते हैं। ग्यारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्ग- ४५३६० होते हैं।

देशसंयतके बारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको छानेके छिए ५० क्रूटरचना इस प्रकार है— ४ १

# इंदिय पंच वि काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं जोगो वारस हवंति ते हेऊ ॥१६०॥

१।५।२।१।२।१ एदे मिलिया १२।

१।५।२।१।२।१ एकीकृताः १२ प्रत्ययाः । एतेपां भंगाः ६।१।४।३।२।६। एते अन्गोन्यगुणिताः १२६६ ॥५६०॥

अथवा देशसंयतमें इन्द्रिय एक, काय पाँच क्रोधादि कपाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक; ये वारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६०॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+ ४+२+१+२+१=१२।

## इंदिय चउरो काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च जोगो य।।१६१॥

१।४।२।१।२।१।१ एदे मिलिया १२।

११४।२।१।१।१ एकीकृताः १२ । एतेषां भंगाः ६१५।४।३।२।२।६ परस्परेण गुणिताः १२६६०॥१६१॥

अथवा इन्द्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कपाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-द्विकमेंसे एक और योग एक; ये वारह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६१॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+४+२+१+२+१+१=१२।

## इंदिय तिण्णि य काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य ॥१६२॥

शादाराशाराराश एदे मिलिया १२ ।

१।३।२।१।२।२।१ एकीकृताः १२ प्रत्ययाः। एतेपां भंगाः ६।१०।४।३।२।६ परस्परेण गुणिताः

अथवा इन्द्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भययुगल और योग एक; ये वारह वन्ध-प्रत्यय होते हैं 1।१६२॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+३+२+१+२+२+१=१२।

एदेसिं च भंगा— ६१११४१३१२१६ एए अवनीननगुनिए = १२६६०
,, ६१५१४१३१२१६ ,, ,, =१२६६०
,, ६११०१४१३१२१६ ,, ,, =१२६६०
एए सब्वे वि मेलिए =२७२१६

एते सर्वे त्रयो राशयो मीलिताः २७२१६।

देशसंयत गुगस्थानमें वारह बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं-

- (१) ६।१।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर १२६६ भङ्ग होते हैं।
- (२) हाथाश्राशाशाह इनका परस्पर गुणा करने पर १२६६० ,, होते हैं।
- (३) ६।१०।४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर १२६६० ,, होते हैं। इन सबके मिलाने पर सर्व भङ्ग २७२१६ ,, होते हैं।

देशसंयतके तेरह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको छानेके छिए का० भर कूट-रचना इस प्रकार है—

#### इंदिय पंच वि काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य । हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च तेरसं जोगो ॥१६३॥ १।५।२।१।२।१।१ पुदे मिलिया १३।

११५१२।११११ एकीकृताः १३ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ६।१।४।३।२।६। एते भन्योन्यगुणिताः २५६२ ॥१६३॥

अथवा देशसंयतमें इन्द्रिय एक, काय पाँच, कोधादि कपाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विकमेंसे एक और योग एक, ये तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६३॥ इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+४+२+१+२+१

#### इंदिय चउरो काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयज्ञयलं एगजोगो य।।१९४॥

शाधाराशाराशा प्दे मिलिया १३।

शिशाशशिशशि एकीकृताः १३ । एतेपां भङ्गाः ६।५।४।३।२।६ । गुणिताः ६४८० ॥१६४॥ अथवा इन्द्रिय एक, काय चार,, कोधादि कपाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-युगल और योग एक; ये तेरह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६४॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१+४+२+१+२+२+१=१३। एदेसि च भंगा— ६।१।४।३।२।२।६ एए अण्णोण्णगुणिए=२५६२ ६।५।४।३।२।६ ,, =६४८०

पुर दो वि मेलिए संति— = १०७२ एतौ हो राशी मीलितौ १०७२।

देशसंयतमें वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग इस प्रकार उत्पन्न होते हैं—

- (१) ६।१।४।३।२।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर २४६२ भङ्ग होते हैं।
- (२) ६।४।४।३।२।८ इनका परस्पर गुणा करने पर ६४८० मङ्ग होते हैं। इन दोनोंके मिळानेपर सर्व भङ्ग ६०७२ होते हैं।

देशसंयवके चौद्ह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंको छानेके का० भ० छिए कूट-रचना इस प्रकार है—

## इंदिय पंच वि काया कोहाई दोण्णि एयवेदो य। हस्साइदुयं एयं भयजुयलं एयजोगो य।।१६५॥

शापाराशाराश पदे मिलिया १४।

१।५।२।१।२।२।१ एकीकृताः १४ । एतेषां मङ्गाः ६।१।४।३।२।६ । एते परस्परं गुणिताः संयता-संयतस्योत्कृष्टमङ्गाः १२६६ ॥१६५॥

अथवा देशसंयतगुणस्थानमें इन्द्रिय एक, काय पाँच, कोधादि कपाय दो, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय-युगल और योग एक; ये चौदह वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६४॥

इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+ ४+२+१+२+२+१=१४।

एदेसि च भंगा—६।९।१।१।२।२ एए दो वि अण्णोण्गगुणिया उक्तस्सभंगा हवंति संजयासंजयस्स १२६६ । सन्ते वि मिलिया १६०७०४ ।

> देससंजदस्स भंगा समत्ता । सर्वेऽपि जघन्यादयो मीलिताः १६०७०४ । देशसंयत्तगुणस्थानस्य भङ्गविकल्पाः समाप्ताः ।

६।१४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर संयतासंयतके उत्कृष्ट चौद्द वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्ग १२६६ होते हैं। तथा उपर्युक्त सर्व भङ्ग मिलकर १६०७०४ होते हैं। जिनका विव-रण इस प्रकार हैं—

|                  |        | भाठ वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भङ्ग |    |    |        |  |
|------------------|--------|-------------------------------------|----|----|--------|--|
|                  | नौ     | 23                                  | 23 | 27 | २४६२०  |  |
|                  | दश     | 33                                  | 37 | 77 | ४४३६०  |  |
|                  | ग्यारह | 37                                  | 23 | 55 | ४४३६०  |  |
|                  | वारह   | 23                                  | 35 | 27 | २७२१६  |  |
|                  | तेरह   | 33                                  | 53 | 93 | 5003   |  |
|                  | चौदह   | 22                                  | 33 | 33 | १२६६   |  |
| सर्व भङ्गोंका जो | ढ़॒~−  |                                     |    |    | १६०७०४ |  |

इस प्रकार देशसंयतके भङ्गोंका विवरण समाप्त हुआ।

अत्र प्रमत्तसंयतके सम्भव बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भङ्गोंका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>आहारज्ञयलजोगं पडुच पुरिसो हवेज णो इयरा ।

अपसत्थवेदउदया जायइ णाहारलद्धि वयणाओ ॥१६६॥

भय प्रमत्तस्थाने जघन्यपञ्चकायुत्कृष्टसप्तान्तप्रत्ययभेदान् गाथाचतुष्केणाऽऽह—['साहारज्यलजोगं' इत्यादि । ] पष्टे प्रमत्ते भाहारकाऽऽहारकमिश्रयोगयुगलं प्रतीत्याऽऽश्रित्य पुंवेदो भवेत् । प्रमत्तसंयतानां पुंचेदो द्ये सित आहारकद्वयं भवति । इतरस्री-नपुंसकवेदोदयात् आहारकलिधने जायते इति वचनात्॥१६६॥

प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें आहारककाययोगद्विककी अपेत्ता केवल एक पुरुपवेद होता है, इतर दोनों वेद नहीं होते हैं। क्योंकि, 'अप्रशस्तवेदके उदयमें आहारकऋद्धि नहीं उत्पन्न होती है' ऐसा आगमका वचन है ॥१६६॥

प्रमत्तसंयतके सम्भव वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भंगोंको छानेके छिए कूट-रचना इस प्रकार है—

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ६३।

#### संजलणं एयदरं एयदरं चेव तिण्णि वेदाणं। हस्साइदुयं एयं जोगो पंच हवंति ते हेऊ ॥१६७॥

शशशश एदे मिलिया ५ ।

चतुर्णौ कपायाणां मध्ये एकतरः संज्वलनकपायप्रत्ययः १ । त्रयाणां वेदानां मध्ये एकतरवेदोद्यः १ । हास्य-रतियुग्माऽरतिशोकयुग्मयोर्मध्ये एकतर्युग्मोदयः २ । सत्यमनोयोगाद्यौदारिकयोगानां नवानां मध्ये एकतरयोगोदयः । १११२।१ । एते एकीकृताः ५ । एतेषां ५ प्रत्ययानां भङ्गाः ४।३।२।६ । आहारक-द्वयापेत्तया भङ्गाः ४ । पुंवेदः १।२ आहारकद्वयं परस्परद्वयभङ्गराशि गुणयित्वा २१६ ॥१६७॥

प्रमत्तसंयतमें कोई एक संज्वलन कषाय, तीन वेदोंमें से कोई एक वेद, हास्यादि एक युगल और कोई एक योग, इस प्रकार पाँच बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६७॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+१+२+१=४।

पुदेसिं च भंगा-- ४।३।२।६ एए अण्णोण्णग्रणिए = २१६

शाशश्र ,,

पुषु दोणिण वि मिलिए = २३२

राशिद्वयं पिण्डीकृतं २३२ ।

प्रमत्तसंयतके पाँच बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भंग इस प्रकार हैं-

(१) ४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर

२१६ भंग होते हैं।

(२) ४।१।२।२ इनका परस्पर गुणा करने पर १६ भंग होते हैं।

डक्त दोनों भंग मिला देने पर प्रमत्तसंयत्गुणस्थानमें २३२ भंग पाँच बन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी होते हैं।

अव प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें छह वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी भंग कहते हैं-

संजलण य एयदरं एयदरं चेव तिण्णि वेदाणं। हस्साइदुयं एयं भयदुय एयं च छच जोगो य ॥१६८॥

१।१।२।१।१ एदे मिलिया ६।

१|११२।१।१ एकीकृताः ६। एतेषां भङ्गाः ४।३।२।२।६। आहारकद्वयापेत्या ४।१।२।२।२ भन्योन्यगुणिताः ४३२।३२ ॥१६८॥

कोई एक संज्वलनकपाय, तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्यादि एक युगल, भयदिकमेंसे कोई एक और एक योग; ये छह बन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६८॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार हैं--१+१+२+१+१=६।

एदेसि च संगा-- ४।३।२।२।६ एए अण्णोण्णगुणिए = ४३२

क्षाशाशाशा ,,

एए दो वि मेलिए मिल्समभंगा भवंति = ४६४

एतौ हो राशी मीलिते मध्यमप्रत्ययभङ्गविकल्पाः ४६४ भवन्ति ।

इनके भंग इस प्रकार हैं— ं

(१) ४।३।२।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर ४३२ भंग होते हैं।

(२) श्राशशशरा इनका परस्पर गुणा करने पर ३२ भंग होते हैं।

ये दोनों ही मिलकर मध्यम भंग

४६४ होते हैं।

थव प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सात वन्ध-प्रत्यथ-सम्बन्धो भंग कहते हैं— संजलण य एयद्रं एयद्रं चेव तिण्णि वेदाणं। हस्साइदुयं एयं भयजुयलं सत्त जोगो ति॥१६६॥

१।१।२।२।१ । पुदे सिलिया ७ ।

१।१।२।१ एकीकृताः ७ अत्ययाः । एतेषां सङ्गाः ४।२।२।६ । आहारकद्वयापेत्तया ४।१।२।२ परस्परं गुणिताः २१६।१६ ॥१६६॥

कोई एक संज्वलन कपाय, तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्यादि एक युगल, भययुगल और एक योग, इस प्रकार सात वन्ध-प्रत्यय होते हैं ॥१६६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१+१+२+१=७

एदेसिं च संगा-४।३।२।६ एंए अण्णोण्णगुणिए=२१६

शाशास्त्र ,, ,, = !

दो वि मेलिए उक्कस्सभंगा भवंति पमत्तस्य = २३२ सब्वे भंगा (२३२ + ४६४ + २३२ = ) ६२८

पसत्तसंजदस्स भंगा समता।

राशिद्दयमीलितं प्रमत्तसंयतस्योत्कृष्टभङ्गविकल्पाः २३२ भवन्ति । पञ्चकादयः सर्वे एकीकृताः ६२८ प्रमत्तस्य भङ्गाः स्युः ।

इ्ति प्रमत्तगुणस्थानभङ्गाः समाप्ताः ।

इनके भंग इस प्रकार हैं-

- (१) ४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर २१६ भंग होते हैं।
- (२) ४।१।२।२ इनका परस्पर गुणा करने पर १६ भंग होते हैं। इस दोनों भंगोंके मिलाने पर प्रमत्तसंयतके उत्क्रप्ट भंग २३२ होते हैं। इस प्रकार सर्व भंग ६२८ होते हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है—

पाँच वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भंग — २३३

छह ,, ,, ,, ४६४ सात ,, ,, २३२

सर्वे भङ्गोंका जोड़— ६२८

इस प्रकार प्रमत्तसंयत्गुणस्थानके भंगोंका विवरण समाप्त हुआ।

अव अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानके वन्ध-प्रत्यय और उनके भंगोंका निरूपण करते हैं—

> ¹जे पचया वियप्पा भणिया णियमा पमत्तविरद्गिम । ते अप्पमत्तऽपुन्वे आहारदुगूणया णेया ॥२००॥

अथाप्रमत्ताऽपूर्वकरणयोः प्रत्ययभेदान् प्राऽऽह—['जे पश्चया वियप्पा' इत्यादि ।] प्रमत्तविरते ये प्रत्ययविकत्पाः पञ्चादिसप्तान्तोक्ताः प्रत्ययमङ्गाः मणितास्त एव प्रत्ययाः भङ्गाः अप्रमत्ताऽपूर्वकरणगुणस्थान-योराहारकद्वयोना ज्ञेया नियमात् ॥२००॥

प्रमत्तविरतगुणस्थानमें जो वन्ध-प्रत्यय और उनके भंग कहे हैं, नियमसे वे ही अप्रमत्त-विरत और अपूर्वकरणमें आहारकद्विकके विना जानना चाहिए ॥२००॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४,६५ ।

शश्वाराह एए अण्णोण्णगुणिए संगा २१६ शश्वाराराह ,, ,, सिक्सम ,, ४३२ शश्वाराह ,, ,, उक्कस्स ,, २१६ भवंति । सन्वे मंगा (२१६ + ४३२ + २१६) = = ६४ अप्पमत्तापुरुवसंजदाणं भंगा समता।

संज्वलनेकतरः १ वेदैकतरः १ हास्यादियुग्मैकतरं २ नवयोगानां मध्ये एकतमयोगः १।१।२।१ एकीकृताः ५ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ४।३।२।६ । एते परस्परं गुणिताः २१६ जघन्यप्रत्ययभङ्गाः स्युः । १।१।२।१।१ एकीकृताः ६ प्रत्ययाः । एतेषां भङ्गाः ४।३।२।२।६ । एते अन्योन्यगुणिता मध्यमप्रत्ययभङ्गाः ४३२ भवन्ति । १।१।२।२।१ एकीकृताः ७ । एतेषां भङ्गाः ४।३।२।६ । एते अन्योन्यगुणिताः उत्कृष्टभङ्गाः २१६ भवन्ति । सर्वे जघन्याद्येकीकृताः ६६४ स्युः । अप्रमत्तस्य प्रत्ययभङ्गाः ६६४ । अपूर्वकरणस्य प्रत्ययभङ्गाः ६६४ ।

#### इत्यप्रमत्ताऽपूर्वकरणयोः प्रत्ययमङ्गाः समाप्ताः ।

एक दोनों गुणस्थानोंके भंग इस प्रकार हैं—

- (१) जघन्य भंग-४।३।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर २१६ भंग होते हैं।
- (२) मध्यम भंग-४।३।२।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर ४३२ भंग होते हैं।

अप्रमत्तसंयत और अपूर्वेकरण गुणस्थानके भङ्गोंका विवरण समाप्त हुआ।

अव नर्वे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके वन्ध-प्रत्यय और उनके भंगींका निरूपण करते हैं—

## <sup>1</sup>संजलण-तिवेदाणं णवजोगाणं च होइ एयदरं । संदृणदुवेदाणं एयदरं पुरिसवेदो य ॥२०१॥

१।१।१ पुषु मिलिया ३ ।

अनिवृत्तिकरणे प्रत्ययभेदान् गाथाह्रयेनाऽऽह—['संजरुणितवेदाणं' इत्यादि । ] अनिवृत्तिकरणस्य सवेदस्य प्रथमे भागे चतुर्णां संज्वलनकपायाणां मध्ये एकतरकपायोदयः प्रत्ययः १ । त्रयाणां वेदानां मध्ये एकतरवेदोद्दयः १ । नवानां योगानां मध्ये एकतरयोगोदयः १।१।१। । एकीकृताः प्रत्ययाः ३ ॥२०१॥

नवं गुणस्थानके सवेद भागमें चारों संज्वलन, तीनों वेद और नव योग, इनमेंसे कोई एक-एक, इस प्रकार तीन वन्ध-प्रत्यय होते हैं। अथवा नपुंसक वेदको छोड़कर शेप दो वेदोंमेंसे कोई एक वेद, अथवा केवल पुरुपवेद होता है।।२०१॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-१+१+१=३

एदेसिं च भंगा-४।३।६ एए उक्कस्सभंगा भवंति १०८।

81718 ,, ,, ७२ । 81918 .. . ३६ ।

एतेपां भङ्गाः ४।३।६। परस्परं गुणिताः १०८। एते उत्कृष्टप्रत्ययभङ्गाः प्रथमे भागे भवन्ति। तद्द्वितीयभागे पण्डवेदोनयोः छी-पुंवेदयोर्मध्ये एकतरोद्यः १। १।१।१ एकीकृताः ३। एतेपां भङ्गाः ४।२।६ अन्योन्यगुणिताः ७२। एते उत्कृष्टभङ्गाः अनिवृत्तिकरणस्य द्वितीयभागे स्युः। तत्तृतीयभागे पुंवेदोद्य एक एव। १।१।१ एकीकृताः ३। एतेपां भङ्गाः ४।१।६ परस्परगुणिताः ३६ उत्कृष्टभङ्गाः स्युः।

<sup>1,</sup> सं० पञ्चसं० ४,६६।

अनिवृत्तिकरण-सवेदभागके भङ्ग इस प्रकार होते हैं-

- (१) ४।३।६ इनका परस्पर गुणा करने पर उत्कृष्ट भङ्ग १०८ होते हैं।
- (२) ४।२।६ इनका परस्पर गुणा करने पर उत्कृष्ट भङ्ग ७२ होते हैं।
- (३) ४।१।६ इनका परस्पर गुणा करने पर उत्कृष्ट भङ्ग ३६ होते हैं। उक्त सर्व भंगोंका जोड़— २१६ होता है।

## <sup>1</sup>चदुसंजलणणवण्हं जोगाणं होइ एयदर दो ते। कोहणमाणवज्जं मायारहियाण एगदरगं वा ।।२०२॥

११३ एए मिलिया जहण्णपच्या दोण्णि हवंति २ ।

अनिवृत्तिकरणस्य अवेदस्य चतुर्थे भागे चतुर्णां संज्वलनकपायाणां मध्ये एकतरकपायोद्यः १। नवानां योगानां सध्ये एकतस्योगोदयः १ । इति हो २ जघन्यौ प्रत्ययो । १।१ एतौ ॥२०२॥

नवें गुणस्थानके अवेद भागमें चारों संन्वलनोंमेंसे कोई एक कपाय, तथा नव योगोंमेंसे कोई एक योग; ये दो बन्ध-प्रत्यय होते हैं। अथवा क्रोधको छोड़कर रोप तीनमेंसे, मानको छोड़-कर शेष दोमेंसे एक और मायाको छोड़कर केवल लोभ-संच्वलन इस प्रकार एक कपाय होती है ॥२०२॥

> एदेंबिं च भंगा—४।६ एए अण्णोण्णगुणिए=३६। ३।६ ,, 55 २१६ ,, " = 35 1 918 ,, 13 = एवमणियहिस्स भंगा ३०६।

अणियद्विसंजदस्स भंगा समत्ता ।

तयोभंगौ धाह परस्परेण गुणितौ ३६। क्रोधोने संज्वलनक्रोध-रहिते तत्पञ्चमे भागे ३।६। गुणितौ २७। संज्वलनमानवर्जिते तत्पष्टे भागे २।६। अन्योन्यगुणितौ १८। वा अथवा माया-रहितलोभोदयः एकतरः, तदा ११६। अन्योन्यगुणितौ १। एते सर्वे मीलिताः ३०६ उत्तरोत्तरप्रत्ययविकत्पाः अनिवृत्ति-करणे सवन्ति ।

#### इत्येवमनिवृत्तिकरणस्य भंगाः समाप्ताः ।

इस प्रकार एक संज्वलन कषाय और एक योग, ये दो जघन्य चन्ध-प्रत्यय होते हैं। इनके भंग इस प्रकार हैं—

> ४।६ इनका परस्पर गुणा करने पर ३६ भंग होते हैं। ३।६ इनका परस्पर गुणा करने पर २७ भंग होते हैं। २।६ इनका परस्पर गुणा करने पर १म भंग होते हैं। शि इनका परस्पर गुणा करने पर ६ भंग होते हैं।

इस प्रकार दो वन्ध-प्रत्यय-सम्बन्धी सर्व भंगोंका जोड़ ६० होता है।

तीन प्रत्यय-सम्बन्धी २१६ और दो प्रत्यय-सम्बन्धी ६० इनके मिलाने पर नवें अनिवृत्ति-करण गुणस्थानमें सर्व भंग ३०६ होते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४,६७ । ांव च.

अब सूत्त्मसाम्परायादि शेष गुणस्थानोंके बन्ध-प्रत्यय और उनके भंगोंका निरूपण करते हैं—

¹सुहुमिम सहुमलोहं णवण्ह जोयाण तिसु एयदरं । जोगम्मि य सत्तण्हं भणिया तिविहा वि पच्चय-वियप्पा ॥२०३॥

सू १११ एए २।११६ उप० १।१ चींण० ११६ सयो० ११७ एए सन्वे मेलिया ३४। सहुमसंपरायसंजदस्स सेसाणं च भंगा समना।

स्वमसाम्पराये स्वमलोभोदय एक एव १ । त्रिषु गुणस्थानेषु स्वमसाम्परायोपशान्तकपाय-चीण-कपायेषु नवानां योगानां मध्ये एकतरयोगोदयः १ । योगः १ । एकीकृती २ । तयोभंक्षी ११६ अन्योन्य-गुणितो तावेव ६ । उपशान्तकपाये नवानां योगानां मध्ये एकतरयोगोदयः १ । तक्षक्षाः ६ । गुणिता नवैव ६ । चीणकपाये नवानां योगानां मध्ये एकतरयोगोदयः १ । तक्षक्षाः ६ । गुणिता नवैव ६ । सयोगिनि सयोगकेयलिगुणस्थाने सप्तानां योगानां मध्ये एकतर योगोदयः १ । तक्षक्षाः ७ । गुणिताः सप्तेव ७ । इत्येवं [त्रिषु] गुणस्थानेषु ग्रिविधाः प्रत्ययविकल्पाः भणिताः जवन्यमध्यमोत्कृष्टा आस्रवभक्ष-भेदाः कथिताः ॥२०३॥

#### इति त्रयोदशगुणस्थानेषु प्रत्ययविकल्पाः समाप्ताः ।

सूर्मसाम्पराय गुणस्थानमें एक सूर्म लोभकपाय और नव योगोंमेंसे कोई एक योग ये दो वन्ध-प्रत्यय होते हैं। उपशान्तकषाय और चीणकपाय गुणस्थानमें नौ योगोंमेंसे कोई एक योगह्रप एक हो वन्ध-प्रत्यय होता है। सयोगिकेवली गुणस्थानमें सात योगोंमेंसे कोई एक योगह्रप एक ही वन्ध-प्रत्यय होता है। इस प्रकार इन गुणस्थानोंमें तीन प्रकारके प्रत्यय-विकल्प कहे गये हैं॥२०३॥

सूर्त्तमसाम्परायगुणस्थानमें २×१×६=१८ भंग होते हैं। क्षीणकपाय गुणस्थानमें १×६= ६ भंग होते हैं। सयोगकेवळी गुणस्थानमें १×७= ७ भंग होते हैं। उक्त गुणस्थानोंके सर्व भंग मिळकर ३४ होते हैं।

अव आठों कर्मोंके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हुए सवसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके विशेष वन्ध-प्रत्यय वतलाते हैं—

#### [मूलगा० १५]²पडिणीयमंतराए उपघाए तप्पदोस णिण्हवणे। आवरणदुअं भुओ वंघइ अच्चासणाए ये।।२०४॥

अय प्रत्ययोदयकार्यजीवपरिणामानां ज्ञानावरणाद्यष्टकमेंबन्धकारणत्वप्रतिपत्तिं गाथात्रयोदश-केनाऽऽह—['पहिणीयमंतराए' इत्यादि ।] श्रुत्तधरादिषु अविनयवृत्तिः प्रत्यनीकं प्रतिकृष्णनेत्यर्थः १ । ज्ञानविच्छेदकरणमन्तरायः २ । मनसा वचनेन वा प्रशस्तज्ञानदृपणमुपघातः ३ । तत्त्वज्ञाने हर्पाभावः, तस्य मोज्ञसाधनस्य कीर्त्तने कृते सित कस्यचिदनिभन्याहारतोऽन्तःपैशुन्यं वा प्रद्वेपः ४ । कुतिश्चित्कारणाज्ञानन्नपि एतत्पुस्तकमस्मत्पार्श्वे नास्ति, एतच्छ्रुत्तमहं न वेद्मीति न्यपलपनं अप्रसिद्धगुरून् अपलप्य प्रसिद्धगुरूकथनं वा निह्नवः ५ । कायवचनाभ्यामननुमननं कायेन वाचा वा परप्रकारयज्ञानस्य वर्जनं वा इत्याऽऽसादनम् ६ । एतेषु पट्सु सत्सु जीवो ज्ञानावरणदर्शनावरणद्वयं भूयो वध्नाति प्रचुरवृत्त्या स्थित्यनुभागो बध्नातीत्यर्थः । ते पडिप तद्-द्वयस्य युगपद् बन्धकारणानि ॥२०४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ६८-६६ । 2. ४, ७० ।

१. शतक० १६।

ज्ञान-दृशेन और उनके साधनोंमें प्रतिकृष्ठ आचरण, अन्तराय, उपघात, प्रदोष और निह्नव करनेसे, तथा असातना करनेसे यह जीव आवरणद्विक अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म- का प्रचुरतासे वन्ध करता है ॥२०४॥

विशेषार्थ—ज्ञानके, ज्ञानियोंके और ज्ञानके साधनोंके प्रतिकूछ आचरण करनेसे, डनमें विद्य करनेसे, डनका मूळसे घात करनेसे, उनमें दोष छगाने और ईच्या करनेसे, डनका निह्नव (निपेध) और असातना (विराधना) करनेसे, अकाछमें स्वाध्याय करनेसे, काछमें स्वाध्याय नहीं करनेसे, स्वयं संक्लेश करनेसे, दूसरेको संक्लेश उत्पन्न करनेसे, तथा दूसरे प्राणियोंको पीड़ा पहुँचानेसे ज्ञानावरण कर्मका भारी आस्रव होता है अर्थात् उनका स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध भारी परिमाणमें होता है। इसी प्रकार दर्शनगुण, उसके धारक और साधनोंके विषयमें प्रतिकृत आचरण करनेसे, विद्य करनेसे उपघात, प्रदोप, निह्नव और असातना करनेसे, तथा आलसी जीवन वितानेसे, विषयोंमें मग्न रहनेसे, अधिक निद्रा छेनेसे, दूसरेकी दृष्टिमें दोप लगानेसे, दृष्टिके साधन उपनेत्र (चश्मा) आदिके चुरा छेने या फोड़ देनेसे और प्राणिवधादि करनेसे दर्शनावरणकर्मका तीव्र स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध होता है।

अव वेदनीयकर्मके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं-

### [सूलगा० १६] भूयाणुकंप-वय-जोग उज्जओ खंति ण-गुरुभत्तो। वंधइ सायं भूओ विवरीओ वंधए इयरं।।२०५।।

गतां कर्मोदयाद् मत्रन्तीति भूताः प्राणिनः, तेषु प्राणिषु अनुकम्पा दया १। व्रतानि हिंसाऽनृतस्तेयान्वसपित्रहेभ्यो विरतिः २। योगः समाधिः, धर्मध्यान-श्रुक्कध्यानम् ३ तैर्युक्तः, क्रोधादिनिवृत्तिलक्षणया चान्त्या चमया, चतुर्विधदानेन, पञ्चगुरुभक्त्या च सम्पन्नः। स जीवः सातं सातावेदनीयं सुखरूपकर्म- तीवानुभागं भूयो वध्नाति। तद्विपरीतस्ताहगसातं असातावेदनीयं कर्मं वध्नाति॥२०५॥

श्राणियों पर अनुकम्पा करनेसे, व्रत-धारण करनेसे उद्यमी रहनेसे तथा उनके धारण करनेसे, चमा धारण करनेसे, दान देनेसे, तथा गुरुजनोंकी भक्ति करनेसे सातावेदनीय कर्मका तीत्र वन्घ होता है। और इनसे विपरीत आचरण करनेसे श्रासाववेदनीय कर्मका तीत्र वन्ध होता है।।२०४॥

विशेपार्थ—सर्व जीवों पर द्या करनेसे, धर्ममें अनुराग रखनेसे, धर्मके आचरण करनेसे, त्रत, शोल और उपवासके सेवनसे, क्रोध नहीं करनेसे, शोल, तप और संयममें निरत व्रती जनोंको प्राप्तुक वस्तुओं दान देनेसे, वाल, वृद्ध, तपस्वी और रोगी जनोंकी वैयावृत्य करनेसे, आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा माता, पिता और गुरुजनोंको भक्ति करनेसे, सिद्धायतन और चैत्य-चत्यालयोंकी पूजा करनेसे, मन, वचन और कायको सरल एवं शान्त रखनेसे सातावेद-नीय कर्मका तीव्र वन्ध होता है। प्राणियोंपर क्रूरतापूर्वक हिंसक भाव रखने और तथेव आचरण करनेसे, पशु-पद्मियोंका वध-वन्धन, छेदन-भेदन और अंग-उपांगादिके काटनेसे, उन्हें विधया (नपुंसक) करनेसे, शारीरिक और मानसिक दु:खोंके उत्पादनसे, तीव्र अशुभ परिणाम रखनेसे, विषय-कषाय-वहुल प्रवृत्ति करनेसे, अधिक निद्रा लेनेसे, तथा पंच पापरूप आचरण करनेसे तीव्र असातावेदनीय कर्मका वन्ध होता है।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ७१-७३।

१. शतक० १७ ।

ञ्च रज्ञभं।

ं अब मोहनीय कर्मके भेदोंमेंसे पहले दर्शनमोहके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं—

#### [मूलगा० १७]¹अरहंत-सिद्ध-चेइय-तव-सुद-गुरु-धम्म-संघपिडणीओ । वंधइ दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेणे ॥२०६॥

यो जीवोऽर्हे त्सिद्ध-चैत्य-तपो-गुरु-श्रुत-धर्म-संघप्रतिकृत्नः स तद्दर्शनमोहनीयं बध्नाति येनोदयागतेन जीवोऽनन्तसंसारी स्यात् ॥२०६॥

अरहंत, सिद्ध, चैत्य, तप, श्र्त, गुरु, धर्म और संघके अवर्णवाद करनेसे, जीव दर्शन-मोह कर्मका वन्ध करता है, जिससे कि वह अनन्तसंसारी बनता है ॥२०६॥

विशेषार्थ — जिसमें जो अवगुण नहीं है, उसमें उसके निरूपण करनेको अवर्णवाद कहते हैं। वीतरागी अरहंतोंके भूख, प्यासकी बाधा बताना, रोगादिकी उत्पत्ति कहना, सिद्धोंका पुनरागमन कहना, तपित्वयोंमें दूपण लगाना, हिंसामें धर्म वतलाना, मद्य मांस, मधुके सेवनको निर्दोष कहना, निर्मन्थ साधुको निर्लेख और गन्दा कहना, उन्मार्गका उपदेश देना, सन्मार्गके प्रतिकूल प्रवृत्ति करना, धर्मात्मा जनोंमें दोप लगाना, कर्म-मलीमस असिद्धजनोंको सिद्ध कहना, सिद्धोंमें असिद्धत्वकी भावना करना, अदेव या कुदेवोंको देव वतलाना, देवोंमें अदेवत्व प्रकट करना, असर्वज्ञको सर्वज्ञ और सर्वज्ञको असर्वज्ञ कहना, इत्यादि कारणोंसे संसारके बढ़ानेवाले और सम्यक्तवका घात करनेवाले दर्शनमोहनीयकर्मका तीत्र वन्ध होता है यह कर्म सर्व कर्मोंमें प्रधान है। इसे ही कर्म-सम्राट् या मोहराज कहते हैं और उसके तीत्रवन्धसे जीवको संसारमें अनन्तकाल तक परिश्रमण करना पड़ता है।

अव मोहनीयकर्मके दूसरे भेद चारित्रमोहके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं— [मूलगा० १८]²तिव्वकसाओ बहुमोहपरिणओ रायदोससंस्तो । बंधइ चरित्तमोहं दुविहं पि चरित्तगुणधादी ।।२०७।

यस्तीव्रकपायनोकपायोदययुतः बहुमोहपरिणतः रागद्वेपसंसक्तः चारित्रगुणविनाशनशीलः, स जीवः कपाय-नोकपायभेदं द्विविधमपि चारित्रमोहनीयं बध्नाति ॥२०७॥

तीत्रकपायी, बहुमोहसे परिणत और राग-द्वेपसे संयुक्त जीव चारित्रगुणके घात करनेवाले दोनों ही प्रकारके चारित्रमोहनीयकर्मका वन्ध करतां है ॥२०७॥

विशेषार्थ—चारित्रमोहनीय कर्मके दो भेद हैं—कषायवेदनीय और अकपायवेदनीय।
राग-द्वेषसे संयुक्त तीत्र कपायी जीव कषायवेदनीयकर्मका और बहुमोहसे परिणत जीव नोकषायवेदनीयकर्मका वन्ध करता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—तीत्र क्रोधसे परिणत जीव
क्रोधवेदनीयकर्मका बन्ध करता है। इसी प्रकार तीत्र मान, माया और लोभसे परिणत जीव
मान, माया और लोभवेदनीयकर्मका बन्ध करता है। तीत्र रागी, अतिमानी, ईर्ष्योल, अलोकभापी, कुटिलाचरणी और पर-स्त्री-रत जीव स्त्रीवेदका बन्ध करता है। सरल व्यवहार करनेवाला
मन्दकपायी, मृदुस्वभावी, ईर्ष्या-रहित और स्वदार-सन्तोषी जीव पुरुपवेदका बन्ध करता है।
तीत्रक्रोधी, पिशुन, पशुओंका बध-वन्धन और झेदन-भेदन करनेवाला, स्त्री और पुरुष दोनोंके
साथ अनंगक्रीडा करनेवाला, त्रत, शोल और संयम-धारियोंके साथ व्यभिचार करनेवाला,
पंचेन्द्रियोंके विषयोंका तीत्र अभिलाधी, लोलुप जीव नपुंसकवेदका बन्ध करता है। स्वयं हँसने

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ७४ | 2. ४, ७५ |

१. शतक० १८ । २, शतक० १६ ।

वाहा, दूसरोंको हँसानेवाहा, मनोरंजनके हिए दूसरोंकी हँसी उड़ानेवाहा विनोदी स्वभावका जीव हास्त्रकर्मका वन्ध करता है। स्वयं शोक करनेवाहा, दूसरोंको शोक उत्पन्न करनेवाहा, दूसरोंको हुखी देखकर हिपत होनेवाहा जीव शोककर्मका वन्ध करता है। नाना प्रकारके कीड़ा-कुनूहलोंके हारा स्वयं रमनेवाहा और दूसरोंको रमानेवाहा, दूसरोंको दुखसे छुड़ानेवाहा और सुख पहुँचानेवाहा जीव रितकर्मका वन्ध करता है। दूसरोंके आनन्दमें अन्तराय करनेवाहा, अर्रात उत्पन्न करनेवाहा और पापी जनोंका संसर्ग रखनेवाहा जीव अरितकर्मका वन्ध करता है। स्वयं भयसे व्याकुल रहनेवाहा और दूसरोंको भय उपजानेवाहा जीव भय कर्मका वन्ध करता है। साधु-जनोंको देखकर खानि करनेवाहा, दूसरोंको ग्लानि उपजानेवाहा और दूसरेकी निन्दा करनेवाला जीव जुगुष्ता कर्मका वन्ध करता है। इस प्रकार चारित्र मोहकर्मकी पृथक्-पृथक् प्रकृतियोंका आखव करके वन्धप्रत्ययोंका निरूपण किया। अब सामान्यसे चारित्रमोहके वन्धप्रत्ययोंका निरूपण करता है, धर्मात्माजनोंके धर्म-सेवनमें विन्त करता है, उनमें दोप लगाता है, मद्य, मांस मधुके सेवनका प्रचार करता है, दूसरोंको कपाय और नोकषाय उत्पन्न करता है, ऐसा जीव चारित्रमोहकर्मका वात्र करता है, इस प्रकार चारित्रमोहके वन्धप्रत्योंका निरूपण किया।

अव आयुकर्मके चार भेदींमंसे पहले नरकायुकर्मके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं—

## [म्लगा० १८] मिच्छादिद्वी महारंभ-परिग्गहो तिव्वलोह णिस्सीलो। णिरयाउयं णिवंधइ पावमई रुद्दपरिणामो ॥२०=॥

यो मिय्यादृष्टिजीवो बह्वाऽऽरम्भ-बहुपरिग्रहः, तीवाऽनन्तानुवन्धिलोभः, निःशीलः शील-रहितो लम्पटः, पापकारणदृद्धिः रौद्रपरिणामः स जीवो नरकायुर्वध्नाति ॥२०८॥

मिश्यादृष्टि, महारम्भी, महापरिप्रही, तीन्नलोभी, निःशोली, रौद्रपरिणामी और पापनुद्धि जीव नरकायुका वन्य करता है ॥२०=॥

विशेपार्थ—जो जीव धर्मसे पराङ् मुख है, पापोंका आचरण करनेवाला है, जिस आरम्भ और परिप्रहमें महा हिंसा हो, उसका करनेवाला है, जिसके व्रत-शीलादिका लेश भी न हा, भक्य-अभक्यका कुछ भी विचार न हो अर्थात् मद्य-सांसका सेवी और सर्व-भक्षी हो, जिसके परिणाम सदा रौद्रध्यानमय रहते हों और जिसका चित्त पत्थरकी रेखाके समान कठोर हो, ऐसा जीव नरकायुकर्मका वन्ध करता है।

अव तिर्यगायुक्तमंके विशेष वन्य-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं-

# [म्लगा॰ २०]<sup>2</sup> उम्मग्गदेसओ सम्मग्गणासओ गृहहिययमाइल्लो । सहसीलो य ससल्लो तिरियाउ णिवंघए जीवो ।।२०६॥

य उन्मार्गीपदेशकः सन्मार्गविनाशकः, गृढ्हृदयो मायावी शठशीलः, सशल्यः माया-मिथ्या-निदान-शल्यत्रयो जीवः स तिर्यगायुर्वध्नाति ॥२०६॥

उन्मार्गका उपदेशक, सन्मार्गका नाशक, गूढहृद्यी, महामायावी, परन्तु मुखसे मीठे वचन वोलनेवाला, शठशील और शल्ययुक्त जीव तिर्यगायुका वन्ध करता है ॥२०६॥

<sup>1.</sup> तं० पञ्चसं० ४, ७६ । 2. ४, ७७ ।

१. शतक०२०। २. शतक०२१।

विशेषार्थ—जो जीव केवल कुमार्गका उपदेश ही न देता हो, अपितु सन्मार्गके विरुद्ध प्रचार भी करता हो, सन्मार्ग पर चलनेवालोंके छिद्रान्वेषण और असत्य दोपारोपण करनेवाला हो, माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे युक्त हो, जिसके व्रत और शिलमें अतिचार लगते रहते हों, पृथिवी-रेखाके सहश रोषका धारक हो, गृढ-हृदय मायावी और शठशील हो, ऐसा जीव तिर्थगायुका बन्ध करता है। यहाँ पर अन्तिम तीनों विशेषण विशेपक्षि विचारणीय हैं। जिसके हृदयकी बातका पता कोई न चला सके, उसे गृढहृदय कहते हैं। जो सोचे कुछ और, तथा करे कुछ और उसे मायावी कहते हैं। जो मनमें कुटिलता रख करके भी वचनोंसे मधुरभाषी हो, उसे शठशील कहते हैं। ऐसा जीव तिर्थगायुका बन्ध करता है।

अब मनुष्यायुके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं--

#### [मूलगा० २१] पयडीए तणुकसाओ दाणरओ सील-संजमविहूणो । मिल्सिमगुणेहिं जुत्तो मणुयाउ णिबंधए जीवो ॥२१०॥

यः प्रकृत्या स्वभावेन मन्दकपायोदयः, चतुर्विधदानप्रीतिः, शीलैः संयमेन च विहीनः, मध्यम-गुणैर्युक्तः, स जीवो मानुष्यायुर्वधनाति ॥२१०॥

जो प्रकृतिसे ही मन्द्कपायी है, दान देनेमें निरत है, शील-संयमसे रहित होकरके भी

मनुष्योचित मध्यम गुणांसे युक्त है, ऐसा जीव मनुष्यायुका वन्ध करता है ॥२१०॥

जो स्वभावसे ही शान्त एवं अल्प कषायवाला हो, प्रकृतिसे ही भद्र और विनीत हो, समय-समय पर लोकोपकारक कार्यों के लिए दान देता रहता हो, अप्रत्याख्यानावरण कपायके तीन्न उद्य होनेसे व्रत-शीलादिके नहीं पालन कर सकने पर भी मानवोचित द्या, ज्ञमा, आदि गुणोंसे युक्त हो, वालुकाराजिके सहश रोपका धारक हो, न अति संक्लेश परिणामोंका धारक हो और न अति विशुद्ध भावोंका ही धारक हो, किन्तु सरल हो और सरल कार्य करनेवाला हो, ऐसा जीव मनुष्यायुकर्मका बन्ध करता है।

अब देवायुके विशेष बन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं-

#### [मूलगा॰ २२]<sup>2</sup>अणुवय-महन्वएहि य बालतवाकामणिजाराए य । देवाउयं णिबंधइ सम्माइद्वी य जो जीवो ।।२११॥

यः सम्यग्दिष्टिजीवः स केवलसम्यवत्वेन साचादणुवतैर्महावतैर्वा देवायुर्वध्नाति । यो मिध्यादिष्टिजीवः

स उपचाराणुवत-महावतेर्बोलतपसा अकामनिर्जरया वा देवायुर्वध्नाति ॥२११॥

अणुव्रतों, शीलव्रतों और महाव्रतोंके धारण करनेसे, बालतप और अकामनिर्जराके करनेसे जीव देवायुका बन्ध करता है। तथा जो जीव सम्यग्दृष्टि है, वह भी देवायुका बन्ध करता है। तथा जो जीव सम्यग्दृष्टि है, वह भी देवायुका बन्ध करता है। १२११।।

विशेषार्थ—जो पाँचों अणुव्रतों और सप्त शीळोंका घारक है, महाव्रतोंको घारण कर षड्जीव-निकायको रचामें निरत है, तप और नियमका पालक है, ब्रह्मचारी है, सरागसंयमी है, अथवा वालतप और अकाम निर्जरा करनेवाला है, ऐसा जीव देवायुका बन्ध करता है। यहाँ बालतपसे अभिप्राय उन मिथ्यादृष्टि जीवोंके तपसे है जिन्होंने कि जीव-अजीवके स्वरूपको ही नहीं समका है, आपा-परके विवेकसे रहित हैं और अज्ञानपूर्वक नाना प्रकारसे कायक्लेशको

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ७८। 2. ४, ७६।

१. शतक० २२ । २. शतक० २३ ।

<sup>†</sup>व पयडीय ।

सहन करते हैं। विना इच्छाके पराधीन होकर जो भूख-प्यासकी और शीत-उष्णादिकी. वाधा सहन की जाती है, उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। कारागारमें परवश होकर पृथिवी पर सोनेसे, कखे-सूखे भोजन करनेसे, खींके अभावमें विवश होकर ब्रह्मचर्य पाछनेसे, सदा रोगी रहनेके कारण परवश होकर पथ्य-सेवन करने और अपथ्य-सेवन न करनेसे जो कर्मोंकी निर्जरा होती है, उसे अकामनिर्जरा कहते हैं। इस अकामनिर्जरा और वाछतपके द्वारा भी जीव देवायुका वन्ध करता है। जो सम्यग्हिए जीव चारित्रमोहकर्मके तीव्र उद्यसे छेशमात्र भी संयमको नहीं धारण कर पाते हैं, फिर भी वे सम्यक्तवके प्रभावसे देवायुका वन्ध करते हैं। तथा जो जीव संक्छेश-रिहत हैं, जछराजिके सहश रोपके धारक हैं, और उपवासादि करने वाछे हैं, वे भी देवायुका वन्ध करते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि सम्यक्तवी और अणुव्रत-महान्व्रतांका धारक जीव कल्पवासी देवोंकी ही आयुका वन्ध करते हैं, जब कि अकामनिर्जरा करने वाछे प्रायः भवनित्रक देवोंकी ही आयुका वन्ध करते हैं और वाछतप करनेवाछे यथासंभव सभी प्रकारके देवोंकी आयुका वन्ध करते हैं।

अव नामकर्मके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं—
[मूलगा॰ २३] मण-वयण-कायवंको माइल्लो गारवेहिं पडिवद्धो + ।
असुहं बंधइ णामं तप्पडिवक्खेहिं सुहणामं ।।२१२॥

यो मनोवचनकायैर्वकः, मायावी गारवंत्रयप्रतिबद्धः, स जीवो नरकगति-तिर्यगात्याऽऽद्यशुभं नामकर्मे बध्नाति । तत्प्रतिपचपरिणामो हि शुभं नामकर्म वध्नाति ॥२१२॥

जिसके मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति वक्र हो, जो मायावी हो और तीनों गारवोंका धारक हो, ऐसा जीव अशुभ नामकर्मका बन्ध करता है और इनसे विपरीत कर्म करनेसे शुभ नाम-कर्मका वन्ध होता है ॥२१२॥

विशेषार्थ — जो मायाचारी है, जिसके मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति कुटिल है, जो रस-गारव ऋदिगारव और सातगारव इन तीनों प्रकारके गारवां या अहंकारोंका धारक है, मूठे नाप-तौलके वाँट रखता है ओर हीनाधिक देता-लेता है, अधिक मूल्यकी वस्तुमें अलप मूल्यकी वस्तु मिलाकर वेचता है, रस-धातु आदिका वर्ण-विपर्यास करता है, नकली बनाकर वेंचता है, दूसरोंको धोका देता है, सोने-चाँदीके जेवरोंमें खार मिलाकर और उन्हें असली बताकर व्यापार करता है, व्यवहारमें विसंवादनशील एवं मगड़ाल मनोवृत्तिका धारक है, दूसरोंके अंग-उपांगोंका लेदन-भेदन करनेवाला है, दूसरोंकी नकल करता है, दूसरोंसे ईप्यो रखता है, और दूसरोंके देहको विकृत बनाता है, ऐसा जीव अशुभ नामकर्मका बन्ध करता है, किन्तु जो इनसे विपरीत आच-रण करता है, सरल-क्यावी है, कलह और विसंवाद आदिसे दूर रहता है, न्यायपूर्वक व्यापार करता है और ठीक-ठीक नाप-तौल कर देता लेता है, वह शुभ नामकर्मका बन्ध करता है।

अव गोत्रकर्मके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं-

[मूलगा॰ २४]<sup>2</sup>अरहंताइसु भत्तो सुत्तरुई पयणुमाणः गुणपेही। वंधइ उच्चागोयं विवरीओ वंधए इयरं ै।।२१३।।

यः अर्हदादिषु भक्तः, गणधराद्युक्ताऽऽगमेषु श्रद्धाऽध्ययनार्थविचार-विनयादिगुणदर्शी, स जीवः उद्योगीत्रं वध्नाति । तद्दिपरीतः नीचैगौत्रं वध्नाति ॥२१३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ८० । 2. ४, ८१ ।

१. शतक० २४ । २. शतक० २५ ।

<sup>+</sup> व परिवद्धो । शद् पढमाणु० ।

जो अरहंत आदिको भक्ति करनेवाला है, आगमका अभ्यासी है और उच जाति, कुलादि-का धारक होने पर भी जो अहंकारसे रहित है ऐसा जीव उच्चगोत्रकर्मका वन्ध करता है। तथा इससे विपरीत आचरण करनेवाला नीचगोत्रका बन्ध करता है।।२१३॥

विशेषार्थ — जो सदा अरहंत, सिद्ध, चैत्य, गुरु और प्रवचनकी मक्ति करता है, नित्य सर्वज्ञ-प्रणीत आगमसूत्रका स्वयं अभ्यास करता है और अन्यको कराता है, दूसरोंको तत्त्वका उपदेश देता है और आगमोक्त तत्त्वका स्वयं श्रद्धान करता है, उत्तम जाति, कुछ, रूप, विद्यादि-से मंडित होने पर भी उनका अहंकार नहीं करता और न हीन जाति-कुछादिवाछोंका तिरस्कार ही करता है, पर-निन्दासे रहित है, भूछ करके भी दूसरोंके बुरे कार्यों पर दृष्टि नहीं डाछता है, किन्तु सदाकांछ सबके गुणोंको ही देखता है और गुणाधिकोंके साथ अत्यन्त विनम्न ज्यवहार करता है, ऐसा जीव उच्चगोत्रकर्मका बन्ध करता है। किन्तु इससे विपरीत आचरण करनेवाछा जीव नीचगोत्रकर्मका बन्ध करता है अर्थात् जो सदा अहंकारमें मस्त रहता है, दूसरोंके बुरे कार्यों पर ही जिसकी दृष्टि रहती है, दूसरोंका अपमान और तिरस्कार करता है, अरहंतादिकी भक्तिसे रहित है और आगमके अभ्यासको वेकार सममता है, ऐसा जीव नीचयोनियोंमें उत्पन्न करनेवाछे नीचगोत्रकर्मका बन्ध करता है।

अव अन्तरायकर्मके विशेष वन्ध-प्रत्ययोंका निरूपण करते हैं-

[मूलगा० २५] 'पाणवहाइम्हिक्ष रओ जिणपूआः-मोक्खमग्ग-विग्घयरो । अज्जेइ अंतरायं ण लहइ हिय×-इच्छियं जेण ।।२१४॥

यः द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय-[पञ्चेन्द्रिय-] वधेषु स्व-परकृतेषु प्रीतः, जिनपूजाया रत्नत्रयप्रासेश्च स्वान्ययो-विंग्नकरः, स जीवस्तदन्तरायकर्म अर्जयति येनोद्येन हृदयेण्सितं तत् [वस्तु] न रुभ्यते ॥२१४॥

प्राणियोंकी हिंसादिमें रत रहनेवाला और जिन-पूजनादि मोत्तमार्गके साधनोंमें विद्न करनेवाला जीव अन्तराय कर्मका ख्पार्जन करता है, जिससे कि वह हृदय-इच्छित वस्तुको नहीं प्राप्त कर पाता है ॥२१४॥

विशेषार्थ — जो जीव पाँचो पापोंको करते हैं, महाऽऽरम्भी और परिमही हैं, तथा जिन-पूजन, रोगी साधु आदिकी वैयावृत्त्य, सेवा-उपासनादि मोज्ञमार्गके साधनमूत धार्मिक क्रियाओं में विहन डाछते हैं, रत्नत्रयके धारक साधुजनोंको आहारादिके देनेसे रोकते हैं, तथा किसी भी प्राणी के खान-पानका निरोध करते हैं, उन्हें समय पर खाने-पाने और सोने-बैठने नहीं देते हैं, जो दूसरेके भोगोपभोगके सेवनमें बाधक होते हैं, दूसरेको आर्थिक हानि पहुँचाते हैं और उत्साह-भङ्ग करते हैं, दान देनेसे रोकते हैं, दूसरेको शाक्तिका मदन करते हैं, उसे निराश और निश्चेष्ट बनानेका प्रयत्न करते हैं, अथवा कराते हैं, वे जीव नियमसे अन्तराय कर्मका तीव बन्ध करते हैं। इस प्रकारसे संचित किये गये अन्तरायकर्मका जब उदय आता है, तब यह संसारी जीव अपनी इच्छाके अनुकूछ न आर्थिक छाभ हो उठा पाता है, न भोग-उपभोग हो भोग सकता है और न इच्छा करते हुए भी किसीको कुछ दान ही दे पाता है।

कुछ अन्य प्रत्यय भो अन्तरार्यकर्मके आस्रवर्मे सहायक होते हैं—

<sup>2</sup>अंतरायस्स कोहाई पच्चूहकरणं तहा । आसवस्मि वि जे हेऊ ते वि कजोवचारओ ॥२१४॥ ..

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ८२ । 2. ४, ८३ ।

१. शतक० २६।

अद्व वहाईहिं। ‡व प्या। ×द हियइ-।

आस्रवेषु ये हेतवः मिथ्यात्वादयः कारणानि प्रत्ययास्तेऽपि कार्योपचारतः अन्तरायस्य दानाद्यन्तराय-कर्मगो हेतवः । तथा क्रोधादिभिविंग्नकरणम् । उक्तब्र--

वन्घस्य हेतवो येऽसी आस्रवस्यापि ते मताः । वन्यो हि कर्मणां जन्तोरास्रवे सति जायते ।।२७॥ इति ॥२९५॥

तथा जो दूसरोंपर कोधादि करता है और दूसरोंके दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यमें विक्न-त्राधाएँ उपस्थित करता है, मिथ्यात्वादिका सेवन करता है ऐसा जीव भी अन्तराय-कर्मको उत्पन्न करता है। इस प्रकार कर्मोंके आस्रवके सम्बन्धमें जो हेतु या प्रत्यय वतलाये गये हैं, वे सब कारणमें कार्यके उपचारसे कर्म-बन्धके भी कारण जानना चाहिए ॥२१४॥

#### पिंडणीयाइ हेऊ जे अणुभायं पडुच ते भणिया । णियमा पदेसवंधं पडुच वहिचारिणो सन्वे ॥२१६॥

इदि विसेसपचया वंधासवाणं।

भनुभागं प्रतीत्याऽऽश्रित्य ये प्रत्यनीकादिहेतवो भणिताः, अनुभागवन्धं प्रति ये प्रत्यनीक-प्रदोपादि-हेतवः प्रोक्ता नियमात् ते प्रत्यनीक-प्रदोपादिहेतवः प्रदेशवन्धं प्रतीत्याऽऽश्रित्य सर्वे व्यभिचारिणः, अन्यथा-काराः । तथा चोक्तम्—

अनुभागं प्रति प्रोक्ता ये प्रदोपादिहेतवः । प्रदेशं प्रति ते नूनं जायन्ते व्यभिचारिणः ॥२७॥॥ ॥२१६॥

ज्ञानावरणादि कर्मों के जो प्रत्यनीक आदि आस्नव हेतु वत्तलाये गये हैं, वे सब अनुमाग वन्धकी अपेत्ता कहे गये जानना चाहिए; क्योंकि प्रदेशबन्धकी अपेत्ता वे सब नियमसे व्यभि-चारी देखे जाते हैं ॥२१६॥

इस प्रकार कर्मों के आस्रव और वन्धके विशेष प्रत्ययोंका निरूपण समाप्त हुआ। अव कर्मों के वन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंका निरूपण करते हैं—
वंधहाणा चउरो तिण्णि य उदयस्स हों ति ठाणाणि।
पंच य उदीरणाए संजोगं अउ परं वोच्छं ।।२१७॥
[मूलगा० २६] छसु ठाणेसु सत्तद्विहं वंधंति तिसु य सत्तविहं।

छन्विहमेओ तिण्णेयविहं तु अबंधओ एओ । ।२१८।। श्री विद्यानन्दिनं देवं मिल्लभूषणसद्गुरुम्। छद्मीवीरेन्दुचिद्भूपं नत्वा बन्धादिकं ब्रुवे ।।२८॥

अथ वन्धोदयसत्त्वयुक्तस्थानं कथ्यते । किं स्थानम् ? एकस्य जीवस्य एकस्मिन् समये सम्भवतीनां प्रकृतीनां समूहः तत्त्थानम् । तावद्गुणस्थाने मूलप्रकृतीनां वन्धोदयोदीरणाभेदं गाथानवकेनाऽऽह— ['छुषु ठाणेषु' इत्यादि । ] पट्षु स्थानेषु मिध्यात्वसासादनाऽविरत-विरताविरत-प्रमत्ताऽप्रमत्तगुणस्थानेषु ज्ञानावरणाद्यष्टविधं आयुर्विना सप्तविधं च कमें जीवा वध्नन्ति, वन्धं नयन्तीत्यर्थः । त्रिषु मिश्राऽपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणगुणस्थानेषु आयुर्विना सप्तविधं कमें जीवा बध्नन्ति । एकः सूत्तमसाम्परायगुणस्थानवर्ती आयुर्मोहवर्जितं पद्विधं कमें वध्नति । त्रयः उपशान्तकपाय-ज्ञीणकपाय-सयोगिनः एकं सातावेदनीयं वध्नन्ति । एकः अयोगी अवन्यको भवति ॥२१७—२१=॥

इतोऽत्रे त्रतौ सन्दर्भोऽयं प्राप्यते—इतिश्री पञ्चसंग्रहगोमदृसारसिद्धान्तरीकायां कर्मकाण्डे जीव-समासादित्रत्ययग्ररूपणो नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥श्री॥

१. सं० पञ्चसं० ४, ८३ । २. संस्कृत टीका नापलभ्यते । ३. शतक० २७।

वन्घस्थान चार होते हैं। उद्यके स्थान तीन होते हैं, किन्तु उदीरणाके स्थान पाँच होते हैं। इनके वर्णन करनेके पश्चात् इनके संयोगी स्थानांको कहेंगे ॥२१७॥

छह गुणस्थानोंमें जीव सात या आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करते हैं। तीन गुणस्थानोंमें सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करते हैं। एक गुणस्थानमें छह प्रकारके कर्मीका बन्ध करते हैं। तीन गुणस्थानोंमें एक कर्मका बन्ध करते हैं और एक गुणस्थान अबन्धक है अर्थात् उसमें किसी भी कर्मका बन्ध नहीं होता ।।२१८॥

अब भाष्यकार उक्त मूलगाथाके अर्थका स्पष्टीकरण करते हुए बन्धस्थानोंका निरूपण करते हैं—

¹छ्रप्रहमा बंधंति य मिस्स्णा सत्तकम्म अद्वं वा। आऊणा सत्तेव य मिस्सापुन्वाणियहिणो णेया ॥२१६॥ मोहाऊणं हीणा सुहुमो बंधेइ कम्म छन्वेव। वेयणियमेय तिण्णि य बंधंति अबंधओऽजोगो॥२२०॥ ७००००००००६१११०

तदेव गाथावन्धेन विवृणोति—मिश्रोनाः पट् प्रथमाः अप्रमत्तान्ताः विनाऽऽयुः सप्तविधं तत्सिहत-मष्टविधं च वधनन्ति । मिश्राऽपूर्वकरणऽनिवृत्तिकरणा आयुरूनं सप्तविधं कर्मे वधनन्ति । तत्त्रयः आयुर्वन्ध-हीना ज्ञेयाः ॥२१६॥

सूपमसाम्परायस्थो मुनिरायुर्मोहिनीयकर्भेद्वयहीनानि पढेव कर्माणि बन्धाति, ततस्रयः उपशान्त-चीणकपाय-सयोगजिना एकं सातावेदनीयं बन्धन्ति । अयोगी अबन्धकः स्यात् ॥२२०॥

मिश्र गुणस्थानको छोड़कर पहलेके छह गुणस्थानवर्ती जीव आयुके विना सात कर्मोंका, अथवा आयु-सिहत आठ कर्मोंका वन्ध करते हैं। मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण; इन तीन गुणस्थानोंके जीव आयुकर्मके विना सात कर्मोंका वन्ध करनेवाले जानना चाहिए। सूच्म-साम्परायगुणस्थानवर्ती जीव मोह और आयुके विना शेष छह कर्मोंका बन्ध करते हैं। ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीव एक वेदनीय कर्मका ही बन्ध करते हैं। अयोगिकेवली भगवान अवन्धक कहे गये हैं ॥२१६–२२०॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-

5505555

गुः — मि॰ सा॰ मि॰ अ॰ दें॰ प्र॰ अ॰ अ॰ अ॰ स्॰ उ॰ ची॰ स॰ अ॰

अव उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं--

[मूलगा॰ २७]<sup>2</sup>अहविह-सत्त-छ-बंधगा वि वेयंति अहयं णियमा । \*उवसंतखीणमोहा मोहूणाणि य जिणा अघाईणि ॥२२१॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ८४-८५ । 2. ४, ८६।

१. शतक० २= । परं तत्रोत्तराधें 'एगविहबन्धगा पुण चत्तारि व सत्त वेएंति' इति पाठः ।

मूलप्रती ईस्क् पाठः—'एगविहबंधगा पुण चत्तारि व सत्त चेव वेदंति'।

मामामामामामामामाम उवसंत-खीणाणं ७१७१ सजोगाजोगाणं ४१४।

अष्टिवध-सप्तविधकर्मवन्धका जीवा ज्ञानावरणाद्यप्टिविधं कर्म वेद्यन्ति उद्यक्षेण सुक्षन्तीत्यर्थः द नियमात् । उपशान्त-र्ज्ञाणमोहो उपशान्तकपाय-र्ज्ञाणकपायिणौ छुद्यस्थौ मोहनीयं विना सप्त कर्माणि उद्यक्ष्पेणानुभवतः ७ । जिनौ इति सयोगाऽयोगिनौ वेद्यायुर्नामगोत्राणीति अघातीन्यनुभवतः ४ ॥२२ १॥

मि॰ सा॰ मि॰ अ॰ दे॰ प्र॰ अ॰ अ॰ अ॰ सू॰ उ॰ ची॰ स॰ अ॰ = = = = = = = = = ७ ७ ४ ४

इति गुणस्थानेषु मूलप्रकृतीनामुद्यः।

आठ, सात और छह प्रकारके कर्म-बन्ध करनेवाले जीव नियमसे आठों ही कर्मीका वेदन करते हैं। उपशान्तमोही और ज्ञीणमोही जीव मोहकर्मके विना शेप सात कर्मीका वेदन करते हैं। सयोगी और अयोगी जिन चार अधातिया कर्मीका वेदन करते हैं। १२१॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-

गु० मि० सा॰ मि० अ० दे॰ प्र० अ० अ० अ० सू॰ उ॰ ची० स० अ०

अधोदीरणा कथ्यते—घातिकर्मणां चतुणां मिथ्याद्यगादि-ज्ञाणकपान्ताः छ्वास्था एवोदीरका भवन्ति । तत्रापि मोहनीयस्य रागिणः सूचमसाम्परायान्ताः उदीरकाः स्युः । वेदनीयायुपोः प्रमत्तान्ताः पष्टान्ता उदीरणां क्वर्वन्ति । नाम-गोत्रयोः सयोगिपर्यन्ता एव उदीरकाः ।।२२२।।

सि॰ सा॰ सि॰ अ॰ दे॰ प्र॰ अ॰ अ॰ स॰ स्॰ उ० स्ना॰ स॰ अ॰ द द द द द ५ ५ ५ २ ०

इति सामान्येन गुणस्थानेषु उदीरणा ।

इदास्य अर्थात् वारहवें गुणस्थान तकके जीव घातिया कर्मोंको उदीरणा करते हैं। किन्तु मोहकर्मकी उदीरणा करनेवाले रागी अर्थात् सुद्मसाम्परायगुणस्थान तकके ही जीव माने गये हैं। तृतीय वेदनीय कर्म और आयुक्रमकी उदीरणा प्रमत्तगुणस्थान तकके जीव करते हैं। तथा नाम और गोत्रकर्मकी उदीरणा सयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीव करते हैं। १२२॥

गुणस्थानोंमें कर्मीकी उदीरणा इस क्रमसे होती है-

मि० सा० मि० अ० दे > प्र० अ० अ० अ० सू० उ० ज्ञी० स० अ०

[मूलगा० २८] मिच्छादिहिप्पभिई अह उदीरंति जा पमत्तो ति । अद्वावित्यासेसे मिस्स्णा सत्त आऊणा ।।२२३॥

तिह्रशेपयति—मिय्यादृष्टिप्रमृतयो यावत्प्रमत्तान्ताः मिय्यात्वादि-प्रमत्तान्ता ज्ञानावरणादीन्यष्टौ कर्माण्युदीरयन्ति उदीरणां कुर्वन्ति । स्म्यग्मिय्यादृष्टेराऽऽयुष्याऽऽत्रिक्षमात्रेऽत्रशिष्टे सित नियमेन गुणस्थाना-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ८६-८८ ।

१. शतक० २६।

<sup>×</sup>व० प्रमत्तो । + मूल प्रती 'हुंति दुण्हं पि' इति पाठः ।

न्तराश्रयणात् । तं मिश्रं विना मिथ्याद्दगादि-प्रमत्तान्ता पञ्च निजाऽऽयुपि अद्धाकालविशोपाऽऽवलिमान्नेऽविशिष्टे सति आयुर्वेजितसप्तकर्माण्युदीरयन्ति उदीरणां कुर्वन्तीत्यर्थः ॥२२३॥

अब प्रनथकार इसी अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं—

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके जीव आठों ही कर्मीकी उदीरणा करते हैं। िकन्तु अपने-अपने आयुकालमें आवलीमात्र शेप रहने पर मिश्रगुणस्थानवर्ती जीव आयुक्सके विना शेप सात कर्मोंकी उदीरणा करते हैं। िमश्रगुणस्थानवर्ती जीव आठों ही कर्मोंकी उदीरणा करते हैं क्योंकि आयुके अन्तर्मुहूर्त शेप रह जाने पर सम्यग्निध्यात्वगुणस्थान छूट जाता है अर्थात् वह जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है ॥२२३॥

#### [मूलगा॰ २८] वेयणियाउयवन्जे छक्तम्मुदीरंति चत्तारि । अद्धावलियासेसे सुहुमोदीरेइ पंचेव ॥२२४॥

चःवारोऽप्रमत्ताऽपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरण-सूच्मसाम्परायछग्रस्थाः वेद्नीयायुद्धैयं वर्जयित्वा पट्कर्माण्यु-दीरयन्ति, पण्णां कर्मणां उदीरणां कुर्वन्तीत्यर्थः । सूच्मसाम्परायस्तु, अद्धाविकाशेपे आविक्रकामान्नेऽत्रशिष्टे सित आयुर्मोहवेदनीयकर्मत्रिकवित्रिपकर्मपञ्चकं उदीरयन्ति ॥१२४॥

अप्रमत्तसंयतसे आदि छेकर चार गुणस्थानवर्ता जीव वेदनीय और आयुकर्मको छोड़कर शेप छह कर्मोकी उद्दीरणा करते हैं। सूद्रमसाम्पराय गुणस्थानके काछमें आवछीमात्र काछके शेप रह जाने पर सूद्रमसाम्परायसंयत वेदनीय, आयु और मोहकर्मको छोड़कर शेप पाँच कर्मोकी उद्दीरणा करते हैं।।२२४।।

#### [मूलगा० २०]²वेयणियाउयमोहे विजय उदीरंति दोण्णि पंचेव । अद्भावित्यासेसे णामं गोयं च अकसाई ।।२२५।।

द्वी उपशान्त-चीणकपायी वेदनीयाऽऽयुर्मोहनीयत्रिकं वर्जीयत्वा शेपकर्मपञ्चकमुदीरयतः तद्गुणस्थान-योराविककालेऽविशष्टे नाम-गोत्रकर्मद्वयमुदीरयतः ॥२२५॥

उपशान्तकपाय और ज्ञीणकपाय, ये दो गुणस्थानवर्ती जीव वेदनीय, आयु और मोहको छोड़कर शेष पांचों ही कर्मोंकी उदीरणा करते हैं। किन्तु अकपायी अर्थात् ज्ञीणकषायी जीव ज्ञीणकपाय गुणस्थानके कालमें आवलीमात्र कालके शेप रहने पर नाम और गोत्र इन दो कर्मीं-की उदीरणा करते हैं ॥२२४॥

#### [मूलगा० ३१]³उदीरेइ णाम-गोदे छक्तम्म विविजिए सजोगी दु । वहुंतो दु अजोगी ण किंचि कम्मं उदीरेइ³ ॥२२६॥

सयोगी वर्तमानः सन् कर्मपट्क-वर्जिते नाम-गोत्रे द्वे कर्मणी उदीरयति २ । पुनः अयोगी किमिप कर्म उदीरयति न, उदीरणां न करोतीत्यर्थः ॥२२६॥

सयोगिकेवली जिन शेप छह कर्मींको छोड़कर नाम और गोत्र इन दो ही कर्मीकी उदीरणा करते हैं। चार अघातिया कर्मीके उदयमें वर्तमान भी अयोगी जिन योगके अभीव होनेसे किसी भी कर्मकी उदीरणा नहीं करते हैं॥२२६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ८६ । 2. सं० पञ्चसं० ४, ६० । 3. सं० पञ्चसं० ४, ६१ ।

१. शतक० ३०। २. शतक० ३१।३. शतक० ३२।

े प्रथ मरणाविल्याए आउस्स उदीरणा णिय । आविल्यासेसे आउम्मि मिस्सगुणो विण संभवइ ।

मि॰ सा॰ मि॰ स॰ दे॰ प्र॰ स॰ स॰ स॰ स् व प्र प्र प्र २ ॰

७ ७ ० ७ ७ ० ० ० २ २ २ २ ० ०

इति गुणस्थानेषु [ विशेषेण ] उदीरणा ।

अत्रापक्षपानममुद्दारणेति वचनादुद्याविकायां प्रविष्टायाः कर्मित्थतेनोद्दारणेति मरणाविकत्रायाः मायुपः उद्दोरणा नास्ति । सूचमे मोहस्योद्दारणा नास्ति । चीणे घातित्रयस्योद्देरणा नास्ति । सरणाविका-शेपाऽऽयुपि मिश्रो गुणोऽपि न सम्भवति ।

गुणस्थानोंमें उदीरणाका कम इस प्रकार है-

यहाँ इतना विशेष जानने योग्य है कि मरंणावलोके शेप रहने पर आयुकर्मकी उदीरणा नहीं होती है। तथा आयुकर्मके आवलीमात्र शेष रह जाने पर मिश्रगुणस्थान भी नहीं होता है।

विशेषार्थ—शतककी मूलगाथाङ्क ३० के उत्तराधेमें यह वतलाया गया है कि अकपायी जीव आवलीमात्र कालके शेप रह जाने पर नाम और गोत्र इन दो कर्मोकी उदीरणा करते हैं। मूलगाथाके नीचे दी गई अङ्कसंदृष्टिके अंकोंको देखनेसे विदित होता है कि गाथामें दिये गये 'अकसाई' पदसे वारहवें गुणस्थानवर्ती चीणकपायी संयत अभिन्नते हैं। आ० अमितगति-रचित संस्कृत पद्धसंत्रहसे भी 'अकसाई' पदके इसी अर्थकी पुष्टि होती है। यथा—

ससैवाविकाशेषे पञ्चाचा मिश्रकं विना । वेचायुमोहहीनानि पञ्च स्चमकपायकः ॥ नामगोत्रहृयं ज्ञीणस्तत्रोदीर्यते यतिः।

(सं० पञ्चसं० ४, ८६.६०)

इन रहोकोंके नीचे दो गई अंकसंदृष्टिसे भी इसी अर्थकी पुष्टि होती है। शतकप्रकरणकी मुद्रित चूर्णिमें भी 'अकसाई' परका अर्थ 'ज्ञीणकषाय' किया गया है। यथा—

"अद्धाविकाशेषे णामं गोयं च अकसाइ ति' खीणकसायद्वाए आविष्काशेषे णामं गोयं च खीण-कसाओ उदीरेइ । क्रम्हा ! णाणदंसणावरणंतराइगाणि आविष्ठगापविद्वाणि ण उदीरेंति ति काउं।"

शतकके संस्कृत टीकाकार मलघारीय श्री हेमचन्द्राचार्यने भी 'अकसाई' पदका अर्थ कीणकपायी ही किया है। यथा—

"अद्धाविकाशेषे आविकामात्रं प्रविष्टे ज्ञानदर्शनावरणान्तरायकर्मणीति शेषः । नामगोत्राख्ये द्वे एव कर्मणी उदीरयित । क इत्याह—'अकसाइ' ति । न विद्यन्ते कषाया अस्येति अकपायी, ज्ञीणमोह इत्यर्थः । इदमुक्तं भवति—ज्ञीणमोहो ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणि ज्ञपयन् प्रतिसमयं तावदुदीरयित यावत्वेवलोत्पत्ति प्रत्यासत्तावाविकावशेषणि भवन्ति । तत उद्यमनुदीरयन्नेव ज्ञपयत्याविकागतानामुदीरणाभावादिति । तदा नाम-गोत्रयोरेवास्योदीरणासम्भवः । उपशान्तमोहस्तु सर्वदा पञ्चेवोदीरयित, तस्य ज्ञानावरणादीनां ज्याभावेनाविकाप्रवेशाभावादिति ।"

( शतक टीका गा० ३१)

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, 'मरगावितकायामायुषः' इत्यादि गद्यभागः शब्दशः समानः। (पृ॰ ११३)

उपर्युक्त उद्धरणमें तो स्पष्टरूपसे कहा गया है कि उपशान्त मोह्गुणस्थानवाला जीव अपने सर्वकालमें पाँचों ही कमोंकी उदीरणा करता है।

किन्तु प्राक्षत पंचसंग्रहके संस्कृत टीकाकार श्रीसुमितकीर्त्तिने गाथोक्त 'अकसाई' पद्का अर्थ 'द्रो उपशान्त-क्षीणकषायों' कह कर उपशान्तकपाय और क्षीणकपाय किया है, जैसा कि उक्त गाथाके नीचे दी गई संस्कृत टीकासे स्पष्ट है। इतना ही नहीं; प्रत्युत संस्कृतटीकाके नीचे जो अंकसंदृष्टि दी गई है, उसमें दिये गये अंकोंसे भी उन्होंने अपने उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि की है। संस्कृत टीकाकार-द्वारा किया गया यह अर्थ विचारणीय है, क्योंकि किसी भी अन्य आधारसे उसकी पुष्टि नहीं होती है।

#### [मूलगा० ३२] अझविहमणुदीरंतो अणुहवह चउन्विहं गुणविसालो । हरियावहं ण वंधइ आसण्णपुरकडो® दिहो ॥२२७॥

भधैकस्मिन् जीवे वन्धोदयोदीरणाग्निकं [गाथा-] पञ्चकेनाऽऽह—— अङ्घविहमणुदीरंतो अणुहवइ चउिवहं गुणविसालो । इरियावहं ण बंधइ आसण्णपुरक्कमो दिहो ॥२६॥

भासन्नः पराक्रमो यस्य स आसन्नपराक्रमः, पञ्चलम्बन्नरपरनकालस्य मध्ये भवातिचतुष्क्रकमेशतु-विध्वंसनात् चतुर्दशगुणस्थानवर्ती भयोगिकेवली ईर्यापथं सातावेदनीयं कर्मं न बध्नाति, ज्ञानावरणाद्यष्ट-विधं कर्मे अनुदीरयन् उदीरणामकुर्वंन् चतुर्विधं वेद्याऽऽग्रुनाम-गोत्राघातिकर्मचतुष्कं अनुभवति उदयक्ष्पेण भुङ्के। स कथम्भूतः ? गुणैश्रतुरशीतिलचैविशालः विस्तीर्णः भासन्नपराक्रमः एवम्भूतो इष्टः कथितः॥२२७॥

गुणविशाल अर्थात् चौरासी लाख उत्तर गुणांका स्वामी अयोगी जिन आठों कर्मोमेंसे किसी भी कर्मकी उदीरणा नहीं करते हुए भी चारों ही अघातिया कर्मोंका वेदन करते हैं। तथा योगका अभाव होनेसे वे ईर्यापथका भी वन्ध नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मोक्ष अतिसन्निकट है।।२२७॥

#### [मूलगा० ३२]¹इरियावहमाउत्ता चत्तारि वि सत्त चेव वेयंति । उदीरंति दोण्णि पंच य संसारगदम्हि भयणिज्जं ।।२२८।।

सयोगकेवलीत्यध्याहार्यम् । ईर्यापथं कर्म सातावेदनीयं आयत्तं बध्नन् चत्वार्यघातिकर्माणि वेदयित उदयित उदयरूपेण सुङ्क्ते । द्वे नाम-गोत्रे कर्मणी उदीरयित । संसारगते इति चीणकपाये उपशान्ते च

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ६२।

१. शतक० ३४।

ॐ 'आसन्ने' त्यादि—इह 'सन्' पदेन मोच उच्यते, तस्यैव वस्तुवृत्या सत्त्वात् । संसारावस्था-विशेषा हि सर्वे कर्ममळपटळाच्छादितत्वात्, स्वरूपाळाभरूपत्वात्, आसन्नः जीवानां वस्तुतोऽ सन्त एव । मोचपर्यायस्तु कर्ममळपटळविनिर्मुक्तत्वात्, स्वरूपळाभरूपत्वात् सन् उच्यते । तत्रश्च 'पुरव्खडो' इत्युकारस्याळाचणिकत्वादासन्नः पुरस्कृतोऽप्रीकृतः सन् मोचो येन स आसन्न-पुरस्कृतः सन् । इद्मुक्तं भवति आसन्नमोचस्वयोगिकेवळी अवन्थकोऽचुदीरयंश्चतुर्विधं वेदयतीति गाधार्थः । शतकप्रकरण गा० ३३ टीका ।

अज्ञोगिरियानहियं सायावेयं पि नेव वंधेइ। आसन्नियडवर्ता पुरक्खडो सम्मुहो य क्ओ।। संतो मोक्खो जेणं सो आसन्नपुरक्खडो संतो। वुच्च हु पुरक्खडो इह सहे ओ (उ) लक्खणविहोणो।। —शतक० भाष्यगा० ६६-७०।

ईर्यापथमेकं सातावेदनीयं वध्नन् मोहं विना सप्त कर्माणि वेदयति, उदयरूपेणानुभवित मुनिः रोपः । क्षाणकपाये तु ज्ञान-दर्शना अरणान्तराय-नाम-गोत्र-पञ्चकानां उदीरणां करोति क्षीणकपायो मुनिः । आव- हिकाशोपकाले मजनीयं नाम-गोत्रयोरुदीरणां करोति पञ्चक-द्विकयोविकत्पा भजनीयमिति । उपशान्ते तु ज्ञान-दर्शनावरणान्तराय-नाम-गोत्राणां पञ्चानामुदीरणा भवति ।।२२≈।।

ईर्यापथ आस्त्रवसे संयुक्त उपशान्तमोही और ज्ञीणमोही जीव मोहकर्मको छोड़कर शेष सात कर्मीका वेदन करते हैं और पाँच कर्मीकी उद्दोरणा करते हैं। तथा सयोगिकेवछी जिन चार अधातिया कर्मीका वेदन करते हैं और नाम वा गोत्र इन दो कर्मीकी उद्दोरणा करते हैं। किन्तु ईर्यापथ आस्त्रवसे संयुक्त उपशान्तकषाथी जीव संसारगत दशामें भजनीय है अर्थान् कोई प्राप्त हुई वोधिका विनाश कर देता है और कोई नहीं भी करता है।।२२८।।

## [म्लगा० ३४]<sup>1</sup>छप्पंचमुदीरंतो वंधइ सो छन्त्रिहं तणुकसाओ । अद्रविहमणुभवंतो सुक्कन्काणे दहहं कस्मं ।।२२६।।

तनुकपायः स्वमसाम्परायो मुनिः पट्-पञ्चकर्माणि उदीरयन् मोहाऽऽयुभ्यां विना पण्णां कर्मणां ६, क्षायुमोहिवेदनीयत्रिकं विना पञ्चानां कर्मणां उदीरणां करोति ५। स स्वमसाम्परायां पढ्विधं मोहाऽऽयुद्दिकं विना पट्यकारं कर्म वक्ष्नाति । स मुनिः स्वमसाम्परायो ज्ञानावरणाद्यष्टविधं कर्म उदयरूपेण सुङ्के । स मुनिः प्रथमशुक्कध्यानेन स्वमलोभं कर्म दहति भस्मीकरोति ॥२२१॥

स्दमसाम्परायगुणस्थानवर्ती जीव छह अथवा पाँच प्रकारके कर्मोंकी उदीरणा करते हुए भी मोह और आयुके विना शेप छह प्रकारके कर्मोंका वन्ध करते हैं। तथा वही स्दमसाम्पराय-संयत आठों ही कर्मीका अनुभवन करते हुए शुक्छध्यानमें मोहकर्मको जलाता है।।२२६।।

## [म्लगा० २५]<sup>2</sup>अड्ठविहं वेयंता छन्विहमुदीरंति सत्त वंधंति । अणियद्दी य णियद्दी अप्पमत्तो य तिण्णेदे ॥२३०॥

अनिवृत्तिकरणः अपूर्वकरणः अप्रमत्तश्चेते त्रयः ज्ञानावरणादीन्यष्टी कर्माणि वेदयन्तः उद्यरूपेणातु-भवन्ति म । आयुर्वेद्यद्वयं विना पर्कमीणि (पर्कमणां) उदीरणां कुर्वन्ति ६ । आयुर्विना सप्त कर्माणि वध्नन्ति ७ ॥२३०॥

अनिवृत्तिकरणसंयत, अपूर्वकरणसंयत और अप्रमत्तसंयत, ये तीनों ही गुणस्थानवर्ती जीव आठों ही कर्मीका वेदन करते हुए आयु और वेदनीयको छोड़कर शेप सात कर्मीका वन्ध करते हैं ॥२३०॥

विशेषार्थ— उक्त गाथामें जो अप्रमत्त संयतके भी आयुक्तमें के वन्धका अभाव वतलाया गया है, सो उसका अभिप्राय यह है कि अप्रमत्तसंयत जीव आयुक्तमें वन्धका प्रारम्भ नहीं करता है, किन्तु यदि प्रमत्तसंयतने आयुक्तमें का वन्ध प्रारम्भ कर रक्खा है, तो वह उसे वाँधता है, अन्यथा नहीं।

# [मूलगा० २६] वंधंति य वेयंति य उदीरंति य अङ्क अङ्क अवसेसा। सत्तविहवंधगा पुण अङ्कण्हमुदीरणे भज्जा ॥२३१॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ६४ । 2. सं० पञ्चसं० ४, ६५ । 3. सं० पञ्चसं० ४, ६६-६७ ।

१. शतक० ३५। २. शतक० ३६। ३. शतक० ३७। परं तत्र पूर्वार्धे 'अवसेसट्टविहकरा वेयंति उदीरगावि सटण्हं' इति पाठः।

अशेषाः सिथ्यादृष्ट्यादि-प्रमत्तान्ताः षड्-गुणस्थानकाः ज्ञानावरणादीन्यप्टो कर्माणि वध्नन्ति, तद्ष्टो कर्माणि वेदयन्ति उद्यख्पेण मुञ्जन्ति । पुनस्ते पड्-गुणस्थानकाः कथम्भूताः ? आयुर्विना सप्तविध-कर्म-यन्धकाः ७ भवन्ति, ते अष्टानां कर्मणां उदीरणायां भाज्या विकल्पनीयाः । आयुषः मरणाविलकाशेषे उदीरणा नास्ति, इत्याऽऽयुर्विना सप्तकमीदीरकाः ७ अष्टकमीदीरकाश्र = ॥२३१॥

उपर कहे गये जीवोंके अतिरिक्त अवशिष्ट गुणस्थानवाले जो जीव हैं वे अर्थात् मिथ्या-दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तकके जीव आठों हो कर्मोंका बन्ध करते हैं, आठों हो कर्मोंका वेदन करते हैं और आठों ही कर्मोंकी उदीरणा करते हैं। किन्तु आयुकर्मको छोड़कर शेप सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीव आठों कर्मोंकी उदीरणामें भजनीय हैं। अर्थात् अपनी अपनी आयुमें आवली काल शेष रहनेके पूर्व तक तो वे आठों ही कर्मोंकी उदीरणा करते हैं और आवली मात्र कालके शेष रह जानेके अनन्तर सात प्रकारके कर्मोंकी उदीरणा करते हैं। १२३१॥

एत्थ पमत्तो आउवंधं आरंभेइ, अप्पमत्तो होऊण समाणेइ ति णिदिहं। तत्थ सन्वकरमाणि वंधेइ ति बुत्तं।

#### बन्धोदयोदीरणासम्प्रक्तयन्त्रम्—

गुणस्थानं—मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अ० अ० स्० द० ची० स० अ० बन्धः— ७| प्रणाम ७ जाम ७। प्राप्त । प्रणाम ७। प्रणाम ७ प्रणाम १ १ १ १ १ १ १ उद्देशा— प्राप्त ७। प्रणाम प्राप्त । प्राप्त । प्रणाम ७। प्

अत्राप्रमत्ते कर्माष्टकस्य बन्धः कथम् ? भवता भव्यं पृष्टम्, प्रमत्तो मुनिराऽऽयुर्वन्धं आरभित प्रारमितः; अप्रमत्तो भूत्वा तत्पूर्णं करोति समाप्तिं नयित । यतोऽप्रमत्ते आयुर्वन्धाऽऽरम्भो नास्तीति तत्र सप्तमे गुणस्थाने तद्-दृष्टं कथितं सर्वकर्माणि वध्नातीति उक्तमिति ।

जपर कहे गये बन्ध, उद्य और उदीरणा सम्बन्धी अर्थकी वोधक अंकसंदृष्टि मूलमें दी

हुई है।
यहाँ यह बात ध्यानमें देनेकी है कि प्रमत्तसंयत जीव आयुक्सके बन्धका प्रारम्भ करता
है और अप्रमत्तसंयत होकर उसकी समाप्ति करता है, इस अपेक्षा 'वह सब कर्मोंका बन्ध करता
है ऐसा गाथासूत्रमें कहा गया है।

अव वन्धके नौ भेदोंका वर्णन करते हैं-

## <sup>1</sup>सादि अणादि य धुवद्धुवो य पयिडहाणं च भ्रजगारो । अप्पयरमविद्धदं च हि सामित्तेणावि णव होंति ॥२३२॥

नवधा कर्मबन्धा भवन्तीत्याऽऽह-सादिबन्धः १ अनादिवन्धः १ प्रुववन्धः ३ अप्रुववन्धः ४ प्रकृ-तिस्थानबन्धः ५ मुजाकारवन्धः ६ अल्पतरवन्धः ७ अवस्थितवन्धः म स्वामित्वेन सह ६ नव वन्ध-भेदा भवन्ति ॥२३२॥

सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुववन्ध, अध्रुववन्ध, प्रकृतिस्थानवन्ध, सुजाकारवन्ध, अल्पतर-बन्ध, अवस्थितवन्ध और स्वामित्वकी अपेक्षा बन्ध, इस प्रकार बन्धके नो भेद होते हैं ॥२३२॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १०० ।

अव उक्त वन्धभेदोंका स्वरूप कहते हैं-

<sup>1</sup>साइ अवंधा वंधइ अणाइवंधो य जीवकम्माणं । धुववंधो य अभव्वे वंध-विणासेण अद्धुवो होज ॥२३३॥ अप्पं वंधिय कम्मं वहुयं वंधेइ होइ भ्रययारो । विवरीओ अप्पयरो अवद्विओ तेत्तिय त्ति वंधंतो ॥२३४॥

तरुष्णमाह—योऽत्रन्धकर्मप्रकृतीर्वध्नाति स सादिवन्धः । अवन्धपिततस्य कर्मणः पुनर्वन्धे सित सादिवन्धः स्यात् । यथा ज्ञानावरणपञ्चकस्योपशान्तकपायादवतरतः सूक्तसाम्पराये वन्धो भवित १ । जीव-कर्मणोः अनादिवन्धः स्यात् । तथा उपरितनगुणस्थानं श्रेणिः, तत्रानारुढे अनादिवन्धः स्यात् २ । अभन्ये अभन्यसिद्धे श्रुववन्धो भवित, निःप्रतिपन्नाणां वन्धस्य तत्रानाद्यनन्तत्वात् । वन्ध-विनाशेन कर्म-वन्धविध्वंसनेनाश्रुववन्धो भवेत् । अथवा अवन्धे सित अश्रुववन्धो भवित । स अश्रुववन्धो भन्ये भवित ॥ । संख्याभेदेनैकस्मिन् जावे युगपरसम्भवत्पकृतिसमूहः स्थानमिति प्रकृतिस्थानवन्धः ५ अद्यं बध्वा बहुकं वस्तः योऽत्यकर्मप्रकृतिकं वध्वा बहुकर्मप्रकृतिकं वस्नाति, स अज्ञाकारो वन्धः स्यात् ६ । तद्विपरीतो यो वहुकर्म वस्नतेऽत्यकर्मप्रकृतिकं वस्नाति, स अल्पतरो वन्धः स्यात् ७ । अत्यकर्मप्रकृतिकं वहुकर्मप्रकृतिकं वा वध्वा अनन्तरसमये तावदेव वस्नतोऽवस्थितो बन्धः म । आसामेव प्रकृतीनामयमेव गुणस्थानवर्त्तां जीवो वन्धको भवतीति स्वामित्वम् । तथा कर्म-वन्धविशेषस्य कर्तृ स्वामित्वं ६ ज्ञातन्वम् । इति स्वामित्वेन सह नवविधवन्धस्य कन्नणं ज्ञेयम् ॥२३३–२३४॥

विवित्तित कर्मप्रकृतिके अवन्ध अर्थात् वन्धविच्छेद् हो जाने पर पुनः जो उसका वन्ध होता है, उसे सादिवन्ध कहते हैं। जीव और कर्मके अनादिकालीन वन्धको अनादिवन्ध कहते हैं। अभव्यके वन्धको ध्रुववन्ध कहते हैं। एक वार वन्धका विनाश होकर पुनः होनेवाले वन्धको अध्रुववन्ध कहते हैं। (एक जीवमें एक समय वँधनेवाली प्रकृतियोंके समूहको प्रकृतिस्थानवन्ध कहते हैं।) अल्प कर्म-वन्धको करके अधिक कर्मके वन्ध करनेको भुजाकारवन्ध कहते हैं। अधिक कर्म-वन्धको करके अल्प कर्मके वन्ध करनेको अल्पतर वन्ध कहते हैं। पहले समयमें जितना कर्म-वन्ध किया है, दूसरे समयमें उतना ही कर्म-वन्ध होनेको अवस्थितवन्ध कहते हैं। (इन विवित्तित कर्मप्रकृतियोंका इस गुणस्थानवर्ती जीव वन्ध करता है, इस प्रकारसे कर्मवन्धके स्वामित्व-विशेषके निरूपणको स्वामित्वकी अपेत्ता बन्ध कहते हैं।)।।२३३-२३४।।

अव मूलप्रकृतियोंके सादिवन्ध आदिका निरूपण करते हैं-

# [मूलगा०२७]²साइ अणाइ य धुव अद्धुवो य वंघो दु कम्मछकस्स । तइए साइयसेसा अणाइ धुवसेसओ आऊँ ॥२३५॥

अथ मूलप्रकृतीनां सादि-वन्चादि कथ्यते—कर्मपट्कस्य ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ मोहनीय ३ नाम ४ गोत्रा ५ नतरायाणां ६ पण्णां कर्मणां प्रत्येकं सादिवन्धः १ अनादिवन्धः २ ध्रुववन्धः ३ अध्रुव-वन्धः ४ चेति चतुर्धो बन्धो भवति । तृतीये वेदनीयकर्मण सादितः शेपास्त्रयो बन्धा ज्ञेयाः । अनादिबन्धः १ ध्रुववन्धः २ अध्रुववन्धः ३ श्रेति त्रिविधवन्धो वेदनीयकर्मणो भवतीत्यर्थः, सातापेच्या तस्य गुणप्रतिप्चेषु उपशमश्रेण्याऽऽरोहणाऽवरोहणे च निरन्तरबन्धेन सादित्वाऽसम्भवात् । आयुक्ककर्मणोऽनादि-ध्रुवाभ्यां

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १०१-१०४ । 2. ४, १०५ ।

१. शतक० ४० ।

विना शेपो साद्यप्रुवो भवतः, आयुपः सादिवन्धाऽध्रुववन्धो भवतः । कुतः ! एकवारादिना वन्धेन सादित्वात् अन्तर्भुहुर्त्तावसानेन चाध्रुवत्वान् ॥२३५॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय; इन छह कर्मीका सादिवन्ध भी होता है, श्रनादिवन्ध भी होताहै, श्रववन्ध भी होता है और अश्रववन्ध भी होता है, अर्थात् चारों प्रकारका वन्ध होता है। तीसरे वेदनीय कर्मका सादिवन्धको छोड़कर शेप तीन प्रकारका बन्ध होता है। आयु कर्मका अनादिवन्ध और श्रुववन्धके सिवाय शेप दो प्रकारका वन्ध होता है। ।२३४॥

अव उत्तरप्रकृतियोंके सादिवन्ध आदिका निरूपण करते हैं— [मूलगा० २८]¹उत्तरपयडीसु तहा धुवियाणं वंधचउवियण्पो दु । सादिय अद्धुवियाओ सेसा परियत्तमाणीओ ॥२३६॥

अथोत्तरप्रकृतिषु सादिवन्धादिकाः कथ्यन्ते—तथा मूलप्रकृतिप्रकारेण उत्तरप्रकृतिषु मध्ये सप्तचःवा-रिंशद्-श्रुवप्रकृतीनां ४७ सादिवन्धादिचतुर्विकल्पश्चतुर्धा भवति । सादिवन्धाऽश्रुववन्धा शेपा एकादशा ११ द्विपष्टिः परिवर्त्तिकाश्च प्रकृतयः ६२ । ॥२३६॥

उत्तरप्रकृतियोंमें जो सेंतालीस ध्रुववन्धी प्रकृतियाँ हैं, उनका चारां प्रकारका बन्ध होता है। तथा शेप बची जो तेहत्तर परिवर्तमान प्रकृतियाँ हैं, उनका सादिवन्ध और अध्रुववन्ध होता है।।२३६॥

अव सैंतालीस भ्रुववन्धी प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

<sup>2</sup>आवरण विग्व सन्वे कसाय मिन्छत्त णिमिण वण्णचढुं। भयणिंदागुरुतेयाकम्मुवघायं धुवाउ सगदालं<sub>\*</sub> ॥२३७॥

का ध्रुवाः प्रकृतयः काः परिवर्त्तिका इतिचेदाऽऽह-ज्ञानावरण-दर्शनाचरणान्तरायैकोनविंशतिः १६, सर्वे पोढश कपायाः १६, मिथ्यात्वं १ निर्माणं १ वर्णचतुरकं ४ भय-निन्दाह्यं २ अगुरुलघुकं १ तैजस-कार्मणे हे २ उपचातश्चेति १ सप्तचत्वारिंशद्-श्रुवाणां प्रकृतीनां ४७ साद्यऽनादिधुवाऽध्रुववन्धश्चतुर्विधो भवति ॥२३:॥

पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, पांच अन्तराय, सभी अर्थात् सोछह कपाय, मिथ्यात्व, निर्माण, वर्णादि चार, भय, जुगुप्सा, अगुरुछपु, तैजसशरीर, कार्मणशरीर और उपघात; ये सैंताछीस ध्रुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं, अर्थात् वन्ध-व्युच्छित्तिके पूर्व इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है।।२३७॥

निष्प्रतिपत्त और सप्रतिपत्तके भेदसे परिवर्तमान प्रकृतियोंके दो भेद हैं। उनमेंसे पहले निष्प्रतिपत्त अधुववन्धी प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

<sup>3</sup>परघादुस्सासाणं आयाबुज्जोवमाउ चत्तारि । तित्थयराहारदुयं एकारस होति सेसाओ ॥२३८॥

इदि णिप्पहिवक्ला अद्धुवा ११

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १०६ । 2. ४, १०७-१०८ । 3. ४,१०६-११० ।

१. शतक० ४१।

<sup>#</sup> इसके स्थान पर मूल प्रतिमें निम्न दो गाथाएँ पाई जाती हैं— णाणंतरायदसयं दंसण णव मिच्छ सोलस कसाया । भयकम्मदुगुंछा वि य तेजाकम्मं च वण्णंचदु ॥१॥ अगुरुगलहुगुवचादा णिमिणं च तहा भवंति सगदालं । वंधो य चहुवियण्पो घुवपगढीणं पिगिदिवंधो ॥२॥ इदि घुवाओ ४७ ।

परघातोच्छ्वासद्वयं २ आतपोद्योतौ २ आयूंपि चत्वारि ४ तीर्थंकरत्वं १ आहारकद्विकं चेति एकादश प्रकृतयो निःप्रतिपत्ताः ११ भवन्ति । शेपा द्वापष्टिः प्रकृतयः अधुवाः ६२ ॥२३८॥

परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, चारों आयु, तीर्थंकर और आहारकद्विक, ये ग्यारह निष्प्रतिपन्त अध्रुववन्धी प्रकृतियाँ हैं ॥२३८॥

अव सप्रतिपत्त अधु वबन्धी प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

¹सादियरं वेयावि य हस्साइचउक्क पंच जाईओ । संठाणं संघयणं छच्छक्क चउक्क आणुपुन्वी य ॥२३९॥ गइ चउ दोय सरीरं गोयं च य दोण्णि अंगवंगा य । दह जुयलाण तसाइं गयणगइदुअं विसद्विपरिवत्ता ॥२४०॥

सप्पडिवक्खा ६२।

ता का इति चेदाऽऽह—साताऽसातद्वयं २ वेदास्त्रयः ३ हास्यरत्यरित्रोकचतुर्कं ४ एक-द्वि-त्रि-चतु-पञ्चेन्द्रियजातिपञ्चकं ५ समचतुरक्षादिसंस्थानपट्कं ६ वज्रवृपमनाराचसंहननादिपट्कं ६ नरकगत्या-चाऽऽनुपूर्वीचतुष्कं ४ नरकादिगतिचतुष्कं ४ औदारिक वैक्षियिकशरीरद्वयं २ नीचोचगोत्रद्वयं २ औदारिक-वैक्षियिकशरीराङ्गोपाङ्गद्वयं २ त्रसद्वयं २ वादरद्वयं २ पर्योसद्वयं २ प्रत्येकद्वयं २ स्थिरद्वयं २ शुभद्वयं २ सुस्वरद्वयं २ आदेशद्वयं २ यशःकीत्तिंद्वयं २ चेति दश-युगळ-त्रसादिकं प्रशस्ताऽप्रशस्तगतिद्वयं २ इति द्वापिष्टः परिवर्त्तिकाः । परावर्त्तिकाः सप्रतिपचाः ६२ । एकादश निःप्रतिपचाः । इत्येकीकृतानां त्रिससत्य-ध्रुवाणां प्रकृतीनां ७३ सादियन्धाऽध्रुववन्धौ भवतः । अत्र विशेषः—साताऽसातद्वयं त्रिवन्धयुक्तं गोत्रद्वयं चतुर्वन्धयुक्तं चेति मूळप्रकृतिषु प्रोक्तमस्ति तेन ज्ञायत इति ॥२३६–२४०॥

सातावेदनीय, असातावेदनीय, तीनों वेद, हास्यादि चार, जातियाँ पाँच, संस्थान छह, संहनन छह, आनुपूर्वी चार, गित चार, औदारिक और वैक्रियिक ये दो शरीर, तथा इन दोनोंके दो अंगोपांग, दो गोत्र, त्रसादि दश युगल और दो विहायोगित, ये बासठ सप्रतिपक्त अधुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं ॥२३६–२४०॥

अव मूल प्रकृतिस्थान और भुजाकारादिका निरूपण करते हैं—

## [मूलगा॰ ३६]²चत्तारि पयडिठाणाणि तिण्णि भुजगार अप्पयराणि । मूलपयडीसु एवं अवद्विओ चउसु णायन्वो ।।२४१॥

मूलप्रकृतिषु सामान्यवन्धस्थानानि अष्टकं म सप्तकं ७ पट्कं ६ एककं १ इति चत्वारि माणा६।१। मिथ्यात्वाऽऽद्यप्रमत्तान्ता अष्टौ कर्माणि वध्नन्ति म । ततः अपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणौ आयुर्विना सप्त कर्माणि वध्नतः ७ । सूदमसाम्परायः षट् कर्माणि वध्नाति ६ । उपशान्तः एकं सातं वध्नाति १ । एतेपां च उपशामश्रेण्याऽवतरणे मुजाकारवन्यास्त्रयः १ ६ ७ । तद्यथा—उपशान्तो मुनिः एकं सातं कर्म वध्वा सूदम-साम्परायं गतः सन् आयुर्मोहद्वयं विना पट् कर्माणि वध्नाति ६ । सूद्रमसाम्परायो मुनिः कर्मपट्कं वध्वा अनिवृत्तिकरणमपूर्वकरणं च समागतः सन् आयुर्विना सप्त कर्माणि बध्नाति ७ । तत्र कर्मसप्तकं बध्वा अप्रमत्त-प्रमत्त-देशसंयताऽसंयत-सास्वादन-मिथ्यात्वगुणान् प्राप्तः सन् अष्टौ कर्माणि बध्नाति म । मिश्रे आयुर्विना

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १११-११२। 2. ४, ११३।

१. शतक० ४२।

सस कर्माण बसातीत्यर्थः। उपर्युपरि गुणस्थानारोहणे अरुपतरबन्धास्त्रयः हु ६ १ । तथाहि—प्रम्तोऽप्रमत्तो वा अष्टो कर्माण बसन् अपूर्वकरणेऽनिवृत्तिकरणे च चिंदतः सन् आयुर्विना सप्त कर्माण बसाति ७ । तत्र कर्मसप्तकं बसन् स्वाग्तराये चिंदतः सन् आयुर्मोहह्मयं विना पट् कर्माण बसाति ६ । स्वमसाम्परायस्थः कर्मपट्कं बसन् उपशान्तादिकं प्राप्तः सन् एकं सातं कर्म १ बद्दातीत्यर्थः । स्वस्थानेऽत्रस्थितबन्धाश्चतारो भवन्ति हु ७ ६ १ । अरुपं बध्वा बहु बस्ताः सुजाकारो बन्धः १ । बहु वध्वाऽरुपं वस्तोऽरुपतर्बन्धः स्यात् २ । अरुपं बहु वा बध्वाऽनन्तरसमये तावदेव बस्तोऽत्रस्थितवन्धः ३ । किमण्यर्ज्ञध्वा पुनर्यस्तोऽन्वक्तव्यवन्धः १ । किमण्यर्ज्ञध्वा पुनर्यस्तोऽन्वक्तव्यवन्धः १ । किमण्यर्ज्ञध्वा पुनर्यस्तोऽन

मूल प्रकृतियोंके प्रकृतिस्थान चार हैं, भुजाकार तीन हैं, अल्पतर तीन हैं, और अवस्थित-वन्ध चार जानना चाहिए ॥२४१॥

> वंधहु।णाणि ह्रा७।६।१ भुजयारा १ ६ ७ ह ६ ७ ह अप्पयरा ७ ६ १ अवहिया ह ७ ६ १

बन्धस्थानानि माणादाश। भुजाकाराः ६ ७ म अल्पतराः १ ६ ७ म अवस्थिताः म ७ ६ १ ।

चार प्रकृतिवन्धस्थान इस प्रकार हैं—ना । ६।१। तीन भुजाकार बन्ध इस प्रकार हैं— ६।७।६। तीन अल्पतर बन्ध इस प्रकार हैं— ना । ६।१। चार अवस्थितवन्ध इस प्रकार हैं— ना । ६।१।

विशेपार्थ— उक्त अर्थका स्पष्टीकरण इस प्रकार है — मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्त-गुणस्थान तकके जीव आठों ही कर्मांका बन्ध करते हैं। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले जीव आयुके विना शेप सात कर्मीका वन्ध करते हैं। सूत्तमसाम्परायगुणस्थानवर्ती जीव मोह और आयुके विना छह कर्मोंका बन्ध करते हैं। उपशान्तकषायादि तीन गुणस्थानवर्ती जीव एक सातावेदनीय कर्मका वन्ध करते हैं। इस प्रकार आठ, सात, छह और एक प्रकृतिरूप चार प्रकृतिवन्धस्थान होते हैं। इनके तीन भुजाकारबन्धोंका विवरण इस प्रकार है - उपशान्त-कपायसंयत एक सातावेदनीयकर्मका बन्ध करके उतरता हुआ जब दशवें गुणस्थानमें आता है, तब वहाँ वह मोह और आयुके विना शेप छह कर्मीका वन्ध करते छगता है। यह एक भुजाकार-वन्ध हुआ। पुनः दशवें गुणस्थानसे भी नीचे आकर जब नवें और आठवें गुणस्थानको प्राप्त होता है, तब वहाँ पर आयुकर्मके विना शेप सात कर्मीका बन्ध करने लगता है, यह छहसे सात कर्मके वाँधने रूप दूसरा भुजाकारबन्ध हुआ। पुनः वही जीव और भी नीचेके गुणस्थानोंमें उतरकर आठों कर्मीका वन्ध करने लगता है। यह सातसे आठ कर्मके बाँधनेरूप तीसरा भुजाकार वन्ध हुआ । इसी प्रकार ऊपरके गुणस्थानों में चढ़नेपर तीन अल्पतर बन्धस्थान होते हैं — जैसे आठ कर्मका बन्ध करनेवाला कोई प्रमत्त या अप्रमत्तसंयत अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें चढ़कर आयुके विना सात कर्मोंका ही बन्ध करने छगता है। यह प्रथम अल्पतर बन्धस्थान हुआ। वहीं जीव दशवें गुणस्थानमें पहुँच कर मोह और आयुके विना छह कर्मोंका वन्ध करने

लगता है। यह दूसरा अल्पतर बन्धस्थान हुआ। वही जीव ग्यारहवें या बारहवें गुणस्थानमें चढ़कर एंक सातावेदनीय कर्मका बन्ध करने लगता है, तब तीसरा अल्पतर वन्धस्थान होता है। पूर्व समयमें आठों कर्मोंका बन्ध कर उत्तर समयमें भी आठों ही कर्मोंका वन्ध करना, पूर्व समयमें सात कर्मोंका बन्ध कर उत्तर समयमें भी सात ही कर्मोंका बन्ध करना, पूर्व समयमें छह कर्मोंका बन्ध कर उत्तर समयमें भी छह ही कर्मोंका बन्ध करना और पूर्व समयमें एक कर्मका बन्ध करके उत्तर समयमें भी एक ही कर्मका बन्ध करना; इस प्रकारसे चार अवस्थित बन्धस्थान होते हैं।

अव उत्तर प्रकृतियोंके प्रकृतिस्थान और भुजाकारादि वतलाते हैं— [मूलगा० ४०]¹तिण्णि दस अह द्वाणाणि दंसणावरण-मोह-णामाणं । एत्थेव य भुजयारा सेसेसेयं हवह ठाणं ।।२४२॥

अथोत्तरप्रकृतीनां तत्समुत्कीर्त्तनमाह-दर्शनावरण-मोह-नामकर्मणां वन्धस्थानानि क्रमशः त्रीणि ३ दश १० अष्टी म् भवन्ति । तेन भुजाकारबन्धा अप्येष्वेव, नान्येषु । शेपेषु मध्ये ज्ञानावरणेऽन्तराये च पञ्चात्मकं एकं बन्धस्थानम् । गोत्राऽऽयुर्वेदनीयेष्वेकात्मकं चैकैकमेव बन्धस्थानं भवेदिति कारणम् ॥२४२॥

दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके क्रमशः तीन, दश और आठ प्रकृतिवन्धस्थान हैं। इनमें यथासम्भव सुजाकार बन्ध होते हैं। इक्त कर्मीके सिवाय शेष पाँच कर्मीके एक एक ही वन्धस्थान होता है ॥२४२॥

अव दर्शनावरणकर्मके तीन वन्धस्थानीका निरूपण करते हैं—

<sup>2</sup>णव छक चउकं च हि दंसणावरणस्स होंति ठाणाणि । भुजयारप्यरा दो अवड्डिया होंति तिण्णेव ॥२४३॥

बंघट्टाणाणि—१, ६, ४।

दर्शनावरणस्य त्रीणि स्थानानि कानि चेदाऽऽह—दर्शनावरणस्य वन्धस्थानानि त्रीणि भवन्ति— नवप्रकृतिकं ६ । स्त्यानगृद्धित्रयेण विना पट्-प्रकृतिकं ६ । पुनः निद्दा-प्रचले विना चतुःप्रकृतिकं ४ चेति त्रीणि । तेषां भुजाकारौऽत्यतरौ ह्रौ, अवस्थितवन्धास्त्रयो भवन्ति । चशव्दाद्वक्तव्यवन्ध (?) एव स्युः ६,१६,१४ ॥२४३॥

दर्शनावरण कर्मके तीन बन्धस्थान हैं—नौ प्रकृतिरूप, स्त्यानगृद्धित्रिकके विना छह प्रकृति-रूप और निद्रा-प्रचलाके विना चार प्रकृतिरूप। इनमें दो भुजाकार, दो अल्पतर और तीनं अवस्थित बन्ध होते हैं ॥२४३॥

दर्शनावरणके बन्धस्थान तीन हैं—६, ६, ४।

अव दर्शनावरणके भुजाकार वन्धींका स्पष्टीकरण करते हैं-

<sup>3</sup>चउ छक्कं वंधंतो छण्णव वंधेइ होंति भुजयारा। विवरीया अप्पयरा णवाइ हु अवद्विया णेया॥२४४॥

भुजयारा <sup>४ ६</sup> अप्पयरा <sup>६ ६</sup> अवद्विया <sup>६ ६ ४</sup>।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ११४ | 2. ४. ११५ | 3. ४, ११६ | १. शतक० ४३ ।

उपशमश्रेण्यावरोहको सुनिरपूर्वंकरणद्वितीयभागे चतुःप्रकृतिकं बद्द्वाति । तत्त्रथमे भागे अवतीर्णः पर्प्रकृतिकं बद्वाति । प्रथमोप- पर्प्रकृतिकं बद्वाति । प्रथमोप- स्थमसम्यग्दिः सास्वादनो भूत्वा नवप्रकृतिकं बद्वाति है । अजाकारौ ह्रौ भवतः है । तद्विपरीतौ अल्प- तरौ । प्रथमोपश्यमसम्यक्त्वाभिसुखो मिथ्याद्दिश्तिवृत्तिकरण्ळव्धिचरमसमये नवप्रकृतिकं बद्वानन्तरसमयेऽ- संयतो देशसंयतः प्रमत्तो वा भूत्वा पर्-प्रकृतिकं बद्वातीति है । तथोपश्यमकः चपको वाऽपूर्वंकरणः प्रथमभाग- चरमसमये पर्-प्रकृतिकं वद्वन् द्वितीयभागप्रथमसमये चतुःप्रकृतिकं बद्वातीत्यत्पतरौ द्वौ भवतः है । नवादयोऽविश्यतास्त्रयो ज्ञेयाः । तथाहि—मिथ्यादिः सासादनो वा नवप्रकृतिकं मिश्राद्यपूर्वकरणप्रथम- भागान्तः पर्प्रकृतिकं है अपूर्वंकरणद्वितीयभागादि-सून्त्रसाम्परायान्तः चतुःप्रकृतिकं व बद्दान् भ्रभन्तरः समये तदेव बद्दातीत्यवस्थितवन्धास्त्रयः है है ॥ ॥ २४४॥ समये तदेव बद्दातीत्यवस्थितवन्धास्त्रयः है है ॥ ॥ २४४॥

उपरामश्रेणीसे उतरनेवाला जीव अपूर्वकरणके द्वितीय भागमें चार प्रकृतिक स्थानका वन्ध करके प्रथम भागमें उतरकर छह-प्रकृतिक स्थानका वन्ध करने लगता है, यह प्रथम भुजानकार हुआ। पुनः और भी नीचे उतर कर मिथ्यादृष्टि होकर, अथवा प्रथमोपशमसम्यक्तवी सासादनसम्यन्दृष्टि होकर नौ प्रकृतिस्थानका बन्ध करने लगता है, यह दूसरा भुजाकार हुआ। इस प्रकार दर्शनावरणके दो भुजाकार वन्ध होते हैं। इससे विपरीत क्रममें अर्थात् क्रमशः ऊपरके गुणस्थानोंमें चढ़ने पर दो अल्पतर बन्ध होते हैं—नौ प्रकृतिक स्थानको बाँधकर छह प्रकृतिक स्थानके बाँधनेपर पहला अल्पतर बन्ध होता है। तथा छहको बाँधकर चारके बाँधने पर दूसरा अल्पतर बन्ध होता है। अवस्थित बन्ध तीन होते हैं—नौका बन्ध कर पुनः नौके बाँधने पर पहला, छहका बन्धकर पुनः छहके बाँधने पर दूसरा और चारका बन्धकर पुनः चारके वाँधने पर तीसरा।।२४४॥

इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

अव दर्शनावरण कमके कितने प्रकृतिक स्थानका कहाँ तक बन्ध होता है, इस वातका निरूपण करते हैं—

### <sup>1</sup>मिच्छा सासण णवयं मिस्साइ-अपुव्वपढमभायंता । थीणतिगूणं णिहादुगूण बंधंति सुहुमंता ॥२४५॥

सिध्यात्व-सास्वादनस्याः दर्शनावरणस्य नवप्रकृतिकं बन्धन्ति । मिश्राद्यपूर्वंकरणगुणस्थानप्रथम-भागपर्यन्तस्थाः जीवाः स्त्यानगृद्धित्रिकोनपट्प्रकृतिकं बन्धन्ति । अपूर्वंकरणद्वितीयभागात् सूरमसाम्परायान्ता जीवा निद्रा-प्रचलोनचतुःप्रकृतिकं ४ वध्नन्ति ॥२४५॥

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव नौ प्रकृतिक स्थानका बन्ध करते हैं। मिश्रगुण-स्थानको आदि छेकर अपूर्वकरणके प्रथम भाग तकके जीव स्त्यानगृद्धित्रिकके विना छह प्रकृतिक स्थानका बन्ध करते हैं। अपूर्वकरणके द्वितीय भागसे छेकर सूच्मसाम्पराय गुणस्थान तकके जीव निद्राद्विकके विना चार प्रकृतिक स्थानका बन्ध करते हैं॥२४४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ११७ ।

शश्राद्याद्याद्याद्याद्य विश्व विश्व स्वत्य स्वत्य

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-

गुणस्थान— १२३४६ ७ = प्रथम भाग = द्वितीयादिभाग ६ १० वन्धस्थान— ६६६६६६ ४ ४४

अव मोहकर्मके वन्धस्थान और सुजाकारादिका निरूपण करते हैं-

# <sup>2</sup>दस वंघडाणाणि मोहस्स हवंति वीस ग्रुजयारा । एयारप्ययराणि य अविद्वया होंति तेत्तीसा ॥२४६॥

भथ मोहनीयस्य स्थानादिसमुत्कीर्त्तर्ग-मोहनोयस्य कर्मणो वन्धस्थानानि दश भवन्ति १०। किं स्थानस् ? एकस्य जीवस्य एकस्मिन् समये सम्भवतीनां प्रकृतीनां समूहः। तत्स्थानसमुक्तीर्तनम् । मोहनीयस्य विंशतिः भुजाकारवन्धाः २०। भल्पतरवन्धा एकादश ११ अवस्थितवन्धास्त्रयस्थिशत् ३३ भवन्ति ॥२४६॥

मोहकर्मके वन्धस्थान दश होते हैं। तथा भुजाकार वीस, अल्पतर ग्यारह और अवस्थित वन्ध वेतीस होते हैं ॥२४६॥ अव मोहके दश वन्धस्थानो को वतलाते हैं—

# वावीसमेकवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच। चउ तिय दुयं च एक्कं वंधडाणाणि मोहस्से ॥२४७॥

#### २२।२१।१७।१३(हाप्राष्ट्रा३।२।१।

दश वन्थस्थानानि कानि चेदाऽऽह—मोहस्य वन्थस्थानानि द्वाविंशतिकं एकविंशतिकं ससदशकं त्रयोदशकं नवकं पञ्चकं चतुष्कं त्रिकं द्विकं एककं चेति दश १०। मिथ्यादृष्टी द्वाविंशतिकं २२ सास्वादृने विंशतिकं २१ मिश्रासंयतयोः ससदशकं १७ देशसंयते त्रयोदशकं १३ प्रमत्तेऽप्रकंतरणे च प्रत्येकं नवकं ६ अनिवृत्तिकरणे पञ्चकं ५ चतुष्कं ६ त्रिकं २ द्विकं २ एककं ६ च ॥२४७॥

#### २२ २१ १७ १३ १ ५ ४ ३ २ १

वाईस, इक्कीस, सत्तरह, तेरह, नौ, पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप मोहके दश वन्यस्थान होते हैं ॥२४७॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—२२, २१, १७, १३, ६, ४, ४, ३, २, १।

अव उक्त वन्धस्थानोंकी प्रकृतियोंका निर्देश करते हुए उनके गुणस्थानादिका निरूपण करते हैं—

# ैमिच्छमि य वावीसा मिच्छा सोलस कसाय वेओ य। इस्साइजयलेकणिंदा भएण' विदिए दु मिच्छ-संद्णा ॥२४८॥

मिथ्याद्दर्शं मिथ्यात्वं १ पोडश कपायाः १६ वेदानां त्रयाणां मध्ये एकतरवेदः १ हास्यरितयुग्माऽरित-शोकयुग्मयोर्मध्ये एकतर्युग्मं २ निन्दाभयेन सिहतं युग्मं २ इति मिलिते हाविंशतिकं स्थानं मिध्या-दृष्टित्रध्नाति । १ १६ १ २ २ मीलिताः २२ । 'विदिए दु मिच्छ-संद्वणा' इति सासादने द्वितीये मिध्यात्वेन रहितमेकविंशतिकम् । षण्डोना पण्डस्य मिथ्यात्वे ब्युच्छेदः । स्त्री-पुंवेदयोर्मध्ये एकतरवेदः ॥२४=॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ 'अपूर्व प्रथम' इत्यादि गद्यमागः। (पू॰ ११७)। 2. ४, ११८। 3. ४, ११६। 5. गो॰ क॰ ४६३।

मिश्यात्व गुणस्थानमें वाईस प्रकृतिक स्थानका वन्ध होता है। वे वाईस प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—मिश्यात्व, सोछह कपाय, तीन वेदोंमेंसे एक वेद, हास्यादि दो युगलोंमेंसे एक युगल और भय-जुगुप्सा। दूसरे गुणस्थानमें मिश्यात्वको छोड़कर शेप इक्कीस प्रकृतिकृप स्थानका वन्ध होता है। यहाँ नपुंसक वेदका भी वन्ध नहीं होता है, अतएव दो वेदोंमेंसे किसी एक वेदको ही लेना चाहिए ॥२४८॥

१।१६।१।२।२ मेलिया २२ मिच्छम्मि २२। पच्छापारी १११ मंगा ६। सासणे २१। ४४४

२ परथायारो जहा २२ । भंगा ४। ४४४४

> २ भ २ २ मिथ्यात्वे प्रस्तारः १ १ १ तज्रङ्गाः हास्यारतिद्विकाभ्यां वेदत्रये हते पट्<sup>२२</sup>। ४ ४ ४ ४ मि० १

२ सासादने पोडश कपायाः १६ वेदयोर्मध्ये एकतरवेदः १ हास्यादियुग्मं २ प्रस्तारः ११० भयद्वयम् २ १६ १ २ २ मीलिताः २१। तद्रङ्गाः वेदद्वययुग्मजाः ४ ४ ४ ४ चरवारः ४।

ं इनको अंकसंदृष्टि इस प्रकार हैं— ि २ १६ + १ + २ + २ = २२

प्रस्तारका आकार मूलमें दिया है। मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीन वेदोंसे हास्यादि दो युगलंके गुणा करने पर छह भंग होते हैं। सासादन गुणस्थानमें मिथ्यात्वके विना शेप इक्कीस प्रकृतियोंका चन्ध होता है। प्रस्तारकी रचना मूलमें दी है। यहाँ नपुंसकवेदके बन्ध न होनेसे दो वेदोंको हास्यादि दो युगलोंसे गुणा करने पर चार भंग होते हैं।

## <sup>1</sup>पढमचउक्केणित्थी-रहिया मिस्से <sup>†</sup>अविरयसम्मे य । विदिएणूणा देसे छहे तड्ऊण सत्तमङ्के य ॥२४६॥

सिश्रगुणस्थाने अविरतसम्यग्द्रष्टौ च अनन्तानुबन्धि-प्रथमचतुष्कं विना शेषाः सप्तदशः। स्त्रीवेदः सासादने विश्विद्धाः, पुंवेदः एक एव १। देशसंयमेऽप्रस्याख्यानद्वितीयचतुष्कं विना त्रयोदशः १३। पष्टे प्रमत्तेऽ-प्रमत्ते सप्तमे अष्टमेऽपूर्वकरणे च प्रत्याख्याननृतीयचतुष्कं विना शेषा नवैव ६ ॥२४६॥

मिश्र और अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें प्रथम चतुष्क अर्थात् अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना सत्तरह प्रकृतियोंका वन्ध होता है। यहाँ पर खीवेदका बन्ध नहीं होता, केवल एक पुरुष-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १२०।

<sup>†</sup> च -स्सेऽवि-

वेदका ही वन्ध होता है। देशविरत गुणस्थानमें द्वितीय चतुष्क अर्थात् अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ीके विना शेष तेरह प्रकृतियोंका वन्ध होता है। छठे, सातवें और आठवें गुणस्थानमें तृतीय चतुष्क अर्थात् प्रत्याख्यानावरण चौकड़ीके विना नौ प्रकृतियोंका वन्ध होता है।।२४६।।

मिश्र और अविरत गुणस्थानमें सत्तरह-सत्तरह प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इनके प्रस्तारकी रचना मूळमें दी है। यहाँपर हास्यादि दो युगळोंकी अपेक्षा भंग दो-दो ही होते हैं। देशविरत गुणस्थानमें तेरह प्रकृतियोंका बन्ध होता है। प्रस्तारकी रचना मूळमें दी है। भंग पूर्ववत दो ही होते हैं। प्रमत्तविरतमें नौ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। प्रस्तारकी रचना मूळमें दी है। यहाँ पर भी भंग दो ही होते हैं।

# <sup>1</sup>अरई सोएणूणा परम्मि पुंवेय संजलणा। एगेणूणा एवं दह हाणा मोहवंधम्मि ॥२५०॥

प्रमत्तेऽरति-शोकद्वयवन्धविच्छिन्नत्वाद्प्रमत्तापूर्वकरणयोः अरतिशोकोनाः । एवं सति संख्यामध्ये भेदो न, संख्या तावन्मात्रा ६ । किन्तु भङ्ग एक एव । परिसन् अनिवृत्तिकरणस्य पञ्चसु भागेषु पुंचेद-संज्वलनकोध-मान-माथा-लोभानां मध्ये क्रमेणैकोनाः । एवं मोहवन्धे दश स्थानानि ॥२५०॥

प्रमत्तविरतमें अरित और शोक युगलकी वन्धन्युच्छिति हो जानेसे सातवें और आठवें गुणस्थानमें उनका वन्ध नहीं होता, अतएव उनमें एक-एक ही भंग होता है। इससे परे नवें गुणस्थानमें पुरुषवेद और संज्वलनचतुष्क, इन पाँचका बन्ध होता है, तथा पुरुषवेद आदि एक-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १२१-१२२।

एक प्रकृतिके वन्ध कम होते जानेसे चार, तीन, दो और एक प्रकृतिका भी बन्ध होता है। इस प्रकार सर्व मिलाकर मोहनीय कमके दश वन्धस्थान होते हैं।।२५०।।

अप्पमत्तापुन्नाणं १। पत्थायारो जहा २ भंगा १ अणियद्दियम्मि ५।४।३।२।१। पत्थयारो ११११

3 3 3 3 1

अप्रमत्तापूर्वकरणयोः ६। संज्वलन ४ भयद्विकेषु २ वेद १ हास्यद्विके २ च मिलिते नवकम् ६।
२ तद्भङ्गः एकः । अत्र हास्यद्वक-भयद्विके व्युच्छिन्ने अनिवृत्तिप्रस्तारो यथा—
१ १ १ १ १

चतुःसंज्वलनकपायेषु पुंवेदे मिलिते पद्मकम् । तद्मग्नः— १ । अत्र प्रथमे भागे पुंवेदो ब्युच्छिनः । द्वितीये भागे कपायचतुष्कम् । तद्भग्नः— १ । अत्र क्रोधो ब्युच्छिनः । तृतीयमागे कपायत्रयम् । भङ्ग एकः १ । अत्र मानो ब्युच्छिनः । चतुर्थभागे कपायद्वयम् । भङ्ग एकः १ । अत्र माया ब्युच्छिन्ना । पद्ममभागे लोभः । एकभङ्गः १ ।

अश्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणमें नी प्रकृतियोंका वन्ध होता है। इनकी प्रस्ताररचना मूलमें दी है। यहाँ पर भंग एक-एक ही होता है। अनिवृत्तिकरणके पाँचों भागोंमें क्रमशः पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिका वन्ध होता है। इनकी प्रस्ताररचना मूलमें दी है। अब मोहनीय कर्मके सर्व वन्धस्थानोंके भंगोंका निरूपण करते हैं—

## <sup>1</sup>छन्वावीसे चउ इगिवीसे सत्तरस तेर दो दो दु। णववंघए वि एवं एगेगमदो परं भंगा।।२५१॥

#### हाक्षां राहा राशा शाशा शाशा शा

उक्तभङ्गसंख्यामाह—मिध्यादृष्ट्याद्याचितृत्तिकरणान्तेषु उक्तमोहनीयबन्धस्थानेषु भङ्गाः—हाविंशतिके पट् भङ्गाः ६। एकविंशतिके चत्वारो भङ्गाः ४। सप्तदशके द्विवारं द्वी द्वी भङ्गी २। २। त्रयोदशके नवक-वन्धेऽपि प्रमत्तपर्यन्तं द्वी द्वी भङ्गी २।२ अन्त उपरि सर्वस्थानेषु एकैको भङ्गः १ ॥२५१॥

मि॰ सा॰ मि॰ अ॰ दे॰ प्रम॰ अप्र॰ अप्र॰ अनि॰ अनि॰ अनि॰ अनि॰ अनि॰ वि॰ २००० १७ १३ ६ ६ ६ ५ ४ ३ २ १ ६ ४ २ २ १ १ १ १ १ १ १

वाईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें छह भंग होते हैं, इक्कीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें चार भंग होते हैं। सत्तरह, तेरह और नौ प्रकृतिक वन्धस्थानमें दो-दो भंग होते हैं। इससे परवर्ती पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक वन्धस्थानोंमें एक-एक ही भंग होता है ॥२४१॥

इन भंगोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--६।४।२।२।२।२।१।१।१।१।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १२३।

अव मोहनीयकर्मके वीस भुजाकार वन्धोंका निरूपण करते हैं—

- एकाई पणयंतं ओद्रमाणो दुगाइणवयंतं ।

वंधंतो वंधेइ सत्तरसं वा सुरेसु उववण्णो ॥२५२॥

अल्पप्रकृतिकं वध्नन् अनन्तरसमये बहुप्रकृतिकं च बध्नाति, तदा भुजाकारवन्धः स्यात् । मोहनी-यस्य विंशतिः भुजाकारबन्धाःकथ्यन्ते-एकादिपञ्चान्तं अधोऽत्रतरन् अनिवृत्तिकरणः वध्नन् द्विकादि-नवान्तं बध्नाति । वा अथवा सुरे देवलोके वैमानिकेऽसंयत्तदेव उत्पन्नः सप्तदश वध्नाति ॥२५२॥

चपशमश्रेणीसे चतरनेवाला अनिवृत्तिकरणसंयत एकको आदि लेकर पाँच प्रकृतिपर्यन्त स्थानोंका वन्ध करता हुआ दो को आदि लेकर नौ प्रकृतिपर्यन्त स्थानोंका वन्ध करता है, अथवा देवोंमें उत्पन्न होता हुआ सत्तरह प्रकृतिक स्थानका वन्ध करता है। ।।२४२॥

. अणियही एयं वंधंतो हेट्ठा ओद्रिय दुविहं बंधइ । तत्थेव कालं काऊण देवेसुप्पण्णो सत्तरसं वा बंधइ । एवं सन्वत्थ उच्चारणीयं ।

> १ २ ३ ४ ५ मोहभुजयारा— २ ३ ४ ५ ६ १७ १७ १७ १७ १७

अनिवृत्तिकरणः एकं वध्नन् अधः उत्तीर्य द्विविधं २ वधाति । वा अथवा तत्रैवैकवन्धस्थानकेऽघोऽ-वरतन् संज्वलनले भ-मायाद्वयं बझन् कालं कृत्वा मरणं प्राप्य वैमानिकदेवे उत्पन्नः सप्तदशकं १७ वध्नाति । एवं सर्वत्रोचारणीयम् ।

> मोहभुनाकाराः— १२३४ ५ ६ १७१७ १७ १७ १७ १७

अतिवृत्तिकरणसंयत एक संज्वलन लोभका वन्य करता हुआ नीचे उतरकर संज्वलन माया और लोभरूप दो प्रकृतिक स्थानका वन्य करता है। अथवा यदि वह बद्धायुष्क है और यदि आयुका चय हो जाता तो यहीं पर मरण कर वैमानिक देवों में उत्पन्न होता हुआ सत्तरह प्रकृतिकस्थानका वन्य करता है। इस प्रकार एकका बन्य कर दो प्रकृतिकस्थानके वाँधनेपर एक सुजाकार वन्य हुआ, तथा सत्तरह प्रकृतिक स्थानके वाँधने पर दूसरा सुजाकार वन्य हुआ। इस प्रकार एक प्रकृतिक स्थानके दो सुजाकार बन्य होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र उच्चारण करना चाहिए। अर्थात् दो, तीन, चार और पाँच प्रकृतिक स्थानका बन्ध करता हुआ अनिवृत्तिकरणसंयत कमशः तीन, चार, पाँच और नौ प्रकृतिक स्थानका बन्ध करता है, अथवा मरणकर देवों में उत्पन्न होके सत्तरह प्रकृतिक स्थानका बन्ध करता है। अतएव दो, तीन, चार और पाँच प्रकृतिक स्थानके भी दो-दो सुजाकार बन्ध होते हैं। इस प्रकार ये सर्व मिलकर दश सुजाकार हो जाते हैं। इनकी अकसंदृष्ट मूलमें दी गई है।

अव आधी गाथाके द्वारा शेष भुजाकारोंका वर्णन करते हैं— णवगाई वंधंतो सन्वे हेट्ठाणि वंधदे जीवो ।

> ६ ५३ ९७ २९ १३ १७ २१ २२ अजयारा—१७ २१ २२ २१ २२ २२

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १२४-१२६३।

[ 'णवगाई बंधंतो' इत्यादि । ] नवकाद्येकविंशतिपर्यन्तं बध्नतः सर्वाधोऽधः स्थानानि

प्र० ६ १३ १७ २१ दे० १३ १७ २१ २२ भुजाकारा:— अ० १७ २१ २२ मि० १७ २२ सा० २१ मि० २२

तद्यथा—विंशतिर्शुंजाकाराणां सम्भवत्प्रकारः पुनः विश्वद्तयोच्यते—अवरोहकानिवृत्तिकरणो सुनिः संज्वलनलोभमेकं १ वध्नत् अधस्तनभागेऽवर्तार्यं मायासहितं हिकं २ वध्नाति । वा स यदि बद्धायुष्को न्नियते तदा देवासंयतो भूत्वा ससद्शकं १७ वध्नातीरयेकवन्धके भुजाकारौ ह्रौ २ । पुनः तद्ह्वयं संज्वलनलोभ-१७ मायाह्यं २ वध्नन् अवतीर्यांऽधोभागे मानसहितं त्रिकं वध्नाति । वा तथा देवासंयतो भूत्वा ससद्श वध्नातीति हिकयन्धके ह्रौ भुजाकारौ ३ । पुनः संज्वलनलोभ-माया-मानत्रयं वधन्नवतीर्याधस्तनभागे चतुः-१७ संज्वलनान् ४ वधनाति । वा देवासंयतो भूत्वा ससद्श व वध्नातीति त्रिवन्धके भुजाकारौ ह्रौ ४ । पुनः संज्वलनचतुष्कं वधनाति । वा देवासंयतो भूत्वा ससद्श व वध्नातीति त्रिवन्धके भुजाकारौ ह्रौ ४ । पुनः संज्वलनचतुष्कं वधनाति । वा देवासंयतो भूत्वा ससद्श व वधनाति । वा [ देवाऽ ] संयतो भूत्वा संज्वलनचतुष्कं वधनन्नतिर्थोधस्तनभागे पुंवेदसहितं पञ्चकं ५ वधनाति । वा [ देवाऽ ] संयतो भूत्वा

सप्तदश वध्नातीति चतुष्कवन्धके हो अजाकारी ५ । पुनस्तत्पञ्चकं वध्नन्नवतीर्यापूर्वकरणे नवकं बध्नाति ।

वा देवासंयतो भूत्वा सप्तदश वध्नातीति पञ्चवन्धके हो अजाकारी है। १७

पुनः अपूर्वकरणोऽप्रमत्तः प्रमत्तो वा नवकं ६ वध्तन् क्रमेणावतीय देशसंयतो भूत्वा प्रयोदश १३, वा देवासंयतो भूत्वा ससदश १७, वा प्रथमोपशमसम्यव्यः स सासादनो भूत्वा एकविंशति २१, वा वेदकसम्यक्त्वी मिध्यादृष्टिभूत्वा द्वाविंशति च वध्नाति। एवं नवकवन्धके चत्वारो भुजाकारबन्धाः ६ १३ । पुनस्त्रयोदश १३ वन्धको देशसंयतोऽसंयतो देवासंयतो वा भूत्वा ससदश १७, वा प्रथमोपशम-२१ २१ सम्यक्तः सः सासादनो भूत्वा एकविंशति २१, वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वो वेदकसम्यक्त्वश्च स मिध्यादृष्टि-भूत्वा द्वाविंशति च वध्नातीति प्रयोदशके त्रयो भुजाकारबन्धाः १७ वन्धकः प्रथन्त्व स्वाविंशति च वध्नातीति प्रयोदशके त्रयो भुजाकारबन्धाः १७ वन्धकः प्रथन्ति स्वावः सासादनो भूत्वा एकविंशति २१, वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वो वेदकसम्यक्त्वे प्रथन्ति स्वावः सामादनो भूत्वा एकविंशति २१, वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वो वेदकसम्यक्त्वो मिश्रश्च १७ सिध्यादृष्टिभूत्वा द्वाविंशति २२ च वद्मातीति ससदश्चन्धे द्वौ भुजाकारौ २१। पुनस्तदेकविंशति २१ वद्मन्

२२

मिट्याद्दष्टिर्मूत्वाऽस्मिन् अन्यस्मिन् वा भवे द्वाविंशति वध्नातीति एकविंशतिवन्धे एको भुजाकारवन्धः २१ । एवं भुजाकाराः विंशतिः २० ॥२५२ है॥

तौ आदिस्थानोंका वन्ध करता हुआ जीव अधस्तन सर्व स्थानोंका वन्ध करता है।।२४२ई॥ विशेषार्थ—तौ प्रकृतिक स्थानका वन्ध करनेवाला जीव नीचे उत्तरकर पाँचवें गुणस्थानमें पहुँचनेपर तेरहका, चौधे गुणस्थानमें पहुँचने पर सत्तरहका, दूसरे गुणस्थानमें पहुँचनेपर इक्कीसका और पहले गुणस्थानमें पहुँचने पर वाईसका वन्ध करता है। इसी प्रकार तेरह प्रकृतिक स्थानका वन्ध करनेवाला जीव नीचे उत्तरता हुआ सत्तरह, इक्कीस और वाईसका वन्ध करता है। सत्तरह प्रकृतिका वाँधनेवाला नीचे उत्तरकर इक्कीस और वाईसका वन्ध करता है, तथा इक्कीसवाला नीचे उत्तरकर वाईसका वन्ध करता है। इस प्रकार ये सर्व मिल दश भुजाकार होते हैं। इनमें ऊपर वतलाये गये दश भुजाकारोंके मिला देनेपर समस्त भुजाकार वन्धोंकी संख्या वीस हो जाती है।

अव मोहकमके ग्यारह अल्पतर वन्योंका तथा दो अवकत्य भंगोंका निरूपण करते हैं—
वावीसं वंधंतो सत्तरस तेरस णवाणि वंधेइ ॥२५३॥

२२ ४७ ४५ १३ १३

'सत्तरसं वंधतो वंधइ तेरह णवाणि अप्पयरो। तेरहविहवंधतो वंधइ णवयं तमेव पणयं वा ॥२५८॥

> १७ ५३ ह अप्पयरा— १३ ह ५

<sup>3</sup>तं वंधंतो चउरो वंधइ तं चिय तियं दुयं तमेक्कं च । उवरदवंधो हेट्टा एक्कं सत्तरस सुरेसु अवत्तव्वा ॥२५५॥

भधैकादशाल्पतरवन्धा उच्यन्ते—[ 'वावीसं त्रंधंतो' इत्यादि । ] अल्पतरवन्धास्त्रयोऽनादिः सादिवां मिध्यादृष्टिः करणत्रयं कुर्वन्निवृत्तिकरणल्टिधचरमसमये द्वाविशतिकं वध्नन् अनन्तरसमये प्रथमो-पशमसम्यग्दृष्टिभूत्वा, वा सादिमिध्यादृष्टिरेव सम्यक्त्वप्रकृत्युद्दये सति वेदकसम्यग्दृष्टिभूत्वा भूयोऽप्यप्रत्या-स्यानोद्देवेऽसंयतो भूत्वा सप्तदृशकं १७ वध्नाति । वा प्रत्याख्यानोद्देये देशसंयतो भूत्वा त्रयोदशकं १३

वध्नाति । वा संज्वलनोद्येऽप्रमत्तो भूत्वा नवकं ६ वध्नातीति द्वाविशतिके त्रयोऽल्पत्रवन्धाः १७ । पुन-

वेंदकसम्यग्दृष्टिः चायिकसम्यग्दृष्टिवांऽसंयतः सप्तद्शकं ६७ वृद्धन् देशसंयतो भूत्वा त्रयोदशकं १३, वा ६७ प्रमत्तो भूत्वा नवकं ६ च वृद्धनातीति सप्तद्शकवन्धे हु। अल्पत्तरी १३ । पुनस्त्रयोदशकवन्धकोऽ १३ प्रमत्तो

<sup>1.</sup> तं० पञ्चतं० ४, १३० । 2. ४, १३१ । 3. ४, १३२ ।

भूत्वा नवकं वध्नाति ६। नवकबन्धकोऽपूर्वकरणोऽनिवृत्तिकरणप्रथमभागं प्राप्तः प्रकृतिपञ्चकं वध्नाति ६ [ इति ] सप्तदशकबन्धे द्वी २, अयोदशकबन्धे एकः १, नवकबन्धे एकः । एवं अल्पतराश्रत्वारः—

१७ १३ ६ । तत्पञ्चकं वध्नन् पञ्चकवन्धकः अनिवृत्तिकरणस्य द्वितीयभागे चत्वारि बध्नाति । चतुर्वन्धक६ एकः । तत्पञ्चकं वध्नन् पञ्चकवन्धकः अनिवृत्तिकरणस्य द्वितीयभागे चत्वारि बध्नाति । चतुर्वन्धक६ एकः । तत्पञ्चकं वध्नन् पञ्चकवन्धकः अनिवृत्तिकरणस्य द्वितीयभागे चत्वारि बध्नाति । चतुर्वन्धक६ एकः । एकं वध्नाति । चतुर्वन्धकः अनिवृत्तिकरणस्य द्वितीयभागे चत्वारि बध्नाति । चतुर्वन्धकः

१ १ इति एकेकाल्पतरबन्धाश्रत्वारः । इति द्वाविंशतिकवन्धादि-द्विबन्धान्तेषु अल्पतरबन्धा एकादश ११

भवन्ति । बहुप्रकृतिकं बध्नन् अनन्तरसमयेऽल्पप्रकृतिकं बध्नाति, तदाल्पतरबन्धः स्यात् । अवक्तव्यभुजा-कारौ द्वौ । उपरतबन्धोऽबन्धः सन् उपरामश्रेण्याऽघोऽवतीर्यं सूच्मसाम्परायोऽस्तमोहबन्धोऽवतरणेऽनिवृत्ति-करणो भूत्वा एकं संज्वलनलोभं बध्नातीत्येकः । स एव चिद बद्धायुष्क आरोहणेऽवरोहणे वा म्रियते, तदा देवासंयतो भूत्वा द्विधा सप्तदशकं बध्नातीति द्वौ ॥२५२-१५५॥

वाईस प्रकृतिक बन्धस्थानका बाँधनेवाला जीव ऊपरके गुणस्थानों में चढ़कर सत्तरह, तेरह और नौ प्रकृतिक स्थानों वहकर तेरह और नौ प्रकृतिक स्थानका बन्ध करनेवाला जीव ऊपरके गुणस्थानों में चढ़कर तेरह और नौ प्रकृतिक स्थानों ने वन्ध करता है। तेरह प्रकृतिक स्थानका बन्ध करता है। तेरह प्रकृतिक स्थानका बन्ध करतेवाला पाँच प्रकृतिक स्थानका बन्ध करता है। पाँच प्रकृतिक स्थानका वन्धक चार प्रकृतिक स्थानका बन्ध करता है। पाँच प्रकृतिक स्थानका वन्धक चार प्रकृतिक स्थानका बन्ध करता है। तीन प्रकृतिक स्थानका बन्धक दो प्रकृतिक स्थानका बन्धक तीन प्रकृतिक स्थानका वन्धक पर प्रकृतिक स्थानका वन्धक एक प्रकृतिक स्थानका वन्धक दो प्रकृतिक स्थानका बन्धक करता है। जीर दो प्रकृतिक स्थानका वन्धक एक प्रकृतिक स्थानका वन्धक करता है। इस प्रकार सर्व मिलकर ग्यारह अल्पतर वन्धस्थान हो जाते हैं। उपरत बन्धवाला नीचे उतरकर एकका और देवों में उत्पन्न होकर सत्तरहका बन्ध करता है। ये दो अवक्तव्य बन्ध हैं॥२४२३–२५४॥

<sup>1</sup> उवसंतकसायो हेटा ओदरिय अहवा सुहमुवसामओ हेटा ओदरिय अणियटी होऊण एयं वंधइ।

भहवा सुहुमुवसामओ कालं काजण देवेसुप्पण्णो सत्तरसं वंधइ । अवत्तव्वभुजयारा— १ । भुजयार-अप्प-१७

यरावत्तव्वसमासेण अवद्विया हांति ३३।

उपशान्तकपायादधोऽवर्तार्यं सूचमसाम्परायाद्वाऽघोऽवर्तार्यं अनिवृत्तिकरणो भूत्वा एकं संज्वलनलोभं बध्नाति । अथवा सूचमसाम्परायो सुनिः कालं कृत्वा मरणं प्राप्य देवासंयतो भूत्वा सप्तदशकं १७ वध्नातीति

अवक्तव्यभुजाकारी हो २। १ १।

सुजाकारा विंशतिः २०, अल्पतरबन्धा एकादश ११, अवक्तव्यो २ । एवं सर्वे एकीकृताः संक्षेपेणा-वस्थितवन्धास्त्रयश्चिशत् ३३ भवन्ति ॥२५५॥

मोहकर्मके वन्धसे रहित एकादशम गुणस्थानवर्ती उपशान्तकषाय संयत नीचे उतरकर अथवा सूद्रमसाम्पराय-उपशामक नीचे उतरकर अनिवृत्तिकरण संयत होकर एक प्रकृतिक स्थानका वन्ध करता है। अथवा सूद्रमसाम्पराय-उपशामक मर्ण कर देवोंमें उत्पन्न होने पर सत्तरह

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १३३-१३५ ।

प्रकृतिक स्थानका वन्ध करता है। इस प्रकार दो अवक्तव्य मुजाकार वन्धस्थान होते हैं। इस प्रकार मुजाकार वीस, अल्पतर ग्यारह और अवक्तव्य दो; ये सर्व मिलाकर तैतीस अवस्थित वन्धस्थान होते हैं।

अव नामकर्मके वन्धस्थान आदिका वर्णन करते हैं-

<sup>1</sup>अह य वंधहाणा वावीस हवंति णामभुजयारा । इगिवीसं अप्पयरा अवद्विया होति छायाला ॥२५६॥

वंध० म । भुज० २२ । अप्प० २१ । अव० ४६ ।

भय नामकर्मणो वन्धस्थान-सुजाकाराऽल्पतराऽवस्थितवन्धभेदानाऽऽह-नामकर्मणोऽष्टौ वन्धस्थानानि भवन्ति म । द्वाविशतिर्सुजाकारवन्धाः २२ । एकविशतिरल्पतरवन्धाः २१ । पद्चत्वारिंशदवस्थितवन्धारच ४६ भवन्ति ॥२५६।।

#### **द्यार रार १।४६**

नामकर्मके प्रकृति-वन्धस्थान आठ होते हैं। भुजाकार वाईस, अल्पतर इक्षीस और अवस्थित वन्धस्थान छ्रयाळीस होते हैं॥२४६॥

प्रकृतिबन्धस्थान = । भुजाकार २२ । अल्पतर २१ । अवस्थित ४६ ।

<sup>2</sup>तेवीसं पणुवीसं छन्वीसं अडवीसमुगुतीसं। तीसेकतीसमेयं वंथडाणाणि णामस्स ।।२५७॥

२३।२५।२६।२८।३०।३१।१।

कानि नाम्नः वन्धस्थानानि १ [ 'तेवीसं पणुवीसं' इत्यादि । ] त्रयोविंशतिकं २३ पञ्चविंशतिकं २५ पट्विंशतिकं २६ अष्टाविंशतिकं २६ प्रकोनित्रंशितकं २६ त्रिंशत्कं ३० एकत्रं १ चैत्यष्टौ वन्धस्थानानि २३।२५।२६।२८।३६।३।३। आद्यानि सप्त वन्धस्थानानि मिथ्यादृष्ट्वऽऽद्यपूर्वकरणपट्-भागपर्यन्तं यथासम्भवं बध्यन्ते । एककं यशस्कीत्तिःवं १ उपशम-न्तपक्ष्रेण्योरपूर्वकरणसप्तमभागस्य प्रथमसमयं प्रारम्य सूद्मसाम्परायस्य चरमसमयपर्यन्तं वध्यते ॥२५७॥

तेईस, पत्रीस, छन्वीस, अट्टाईस, उनतीस; तीस, इकतीस और एक प्रकृतिक इस प्रकार ये आठ नामकर्मके वन्धस्थान होते हैं ॥२४७॥

जनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— २३ २४ २६ २८ २६ ३० ३१ १। अव नामकर्मके भुजाकार वन्धस्थानोंका निरूपण करते हैं—

जसकित्ती बंधंतो अडवीसाई हु एक्कतीसंता। तेवीसाई वंधइ तीसंता हवंति अजयारा।।२५८॥ इगितीसंता वंधइ वंधतो अडवीसाई।

१ २३ २५ २६ २८ २६ ३० २८ २५ २६ २८ २६ ३० ३१ २६ २६ २८ २६ ३० ३१ ३० २८ २६ ३० ३१ ३१ २६ ३० ३०

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, १८६। 2. ४, १३६।

१. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० ६०। गो० क० ५२१।

द्वाविंशतिर्भुजाकारबन्धा उच्यन्ते—['जसिकत्ती बंधंती' इत्यादि ।] अल्पतरप्रकृतिकं बद्ध्वा बहुप्रकृतिकं बध्नातीति भुजाकारबन्धः स्यात् । एकां यशस्कीत्तिं बध्नन् अष्टाविंशतिकं २८ एकोनिर्निशत्कं २६ त्रिंशत्कं ३० एकित्रिशत्कं ३१ च बध्नाति । तथाहि—उपशमश्रेण्यधोऽवतीणोऽपूर्वकरणस्थो मुनिः कश्चिद्क-विधं यशस्कीत्तिनाम बध्नन् देवगतियुत्तमष्टाविंशतिकं स्थानं बध्नाति । तिक्षम् १ देवगति-देवगत्यानुपूर्व्यं २ पञ्चोन्द्रियं १ वैक्रियकशरीर-वैक्रियकाङ्गोपाङ्गयुग्मं २ तैजस-कार्मणयुग्मं २ समचतुरस्नसंस्थानं १ त्रसचतुष्कं ४ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुक्षयुचतुष्कं ४ स्थिरं १ शुभं १ सुभगं १ सुस्वरं १ प्रशस्तिविहायोगितः १ यशःकीत्तिः १ आदेयं १ निर्माणं १ चेत्यष्टाविंशतिकं बध्नाति २८ । तथाविधोऽपूर्वकरणः कश्चिन्मुनिरेकां यशस्कीत्तिं वध्नन् तदेवाष्टाविंशतिकं बध्नाति २६ । तथोपशमश्रेण्यवरोहकापूर्वकरणः एकाष्टेककं यशस्कीत्तिःवं बध्नन् तदेवाष्टाविंशतिकं आहारयुग्मयुतं त्रिंशत्कं ३० बध्नाति । तथाविधोऽ-पूर्वकरणो यशस्कीत्तिःवं बध्नन् तदेवाष्टाविंशतिकं तीर्थकरत्वयुतमेकोनिर्वेशतिकं तीर्थकरत्वाऽऽहारकयुग्मसहितमेकत्रिंशत्कं वध्नाति ।

इति चत्वारो भुजाकारा भवन्ति २६। 

'तेवीसाई बंधइ तोसंता हवंति भुजयारा' इति त्रयोविंशकादीनि स्थानानि बध्नन् त्रिंशस्कान्तानि वध्नाति । तथाहि-नत्रयोविंशतिकं वध्नन् पञ्चविंशतिकं २५ पड्विंशतिकं २६ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनिन्नि-

शक्तं २६ त्रिंशक्तं ३० वध्नातीति पञ्च भुजाकाराः ५। २६ 

े २६ विश्वतिकं २८ एकोनित्रिंशत्कं २६ त्रिंशत्कं च वध्नातीति चत्वारी भुजाकाराः २८ । पर्विंशतिकं वध्तन् अष्टा-

विश्वतिकं २८ नविविश्वतिकं २६ त्रिंशत्कं च बञ्चातीति त्रयो भुजाकाराः २६ । एवं षोडश भुजाकारा भवन्ति। 

अष्टाविंशतिकादीनि बप्तन् एकत्रिंशत्कान्तानि बप्ताति । तथाहि-अष्टाविंशतिकं बप्तन् एकोनत्रिंशत्कं २६ त्रिंशत्कं

२० एकत्रिंशत्कं ३१ च बझाति २० । एकोनित्रिंशत्कं बझन् त्रिंशत्कं ३० एकत्रिंशत्कं ३१ च बझाति ३० । 

त्रिंशत्कं बधन् एकत्रिंशत्कं बध्नाति <sup>३०</sup>॥२५८३॥

### द्वाविंशतिभुजाकाराणामेकत्र रचना-

४ ५ ४ ३ ३ ३ २ १ म म म म म म म म १ २३ २५ २६ २८ २६ ३० २८ २६ २८ २६ ३० ३० २८ २६ ३० ३० २८ ३० ३० ३०

उपराम श्रेणीसे उत्तरने वाला अपूर्वकरणसंयत एक यशस्क्रीत्तिका वन्ध करता हुआ अहाईसको आदि लेकर इकतीस तकके स्थानोंको वाँधता है। इसी प्रकार तेईस आदि स्थानोंका वन्ध करनेवाला जीव पत्रीस आदि लेकर तीस तकके स्थानोंका वन्ध करता है। तथा अहाईस आदि स्थानोंको वाँधता हुआ जीव उनतीसको आदि लेकर इकतीस तकके स्थानोंका वन्ध करता है। इस प्रकार नामकर्मके वाईस भुजाकार वन्धस्थान होते हैं ॥२५ ८ है॥

उक्त भुजाकार वन्धस्थानोंको अङ्कसंदृष्टि मूलमें दी है।

अव नामकर्मके अल्पतर और अवक्रव्य वन्यस्थानींका निरूपण करते हैं-

तीसाइ तेवीसंता तह तीसुगुतीसमेक्किमिगितीसं ॥२५६॥ इक्कं वंधइ णियमा अडवीसुगुतीस वंधंतो ।

उवरदवंघो हेट्टा एक्कं देवेसु तीससुगुतीसा ॥२६०॥

२० २६ २म २६ २५ ३१ २म २६ ३० २६ २म २६ २५ २३ ३० १ १ २म २६ २५ २३ २६ २६ २४ २३ १ २५ २३

अथाएपतराः—त्रिंशत्कादीनि वध्नन् त्रयोविंशतिकान्तानि वध्नाति । एकत्रिंशत्कं वध्नन् त्रिंशत्कं ३० एकोनित्रिंशत्कं २६ एकं १ च वध्नाति । तथाहि—त्रिंशत्कं ३० वध्नन् एकोनित्रिंशत्कं २६ अष्टाविंशतिकं

२८ पट्विंशतिकं २६ पञ्चविंशतिकं २५ त्रयोविंशतिकं २३ च वध्नाति

२ । एकोनत्रिंशत्कं वध्नन् अष्टावि-

२५ २३

3,5

35

शतिकं २८ पर्विशतिकं २६ पद्विंशतिकं २५ त्रयोविंशतिकं २३ च बध्नाति २६। अष्टाविंशतिकं ब्ध्नन्

74

73

२८ विश्वतिकं २६ पञ्चविश्वतिकं २५ त्रयोविशतिकं २३ च वध्नाति । २६ । पङ्विशतिकं वध्नुन् पञ्चविश्वतिकं २५ त्रयोविश्वतिकं २५ त्रयोविश्वतिकं २६ च वध्नाति । २६ । पङ्विशतिकं वध्नुन् पञ्चविश्वतिकं २५ त्रयोविश्वतिकं २६ च वध्नाति । २६ । पङ्किशतिकं वध्नुन् पञ्चविश्वतिकं २६ २५ त्रयोविंशतिकं २३ च बध्नाति २५ । पञ्चविंशतिकं वझन् त्रयोविंशतिकं २३ बझाति । २३ । एकत्रिंशत्कं २३

₹ 9

वध्नन् त्रिंशत्कं ३० एकोनत्रिंशत्कं एककं च बध्नाति ३०। अष्टाविंशतिकं बध्नन् एकं बध्नाति १० एकोनित्रिंशत्कं

वध्नन् एकां यशःकीर्ति बहाति १ । त्रिंशत्कं बहान् एकं बहाति १ । इत्येवमल्पतराः २१ भवन्ति ।

सपूर्वकरणः चटने एकैकं " देवगतिचतुःस्थानानि २१ ३० २६ १ २६ "नानि वधन्" गत्वा एकैकं

ब्रप्तातीति चत्वारोऽरुपतराः ३ १।३० \*\*\* । उपरत्तवन्धः अवन्धः सन् अधोऽवतीर्यं एकं १ ब्रप्तन् त्रिंशत्कं ३० २=।२६

एकोनत्रिंशत्कं २६ च वधाति छ ॥२५६-२६०॥

तीसको आदि लेकर तेईस तकके स्थानोंको वाँघनेपर, तथा इकतीसको वाँघकर तीस, उनतीस और एक प्रकृतिको वाँघनेपर अल्पतर बन्धस्थान होते हैं। अष्टाईस और उनतीसको वाँघनेवाला नियमसे एक यशस्की तिंको वाँधता है। इस प्रकार भी अल्पतर बन्धस्थान होते हैं। अब अवक्तव्यवन्धस्थानोंको कहते हैं—उपरतबन्धवाला जीव नीचे उतरकर एक प्रकृतिको वाँधता है। अथवा मरकर देवों में उत्पन्न हो तीस और उनतीस प्रकृतियोंको वाँधता है। इस प्रकार अवक्तव्यवन्धस्थान प्राप्त होते हैं। १९५६-२६०॥

उक्त अल्पतरवन्धस्थानोंको अङ्कसंदृष्टि मूल्में दो है।

उवसंतकसाओ हें हा ओद्रिय सुहुमुवसामओ होऊण जसिकति बंधइ । अहवा उवसंतकसामी कालं

कारुण देवेसुप्पण्णो मणुसगइसंजुत्तं तीसं उणतीसं वा बंधइ। अवसन्वभुजयारा-३०।

भुजयारप्पयरऽवत्तव्वसमासेण भवद्विया होंति ४६।

तदेव कथयति—उपशान्तकपायः किमपि नामाऽबञ्चन् पतितः स्त्मसाम्परायं गतः एकां यशस्कीति बञ्चाति । अथवा उपशान्तकपायो मुनिः कालं कृत्वा मरणं प्राप्य देवासंयतो भूत्वा मनुप्यगति-

युक्तं नवविंशतिकं २९, वा मनुष्यगति-तीथकरत्वयुक्तं त्रिंशत्कं च बध्नाति ३ अवक्तव्यसुजाकारा इति । २६

पूर्वस्थानस्यात्पप्रकृतिकस्य वहुप्रकृतिकेनानुसन्धाने भुजाकारा भवन्ति । परस्थानस्य बहुप्रकृति-कस्यात्पप्रकृतिकेनानुसन्धाने अत्पत्तरा भवन्ति । नामकर्मणि भुजाकारबन्धा द्वाविशतिः २२ । अत्पत्तरबन्धा एकविशतिः २१ । अवक्तन्यास्रयश्च ३ । एते सर्वे एकोक्कताः पर्चत्वारिशदवस्थितबन्धा ४६ भवन्ति ।

उपशान्तकषायसंयत नीचे उतरकर और सूक्तमसाम्पराय उपशामक होकर एक यशस्कीर्ति-को बाँधता है। अथवा उपशान्तकषायसंयत मरण करके देवोंमें उत्पन्न होकर मनुष्यगतिसंयुक्त

हु पत्रके गतित और हृटित हो नेसे छूटे पाठके स्थानपर " विन्दुएँ दी गई हैं।

तीस या उनतीस प्रकृतियोंको चाँधता है। इस प्रकार अवक्तव्यभुजाकार तीन होते हैं, जिनकी संदृष्टि मूलमें दी है। भुजाकार २२ अल्पतर २१ अवक्तव्य ३ ये सर्व मिलकर ४६ अवस्थित वन्धस्थान होते हैं।

अव नामकमके चारों गतियोंमें संभव वन्धस्थानोंका निरूपण करते हैं—
<sup>1</sup>इगि पंच तिण्णि पंच य वंधहाणाणि होति णामस्स ।

णिरयगइ-तिरिय-मणुय-देवगईसंजुया हुंति ॥२६१॥

#### કાષા રાષા

भय तदाधारगतिसम्बन्धेन स्वामित्वं दर्शयति—['इगि पंच तिण्णि पंच य' इत्यादि ।] नामकर्मणः एकं पञ्च त्रीणि पञ्च बन्धस्थानानि भवन्ति । कथम्भूतानि ? नरक-तिर्यङ्मनुष्य-देवगतियुक्तानि क्रमेण भवन्ति । तद्यया—नरकगत्यां एकं बन्धस्थानम् १ । तिर्यगत्यां पञ्च बन्धस्थानानि ५ । मनुष्यगतौ त्रीणि बन्धस्थानानि ३ । देवगतौ पञ्च बन्धस्थानानि ५ ॥२६१॥

नरकगतिसंयुक्त नामकर्मका एक वन्धस्थान है। तिर्यगातिसंयुक्त नामकर्मके पाँच वन्धस्थान हैं। मनुष्यगतिसंयुक्त नामकर्मके तीन वन्धस्थान हैं और देवगतिसंयुक्त नामकर्मके पाँच वन्धस्थान होते हैं।।२६१॥

नरकगितसंयुक्त १। तिर्यगातिसंयुक्त ४। मनुष्यगितसंयुक्त ३। देवगितसंयुक्त ४ वन्धस्थान।

उक्त वन्धस्थानींका स्पष्टीकरण-

<sup>2</sup>अड्डावीसं णिरए तेवीसं पंचवीस छन्त्रीसं। उणतीसं तीसं च हि तिरियगई संजुया पंच ॥२६२॥

णि० २८ । ति० २३।२५।२६।२६।३०।

तानि कानि चेदाऽऽह—नरकगतौ नरकगतिसहितमष्टाविंशतिकं वन्धस्थानमेकं अवित २८। वियंगातौ त्रयोविंशतिकं २३ पञ्जविंशतिकं २५ पड्विंशतिकं २६ नविंशतिकं २६ त्रिंशत्कं ३० चेति तिर्यगातिसंयुतानि पञ्च वन्धस्थानानि इति ॥२६२॥

#### २३।२५।२६।२६।३०

नरकगतिके साथ वँधनेवाला नामकर्मका अट्टाईस प्रकृतिक एक वन्धस्थान है। तेईस, पद्मीस, छन्त्रीस, उनतीस और तीसः ये पाँच वन्धस्थान तियेगातिसंयुक्त वँधते हैं।।२६२।।

नरकगतियुक्त २८। तिर्यमातियुक्त २३।२५।२६।२८।३०।

पणवीसं\_उगुतीसं तीसं चियक्ष तिण्णि होंति मणुयगई। दिवगईए चउरो एक्कत्तीसाइ णिगाई एयं‡॥२६३॥ म० २५।२६।३०। दे० ३१।३०।२६।२नाश

<sup>1.</sup> तं० पञ्चतं० ४, १३७। 2. ४, १४२। क्षित्र विया

<sup>ं</sup> मूलप्रतिमें इसका उत्तरार्ध इस प्रकार है— इगितीसादेगुण अहावीसेक्गं च देवेसु॥

<sup>1,</sup> १७६।

मनुष्यगतौ मनुष्यगतिसहितं पञ्चविंशतिकं २५ मनुष्यगतियुत्तमेकोनिर्निशत्कं २६ मनुष्यगतिसहितं त्रिंशत्कं ३० चेति त्रीणि वन्धस्थानानि भवन्ति । देवगतौ चत्वारि वन्धस्थानानि एकत्रिंशत्कादीनि । देवगतिसहितमेकत्रिंशत्कं ३१ देवगतियुतं त्रिंशत्कं ३० देवगतियुत्तमेकोनित्रंशत्कं २६ देवगतियुत्तमष्टाविंशति-कम् २८ । एकं निर्गति गतिरहितं एककं कथापि गत्या युतं न भवति । चत्वारि स्थानानि गतिसहितानि, एकं गतिरहितं स्थानम् । एवं देवगत्यां पञ्च वन्धस्थानानि—३१।३०।२६।२८।१ । एतानि स्थानानि सर्वाणि जीवाः तत्तत्स्थानवन्धयोग्यपरिणामाः सन्तो वध्ननित ॥२६३॥

मनुष्यगतिके साथ नामकर्मके पचीस, उनतीस और तीस प्रकृतिक तीन स्थान होते हैं। देवगतिके साथ इकतीस आदि चार स्थान होते हैं। तथा एक प्रकृतिक स्थान गतिरहित है॥२६३॥ मनुष्यगतियुक्त २४।२६।३०। देवगतियुक्त ३१।३०।२६।२८। गतिरहित १।

> ¹णिरयदुयं पंचिदिय वेउन्विय तेउणाम कम्मं च । वेउन्वियंगवंगं वण्णचउक्कं तहा हुंडं ॥२६४॥ अगुरुयलहुयचउक्कं तसचउ असुहं च अप्पसत्थगई । अत्थिर दुन्भग दुस्सर अणादेज्जं चेव णिमिणं च ॥२६४॥ अजसिकची य तहा अद्वावीसं हवंति णायन्वा । णिरयगईसंजुचं मिन्छादिद्वी दु वंधंति ॥२६६॥

नरकगितस्थानं तद्धन्धकं जीवं च गाथात्रयेणाऽऽह-['णिरयदुयं पंचिदिय' इत्यादि । ] मिथ्या-दृष्टयो जीवास्तियंश्चो मनुष्य। वा अष्टाविंशतिकं स्थानं बझन्तीति ज्ञातच्या भवन्ति । तिक्तम् ? नरकगित-नरकगत्यानुपृष्ट्यें द्वे २ पञ्चेन्द्रियत्वं १ वैक्रियिकशरीरं १ तैजस-कार्मणे द्वे २ वैक्रियिकाङ्गोपाङ्गं १ वर्णचतुष्कं ४ हुण्डकसंस्थानं १ अगुरुरुपूपद्यातपरद्यातोच्छ्वासचतुष्कं ४ त्रस-वादर-पर्यास-प्रत्येकचतुष्कं ४ अग्रुमं १ अप्रशस्तविहायोगिति १ अस्थिरं १ दुर्भगं १ दुस्वरः १ अनादेयं १ निर्माणं १ अयस्कीतिः १ इत्यष्टाविंशतिकं नरकगितयुक्तं वन्धस्थानं मिथ्यादृष्टिर्जीयो नरकगितं यान्ता वध्नाति २ । मिथ्यादृगुणस्थानवतीं जीवो नरस्तिर्यग्नीवो वा नारको भवति, नामकर्मणोऽष्टाविंशतिकं २ म वध्नस्थानं बध्नातीत्यर्थः ॥२६४-२६६॥

नरकद्विक (नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी), पक्रोन्द्रियजाित, चैकियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैकियिकशरीर-अंगोपांग, वर्णचतुष्क (रूप, रस, गन्ध स्पर्शनामकर्म) हुण्डक-संस्थान, अगुरुलघुचतुष्क (अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छ्वास) त्रसचतुष्क (त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर), अशुभ, अप्रशस्तगित, अस्थिर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण और अयशःकीित्तं; ये अहाईस प्रकृतियाँ अहाईसप्रकृतिकस्थानकी जानना चाहिए। मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्येख्न उक्त प्रकृतियोंको नरकगतिसंयुक्त बाँधते हैं।।२६४-२६६॥

णिरयगईपंचिदियपज्ञत्तसंजुत्तं एगो भंगो । १। एत्य णिरयगईए सह बुत्तिभभावादो एइंदिय-वियलिदियजाईओ ण बज्मंति ।

नरकगत्यां पञ्चेन्द्रियपर्यांससंयुक्त एको भङ्गः १ । अत्र नरकगत्या सह प्रवृत्यभावात् एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियजातीः जीवा न बध्नाति । उक्तञ्च—

एकात्त-विकलात्ताणां बध्यन्ते नात्र जातयः। ' श्वञ्जगत्या समं तासां सर्वदा वृत्यभावतः ॥२८॥ "

<sup>1,</sup> सं० पञ्चसं० १३८-१४०।

१, पर् खंडा० जीव० चू० ठाग० स्० ६१ ६२। २. सं० पञ्चसं० ४, १४१।

नरकगतिका वन्ध पञ्चेन्द्रिय जाति और पर्याप्त प्रकृतिके साथ ही होता है, इसितए एक . ही भंग होता है। यहाँ नरकगतिके साथ उद्य न पाये जानेसे एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय . जातियाँ नहीं वँघती हैं।

> ¹तत्थ य पढमं तीसं तिरियदुगोरालतेज कम्मं च । पंचिदियजाई वि य छस्संठाणाणमेक्कयरं ॥२६७॥ ओरालियंगवंगं छस्संघयणाणसेक्कयरं । चण्णचडक्कं च तहा अगुरुगलहुगं च चत्तारि ॥२६८॥ उज्जोव तसचडक्कं थिराइछज्जुयलमेक्कयर् णिमिणं च । वंधइ मिच्छादिही एयदरं दो विहायगई ॥२६६॥

भय मिथ्यादृष्टिजींविस्तर्यगाति यान्ता तिर्यंग् भविता इदं प्रथमित्रिंशत्कं वन्यस्थानं वध्नातीति गायात्रयेणाऽऽह—['तत्य य पढमं तीसं' इत्यादि । ] नारकिमिथ्यादृष्टिजींविस्तर्यगातिं यान्ता तत्र प्रथमं त्रिंशत्कं वन्थस्थानं वध्नाति । तिष्कम् ? तिर्यगाति-तिर्यगात्यानुपूर्व्ये द्वे २ औदारिक-तैजस-कार्मणशरिराणि ३ पन्चेन्द्रियजातिः १ समचतुरत्वादीनां पण्णां संस्थानानां मध्ये एकतरं संस्थानं १ भौदारिकाङ्गोपाङ्गं १ वज्रवृपमनाराचादीनां पण्णां संहननानां मध्ये एकतरं संहननं १ वर्णचतुर्कं १ भगुरुलवृपघातपरघाती-च्ञ्चासचतुर्कं १ उद्योतः १ त्रस-वादर-पर्याप्त-प्रत्येकचतुर्कं १ स्थिरादिपङ्युगलानां मध्ये एकतरं स्थिरा-स्थिर-ग्रुमाशुम-सुमग-दुर्भग-सुस्वर-दुःस्वरादेयानादेय-यशस्कीर्त्ययस्कीत्तियुग्मानां मध्ये एकतरं ६ निर्माणं १ प्रशस्ताव्यश्माशुम-सुमग-दुर्भग-सुस्वर-दुःस्वरादेयानादेय-यशस्कीर्त्ययस्कीत्तियुग्मानां मध्ये एकतरं ६ निर्माणं १ प्रशस्ताव्यशस्तिविद्यगोतियुग्मस्य मध्ये एकतरं १ चेति त्रिंशत्कं नामप्रकृतिवन्धस्थानं मिथ्यादृष्टिर्नारकजीवो वध्नातीति तिर्येङ् भविता ज्ञेयः ॥२६७–२६६॥

तिर्यग्-द्विक (तिर्यगाति, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी) औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, पञ्चेन्द्रियजाति, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिकशरीर-अङ्गोपाङ्ग, छह संस्वनोंमेंसे कोई एक, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, त्रसचतुष्क, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय और यशःकीर्त्ति-अयशःकीर्ति इन स्थिरादि छह युगलोंमेंसे कोई एक-एक, निर्माण और दो विहायोगितयोंमेंसे कोई एक; इन प्रथम प्रकार वाली तीस प्रकृतियोंको तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाला नारकी मिथ्यादृष्टि जीव वाँधता है ॥२६७-२६६॥

²तत्थ पढमतीसादि इस्संठाणं इसंघयणं थिराइ-छ-जुयल-चिहायग्ह्दुयाणि ६।६।२।२।२।२।२।२।२।२। अण्गोण्णगुणिया भंगा ४६०८।

तत्र प्रथमित्रंशत्कादौ पर् संस्थानानि पर् संहननानि स्थिरादि-पङ्युगल-विहायोगतिद्विकानि हाह।२।२।२।२।२।२।२। एतेऽङ्काः अन्योन्यगुणिता एतावन्तः ४६० म् त्रिंशतः विकल्पा भवन्ति । यदा प्रथम-संस्थानं तदा अन्यानि पञ्च न, यदा द्वितीयसंस्थानं तदा अन्यत्पञ्चकं न । एवं संहननम् । यदि स्थिरप्रकृतिः, तह्यस्थिरप्रकृतिनं, यदि अस्थिरं तिहें स्थिरं न । एवं सर्वत्र अङ्गप्रकारा होयाः ।

प्रथम तीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें छह संस्थान, छह संहनन, स्थिरादि छह युगल और विहायोगतिद्विक (६×६×२×२×२×२×२=४६०८) इनके परस्पर गुणा करने पर चार हजार छह सौ आठ भंग होते हैं।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, १४३-१४६ । 2 ४, 'तत्र प्रथमत्रिंशति' इत्यादि गद्यमागः (पृ॰ १२१) ।

१. पट्खण्डार्व जीव० चू० स्थान० सू० ६६-६५ ।

# एमेव विदियतीसं णवरि असंपत्तहुंडसंठाणं। अवणेज्जो एक्कयरं सासणसम्मो य वंधेहै ॥२७०॥

एनमेव प्र्वोक्तप्रथमित्रंशत्प्रकारेण द्वितायित्रंशत्कं स्थानं तिर्यंगतियुक्तं सासादनस्थो जीवस्तिर्यंभावीं ब्रह्माति । तिलम् ? तिर्यद्धयं २ औदारिक-तैजस-कार्मणित्रकं ३ पञ्चिन्द्रियं १ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ आद्य-पञ्चकसंस्थान-संहननयोर्मध्ये एकतरं २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुचतुष्कं ४ उद्योतः १ त्रसचतुष्कं ४ स्थिरादि-पङ्युगलानां सध्ये एकतरं ६ निर्माणं १ प्रशस्ताप्रशस्त-[विहायगत्यो-] मध्ये एकतरं १ चेति त्रिंशत्कं द्वितीयं स्थानम् ३० । नवरि किं विशेषः, को विशेषः १ असुपाटिकासंहनन-हुण्डकसंस्थानद्वयमन्तिकमपने-तब्यं वर्जयित्वा [वर्जयितव्यं] आद्यपञ्चसंस्थानानामाद्यपञ्चसंहननानां च मध्ये एकतरम् १।१। ॥२७०॥

इसी प्रकार द्वितीय तीसं प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। विशेषता केवल यह है कि उसमें प्रथम तीसमेंसे असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन और हुण्डकसंस्थान इन दोको निकाल देना चाहिए। अर्थात् छह संस्थान और छह संहननके स्थान पर पाँच संस्थान और पाँच संहननमेंसे कोई एक-एकका प्रहण करना चाहिए। इस द्वितीय तीस प्रकृतिक स्थानको सासादनसम्यन्दृष्टि जीव वाँधता है॥२७०॥

<sup>1</sup>विदियंतीसादिसासणे अंतिमसंठाणं संहयणं णागच्छंति, तज्जोगतिन्वसंकिलेसामावादो । अदो पापारारारारारारारा अण्णोण्मगुणिया भंगा ३२००। एदे पुन्वपविद्वा पुणक्ता इदि ण घेष्पंति ।

द्वितीयत्रिंशत्के सासादने अन्तिमसंस्थानान्तिमसंहननद्वयं क्वतो यन्धं नागन्छति ? तद्योग्यतीव्रसंक्छे-शाभावात् प्रथमगुणस्थाने द्वयस्य च्युन्छेद्रवाद्य । अतः द्वयस्य सासादने बन्धो न । पापार।र।र।र।र।र।र।र।र।र अन्योन्यगुणिता द्वितीयित्रंशत्क-[ स्य एतावन्तः २२०० विकल्पा भवन्ति । एते पूर्वी-] क्तेषु ४६० म प्रविष्टाः पुनक्ता इति हेतोर्न गृह्यन्ते ॥

> <sup>2</sup>तह य तदीयं तीसं तिरियदुगोराल तेज कम्मं च । ओरालियंगवंगं हुंडमसंपत्त वण्णचदुं ॥२७१॥ अगुरुयलहुयचउक्कं तसचउ उजोवमप्पसत्थगई । थिर-सुभ-जसजुयलाणं तिण्णेयदरं अणादेजं ॥२७२॥ दुन्भग दुस्सर णिमिणं वियलिदियजाइ इक्कद्रमेव । एयाओ पयडीओ मिच्छादिद्वी दु वंधंति<sup>3</sup> ॥२७३॥

٢

Y. ...

ķ

35

ं अथ तृतीयत्रिंशत्कमेदं गाथात्रयेणाऽऽह—[ 'तह य तदीयं तीसं' इत्यादि ! ] एतास्त्रिंशत्प्रकृतीः मिथ्यादिष्टिहितयेङ् मनुष्यो वा वध्नाति । ताः काः ! तृतीयं त्रिंशत्कं—तियंगतितिर्थगत्या- [नुप्र्यें हे २ -भौदारिक-तैजस-कार्मणानि ३ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ हुण्डकं १ असम्प्राप्तं १ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुचतुष्कं

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, 'द्वितीयत्रिंशति' इत्यादि गद्यमागः (पृ० १२१) । 2. ४, १४७-१५० । १. पट् सं० जीव० चू० स्थान० सू० ६६ । २. पट् सं जीव० चू० स्थान० सू० ६८ ।

४ त्रसचतु-[कं ४ उद्योतं १ अप्रशस्त-] विहायोगितः १ स्थिर-शुभ-यशोयुगलानां त्रयाणां मध्ये एकतरं १ अनादेयः १ दुर्भगः १ दुःस्वरं १ निर्माणं १ द्वि-[त्रि-चतुरिन्द्रियजातीनां म-] ध्ये एकतरं १ चैवं व्रिशत्प्रकृतीनां स्थानं त्रिंशत्कं मिथ्यात्वगुणस्थानवतीं तिर्यग्जीवो मनुष्यो वा [तिर्यगिति गन्ता वध्नाति । ] ॥२७१-२७३॥

इसी प्रकार तीसप्रकृतिक तृतीय वन्धस्थान हैं। उसकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तिर्यिद्धिक, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग, हुंडकसंस्थान, असंप्राप्त-सृपादिकासंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, उद्योत, अप्रशस्तिविहायोगित, स्थिर, धुभ और यशस्कीर्त्ति; इन तीन युगलोंमेंसे कोई एक-एक; अनादेय, दुभेग, दुःस्वर, निर्माण और विकलेन्द्रियजातियोंमेंसे कोई एक; इन प्रकृतियोंको तियग्गितिमें जानेवाला सिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्यच हो वाँघता है ॥२७१–२७३॥

<sup>1</sup>एत्थ वियल्विदयाणं हुंदर्सठाणमेयमेव । तहेव एदेसिं वंधोदयाण दुस्तरमेव । तिण्णि वियल्विदयः जाईओ थिर-सुह-जसज्जयलाणि ३।२।२।२। अण्णोण्णगुणिया भंगा २४ ।

[ अत्र विकलेन्द्रियाणां हुंडसंस्थानमेवैकम् । तथैतेषां वन्घोदययोर्द्वःस्वरमेवेति । वि- ] कलत्रय-जातयः स्थिर-ग्रुभ-यशोयुगलानि शीण ३।२।२।२ अन्योन्यगुणितास्तृतीय-त्रिंशत्कस्य भ-[ ङ्गाः २४ भवन्ति । ]

यहाँ यह ज्ञातन्य है कि विकलेन्द्रिय जीवोंके हुंडकसंस्थान ही होता है। तथा इनके दु:स्वरप्रकृतिका ही वन्ध और उदय होता है। इनकी तीन विकलेन्द्रिय-जातियाँ तथा स्थिर, शुभ और यशस्कीत्तियुगल; इनके परस्पर गुणा करनेसे (३×२×२×२=२४) चौचीस भंग होते है।

# <sup>2</sup>जह तिण्हं तीसाणं तह चेव य तिण्णि ऊंणतीसं तु । णवरि विरोसो जाणे उज्जोवं णत्थि सन्वत्थ<sup>ै</sup> ॥२७४॥

एयासु पुन्वुत्तभंगा ४६०=।२४।

यथा येन प्रकारेण [ प्रथमं द्वितीयं तृतीयं त्रिश-] क्वं २०।२०।२० कथितं तथेव प्रकारेणैकोन-त्रिंशत्कस्थानानि त्रीण २६।२६।२६ मवन्ति । किन्तु पुनः नव [ रि वच्यमाणिसमं विशेयं ] त्वं जानीहि भो भन्य ? को विशेपः ? सर्वत्र तिर्यक्षुद्योतो नास्ति । केचिज्ञीवा उद्योतं वक्षन्ति, केचिन्न वध्नन्तीत्यर्थः । ...........चोतो यत्रैकोनित्रंशत्कं तत्रोद्योतो नास्ति । एतासु पूर्वोक्ता भङ्गाः २६।२६।२६ एतेषां त्रयाणां भङ्गाः ४६०८।२४ ॥२७४॥

जिस प्रकारसे तीन प्रकारके तीसप्रकृतिक वन्धस्थानांका निरूपण किया है, उसी प्रकारसे तीन प्रकारके उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थान भी होते हैं। केवल विशेषता यह ज्ञातन्य है कि उन सभीमें उद्योतप्रकृति नहीं होती है ॥२७४॥

इन तीनों ही प्रकारके उनतीस प्रकृतिक वन्धस्थानोंके भंग पूर्वोक्त ४६०८ और २४ ही होते हैं।

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰ ४, 'अत्र विकलेन्द्रियाणां' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १२२)। 2. ४; १५१। १. पद खं॰ जीव॰ चू॰ स्थान॰ सू॰ ७०-७५।

<sup>1</sup>तत्थ इमं छन्वोसं तिरियदुगोराल तेज कम्मं च । एइंदिय वण्णचदुं अगुरुयलहुयचउकं होइ हुंडं च ॥२७५॥ आयावुजोयाणमेक्कयरं थावर बादरयं। पज्जतं पत्तेयं थिराथिराणं च एक्कयरं॥२७६॥ एक्कयरं च सहासह दुन्भग-जसज्जयल एक्कयरं। णिमिणं अणादेज्जं चेव तहाः मिन्छादिद्वी दु बंधंति ॥२७७॥

मिध्यादृष्टिदेवः पर्याप्तो भवनत्रय-सौधर्मद्वयजः एकेन्द्रियपर्याप्तित्वर्यगतियुत्तिमदं [पड्विंशतिकं नामप्रकृ-] तिस्थानं बध्नाति । क ? तत्र तिर्यगतौ । किं तत् ? [तिर्यगति-] तिर्यगत्यानुष्ट्यें द्वे २ भौदारिक-तैजस-कार्मणशरीरित्रकं ३ [एकेन्द्रियं १ वर्णचतुष्कं ४ ] अगुरुल्ध्रूपधातपरघातोच्छ्रासचतुष्कं ४ हुण्डकसंस्थानं १ आतपोद्योत्तयोर्मध्ये एकतरं १ स्थावरं १ पर्याप्तं १ [प्रत्येकशरीरं १ स्थिरा-] स्थिरयोर्मध्ये एकतरं १ शुभाश्चभयोर्मध्ये एकतरं १ दुर्भंगं १ यशोऽयशसोर्मध्ये एकतरं निर्माणं १ अ-[नादेयं १ चेति पड्वि-] शतिकं नामप्रकृतिस्थानं मिथ्यादृष्टिदेवो भवनत्रयजः सौधर्मद्वयजो वध्नाति २६ ॥२७५-२०७॥

छन्त्रीस प्रकृतिक वन्धस्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तियेग्द्रिक, औदारिकश्रारीर, तैज़सश्रारीर, कार्मणश्रार, एकेन्द्रियजाति, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, हुंडकसंस्थान, आतप और उद्योतमेंसे कोई एक, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकश्रारीर, स्थिर-अस्थिरमेंसे कोई एक, धुभ-अधुभमेंसे कोई एक, दुर्भग और यशस्कीर्त्तियुगलमेंसे कोई एक, निर्माण और अनादेय इन छन्त्रीस प्रकृतियोंको एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादृष्टि देव बाँधते हैं ॥२०४-२०७॥

ेतह (प्रथ) प्इंदिप्सु अंगोवंगं णिथ, अद्वंगाभावादो । संठाणमिव प्यमेव हुंढं । अदो आया-दुजोव-थिराथिर-सुहासुह-जसाजसजुयलाणि २।२।२।२ अण्णोणगुणिया भंगा १६ ।

तथात्र एकेन्द्रियाणां अङ्गोपाङ्गं [ नास्ति, तेपामप्टाङ्गा- ] भावात् । संस्थानमप्येकमेव हुण्डकम् । भतः कारणादातपोद्योत-स्थिरास्थिर-शुभाशुभ-यशोऽयशोयु- [ गलानि २।२।२।२। भन्योन्य- ] गुणिताः पद्विंशतेर्भङ्गा विकल्पाः १६ भवन्ति ।

यहाँ पर एकेन्द्रियोंमें अंगोपांग नामकर्मका उदय नहीं होता है, क्योंकि उनके हस्त, पाद आदि आठ अंगोंका अभाव है। उनके संस्थान भी एक हुंडक ही होता है। अतः आतप-उद्योत, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्त्ति-अयशःकीर्त्ति युगलोंको परस्पर गुणा करने पर (२×२×२×२=१६) सोलह भंग होते हैं।

<sup>3</sup>जह छन्वीसं ठाणं तह चेव य होइ पढमपणुवीसं। णवरि विसेसो जाणे उज्जोवादावरहियं तु ॥२७०॥ वायर सुहुमेक्कयरं साहारण पत्तेयं च एकक्यरं। संजुत्तं तह चेव य मिच्छादिही दु वंधंति ॥२७६॥

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ६ ४, १५२-१५५ । 2. ४, 'अत्राष्टाङ्गाभावा' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १२२-१२३) । 3. ४, १५६ ।

१. पट्खं > जीव० चू० स्थान० सू० ७६-७७ । २. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० ७८-७६ ।

[ यथापूर्वो- ] क्तप्रकारेण पड्विंशतिकं स्थानं भणितं, तथैव प्रकारेण प्रथमपञ्चिविंशतिकं स्थानं भवित । नविर वि- [ शेपो ज्ञातन्यः'। को वि- ] शेषः ? तस्थानसुद्योताऽऽतपरहितम् । तु पुनर्योदर-सूप्तम् योर्मध्ये एकतरं १ साधारण-प्रत्येकचोर्मध्ये एकत- [ र१ संयुक्तं पञ्चिवंशतिकं स्थानं मिध्या-] दृष्टिर्वधनाति । तद्यथा—तिर्यगातिद्विकौदारिक-तैजस-कार्मणवर्णचतुष्कागुरुचतुष्क-हुण्डकानि १४ । ए [ केन्द्रियजातिः १ स्थावरं १ वादर-सू- ] दमयोर्मध्ये एकतरं १ साधारण-प्रत्येकचोर्मध्ये एकतरं १ पर्याप्तं १ तिथरास्थिरयोः एकतरं १ शुभाश्च- [ भयोर्मध्ये एकतरं १ दुर्मगं १ ] यशोऽयशसोर्मध्ये एकतरं निर्माणं १ अनादेयं १ चेति पञ्चविंशतिकं नामप्रकृतिवन्धस्थानं मिध्यादृष्टि [ स्तिर्यक् मनुष्यो वा वध्नाती-] त्यर्थः । ननु देवा इदं स्थानं कथं न वध्नन्ति ? साधु पृष्टम् । यद्यपि देवाः सहस्रारपर्यन्तं तिर्थगितिं वध्नन्ति, तथापि एकेन्द्रिय-कार्ति भवन- ] त्रय-सौधर्मद्वयज्ञा एवः नान्ये बध्नन्ति ॥२७६-२७६॥

जिस प्रकार छट्चीस प्रकृतिक स्थान है, उस ही प्रकार प्रथम प्रचीस प्रकृतिक स्थान जानना चाहिए। विशेषता केवल यह जानना चाहिए कि वह उद्योत और आतप इन हो प्रकृतियोंसे रहित है। इस स्थानको वाद्र-सूद्ममेंसे क्रिसी एकसे संयुक्त तथा साधारण-प्रत्येकशरीरमेंसे किसी एकसे संयुक्त मिथ्यादृष्टि जीव वाँघते हैं॥२७५–२७६॥

<sup>1</sup> प्रथ सुहुमसाहारणाणि भवणाइ-ईसाणंता देवा ण वंधंति । एरथ या जसिकत्तिं णिरुंभिऊण थिरा-थिर-दो भंगा सुहासुह-दोभंगेहिं गुणिया ४। अजसिकत्तिं णिरुंभिऊण वायर-पत्तेय-थिर-सुहजुयलाणि २।२।२।२ अण्णोण्णगुणिया अजसिकत्तिभंगा १६। दोण्णि वि २०।

अत्र पञ्चविंशतिके स्थाने सूचम-साधारणे हे भवनादीशानान्ता देवाः [ न वध्नन्ति । ततोऽत्र यशःकीत्तिं ] निरुध्य समाधित्य स्थिरास्थिरभङ्गी २ श्रुभाशुभङ्गाभ्यां द्वाभ्यां २ गुणितौ चत्वारो भङ्गा २१४ अयशः [कीत्तिं निरुध्य बा-]दर-प्रत्येक-स्थिर-श्रुभयुगलानि २।२।२।२ अन्योन्यगुणिताः अयशस्कीतिं-भङ्गाः १६ । द्वयेऽपि २० ।

इस प्रथम पश्चीस प्रकृतिक स्थानमें वतलाई गई प्रकृतियों में से सूदम और साधारण ये दो प्रकृतियाँ भवनवासियों को आदि लेकर ईशान स्वर्ग तकके देव नहीं वाँधते हैं। यहाँ पर यशस्की तिंको निरुद्ध करके स्थिर-अस्थिर-सम्बन्धी दो भंगों को शुभ-अशुभ-सम्बन्धी दो भंगों से गुणित करने पर चार भंग होते हैं। तथा अयशःकी तिंको निरुद्ध करके वादर, प्रत्येक स्थिर और शुभ इन चार युगलों को परस्पर गुणित करने पर (२×२×२×२=१६) अयशःकी तिं-सम्बन्धी सोलह भंग होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त चार और सोलह ये दोनों मिलकर २० भंग हो जाते हैं।

विदियपणवीसठाणं तिरियदुगोराल तेजकमां च। वियलिदिय-पंचिदिय एककयरं हुंडसंठाणं ॥२=०॥ ओरालियंगवंगं वण्णचडकं तहा अपज्ञत्तं। अगुरुयलहुगुवघादं तस वायरयं असंपत्तं ॥२=१॥ पत्तेयमथिरमसुमं दुहगं णादेज अजस णिमिणं च। वंधइ मिच्छादिद्दी अपज्जत्त्यसंजुयं एयं ॥२=२॥

<sup>1,</sup> सं० पञ्चसं० ४, 'क्षत्र प्रथमायां पञ्चविंशतो' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १२३)।

<sup>2. 8,</sup> १५७-१५६ |

१. पट् खं॰ जीव चू॰ स्थान॰ सू॰ म०-म१।

मिध्यादृष्टिजीविस्तिर्यंङ् मनुष्यो वा द्वितीयपञ्चविंशतिकमपर्याप्तसंयुक्तमेकं वध्नाति । तिकम् ? तिर्यगाति [ तिर्यग्- ] गत्यानुप्व्यें द्वे २ औदारिक-तैजसकामणशरीराणि ३ विकलेन्द्रिय-द्वि-न्नि-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियजातीनां मध्ये एकतरं १ हुण्डकसंस्थानं औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ वर्णचतुष्कं ४ अपर्याप्तं १ अगु-रुल्य्यातद्वयं २ त्रसं १ बादरं १ स्पादिकासंहननं १ प्रत्येकं १ अस्थिरं १ अशुभं १ दुभँगं १ अना-देयं १ अयशः १ निर्माणं १ चेति द्वितीय-पञ्चित्रिंशतिकं नामकर्मणः स्थानं २५ मिथ्यादृष्टिस्तिर्यंङ् मनुष्यो वा बध्नाति ॥२८०-२८२॥

द्वितीय पचीस प्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तिर्यग्दिक, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, विकलत्रय और पञ्चिन्द्रियजातिमेंसे कोई एक, हुण्डकसंस्थान, औदा-रिकशरीर-अंगोपांग, वर्णचतुष्क, अपर्याप्त, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, सृपाटिकासंहनन, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्त्त और निर्माण। इस द्वितीय पच्चीस प्रकृतिक अपर्याय-संयुक्त स्थानको तिर्यञ्च या मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव वाँधता है ॥२८०-२८२॥

प्रथ य परघादुस्सासविहायगंइदुस्सरणामाणं अपजन्तेण सह बंधो णिथ, विरोहादो, अपजन्तकाले य एदेसि उदयाभावादो य । एत्थ चत्तारि जाइभंगा ४।

- अत्र द्वितीयायां पञ्चविंशतौ परघातोः द्वास-विहायोगतिदुः स्वराणामपर्यासेन सह बन्धो नास्ति । कुतः ? विरोधात् , अपर्याप्तकाले चैपामुद्याभावात् । अत्र चत्वारो जातिभङ्गाः द्वि-त्रि-चतुः-पन्चेन्द्रिय इति १।१।१।१। जातिभङ्गाश्रत्वारः ४।

यहाँपर परघात, उच्छास, विहायोगित.और दुःस्वर नामकर्मका अपर्याप्तनामकर्मके साथ बन्ध नहीं होता; क्योंकि विरोध है । दूसरे अपर्याप्तकालमें इन प्रकृतियोंका उदय भी नहीं होता है । यहाँपर जातिसम्बन्धी चार भंग होते हैं ।

<sup>2</sup>तत्थ इमं तेवीसं तिरियदुगोराल तेजकम्मं च ।
एइंदिय वण्णचदुं अगुरुयलहुगं च उवघादं ॥२८३॥
थावर अथिरं असुहं दुभग अणादेज अजस णिमिणं च ।
हुंडं च अपज्जतं वायर-सुहुमाण एकयरं ॥२८४॥
साहारणपत्तेयं एकयरं बंधओ तहा मिच्छो ।
एए बंधद्वाणा तिरियगईसंजुया भिणया ॥२८४॥

तत्र तिर्यमाती इदं त्रयोविंशतिकं स्थानं मिथ्यादृष्टिजीवस्तियंक् मनुष्यो वा वध्नाति । तिकम् १ तिर्यमाति-तिर्यमात्यानुपूर्वीद्वयं २ औदारिक-तैजस-कार्मणित्रकं ३ एकेन्द्रियं १ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुत्वं १ उपघातं १ स्थावरं १ अस्थरं १ अधुभं १ दुर्भगं १ अनादेयं १ अयशः १ निर्माणं १ हुण्डकं १ अपर्यासं १ बादर-सूचमयोर्मध्ये एकतरं १ साधारण-प्रत्येकयोर्मध्ये एकतरं १ चेति एतासां त्रयोविंशतिनींमप्रकृतीनां मिथ्यादृष्टिस्तिर्यक्मनुष्यो वा बन्धको भवति २३ । एतानि नामप्रकृतिबन्धस्थानानि तिर्यगातिसंयुक्तानि जिनैर्भणितानि ॥२८३-२८५॥

तेईस प्रकृतिक बन्धस्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तिर्योग्द्रक, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, एकेन्द्रियजाति, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, निर्माण, हुण्डकसंस्थान, अपर्याप्त, बादर-सूत्त्ममेंसे कोई एक और

<sup>় 1,</sup> सं०पञ्चसं० ४, 'अत्र द्वितीयायां पञ्चविंशतौ' इत्यादिगद्यमागः (पृ० १२३) । 2. ४,१६०-१६२ ।

१. पट् खं । जीव० चू० स्थान० सू० पर-पर ।

साधारण—प्रत्येकमेंसे कोई एक। इस तेईस प्रकृतिक स्थानको तिर्यक्र या मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव वाँघता है। इस प्रकार तिर्यगातिसंयुक्त वाँधनेवाले उपर्युक्त वन्धस्थान कहे ॥२८३-२८४॥

<sup>1</sup>एत्य संघयणवंधो णित्य, एइंदियस्स संघयणउदयाभावादो । एत्य वाद्र-सुहुमभंगाणं पत्तेय-साहारणभंगगुणणाए चत्तारि भंगा ४ ।

#### एवं तिरियगइजुत्त-सन्वभंगा ६३०८

अत्र त्रयोविंशतिके संहननवन्यो नास्ति । कुतः १ एकेन्द्रियाणां संहननोदयाभावात् । ततोऽत्र वादर-सुक्तयोः प्रत्येक-साधारणाभ्यां गुणिते चत्वारो भङ्गाः ४ ।

एवं तिर्यगातियुताः सर्वे भङ्गाः ४६०८ । ४६०८ । १६।२०।४।४। मीलिताः ६३०८ [भवन्ति] । २४ २४

# इति तिर्यगाति (तौ) नामप्रकृतिबन्धस्थानविचारः सम्पूर्णः ।

उक्त तेईसप्रकृतिक बन्धस्थानमें संहननका वन्ध नहीं बतलाया गया है, क्योंकि एकेन्द्रिय जीवके संहननका उदय नहीं होता। यहाँपर वादर-सूद्मसम्बन्धी भंगोको प्रत्येक और साधारण-सम्बन्धी दो भंगोंके साथ गुणा करनेपर चार्भंग होते हैं।

इस प्रकार तिर्थगातिसंयुक्त सर्व संग (४६०५+२४+४६०५+२४+१६+२०+४+४=६२०५) होते हैं।

अव मनुष्यगतिसंयुक्त वँधनेवाले स्थानोंका निरूपण करते हैं—

<sup>2</sup>तत्थ य तीसं ठाणं मणुयदुगोराल तेज कम्मं च । ओरालियंगवंगं समचउरं वज्जरिसहं च ॥२८६॥ तसचउ वण्णचउकं अगुरुयलहुयं च होंति चत्तारि । थिराथिर-सहासहाणं एक्क्यरं सहयमादेज्जं ॥२८७॥ सुस्सरजसजुयलेकं पसत्थगइ णिमिणं च तित्थयरं । पंचिंदियं च तीसं अविरदसम्मो दु वंधेइ ॥२८८॥

भथ मनुष्यगत्या सह नामप्रकृतिबन्यस्थानानि गाथादशकेनाऽऽह—[तत्थ य तीसं ठाणं दृत्यादि]
तत्र मनुष्यगत्तो अविरतसम्बग्दिष्टिंमानिकदेवो धर्मादिनरकत्रयजो नारको वा मनुष्यगत्या सह त्रिंशत्कं ३०
नामकर्मणो वन्धस्थानं वध्नाति । तिकम् १ मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुषूच्यंद्वयं २ औदारिक-तैजस-कार्मणशरीरित्रकं ३ भौदारिकाङ्गोपाङ्कः १ समचतुरस्रसंस्थानं १ वज्रवृषभनाराचसंहननं १ त्रस-वादर-प्रत्येकशरीरचतुष्कं ४ स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघूषघातपरघातोच्छ्वासचतुष्कं ४ स्थिरास्थिर-शुभाशुभयुग्मयोर्मध्ये एकतरं २ सुभगं १ आदेयं १ सुस्वरः १ यशोऽयशोर्मध्ये एकतरं १ प्रशस्तविहायोगितः १
निर्माणं १ तीर्थकरत्वं १ पञ्चेन्द्रियत्वं १ चेति नामकंर्मणिस्थात्रकृतीः ३० असंयत्तगुणस्थानवर्ती वैमानिकदेवो धर्मादिनरकत्रयभवो नारको वा वध्नाति ॥२८६-२८८॥

डनमें तीस प्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—मनुष्यद्विक ( मनुष्यगित-मनुष्य-गत्यानुपूर्वी ) औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अङ्गोपाङ्ग, समचतुरस-संस्थान, वज्रवृषमनाराचसंहनन, त्रसचतुष्क, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, स्थिर-अस्थिर और शुभ-अशुभमेंसे कोई एक-एक, सुभग, आदेय, सुस्वर और यशःकीर्त्तियुगलमेंसे एक, प्रशस्त-

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰ ४, 'श्रत्र संहननवन्धो नास्ति' इत्यादिगद्यभागः (पृ॰ १२४)। 2. ४, १६४-१६६।

१. पट् खं० जीव० चू० स्थान० सू० ८५-८६।

विहायोगित, निर्माण, तीर्थङ्कर और पंचेन्द्रियजाति । इस तीस प्रकृतिक स्थानको वैमानिक देव या रत्नप्रभादि तीन पृथिवियोंका नारकी अविरतसम्यग्दृष्टि जीव बाँघता है ॥२८६–२८८॥

प्रथ दुव्भग-दुस्सरऽणादेयाणं तित्थयरेण सम्मत्तेण य सह विरोहादो ण बंधेह । <sup>1</sup>सुहग-सुस्सरा-देयाणमेव वंधो, तेण तिण्णि जुयलाणि २।२।२। अण्णोणगगुणिया भंगा 🖛 ।

भन्न त्रिंश्त्के दुर्भग-दुःस्वरानादेयानां वन्धो न । कुतः ? तीर्थंकरत्वेन सम्यक्त्वेन च सह विरोधात् । तृदुक्तम्---

"न दुर्भगमनादेयं दुःस्वरं याति वन्धताम् । सम्यक्त्व-तीर्थकृत्वाभ्यां सह चन्धविरोधतः ॥२६॥

्र इति सुभग-सुस्वराऽऽदेयानामेवात्र बन्धः । तत्र त्रीणि युगलानि २।२।२। अन्योन्यगुणिता भङ्गा विकंदपा अष्टो ⊏ ।

यहाँपर दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय, इन तीन प्रकृतियोंका तीर्थक्कर प्रकृति और सम्य-क्तवके साथ विरोध होनेसे वन्ध नहीं होता है; किन्तु सुभग, सुखर और आदेयका ही बन्ध होता है। इसिछए शेप तीन युगछोंके परस्पर गुणित करनेपर (२×२×२=) = भंग होते हैं।

## <sup>3</sup>जह तीसं तह चेन य उणतीसं तु जाण पढमा दु। तित्थयरं विजता अविरदसम्मो दु वंधेई ।।२⊏६।।

वं २१। एत्थ अह भंगा = पुणरुत्ता।

यथा येन प्रकारेण इदं त्रिंशत्कं बन्धस्थानमुक्तं, तथैव प्रकारेण प्रथममेकोनत्रिंशत्कं स्थानं २६ जानीहि हे भन्य, त्वं मन्यस्व । किं कृत्वा १ तीर्थंकरत्वं वर्जयित्वा । तीर्थंकरत्वं विना एकोनित्रंशत्कं नाम-प्रकृतिस्थानं २६ अविरतसम्यग्दिष्टिर्जीवो देवो नारको वा यथ्नाति ॥२ इ.॥

#### अत्राष्ट्री भंडाः = प्रनंस्काः।

जिस प्रकार तीस प्रकृतिक वन्धस्थान वतलाया गया है, उसी प्रकार प्रथम उनतीस प्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। इसमें केवल तीर्थेङ्कर प्रकृतिको छोड़ देते हैं। इस स्थानका भी अविरत सम्यन्दृष्टि देव या नारको जीव वन्ध करता है।।२८।।

यहाँपर उपर्युक्त म भंग होते हैं, जो कि पुनरक्त हैं।

जह पढमं उणतीसं तह चेव य विदिय® उणतीसं तु । णवरिविसेसो सुस्सर-सुभगादेज जुयलाणमेक्वयरं ॥२६०॥ हुंडमसंपत्तं पि य विजय सेसाणमेक्वयरं च । विहायगहजुयलमेक्वयरं सासणसम्मा दु वंधंति ॥२६१॥

यथा येन प्रकारेण प्रथममेकोनत्रिंशत्कं स्थानमुक्तं तथैव प्रकारेण द्वितीयमेकोनत्रिंशत्कं स्थानं २६ सास्वादनसम्यग्दष्टयो वध्नन्ति । नवरि किञ्चिद्विशेषः । को विशेषः १ सुस्वरदुःस्वर-सुभगदुर्भगाऽऽदेयाऽना-

<sup>1.</sup> ४, 'सुमगसुस्वरा' इत्यादिगद्यमा गः (पृ० १२४) । 2. सं० पञ्चसं० ४, १६७ । 3. ४, १६८ । 4. ४, १७१ ।

१. पट्खं॰ जीव॰ चू॰ स्थान॰ सू॰ ८७। २. पट्खं॰; जीव॰ चू॰ स्थान॰ सू॰ ८६-६०। क्ष्य सु॰।

देययुगलानां मध्ये एकतरं १।१।१ हुण्डकसंस्थानं १ असंप्राप्तस्पाटिकासंहननं १ चेति द्वयं वर्जयित्वा । शेषाणां समचतुरसादि-वज्रवृपभनाराचादिसंस्थान-संहननानां पञ्चानां मध्ये एकतरं १।१। प्रशस्ताप्रशस्त-विहायोगत्योमंध्ये एकतरं १ सासादनस्था वध्नन्ति । तथाहि—मनुष्यगति-तदानुप्व्यें द्वे २ औदारिक-तेजस-कार्मणानि ३ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ हुण्डकाऽसम्प्राप्तस्पाटिकाद्वयवित्तसमचतुरस-वज्रवृपभनाराचसंस्थान-संहननानां पञ्चानां मध्ये एकतरं १।१ त्रसचतुष्कं ४ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुचतुष्कं ४ स्थिरास्थिरश्चभाश्चभ-युग्मानां मध्ये एकतरं १।१ सुस्वर दुःस्वर-सुमगदुर्भगाऽऽदेयाऽनादेययुग्मानां मध्ये एकतरं १।१।१ यशो-ऽयशोर्मध्ये एकतरं १ प्रशस्ताप्रशस्तगत्योमंध्ये एकतरं १ निर्माणं १ पव्चेन्द्रियं १ चेति नवविंशतिकं नामप्रकृतिवन्धस्थानं २६ सासादनसम्यग्दृष्टयो जीवारचातुर्गतिका मनुष्यगतिभाविनो वध्नन्ती-स्थर्थः ॥२६०—२६१॥

जिस प्रकार प्रथम उनतीस प्रकृतिक स्थान कहा गया है, उसी प्रकार द्वितीय उनतीस प्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि सुस्वर, सुभग और आदेय, इन तीन युगलोंमेंसे कोई एक-एक; तथा हुण्डकसंस्थान श्रीर असंप्राप्तस्रुपाटिकासंहननको छोड़कर शेषमेंसे कोई एक-एक और विहायोगितयुगलमेंसे कोई एक प्रकृति संयुक्त द्वितीय उनतीस प्रकृतिक स्थानको मनुष्यगितमें उत्पन्न होनेवाले चारों गितयोंके सासादनसम्यरदृष्टि जीव वाँधते हैं॥२६०-२६१॥

प्तथ २।२।२।२।२।५।५।५। अण्णोण्णगुणिया संगा ३२००। एए तह्य-उणतीसं पित्रहा इदि ण गहिया।

क्षत्र द्वितीये २।२।२।२।२।५।५।२ अन्योन्यगुणिता एकोनविंशतिके भङ्गाः ३२००। एते वच्यमाण-तृतीयेकोनित्रंशत्कं प्रविष्टा इति न गृहीतन्याः, पुनरुक्तत्वात् ।

यहाँपर स्थिरादि छह युगल, पाँच संस्थान, पाँच संहनन और विहायोगित युगलके परस्पर गुणा करनेपर (२×२×२×२×२×२×४×४×२=३२००) भंग होते हैं। ये भंग तृतीय उनतीसप्रकृतिक स्थानके अन्तर्गत आ जाते हैं, इसलिए इनका ब्रह्ण नहीं किया गया है।

# <sup>1</sup>एवं तइउगुतीसं णवरि असंपत्त हुंडसहियं च । वंधइ मिच्छादिद्वी सत्तण्हं जुयलाणमेययरं ै।।२६२।। <sup>६×६×२×२×२×२×२×२</sup>

एवं द्वितीयैकोनित्रंशस्प्रकारेण तृतीयैकोनित्रंशस्कं स्थानं २६ सिध्यादृष्टिजीवो बध्नाति । नवरि विशेषःअसम्प्राप्तस्पाटिकासंहनन-हुण्डकसंस्थानसिहतं सप्तानां युग्मानां मध्ये एकतरं १।१।१।१।१।१।१। तथाहिमनुष्यद्विकं २ औदारिक तेजस-कार्मणत्रयं ३ भौदारिकाङ्गोपाङ्गं १ पण्णां संस्थानानां मध्ये एकतरं १ पण्णां
संहननानां मध्ये एकतरं १ त्रस-वर्णाऽगुरुलघुचतुष्कं [ ४१४।४ ] १२ निर्माणं १ पञ्चेन्द्रियं १ स्थिरास्थिरशुभाशुभ-सुभग-दुर्भगाऽऽदेयाऽनादेय-सुस्वरदुःस्वर-प्रशस्ताप्रशस्त-[ विहायोगिति-] यशोऽयशसां सप्तानां
युगलानां मध्ये एकतरं ।१।१।१।१।१।१।१।१ एवं नवविंशितकं स्थानं २६ मनुष्यगितयुक्तं मिथ्यादृष्टिश्चातुर्गितको
जीवो वध्नाति ।।२६२॥

६।६।२।२।२।२।२।२ एते परस्परेण गुणितास्तृतीयैकोनत्रिंशत्कस्य भङ्गाः ४६०८। इसी प्रकार तृतीय उनतीस प्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। विशेषता केवल यह है

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १६६-१७०।

१. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० ६१।

219

कि वह स्रुपादिकासंहनन और हुण्डकसंस्थान सिहत है। तथा सात युगलोंमेंसे किसी एक प्रकृति-के साथ उसे चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव वाँघते हैं ॥२६२॥

इस तृतीय उनतीस प्रकृतिक स्थानमें छह संस्थान, छह संहनन और सात युगलोंके परस्पर गुणा करनेपर ( ६×६×२×२×२×२×२×२) ४६०८ मंग होते हैं।

> ¹तत्थ इमं पणुवीसं मणुयदुगं उराल तेज कम्मं च । ओरालियंगवंगं हुंडमसंपत्तं वण्णचदुं ॥२६३॥ अगुरुगलहुगुवघादं तस वादर पत्तेयं अपज्जत्तं । अत्थिरमसुहं दुब्भगमणादेजं अजसणिमिणं च ॥२६४॥ पंचिदियसंजुत्तं पणुवीसं वंधओ तहा मिच्छो । मणुसगई-संजुत्ताणि तिष्णि ठाणाणि भणियाणि ॥२६५॥

मिध्याद्दष्टिजीवस्तिर्यं मनुष्यो वा मनुष्यगत्या सहेदं पञ्चविश्वतिकस्थानं वध्नाति २५। किं तत् ? मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुपूर्व्ये द्वे २ भौदारिक-तैजस-कार्मणशरीराणि ३ भौदारिकाङ्गोपाङ्गं १ हुण्डकसं-स्थानं १ असम्प्राप्तसंहननं १ वर्णवतुष्कं १ अगुरुलघूपघातौ २ त्रसं १ वादरं १ प्रत्येकं १ अपर्यातं १ अस्थरं १ अशुभं १ दुर्भगं अनादेयं १ अयशः १ निर्माणं १ पञ्चेन्द्रियं १ चेति पञ्चविशतिकं नामप्रकृति-स्थानं मिथ्याद्दष्टिजीवस्तिर्यं मनुष्यो वा वध्नाति २५। मनुष्यगतिसहितानि त्रीणि नामप्रकृतिवन्धस्थानानि जिनेभंणितानि ॥२६६-२६५॥

पश्चीस प्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—मनुष्यद्विक, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग, हुण्डकसंस्थान, सृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुट्यु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अपर्याप्त, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश:-कीर्ति, निर्माण और पंचेन्द्रियजाति। पंचेन्द्रियजातिसंयुक्त इस पच्चीस प्रकृतिक स्थानको तियंक्च या मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव वाँघता है। इस प्रकार मनुष्यगतिसंयुक्त उक्त तीन स्थान कहे गये हैं ॥२६३–२६५॥

<sup>2</sup>एत्थ संकिलेसेण वरममाण-अपजात्तेण सह थिरादीणं विसुद्धिपयडीणं वंघो णिथ तेण १ भंगो ।

अत्र पञ्चविंशतिके संक्षेशेन वध्यमानेनापर्याप्तेन सह स्थिरादीनां विश्वद्धिप्रकृतीनां वन्घो नास्ति, तेन भङ्ग एक एव १।

एवं मनुष्यगतेः सर्वे भङ्गाः ४६१७।

यहाँ पर संक्लेशके साथ वँधनेवाली अपर्याप्त प्रकृतिके साथ स्थिर आदि विशुद्धिकालमें वँधनेवाली प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता है, इसलिए भंग एक ही है।

इस प्रकार मनुष्यगतिसंयुक्त सर्वभंग ( ५+४६०५+१=४६१७) होते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १७२-१७४ | 2. ४, १७५ |

१. पट्खं० जीव० चू० स्थान० स्० ६३-६४।

अव देवगतिसंयुक्त वँधनेवाले स्थानींका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>देवदुयं पंचिदिय वेउव्विय आहार-तेज-कम्मं च ।

समचउरं वेउव्विय आहारय अंगवंगं च ॥२६६॥

तसचउ वण्णचउकं अगुरुयलहुयं च चत्तारि ।

थिर सुभ सुभगं सुस्सर पसत्थगइ जस य आदेव्जं ॥२६७॥

<sup>2</sup>पुत्य देवगईए सह संघयणाणि ण वज्संति, देवेसु संघयणाणसुद्याभावादो । प्रथ भंगो १ ।

णिमिणं चि य तित्थयरं एकत्तीसं ति होंति णेयाणि । वंधइ पमत्त-इयरो अपुव्वकरणो य णियमेण ।।२६८॥

अथ देवगत्या सह नामप्रकृतिबन्धस्थानिचारं गाथानवकेनाऽऽह—['देवहुयं पंचिदिय' इत्यादि ।] प्रमत्तादितरः अप्रमत्तः, अपूर्वकरणस्च नामकर्मण एकत्रिंशत्कं प्रकृतीर्वध्नाति । ताः का इति चेदाऽऽह—देवगिति-देवगत्यानुपूर्व्यद्वकं २ पञ्चेन्द्रियं १ वैकियिकाऽऽहारक-तैजसकार्मणशरीराणि ४ समचतुरस्रसंस्थानं १ वैकियिकाङ्गोपाङ्गाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गद्वयं २ त्रस-वादर-पर्याप्त-प्रत्येकचतुष्कं ४ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुल्ख्यूपधातपर-घातोच्छ्वासचतुष्कं ४ स्थिरं १ शुभं १ सुभगं १ सुस्वरः १ प्रशस्तिवहायोगितिः १ यशस्कीतिः १ आदेयं १ निर्माणं १ तीर्थकरत्वं १ चेति एकत्रिशत्कं नामप्रकृतिस्थानं ३१ अप्रमत्तो यितः अपूर्वकरणोपशमकरच वध्नाति नियमेन भवतीति ज्ञेयम् ॥२६६—२६८॥

देवद्विक ( देवगित-देवगत्यानुपूर्वी ), पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अंगोपांग, त्रसचतुष्क, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, प्रशस्त विहायोगिति, यशःकीर्त्ति, आदेय, निर्माण और तीर्थकर; ये इकतीस प्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ जानना चाहिए। इस स्थानको अप्रमत्तसंयत या अपूर्वकरणसंयत हो नियमसे बाँधते हैं ॥२६६-२६८॥

अत्रैकित्रिंशत्के देवगत्या सह संहननानि न बध्नन्ति । कुतः ? देवानां संहननानामुद्याभावात् । अत्र भङ्गः १ एकः ।

यहाँ पर देवगतिके साथ किसी भी संहननका वन्ध नहीं होता है, क्योंकि देवोंमें संहननों-का उदय नहीं पाया जाता। यहाँ पर भंग एक ही है।

> <sup>3</sup>एमेव होइ तीसं णवरि हु तित्थयरविजयं णियमा। वंधइ पमत्त-इयरो अपुन्वकरणो य णायन्वो<sup>3</sup> ॥२८६॥

अप्रमत्तस्थो मुनिः अपूर्वकरणस्थः साधुश्चैवमेकत्रिंशत्कप्रकारेण नामप्रकृतिस्थानं त्रिंशस्कं ३० वन्नाति । नवरि विशेषः । कथम्भूतः ? तीर्थकरत्ववर्जितं तीर्थकरत्वं वर्जियत्वा त्रिंशत्कं अप्रमत्तोऽपूर्वकरणो वा बध्नाति ज्ञातन्यमिति नियमात् ॥२६६॥

इसी प्रकार—इकतीस प्रकृतिक स्थानके समान—तीस प्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि इसमें तीर्थंकर प्रकृति छूट जाती है। इस तीस प्रकृतिक स्थानको भी अप्रमत्तसंयत और अपूर्वंकरणसंयत ही नियमसे बाँधते हैं, ऐसा जानना चाहिए।।२६६॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, १७७-१८० । 2. ४, १८१ । 3. ४, १८२ ।

१. पट्खं ॰ जीव ॰ चू ॰ स्थान ॰ सू ॰ ६६ । २. पट्खं ॰ जीव ॰ चू ॰ स्थान ॰ सू ॰ ६८ ।

ंशतक २१३

ेएत्थ अथिरादीणं बंधो ण होइ, विसुद्धीए सह एएसि बंधिवरोहादो । तेणेत्थ भंगो १ । अत्रास्थिरादीनां बन्धो न भवति । कुतः १ विशुद्ध्या सहैतासामस्थिरादीनां वन्धिवरोधात् । ततोऽत्र भङ्ग एक एव १ ।

यहाँ पर अस्थिर आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है, क्योंकि विशुद्धिके साथ इनके वँधनेका विरोध है। इस कारण यहाँ पर भंग एक ही है।

# <sup>2</sup>आहारदुयं अवणिय एकत्तीसम्हि पढमउणतीसं। वंधइ अपुन्वकरणो अप्पमत्तो य णियमेण ॥३००॥

एत्थ वि भंगो १।

पूर्वोक्तेकत्रिंशस्कात् ३१ आहारकद्विकमपनीय दूरीकृत्याऽऽहारकद्विकं विना प्रथमैकोनित्रंशस्कं प्रकृति-स्थानं २६ अपूर्वकरणोऽप्रमत्तरच वध्नाति । तिकम् १ देवगित-तदानुपूर्वीद्विकं २ पञ्चेन्द्वयं १ वैकियिक-तैजस-कार्मणत्रिकं ३ समचतुरस्वं १ वैकियिकाङ्गोपाङ्गं १ त्रस-वर्णाऽगुरुलघुचतुष्कं १२ । स्थिर-शुभ-सुमग-सुस्वर-प्रशस्तगतयः ५ यशः १ आदेयं १ निर्माणं १ तैथ्यं १ चेति प्रथममेकोन त्रिंशस्कं स्थानं २६ अपूर्वं करणोऽप्रमत्तश्र सुनिवंभातीति निश्चयेन ॥३००॥

#### अत्रापि भङ्गः १ ।

इकतीस प्रकृतिक स्थानमें से आहारकद्विक (आहारकरारीर-आहारक अंगोपांग) को निकाल देने पर प्रथम उनतीस प्रकृतिक स्थान हो जाता है। इस स्थानको अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण-संयत नियमसे वाँधते हैं।।३००।।

प्रथम उनतीस प्रकृतिक स्थानमें भी भंग एक ही होता है।

# <sup>3</sup>एवं विदि अगुतीसं णवरि य थिर सुभ जसं च एक्कयरं। वंधइ पमत्तविरदो अविरदो देसविरदो यै।।३०१॥

एवं प्रथममेकोनित्रंशत्कप्रकारेण हितीयमेकोनित्रंशत्कं स्थानं २६ प्रमत्तविरतो सुनिरिवरतोऽसंयत-सम्यादिष्टेदेशिवरतश्च ब्रह्माति । नविर किञ्चिह्निशेपः — स्थिरास्थिर-श्रुभाश्रुभ-यशोऽयशसां मध्ये एकतरं १।१।१। स्थिरास्थिरयोः श्रुभाश्रुभयोर्यशोऽयशसोर्मध्ये एकतरम् [ब्रह्मातीत्यर्थः ] ॥३०१॥

इसी प्रकार द्वितीय उनतीस प्रकृतिक स्थान जानना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि यहाँ पर स्थिर, शुभ और यशःकीतिं; ईन तीन युगलोंमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका बन्ध होता है। इस द्वितीय उनतीस प्रकृतिक स्थानको प्रमत्तविरत, देशविरत और अविश्तसम्यग्दृष्टि जीव बाँधते हैं।।३०१॥

अप्रथ देवगईए सह उज्जोवं ण वन्सह, देवगदिमि तस्स उदयाभावादो, तिरियगई मुचा भणगाईए सह तस्स वंधिवरोहादो । देवाणं देहिदित्ती तदो कुदो ! वण्णणामकम्मोदयादो । एत्थ य तिण्णि ज्यलाणि २।२।२ भण्णोणणगुणिया भंगा म ।

अत्र देवगत्या सहोद्योतो न बध्यते, तत्र देवगतो तस्योद्योतस्य उदयाभावात् । तिर्थगिति मुक्तां अन्यया गत्या सह तस्योद्योतस्य बन्धविरोधात् । देवानां देहदीसिस्तिहि कुतः ? वर्णनामकर्मोदयात् । अत्र हितीयैकोनित्रशत्के स्थिरादीनि त्रीणि युगलानि २।२।१। अन्योन्यगुणितानि भङ्गाः अष्टौ म ।

यहाँ पर देवगतिके साथ उद्योतप्रकृति नहीं बँघती है; क्योंकि देवगतिमें उसका उदय नहीं होता है। तिर्यगातिको छोड़ कर अन्य गतिके साथ उसके बँघनेका विरोध है। तो देवोंमें

१. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० १००। २. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० १०२।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ४, १८३ । 2. ४, १८४ । 3. ४, १८५ । 4. ४, ४८३ देवगत्या सहोद्योतो' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १२६)।

देह-दीप्ति किस कर्मके उदयसे होती है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि वर्णनाम कर्मके उदयसे उनके शरीरोंमें दीप्ति होती है । यहाँपर स्थिरादि तीन युगलोंके परस्पर गुणा करनेसे (२×२×२ =) प्रभंग होते हैं।

# ¹तित्थयराहादुयं एकत्तीसम्हि अवणिए पढमं । अट्टावीसं वंधइ अपुन्वकरणो य अप्पमत्तो य ।।३०२॥

प्तथ संगो १। पुणरुत्तो ण गहिओ।

पूर्वीक्ते एकत्रिशक्ते ३१ तीर्थंकरत्वाऽऽहारकद्वयेऽपनीते दूरीकृते प्रथममष्टाविशतिकं स्थानं २८ अपूर्वंकरणो मुनिरप्रमत्तो मुनिश्च वद्याति २८ ॥३०२॥

अत्र भङ्गः १ पुनरुक्तान गृहीतः ।

इकतीसप्रकृतिक स्थानमेंसे तीर्थक्कर और आहारकद्विक, इन तीन प्रकृतियोंके निकाल देनेपर शेष रहीं अहाईस प्रकृतियोंको अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणसंयत वाँघते हैं। यह प्रथम अहाईसप्रकृतिक स्थान है ॥३०२॥

# <sup>2</sup>विदियं अड्डावीसं विदिउगुतीसं च तित्थयरहीणं। मिच्छादिपमत्तंता य वंधगा होंति णायव्वा<sup>र</sup>।।३०३॥

द्वितीयमष्टाविंशतिकं २ द्वितीयेकोनित्रंशत्कं २ ६ तीर्थंकरहीनं सत् मिथ्यादृष्ट्यादि-प्रमत्तान्ता वध्नन्ति वन्यका भवन्तिति ज्ञातन्यम् । तथाहि—देवगति-देवगत्यानुपूर्व्ये द्वे २ पञ्चेन्द्रियं १ वैक्रियिक-तेजस-कार्मण- त्रिकं ३ वैक्रियिकाङ्गोपाङ्गं १ समचतुरस्तं १ त्रस-वर्णागुरुळघुचतुष्कं १२ स्थिरास्थिर-श्रुभ।श्रुभ-यशोऽयशसां युगळानां मध्ये एकतरं १।१।१ सुस्वरः १ सुभगं १ प्रशस्तिविद्दायोगितः १ आदेयं १ निर्माणं १ चेत्यष्टा- विंशतिकनामप्रकृतिवन्धस्थानस्य मिथ्यादृष्ट्यादि-प्रमत्तान्ता वन्धका भवन्ति २ ॥ १०३॥

यहाँपर भंग एक ही हैं। किन्तु वह पुनरुक्त है, अतः उसका प्रहण नहीं किया गया है। द्वितीय उनतीस प्रकृतिक स्थानमेंसे तीर्थङ्कर प्रकृतिके कम कर देनेपर द्वितीय अट्टाईस प्रकृतिक स्थान हो जाता है। इस स्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टिसे छेक्र प्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके जीव होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।।३०३।।

³कुदो एवं, उवरिजाणं अप्पमत्तादीणं अधिर-असुह-अजसिक्तीणं वंधाभावादो । भंगा म । स्थिरादीनि २।२।२ परस्परगुणितानि म भङ्गाः । कुत एवं ? अप्रमत्तादीनां उपरिजानां गुणस्थानानां अस्थिराशुभायशस्कोतीनां बन्धाभावात् ।

ऐसा क्यों होता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि अप्रमत्तसंयतादि उपरितनगुणस्थान-वर्ती जीवोंके अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्त्ति, इन तीनों प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है। यहाँपर शेप तीन युगळोंके गुणा करनेसे आठ भंग होते हैं।

<sup>4</sup>वंधंति जसं एगं अपुन्व अणियद्दि सुहुमा य । तेरे णव चड पणयं वंध-वियप्पा हवंति णामस्स<sup>3</sup> ॥३०४॥

#### एवं ठाणवंधो समत्तो ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, १८६ । 2. ४,१८६ । 3. ४ 'अप्रमतादीनां' इत्यादिगद्यभागः ( पृ॰ १२७ )
4. ४,१८८ ।

१. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० १०४-१०५। २. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० १०६-१०७। ३. पट्खं० जीव० चू० स्थान० सू० १०८-१०६।

अपूर्वकरणानिवृत्तिकरण-सूचमसाम्परायां सुनयः एकं यशःप्रकृतिकं [ स्थानं ] बध्ननित । देवगत्या सह बन्धस्थानभेदा गुणस्थानेपु-

सि० सा० मि० **a** 6 दे० भप्र० अपूर २८ २5 २८ २८ ᅐᄄ २म २८ २5 35 35 35 35 35 ₹0 ३० \$ 3

अपूर्वादिषु १।१।१। मिथ्यात्वादिप्रमत्तेषु अपूर्वकरेणषु अष्टौ भङ्गाः ⊏ । भिन्नीकरणेषु पृथक् पृथक् अष्टौ भङ्गाः ⊏ । अभेदतायां देवगतौ एकोन्नविंशतिभङ्गाः १६ । नामकर्मणः प्रकृतिस्थानानां त्रयोदश-नव-चतुःपञ्चसंख्योपेताः सर्वे बन्धविकल्पाः १३६४५ भवन्ति ।

> घोरसंसारवाराशितरङ्गनिकरोपमैः । नामवन्धपदेर्जीवा वेष्टितास्त्रिजगद्भवाः ॥३०॥ इति नामकर्मणः प्रकृतिस्थानवन्धः समाष्ठः ।

यशस्कीर्त्तिरूप एक प्रकृतिक स्थानको अपूर्वकरणसंयत, अनिवृत्तिकरणसंयत और सूर्म-साम्परायसंयत बाँधते हैं। (इस प्रकार देवगितसंयुक्त सर्व भंग (१+१+१+८+१+८=२०) होते हैं। तथा नामकर्मके ऊपर बतलाये गये सर्व बन्धविकल्प (तिर्यगाति-सम्बन्धी ६३०८+ मनुष्यगितिके ४६१७+देवगितसम्बन्धी २०=१३६४५) तेरह हजार नौ सौ पैतालीस होते हैं॥३०४॥

चतुर्गति-सम्बन्धी सर्व विकल्प १३६४५ होते हैं।

इस प्रकार नामकर्मके बन्धस्थानोंका विवरण समाप्त हुआ।

अव गुणस्थानीकी अपेचा प्रकृतियोंके वन्ध स्वामित्वको कहते हैं—

[मूलगा०४१] <sup>1</sup>सन्वासि पयडीणं मिच्छादिही दु वंधगो भणिओ । तित्थयराहारदुगं मोत्तूणं सेसपयडीणं ै।।३०५।।

[मूलगा०४२] <sup>2</sup>सम्मत्तगुणणिमित्तं तित्थयरं संजमेण आहारा । वज्मंति सेसियाओ मिच्छत्ताईहिं हेऊहिं ॥३०६॥

भय गुणस्थानेषु बन्धावन्धप्रकृतिभेदं दर्शयित—[ 'सन्वासि पयडीणं' इत्यादि । ] सिध्यादृष्टिः सर्वासां प्रकृतीनां बन्धको भिणतः, तीर्थकृत्वाऽऽहारकद्विकं मुक्तवा शेषसप्तदशोत्तरशतप्रकृतीनां ११७ बन्धको सिध्यात्वगुणस्थाने सिध्यादृष्टिजीवो भवित सम्यक्त्वगुणकारणतीर्थकरत्वं उपशम-वेदक-चायिकाणां मध्ये अन्यतरसम्यक्त्वे सित तीर्थकरत्वस्याविरताऽद्यपूर्वकरणस्य पष्टभागपर्यन्तं बन्धो भवित । संयमेन सामायिक-च्छेदोपस्थापनेन आहारकाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गद्वयं अप्रमत्ताद्यपूर्वकरणपष्टभागान्ता मुनयो बध्नन्ति । 'सम्मेव तित्यबन्धो आहारदुगं पमादरिहदेसुँ' इति वननात् । शेषाः प्रकृतीर्मिध्यात्वाऽविरित्तकषाययोगहेतुभिः प्रत्ययैः कृत्वा सिध्यात्वादिगुणस्थानेषु बध्नन्ति ॥३०५–३०६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १६२ | 2. ४. १६३ |

१. गो० कर्म० गा० ५८२ संस्कृतटीकायामपि उपलभ्यते।

१, शतक० ४४ । २, शतक० ४५ । ३, गो० क० गा० ६२ ।

ंतीर्थङ्कर और आहारकदिक, इन तीन प्रकृतियोंको छोड़कर शेप सर्वे प्रकृतियोंका बन्धक मिथ्यादृष्टि जीव कहा गया है। इसिंछए मिथ्यात्वगुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सम्यक्तवगुणके निमित्तसे तीर्थङ्कर प्रकृतिका और संयमगुणके निमित्तसे आहारकदिकका बन्ध होता है। शेष एक सौ सत्तरह प्रकृतियाँ मिथ्यात्व, अविरति आदि हेतुओंसे बँधती है।।३०४-३०६॥

अव कितनी प्रकृतियाँ किस गुणस्थान तक वँधती हैं, इस बातका निरूपण करते हैं—

# <sup>3</sup>सोलस मिच्छत्तंता आसादंता य पंचवीसं तु । तित्थयंराजवसेसा अविरय-अंता दु मिस्सस्स<sup>े</sup> ॥३०७॥

पोडशं प्रकृतीः सिथ्यादिष्टगुणस्थानचरमसमयान्ता बन्ध-व्युच्छिन्ना बध्नन्ति १६। पञ्चविंशति-प्रकृतीः सासादनान्ता वन्धव्युच्छेदं प्राप्ता बध्नन्ति २५। तीर्थेङ्करप्रकृति देव-नरायुर्देयं च विना याः शेपाः प्रकृतीः अविरतान्ता बध्नन्ति ता मिश्रे च बध्नन्ति । तथाहि—मिश्रे मनुष्यायुर्देवायुर्वेन्धो न । असंयतादौ तीर्थंकरत्ववन्धोऽस्ति, नरायुपो व्युच्छेदः । अप्रमत्तान्तं देवायुपो वन्धः ॥३०७॥

मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्त तक वदयमाण सोछह प्रकृतियाँ वँघती हैं। पच्चीस प्रकृतियाँ सासादनगुणस्थानके अन्त तक वँघती है। अविरतगुणस्थानके अन्त तक जिनका वन्ध होता है, ऐसी तीर्थङ्कर और आयुद्धिकके विना चौहत्तर प्रकृतियाँ मिश्रगुणस्थानके अन्त तक तक वँघती हैं॥३००॥

इति गुणस्थानेषु प्रकृतीनां स्वामित्वं कथ्थते-तीर्थङ्करत्वाऽऽहारकद्वयोना मिथ्यादृष्टी, सास्वादने, मनुष्य-देवायुभ्यां विना मिश्रे —

|                      | स०     | , सा०         | मि०    |
|----------------------|--------|---------------|--------|
| वि॰                  | 9 €    | · २५          | 0      |
| ंबं०                 | 996    | " <b>१०</b> % | ७४     |
| ' कें <del>वें</del> | ં ⁄ ક્ | .98           | . 8€ । |
| बं०                  | 39     | 80            | . 08   |

इस प्रकार तीर्थक्कर और आहारकित्वको विना मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ १६ है, बन्धके योग्य ११७ हैं, अबन्धप्रकृतियाँ ३ हैं और ३१ प्रकृतियों के बन्धका अभाव है। सासादनगुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ २४ हैं, बन्धके योग्य ११७ हैं, अबन्धप्रकृतियाँ १६ हैं और ४७ प्रकृतियों के बन्धका अभाव है। सिश्रगुणस्थानमें मनुष्यायु और देवायुके विना बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ ७४ हैं, अबन्धप्रकृतियां ४६ हैं और ७४ प्रकृतियों के बन्धका अभाव है। इस गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिको बन्धव्युच्छित्ति नहीं होती है।

17:12 51:11:15

<sup>3.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १६४-१६५।

१. शतक० ४६।

अवम थम गुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छित्त होनेवाळी प्रकृतियोंको गिनाते हैं-
1मिच्छ णउंसयवेयं णिरयाऊ तह य चेय णिरयदुंगं।

इगि-वियिलिदियजाई हुंडमसंपत्तमादावं।।३०८।।

थावर सुहुमं च तहा साहारण तहेव अपज्ञत्तं।

एवं सोलह पयडी मिच्छत्तमिह य वंधवोच्छेओ।।३०६॥

मिध्यात्वं १ नपुंसकवेदः १ नरकायुः १ नरकगति-नरकगत्यानुपूर्व्ये द्वे २ एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियजातयः ४ हुण्डकं १ असम्प्राप्तस्रपाटिकासंहननं १ आतपः १ स्थावरं १ सूचमं १ साधारणं १ अपर्यासं १ चेत्येवं पोडश प्रकृतयो मिध्यात्वहेतुभूता मिध्यादृष्टिगुणस्थाने बन्धव्युच्छिनाः १६ । एतासामग्रेऽभावः ॥३०८-३०६॥

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु तथा नरकद्विक, एकेन्द्रियजाति, विकलेन्द्रियजातित्रिक, हुण्डकसंस्थान, सृपाटिकासंह्नन, आतप, स्थावर, सूह्म, साधारण और अपर्याप्त ये सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्वगुणस्थानके अन्तमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥३०८-३०६॥ अव दूसरे गुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ वतलाते हैं—

<sup>2</sup>थीणतियं इत्थी विय अण तिरियाऊ तहेव तिरियदुगं। मिक्समचडसंठाणं मिक्समचड चेव संघयणं।।३१०।। उज्जोयमप्पसत्थं विहायगइ दुब्भगं अणादेजं। दुस्सर णीचागोदं सासणसम्मिह वोच्छिणा।।३११॥

स्त्यानगृद्धित्रयं निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धिरिति त्रिकं ३ स्त्रीवेदः १ अनन्तानुबन्धि-क्रोधादिचतुष्कं ४ तिर्यगायुः १ तिर्यगति-तदानुष्व्यं २ न्यग्रोध-बाल्मोक-कुञ्जक-वामनसंस्थानमध्यचतुष्कं ४ वज्रनाराचनाराचार्धनाराचकीलितसंहननमध्यचतुष्कं ४ उद्योतः १ अप्रशस्तविहायोगितिः १ दुर्भगं १ अनादेयं १ दुःस्वरः १ नीचगोत्रं १ एवं पञ्चविंशतिप्रकृतयः सास्वादनगुणस्थाने [बन्ध] व्युच्छिष्ठा भवन्ति २५ ॥३१०–३११॥

स्यानित्रक (स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला) स्त्रीवेद, अनन्तानुवन्धी चतुष्क, तिर्यगायु, तिर्यग्द्धिक, मध्यम चार संस्थान, मध्यम चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, अनादेय, दुःस्वर और नीचगोत्र, ये पच्चीस प्रकृतियाँ सासादनगुणस्थानके अन्तमें वन्धसे वृष्टिक्षन्न होती हैं ॥३१०-३११॥

अव अविरतादि चार गुणस्थानोंमें वन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंकी संख्या वतलाते हैं—

## [मूलगा० ४४] अविरयअंता दसयं विरयाविरयंतिया दु चत्तारि । छच्चेव पमत्तंता एया पुण अप्पमत्तंता ॥३१२॥

दश प्रकृतयः अविरतान्ताः अविरते व्युच्छेदं प्राप्ता इत्यर्थः। चतस्रः प्रकृतयो विरताविरतान्ता देशसंयते व्युच्छिन्नाः ४। पट् प्रकृतयः प्रमत्तान्ताः प्रमत्ते व्युच्छिन्नाः ६। एका प्रकृतिः अप्रमत्तान्ता अप्रमत्ते व्युच्छिन्ना ॥३१२॥

<sup>1.</sup> ४, 'तत्र मिध्यात्वनपुंसकं' इत्यादि गद्यमागः (पृ॰ १२६) । 2. ४, 'स्त्यानयदित्रय' इत्यादि-गद्यमागः (पृ॰ ११७) ।

१. शतक० ४७।

अविरतगुणस्थानके अन्तमें दश प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। विरताविरतके अन्तमें चार प्रकृतियाँ और प्रमत्तविरतके अन्तमें छह प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। अप्रमत्तविरतके अन्तमें एक प्रकृति वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं।

त्र सह सप्पमत्ते ५६ ।

तोर्थकरत्वेन मनुष्य-देवायुभ्यां च सह असंयतसम्यग्दशे, देश-विरते प्रमत्ते, आहारकयुगेन सहाप्रमत्ते-

| भ०  |    | दे० | प्र०      | अ० |
|-----|----|-----|-----------|----|
| वि० | 50 | 8   | Ę         | 3  |
| वं० | 00 | ६७  | ६३        | 38 |
| अ०  | ४३ | પટ્ | <b>५७</b> | ६१ |
| वं० | ७३ | = 3 | 54        | 58 |

तीर्थक्कर, मनुष्यायु और देवायुके साथ असंयतसम्यन्दृष्टिगुणस्थानमें ७७ प्रकृतियाँ वँधती हैं, १० प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छिन्त होती हैं। अवन्धप्रकृतियाँ ४३ हैं और ७१ प्रकृतियों के वन्धका अभाव है। देशविरतगुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियाँ ४ हैं, वन्धके योग्य ६० हैं, अवन्धप्रकृतियाँ ४३ हैं और ५१ प्रकृतियों के वन्धका अभाव है। प्रमत्तविरतगुणस्थानमें वन्धसे व्युछिन्त होनेवाली प्रकृतियाँ ६ हैं, वन्धके योग्य ६३ हैं, अवन्धप्रकृतियाँ ४० हैं और ५५ प्रकृतियाँ ४० हैं और ५५ प्रकृतियाँ ४० हैं और ५६ प्रकृतियाँ ४६ हैं, वन्धसे व्युछिन्त होनेवाली प्रकृतियाँ ४० हैं, अवन्धप्रकृतियाँ ६१ हैं और ५६ प्रकृतियाँ ४६ हैं, वन्धसे व्युछिन्त होनेवाली प्रकृति १ हैं, अवन्धप्रकृतियाँ ६१ हैं और ५६ प्रकृतियाँ ४० हैं वन्धका अभाव है।

अव अविरत आदि चार गुणस्थानोंमें वन्धसे न्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

<sup>1</sup>विदियकसायचे कं मणुयाऊ मणुयदुगय उरालं।

तस्स य अंगोवंगं संघयणाई अविरयस्स ॥३१३॥

<sup>2</sup>तइयकसायचे कं विरयाविरयम्हि वंधवोच्छिणो।

<sup>3</sup>साइयरमरइ सोयं तह चेव य अधिरमसहं च ॥३१४॥

अजसिकती य तहा पमत्तविरयम्हि वंधवोच्छेदोः । देवाउयं च एयं पमत्तइयरम्हि णायव्यो ॥३१५॥

प्रत्याख्यानचतुष्कं ४ मनुष्यायुः १ मनुष्यगति-तदानुषूत्र्ये हे २ औदारिकं १ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ वज्रवृषभनाराचमाद्यसंहननं १ । एवं दश प्रकृतीनां असंयतगुणस्थाने विच्छेदः १० प्रत्याख्यानतृतीयचनुष्कं ४ देशसंयमे वन्धन्युच्छिन्नम् ४ । असातं १ अरतिः १ शोकः १ अस्थिरं १ अशुभं १ अयशस्क्रीतिः १

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, 'द्वितीयक्षायचतुष्क' इत्यादि गद्यभागः (पृ० १२६) । 2. ४, 'चतुर्थी तृतीय क्षायाणां' इत्यादि गद्यभागः (पृ॰ १२६) । 3. ४, 'शोकारत्य' इत्यादि गद्यभागः (पृ॰ १२६) । क्ष्त्र वोन्दिण्णो ।

चेति प्रमत्तसंयते पट् प्रकृतयो ब्युन्छिद्यन्ते ६ । अप्रमत्ते एकस्य देवायुषो [बन्ध ] ब्युन्छेदो ज्ञातन्य:॥३१३–३१५॥

द्वितीय अप्रत्याख्यानावरणकषायचतुष्क, मनुष्यायु, मनुष्यद्विक, औदारिकशरीर, औदारिक-अङ्गोपाङ्ग और वज्जवृषभनाराचसंहनन; ये दश प्रकृतियाँ अविरत्गुणस्थानके अन्तमं बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। तृतीय प्रत्याख्यानावरणकषायचतुष्क, विरताविरत्गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्त्ति ये छह प्रकृतियाँ प्रमत्तविरत्गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। एक देवायुप्रकृति अप्रमत्तविरत्गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। एक देवायुप्रकृति अप्रमत्तविरत्गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। एक देवायुप्रकृति अप्रमत्तविरत्गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती है।।३१३–३१४॥

अव अपूर्वकरणगुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छित्र होनेवाली प्रकृतियोंकी संख्या वतलाते हैं— [मूलगा० ४५] दो तीसं चत्तारि य भागा भागेम्र संखसण्णाओ । चत्तारि समयसंखा अपुन्वकरणंतिहां होंति ॥३१६॥

अपूर्वकरणस्य सप्त भागास्त्रिधा भवन्ति—प्रथमभागे प्रकृतिद्वयस्य बन्धच्युच्छ्रेदः २ । पष्ठे भागे त्रिंशत्कप्रकृतीनां च्युच्छ्रेदः ३० । सप्तमे भागे चतुःप्रकृतीनां बन्धच्युच्छ्रेदः ४ । अपूर्वकरणस्य त्रिष्ठ भागेषु प्रकृतीनां संख्यासंज्ञार्थं २।३०।४। शेपाश्रत्वारो भङ्गाः समयसंख्यार्थं कालसंख्यार्थं ज्ञातन्यम् २ ॥६१६॥

अपूर्वकरणगुणस्थानके संख्यात अर्थात् सात भाग होते हैं। उनमेंसे प्रथम भागमें दो प्रकृतियाँ, छहे भागमें तीस प्रकृतियाँ और सातवें भागमें चार प्रकृतियाँ वन्धसे व्युच्छित्र होती है। इस प्रकार वन्धव्युच्छित्तिकी अपेत्ता अपूर्वकरणके तीन भाग प्रधान हैं। शेष चार भाग अपूर्वकरणगुणस्थानके समय अर्थात् काळ वतळानेके छिए निरूपण किये गये हैं।।३१६॥

२ ० ० ० ० ३० ४ अपुब्वेसु सत्तसु भाष्सु ६२ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६० ६२ ६२ ६२ ६२ ६२ १२२

> २०००० ३० ४ अद्भ ५६ ५६ ५६ ५६ २६ स्ट ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६० ६२ ६२ ६२ ६२ ६२

अपूर्वकरणके सातों भागोंके वन्धायन्धयोग्य प्रकृतियोंकी अङ्कसंदृष्टि मूलमें दी हुई है। अब अपूर्वकरणमें वन्ध-व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

¹णिहा पयला य तहा अपुन्वपढमिम्ह बंधवोच्छेओ ।
देवदुयं पंचिदिय ओरालिय वज चउसरीरं च ॥३१७॥
समचउरं वेउन्विय आहारय अंगवंगणामं च ।
वण्णचउकं च तहा अगुरुयलहुगं च चत्तारि ॥३१८॥
तसचउ पसत्थमेव य विहायगइ थिर सुहं च णायन्वं।
सुभगं सुस्सरमेव य आदेज्जं चेव णिमिणं च ॥३१९॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, 'अपूनस्य प्रथमे' इत्यादिगद्यांशः (पृ॰ १२६)

१, शतक० ४८।

<sup>†</sup>व -तिया।

# तित्थयरमेव तीसं अपुन्वछन्भाय बंधवोच्छिण्णा । हस्स रइ भय दुगुंछा अपुन्वचरिमम्हि वोच्छिण्णा ॥३२०॥

अपूर्वकरणस्य प्रथमे भागे निद्रा-प्रचले हे बन्धच्युच्छिन्ने २ । पष्ठे भागे चरमसमये देवगति-देवगत्यानुपूर्व्ये हे २ पञ्चेन्द्रियं १ औदारिकवितं चैक्रियिकाऽऽहारक-तैजस-कार्मणशरीरचतुष्कं ४ समचतुर-स्नसंस्थानं १ वैक्रियिकाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गद्वयं २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुचतुष्कं ४ त्रसचतुष्कं ४ प्रशस्तविहायो-गितः १ स्थिरं १ शुभं १ सुभगं १ सुस्वरः १ आदेयं १ निर्माणं १ तीर्थकरत्वं १ एवं त्रिंशत्प्रकृतयोऽपूर्व-करणस्य पष्ठे भागे बन्धाद् च्युच्छिन्नाः ३० । हास्यं १ रितः १ भयं १ जुगुष्सा १ इति चतस्रः प्रकृतयोऽ-पूर्वकरणस्य चरमे सप्तमे भागे बन्ध-च्युच्छिन्नाः ॥३१७-३२०॥

निद्रा और प्रचला, ये दो प्रकृतियाँ अपूर्वकरणके प्रथम भागमें वन्धसे न्युच्छिन्न होती हैं। देवद्विक, पर्छोन्द्रय जाति, औदारिकशरीरको छोड़कर शेप चार शरीर, समचंतुरस्रसंस्थान, विक्रियिक-अङ्गोपाङ्ग, आहारक-अङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, प्रशस्त-विहायोगित, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीथङ्कर, ये तीस प्रकृतियाँ अपूर्वकरणके छठवें भागमें वन्धसे न्युच्छिन्न होती हैं। हास्य, रित, भय और जुगुष्सा, ये चार प्रकृतियाँ अपूर्वकरणके चरम समयमें वन्धसे न्युच्छिन्न होती हैं। ११०-२०॥

अव नववें आर दसवें गुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंकी संख्या वतलाते हैं—

# [मूलगा० ४६] संखेजदिसे सेसे आढताः वायरस्स चरिमंतोः। पंचसु एक्फेक्कंता सुहुमंता सोलसा होंति ॥३२१॥

वादरस्यानिवृत्तिकरणस्य शेपान् संख्याततमान् कांश्चिद् भागान् मुक्तवा उद्वरित (?) भागेषु आहत्ता भारुह्य [आढत्ता आरभ्य] ततः पञ्चसु भागेषु चरमान्ते प्रान्ते एकैकस्याः प्रकृतेरन्तो च्युच्छेदो भवतीत्यर्थः । सूचमान्ताः सूचमसाम्परायस्य चरमसमये पोर्डश प्रकृतयो च्युच्छिन्ना भवन्ति १६ ॥३२१॥

वादरसाम्पराय अर्थात् अनिवृत्तिकरणके संख्यातवें भागके शेप रह जानेपर वहाँसे लगाकर चरम समयके अन्ततक होनेवाले पाँच भागोंमें एक-एक प्रकृति क्रमशः वन्धसे व्युच्छित्र होती है। शेष सोल्डह प्रकृतियाँ सूदमसाम्पराय गुणस्थानके अन्तमें वन्धसे व्युच्छित्र होती हैं॥३२१॥

भणिभद्दियन्मि पंचसु भाएसु सुहुमस्मि जहा पत्थारो-

| 9   | . 9    | 9   | 3   | 3   | 98  |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 25  | -23    | २०  | 98  | 15  | 30  |
| 85  | 33     | 300 | 101 | 902 | 303 |
| 378 | 5 7 10 | 995 | 352 | 930 | 929 |

भनिवृत्तिकरणस्य पञ्चसु भागेषु सुदमसाम्पराये च प्रस्तारो यथा-

| 8   | 3   | 3   | 9     | 3    | 98      |
|-----|-----|-----|-------|------|---------|
| २२  | २१  | २०  | 38    | १८ . | 30      |
| 23  | 33' | 800 | 303   | १०२  | १०३     |
| ५२६ | 520 | १२म | . 138 | 930  | ર્વ ર ૧ |

अनिवृत्तिकरणके पाँच भागोंमें तथा सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें वन्धावन्ध प्रकृतियोंकी प्रस्तार-रचना मूलमें दी है।

१, शतक० ४१ । %व आहता । †द व -ते ।

# अव नवें गुणस्थानमें, वन्धसे न्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंके नाम वतलाते हैं— 1पुरिसं चउसंजलणं पंच य पयडी य पंचभायम्मि । अणिअङ्की-अद्वाए जहाकमं बंधवुच्छेओ ॥३२२॥

भनिवृत्तिकरणस्याद्धाभागेषु पञ्चसु यथाकमं [बन्ध-] ब्युच्छ्रेदः । प्रथमभागे पुंवेदः १ । द्वितीय-भागे संज्वलनकोधः १ । तृतीयभागे संज्वलनमानः १ । चतुर्थभागे संज्वलनमाया १ । पञ्चमे भागे संज्वलनलोभः १ बन्धब्युच्छिन्नः ॥३२२॥

अनिवृत्तिकरण कालके पाँच भागोंमें पुरुपवेद और चार संन्वलनकपाय, ये पाँच प्रकृतियाँ यथाक्रमसे एक-एक करके वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥३२२॥

अव दशवें गुणस्थानमें वन्धसे न्युन्छित्र होनेवाली प्रकृतियोंके नाम वतलाते हैं—

## <sup>2</sup>णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि उच जसिकती। एए सोलह पयडी सुहुमकसायम्मि वोच्छेओ।।३२३।।

ज्ञानावरणपञ्चकं ५ अन्तरायपञ्चकं ५ चक्षुरचक्षुरवधिकेवछदर्शनावरणचतुष्कं ४ उच्चैगीत्रं १ यश-स्कीत्तिः १ इत्येताः पोडश प्रकृतयः सूचमसाम्परायस्य चरमसमये [ बन्धाद् ] न्युच्छिन्नाः १६ ॥३२३॥

ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, ख्वगोत्र और यशःकीर्ति ये सोछह प्रकृतियाँ सूद्मसाम्परायगुणस्थानके अन्तिम समयमें वन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥३२२॥ अव तेरहवें गुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतिका निर्देश कर प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हैं—

## [मूलगा०४७] <sup>3</sup>सायंतो जोयंतो एत्तो पाएण णत्थि वंधो ति । णायच्चो पयडीणं वंधो संतो अणंतो य<sup>1</sup> ॥३२४॥

सातायाः अन्तो न्युन्हेदः योगान्तः सयोगपर्यन्तः । इतः परं प्रायेण गुणस्थानकेन बन्धो नास्तीति उपशान्तादिषु ज्ञातन्यं प्रकृतीनां सन्तः अवन्धः अनन्तः न्युन्हेदः । चकाराद् बन्धावन्धो ज्ञातन्यः ॥३२४॥

योगके अन्ततक सातावेदनीयकर्मका वन्ध होता है, अर्थात् ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें एक सातावेदनीयकर्म ही वँघता है। तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें उसकी भी बन्धसे व्युच्छित्ति हो जाती है। इससे आगे चौदहवें गुणस्थानमें योगका अभाव हो जानेसे फिर किसी भी कर्मका वन्धका नहीं होता है। इस प्रकार चौदह गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंका सान्त अर्थात् वन्धव्युच्छित्ति और अनन्त अर्थात् वन्ध जानना चाहिए ॥३२४॥ (देखो संदृष्टि संख्या १४)

विशेषार्थ—इस गाथाके चतुर्थ चरणके पाठ दो प्रकारके मिलते हैं—१ 'बंधो संतो' अणंतो य' ओर २ 'बन्धसंतो अणंतो य'। प्रथम पाठ प्रकृत गाथामें दिया हुआ है और दितीय पाठ शतक प्रकरणको गाथाङ्क ४० और गो० कर्मकाण्डकी गाथाङ्क १२१ में मिलता है। शातकचूणिमें 'अहवा सन्तो बंधो अणंतो य भव्वाभव्वे पड्डच' कहकर 'बंधो संतो अणंतो य' पाठको भी स्वीकार किया है और तद्नुसार शातकप्रकरणके संस्कृत टीकाकारने उसका अर्थ इस प्रकार किया है—

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ४, 'पुंवेद संज्वाल' इत्यादि गद्यांशः ( पृ० १२६ ) । 2. ४, 'उच्चगोत्रयशो' इत्यादि गद्यांशः ( पृ० १२६-१३० ) । 3, ४, 'शान्तचीणकपायौ व्यतीत्यैकस्य सातस्य' इत्यादिगद्यांशः ( पृ० १३० ) ।

१. शतक० ५०।

'अथवा सर्वोऽप्यं प्रकृतीनां वन्धः सान्तो ज्ञातन्यो भन्यानाम्, अनन्तश्च ज्ञातन्योऽभन्यानामिति'। अथीत् भन्योंकी अपेत्ता सभी प्रकृतियोंका वन्ध सान्त है। किन्तु अभन्योंकी अपेत्ता अनन्त ज्ञानना चाहिए; क्योंकि उनके कभी भी किसी प्रकृतिका अन्त नहीं होता।

दूसरे पाठका अर्थ गो० कर्मकाण्डके टोकाकारने इस प्रकार किया है-

'वन्धस्यान्तो च्युच्छितः। अनन्तः वन्धः। चशब्दादबन्धश्रोक्तः।' वन्धका अन्त यानी व्युच्छित्ति, अनन्त यानी वन्ध और गाथा-पठित 'च' शब्दसे अवन्ध जानना चाहिए।

शतक प्रकरणके संस्कृत टीकाकारने इस दूसरे पाठका अर्थ इस प्रकार किया है-

'यत्र गुणस्थाने यासां प्रकृतीनां वन्धस्यान्त उक्तस्तत्र तासां वन्धस्यान्तस्तत्र भावस्तदुत्तरत्राभाव इत्येवंलक्षणो ज्ञातन्यः । श्रेषाणां त्वनन्तस्तदुत्तरत्रापि भावलक्षणो ज्ञातन्यः । यथा पोडश प्रकृतीनां मिथ्या-दृशै वन्धस्यान्तः शेषस्य त्वेकोत्तरशतस्यानन्तस्तदुत्तरत्रापि गमनात् । एवमुत्तरत्र गुणस्थानेष्वप्यन्तानन्त-भावना कार्या ।

अर्थात् जिस गुणस्थानमें जिन प्रकृतियोंके वन्धका अन्त कहा है, वहाँ तक उनका सद्भाव है और आगे उनका असद्भाव है। तथा जहाँपर जिन प्रकृतियोंका अन्त या असद्भाव है, वहाँपर शेप प्रकृतियोंका 'अनन्त' अर्थात् अन्तका अभाव यानी सद्भाव है।

ऐसी अवस्थामें प्राकृतपञ्चसंप्रहके संस्कृत टीकाकार-द्वारा किया गया अर्थ विचार-णीय है।

इति गुणस्थानेषु प्रकृतीनां वन्धस्वामित्वं समाप्तम् ।

उपशान्तकषाय, चीणकषाय और सयोगिकेवलीके एक साता-वेदनीयका वन्ध होता है, शेप ११६ प्रकृतियोंका अवन्ध है। सयोगिकेवलीके सातावेदनीयकी भी वन्धसे न्युच्छिति हो जाती है। अतः अयोगकेवलीके १२० का ही अवन्ध रहता है।

अव मूलशतककार आदेश अर्थकी स्वनाके लिए उत्तर गाथासूत्र करते हैं-

# [मूलगा० ४८] गइयादिएसु एवं तप्पाओगाणमोघसिद्धाणं।

सामित्तं णायव्यं पयडीणं णाण (ठाण) मासेडा ।।३२५॥

अथ गत्यादिषु मार्गणासु प्रकृतीनां स्वामित्वं दशैयति—['गइयादिएसु' इत्यादि । ] गत्यादि-मार्गणासु एवं गुगस्थानोक्तप्रकारेण तत्प्रायोग्यानां गत्यादिमार्गणायोग्यानां गुगस्थानप्रसिद्धानां प्रकृतीनां स्वामित्वं ज्ञातन्यं ज्ञानमाश्रित्य श्रुतज्ञानमागमं स्वीकृत्य ॥३२५॥

इसी प्रकार गति, इन्द्रिय आदि चौदह मार्गणाओंमें उन उनके योग्य ओघसिद्ध प्रकृतियों-का स्वासित्व ऊपर वतलाये गये गुणस्थानों या वन्धस्थानोंके आश्रयसे लगा लेना चाहिए ॥३२४॥

१. शतक० ५१।

अव सूत्रकारके द्वारा सूचित वर्धका माष्यकार व्याख्या करते हैं— इगि-विगलिंदियजाई वेजिन्वयछकणिरयदेवाऊ । आहारदुगादावं थावर सुहुमं अपुण्ण साहरणं ॥२२६॥ तेहि विणा णेरइया बंधंति य सन्वबंधपयडीओ ।

19091

ताओ वि तित्थयरूणा मिच्छादिङ्घी दु णियमेण ॥३२७॥

मिच्छ णडंसयवेयं हुंडमसंपत्तसंघयणं । एयाणि विणा ताओ सासणसम्मा दु णेरइया ॥३२८॥

आसाय छिण्णपयडी णराउरहिया उ ताओ मिस्सा दु ।

1001

तित्थयरणराउज्जया अविरयसम्मा दु णेरइया ॥३२६॥

1501

नरकातौ गुणस्थानमाश्रित्य बन्धयोग्यश्रकृतीः प्रकाशयति-एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियजातयः ४ नरकगितः नरकगिताः नरकगिताः देवगत्यानुपूर्वी वैक्रियिकं वैक्रियिकाङ्गोपाङ्गमिति वैक्रियिकपट्कं ६ नारकायुः देवायुः १ आहारकिद्विकं २ आत्यः १ स्थावरं १ सूचमं १ अपयोमं १ साधारणं १ एवमेकोनिवंशित-प्रकृती १६ विना शोपाः सामान्येन नारका वध्नन्ति १०१। ताभिरेकोनिवंशत्या प्रकृतिभिविना एकोत्तरशत्तर्यं बन्धप्रकृतीनिरका वध्नन्ति १०१। ता अपि प्रकृतयः धर्मादित्रये वन्धयोग्यमेकोत्तरशतम् १०१। अञ्जनादित्रये तीर्थकरवं विना शत्म १००। माधन्यां मनुष्यायुविना एकोनशत्म ६६। तत्र धर्मानरके ता एव पूर्वोक्ताः १०१ तार्थकरवोनाः शतप्रकृतीमिध्यादृष्टिवंधनाति १०० नियमेन। मिध्यात्वं १ नपुंसकवेदः १ हुण्डकं १ असम्प्राप्तस्यादिकासंहननं १ वैताश्रतसः प्रकृतयो मिध्यात्वे न्युदिकुकाः ४। एताभिश्रतस्यमः प्रकृतिभिविना ताः प्रकृतीः सासाद्नसम्यग्दप्यो वध्नन्ति ६६। ताः पण्णवितः ६६ प्रकृतयः सास्वादनस्य न्युदिकृत्रपञ्चित्रकृति २५ नरायूरिहता इति ससत्तिप्रकृतीः ७० मिश्रा मिश्रगुणस्थानविनो वध्नन्ति । एतास्तिर्थकरत्व-मनुष्यायुभ्यां युक्ताः ७२ अविरतसम्यग्द्रथ्यो नारका वध्नन्ति ॥६२६–३२६॥

एकेन्द्रियजाति, विकलेन्द्रियजातित्रिक, वैक्रियिकपट्क (वैक्रियिकशारीर, वैक्रियिक अङ्गो-पाङ्ग, नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगित, देवगत्यानुपूर्वी) नरकायु, देवायु, आहारकिहक, आतप, स्थावर, सूद्दम, अपर्याप्त और साधारण; इन उन्नीस प्रकृतियोंके विना नारकी जीव शेप सर्व प्रकृतियोंका अर्थात् १०१ का वन्ध करते हैं। उनमें भी मिथ्याहिष्ट नारकी तीर्थङ्कर प्रकृतिके विना १०० प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करते हैं। सासादनसम्यव्हिष्ट नारकी मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डकसंस्थान और स्पृपाटिकासंहनन, इन चारके विना ६६ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। सासा-दनगुणस्थानमें वन्धसे व्युच्छित्र होनेवाली २४ प्रकृतियाँ और मनुष्यायु इन २६ के विना शेष ७० प्रकृतियोंका सम्यग्निथ्याहिष्ट वन्ध करते हैं। अविरतसम्यग्हिष्ट नारकी तीर्थङ्कर और मनुष्यायुके प्रकृतियोंका सम्यग्निथ्याहिष्ट वन्ध करते हैं। अविरतसम्यग्हिष्ट नारकी तीर्थङ्कर और मनुष्यायुके

आसाय छिण्णपयही पढमाविदियातिदियासु पुढनीसु एवं चउसु वि गुणेसु। एवं चउत्थ-पंचिम-छुद्दी-णेरह्या। ताओ चउसु वि गुणेसु। णवरि तित्थयरं असंजदो ण बंधेह् ।१००।६६।७०।७१। एवं प्रथम-द्वितीय-तृतीयपृथ्वीपु घर्मा-वंशा-मेघानरकत्रये एताः सास्त्रादनन्युन्छिनाः प्रकृतयः २५ चतुषु गुगस्थानेषु प्रवोक्तप्रकारेण ज्ञातन्याः । नवरि किञ्चिद्विशेषः—असंयतसम्यग्द्दिष्टस्तीर्थकरत्वं न वध्ना-त्तीति अञ्जनादित्रये तीर्थकरं विना "[घर्मोदि-] त्रयवत् ।

| ,                   | मि॰ | सा०        | मि॰    | अ०   |
|---------------------|-----|------------|--------|------|
| म्<br>धर्मादित्रये— | 8   | રૂપ્ય      | 0      | 80   |
|                     | 900 | <b>६</b> ६ | ०७     | 65   |
|                     | 9   | ષ          | ३१     | 38   |
| ^                   | मि० | सा०        | . मि॰  | . अ० |
| अझनादित्रये—        | 8   | २५         | 0      | 30   |
|                     | 300 | ह इ        | , _%o, | 93   |
|                     | •   | 8 '        | ३०     | , ३१ |

सासादनमें वन्धसे ट्युच्छिन्न होनेवाली २५ प्रकृतियाँ नारकसामान्यके भी गुणस्थानवत् जानना। इसी प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी पृथिवीके नारिकयोंके चारों ही गुणस्थानोंकी वन्धरचना जानना चाहिए। इसी प्रकार चौथी पाँचवीं और छट्टी पृथिवीके नारिकयोंकी वन्ध रचना है। उनके चारों हो गुणस्थानोंमें वे ही वन्धादि-सम्बन्धी प्रकृतियाँ हैं। विशेषता केवल यह है कि उन पृथिवियोंका असंयतसम्यन्दृष्टि नारकी तीर्थक्कर प्रकृतिका वन्ध नहीं करता है। उन पृथिवियोंके चारों गुणस्थानोंमें वन्ध-योग्य प्रकृतियाँ क्रमशः १००, ६६, ७० और ७१ हैं।

अव सातवें नरकमें प्रकृतियोंके वन्धादिका निरूपण करते हैं—

सामण्णणिरयपयडी तित्थयर-णराउ-रहियाऊ । वंधंति तमतमाए णेरइया संकिलिङ्डभावेण ॥३३०॥

1881

णरदुयउच्चूणाओ ताओ तत्थेव मिच्छदिद्वीया।

18६

तिरियाऊ मिच्छ संहय हुंडासंपत्तरिहयपयडीओ ॥३३१॥ ताओ तत्थ य णिरया सासणसम्मा दु वंधंति ।

1831

तिरियां उऊण-सासण-वोच्छिणपयि विहीणाओ ॥३३२॥ णरदुयउच्च जुयाओ मिस्सा अजई वि वंधंति ।

1001

तमस्तमःप्रभानरके सप्तमे नारकास्तीर्थंकरत्व-मनुष्यायुर्भ्या रहिताः सामान्यनारकोक्तप्रकृतीः ६६ वध्नन्ति [ संक्षिष्टभावेन ]। तत्र माघव्यामेव नवनवति-प्रकृतीमंनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्व्योक्त्वेगोत्रित्रकोनाः ६६ मिथ्यादृष्ट्यो वध्नन्ति । ताः पण्णवतिप्रकृतयः ६६ तिर्यगायुर्मिथ्यात्व-पण्डवेद-हुण्डक-संस्थानाऽसम्प्राप्रसूपा- टिकासंहननपञ्चप्रकृतिरहिता इत्येकनवतिप्रकृतीस्तत्र नारकोद्भवाः सासादनसम्यग्दृष्यो वध्नन्ति ६१। तिर्यगायुरून्। सास्वादनस्य व्युच्छित्रप्रकृति २४ विद्दीनास्ताः सास्वादनोक्ता मनुष्यगति-मनुष्य- गत्यानुपूर्व्योक्त्वेगोत्रयुक्ता इति सप्ततिप्रकृतीर्मिश्रगुणस्थानवर्त्तिनोऽसंयतसम्यग्दृष्यश्च वध्नन्ति ७० माघव्याम् ॥३३०-३३२३॥

इति नरकगतिः समाप्ता ।

तमस्तमा अर्थात् महातमः प्रभा पृथिवीके नारकी संक्रिष्ट भाव होनेसे तीर्थक्कर और मनुष्यायुके विना नारकसामान्यके वँधनेवाळी शेप ६६ प्रकृतियोंको बाँधते हैं। उसी पृथिवीके मिथ्यादृष्टि नारकी मनुष्यद्विक और उच्चगोत्रके विना शेप ६६ प्रकृतियोंको बाँधते हैं। तथा वहींके सासादनसम्यग्दृष्टि नारकी तिर्थगायु, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुंडकसंस्थान और स्ट्रपाटिकासंहनन; इन पाँच प्रकृतियोंके विना शेप ६१ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। वहाँके मिश्र और असंयतगुणस्थानवर्ती नारकी तिर्थगायुके विना तथा सासादनमें व्युच्छित्र होनेवाळी प्रकृतियोंके विना, तथा मनुष्यद्विक और उच्चगोत्र सिहत शेप ७० प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं॥३३०-३३२३॥ (देखो संदृष्टिसंख्या १६)

अव तिर्यग्गतिमें प्रकृतियोंके वन्धादिका निरूपण करते हैं-

तित्थयराहारदुगूणाओ वंधंति वंधपयडीओ ॥३३३॥ तिरिया तिरियगईए भिच्छाइडी वि इत्तिया चेव ।

12201

ताओ मिच्छाइद्वी-वोच्छिण्णपयि विहीणाओ ॥३३४॥ सासणसम्माइद्वी तिरिया वंधंति णियमेण ।

19091

आसायछिण्णपयडी मणुसोरालदुग आइसंघयणं ॥३३४॥ णरदेवाऊ-रहिया मिस्सा वंधंति ताओ तिरिया हु ।

1881

ताओ देवाउजुआ अजई तिरिया दु वंधंति ॥३३६॥

1001

विदियकसाएहिं विणा ताओ तिरिया उ देसजई।

1361

भथ तिर्यंगात्यां वन्धप्रकृतिभेदं गाथापट्केनाऽऽह—[ 'तिरथयराऽऽहारदुग्णाओ' इत्यादि ।]
तिर्यंगाती वन्धप्रकृतिराशि १२० मध्यात्तीर्थंकरत्वाऽऽहारकद्वयं परिहत्य शेपवन्धयोग्यप्रकृतयः सप्तदशोत्तरं
११७ इत्येतावतीः प्रकृतीमिंध्यादृष्ट्यस्तिर्यञ्चो वध्नित । ताः सप्तदशोत्तरशतप्रकृतयः ११७ मिथ्यादृष्टिन्युिच्छुन्नप्रकृति १६ विहीना इत्येकोत्तरशतप्रकृतीः १०१ सासादनसम्यग्दृष्टितिर्यञ्चो वझन्ति नियमेन । सासादनव्युन्दिन्नप्रकृतिपञ्चविश्वतिकं २५ मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुष्ट्यद्विकं २ भौदारि-[कशरीरौदारि-]काङोपाङ्गद्वयं २ वज्रवृपमनाराचसंहननं १ मनुष्यायुः १ देवायुष्कं १ चेति द्वाविशतकं प्रकृतिभिविहीनास्ताः
पूर्वोक्ताः १०१ प्रवमेकोनसप्तिप्रकृतीमिश्रगुणस्थानकास्तिर्यञ्चो वझन्ति । ता मिश्रोक्ता ६६ देवायुर्युक्ताः
सप्तिं प्रकृतीः ७० असंयतसम्यग्दृष्ट्यस्तिर्यञ्चो वझन्ति ॥३३२३-३३६३॥

तिर्यगातिमें मिथ्यादृष्टि तिर्यंच तीर्थंकर और आहारकद्विकके विना शेष उतनी ही अर्थात् ११७ वन्धप्रकृतियोंको वाँधते हैं। उनमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें व्युच्छित्र होनेवाळी १६ प्रकृतियोंके विना शेप १०१ प्रकृतियोंको सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यंच नियमसे वाँधते हैं। सासादनमें व्युच्छित्र होनेवाळी २४ प्रकृतियोंको, तथा मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक, आदि संहनन, मनुष्यायु और देवायुके विना शेप रहीं ६६ प्रकृतियोंको मिश्रगुणस्थानवर्ती तिर्यंच वाँधते हैं। उनमें एक देवायुको मिळाकर ७० प्रकृतियोंको असंयतगुणस्थानवर्ती तिर्यंच वाँधते हैं। द्वितीय अप्रत्याख्यानावरण-कपायचतुष्कके विना शेप ६६ प्रकृतियोंको देशव्रती तिर्यंच वाँधते हैं। १३२२३-३३६३॥

(देखो संदृष्टिसंख्या १७)

एवं तिरियपंचिंदिय पुण्णा वंधंति ताओ पयडीओ ॥३३७॥ पज्जता णियमेणं पंचिंदियतिरिक्खिणीओ य । तित्थयराहारदुयं वेडिव्यिक्कणिरयदेवाऊ ॥३३८॥ तेहि विणा वंधाओ तिरियपंचिंदियअपज्जता ।

19081

एवं असुना प्रकारेण ताः सप्तदृशोत्तरशतप्रकृतीः पञ्चिन्द्रयपर्याप्तास्तिर्यञ्चो वप्तन्ति । तथा पञ्चे-निद्रयपर्याप्ततिरिरच्यो योनिमत्तिर्यञ्चः एतावत् ११७ प्रकृतीर्वप्तन्ति ॥

पर्याप्तपञ्चेन्द्रिययोनिमितिर्यग्-रचनायन्त्रम्—

मि० सा० मि० अ० दे०

१६ ३१ ० ४ ४

१९७ १०१ ६६ ७० ६४

० १६ ४८ ४९

तीर्थंकरत्वाऽऽहारकद्वयं ३ देव-नरकगित-तदानुपूर्व्य-वैक्रियिक-वैक्रियिकाङ्गोपाङ्गवैक्रियिकपट्कं ६ नरकायुः १ देवायुः १ चेत्येकादशप्रकृतिभिस्ताभिर्विना शेपनवोत्तरशतप्रकृतियन्थका लब्ध्यपर्याक्षप्रकृतिभिस्ताभिर्विना शेपनवोत्तरशतप्रकृतियन्थका लब्ध्यपर्याक्षप्रक्चेन्द्रिय-तिर्येक्चो भवन्ति ॥३३६३–३३८३॥

# अलव्धिपनचेन्द्रियतियंग्रचनायन्त्रम्—१०६ं ।

इसी प्रकार तिर्येक्च पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव भी ऊपर वतलाई गई सामान्य तिर्येक्चोंवाली उन्हीं प्रकृतियोंको वाँधते हैं। इसी प्रकार पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्येक्चती भी नियमसे उन्हीं प्रकृतियांको वाँधती हैं। तिर्येक्च पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीव तीर्थेकर, आहारकद्विक वैक्रियिकपट्क नरकायु और देवायुके विना शेष १०६ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं।।३३६३–३३८३॥

अव मनुप्यगतिमें प्रकृतियों के वन्यादिका निरूपण करते हैं--

मणुयगईए सन्त्रा तित्थयराहारहीणया मिन्छा ॥३३६॥

१२० सि० ११७।

मिच्छम्मि च्छिणपयडी-ऊणाओ आसाय।

19091

आसायछिण्णपयडीमणुसोरालदुय आइसंघयणं ॥३४०॥ णर-देवाऊरहिया मिस्सा वंधंति ताओ मणुयाऊ ।

तित्थयर-सुराउजुआ ताओ वंधंति अजइमणुया दु ॥३४१॥

विदियकसाएहिं विणा ताओ मणुया दु देसजई।

१६७।

पमत्तादिसु ओघो जि होज मणुया दु पज्जता ॥३४२॥ तह मणुय-मणुसिणीओ अपुण्णतिरियाक्ष व णरअपज्जता ।

क दू. 'तिरियव्व' पाठः ।

मनुष्यगती सर्वाः प्रकृतयो १२० वन्धयोग्या मवन्ति । तत्र तीर्थंकरत्वाऽऽहारकद्वयहीनाः अन्य। ससदशोत्तरशतप्रकृतीमिथ्यादिष्टमनुष्या बम्नन्ति १९७ । मिथ्यात्वन्युन्छिन्नप्रकृतिभिः १६ हीनास्ताः सासा-दनस्थमनुष्या बम्नन्ति १०१ । सासादनन्युन्छिन्नप्रकृति २५ मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुपून्यौदारिकौदारिका-क्षोपाङ्गचतुष्क-चञ्चनृपमनाराचसंहनन- मनुष्य-देवायुष्कद्वयरिहतास्ताः पूर्वोक्ता मिश्रगुणस्थानस्थमनुष्या एकोनसप्तति प्रकृतीर्वमन्ति ६६ । ता एकोनसप्तति तीर्थंकर-देवायुर्युता एकसप्ततिप्रकृतीरसंयत-मनुष्या वम्नन्ति । एता द्वितीयकपायचतुष्केन विना सप्तपष्टि प्रकृती देशसंयतमनुष्या बम्नन्ति ६७ । प्रमत्तादि-गुणस्थानेषु गुणस्थानोक्तवत् । तथाहि-प्रमत्ते ६३ अप्रमत्ते ५६ अपूर्वंकरणे ५८ अन्विनृत्तिकरणे २२ सूष्म-साम्पराये १७ उपशान्ते १ चीणे १ सयोगेषु च १ प्रकृतीः पर्याक्षा मनुष्या बम्नन्ति । तथा तेनैव पर्याक्ष-मनुष्योक्तप्रकारेण प्रकृतीः पर्याक्षा मानुष्यः १२० वष्नन्ति । मिथ्यादष्टिलद्ययपर्याप्तितिर्थगतिवत् मनुष्य-लद्ययपर्याक्षाः १०६ वष्नति ॥३३८३-३-३४२३॥

पर्यासमानुष्यां वन्धयोग्याः १२०।

# लब्ध्यपर्याप्तमनुष्येषु १०६।

मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अ० अ० स्० उ० ची० स० अ० पर्याप्तमनुष्यरचना— १९७ १०१ ६६ ७१ ६७ ६३ ५६ ५ १६ ० ० १ ० ३ १६ ५१ ४६ ५३ ५७ ६१ ६२ ६० १०७ ११६ ११६ ११६ १२०

मनुष्यगितमें सभी अर्थात् १२० प्रकृतियाँ वँधती हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टि मनुष्य तीर्थंकर और आहारिकद्विकसे हीन शेप ११७ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्य मिथ्यात्वमें विच्छिन्न होनेवाली १६ प्रकृतियोंसे हीन शेप १०१ का वन्ध करते हैं। मिश्रगुणस्थान-वर्ती मनुष्य सासादनमें विच्छिन्न होनेवाली २४ प्रकृतियोंसे, तथा मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक, आदिसंहनन, मनुष्यायु और देवायुसे रहित शेष ६६ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थंकर और देवायु सहित उक्त प्रकृतियोंका अर्थात् ७१ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। देशसंयत मनुष्य द्वितीय कपायचतुष्कके विना शेप ६४ प्रकृतियोंका बन्ध नक्तते हैं। प्रमत्तादि अपरके गुणस्थानवर्त्ती मनुष्योंमें ओघके समान प्रकृतियोंका वन्ध जानना चाहिए। सामान्य मनुष्योंने समान पर्योप्त मनुष्य और मनुष्यिनयाँ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। तथा अपर्याप्त तिर्यञ्चके समान अपर्याप्त मनुष्य १०६ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। तथा अपर्याप्त तिर्यञ्चके समान अपर्याप्त मनुष्य १०६ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। देश-१-२४२१॥ (देखो संदृष्टिसंख्या १०)

अव देवगतिमें प्रकृतियोंके वन्धादिका निरूपण करते हैं-

सुहुमाहार अपुण्णवेउन्त्रियछक्कणिरयदेवाऊ ॥३४३॥ साहारण-वियल्हिदियरहिया वंधति देवाओ ।

14081

तित्थयरूणे मिच्छा सासाणसम्मो दु थावरादावं ॥३४४॥ इगिजाइहुंडसंढयमिच्छासंपत्तरिहयाओ ।

मि० १०३।सा० १६।

ः आसायछिण्णपयडीणराउ ताउ मिस्सा दु ॥३४५॥ -तित्थयरणराउजुया अजई देवा दु बंधंति ।

मिठ ७०।अ०७२।

स्वयं देवनती दन्ययोग्यप्रकृतीर्गायाद्वादरोनाऽऽह—[ 'सुहुमाहारअपुण्ग'-इत्यादि । ] स्वमं १ साहारकद्विकं २ अपर्यासं १ वैक्रियिकवैकियिकाङ्गोपाङ्ग-देवगित-तदानुपूर्व्य-नरकगित-तदानुपूर्व्यमिति वैक्रियकपट्टं ६ नरकायुः १ देवायुः १ साधारणं १ विक्रजन्नयं ३ चेति पोढरा १६ प्रकृतिरहिताः अन्याश्चनुरुत्तर-रातं १०४ वन्ययोग्यप्रकृतीर्देवाः सामान्यतया वस्तन्ति । ता एव १०४ तीर्थंकरोना १०३ निष्यादृष्टिदेवा यस्तिति । नु पुनः स्थावराऽऽन्यो २ एक्रेन्द्रियजातिः १ हुंडकसंस्थानं १ नपुंसकवेदं १ मिथ्यात्वासन्त्राप्त-स्थादिकासंहत्ते २ एवं सप्तप्रकृतिभिः रहितास्ताः पण्यविष्ठकृतीः ६६ सात्वाद्वनस्था देवा वस्तन्ति । सामाद्वन्युन्द्वन्नप्रकृति २५ ननुष्यायुरहितास्ता एव ७० मित्रगुणस्थदेवा वस्तन्ति । ता एव सप्तिति ७० तीर्थकर-मनुष्यायुःसहिता इति द्वासप्तिति ७२ प्रकृतीरसंयतसम्यन्दिदेवा वस्तन्ति । ॥३४२६-२४५६॥

|                  |         | नि ० | सा०        | नि० | स० |
|------------------|---------|------|------------|-----|----|
| सामान्येन देवगती | 23      | •    | ₹ ५        | 0   | 30 |
|                  | द्वगता— | ६०३  | <b>६</b> इ | 90  | 65 |
|                  |         | ş    | =          | ३४  | ३२ |

सूद्रम, आहारकद्विक, अपर्याप्त, वैक्षियिकपट्क, नरकायु, देवायु, साधारण और विकलेन्द्रिय-त्रिक; इन सोलहके विना शेष १०४ प्रकृतियोंको सामान्यतया देव वाँघते हैं। उनमें मिध्यादृष्टि देव तीर्थकरके विना १०३ प्रकृतियोंको वाँघते हैं। सासादृन सन्यग्दृष्टि देव स्थावर, आतप, एकेन्द्रियज्ञाति, हुंडकसंस्थान, नपुंसकवेद, मिध्यात्व और सुपाटिका संहनन; इन सातसे रहित शेष ६६ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। मिश्रगुणस्थानवर्ती देव सासादृनगुणस्थानमें विच्छिन्न होनेवाली २५ और मनुष्यायु इन २६ से रहित शेष ७० प्रकृतियोंको वाँघते हैं। असंयत देव तीर्थकर और मनुष्यायु सहित उक्त प्रकृतियोंका अर्थात् ७२ का वन्ध करते हैं। १४२३-३४५३॥ (देखो संदृष्टिसंख्या १६)

अव देवविशेपोंमें वन्धादिका निरूपण करते हैं-

तिकायदेव-देवी सोहम्मीसाण देवियाणं च ॥३४६॥ मिच्छाईतिसु ओघो अजई तित्थयररिहयाओ । सामण्णदेवमंगो सोहम्मीसाणकप्पदेवाणं ॥३४७॥ एचो उवरिल्लाणं देवाण जहागमं वोच्छं।

भवनवासि-च्यन्तर-ज्योतिष्कत्रयोत्पन्नत्रेव-देवीनां सीधर्मेशानोत्पन्नदेवीनां च मिथ्यात्वादिगुणस्थानेषु सोववत् । निय्यादृष्टी १०२ सासादने ६६ मिश्रे ७० असंयते तीर्थकरत्वं विना ७९ ।

| मि० | सा० | मि० | €€Þ |  |
|-----|-----|-----|-----|--|
| *   | રૂહ | •   | 30  |  |
| 53  | ६६  | 80  | 22  |  |

सामान्यदेवमङ्गरचनावर्त्साधर्मेशानकत्यजदेवानां मिध्यादृष्टो । अत उपरितनानां देवानां यन्ययोग्य-प्रकृतीर्ययागमानुसारेण वच्येऽहम् ॥३४५६–३४६६॥

भवनवासी, व्यन्तर और व्योतिषी, इन तीन कायके देव और देवियोंके; तथा सौधर्म और ईशान कल्पोत्पन्न देवियोंके मिथ्यात्वादि तीन गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंका वन्ध ओघके समान क्रमशः १०३, ६६ और ७० जानना चाहिए। असंयतगुणस्थानवर्ती उक्त देव और देवियाँ तीर्थं कररित ७१ प्रकृतियोंका वन्य करते हैं। सौंधर्म-ईशान-कल्पवासी देवोंके प्रकृतियोंका वन्ध सामान्य देवोंके समान जानना चाहिए। अब इससे अपरके कल्पवासी देवोंके वन्यादिको आगमके अनुसार कहता हूँ ॥३४५१-३४७१॥ (देको संदृष्टिसंख्या २०)

तइकप्पाई जाव दु सहसारंता देवा जा ॥३४८॥ देवगईपयडीओ एकक्खादावथावरूणाओ ।

19.091

भिच्छातित्थयरूणा हुंडा संपत्तमिच्छसंहूणा ॥३४६॥ सासणसम्मा देवा ताओ बंधंति णियमेण।

मि० १००।सा० ६६।

आसाय®छिण्णपयडीणराउरिहयाउ ताउ मिस्सा दु ॥३५०॥ तित्थयर-णराउजुया अजई बंधंति देवाओ।

मि० अ०।७२।

तृतीयकर्पादि यावत्सहस्तारान्ताः सनत्कुमार-माहेन्द्र-ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरलान्तव-कापिष्ट-शुक-महाशुक-शतार-सहस्तारजा देवाः याः सामान्यदेवगत्युक्तप्रकृतयः १०४ एकेन्द्रियाऽऽतपस्थावरत्रयोनास्ता एव १०१ ब्रध्नन्ति, [ एतिक्रकस्य ] तद्वन्धाभावात् । तीर्थंकरत्वोनाः १०० प्रकृतिः सनत्कुमारादि-सहस्रारान्ता मिध्यादृष्टिदेवा ब्रध्नन्ति । हुण्डकसंस्थानासस्प्राप्तस्त्रपाटिकासंहननिमध्यात्व-पण्डवेदोनास्ता एव ६६ सनत्कुमारादि-सहस्रारान्ता सासादनस्य व्युच्छित्रप्रकृतिः २५ मनुष्यायुरहितास्ता एव ६० प्रकृतीः सनत्कुमारादि-सहस्रारान्ता मिश्रगुणस्थानस्था देवा बध्नन्ति । तीर्थंकरत्वमनुष्यायुर्ग्यां युक्तास्ता एव ७२ सनत्कुमारादि-सहस्रारान्ताः असंयतदेवा बध्नन्ति ॥३४७३-३५०३॥

त्तीय कल्पसे छेकर सहस्रारकल्प तकके देव एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके विना देवगति-सम्बन्धी शेप १०१ प्रकृतियोंको बाँधते हैं। वक्त कल्पोंके मिथ्यादृष्टिदेव वक्त १०१ मेंसे तीथंकरके विना १०० प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। इन्हों कल्पोंके सामादृनसम्यग्दृष्टि देव हुं बकसंस्थान, सृपाटिकासंह्नन, मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके विना शेप ६६ प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करते हैं। वक्त कल्पोंके मिश्रगुणस्थानवर्ती देव सासाद्नमें विच्छिन्न होनेवाछी २५ तथा मनुष्यायुके विना शेष ७० प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। तथा वन्हीं कल्पोंके असंयतसम्यग्दृष्टि देव तीथंकरप्रकृति और मनुष्यायुके सिहत ७० अर्थात् कुछ ७२ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। १३४०१-३४०१॥

आणद्कप्पपहुई उवरिमगेवज्ञयं तु जावं ति ॥३५१॥ तत्थुप्पण्णा देवा सत्ताणउदिं च वंधंति ।

180

देवगईपयडीओ तिरियाख-तिरियखुयल एइंदी ॥३५२॥ थावर-आदाख्खोऊण बंघंति ते णियमा । मिच्छा तित्थयरूणा हुंडासंपत्तमिच्छसंडूणा ॥३५३॥ सासणसम्मा देवा ताओ बंघंति णियमेण ।

मि॰ ६६ सा ६२। तिरियाऊ तिरियदुयं तह उद्योवं च मोत्तूणं ॥३५४॥ आसायिक्षणपयडी णराउरिहयाऊ मिस्सा हु ।
। ००।
तित्थयर-णराऊजुया अजई देवा य बंधंति ॥३५५॥
। ०१।
अणुदिस-अणुत्तरवासी देवा ता चेव णियमेण ।

र्ट्या

आनतकल्पप्रमृत्युपरिमग्रैवेयकान्तास्तत्रोत्पन्ना देवाः सप्तनवतिं ६७ प्रकृतीर्वध्ननित । तत्कथम् ? सामान्यतया देवात्युक्तप्रकृतयः १०४ तिर्यमायुः १ तिर्यमाति-तिर्यमात्यानुपूर्व्ये द्वे २ एकेन्द्रियं १ स्थावरं १ आतपः १ उद्योतः १ चेति सप्तभिः प्रकृतिभिरूना इति परायोग्यवन्धप्रकृतीः ते आनत-प्राणताऽऽरणाऽच्युत-नवग्रैवेयकान्ता देवा वध्नन्ति ६७ नियमेन । ता एव ६७ तीर्थकरत्वोनाः प्रकृतीः पण्णवितं आनतादिनव-ग्रैवेयकान्ता मिथ्याद्ययो देवा वध्नन्ति ६६ । हुण्डकासम्प्राप्त १ मिथ्यात्व १ पण्डवेदोनास्ता एव ६२ सासादनस्था देवा वध्नन्ति नियमेन । तिर्यमायु १ स्तिर्यम्द्वकं २ उद्योत १ रचेति प्रकृतिचतुष्कं मुक्ता परिवर्यं सासादनन्युन्छिन्नप्रकृति २१ मनुष्यायू रहितास्ता एव मिश्रगुणस्थाने देवा वध्नन्ति ७० । ता एव ७० तीर्थकरत्व-मनुष्यायुभ्यां युक्ता ७२ आनतादिनवग्रैवेयकासंयतदेवा वध्नन्ति । न अनुदिश-पञ्चानुत्तर-वासिनो देवास्ता एवासंयमगुणोक्ताः प्रकृती ७२ वध्नन्ति । आनतादि-नवग्रैवेयकेषु बन्धयोग्याः ६७ । नवानुदिश-पञ्चानुत्तरेषु देवेषु अविरते ७२ ॥३५०-१-३५५-१॥

आनतकलपसे लेकर उपिरम प्रैवेयक तक उनमें उत्पन्न होनेवाले देव ६७ प्रकृतियों का वाँधते हैं। अर्थात् देवगितमें बन्धयोग्य जो १०४ प्रकृतियाँ बतलाई गईं हैं उनमेंसे तिर्यगायु, तिर्यग्दिक, एकेन्द्रियजाति, स्थावर, आतप और उद्योतके विना शेप ६७ प्रकृतियोंका उक्त देव नियमसे वन्ध करते हैं। उक्त कल्पोंके मिथ्यादृष्टि देव तीर्थङ्करके विना ६६ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। सासाद्नसम्यग्दृष्टि देव हुण्डकसंस्थान, सृपादिकासंहनन, मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके विना ६२ प्रकृतियोंको नियमसे बाँधते हैं। उक्त कल्पोंके मिश्र गुणस्थानवर्ती देव तिर्यगायु, तिर्यद्विक तथा उद्योतको छोड़कर सासाद्नमें विच्छिन्न होनेवाली शेष प्रकृतियोंके विना तथा मनुष्यायुक्ते विना ७० प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। उन्हीं कल्पोंके असंयतसम्यग्दृष्टि देव तीर्थङ्कर और मनुष्यायु सिहत उक्त प्रकृतियोंका अर्थात् ७२ का बन्ध करते हैं। नव अनुदिश और पंच अनुत्तरवासी देव यतः सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, अतः वे नियमसे उन्हीं ७२ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं।।३४०-३५४३॥ (देखो संदृष्ट संख्या २२)

अव इन्द्रियमार्गणाकी अपेता प्रकृतियोंके वन्धादिका निरूपण करते हैं—"

इगि-विगलिंदियजीवे तिरियपंचिंदिय अपुण्णभंगमिव ॥३५६॥ मिच्छे तेत्तियमेत्तं णउत्तरसयं तु णायव्वं।

13081

मिच्छुवोच्छिण्णेहिं ऊणाओ ताओ आसाया णिरयाऊ ॥३५७॥ णेरइयदुयं मोत्तु पंचिंदियम्मि ओघमिव ।

1321

क्षयेन्द्रियमार्गणायां बन्धयोग्यप्रकृतीर्गाथाद्वयेनाऽऽह—['इगिविगिलिदियर्जावे' इत्यादि ।] एकेन्द्रिय-द्वि-न्नि-चतुरिन्द्रिय-विकलेन्द्रियजीवेषु लब्ध्यपर्याप्तकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्वत् तीर्थक्करत्वाऽऽहारकद्वय-सुरनारकायुर्वे-क्रियिकपट्कवन्धाभावाद् बन्धयोग्यं नवोत्तरशतम् .१०६ । गुणस्थाने द्वे । तत्र मिथ्यादृष्टी नवोत्तरशतमात्रं वन्धयोग्यं ज्ञातन्यम् । मिथ्यात्वन्युन्छिन्नाभिक्तनास्ता एव नरकायुनौरकद्वयं २ च मुक्त्वा एतःत्रयं परिहत्य त्रयोदशम्ञृतिभिद्दीनाः अन्याः पण्णवितः सासादने एक-विकलत्रयाणां बन्धः ६६ । तथा गोमहसारे एवं प्रोक्तमस्ति——मनुष्य-तिर्यगायुद्देयं मिथ्यादृष्टी न्युन्छिन्नम् । सासादने एतद्द्वयं नास्ति । कुतः ? 'सासणो देहे पक्षित्तं ण वि पावदि, इदि णर-तिरियाउगं णिथं । इति एकेन्द्रिय-विकलत्रयाणां मिथ्यादृष्टी न्युन्छिन्तः १५ पञ्चदश तत्पोडशके नरकद्विक-नरकायुपोरभावे नर-तिर्यगायुपोः क्षेपात् पञ्चदश एक-विकलत्रयेषु पन्नवेन्द्रियेषु भोघवत् गुणस्थानवत् । बन्धयोग्यप्रकृतिकं १२० । गुणस्थानानि १४ ॥६५५-३—६५७-३॥

एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवोंमें प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यक्षपंचेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंके वन्धके समान तीर्थक्कर, आहारकद्विक, देवायु, नरकायु श्रीर वैक्रियिकपट्कके विना १०६ का होता है। उनके अपर्याप्त अवस्थाकी अपेक्षा दो गुणस्थान माने गये हैं, सो उक्त जीवोंके मिथ्यात्व-गुणस्थानमें तो उतनी ही १०६ प्रकृतियोंका बन्ध जानना चाहिए। सासादनगुणस्थानवर्ती एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव नरकायु और नरकद्विकको छोड़कर मिथ्यात्वमें विच्छिन्न होनेवाली शेप १३ के विना ६६ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। पंचेन्द्रिय जीवोंमें प्रकृतियोंका बन्ध ओघके समान जानना चाहिए।।३४४-३४७३॥ (देखो संदृष्टिसंख्या २३)

विशेषार्थ—भाष्यगाथाकारने यहाँपर एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंकी वन्ध-प्रकृतियाँ वतलाते हुए मिथ्यात्वगुणस्थानमें नरकायु और नरकिद्वकि विना १३ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कर सासादनमें वन्ध-योग्य ६६ प्रकृतियाँ कहीं हैं। परन्तु गो॰ कर्मकाण्ड गाथाङ्क ११३ में मनुष्यायु और तिर्यगायुकी भी वन्ध-व्युच्छित्ति मिथ्यात्वमें वतला करके सासादनमें ६४ प्रकृतियोंका वन्ध वतलाया है और उसके लिए युक्ति यह दी है कि 'तत्थुपण्णो हु सासणो देहे पज्जित्तं ण वि पाविद, इदि णर-तिरियाउगं णित्य; अर्थात् यतः एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाला सासादनगुणस्थानवर्ती जीव शरीरपर्याप्तिको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि सासादनका काल अल्प और निर्वृत्त्यपर्याप्तिववस्थाका काल अधिक है, अतः सासावनगुणस्थानमें मनुष्यायु और तिर्यगायुका वन्ध नहीं होता है। किन्तु मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही उनका वन्ध होता है और उसीमें उनकी व्युच्छित्ति भी हो जाती है। तथा इसी गाथामें जो पंचेन्द्रियसामान्यकी वन्ध-विधिका ओधके समान निर्देश किया गया है, सो वह पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंका समभना चाहिए; क्योंकि निर्वृत्त्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियोंके केवल पाँच गुणस्थान ही होते हैं, सभी नहीं।

अव कायमार्गणाकी अपेत्रा प्रकृतियोंके वन्धादिका वर्णन करते हैं-

भृद्यववणप्पदीसुं मिच्छा सासण इगिदिभंगमिव ॥३५८॥ णरदुय-णराउ-उच्चृण तेउ-वाउइगिदियपयडीओ ।

19041

पृथ्वीकायाष्कायवनस्पतिकायेषु मिध्यात्व-सासादनोक्तैकेन्द्रियभङ्गरचनावत्। मनुष्यगति-मनुष्यग-त्यानुपूर्व्यद्वय-मनुष्यायुरुच्चैगोत्रोना एकेन्द्रियोक्तप्रकृतयः ५०५। तेजस्काये वायुकाये च मिध्यादृष्टौ १०५ बन्धयोग्याः ॥३५८-१॥

१. गो० कर्म० गा० ११३।

पृथिवोक्तायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंने मिथ्यात्व और सासादनगुण-त्यान-सन्वन्धी प्रकृतियोंका वन्ध एकेन्द्रिय जीवोंके वन्यके समान जानना चाहिए। तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंके एक ही गुणस्थान होता है। तथा वे मनुष्यद्विक, मनुष्यायु और च्चगोत्रके विना एकेन्द्रियसन्वन्धी शेष अर्थात् १०४ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं।।३४८-१।। अब योगमार्गणाकी अपेना प्रकृतियोंके वन्धादिका वर्णन करते हैं—

### तस-मण-विच ओरालाहारे जहक संभवं हवे ओघो ॥३५६॥

त्रसक्चायिकेषु सामान्यगुणस्थानवत्,तेन तेषु वन्ययोग्याः १२०। गुगस्थानानि ११। योगमार्गणायां मनोवचनयोगेषु लोद्दारिककाययोगे साहारककाययोगे च यथासम्भवं लोघो भवेत्, गुगस्थानोक्चव्। तेन सत्यानुनयमनोवचनचतुष्के वन्ययोग्यप्रकृतयः १२०। गुणस्थानानि त्रयोदश १३। असत्योभयमनोवचनच्चुष्के वन्यप्रकृतयः १२०। गुगस्थानानि १२। शोद्दारिककाययोगेषु मनुष्यगितरचनावद् वन्ययोग्यप्रकृत्वयः १२०। गुगस्थानानि १२। लाहारकाययोगिनां प्रमत्तोक्तवत्। लाहारकमिश्रे 'तिम्मस्से णित्य देवाक' इति वचनात् ॥२०३॥

त्रसकाविकोंनें, तथा मनोयोगियोंमें, वचनयोगियोंमें, औदारिककाययोगियोंमें और आहा-रककाययोगियोंमें यथासन्भव ओघके समान बन्धादि जानना चाहिए ॥३४६॥

> णिरयदुग-आहारज्ञयलणिरि-देवाऊहि हीणाओ । ओरालमिस्सजोए वंधाओ होति णायव्वं ॥३६०॥

> > 15581

तित्थयर-सुरचद्णा ताओ वंधंति मिच्छिदिही य।

णिरयाऊ णिरयदुयं मोत्तुं वोच्छिण्णमिच्छपयडीहि ॥३६१॥ तिरिय-मणुयाउगेहि य रहियाओ ताउ आसाय।

1881

आसाय छिण्णपयडीऊणे तिरियाउयं मोतुं ॥३६२॥ तित्थयर-सुरचदुजुया ताओ अजई दु वंधंति ।

1221

भौदारिकिमित्रे वन्धयोग्यं गायासार्धत्रयेणाऽऽह—['णिरयदुगन्नाहारज्ञयल' इत्यादि । ] भौदारिकिमित्रकाययोगेषु नरक्यति-तदाजुपूर्व्यद्यं २ नाहारकाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गद्रयं २ नारक-देवायुर्द्वयं २ चेति पड्मिहींनाः अन्याः प्रकृतयः ११४ वन्धयोग्याः मवन्ताति ज्ञातन्यम् । कयं तत्पट्कं न ? त्याहि—भौदा-रिकिमित्रकाययोगिनो हि लब्धपर्याप्ता निर्शृत्यपर्याप्ताश्च मवन्ति, तेन देव-नारकायुणी २ लाहारकृत्यं २ नरकृत्यं च तत्र वन्धयोग्यं न चेति चतुर्द्शोत्तरशतम् ११४ । तत्रापि सुरचतुष्कं ४ तीर्थञ्च मिन्यादिष्ट-सामादनयोगं वन्नाति, अविरते च बन्नाति । तद्राऽऽह—'तित्ययर-सुरचतूणा तान्नो बंधिति निच्छिदिष्टी य' । वीर्थक्रत्व-देवगिति-देवगत्यानुपूर्व्य-वैकिषिक-तद्राङ्गोपाङ्ग-सुरचतुष्कोनास्ता एव प्रकृतीरौद्रारिकिमित्रकाययोगिनो निष्यादृष्ट्यो वन्निन्त १०६ । नरकायुर्नारकृत्यं च सुक्वा अपनीय मिन्यात्वस्त्रुक्तिमकृतिभिः १३ तिर्यङ्-मनुष्याद्युर्ग्यं च रहितास्ता एव प्रकृतीः सामाद्रनस्यौद्रारिकिमित्रयोगिनो वन्नन्ति १० । तिर्यक् मनुष्यादुर्न्वयं च सुक्वाः सामाद्रनस्यौद्रारिकिमित्रयोगिनो वन्नन्ति १० । तिर्यक् मनुष्यादुर्व्यं च सिन्यात्वे व्युक्तिस्त्रम् । एवं पञ्चद्रश तत्र व्युक्तिस्त्राः। तिर्यनादुः परिहत्य सामाद्रनन्युक्तिक्रचनुर्विश-

ल्प्रतिषु 'नहि' पाठः ।

विश्रकृतिभिरूनाः तीर्थक्करत्व-सुरचतुष्केन युतारच ता एव श्रकृतीरौदारिकमिश्रकाययोगिनोऽविरतसम्यग्दप्रयो ७५ वझन्ति ॥३६०-३६२२॥

#### औदारिकमिश्रकाययोगिनां रचना--

| मि०   | सा० | अ० | स०  |  |  |
|-------|-----|----|-----|--|--|
| 34    | 28  | 08 | 3   |  |  |
| 3.0 8 | 83  | ७५ | . 8 |  |  |
| ų     | २०  | ३६ | 888 |  |  |

औदारिक मिश्रकाययोगमें नरकद्विक, आहारकयुगळ, नरकायु और देवायुके विना बन्ध-योग्य शेप ११४ प्रकृतियाँ जानना चाहिए। उनमेंसे तीर्थद्वर और सुरचतुष्क (देवगति, देव-गत्यानुपूर्वी, वैकियिकशरीर और वैकियिक-अङ्गोपांग) इन पाँचके विना मिथ्यादृष्टि १०६ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। औदारिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यन्दृष्टि नरकायु और नरकद्विकको छोड़कर मिथ्यात्वमें विच्छित्र होनेवाळी १३ प्रकृतियोंके विना तथा तिर्थगायु और मनुष्यायुके विना शेष ६४ प्रकृतियोंको बाँधते हैं। औदारिकमिश्रकाययोगी अविरतसम्यन्दृष्टि तिर्थगायुको छोड़कर सासादनमें विच्छित्र होनेवाळी प्रकृतियोंके विना तथा तीर्थङ्कर और सुरचतुष्कसित ७४ प्रकृतियोंको बाँधते हैं।।३६०-३६२३॥ (देखो संदृष्टि सं० २५)

वेउन्वे सुरभंगो सुरपयडी तिरिय-णराऊणा ॥३६३॥

19021

तम्मिस्से तित्थयरूणाओ वंधंति ताउ मिच्छा दु।

12031

इगिजाइथावरादवहुंडासंपत्तमिच्छसंहूणा ॥३६४॥ सासणसम्माइडी ताओ वंधंति पयडीओ ।

1881

तिरियाउयं च मोतुं सासम्बोच्छिणा बंधवोच्छिणा ॥३६४॥ बंधपयडीहिं रहिया तित्थयरजुआ ताउ बंधंति अजई दु ।

1991

वैक्रियिककाययोगे सुरभङ्गः देवगत्युक्तवत् सूच्मत्रय-विकलत्रय-नरकद्विक-नरकायुः-सुरचतुष्क-सुरायुराहारकद्वयोनाः पोढशानामवन्धाद्वन्धयोग्यप्रकृतयः १०४।

### देवसम्बन्धिवैक्रियिकानां रचना--

| मि० | ं सा० | सि०  | अ० |
|-----|-------|------|----|
| v   | २५    | 0    | 80 |
| 903 | . १६  | 90   | ७२ |
| 9   | ់ ឌ   | ₹8 . | ३२ |

तिसभी वैक्रियिक [ सिश्र-] काययोगे तिर्यंग्मनुष्यायुग्धां कना देवगत्युक्तप्रकृतयो वन्धयोग्याः १०२ भवन्ति । तीर्थंकरत्वोनास्त एव १०१ प्रकृतीवैं क्रियिकमिश्रयोगिनो सिध्यादृष्टयो बन्नन्ति । एकेन्द्रिय- जातिः १ स्थावरं १ आत्रतः १ हुण्डकं १ असम्प्राप्तसृपाटिकासंहननं १ प्रिथ्यात्वं १ पण्डवेदः १ चेति सप्तिभः प्रकृतिभिक्षनास्त एव प्रकृतीः १४ सासादृनस्था वैक्रियिकमिश्रकाययोगिनो वन्धन्ति । तिर्यंगायुष्कं

मुक्तवा सासादनस्थन्युच्छिन २४ प्रकृतिभी रहितास्तीर्थक्करत्वयुक्ताश्च ता एव प्रकृतीः ७१ वैकियिककाययो-गिनोऽसंयता बधन्त ॥३६२५-३६५५॥

| मि॰ ं | सा० | असं० |
|-------|-----|------|
| ø     | २४  | 3    |
| 303   | 83  | ७३   |
| 3     | ᅜ   | ३    |

वैक्रियिककाययोगमें देवसामान्यके समान वन्धरचना जानना चाहिए। उनमें १०४ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। वैक्रियिकसिश्रकाययोगमें तिर्यगायु और मनुष्यायुके विना शेप १०२ देवगतिसम्बन्धो प्रकृतियाँ बँधती हैं। उनमेंसे तीर्थङ्करके विना शेष १०१ प्रकृतियाँ मिथ्यात्व-गुणस्थानमें वँधती हैं। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि एकेन्द्रियजाति, स्थावर, आतप, हुंडकसंस्थान, सृपाटिकासंहनन, मिथ्यात्व और नपुंसकवेद इन सातके विना शेप ६४ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। उक्त योगवाले असंयतसम्यग्दृष्टि जीव तिर्यगायुको छोड़कर सासादनमें वन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली २४ प्रकृतियोंके विना, तथा तीर्थङ्करसिहत ७१ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं॥३६२३–३६४३॥ (देवो संदृष्टि सं० २६)

विशेपार्थ—आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंकी वन्ध-प्रकृतियाँ सुगम होनेसे भाष्यगाथाकारने नहीं वतलाई हैं सो उनकी वन्ध-प्रकृतियाँ प्रमत्तगुणस्थानके समान जानना चाहिए। आहारकिमश्रकाययोगियोंके इतना विशेष ज्ञातन्य है कि उनके वन्धयोग ६२ प्रकृतियाँ ही होती हैं; क्योंकि 'तिम्मस्से णित्थ देवाऊ' इस आगम-वचनके अनुसार अपर्याप्तदशामें देवायुका वन्ध नहीं होता है।

णिरयदुगाहारज्ञयलचउरो आऊहिं वंधपयडीहिं ॥३६६॥ कम्मइयकायजोईरहियां वंधति णियमेण ।

19921

# सुरचदुतित्थयरूणां ताओ बंधति मिच्छदिद्वी दु ॥३६७॥

19091

नरकगति-तदानुष्ट्येंद्वयं २ आहारक-तदङ्गोपाङ्गद्वयं २ नरकाद्यायुश्चतुष्कं ४ इत्यष्टाभिर्वेन्धप्रकृतिभी रहिताः अन्याः द्वादशोत्तरशतप्रकृतीः कार्मणकाययोगिनो बप्तन्ति ११२ । तद्योगिनां विप्रह्गतौ तद्दन्धा-भावाज्ञियमेन । तत्र देवगति-तदानुष्ट्यं-वैक्रियिक-तदङ्गोपाङ्ग-तीर्थंकरत्वोनास्ता एव प्रकृतीः कार्मणकाय-योगिनो मिध्यादृष्ट्यो १०७ वञ्चन्ति ॥३६५२—३६७॥

कार्मणकाययोगी जीव नरकद्विक, आहारकयुगळ और चारों आयुकर्मों के विना शेप ११२ प्रकृतियोंको नियमसे वाँधते हैं। उनमें भी कार्मणकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव सुरचतुष्क और तीर्थङ्करके विना १०७ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं।।३६५३-३६७॥

एत्थ मिन्छादिद्वितुन्छिणपयडीणं मज्मे णिरयाउग-णिरयदुगं तिण्णि पयडीओ सुत्तूण सेसाओ तेरस पयडीओ भवणिय सेसाओ चडणडदिपयडीओ सासणसमादिद्विणो वंधंति ६४।

भत्र मिथ्यादृष्टिन्युन्छिन्नप्रकृतीनां १६ मध्ये नारकायुष्यं नारकद्वयमिति तिस्रः प्रकृतीः मुक्ता शोपास्त्रयोदशप्रकृतीरपनीय शेपारचतुर्नवितं प्रकृतीः सास्त्रादनस्थकार्मणकाययोगिनो बध्नन्ति १४।

यहाँपर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें विच्छित्र होनेवाली १६ प्रकृतियोंमेंसे नरकायु और नरक-द्विक, इन तीन प्रकृतियोंको छोड़कर शेष तेरह प्रकृतियोंको निकालकर वाको बची चौरानवे प्रकृतियोंको कामणकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि वाँघते हैं।

### जोगिम्मि ओघभंगो सांसणवोच्छिण्ण-बंधपयडीहिं। सुरचउ-तित्थयरज्ञया रहिया बंधति अजई दु ॥३६८॥

1941

सयोगकेविकिनि ओघभङ्गः त्रयोदशगुणस्थानोक्तवत् सास्वादनस्थन्युन्छित्र २४ प्रकृतिर्भा रहितास्ता एव सुरचतुष्क-तीर्थंकरत्वयुक्ताः प्रकृतीः पञ्चसप्तति ७५ कार्मणकाययोगिनोऽसंयतसम्यग्दप्टयो बध्नन्ति ॥३६८॥

| मि०  | सा० | अ ० | सयो० |
|------|-----|-----|------|
| 3 \$ | 58- | ७४  | 3    |
| 300  | 83  | ७५  | 3    |
| ч    | १८  | ३७  | 333  |

कार्मणकाययोगी असंयतसम्यन्दृष्टि जीव ( विर्यगायुके विना ) सासादनमें विच्छित्र होने-वाली २४ प्रकृतियोंसे रहित, तथा सुरचतुष्क और तीर्थङ्कर सहित ७४ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। कार्मणकाययोगी सयोगिकेवलियोंमें बन्धरचना ओघके समान जानना चाहिए ॥३६८॥ ( देखो संदृष्टि सं० २७ )

अव वेदमार्गणाकी अपेत्ता वन्धादि वतलानेके लिए गाथासूत्र कहते हैं—

### अणियिहं मिच्छाई वेदे वावीस बंधयं जाव। तत्तो परं अवेदे ओघो भणिओ सजोगो ति ॥३६६॥

क्षथ वेदादिमार्गणासु प्रकृतिबन्धभेदः कथ्यते—वेदेषु मिथ्याद्ष्ट्याद्यनिवृत्तिकरणगुणस्थानकस-वेदभागेषु द्वाविंशतिबन्धकं यावत् तावद्दन्धकः। वेदेषु बन्धयोग्यं १२०। गुणस्थानानि ६। स्त्रीवेदिनां नपुंसकवेदिनां पुंवेदवेदिनां च रचना—

पुंचेदिनां तु चपकानिवृत्तिकरणप्रथमचरमसमये इति विशेषः । निर्वृत्यपर्याद्यानां खीणां बन्धयोग्यं १०७ । कुतः २ आयुश्चतुष्क-तीर्थंकराहारकद्वयवैक्षियिकपट्कानामबन्धात् । पण्डवेदिनां निर्वृत्यपर्याद्यानां बन्धयोग्यं १०८ । छ्वध्यपर्याद्यकवन्धात् तिर्यग्मनुष्यायुषी अपनीय नारकासंयतापेचया तीर्थंबन्धस्यात्र प्रक्षेपात् । पुंवेदिनां निर्वृत्यपर्याद्यानां नारकं विना त्रिगतिज्ञानामेव बन्धयोग्यं ११२ । अत्रासंयते तीर्थं- सुरचतुष्कयोर्बन्धोऽस्तीति ज्ञातन्यम् । छी-पण्डवेदयोरिष तीर्थाहारकबन्धो न विरुध्यते, उदयस्यैव पुंवेदिपु नियमात् । ततः परं अवेदे ओघो भणितः सयोगपर्यन्तं सुनमसाम्परायादि-सयोगान्तानां वेदो नास्ति, स्वगुणस्थानोक्तवन्धादिकं ज्ञातन्यम् ॥३६६॥

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मि॰   | सा०  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| निर्वृत्यपर्याप्तस्त्रीवेदिनां रचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800   | 83   |      |
| In Section 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     | 33   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मि०   | सा०  | अ०   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38    | 28   | 3    |
| निर्वृत्यपर्यासपण्डवेदिनां रचना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -300  | 83   | છ રૂ |
| Manda de la constitución de la c | १ ती० | 38   | ₹ %  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मि॰   | सा०  | अ०   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.   | 58   | 3    |
| निर्वृत्यपर्याक्षपुंवेदिनां रचना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900   | 83   | ७५   |
| 145.41.400.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ષ     | 3 == | ३ ७  |

तीनों वेदोंमें मिध्यात्वगुगत्थानसे छेकर अनिष्टत्तिकरणगुणस्थानमें वाईस प्रकृतियोंके वन्ध होने तक ओवके समान वन्ध-रचना जानना चाहिए। अवेदियोंमें उससे आगे इक्कीस प्रकृतियोंके वन्धस्थानसे छगाकर सयोगिकेवछी पर्यन्त ओवके समान वन्ध-रचना कही है ॥३६६॥

अव कपायमार्गणाकी अपेक्षा वन्धादिका निर्देश करनेके लिए गाथासूत्र कहते हैं—

# कोहाइकसाएसुं अकसाईसु य हवे मिच्छाई। इगिवीसादी जाव ओघो संतादि जोगंता ॥३७०॥

क्रोध-मान-माया-लोभकपायेषु मिय्याद्यस्थाद्यनिवृत्तिकरणस्य द्वितायादिभागेषु एकविंशत्याद्यष्टा-दशपर्यन्तं सूचमसान्पराये सूचमलोमस्य बन्धोऽस्ति, वादरलोभस्यानिवृत्तिकरणस्य पद्धमे भागे बन्धोऽस्ति । सक्यायेषु टपशान्तादिसयोगान्तगुणस्थानवत् । कपायमार्गणायां हि बन्धयोग्यं १२०। गुणस्थानानि सपकानिवृत्तिकरण-द्विताय-वृताय-चतुर्थ-पद्धमभागपर्यन्तानि १। क्रोध-मान-भाया-बाद्रर-लोभानां गुणस्थानोक्त-वत् । सूच्मलोमस्य सूचमसान्परायमिव ॥३७०॥

क्रोधादि चारों कषायोंमें मिथ्यात्वको आदि छेकर क्रमशः अनिवृत्तिकरणके इक्कोस, वीस, चम्नीस और अहारह प्रकृतियोंके वँधनेतक ओधके समान वन्धरचना जानना चाहिए। तथा अकषायी जीवोंमें उपशान्तमोहगुणस्थानसे छेकर सयोगिकेवली पर्यन्त ओवके समान वन्धरचना कही है ॥३७०॥

अव ज्ञान, संयम और दर्शनमार्गणाकी अपेक्ता वन्धादिका निदेश करते हैं—

# णाणेसु संजमेसु य दंसणठाणेसु होइ णायच्यो । जिह संभवं च ओघो मिच्छाइगुणेसु जोयंते: ॥३७१॥

अष्टसु ज्ञानेषु च सससु संयमेषु च चतुर्षं दर्शनेषु च यथासम्भवमोघो ज्ञातन्यो भवति । मिध्यान्वादि-सयोगान्तगुगस्थानानि । तथाहि—कुमति-श्रुत-विभङ्गाज्ञानेषु वन्थयोग्यं ११७ । सुज्ञानत्रये ७६ । ननःपर्यये वन्थयोग्यं ६५ । प्रमत्तादि-ज्ञीणान्तगुगस्थानरचना ।

कुमति-श्रुत-विभङ्गज्ञानिनां रचना--दे० Эo अ० व ० सु० उ० হ g ३६ 5 5 मति-श्रुतावधिज्ञानिनां रचना—७७ દ્હ ६३ 38 45 55 şş ទនុ ÷ o 25 પુ છ स० ख० स्० 30 ३६ 38 मनःपर्ययज्ञानिनां रचनाξŝ 42 २२ 30 3 ध्र 8= €8 स० अं ० केवलज्ञानिनां रचना--388 520

ङ्व -तो। दुई -ता।

|                |     | No       | e re        | अ०        | e F6         | स्०   | •  | <b>ৰ</b> ০ | ची० | स०  | <i>स</i> ० |
|----------------|-----|----------|-------------|-----------|--------------|-------|----|------------|-----|-----|------------|
|                |     | Ę        | 3           | ३६        | ષ            | 9 6   |    | 0 '        | 0 ' | 3   | 0          |
| संयममार्गणायाः |     | ६३       | ષદ          | ५८        | ₹'₹          | 30    |    | 3          | 9   | 9   | 0          |
|                |     | 2        | Ę           | b         | ४२           | 85    |    | ६४         | ६૪  | 338 | 350        |
|                | मि० |          |             | सि        |              |       |    | ٧.         | 40  | 116 | 140        |
|                |     |          | सा०         | स्म       | •            | ाइ    |    |            |     |     |            |
|                | 3 € |          | २५          | 0         |              | 30    |    |            |     |     |            |
| असंयमस्य       | 330 | 5        | 903         | 80        |              | 90    |    |            |     |     |            |
|                | 3   |          | 30          | 88        |              | 83    |    |            |     | ,   |            |
|                |     |          |             |           | ·            | 3     | To | भु०        | अ   | भ भ | •          |
|                | 8   |          |             |           |              |       | Ę  | 9          |     | -   |            |
| देशसंयतस्य     |     | कारत रहि | येक-च्छ्रेत | ere en le | nere)        |       |    |            |     |     |            |
| 2.000.000      | 70  | CHAIL.   | 440-0530    | उापस्या   | <b>पणवाः</b> |       |    | 48         | ५द  | २२  |            |
|                | प३  |          |             |           |              | •     | ₹  | Ę          | U   | 83  |            |
|                |     | Пo       | भ्रम        | 0         |              |       |    |            |     |     |            |
|                |     | ६        | 3           |           |              |       |    | 38         |     |     |            |
| परिहारविशुद्धे | ••  | ६३       | 48          | सर        | समार         | रराये | -  | 3 19       |     |     |            |
|                |     | 2        | Ę           | .0        |              | 1111  |    | 903        |     |     |            |
|                |     | _        |             |           |              |       |    | 104        |     |     |            |
|                | उ   |          | ची०         | स०        |              | अ०    |    |            |     |     |            |
| _              | •   | •        | 0           | 9         |              | 0     |    |            |     |     |            |
| यथाख्याते      | 9   | 1        | 3           | 9         |              | 0     |    |            |     |     |            |
|                | •   |          | 0           | 0         |              | 0     |    |            |     |     |            |

दर्शनमार्गणायां चक्षुरचक्षुर्दर्शनयोर्थन्थयोग्यां १२०। मिथ्याद्यव्यादि-ज्ञीणकपायान्तं गुणस्थान-द्वादशोक्तवत् । अवधिदर्शने अवधिज्ञानवत् चन्धयोग्याः ७६। गुणस्थानान्यसंयतार्दानि नव ६। केवल-दर्शने सयोगायोगगुणस्थानद्वयम् २॥३७१॥

ज्ञानमार्गणाकी अपेत्ता आठों ज्ञानोंमें, संयममार्गणाकी अपेत्ता सातों स्थानोंमें तथा दर्शन-मार्गणाकी अपेत्ता चारों दर्शनोंमें मिथ्यात्वगुणस्थानको आदि छेकर यथासंभव अयोगिकेवछी गुणस्थान तक ओघके समान बन्धादि जानना चाहिए ॥३७१॥

विशेषार्थ — क्रुमति, क्रुश्रुत और विभंगा; इन तीनों क्रुज्ञानोंमें आदिके दो गुणस्थान होते हैं। मत्यादि चार मुज्ञानोंमें चौथेसे लगाकर बारहवें तकके नौ गुणस्थान होते हैं। केवलज्ञानमें अन्तिम दो गुणस्थान होते हैं। सो विवित्त ज्ञानवाले जीवोंके तत्तत्संभवगुणस्थानोंके समान वन्धरचना जानना चाहिए। संयममार्गणाकी अपेत्ता ५ संयमके, १ देशसंयमका और १ असंयम का ऐसे सात स्थान होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें छट्टेसे लगाकर नवमें गुणस्थान तकके चार, परिहारविशुद्धिसंयममें छट्टा और सातवाँ, ये दो: सूत्रमसाम्परायमें एक दशवाँ और यथाख्यातसंयममें अन्तिम चार गुणस्थान होते हैं। देशसंयममें पाँचवाँ और असंयममें आदिके चार गुणस्थान होते हैं। इन सातों संयमस्थानोंमें उपर्युक्त गुणस्थानोंके समान वन्धरचना जानना चाहिए। दर्शनमार्गणाकी अपेत्ता चार स्थान हैं सो चज्जदर्शन और अच्छ-दर्शनमें आदिके १२ गुणस्थान होते हैं। अवधिदर्शनमें चौथेसे लेकर वारहवें तकके नौ गुणस्थान होते हैं। तथा केवलदर्शनमें अन्तिम दो गुणस्थान होते हैं। अतः विविधित दर्शनवाले जीवोंकी वन्धरचना उनमें संभव गुणस्थानोंके समान जानना चाहिए।

अव लेश्यामार्गणाकी अपेक्षा वन्धादिका वर्णन करते हैं-

किण्हाईतिसु णेया आहारदुगूण ओघवंधाओ ।

तित्थयरूणा ताओ मिन्छादिद्वी दु व्धंति ॥३७२॥

19910

मिच्छे वोच्छिण्णूणा ताओ वंधंति आसाया।

19091

आसायछिण्णपयडी सुराउ-मणुयाउगेहिं ऊणाओ ॥३७३॥ सम्मामिच्छाइद्वी ताओ वंधंति णियमेण ।

198

देव-मणुयाउ-तित्थयरजुया ताओ अजई दु णायन्वा ॥३७४॥

७७।

कृष्ण-नील-कापोतलेश्यासु तिस्पु आहारकद्वयोना अन्याः सर्ववन्धप्रकृतयः ११८ । एतास्तीर्थंकर-स्वोनास्ता एव मिथ्यादृष्ट्यो ब्रह्मन्ति ११७ । मिथ्यात्त्रस्य च्युच्छिन्नो १६ नास्ता एव १०१ सासादना व्यन्ति । सासादनच्युच्छिन्न २५ प्रकृतिदेवायु १ मंतुष्यायुष्कै १ रूनास्ता एव चतुःसप्तितं प्रकृतीमिश्र-गुणस्थानवित्ते । ब्रह्मन्ति ७४ । ता एव देवमनुष्यायुष्क-तीर्थंकरत्वयुक्ता असंयता ब्रह्मन्ति ७७ कृष्ण-नील कापोतेषु ॥२७२–३७४॥

|                             | मि॰ | सा० | मि॰ | अ० |
|-----------------------------|-----|-----|-----|----|
| कृष्णादिलेश्यात्रययन्त्रम्— | 3 € | 20  | •   | 90 |
| कृष्णाद् ७२पात्रपपन्त्रस्—  | 333 | ७४  | ४४  | ७७ |
|                             | 9   | 30  | 88  | 83 |

फूष्ण, नील और कापीत; इन तीन लेश्याओं में आहारकद्विक ने विना शेप ११८ प्रकृतियाँ वन्ध-योग्य हैं। उनमें से उक्त तीनों अग्रुभ लेश्यावाले मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थक्कर विना शेप ११७ प्रकृतियाँ वाँधते हैं। मिथ्यात्वमें व्युच्छित्र होनेवाली १६ प्रकृतियों के विना शेष १०१ को सासा-दनगुणस्थानवर्ती वाँधते हैं। उक्त तीनों अग्रुभलेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सासादृनमें व्युच्छित्र होनेवाली २४ और देवायु तथा मनुष्यायु ये दो; इन २७ के विना शेष ७४ प्रकृतियोंको नियमसे वाँधते हैं। उक्त तीनों अग्रुभलेश्यावाले असंयतसम्यग्दृष्टि जीव देवायु, मनुष्यायु और तीर्थक्करसिंद उक्त ७४ को अर्थात् ७७ प्रकृतियोंको वाँधते हैं, ऐसा जानना चाहिए॥३७२–३७४॥ (देलो संदृष्टि सं० २८)

वियलिंदिय-णिरयाऊ णिरयदुगापुण्ण-सुहुम-साहरणा। रहियाउ ताउ वंधा तेजाए होंति णायच्या ॥३७५॥

19991

तित्थयराहारदुगूणाउ च वंधंति ताउ मिच्छा दु।

। ०५।

इगिजाइ थावरादवहुंडासंपत्तमिच्छसंहृणा ॥३७६॥ सासणसम्माइही ताओ वंधंति णियमेण।

19091

मिस्साइ ओवभंगो अपमत्तंतेसु णायन्वो ॥३७७॥

शतक २३६

विकलेन्द्रियजातयः ३ नारकायुष्यं १ नारकद्वयं २ अपर्याप्तं सूचमं साधारणं १ चेति एता नव-प्रकृतिरिहताः अन्या बन्धयोग्या एकादशोत्तरशतप्रकृतयः १११ तेजोलेश्यायां भवन्ति ज्ञातन्याः । ताः १११ तीर्थकराहारकद्विकोना १०८ मिध्यादृष्यो बझन्ति । एकेन्द्रियजातिः १ स्थावरं १ आतपः १ हुण्डकं १ असम्प्राप्तस्त्रपाटिका १ मिथ्यात्वं १ पण्डवेदः १ चेति सप्तिभः प्रकृतिभिस्ता ऊना इति एकोत्तरशतप्रकृतीः सास्वादनस्थाः १०१ बध्नन्ति । मिश्राचेप्रमत्तान्तेषु ओघमङ्गः गुणस्थानोक्तबन्धो ज्ञातन्यः ॥३७५-३७७

तेजोलेश्यामें विकलेन्द्रियत्रिक, नरकायु, नरकद्विक, अपर्याप्त, सूद्म और साधारण, इन नौके विना शेप १११ प्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। उनमेंसे तेजोलेश्यावाले मिथ्यादृष्टिजीव तीर्थद्धर और आहारकद्विकके विना १०८ का बन्ध करते हैं। उक्त लेश्यावाले सासाद्नसम्यग्दृष्टि जीव एकेन्द्रियजाति, स्थावर, आतप, हुंडकसंस्थान, स्रुपाटिकासंहनन, मिथ्यात्व और नपुंसकवेद; इन सातके विना शेप १०१ प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करते हैं। मिश्रसे लगाकर अप्रमत्तसंयतगुणस्थान तकके तेजालेश्यावाले जीवोंकी बन्ध-रचना ओघके समान जानना चाहिए।।३७४-३७०॥

इगि-विगल-थावरादव-सुहुमापजत्तसाहरणे । णिरयाउ-णिरयदुगूणाउ वंधा हवंति पम्माए ॥३७८॥

19051

तित्थयराहारज्जयलरहियाओ जाओ पयडीओ। पंजुत्तरसयमेता ताओ वंधंति मिच्छा दु ॥३७६॥

1904

आसाया पुण ताओ हुंडासंपत्तमिच्छसंहृणा।

19091

### मिस्साइ ओघभंगो अपमत्तंतेसु णायन्त्रो ॥३८०॥

एकेन्द्रिय-विकलश्यजातयः ४ स्थावरं १ भातपः १ सूचमं १ अपर्यासं १ साधारणं १ नरकायुष्यं १ नारकद्वयं २ चेति द्वादशप्रकृतिभिविंहीनाः अन्याः अष्टोत्तरशतं बन्धयोग्याः १०८ पश्चलेश्यायां भवन्ति । तीर्थङ्कराऽऽहारकयुगलरिहता याः प्रकृतयस्ता एव पञ्चोत्तरशतं प्रकृतीरिति मिथ्यादृष्यो यप्तन्ति १०५ । हुण्डकसंस्थानासम्प्राप्तस्यपाटिकासंहनन-मिथ्यात्व-पण्डवेदोनास्ता एव प्रकृतीः सासादना बन्नन्ति १०१ । मिश्राद्यप्रमत्तान्तेषु गुणस्थानोक्तयन्थो ज्ञातन्यः ॥३७८-३८०।।

पद्मलेश्यामें एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रियत्रिक, स्थावर, आतप, सूद्म, अपर्याप्त, साधारण, नर-कायु और नरकद्विक, इन वारहके विना शेप १०८ प्रकृतियाँ बन्ध-योग्य हैं। उनमेंसे पद्मलेश्यावाले मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थङ्कर और आहारकयुगल, इन तीनसे रहित जो १०४ प्रकृतियाँ शेष रहती हैं, उन्हें वाँधते हैं। उक्त लेश्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीव हुंडकसंस्थान, सृपाटिकासंहनन, मिथ्यात्व और नपुंसकवेद, इन वारके विना शेष १०१ का बन्ध करते हैं। मिश्रगुणस्थानको आदि लेकर अप्रमत्तसंयत तकके पद्मलेश्यावाले जीवोंमें वन्ध-रचना ओघके समान जानना चाहिए ॥३७८-३८०॥ (देखो संदृष्टि सं० ३०)

> इगि-विगल-थावरादव-उज्जोवापुण्ण-सुहुम-साहरणा । णिरि-तिरियाऊ णिरि तिरिदुगृ्णा वंधा हवंति सुकाए ॥३८१॥

> > 19081

तित्थयराहारदुगूणाओ बंधंति मिच्छदिद्वी दु।

19091

आसाया पुण ताओ हुंडासंपत्त-मिच्छ-संहूणा ॥३८२॥

186

तिरियाउ िरियज्जयलं उज्जोवं च इय साय-पयडीहिं। देव-मणुसाउगेहि य रहियाओ ताओ मिस्सा दु ॥३८३॥

1081

तित्थयर-सुर-णराऊ सहिया वंधंति ताओ अजई दु।

1001

जाव य सजोगकेवलि विरयाविरयाइ ताव ओघो ति ॥३८४॥

एकेन्द्रियविकलेन्द्रियजातयः ४ स्थावरं १ आतपः १ उद्योतः १ अपर्यांसं १ सूचमं १ साधारणं १ नारक-तिर्यगायुषो नारकद्वयं २ तिर्यग्द्वयं२ चेति पोडशप्रकृतिभिर्विना अन्याश्चतुरुत्तरशतं १०४ वन्धयोग्याः प्रकृतयः शुक्ललेश्यायां भवन्ति । तीर्थंकरत्वाऽऽहारकद्वयोनास्ता एव १०१ मिथ्यादृष्यो वधन्ति । हुण्डका-सम्प्रासस्पादिका-मिथ्यात्वपण्डवेदोनास्ता एव प्रकृतीः सासाद्ना बधन्ति ६७। तिर्यगायुष्यं १ तिर्यग्द्वकं २ उद्योतः १ चेति प्रकृतिचतुष्कं ४ सासाद्वन्युच्छिन्नप्रकृतीनां मध्ये त्यक्त्वा अन्याः सासाद्वन्युच्छिन्नप्रकृतय एकविंशतिः २१ देवमनुष्यायुद्धयं २ एवं त्रयोविंशत्या प्रकृतिभि २३ विरिहित्तास्ता एव प्रकृती ७४ मिथ्रगुणा बधन्ति । तीर्थङ्करत्व-देव-मनुष्यायुःसहितास्ता एव प्रकृती ७७ रसंयता बधन्ति । विरताविरतादिसयोग-केविलगुणस्थानपर्यन्तं गुणस्थानोक्तवन्धादिको ज्ञेयः । ३८१-३८४॥

#### ग्रुक्कलेश्यायां बन्धयोग्यप्रकृतयः १०,४ । शुक्कलेश्यायन्त्रम्—

मि० सू० Ę 9 8 ह् ७ ६३ 909 **99** 48 45 77 90 ₹ ७ 8 ई २७ 83 ४५ 52 **50** १०३ १०३

शुक्ललेखामें एकेन्द्रियजाति, विकलेन्द्रियत्रिक, स्थावर, आतप, उद्योत, अपर्याप्त, सूद्दम, साधारण, मनुष्यायु, तिर्यगायु, मनुष्यद्विक और तिर्यग्द्विक; इन सोलहके विना शेष १०४ प्रकृतियाँ वन्ध-योग्य हैं। उनमेंसे शुक्ललेखावाले मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थङ्कर और आहारकद्विकके विना शेष १०१ प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। उक्ललेखावाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीव हुंडकसंस्थान, सृपाटिका-संहनन, मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके विना शेष ६७ प्रकृतियोंको बाँधते हें। शुक्ललेख्यावाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यगायु, तिर्यग्द्विक और उद्योत; इन चारको छोड़कर सासादनमें व्युच्छिन्न होनेवाली शेष २१ प्रकृतियोंसे तथा देवायु और मनुष्यायुसे रिहत शेष ७४ प्रकृतियोंको बाँधते हैं। शुक्ललेख्यावाले असंयतसम्यग्दृष्टि जीव तीर्थङ्कर, देवायु और नरकायु, इन तीनके साथ उक्त

७४ का अर्थात् ७७ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं। पाँचवें विरताविरतगुणस्थानसे लेकर सयोगि-केवली तकके शुक्ललेश्यावाले जीवोंकी वन्धरचना ओघके समान जानना चाहिए ॥३८१-३८॥ (देखो संदृष्टि सं०३१)

अव भव्य और सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेत्वा बन्धादिका निरूपण करते हैं—

वेदय-खइए भन्वाभन्वे जहसंभवं ओघो । उवसमअजई जीवा सत्तत्तरि सुर-णराउरहियाओ ॥३८४॥

1941

विदियचदु-मणुसोरालियदुगाइसंघयणऊणिया पयडी । विरयाविरयाजीवा ताओ वंघति णियमेण ॥३८६॥

1441

तइयचउक्तयरहिया पमत्तविरया दु ताओ बंधति ।

असुहाजसाथिरारइ-असायसोऊण आहारे\* सहिया ॥३८७॥

वंधंति अप्पमत्ता अपुन्वकरणाइ ओघमंगो य । सासणसम्माइतिए णियणियठाणम्मि ओघो दु ॥३८८॥

वेदकसम्यक्ते चायिकसम्यक्ते भव्ये भभव्ये च यथासम्भवं भोधः गुणस्थानोक्तयोग्यप्रकृतिबन्धादिको ज्ञातन्यः । भन्यजीवेषु यन्धप्रकृतियोग्यं १२० । गुणस्थानानि १२ । गुणस्थानोक्तव् रचना । अभन्यजीवेषु मिध्यात्वं गुणस्थानमेकम् । यन्थयोग्याः प्रकृतयः ११७ । उपशमाविरतसम्यग्दृष्यो जीवाः सप्तसप्ततिः प्रकृतयो देव-मनुष्यायुष्यद्वयरिता इति पञ्चसप्तति-प्रकृतीः वभन्ति ७५ । अप्रत्याख्यानद्वितीयकपायचतुष्कं १ मनुष्यगति—मनुष्यगत्यानुपूर्यद्विकं २ भौदारिक-तङ्गोपाङ्गद्वयं वज्रवृपभनाराचप्रयमसंहननं १ चेति नवप्रकृतिभिक्तनास्ता एव प्रकृतीविरताविरता देशविरता उपशमसम्यग्दृष्यो बभन्ति नियमेन । प्रत्याख्यानतृतीयचतुष्केन १ रहितास्ता एव द्वापिष्ठं प्रकृतीः प्रमत्तसंयता उपशमसम्यक्त्याः वध्ननित ६२ । अशुभं १ अयशः १ अस्थिरं १ अरति १ असातावेदनीयं १ शोकः १ चेति पिष्ट्भः प्रकृतिभिक्तना भाहारकद्वयसिन्तास्ता एव पन्न प्रकृती २ प्रमत्तोपशमसम्यग्दृष्यो वध्नन्ति । अपूर्वकरणानिवृत्तिकरण्यूचमसाम्परायोपशान्तकपायेषु शोषभङ्गः गुणस्थानोक्तवत् । तथाहि—उपशमसम्यग्दृष्टीनां तिर्यग्मनुष्यगत्यो ७२ देवायुपो नरक-देवगत्यो ७२ मैनुष्यायुपश्चावन्यात् उभयोपशमसम्यक्ते तद्द्वयस्याप्यभावात् ।

द्वितीयोपशमसम्यक्त्वेऽपि बन्धयोग्याः ७० । गुणस्थानानि म ।

अ० दे० प्र० अ० अ० अ० ख्० उ० ६ ४ ६ ० ३६ ५ १६ ० ७५ ६६ ६३ ५८ ५८ २२ १७ १ २ ११ १५ १६ ५५ ६० ७६

शव आहरे ।

तत्र श्रेण्यवरोहकासंदते उपशम्श्रेण्यां द्वितीयोपशमिकं चाथिकं च। चपकश्रेण्यां चायिकमेवः सम्यक्त्वमिति नियमात् । सासादनसम्यक्त्वादित्रये निज्निन्त्रगुणस्थाने गुणस्थानोक्तवत् ॥३८५-३८८॥

भ १६ २५ ० मिध्यारुचीर्ना<u> ११७ सासादनरुचीर्ना १०१ सिश्ररुची</u>नाम् ७४

भव्य और अभव्य जीवोंमें तथा चेदक और ज्ञायिक सम्यक्त्वी जीवोंमें यथासंभव ओय्के समान प्रकृतियोंका वन्ध जानना चाहिए। अभव्योंके एक पहिला ही गुणस्थान होता है और भव्योंके सभी गुणस्थान होते हैं। चेदकसम्यक्त्वी जीवोंके चौथेसे लेकर सातवें तकके चार और ज्ञायिकसम्यक्त्वी जीवोंके चौथेसे लेकर चौदहवें तकके ग्यारह गुणस्थान होते हैं। उपरामसम्यक्त्वी अविरती जीव देवायु और मनुष्यायुसे रहित संतहत्तर अर्थात् पचहत्तर प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं। विरताविरत उपरामसम्यक्त्वी जीव दितीय कपायचतुष्क, मनुष्यदिक, औदारिकदिक भीर आदिम संहनन, इन नौके विना शेष ६६ प्रकृतियोंको नियमसे वाँधते हैं। प्रमत्तविरत उपरामसम्यक्त्वी जृतीय कपायचतुष्कसे रहित शेष ६२ प्रकृतियोंको नियमसे वाँधते हैं। अप्रमत्तविरत उपरामसम्यक्त्वी अशुभ, अयशःकीत्ति, अस्थिर, अरति, असातावेदनीय और शोक इन छह प्रकृतियोंके विना तथा आहारकदिकसदित ४५ प्रकृतियोंको बाँधते हैं। अपूर्वकरणसे आदि लेकर उपरामसम्यक्त्वी जावा आहारकदिकसदित ४५ प्रकृतियोंको बाँधते हैं। अपूर्वकरणसे आदि लेकर उपरामत्तमोह तकके उपरामसम्यक्त्वी जीवोंके ओधके समान बन्धरचना जानना चाहिए। सासादनसम्यन्दि सम्यग्निथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंकी वन्धरचना जनना चाहिए। सासादनसम्यन्दि, सम्यग्निथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंकी वन्धरचना उन-उन गुणस्थानोंमें विणित सामान्य वन्धरचनाके समान जानना चाहिए।।

ं (देखों संदृष्टि सं० ३२)

अव शेप मार्गणाओंकी अपेताः वन्धांदिका निर्देश करते हैं—

सिंग-असिंग-आहारीसुं जह संभवो ओघो । भणिओ अणहारीसु जिणेहिं कम्मइयमंगो ॥३८८॥

19921

#### प्वं मग्गणासु पयहिवंधसामित्तं ।

संज्ञ्यऽसंज्याऽऽहारकेषु यथासम्भवं श्रोघः गुणस्यानोक्तवन्धो भणितः । अनाहारकेषु कार्मणोक्तगुण-स्थानवत् बन्धादिको जिनैभीणितः । तथाहि—संज्ञिमार्गणार्या वन्धयोग्यं १२० । गुणस्यानानि १२ । मिथ्यात्वादि-ज्ञीणान्तेषु गुगस्थानोक्तं यथा । असंज्ञिमार्गणायां वन्धप्रकृतियोग्यं ११७ । सि० सा०

१९७ हिन

38 0

आहारकेषु वन्ययोग्यं १२० । गुणस्थानानि १२ । वन्धादिकं गुणस्थानोक्तवत् । अनाहारसार्गणायां वन्धयोग्यं ११२ । कार्मणोक्तरचनावत् । देव-नारकायुष्यद्वयं २ आहारकद्वयं २ नारकद्वयं २ तिर्यग्द्विकं २ इत्यष्टानां अवन्धत्वात् शृपंवन्धयोग्यं ११२ ॥ इत्यष्टानां अवन्धत्वात् शृपंवन्धयोग्यं ११२ ॥ इत्यष्टानां अवन्धत्वात् शृपंवन्धयोग्यं ११२ ॥ इत्यष्टानां अवन्धत्वात् श्रेपंवन्धयोग्यं ११२ ॥ इत्यष्टानां अवन्धत्वात् श्रेपंवन्धयोग्यं ११२ ॥ इत्यष्टानां अवन्धत्वात् श्रेपंवन्धयोग्यं ११२ ॥ इत्यष्टानां अवन्धत्वात् स्थापं

मि । सा० । सवि० सयो० अयो० १३ , २४ , ११६५ -- १ ० १०७ , १४, १७५ , १ ० १५ , १६ , १७६ , १११ ; ११२

इति भागणासु प्रकृतिवंन्यस्वामित्वं समासम्।

संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें प्रकृतियोंका वन्य यथासंभव ओघके समान जानना

. ^

चाहिए। अनाहारक जीवोंमें प्रकृतियोंका वन्धि जिनेत्रभगवान्ने कार्मणकाययोगियोंके समान

विशेषार्थ—संज्ञियोंके आदिके १२ गुणस्थानोंके समान, पर्याप्त असंज्ञियोंके मिथ्यात्वगुण-स्थानके समान, अपर्याप्त असंज्ञियोंके आदिके हो गुणस्थानोंके समान, तथा आहारकोंके सयोगि-केवली पर्यन्त १३ गुणस्थानोंके समान बन्धरचना जानना चाहिए। अनाहारक जीवोंकी बन्धरचना यद्यपि कार्मणकाययोगियोंके समान कही गई है, तथापि इतना विशेष जानना चाहिए कि अयोगिकेवली भी अनाहारक होते हैं, अतएव अनाहारकोंकी बन्धरचना करते समय उन्हें भी परिगणित करना चाहिए।

इस प्रकार चौदह मार्गणाओं प्रकृतियोंके वन्धस्वामित्वका निरूपण किया। अव कमप्रकृतियोंके स्थितिवन्धका निरूपण करते हैं—

> ्रे उक्स्सम् शुक्स्सो जहण्णेमजहण्णओ य ठिदिवंधी । सादि अणादि य धुवाधुव सामित्रेण सहिया णव होति ॥३६०॥

अथ स्थितिबन्धः उत्कृष्टादिभिनेवधा कथ्यते—[ 'उक्कस्समणुक्तसो' इत्यादि । ], स्थितिबन्धो नवधा भवति । स्थितिरिति कोऽथः १ स्थितः कालावधारणिमत्यर्थः । उत्कृष्टिस्थितिबन्धः १ । अनुकृष्टिस्थितिबन्धः, उत्कृष्टात् किञ्चिद्धीनोऽनुत्कृष्टः २ । जवन्यस्थितिबन्धः ३ । अजवन्यस्थितिबन्धः, जघन्याकिञ्चिद्धिकोऽज्ञावन्यः ४ । सादिस्थितिबन्धः, यः अवन्धं स्थितिबन्धं बध्नोति स'सादिबन्धः ५ । अनादिः स्थितिबन्धः, जीव-कर्मणोरनादिबन्धः स्यात् ६ । धृदः स्थितिबन्धः, अभव्ये ध्रुवबन्धः, अनाधनन्तत्वात् ७ । अध्रवः स्थितिबन्धः, स्थितिबन्धः, स्थितिबन्धः स्थात् । अध्रवः स्थितिबन्धः स्थिति वा अध्रवंबन्धः स्थात्, भव्येषु भवति । स्वामित्वेन बन्धकर्जावेन सह ६ नवधा स्थितिबन्धा भवन्ति ॥३६०॥

उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव और स्वामित्वके साथ स्थितिवन्ध नौ प्रकारका है ॥३६०॥

विशेषार्थ — कर्मीकी आत्माके साथ नियत काल तक रहनेकी मर्यादाका नाम स्थिति है। उसके सर्वोत्कृष्ट व्यनेको उत्कृष्टिश्चितिवन्ध कहते हैं। उससे एक समय आदि हीन स्थितिके वन्धको अनुत्कृष्टिश्चितिवन्ध कहते हैं। कर्मीकी सबसे कम स्थितिके व्यनेको जघन्यस्थितिवन्ध कहते हैं। उससे एक समय आदि अधिक स्थितिके वन्धको अजघन्य स्थितिवन्ध कहते हैं। विविद्यति कर्मकी स्थितिके वन्धका अमार्व होकर पुनः उसके वधनेको सादि स्थितिवन्ध कहते हैं। विविद्यतिके वन्धका अमार्व होकर पुनः उसके वधनेको सादि स्थितिवन्ध कहते हैं। गुणस्थानोंमें वन्धव्युन्छित्तिके पूर्व तक अनादिकालसे होनेवाले स्थितिवन्धको अनादिस्थितिवन्ध कहते हैं। गुणस्थानोंमें वन्धव्युन्छित्तिके पूर्व तक अनादिकालसे होनेवाले स्थितिवन्धको अनादिस्थितिवन्ध कहते हैं। जैसे कर्मोका बन्ध। जिस स्थितिवन्धको कभी अन्त न हो उसे ध्रुवस्थितिवन्ध कहते हैं। जैसे कर्मोका बन्ध। जिस स्थितिक वन्धका नियमसे अन्त हो, उसे अध्रवस्थितिवन्ध कहते हैं। जैसे मन्य जीवोंके कर्मोकी स्थितिका वन्ध। कीन जीव किस जातिकी स्थितिका वन्ध करता है, इस बातका निर्णय उसके स्वामित्वके द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार स्थितिवन्धके नौ सेन कहे गये हैं।

अय मूलकर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका निरूपण करते हैं— [मूलगा०४६] <sup>2</sup>तिण्हं खल्लं पढमाणं उकस्सं अंतराइयस्सेव ।

तीसं कोडाकोडी सायराणामाणमेव ठिदी ॥३६१॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, 'उत्कृष्टानुत्कृष्ट' इत्यादि गद्यभागः (पृ० १३५) । 2. ४, १६७-१६८ । व -साणाण ।

## [मूलगा॰ ५०] मोहस्स सत्तरी खळ वीसं णामस्स चेव गादस्स । तेतीसमाजगाणं उवमाउ सायराणं तु-।।३६२॥

मूलप्रकृतीनामुरकृष्टस्थितिवन्धं गाथाद्वयेनाऽऽह—['तिण्हं खलु पढमाणं' इत्यादि । ] त्रयाणां प्रथमानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीयानां कर्मणां अन्तरायस्य कर्मणश्च उत्कृष्टस्थितिवन्धः सागरोपमाणां त्रिंशकोटीकोटथः खलु निश्चयेन ॥३६१॥

ज्ञाना० ३० को०। दर्श० ३० को०। वेद० ३० को,। अन्त० ३० को०।

सोहनीयस्य कर्मणः सप्ततिः ७० सागराणां कोटीकोट्यः उत्कृष्टस्थितित्रन्यः । नामकर्मणः गोत्रकर्म-णश्चोत्कृष्टस्थितिः विश्वतिसागरोपमकोटीकोट्यः स्थितित्रन्यः । भायुपः कर्मणः उत्कृष्टस्थितित्रन्यः शुद्धानि त्रयस्थिशत् सागरोपमाणि ॥३६२॥

मो० ७० को०। ना० २० को। गो० २० को०। आयुपः साग० ३३।

आदिके तीन कर्मीका अर्थात्—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीयकर्मका तथा श्रन्त-रायका उत्क्रष्ट स्थितिवन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। मोहनीयकर्मका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम, नाम और गोत्रकर्मका बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम और आयुकर्मका तेतीस सागरो-पम है ॥३६१-३६२॥

> <sup>1</sup>वस्ससयं आवाहा कोडाकोडी ठिदिस्स जलहीणं। सत्तण्हं कम्माणं आउस्स दु पुन्वकोडितइअंसो।।३६३॥ <sup>2</sup>तेरासिएण णेया उकस्सा होति सन्वपयडीणं। अंतोम्रहुत्तवाहा अहमा पूण सन्वकम्माणं।।३६४॥

उत्कृष्ट-जघन्याऽऽवाधाकालभेदं गाथाद्वयेनाऽऽह—[ 'वस्त्रसयं आवाहा' इत्यादि । ] आयुर्वजित-सप्तक्रमणासुद्यं प्रत्युत्कृष्टाऽऽबाधा कोटाकोटिसागरोपमाणां शतवर्षमात्री भवति । सागरकोटि प्रति वर्षशतं वर्षशतं आवाधाकालो भवतीत्यर्थं । आयुपः पूर्वकोट्याः नृतीयांशः नृतीयभागः आवाधाकालः उत्कृष्टः । सर्वमूळप्रकृतीनां उत्तरप्रकृतीनां च त्रराशिकेनोत्कृष्टा आवाधा ज्ञातक्या भवन्ति । तत्कथम् ! कोटीकोटिसागरोपमस्य शतवर्षम्, तदा त्रिंशतः सप्ततेः विंशतेश्व कोटीकोटिसागरोपमस्य किमिति त्रराशिके कृते प्रमाणं सागरा० १ को० फलं वर्षः १०० । इच्छा सा० ३० को०, ७० को०। २० को०। इति इच्छां फलेन संगुण्य प्रमाणेन तु भाजयेत् । लव्धम् ३००० । २००० । तथाहि—ज्ञानावरणस्योत्कृष्टावाधाकालः वर्षः ३००० । व्रश्नावरणस्योत्कृष्टावाधाकालः वर्षः ३००० । अन्तरायस्योत्कृष्टावाधाकालः वर्षः ३००० । मोहनीयस्योत्कृष्टावाधाकालः वर्षः ३००० । नामकर्मणः उत्कृष्टावाधाकालः वर्षः ३००० । मोहनीयस्योत्कृष्टावाधाकालः वर्षः ३००० । नामकर्मणः उत्कृष्टावाधाकालः वर्षः २००० । गोत्रस्योत्कृष्टावाधाकालः वर्षः २००० । सर्वेषां ज्ञानावरणादीनां अष्टानामुत्तरप्रकृतीनां च जवन्यावाधाकालः अन्तर्मुहूर्तः । आयुपः कर्मणः उत्कृष्टावाधा पूर्वकोटिवर्पत्रिभागः स्यात् ३३ ३३ ३३ ३ अयं वृतीयांशः । उक्तं च—

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, १६६ | 2, ४, २०० |

<sup>+</sup> इन दोनों गाथाओं के स्थानपर शतकप्रकरणमें ये दो निम्नगाथाएँ पाई जाती हैं— सत्तरि कोडाकोडी अयराणं होइ मोहणीयस्स । तीसं आइतिगंते वीसं नामे य गोए य ॥५२॥ तेत्तीसुदही आउम्मि केवला होइ एकसुक्कोसा । मूलपयडीण एत्तो ठिई जहन्नो निसामेह ॥५३॥

त्रयिक्षशिजनैर्छनाः सित्रभागा निवेदिताः। आबाधा जीवितव्यस्य पूर्वकोटोस्थितेः स्फुटम् ।।३१॥

पूर्वाणां त्रयिद्याहरूचा इति श्रेपः ३३ । आयुपो जघन्याऽऽबाधाकालः अन्तर्मुहूर्तः । पन्नान्तरेणा-संक्षेपादा वा भवति । न विद्यतेऽस्मादन्यः संचेपः असंक्षेपः । सः चासौ अद्धा च असंचेपादा, आवल्य-संख्येयभागमात्रत्वात् । आयुपः कर्मणः एवमेव भवति । न च स्थिति-त्रिमागेन । तिहैं असंख्यातवर्पायुष्काणां त्रिभागे उत्कृष्टा कथं नोक्ता ? तन्न, देवानां नारकाणां च स्वस्थितौं पण्मासेषु, भोगभूमिजानां नवमासेषु चावशिष्टेषु त्रिभागेनायुर्वन्धासम्भवात् । आबाधालचणं गोमदृसारे प्रोक्तमस्ति—

कम्मसरूवेणागयदव्वं ण य एदि उदयरूवेण। रूवेणुदीरणस्स य आबाहा जाव ताव हवे<sup>र</sup> ॥३२॥

कार्मणशरीरनामकर्मोदयापादितजीवप्रदेशपरिस्पन्दछचणयोगहेतुना कार्मणवर्गणायातपुद्गछस्कन्धाः मूलोत्तरप्रकृतिरूपेणाऽऽरमप्रदेशेषु अन्योन्यप्रवेशानुलचणवन्धरूपेणाप्रस्थिताः फलदानपरिणतिलचणोदय-रूपेणापनवपाचनलज्ञणोदीरणारूपेण वा यावन्नाऽऽयान्ति तावान् कालः 'भावाधा' इत्युच्यते १ । कर्मस्व-रूपेण परिणतकार्मणद्रव्यं यावदुदयरूपेणोदीरणारूपेण वा न एति, न परिणमति तावान् कालः 'भावाधा' कथ्यते । तथा चोक्तम्--

यावत्कालमुदीर्यन्ते न कर्मपरमाणवः। . **चदीरणां विनाऽऽवाधा तावत्कालोऽभिधीयते<sup>3</sup> ॥**३३॥३६३–३६४॥

वँधा हुआ कर्म जितने कालतक फल देना प्रारम्भ नहीं करता, उतने कालको अवाधाकाल कहते हैं। कौन कर्म कितने समय तक फल नहीं देता, इसका एक निश्चित नियम है। आगे ंडसीका निरूपण करते हैं-

एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिबन्धकी आवाधा सौ वर्ष प्रमाण होती है। इस नियम के अनुसार सातों मूल कर्मोंकी, तथा उनकी उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट आवाधा त्रैराशिकसे जान लेना चाहिए। आयुकर्मकी उत्क्रप्ट आवाधा पूर्वकोटी वर्षका त्रिभाग है। सबै कर्मीकी जधन्य आवाधा अन्तर्मुहूर्त काल-प्रमाण है ॥३६३-३६४॥

विशेपाथे—सातों कर्मीकी उत्क्रप्ट आवाधा इस प्रकार जानना चाहिए—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायक्रमंकी ३००० वर्ष, दर्शनमोहकी ७००० वर्ष, चारित्रमोहकी ४००० वर्ष, नाम और गोत्रकर्मकी २००० वर्ष उत्कृष्ट आवाधा होती है।

# ¹आवाध्णद्विदी कम्मणिसेओ होइ सत्तकम्माणं। ठिदिमेव णिया सन्वा कम्मणिसेओ य आउस्स ।।३६४॥

अथ निपेकलचणमाह—[ 'भावाधुणियकम्मद्विदी' इत्यादि । ] भायुर्वजितसप्तमूलप्रकृतीनां ज्ञाना-चरणादीनां आवाधोनितकर्मस्थितिः कर्मनिषेचनं चरणं निषेको भवति । कर्मनिषेचनं कर्मोदय इत्यर्थः । भायुपः कर्मणः निजा स्थितिः सर्वो कर्मनिपेकरूपा भवति । भायुपः स्वस्थितिः सर्वेव निपेको भवति । तथा चोक्तम-

आवाधोनाऽस्ति सप्तानां स्थितिः कर्मनिपेचनम् । कर्मणामायुषोऽवाचि स्थितिरेव निजा पुनः ॥३४॥ इति

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २०८ ।

१. सं० पञ्चसं० ४, २०५ । २. गो० क० गा० १५५ । ३. सं० पञ्चसं० ४, २०७ । ४. सं० पञ्चसं० ४, २०८।

१. गो० क० गो० गा० १६०, परं तन्नोत्तरार्धे पाठमेदोऽस्ति ।

भायुषो यावती स्थितिस्तावातिर्पेको भवति । तथा च —

भावाघोर्घ्विस्थितावस्यां समयं समयं प्रति ।

कर्माणुरकन्धनिक्षेपो निपेकः सर्वकर्मणाम् ॥३४॥

परतः परतः स्तोकः पूर्वतः पूर्वतो वहः ।

समये समये क्षेयो यावतिथितिसमापनम् ॥३६॥

स्वां स्वामावाधां मुक्तवा सर्वकर्मणां निषेका वक्तव्याः । तेपाञ्च गोपुच्छाकारेणावस्थितिः ॥३६५॥

आयुके विना शेप सात कर्मीकी वँधी हुई स्थितिमेंसे आवाधाकालके घटा देनेसे जो स्थिति शेष रहती है, वह कर्मनिषेककाल है। आयुकर्मका कर्मनिषेककाल उसकी अपनी सर्व स्थिति ही जाननी चाहिए ॥३६५॥

विशेषार्थ—प्रत्येक समयमें खिरने या निर्जाण होनेवाले कर्मपरमाणुओं समूहको निपेक कहते हैं। आयुके विना शेष कर्मों जा जितना स्थितिवन्ध होता है, उसमें ऊपर वतलाये गये नियमके अनुसार आवाधाकालके घटा देनेपर जो स्थिति शेष रहती है, उसे निपेककाल कहते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विवक्तित समयमें वँधनेवाले कर्मपिण्डमें जितने परमाणु हैं, वे आगममें वतलाई गई एक निश्चित विधिके अनुसार निषेककालके जितने समय हैं, उनमें विभक्त हो जाते हैं और फिर अपनी-अपनी अवधिके पूर्ण होनेपर खिर जाते हैं। किन्तु आयुक्रमें उक्त नियमका अपवाद है। उसमें अन्य कर्मोंके समान आवाधाकाल और निपेककाल ऐसे दो विभाग नहीं हैं; किन्तु जिस आयुक्रमेंकी जितनी स्थिति वँधती है, वह सभी निषेककाल है। अर्थात् उतनी स्थिति-प्रमाण उसके निपेकोंकी रचना होती है। ऊपर जो आयुक्रमेंकी उत्कृष्ट आवाधा पूर्वकोटी वर्षका त्रिमाग वतलाया गया है, सो भुज्यमान आयुक्ती अपेना वतलाया गया है, वध्यमान आयुक्ती अपेना वतलाया गया है, उसमें नरकायु-देवायुकी उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि वर्षके त्रिमागसे अधिक तेतीस सागरोपम वतलाया है। यथा—

'देव-णिरयाडगाणं उक्तोसगो ठिइवंधो तेत्तीसं सागरोवमाणि पुन्वकोडितिमागहियाणि, पुन्वकोडिति-मागो अबाहा । अबाहाए विणा कम्मिटिई कम्मणिसेगो ।

इसी प्रकार मनुष्य-तियेञ्चोंको भी उत्कृष्ट भायुके विषयमें कहा है-

'मणुस-तिरियाडगाणं उक्कोसिंहई तिष्णि पिल्झोनमाणि पुन्वकोडितिमागसिंहयाणि । पुन्वकोडिति-भागो अवाहा । अवाहाए विणा कम्मिंहई कम्मणिसेगो ।

यह कथन पूर्वकीट प्रमाण कर्मभूमियाँ मनुष्य-तिर्यञ्जीकी भुव्यमान आयुके त्रिभाग-स्व आवाधाकालको सम्मिलित करके कहा गया समभना चाहिए। अव उत्तर प्रकृतियोको उत्कृष्ट स्थितिवन्धका निरूपण करते हैं—

> 'आवरणमंतराए पण णव पणयं असायवेयणियं। तीसं कोडाकोडी सायरणामाणमुकस्सं।।३६६॥

ं २० एदासिं ठिदी ३० ।

अथोत्तरप्रकृतीनां स्थितिमुत्कृष्टां गाथाद्वादशकेनाऽऽह—[ 'आवरणमन्तराए' इत्यादि । ] मतिज्ञा-नावरणादिपञ्चकं ५ चक्षुदंशनावरणादि नव ६ दानान्तरायादिपञ्चकं ५ असातवेदनीयं १ चेति विंशतेः

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २११।

१. सं० पञ्चसं० ४, २०६-२१०। २. एपापि पिक्तास्तत्रैनोपलभ्यते (सं० पञ्चसं० पृ० १३२)

प्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धः त्रिंशत्कोटांकोटिसागरोपमप्रमाणः । विंशतेः प्रकृतीनां स्थितिः ३० कोटा० ॥३ १६॥-

ज्ञानावरणकी ४, दर्शनावरणकी ६, अन्तरायकी ५ और असातावेदनीय इन बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम होता है ॥३६६॥

मणुसदुग इत्थिवेयं सायं पण्णारस क्षेत्रोडिकोडीओ । मिच्छत्तस्स य सत्तरि चरित्तमोहस्स चत्तालं ॥३६७॥ पदेक्षि हिदी १५॥ मिच्छत्तस्स ७०॥ सोलसकसायाणं ४०॥

मनुष्यगित- [ मनुष्य-] गत्यानुपूर्व्यद्वयं २ ख्रांवेदः १ सातवेदनीयं चेति चतस्यां प्रकृतीनामुःकृष्ट-स्थितिबन्धः पञ्चन्यकोटाकोटिसागरोपमप्रमाणो भवति १५ । मिथ्यात्वस्योत्कृष्टस्थितिबन्धः सप्ततिकोटाकोटि-सागरप्रमाणः स्यात् ७० कोटा० । चारित्रमोहस्यानन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संव्वलनकोध-मान-माया-लोभानां पोडशकपायाणां उत्कृष्टस्थितिबन्धः चत्वारिशत्सागरोपमकोटाकोटिप्रमाणः ४० कोटा० ॥३३७॥

• मनुष्यद्विक, स्त्रीवेद, सातावेदनीय, इन चार प्रकृतियोंका चल्कृष्ट स्थितिबन्ध पन्द्रह कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है। मिथ्यात्वका चल्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी और चारित्रमोहनीयका चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम होता है।।३६७॥-

> ैणिरयाउग-देवाउगठिदि-उकस्सं च होइ तेत्तीसं ।- क्रिंग् मणुयाउय-तिरियाउय-उक्स्सं तिण्णि प्रलीणि ।।३६६॥ १

नारक-देवायुषोरुत्कृष्टस्थितिवन्धः त्रयिक्षेशत्सागरोपमप्रमाणं सांग० ३२ । मनुष्यायुपः तियंगायु-

पश्चीःक्रप्टस्थितिबन्धः त्रीणि पत्योपसप्रमाणानि पत्य० ६ ॥३६८॥

नरकायु और देवायुका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागरोपम है। मनुष्यायु और तिर्यगायु-का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पल्पोपम है।।३६८।।

> श्मयमरइदुगुंछा विय णउंसयं सोय णीचगोयं च। णिरयगड़-तिरियदोण्णि य तेसि च तहाणुप्रच्वी य।।३६६।। एइंदिय-पंचिदिय-तेजा कम्मं च अंगवंगदुयं। दोण्णि य सरीर हुंडं वण्णचउकं असंपत्तं।।४००॥ अगुरुयलहुयचउकं आदाउजोव अप्पसत्थगदि। थावरणामं तसचउ अथिरं असुहं अणादेजं।।४०१॥ दुन्भग दुस्सरमजसं णिमिणं च य वीस कोडकोडीओ। सायरसंखाणियमो ठिदि-उक्कस्सं वियाणाहि।।४०२॥

> > ४३ एयासि ठिदी २०।

्रभयं १ अरितः १ जुगुप्सा १ नपुंसकवेदः १ शोकः १ नीचगोत्रं १ नरकगितः १ नरकगत्यानुपूर्वा १ तिर्यगाति-तदानुपूर्व्यद्वयं २ एकेन्द्रियं १ एक्रेन्द्रियं १ तैजसं १ कार्मणं १ अङ्गोपाङ्गद्वयं २ औदारिक-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २१२ | 2. ४, २१३ | 3. ४, २१४-२१७ | इंद कोड |

वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गद्विकं २ शरीरे द्वे औदारिक-वैक्रियिकशरीरे द्वे २ हुण्डकसंस्थानं १ स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णचतुष्कं ४ असरप्राप्तस्पादिकासंहननं १ अगुरुत्द्रधूपचातपरचातोच्छ्वासचतुष्कं, ४ आतपः ३ उद्योतः १ अप्रशस्तिविहायोगितिः १ स्थावरनाम १ त्रस-वादर-पर्यास-प्रत्येकचतुष्कं ४ अस्थिरं १ अशुभं १ अनादेयं १ दुर्भगं १ दुःस्वरं १ अयशःकोत्तिः १ निर्माणं १ चेति त्रिचत्वारिंशत्पकृतीनां ४३ उत्कृष्टस्थितिवन्धः विश्वित-कोटाकोटिसागरोपमप्रमाणमिति त्वं जानीहि । एतासां ४३ प्रकृतीनां स्थितिः २० कोटा० ॥३६६-४८२॥

भय, अरित, जुगुप्सा, नपुंसकवेद, शोक, नीचगोत्र, नरकगित, तिर्यगिति, नरकानुपूर्वी तिर्यगानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाित, पञ्चेन्द्रियजाित, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर, वैकियिक-अंगोपांग, हुंडकसंस्थान, सृपाटिकासंहनन, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, अपशस्तिवहायोगिति, स्थावर, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अधुभ, अनादेय, दुर्भग, दुःस्वर, अयशःकीर्त्ति और निर्माण; इन तेतालीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वोस कोड़ाकोड़ीसागरोपम जानना चाहिए ॥३६६-४०२॥

<sup>1</sup>हास-रइ-पुरिसवेयं देवगइदुयं पसत्थसंठाणं। आदी वि य संघयणं पसत्थगइसुस्सरं सुभगं।।४०३॥ थिर सुह जस आदेखं उचागोदं ठिदी य उकस्सं। दस सागरोवमाणं पुण्णाओ कोडकोडीओ।।४०४॥

#### १५ एवासि ठिदी १०।

हास्यं १ रतिः १ पुंवेदः १ देवगति-देवत्यानुप्र्वेद्वयं २ समचतुरस्तसंस्थानं १ वज्रवृपभनाराच-संहननं १ प्रशस्तविहायोगतिः १ सुस्वरः १ सुभगं १ स्थिरं १ [श्चभं १] यशः १ आदेयं १ उच्चेगीत्रं १ चेति पञ्चदशप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिवन्यः दश कोटाकोटिसागरोपमप्रमाणः । अमू पुण्यप्रकृतयः १५ तासां स्थितिः १० कोटा० ॥४०३–४०४॥

हास्य, रित, पुरुषवेद, देवगित, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त अथीत् समचतुरस्रसंस्थान, आदि-का अथीत् वज्रवृपमनाराचसंहनन, प्रशस्तिवहायोगित, सुस्वर, सुभग, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति, आदेय और उचगोत्र; इन पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दश कोड़ाकोड़ीसागरोपम होता है ॥४०३-४०४॥

> <sup>2</sup>वितिचडरिंदिय सुहुमं साधारणणामयं अपज्जतं । अहरस कोडकोडी ठिदिउकस्सं समुद्दिह<sup>®</sup> ॥४०५॥

### ६ एयासि १८।

द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियाणि ३ सूच्मं १ साधारणं १ अपर्याप्तं १ चेति पण्णां प्रकृतीनां ६ उत्कृष्टिश्यतिवन्धः अष्टादशकोटाकोटि-[सागरोपम-]प्रमाणः । प्र०६। १८ कोटा० ॥३०५॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, सूर्म, साधारण और अपर्याप्त नाम; इन छह प्रकृ-तियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अट्टारह कोड़ाकोड़ी सागरोपम कहा गया है ॥४०५॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २१८-२१६ | 2. ४, २२० | क्षेत्र प्रतानीहरा पाठः — अहारस कोडीओ ठिदीणमुकस्सयं जाणे ।

गसंठाणं संघयणं विदियं तिदयं य वारस चोहसयं च। सोलस कोडाकोडी चउत्थसंठाणं-संघयणं ॥४०६॥ २-१२।२-१४।२-१६

<sup>2</sup>पंचमयं संठाणं संघयणं तह य होइ पंचमयं। अद्वरस कोडकोडी ठिदि-उक्कस्सं सम्रहिट्टं ॥४०७॥ -

संस्थान-संहननयोः द्वितीययोः न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान-वज्रनाराचसंहननयोह्न्कृष्टस्थितिबन्धः द्वादशकोटाकोटिसागरोपमप्रमाणः । २-१२ कोटा० । तृतीययोः वाल्मीक-नाराच-संस्थान-संहननयोद्वयो- रुन्कृष्टस्थितिबन्धः चतुर्दशकोटाकोटिसागरोपमप्रमाणः । २-१४ कोटा० । चतुर्थयोः कुव्जकसंस्थानार्धनाराच- संहननयोद्वयोरुकृष्टस्थितिबन्धः पोडशकोटाकोटिसागरोपमप्रमाणः । २-१६ कोटा० । पञ्चमं संस्थानं पंचमं संहननं पञ्चमयोवामनसंस्थान-कीलिकासंहननयोद्वयोरुकृष्टस्थितिबन्धः अष्टादशकोटाकोटिसागरोपमाणि, इति समुहिष्टं जिनैरिति । २-१६ कोटा० ॥४०६-४०७॥

दूसरे संस्थान और संहननका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध बारह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। तीसरे संस्थान और संहननका चौदह, चौथे संस्थान और संहननका सोल्लह तथा पाँचवें संस्थान और संहननका अठ्ठारह कोड़ाकोड़ी सागरोपम उत्क्रष्टस्थितिबन्ध कहा गया है ॥४०६-४००॥

> <sup>3</sup>अंतोकोडाकोडी ठिदी दु आहारदुगय तित्थयरं। सन्वासि पयडीणं ठिदि-उक्तस्सं वियाणाहि ॥४०८॥

श्राहारकाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गद्वयस्य तीर्थंकृतरचोत्कृष्टस्थितिरन्तःकोटाकोटिसागरोपमाणि । एककोट्या उपिर द्विकवारकोट्या मध्ये अन्तःकोटाकोटिः कथ्यते । सर्वांसां विंशत्युत्तरशत्यकृतीनामुक्कृष्टस्थिति हे भन्य, त्वं जानीष्टि ॥४०=॥

आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्धं अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम है। इस प्रकार सर्व कर्मप्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध जानना चाहिए ॥४०८॥
अव मूलकर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०५१] <sup>4</sup>वारस य वेयणीए णामे गोदे य अह य ग्रहुत्ता । भिण्णग्रहुत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं ॥४०९॥

अथ मूलप्रकृतीनां जघन्यस्थितिवन्धमाह—[ 'वारस य वेयणीए' इत्यादि । ] जघन्यस्थितिवन्धो वेदनीये द्वादश मुहूर्ताः १२ । नामकर्मण अष्टी मुहूर्ताः प । गोत्रकर्मण अष्टी मुहूर्ताः प । तु पुनः शेपाणां पञ्चानां ज्ञानावरणदर्शनावरण-मोहनीयाऽऽयुज्यान्तरायाणां भिन्नमुहूर्त्तः । अत्र भिन्नमुहूर्त्तं इत्युक्ते अन्तर्मुहूर्त्तां लभ्यते । स ववेति चेत्-ज्ञानावरणान्तरायाणां त्रयाणां जघन्या स्थितिः सूच्मसाम्पराये ज्ञातव्या । मोहनीयस्यानिवृत्तिकरणगुणस्थाने जघन्या स्थितिर्ज्ञेया । आयुपो जघन्या स्थितिः कर्मभूमिजमनुष्येपु तिर्यक्षु च ज्ञेया ॥४०६॥

<sup>1.</sup> संवपञ्चसंव ४, २२१ | 2. ४, २२२ | 3. ४, २२३ | 4. २२४ | क्र्सिके स्थान पर शतकप्रकरणमें निम्न गाथा पाई जाती है— वारस अंतमुहुत्ता वेयणिए अह नाम-गोयाणं । सेसाणंतमुहुत्तं खुहुभवं काउए जाण ॥

वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध बारह मुहूर्त, नाम और गोत्रका आठ मुहूर्त तथा शेप पाँच कर्मोंका भिन्नमुहूर्त है। (यहाँ भिन्नमुहूर्त्तसे अभिप्राय अन्तर्मुहूर्त्तका है) ॥४०६॥ अव कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध वत ठाते हैं—

> <sup>1</sup>आवरण-अंतराए पण चउ पणयं तह लोहसंजलणं । ठिदिवंधो दु जहण्णो भिण्णम्रहुत्तं वियाणाहि ॥४१०॥

194

<sup>2</sup>वारस मुहुत्त सायं अट्ट मुहुत्तं तु उच्च-जसिकत्ती । वे सास मास पक्खं कोहं माणं च मायं च ॥४११॥ एत्थ कोहसंजलणे मासा २ । माणे मासो १ । मायाए पक्लो १ ।

भयोत्तरप्रकृतीनां जघन्यस्थितिवन्धं गाथादशकेनाऽऽह—[ 'भावरणमन्तराए' इत्यादि । ] ज्ञाना-वरणपञ्चकं ५ चक्षुरचक्षुरविधकेवलादर्शनावरणचतुष्कं ४ दानान्तरायादिपञ्चकं ५ संज्वलनलोभं १ इत्येतासां पञ्चदशप्रकृतीनां जघन्यस्थितिवन्धः अन्तर्मुहूर्त्तः, इति हे भन्य, जानीहि त्वम् । सातावेदनीयस्य द्वादश मुहूर्त्तां जघन्या स्थितिः १२ । उच्चगोत्रस्य यशस्कोर्त्तेश्च जघन्या स्थितिरष्टौ मुहूर्त्ताः । भत्र संज्वलनकोधे जघन्या स्थितिः द्वौ मासौ २ । संज्वलनमाने जघन्या स्थितिरेको मासः १ । संज्वलनमायायां जघन्या स्थितिः पत्तः पञ्चदश दिनानि १५ ॥४१०-४११॥

ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, अन्तरायकी पाँच, तथा संडवलनलोभ इन पन्द्रह प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध भिन्नमुहूर्त जानना चाहिए। सातावेदनीयका वारह मुहूर्त, उचगोत्र और यशःकीर्त्तिका आठ मुहूर्त जघन्य स्थितिवन्ध कहा गया है। संडवलनकोधका जघन्य स्थितिवन्ध दो मास, संडवलनमानका एक मास और संडवलन मायाका एक पक्ष जघन्य स्थितिवन्ध है ॥४१०-४११॥

<sup>3</sup>पुरिसस्स अडुवासं आउदुगं भिण्णमेव य मुहुत्तं । देवाउय-णिरयाउय वाससहस्सा दस जहण्णा ॥४१२॥

पुंवेदस्य जघन्यस्थितिवन्धः अष्टौ वर्षाणि म । आयुद्धिकं मनुष्य-तिर्यगायुपोः अन्तर्मुहूर्तः । देवायुपो नारकायुपश्च जघन्यस्थितिवन्यो दशसहस्रवर्षमिति १०००० ॥४१२॥

पुरुपवेदका जघन्य स्थितिवन्ध आठ वर्ष, मनुष्यायु और तिर्थगायुका अन्तर्मुहूर्त; तथा देवायु और नरकायुका दश हजार वर्ष है ॥४१२॥

<sup>4</sup>पंच य विदियावरणं साइयरं वेयणीय मिच्छत्तं । बारस अद्व य णियमा कसाय तह गोकसाया य ॥४१३॥ एत्य दंसणावरणीयस्स णिहापंचयं । तिण्णि य सत्त य चढु दुग सायर उवमस्स सत्त भागा दु। ऊणा असंखभागे पल्लस्स जहण्णिठिदिवंधो ॥४१४॥

> স স স স ६ ३ १२ = ` ই ঠি ৩ ঠি ৪ ঠি ২ ঠি

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ४, २२५ । 2. ४, २२६ । 3. ४, २२७ । 4. ४,२२८-२२६ ।

द्वितीयदर्शनावरणपञ्चकं निद्धा १ निद्धानिद्धा १ प्रचला १ प्रचलाप्रचला १ स्त्यानगृद्धिः १ असावानेदनीयं चेत्येतासां पण्णां प्रकृतीनां ६ जघन्या स्थितिः सागरोपमस्य सप्तभागानां मध्ये त्रयो भागाः प्र० ६ । ३ । मिथ्यात्वस्य जघन्या स्थितिः सागरोपमप्रमिता १ । अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान क्रोध-मान माया-छोभानां द्वादशानां प्रकृतीनां जघन्या स्थितिः सागरोपमस्य सप्तभागानां मध्ये द्वौ भागौ । प्र० ६ । पुंचेदं विना अष्टानां नोकपायाणां जघन्या स्थितिः सागरोपमस्य सप्तभागानां मध्ये द्वौ भागौ । प्र० ६ । तद्वेचाऽऽइ-निद्धादिपञ्चकस्यासातस्य पण्णां प्रकृतीनां जघन्या स्थितिः सागरस्य त्रयः सप्त-भागाः पल्योपमस्यासंख्यातभागद्दीनाः । मिथ्यात्वस्य जघन्या स्थितिः सागरस्य सप्त-सप्तभागाः पल्यासंख्यातभागद्दीनाः । द्वोदं विनाऽष्टानां नोकपायाणां जघन्या स्थितिः सागरस्य द्वौ सप्तभागाः पल्योपमासंख्यातभागद्दीनाः । पुंचेदं विनाऽष्टानां नोकपायाणां जघन्या स्थितिः सागरस्य द्वौ सप्तभागाः पल्योपमासंख्यातभागद्दीनाः । पुंचेदं विनाऽष्टानां नोकपायाणां जघन्या स्थितिः सागरस्य द्वौ सप्तभागाः पल्यासंख्यातभागद्दीनौ ॥४१३–४१४॥

द्वितीय आवरण अर्थात् दर्शनावरणकी पाँच निद्राएँ और असातावेदनीय; इन छह प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्यके असंख्यातवें भाग हीन तीन भागप्रमाण है। मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्यासंख्यात्वभागहीन सात भागप्रमाण है। संज्वलन कषायचतुष्कको छोड़कर शेप बारहकपायोंका जघन्य स्थितिवन्ध सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्यासंख्यातभाग हीन चार भागप्रमाण है। तथा शेप आठ नोकपायोंका जघन्य स्थितिवन्ध सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्यासंख्यातभाग हीन चार भागप्रमाण है। तथा हो भागप्रमाण है।।४१३-४१४॥ (इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।)

¹तिरियगइ मणुयदोण्णि य पंच य जाई सरीरणामितयं। संठाणं संघयणं छछक ओरालियंगवंगो य ॥४१५॥ वण्ण-रस-गंध-फासं अगुरुयलहुयादि होंति चत्तारि। आदाउजोवं खलु विहायगई वि य तहा दोण्णि ॥४१६॥ तस-थावरादिजुयलं णव णिमिणं अजसिकत्ति णिचं च। सागर वि-सत्तभागा पल्लासंखेज्जभागूणा ॥४१७॥

पम हिंदी <sup>२</sup>

तिर्यगिति-तिर्यगित्यानुप्व्यद्वयं २ मनुष्यगित-तदानुप्व्यद्वयं २ एकेन्द्रियादिजातिपञ्चकं ५ भौदारिक-तेजस-कार्मणशरीरत्रयं ३ समचतुरस्नादिसंस्थानपट्कं ६ वज्रवृपमनाराचादिसंहननपट्कं ६ भौदारिकाक्षोपाङ्गं १ वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शचतुष्कं ४ भगुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासचतुष्कं ४ भातपः १ उद्योतः १
प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगितिद्वयं २ त्रस-स्थावर २ सुमग-दुमंग २ सुस्वर-दुस्वर २ शुमाशुभ २ सून्म-वादर २
पर्याप्तापर्याप्त २ स्थिरास्थिरा २ देयानादेय २ प्रत्येक-साधारण २ युगलनवकं निर्माणं १ अयशस्कीत्तिः १
नीचैगौतं १ चेत्यप्रपञ्चाशस्त्रकृतीनां जघन्यस्थितिबन्धः सागरोपमस्य द्वौ सप्तमागौ । किम्मूतौ १ पत्योपमासंख्यातमागृहीनौ ॥४१५-४१७॥

तिर्यगितिद्विक, मनुष्यगितिद्विक एकेन्द्रियादि पाँच जातियाँ, औदारिक, तैजस, कार्मण ये तीन शरीर, छह संस्थान, छह संहनन, औदारिक अङ्गोपाङ्ग, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, अगुरुलघु आदि चार, आतप, उद्योत, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों विहायोगितयाँ, त्रस-स्थावरादि नौ युगल,

<sup>1,</sup> सं० पञ्चसं०४ , २३०-२३२।

निर्माण, अयशःकीर्त्ति और नीचगोत्र; इन अडावन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्यासंख्यातभागहीन दो भागप्रमाण है ॥४१५-४१७॥

# ¹उद्धिसहस्सस्स† तहा वि-सत्तभागा जहण्णठिदिवंधो । वेउव्यियञ्जक्कस्स य पल्लासंखेजभागूणा ॥४१८॥

६ डिदी २८ सवणितं २०००

वैकियिकपट्कस्य नरकगति-तदानुपूर्व्य-देवगति-तदानुपूर्व्य-वैकियिक-वैकियिकाङ्गोपाङ्गानां पण्णां प्रकृतीनां ६ जघन्यस्थितिवन्धः उदधेः सागरोपमस्य सहस्रभागकृतस्य द्वि-सप्तभागाः है। कथम्भूताः १ प्रत्यासंख्यातभागहीनाः। सागरसंज्ञाङ्कस्य २८५ सविणेतं सप्तिभिग्नीणत्वा २००० पञ्च मेलिताः॥४१८॥

वैक्रियिकपंट्क (वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक-अङ्गोपाङ्ग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी) का जघन्य स्थितिबन्ध सागरोपमसहस्रका पल्यासंख्यातभागहीन दो वटे सात भाग है ॥४१८॥

वैक्रियिकषट्कका ज॰ स्थितिवन्ध २००० अर्थात् २८५५ सागरोपम है।

<sup>2</sup>आहारयं सरीरं अंगोवंगं च णाम तित्थयरं । अंतोकोडाकोडी जहण्णवंधो ठिंदी होइ ॥४१६॥

अपूर्वकरणादिचपकश्रेणो आहारकाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गद्वयस्य तीर्थकरत्वस्य च जवन्यस्थितिबन्धः अन्तःकोटाकोटिसागरोपमप्रमाणो भवति ॥४११॥

. इति मूलोत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धः उत्कृशे जघन्यश्च समाप्तः ।

आहारकशरीर, आहारक-अङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकरनामकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तः-कोडाकोडीसागरोपम है ॥४१६॥

विशेषार्थं—गाथोक्त तोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध भी अन्तकोडाकोडी सागरोपस पहले वतला आये हैं और यहाँ पर जघन्य स्थितिवन्ध भी उतना ही वतला रहे हैं, सो होनों स्थितिवन्धोंको समान नहीं जानना । किन्तु उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे इनका हो जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणित होन होता है । जैसा कि शतकचूणिमें कहा है—"आहारकसरीर-आहारकांगोवंगितित्थयरणामाणं जहण्णको ठिइबंधो अंतोकोडाकोडी । अंतोमुहुत्तमबाहा । उक्कोसाओ संखेजगुणहींणो ।" (श० चू० पू० २८) दूसरी विशेषता उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाले जीवोंकी है । उक्त प्रकृतियोंमेंसे आहारकद्विकका उत्कृष्टवन्ध अप्रमत्तसंयतके होता है, किन्तु जघन्य स्थितिवन्ध अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती क्षपकके अपनी बन्धव्युच्छित्तके समय होता है । जैसा कि गो० कर्मकाण्डमें कहा है—"तित्यहाराणंतोकोडाकोडी जहण्णद्विद्विचंधो । खबगे सगसगवंधच्छेदणकाले हवे णियमा" ॥१४१॥ तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अविरतसम्यग्दिष्ट मनुष्यके होता है ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २३३। २. ४, २३४।

<sup>ं</sup>च उद्धिस्स सहस्स०। अत्र २८५ ईहक् पाठः

जैसा कि आगे गाथा नं ० ४२७ तथा गो० कर्मकाण्डमें भी कहा है — "तित्थयरं च मणुस्सो अवि-रदसम्मो समजेइ ॥" गा० १३६।

इस प्रकार मूल भोर उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और जवन्य स्थितिवन्ध समाप्त हुआ।
अव मूल प्रकृतियोंके जघन्यादिबन्ध-सम्बन्धी सादि आदि भेदोंकी प्ररूपणा करते हैं—
[मूलगा०५२] मूलहिदिअजहण्णो सत्तण्हं बंधचदुवियण्णो य।
सेसतिए दुवियणो आउचउके य दुवियणो ॥४२०॥

इदि मूलपयडीसु । एत्रो उत्तरासु-

अथाजधन्यादीनां सम्भवत्साद्यादिभेदानाह—[ 'मूलद्विदिअजहण्णो' इत्यादि । ] आयुर्वजितसप्तविध-मूलप्रकृतीनां अजधन्यस्थितिवन्धः साद्यनादि-भ्रुवाध्रुवभेदेन चतुर्विधो भवति ४ । शेपजधन्यानुत्कृष्टोत्कृष्ट-न्नितये साद्यध्रुवौ द्वौ भवतः २ । आयुःकर्मचतुष्के अजधन्यजधन्यानुत्कृष्टोत्कृष्टेषु चतुर्विधेषु द्वौ विकल्पौ साद्यध्रुवौ भवतः २ । इति मूलप्रकृतिषु जधन्यादिषु साद्यादयः ॥४२०॥

#### भायुर्वेजितसप्तमूलप्रकृतीनां साधादियन्त्रम्-

|           |           | w -  | •     | •     |          |
|-----------|-----------|------|-------|-------|----------|
| प्रकृति ७ | जघन्य     | सादि | •     | • .   | अध्रुव ३ |
| प्रकृति ७ | अजपन्य    | सादि | अनादि | ध्रुव | अध्यव ४  |
| प्रकृति ७ | उत्कृष्ठ  | सादि | 0     | 90    | अध्रुव ३ |
| प्रकृति ७ | भनुःकृष्ट | सादि | 0     | 0     | अध्रुव ३ |

#### आयुपः साद्यादियन्त्रम्—

| जघन्य १      | सादि | 0 | 0 | अध्रुव |
|--------------|------|---|---|--------|
| अजघन्य २     | सादि | 0 | 0 | अधुव   |
| अनुत्कृष्ट ३ | सादि | 0 | o | अध्रुव |
| उत्कृष्ट ४   | सादि | 0 | 0 | अध्रुव |

आयुकर्मको छोड़कर शेप सात मूळप्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिवन्ध सादि, अनादि, ध्रव और अध्रव; इन चारों ही प्रकारोंका होता है। उक्त सातों कर्मोंके शेपत्रिक अर्थात् उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य स्थितिवन्ध सादि और अध्रव ऐसे दो प्रकारके होते हैं। आयुकर्मके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य; ये चारों ही प्रकारके स्थितिवन्ध भी सादि और अध्रव ये दो प्रकारके होते हैं। ४२०॥

विशेषार्थ—जिससे अन्य और कोई छोटा स्थितिबन्ध न हो, ऐसे सबसे छोटे स्थितिन्य वन्धको जयन्य स्थितिबन्ध कहते हैं। इसको छोड़कर आगे एक समय अधिकसे लगाकर ऊपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तकके जितने भी शेप स्थितिबन्ध हैं, उन सबको अजयन्य स्थितिबन्ध कहते हैं। जयन्यसे लेकर उत्कृष्ट तकके जितने भी स्थितिबन्ध हैं, वे सर्व जयन्य और अजयन्य हन दोनों स्थितिबन्धोंमें प्रविष्ट हो जाते हैं। जिससे अन्य अधिक स्थितिबाला और कोई स्थितिबन्ध न हो, ऐसे सर्वोत्कृष्ट स्थितिबन्धको उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहते हैं। इसको छोड़कर एक समय कमसे लगाकर जयन्य स्थितिबन्ध तकके जितने भी शेप स्थितिबन्ध हैं, उन सबको अनुत्कृष्ट कमसे लगाकर जयन्य स्थितिबन्ध तकके जितने भी शेप स्थितिबन्ध तकके जितने भी स्थितिबन्ध कहें, स्थितिबन्ध कहते हैं। उत्कृष्टसे लगाकर जयन्य स्थितिबन्ध तकके जितने भी स्थितिबन्ध के वितने भी स्थितिबन्ध के वे सर्व उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, इन दोनों ही स्थितिबन्ध सादि आदि चारों प्रकारका होता अनुसार आयुके सिवाय शेष सात कर्मीका जयन्य स्थितिबन्ध सादि आदि चारों प्रकारका होता अनुसार आयुके सिवाय शेष सात कर्मीका जयन्य स्थितिबन्ध सादि आदि चारों प्रकारका होता हो। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—मोहनीयको छोड़कर शेप कर्मीका जयन्य स्थितिबन्ध है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—मोहनीयको छोड़कर शेप कर्मीका जयन्य स्थितिवन्ध

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २३५ ।

१. शतक० ५४।

सूद्मसाम्परायक्ष्पकका चरमसमयभावी स्थितिवन्ध है, सो वह सादि भी है और अधुव भी है। इसका कारण यह है कि क्षपकके सर्वस्तोक अजघन्य स्थितिवन्धसे जघन्य स्थितिवन्धको संक्रमण होनेपर जवन्य स्थितिवन्ध सादि हुआ। तत्पश्चात् वन्धका अभाव हो जानेपर वह अध्रुव कहलाया । सूरुमसाम्परायच्चपकके अन्तिम समयमें होनेवाले इस जवन्य स्थितिवन्धके सिवाय जितना भी शेप स्थितिवन्ध है, वह अजघन्य स्थितिवन्ध है। सूत्त्मसाम्पराय-क्षपकके अन्तिम समयके स्थितिवन्धसे सूद्रमसाम्पराय-उपशामकके अन्तिम समयका अजघन्य स्थितिवन्ध हुगुना है। उपशान्तकषायके उक्त छह कर्मीका वन्ध नहीं होता है। पुनः वहाँसे गिरनेवाछेके अज्ञयन्य स्थितिवन्ध सादि है। जिसने कभी वन्धका अभाव नहीं किया, उसके अनादिवन्य है। अभन्यके उक्त कर्मोंका जितना भी स्थितिवन्य है, वह श्रुववन्य है, क्योंकि वह कभी भी न तो अपने वत्यका अभाव करेगा और न कभी जघन्यस्थितिवन्धको ही करेगा। भन्यजीवोंके एक कर्मीका जितना भी स्थितिवन्ध है, वह अधुव है, क्योंकि वे नियमसे उसका वन्ध-विच्छेद करेंगे। इसी प्रकार मोहनीय कर्मके सादि आदिकी प्रह्मपणा जानना चाहिए। केवल इतना विशेप ज्ञातन्य हैं कि अनिवृत्तिन्तपकके अन्तिम समयमें मोहकर्मका सर्वज्ञवन्य स्थितिवन्य होता है। सातों कर्मोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जयन्य स्थितिवन्ध सादि और अध्रुव होता है। इनमेंसे जयन्य स्थितिवन्धके सादि और अध्रुव होनेका कारण पहले कहा जा चुका है। सातों कर्मीका च्त्कृष्ट स्थितिवन्य सर्वाधिक संक्षेशसे युक्त संज्ञी मिथ्यादृष्टिके पाया जाता है, सो वह सादि और अधुव है। जैसे किसी जीवने विविद्यत समयमें सातों कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध प्रारम्भ किया। वह एक समयसे लगाकर अन्तर्मुहूर्तके पश्चान् नियमसे उसे छोड़कर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध करेगा। इस प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध सादि हुआ। पुनः जचन्यसे एक अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् और रुक्पेसे अनन्त कल्पकालके पश्चात् उसने उक्त कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितियन्य किया। इस प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध अयुव हो गया और उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सादि हो गया। इस प्रकार परिश्रमण करते हुए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धोंके करनेपर दोनों ही सादि और अध्रुव सिद्ध हो जाते हैं। सातों कर्मीका भव्यजीवोंके अनादि ध्रुववन्ध संभव नहीं है। आयुक्मके उत्कृष्टादि चारों स्थितिवन्य अधुव होनेके कारण अर्थात् कादाचित्क वंधनेसे सादि और अधुव ही होते हैं।

इस प्रकार मृछ प्रकृतियोंके सादि आदि भेदोंका निरूपण किया।

अव इससे आगे म्ल्यतककार उत्तरप्रकृतियोंके सादि आदिकी प्रकृपणा करते हैं—
[मूलगा०५३] 'अद्वारसपयडीणं अजहण्णो वंधचडवियप्पो दु।
सादियअव्धुववंधो सेसतिए होइ वोहन्वो' ॥४२१॥
णाणंतरायदसयं विदियावरणस्स होति चत्तारि।
संजलणं च अद्वारस चदुधा अजहण्णवंधो सो ॥४२२॥

1251

अतः परं उत्तरप्रकृतिषु जघन्यसाचादिमेदानाह— 'अद्वारस पयढीणं' इत्यादि । ] ज्ञानावरणीय-पञ्चकं ५ अन्तरायपञ्चकं ५ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनावरणचतुष्कं ४ संव्वलनकोधादिचतुष्कं ४ चेत्यष्टा-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २३६।

१. शतक० ५५ ।

दशानां प्रकृतीनां अजघन्यवन्यः चतुर्विकरुपः साद्यनादि-ध्रुवाध्रुवमेदेन चतुर्विधः ४ । शेपत्रिके जघन्यानु-त्कृष्टोत्कृष्टवन्धत्रये साद्यध्रुववन्धौ ह्रौ इति ज्ञातन्यो भवति ॥४२१-४२२॥

#### स्थितिवन्धे भष्टादशोत्तरप्रकृतीनां साद्यादियन्त्रम्--

| 15 | जघन्य      | सादि | 0     | 0     | <b>अध्रु</b> व |
|----|------------|------|-------|-------|----------------|
| 95 | अनघम्य     | सादि | अनादि | ध्रुव | अध्रुव         |
| 3= | भनुत्कृष्ट | सादि | 0     | 0     | अध्रुं व       |
| 35 | उत्कृष्ट   | भादि | 0     | 0     | अध् व          |

आगे कही जानेवाली अहारह प्रकृतियोंका अजघन्य बन्ध सादि आदि चारों प्रकारका होता है। उनके शेषत्रिक अर्थात् उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्ध सादि और अधुव होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥४२१॥

अव भाष्यगाथाकार उन अट्टारह प्रकृतियोंका नाम निर्देश करते हैं—

ज्ञानावरण और अन्तरायकी (४+४=) दश, दर्शनावरणको चल्लुदर्शनावरणादि चार, तथा संज्वलन चार; इन अट्टारह प्रकृतियोंका को अज्ञघन्यवन्ध है वह चार प्रकारका होता है ॥४२२॥

अव मूलशतककार शेप उत्तरप्रकृतियोंके सादि आदिवन्धका निरूपण करते हैं-

### [मूलगा०५४] ¹उकस्समणुकस्सं जहण्णमजहण्णओ य ठिदिवंधो । साइयअद्धुववंधो पयडीणं होइ सेसाणं वाधररा।

19021

शेपाणां द्वयिकशतप्रकृतीनां १०२ उत्कृष्टस्थितिबन्धः साद्यप्रवबन्धः, अनुत्कृष्टस्थितिबन्धः साद्य-ध्रुवयन्धः, जवन्यस्थितिबन्धः साद्यध्रुवयन्धः, अजवन्यस्थितिबन्धः साद्यध्रुवयन्धे, स्वति ॥४२२॥

|     | स्थितिवन्धे शे | प १०२ प्रकृत | ीनां साद्यादि | यन्त्रम्⊸ॄि        | 明月 時。      | で心度を入っ       | **         |
|-----|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| 908 | जघन्य          | सादि         | o             | • (                | अध्रु व    | A 463        | 57.4       |
| 305 | अजघन्य         | सादि         | ə             | 0                  | अम् व      | नार्वेद्धर   |            |
| 305 | अनुःकृष्ट      | सादि         | 0             | 0                  | अंध्रुव'   | <b>.</b> .   | وي مراسي   |
| 305 | उत्कृष्ट       | सादि         | 0             | 0                  | अष्ट्रित्  | 1/Pilt       |            |
| 2 0 |                | 2 600        | 20 -0 -       | ਹੈ ਕਵਾ <b>ਪਾ</b> । | क्टिनगर है | ก็วัลงายละถ้ | A seporate |

अपर कहीं गई अद्वारह प्रकृतियोंके सिवाय शेप जो १०२ वन्धप्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्टें। अनुत्कृष्ट, जधन्य और अजधन्य स्थितिवन्ध सादि और अध्रुव होता है ॥४२३॥

अव कर्मोंकी स्थितियोंमें शुभाश्चभका निरूपण करनेके लिए उत्तर गाथासूत्र कहते हैं—

# [मूलगा०५५] <sup>2</sup>सन्त्राओ वि ठिदीओ सुहासुहाणं पि होति असुहाओ। माणुस-तिरिक्ख-देवाउगं च मोत्तूण सेसाणं ।।४२४॥

अथ स्थितिवन्धे स्वामित्वमाह—[ 'सन्वाभो वि ठिदीओ' इत्यादि । ] मनुष्यतिर्यग्दैवायूंपि त्रीणि मुक्ता शेपसर्वशुभाशुभत्रकृतीनां ११७ सर्वाः स्थितयः संसारहेतुत्वादशुभा एव भवन्ति ॥४२४॥

मनुष्यायु, तिर्थगायु और देवायु, इन तीनको छोड़कर शेष जितनी भी शुभ और अशुभ प्रकृतियाँ है, उन सबकी रिथतियाँ अशुभ ही होती हैं ॥४२४॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, २३७ | 2. ४, २३८ |

१, शतक० ५६ । २, शतक० ५७ ।

२५६ पञ्चसंप्रह

विशेषार्थ —आयुक्संकी एक तीन प्रकृतियों से सिवाय शेष ११७ प्रकृतियों की स्थितियों को अध्य कहने का कारण संक्रेश हैं। अर्थान् परिणामों संक्रेश की वृद्धि होने से एक प्रकृतियों की स्थितियों में वृद्धि होती है। यहाँ यह वात ध्यानमें रखने की है कि प्रकृतियों के शुभ-अध्य या पुण्य-पापत्प जो हो विभाग किये गये हैं, वे अनुभागवन्यकी अपेना किये गये हैं। किन्तु यहाँ-पर स्थितिवन्यकी अपेना स्थितियों के शुभ-अध्यभका निर्णय किया जा रहा है। देवायु आदि तीन प्रकृतियों की स्थितियों के शुभ कहने का कारण विद्युद्धि है। अर्थात् परिणामों में संक्रेश की हानि और विद्युद्धि होने हैं। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी हैं, जिससे कि तीर्थ कर, उचागेत्र, यशस्की ति आदि जैसी शुभ प्रकृतियों को अध्यभ कहा गया है और वह कारण यह है कि आयुत्रिक को छोड़ कर शेप सभी प्रकृतियों की अध्यभ कहा गया है और वह कारण यह है कि आयुत्रिक को छोड़ कर शेप सभी प्रकृतियों की जैसे तिथितियाँ वढ़ती है, वैसे वैसे ही उनका अनुभाग घटता चला जाता है। किन्तु आयुत्रिक का कम इससे भिन्न है। उक्त तीनों आयुक्रमों की स्थितियाँ क्यों क्यों वढ़ती है, त्यों न्यों उनका अनुभाग भी उत्तरी त्यर बढ़ता चला जाता है उक्त होनों कारणों से आयुत्रिक की स्थितियों को स्थितयों को स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों को स्थितियों को स्थितयों को स्थितियों को स्थितियों को स्थितियों को स्थितियों के स्थितयों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितयों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितयों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितयों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितयों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितयों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थितियों के स्थित्यों के स्थितियों के स्थित्यों के स्थितियों स्थित्यों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों स्थितियों

वन मूल्यतककार इसी वर्थको स्वयं स्पष्ट करते हैं— [मूलगा०५६] <sup>1</sup>सन्त्रहिदीणमुक्तस्सओ दु उक्तस्ससंकिलेसेण । वित्ररीओ दु जहण्णो आउगतिगं वक्त सेसाणे ॥४२५॥

आडतियं णिर्याडं विणा।

तिर्यग्मनुष्यदेवायुष्कत्रिकं वजिंदवा शेपाणां सप्तदशोत्तरसर्वप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिवन्यः उत्कृष्टसंत्रस्थेरा-परिणामेन भवति । तु पुनः तासां प्रकृतीनां १९७ जवन्यस्थितिवन्धः उत्कृष्टविश्चद्वपरिणामेन भवति । तत्रयस्य तु उत्कृष्टविश्चद्वपरिणामेन जवन्यं तद्विपरीतेनोत्कृष्टमविश्चद्वपरिणामेन च भवति ॥४२५॥

आयुत्रिकको छोड़कर रोय सर्वे प्रकृतियोंको स्थितियोंका उत्कृष्ट वन्ध उत्कृष्ट संक्लेशसे होता है और उनका जघन्य स्थितिवन्ध विपरीत अर्थात् संक्लेशके कम होनेसे होता है ॥४२४॥ यहाँपर आयुत्रिकसे अभिप्राय नरकायुके विना रोप तीन आयुक्रमोंसे हैं।

[मूलगा०५७] <sup>2</sup>सन्बुक्ससिंठदीणं मिच्छादिद्वी दु वंधगो भणिओ। आहारय-तित्थयरं देवाउगं च विमोत्तूणं ॥४२६॥

[म्लगा०५=] <sup>3</sup>देवाउगं पमत्तो | आहारयमप्पमत्तविरदो दु । तित्थयरं च मणुस्सो अविरयसम्मो समझेइ ॥४२७॥

उन्ह्रष्टिश्वितवन्धकमाह—[ 'सन्बुक्कस्स ठिद्रांणं' इत्यादि । ] आहारकद्विकं २ तीर्थकरत्वं १ देवायुश्चेति १ चत्वारि मुक्त्वा शेष ११६ प्रकृतिसर्वोत्कृष्ट-स्थितीनां मिय्यादिष्टरेव वन्धको भणितः । तच्चणां आहारकद्वयतीर्थकरत्वदेवायुगं तु सर्वोत्कृष्टस्थितीनां सम्यग्दृष्टिरेव वन्धको भवित । तत्रापि विशेषमाह— 'देवाउगं पमत्तो । इति पाठे देवायुक्तकृष्टस्थितिकं प्रमत्तं एवाप्रसत्तगुंगस्थानाभिमुखो वध्नाति । अप्रमत्ते तद्वयुक्त्वित्ताविष तत्र सातिशये तीव्रविश्चद्वतेन तहेवायुर्वन्थान्निरित्तशये चीत्कृष्टासम्भवात् । तु पुनः आहा-रक्त्वयं उत्कृष्टिस्थितिकं अप्रमत्तः प्रसत्तगुणस्थानाभिमुखः संवित्वष्ट एव वध्नाति, आयुक्त्यवित्तानां

<sup>1</sup> र्सं विष्युसं ४, २३६-२४३। १.४, २४४। ३.४, २४५।

१. शतकः ५८। २. शतकः ५६। ३. शतकः ६०।

<sup>+</sup> व, प्रती 'देवाडमप्पमत्तो' इति पाठः ।

उत्कृष्टिस्थितिरुत्कृष्टसंक्लेशेनेत्युक्तत्वात् । तीर्थंकरत्वं उत्कृष्टिस्थितिकं नरकगतिगमनाभिमुखमनुष्यासंयत-सम्यग्दृष्टिरेव वध्नाति ॥४२६-४२७॥

आहारकिहिक, तीर्थेङ्कर और देवायुको छोड़कर शेप सर्व प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितियोंका वन्धक मिथ्यादृष्टि जीव कहा गया है। देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध प्रमत्तपंयत, आहारकिहकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अप्रमत्तसंयत और तीर्थेङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य करता है ॥४२६-४२७॥

विशेषार्थ—इन चारों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके विषयमें इतना विशेष जानना चाहिए—देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अप्रमत्तगुणस्थान चढ़नेके अभिमुख हुए अप्रमत्तसंयतके होता है। आहारकद्विकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रमत्तगुणस्थानमें आनेके लिए अभिमुख हुए अप्रमत्तसंयतके होता है। तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नरकगितमें जानेको अभिमुख हुए असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है।

[मूलगा०५६] <sup>1</sup>पण्णरसण्हं ठिदि-उक्तरसं बंधंति मणुय-तेरिच्छा । छण्हं सुर-णेरइया ईसाणंता सुरा तिण्हं े।।४२८॥

१५।६।३।

देवाउग वन्जेविय आउयतिय सुहुमणामऽपञ्जतं । साहारण वियलिंदिय वेउन्वियछक पण्णरसं ॥४२६॥

1541

तिरियगई ओरालं तस्स य तह अंगवंगणामं च। तिरियगइआणुपुन्नी असंपत्तं चेव उजीवं ॥४३०॥ छण्हं सुर-णेरइया ठिदिसुक्ससं अकिरिति पयडीणं। एइंदिय आयावं थावरणामं सुरा तिण्णि ॥४३१॥

हाइ।

शोपाणां ११६ उत्कृष्टिस्यितवन्धकिमध्यादृष्टीन् गाथापञ्चकेनाऽऽह-['पण्णरसण्हं' इत्यादि । ] देवाऽऽयुष्कं वर्जयित्वा नरक-तिर्यंङ्मनुष्यायुष्यत्रयं ३ सूष्मनाम १ अपर्याप्तं १ साधारणं १ विकलत्रयं ३ विक्रियिकपट्कं ६ चेति पञ्चदशप्रकृतीनां १५ उत्कृष्टिस्थितवन्धं मनुष्यास्तिर्यञ्चश्च बध्नन्ति । तिर्यग्गिताः १ विक्रियकपर्दं १ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी असम्प्राप्तस्प्रपाटिकासंहननं १ उद्योतः १ चेति भौदारिकशरीरं १ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी असम्प्राप्तस्प्रपाटिकासंहननं १ उद्योतः १ चेति पण्णां प्रकृतीनां ६ उत्कृष्टिस्थितवन्धं सुर-नारकाः कुर्वन्ति बध्नन्तित्यर्थः । एकेन्द्रियं १ आतपः १ स्थावर-पण्णां प्रकृतीनां ६ उत्कृष्टिस्थितवन्धं भवनित्रक-सौधर्मेशानजा देवा बध्नन्ति ॥४२५-४६॥ नाम चेति तिस्रणां प्रकृतीनां ३ उत्कृष्टिस्थितवन्धं भवनित्रक-सौधर्मेशानजा देवा बध्नन्ति ॥४२५-४६॥

(वच्यमाण) पन्द्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको मनुष्य और तिर्येख्न वाँघते हैं, छह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको देव-नारकी बाँघते हैं और तीन प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको ईशान स्वर्ग तकके देव वाँघते हैं ॥४२८॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, २४६-२४८।

१. शतक० ६१।

क्ष्यं किरंति।

अव भाष्यगाथाकार उक्त प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं-

देवायुको छोड़कर शेप तीन आयु, सूच्म, अपर्याप्त, साधारण, विकलेन्द्रित्रिक और वैक्रि-ियकषट्क, इन पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य और संक्षी पंचिन्द्रयितयञ्च करते हैं। तिर्यगाति, तिर्यगात्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, तथा उसके अंगोपाङ्गनामकर्म, सुपाटिकासंहनन और उद्योत; इन छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध देव और नारकी करते हैं। एकेन्द्रिय, आतप और स्थावरनामकर्म, इन तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ईशानकल्प तकके देव और देवी करते हैं।।४२६-४३१॥

विशेपार्थ—उत्कृष्ट संक्लेशसे कुछ होन, या नीचे उतरते संक्लेशको ईपन्मध्यम संक्लेश करते हैं।

## [मूलगा०६०] मसेसाणं चडगइया ठिदि-उकस्सं †करिंति पयडीणं। उक्कस्ससंकिलेसेण ईसिमहमज्मिमेणावि ॥४३२॥

शेपाणां द्वानवतिसंख्योपेतप्रकृतीनां ६२ उत्कृष्टस्थितिवन्धं उत्कृष्टसंक्लेशेन परिणामेनाथवा ईपन्मध्य-मसंक्लिप्टेन परिणामेन चातुर्गतिका मिध्यादृष्टयो जीवा कुर्वन्ति वध्नन्ति ६२ ॥४३२॥

ऊपर कहीं हुई प्रकृतियोंके सिवाय जितनी भी शेप वानवे प्रकृतियाँ हैं, उनका उत्कृष्ट स्थितिवन्थ चारों गतिके जीव उत्कृष्ट संक्लेशसे, अथवा ईपन्मध्यम संक्लेशसे करते हैं ॥४३२॥

अव मूलशतककार शेष प्रकृतियोंके उत्कृप्ट स्थितिवन्ध करनेवाले स्वामियोंका निर्देश करते हैं—

अव मूलशतककार जघन्य स्थितिवन्धके स्वामित्वका निरूपण करते हैं— [मूलगा०६१] <sup>2</sup>आहारय-तित्थयरं णियद्धि अणियद्धि पुरिस संजलणं । वंधइ सुहुमसराओ सायजसुचावरण विग्वं ै॥४३३॥

#### ३।५। दंसणावरणचउक्तं ।१७।

अथ जघन्यस्थितिवन्यस्वामिजीवान् गाथाद्वयेनाऽऽह—[ 'क्षाहारयतिष्यरं' इत्यादि । ] क्षाहारका-हारकाङ्गोपाङ्गद्वयस्य तीर्थंकरत्वस्य च जघन्यस्थिति अपूर्वंकरणो निर्वंधनाति ३ । पुंवेद्-चतुःसंज्वलनानां जघन्यस्थितिं अनिवृत्तिकरणगुणस्थानस्थो मुनिर्वंधनाति ५ । सातवेदनीयं १ यशस्क्रीतिं १ उच्चैगोत्रं १ ह्यानावरणपञ्चकं ५ दानाद्यन्तरायपञ्चकं ५ चक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनावरणचतुष्कं ४ चेति सप्तदशप्रकृतीनां जघन्यस्थितिवन्धं सूच्मसाम्पराय एव वध्नाति १७ ॥४३३॥

आहारकद्विक और तीर्थङ्करनामकर्म; इन तींन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको अपूर्वकरण-चपक; पुरुषवेद और संव्वलनचतुष्क इन पाँचकी जघन्य स्थितिको अनिवृत्तिकरण-क्षपक; तथा पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, सातावेदनीय, यश:कीर्त्ति और उच्चगोत्र; इन सत्तरह प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको सूदमसाम्पराय-चपक बाँधते हैं ॥४३३॥

३।४। (ज्ञानावरण ४ + दर्शनावरण ४ + अन्तराय ५ + सा० १ य० १ उ० १ ) १७

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, २४६ । 2. ४, २५०-२५१ ।

१. शतक० ६२ । २. शतक० ६३ ।

वि किरंति।

१. उक्कोससंकिलेसाओ ऊण-ऊणतराणि य ठिइवन्धरमवसाणठाणाणि, तेहिंपि तमेव उक्कस्सियं ठिइं णिव्वत्तेंति, ते ईसिमिक्सिमा बुद्धंति । शतकचूणिं ।

### [मूलगा०६२] ¹छण्हमसण्णी द्विदिं क्रणइ जहण्णमाउगाणमण्णयरो । सेसाणं पञ्जतो वायर एइंदियविसुद्धो ॥४३४॥

18131

देवगित-देवगत्यानुपूर्व्य-नरकगित-तदानुपूर्व्य-वैकियिकतदङ्गोपाङ्गानां पण्णां प्रकृतीनां जधन्यस्थिति-यन्धं असंज्ञी एव वध्नाति ६ । आयुपां चतुर्णां जघन्यस्थितिं संज्ञी वा असंज्ञी वा वध्नाति ४ । शेपाणां पञ्चाशीतिप्रकृतीनां ८५ एकेन्द्रियो बादरः पर्याप्तको जीवो विशुद्धि प्राप्तः सन् जघन्यस्थितिबन्धं वध्नाति ॥४३४॥

वैकियिकपट्कका जघन्य स्थितिबन्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्थेश्च करता है। देवायु और नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध कोई एक संज्ञी या असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव करता है। मनुष्य और तिर्थेगायुका जघन्य स्थितिबन्ध कर्मभूमियां मनुष्य या तिर्थेश्च करते हैं। शेष ५५ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वेविशुद्ध, बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव करता है ॥४३४॥

अव भाष्यगाथाकार उक्त कथन गत विशेषताका स्पष्टीकरण करते हैं-

2णिरयदुयस्स असण्णी पंचिदियपुण्णओ ठिदिजहण्णं। जीवो करेइ जुत्तो तज्ञोगो। संकिलेसेण ॥४३५॥ तिस्से हवेज हेऊ सो चेव य कुणइ सुरचउक्कस्स । णविर विसेसो जाणे सन्वविसुद्धीए जुत्तो दु ॥४३६॥ 3पंचिदिओ असण्णी सण्णी वा कुणइ मंदिठिदिवंधं। णिरयाउस्स य मिन्छो सन्वविसुद्धो दु पज्जतो ॥४३७॥ देवाउस्स य एवं तप्पाओग्गेण संकिलेसेण। जुत्तो णविर य जीवो जहण्णवंधद्विदिं कुणइ ॥४३८॥ 4मणुय-तिरियाउयस्स हि तिरिक्ख-मणुसाण कम्मभूमीणं। ठिदिवंधो दु जहण्णो तज्जोयासंकिलेसेण ॥४३६॥ 5सेणाणं पयडीणं जहण्णवंधद्विदिं कुणइ। एइंदियपज्जतो सन्वविसुद्धो दु वायरो जीवो ॥४४०॥

#### एवं ठिदिवंधो समत्तो ।

वैक्रियिकपट्कस्य वन्धको विशेषयति—[ 'णिरयदुगस्स असण्णो' इत्यादि । ] नारकद्विकस्य नरकगति-तद्दानुष्व्यद्वयस्य जघन्यस्थितिबन्धं पञ्चेन्द्रियः पर्याप्तकः असंज्ञां जीवः करोति वध्नाति २ । स
कथरमूतः ? अपंज्ञी तद्योग्यसंक्छेशपरिणामेन युक्तः सिद्दतः तस्य नरकद्विकस्य जघन्यस्थितिबन्धकः । स
एवाऽसंज्ञी पर्याप्तकः सुरचतुष्कस्य जघन्यस्थितिबन्धहेतुरसंज्ञी पञ्चेन्द्रियः पर्याप्तको भवति—देवगति-तदानुष्व्यवैक्रियिक-तद्द्वीपाङ्गानां चतुर्णां जघन्यस्थितिबन्धकोऽसंज्ञी पञ्चेन्द्रियपर्याप्तको भवति । नवरि विशेषः—

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४. २५२ | 2. ४, २५३-२५४ | 3. ४, २५५ | 4. ४, २५६ | 5. ४, २५७ |

९, शतक० ६४।

<sup>∤</sup>व गं।

सर्वविश्रद्धवा युक्तः, इति विशेषं त्वं जानीहि हे भन्य! मिध्यादृष्टिः पञ्चेन्द्रियः पर्यासकोऽसंज्ञी जीवः, अथवा संज्ञी जीवो वा नारकायुषो मन्दिस्थितिवन्धं जधन्यस्थितिवन्धं करोति वध्नाति। स कथम्भूतः ? असंज्ञी संज्ञी वा तत्प्रायोग्यं योऽसंज्ञी नरकायुपो जघन्यस्थितिवन्धकः सः संविष्ठप्रपरिणत्या युक्तः। यः संज्ञी जीवः नरकायुपो जघन्यस्थितिवन्धकः स सर्वविश्रद्धः सर्वविश्रद्धवा युक्तः। देवायुपश्च एवं नरकायुष्योक्तवत् मिथ्यादृष्टिः असंज्ञी पञ्चेन्द्रियपर्यासको वा देवायुपः जघन्यस्थितिवन्धं करोति। किञ्चिन्त्विर विशेषः —योऽसंज्ञी मिथ्यादृष्टिः पन्चेन्द्रियपर्यासकः देवायुपो जघन्यस्थितिवन्धकः स विश्रद्धिः परिणत्या युक्तः, यस्तु संज्ञी मिथ्यादृष्टिः पर्यासकः देवायुपो जघन्यस्थितिवन्धकः स तत्प्रायोग्यसंवरुशेन युक्तः, इति विशेषं जानीहि। कर्मभूमिजानां तिर्यग्मनुष्याणां मनुष्यतिर्यगायुपोर्द्वयोर्जघन्यस्थितिवन्धो भवति। अन्तर्मुहूर्त्तकालः जघन्यस्थितिवन्धः। केन ? तद्योग्यसंवरुशेन। शेषाणां पञ्चाशीतिप्रकृतीनां म्य जघन्यस्थितिवन्धं वाद्रहैकेन्द्रियपर्यासको जीवस्तद्योग्यविश्रद्ध एव करोति वध्नाति म्य ॥४३५-४४०॥

#### इति स्थितिवन्धः समाप्तः।

तरकद्विक अर्थात् नरकगित और नरकगित्यानुपूर्वीका जघन्यस्थितिवन्ध तद्-योग्य संक्लेशसे युक्त असंज्ञी पंचेत्द्रिय पर्याप्तक तिर्यञ्च जीव करता है। जो जीव नरकिद्विकका जघन्य स्थितिवन्ध करता है, वही जीव ही सुरचतुक्क (देवगित, देवगित्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशारीर और वैक्रियिक-अङ्गोपाङ्ग) का भी जघन्य स्थितिवन्ध करता है। केवल इतनी वात विशेष जानना चाहिए कि सुरचतुक्का वन्धक तद्-योग्य सर्वविशुद्धिसे युक्त होता है। नरकायुका जघन्य स्थितिवन्ध संक्लेशपरिणितिसे युक्त मिथ्यादृष्टि पर्याप्त असंज्ञी पञ्चिन्द्रिय अथवा सर्वविशुद्ध संज्ञी-पञ्चिन्द्रिय करता है। देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध भी नरकायुके वन्धकके समान पर्याप्त, मिथ्यादृष्टि असंज्ञी अथवा संज्ञी जीव करता है। केवल इतनी विशेषता ज्ञातन्य है कि यदि वह वन्धक असंज्ञी हो तो सर्वविशुद्ध और यदि संज्ञी हो, तो तद्-योग्य संक्लेशसे युक्त कोमभूमिके तिर्यञ्च और मनुष्यांके होता है। शेष वर्ची ५४ प्रकृतियोंको जघन्य स्थितिवन्धको बादर, पर्याप्तक, सर्वविशुद्ध एकेन्द्रिय जीव करता है। शिष्य-४४०॥

इस प्रकार स्थितिवन्ध समाप्त हुआ।

अब अनुभागवन्धका निरूपण करते हैं—

#### ¹सादि अणादिय अर्डु य पसित्थिदरपरूवणा तहा सण्णा। पचय-विवाय देसा सामित्तेणाह अणुभागो।।४४१।।

2138

भय कर्मणां रसिवशेषो विपाकरूपोऽनुमागस्तस्य बन्धभेदान् गाथाद्विन्द्वारिशता प्राह—['सादि भणादिय भट्ट य' इत्यादि । ] अनुमागबन्धश्चतुर्दश्चा भवति । स कथम् ! साद्यादयोऽष्टो इति । साद्यनुभगगबन्धः १ अन्यानुभागबन्धः १ अनुत्कृष्टानुभागबन्धः १ अद्यानुभागबन्धः १ अज्ञ्चन्यानुभागबन्धः १ अज्ञ्चन्यानुभागबन्धः १ अज्ञ्चन्यानुभागबन्धः १ अज्ञ्चन्यानुभागबन्धः १ अञ्चत्कृष्टानुभागबन्धः ६ अप्रशस्ताश्चभप्रकृत्यानुभागबन्धः १० तथा देशघाति-सर्वचातिका इति संज्ञानुभागबन्धः ११ मिथ्यात्वादि-प्रधानप्रत्ययानुभागबन्धनिर्देशः १२ विपाकानुभागबन्धोपदेशः १३ स्वामित्वेन सहानुभागबन्धः १४ इति चतुर्दशानुभागबन्धान् आह ॥४४१॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २६१।

अनुभागवन्धके चौदह भेद हैं—वे इस प्रकार हैं—१ सादि-अनुभागवन्ध, २ अनादि-अनुभागवन्ध, ३ ध्रुव-अनुभागवन्ध, ४ अध्रुव-अनुभागवन्ध, ४ जघन्य-अनुभागवन्ध, ६ अजघन्य-अनुभागवन्ध, ७ उत्कृष्ट-अनुभागवन्ध, ८ प्रशस्तप्रकृति-अनुभागवन्ध, १० अप्रशस्तप्रकृति-अनुभागवन्ध, ११ देशघाति-सर्वघातिसंज्ञानुभागवन्ध, १२ प्रत्ययानुभागवन्ध, १३ विषाकानुभागवन्ध और १४ स्वामित्वेन सह अनुभागवन्ध। इन चौदह भेदोंको अपेन्ना अनुभागवन्धका वर्णन किया जायगा ॥४४१॥

अव पहले मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टादि भेदोंमें संभव सादि आदि अनुभागवन्धका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०६३] <sup>1</sup>घाईणं अजहण्णो अणुक्तस्सो वेयणीय-णामाणं । अजहण्णमणुक्तस्सो गोए अणुभागवंधिम्म<sup>1</sup> ॥४४२॥ [मूलगा०६४] <sup>2</sup>साइ अणाइ ध्रव अध्रवो बंधो दु मूलपयडीणं । सेसतिए दुवियप्पो आउचउक्के वि एमेव<sup>3</sup> ॥४४३॥ एत्य च उक्तस्सादीणं साहवादयो भेदा ।

भय मूलप्रकृतीनामुरकृष्टाचनुभागानां साचादिसम्भवासम्भवी गाघाद्वयेनाऽऽह—['वाईणं अजहण्णो' इत्यादि ।] घातिनां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयान्तरायाणां मूलप्रकृतीनां चतुणां अजघन्यानुभागवन्धः स सादिवन्धः १ अनादिवन्धः १ ध्रु ववन्धः १ अध्रु ववन्धः १ इति अजघन्यानुभागवन्धः वातिनां चतुर्विधो भवति ४ । वेदनीय-नामकर्मणोर्द्वयोरनुरकृष्टानुभागवन्धः साचनादि-ध्रु वाध्रु वभेदाचतुर्विधो भवति ४ । गोत्रकर्मणोऽनुभागवन्धे अजघन्यानुरकृष्टानुभागवन्धौ साचनादिध्रु वाध्रु वभेदाचतुर्विधो ४ । शेपत्रिकेषु दिविकरुपः वातिनां शेपित्रके इत्युक्ते जघन्योरकृष्टा[नुरकृष्टा]नुभागवन्धेषु साचध्रु वो अनुभागवन्धौ द्वौ भवतः । वेदनीय-नामकर्मणोः शेपित्रके इत्युक्ते उत्कृष्ट-जघन्याजघन्येषु साचध्रु वौ अनुभागवन्धौ भवतः १ । गोत्रस्य जघन्योरकृष्टानुभागवन्धौ द्वौ विकरुपौ साचध्रु ववन्धौ । आयुश्चतुष्के एवं साचध्रु वौ-आयुश्चतुष्के जघन्या-जघन्योरकृष्टवन्धाश्चर्वारः साचध्रु वानुभागवन्धा भवन्ति ॥४४२—४४३॥

|   | अनुभा                  | गवन्धे आ  | युश्चतुष्क | म्-   | अनुभागबन्धे घातिचतुष्कम् |   |                      |                   |      |       |       |           |  |
|---|------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---|----------------------|-------------------|------|-------|-------|-----------|--|
| 8 | जघ॰                    | सादि      | 0          | ٥     | अध्रुव                   |   | 8                    | <b>जघ</b> ०       | सादि | 0     | •     | अध्रु व   |  |
| 8 | <b>अज</b> ०            | सादि      | 0          | 0     | 33                       |   | 8                    | भज०               | सादि | अनादि | ध्रुव | 23        |  |
| 8 | उत्कृ०                 | सादि      | 0          | 0     | 33                       |   | ક                    | ভল্ <u></u> য়ে ০ | सादि | 0     | 0     | <b>33</b> |  |
| 8 | भनु०                   | सादि      | 0          | 0     | "                        | • | 8                    | भनु०              | सादि | 0     | 0     | 23        |  |
|   | अनुभ                   | ।गवन्धे न | ाम-वेधे-   |       |                          |   | भनुमागबन्धे गोत्रम्— |                   |      |       |       |           |  |
| 2 | जघ०                    | सादि      | 0          | 0     | अध्व                     |   | 3                    | <b>जघ</b> •       | सादि | •     | ध्रुव | अध्रुव    |  |
| 2 | <b>৾ अज</b> ॰          | सादि      | •          | 0     | 22                       |   | 3                    | भज०               | सादि | अनादि | 39    | 33        |  |
| 2 | <b>ত</b> ল্গে <b>ত</b> | सादि      | 0          | 0     | >>                       |   | 3                    | उत्कृ०            | सादि | 0     | 33    | 33        |  |
| 2 | अनु०                   |           | अनादि      | ध्रुव | 99                       |   | 9                    | अनु०              | सादि | अनादि | >>    | 55        |  |

मूल प्रकृतियोंमें जो चार घातिया कर्म हैं, उनका अजधन्यानुभागबन्ध सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव इन चारों ही प्रकारोंका होता है। वेदनीय और नामकर्मका अनुत्कृष्टानुभाग-वन्ध भी चारों प्रकारका होता है। तथा गोत्रकर्मका अजधन्यानुभागबन्ध और अनुत्कृष्टानुभाग-वन्ध भी चारों प्रकारका होता है। शेपत्रिक अर्थात् घातिया कर्मोंके अजधन्यानुभागबन्धके

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २६२ । 2. ४, २६३-२६४ ।

१. शतक० ६५। २. शतक० ६६।

शेष जो जयन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध हैं, वे दो प्रकार होते हैं—सादि अनुभाग-वन्ध और अध्रुव-अनुभागवन्ध। वेदनीय और नामकर्म शेषित्रक अर्थात् उत्कृष्ट, जधन्य और अजयन्य-अनुभागवन्ध भी सादि और अध्रुवके भेदसे दो प्रकार होते हैं। गोत्रकर्म के जधन्य और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी सादि और अध्रुवक्ष दो-दो प्रकार होते हैं। आयुक्स के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य और अजधन्य; ये चारों ही प्रकार के अनुभागवन्ध सादि और अध्रुव ये दो ही प्रकार के होते हैं ॥४४२-४४३॥

यहाँपर मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदिके सादि आदि वन्धोंका चित्र इस प्रकार है-

|     |             | 0     | _            |       | _                |   |                |       | _         |     |              |   |
|-----|-------------|-------|--------------|-------|------------------|---|----------------|-------|-----------|-----|--------------|---|
|     |             |       | आयु          | क्स   |                  |   | चार            | घातिय | ा कर्म    |     |              |   |
| 8   | লৰ॰         | सा०   | 0            | 0     | अध्रु ०          | 8 | নম্ব           | सा०   | 0         | 0   | <b>अध्</b> ० | 7 |
| ઠ   | अज॰         | सा०   | ٥            | 0     | अघ्रु ०          | 8 | अज ०           | सा०   | अना०      | ষ্ত | अघ्रु ०      | 8 |
| ષ્ટ | उत्कृ०      | सा०   | 0            | 0     | अघ्रु ०          | 4 | उत्कृः         | सा०   | 0         | 0   | अब्रु॰       | ? |
| ઠ   | अनु०        | सा॰   | ٥            | 0     | अधु ०            | 8 | अनु०           | सा०   | 0         | 0   | अधु०         | २ |
|     | È           | दिनीय | और न         | ामक   | =                |   |                | ₹     | गित्रकर्म |     |              |   |
| ş   | <b>जघ</b> ० | सा०   | 0            | 0     | अधु ० २          | 9 | লঘ৹            | सा॰   | •         | 0   | अम्रु ०      | ? |
| ş   | अज•         | सा॰   | 0            | 0     | समु॰ २           | ð | <b>अज</b> ०    | सा०   | अन्।०     | য়০ | अधु ०        | 8 |
| ş   | उत्ङु०      | सा०   | 0            | 0     | अष्ट्र० २        | 9 | <u>বক্</u> যে০ | सा०   | 0         | 0   | अञ्जु ०      | २ |
| २   | अनु०        | सा०   | <b>अना</b> ० | ध्रुव | <b>अ</b> श्रृ० ४ | 3 | अनु०           | सा०   | अना०      | ञ्  | अम्रु०       | S |

अव मृलगतककार उत्तरप्रकृतियोंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टादि भेदोंमें सम्भव सादि आदि अनुभागवन्धकी प्रकृपणा करते हैं—

## [मूलगा०६५] 'अडुण्हमणुक्कस्सो तेयालाणमजहण्णओ वंधो । णेओ दु चउवियप्पो सेसतिए होइ दुवियप्पो ॥४४४॥

2185

भय ध्रुवासु प्रशस्ताप्रशस्तानामध्रुवाणां च जघन्याजघन्यानुत्कृष्टोत्कृष्टानां सम्भवत्साद्यादिभेदान् गाथापञ्चकेनाऽऽह—[ 'अष्टण्हमणुक्कस्सो' इत्यादि । ] अष्टानां प्रकृतीनां = अनुत्कृष्टानुभागवन्थः साद्यनादि- ध्रुवाध्रुवभेदेन चनुर्विकरुपः ४ । त्रिचत्वारिंशतः प्रकृतीनां ४३ अजघन्यानुभागवन्थः साद्यादिचतुर्भेदो ४ झेयः। शेपत्रिकेषु द्विविकरुपः साद्यश्रुवभेदाद् द्विप्रकारः =।४३ ॥४४४॥

वस्त्यमाण भाठ उत्तरप्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध, तथा तेतालीस उत्तरप्रकृतियोंका अजयन्य अनुभागवन्ध सादि आदि चारों प्रकारका जानना चाहिए। शेषित्रक अर्थात् आठ प्रकृतियोंके जयन्य, अजयन्य और उत्कृष्ट, तथा तेतालीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जयन्य अनुभागवन्य सादि और अधुव ऐसे दो-दो प्रकारके होते हैं ॥४४४॥

अव भाष्यगाथाकार उक्त आठ और तेतालीस प्रकृतियोंका नाम-निद्रा करते हैं—

<sup>2</sup>तेजा कम्मसरीरं वण्णचउक्कं पसत्थमगुरुलहुं। णिमिणं च जाण अद्वसु चदुव्वियप्पो अणुक्कस्सो।।१४४॥।

<sup>4.</sup> सं विष्यसं ४, २६५-२६६ । 5. ४, २६७-२६८ ।

१, शतक० ६७ ।

### णार्णतरायदसयं दंसणणव मिन्छ सोलस कसाया। उवधाय भय दुगुंछा वण्णचउक्कं च अप्पसत्थं च ॥४४६॥ तैयालं पयडीणं उक्कस्साईसु जाण दुवियप्पो। वंधो दु चदुवियप्पो अजहण्णो साइयाईया॥४४७॥

तैजस-कार्मणशरीरद्वयं २ प्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस-स्वर्श्चतुव्कं ४ अगुरुळघुकं १ निर्माणं १ चेति श्रुवप्रशस्तप्रकृतीनां अष्टानां अनुत्कृष्टानुभागवन्धः साद्यनादि-[ध्रुवा-]ध्रुवभेदाचतुर्धा भवति । शेपजघन्या-जघन्योत्कृष्टानुभागवन्धास्त्रयः साद्यश्रुवभेदाभ्यां द्विधा, एवं त्वं जानीहि हे महानुभाव ! मतिज्ञानावरणादि-पद्यकं ५ दानान्तरायादिपद्यकं ५ चक्षुर्दर्शनावरणादिनवकं ६ मिथ्यात्वं १ अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-[प्रत्याख्यान-] संज्वलनकोध-मान-भाया-लोभाः पोढश कपायाः १६ उपघातः १ भयं १ छुगुप्सा १ वर्णचतुष्कमप्रशस्तं ४ चेति श्रुवाप्रशस्तानां त्रिचत्वारिंशत्यकृतीनां ४३ उत्कृष्टानुत्कृष्ट-जघन्यानुभागवन्धास्त्रयः द्विविकल्पाः साद्यश्रुवभेदाभ्यां द्विविधा इति त्वं जानीहि भो सिद्धान्तवेदिन् ! तासां च प्रकृतीनां ४३ अजघन्यानुभागवन्धश्रुवनिकल्पः साद्यनादि-श्रुवाध्रुवभेदास्त्रतः) भवति ॥४४५-४४७॥

तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण; इन आठ प्रकृतियों-का अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध चारों प्रकारका जानना चाहिए। ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शनावरणकी नौ, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, उपघात, भय, जुगुष्सा और अप्रशस्त वर्ण-चतुष्क; इन तेतालीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभागवन्ध सादि और अधुव दो प्रकारका है। तथा इन्हींका अजघन्य अनुभागवन्ध सादि आदि चारों प्रकारका होता है ॥४४५-४४७॥

#### [मूलगा०६६] ¹उक्कस्समणुक्कस्सं जहण्णमजहण्णगो दु अणुभागो । सादिय अद्धुववंधो पयडीणं होइ सेसाणं ॥४४=॥

1631

रोपाणां अधुवित्रसप्ततेः प्रकृतीनां ७३ उत्कृष्टानुभागयन्यः साद्यधुवभेदाभ्यां द्विविधः । अनुत्कृष्टानु-भागयन्यः साद्यधुवाभ्यां अजवन्यानुभागवन्यः साद्यधुवभेदाभ्यां द्वेषा भवति ॥४४८॥

| • | अनुभा        | गत्रन्धे ८ | प्रकृतीन | ाम्—   | भनुभागवन्धे ४३ प्रकृतीन।म् |                  |                |        |            |              |  |  |
|---|--------------|------------|----------|--------|----------------------------|------------------|----------------|--------|------------|--------------|--|--|
| = | जघ ०         | सादि       | 9        | 0      | अप्रुच                     | 83               | जघ०            | 0      | 0          | <b>अ</b> धुव |  |  |
| = | अज॰          | सादि       | 0        | 0      | अध्रव                      | કર               | <b>अज</b> •    | अना०   | <b>দ্ৰ</b> | अधुव         |  |  |
| 5 | उत्कृ०       | सादि       | ٥        | 0      | अप्रुंच                    | 8 ड्र            | उत्कृ०         | 0      | 0          | अधुंब        |  |  |
| 5 | भनु <b>०</b> | सादि       | अनादि    | ध्रुव  | अप्रुव                     | 8ई               | अनु०           | 0      | 0          | अधुव         |  |  |
|   |              |            |          | अनुभ   | रागवन्धे ७३ प्र            | <b>कृतीना</b> म् | <del>[</del> — |        |            |              |  |  |
|   |              | u          | 3        | जघ ०   | सादि                       | •                | 0              | अधुव   |            |              |  |  |
|   |              |            | •        | अज ०   | सादि                       | 0                | 0              | अघुँच  |            |              |  |  |
|   |              |            | 3        | उत्कृ0 | सादि                       | 0                | 0              | अध्व   |            |              |  |  |
|   |              |            | ર્       | अनु ०  | सादि                       | 0                | 0              | अध्रैव |            |              |  |  |

शेप ७३ प्रकृतियांका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध सादि और अध्रव ऐसे दो प्रकारका होता है ॥४४८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २६६।

१. शतक० ६म ।

उत्तर प्रकृतियों के उत्कृष्ट आदि अनुभागों के सादि आदि वन्घों की संदृष्टि इस प्रकार है—

- प्रकृतियों के सादि बादि बन्च ४३ प्रकृतियों के सादि बादि बन्च ७३ प्रकृतियों के सादि आदि बन्च वव सादि ० ० अहु० २ वव सादि ० हु० अहु० २ वव सादि ० ० अहु० २ वव सादि ० हु० अहु० २ वव सादि ० ० अहु० २ वव सादि वना शृव , ४ अव सादि ० ० अहु० २ वक्क सादि ० ० अहु० २ वक्क सादि ० ७ अहु० २ वक्क सादि ० ७ अहु० २ वक्क सादि ० अहु० २ वक्क सादि ० अहु० , २ वक्क सादि ० अहु० २ वक्क सादि अहु० सादि चार अहु० २ वक्क सादि आहु० सादि चार अहु० २ वक्क सादि आहु० सादि चार अहु० सादि चार अहु० २ वक्क सादि आहु० सादि चार अहु० २ वक्क सादि आहु० सादि चार अहु० २ वक्क सादि आहु० सादि चार अहु० सादि चार अहु०

अनुभागवन्त्रका वर्णन समाप्त हुझा ।

भव मूल और उत्तरश्रकृतियोंके स्वमुख-परमुख विपाकरूप अनुभागका निरूपण करते हैं—
'पर्चित मृलपयडी णूणं समृहेण सञ्वजीवाणं।
समृहेण परमृहेण य मोहाडविविविज्ञिया सेसा ॥४४६॥

एत्य सेसा उत्तरपयडीओ दुइंति।

अय स्वमुत्त-परमुखिवपाकरूपोऽनुमानः मृल्प्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीनां च गायाद्वयेन दृष्यते—
['प्रचंति मृल्प्यडी' इत्यादि । ] नृनं निश्चयेन सर्वमूल्प्रकृतयः ज्ञानावरणादयः = स्वमुखेन स्वोदयेन सर्वेषां जीवानां पाचयन्ति उदयं यान्ति सर्वेषां जीवानां सर्वमूल्प्रकृतीनां = अनुमागो विपाकरूपः कान्मिन फल्दानं स्वमुखेन भवति । क्यम् ? नित्ज्ञानावरणं नित्ज्ञानरूपेगेव [ उदितं ] भवति । मोहनीयायुः प्रकृतिविज्ञिता उत्तरप्रकृतयः स्वमुखेन स्वोदयेन, पर्मुखेन परोदयेन पाचयन्ति उदयं यान्ति अनुमवन्ति । उत्तरप्रकृतयन्त्रवातिया अन्योदयेन स्वोदयेन वा प्रस्थन्ते । तथा गोमहसारे सर्वातां मृल्प्रकृतीनां स्वमुखेनानुभवो भवति [ इत्युक्तम ] ॥४४६॥

मूल प्रकृतियाँ नियमसे सर्व जीवाँके स्वमुख द्वारा ही पचती हैं, अर्थात् स्वोद्य द्वारा ही विपाकको प्राप्त होती हैं। किन्तु मोह और आयुक्तमको छोड़कर शेष उत्तरप्रकृतियाँ स्वमुखसे भी विपाकको प्राप्त होती हैं और परमुखसे भी विपाकको प्राप्त होती हैं अर्थात् फल देती हैं॥४४६॥

यहाँ नाथोक्त 'शेष' पर्से उत्तरप्रकृतियाँ कही गई' हैं।

किन्तु आयुकर्मके चारों तथा मोहकर्मके दोनों मूलभेद पर मुखसे विपाकको प्राप्त नहीं होते, इस वातका निरूपण करते हैं—

### <sup>2</sup>पचइ गो मणुयाऊ णिरयाउम्रहेण समयणिहिइं। तह चरियमोहणीयं दंसणमोहेण संजुत्तं ॥४५०॥

उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीनां परसुलेनापि अनुभवो भवति । परन्तु आयुःकर्म-दर्शनमोह-चारित्र-नोहान् वर्जिपत्वा । तदाह—['पच्च णो मणुवाक' इत्यादि । ] मनुष्यायुः नारकायुष्योदयसुलेन न पन्यते, नोदयं याति । तथाहि—यदा जीवो मनुष्यायुष्यं सुंके, तदा नरकायुस्तिर्यगायुदेवायुवां न सुंके । यदा नरकायुजींवो सुङ्के, तदा तिर्यगायुर्मेनुष्यायुदेवायुवां न सुङ्के तेनायुष्पकृतयस्तुल्यजातीयाः अपि स्वसुलेनव सुज्यन्ते, न तु परसुलेनेति समये निर्दिष्टं जिनस्त्रे जिनहक्तम् । चारित्रमोहनीयं दर्शनमोहनीयेन युक्तं न पन्यते नानुभवति । यथा दर्शनमोहं सुन्जानः पुमान् चारित्रमोहं न सुङ्के । चारित्रमोहं सुज्ञानः पुमान् दर्शनमोहं न सुङ्के । एवं तिस्गां प्रकृतीनां तुल्यजातीयानामिष परसुलेनानुभवो न भवति ॥१५८॥

इति स्वमुतः-परमुखविपाकानुभागवन्यः समाप्तः ।

<sup>1.</sup> ४, तं० पञ्चतं० २७० | 2. ४, २७१-२७२ |

भुज्यमान मनुष्यायु-नरकायुमुखसे विपाकको प्राप्त नहीं होती है, ऐसा परमागममें कहा गया है। अर्थात् कोई भी विवक्षित आयु किसी भी अन्य आयुके रूपसे फल नहीं देती है। तथा चारित्रमोहनीयकमें भी दर्शनमोहनीयसे संयुक्त होकर अर्थात् दर्शनमोहके रूपसे फल नहीं देता है। इसी प्रकार दर्शनमोहनीयकमें भी चारित्रमोहनीयके मुखसे फल नहीं देता है। १४४०॥

इस प्रकार स्वमुख-परमुख विपाकानुभागबन्ध समाप्त हुआ।

अब प्रशस्त-अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागवन्धका वर्णन करते हैं— [मूलगा०६७] <sup>1</sup>सुहपयडीण विसोही तिन्वं असुहाण संकिलेसेण। विवरीए दु जहण्णो अणुभाओ सन्वपयडीणं ।।४५१॥

1991

भथ प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृतीनामनुभागवन्धः कथ्यते—['सुहपयढीण विसोही' दृश्यादि । ] शुभप्रकृतीनां सातादीनां ४२ विशुद्धपरिणामेन तीवानुभागो भवति । असाताद्यप्रशस्तानां द्रश्यादि । ] शुभप्रकृतीनां संक्लेशेन परिणामेन तीवानुभागो भवति । विपर्रातेन संक्लेशपरिणामेन प्रशस्तानां प्रकृतीनां जवन्यानुभागो भवति । विशुद्धपरिणामेनाप्रशस्तानां जवन्यानुभागो भवति ॥४५१॥

सातावेदनीय आदिक शुभप्रकृतियोंका अनुभागवन्ध विशुद्ध परिणामोंसे तीव्र अर्थात् उत्कृष्ट होता है। असातावेदनीय आदिक अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग वन्ध संक्लेश परिणामोंसे उत्कृष्ट होता है। तथा इससे विपरीत परिणामोंमें सर्व प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध होता है। अर्थात् शुभ प्रकृतियोंका संक्लेशसे और अशुभप्रकृतियोंका विशुद्धिसे जघन्य अनुभागवन्ध होता है। ।४४१।।

अव तीव्र अनुभागवन्धके स्वामीका निरूपण करते हैं-

### [मूलगा०६८] <sup>2</sup>बायालं पि पसत्था विसोहिगुण उक्कडस्स तिन्वाओ । वासीय अप्पसत्था मिच्छुकड संकिलिट्टस्स<sup>3</sup> ॥४५२॥

४२। मरी

सातादिप्रशस्ता द्वाचत्वारिंशत्प्रकृतयः ४२ विशुद्धगुणेनोत्करस्य जीवस्य तीव्रानुभागो [ गा ] भवति [ न्ति ] ४२ । असातादिचतुर्वंणोपेताप्रशस्ताः द्वयशीतिः प्रकृतयः ८२ मिथ्यादण्क्युत्करस्य संनित्छष्टस्य जीवस्य तीव्रानुभागो [ गा ] भवति [ न्ति ] ॥४५२॥

जो ज्यालीस प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। चनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध विशुद्धिगुणकी उत्कटतावाले जीवके होता है। तथा ज्यासी जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं, उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उत्कृष्ट संक्लेशवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥४४२॥ अव प्रशस्त प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं—

3सायं तिण्णेवाऊग मणुयदुयं देवदुव य जाणाहि। पंचसरीरं पंचिदियं च संठाणमाईयं ॥१४५३॥ तिण्णि य अंगोवंगं पसत्थिवहायगइ आइसंघयणं। वण्णचउक्कं अगुरुय परघादुस्सासउज्जोवं॥४५४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २७३ । 2. ४, २७४ । 3. ४, २७५-२७७ ।

१, शतक० ६६। २. शतक० ७०। श्रेव माईया।

### आदाव तसचउक्कं थिर सुह सुभगं च सुस्सरं णिमिणं। आदेजं जसिकती तित्थयरं उच \*वादालं॥४५॥

ताः प्रशस्ताः काः, अप्रशस्ताः का इति चेद् गाथाससकेनाऽऽह—[ 'सादं तिण्णेवाउग' इत्यादि । ] सातावेदनीयं तिर्यगायुर्भेनुष्यायुर्देवायुद्धितयं ३ मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुष्ट्यंद्वयं २ देवगति-तदानुष्ट्यंद्वयं २ औदारिक-वैक्रियकाहारक-तैनस-कार्मणकशरीराणि पञ्च ५ पन्चेन्द्रियनातिः १ समचतुरससंस्थानं १ भौदारिक-वैक्रियकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गानि ३ प्रशस्तविहायोगतिः १ वज्रवृपभनाराचसंहननं १ प्रशस्तवर्णः प्रशस्तरसः प्रशस्तगन्थः प्रशस्तस्पर्शं इति प्रशस्तवर्णं चतुष्कं ४ अगुरुल्खः १ परघातः १ उच्छ्वासः १ उद्योतः १ आतपः १ त्रस १ वादर १ पर्याप्त १ प्रत्येकशरीरिमिति त्रसचतुष्कं ४ स्थिरः १ शुभः १ सुभगं १ सुस्वरः १ निर्माणं १ आदेयं १ यशस्क्रीत्तिः १ तीर्थंकरत्वं १ उद्येगीत्र १ मिति द्वाचत्वारिशत्प्रकृतयः प्रशस्ताः शुभाः पुण्यरूपा भवन्ति ४२ । 'सद्देखशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्य' मिति परमागमस्त्रवचनात् पुण्यमिति ॥४५३–४५५॥

सातावेदनीय, नरकायुके विना शेष तीन आयु, मनुष्यद्विक, देवद्विक, पाँच शरीर, पंचेन्द्रि-यज्ञाति, आदिका समचतुरस्रसंस्थान, तीनों अंगोपांग, प्रशस्त विद्वायोगित, आदिका वज्रष्टुपभ-नाराचसंहनन, प्रशस्तवर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुद्ध्यु, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, आतप, त्रस-चतुष्क, स्थिर, श्रभ, सुभग, सुस्वर, निर्माण, आदेय, यशस्कीति, तीर्थंकर और उच्चगोत्र; ये व्यालीस प्रशस्त, शुभ या पुण्यप्रकृतियाँ हैं ॥४४३-४४॥। अव अप्रशस्त प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं—

¹णाणंतरायदसयं दंसणणव मोहणीय छन्त्रीसं।
णिरयगइ तिरियदोण्णि य तेसिं तह आणुपुन्त्रीयं॥४५६॥
संठाणं पंचेव य संघयणं चेव होति पंचेव।
चण्णचडक्कं अपसत्थविहायगई य उवघायं॥४५७॥
एइंदिय-णिरयाऊ तिण्णि य वियल्ठिंदियं असायं च।
अप्पज्ञत्तं धावर सुहुमं साहारणं णाम ॥४५८॥
दुक्भग दुस्सरमजसं अणाइन्जं चेव अथिरमसुहं च।
णीचागोदं च तहा वासीदी अप्पसत्थं तु॥४५९॥

पञ्च ज्ञानावरणानि अन्तरायपञ्चकम् ५ नव दर्शनावरणानि ६ पढ्विंशतिमोहिनीयानि २६ नरकगिति-तिर्यगातिद्वयं २ तट्हयस्यानुपूर्यद्वयं २ प्रथमसंत्थानवित्तिसंस्थानपञ्चकं ५ प्रथमसंहननवित्तिसंहननपञ्चकं ५ अग्रशस्तवर्णचतुष्कं ४ अग्रशस्तविहायोगितिः १ उपघातः १ एकेन्द्रियं १ नारकायुष्यं १ विकलत्रयं ३ असातावेदनीयं १ अपर्यातं १ स्थावरं १ सूचमं १ सावारणं नाम १ हुभगं १ हुःस्वरः १ अयशः १ आदेयं १ अस्थिरं १ अशुमं १ नीचैगोत्रं १ चेति द्वयशितः अप्रशस्ताः अशुमाः पापरूपाः प्रकृतयः ६२ । अतोऽन्यत् पापं मिति वचनात्पारस्याः ॥४५६-४५॥

ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दशैनावरणकी नौ, मोहनीयकी छन्द्रीस, नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, तियंग्गति, तियंगात्यानुपूर्वी, आदिके विना शेष पाँचों संस्थान, आदिके विना

**<sup>\*</sup>द् वायालं**।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २८१-२८४।

१. तत्त्वार्यमू० अ० ८ मू० २५ । २. तत्त्वार्यमू० ८, २६ ।

शेष पाँचों संहत्तन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त विहायोग्ति, उपघात, एकेन्द्रियजाति, नरकायु, तीन विकलेन्द्रिय जातियाँ, असातावेदनीय, अपर्याप्त, स्थावर, सूद्तम, साधारण, दुर्भग, दुःस्वर, अयशःकोत्ति, अनादेय, अस्थिर, अशुभ और नीचगोत्र; ये व्यासी अप्रशस्त, अशुभ या पाप-प्रकृतियाँ हैं ॥ ४४६-४४६॥

अव उत्तरप्रकृतियोंमेंसे पहले प्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाले जीवोंका विशेष वर्णन करते हैं—

### [मूलगा०६६]¹ आदाओ उज्जोयं माणुस-तिरियाउगं पसत्थासु†। मिन्छस्स होंति तिन्त्रा सम्माइद्वीसु सेसाओ ॥४६०॥

भयोत्कृष्टानुभागवन्धकान् जीवान् गाथासप्तकेनाऽऽह—['भादाओ उज्जोवं' इत्यादि । ] प्रशस्तः प्रकृतिषु ४२ भातपः १ उद्योतः १ मानव-तिर्यगायुपी हे २ चेति चतकः अमुः प्रशस्ताः प्रकृतयः विशुद्ध-मिध्यादृष्टेस्तीवानुभागा भवन्ति । शेपाः साताद्यष्टात्रिशत्प्रशस्ताः प्रकृतयः ३८ विशुद्धसम्यग्दृष्टेस्तीवानुभागा भवन्ति ॥४६०॥

प्रशस्तप्रकृतियोंमें जो आतप, उद्योत, मनुष्यायु और तिर्यगायु, ये चार प्रकृतियाँ हैं, उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि जीवके होता है। शेष अड्तीस जो पुण्यप्रकृतियाँ हैं, उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है ॥४६०॥

#### <sup>2</sup>मणुयदुयं ओरालियदुगं च तह चेव आइसंघयणं। णिरय-सुरा सिंदुडी करिंति तिन्वं विसुद्धीए।।४६१॥

सम्यग्द्रष्युक्ताप्टान्निशन्मध्ये मनुष्यद्विकं २ औदारिकद्विकं २ वज्रवृपमनारासंहननं चेति प्रकृतिपञ्चकं ५ अनन्तानुयन्यिवसंयोजकानिवृक्तिकरणचरमसमयविश्चन्द्वसुर-नारकासंयतसम्यग्द्रप्रयस्तीवानुमागं कुर्वन्ति सम्यग्द्रप्यो देव-नारकाः पञ्चप्रकृतीनां तीवानुभागवन्धं कुर्वन्तीत्यर्थः। कया १ विशुद्धवा विशुद्ध- परिणामेन ॥४६१॥

मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक और आदिका संहननः इन पाँचों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग-यन्य विशुद्धिसे युक्त सम्यग्दृष्टि देव और नारको करते हैं ॥४६१॥

#### [मूलगा०७०] <sup>3</sup>देवाउमप्पमत्तो वायालाओ पसत्थाओ । तत्तो सेसा पयडी तिन्वं खनया करिति वत्तीसं ॥४६२॥

**४।५।१।३२ सन्वे मिलिया ४२**।

भत्रमत्तो मुनिर्देवायुष्यं तीवानुमागवन्धं करोति । ततो द्वाचत्वारिंशत्प्रशस्तेभ्यः शेषा द्वाविंशत्प्रकृत्तिनां तीवानुमागान् चपक्रप्रेण्यारूढा चपकाः कुर्वन्ति ३२ । ताः का द्वाविंशतित चेदाह—अपूर्वकरण-चपकस्योपघातविंति पष्टमागन्यु च्छित्तिविंशति सूचमसाम्परायस्योच्चैगीत्रयशस्कीर्त्ति-सातावेदनीयेषु मिलि-तेषु ताः अवशेषद्वाविंशत्प्रकृतयो भवन्ति ३२ । प्रशस्ताः ४। १।१३२ । सर्वा मिलिताः ४२ ।।४६२॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २७८ । 2. ४, २७९ । 3. ४, २८० ।

१. शतक० ७१ । परं तत्रेहक् पाठः— देवाउमप्पमत्तो तिन्वं खवगा करिति वत्तीसं । बंधति तिरिया मणुया एक्कारस मिन्कुभावेणं ॥

<sup>🕆</sup> च पसत्थाओ । 📜

देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धको अप्रमत्तसंयत करता है। उक्त दशके विना व्यालीस प्रकृतियों में शेष वचीं जो वक्तीस प्रकृतियाँ हैं उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध ज्ञपकश्रेणिवाले जीव करते हैं। ॥४६२॥

8+4+8=80182-80=32132+80=82!

अव अप्रशस्तप्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाले जीवोंका निरूपण करते हैं— [मूलगा०७१] विरि-णर मिच्छेयारह सुरमिच्छो तिण्णि जयइ पयडीओ । उन्जोवं तमतमगा सुर-णेरइया हवे तिण्णि ॥४६३॥

99121912

तिण्णेवाउयसुहुमं साहारख-वि-ति-चउरिदियं अपज्जत्तं । णिरयदुयं वंधंति य तिरिय-मणुया मिच्छभावा य ॥४६४॥

तिणोवाडगं, देवाडगं विणा।

<sup>2</sup>एइंदियआयावं थावरणामं च देविमच्छिम्मि । सुर-णिरयाणं मिच्छे तिरियगइदुगं असंपत्तं ॥४६५॥

तीव्रानुभागवन्धे स्वाभित्वं गाथाचतुष्केनाह—['तिरि-णर-मिन्छ्यारह' इत्यादि । ] तिर्यङ्मनुष्या मिध्यादृष्यो विश्वद्यभावा एकाद्या प्रकृतीर्जयन्ति विन्वन्ति तीव्रानुभागवन्धं कुर्वन्तीत्यर्थः । ताः का इति [चेत् ] 'तिण्णेवाउय' इत्यादि । नारकितर्यग्मनुष्यायुख्यं ३ सून्तमाम १ साधारणं १ द्वि-न्नि-चतुरिन्द्रिय-जातयः ३ अपर्याक्षकं १ नरकगित-तदानुपूर्व्यद्वयं २ चेत्येकादशप्रकृतितीव्रानुभागवन्धान् तिर्यङ्मनुष्या मिध्याभावा वध्नन्ति छुर्वन्ति । सुरमिध्यादृष्टिस्तिस्नः प्रकृतीस्तीव्रानुभागा वध्नाति । ताः काः १ एकेन्द्रियत्वा १ आतपः १ स्थावरनाम १ एकेन्द्रियस्थावरद्वयं संविष्ठष्टो देवो मिध्यादृष्टिः ३ आतपप्रकृतिकं विश्वद्धो मिध्यादृष्टिदेवः सुरमिध्यादृष्टिखयोत्कृष्टानुभागवन्धं करोति ३ । तमस्तमकाः सप्तमनरकोद्भवा नारका उपशमसम्यव्याभिमुखिमध्यादृष्टिखशुद्धनारका उद्योतं तीव्रानुभागं वध्नन्ति । कथम् १ अतिविश्वद्धानां तद्वन्ध्यवात् १ । सुरनारकास्तिस्रः प्रकृतीस्तीव्रानुभागाः कुर्वन्ति ३ । ताः काः १ तिर्यगाति-तिर्यगात्यानुपूर्व्यद्वयं २ असग्रासस्त्रपादिकासंहननमेवं प्रकृतित्रयोत्कृष्टानुभागवन्धो मिध्यात्वे मिध्यादृष्टिदेवःनारकाणां भवति ३ ॥४६३–४६५॥

आगे कही जानेवाली ग्यारह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सिथ्यादृष्टि सनुष्य और तियंच करते हैं। वद्यमाण तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि देव करते हैं। तमस्तमक अर्थात् महातमःप्रभानामक सातवीं पृथ्वीके उपशासस्यक्तवके अभिमुख मिथ्यादृष्टि नारकी उद्योतप्रकृतिका तीत्र अनुभागवन्ध करते हैं। वद्यमाण तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि देव और नारकी करते हैं। ४६३॥

#### ११।३।१।३

अब भाष्यगाथाकार उक्त प्रकृतियोंका नाम निर्देश करते हैं—

देवायुके विना शेप तीन आयु, सूत्तम, साधारण, अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय-जाति, और नरकद्विक, इन ग्यारह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागको मिथ्यात्वभावसे युक्त मनुष्य

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २८५-२८६ । 2. ४, २८७ ।

१. शतक० ७३। परं तत्र प्रथमचरणे पाठोऽयम्—'पंच सुरसम्मदिहि'।

और तिर्यंच बाँघते हैं। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरनामकर्म, इन तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि देवमें होता है। तिर्यगातिद्विक और सृपाटिकासंहनन, इन तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि देव और नारिकयोंके होता है।।४६४-४६५॥

### [मूलगा०७२] सेसाणं चउगइया तिन्वाणुभायं करिति पयडीणं। मिन्छाइद्वी णियमा तिन्वकसाउकडा जीवा ॥४६६॥

1831

शेपाणां भष्टपष्टेः प्रकृतीनां चातुर्गतिका मिथ्यादृष्टयस्तीवकपायोत्कृष्टा जीवाः संविल्छास्तीवानुभागं उत्कृष्टानुभागवन्धं कुर्वन्ति बध्नन्ति नियमात् । अप्रशस्तानां अष्टपष्टेः ६८ उत्कृष्टानुभागवन्धान् चातुर्गातिक-संविल्छा कुर्वन्तीत्यर्थः ॥४६६॥

शेप वर्ची प्रकृतियोंके तीत्र अनुभागवन्धको तीत्र कपायसे उत्कट चारों गृतिवाले मिथ्या- दृष्टि जीव नियमसे करते हैं ॥४६६॥

विशेपार्थ—प्रस्तुत गाथामें उपरि-निर्दिष्ट प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष बची प्रकृतियों के तीज्ञ अनुभागवन्ध करनेवाले जीवों का निर्देश किया गया है। यद्यपि गाथामें उन शेष प्रकृतियों की संख्या कोई निर्देश नहीं किया गया है, तथापि अनेक प्रतियों में गाथा के पश्चात् शेष पद्से स्वित की गई संख्या निर्देशार्थ '६४' का अंक दिया हुआ है। किन्तु संस्कृत टीकाकारने 'शेप' का अर्थ 'अष्टपष्टे: प्रकृतीनां' कहकर स्पष्ट शब्दों में ६८ प्रकृतियों का निर्देश किया है और संस्कृत पञ्चसंप्रह्कारने भी 'प्रकृतीनामप्रपष्टिं' (सं॰ पञ्चसं॰ ४, २८६) कहकर ६८ प्रकृतियों को ही कहा है। दिल्ली भण्डारकी मूलप्रतिमें भी इस गाथा के अन्तमें ६८ का अंक दिया हुआ है, जिससे संस्कृत पञ्चसंप्रहकार और संस्कृत टीकाकारके द्वारा किये गये अर्थकी पृष्टि होती है। अब विचारनेको बात यह है कि ६४ संख्या ठीक है, अथवा ६८! यह प्रश्न संस्कृत पञ्चसंप्रहकारके मनमें भी उठा है और सम्भवतः इसीलिए उन्होंने इसका समाधान भी उक्त रहोक आगे दिये गये तीन रहोकों-द्वारा किया है, जो कि इस प्रकार हैं—

तिर्यगायुर्भंतुष्यायुरातपोद्योतलचणम् ।
प्रशस्तासु पुरा दत्तं प्रकृतीनां चतुष्यम् ॥२६०॥
तीद्यानुभागवन्धासु मध्ये यद्यपि तत्त्वतः ।
सम्भवापेत्रया भूयो मिथ्यादृष्टेः प्रदीयते ॥२६१॥
अप्रशस्तं तथाप्येतत्केवलं व्यपनीयते ।
पहशीतेरपनीते दृयशीतिर्जायते पुनः ॥२६२॥

इन रलोकोंका भाव यह है कि तिर्यगायु, मनुष्यायु, आतप और उद्योत; ये चार प्रकृतियाँ व्यालीस प्रशस्त प्रकृतियोंमें पहले गिनाई गई हैं और वे तत्त्वतः प्रशस्त ही हैं; किन्तु यहाँपर तीन्नानुभाववन्धवाली अप्रशस्त प्रकृतियोंके वीचमें मिथ्यादृष्टिके बन्ध सम्भव होनेसे उन्हें फिर भी गिनाया गया है, सो उनका अप्रशस्तपना दिखलानेके लिए ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु मिथ्यादृष्टि देव आतपप्रकृतिका, सप्तम नरकका मिथ्यादृष्टि नारकी उद्योतका और मनुष्य तिर्यच मिथ्यादृष्टि मनुष्यायु और तिर्यगायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं; केवल यह दिखलानेके लिए ही यहाँपर उनका पुनः निर्देश किया गया है। इसलिए उन चारको छोड़कर पर प्रकृतियाँ ही अप्रशस्त जानना चाहिए।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, २८८-२८९ ।

१. शतक० ७४।

इस उपर्युक्त कथनका निष्कर्ष यह निकला कि प्रकृत गाथाके पूर्व 'तिरिणरिमच्छेयारह' इत्यादि ४६३ संख्यावाली मूलगाथामें जिन (११+३+१+३=) १८ प्रकृतियोंके अनुभाग-वन्धके स्वासित्वका निर्देश किया गया है उनमेंसे उक्त 'मनुष्यायु, तिर्येगायु, उद्योत और आतप' इन चार प्रशस्त प्रकृतियोंको पृथक् करके शेप वची १४ को ८२ अप्रशस्त प्रकृतियोंमेंसे घटानेपर ६८ प्रकृतियों शेष रहती हैं, उनकी ही सूचना गाथा-पठित 'सेसाणं' पदसे की गई है। अनेक प्रतियोंमें जो ६४ का अङ्क पाया जाता है, सो उसे देनेवांलोंकी दृष्टि सम्भवतः गाथाङ्क ४६३ में पठित १८ प्रकृतियोंको ८२ प्रकृतियोंमेंसे घटानेकी रही है; क्योंकि ८२ में से १८ घटानेपर ६४ शेप रहते हैं किन्तु जब मनुष्यायु आदि उक्त ४ प्रकृतियोंको गणना ८२ अप्रशस्त प्रकृतियोंमें है ही नहीं, तब उनका उनमेंसे घटाना कैसे संगत हो सकता है। अतः शेप पदसे सृचित ६८ प्रकृतियोंको ही प्रकृतमें प्रहण करना चाहिए।

अव मूलशतककार जघन्य अनुभागवन्धके स्वामित्वका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०७३] चोदस सराय-चरिमे पंचऽनियद्दी णियद्दि एयारं । सोलस मंदणुभायं संजमगुणपत्थिओ जयद्दे ॥४६७॥

#### 1981419919६

भथ जवन्यानुभागवन्धकानाह—[ 'चोद्दस सुहुमसरागे' इत्यादि । ] सरागचरमे स्दमसाम्परायस्य चरमसमये स्व-स्व-बन्धन्युन्छित्तिस्थाने संयमगुणविश्चद्धजीवे चतुर्दशप्रकृतीनां जधन्यानुभागो भवति १४। भनिवृत्तिकरणस्थाने पञ्चप्रकृतीनां जधन्यानुभागः ५। अपूर्वकरणे एकादशप्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धः ११। पोडशकपायान् जधन्यानुभागान् संयमगुणप्रस्थितो जीवो जयति चिनोति । पोडशमध्ये कियन्त्यः द्रव्यसंयमे गुणे भवन्ति, कियन्त्यो भावसंयमगुणे भवन्ति ॥४६७॥

वत्त्यमाण चौदह प्रकृतियोंका मन्द् (जघन्य) अनुभागवन्ध सराग अर्थात् सूद्मसाम्प-राय गुणस्थानके अन्तिम संमयमें वर्तमान संयतके होता है। पाँच प्रकृतियोंका श्रानिवृत्तिकरणके चरम समयवर्ती चपक, ग्यारहका चरम समयवर्ती अपूर्वकरण चपक और सोल्ह प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध संयमगुणस्थानको अनन्तर समयमें प्राप्त होनेवाला जीव करता है।।४६७।।

#### १४।४।११।१६

अव भाष्यगाथाकार उक्त प्रकृतियोंका नामनिर्देश करते हैं—

¹णाणंतरायदसयं विदियावरणस्स होति चतारि।
एए चोद्दस पयडी सरायचित्मिन्हि णायव्वा।।४६८।।
²पुरिसं चउसंजलणं पंचऽणियद्धिन्मि होति भायिन्ह।
सय-सय चरिमस्स समये जहण्णवंधो य णायव्वो।।४६८।।
³हास रइ भय दुगुंछा णिहा पयला य होइ उवधायं।
वण्णचउक पसत्थं अउव्वकरणे जहण्णाणि।।४७०।।
⁴पढमकसायचंडकं दंसणितय मिच्छदंसणं मिच्छे।
विदियकसायचंडकं अविरयसम्मो मुणेयव्वो।।४७१।।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ४, २९३। 2. ४, २९४। 3. ४, २९५। 4. ४, २९७।

१. शतक० ७५।

### ¹तइयकसायचउक्कं विरियाविरयम्हि जाण णियमेण। क्षमंदो अणुभागो सो संजमगुणपत्थिओ जयइ।।४७२॥

ताः का इति चेदाह—[ 'णाणंतरायदसयं' इत्यादि । ] पञ्च ज्ञानावरणानि ५ पञ्चान्तरायः ५ द्वितीयावरणस्य दर्शनावरणस्य चक्षुरचक्षुरचिक्ष-केवळदर्शनावरणानि चत्वारि चेत्येताश्चतुर्दश प्रकृतयः । तासां १४ जवन्यानुभागवन्धः सूच्मंसाम्परायस्य चरमसमये ज्ञातन्यः, स्वमसाम्परायमुन्यश्चतुर्दशपक्षतीनां जवन्यानुभागवन्धं कुर्चन्तीत्यर्थः १४ । अनिवृत्तिकरणस्य पञ्चमु भागेषु प्रथमभागे पुंवेदस्य, द्वितीयभागे संज्वळनकोधस्य, नृत्वीयभागे संज्वळनमानस्य, चतुर्थभागे संज्वळनमायायः, पञ्चमे भागे संज्वळनवादर-छोसस्य च जवन्यानुभागवन्धो ज्ञातन्यः, स्व-स्ववन्धन्युन्छित्तिस्थाने स्व-स्वगुणस्थानस्य चरमसमयान्ते ज्ञावन्यानुभागो भवति १११११११११एवं पञ्चप्रकृतीनां जधन्यानुभागवन्धं अनिवृत्तिकरणो भ्रुनिर्वधनातीत्यर्थः । हास्यं १ रति १ भेयं १ जुगुप्सा १ निद्धा १ प्रचळा १ उपघातः १ प्रशस्तवर्णचतुष्कं ४ चेत्येकादशपकृतिनां जधन्यानुभागवन्धं अपूर्वकरणे भ्रुनिः करोति बध्नाति ११ । अनन्तानुवन्धिकोध-मान-माया-छोभ-प्रथमकवायचतुष्कं ४ दर्शनावरणित्रकं स्थानगृद्धित्रकं मिथ्यादर्शनं १ चेति प्रकृतीनामष्टानां जघन्यानुभाग-वन्धं सिथ्यादृष्टिर्वधनाति म । अत्रत्याख्यानकपाया ४ असंयते जघन्यानुभागाः, अविरतसम्यग्दिशरत्याख्याननानं कपायाणां जवन्यानुभागं करोतित्यर्थः । विरताविरते देशसंयमे नृतीयकपायचतुष्कस्य प्रत्याख्यानकोध-मान-माया-छोभस्य जवन्यानुभागो भवति । स अनुभागवन्धः संयमगुणप्रस्थितः तमनुभागवन्धं जयति चिनोतित्यर्थः । इमाः पोडशपकृतयस्तत्र तत्र संयमगुणाभिमुखे एव विश्वद्वजीवे जघन्यानुभागा सवन्ति ॥४६५-४७२॥

ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच और दर्शनावरणकी चार; इन चौदह प्रकृतियोंका ज्ञानय अनुभागबन्ध सूद्मसाम्परायगुणस्थानके अन्तिम समयमें जानना चाहिए। पुरुपवेद और संज्वलनचतुष्क इन पाँच प्रकृतियोंका ज्ञान्य अनुभागबन्ध अनिवृत्तिकरणमें अपने-अपने बन्धविच्छेद होनेके समय जानना चाहिए। हास्य, रित, भय, जुगुण्सा, निद्रा, प्रचला, उपघात श्रीर प्रश्रस्त वर्णचतुष्कः, इन ग्यारह प्रकृतियोंका ज्ञान्य अनुभागबन्ध अपूर्वकरणगुणस्थानमें अपने-अपने बन्धविच्छेदके समय होता है। प्रथम अर्थात् अनन्तानुबन्धिकषायचतुष्कः, दर्शन-अपने-अपने बन्धविच्छेदके समय होता है। प्रथम अर्थात् अनन्तानुबन्धिकषायचतुष्कः, दर्शनिव्याने (निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धि) और मिथ्यादर्शनः, इन आठ प्रकृतियोंका ज्ञान्य अनुभागवन्ध संयम धारण करनेके अभिगुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्कि होता है। दितीय अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणकपाय चतुष्कका ज्ञान्य अनुभागवन्ध संयम धारण करनेके दितीय अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणकपाय चतुष्कका ज्ञान्य अनुभागवन्ध संयम धारण करनेके किए प्रस्थान करनेवाले चरमसमयक्ती विद्यस्य स्थागवन्ध संयमगुण धारण करनेके लिए प्रस्थान करनेवाले चरमसमयक्ती देशसंयतके नियमसे होता है, ऐसा ज्ञानना चाहिए। । प्रदीय अर्थात् करनेवाले चरमसमयक्ती देशसंयतके नियमसे होता है, ऐसा ज्ञानना चाहिए। । । ।

## [मूलगा०७४] <sup>2</sup>आहारमप्पमत्तो पमत्तसुद्धो दु अरइ-सोयाणं। सोलस मणुय-तिरिया-सुर-णिरया तमतमा तिण्णि ॥४७३॥

#### रारात्र दाइ

भाहारकद्वयं प्रशस्तात् प्रमत्तगुणासिमुखसंक्तिष्टः अप्रमत्तो मुनिः जवन्यानुभागं करोति वध्नाति २ ।
तु पुनः भरति-शोकयोः अप्रशस्तात् अप्रमत्तगुणाभिमुखविश्चद्वप्रमत्तो मुनिर्जवन्यानुभागं वध्नाति २ ।

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ४, २९८। 2. ४, २९६।

क्ष प्रतिषु 'वंधो' इति पाठः ।

१, शतक० ७६।

२७२ पद्मसंप्रह

पोडशप्रकृतीनां जघन्यानुभागं १६ मनुष्य-तियंञ्चो विद्धति-कुर्वन्ति १६। तिसृणां प्रकृतीनां सुर-नारका जघन्यानुभागबन्धं कुर्वन्ति ३ तमस्तमकाः सप्तमनरकोद्भवा नारका विश्वद्धाः तिसृणां प्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धं कुर्वन्ति ३ ॥४७३॥

अनन्तर समयमें प्रमत्तभावको प्राप्त होनेके अभिमुख ऐसा अप्रमत्तसंयत आहारकद्विकके ज्ञान्य अनुभागको बाँधता है। प्रमत्तशुद्ध अर्थात् अनन्तर समयमें अप्रमत्तभावको प्राप्त होने-वाला प्रमत्तसंयत अरित और शोकके ज्ञान्य अनुभागका बन्ध करता है। वृद्यमाण सोलह-प्रकृतियोंका ज्ञान्य अनुभागबन्ध मनुष्य और तिर्युद्ध करते हैं। तीन प्रकृतियोंका ज्ञान्य अनुभागबन्ध देव और नारकी करते हैं, तथा तीन प्रकृतियोंका ज्ञान्य अनुभागबन्ध तमस्तमक अर्थात् सप्तम पृथिवीके नारकी करते हैं ॥४०३॥

रारा१६।३।३

अब भाष्यगाधाकार सोलह आदि प्रकृतियोंका नामनिर्देश करते हैं—

1वि-ति-चउरिंदिय-सुहुमं साहारण णामकम्म अपज्ञत्तं ।

तह वेउन्वियक्षकं आउचउक्कं दुगइ मिन्छे ॥४७४॥

ओरालिय उज्जोवं अंगोवंगं च देव-णेरइया ।

तिरियदुयं णिन्चं पि य तमतमा जाण तिण्णेदे ॥४७४॥

ताः पोढशादयः का इति चेदाह—[ 'वि-ति-चडरिंदिय-सुहुमं' इत्यादि । ] द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय जातयः ३ सूचमं १ साधारणं १ अपर्यांसं १ तथा वैक्षियिकपट्कं ६ आयुश्चतुष्कं ४ चेति पोढशप्रकृतीनां जघन्यानुभागवन्धं तिर्यगतिजास्तिर्यञ्चो मनुष्यगतिजा मनुष्याश्च मिध्यादृष्यो वध्नन्ति १६ । भौदारिकं १ उद्योतः १ औदारिकाङ्गोपाङ्गं चेति तिस्रः प्रकृतीर्जंघन्यानुभागवन्धरूपा देव-नारका वध्नन्ति ६ । तत्रोद्योतः १ अतिविशुद्धदेवे वन्धाभावात्सं विरुष्टे एव स्थयते । तिर्यग्द्वकं २ नीचगोत्रं च सप्तम-पृथ्वीनरके तमस्तमका नारकाः विश्वद्धा एतास्तिस्रः प्रकृतीर्जंघन्यानुभागरूपा वध्नन्तीति जानोहि ३ ॥४७४-४७५॥

द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति; सूदम, साधारण और अपर्याप्तनामकर्म; तथा वैक्रि-यिकषट्क और आयुचतुष्क; इन सोल्लह प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागको मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती मनुष्य और तिर्यञ्च, इन दो गतियोंके जीव बाँधते हैं। औदारिकशरीर, औदारिक-अंगोपांग और उद्योत, इन तीन प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागको देव और नारकी बाँधते हैं। तिर्यगाति-तिर्यगात्यानुपूर्वी और नीचगोत्र, इन तीन प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागको तमस्तमक नारकी बाँधते हैं; ऐसा जानना चाहिए ॥४७४-४७४॥

## [मूलगा०७५] <sup>2</sup>एइंदिय थावरयं मंदणुमायं करिंति तिग्गइया । परियत्तमाणमिक्समपरिणामा क णारया वन्जे ॥४७६॥

नारकान् नरकगतिजान् वर्जयित्वा त्रिगतिजास्तिर्यंगमनुष्यदेवाः एकेन्द्रियत्वं १ स्थावरनाम १ च मन्दानुभागवन्धं जवन्यानुभागवन्धं कुर्वन्ति वध्नन्ति लभ्यन्त इत्यर्थः । कथम्भूतास्ते १ त्रिगतिजाः परिवर्त-माना मध्यमपरिणामाः येपां ते मध्यमपरिणामप्रवर्तमाना इत्यर्थः ॥४७६॥

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ४, २९९-३०२। 2. ४, ३०३।

१. शतक० ७७।

परावृत्य परावृत्य पगतीओ बंधंति ति परिमत्तमाणं। जहा एगिंदियं थावरयं, पंचिंदियं तसिमिदि।
 तेसु जे मिक्सिमपरिणामा परियत्तमाणमिक्सिमपरिणामा इति । शतकचूणिं

शतक २७३

नारिकयोंको छोड़कर शेष तीन गतिके परिवर्तनमान मध्यम परिणामी जीव एकेन्द्रियजाति और स्थावरनामकर्मके जघन्य अनुभागका बन्ध करते हैं ॥४७६॥

विशेषार्थ-परिवर्तन करके विविद्यात प्रकृतिके बाँधनेवाले जीवको परिवर्तमान कहते हैं। जैसे पहले एकेन्द्रिय और स्थावर नामको बाँधकर पुनः पंचेन्द्रिय और त्रसनामको बाँधना। इस प्रकार परिवर्तन करते हुए भी मध्यम परिणामवाले जीवोंका प्रकृतमें ग्रहण किया गया है।

### [मूलगा०७६] <sup>1</sup>आसोधम्मादावं तित्थयरं जयइ अविरयमणुस्सो । चउगइउक्कडमिच्छो पण्णरस दुवे विसोधीए ।।४७७॥

#### शशायपार

आसौधर्माद् भवनत्रयजाः सौधमैंशानजा देवाश्च संकिछाः सुराः आतपनाम-जघन्यानुभागबन्धं कुर्वन्ति । अविरतमनुष्या नरकगमनामिमुखाः तीर्थंकरनामजघन्यानुभागबन्धं कुर्वन्ति जयन्ति वध्नन्तीत्यर्थः । चातुर्गतिकमिध्योत्कटसंकिछ्या मिध्यादृष्यः पञ्चदशप्रकृतिजघन्यानुभागबन्धं कुर्वन्ति १५ । चेदद्वयजघन्यानुभागबन्धं विशुद्धया मिथ्यादृष्यश्चतुर्गतिजा वध्नन्ति ॥४७७॥

भवनत्रिकसे लेकर सौधर्म-ईशानकल्प तकके संक्लेश परिणामी देव आतपप्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करते हैं। नरक जानेके सन्मुख अविरत सन्यक्त्वी मनुष्य तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य अनुभाग बन्ध करता है। (वद्यमाण) पन्द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागका बन्ध चतुर्गतिके उत्कट संक्लेशवाले मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं। तथा (वद्यमाण) दो प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-को विशुद्ध परिणामवाले चतुर्गतिके जीव बाँधते हैं।।४७०।।

#### शशाश्मार

अब भाष्यगाथाकार उक्त पन्द्रह और दो प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

<sup>2</sup>तेजाकम्मसरीरं पंचिंदिय तसचउक्क णिमिणं च । अगुरुयलहुगुस्सासं परघायं चेव वण्णचढुं ॥४७८॥ इत्थि-णडंसयवेयं अणुभायजहण्णयं च चडगइया । मिच्छाइद्वी बंधइ तिन्वविसोधीए संजुत्तो ॥४७६॥

ताः काः पञ्चदशादय इति चेदाऽऽह—[ 'तेजाकम्मसरीरं' इत्यादि । ] तैजस-कार्मणशरीरे द्वे रे पञ्चिन्दियं १ त्रस-बादर-प्रत्येक-पर्याप्तकमिति त्रसचतुष्कं ४ निर्माणं १ अगुरुलघुत्वं १ उच्छासं १ परघातः १ प्रशस्तवर्णचतुष्कं ४ चेति चळ्ळदशपकृतिज्ञधन्यानुमागग्रन्धं चातुर्गतिज्ञा संविल्रष्टाः कुर्वन्ति । स्त्रीवेद-नपुंसक-प्रशस्तवर्णचतुष्कं ४ चेति चळ्ळदशपकृतिज्ञधन्यानुमागग्रन्धं चातुर्गतिज्ञा संविल्रष्टाः कुर्वन्ति । स्त्र कथम्मूतः १ तोव्रविश्चद्धवा चेदयोर्जधन्यानुमागन्नम्धं मिध्यादृष्टिश्चातुर्गतिको जीवो वध्नाति । स्त्र कथम्मूतः १ तोव्रविश्चद्धवा संयुक्तः ॥४७६-४७६॥

तैजसशरीर, कार्मणशरीर, पंचेन्द्रियजाति, त्रसचतुष्क, निर्माण, अगुरुलघु, उच्छ्वास, परघात तथा वर्णचतुष्क, इन पन्द्रह प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागको चतुर्गतिके तीन्न संक्लेश परिणामीमिथ्यादृष्टि जीव बाँधते हैं। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागको तीन्नविद्युद्धिसे संयुक्त चतुर्गतिके मिथ्यादृष्टि जीव बाँधते हैं ॥४०८-४०६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३०४ | 2. ४, ३०५-३०७ |

१. शतक० ७८।

## [मूलगा०७७] सम्माइड्डी मिच्छो व अड्ड परियत्तमिक्सलो जयइ i परियत्तमाणमिक्सिममिच्छाइड्डी दु तेवीसं ॥४८०॥

**51231** 

सम्यादिष्टिमिथ्यादिष्टिर्वा वच्यमाणसूत्रोक्तैकत्रिशत्प्रकृतिषु प्रथमोक्तानामष्टानां यद्यपरिवर्त्तमानमध्यम-परिणामस्तदा जघन्यानुभागं नयति करोति = । शेपत्रयोविशतेः प्रकृतीनां जघन्यानुभागं तु पुनः परिवर्त्त-मानमध्यमपरिणाममिथ्यादिष्टिरेव करोति ॥४८०॥

परिवर्तमान मध्यमपरिणामी सन्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव (वद्यमाण) आठ प्रकृतियों के ज्ञान्य अनुभागका वन्ध करते हैं। तथा परिवर्तमान मध्यमपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीव (वद्यमाण) तेईस प्रकृतियों के ज्ञान्य अनुभागका वन्ध करते हैं।।४८०।। अव भाष्यगाथाकार उक्त आठ और तेईस प्रकृतियों को गिनाते हैं—

¹सायासायं दोण्णि वि थिराथिरं सुहासुहं च जसिकत्ती । अज्ञसिकत्ती य तहा सम्माहद्वी य मिच्छो वा ॥४८१॥ संठाणं संघयणं छच्छक्क तह दो विहाय मणुयदुगं । आदेजाणादेज सरदुगं च हि दुव्भग-सुभगं तहा उर्च ॥४८२॥

सातासातवेदनीयद्वयं २ स्थिरास्थिर-शुभाशुभयुगलं २।२ अयशस्कीर्त्ति-यशस्कीर्तिद्वयं २ इत्यष्टी सम्यग्द्दष्टी मिध्याद्द्यो वा जवन्यानुभागानि सन्ति, अष्टानां प्रकृतीनां जवन्यानुभागं सम्यग्दृष्टिर्भिध्या-दृष्टिर्वा वन्धं करोति मम्प्यमं भावं प्राप्तः सन् । संस्थानं १ संहननं १ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगती २ मनुष्यद्विकं ५ आदेयानादेयद्वयं २ देवदिकं २ दुर्भगसुभगद्विकं २ उच्चैगोत्रं १ चेति त्रयोविंशतेर्जवन्यानुभागवन्धं परिवर्त्तमानमध्यमपरिणामिष्यादृष्टिरेव वध्नाति २३ । अपरिवर्त्तमान-परिवर्त्तमानमध्यमपरिणाम-छन्तणं गोम्मटसारे [ कर्मकाण्डे ] अनुमागबन्धमध्ये कथितमस्ति ॥४८१-४८२॥

#### इति जघन्यानुभागवन्धः समाप्तः।

सातावेदनीय-असातावेदनीय, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्त्त-अयशःकीर्त्ति, इन आठ प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागको सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि बाँघते हैं। छह संस्थान, छह संहतन, विहायोगितिद्विक, मनुष्यगितिद्विक, आदेय-अनादेय, सुस्वर-दुःस्वर, सुभग-दुर्भग तथा द्वागोत्र इन तेईस प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागको मिथ्यादृष्टि वाँघते हैं ॥४८१-४८२॥

अव सर्वघाति-देशघातिसंज्ञक अनुभागवन्धका निरूपण करते हैं— [मूलगा०७८] ²केवलणाणावरणं दंसणछक्कं च मोहवारसयं।

.ता सव्वधाइसण्णा मिस्स मिच्छत्तमेयवीसदिमं ै।।४८३।।

प्रथ दंसणावरणस्स पढमा पंच, अंतिवला एगा एवं ६। पढमसन्वकसाया सन्वधाईओ ।२१।
भय सर्वधाति-देशधाति-भधातिकर्मसंज्ञाः कथ्यन्ते—[ 'केवलणागावरणं' इत्यादि । ] केवलज्ञाना-वरणं १ निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचला १ स्त्यानगृद्धिः १ केवलदर्शनावरणं १ चेति दर्शनावरणपट्कं ६ अनन्ता-जुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानकोधमानमायालोभकपाया इति मोहद्वादशकं १२ मिश्रं सम्यग्मिथ्यात्वं १ मिथ्यात्वं १ एकविंशतितमं संख्यया । एवं ताः सर्वा एकविंशता एकविंशतिः प्रकृतयः २१ सर्वधानिसंज्ञाः

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ४, ३०८-३०६ । 2. ४, ३१०-३११।

<sup>🤋.</sup> शतक० ७६ । २. शतक० ८० । परं तत्र चतुर्थंचरणे पाठोऽयम्---'हवंति मिच्छ्स वीसइमं'।

कथ्यन्ते। कृतः १ आत्मनः केवलज्ञान-दर्शन-चायिकसम्यक्त्व-चारित्र-दानादिक्षायिकान् गुणान्, मतिश्रुतावधि-मनःपर्ययज्ञानादिचयोपशमान् गुणान् च ध्नन्ति धातयन्ति ध्वंसयन्तीति सर्वधातिसंज्ञाः। बन्धे २० उद्ये २१। मिथ्यात्वस्य बन्धो भवति, न तु सम्यग्निध्यात्वस्य; सन्तोद्यापेच्या जात्यन्तरसर्वधातीति। उक्तं च—

#### मिथ्यात्वं विंशतिर्बन्धे सम्यग्मिथ्यात्वसंयुताः। चर्ये ता पुनर्देचे रेकविंशतिरीरिताः। ॥३७॥ इति

अत्र बन्धापेक्षया २०। सत्त्वोदयापेत्तया २१ ॥४८३॥

केवलज्ञानावरण, दर्शनावरणषट्क, मोहनीयकी बारह, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व; इन इक्षीस प्रकृतियोंकी सर्वघातिसंज्ञा है ॥४८३॥

यहाँपर दर्शनावरणषट्कसे प्रारम्भकी पाँचों निद्राएँ और अन्तिम केवलदर्शनावरण; ये छह प्रकृतियाँ अभीष्ट हैं। इसी प्रकार मोहनीयकी बारहसे प्रारम्भकी सर्व कषाय प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार सर्वधाती प्रकृतियाँ २१ हो जाती हैं।

#### [मूलगा०७६] 'णाणावरणचडकं दंसणतिगमंतराइगे पंच। ता होंति देसघाई सम्मं संजलण णोकसाया ये ॥४८४॥

२६। सन्वे मेलिया ४७।

अथ देशवातिसंज्ञामाह—[ 'णाणावरणचउक्कं' इत्यादि ।] मतिश्रुताविधमनःपर्ययज्ञानावरणचतुरकं ४ चक्षुरचक्षुरविधदर्शनावरणयत् ३ दान-लाम-भोगोपभोगवीर्यान्तरायपञ्चकं ५ सम्यक्त्वप्रकृतिः १ संव्वलन-क्रोधमानमायालोभकपायचतुष्कं ४ हास्यरत्यरिक्षोकभयज्ञगुष्मास्त्रीपुन्नपुंक्षकानीति नव नोकपायाः ६ चेति ताः पद्विंशतिः प्रकृतयः देशवातिन्यो भवन्ति २६ । एकदेशेनारमनः मतिश्रुताविधमनःपर्ययादिचायोपशिम्कान् गुणान् वनन्ति धातयन्तीति एकदेशगुणधातकत्वात् । भारमनः सर्वगुणधातकत्वारसर्वेषातीनि २१ । देश-घातीनि २६ । सर्वमिलिताः ४७ ॥४८४॥

ज्ञानावरणकी चार,दर्शनावरणकी तीन, अन्तरायकी पाँच, सम्यक्तवप्रकृति, संब्वलनचतुष्क और नव नोकपाय; ये छन्त्रीस देशघाती प्रकृतियाँ हैं ॥४८४॥

सर्वघाती २१ + देशघाती २६ दोनों मिलकर घातिप्रकृतियाँ ४७ होती हैं।

### [मूलगा॰=॰] <sup>2</sup>अवसेसा पयडीओ अघादिया घादियाण पडिभागा। ता एव पुण्ण पावा सेसा पावा मुणेयन्वा ॥४८४॥

१०१। सन्वे मिलिया १४८।

सर्वेषाति-देशघातिप्रकृतिभ्यः ४७ अवशेषा एकोत्तरशतप्रमाणाः १०१ अवातिकाः प्रकृतयो अवन्ति, आत्मनो गुणघातने अशक्या इत्यवातिकाः । ताः का इति चेदाह—वेदनीयस्य हे २ आयुश्चतुष्कं ४ नाम्नः कर्मणः त्रिनवतिः ६३ गोत्रस्य हे २ । तथा चोक्तम्—

वेद्यायुर्तामगोत्राणां प्रोक्तः प्रकृतयोऽखि्लाः । अघातिन्यः पुनः प्राह्मेरकोत्तरशतप्रमाः ॥३८॥ इति

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३१२-३१३ । 2. ४, ३१४-३१५ ।

१. सं० पञ्च सं० ४, ३११ | २. सं० पञ्चसं० ४, ३१४ |

१. शतक० ८१ । परं तन्नीत्तरार्धे 'पणुवीस देसघाई संजलणा णोकसाया य' ईदक् पाठः ।

२. शतक० मर ।

ताः कथम्भूताः ? घातिकानां प्रतिभागाः घातिकर्मोक्तप्रतिभागाः भवन्ति, त्रिविधशक्तयो भवन्तीत्यर्थः । ता भवातिप्रकृतयः १०१ । एवं पुण्यप्रकृतयः पापप्रकृतयश्च भवन्ति । शेषघातिप्रकृतयः सर्वाः ४७ पापरूपाः पापान्येवेति मन्तन्यम् ॥४८५॥

घातीनि ४७ अघातीनि १०१ मीलिताः १४८।

उपर्युक्त सर्वघाती और देशंघातीके विवाय अविशय जितनी भी चार कर्मोंकी १०१ प्रक्र-तियाँ हैं, उन्हें अघातिया जानना चाहिए। वे स्वयं तो आत्मगुणोंके घातनेमें असमर्थ हैं, किन्तु घातिया प्रकृतियोंकी प्रतिभागी हैं। अर्थात् उनके सहयोगसे आत्मगुण घातनेमें समर्थ होती हैं। इन १०१ अघातिया प्रकृतियोंमें ही पुण्य और पापरूप विभाग है। शेप ४० प्रकृतियोंको तो पाप-रूप ही जानना चाहिए।।४८४।।

घातिया ४७ अघातिया १०१ = १४८।

अब स्थानरूप अनुभागवन्धका निरूपण करते हैं—

### [मूलगा०८१] आवरण देसघायंतराय संजलण पुरिस सत्तरसं। चडविहमावपरिणया तिभावसेसा सयं तु सत्तिहियं ॥४८६॥

9019001

भय विपाकरूपोऽनुभागो गाथाद्वयेन कथ्यते—['आवरणदेशघायं' इत्यादि ।] आवरणेषु देशघातीनि मित-श्रुताविध मनःपर्ययज्ञानचक्षुरचक्षुरविधदर्शनावरणानि ७ पञ्चान्तरायाः ५ चतुःसंज्वलनाः ४ पु'वेदश्चेति ससदराप्रकृतयः १७ लतादार्वस्थिलेल्लतादार्वस्थि—लतादार्ग-लतेति चतुर्विधानुभागभावपरिणता भवन्ति । शोपाः सप्ताधिकशतप्रमिताः प्रकृतयः १०७ वर्णचतुष्कं द्विवारगणितम् । आसां प्रकृतीनां मिश्र-सम्यक्त्वप्रकृतीनां विना घात्यघातिनां सर्वांसां त्रिविधा भावा दार्वरिथपापाणतुल्याः त्रिविधभावशिक्तपरिणता भवन्ति । तथाहि—शोपा मिश्रोन-केवलज्ञानावरणादिसर्वघातिविंशतिः २० नोकपायाष्टकं म अघातिपञ्चसप्तति ७५ श्र दार्वरिथ-शौलसदशिवधानुभागपरिणता भवन्ति ॥४म६॥

| 30         |       |     |     | •     | <b>২০</b> ামা <b>৩</b> ও |         |
|------------|-------|-----|-----|-------|--------------------------|---------|
| शै०        | 30    |     |     | शैल   | २०।मा७५                  |         |
| अ०         | अ०    | 30  |     | अस्थि | अस्थि                    | २०।मा७५ |
| द्या०      | दा०   | दा० | 3 0 | दारु  | दारु                     | दारु    |
| <b>ল</b> ০ | ন্ত ০ | ल०  | ল০  | तीव   | मध्यम                    | सन्द    |

मितज्ञानावरणादि चार, चज्जदर्शनावरणादि तीन, अन्तरायकी पाँच, संज्वलनचतुष्क और पुरुषवेद; ये सत्तरह प्रकृतियाँ लता, दारु, अस्थि और शैलकृप चार प्रकारके भावोंसे प्ररिणत हैं। अर्थात् इनका अनुभागवन्ध; एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय होता है। शेष १०७ प्रकृतियाँ दारु, अस्थि और शैलकृप तीन प्रकारके भावोंसे परिणत होती हैं। उनका एकस्थानीय अनुभागवन्ध नहीं होता है। ४८६॥

### <sup>2</sup>सहपयडीणं भावा गुड-खंड-सियामयाण खलु सरिसा। इयरा दु णिंब-कंजीर-विस-हालाहलेण अहमाई ॥४८॥

एत्थ इयरा असुहपयडीभावा ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३१६-३१८। 2. ४, ३१६।

१. शतक० ८३ । परं तत्र चतुर्थंचरणे पाठोऽयम्—'तिविह परिणया सेसा'।

शतक ,२७७

शुभगकृतीनां प्रशस्तद्वाचत्वारिंशत्प्रकृतीनां ४२ भावाः परिणामाः परिणतयः गुड-खण्ड-शर्कराऽमृत-सदशा एकत एकतोऽधिकमृष्टाः खलु स्फुटं भवन्ति । तु पुनः इतरासां अन्यासां द्वयशीत्यप्रशस्तप्रकृतीनां भावाः निम्ब-काक्षीर-विप-हालाहलेन सदशाः । कथम्भूताः ? अधमादयः । क्रमेण जघन्याजघन्यानुत्कृष्टो-स्कृष्टाः सर्वप्रकृतयः १२२ । तासु घातिन्यः ७५ । एतासु प्रशस्ता ४२ अप्रशस्ताः ३३ अप्रशस्तवर्णचतुर्षुं अस्तीति तस्मिन् मिलिते ३७ । तथा कर्मप्रकृत्यां अभयनन्दिस्रिणा कर्मप्रकृतीनां तीव्र-मन्द-मध्यमशक्ति-विशेषो घातिकर्मणां अनुभागो लता-दार्वस्थि-शैलसमानः चतुःस्थानः अघातिकर्मणां अग्रुभप्रकृतीनां अनुभागो निम्ब-काक्षीर-विप-हालाहल-सदशः चतुस्थानः शुभप्रकृतीनां अनुभागो गुड-खण्ड-[ १ कर्रामृततुत्यः । चतु-स्थानां । | ॥४८०॥

शुभ या पुण्यप्रकृतियोंके भाव अर्थात् अनुभाग गुड़, खाँड़, शक्कर और अमृतके तुल्य उत्तरोत्तर मिष्ट होते हैं। इनके सिवाय अन्य जितनी भी पापप्रकृतियाँ हैं; उनका अनुभाग निम्ब, कांजीर, विष और हालाहलके समान निश्चयसे उत्तरोत्तर कटुक जानना चाहिए ॥४८०॥

गाथोक्त 'इतर' पदसे अशुभ या पाप प्रकृतियाँ विवित्तत हैं।

अब प्रत्यय रूप अनुभागवन्धका निरूपण करते हैं-

### [मूलगा०=२] 'सायं चउपचइयो मिच्छो सोलह दुपचया पणुतीसं। सेसा तिपचया खळ तित्थयराहार वजा दुं ॥४==॥

एत्थ मिन्छे १६, सासणे २५, असंजयसम्मादिहिम्म १०।

[अथानु] भागवन्धभेदं गाथाद्वयेनाह—['सायं चउपच्चयो' इत्यादि । ] सातावेदनीयस्य चतुर्थः प्रस्तयः प्रधानः योगो नाम । 'योगेन वध्यते सात' मिति वचनात् । तथाहि—उपशान्तकपाये क्षाणमोहे सयोगकेविलिन चैकं समयस्थितिकं सातावेदनीयमेव बध्नाति, भन्य [अनुभय ] सत्यादिमनोवचनौदारिक-योगहेतुकं बन्धम्, क्यायादीनां तेष्वभावात् । पोडशपकृतीनां बन्धे मिथ्यात्वप्रत्ययः प्रधानः । तथाहि—मिथ्यात्व-हुण्डक-पण्डासम्प्राप्तेकेन्द्रियस्थावरातपसूक्ष्मित्रक्ष-विकलत्रयन्तकद्विक-नरकायुष्याणां पोडशपकृतीनां बन्धे केवलं मिथ्यात्वोदयहेतुबन्धः । सासादने पद्मविंशतेः प्रकृतीनां बन्धे द्वितीयप्रत्ययः प्रधानः । कथम्भूतः ? अविरत्यः कारणभूताः । शेषाणां प्रकृतीनां बन्धे तृतीयकपायात्यः प्रस्यः प्रधानभूतः । तीर्थद्वरस्वाहारक-द्वयं वर्जयत्वा शेषाणां कपायः कारणम् । अत्र मिथ्यात्वे १६ प्रकृतीनां मिथ्यात्वप्रत्ययः मुख्यः । सासादने २५ प्रकृतीनां ] अविरतिप्रत्ययः प्रधानभूतः । असंयते १० [प्रकृतीनां ] कपायप्रत्ययः प्रधानभूतः । भूतः ॥४मम॥

सातावेदनीय चतुर्थ-प्रत्ययक है अर्थात् उसका अनुभागवन्ध चौथे योग-प्रत्ययसे होता है। सिथ्यात्वगुणस्थानमें बन्धसे उयुच्छित्र होनेवाली सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्वप्रत्ययक हैं। दूसरे गुण-स्थानमें बन्धसे उयुच्छित्र होनेवाली पच्चीस और चौथेमें बन्धसे उयुच्छित्र होनेवाली दशा; ये पैतीस प्रकृतियाँ द्विप्रत्ययक हैं, क्योंकि उनका पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी प्रधानतासे और दूसरेसे चौथे तक असंयमकी प्रधानतासे बन्ध होता है। तीर्थद्वर और आहारकद्विकको छोड़कर शेष सर्वप्रकृतियाँ त्रिप्रत्यक हैं, क्योंकि उनका बन्ध पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी प्रधानतासे, शेष सर्वप्रकृतियाँ त्रिप्रत्यक हैं, क्योंकि उनका बन्ध पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी प्रधानतासे, दूसरेसे चौथे तक असंयमकी प्रधानतासे और आगे कषायकी प्रधानतासे होता है।।४८८।

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० ४, ३२० ।

१. सं ० पञ्चसं ० ४, ३२०।

१. शतक० मरे । परं तत्र प्रथमचरणे 'चउपस्चय एगे' इति पाठः ।

### ¹सम्मत्तगुणणिमित्तं तित्थयरं संजमेण आहारं। वज्भंति सेसियाओ मिच्छत्ताईहिं हेऊहिं ॥४८६॥

#### इदि बंधस्स पहाणहेडणिहेसो ।

तार्थकरत्वं सम्यक्त्वगुणकारणं सम्यक्त्वगुणनिमित्तं 'सम्मेव तित्यवन्यो' इति वचनात् । आहारक-द्वयं संयमेन सामायिकच्छेदोपस्थापनसंयमेन बध्नाति शेषाः प्रकृतीः मिष्याःवादिभिहेंनुभिमिथ्यात्वी-विरतिप्रमादकपाययोगैर्वधनन्ति जीवा इति शेषा तथोत्तरप्रत्ययप्रधानत्वम् । प्रोक्तं च—

मिध्यात्वस्यं त्ये यान्ति षोहरा प्रथमे गुणे।
संयोजनोद्ये वन्धं सासने पद्मविंदातिः ॥३६॥
कषायाणां द्वितीयानामुद्ये निर्वते दृश।
स्वीक्रियन्ते तृतीयानां चतस्रो देशसंयते ॥४०॥
सयोगे योगतः सातं शेषाः स्वे स्वे गुणे पुनः।
विमुच्याहारकद्वन्द्व-तीर्थक्रत्त्वे कषायतः ॥४१॥
पष्टिः पद्माधिका वन्यं प्रकृतीनां प्रपद्यते।
आहारकद्वयस्योक्तः संयमस्तीर्थकारिणः ॥४२॥
सम्यक्त्वं कारणं पूर्व वन्धने वन्धवेदिभिः ॥४३॥ ४८॥।

तीर्थक्कर प्रकृतिका वन्ध सम्यक्तवगुणके निमित्तसे होता है। आहारकद्विकका वन्ध संयमके निमित्तसे होता है। शेष ११७ प्रकृतियाँ मिश्यात्व आदि हेतुओंसे वन्धको प्राप्त होती हैं ॥४८॥ इस प्रकार वन्धके प्रधान हेतुओंका निरूपण किया।

अव विशाकरूप अनुभागवन्धका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०=३] <sup>2</sup>पण्णरसं छ तिय छ पंच दोणि पंच य हवंति अट्ठेव । सरीरादिय फासंता य पयडीओ आणुपुन्तीए ॥४६०॥

[मूलगा०=४] अगुरुयलहुगुवद्याया परद्याया आद्बुजोव णिमिणणामं च। पत्तेय-थिर-सुहेदरणामाणि य पुग्गलविवागा† ॥४६१॥

1821

[मूलगा०८५] <sup>3</sup>आऊणि भवविवागी खेत्तविवागी उ आणुपुन्वी य । अवसेसा पयडीओ जीवविवागी मुणेयन्वा ।।४६२॥

8181

भय पुर्विषाकि-भविषाकि-क्षेत्रविषाकि-जीवविषाकिष्ठकृतीर्गाथाचतुष्केनाऽऽह—[ 'पण्णरसं छ तिय' इस्यादि । ] शरीरादिस्पर्शान्ताः प्रकृतयः पञ्चाशत् ५० आनुपूर्च्या अनुक्रमेण ज्ञातच्याः । ताः काः ? पञ्चशरीराणि, पञ्च वन्यनानि, पञ्च संघातानिः इति पञ्चदश ६५ । पर् संस्थानानि ६ । औदारिकवैकियिका

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३२१ । 2. ४, ३२६-३२९ । 3. ४, ३३०-३३३ ।

१. गो० कर्न० गा० ६२ । २. सं० पञ्जसं० ४, ३२२-३२५।

१. शतक० ८४। परं तत्र 'पण्गरस' स्थाने 'पंच य' इति पाठः। २. शतक० ८५। ३. शतक० ८६।

हारकशरीर।ङ्गोपाङ्गिकं ३ पट् संहननानि ६ पञ्च वर्णाः ५ द्वी गन्धी २ पञ्च रसाः ५ स्पर्शाष्टकं द्व वेति पञ्चाशत् ५०। अगुरुलघुः १ उपघातः १ परघातः १ आतपः १ वद्योतः १ निर्माणं १ प्रत्येक-साधारण- द्वयं २ स्थिरास्थिरद्वयं २ शुभाशुभद्वयं २ वेति द्वापिष्टः प्रकृतयः ६२ पुद्गलिवपाकीनि भवन्ति, पुद्गले शरीरे एतासां विपाकत्वात् । पुद्गले विपाकसुद्यं दद्तीति शरीरेण सहोद्यं यान्ति पुद्गलिवपाकिन्यः । नारकादिसम्बन्धीनि चत्वार्यांऽऽयूंषि भवविपाकीनि नारकादिजीवपर्यायवर्तनहेतुत्वात् १ । चत्वार्यांऽऽनुप्र्योणि क्षेत्रविपाकीनि ४ क्षेत्रे विप्रहगती उद्यं यान्ति ४ । अविश्वष्टाः अष्टसप्ततिः ७६ प्रकृतयः जीवविपाकिन्यः जीवेन सहोद्यं यान्ति । एवं प्रकृतिकार्यविशेषाः ज्ञातन्याः ॥४६०-४६२॥

शरीर नामकर्मसे आदि लेकर स्पर्श नामकर्म तककी प्रकृतियाँ आनुपूर्वीसे शरीर ४, बन्धन ४ और संघात ४ इस प्रकार १४; संस्थान ६, अङ्गोपाङ्क ३, संहनन ६, वर्ण ४, बन्ध २, रस ४ और स्पर्श म; तथा अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, निर्माण, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ; ये सर्व ६१ प्रकृतियाँ पुद्गलिवपाकी हैं। शोप ७म प्रकृतियाँ प्रकृतियाँ भवविपाकी हैं। शोप ७म प्रकृतियाँ जीवविपाकी जानना चाहिए ॥४६०-४६२॥

विशेषार्थे—जिन प्रकृतियोंका फलस्वरूप विपाक पुद्गलरूप शरीरमें होता है, उन्हें पुद्गलियाकी कहते हैं। जिन प्रकृतियोंका विपाक जीवमें होता है, उन्हें जीवविपाकी कहते हैं। जिन प्रकृतियोंका विपाक नरक, तियंच आदिके भवमें होता है, ऐसी नरकायु आदि चारों आयुकर्मकी प्रकृतियोंको भवविपाकी कहते हैं और जिन प्रकृतियोंका विपाक विप्रहगतिरूप क्षेत्रमें होता है, ऐसी चारों आनुपूर्वियोंको क्षेत्रविपाकी कहते हैं।

अव भाष्यगाथाकार उक्त जीवविपाकी प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

वेयणीय-गोय-घाई णभगइ गइ जाइ आण तित्थयरं। तस-जस-बायर-पुण्णा सुस्सर-आदेज-सुभगज्यलाई॥४६३॥

२।२। एरथ घाइवयद्धीओ ४७।२।४।५।१।२।२।२।२।२।२।२।२।। एवं सन्वाओ मेलियाओ जीवविवागा बुच्चंति ७८। सन्वाओ मेलियाओ १४८।

#### एवं भणुभागवंधो समस्रो।

ताः जीविवपितिन्यः का इति चेदाह—[ 'वेयणीय-गोय-घाई' इत्यादि । ] स्नातासातावेदनीयद्वयं २ गोत्रद्वयं २ घातिसप्तचत्वारिशत् ४७ । ताः काः ? ज्ञानावरणपञ्चकं ५ दर्शनावरणनवकं ६ मोहनीयमष्टा-विशतिकं २८ अन्तरायपञ्चकं ५ चेति घातिप्रकृतयः सप्तचत्वारिशत् ४७ । प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगितिद्वयं २ नारकादिगतयश्चतस्रः ४ एक-द्वि-न्नि-चतुः-पन्चेन्द्व्यजातयः पद्य ५ आनप्राणः श्वासोच्छ्वासः १ तीर्थेङ्करत्वं १ त्रास्थावरद्वयं २ यशोऽयशोद्वयं २ वादर-स्वमयुग्मं २ पर्यासापर्याद्वद्वयं २ सुस्वर-दुःस्वरो २ आदेयानादेयद्वयं २ सुभग-दुर्भग-युगलम् २ । एवं सर्वा मीलिताः जीविवपितिन्यः ७८ उत्त्यन्ते ॥४६३॥

एवमनुभागबन्धः समाप्तः । इति चतुर्दशमेदानुभागबन्धः समाप्तः ।

वेदनीयकी २, गोत्रकी २, घातिकमोंकी ४७, विहायोगित २, गित ४, जाति ४, श्वासी-च्छ्रास १, तीर्थंकर १, तथा त्रस, यश:कीर्त्ति, बादर, पर्योष्ठ, सुस्वर, आदेय और सुभग, इन सात युगळोंकी १४ प्रकृतियाँ; इस प्रकार सर्व मिळाकर ७८ प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं ॥४६३॥

पुद्गळविपाकी ६२, जीवविपाकी ७८, भवविपाकी ४ और क्षेत्रविपाकी ४ सब मिलाकर १४८ प्रकृतियाँ हो जाती हैं।

इस प्रकार अनुभागबन्ध समाप्त हुआ।

सथ प्रदेशवन्धं एकोनविशव्-गायास्त्रैराह । कि तदाह— स्वानित्वभागभागाभ्यामष्टोत्कृष्टाद्यः सह । दश प्रदेशवन्यस्य प्रकाराः कथिताः जिनेः≉ ॥४४॥

अव प्रदेशवन्यका निरुपण करते हैं—

### [म्लगा०=६] <sup>1</sup>एयक्खेचोगाटं सव्वपदेसेहिं कम्मणो जोग्गं । वंघड् जहुत्तहेउं सादियमहऽणादियं चावि<sup>\*</sup> ॥४६४॥

पुक्रदेत्रावताहं यथा भवति तथा सर्वात्मप्रदेशेषु कर्मयोग्यपुद्गलद्वयं जीवो वन्नति । ययोक्तिन्यात्वादिकारणं लक्ष्वा । किन्मूतं द्रव्यम् १ सादिकमथवाऽनादिकं च । तथाहि—स्कमिनोदशरीरं यना हुलासंन्येयमागं जवन्यावताहसेत्रं पुक्सेत्रम् । तेनावताहितं कर्मस्वरूपपरिणमनयोग्यं भनादिकं सादिकं उभयं च पुद्गलद्वयं जीवः सर्वात्मप्रदेशैमिध्धाःश्रीनादिहेनुभिर्वेष्नातीत्यर्थः ॥१६९॥

एकक्षेत्रावनाही, कर्नेट्य परिणमनके योग्य, सादि, अथवा अनादि, तथा 'च' शब्दसे सूचित उभयहप जो पुद्गलद्रव्य है, उसे यह जीव यथोक्त मिथ्यात्व आदि हेतुओंसे अपने सर्व प्रदेशोंके द्वारा बाँबता है। इसे ही प्रदेशवन्य कहते हैं ॥४६४॥

विशेपार्थ —प्रकृत प्रदेशवन्यका निरूपण चल्क्रप्रप्रदेशवन्य, अनुत्क्रप्रप्रदेशवन्य, जयन्य-प्रदेशवन्य, अजयन्यप्रदेशवन्य, सादिष्रदेशवन्य, अनादिष्रदेशवन्य, ध्रुवप्रदेशवन्य, अध्रुवप्रदेशवन्य भागाभाग और स्वामित्व, इन दश द्वारोंसे किया जायगा। एक शरीरकी अवगाहनासे रुके हुए क्षेत्रमें अवस्थित पुर्गल्डव्यको एकचेत्रावगाही द्वय कहते हैं। शक्तमें सूर्मनिगोदिया जीवकी घनांगुळके असंख्यातमें भागप्रमाण अवगाहनाको एक क्षेत्रं जानना चाहिए।

अव जीवके द्वारा प्रहण किये जानेवाले कर्मरूप पुरलद्रव्यका प्रमाण कहते हैं—

### [म्लगा०=७] <sup>^</sup>पंचरस-पंचवणोहिं परिणयदुगंथ चदुहिं फासेहिं। द्वियमणंतपदेसं जीवेहिं अणंतगुणहीणं <sup>र</sup> ॥४६५॥

तर्वव्यव्यवसामसाह—['पंचरस-पंचवणोहिं' इत्यदि ।] पद्धरस-पद्धवर्ण-द्विगन्धेश्वरसशीतीष्णस्तिधः स्वनचतुःस्योश्व परिमतं यक्षमंयोग्यपुर्गलद्वयम् । क्यम्मूनम् ? अनन्तप्रदेशं अनन्तक्रमेषुर्गलप्रदेशम् । पुनः क्यम्मूतम् ? जीवराशिक्योऽनन्तगुणहीनम् । तथाः हि—सिद्रास्यनन्तैकसागं अभव्यरास्यनन्तगुणं समयप्रवद्ववयं भवनोन्यर्थः । गोमद्वसारे तथा चोक्तं च—

सवलरसस्पगंधेहिं परिणदं चरिमचहुहिं फासेहिं। सिद्धादोऽभन्त्रादोऽणंतिमभागं गुणं दन्त्रं×॥४४॥

दंधदि ति किरियाणुवदृणं । प्रासमयिक्त वन्मनाग्रपयडीणं वृथ्वनिदि णेयं । तथा च-

पुट्गलाः चे प्रगृह्यन्ते जीवेन परिणामतः । रसादित्विमवाहाराः कर्मत्वं यान्ति तेऽखिलाः‡॥४६॥४६॥।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चर्स ० ४, ३३६ | 2. ४, ३३७ |

<sup>\*</sup> मं० पञ्चमं० ४, ३३४ | X गो० ऋते० गा० १९१ | 🗓 मं० पञ्चसं० ४, ३३५ |

१. शतक० दक्ष । बी० क० १८५ । २. शतक० ८८ ।

रं य जीवेसि ।

पाँच रस, पाँच वर्ण, दो गन्ध और शीतादि अन्तिम चार स्पर्शसे परिणत, सिद्धजीवोंसे अनन्तगुणित हीन, तथा अभव्यजीवोंसे अनन्तगुणित अनन्तप्रदेशी पुद्गलद्रव्यको यह जीव एक समयमें प्रहण करता है ॥४६४॥

अब आनेवाले द्रव्यके विभागका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०८८] ¹आउगभागो थोवो णामागोदे समो तदो अधिओ । आवरण अंतराए सरिसो अधिगो य मोहे वि ॥४६६॥

[मूलगा०८६] सन्बुवरि वेदणीए भागो अधिओ दु कारणं किं तु । सुह-दुक्खकारणत्ता ठिदिन्विसेसेण सेसाणं ॥४६७॥

तत् [समयप्रबद्धद्वव्यं] मूलप्रकृतिषु कथं विभज्यते इति चेदाह—[ 'आउगभागो थोवो' इत्यादि ।] आयुःकर्मणो भागः स्तोकः । नाम-गोत्रकर्मणोः परस्परं समानः सदृशभागः, यतः आयुःकर्मभागाद्धिकः । ज्ञान-दर्शनावरणान्तरायकर्मसु तथा समानः सदृशभागः ततोऽधिकः । ततो मोहनीय कर्मणि अधिकभागः । ततो मोहनीयभागाद् वेदनीये कर्मणि अधिको भागः । एवं भक्त्वा दत्ते सित मिथ्यादृष्टी आयुश्चतु-विधं ४ सासादने नारकं नेति त्रिविधं ३ असंयते तरिश्चमि नेति द्विविधं २ देशसंयतादित्रये एकं देवायुरेव १ । उपर्यानवृत्तिकरणान्तेषु मूलप्रकृतयः सप्त ७ । स्वमसाम्पराये पट् ६ । उपशान्तादित्रये एका साता उद्यास्मिका । वेदनीयस्य सर्वतः आधिकये कारणमाह—किन्तु वेदनीयस्य सुख-दुःखनिमित्ताद्वद्वकं निर्जरय-तीति हेतोः सर्वप्रकृतिभागद्वयाद् बहुकं द्रव्यं भवति । वेदनीयं विना सप्तानां शेषसर्वमूलप्रकृतीनां स्थिति-विशेषप्रतिभागेन द्रव्यं भवति । तत्राधिकागमननिमित्तं प्रतिभागहारः आवत्यसंख्येयभागः । तत्संदृष्टिनंबाद्वः । कार्मणसमयप्रबद्धद्वव्यसिदं स १ । तदावत्यसंख्यातभक्ता बहुभागाः स्व १ । आवत्यसंख्यातभक्त-

बहुभागो बहुकस्य वेदनीयस्य देयः स्व १ । म। मोहनीयस्य स्व १ । म। ज्ञानावरणस्य स्व १ । म दर्शनावरणस्य स्व १ । म। अन्तरायस्य स्व १ । म। नामकर्मणः स्व १ । म। गोत्रस्य स्व १ । म। अन्तरायस्य स्व १ । म। नामकर्मणः स्व १ । म। गोत्रस्य स्व १ । म। अायुरः स्व १ । म। पूर्व दत्ते 'आउगभागो थोवो' इति सिद्धम् । प्वमुत्तर-स्व १ ६ ६ ६ ६

एक समयमें जो पुद्रलद्रव्य आत्मप्रदेशों साथ सम्बद्ध होता है, उसका विमाग आठों कर्मों होता है। उसमें आयुकर्मका भाग सबसे थोड़ा है। नाम और गोत्रकर्मका भाग यद्यपि आपसमें समान है, तथापि आयुकर्मके भागसे अधिक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इन तीन घातिया कर्मों का भाग यद्यपि परस्पर समान है, तथापि नाम और गोत्रकर्मके भागसे अधिक है। ज्ञानावरणादि कर्मों के भागसे मोहनीय कर्मका भाग अधिक है। मोहनीयकर्मके भागसे भी वेदनीयकर्मका भाग अधिक है। वेदनीयकर्म सुख-दुखका कारण है, इसिल्डए उसका भाग सर्वोपिर अर्थात् सबसे अधिक है। श्रेष कर्मों के विभाग उनकी रिथित-विशेषके अनुसार जानना चाहिए ॥४६६-४६७॥

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ४, ३४२-३४४।

१. शतक० ८६। गो० क० १६२। २. शतक० ६०।

### अव मूलकमोंके उत्क्रप्रादि प्रदेशवन्यके सादि आदि भेदोंको कहते हैं— [मूलगा०६०] <sup>1</sup>छण्हं पि अणुक्तस्सो पदेसवंधो दु चउविहो होइ। सेसतिए दुवियप्पो मोहाउयाणं च सन्वत्थं ॥४६८॥

भयोत्कृष्टादीनां साद्यादिविशेषं मूलप्रकृतिष्वाह—[ 'छण्हं पि अणुक्तस्सो' इत्यादि । ] पण्णां ज्ञाना-वरण-दर्शनावरण-वेदनीय-नाम-गोत्रान्तरायाणां कर्मणां अनुत्कृष्टः प्रदेशवन्धः सादिवन्धानादिवन्ध—[ध्रुववन्धा-ध्रुववन्ध-] भेदाचतुर्विधो भवति ६ । पण्णां नु पुनः शेषोत्कृष्टाजघन्यजघन्येषु त्रिषु साद्यध्रुवभेदाद् द्विविध एव ६ । तु पुनः सोहाऽऽयुपोः सजा [ तीये ] पु चतुर्विधेषु साद्यध्रुवभेदाद् द्विविधः ॥४६॥।

| प्रदेशवन्धे | লা০ | 9 | द०  | 2 | वे० | 3 | ना०     | છ | सो० | ų | अं० | 3 | য়৹ |
|-------------|-----|---|-----|---|-----|---|---------|---|-----|---|-----|---|-----|
|             | -   | - | - 3 |   |     | _ | - 6 8 - | _ |     | - |     | - | -4- |

| Ę | जव•     | , सादि | 0     | ٥    | भधुव | 2 |
|---|---------|--------|-------|------|------|---|
| Ę | अज ०    | सादि   | 0     | 0    | 72   | - |
| Ę | उत्कृ ० | सादि   | 0     | 0    | 22   | 7 |
| ξ | अनु ०   | सादि   | अनादि | ध्रव | 45   |   |

#### मोहनीयप्रदेशवन्धे आयुपः प्रदेशवन्धे साद्यादि-

| २ जघ०    | ंसादि | • | 0 | अध्रुव २ |
|----------|-------|---|---|----------|
| ২ খল ০ ় | सादि  | 0 | 0 | ۶,, ۶    |
| २ उत्कृ० | सादि  | 0 | 0 | ۶, ۶     |
| २ अर्तु० | सादि  | 0 | 0 | २        |

मोहनीय और आयुके सिवाय शेप छह कर्मीका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सादि आदि चारों प्रकारका होता है। इन हो छह कर्मीके शेपत्रिक अर्थात् उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध सादि और अधुवरूप दो प्रकारके होते हैं। मोहनीय और आयुक्तमेंके उत्कृष्टादि चारों प्रकारका प्रदेशवन्ध सादि और अधुवरूप दो प्रकारका होता है।।४६८॥

#### , इनकी संदृष्टि इस प्रकार है-

|      |              | ज्ञानावर | णादि ६ | कम    |              | मोहनीय और आंयुकर्म |           |        |    |   |              |  |  |
|------|--------------|----------|--------|-------|--------------|--------------------|-----------|--------|----|---|--------------|--|--|
| कर्म |              |          |        |       |              | क्म                |           |        | 3, |   |              |  |  |
| ह    | जव०          | सादि     | •      | •     | <b>अधु</b> ॰ | . 2                | जघ०       | सादि   | 0  | 0 | <b>ন্য</b> ় |  |  |
| Ę    | <b>স</b> ল ০ | साद्दि   | •      | 0     | 12           | 3                  | अज॰       | सादि   | 0  | 0 | ,<br>,,      |  |  |
| ६    | उत्कृ०       | सादि     |        | 0     | 33           | ą                  | ंडर्क्टु० | सादि   | 0  | 0 | 33           |  |  |
| ξ    | अनु०         | सादि     | अनादि  | ध्रुव | 33           | 2                  | अनु०      | - सादि | 0  | 0 |              |  |  |

अव उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशवन्यके सादि आदि भेदोंका निरूपण करते हैं— [मूलगा०६१] <sup>2</sup>तीसण्हमणुक्तस्सो उत्तरपयडीसु चडिवहो वंघो। सेसतिए दुवियप्पो सेसासु वि होइ दुवियप्पो ॥४६६॥

३०/६०

भथोन्कृष्टादीनां साद्यादिविशेषमुत्तरप्रकृतिषु गायात्रयेणाऽऽह — ['तोसण्हमणुक्कस्सो' इत्यादि । ] उत्तरप्रकृतिषु त्रिंशतः प्रकृतीनां ३० अनुत्कृष्टप्रदेशवन्यः साद्यनादिघ्रुवाघ्रुवमेदाचनुर्विक्लपः । शेषोत्कृष्ट-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३४६ । 2. ४, ३४७-३४६ ।

१. शतक० ६१। गो० क० २०७। २. शतक० ६२। परं तत्र चतुर्थंचरणे 'सेसासु य चडिन-गप्पो वि' इति पाटः। गो० क० २०८।

जघन्याजघन्येषु त्रिषु साद्यध्रुवभेदाद् द्विविकल्पः । शेपनवित्रकृतीनामुक्तृष्टानुस्कृष्टजघन्याजघन्यप्रदेशबन्ध-चतुष्केऽपि साद्यध्रुवभेदाद् द्विविकल्प एव भवति ॥४६६॥

उत्तर प्रकृतियोंमेंसे (वन्यमाण) तीस प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सादि आदि चारों प्रकारका होता है। उन्हींका शेपित्रक अर्थात् उत्कृष्ट, जधन्य और अजधन्य प्रदेशवन्ध सादि और अधुवस्प दो प्रकारका होता है। उक्त प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेप ६० प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि चारों प्रकारके प्रदेशवन्ध सादि और अधुवस्प दो प्रकारके होते हैं ॥४६६॥

अव भाष्यगाथाकार उक्त तीस प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं-

णाणंतरायद्ययं दंसणछकं च मोहचउदसयं। तीसण्हमणुक्तस्सो पदेसवंधो चउवियण्पो ॥५००॥ अंतिमए छ दंसणछकं थीणतिगं वज मोहचउदसयं। अण वज वारह कसाया भय दुगुंछा य ॥५०१॥

#### 1981

ताः त्रिंशतमाह—[ 'णाणंतरायदसयं' इत्यादि । ] पञ्चज्ञानावरणान्तरायाः १० निद्रा-प्रचला-चक्षरचक्षरचिक्षेत्रकदर्शनावरणपट्कं ६ अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संज्वलनकोधमानमायालोम-भय-जुगुप्सा मोहनीयचतुर्दशकं १४ चेति व्रिंशतः प्रकृतीनां अनुस्कृष्टप्रदेशबन्यः साद्यनादिधुवाधुवयन्धभेदाचतुर्विकल्पो भवति । अत्र दर्शनावरणे स्यानित्रकं वर्जयित्वा अन्तिमदर्शनपट्कं ६ मोहे अनन्तानुयन्धिचतुष्कं वर्जयित्वा कपाया द्वादश, भय-जुगुप्साद्वयमिति मोहचतुर्दशकम् १४ ॥५००-५०१॥

प्रदेशबन्धे उत्तरप्रकृतयः ३० ज्ञा० ५ द० ६ अं० ५ मो० १४

प्र०३० जघ० सादि ० ० अधु०

प्र०३० अज० सादि ० ० ,,

प्र०३० उत्कृ० सादि ० - ० ,,

प्र०३० भनु० सादि भनादि ध्रुव "

प्रदेशयन्धे उत्तरप्रकृतयः ६० उत्कृष्टादि० साद्यादियन्थ-रचना—

प्र०६० जघ० सादि ० ० अधुव

प्र०६० भन० सादि ० ० ,,

प्र०६० उत्कृ० सादि ० ० ,

प्र०६० अनु० सादि ० ० 🥦

#### इत्युकृष्टादिप्रदेशवन्ध-साद्यादिबन्धाष्टकं समासम् ।

ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शनावरणकी छह और मोहकी चौदह; इन तीस प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध चारों प्रकारका होता है। यहाँपर जो दर्शनावरणकी छह प्रकृतियाँ कहीं हैं सो स्त्यानगृद्धित्रिकको छोड़कर अन्तिम छहका ग्रहण करना चाहिए। तथा मोहकी जो चौदह प्रकृतियाँ कहीं हैं, उनमें अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्कको छोड़कर शेप बारह कषाय और भय तथा जुगुप्सा, ये चौदह प्रकृतियाँ ग्रहण की गई हैं ॥४००-४०१॥

१, गो० क० गा० २०६।

#### उक्त प्रकृतियोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-

#### ३० प्रकृतियाँ

| ( ज्ञा॰ ५, द० ६, मो० १४, अं० ५ ) |        |      |      |       |            | शेप उत्तर प्रकृतियाँ ६० |        |      |   |   |      |  |  |
|----------------------------------|--------|------|------|-------|------------|-------------------------|--------|------|---|---|------|--|--|
| -                                | जघ०    | _    |      |       |            | 03                      | नघ०    | सादि | 0 | 0 | अधु० |  |  |
| ३०                               | अज ०   | सादि | 0    | 0     | <b>9</b> 7 | 03                      | अज ०   | सादि | 0 | 0 | 33   |  |  |
| ३०                               | उत्कृ० | सादि | 0    | 0     | 33         | 80                      | उत्कृ० | सादि | 0 | 0 | 33   |  |  |
| ३०                               | अनु०   | सादि | अना० | ध्रुव | 39         | 0 3                     | अनु०   | सादि | 0 | 0 | "    |  |  |

अव गुणस्थानं की अपेचा मूळप्रकृतियों के उत्कृप्ट प्रदेशवन्धके स्वामित्वका निरूपण करते हैं[मूलगा०६२] <sup>1</sup>आउक्कस्स पदेसस्स छच मोहस्स णव दु ठाणाणि ।
सेसाणि तणुकसाओ वंधइ उक्कस्सजोगेण ।।४०२॥

#### मिस्सवज्जेसु पढमगुणेसु ।

भय मूलप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशबन्धस्य गुणस्थाने स्वामित्वमाह—[ 'आउक्कस्स पदेसस्स' इत्यादि । ] आयुपः उत्कृष्टप्रदेशं मिश्रगुणं विना पद्गुणस्थानान्यतीत्याप्रमत्तो भूत्वा वध्नाति । तु पुनः नवमं गुणस्थानं प्राप्यानिवृत्तिकरणो मोहनीयस्योत्कृष्टप्रदेशबन्धं वध्नाति । शेपज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-नाम-गोत्रान्तरा-याणां पण्णां स्वमसाम्पराय एवोत्कृष्टप्रदेशबन्धं वध्नाति । अत्रापि गुणस्थानत्रये उत्कृष्टयोगः प्रकृतिवन्धात्प-तर इति विशेषणद्वयं ज्ञातव्यम् ॥५०२॥

मिश्रवर्जितेषु प्रथमगुणस्थानेषु पट्षु । मिश्रगुणस्थाने आयुपः उरक्तप्टप्रदेशवन्धो नास्ति ।

भायुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मिश्रगुणस्थानको छोड़कर प्रारम्भके छह गुणस्थानोंमें होता है। तथा मोहकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध प्रारम्भके नौ गुणस्थानोंमें होता है। शेष छह कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धको उत्कृष्ट योगसे संयुक्त सूदमसाम्परायसंयत वाँधता है।।४०'२॥

यहाँपर मिश्रको छोड़कर प्रारम्भके छह गुणस्थानोंका प्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ—प्रकृत गाथामें आठों कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामित्वका निरूपण किया गया है। यह गाथा गो० कर्मकाण्डमें भी २११वीं संख्याके रूपमें पाई जाती है। किन्तु वहाँपर जो उसके पूर्वार्धकी संस्कृतटोका पाई जाती है, वह विचारणीय है। टोकाका वह अंश इस प्रकार है—

"आयुप उत्कृष्टप्रदेशं पड्गुणस्थानान्यतीत्य अप्रमत्तो भूत्वा बध्नाति । मोहस्य तु पुनः नवमं गुण-स्थानं प्राप्य अनिवृत्तिकरणो बध्नाति ।"

वहाँपर इसका हिन्दी अर्थ इस प्रकार किया गया है—"आयुक्तमैका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध छः गुणस्थानोंको उल्लंघ सातवें गुणस्थानमें रहनेवाला करता है। मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नवम गुणस्थानवर्ती करता है।"

पञ्चसंत्रहके टीकाकारने इस गाथाकी टीकामें केवल 'मिश्रगुणं विना' इतने अंशको छोड़-कर शेष अर्थमें गो० कर्मकाण्डकी टीकाका ही अनुसरण किया है। यद्यपि 'मिश्रगुणं विना' इतना अंश उन्होंने उक्त गाथाके अन्तमें दी गई वृत्ति 'मिस्सवड्जेसु पढमगुणेसु' के सामने रहनेसे दिया

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३५१-३५३।

१. शतक॰ १३। परं तत्र प्वार्धे पाठोऽयम्—'आउक्कस्स पण्सस्स पंच मोहस्स सत्त ठाणाणि'। गो॰ क॰ २११।

है, तथापि उक्त दोनों टीकाओंमें किया गया अर्थ न तो मूलगाथाके शन्दोंसें ही निकलता है और न महाबन्धके प्रदेशबन्धगत स्वामित्व अनुयोगद्वारसे ही उसका समर्थन होता है। महाबन्ध-में आयु और मोहकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामित्वका निरूपण इस प्रकार किया गया है—

"मोहस्स उक्कस्सपदेसबन्धो कस्स ? अण्णदरस्स चहुगदियस्स पंचिदियस्स सिण्णस्स मिच्छादिष्ठिस्स वा सम्मादिष्ठिस्स वा सन्वाहि पज्जत्ताहि पज्जत्तयदस्स सत्तविहबन्धगस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सए पदेसबंधे वष्टमाणस्य । आउगस्स उक्कस्सपदेसबन्धो कस्स ? अण्णदरस्स चहुगदियस्स पंचिदियस्स सिण्णस्स मिच्छा-दिष्ठिस्स वा सम्मादिष्ठिस्स वा सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयस्स अट्ठविहबन्धगस्स उक्कस्सजोगिस्स ।"

( महाबन्ध पु० ६ पृ० १४ )

इस उद्धरणमें आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध न केवल अप्रमत्तके बतलाया गया है और न मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध केवल अनिवृत्तिकरणके बतलाया गया है। किन्तु स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध आठो कर्मों के बाँधनेवाले पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्याद्दष्टि और सम्यग्द्दष्टि जीवके होता है, तथा आयुकर्मको छोड़कर शेप सात कर्मोंका बन्ध करनेवाले संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्याद्दष्टि और सम्यग्द्दिके मोहकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है। महाबन्धके ईस कथनसे पंचसंग्रहकी मूलगाथा-द्वारा प्रतिपादित अर्थका ही समर्थन होता है। आ० अमितगतिके संस्कृत पञ्चसंग्रहसे भी उत्तर किये गये अर्थकी पुष्टि होती है। यथा—

उत्कृष्टो जायते वन्धः पट्सु मिश्रं विनाऽऽयुपः । प्रदेशाख्यो गुणस्थाननवके मोहकर्मणः ॥ ( सं० पञ्चसं० ४, २५१ )

संस्कृत टीकाकार सुमितकीर्त्तिके सामने अमितगितके सं० पद्धसंग्रहके होते हुए और अनेक स्थानोंपर उसके वीसों उद्धरण देते हुए भी इस स्थलपर उन्होंने उसका अनुसरण न करके गो० कर्मकाण्डकी टीकाका अनुसरण क्यों किया, यह बात विचारणीय ही है।

उक्त गाथा श्वे० शतकप्रकरणमें भी पाई जाती है और वहाँ उसका गाथाडूं ६३ है। परन्तु वहाँपर 'छच' के स्थानपर 'पंच' और 'णव' के स्थानपर 'सत्त' पाठ पाया जाता है। जिसका अर्थ करते हुए चूणिकारने उक्त दोनों पाठ-भेदोंकी सूचना की है। यथा—

'भाउवकस्स पएसस्स पंच ति' मिच्छिद्दि असंजतादि जाव अप्पमत्तसंजभो एतेसु पंचसु वि भाउ-गस्स उक्कोसो पदेसबंधो लग्भइ। कहं ? सन्वत्थ उक्कोसो जोगो लग्भइ ति काउं। अन्ने पढंति—'भाउक्को-सस्स पदेसस्स छृति'। × × × 'मोहस्स सत्त ठाणाणि' ति सासण-सम्मामिच्छिद्दिवज्जा मोहणिजवंधका सत्तविहवंधकाले सन्वेसिं उक्कोसपदेसबंधं बंधंति। कहं ? भन्नइ — सन्वेसु वि उक्कोसो जोगो लग्भिति ति। अन्ने पढंति—'मोहस्स णव उ ठाणाणि' ति सासणसम्मामिच्छेहिं सह। (शतकप्रकरण, गा०६३ चू०४६)

उक्त पाठ-भेदोंके रहते हुए भी चूर्णिमें किये गये अर्थसे न पंचसंग्रहकी संस्कृतटीकाके अर्थ-का समर्थन होता है और न गो० कर्मकाण्डकी संस्कृतटीका-द्वारा किये गये अर्थका समर्थन होता है।

अव मूल प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धके स्वामित्वका निरूपण करते हैं—
[मूलगा० ६३] सुहुमणिगोयअपज्जत्तयस्स पढमे जहण्णगे जोगे ।
सत्तर्ण्हं पि जहण्णो आउगवंधे वि आउस्स ।।५०३।।

भय मूलप्रकृतीनां जघन्यप्रदेशवन्धकं स्वामित्वं कथयति—['सुहुमणिगोद' इत्यादि । ] सूचम-निगोदलब्ध्यपर्याप्तकः स्वभवप्रथमसमये जघन्ययोगेनायुर्विना सप्तमूलप्रकृतीनां जघन्यं प्रदेशबन्धं करोति । आयुर्वन्धसमये वा आयुपो जघन्यप्रदेशबन्धं च विद्धाति स एव जीवः ॥५०३॥

१. शतक० ६४ । गो० क० २१५।

सृद्मितगोदिया छन्ध्यपर्याप्त जीवके अपनी पर्यायके प्रथम समयमें जघन्य योगमें वर्तमान होनेपर आयुके विना शेप सात कर्मीका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है। तथा त्रिभागके समय आयुवन्ध करनेके प्रथम समयमें उसी जीवके आयुकर्मका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है।।४०३॥ अव उत्तर प्रकृतियोंमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामित्वका निरूपण करते हैं—

[सूलगा०६४] सत्तरस सुहुमसराए पंच णियद्वी य सम्मओ णवयं।
1अजदी विदियकसाए देसजदी तदियए जयइ ।।५०४॥

१७।५।६।४।४ सम्मओ मिस्सादियपुन्वंता ।

<sup>2</sup>णाणंतरायद्सयं दंसणचत्तारि साय जसिकत्ती । उच्चागोदुक्कस्सं छिन्बहवंधो तणुकसाई ॥५०५॥ उक्कस्सपदेसत्तं कुणइ अणियद्दिवायरो चेव । पंचण्हं पयडीणं णियमा पुंवेदसंजरुणा ॥५०६॥ <sup>3</sup>छण्णोकसाय पयला णिहा वि य तह य होइ तित्थयरं । उक्कस्सपदेसत्तं कुणइ य ग्णव सम्मओ णेयं ॥५०७॥

अथोत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशवन्धं तस्वामित्वं च गाथापट्केनाऽऽह—['सत्तरस सुहुमसराए' इत्यादि]
स्चमलाग्पराये सप्तदशप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशवन्धद्वयं भवति । ताः काः ? ज्ञानावरणपञ्चकं ५ अन्तरायपञ्चकं ५ चक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनावरणचतुष्कं ४ साता १ दशस्कंत्तिः १ उच्चेगींतं १ चेति सप्तदशप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशवन्धं तनुकपायी स्चमसाग्परायी मुनिः करोति वध्नाति १७ । उत्कृष्टप्रदेशवन्धः
कथग्भूतः ? पड्विधवन्धः किं तत् ? उत्कृष्टप्रदेशवन्धः १ अनुत्कृष्टप्रदेशवन्धः २ सादिप्रदेशवन्धः ३ अनादिप्रदेशवन्धः ४ ध्रुवप्रदेशवन्धः ५ अध्रुवप्रदेशवन्धः ६ इति पट्पकारप्रदेशवन्धः सम्दश्यप्रकृतीनां भवतीत्यर्थः
१७ । अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती पञ्चप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशवन्धं करोति । पुंवेद-संववलनकोधमानमायालोभानां पञ्चप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशवन्धं अनिवृत्तिकरणो मुनिः क[रोति । स्वोग्यर्ष्टिः प्राणी नवप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशवन्धं सम्यर्ष्टिरसंयताद्यपूर्वकरणो जीवः करोति बध्नाति ६ । असंयतश्चतुर्थगुणस्थानवर्ती
द्वितीयकपायान् अप्रत्याख्यानकोधमानमायालोभान् उत्कृष्टप्रदेशवन्धान् करोति १ । देशसंयतः श्रावकः
नृतीयप्रत्याख्यानकोधमानमायालोभान् उत्कृष्टप्रदेशवन्धान् करोति १ । देशसंयतः श्रावकः

(वद्यमाण) सत्तरह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सूद्रमसाम्परायगुणस्थानंमें होता है। पाँच प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है। नौ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्यग्दृष्टि करता है। अप्रत्याख्यानावरणकषाय चतुष्कका अविरतसम्यग्दृष्टि और प्रत्याख्यानावरणकपायचतुष्कका देशविरत गुणस्थानवाला उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है॥५०४

प्रकृतियाँ १७।४।६।४।४। गाथा-पठित 'सम्यग्दृष्टि' पद्से मिश्रगुणस्थानको आदि छेकर अपूर्वकरण गुणस्थानतकके जीवोंका ग्रहण करना चाहिए।

अव भाष्यगाथाकार उक्त प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं—

ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, सातावेदनीय, यशस्कीर्त्ति और उच्चगोत्र; इन सत्तरह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवरूप छह प्रकारके प्रदेशवन्धको सूरमसाम्परायसंयत करता है। पुरुपवेद और चार संज्वलनकषाय; इन

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३५७ । 2. ४, ३५४-३५५ । 3. ४, ३५६ ।

१. शतक० ६५ । गो० क० २१२ ।

शतक २८७

पाँच प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नियमसे अनिवृत्ति बाद्रसाम्परायसंयत करता है। हास्यादि छह नोकषाय, निद्रा, प्रचला और तीर्थकर; इन नौ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्यग्दृष्टि करता है, ऐसा जानना चाहिए ॥५०४-४०७॥

[मूलगा०६५] ¹तेरह बहुप्पएसो सम्मो मिच्छो व कुणइ पयडीओ । आहारमप्पमत्तो सेस पएसेसुक्कडो मिच्छो ।।५०८॥

१३।२।६६

सादेदर दो आऊ देवगइचउक्क आइसंठाणं। आदेज सुभग सुस्सर पसत्थगइ आइसंघयणं।।५०६।।

प्त्य देव-मणुसाऊ ।

त्रयोदशप्रकृतीनामुःकृष्टप्रदेशवन्धं सम्यग्दिधिर्मध्यादिष्टवं करोति बध्नाति । ताः का इति चेदाह—असातावेदनीयं १ मनुष्य-देवायुपी हे २ देवगित-तदानुप्वि-वैक्रियिक-तदङ्गोपाङ्गचतुष्कं ४ समचतुरस्र-संश्यानं २ सम्यग्दिष्टिर्मध्यादिष्टिर्वा करोति १३ । आहारकद्वयस्याप्रमत्तो मुनिक्कृष्टप्रदेशवन्धं करोति १३ । इति चतुःपञ्चाशत्प्रकृतीनामुःकृष्टप्रदेशवन्धस्वामित्वं कथितम् । शेपाणां स्त्यानगृद्धित्रिक ३ मिध्यात्व १ अतन्तानुविध्यन्तुष्क ४ सी-नपुंसकवेद २ नारक-तिर्यगायुद्धय २ नरक-तिर्यगमनुष्यगतित्रय ३ पञ्चकेन्द्रिया-दिज्ञाति ५ औदारिक-तैजस-कार्मणशरिरत्रय ३ न्यग्रोधपरिमण्डलादिसंस्थानपञ्चकप्वज्ञनार।चादिसंहननपञ्चक ५ औदारिकाङ्गोपाङ्ग १ वर्णचतुष्क ४ नरक-तिर्यगमनुष्यानुप्दर्यत्रयागुरुक्षपृष्वातपरघातोच्छ्नासातपोद्योताप्रशस्त-विद्यगमनुष्यानुप्दर्यत्रयागुरुक्षपृष्वातपरघातोच्छ्नासातपोद्योताप्रशस्त-विद्यगमनिर्माण-तिज्ञयन्यवर-वादर-स्वम-पर्याक्षापर्यात्रप्रक-साधारण-स्थिरास्थर-श्रमाश्रम-दुर्मग-दुःस्वरानादेया-यशोनिर्माण-तीचगोत्राणां पट्षष्टेः प्रकृतीनां ६६ उत्कृष्टप्रदेशवन्धं मिध्यादिष्टरेव करोति । प्वमुक्तानुक १२० प्रकृतीनामुःकृष्टप्रदेशवन्धवरागुरुक्षप्रयोगादि प्रागुक्तमेव ज्ञेयम् । अत्र मिध्यात्वद्गव्यस्य देशवातिन्वयम्यमुत्कृष्टमुक्तम् । तथाऽनन्तानुवन्धिनः सासादने किमिति नोच्यते १ तत्रः मिध्यात्वद्गव्यस्य देशवातिन्वामेव स्वामित्वात् ॥५०५-५०६॥

(वत्यमाण) तेरह प्रकृतियोंका उत्कृष्टप्रदेशबन्ध सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव करता है। आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अप्रमत्तसंयत करता है। शेप ६६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध उत्कृष्ट योगवाला मिथ्यादृष्टि जीव करता है। ॥४०८॥

प्रकृतियाँ १३।२।६६

अव भाष्यगाथाकार उक्त तेरह प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

असातावेदनीय, दो आयु, देवगतिचतुष्क, आदिका संस्थान, आदेय, सुभग, सुस्वर, प्रशस्तिविहायोगित और प्रथम संहनन; इन तेरह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य सम्यक्तवी जीव भी करते हैं और मिथ्यात्वी जीव भी करते हैं ॥४०६॥

यहाँपर दो आयुसे देवायु और मनुष्यायुका अभिप्राय है।

अव उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकी सामग्रीविशेषका निरूपण करते हैं-

[मूलगा०६६] <sup>2</sup>उक्कस्सजोगसण्णी पज्जत्तो पयडिबंधमप्पयरं । कुणइ पदेसुक्कस्सं जहण्णयं जाण विवरीयं ।।५१०॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३५८-३६०। 2. ४, ३६१।

१. शतक० ६६। गो० क० २१४ अर्धसमता। २. शतक० ६७। गो० क० २१०।

अथोत्कृष्टबन्धस्य सामग्रीविशेषमाह—[ 'उक्कस्सजोगसण्णी' इत्यादि । ] प्रदेशोत्कृष्टबन्धमुत्कृष्टयोग-संज्ञिपर्याप्त एव प्रकृतिबन्धात्पतरः करोति । जघन्ये विपरीतं जानीहि । जघन्ययोगासंज्ञ्यपर्याप्तप्रकृतिबन्ध-बहुतर एव जघन्यप्रदेशवन्धं करोतीत्यर्थः ॥५१०॥

जो जीव उत्कृष्ट योगसे युक्त है, संज्ञी, पर्याप्तक है और प्रकृतियोंका अल्पतर वन्ध करने-वाला है, वही जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। जघन्य प्रदेशवन्धमें इससे विपरीत जानना चाहिए। अर्थात् जो जघन्ययोगसे युक्त हो, असंज्ञी और अपर्याप्त हो, तथा प्रकृतियोंका अधिकतर वन्ध करनेवाला हो, वह जघन्य प्रदेशबन्धको करता है।।४१०।।

अव उत्तरप्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्ध और उनके स्वामित्वका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०६७] ¹घोलणजोगमसण्णी बंधइ चदु दोण्णिमप्पमत्तो दु । पंचासंजदसम्मो सुहुमणिगोदो भवे सेसा ।।५११॥

धारापा १०६।

णिरयाउग देवाउग णिरयदुगं चेव जाण चत्तारि । आहारदुगं चेव य देवचउक्कं च तित्थयरं ॥५१२॥

अथोत्तरप्रकृतीनां जघन्यप्रदेशवन्धं तस्वामित्वं च गाथाद्वयेनाऽऽह-['घोडगजोगमसण्णा' इत्यादि ।]
येपां योगस्थानानां वृद्धिर्हानिरवस्थानं च सम्भवति, तानि घोटमानयोगस्थानानि परिणामयोगस्थानानीति
भिणतं भवति । तद्योगोऽसंज्ञी पञ्चेन्द्रियजीवः प्रकृतिचतुष्कं वध्नाति । तिष्कम् १ नारकायुष्यं १ देवायुष्यं १
देवगति-नरकगति-तदानुप्न्यद्वयं २ चेति चतुर्णां प्रकृतीनां जघन्यप्रदेशवन्धं असंज्ञी जीवः करोति वध्नाति ।
जानीहि ४ । आहारकश्ररीर-तदङ्गोपाङ्गद्वयस्य जघन्यप्रदेशवन्धं अप्रमत्तो सुनिः करोति वध्नाति । कुतः १
अपूर्वकरणात्तस्य बहुप्रकृतिवन्धसम्भवात् २ । असंयतसम्यग्दिष्टः पञ्चप्रकृतीनां जघन्यप्रदेशवन्धं वद्माति ।
तिकम् १ देवगति-तदानुपूर्व्य-वैक्रियिक-तदङ्गोपाङ्गचतुष्कं ४ तीर्थकरत्वं १ चेति पञ्चप्रकृतीनां जघन्यप्रदेश-वन्धं असंयतसम्यग्दिष्टः विश्वप्रकृतीनां जघन्यप्रदेश-वन्धं असंयतसम्यग्दिष्टभंवग्रहणप्रथमसमयजघन्योपपाद्योगः करोति बध्नातीति ज्ञेयम् ५ । एवसुक्तैकादशिभ्यः शोपाणां नवोत्तरशतप्रकृतीनां जघन्यप्रदेशवन्धं स्वमिनगोदिको जीवो द्वादशोत्तरपर्सहस्नापर्याप्तभवानां चरम-भवस्थः विग्रहगतित्रिवक्रेषु प्रथमवक्रे स्वमिनगोदो बद्माति ।।५११—५१२॥ तथा चोक्तम्—

चरिम-अपुण्णभवत्थो तिविगाहे पढमविगाहिम्म ठिओ। सहुमणिगोदो बंधदि सेसाणं अवरवंधं तुः ॥४७॥ इति।

घोटमानयोगोंका धारक असंज्ञी जीव (वद्यमाण) चार प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धको करता है। अप्रमत्तसंयत दो प्रकृतियोंके और असंयत सम्यग्दृष्टि पाँच प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेश-वन्धको करता है। शेष १०६ प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धको चरम भवस्थ तथा तीन विप्रहोंमें-से प्रथम विप्रहमें अवस्थित सूद्मिनगोदिया जीव करता है॥ १९१॥

#### प्रकृतियाँ ४।२।४।१०६।

विशेषार्थ—जिन योगस्थानोंकी वृद्धि भी हो, हानि भी हो और अवस्थान भी हो, उन्हें घोटमानयोग कहते हैं। इन्हींका दूसरा नाम परिणामयोगस्थान भी है।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ४, ३६२-३६४।

१. शतक० ६८ । गो० क० २१६ । परन्तु तत्र पाठमेदोऽस्ति । अगो० कर्मे० गा० २१७ ।

अव भाष्यगोथाकार उक्त प्रकृतियोंको गिनाते हैं—

नरकायु, देवायु और नरकद्विक ये उपर्युक्त चार प्रकृतियाँ जानना चाहिए। दो प्रकृतियोंसे आहारकद्विकका, तथा पाँच प्रकृतियोंसे देवचतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिका ग्रहण करना चाहिए॥४१२॥

अव चारों बन्धोंके कारणोंका निरूपण करते हैं-

### [मूलगा०६८] <sup>1</sup>जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुभागं कसायदो क्रणइ। काल-भव-खेत्तपेही उदओ सविवाग-अविवागो १५१३॥

उक्तचतुर्विधवन्धानां कारणान्याह—['जोगा पयहिष्ण्सा' इत्यादि । ] योगाःसनोवचनकाययोगाः प्रकृतिबन्ध-प्रदेशबन्धौ भवतः, जीवाः कुर्वते । कपायतोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानसंख्वलनकोधमान-मायालोभात् नवनोकपायाच स्थितिबन्धानुभागवन्धौ भवतः, जीवाः कुर्वते । कर्मणामुद्यो विपाको भवति । द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावलज्ञण-कारणभेदोत्पादितनानात्वः विपाकः विविधोऽनुभवो ज्ञातव्यः । कालं भवं क्षेत्रं द्रव्यमपेच्य कालं चतुर्योदिकालं भवं नर-नारकादिभवं चेत्रं भरतरावतविदेहादिक्षेत्रं द्रव्यं जीव-पुद्रल-संहननादिद्रव्यं प्राप्य कर्मणामुद्योऽनुभागो भवति । स कथम्भूतः ? द्विविधः—सविपाकोऽविपाकश्च । चातुर्गतिकानां जीवानां शुभाशुभकर्मणां सुख-दुःखादिक्षपोऽनुभवः अनुभवनं स विपाकोदयः । यच्च कर्म-विपाककालमप्राप्तं उदयमनागतं उपक्रमिकयाविशेषवलादुद्यमानीय आस्वाद्यते स अविपाकोदयः ॥५९३॥

तथा चोक्तं च--

कालं क्षेत्रं भवं द्रव्यमुद्यः प्राप्य कर्मणाम्। जायमानो मतो द्वेधा विपाकेतरभेदतः ॥४८॥

जीव प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धको योगसे, तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धको कपायसे करता है। काल, भव और क्षेत्रका निमित्त पाकर कर्मोंका उदय होता है। वह दो प्रकारका है—सविपाक उदय और अविपाक-उदय ॥४१३॥

विशेषार्थ — पूर्वार्धमें प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण योग, तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण कषाय वतलाया गया है। उत्तराधिक द्वारा उदयके निमित्त और उसके भेद बतलाये गये हैं। जिसका अभिप्राय यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावका आश्रय पाकरके कमे अपना फल देते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना आवश्यक है कि ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, अन्तरायकी पाँच, मिथ्यात्व, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघु, स्थर, अस्थर, शुभ, अशुभ और निर्माण ये ३७ धुवोद्यी-प्रकृतियाँ कहलाती हैं, सो इनका तो उदय सर्व काल सर्व संसारी जीवोंके रहता है। इंन्हें लोड़कर शेष जो ६४ उदय-प्रकृतियाँ हैं, वे क्षेत्र, कालादिका निमित्त पाकर उदय देती हैं। जैसे क्षेत्रविपाकी प्रकृतियाँ क्षेत्रका निमित्त पाकर फल देती हैं। भवविपाकी प्रकृतियाँ मवका निमित्त पाकर फल देती हैं। इसी प्रकार जो प्रकृतियाँ एकान्ततः नरकगित या देवगितमें ही उदय आनेके योग्य हैं, वे उस-उस भवका निमित्त पाकर उदयमें आती हैं। दिशा आदि प्रकृतियाँ कालका निमित्त पाकर उदयमें आती हैं। इसी प्रकार शेप सर्व प्रकृतियाँ जानना चाहिए। वह कर्मोद्य सविपाक और अविपाकके भेदसे दो प्रकारका होता है। अपने समयके आने पर जो कर्म स्वतः स्वभावसे फल देते हैं, उसे सविपान

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३६५ ।

१. शतक० ६६ । गो० क० २५७ प्वीर्ध-समता। इसं० पञ्चसं० ४, ३६८।

कोद्य कहते हैं। जैसे मनुष्यके मनुष्यगित नामकर्म अपने स्वरूपसे स्वतः स्वभाव उदयमें आकर फळ देता है। जो कर्म स्वतः स्वभावसे उदयमें न आकर पर-प्रकृतिमुखसे उदयमें आकर विपाकको प्राप्त होते हैं, उसे अविपाकोद्य कहते हैं। जैसे मनुष्यके शेप तीन गतियोंका स्तिवुकसंक्रमण होकर मनुष्यगितके उदयकालमें मनुष्यगितके रूपसे परिणत होकर विपाकको प्राप्त होना। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंके सविपाकोदय और अविपाकोदयको जानना चाहिए।

अव भाष्यगाथाकार प्रकृति आदि चारों वन्धोंका स्वरूप कहते हैं—

<sup>1</sup>पयडी एत्थ सहावो तस्स अणासो ठिदी होज । तस्स य रसोऽणुभाओ एत्तियमेत्तो पदेसो दु ॥५१४॥ <sup>2</sup>एक्कम्मि महुरपयडी तस्स अणासो ठिदो होज । तस्स य रसोऽणुभाओ कम्माणं एवमेवो ति ॥५१४॥

अथ प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशवन्धलत्तणं गाथाद्वयेनाऽऽह—['पयडी एत्थ सहावो' इत्यादि । ] अत्र कर्मकाण्डे स्वभावः परिणामः शोलं प्रकृतिर्ज्ञेया । तस्य स्वभावस्याविनाशोऽच्युतिः स्थितिर्भवति । तस्याः स्थितेः अनुभागरूपो रस्रो भवति । तु पुनः एतावन्मात्रः प्रदेशः कर्मप्रकृतीनामंशावधारणं प्रदेशबन्धः स्यात् । उक्तञ्च—

प्रकृतिः परिणामः स्यातिःथतिः कालावधारणम् । अनुसागो रसो ज्ञेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः ॥४६॥ स्वभावः प्रकृतिर्ज्ञेया स्वभावादच्युतिः स्थितिः । अनुमागो रसस्तासां प्रदेशोंऽशावधारणम् ॥५०॥ इति

तद्द्षष्टान्तमाह—['एक्कि महुरपयही' इत्यादि । ] यथा एकस्मिन् वस्तुनि वृष्ठादौ वा मधुरादिप्रकृतिमिष्टता स्वभावः । तस्या मधुररसादिप्रकृतेरविनाशोऽप्रस्युतिः सा स्थितिः स्यात् । तस्याः स्थितेः
रसद्भपोऽनुभागोऽनुभवो विपाकः, तथा कर्मणामेवेति । यथा निम्बस्य कटुकता भवति, गुढस्य प्रकृतिर्मधुरता
भवति, तथा ज्ञानावरणस्य प्रकृतिः अर्थापरिज्ञानम्, वेशस्य सुख-दुःखानुभवनमित्यादिप्रकृतिः । अष्टकर्मणामष्टप्रकृतिभ्योऽप्रस्युतिः स्थितिः । यथा अज्ञा-गो-महिपीचीरस्य निजमाधुर्यस्वभावाद्दयुतिः, तथा
ज्ञानावरणादिकर्मणामर्थापरिज्ञानादिस्त्रद्भपादप्रस्खिलितः स्थितिरूच्यते २ । स्थितौ सत्यां प्रकृतीनां तीवमन्द-मध्यमद्भपेण रसविशेषः अनुभवोऽनुभाग उच्यते । अज्ञा-गो-महिष्यादिदुग्धानां तीव-मन्द-मध्यमत्वेन
रसविशेषः कर्मपुद्गलानां स्वगतसामध्यविशेषः ३ । कर्मत्वपरिगतपुद्गलस्कन्धानां परिमाणपरिच्छेदेन
इयत्तावधारणं प्रदेश उच्यते ४ । तथा चोक्तम्—

प्रकृतिस्तिकता निम्बे रिथितिरच्यवनं पुनः । रसस्तस्यानुभागः स्यादित्येवं कर्मणामि ॥४१॥ इति । जघन्यो नाधरो यस्मादजघन्योऽस्ति सोऽधरः । उत्कृष्टो नोत्तरो यस्मादनुत्कृष्टोऽस्ति सोत्तरः ॥५२॥

उपशमश्रेण्याऽऽरोहकः स्चमसाम्परायः उच्चैगीत्रानुभागं बध्वा उपशान्तकषायो जातः । पुनरवरोहणे स्चमसाम्परायो भूत्वा तदनुभागमनुत्कृष्टं बध्नाति, तदाऽस्य सादित्वस् । अथवा अबन्धपतितस्य कर्मणः

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, ३६६ | 2. ४, ३६७ |

१. सं॰ पञ्चसं॰ ४, ३६६ । २. सं॰ पञ्चसं॰ ४, ३६७ । ३. सं॰ पञ्चसं॰ ४, ३५० ।

पुनर्बन्धे सित सादिवन्धः स्यात् । तत्सूचमसाम्परायचरमादधोऽनादित्वम् । अभन्यसिद्धे ध्रुववन्धो भवति । भन्यसिद्धेऽध्रुवबन्धो भवति ॥५१४–५१५॥

प्रकृतिनाम स्वभावका है। उस स्वभावका जितने काळ तक विनाश नहीं होता, उतने काळका नाम स्थिति है। कर्मके रस या फळको अनुमाग कहते हैं। इतने प्रदेश अमुक कर्मके हैं, इस प्रकारके विभागको प्रदेशवन्ध कहते हैं। जैसे किसी एक वस्तुमें मधुरताका होना उसकी प्रकृति है। उस मधुरताका नियत काळतक उसमें बना रहना स्थिति है। उसके मधुररसका आस्वादन अनुभाग है और नियत मात्रामें उस मधुरताके परमाणुओंका होना प्रदेशवन्ध है। इसी प्रकारसे कर्मोंके भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशवन्धको जानना चाहिए। १९४०-४१४

अव योगस्थान, प्रकृति-भेद, स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान, अनुभागवन्धाध्यवसा-यस्थान ओर उसके कार्य प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशवन्धादिके अल्प-वहुत्वका निरूपण करते हैं—

[मूलगा॰६६] ¹सेढिअसंखेजदिमे जोगद्वाणाणि होंति सन्वाणि । तेसिमसंखेजगुणो पयडीणं संगहो सन्वो ।।५१६॥

[स्लगा०१००]<sup>2</sup>तासिमसंखेजगुणा ठिदी-विसेसा हवंति पयडीणं। ठिदिअन्सवसाणहाणाणि असंखगुणियाणि तत्तो दु<sup>3</sup>।।५१७॥

[मूलगा०१०१]³तेसिमसंखेजगुणा अणुभागा होंति वंघठाणाणि । एत्तो अणंतगुणिया कम्मपएसा मुणेयन्वा ॥५१८॥

[मूलगा०१०२]<sup>4</sup>अविभागपलियछेदा अणंतगुणिया हवंति एत्तो दु । सुयपवरदिद्विवादे विसुद्धमयओ परिकहंति<sup>\*</sup> ॥५१६॥

भय योगस्थान-प्रकृतिसंग्रह-स्थितिविकल्प-स्थितिवन्धाध्यवसायानुभागवन्धाध्यवसाय-कर्मप्रदेशानाम-ल्पबहुत्वं गाथात्रयेणाऽऽह—[ 'सेढिअसंखेजिदमे' इत्यादि । ] निरन्तर-सान्तर-तदुभयभेदभिन्नयोगस्थानानि श्रेण्यसंख्येयभागमात्राणि १२३ १९ भवन्ति । एभ्योऽसंख्यातलोकगुणः सर्वप्रकृतिसंग्रहो है इ९ भवति । तेभ्यः प्रकृतिसंग्रहमेदेभ्यः प्रकृतीनां सर्वस्थितिविशेषाः सर्वस्थितिविकल्पाः असंख्यातगुणा भवन्ति । १९०० १९ । एभ्यः स्थितिविकल्पेभ्यः स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यातगुणितानि भवन्ति । एभ्यः स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्यातलोकगुणितानि भवन्ति । एभ्योऽनुभागवन्धाध्यवसायस्थानेभ्यः अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्यातलोकगुणितानि भवन्ति । एभ्योऽनुभागवन्धाध्यवसायस्थानेभ्योऽनन्तगुणा ज्ञातन्याः । एकजीवप्रदेशेषु सर्वदा सन्तस्थितकर्मप्रदेशाः स्थित सर्वस्थितकर्मप्रदेशाः स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानेभ्योऽनन्तगुणा इति ज्ञातन्यम् । एभ्योऽनन्तगुणकर्मप्रदेशाः स्थित्यनुभागवन्धाध्यवसायस्थानेभ्योऽनन्तगुणा इति ज्ञातन्यम् । एभ्योऽनन्तगुणकर्मप्रदेशाः प्रवस्याविभागप्रतिच्छेदाः अनन्तगुणिता भवन्ति । एवं दृष्टिवादाङ्गपूर्वे श्रुतज्ञानप्रवराः शुद्धमतयः स्प्रयः परिकथयन्ति । अथवा श्रुतप्रवरदृष्टिवादाङ्गपूर्वे ॥५१६—५१६॥ तथा चोक्तं रलोकचतुप्रये—

भागोऽसंख्यातिमः श्रेणेर्योगस्थानानि देहिनः। ततोऽसंख्यगुणो ज्ञेयः सर्वप्रकृतिसंग्रहः॥४३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३६६ | 2. ४, ३७० | 3. ४, ३७१ | 4. ४, ३७२ |

१. शतक० १००। गो० क० २५६। २. शतक० १०१। गो० क० २५६। ३. शतक० १०२। गो० क० २६०। ४. शतक० १०३।

ततोऽसंख्यगुणानि स्तुः स्थितित्थानान्यतः स्थितेः। स्थानान्यध्यवसायानामसंख्यातगुणानि वै ॥४४॥ असंख्यातगुणान्यसमाद्रसस्थानानि कर्मणाम्। ततोऽनन्तगुणाः सन्ति प्रदेशाः कर्मगोचराः॥५५॥ अविभागपरिच्छेदाः सर्वेषामपि कर्मणाम्। एकैकत्र रसस्थाने ततोऽनन्तगुणाः मताः ॥४६॥ इति

सर्व योगस्थान जगच्छे णीके असंख्यातवें भाग-प्रमाण हैं। योगस्थानोंसे असंख्यातगुणित सितज्ञानावरणादि सर्व कर्म-प्रकृतियोंका संग्रह अर्थात् समुदाय या प्रमाण जानना चाहिए।
प्रकृतियोंके संग्रहसे प्रकृतियोंकी स्थितियोंके भेद असंख्यात-गुणित हैं। स्थिति-भेदोंसे उनके
वन्धके कारणभूत स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान असंख्यात-गुणित होते हैं। स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंसे अनुमागवन्धाध्यवसायस्थान असंख्यात-गुणित होते हैं। अनुमागवन्धाध्यवसायस्थानोंसे
अनन्तगुणित कर्म-प्रदेश जानना चाहिए। कर्मप्रदेशोंसे उनके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुणित
होते हैं। इस प्रकार द्वादशांग श्रुतमें प्रवर अर्थात् सर्वश्रेष्ठ जो दृष्टिवाद है, उसमें कुशल एवं
विद्युद्धमितवाले आचार्य कहते हैं॥ १६६-५१॥

इस प्रकार प्रदेशवन्धका वर्णन समाप्त हुआ।

अव मूल शतककार अन्थका उपसंहार करते हुए अपनी लघुता प्रकट करते हैं
[मूलगा०१०३] एसो वंघसमासो पिंडक्खेवेण विष्णओ किंचि ।
कम्मप्पशदसुयसायरस्स णिस्संदमेत्रो हु ।।५२०।।

एपः प्रत्यज्ञीभूतः वन्यसमासः मूलोत्तरकर्मप्रकृतीनां प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवन्धसमासः संक्षेपः स्तोकमात्रः पिण्डरूपेणैकत्रीकरणेन मया वणितः प्रतिपादितः । स कथम्भूतः १ कर्मप्रवादपूर्वनामभ्रुतसाग-रस्य निःस्यन्दमात्रो विन्दुमात्रो लेशः निर्यासः साररूप इत्यर्थः ॥५२०॥ तथा चोक्तम्—

कर्मप्रवादाम्बुधिविन्दुकल्पश्चतुर्विधो वन्धविधिः स्वराक्त्या। संक्षेपतो यः कथितो मयाऽसौ विस्तारणीयो महनीयवोधैः†।।१०।।

यह वन्धसमास अर्थात् प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश, इन चारों प्रकारके वन्धोंका संक्षेपसे कुछ कथन मैंने पिण्डरूपसे एकत्रित करके वर्णन किया है, जो कि कमेंप्रवाद नामक श्रुतसागरका निस्यन्द-मात्र अर्थात् सार-स्वरूप है ॥४२०॥

### [मूलगा०१०४]<sup>2</sup>वंधविहाणसमासो रइओ अप्पसुयमंद्मदिणा दु । तं वंधमोक्खक्कसला प्ररेद्णं परिकहेंतु ।।५२१॥

तु पुनः कर्मप्रकृतिबन्धविधानं संक्षेपं सया रचितम् । किम्भूतेन सया ? अल्पश्रुतसन्दमितना । तद्दन्यविधानं प्रियत्वा यद्दीनाधिकं आगनविद्दं सया कथितं तत्तर्वं शुद्धं कृत्वा इत्यर्थः । भोः वन्ध-मोच-कृशलाः कर्मवन्यमोचे कुशलाः कर्मणां वन्धमोचने दृज्ञाः परिसमन्तात् कथयन्तु प्रतिपादयन्तु ॥५२१॥

इस वन्ध-विधान-समासको अल्पश्रत और मन्द्रमित मैंने रचा है, सो इसे वन्ध और मोच तत्त्वके जाननेमें जो कुराळ आचार्य हैं, वे छूटे हुए अर्थको पूरा करके उसका व्याख्यान करें।।५२१॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ४, ३७३ | 2. ४, ३७४ |

१. शतक० १०४ । २. शतक० १०५ । क्षितं० पञ्चतं० ४, ३६६–३७२ । १तं० पञ्चतं० ४, ३७३ ।

अव प्रन्थकार प्रकृत प्रन्थके अध्ययनका फल कहते हैं-

### [सूलगा०१०५] इय कम्मपयिडपगदं संखेबुिद्दणिन्छिद्महत्थं। जो उवर्जुजइ बहुसो सो णाहिदि वंघमोक्खट्टं ।।५२२॥

इति अमुना प्रकारेण कर्मप्रकृतिप्रकृतं कर्मप्रकृतीनां प्रवर्तितशास्त्रं संक्षेपेणोद्दिष्टम् । कथम्भृतम् ? निश्चितमहदर्थं समुचीकृतबह्वर्थम् । यो भन्यस्तत्कर्मप्रकृतिस्वरूपशास्त्रं उपयुक्षति बहुशः वारम्वारं विचार-यित स भन्यः बन्ध-मोचार्थं स्वाति कर्ममलस्फेटनार्थं पवित्रो भवति, वा कर्मवन्धस्य मोचार्थं प्रवर्तते ॥५२२॥

विद्यानिन्दगुरुर्यतीश्वरमहान् श्रीमूळसङ्घेऽनघे
श्रीभद्दारकमिल्लमूषणमुनिर्छद्मीन्दु-वीरेन्दुकौ ।
तत्पट्टे भुवि भास्करो यतिव्रतिः श्रीज्ञानभूपो गणी
तत्पादद्वयपङ्क्ष्णे मधुकरः श्रीमत्प्रभेन्दुर्यती ॥४८॥
वन्धविचारं बहुविधिभेदं यो हृदि धते विगळितपापम् ।
याति स भव्यः सुमतिसुकीर्त्ति सौस्यमनन्तं शिवपदसारम् ॥४६
गुणस्थानविशेषेषु प्रकृतीनां नियोजने ।
स्वामित्विमह सर्वत्र स्वयमेव विवुध्यताम् ॥६०॥॥

इसप्रकार शब्द-रचनाकी अपेक्षा संक्षेपसे कहे गये, किन्तु अर्थके प्रमाणकी अपेक्षा महान् इस प्रकृत कर्मप्रकृति अधिकारका वार-वार उपयोगपूर्वक अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करता है, वह बन्ध और मोक्ष तत्त्वके अर्थको जान लेता है। अथवा कर्म-बन्धसे मुक्त होकर मोक्क्ष अर्थको प्राप्त कर लेता है।॥५२।।

इस प्रकार सभाष्य शतक नामक चतुर्थं प्रकरण समाप्त हुआ।

१. शतक० १०६।

२. संस्कृत पञ्चसंग्रहमें यह पद्य इस प्रकार पाया जाता है— बन्धविन्तारं बहुतमभेदं यो दृदि घत्ते विगलितखेदम् । याति स भन्यो व्यपगतकष्टां सिद्धिमबन्घोऽमितगतिरिष्टाम् ॥ (सं॰ पञ्चसं॰ ४, ३७४।)

३. सं० पञ्चसं० ४, ३७५ ।

क इस श्लोकके अनन्तर संस्कृतटीकाकारकी यह पुष्पिका पाई जाती है—

इति श्रीपञ्चसंग्रहापरनामलघुगोम्मद्दसारसिद्धान्तटीकायां कर्मकारडाधिकारशतके वन्धाधिकारनाम

पञ्चमोऽधिकारः ।

## पन्नम् अधिकार

# सप्ततिका

मङ्गलाचरण और प्रतिज्ञा-

<sup>1</sup>णमिऊण जिणिंदाणं वरकेवललद्धिसुक्खपत्ताणं। वोच्छं सत्तरिभंगं उवइष्टं वीरणाहेण॥१॥

> नत्वाऽहमह्तो भक्त्या घातिकमेविघातिनः। स्वशक्त्या सप्ततिं वक्ये वन्धसत्त्वोद्यादिकान्।।

अतीतानागतवर्तमानजिनवरेन्द्राम् नमस्कृत्य वरकेवलञ्चानादिलव्धिसौख्यसम्प्राप्ताम् सप्ततिभङ्गान् सप्ततिसङ्ख्योपेतान् भेदान् वच्ये । कथम्भूतान् ? वीरनाघोपदिष्टान् ॥१॥

डत्कृष्ट केवल्रज्ञानरूप लिव्यको तथा अतीन्द्रिय सुखको प्राप्त हुए जिनेन्द्रदेवोंको नमस्कार करके मैं श्री वीरनाथसे डपदिष्ट सप्ततिका-सम्बन्धी भंगोंको कहूँगा ॥१॥

[मूलगा०१] <sup>2</sup>सिद्धपदेहि महत्थं वंघोदय-संत-पयिडठाणाणि । वोच्छं सुख संखेवेण णिस्संदं दिद्विवादादो<sup>5</sup> ॥२॥

वन्थोद्यसस्वप्रकृतिस्थानानि संक्षेपेणाहं वच्ये; भो भन्य, श्रणु । कथन्भूतानि ? सिद्धपदैर्महद्धेम् । आविष्टलिङ्गस्वादेकवचनम् । कथन्भूतम् ? दृष्टिवादाङ्गात् निःस्यन्दं निर्यासं सारभूतं निर्गतं वा । वन्धप्रकृति-स्थानानि उद्यप्रकृतिस्थानानि सत्ताप्रकृतिस्थानानि निःस्तं कथिष्यास्यहम् । प्रसिद्धपदवाक्यैः यद्वर्थे महद्र्थेषंयुक्तानीत्यर्थः ॥२॥

में संक्षेपसे वन्धप्रकृतिस्थान, उद्यप्रकृतिस्थान और सत्त्वप्रकृतिस्थानोंको कहूँगा, सो है भव्यो, तुम सुनो। यह संक्षेप कथन भी सिद्धपदांके द्वारा कहा जानेसे महान् अर्थवाला है और दृष्टिवाद नामक वारहवें अङ्गका निष्यन्द अर्थात् निचोड़ या सारह्तप है ॥२॥

विशेषार्थ—जो पद सर्वज्ञ-भाषित अर्थके प्रतिपादक होते हैं, उन्हें सिद्धपद कहते हैं। प्रकृत प्रन्थके सर्व ही पद सर्वज्ञ-भाषित महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके अर्थका प्रतिपादन करते हैं, इसिटए उन्हें प्रन्थकारने सिद्धपद कहा है। यह प्रन्थ यद्यपि संक्षेपसे कहा जायगा, तथापि उसे अल्पार्थक नहीं जानना चाहिए। क्योंकि वह दृष्टिवादका स्वरूप होनेसे महान् अर्थका घारक है। दूसरे इस प्रन्थमें जिस विषयका वर्णन किया जानेवाला है, वह श्री महावीर भगवान्से उपिदृष्ट

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५. १। 2. ५, २।

१. सं० पञ्चसं० ५, १। परं तत्र चतुर्यचरणे 'बन्धमेदावबुद्धये' इति पाठः ।

१. सप्ततिका॰ १. परं तत्र 'दिष्टिवादादो' स्थाने 'दिष्टिवायस्स' इति पाठः ।

है। इस वाक्यके द्वारा प्रनथकारने प्रस्तुत प्रनथकी प्रामाणिकता प्रकट की है। गाथाके द्वितीय चरणके द्वारा प्रनथकारने वद्यमाण विपयका निर्देश किया है। कर्म-परमाणुओं आत्माके प्रदेशों के साथ जो एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध होता है, उसे वन्ध कहते हैं। बद्ध कर्म परमाणुओं के विपाकको प्राप्त होकर फल देनेको उदय कहते हैं। वँधनेके समयसे लेकर जब तक उन कर्म-परमाणुओं का अन्य प्रकृतिरूपसे संक्रमण नहीं होता, या जब तक उनकी निर्जरा नहीं होती, तब तक आत्माके साथ उनके अवस्थानको सत्त्व कहते हैं। स्थान शब्द समुंदाय वाचक है। अतएव प्रकृत प्रनथमें कर्मप्रकृतियों के वन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थान कहे जावें गे, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए।

अव प्रन्थकार प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धी प्रश्नोंका स्वयं उद्गावन करके प्रन्थका अवतार करते हैं—

#### [मूलगा०२] 'कदि वंधंतो वेददि कइया कदि पयडिठाणकम्मंसा। मूलुत्तरपयडीसु य भंगवियप्पा दु वोहन्वा ।।३॥

भथमूळोत्तरप्रकृतीनां स्थानभङ्गभेदप्रश्नमाह—[ 'कदि वंधंतो वेददि' इत्यादि । ] मूलप्रकृतिषु प्र उत्तरप्रकृतिषु च कति कर्माणि जीवो वध्नन् कित कर्माणि वेदयित अनुभवित करीनां कर्मणामुद्यमनुभव-तीत्यर्थः । कित कर्माणि वध्नन् जीवः कितप्यानां कर्मणां सत्ता भवित । प्रकृतिस्थानकर्मांशा इति कर्म-प्रकृतिस्थानसस्वमेवेत्यर्थः । तु पुनः मूलप्रकृतिषु उत्तरप्रकृतिषु च भङ्गविकल्पाः कियन्तो भवन्तीति ज्ञातन्याः । तथा च—

#### वन्धे कत्युदये सत्त्वे सन्ति स्थानानि वा कति । मूळोत्तरगताः सन्ति कियन्त्यो भङ्गकल्पनाः ॥१॥ इति

वन्धे कित स्थानानि, उदये कित स्थानानि, सत्तायां कित स्थानानि भवन्ति ? मूलोत्तरप्रकृतिगता भक्षविकत्याः कियन्तो भवन्तीति प्रश्ने वन्धे स्थानानि चत्वारि प्राण्डाः । उदये स्थानानि जीणि प्राण्डाः । सत्तायां स्थानानि जीणि प्राण्डाः । कि स्थानं को भक्ष इति प्रश्ने संख्याभेदेनैकिस्मिन् जीवे युगपत् प्रकृतिसमूहः स्थानम् । एकस्य जीवस्यैकस्मिन् समये सम्भवन्तीनां प्रकृतीनां समूहः स्थानमित्यर्थः । अभिन्नसंख्यानां प्रकृतीनां परिवर्तनं भक्षः, संख्याभेदेनैकत्वे प्रकृतिभेदेन वा भक्षः ॥३॥

कितनी प्रकृतियोंका बन्ध करता हुआ जीव कितनी प्रकृतियोंका वेदन करता है ? तथा कितनी प्रकृतियोंका बन्ध और वेदन करनेवाले जीवके कितनी प्रकृतियोंका सत्त्व रहता है ? इस प्रकार मूळ और उत्तर प्रकृतियांमें सम्भव भङ्गोंके भेद जानना चाहिए ॥३॥

विशेपार्थ—इस गाथाके पूर्वार्ध-द्वारा दो वातें सूचित की गई हैं। पहली तो यह कि वन्ध, उद्य और सत्त्वके स्थान कितने-कितने होते हैं और दूसरी यह कि किस बन्धस्थानके समय कितने उद्यस्थान और सत्त्वस्थान होते हैं १ गाथाके उत्तरार्ध-द्वारा उक्त स्थानोंके निमित्तसे उत्तन्न होनेवाले मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतियोंके भङ्गोंको जाननेकी सूचना की गई है। एक जीवके एक समयमें संभव होनेवाली प्रकृतियोंके समूहका नाम स्थान है। संख्याके एक रहते हुए भी प्रकृतियोंके परिवर्तनको भंग कहते हैं। मूलप्रकृतियोंके वन्धस्थान चार हैं—आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, छह प्रकृतिक और एक प्रकृतिक। इनमेंसे आठ प्रकृतिक बन्धस्थानमें सभी मूल

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३।

१. सप्ततिका० २. परं तत्र 'पयिंडहाणकम्मंसा' स्थाने 'पयिंडसंवठाणाणि' इति पाठः ।

२. सं० पञ्चसं० ५, ३ ।

प्रकृतियोंका, सात प्रकृतिक वन्धस्थानमें आयुकर्मके विना सांतका, छह प्रकृतिक वन्धस्थानमें आयु और मोहकर्मके विना छहका, तथा एक प्रकृतिक वन्धस्थानमें एक वेदनीय कर्मका वन्ध पाया जाता है। मिश्र गुणस्थानके विना अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक छह गुणस्थानोंमें आठों कर्मोंका, अथवा आयुके विना सात कर्मोंका बन्ध होता है। सिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करण इन तीन गुणस्थानोंमें आयुके सिवाय शेप सात कर्मींका ही वन्ध होता है। एक सूच्म-साम्पराय गुणस्थानमें मोह और आयुके विना शेप छह कर्मींका वन्ध होता है। उपशान्तमोह, चीणमोह और सयोगकेवली, इन तीन गुणस्थानोंमें एक वेदनीय कर्मका ही बन्ध होता है। अयोगिकेवली नामक चौद्हवें गुणस्थानमें किसी भी कर्मका वन्ध नहीं होता है। मूल प्रकृतियोंके चद्यस्थान तीन हैं—आठ प्रकृतिक सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक । आठ प्रकृतिक **चद्**यस्थानमें सभी मूळ प्रकृतियोंका, सात प्रकृतिक उद्यस्थानमें मोहकर्मके विना सातका और चार प्रकृतिक उद्यस्थानमें चार अघातिया कर्मीका उदय पाया जाता है। आठों कर्मीका उदय,दशवें गुणस्थान तक पाया जाता है, अतः वहाँ तकके जीव आठ प्रकृतिक उद्यस्थानके स्वामी जानना चाहिए। मोहकर्मके सिवाय शेष सात कर्मीका उदय वारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। अतः सात प्रकृतिक उद्यस्थानके स्वामी ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थानवर्त्ती जीव हैं। चार अघातिया कर्मीका उदय चौदहवें गुणस्थान तक पाया जाता है, अतः तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव चार प्रकृतिक उदयस्थानके स्वामी हैं। मूळ प्रकृतियोंके सत्त्वस्थान तीन हैं-आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक। आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सभी मूळ प्रकृतियोंका, सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें मोहके विना सात कर्मोंका और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें चार अघा-तिया कर्मीका सत्तव पाया जाता है। आठों कर्मीका सत्तव ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है, अतः वहाँ तकके सर्व जीव आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके ख़ामी हैं। मोहके विना सात कर्मीका सत्त्व वारहवें गुणस्थानमें पाया जाता है, अतः श्लीणमोही जीव सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी हैं। चार अघातिया कर्मींका सत्तव चौद्हवें गुणस्थान तक पाया जाता है, अतः सयोगि-केवली और अयोगिकेवली भगवान् चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी हैं। किस बन्धस्थानके साथ कौन कौनसे उद्यस्थान और सत्त्वस्थान पाये जाते हैं, इसका निर्णय आगे प्रन्थकार स्वयं ही करेंगे।

अव आचार्य मूळ प्रकृतियोंके वन्ध, उदय और सत्त्व स्थानोंके संभव भंगोंका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०३] <sup>4</sup>अडुविह-सत्त-छव्वंघगेसु अट्ठेव उदयकम्मंसा । एयविहे तिवियंप्पो एयवियंपो अवंघम्मि ॥४॥

> वन्ध० ८७६ वं० १११ ० उद्य० ८८८ एववंधे उ० ७७४ अवंधे ४ सत्त्व० ८८८ सं० ८७४ ४

<sup>1.</sup> सं०पञ्चसं० ५, ४।

१ - सप्ततिका० ३. परं तत्र 'उदयकम्मंसा' स्थाने 'उदयसंताई' इति पाठः ।

१ १ १ एकविधवन्धके तु सप्ताष्टविधे सप्तसप्तविधे चतुश्चतुर्विधे स्तः ७ ७ ४ । अबन्धके चतुश्चतुर्विधे स्तः ४ । ह ७ ४ ४

अप्टिविध-सप्तविध-पड्विधवन्धकेषु एकविधवन्धे सवन्धे च भङ्गाः सप्त ॥४॥

आठ, सात और छह प्रकृतिक वन्धस्थानवाले जीवोंमें आठ प्रकृतिक उद्यस्थान और आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया जाता है। एक प्रकृतिक वन्धस्थानवाले जीवके तीन विकल्प होते हैं—१ एक प्रकृतिकवन्ध स्थान, सात प्रकृतिक उद्यस्थान और आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान; २ एक प्रकृतिक वन्धस्थान, सात प्रकृतिक उद्यस्थान और सात प्रकृतिक सत्त्वस्थान; तथा ३ एक प्रकृतिक वन्धस्थान, चार प्रकृतिक उद्यस्थान और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थान। अवन्धस्थानमें चार प्रकृतिक उद्यस्थान और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है।।।।।

इनकी अङ्क संदृष्टि मूलमें दो है।

अव आचार्य चौदह जोवसमासोंमें वन्ध उदय और सत्त्वस्थानींके परस्पर संयोजग भंगोंका निरूपण करते हैं—

## [मूलगा०४] <sup>1</sup>सत्तद्व वंघ अहोदयंस तेरससु जीवठाणेसु । एकम्मि पंच भंगा दो भंगा होंति केवलिणो ।।५।।

भय जीवसमासेषु पन्धोदयसत्त्वस्थानत्रिसंयोगान् योजयति—[ 'सत्तद्ववन्ध' इत्यादि । ] त्रयोदशजीवसमासेषु सप्तविधाप्टविधवन्धके उदयसत्त्वेऽप्टाप्टविधे स्तः । एकस्मिन् जीवसमासे पञ्च भङ्गाः । अप्टविधसप्तविध-पट्विधैकैकविधवन्धकेषु अप्टविध-सप्तविधोदयसत्त्वभेदा भवन्तीत्यर्थः । केवलिनि ह्रौ भङ्गौ । एकविधवन्धावन्धे उदयसत्त्वे चतुश्चतुर्विधे भवतः । तथा हि—एकेन्द्रियसूष्मवादरौ द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय-पन्चेन्द्रियासंज्ञिजीवाश्चतारः ४ । एते एक्षिकृताः पट् पर्थाप्ता अपर्याप्ताश्च । एवं द्वादश १२ । पन्चेन्द्रियसंद्यपर्याप्तक एकः १ । सर्वे एक्षिकृताः त्रयोदश । तेषु त्रयोदरोषु जीवसमासेषु १३ आयुर्विना सप्तकर्मणां वन्धे
सित अप्टविधकर्मणां उदयः सत्ता च । अथवाऽप्टविधकर्मवन्धकेःप्रविधकर्मणामुदयः सत्ता च । एकस्मिन्
पन्चेन्द्रियसंज्ञिपयाप्तके जीवसमासेऽप्टविध-सप्तविध-पट्विधैकैकविधकर्मवन्धकेषु उद्ये अप्टधाऽप्टधा सप्तधा
सप्तधा सप्तधा । तत्र सत्तायां अप्टधा म अप्टधा म अप्टधा म सप्तधा ७ चेति पञ्च भङ्गाः

म ७ ६ १ १ म म ७ ७ ७ केविलिनोः सयोगायोगयोः द्वी भङ्गी—सयोगे सातावन्धके उदय-सत्त्वे अद्यातिचतुष्के म म म म ७

भवतः । अयोगे अवन्धे उदय-सन्ते चतुश्रतुर्विधे भवतः ४४ । अत्र भङ्गा १ । इति जीवसमासेषु ४४

बन्धोद्यसत्त्वस्थानानि समाप्तानि ॥५॥

आदिके तेरह जीवसमासोंमें सात प्रकृतिक बन्धस्थान, आठ प्रकृतिक उद्यस्थान और आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान; तथा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान; तथा आठ प्रकृतिक बन्धस्थान, आठ प्रकृतिक उद्यस्थान और आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान; ये दो मंग होते हैं। एक संज्ञी पंचेन्द्रिय

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ५ । 2. 'त्रयोदशसु' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १५०)।

१. सप्ततिका० ४।

पर्याप्त जीवसमासमें पाँच भंग होते हैं—१ आठके बन्धमें आठका खदय और आठका सत्त्व; २ सातके वन्धमें आठका खदय और आठका सत्त्व; छहके वन्धमें आठका खदय और आठका सत्त्व; ४ एकके वन्धमें सातका खदय और आठका सत्त्व; ५ एकके वन्धमें सातका खदय और सातका सत्त्व; ५ एकके वन्धमें सातका खदय और सातका सत्त्व। केवलीके दो भंग होते हैं—एकके वन्धमें चारका खदय और चारका सत्त्व; तथा अवन्धमें भी चारका खदय और चारका सत्त्व।।।।

इनकी अङ्कसंदृष्टि मूलमें दी है।

अव गुणस्थान्में वन्धादि त्रिसंयोगी भंगोंका निरूपण करते हैं— [मूलगा०५] <sup>1</sup>अहसु एयवियप्पो छासु† वि गुणसण्णिदेसु दुवियप्पो । पत्तेयं पत्तेयं वंधोदयसंतकम्माणं ।।६।।

न ७ ७ ७ ६ १ १ १ ० <sup>2</sup> छुसु मिच्छाइसु मिस्सरहिएसु दो भंगा न न एगेगो अट्टसु—न न न न ७ ४ ४ न न न न न न न न ७ ४ ४

भथ गुणस्थानेषु तिम्रसंयोगभङ्गान् योजयित—[ 'भट्टसु एयवियप्पो' इत्यादि । ] भएसु गुणस्थानेषु प्रत्येकं वन्धोदयसत्त्वकर्मणां एकैको भङ्गः । पट्सु गुणस्थानसंज्ञिकेषु प्रत्येकं द्वौ द्वौ विकल्पो भङ्गौ भवतः । तथा हि—मिश्रापूर्वंकरणानिवृत्तिकरण-सूच्मसाम्परायोपशान्तचीणकपाय-सयोगायोगगुणस्थानेषु भएसु प्रत्येकं एकैकं गुणस्थानं प्रति एकैको भङ्गः । केपाम् ? वन्धोदयसत्त्वकर्मणामेकैको भेदः ।तद्वचना—

सिश्र अपू॰ अ॰ सू॰ ड॰ ची॰ स॰ अ॰ वं॰ ७ ७ ७ ६ १ १ १ ० उ॰ म म म ७ ७ ४ ४ स॰ म म म म ७ ४ ४

मिध्यात्व-सासादनाविरत-देश-प्रमत्ताप्रमत्तेषु पट्सु गुणस्थानेषु प्रत्येकं एकेकं गुणस्थानं प्रति हो हो . म ७ विकल्पो भङ्गो भवतः म म । एवं भङ्गा दश भवन्ति १०॥६॥

पुनरिप बन्धोदय-[ सस्व ] रचना रच्यते-

98 सा० दे० अ० Яo o TG o TS सु० वं० ७१५ 915 ७१५ ७१५ ७१५ उ० 8 स०

अन्तिम आठ गुणस्थानोंमें कर्मीके वन्ध, उद्य और सत्त्वस्थानोंका प्रथक्-पृथक् एक-एक भंग होता है। तथा मिश्रगुणस्थानको छोड़कर प्रारम्भके छह गुणस्थानोंमें दो-दो भंग होते हैं॥६॥

विशेषार्थ—मिश्र गुणस्थानके विना मिथ्यात्व आदि छह गुणस्थानों भे आठ प्रकृतिक वन्ध, आठ प्रकृतिक उद्य और आठ प्रकृतिक सत्त्व; तथा सातप्रकृतिक वन्ध, आठ प्रकृतिक उद्य और आठ प्रकृतिक सत्त्व; ये दो भंग होते हैं। मिश्रगुणस्थानमें सात

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० ५, ६ । 2. ५, 'मिध्यादृ एचादीनां'इत्यादिगद्यमागः (पृ० १५०)।

१. सप्ततिका०:५।

<sup>†</sup>व इसु ।

प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक खद्य और आठ प्रकृतिक सत्त्वरूप एक भंग होता है। अपूर्वकरण, और अनिवृत्तिकरण बादरसाम्पराय; इन दो गुणस्थानोंमें सात प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक खद्य और आठ प्रकृतिक सत्त्वरूप एक एक भंग होता है। सूक्त्मसाम्पराय गुणस्थानमें छह प्रकृतिक बन्ध, आठ प्रकृतिक खद्य और आठ प्रकृतिक सत्त्वरूप एक भंग होता है। उपशान्तिमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें एक प्रकृतिक वन्ध, सात प्रकृतिक खद्य और आठ प्रकृतिक सत्त्वरूप एक भंग होता है। चीणमोह नामक बारहवें गुणस्थानमें एक प्रकृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक खद्य और सात प्रकृतिक सत्त्वरूप एक भंग होता है। चौदहवें गुणस्थानमें एक प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक खद्य और चार प्रकृतिक सत्त्वरूप एक भंग होता है। चौदहवें गुणस्थानमें वन्ध किसी भी कर्मका नहीं होता, अतएव अवन्धके साथ चार प्रकृतिक खद्यं और चार प्रकृतिक सत्त्वरूप एक भंग होता है। चौदहवें गुणस्थानमें वन्ध किसी भी कर्मका नहीं होता, अतएव अवन्धके साथ चार प्रकृतिक खद्यं और चार प्रकृतिक सत्त्वरूप एक भंग पाया जाता है। इन सबकी अंकसंहिष्ट इस प्रकार है—

## <sup>1</sup>मूलपयडीसु एवं अत्थोगाढेण जिह विही भणिया। उत्तरपयडीसु एवं जहाविहिं जाण वोच्छामि।।७॥

अथोत्तरप्रकृतिप्वाह—[ 'मूलपयदीसु एवं' इत्यादि । ] एवमसुनोक्तप्रकारेणार्थावगाहेन अथोपगूहनेन बह्वर्थगोपनेन मूलप्रकृतिषु यादशी विधिर्भणिता, तादशी विधिरुत्तरप्रकृतिषु यथोक्तविधि बच्यामि,
त्वं जानीहि ॥७॥

इस प्रकार अर्थके अवगाहन द्वारा मूल प्रकृतियों में जिस विधिसे बन्ध, उदय और सत्त्वके भंगोंका प्रतिपादन किया है, उसी विधिसे उत्तर प्रकृतियों में भी कहता हूँ, सो है भन्य, तुम जानो ॥७॥

अव ज्ञानावरण और अन्तरायकर्मकी पाँच-पाँच प्रकृतियोंके वन्ध, उदय और सत्त्वके संयोगी भंग कहते हैं—

## [मूलगा०६] <sup>2</sup>वंधोदय-कम्मंसा णाणावरणंतराइए पंच । वंधोवरमे वि तहा उदयंसा होंति पंचेव ।।८।।

|                   | ज्ञाना० अन्त० |   |            |              |     |   | भन्त० |
|-------------------|---------------|---|------------|--------------|-----|---|-------|
|                   | र्च०          | ષ | ų          |              | वं० | 0 | ٥.    |
| <sup>8</sup> दससु | उ०            | ų | · ·        | उवसंत-खीणाणं |     |   |       |
| 73                | स्र           | ų | <b>L</b> g | •            | सं० | ч | ષ્યુ  |

भथ ज्ञानावरणस्यान्तरायस्य च पञ्च-पञ्चमकृतिषु बन्धोद्यसत्त्वसंयोगान् योजयति—[ 'वन्धोदय-कम्मंसा' इत्यादि । ] ज्ञानावरणान्तराययोमिध्यदप्रधादिसूचमसाम्परायपर्यन्तं वन्धोद्यसत्त्वानि पञ्च पञ्च प्रकृतयो भवन्ति । बन्धोपरमे बन्धविरामे पञ्चप्रकृतीनां भवन्धे सति उपशान्तचीणकपाययोरुदय-सत्त्वे तथा पञ्च पञ्च प्रकृतयः स्युः ॥=।।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ७ । 2. ५, ८ । 3. ५, दशसु इत्यादि गद्यभागः (ए० १५१)।

१. सप्तिका० ६, परं तत्र 'बंघोदयकम्मंसा' स्थाने 'बंघोदयसंतंसा' इति पाठः ।

| •                  | হ্  | ना०        | अन्त० |                     | হা  | न्।० | अन्त० |
|--------------------|-----|------------|-------|---------------------|-----|------|-------|
|                    | बं० | ų          | ષ્યુ  | •                   | वं० | 0    | 0     |
| आद्यदशगुणस्थानेषु— | उ०  | 4          | 45    | उपशान्त-चीणकपाययोः— | ਤ•  | ч    | ď     |
|                    |     | <b>u</b> g | પ્યુ  |                     | स॰  | ч    | પ્    |

ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मकी पाँच-पाँच प्रकृतियोंका बन्ध दशवें गुणस्थान तक होता है, अतएव वहाँ तक उनका पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्वरूप एक-एक भंग पाया जाता है। दशवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें उनके बन्धका अभाव हो जानेपर भी ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थानमें उक्त दोनों कर्मोंका पाँच-पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच-पाँच प्रकृतिक सत्त्वरूप एक-एक भंग पाया जाता है।।।।

इनको अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

अव दर्शनावरण कमके यन्ध, उदय और सत्त्वके संयोगी भंग कहते हैं-

[मूलगा०७] <sup>1</sup>णव छक्कं चत्तारि य तिण्णि य ठाणाणि दंसणावरणे । वंधे संते उद्ये दोण्णि य चत्तारि पंच वा होंति ।।६।।

अथ दर्शनावरणस्योत्तरप्रकृतिषु वन्धोत्यसस्वस्थानसंयोगभङ्गान् गाथापट्केनाऽऽह—[ 'णव छुक्कं चत्तारि य' इत्यादि । ] दर्शनावरणस्य वन्धके सत्तायां च नवप्रकृतिकं ६ प्रथमं स्थानम् १ । स्त्यानगृद्धिन्त्रयेण विना पट्प्रकृतिकं ६ द्वितीयं स्थानम् २ । निद्रा-प्रचले विना चतुःप्रकृतिकं ४ तृतीयं स्थानं ३ चेति वन्धप्रकृतिस्थानानि त्रीणि भवन्ति ६।६।४। सत्ताप्रकृतिस्थानानि च त्रीणि भवन्ति ६।६।४। दर्शनावरणस्योद्ये दे स्थानके भवतः—चतुणाँ प्रकृतीनामुद्यस्थानमेकम् ४ । वाऽथवा पञ्चानां मध्ये एकतरनिद्रासहितानां प्रकृतीनां उद्यस्थानं द्वितीयम् ५ ॥६॥

दर्शनावरणके बन्ध और सत्त्वकी अपेक्षा नौ प्रकृतिक, छह प्रकृतिक और चार प्रकृतिक; ये तीन स्थान होते हैं। उद्यकी अपेक्षा चार प्रकृतिक और पाँच प्रकृतिक; ये दो स्थान होते हैं॥६॥

अव भाष्यगार्थाकार उक्त स्थानोंका स्पष्टीकरण करते हैं—

<sup>2</sup>णव सन्वाओ छक्कं थीणतिगूणाइ दंसणावरणे। णिद्दा-पयलाहीणा चत्तारि य वंध-संताणं।।१०।।

\$18181

<sup>3</sup>णेत्ताइदंसणाणि य चत्तारि उदिंति दंसणावरणे । णिद्दादिपंचयस्स हि अण्णयरुदएण पंच वा जीवे ॥११॥

श्राप

4िमच्छिम्मि सासणम्मि य तम्मि य णव होति वंध-संतेहिं। छन्वंधे णव संता मिस्साइ-अपुन्वपढमभायंते।।१२॥

<sup>1.</sup> संपञ्चसं ० ५, ६ । 2. ५, १० । 3. ५, ११ । 4. ५, १२ ।

सप्तिका० ७. परं तत्रायं पाठः—वंधस्त य संतस्त य पगइद्वागाइँ तिन्नि तुल्लाइँ । उदय-द्वाणाइ दुवे चउ पणगं दंसणावरणे ॥

ह ६ [ मिच्छे सासणे— ] ४ ५। मिस्साइ-अपुब्वकरण-पढमसत्तमभायं जाव—४ ५। ६ ६

<sup>1</sup>चउवंधयम्मि दुविहाऽश्रुुव्वऽणियङ्टीसु सुहुम-उवसमए। णव संता अणियङ्टी-खवए सुहुमखवयम्मि छच्चेव ॥१३॥

दुविधेसु खवगुवसामगेसु अपुच्वकरणाणियद्दि तह उवसमसुहुमकसाए ४ ५।

४ ४ भणियद्<del>दि-</del>सुहुम-खनगाणं ४ ५। ६ ६

भथ दशैनावरणस्य बन्ध-सत्तास्थानानि तानि कानीति चेदाह—[ 'णव सञ्चाओ छनकं' इत्यादि । ] दर्शनावरणे वन्ध-सत्त्वयो सर्वाः चक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनावरणचतुष्कं निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचला-प्रचला-स्यानगृद्धिनिद्रापञ्चकमिति सर्वा नव प्रकृतयो ६ भवन्तीत्येकं प्रथमं स्थानम् ६ । ताः स्थानगृद्धिनिद्रापञ्चकमिति सर्वा नव प्रकृतयो ६ भवन्तीत्येकं प्रथमं स्थानम् ६ । ताः स्थानगृद्धिनिक्रोनाः बन्ध-सत्त्वपद्प्रकृतयः ६ इति द्वितीयं स्थानम् । ताः निद्रा-प्रचलाहीनाश्चतस्तः प्रकृतयः ६ इति वृतीयं स्थानम् । १६१६।। ॥ १०॥

दर्शनावरणस्योदयप्रकृतिचतुरात्मकं उदयप्रकृतिपञ्चात्मकं स्थानं च प्रद्योतयित—['णेताइ दंसणाणि य' इत्यादि । ] दर्शनावरणे जाप्रक्रांवे नेत्रादिदर्शनावरणानि चरवारि उदयन्ति । तथा हि—चञ्चरचञ्चर-विधकेवलदर्शनावरणचतुष्कं उदयारमकं स्थानं ४ जाप्रक्रांवे भवति, उद्यं याति वा । निद्गते जीवे निद्गादि-पञ्चकस्य मध्येऽन्यतरैकनिद्गया सह पञ्चात्मकं स्थानम्। एकस्मिन् निद्गते युगपत्पञ्च निद्गा उदयं न यान्तीति हेतोरेका निद्गा चञ्चरचञ्चरवधिकेवलदर्शनचतुष्कमिति पञ्चात्मकं स्थानं ५ निद्गत्जीवे भवति । तद्यथा—दर्शनावरणस्योदयस्थानं जाप्रज्ञावे मिथ्याद्यञ्चादि-चीणकपायचरमसमयपर्यन्तं चञ्चरचञ्चरविधकेवलदर्शनावरणचतुरात्मकं ४ भवति । तु पुनर्निद्गते जीवे मिथ्यात्वादि-प्रमत्तपर्यन्तं स्त्यानगृद्धथादिपञ्चसु मध्ये एकस्यासुदितायां पञ्चात्मकमेवं ५ । तत उपरि चीणकपायद्विचरमसमयपर्यन्तं निद्रा-प्रचलयोर्मध्ये एकस्यासुदितायां पञ्चात्मकमेव ५ । ततःपरं तद्वदयो नास्ति ॥११॥

अथ गुणस्थानेषु दर्शनावरणस्य बन्धोदयसत्त्ववस्थानत्रयसंयोगान् तद्रङ्गानाह —[ 'मिच्छृन्हि सासणम्हि य' इत्यादि । ] दर्शनावरणे नवकबन्ध-गवकसत्त्वयोर्मिध्यादृष्टि-सास्वादनयोर्द्देयोर्गुणस्थानयोश्चतुष्कं

मि० सा० वं० ६ ६ । ताः पड्वन्यकेषु मिश्राद्युभयश्रेण्यपूर्वंकरणप्रथमभागा-सं० ६ ६

ह ६ न्तेषु उदय-सन्ते एवमेव चन्तारि पञ्च वोदयः। सन्तं नव। ४ ५ ॥१२॥ ६ ६

चतुर्वन्धकेऽपूर्वकरणस्य द्वितीयमागाद्युमयश्रेणिरूढानां वाऽनिवृत्तिकरण-सूत्रमसाम्परायद्वयस्योपशम-श्रेण्यारूढानां मुनीनां च चक्षुरचक्षुरविधकेवल्दर्शनावरणचतुष्कवन्धे ४ सति नवशकृतीनां सत्ता ६ जाग्र-४ ४ जीवानां चतुर्दर्शनावरणादिचतुर्णामुदयः ४ । निद्दागतानां तु तदेकनिद्दासहितपञ्चानामुदयः ५ । ४ ५। ६ ६

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५ १३ | क्षव व्वाणि-।

अनिवृत्तिकरण-सूच्मसाम्पराययोः चपकश्रेण्यारूढानां च चक्षुरादिदर्शनावरणचतुष्कस्य वन्धे सति स्त्यानगृद्धि-त्रिकं विना पट्प्रकृतीनां सत्ता, चक्षुरादिचतुर्णामुदयः ४ । अथवा निद्गितानां एकनिद्रासहिततदेवेति पञ्चानां-

४ ४ सुद्यः ५ १ ४ ५ ॥१३॥ ६ ६

दर्शनावरण कर्मके नौ प्रकृतिक वन्ध और सत्त्वस्थानमें सभी प्रकृतियोंका वन्ध और सत्त्व होता है। छह प्रकृतिक स्थानमें स्यागृद्धित्रिकके विना शेष छहका वन्ध और सत्त्व होता है। तथा चार प्रकृतिक स्थानमें निद्रा और प्रचलाके विना शेप चारका वन्ध और सत्त्व होता है। दर्शनावरण कर्मके चार प्रकृतिक उद्यस्थानमें चलुदर्शनावरणादि चार प्रकृतियोंका उद्य पाया जाता है। तथा पाँच प्रकृतिक उद्यस्थानमें निद्रा आदि पाँच प्रकृतियोंमेंसे किसी एक प्रकृति-के उद्यके साथ उक्त चार प्रकृतियोंका उद्य पाया जाता है। मिथ्यात्व और सासाद्त गुण-स्थानमें दर्शनावरण कर्मका नौ प्रकृतिक वन्ध और नौ प्रकृतिक सत्त्व रहता है। भिश्र गुणस्थानसे लेकर अपूर्वकरणके प्रथम भाग पर्यन्त छह प्रकृतिक वन्ध और नौ प्रकृतिक सत्त्व रहता है। अपूर्वकरणके दूसरे भागसे लेकर उपशामक और चपक दोनों प्रकारके अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, तथा उपशामक सूद्मसाम्परायमें चार प्रकृतिक वन्ध और नौ प्रकृतिक सत्त्व रहता है। अनिवृत्तिकरण क्षपक और सूद्मसाम्पराय चपकके चार प्रकृतिक वन्ध और लो प्रकृतिक सत्त्व रहता है। अनिवृत्तिकरण क्षपक और सूद्मसाम्पराय चपकके चार प्रकृतिक वन्ध और छह प्रकृतिक सत्त्व रहता है। ११०-१३॥

## [मूलगा०=] ¹उवरयवंघे संते संता णव होंति छच खीणम्मि । खीणंते संतुदया चड तेसु चयारि पंच वा उदयं ।।१४॥

००००० उवसंते ४५ खींणे ४५ खींणचरमसमप्य ४ एवं सब्वे १३। ६६ ६६

संते इति उपशान्तकपायगुणस्थाने उपरतवन्धे अवन्धे सित नवप्रकृतिसत्तास्वरूपा भवन्ति

० ०

४ ५। चीणकपायस्य चपकश्रेण्यां स्त्यानगृद्धित्रयं विना पण्णां प्रकृतीनां सत्ता ४ ४। चीणकपायस्य ६ ६

दिवरमान्ते पद् सत्ता। चीणकपायस्य चरमसमये अवन्धे सित चक्षुरादिचतुर्णाग्रुद्यः ४। चक्षुरादिचतुर्णां ०

सत्ता ४। ४। तेषु सर्वेषु मिथ्यादण्ड्यादिचीणकपायोपान्त्यसमयपर्यन्तेषु जाग्रज्ञीवेषु चक्षुर्दर्शनावरणादीनां ४

चतुर्णागुद्यः ४। वा निदित्तजीवानां कदाचिदेकनिद्रया सिहतं तदेव चतुष्कमिति पञ्चानागुद्यः ५। एवं सर्वे मङ्गास्त्रयोदश १३॥१४॥ '

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ४, १४-१७ । तथाऽग्रेतनगद्यांशश्च (पृ॰ १५२)।

१. रवे॰ सप्ततिकायामस्याः स्थाने इमे ह्रे गाथे स्तः— वीयावरणे नववंधगेषु चड पंच उदय नव संता । छचडवंधे चेवं चडवंधुदए छुलंसा ॥=॥ उवरयवंधे चड पण नवंस चडरुद्य छुच्च चडसंता । ' वेयणियाडगमोहे विभज्ञ मोहं परं वोच्छं ॥६॥

#### पुनरपि दर्शनावरणस्य गुणस्थानेषु रचना रचिताऽस्ति-

टे० 6To सु० उ० ची० उ० ची० च० गु० सा० Пo कह अ० ब० 818 शप शप श्रीप श्रष्ठ श्रेष शाप उ० हाइ हाइ Ę 8 3 स० 3 3 3 3 3 3 अपू० अनि० गुण ၁ स० हाष्ठ उपशमश्रेणिपु---स०

उपरतवन्ध अर्थात् द्रशंनावरणके वन्धका अभाव हो जाने पर उपशान्त मोहमें नौ प्रकृतिक सत्त्व होता है। ज्ञीणमोहके उपान्त्य समय तक लह प्रकृतिक सत्त्व और श्लीणमोहके अन्तिम समयमें चार प्रकृतिक सत्त्व और चार प्रकृतिक उदय रहता है। इससे पूर्ववर्ती गुणस्थानोंमें जायत अवस्थामें चार प्रकृतिक और निद्रित दशामें पाँच प्रकृतिक उदय रहता है।।१४॥

## उपर्युक्त कथनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-

गुण मि सा मि अवि देश प्रमा अप्र अपूर अनि सूर उपर ची उ ची उ च बन्ध ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ४ ४ ४ ० ० ० उदय श्राप भ्राप साव ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ १

अव वेदनीय, आयु और गोत्र कर्मके वन्ध, उदय और सत्त्वके संयोगी भंगोंका निरूपण करते हैं—

## [मूलगा॰ 8] <sup>1</sup>गोदेसु सत्त भंगा अह य भंगा हवंति वेयणिए । पण णव णव पण संखा आउचउक्के वि कमसो दु ॥१४॥

अथ गोत्र-वेदनीयाऽऽयुपां त्रिसंयोगभङ्गान् भङ्कत्वा गुणस्थानेषु योजयति—['गोदेषु सत्त भंगा' इत्यादि ।] नीचोचगोत्रह्वंस्य असहशभङ्गाः सप्त भवन्ति । सातासातवेदनीयह्वयस्यासहशभङ्गाः अष्टौ भवन्ति ६ । नरकगती नारकायुपः असहशभङ्गा पञ्च भवन्ति ५ । तिर्यगात्यां तिर्यगायुपो भङ्गा नव विसदशा भवन्ति ६ । मनुष्यगत्यां मनुष्यायुपो भङ्गा नव विसदशा भवन्ति ६ । देवगतौ देवायुपो भङ्गाः । पञ्च विसदशाः स्युः ५ । गोत्रे ७ वेद्ये ६ आयुपि ५।६।६।५ ॥१५॥

गोत्र कर्मके सात भंग होते हैं। तथा वेदनीय कर्मके आठ भंग होते हैं। आयु कर्मकी चारों प्रकृतियोंके क्रमसे पाँच नौ, नौ और पाँच भंग होते हैं॥१४॥

विशेषार्थ—गोत्रकर्मके सात भङ्गोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—गोत्रकर्मके दो भेद हैं— उच्चगोत्र और नीचगोत्र। इन दोनों भेदोंमेंसे एक जीवके एक समयमें किसी एकका वन्ध और किसी एकका उद्य होता है क्योंकि उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये दोनों परस्पर विरोधिनी प्रकृतियाँ हैं। अतएव इसका एक साथ वन्ध और उदय सम्भव नहीं है। किन्तु सत्तव दोनोंका एक साथ

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १८।

१. श्वे॰ सप्ततिकायामस्याः स्थाने कापि गाथा नास्ति ।

पाये जानेमें कोई विरोध नहीं है । कुछ अपवादोंको छोड़कर सभी जीवोंके दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है। इनमें पहला अपवाद अग्निकायिक और वायुकायिक जीवांका है, क्योंकि वे दोनों उचगोत्रकी उद्देलना भी करते हैं। अतः जिन्होंने उचगोत्रकी उद्देलना कर दी है उनके, या वे जीव मरकर जब अन्य एकेन्द्रियादिकोंमें उत्पन्न होते हैं, तब उनके भी उत्पन्न होनेके प्रारम्भिक अन्तर्मुहूर्त तक केवल एक नीचगोत्रका ही सत्त्व पाया जाता है। इसी प्रकार अयोगि-केवलीके उपान्त्य समयमें नीचगोत्रका च्य होता है, तव उनके भी अन्तिम समयमें केवल एक उचगोत्रका सत्त्व पाया जाता है। इस कथनका सार यह है कि गोत्रकर्मका वन्धस्थान भी एक प्रकृतिक होता है और उद्यस्थान भी एक प्रकृतिक होता है। किन्तु सत्त्वस्थान कहीं एक प्रकृतिक होता है और कहीं दो प्रकृतिक होता है। तद्नुसार गोत्रकर्मके सात भंग ये हैं- १ नीच-गोत्रका वन्ध, नोचगोत्रका उद्य और नोचगोत्रका सत्त्व; २ नीचगोत्रका वन्ध, नीचगोत्रका एद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व; ३ नीचगोत्रका बन्ध, उच्चगोत्रका उद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व; ४ डबगोत्रका वन्ध, नीचगोत्रका उद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व; ४ डच्चगोत्रका वन्ध, **एटचगोत्रका उद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व, ६ वन्ध** किसी गोत्रका नहीं, उच्चगोत्रका उद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व, तथा ७ वन्ध किसी गोत्रका नहीं, उच्चगोत्रका उद्य और उच्चगोत्रका सत्त्व । इनमेंसे पहला भंग नीचगोत्रकी उद्देलना करनेवाले अग्निकायिक-वायुकायिक जीवोंके, और ये जीव मर कर जिन एकेन्द्रियादिकमें उत्पन्न होते हैं, उनके अन्तर्भृहूर्त काछतक पाया जाता है। दूसरा और तीसरा भंग मिथ्यात्व और सासादन गुगस्थानवर्ती जीवोंके पाया जाता है क्योंकि नीचगोत्रका वन्ध दूसरे गुणस्थान तक ही पाया जाता है। चौथा भंग आदिके पाँच गुणस्थानवर्ती जीवोंके सम्भव है; क्योंकि नीचगोत्रका उदय पाँचवें गुणस्थान तक ही होता है पाँचवाँ भंग आदिके दश गुणस्थानवर्ती जीवोंके सम्भव है; क्योंकि उच्चगीत्रका वन्ध दशवें गुणस्थान तक ही होता है। छठा भंग ग्यारहवें गुणस्थानसे छेकर चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समय तक पाया जाता है। सातवाँ भंग चौदहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें पाया जाता है। इस प्रकार गोत्रकर्मके सात भंगोंका विवरण किया।

अव वेदनीय कर्मके आठ भंगोंका स्पष्टीकरण करते है-वेदनीय कर्मके दो भेद हैं-सातावेदनीय और असातावेदनीय। इन दोनोंमेंसे एक जीवके एक समयमें किसी एकका वन्य और किसी एकका उर्य होता है; क्योंकि, ये दोनों परस्पर विरोधिनी प्रकु-तियाँ हैं। परन्तु किसी एक प्रकृतिके सत्तासे विच्छित्र होने तक सत्तव दोनोंका पाया जाता हैं। जब किसी एककी सत्त्वविच्छित्ति हो जाती है, तब किसी एक ही प्रकृतिका सत्त्व पाया जाता है। इस कथनका सार यह है कि वेदनीय कर्मका वन्धस्थान भी एक प्रकृतिक होता है और उद्यस्थान भी एक प्रकृतिक होता है। किन्तु सत्त्वस्थान दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक; इस प्रकार दो होते हैं। तद्नुसार वेदनीयकर्मके आठ मंग ये हैं-- १ असाता-का वन्ध, असाताका उदय और दोनोंका सत्त्व; २ असाताका वन्ध, साताका उदय और दोनोंका सत्तव; ३ साताका वन्ध, साताका उद्य और दोनोंका सत्तव; ४ साताका वन्ध, असाताका उद्य और दोनोंका सत्त्व । इस प्रकार वेदनोयकर्मका वन्ध होने तक उपर्युक्त चार भंग होते हैं । तथा वन्धके अभावमें; ४ असाताका उद्य और दोनोंका सत्त्व; ६ साताका उद्य और दोनोंका सत्त्व; ७ असाताका उद्य और असाता सत्त्व; तथा प साताका उद्य और साताका सत्त्व, ये चार भंग होते हैं। इनमेंसे प्रारम्भके दो भंग पहले गुणस्थानसे लेकर छठे गुणस्थान तक होते हैं; क्योंकि, वहाँ तक ही असातावेदनीयका वन्ध होता है। तीसरा और चौथा भंग पहले गुणस्थानसे छेकर तेरहवें गुगस्थान तक पाया जाता है; क्योंकि सातावेड़नीयका वन्ध यहाँ तक ही होता है। पाँचवाँ और छठवाँ भंग चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समय तक पाया जाता है; क्योंकि यहीं

तक दोनों प्रकृतियोंका सत्तव पाया जाता है। सातवाँ और आठवाँ मंग चौद्हवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें पाया जाता है। जिन अयोगिकेवलीके उपान्त्य समयमें सातावेदनीयकी सत्तव-व्युच्छित्ति हो गई है, उनके अन्तिम समयमें तीसरा मंग पाया जाता है और जिनके उपान्त्य समयमें असातावेदनीयकी सत्त्वव्युच्छित्ति होती है उनके अन्तिम समयमें चौथा मंग पाया जाता है। इस प्रकार वेदनीयकर्मके आठ मंगोंका विवर्ण किया।

चारों आयुकर्मों के भंगोंका वर्णन भाष्यगाथाकारने आगे चलकर स्वयं किया है, अतएव यहाँ उनका वर्णन नहीं किया गया है।

अव भाष्यगाथाकार गोत्रकर्मके भंगींका निरूपण करते हैं-

¹उच्चुचमुच णिचं णीचं उचं च णीच णीचं च । वंधं उदयम्मि चउसु वि संतुदयं† सन्वणीचं च ॥१६॥

> 3 0 3 0 0. 3 0 3 0 0.

भथ गोत्रस्य बन्धोद्यसत्त्वस्थानित्रस्थानित्रसंयोगान् तद्मङ्गांश्च गुणस्थानेषु गाथात्रयेणाऽऽह—['उच्चवमुचणिचं' इत्यादि । ] उच-नीचगोत्रद्यस्य रचना पंक्तिक्रमेण बन्धोद्येषु चतुर्षु स्थानेषु प्रथमस्थाने
उच्चैगोतित्स्य बन्धः १ उच्चैगोतिस्योद्यः १ । द्वितीयस्थाने उच्चैगोतिस्य बन्धः १ नीचगोत्रस्योद्यः ० ।
तृतीयस्थाने नीचैगोतित्स्य बन्धः ० उच्चैगोतिस्योद्यः १ । चतुर्थस्थाने नीचगोत्रस्य बन्धः ० नीचगोत्रस्योद्यः
० । एतचतुर्षु स्थानेषु सत्ताद्विकं उच्चैनीचैगोति द्वे सत्त्वे भवतः १।० । पद्ममभङ्गस्थाने सर्वनीचैगोति बन्धे
नीचगोत्रं ० उदये नीचगोत्रं ० सत्तायां नीचगोत्रम् ० । उच्चैगोतिस्य संज्ञा एकाद्वः १ । नीचगोत्रस्य संज्ञा
ज्ञून्यमेव ० ॥१६॥

व० १ १ ० ० ० गोत्रस्य भङ्गा गुणस्थानेषु--उ० १ ० १ ० ० स० ११० ११० ११० ११० ०१०

पंक्तिरचनाके क्रमसे प्रथम स्थानमें उच्चगोत्रका वन्ध और उच्चगोत्रका उद्य लिखना। द्वितीय स्थानमें उच्चगोत्रका वन्ध और नीचगोत्रका उद्य लिखना। उतीय स्थानमें नीचगोत्रका वन्ध और उच्चगोत्रका उद्य लिखना। चतुर्थस्थानमें नीचगोत्रका वन्ध और नीचगोत्रका उद्य लिखना। इन चारों ही स्थानोंमें उच्च और नीच दोनों हो गोत्रोंका सत्त्व लिखना चाहिए। पाँचवें स्थानमें नीचगोत्रका वन्ध, नीचगोत्रका उद्य और नीचगोत्रका सत्त्व लिखना चाहिए। इस प्रकार लिखनेपर गोत्रकमंके पाँच भंग हो जाते हैं। इनकी संदृष्टि मूलमें दी है। १६॥

## <sup>2</sup>मिच्छिम्म पंच भंगा सासणसम्मिक्स आइमचउक्कं। आइदुवं तीसुवरिं पंचसु एको तहा पढमो।।१७॥

<sup>3</sup>मिच्छाइस् पंचण्हं विभागो—५।४।२।२।२।१।१।१।१।१।

मिथ्यादृष्टी उच्चयन्धोद्योभयसत्वं १ उच्चयन्धनीचोद्योभयसत्वं २ नीचयन्धोद्योभयसत्वं ३ नीचयन्धोद्योभयसत्वं ३ नीचयन्धोद्यसत्वं ५ चेति पञ्च भङ्गा मिथ्यादृष्टीनां भवन्ति । सास्वाद्ने चिरमो नेति आदिमाश्रत्वारो भङ्गाः; तस्य सासाद्नस्य तेजोद्वयेऽनुत्पत्तेरुचानुद्वेछनात् । यश्चतुर्थगुणस्थाना-

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं प्र, १६-२०। 2. प्र, २१। 3. प्र, 'मिध्यादद्यादिग्यांशः (पृ० १३५)। १व संतदुर्यं।

त्पति स एव द्वितीये सासादने आगच्छति । चतुर्थे उच्चगोत्रस्य वन्धोऽस्ति, नीचस्य वन्धो नास्ति, तस्मात् द्वितीये सास्वादने उच्चगोत्रस्य सत्ता भवत्येव । ततोऽन्तिमो नास्ति । कुत्र ? सास्वादने । त्रिषु मिश्राविरत-देशिवरतेषु उच्चवन्धोदयोभयसत्त्वं उच्चवन्धनीचोदयोभयसत्त्वं चेति द्वौ द्वौ भङ्गौ । ततः पञ्चसु प्रमत्ताप्रमत्ता-पूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूत्त्मसाम्परायेषु गुणस्थानेषु उच्चवन्धोदयोभयसत्त्वमित्येकवन्धोच्चगोत्रं १ उदयोच्च-

१ गोत्रं १ नीचोच्चगोत्रद्वयसत्त्वम् १ ॥१७॥ ११०

इति मिथ्यात्वादिगुणस्थानेषु पञ्चानां विभागः कृतः--

उक्त पाँच भंगोंमेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें पाँचों ही भंग होते हैं। सासादनसम्यक्त्वगुण-स्थानमें आदिके चार भंग होते हैं। मिश्र, अविरत और देशविरत, इन तीन गुणस्थानोंमें आदिके दो-दो भंग होते हैं। प्रमत्तसंयतादि पाँच गुणस्थानोंमें आदिका एक ही प्रथम भंग होता है।।१७॥

मिध्यात्व आदि दश गुणस्थानोंमें गोत्रकर्मके भङ्ग इस क्रमसे होते हैं-

## <sup>1</sup>वंधेण विणा पढमो उवसंताई अजोयदुचरिमम्हि+ । चरिमम्मि अजोयस्स उचं उदएण संतेण ॥१८॥

<sup>2</sup> उवस्ताई चडसु १ १ १ १ अजोगंता १ एवं सब्वे ७।

उपशान्त-ज्ञीणकपाय-सयोगायोगोपान्त्यसमयान्तेषु बन्धं विना प्रथमभङ्गः उच्चोदयोभयसन्त-मित्येकः । अयोगस्य चरमसमये उच्चोदयसन्तं उ० १ स० १ एवं गोत्रस्य गुणस्थानेषु सप्त भङ्गाः विस-दृशाः स्युः ७ ।

पुनरिष गोत्रद्वयस्य विचारः क्रियते-कर्मभूमिज-मनुष्याणामुचनीचगोत्रोदयो भवति । चत्रिय-ब्राह्मण-वैश्यानामुच्चगोत्रमपरेषां नीचगोत्रम् । भोगभूमिजमनुष्य-चतुर्निकायदेवानामुच्चगोत्रोदयः । सर्वेषां तिरश्चां सर्वेषां नारकाणां च नीचगोत्रोदय एव भवति । उच्चगोत्रोदयागतभुज्यमानः १ सन् उच्चैगोत्रं वद्माति । तदेव बन्धः, योऽसौ उच्चगोत्रस्य बन्धः कृतः, स एव सत्त्वं १ । नानाजीवापेच्या मिथ्यादृष्टिना सासादन-

व० १ स्थेन जीवेन वा नीचगोत्रस्य वन्धः कृतः स एव सत्त्वरूपः ० उ० १ । अयं भङ्गः मिध्यादृष्ट्याद्ययोगकेविल-स० १०

द्विचरमसमये भुज्यमानः उच्चैगोंत्रस्योद्यः स एव सत्त्वरूपः । अथवाऽधस्तनगुणस्थानेषु उच्चगोत्रं बद्धा

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, २२। 2. ५, 'चतुर्थ'इत्यादिगद्यमागः (पृ॰ १५३)। + व-दुचरिमं।

सप्ततिका .३०७

तदेव सत्त्वमेव उच्चगोत्रोदयसत्त्वं विचौत्रीत्रेवयागतभुज्यमानः सन् ० उच्चगोत्रं व्रह्मति १ । तदेव सत्त्वमेव १ नानाजीव।पेत्रया नीचगोत्रभुज्यमानेन केनापि सिध्यादृष्टिना सासादृनस्थेन वा नीचगोत्रं वद्धा तदेव सत्त्वं कृतम् विचगोत्रं वद्धा तदेव सत्त्वं कृतम् विचगोत्रं वद्धा तदेव सत्त्वं कृतम् ० । नानाजीव।पेत्रया केनापि जीवेनोच्चगोत्रं वद्धोच्चवं० नी० ०

गोत्रं सत्त्वं कृतम् ७० ७० ०। अयमपि भङ्गः वन्धापेश्वया मिथ्यात्वसास्वादनान्तं भवति। उदयागत-स० उ०१ नी०

नीचगोत्रं भुज्यमानः सन्० नीचगोत्रं बद्ध्वा नीचगोत्रं सस्वं कृतम् ० । सासादनापेचया कश्चिचतुर्थंगुणस्था-नात्पतित । स द्वितीये सासादने समागच्छित । चतुर्थे उच्चगोत्रस्य वन्धोऽस्ति, न च नीचगोत्रस्य । तस्मा-स्सासादने उच्चगोत्रस्य सत्ता भवत्येव । अथवा तस्य तेजो-वायोरनुत्पत्तेरुच्चगोत्रस्यानुद्वेलनात् । वं० नी०

उ० नी० अयं भङ्गः मिथ्यादृष्टेः सासाद्नस्य च भवति । उद्यागतनीचगोत्रं भुज्यमानः सन्० स० उ०१नी०

व० नी० नीचगोत्रं वज्ञा तदेव सत्त्वं०भुज्यमाननीचगोत्रसत्त्वं वा उ० नी० । अयं भङ्गो मिथ्याद्वष्टेरेव भवति । स० नी० उपशान्तकपायगुणस्थानादिषु चतुपु एको भङ्गः । अयोगस्य चरमसमये एको भङ्गश्च । एवं सप्त भङ्गाः गोत्रस्य ज्ञेया भवन्ति ७ । एकाङ्क उच्चगोत्रस्य संज्ञा, नीचस्य शून्यं संज्ञेति ॥१८॥

डपशान्तकपायगुणस्थानसे आदि लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानके द्विचरम समय तक गोत्रकर्मके वन्धके विना प्रथम भंग होता है। अयोगिकेवलीके चरम समयमें उदय और सत्त्वकी अपेद्या एक उद्यगोत्र ही पाया जाता है ॥१८॥

उपशान्तकपायसे आदि छेकर अयोगीके उपान्त्य समय तक गोत्रकर्मके भंग इस प्रकार होते हैं—

अयोगीके अन्तिम समयमें १ एक यही भंग होता है। इस प्रकार गोत्रकर्मके सर्व भंग सात होते हैं। जिनकी संदृष्टि इस प्रकार है—

| 4 420    | e su and                   |           |         |              |                        |
|----------|----------------------------|-----------|---------|--------------|------------------------|
| भंग      | वन्ध                       | उद्य      | स       | स्व          | गुणस्थान               |
| 9        | नीचगोत्र                   | नीचगोत्र  | नीच     | <b>गोत्र</b> | 9                      |
| <b>ર</b> | नीचगोत्र                   | नीचगोत्र  | नी० गो० | उचगोत्र-     | 8,2                    |
| 8        | नीचगोत्र                   | उचगोत्र   | नी० गो० | ड० गो०       | 9,7                    |
| 8        | उच्चगोत्र                  | नीचगोत्र  | नी० गो० | उ० गो०       | 9,2,2,8,4              |
| ų        | उचगोत्र<br><b>उ</b> चगोत्र | उचगोत्र   | नी० गो० | उ० गो०       | १,२,३,४,५,६,७,८,६,१०   |
| Ę        |                            | उचगोत्र   | नी० गो० | ड० गो०       | ११,१२,१३, तथा १४ उ० स० |
| 9        | 0                          | उच्चगोत्र | उच्च    | गोत्र        | १४ का अन्तिम समय       |

अव वेदनीयकर्मके कीनसे भंग किस-किस गुणस्थान तक होते हैं, इस वातका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>वेदणीए गोदम्मि व पढमा भंगा हवंति चत्तारि । मिच्छादिपमत्तंते ते खल्ज सत्तसु वि आदिमा दोणि ॥१६॥

3 9 9 0 0

<sup>2</sup>आइदुयं णिब्बंधं दुचरिमसमयम्हि होइ य अजोगे । उद्यं संतमसायं सायं पुणुवरिमसमयस्मि ॥२०॥

१००१। मंगाः समाप्ताः।

वेदनीयस्य तिष्ठसंयोगभङ्गान् गाथाद्वयेनाऽऽह—[ 'वेदणीए गोदिम्म व' इत्यादि | ] वेदनीये गोत्र-वत् प्रथमा भङ्गाश्रत्वारो भवन्ति । गोत्रस्य पञ्चमं भङ्गं त्यक्त्वा चत्वार आद्या भङ्गा वेद्यस्य भवन्ति । साता-सातैकतरमेव योग्यस्थाने बन्धः उदयो वा स्यात् । सन्धं सयोगान्तं द्वे द्वे अयोगे ते उदयागते । तेन वेदनीयस्य गुणस्थानं प्रति भङ्गाः मिथ्यादृष्ट्यादिशमत्तपर्यन्तेषु ते चत्वारो भङ्गा ४ ४ । सातवन्य-सातोदय-सातासातोभयसन्त्वमिति प्रथमो भङ्गः १ । सातबन्यासातोदयोभयसन्त्वमिति द्वितीयो भङ्गः २ । असातव-स्थसातोदयोभयसन्त्वमिति तृतीयो भङ्गः ३ । असातबन्धोदयोभयसन्त्वमिति चतुर्थो भङ्गः ४ । इति चत्वारो भङ्गाः । मिथ्यात्व-सास्वादन-मिश्राविरत-देशविरत-प्रमत्तगुणस्थानेषु पट्षु प्रत्येकं चत्वारो भङ्गा भवन्ति । खलु निश्चयेनाप्रमत्तादि-सयोगान्तेषु सप्तसु द्वौ द्वौ भङ्गौ प्रत्येकं भवतः । असातावेदनीयस्य वन्धस्य पष्ठे प्रमत्ते च्युच्छेदत्वादप्रमत्तादि-सयोगान्तं केवलसातस्यैव वन्धः । ततः सातस्य वन्धः १ सातस्योदयः १

उभयसस्वमिति प्रथमभङ्गः १ १। सातवन्यः १ असातोदयः ० सातासातसस्वम् १।० इति द्वितीयभङ्ग १।०

४ ० २। एवं ह्रो ह्रो भङ्गो अप्रमत्तादि-सयोगान्तं प्रत्येकं भवतः। अयोगस्य द्विचरमसमये बन्धरहितमादिमभङ्गद्वयं १|०

भवति । सातोदयः, सातासातसन्तं १० असातोदयः सातासातसन्तं १० इति हो भङ्गी अयोगस्योपान्त्यसमये भवतः । अयोगस्य चरमसमये असातोदयः सन्त्वमप्यसातं १ उदये सातं सत्तायां सातं १ नानाजीवापेच्या ज्ञेयमिति ॥१६-२०॥

अयोगे— १ ० ० १ १० १० ० १

इति वेदनीयस्य गुणस्थानं प्रति विसद्दशसङ्गाः अष्टौ।

मि॰ सा॰ मि॰ अ॰ दे॰ प्र॰ अ॰ अ॰ स् ॰ उ० सी॰ स॰ अ॰ ४ ४ ४ ४ २ २ २ २ २ ३ ४

गोत्रकर्मके समान वेदनीयकर्मके भी आदिके चार भंग होते हैं और वे निश्चयसे मिथ्यात्व-गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होते हैं। अप्रमत्तसंयतको आदि लेकर ऊपरके सात

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २३। 2. ५, २४।

गुणस्थानोंमें आदिके दो भंग होते हैं। अयोगिकेवलीके द्विचरम समय तक वेदनीयके बन्ध विना असाताका उदय, दोनोंका सत्त्व, तथा साताका उदय, दोनोंका सत्त्व ये आदिके दो भंग होते हैं। पुनः अयोगीजिनके अन्तिम समयमें असाताका उदय, असाताका सत्त्व और साताका उदय, साताका सत्त्व, ये दो भंग होते हैं।।१६-२०॥

### उक्त भंगोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-

| भंग        | बन्ध       | उद्य                | स        | स्व     | गुणस्थान                    |
|------------|------------|---------------------|----------|---------|-----------------------------|
| 3          | असातावेद ० | असातावेद०           | असातावे० | सातावे० | 9,2,3,8,4,8,                |
| 3          | असातावेद ० | सातावेद०            | 33       | 37      | <b>₹,₹,</b> ₹, <b>%,</b> 4, |
| 3          | सातावेद०   | <b>असाता</b> चेद् ० | "        | 33      | १ से १३                     |
| 8          | सातावेद०   | सातावेद०            | "        | "       | १ से १३                     |
| ч          | 0          | भसातावेद०           | "        | 33      | १४ के उपान्त्य समय तक       |
| <b>ξ</b>   | 0          | सातावेद०            | 25       | "       | १४ के उपान्त्य समय तक       |
| <i>o</i> , | ٥          | असातावेद ०          | भसाता    | •       | १४ के अन्तिम समयमें         |
| 7          | . •        | सातावेद०            | साता वे  | दिनीय   | १४ के अन्तिम समयमें         |

इस प्रकार वेदनीय कर्मके भाठ मङ्गोंका वर्णन समाप्त हुआ।

अव आयुकर्मके भङ्गोंका वर्णन करते हुए पहले नरकायुके भंग कहते हैं—

गिरयाउस्स य उदए तिरिय-मणुयाऊणऽबंध बंधे य।

णिरयाउयं च संतं णिरयाई दोण्णि संताणि ॥२१॥

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

भथाऽऽयुपो बन्धोदयसस्वस्थानभङ्गान् गाधाचतुष्केणाऽऽह—[ 'णिरयाउस्स य उदये' इत्यादि ।] नरकायुप उदये नरकायुर्भुज्यमाने तिर्यम्मनुष्यायुपोरबन्धे बन्धे च नरकायुःसस्वं भवति, नरकादिद्वयायुः सस्वं भवति । तथाहि—उदयागतनरकगतौ नरकायुर्भुज्यमाने सति । तिर्यमनुष्यायुपोरबन्धे ० भुज्य-माननरकायुःसस्वमेव १, तिर्यगायुर्वन्धे सति २ नरकितर्यगायुःसस्वद्वयं १।२ । नरकायुर्भुज्यमाने सति १

उपरितनवन्धे ॰ भुज्यमाननरकायुः तिर्यगायुःसत्त्वं १ मनुष्यायुर्वन्धे सति नरक-मनुष्यायुःसत्त्वद्वयं १।२

भवति ११३ १ । पञ्चमभङ्गेऽबन्धे मनुष्यायुः ० भुज्यमाननरकायुः १ मनुष्यायुःसस्वं १ । ११२ ११३

तृतीयभङ्गे तिर्यगायुःसत्त्वं भवन्धे कथम् ? तथा पञ्चमभंगेऽबन्धे मनुष्यायुःसत्त्वं कथम् ? सत्यमेव, अहो उपरि-बन्धे अग्रे बन्धं यास्यति तद्वेत्तया तदाऽऽयुस्तद्भंगे सत्त्वम् । अयं विचारो गोम्मद्दसारेऽस्ति । आयुर्वन्धे अवन्धे उपरतवन्धे च एकजीवस्यैकभवे एकायुःप्रति त्रयो भङ्गा इति भङ्गाः पञ्च ५ ।

> वं० ० ति२ ० स३.० उ० णि०१ णि१ णि१ णि१ स० णि०११ति२१ति२ १स३ १स३

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २५-२७ ।

नरकायुप एकाङ्कः १ संज्ञा । तिर्थेगायुपः द्विकाङ्कसंज्ञा २ । मनुष्यायुपखितयाङ्कसंज्ञा ३ । देवायु-पश्चतुरङ्गसंज्ञा ४ । अवन्धस्य ज्ञून्यमेव संज्ञा ० । उपरते ज्ञून्यम् ० । तथा प्रकारान्तरेण नरकगत्यां नरकायुपः पञ्च भङ्गा एते—

 चं०
 0
 ति
 0
 म०
 0

 उ०
 णि
 णि
 णि
 णि
 णि

 स०
 १
 २
 २
 ३
 ३

तथाऽऽयुपो वन्धः गोम्मदृसारे प्रोक्तः--

सुरिणरया णरितिरयं छम्मासाविसहरे सगाउस्स । णरितिरया सञ्वाउं-तिभागसेसिम्म उक्करसं ॥२॥ भोगभुमा देवायुं छम्माविसहरे य वंधंति । इगिविगला णरितिरयं तेउदुगा सत्तगा तिरियं ॥३॥

परमवायुः स्वभुज्यमानायुष्युक्तृष्टेन पण्मासेऽत्रशिष्टे देव-नारकाः नारं तैरश्चं चायुर्वधनित, तद्दन्ध-योग्याः स्युत्त्यर्थः । नर-तिर्यञ्चस्त्रिमागेऽवशिष्टे चत्वारि आयूंपि वध्नन्ति । भोगमूमिजाः पण्मासेऽवशिष्टे देवमायुर्वधनन्ति । एक-विकलेन्द्रियाः नारं तैरश्चं चायुर्वधनन्ति । तेजोवायवः सप्तमपृथ्वीजाश्च तैरश्चमेवायु-वधनन्ति । नारकादीनामेकं स्व-स्वगत्यायुरेवोदेति १ । सत्त्वं परभवायुर्वन्धे उदयागतेन समं द्वे स्तः । अबद्वायुष्ये सत्त्वमेकसुद्यागतमेव १ ॥२१॥

नवीन शायुके अवन्यकालमें नरकायुका उदय और नरकायुका सत्त्वरूप एक भंग होता है। तिर्यगायु या मनुष्यायुके वन्ध हो जाने पर नरकायुका उदय और नरकायुके सत्त्वके साथ तिर्यगायु और मनुष्यायुका सत्त्व पाया जाता है।।२१॥

विशेपार्थ—आयुकर्म की उसके वन्ध-अवन्धकी अपेक्षा तीन दशाएँ होती हैं—१ परभवसन्वन्धी आयुके वँधनेसे पूर्वकी दशा, २ परभवसन्वन्धी आयुके वन्धकालकी दशा और ३ परभवसन्वन्धी आयुके वँध जानेके उत्तरकालकी दशा। इन तीनों दशाओंको क्रमसे अवन्धकाल,
वन्धकाल और उपरतवन्धकाल कहते हैं। इनमेंसे नारिकयोंके अवन्धकालमें नरकायुका उद्य
और नरकायुकी सत्तारूप एक भंग होता है। वन्धकालमें तिर्यगायुका वन्ध, नरकायुका उद्य
और तिर्यव-नरकायुकी सत्ता, तथा मनुष्यायुका वन्ध, नरकायुका उद्य और मनुष्य-नरकायुकी
सत्ता ये दो भंग होते हैं। उपरतवन्धकालमें नरकायुका उद्य और नरक-तिर्यगायुकी सत्ता, तथा
नरकायुका उद्य और नरक-मनुष्यायुकी सत्ता ये दो भंग होते हैं। इस प्रकार नरकगितमें आयुके
अवन्ध, वन्ध और उपरतवन्धकी अपेक्षा कुल पाँच भंग होते हैं। मूलमें को अंकसंदृष्टि दो है
उसमें एकके अंकसे नरकायुका दोके अंकसे तिर्यगायुका तीनके अंकसे मनुष्यायुका और चारके
अंकसे देवायुका संकेत किया गया है।

|          | नरकायुके उत्त       | क भङ्गांकी | संदृष्टि इस प्र | कार है- | -         |
|----------|---------------------|------------|-----------------|---------|-----------|
| भंग      | काल                 | वन्ध       | उद्य            | सर      |           |
| 9        | अवन्धकाल            | 0          | नरकायु          | नरक     | ायु       |
| २        | वन्धकाल             | तिर्यंगायु | नरकायु          | नरकायु, | तिर्यगायु |
| ર્       | 22                  | मनुष्यायु  | नरकायु          | 57      | मनुष्यायु |
| 8        | <b>उपरतवन्धका</b> ल | 0          | नरकायु          | 37      | तिर्यगायु |
| <b>y</b> | 39                  | •          | नरकायु          | 33      | मनुष्यायु |

१. गो० क० ६३६-६४०।

## अव तिर्यगायुके भंग कहते हैं—

## ¹तिरियाजयस्सः उदए चउण्हमाऊणऽबंध वंधे य । तिरियाजयं च संतं तिरियाई दोण्णि संताणि ॥२२॥

0 9 0 7 0 8 0 8 0 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9

तिर्यंगायुप उदये भुज्यमाने सित चतुर्णां नरक-तिर्यंग्मनुष्यदेवायुपां अबन्धे बन्धे च सित तिर्यगायुः सत्त्वम् यदभुज्यमानं तिर्यगायुस्तदेव सत्त्वम् २ । सर्वत्र चतुर्णामायुर्वन्धे उपरमे बन्धमग्रे यास्यति तत्र सर्वत्र तिर्यगायुरादिद्वयमेव सत्त्वम् । तथाहि---उदयागतितर्यगायुर्भुज्यमाने २ अवन्धे सित ० यद्भुज्यमानं

तिर्यगायुस्तदेव सत्त्वं २ एको भङ्गः १ । तिर्यगायुरुदयागतभुज्यमाने प्रथमं नरकायुर्वेद्ध्वा १ तदेव सत्त्वं १

भुज्यमानतिर्यंगायुः २ सत्त्वं चेति २ द्वितीयो भङ्गः २ । उदयागततिर्यंगायुर्भुज्यमाने २ उपरमे २।१

नरकायुर्वन्धं करिष्यति तदेव सत्त्वम् १ । तिर्यगायुर्भुज्यमानं सत्त्वं च २ इति तृतीयो भङ्गः ३ । २।१

भुज्यमानोद्यागतितर्यंगायुः २ तिर्यंगायुर्वेद्धा २ तदेव सत्त्वं २ भुज्यमानसत्त्वं च इति चतुर्थो २ भङ्गः ४।

उदयागतितर्यंगायुर्भुज्यमानः सन् २ उपरिमवन्धे ० अग्रे तिर्यंगायुर्वन्धं करिप्यति तदेव सत्तं २ इति पद्ममो २।२

भङ्गः ५ । उदयागतिवर्षगायुर्भुज्यमानः सन् २ मनुष्यायुर्वद्भा तदेव सत्त्वं ३ भुज्यमानः सत्त्वं च २ इति २।३
पष्ठो भङ्गः ६ । उदयागतिवर्षगायुर्भुज्यमानः सन् २ उपरिमबन्धे मनुष्यायुर्वन्धं करिष्यति तदेव सत्त्वं ३ भुज्यमानसत्त्वं च २ इति सप्तमो भङ्गः ७ । उदयागतिवर्षगायुर्भुज्यमानः सन् २ चतुर्थदेवायुर्वद्ध्वा २।३

तदेव सत्त्वं ४ भुज्यमानसत्त्वं च २ इति अष्टमो भङ्गः म । उद्यागतितर्यगायुर्भुज्यमानः सन् अप्रे देवायु-२।४

बन्धं करिष्यति, तदेव सत्त्वं ४ भुज्यमानसत्त्वं च २ २ इति नवमो भङ्गः ॥२२॥ २।४

#### तथा समुचयरचना नवभङ्गाः प्रस्तारिताः--

दे ४ ति २ णि ३ बं० ति २ वि २ उ० शह ति राइ राइ ति राश ति रार रार - 313 स० ति २

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰ ५, २८। श्कव तिरियाउस्स य।

तिर्यगायुके उदयमें और चारों आयुकर्मोंके अवन्धकालमें, तथा वन्धकालमें क्रमशः तिर्यगायुकी सत्ता, और तिर्यगायुके साथ नरकादि चारों आयुकर्मोंमेंसे एक-एक आयुको सत्ता, इस प्रकार दो आयुकर्मोंकी सत्ता पायी जाती है ॥२२॥

विशेषार्थ—तिर्यगतिमें अवन्धकालमें तिर्यंचायुका उदय और तिर्यंचायुकी सत्ता, यह एक भंग होता है। वन्धकालमें १ नरकायुका वन्ध, तिर्यगायुका उदय और नरक-तिर्यगायुकी सत्ता २ तिर्यगायुका वन्ध, तिर्यगायुका वन्ध, तिर्यगायुका वन्ध, तिर्यगायुका वन्ध, तिर्यगायुका वन्ध, तिर्यगायुका उदय और तिर्यगायुका वन्ध, तिर्यगायुका उदय, और देव-तिर्यगायुकी सत्ता, ये चार भंग होते हैं। उपरतवन्धकालमें १ तिर्यगायुका उदय, और नरक-तिर्यगायुकी सत्ता; २ तिर्यगायुका उदय और तिर्यन्धकालमें १ तिर्यगायुका उदय और मनुष्य-तिर्यगायुकी सत्ता; २ तिर्यगायुका उदय और निर्यगायुकी सत्ता; वथा तिर्यगायुका उदय और देव-तिर्यगायुकी सत्ता; ये चार भंग होते हैं। इस प्रकार तिर्यगातिमें अवन्ध, बन्ध और उपरतवन्धकी अपेक्षा आयुक्तमके कुल नो भङ्ग होते हैं।

## तियंगायुके उक्त भङ्गांकी संदृष्टि इस प्रकार है-

|      | _           |           |            |                       |
|------|-------------|-----------|------------|-----------------------|
| भङ्ग | काल         | बन्ध      | उद्य       | सत्त्व                |
| 3    | अबन्धकाल    | 0         | तिर्यंगायु | तिर्यंगायु            |
| 2    | बन्धकाल     | नरकायु    | 93         | नरकायु, तिर्यंगायु    |
| ą    | 79          | तिर्यगायु | 23         | तियंगायु, तिर्यंगायु  |
| 8    | ,,          | मनुष्यायु | "          | मनुष्यायु, तिर्यंगायु |
| Ŋ    | 55          | देवायु    | 13         | देवायु, तिर्यगायु     |
| Ę    | उपरतबन्धकाल | 0         | "          | तिर्यगायु, नरकायु     |
| Ø    | ,,          | 0         | 33         | तिर्यगायु, तिर्यगायु  |
| 5    | 23          | 0         | 23         | तिर्यंगायु, मनुष्यायु |
| 3    | >>          | 0         | **         | तिर्यगायु, देवायु     |

अव मनुष्यायुके भंगोंका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>मणुयाउस्स य उदए चडण्हमाऊणऽत्रंघ वंघे य । मणुयाउयं च संतं मणुयाई दोण्णि संताणि ॥२३॥

> ० १ ० २ ० ३ ० ४ ० ३ ३ ३ ३ ३ ३. ३ ३ ३ ३ ३११ ३११ ३१२ ३१२ ३१३ ३१४ ३१४

मनुष्यायुप उदये चतुर्णां नरक-तिर्यमनुष्य-देवायुपामयन्थके चतुर्णामायुपां बन्धके च मनुष्यायुः-सत्त्वम् ३ । अन्यत्र मनुष्यायुरादिद्वयं सत्त्वं १ । तथाहि—उदयागतमनुष्यायुर्भुष्यमानः सन् ३ अबन्धे सति

तदेव अज्यमानमेव सत्त्वम् । ३ प्रथमो भङ्गः । उद्यागतमनुष्यायुर्भुज्यमानः सन् नरकायुर्बेद्धा तदेव

१ सत्त्वं १ सुज्यमानसत्त्वं च ३ द्वितीयो भङ्गः २ । उदयागतम् नुष्यायुर्भुज्यमानः अवन्धेऽग्रे नरकायु-३।१

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २६।

सप्तिका : ३१३

र्थंन्धं करिष्यति, तदेव सत्त्वं भुज्यमानसत्त्वं च ३ तृतीयो भङ्गः३। उद्यागतमनुष्यायुर्भुज्यमानः सन् तिर्यगायु २ ३। १

२ बद्ध्वा तदेव सत्त्वं २ भुज्यमानसत्त्वं च ३ चतुर्थो भङ्गः ४ । मनुष्यायुर्भुज्यमानः सन् भवन्धे तिर्यगायु-२।२

र्बन्धियिष्यति, तदेव सर्वं भुज्यमानसत्त्वं च ३ पञ्चमो भङ्गः ५। उद्यागतमनुष्यायुर्भुज्यमानः सन् तृतीयं ३।२

भनुष्यायुर्वेद्ध्वा ३ तदेव सत्त्वं भुज्यमानसत्त्वं च ३ पष्टो भङ्गः ६ । मनुष्यायुर्भुज्यमानः भवन्धे ० भग्ने मनु-३।३

ण्यायुर्वेन्धयिष्यति तदेव सत्त्वं ३ सुज्यमानसत्त्वं ३ च ३ सप्तमो भङ्गः ७ । उद्यागतमनुष्यायुर्सुज्यमानः ३।३

४
सन् देवायुश्चतुर्थं ४ बद्भ्वा तदेव सत्त्वं भुज्यमानसत्त्वं च ३ अष्टमो भङ्गः ८। उदयागतमनुष्यायुभुँज्यमानः
३।४

भग्ने देवायुष्यं बन्धयिष्यति तदेव सत्त्वं ४ भुज्यमानसत्त्वं च ३ नवमो भङ्गः ६ ॥२३॥ ३।४

देश बं० णि १ ति२ स३ म३ स३ स३ म३ स३ म३ म३ स ३ ত্ত सरार सरार सरदेष स३।२ सर्। १ सर्। १ सर्।र स० स३

#### इति मनुष्यायुपो नव भङ्गाः समाप्ताः।

मनुष्यायुके उद्यमें और चारों भायुकर्मोंके अवन्धकालमें तथा बन्धकालमें क्रमशः मनुष्यायुकी सत्ता, एवं मनुष्यायुकी सत्ताके साथ नरकादि शेष चारों आयुकर्मोंमेंसे एक-एक आयुकी सत्ता; इस प्रकार दो आयुकर्मोंको सत्ता पायी जाती है ॥२३॥

विशेषार्थ — मनुष्यगितमें भी तिर्यगितिके समान ही नौ भङ्ग होते हैं, जिनका विव-रण इस प्रकार है — अवन्धकालमें मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुकी सत्ता रूप एक ही भङ्ग होता है। बन्धकालमें १ नरकायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और तिर्यग्-मनुष्यायुकी सत्ता; ३ मनुष्यायुका बन्ध, २ तिर्यगायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और तिर्यग्-मनुष्यायुकी सत्ता; ३ मनुष्यायुका वन्ध, मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुकी सत्ता; तथा ४ देवायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और देव-मनुष्यायुकी सत्ता; ये चार भङ्ग होते हैं। उपरतबन्धकालमें १ मनुष्यायुका उदय, और नरक-मनुष्यायुकी सत्ता; २ मनुष्यायुका उदय और तिर्यग्मनुष्यायुकी सत्ता; ३ मनुष्यायुका उदय और मनुष्य-मनुष्यायुकी सत्ता; तथा ४ मनुष्यायुका उदय और देव-मनुष्यायुकी सत्ता; ये चार भङ्ग होते हैं। इस प्रकार मनुष्यगितमें अवन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेना कुल नौ बन्ध होते हैं।

| मनुष | यायुके उक्त भङ्गी | की संदृष्टि इस | प्रकार है—  |           |            |
|------|-------------------|----------------|-------------|-----------|------------|
| भङ्ग | काल               | वन्ध           | उदय         | ₹         | त्ता       |
| 3    | अवन्धकाल          | 0              | मनुष्यायु   | मनु       | ष्यायु     |
| 3    | वन्धकाल           | नरकायु         | **          | मनुष्यायु | नरकायु     |
| રૂ   | 27                | तिर्यंगायु     | 13          | 73        | तिर्यगायु  |
| 8    | 22                | मनुष्यायु      | 9)          | "         | मनुष्यायु  |
| ષ્   | 73                | देवायु         | 33          | ,,,       | देवायु     |
| ξ    | उपरतवन्धकाल       | o              | 77          | ***       | नरकायु     |
| ø    | >>                | 0              | "           | >>        | तिर्यंगायु |
| =    | ,,                | 0              | 97          | 33        | मनुष्यायु  |
| 3    | ,,                | 0              | <b>\$</b> 5 | 59        | देवायु     |

## अव देवायुके भङ्गोंका निरूपण करते हैं—

## ¹देवाउस्स य उद्ये तिरिय-मणुयाऊणऽवंध वंधे य । देवाउयं च संतं देवाई दोण्णि संताणि ॥२४॥

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

देवायुप उदये भुज्यमाने तिर्यंगमनुष्यायुपोरबन्धके वन्धके च देवायु:-सत्त्वं वन्धकादि चतुंपु भङ्गेषु देवायुह्तियंगायुद्देयं सत्त्वं २, देवायुधर्मनुष्यायुद्देयं सत्त्वं च [ इति पञ्च भङ्गाः ५ । ] ॥२४॥

| बं ०       | •    | ति२    | •      | स३     | •      |   |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>ड</b> ० | दे ४ | ं दे ४ | दे ४   | दे ४   | दे ४   | 3 |
| स०         | दे ४ | दे शर  | दे धार | दे ४।३ | दे ४।३ |   |

इति देवायुपः पञ्च भङ्गाः समाप्ताः ।

देवायुके उदयमें और तिर्यगायु तथा मनुष्यायुके अवन्ध और वन्धकालमें क्रमशः देवायुक्ती सत्ता और देवायु-मनुष्यायु तथा देवायु-तिर्यगायुकी सत्ता पायी जाती है ॥२४॥

विशेपार्थ—देवगितमें नरकगितके समान ही पाँच भङ्ग होते हैं, इसका कारण यह है कि जिस प्रकार नारिकयों के नरकायु और देवायुका वन्ध नहीं होता है, उसी प्रकार देवों के भी इन्हीं दोनों आयुक्रमींका वन्ध नहीं होता है, क्यों कि स्वभावतः देव मरकर देव और नारिक्यों में, तथा नारकी मरकर नारकी और देवों में जन्म नहीं छेते हैं। देवगितके पाँच भङ्गोंका विवरण इस प्रकार है—अवन्धकालमें देवायुका उदय और देवायुका सत्त्वरूप एक ही भङ्ग होता है। वन्धिकालमें १ तिर्थगायुका वन्ध, देवायुका उदय और देव-तिर्थगायुकी सत्ता; २ मनुष्यायुका वन्ध, देवायुका उदय और देव-तिर्थगायुकी सत्ता; २ मनुष्यायुकी देवायुका १ उदय और देव-तिर्थगायुकी सत्ता; तथा २ देवायुका उदय और देव-मनुष्यायुकी सत्ता, ये दो भङ्ग होते हैं। इस प्रकार देवगितमें कुल पाँच भङ्ग होते हैं।

<sup>1.</sup> सं०पञ्चसं० ५, ३०।

## देवायुके भङ्गोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-

| भङ्ग | काल         | बन्ध      | उद्य   | ₹      | स्ता      |
|------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 3    | अबन्धकारू   | 0         | देवायु | è      | वायु      |
| २    | बन्धकाल     | तिर्यगायु | ,,     | देवायु | तियंगायु  |
| Ę    |             | मनुष्यायु | "      | 21     | मनुष्यायु |
| 8    | उपरतबन्धकाल | 0         | "      | "      | तिर्यगायु |
| ч    | 33          | 0         | ,,     | 21     | मनुष्यायु |

अव मोहनीयकर्मके वन्धस्थानींका निरूपण करते हैं-

## [मूलगा०१०] <sup>1</sup>वावीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव नव पंच। चउ-तिय-दुयं च एयं वंधद्वाणाणि मोहस्स<sup>े</sup> ॥२॥॥

#### २२।२१।१७।१३।६।५।४।३।२१।

भथ मोहनीयस्य बन्धस्थानानि, तथा तानि गुणस्थानेषु गाथापञ्चकेनाऽऽह—[ 'वावीसमेक्कवीसं' इत्यादि । ] मोहस्य बन्धस्थानानि द्वाविंशतिकं २२ एकविंशतिकं २१ सप्तदशकं १७ त्रयोदशकं १३ नवकं ६ पञ्चकं ५ चतुष्कं ४ त्रिकं ३ द्विकं २ एककं ३ चेति दश स्थानानि भवन्ति ॥२५॥

#### २२।२१।१७।१३।६।५।४।३।२।१

वाईसप्रकृतिक, इक्कीसप्रकृतिक, सत्तरहप्रकृतिक, तेरहप्रकृतिक, नौप्रकृतिक, पाँच-प्रकृतिक, चारप्रकृतिक, तीनप्रकृतिक, दोप्रकृतिक और एकप्रकृतिक; इस प्रकार मोहनीयकर्मके दश वन्धस्थान होते हैं ॥२४॥

इंनकी अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार है---२२।२१।१७।१३।६।४।४।३।२।१।

विशेषार्थ-मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ अट्टाईस हैं उनमेंसे सम्यग्मिश्यात्व और सम्यक्तवप्रकृतिका वन्ध नहीं होता है, अतएव वन्धयोग्य शेप छब्बीस प्रकृतियाँ रहती हैं। इनमें भी तीन वेदोंका एक साथ वन्ध नहीं होता, किन्तु एक कालमें एक वेदका ही बन्ध होता है। तथा हास्य-रित और अरित-शोक; इन दोनों युगलोंमेंसे एक कालमें किसी एक युगलका ही बन्ध होता है। इस प्रकार छन्त्रीस प्रकृतियांमेंसे दो वेद और किसी एक युगलके कम हो जानेपर बाईस प्रकृतियाँ शेप रहती हैं, जिनका वन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमें होता है। मिथ्यात्वप्रकृतिका वन्ध पहले गुणस्थान तक ही होता है, अतः दूसरे गुणस्थानमें उसके वन्ध न होनेसे शेप इक्षीस प्रक्र-तियोंका वन्ध होता है। नपुंसकवेदका भी वन्ध यद्यपि दूसरे गुणस्थानमें नहीं होता है, तथापि उसके न वँधनेसे इक्कीस प्रकृतियोंकी संख्यामें कोई अन्तर नहीं पड़ता। हाँ, भङ्गोंमें अन्तर अवश्य हो जाता है। अनन्तानुबन्धी कपायचतुष्कका बन्ध दूसरे गुणस्थान तक ही होता है, आगे नहीं। अतएव उक्त इक्षीस प्रकृतियोंमेंसे चार प्रकृतियोंके कम कर देनेपर तीसरे और चौथे गुणस्थानमें सत्तरह प्रकृतिकस्थानका बन्ध होता है। यद्यपि इन दोनों गुणस्थानोंमें स्त्रीवेदका भी बन्ध नहीं होताहै, तथापि उससे सत्तरह प्रकृतियोंकी संख्यामें कोई अन्तर नहीं पड़ता। हाँ, भंगों मेद अवश्य हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरणकपायचतुष्कका बन्ध चौथे गुणस्थान तक ही होता है, आगे नहीं। अतः सत्तरह प्रकृतिस्थानमेंसे उनके कम कर देनेपर पाँच वें गुणस्थानमें तेरहप्रकृतिक स्थानका बन्ध होता है। प्रत्याख्यानावरणकपायचतुष्कका बन्ध पाँचवें गुणस्थान

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३१-३२।

१. सप्ततिका० १०।

तक ही होता है, आगे नहीं। अतः तेरह प्रकृतिकस्थानमें से उनके कम कर देनेपर छठे गुणस्थानमें नी प्रकृतिक स्थानका बन्ध होता है। अरित और शोकप्रकृतिका बन्ध यद्यपि छठे गुणस्थान तक ही होता है, तथापि हास्य और रित प्रकृतिके बन्ध होनेसे सातवें और आठवें गुणस्थानमें भी नी प्रकृतिक स्थानके बन्ध होनेमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता। हास्य-रित और भय-जुगुप्साका बन्ध आठवें गुणस्थान तक ही होता है, आगे नहीं। अतः नी प्रकृतिक स्थानमें से इन चार के कम हो जानेसे शेप पाँच प्रकृतिक स्थानका बन्ध नवें गुणस्थानके प्रथम भाग तक होता है। नवें गुणस्थानके दूसरे भागमें पुरुषवेदका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ पर चार प्रकृतिक स्थानका बन्ध होता है। तीसरे भागमें संव्यलन कोधका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ पर तीन प्रकृतिक स्थानका बन्ध होता है। चौथे भागमें संव्यलनमानका बन्ध नहीं होता है, अतः वहाँ पर दो प्रकृतिक स्थानका बन्ध होता है। पाँचवें भागमें संव्यलन मायाका बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ पर एक प्रकृतिक स्थानका बन्ध होता है। इस प्रकार नवें गुणस्थानके पाँच भागोंमें कमसे पाँच प्रकृतिक, चार प्रकृतिक, तीन प्रकृतिक, दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक ये पाँच बन्धस्थान होते हैं। दशवें गुणस्थानमें एक प्रकृतिक वन्धस्थानका भी अभाव है; क्योंकि वहाँ पर मोहनीयकमें वन्धका कारणभूत वादर कपाय नहीं पाया जाता।

अब भाष्यगाथाकार उक्त अर्थका ही स्पष्टीकरण करते हैं—

<sup>1</sup>मिच्छम्मि य वावीसा मिच्छा सोलह कसाय वेदो य। हस्सज्जयलेकणिंदाभएण विदिए दु मिच्छ-संदूणा।।२६।।

मिथ्यात्वे मिथ्यात्वं १ पोडश कपायाः १६ वेदानां त्रयाणां मध्ये एकतरवेदः १ हास्यरितयुग्माऽरित-शोकयुग्मयोर्मध्ये एकतरयुग्मं २ भययुग्मं २ सर्वेस्मिन् मिळिते द्वाविंशितकं मोहनीयवन्धस्थानं मिथ्यादृष्टौ मिथ्यादृष्टिर्वेशातीत्यर्थः । मिथ्यादृष्टी वन्धकृटे एकस्मिन् मिथ्यादृष्टिजीवे द्वाविंशितकं वन्धस्थानं सम्भवति ।

२ भ० जु २। २ हा

१ १ वे तद्भक्षाः हास्यारतिद्विकाभ्यां २ वेदत्रये ३ हते पट् । सासादनगुणस्थाने मिध्यात्व-पण्डवेदोना १६ क १ मि

एते २१। प्रस्तारः कूटं वा ११२ पोडश कषाया १६ भयद्वयं २ वेदयोद्विंकयोर्मध्ये १ हास्यदियुग्मं २ १६

मिलिते एकविंशतिकं २१ । तद्रङ्गा वेदद्वय-युग्मद्वयजाश्चत्वारः ॥२६॥

मिथ्यात्वगुणस्थानमें मिथ्यात्व, सोछह कपाय, तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्य-रित और अरित-शोक इन दो युगलोंमेंसे कोई एक युगल, तथा भय और जुगुप्सा, इन बाईस प्रकृतियोंका वन्ध होता है। दूसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके विना शेप इक्कीस प्रकृतियोंका वन्ध होता है।।२६॥

उक्त दोनों गुणस्थानोंके बन्धप्रकृतियोंकी प्रस्तार-रचना मूळमें दी है।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३३-३४ । 2. ५, 'मिध्यादृष्टी' इत्यादिगद्यभागः । (पृ० १५५)

## <sup>1</sup>पढमचडक्केणित्थीरहिया मिस्से अविरयसम्मे य । विदिएणूणा देसे छड्डे तइऊण सत्तमङ्के य ॥२७॥

मिस्सस्स असंजयाणं १७ पत्थारो— १२ देसे १३ पत्थारो— १२ प्रमत्ते ६ पत्थारो— १२ प्र

अनन्तानुबन्धिप्रथमचतुर्थं-(क) स्त्रीवेदेन १ रहिताः पूर्वोक्ताः ससदशकं १७ मिश्रासंयतयोः प्रस्तारः
२ १ । हादशकपाय १२ भयहिकेषु २ पुंवेदे १ हिकयोरेकिस्मन् २ च मिलिते ससदशकम् १७।
१२ तम्बक्ती हास्यारितिहिकजी हो १७ । १० । अप्रत्याख्यानहितीयचतुरकोनाः त्रयोदशे १२ प्रस्तारः
देशसंयतगुणस्थाने १ । अष्टकपाय-भयह्रय १० पुंवेदे हिकयोरेकिस्मन् २ च मिलिते त्रयोदशकं १३।
द तम्बक्ताः हिकह्रयजी हो १३ । प्रत्याख्यानतृतोयचतुरकेन रहिताः पष्टे प्रमत्ते ससमाप्टमयोश्च प्रमत्ते १।
प्रस्तारः १ २ कपायचतुरक-भयहिक-पुंवेदेषु ७ हिकयोरेकिस्मिश्च मिलिते नवकम् । तम्बक्ताः हिक-

प्रथम कपाय अनन्तानुवन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदके विना शेष सत्तरह प्रकृतियोंका बन्ध मिश्र और अविरतसम्यक्तव गुणस्थानमें होता है। द्वितीय कपायचतुष्कके विना शेष तेरह प्रकृतियोंका वन्ध देशविरत गुणस्थानमें होता है। तृतीय कषायचतुष्कके विना शेष नौ प्रकृतियोंका वन्ध छठे, सातवें और आठवें गुणस्थानमें होता है। १०।।

उक्त गुणस्थानोंके वन्ध-प्रकृतियोंकी प्रस्तार-रचना मूलमें दी है।

## <sup>2</sup>अरइ-सोएणूणा परम्मि पुंवेय-संजलणा । एगेगूणा एवं दह ठाणा मोहवंधम्मि ॥२८॥

भत्पमत्तापुन्वकरणेसु ६ पत्थारो-- १ भणियद्विम्म--५।४।३।२।१ ।

अरितशोकाभ्यामूनाः अप्रमत्ते अपूर्वकरणे च प्रस्तारः ६ । चतुःसंज्वलनभयद्विकेषु ६ पुंतेदे १

र र सिलिते नवकम् १ । तद्भङ्ग एकः । अत्र हास्यद्विक-भयद्विके च्युच्छिन्ने परस्मिन् अनिवृत्ति-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३४-३५ | 2. ५, ३६ |

करणे प्रस्तारः ५। कपायचतुष्कं पुंचेद इति पञ्चकम् १ । तद्रङ्गः १ । अत्र पुंचेदो च्युच्छितः । द्वितीयभागे कपायचतुष्कम् १ । तद्रङ्गः १ । क्रोधो च्युच्छितः । तृतीयभागे कपायित्रकम् १ । भङ्गः १ । मानो च्युच्छितः । चतुर्थमागे कपायद्वयम् १ । भङ्गः एककः १ । माया च्युच्छितः । पञ्चमभागे लोभ एकः १ । भङ्गः एकः १ । इति मोहवन्धे दश स्थानानि ॥२८॥

अरित और शोकका वन्ध छठे गुणस्थान तक ही होता है। हास्य-रित और भय-जुगुप्सा-का वन्ध आठवें गुणस्थान तक होता है। अतएव नवें गुणस्थानके प्रथम भागमें पुरुपवेद और संडवलनचतुरक, इन पाँच प्रकृतियोंका वन्ध होता है। नवें गुणस्थानके आगेके चार भागोंमें क्रमसे पुरुपवेद आदि एक-एक प्रकृतिका वन्ध कम होता जाता है, अतः चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक स्थानोंका वन्ध उन भागोंमें होता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मके वन्धके विषयमें उक्त दश स्थान होते हैं।।२८॥

डक्त गुणस्थानोंके वन्धप्रकृतियोंकी प्रस्तार-रचना मूलमें दी हैं। अब उपर्युक्त वन्धस्थानोंके भंगोंका निरूपण करते हैं—

## [मूलगा०११] ¹छन्त्रावीसे चउ इगिवीसे सत्तरस तेर दो दोसु । णववंधए वि दोण्णि य एगेगमदो परं भंगा ।।२६॥

#### દાશારારારાકાકાકાકાકા

उक्तभङ्गसंख्यामाह—['छ्ट्वावीसे चड' इत्यादि । ] मिथ्याद्य्व्याचिनवृत्तिकरणान्तेपूक्तमोहनीय-वन्यस्थानेषु भङ्गाः द्वाविंशतिके पट् , एकविंशतिके चस्वारः, सप्तदशके हो, त्रयोदशके हो, नवकवन्धे हो । अतः परं उपिर सर्वस्थानेषु एकैको भङ्गः ॥२६॥

#### ह्याद्राद्राद्रीवावावावाव

भङ्ग इति कोऽर्थः ? (?) मिय्यात्वे २२ पट् सदृशभङ्गा भवन्ति । सर्वत्र झेयं यथासरभवम् । इति मोहस्य वन्यस्थानानि ।

वाईसप्रकृतिक वन्धस्थानके छह भंग होते हैं। इक्षीसप्रकृतिक वन्धस्थानके चार भङ्ग होते हैं। सत्तरह और तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानके दो दो भङ्ग होते हैं। नौप्रकृतिक वन्धस्थानके भी दो भङ्ग होते हैं। इससे परवर्ती पाँचप्रकृतिक आदि शेष वन्धस्थानोंका एक एक भङ्ग होता है॥२६॥

**एक वन्धस्थानोंके भङ्गोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है**—

मि० गुणस्थान सा० मि॰ अवि० देश० Яc अप्र० अपू० अनिवृत्तिक्रण वन्धस्थान 55 23 9 19 919 93 3 3 भङ्ग ર ₹ २ ş 3

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३७)

१. सप्ततिका० १४।

## अव मोहनीय कर्मके उद्यस्थानींका निरूपण करते हैं— [मूलगा०१२] <sup>1</sup>एक्कं च दो व चत्तारि तदो एयाधिया दसुक्रस्सं। ओधेण मोहणिज्जे उदयहाणाणि णव होति ।।३०॥

३०।हाद्राष्ट्राधाशाशाशा

अथ मोहस्योदयस्थानानि गुणस्थानेषु तानि च योजयित गाथात्रयेण——['एकं च दो व चतारि' इत्यादि । ] मोहनीये उदयस्थानानि एककं १ द्विकं २ चतुष्कं ४ तत एकाधिका दशोत्कृष्टं यावत् पञ्चकं ५ पट्कं ६ सप्तकं ७ अष्टकं म नवकं ६ दशकं १० ओघवद् गुणस्थानोक्तवत् । मोहनीये एवं नवोदयस्थानानि भवन्ति ॥३०॥ १०।६।मा।।।६।५।१।१।१

ओघकी अपेत्ता मोहनीय कर्मके उदयस्थान नौ होते हैं। गाथामें उनका निर्देश पश्चादानु-पूर्वीसे किया गया है, किन्तु कथनकी सुविधासे उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए—दशप्रकृतिक, नौप्रकृतिक, आठप्रकृतिक, सातप्रकृतिक, छह्प्रकृतिक; पाँचप्रकृतिक, चारप्रकृतिक, दोप्रकृतिक और एकप्रकृतिक; ईस प्रकार मोहकर्मके सर्व उदयस्थान नौ होते हैं।।३०॥

इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--१०।६।५।७।६।४।४।१।

थव भाष्यगाथाकार उक्त उदयस्थानोंकी प्रकृतियोंको कहते हैं—

<sup>2</sup>मिच्छा कोहचउक्कं अण्णदरं तिवेद एक्कयरं। हस्सादिज्ञगरसेयं भयणिदा होति दस उदया ॥३१॥ <sup>3</sup>मिच्छत्तण कोहाई विदियं तिदयं च हापए कमसो। भयज्ञयलेगं दोण्णि य हस्साई वेदएक्कयरं॥३२॥

उप्तं दसगोद्यसमासादो≉ कमेण मिच्छ्रचादीहि अवणिदेहिं सेसोद्या । हामाणाहापाशाराश

सिध्यात्वसेकं १ अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनकोधमानमायालोभकपायाणां पोडशानां मध्ये अन्यतमकोधादिचतुरकं ४ त्रिषु वेदेप्वेकतमो वेदः १ हास्यरत्यरतिशोकयुगलयोर्मध्ये एकतरयुग्मं २ भयं जुगुप्ता १ चेति १।४।१।११ एकोकृता उद्या दश हाविशतिबन्धस्थाने मिध्याद्धे एकित्तरयुग्मं २ भयं जुगुप्ता १ चेति १।४।१।११ एकोकृता उद्या दश हाविशतिबन्धस्थाने मिध्याद्धे एकित्मन् जीवे १० सम्मवन्ति । दशोद्यस्थानतो मिथ्यात्वमेकं हीयते हीनः क्रियते, तदा सासादने उद्यस्थानं नवकम् १ । ततः अनन्तानुबन्धिकोधादिचतुष्कत्यागे अपरचतुष्कत्रयैकतमत्रयग्रहणे एकतरवेदादिपञ्चकप्रहणे च ५ एवं मोह्मकृत्युद्यस्थानं अष्टकम् म मिश्रस्य सम्यग्मिथ्याद्धरेविरतगुणस्थानस्यौपशामिकसम्यग्र्यदेः वा चायिकसम्यग्रहर्थे सवित म । ततो द्वितीयाप्रत्याच्यानचतुष्कत्यागे अन्यचतुष्कद्वयान्यतरद्वयग्रहणे २ एकतरवेदादिष्यक्रग्रहणे च ५ एवं मोह्मकृत्युद्यस्थानं सप्तकम् ७ संयतासंयतस्यौपशामिकसम्यग्रहरेः चायिकसम्यग्रहर्थे भवित ७ । तत्तस्तृतीयप्रत्यानचतुष्कत्यागे चतुर्णां संज्वलनानामेकतर्ग्रहणे १ एकतरवेदादिपञ्चकप्रहणे च ५ एवं पट् मोह्मकृत्यः औष्यमिक-चायिकसम्यग्रहर्थानां प्रमत्ताप्रमत्तापुर्वकरणानां भवन्ति ६ । ततो सयमेकं हापयेद् दूर्गिक्रयेत, तदा मोह्मकृतिपञ्चकस्थानम् ५ । ततो जुगुप्तत्यागे चतुर्णां संज्वलनानामेकतर्ग्रहणे १ त्रयाणां वेदानामेकतर्ग्रहणे १ स्वति ४ । ततो हास्यादिद्यस्थानं चतुर्णा संज्वलनानामेकतर्ग्रहणे १ त्रयाणां वेदानामेकतर्ग्रहणे १ स्वति ४ । ततो हास्यादिद्यस्थानं २ निवेदस्यानिवृत्तिकरणस्य चतुर्णां संज्वलनानामेकतर्गिकसुदयस्थानम् १ ॥३१–३२॥ स्वदस्यानिवृत्तिकरणस्य सून्तसास्यरायस्य सून्तिकोमस्यकमुद्यस्थानम् १ ॥३१–३२॥

एवं दशकोदयसमूहाकामेण मिध्यात्वादिभिरपनीतैः शेपोदयाः शामाणादापाधि राश

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३८। 2. ५, ३६-४०। 3. ५, ४१। 4. ५, 'अस्यार्थः—दशोदयस्थानतो' इत्यादि गद्यभागः (पृ० १५७)।

२. सप्ततिका० ११।

**१इ स्यासादो**।

मिश्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि चारों जातिकी सोछह कषायोंमेंसे कोई एक क्रोधादि-चतुष्क, तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्य-रित और अरित-शोक, इन दो युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन दश प्रकृतियोंका उदय एक जीवमें एक साथ मिश्यात्वगुणस्थानमें होता है। इस दशप्रकृतिक उदयस्थानमेंसे मिश्यात्वके कम कर देने पर शेप नौ प्रकृतियोंका उदय दूसरे गुणस्थानमें होता है। नौप्रकृतिक उदयस्थानमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोधादि एक कषायके कम कर देने पर शेष आठ प्रकृतियोंका उदय तीसरे और चौथे गुणस्थानमें होता है। पुनः कमसे दूसरी और तीसरी कपायके कम कर देने पर सात प्रकृतियोंका उदय पाँचवें गुणस्थानमें और छह प्रकृतियोंका उदय छठे सातवें और आठवें गुणस्थानमें होता है। पुनः भययुगलमेंसे एकके कम कर देने पर पाँच प्रकृतियोंका और दोनोंके कम कर देने पर चार प्रकृतियोंका उदय भी छठे, सातवें और आठवें गुणस्थानोंमें होता है। पुनः हास्ययुगलके कम कर देने पर पुरुषवेद और कोई एक संज्वलन कषाय इन दो प्रकृतियोंका उदय नवें गुणस्थानके सवेद भाग तक होता है। पुनः पुरुपवेदके भी कम कर देने पर एकप्रकृतिक उदयस्थान नवें गुणस्थानके अवेद भागसे लेकर दशवें गुणस्थानके अन्तिम समय तक होता है ॥३१-३२॥

इस प्रकार दशप्रकृतिक उदयस्थानमें कमशः मिथ्यात्व आदिके कम करने पर शेप नौ, भाठ आदि प्रकृतिक उदयस्थान हो जाते हैं। उनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१०।६। माणादाप्राशाशा

अव मोहनीय कमके सरवस्थानोंका निरूपण करते हैं—

## [मूलगा०१३] <sup>1</sup>अड य सत्त य छक्कय चड तिय दुय एय अहियवीसा य । तेरे वारेयारं एत्तो पंचादि एगूणं ॥३३॥

#### २८।२७।२६।२४।२३।२२।२३।१३।१२।११।५।४।३।२।१।

भथ मोहनीयस्य सन्दर्धानकं तित्रयोगं च गाथाचतुष्केणाऽऽह—[ अद्व य सत्त य छक्कय' इत्यादि ।] भष्ट-सप्त-पट्-चतुस्त्रिहयेकाधिकविंशतयः त्रयोदश द्वादशैकादश इतः परं पञ्चाद्येकैकोनं च सन्दर्धानं स्यात् ॥३३॥

रमार७।२६।२४।२३।२२।२१।१३।१२।११।५।४।३।२।१। एवं मोहप्रकृतिसत्त्वस्थानानि पञ्चद्श भवन्ति १५।

अहाईस, सत्ताइस, छन्त्रीस, तेईस, वाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक, इस प्रकार मोहकर्मकी प्रकृतियोंके पन्द्रह सत्त्वस्थान होते हैं ॥३३॥

इन सत्त्वस्थानोंको अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार है—२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ४, ४, ३, २, १।

## [मूलगा०१४] संतस्स पयाडिठाणाणि ताणि मोहस्स होंति पण्णरसं। वंधोदय-संते पुणु भंगवियप्पा बहुं जाणे ॥३४॥

मोहस्य सत्त्वप्रकृतिस्थानानि तानि पञ्चदश भवन्ति । पुनः मोहस्य वन्धोदयसत्त्वस्थानेषु बहून् भङ्गः विकल्पान् जानीहि ॥३४॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ४२-४३।

१. सप्ततिका० १२ । २. सप्ततिका० १३ ।

डक्त वन्धस्थान, डदयस्थान और सत्तास्थानोंकी अपेना मोहकर्मके भङ्गोंके बहुतसे विकल्प होते हैं, डन्हें जानना चाहिए ॥३४॥

अब भाष्यगाथाकार उक्त सत्तास्थानींकी प्रकृतियोंका निरूपण करते हैं—ः

<sup>1</sup>मोहे संता सच्चा वीसा पुण सत्त-छहिहि संजुत्ता। उन्त्रिक्तियम्मि सम्मे सम्मामिच्छे य अहुवीसाओ ॥३५॥

<sup>2</sup>खिवए अणकोहाई मिच्छे मिस्से य सम्म अडकसाए । संढित्थि हस्सछक्के पुरिसे संजलणकोहाई ॥३६॥ एवं सेसाणि संतहाणाणि ।२४।२३।२२।२३।१३।१३।११।५।४।३।२।१।

मोहे सत्त्वप्रकृतयः सर्वाः अष्टाविशितिभैवन्ति २ म । एतेभ्यः अष्टाविशितेभैध्यात्सस्यक्त्वप्रकृतौ उद्वेविलतायां सप्तविशितिकं [ सत्त्वस्थानं ] २७ भवति । पुनः सम्यग्मिध्यात्वे उद्वेविलते पद्विशितिकं सत्त्वस्थानं
२६ भवति । अष्टाविशितिकं अनन्तानुबन्धिकोधादिचतुष्के चिपते विसंयोजिते वा चतुर्विशितिकं सत्त्वस्थानकम्
२४। पुनामिध्यात्वे चिपते त्रयोविशितिकं सत्त्वस्थानम् २३। पुनः सम्यग्मिध्यात्वे चिपते द्वाविशितिकं सत्त्वस्थानम्
२१। पुनः सम्यक्त्वे चिपते एकविशितिकं सत्त्वस्थानम् २१। पुनः मध्यमप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानकपायाष्टके
चिपते त्रयोदशकं सत्त्वस्थानम् १३। पुनः पण्डे वा खीवेदे वा चिपते द्वादशकं सत्त्वस्थानम् १२। पुनः
द्वीवेदे वा पण्डे वा चिपते एकादशकं सत्त्वस्थानम् ११। पुनः पण्णोकपाये चिपते पञ्चकं सत्त्वस्थानम् ५।
पुवेदे चिपते चतुष्कं सत्त्वस्थानम् ४। संव्वलनकोधे चिपते त्रिकं सत्त्वस्थानम् ३। पुनः संव्वलनमाने चिपते
द्विकं सत्त्वस्थानम् २। पुनः संव्वलनमायायां चिपतायामेककं सत्त्वस्थानम् १ पुनर्वादरलोभे चिपते सूचमलोभरूपमेककम् १। उभयत्रं लोभसामान्येनवयम् ॥३५–३६॥

एवं मोहनीयस्य सर्वस्थानानि २८।२७।२६।२४।२३।२२।२१।१३।१२।११।४।३।५।१। अमीपां पञ्चदशानां गुणस्थानसम्भवं गोम्मदृसारोक्तगाथामाह—

> तिण्णेगे एगेगं दो सिस्से चदुसु पण णियदृीए । तिण्णि य थूलेकारं सुहुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥४॥

मि ३। सा १ मि २। अ ५। दे ५। प्र ५। अप ५। अप ३ अनि ११। सु ४। उ ३। त्याहि—मिथ्यादृष्टी २८।२७।२६। सम्यक्त्व-मिश्रप्रकृत्युद्धेलनयोश्र्तुगैतिजीवानां तत्र करणात्। सासादने २८। मिश्रे २८। २४। २४। २४। २१। विसंयोजितानन्तानुवन्धिनोऽपि सम्यग्मिथ्यात्वोदये तत्राऽऽगमनात्। असंयतादिवर्तुपु प्रत्येकं २८। २४। २३। २२। २१। विसंयोजितानन्तानुवन्धिनः चिपतिमिथ्यात्वादिन्त्रयाणां च तेषु सम्भवात्, अनन्तानुबन्ध्यादिसम्भस्य च्याद्वा। उपश्मश्रेण्यां चृतुर्गुणस्थानेषु प्रत्येकं २८। २१। वियोजितानन्तानुबन्धिनः उपश्मित - चयोपश्मकस्य चिपतदर्शनमोहसम्भस्य तत्त्व-त्वस्य च तत्रारोहणात्। चपकश्रेण्यामपूर्वकरणेऽष्टकपायनिवृत्तिकरणे च एकविरातिकं २१ स्थानम्। तत् उपिर पु वेदोदयारूढस्य पञ्चकवन्धकानिवृत्तिकरणे त्रयोदशकम् १३। द्वादके १२ कादशकानि ११। अष्ट-कपायचपणानन्तरं तत्र पण्डस्रोवेदयोः क्रमशः चपणात्। स्र्वोदेशक्तस्य तत्रयोदशकम् १३। पण्डे चिपते च द्वादशकम् १२। पण्डोदयारूढस्य तत्र त्रयोदशकम् १३। पण्डे चिपते च द्वादशकम् १२। पण्डोदयारूढस्य तत्र त्रयोदशकम् १३। स्वमसाम्पराये उपश्मश्रेण्यां २८। २४। २१। चपक-चपकश्रेण्यां स्वमलोभरूपकम् १।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४४ । 2. ५, ४५-४७ । 👯

१. गो० क० ५०६।

## गुणस्थानेषु सोहनीयस्य वन्धादिस्थानयन्त्रम्-

| गुग० वंघ० उदय० सस्व वन्धस्था० इदयस्था० सस्वस्थानान<br>सि० १ ४ ३ २२ १०,६,८,७ २८,२७,२६<br>सा० १ ३ १ २१ ६,८,७ २८<br>सि० १ ३ २ १७ ६,८,७ २८,२४ |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| सा० १ ३ १ २१ ह,म,७ २म<br>मि० १ ३ २ १७ ह;म,७ २म,२४                                                                                         |       |
| मि <b>० १ ३ २ १७ ६;</b> म,७ २ <b>म,२</b> ४                                                                                                |       |
|                                                                                                                                           |       |
| क्ष० १ ४ ' ५ ६७ ६,८,७,६ २८,२४,२३,२२,२१                                                                                                    |       |
| हे० १ ४ ५ १३ म,७,६,५ २म,२४,२३,२२,२१                                                                                                       |       |
| प्रवास के के के के के अपने के किया है के किया है के किया के कि                            |       |
| अप्रव १ ४ ५ ६ ७,६,५,४ २८,२१,२१                                                                                                            |       |
| उपरामश्रेण्यां चपकश्रेण                                                                                                                   | याम्  |
| अपूर्व १ ३ ३ ६ ६,५,४ २८,२४,२१ २१                                                                                                          |       |
| अनि० ५ २ ११ ५,४,३, २ २८,२४,२१ २१,१२,११                                                                                                    | ,8,8, |
| र,१ १ ·                                                                                                                                   |       |
| सू० ० १ ४ ० १ २⊏,२४,२१ १                                                                                                                  |       |
| उप॰ ० ० ३ ० ० २ २ ५,२४,२१ ०                                                                                                               |       |
| দ্বাত ০ ০ ০ ০ ০                                                                                                                           |       |

अट्ठाईस प्रकृतिक सत्तास्थानमें मोहकर्मकी सभी प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। पुनः अट्ठाईस प्रकृतिक सत्तास्थानमेंसे सम्यक्तवप्रकृतिकी उद्देलना होनेपर सत्ताईसप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। पुनः सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करनेपर सािद्मिथ्यादृष्टिके अथवा अनािद्मिथ्यादृष्टिके छन्वीस प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। पुनः अट्ठाईस प्रकृतिक सत्तास्थानोंमेंसे अनन्तानुवन्धी क्रोधादि चतुष्कके चिपत अर्थात् विसंयोजित कर देनेपर चौवीसप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। पुनः मिथ्यात्वके चय करनेपर तेईसप्रकृतिक सम्यग्मिथ्यात्वके चय करनेपर वाईसप्रकृतिक और सम्यक्तवप्रकृतिक क्षय कर देनेपर इक्षीसप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। तद्नन्तर आठ मध्यमक्षयोंके चय होनेपर तेरह् प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। पुनः नपुंसकवेदके क्षय होनेपर वारह प्रकृतिक, स्रीवेदके चय होनेपर ग्यारहप्रकृतिक और हास्यादि छह प्रकृतियोंके चय होनेपर पाँच प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। पुनः पुरुषवेदके क्षय होनेपर चार प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। तद्नन्तर संज्वलन क्रोधके चय होनेपर त्रानुकृतिक स्तास्थान होता है। तद्नन्तर संज्वलन क्रोधके चय होनेपर त्रानुकृतिक सत्तास्थान होता है। तद्नन्तर संज्वलन क्रोधके चय होनेपर त्रानुकृतिक सत्तास्थान होता है। तद्नन्तर संज्वलन क्रोधके चय होनेपर एकप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। । ३५-३६॥

इस प्रकार मोहकर्मके सर्व सत्तास्थानोंको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है— २८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ४, ४, ३, २, १।

. अव मोहनीयकर्मके वन्धस्थानानोंमें उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०१५] ¹वावीसादिसु पंचसु दसादि-उदया हवंति पंचेव । सेसे दु दोण्णि एगं एगेगमदो परं णेयं†ै॥३७॥

२२ २१ १७ १३ ६ अणियहिम्मि ५ ४ ३ २ १ सुहुमे १

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४८।

१. रवे० सप्ततिकायां गाथेयं नोपलभ्यते।

दि णेया।

अथ मोहनीयस्य बन्धस्थानेषु स्दयस्थानानि निरूपयन्ति—[ 'बावीसादिसु पंचसु' इत्यादि । ] पञ्चसु द्वाविंशतिकादिबन्धस्थानेषु पञ्चोदयस्थानानि भवन्ति । शेपयोः अनिवृत्तिकरणस्य प्रथम-द्वितीयभागयोः द्विकोदयस्थानद्वयं २ तत्प्रथमभागे पञ्चकवन्धभागे द्विकोदयस्थानम् २ । तश्चतुर्वन्धके द्वितीयभागे द्विकोदय-मेकोदयस्थानं च 🤻 भवति । अतः परं तित्रबन्धके तृतीयभागे तद्द्विबन्धके चतुर्थभागे तदेकवन्धके पञ्चमे भागे च एककसुद्यस्थानं ज्ञेयम् । सूचमे बन्धरहिते सूचमलोभसुद्यस्थानम् १ । तथाहि — मिध्यादृष्टी द्वाविंशतिकवन्धस्थाने एकस्मिन् जीवे मोहप्रकृत्युदयस्थानं दशकं १० भवति । ताः काः ? मिथ्यात्वं १ पोडशकपायेषु क्रोधादयश्चत्वारः कपायाः ४ । वेदेषु एकतरवेदः १ । हास्यादियुग्मयोरेकयुग्मम् २ । भय-जुगुप्साह्रयम् २। एवं दशप्रकृतिकमुद्रयस्थानम् १०। इति प्रथमोदयस्थानम् १। मिथ्यात्वरहिते एक-विंशतिकवन्धस्थाने सासादने मिथ्यात्वरहितं नवप्रकृत्युदयस्थानम् २ । इति द्वितीयोदयस्थानम् २ । ततः परं अनन्तानुवन्धिचतुष्करहिते सप्तद्शकवन्धस्थानके मिश्रगुणस्थाने असंयमोपशमसम्यक्तवे जायिक-सम्यादृष्टी च अत्रत्याख्यानादिचतुरकत्रयैकतरत्रयं ३ एकतरवेदादिपञ्चकम् ५ । एवमष्टोद्यप्रकृत्युदयस्थानकं ९७ भवति । इति तृतीयोदयस्थानम् ३ । ततः अप्रत्याख्यानचतुष्करहिते त्रयोदयकबन्धके देशसंयमे प्रत्याख्यानादिचतुष्कद्वयेकतरद्वयं २ एकतरवेदादिपञ्चकं ५ एवं मोहप्रकृत्युदयसप्तकं स्थानं ७ देशसंयतौ-पशमिक-चायिकसम्यरदृष्टौ भवति 👸 । इति चतुर्थोदयस्थानम् ४ । ततः प्रत्याख्यानचतुष्करहिते नवक-बन्धके संज्वलनमेकतरं वेदादिपञ्चकमेवं पट्पक्त-युदयस्थानं औपशमिक-सायिकसम्यग्द्रष्टिप्रमत्ताप्रमत्तापूर्वं-करणसुनौ ६ भवति । इति पञ्चमोदयस्थानम् ५ । ततः पु'वेदसंज्वलनपञ्चकवन्धकःसंज्वलनचतुर्वन्धका-प ४ । निवृत्तिकरणभागयोः प्रथम-द्वितीययोः त्रिवेद्-चतुःसंज्वलनानामेकैकोद्यसम्भवं द्विप्रकृत्युद्यस्थानम् २ ४ । त्रविबन्धके तृतीयभागे द्विबन्धके चतुर्थभागे संज्वलनलोभवन्धके पञ्चमभागे चैकस्थूललोभोदयस्थानम् ३ २ १ । अग्रन्थके सूदमसाम्पराये सूदमलोभस्योदयस्थानमेकम् व ॥३७॥

मोहनीयकर्मके वाईस आदिक पाँच बन्धस्थानोंमें दश आदिक पाँच उद्यस्थान होते हैं। शेष बन्धस्थानोंमेंसे पाँचप्रकृतिक बन्धस्थानमें दोप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। चारप्रकृतिक बन्धस्थानमें दोप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इससे आगेके तीन, दो और एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें एकप्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। दशवें गुणस्थानमें जहाँ मोहकी किसी प्रकृतिका वन्ध नहीं होता, वहाँपर एकप्रकृतिक उद्यस्थान होता है।।३०॥

इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

अव भाष्यगाथाकार उपर्युक्त गाथाका स्पष्टीकरण करते हैं—

¹अणरहिओ पढिमिल्लो तइंओ दो मिस्स-सम्मसहिया दु । दंसणजुत्ते सेसे अण्णो मंगो हवेज दस एदे ॥३८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४६ ।

२२ २३ १७ १७ १३ ६ १० ं म ७ ६ त्रिपु गुगेषु इदं ६ वेदकरिहते।

अथ मिथ्यादृष्टी मिश्रेऽसंयतादिचतुर्षं च सम्भवविशेषमाह—[ 'अणरहिओ पढिमिल्लो' इत्यादि । ] मोहप्रकृतीनो दशानामुद्यः प्रथमे आद्यः । स कथम्भूतः ? अनन्तानुबन्ध्युद्यरहितः । कथम् ? उक्तज्ञ— अणसंजोजिद्सम्मं मिच्छं पत्ते ण आविल्ल ति अणे ।।४॥

्राच्यात्वकर्मोदयानिमध्यविसंयोजितवेदकसम्यग्दष्टौ मिथ्यात्वकर्मोदयानिमध्यादृष्टिगुणस्थानं प्राप्ते आवलिकाल-

पर्यन्तमनन्तानुबन्ध्युदयो नास्ति । अतोऽनन्तानुबन्धिरहितं प्रथमस्थानं उ.१० मिथ्यात्वरहितम् । सासा-

दुनं द्वितीयं स्थानं है। तृतीयं स्थानं द्वयं कथम् १ एकं मिश्रगुणस्थानं द्वितीयं असंयत्गुणस्थानं च ।

सिश्रो गुणस्थानेऽनन्तानुबन्धिरहितमष्टकं मिश्रेण सम्यग्मिथ्यात्वेन सहितं नवकम् है। असंयत्वेदक-

सम्यग्द्रशौ सिश्रसहितमष्टकं सम्यक्तवश्कृतिसहितन्वप्रकृत्युद्यस्थानम् म । शेपेषु देशविरत-प्रमत्त-६ संयताप्रमत्त्रसंयतवेदकसम्यक्तवसहितेषु सम्यक्तवरहितोऽन्यो भङ्गः, सम्यक्तवश्कृतिसहितोऽन्यो भङ्गः स्यात्

र्के देश वच्यमाणा उदयाः अग्रगाथायाम्।

मि॰ सा॰ मि॰ अ॰ दें॰ प्र॰ २२ २१ १७ १७ १३ ६ १० ६ ६ ८ ७ ६

ित्रिषु वेदकरहित्रमत्तादिगुणस्थानेषु इदं है। वेदकरहितदेशे १३ वेदकरहितप्रमत्ताप्रमत्तयोः

अपूर्वकरणे ह सम्यक्त्वप्रकृत्युद्ये भविरताद्यममत्तान्तवेदकसम्यक्त्वं भवति । तदुद्ये उपशमसम्यक्त्वं चायिकसम्यक्त्वं च न भवति । तदुक्तञ्च—

**उवसम** खइए-सम्मं ण हि तत्थ वि चारि ठाणाणि ॥६॥

'उवशमसम्यक्त्वे चायिकसम्यक्त्वे च सम्यक्त्वश्रक्तःयुद्यो नास्तीति तद्गहितानिः असंयतादिचतुपुः चत्वारि स्थानानि भवन्ति ॥३८॥

सिंध्यात्वगुणस्थानमें मोहनीयकर्मका वाईस प्रकृतिक प्रथम वन्धस्थान अनन्तानुवन्धीके उद्यसे रहित भी होता है; क्योंकि अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाला वेदकसम्यदृष्टि यदि मिथ्यात्वकर्मके उद्यसे मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त हो, तो एक आवलीकालपर्यन्त उसके अनन्तानुवन्धीका उद्य नहीं होता है, ऐसा नियम है। अतएव वाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें दृश प्रकृतिक उद्यस्थानके अतिरिक्त नौप्रकृतिक भी उद्यस्थान होता है। इक्कीस प्रकृतिक दूसरे वन्धस्थानमें मिथ्यात्वके विना शेष नौ प्रकृतियोंके उद्यवाला स्थान होता है। सत्तरह प्रकृतियोंके वन्धस्थानमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीके विना शेष आठप्रकृतिक उद्यस्थान तथा तीसरेमें मिश्रप्रकृतिका और चौथेमें सम्यक्त्वप्रकृतिका उद्य वद् जानेसे नौ

१. गो० क० ४७८। २. गो० क० गा० ४१८।

प्रकृतिक उद्यस्थान भी होता है। सम्यक्त्वसहित शेप गुणस्थानोंमें अर्थात् पाँचवें, छंठे और सातवेंमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्यसे रहित एक-एक भङ्ग और भी होता है। अतएव वद्यमाण प्रकारसे दश भङ्ग उदयस्थानसम्बन्धी जानना चाहिए।।३८॥

इनको अंकदृष्टि मूलमें दी है।

## <sup>1</sup>भयरिंद्या णिंद्णा जुगळ्णा हुंति तिण्णि तिण्णेव । अण्णे वि तेंसिमुद्या एक्केक्स्सोवरिं जाण ॥३६॥

| •     | मिथ्या० | मिथ्या० | सासा०ं      | मिश्र      | अविरत ० | अवि० | देश० | देश० | ম০গ০ | प्रव्सव |
|-------|---------|---------|-------------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 'यंध० | २२      | 25      | <b>₹</b> \$ | 90         | 30      | 30   | 93   | 33   | 8    | 3       |
|       | =       | 6       | 0           | <b>o</b> . | Ø       | ફ    | Ę    | ų    | બુ   | 8       |
| उद्य  | 313     | 디디      | दाम         | দাদ        | ' 도)드   | ७।७  | ७१७  | ह1ई  | ६।६  | प्राप्त |
|       | 30      | 3       | . 8         | 8          | 3       | 5    | 도    | , 19 | ø    | Ę       |

द्वाविंशतिकबन्धके मिथ्यादृष्टी उत्कृष्टतो दशमोहप्रकृत्युद्याः १०। भयरहिता नवोद्याः ६। जुगु-प्सारहिता द्वितीयनवप्रकृत्युद्याः ६। भयजुगुप्सायुग्मोनाश्चाष्टप्रकृत्युद्या म् भवन्ति । एकैकस्योपरि तासां प्रकृतीनां नवादीनां अन्यान् उदयमङ्गान् त्रीन् त्रीन् जानीहि भो भव्यवरपुण्डरीकावम् । तथाहि--द्वाविश-तिकवन्धकेऽनन्तानुबन्ध्युद्यरहिते मिथ्यादृष्टी २२ नवप्रक्र-युद्याः ६। भयेन रहिता अण्टी म, निन्दया रहिताः अष्टौ ८, युग्मोनाश्च सप्त ७। एकविंशतिकवन्धे २१ सासादने नवप्रकृत्युदया ६, भयरहिता ८, ज्युप्सारहिता ⊏, युग्मोनाः सप्त ७। सप्तदशकवन्धके मिश्रे अनन्तानुबन्ध्युदयरहित्ःमिश्रप्रकृतिसहिता नवप्रकृत्युदयाः १, भयरहिताः ८, निन्दारहिता ८, तद्युग्मरहिता वा ७। सप्तदशकबन्धकेऽविरतवेदकसम्य-ग्दृष्टी मिश्रप्रकृतिरहिताः सम्यक्त्वप्रकृतिसहिता नवप्रकृत्युदयाः ६, भयेन रहिताः म, जुगुप्सारहिताः म, तद्युग्मोना वा ७। सप्तदशकयन्यकेऽविरतोपशमसम्यक्तवे चायिकसम्यक्तवे च सम्यक्तवप्रकृतिरहिता अष्टौ प्रकृत्युद्याः म, भयोनाः ७, निन्दोना वा ७, तद्युग्मोना वा ६। त्रयोदशकवन्थके देशसंयमवेदकसम्यग्दृष्टी भत्रत्याख्यानोदयरहितसम्यक्त्वप्रकृतिसहिताः अष्टौ प्रकृत्युद्याः म, भयोनाः ७, निनृदोना ७, तधुग्मोनाः ६ । त्रयोदशकवन्धके उपशमे चायिकसम्यक्तवे देशस्यमे १३ अप्रत्याख्यानोनाः सप्तप्रकृत्युदयाः ७, मयोनाः ६, जुगुप्सोनाः ६, तद्युग्मोनाः ५ । नवकवन्धकवेदकसम्यक्त्वप्रमत्तेऽप्रमत्ते च प्रत्याख्यानोनाः सम्यक्त्वप्रकृति-सहिताः सप्तप्रकृत्युद्याः ७, भयोनाः ६, निन्दोनाः ६, तद्युग्मोनाः ५। नवकवन्धकोपशमक-चायिकः सम्यग्द्दष्टी प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वकरणमुनौ संव्वलनमेकतरं १ पुंवेदादिपञ्चकं ५ एवं पट्प्रकृत्युद्याः ६, भयोनाः ५, जुगुप्सोनाः ५, तद्युग्मोना वा ४ ॥३६॥

| गुण०  | मि॰ | <b>मि</b> ० | सा० | मि० | भवि॰ | अवि० | दे० | दे० | प्रव अव | प्र० अ०      |
|-------|-----|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|---------|--------------|
| 3.,   |     | 22          |     |     | 90   |      |     |     |         | 3            |
| ಷಕಚ 0 | =   | G           | 6   | ø   | 6    | ६    |     | eg  | ч       | 8            |
| उदय०  | 818 | दाद         | 515 | দাদ | ភាភ  | 919  | ७१७ | ६१६ |         | <i>પ્રાપ</i> |
| 0444  | 30  | _           | 3   | 3   | 8    | =    | =   | ø   | 19      | Ę            |

तथा उपर्युक्त वन्धस्थानोंके.भय-रहित निन्दा अर्थात् जुगुप्सा-रहित और दोनोंसे रहित, इस प्रकार तीन-तीन अन्य भी उद्यस्थान एक-एकके ऊपर जानना चाहिए ॥३६॥

विशेषार्थ—वाईस प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टिके यदि सम्भव सभी प्रकृतियों-का उदय हो, तो दशप्रकृतिक उद्यस्थान होगा। यदि विसंयोजनके हो जानेसे अनन्ता-नुबन्धी कपायका उदय नहीं है, तो नवप्रकृतिकं उद्यस्थान भी सम्भव है। यदि भय और

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ५०।

जुगुप्सामेंसे हिंसी एकका उदय न हो, तो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होगा। और यदि भय और जुगुप्सा इन दोनोंका ही उद्य न रहे, तो सात प्रकृतिक उद्यस्थान होगा। इस प्रकार वाईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें दश, नौ, नौ, आठ और सात प्रकृतिक उदयस्थान होते हैं। इक्कीसप्रकृतिक वन्धस्थान दूसरे गुणस्थानमें होता है। वहाँपर अनन्तानुवन्धीका उदय तो रहता है, परन्तु मिथ्यात्वका उद्य नहीं रहता, इसिछए नौ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। तथा भय-जुगुप्सामेंसे किसी एकके उदय न रहनेसे आठप्रकृतिक और दोनोंका उदय न रहनेसे सात प्रकृतिक उदय-स्थान होता है। सत्तरह प्रकृतिके वन्धवाले गुणस्थानसे लेकर नौ प्रकृतियोंके बन्धवाले गुणस्थान पर्यन्त तीन स्थानोंमें सम्यक्तवप्रकृतिका उदय रहता भी है और नहीं भी रहता है, इसिलए सत्तरह प्रकृतिक वन्धस्थानमें सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय न रहनेपर आठका उदयस्थान होता है। तथा भय और जुगुप्सामेंसे किसी एकके उदय न रहनेपर सातका उदयस्थान होता है और दोनों-के ही उद्य न रहनेपर छहका उद्यस्थान होता है। तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानमें सम्यक्वप्रकृति-के उद्य रहनेपर आठका उद्यस्थान होता है। सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्य न रहनेपर सातका उद्य-स्थान होता है। भय और जुगुप्सामेंसे किसी एकके उदय न रहनेपर छहका तथा दोनोंके उदय न रहनेपर पाँचका उदयस्थान होता है। नौप्रकृतिक वन्धस्थानमें सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहने पर सातका उदयस्थान होता है। सम्यक्तवप्रकृतिके उदय न रहने पर छहका उदयस्थान होता है। जुगुप्सामेंसे किसी एकके उदय न होने पर पाँचका उदयस्थान और दोनोंके उदय न रहने पर चारका उद्यस्थान होता है। मूलमें दो गई अंकसंदृष्टिका यह अभिप्राय सममता चाहिए।

अव मोहके वन्धस्थानोंमें संभव उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

¹दस वाबीसे णव इगिबीसे सत्तादि उदय-कम्मंसा ।
छादी णव सत्तरसे तेरे पंचादि अहेव ॥४०॥
चत्तारि-आदिणवबंधएसु उक्कस्स सत्तमुद्रयंसा ।
चत्तालिममेसुद्रया बंधहाणेसु पंचसु वि ॥४१॥

108

[ अथ ] गुणस्थानेषु मोहप्रकृतिवन्धकेषु उदयस्थानानि प्ररूपयति—[ 'दस वावीसे णव इगि' इत्यादि । ] द्वाविंशतिबन्धके सप्ताचाः दशान्ताः अष्टौ मोहप्रकृत्युद्यंकर्मांशा उदयांशा उदयप्रकृतिस्थान-

सप्तदशकवन्यके पढाद्या नवोत्कृष्टपर्यन्ताः प्रकृत्युद्यस्थानरूपाः द्वादश भवन्ति १७।१२ । त्रयोदशबन्यके पञ्चाद्यपेक्षे पञ्चत्यप्त्यानान्यक्षे भवन्ति ६।८ । इत्यमीषु पञ्चसु वन्यस्थानेषु प्रकृत्युद्यस्थानानि चत्वारिंश- स्वन्ति ।।४०-४१॥

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० ५, 'द्वाविंशतेर्वन्वे सप्ताद्या' इत्यादिगद्यभागः । (पृ ० १२६)।

१. श्वे॰ सप्ततिकायामियं गाथा मूळगाथारूपेण विद्यते ।

२. स्वे॰ सप्ततिकायामियमपि गाथा मूल्रूपेणास्ति । परं तत्रोत्तराधें पाठोऽयम्—-'पंचिवहवंधगे पुण उदक्षो दोण्हं सुणेयन्वो'।

बाईसप्रकृतिक बन्धस्थानमें सातको आदि छेकर दश तकके उद्यस्थान होते हैं। इक्कोस-प्रकृतिक बन्धस्थानमें सातको आदि छेकर नौ तकके उद्यस्थान होते हैं। सत्तरहप्रकृतिक बन्धस्थानमें छहको आदि छेकर नौ तकके उद्यस्थान होते हैं। और तेरहप्रकृतिक बन्धस्थानमें पाँचको आदि छेकर आठ तकके उद्यस्थान होते हैं। नौ प्रकृतियोंका बन्ध करने वाछे जीवोंके चार प्रकृतिक उद्यस्थानको आदि छेकर उत्कर्षसे सातप्रकृतिक तकके उद्यस्थान होते हैं। इस प्रकार इन पाँच बन्धस्थानों मोहप्रकृतियोंके उद्यस्थान चाछीस होते हैं॥४०-४१॥

विशेषार्थ—बाईस, इक्षीस, सत्तरह, तेरह और नौ प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें जितने उद्यस्थान पाये जाते हैं, उनमेंसे द्राप्रकृतिक उद्यस्थान एक है, नौप्रकृतिक उद्यस्थान छह हैं, आठप्रकृतिक उद्यस्थान स्यारह हैं, सातप्रकृतिक उद्यस्थान दश हैं, छहप्रकृतिक उद्यस्थान सात हैं, पाँचप्रकृतिक उद्यस्थान चार हैं और चारप्रकृतिक उद्यस्थान एक है। इस प्रकार इन सबका योग (१+६+११+१०+७+४+१=४०) चालीस होता है। यह बात ऊपर मूलमें दी गई संदृष्टिमें स्पष्ट दिखाई गई है।

अब उपर्युक्त ४० भंगोंको वच्यमाण २४ भंगोंसे गुणित करने पर जितने भंग होते हैं उनका निरूपण करते हैं—

## <sup>1</sup>जुगवेदकसाएहिं दुय-तिय-चउहिं भवंति संगुणिया। चउवीस वियप्पा ते उदया सन्वे वि पत्तेयं॥४२॥

<sup>2</sup>एवं पंचसु बंधद्वाणेसु चलालं उदया चडवीसभंगगुणा हवेंति । एयावंतो उदयवियपा १६० ।

असूनि सर्वेप्रकृत्युदयस्थानानि ४० प्रत्येकं चतुर्विशितिगुणितानि भवन्तीति तत्सम्भवगाथामाह— ['जुगवेदकसाएहिं' इत्यादि । ] हास्यादियुग्मेन २ वेदित्रकेण ३ कपायचतुष्केण ४ परस्परं संगुणिताश्चतु-विशितिविकस्पाः २४ भवन्ति । तानि सर्वाणि चत्वारिंशत्प्रकृत्युदयस्थानानि ४० प्रत्येकं चतुर्विशितिविकस्पा भङ्गा भेदा भवन्ति ॥४२॥

तदाह—[ 'एवं पंचसु' इत्यादि । ] एवं पञ्चसु नवकादिहाविशितिपर्यन्तवन्थस्थानेषु चत्वारिशत् ४० प्रकृत्युदयस्थानानि चतुर्विशितिः २४ गुणितानि एतानि एतानन्त उदयविकल्पाः २६० पष्ट्यधिकनवशत-प्रकृत्युद्यस्थानभङ्गा भवन्ति ।

हास्यादि दो युगळ, तीन वेद और चार कवाय इनके परस्पर संगुणित करने पर चौबीस सङ्ग होते हैं। इनसे उपर्युक्त चाळीस भङ्गोंको गुणित कर देने पर उदयस्थानोंके सर्व भङ्गोंका योग आ जाता है ॥४२॥

इस प्रकार पाँच बन्धस्थानोंके चालीस उद्यस्थानोंको चौबीस भङ्गोंसे गुणा करने पर ( ४० × २४ = ६६० ) सर्व उदयस्थान विकल्प नौ सौ साठ उपलब्ध होते हैं।

अव पाँच आदि शेष प्रकृतिक उदयस्थानोंके भंगोंका निरूपण करते हैं-

<sup>3</sup>वेदाहया कसाया भवंति भंगा दुवारदुगउदए। चड-तिय-दुग एगेगं पंचसु एगोदएसु तदो ॥४३॥

५ ४ ३ २ १ ० अणियहिन्मि २ २ १ १ १ ९ सुहुमे १ एवं सन्वे भंगा मेलिया ३५। पुन्यु-१२ १२ ४ ३ २ १

त्तेहिं सह एदावंतो १६५।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ५१ । 2. ५, 'चतुर्विंशत्या' इत्यादिगद्यांशः । 3. ५, ५२ ।

अनिवृत्तिकरणस्य द्विकोदये इति पञ्चबन्धक-चतुर्बन्धकानिवृत्तिकरणमागयोखिवेद-चेतुःसंज्वलना-भामेकैकोदयसम्भवं द्विप्रकृत्युदयस्थानं २ ४ स्यात् । तत्र संज्वलनकोध-मान-माया-लोभाश्चत्वारः ४ त्रिभिवेदे-

हैताः द्वादशः भङ्गा भवन्ति । द्विद्वादश द्वादश द्वादशेति २ १। पत्तान्तरापेत्तया चतुर्वन्धकचरमसमये ५२ १२

त्रिद्वयो कवन्धवन्धकेषु अवन्धके पञ्चेषु भागस्थानेषु क्रमेण चतुस्त्रिद्वयोकैकसंत्वलनानामेकैकोद्यः सम्भव-मेकैकोद्यस्थानं स्यात् । तेन तत्र भङ्गाश्चतुस्त्रिद्वयैकैको भूत्वा एकादश ॥४३॥

वं० ५ ४ ६ २ '१ १ अवन्धे सूच्मे १ । एवं सर्वे भं० १२ ६२ ४ ६ २ १

भङ्गा मिलिताः ३५ । पूर्वोक्तैः सह एतावन्तो भङ्गाः नवशतपञ्चनवितः ॥६६५॥

द्विक-उद्यमें अर्थात् अनिवृत्तिकरणके पाँच प्रकृतिक और चार प्रकृतिक वन्धस्थानमें जहाँ पर तीनों वेदों में से किसी एक वेद और चारों कपायों में से किसी एक कपायका उदय होता है, वहाँ पर तीनों वेदों और चारों कपायों परस्पर वारह वारह भङ्ग होते हैं। एक प्रकृतिके उदय वाले पाँच बन्धस्थानों में अर्थात् चारप्रकृतिक वन्धस्थानके चरम समयमें, तीन, दो, एक प्रकृतिक वन्धस्थानमें और किसी भी प्रकृतिका वन्ध नहीं करनेवाले ऐसे अवन्धकस्थानमें कमसे चार, तीन, दो, एक और एक भङ्ग होते हैं।।४३॥

इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें दो प्रकृतिके उद्यवाछे पाँच प्रकृतिक वन्धस्थानमें वारह, वार प्रकृतिक वन्धस्थानमें वारह, एक प्रकृतिक उद्यवाछे चार प्रकृतिक वन्धस्थानमें चार, तीन प्रकृतिक वन्धस्थानमें तीन, दो प्रकृतिक वन्धस्थानमें दो और एक प्रकृतिक वन्धस्थानमें एक भङ्ग होता है। तथा किसी भी मोहप्रकृतिका वन्ध नहीं करने वाले सूद्मसाम्परायगुणस्थानमें एक मात्र सूद्म संज्वलनलोभका उद्य होनेसे एक भङ्ग होता है। इस प्रकार ये सर्व भङ्ग मिल करके (१२+१२+४+४+२+१+१=३४) पैतीस भङ्ग हो जाते हैं। इन सर्व भङ्गोंकी अंकसंदृष्टि मूलमें दो है। इन्हें पूर्वोक्त ६६० भङ्गोंमें मिला देने पर मोहनीयकर्मके उद्यस्थान-सम्बन्धी सर्व विकल्प ६६४ हो जाते हैं।

इन्हीं उदय-विकल्पोंको भाष्यगाथाकार उपसंहार करते हुए प्रकट करते हैं...

¹दसगादि-उदयठाणाणि भणियाणि मोहणीयस्स । पंचूणयं सहस्सं उदयवियप्पा हवंति ते चेव ॥४४॥

#### हरूपा

ते कित चेदाह—['दसगादि-उदयठाणाणि' इत्यादि ] मोहनीयस्य दशकादीन्येकपर्यंन्तान्युदय-प्रकृतिस्थानानि भणितानि । तेपां भङ्गाः पञ्चभिन्यूनं सहस्रं प्रकृत्युदयस्थानविकल्पा भवन्ति । दशकाद्येक-पर्यन्तप्रकृत्युदयस्थानानां भङ्गा विकल्पाः प्रकृत्युदयस्थानभेदां नवशतपञ्चनवित्संख्योपेताः ६६५ भवन्तीत्यर्थः ॥४४॥

मोहनीयकर्मके दशप्रकृतियोंको आदि छेकर एक प्रकृति पर्यन्त जो दश उदयस्थान कहे गये हैं उनके उदयस्थान-सम्बन्धी सर्व विकल्य पाँच कम एक हजार अर्थात् ६६५ होते हैं।।४४।।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ५३ तथाऽग्रेतनगद्यांशः (पृ॰ १५६)।

# अव उपर्युक्त उदयविकरणोंके प्रकृति-परिवर्तन-जनित भंगोंका परिमाण कहते हैं— <sup>1</sup>पुन्वुत्ता जे उदया संगुणिया तेसिं उदयपयडीहिं। चडवीसा आदीहि य संगेहिं भंगेहिं होति पदवंधा ॥४५॥

ेण्ए छदसादि-चउरंताणि उदयहाणाणि एयाणि— १०६ म ७६ ५ १ दसादि उदयहाणाणि एयाणि— १६११ १० ७ ४ १ दसादि उदयहाणाणि एयाणि— १६११ १० ७ ४ १ दसादि उदयहाणाणि प्याणि १६१२। प्याजिगणि १०।५४। मिलियाणि २८८। पुणो चउर्वासमंगगुणियाणि ६६१२। अणियहिम्मि सुहुमे य दुगादिउद्चपयडीओ २।२।१।१।१।१। सुहुमे । एयाओ एएहिं मंगेहिं १२।१२।४।३।२।१।१।गुणिया एयावंतो २४।२४।४।३।२।१।१। मिलिया ५६। पुण्विक्लेहिं सह प्यवंधा एयावंतो ।६६७१।

भय प्रकृतिमेदेन भङ्गानाह—[ 'पुन्तुत्ता जे उदया' इत्यादि । ] ये पूर्वोक्ता उदयाः, अत्र दशानां पुक्तेदयः विश्व नवानां पहुद्याः विश्व अष्टानां एकादशोदयाः विश्व सप्तानां दशोदयाः विश्व पण्णां सप्तोन्द्याः विश्व प्रचानां चत्वार उदयाः विश्व चतुर्णामेकोदयः विश्व उदयाः ११६।११।१०।७।४।१ एतेषां दशाद्युद्यप्रकृतिभिः १०।६।६।७।६।५।४ संगुणिताः १०।५॥ द्रशाद्य प्रकृतिभिः १०।६।६।७।६।५।४ संगुणिताः १०।५॥ द्रशाद्य प्रकृतिक्तिः भङ्गा भवन्ति । अनिवृत्तिकरणे स्वमसाम्पराये च द्विकोदयः उद्यप्रकृतयः २।२।१।१।१।१ स्वमे १। एताः प्रकृतय एतैर्भङ्गैः १२।१२।४।३।१।१ गुणिता एतावन्तः २४।२४।४।३।२।१ । मिलिता ५६। पूर्वेः ६६१२ सह पद्वन्धा एतावन्तः ६६७१ मोहप्रकृतिसंख्यायाः पद्वन्धा भवन्त्यमो ॥४५॥

जो पहले दराप्रकृतिक आदि उद्यस्थान कहे गये हैं, उन्हें पहले उद्य होनेवाली प्रकृतियोंसे गुणित करे। पुनः चौनीस आदि स्व-स्व भंगोंसे गुणित करनेपर सर्वपद्वन्ध अर्थात् भंग आ जाते हैं। उनका परिमाण ६६७१ है ॥४४॥

अव इन्हीं ६६७१ भंगोंका स्पष्टीकरण करते हैं—दशको आदि छेकर चार प्रकृति-पर्यन्तके जो उद्यस्थान हैं, उन्हें दश आदि उद्यस्थ प्रकृतियोंके साथ गुणित करनेपर २५६ भंग होते हैं। (इनकी अंकसंदृष्टि मूळमें दी हुई है।) पुनः उन्हें चौबीस भंगोंसे गुणा करनेपर (२५५×१४ = ६६१२) छह हजार नौ सौ वारह भंग प्राप्त होते हैं। पुनः अनिवृत्तिकरणमें जो दो आदिक उद्य-प्रकृतियाँ हैं और सूद्रमसाम्परायमें जो एक उद्य प्रकृति है, (यथा—२।२।१।१।१।१। उन्हें इनके १२।१२।४।३।२।१।१ इन भंगोंसे गुणा करनेपर क्रमशः इतने २४।२४।४।३।२।१।१ भंग आते हैं, जो सब मिलाकर ४६ होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त ६६१२ में जोड़ देनेपर समस्त पद्वन्धोंका अर्थोत् भंगोंका प्रमाण ६६७१ होता है।

अव मूलगाथाकार उपर्युक्त सर्व अर्थका उपसंहार करते हैं— [मूलगा०१६] <sup>3</sup>णवपंचाणउदिसया उदयवियप्पेहिं मोहिया जीवा। ऊणत्तरि-एयत्तरिपयवंघसएहिं विण्णेया ।।४६॥

#### ११७३३१२३३

पञ्चनवत्यधिकनवशतसंख्योपेतैः उदयविकल्पैः प्रकृत्युदयस्थानमङ्गैः १६५ एकोनसप्ततिशतैकसप्तति-पद्यन्धैः षट्सहस्रनवशतैकसप्ततिसंख्योपेतैः ६६७१ पद्यन्धैः प्रकृतिविकल्पैः प्रकृत्युद्यसंख्यामङ्गेश त्रिकाल-

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ५४। 2. ५, 'दशादीनि' इत्यादिग्रद्यमागः (पृ॰ १६०)। 3. ५, ५५।

<sup>†</sup>ब दसा अपि।

१. सप्ततिका० २०।

त्रिलोकोद्दरवर्तिचराचरजीवा मोहिताः वैचिन्त्यं प्रापिताः सन्ति १६५ उदयविकल्पाः स्थानविकल्पाः भवन्ति । ६६७१ प्रकृतिविकल्पा उदयप्रकृतिसंख्याभंगा विज्ञेया भवन्ति ॥४६॥

इति मोहनीयप्रकृत्युद्यभेदः समाप्तः।

सर्व संसारी जीव नो सौ पंचानवे उदय-विकल्पोंसे तथा उनहत्तर सौ इकहत्तर अर्थात् छह हजार नौ सौ इकहत्तर भंगरूप पदवन्धोंसे मोहित हो रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥४६॥ अव मोहनीयके वन्धस्थानोंमें सत्त्वस्थानके भंग सामान्यसे कहते हैं—

<sup>1</sup>पढमे विदिए तीसु वि पंचाई वंधउवरदे कमसो। कमसो तिण्णि य एगं पंचय छह सत्त चत्तारि॥४७॥

²संतट्ठाणाणि— २२ २१ १७ १३ ६ ५ ४ ३ २ १ ०

अथ मोहनीयवन्धस्थानेषु सस्वस्थानभङ्गान् सामान्येनाह—[ 'पढमे विदिए तीसु वि' इत्यादि । ] प्रथमे द्वाविंशतिकवन्धे सस्वस्थानानि त्रीणि रमारणारह । द्वितीये एकविंशतिके वन्धे सरवस्थानमेकं रम् । त्रिषु वन्धेषु सप्तदशकवन्धे त्रयोदशकवन्धे नवकवन्धके च सस्वस्थानानि पद्ध रमारशारशारशार । पद्धवन्धके सस्वस्थानानि पद् रमारशारशारशारशार । चतुर्विधवन्धके सप्त सस्वस्थानानि रमारशारशारशारशारशारशारशारशारशार । त्रिद्वयं कवन्थके अवन्थके च सस्वस्थानानि चत्वारि क्रमेण स्वभागवन्धकेषु सस्वानि ॥४०॥

प्रथम वन्धस्थानमें, द्वितीय वन्धस्थानमें, तद्नन्तर क्रमशः तीन वन्धस्थानोंमें, पुनः पंच आदि एक पर्यन्त वन्धस्थानोंमें और उपरतवन्धमें क्रमसे तीन, एक, पाँच, छह, सात और चार सत्त्वस्थान होते हैं ॥४०॥

किस वन्धस्थानमें कितने सत्त्वस्थान होते हैं, इस वातको वतानेवाली अंकसंदृष्टि मूलमें दी हुई है।

एवं ओवेण भणियक्ष विसेसेण युचए-

इस प्रकार ओघसे वन्धस्थानोंमें सत्त्वस्थानोंको कह करके अव मूलगाथाकार विशेषकपसे उन्हें कहते हैं—

[मूलगा०१७] <sup>3</sup>आइतियं वावीसे इगिवीसे अट्टवीस कम्मंसा ।

सत्तरस तेरस णव वंधए अड-चउ-तिग-दुगेगहियवीसा ।।।४८।।

<sup>4</sup>वावीसवंघए संतद्ठाणाणि २८।२७।२६। एगवीसवंघए २८। सत्तरस-तेरस-ण्वत्रंघएसु २८।२४।२३।२२।११।

भथ विशेषेण गुणस्यानेषु मोहवन्धस्थानं प्रति सत्त्वस्थानान्याह—'एवं ओघेण भणिय विसेसेण बुच्चइ' एवं उक्तप्रकारेण सामान्येन मोहप्रकृतित्रन्धेषु सत्त्वस्थानानि । भणितानि गुणस्थानैः सह विशेषेण तान्युस्यन्ते—

तिन्नेव य वावीसे इगवीसे अहवीस सत्तरसे । छुच्चेव तेर-नवर्वधगेसु पंचेव ठाणाइं॥

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० ५, ५६ । 2. ५, 'मोहस्य सत्तास्थानानि' इत्यादिगद्यांशः (पृ० १६०) । 3. ५, ५७ । 4. ५, 'द्वाविंशतिबन्धके' इत्यादिगद्यांशः (पृ० १६१) ।

१. सप्ततिका० २१ । परं तत्रेहक् पाठः —

सप्ततिका १३ १

['भाइतियं वावीसे' इत्यादि ।] द्वाविंशतिकवन्धके मिथ्यादृष्टौ भादित्रिकसत्त्वस्थानानि २८।२७।२६। तत्राष्टाविंशतिके सम्यक्त्वप्रकृतौ उद्वेश्चितायां सप्तविंशतिकम् २७ । पुनः सम्यग्मिथ्यात्वे उद्वेश्चित पङ्विंश-तिकम् २६ । सासादने एकविंशतिवन्धके अष्टाविंशतिकमेकसत्त्वस्थानम् २८ । सप्तद्शवन्धे त्रयोदशबन्धे नववन्धे च प्रत्येकं अष्टचतुस्त्रिद्ध्ये काधिकविंशतिः । अष्टाविंशतिके २८ अनन्तानुवन्धिचतुष्के विसंयोजिते चिपते वा चतुर्विंशतिकम् २४ । ततः पुनः मिथ्यात्वे चिपते त्रयोविंशतिकम् २३ । तत्र पुनः सम्यङ्मिथ्यात्वे चिपते द्वाविंशतिकम् २१ । तत्र पुनः सम्यक्त्रप्रकृतिचिपते एकविंशतिकम् २१ । इति पञ्च सत्त्वस्थानानि विसंयोजितानन्तानुवन्धिनः चिपतिमिथ्यात्वादित्रयाणां च तेषु सम्भवात् ॥४८॥

वाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें आदिके तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इक्कीसप्रकृतिक बन्धस्थान में अहाईस प्रकृतिक एक सत्त्वस्थान होता है। सत्तरह प्रकृतिक, तेरह प्रकृतिक और नवप्रकृतिक वन्धस्थानमें अहाईस, चौचीस, तेईस, वाईस और इक्कीस प्रकृतिक पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते हैं॥४८॥

वाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें २८, २७ और २६ प्रकृतिक तीन सत्त्रस्थान होते हैं। इकीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें २८ प्रकृतिक एक ही सत्त्वस्थान होता है। सत्तरह, तेरह और नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें २८, २४, २३, २२ और २१ प्रकृतिक पाँच पाँच सत्त्वस्थान होते हैं।

## [मूलगा०१८] 'पंचिवहे अड-चउ-एगहियवीसा तेर-वारसेगारं। चुजवहवंधे संता पंचहिया होति ते चेव ।।४६॥

पंचित्रहर्यंथण् २८।२४।२१।१३।१२।११ चङित्रहर्वंथण् २८।२४।२१।१३।१२।११।५

पञ्चविधवन्यकेऽष्टचतुरेकाधिकविंशतिः [ त्रयोदश द्वादश एकादश च ] सरवस्थानानि भवन्ति । चतुर्विधवन्यके तानि पूर्वोक्तानि पञ्चाधिकानि सरवस्थानानि भवन्ति । तथाहि—पुंवेदसंज्वलनचतुष्किमित पञ्चविधवन्यके अनिवृत्तिकरणोपशमश्रेण्यां अष्टाविंशतिकसत्त्वस्थानम् २५ । तत्रानन्तानुवन्धिवसंयोजिते २४ दर्शनमोहसहके चिपते २१ एकविंशतिकम् । तत्पञ्चविधवन्धके अनिवृत्तिकरणचपकश्रेण्यां मध्यमकपायाष्टके चिपते त्रयोदशकं १३ सत्त्वस्थानम् । पण्डे द्वावेदे वा चिपते द्वादशं सत्त्वस्थानकम् १२ । पुनः खोवेदे वा पण्डवेदे चिपते एकादशकसत्त्वस्थानम् ११ । पुंवेदं विना चतुर्विधसंज्वलनबन्धकेऽनिवृत्तिकरणोपशमश्रेण्यां एक्ववेदे चिपते १४ चिपतदर्शनमोहसहके एकविंशतिकं सत्त्वस्थानम् २१ । तच्चतुर्विधवन्धकान्वित्वरुष्ठाविकरणचपकश्रेण्यां एकविंशतिकसत्त्वस्थाने २१ मध्यमकपायाष्टके चिपते त्रयोदशकं सत्त्वस्थानम् १३ । पण्डे स्त्रविदे वा चिपते द्वादशकं सत्त्वस्थानम् १२ । पुनः स्त्रविदे वा पण्डवेदे चिपते ११ । पुनः पण्णोन्किपाये चिपते पञ्च सत्त्वं संज्वलनचतुष्कं पुंवेदश्चित पञ्चशक्कितसत्त्वम् ५ ॥४६॥

पञ्चकत्रन्थकेऽनिवृत्तिकरणोपशमके सत्त्वस्थानानि २८।२४।२१ तञ्चतुर्वन्थप्रकृतिचपके सत्त्वस्था-नानि २१।१२।१२।९१।५।

पाँच प्रकृतिक वन्धस्थानमें अड़ाईस, चौवीस, इक्कीस, तेरह, बारह और ग्यारह ये छह सत्त्वस्थान होते हैं। चार प्रकृतिक वन्धस्थानमें पाँच प्रकृतिक सत्त्वस्थानसे अधिक वे ही छह अर्थात् सात सत्त्वस्थान होते हैं॥४६॥

पाँच प्रकृतिक वन्धस्थानमें २८।२४।२१।१३।१२।११ ये छह सत्त्वस्थान तथा चार प्रकृतिक वन्धस्थानमें २८।२४।२१।१३।१२।११।४ ये सात सत्त्वस्थान होते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ५६।

सप्तिका० २२ परं तत्रेदक् पाठः—
 पञ्चविद्द-चउविदेसुं छ छक्क सेसेसु जाण पंचेव ।
 पत्रेयं पत्तेयं चत्तारि य बंधवोच्छेए ॥

## [मूलगा०१६] सेसेसु अवंधम्मि य संता अड-चउर-एगहियवीसा । ते पुण अहिया णेया कमसो चड-तिय-दुगेगेण ॥५०॥

सेसे वंधतिए, अवंधेवि चत्तारिसंतट्ठाणाणि। तत्य तिवंधए २८।२४।२१।४। दुवंधए २८।२४।२।।१। एयवंधे २८।२४।२१।२। अवंधे २८।२४।२१।१।

शेषु त्रिद्धं कवन्धके अवन्धके च प्रत्येकं अष्टाविश्वितकं २८ चतुविशितिकं २४ एकविशितिकं च २१ । तानि पुनः क्रमश्रश्रतुखिद्विकेकेनाधिकानि मोहसत्त्वस्थानानि । तथाहि अनिवृत्तिकरणे संज्वलनमानमाया-लोभत्रयवन्धके उपशमके २८।२४।२१ । अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य विसंयोजितदर्शंनमोहसप्तकस्य चपणं च तत्र सम्भवात् । तिश्ववन्धानिवृत्तिचपके पुवेदे चयं गते चतुःसंज्वलनसत्त्वस्थानम् ४ । तट्द्विकवन्धोपशमके २८।२४। १ । चपके कोधे चिपते संज्वलनित्रक्तत्त्वस्थानम् ३ । अनिवृत्तिकरणोपशमके एकवन्धके २८।२४। २१ । चपके च मानचिपते संज्वलनमाया-लोभसत्त्वद्वयम् २ । अवन्धके सूद्दमसाम्पराये उपशमश्रेण्यां २८।२४।२१ । चपकश्रेण्यां सूद्दमलोभसत्त्वं सूद्दमकृष्टिकरणरूपलोभसत्त्वमेकम् १ । इति त्रिद्वयं कवन्धके अवन्धके च चत्वारि सत्त्वस्थानानि ४।३।२।१ ॥५०॥

शेष तीन, दो और एक वन्धस्थानमें और अवन्धक स्थानमें क्रमशः चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक सत्त्वस्थानसे अधिक अट्टाईस, चौबीस और इक्टीस प्रकृतिक ये चार-चार सत्त्वस्थान होते हैं ॥४०॥

शेप तीन वन्धस्थानोंमें और अवन्धकस्थानमें चार-चार सत्त्वस्थान होते हैं। उनमेंसे तीन प्रकृतिक वन्धस्थानमें २८।२४।२१।४ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। द्विप्रकृतिक वन्धस्थानमें २८।२४।२१।३ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। एक प्रकृतिक वन्धस्थानमें २८।२४।२१।२ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। तथा अवन्धकस्थानमें २८।२४।२१।१ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं।

विशेषार्थ-मोहनीयके किस-किस वन्धस्थानमें किस-किस उदयस्थानके साथ कौन-कौन से सत्त्वस्थान किस प्रकार सम्भव हैं, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-वाईस प्रकृतिक वन्ध-स्थान मिथ्यादृष्टिके होता है। इसके सात, आठ, नौ और दश प्रकृतिक चार उद्यस्थान और अडाईस, सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिक ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे सातप्रकृतिक उद्यस्थानके समय अडाईस प्रकृतिक एक ही सत्त्वस्थान होता है। इसका कारण यह है कि सातप्रकृतिक उद्यस्थान अनन्तानुवन्धीके उद्यके विना ही प्राप्त होता है और मिथ्यात्त्रमें अनन्ता-नुवन्धीके उद्यका अभाव उसी जीवके होता है जिसने पहले सम्यग्द्दिकी द्शामें अनन्तानुवन्धि-चतुष्ककी विसंयोजना की है। पुनः सम्यक्त्वसे गिरकर और मिथ्यात्वमें जाकर जिसने मिथ्यात्वके निमित्तसे पुनः अनन्तानुवन्धि-चतुष्कका वन्ध प्रारम्भ किया । ऐसे जीवके एक आवलीकाल तक अनन्तानुबन्धी कपायका उद्य नहीं होता है। किन्तु ऐसे जीवके अहाईस प्रकृतियोंका सत्त्व अवश्य पाया जाता है। इसिछए यह सिद्ध हुआ कि सात प्रकृतिक उद्यस्थानमें अहाईस प्रकृतिक एक ही सत्त्वस्थान होता है। आठ प्रकृतिक उद्यस्थानमें अट्टाईस, सत्ताईस और छुट्वीस चे तीनों ही सत्त्वस्थान होते हैं। इसका कारण यह है कि आठ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारका होता है-एक तो अनन्तानुबन्धीके उद्यसे रहित और दूसरा अनन्तानुबन्धीके उद्यसे सहित। इनमेंसे अनन्तानुवन्धीके उद्यसे रहित आठ प्रकृतिक उद्यस्थानमें अहाईस प्रकृतिक एक ही सत्त्वस्थान होता है। तथा अनन्तानुबन्धोंके उद्यसे सहित आठ प्रकृतिक उद्यस्थानमें आदिके तीनों ही सत्त्वस्थान सम्भव है। वह इस प्रकार कि जब तक सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना नहीं होती, तव तक अडाईसप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। सम्यक्तवप्रकृतिकी उद्देलना हो जाने पर

१. श्वे॰ सप्ततिकायां गाथेयं नास्ति ।

सप्ततिका

सत्ताईसप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देळना हो जाने पर छुन्त्रीसप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसके अतिरिक्त छुन्त्रीसप्रकृतिक सत्त्वस्थान अनादिसिथ्यादृष्टके भी होता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीके उद्यसे रहित नौप्रकृतिक उद्यस्थानमें अट्ठाईसप्रकृतिक एक सत्त्वस्थान तो होता ही है; किन्तु अनन्तानुबन्धीके उद्यसे सहित उसी नौ प्रकृतिक उद्यस्थानमें आदिके तीनों ही सत्त्वस्थान सम्भव है। द्राप्रकृतिक उद्यस्थान अनन्तानुबन्धीके उद्यवाले जीवके ही होता है, अतएव उसमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छुन्त्रीसप्रकृतिक तीनों सत्त्वस्थान वन जाते हैं।

इक्कीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें अद्वाईसप्रकृतिक एक सत्त्वस्थान होता है। इसका कारण यह है कि इक्कीसप्रकृतिक वन्धस्थान सासादनगुणस्थानवर्ती जीवके ही होता है और यह गुणस्थान उपरामसम्यक्त्वसे च्युत हुए जीवके ही होता है। किन्तु ऐसे जीवके दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका सत्त्व अवश्य पाया जाता है। इक्कोसप्रकृतिक वन्धस्थानवाले जीवके उद्यस्थान सात, आठ और नौप्रकृतिक तीन पाये जाते हैं, अतएव उनके साथ एक ही अद्वाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है।

सत्तरह प्रकृतिक वन्धस्थानके साथ अहाईस, सत्ताईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इकीसप्रकृतिक छह सत्त्वस्थान होते हैं। सत्तरहप्रकृतिक वन्धस्थान सम्यग्निश्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि इन दो गुणस्थानोंमें होता है। इनमेंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके सात, आठ और नीप्रकृतिक तीन उद्यस्थानसे होते हैं और अविरतसम्यग्दृष्टि जीवोंके छह, सात, आठ और नौ प्रकृतिक चार उद्यस्थान होते हैं। इनमेंसे छह्प्रकृतिक उद्यस्थान उपरामसम्यक्त्वी या चायिक-सम्यक्तवी जीवोंके पाप्त होता है। इनमेंसे उपशमसम्यक्तवी जीवोंके अड्ठाईस और चौबीस प्रकृतिक दो सत्त्वस्थान होते हैं। अहाईसप्रकृतिक सत्त्वस्थान प्रथमोपशमसम्यक्त्वके समय होता है। जो जीव अनन्तानुबन्धीका उपशम करके उपशमश्रेणी पर चढकर गिरा है, उस अविरतसम्यग्दृष्टिके भी अह।ईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा जिसने अनन्तानुबन्धीकी उद्वेलना या विसंयो-जना को है, उस ओपशमिक अविरतसम्यक्त्वीके चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। किन्तु चायिक सम्यग्दृष्टिके केवल इक्कीस प्रकृतिक एक ही सत्त्वस्थान होता है; क्योंकि अनन्तानुवन्धि-चतुष्क और दर्शनमोहत्रिक इन सात प्रकृतियोंके ज्ञय होने पर ही ज्ञायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार छह प्रकृतिक उदयस्थानमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक तीनों ही सत्त्वस्थान होते हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके सात प्रकृतिक उद्यस्थानके साथ अड्डाईस, सत्ताईस और चौबीसप्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो जीव तीसरे गुणस्थानको प्राप्त होता है, उसके अङ्घाईसप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। किन्तु जिस मिथ्यादृष्टिने सम्यक्तवप्रकृतिकी उद्देखना करके सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्वस्थानको तो प्राप्त कर लिया है, किन्तु अभी सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना नहीं की है, वह यदि मिथ्यात्वसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता है, तो उसके सत्ताईसप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। सम्यग्दृष्टि रहते हुए जिसने अनन्तानुबन्धोकी विसंयोजना की है, वह यदि संक्लेशपरिणामोंके वशसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हो, तो उसके चौबोसप्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया जाना है। किन्तु अविरतसम्यक्त्वी जीवके सात प्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए अट्टाईस, चौवीस, तेईस, बाईस और इक्कीस पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। इनमें से अट्ठाईस और चौबीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान तो उपशमसम्यग्दृष्टि और वेद्कसम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है। किन्तु इतनी विशेपता है कि चौत्रीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान अनन्तानुवन्धिचतुष्ककी विसंयोजना करनेवालोंके ही होता है। तेईस और वाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान केवल वेदकसम्यक्त्वी जीवोंके ही होते हैं। इसका कारण यह है कि आठ वर्पसे ऊपरकी आयुवाला जो वेदकसम्यक्त्वी जीव दर्शनमोहकी चपणाके लिए अभ्युचत

होता है, उसके अनन्तानुवन्धि-चतुष्क और मिथ्यात्व, इन पाँचके चय हो जाने पर तेईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। पुनः उसीके सम्यग्मिय्यात्वका चय हो जाने पर वाईसप्रकृतिक सत्त्रस्थान होता है। यह वाईसप्रकृतिक सत्त्वस्थान कृतकृत्य वेदकसम्यग्द्रष्टि जीव की अपेजा चारों ही गतियों में सम्भव है। इसी प्रकार आठप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए भी सम्यग्मिथ्या-हृष्टि और अविरतसन्यन्दृष्टि जीवोंके क्रमशः पूर्वोक्त तीन और पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। नौ प्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए भी इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु अविरतों में नीप्रकृतिक उद्यस्थान वेद्कसम्यन्दृष्टियोंके ही होता है और वेद्कसम्यन्दृष्टियोंके अट्टाईस, चौवीस, तेईस और वाईस प्रकृतिक चार सत्त्वस्थान पाये जाते हैं, अतः यहाँ पर भी एक चार सत्तास्थान होते हैं। सन्यन्मिथ्यादृष्टिके सत्तरहप्रकृतिक वन्धस्थान, सात, आठ और नौप्रकृतिक तीन उद्यस्थान तथा अहाईस, सत्ताईस और चौनीस प्रकृतिक तीन सत्तास्थान होते हैं। अनिरत-सन्यन्द्दष्टियोंमें उपशामसन्यन्द्दष्टिके सत्तरहप्रकृतिक एक वन्यस्थान, छह, सात और आठ प्रकृतिक तीन डर्यस्थान, तथा अहाईस और चौर्यास प्रकृतिक दो सत्तास्थान होते हैं। चायिक-सम्यन्दृष्टिके सत्तरह प्रकृतिक एक वन्धस्थान, छह, सात और आठ प्रकृतिक तीन चर्यस्थान, तया इकीसप्रकृतिक एक सत्तास्थान होता है। वेदकसम्यग्दृष्टिके सत्तरहप्रकृतिक एक बन्धस्थान सात, आठ और नौ प्रकृतिक तीन उन्यस्थान, तथा अट्टाईस, चौवीस, तेईस और वाईस प्रकृतिक चार सत्तास्थान होते हैं।

तेरहप्रकृतिक वन्धस्थानमें अहाईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इक्कीस प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तेरह प्रकृतियोंका वन्ध देशियरतोंके होता है। वे दो प्रकारके होते हैं—एक तिर्यच, दूसरे मनुष्य। इनमें जो तिर्यच देशिवरत हैं, उनके चारों ही उद्यस्थानोंमें अहाईस और चौबीस प्रकृतिक दो सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे अहाईसप्रकृतिक सत्त्वस्थान तो उपशमसम्यन्दिष्ट और वेदकसम्यन्दिष्ट इन दोनों प्रकारके देशिवरत तिर्यचोंके होता है। उसमें भी जो प्रथमोप्रशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके समय ही देशिवरतिको प्राप्त करता है, उसी देशिवरतके उपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके समय ही देशिवरतिको प्राप्त करता है, उसी देशिवरत मनुष्य हैं उनके पाँच प्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए अहाईस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। छहप्रकृतिक और सात्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए प्रत्येकमें अहाईस, चौबीस, तेईस और इक्कीस प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा आठप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए अहाईस, चौबीस, तेईस और इक्कीस प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा आठप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए अहाईस, चौबीस, तेईस और वाईस प्रकृतिक चार सत्त्वस्थान होते हैं।

नौ प्रकृतिक वन्यस्थान प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके होता है। इनके चार, पाँच, छह और सात प्रकृतिक चार उद्यस्थान होते हैं। इनमेंसे चार प्रकृतिक उद्यस्थानके साथ दोनों गुगस्थानोंमें अड़ाईस, चौवीस और इक्कीस प्रकृतिक तीन ही सन्वस्थान होते हैं; क्योंकि यह उद्यस्थान उपश्मसम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टिके ही होता है। पाँच और छह प्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए पाँच-पाँच सन्तनस्थान होते हैं, क्योंकि ये उद्यस्थान तीनों प्रकारके सन्यग्दृष्टि जीवोंके सन्भव हैं। किन्तु सातप्रकृतिक उद्यस्थान वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके हो होता है। अतएव यहाँ इक्कीसप्रकृतिक सन्तन्थानसम्भव नहीं है; शेष चार ही सन्तनस्थान होते हैं।

पाँच प्रकृतिक वन्धस्थानमें द्विकप्रकृतिक एक उद्यस्थान और अट्टाईस, चौवीस, इक्कीस, तेरह, वारह और ग्यारह ये छह सत्तास्थान होते हैं। इनमेंसे उपरामश्रेणीकी अपेचा आदिके तीन सत्तास्थान पाये जाते हैं। तथा च्यकश्रेणीकी अपेक्षा इक्कीस, तेरह, वारह और ग्यारह ये चार सत्तास्थान होते हैं। जिस अनिवृत्तिवाद्रसंयतने आठ मध्यम कपायोंका च्य नहीं किया, उसके इक्कीसप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। उसीके आठ कपायोंका च्य होने पर तेरह प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। पुनः नपुंसकवेदका च्य होने पर वारहप्रकृतिक सत्तास्थान होता

है और स्त्रीवेदका त्त्य होने पर ग्यारहप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। इस प्रकार पाँच प्रकृतिक बन्धस्थानमें दोनों श्रेणियोंकी अपेत्ता छह सत्तास्थान होते हैं।

चारप्रकृतिक वन्धस्थानमें द्विकप्रकृतिक और एकप्रकृतिक ये दो उद्यस्थान और अट्टा-ईस, चौबीस, इक्कोस, तेरह, बारह, ग्यारह और पाँच प्रकृतिक सात सत्तास्थान होते हैं। चार प्रकृतिक वन्धस्थान भी दोनों श्रेणियोंमें होता है। अतः उनके साथ उपशमश्रेणीमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक तीन सत्तास्थान होते हैं। शेष चार सत्तास्थान चपकश्रेणीकी अपेक्षा जानना चाहिए। उनमेंसे तेरह, बारह और ग्यारह प्रकृतिक सत्तास्थानोंका वर्णन तो पाँच प्रकृतिक वन्धस्थानके समान ही जानना चाहिए। उसी जीवके हास्यादिषट्कके च्रय हो जाने पर पाँच प्रकृतिक सत्तास्थान होता है।

तीन, दो और एक बन्धस्थानमें एक प्रकृतिक उदय और चार चार सत्तास्थान होते हैं, यह बात पहले स्वयं प्रन्थकार बतला आये हैं। उन चार सत्तास्थानोंमेंसे अट्टाईस, चौबीस और इकीस प्रकृतिक तीन सत्तास्थान तो उपशमश्रेणीमें ही होते हैं। शेप चार प्रकृतिक, तीन प्रकृतिक और द्विप्रकृतिक एक-एक सत्तास्थानका स्पष्टीकरण यह है कि उसी अनिवृत्तिबाद्रसंयतके वेदोंका चय होने पर चार प्रकृतिक सत्तास्थान पाया जाता है। संज्वलन कोधके चय हो जाने पर तीन प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। संज्वलन कोधके चय हो जाने पर तीन प्रकृतिक सत्तास्थान होता है, संज्वलन मानके चय हो जाने पर द्विप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। युनः अवन्धक सूद्मसाम्परायिक चपकके एकप्रकृतिक उदयस्थानके साथ एकप्रकृतिक सत्तास्थान होता है। किन्तु अवन्धक सूद्मसाम्परायिक उपशमकके एक प्रकृतिक उदयस्थानके साथ थड़ाईस, चौबीस और इक्षीस प्रकृतिक तीन सत्तास्थान पाये जाते हैं।

## [मूलगा०२०] ¹दस णव पण्णरसाइ बंधोदयसंतपयंडिठाणाणि । भणियाणि मोहणिज्जे इत्तो णामं परं वोच्छं ै।।५१॥

मोहनीये वन्धोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि क्रमेण दश १० नव ६ पञ्चदश १५ भणितानि । मोहनीय-प्रकृतिबन्घस्थानानि १० मोहप्रकृत्युदयस्थानानि ६ मोहप्रकृतिसत्त्वस्थानानि १'६ । इतः परं नामकर्मण-स्तानि वन्धोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानान्यहं वच्यामि ॥५१॥

इस प्रकार मोहनीयकर्मके दश बन्धस्थान, नौ उदयस्थान और पन्द्रह सत्त्वस्थान कहे। अब इससे आगे नामकर्मके बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानोंको कहेंगे।।४१।।

अव उनमें सवसे पहले नामकर्मके वन्धस्थान कहते हैं—

## [मूलगा०२१] <sup>2</sup>तेवीसं पणुवीसं छन्वीसं अद्ववीसंग्रुगुतीसं । तीसेकतीसमेगं वंधद्वाणाणि णामस्स<sup>2</sup>॥५२॥

२३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१।

नामकर्मणः बन्धस्थानानि त्रयोविंशतिकं २३ पञ्चविंशतिकं २५ पट्विंशतिकं २६ अष्टाविंशतिकं २८ पृक्तेनित्रिंशतकं २६ त्रिंशत्कं ३० एकत्रिंशत्कं ३१ एककं १ इत्यष्टौ २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१ । आद्यानि सप्त मिध्याद्यव्याद्यपूर्वकरणपष्टभागान्तं यथासम्भवं बध्यन्ते । एकं यशःकीत्तिकं १ उभयश्रेण्योर-पूर्वकरणसप्तमभागप्रथमसमयात्यूचमसाम्परायचरमसमयपर्यन्तं बध्यते ॥५२॥

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ५, ६०। २. ५, ६१।

१. सप्ततिका० २३ । २. सप्ततिका० २४ ।

नाम कर्मके तेईस, पश्चीस, छव्वीस, अट्टाईस, उनतीस, तीस, इकतीस और एक प्रकृतिक, इस प्रकार ये आठ वन्यस्थान होते हैं ॥४२॥

अव नामकर्मके चारों गतियोंमें संभव वन्त्रस्थानोंका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>इगि पंच तिण्णि पंचय वंधद्वाणा हवंति णामस्स ।

णिरयगृह तिरिय मणुया देवगईसंजुआ होति ॥५३॥

शपाशप

क्ष गत्यां कियन्ति स्थानानि सम्भवन्तीत्याह—[ 'इगि पंच तिष्णि' इत्यादि । ] नरकगितं याता मिथ्यादृष्टिजीवेन तियंग्मजुष्येण नरकगितयुक्तं नामकर्मणः वन्यस्थानं एकं वध्यते १ । विर्यगात्यां तियंगितसंयुक्तानि नामकर्मणः वन्यस्थानानि पञ्च भवन्ति ५ । मनुष्यगत्यां मनुष्यगत्यां सह नामनः कर्मणः वन्यस्थानानि श्रीणि भवन्ति ३ । देवगतौ देवगितसंयुक्तानि नामकर्मणः वन्यस्थानानि पञ्च भवन्ति ॥५३॥

नरकगितसंयुक्त नामकर्मका एक वन्धस्थान है। तिथेगगितसंयुक्त नामकर्मके पाँच वन्ध-स्थान हैं। मनुष्यगितसंयुक्त नामकर्मके तीन वन्धस्थान है और देवगितसंयुक्त नामकर्मके पाँच वन्धस्थान होते हैं ॥४३॥

नरकगतियुक्त १ । तिर्थगातियुक्त ४ । मनुष्यगतियुक्त ३ । देवगतियुक्त ५ वन्धस्थान । अव आचार्य उक्त स्थानोंका स्पष्टीकरण करते हैं—

अद्वाचीसं णिरए तेवीसं पंचवीस छन्वीसं । उणतीसं तीसं च हि तिरियगईसंजुआ पंच ॥५४॥ णिरए २८ । तिरियगईए २३।२५।२६।२६।३०

तानि कानि ? [ 'अट्टावीसं णिरए' इत्यादि । ] नरकगत्यां नरकगिं यातो जीवी नामप्रकृत्यष्टा-विंशतिमेकं स्थानं वध्नाति २८ । तिर्थगातौ त्रयोविंशतिकं २३ पञ्चविंशतिकं २५ पट्विंशतिकं २६ एकोन-त्रिंशत्कं २६ त्रिंशत्कं २० चेति पञ्च नामकर्मणः प्रकृतिवन्यस्थानानि तिर्थगातियुक्तानि अत्रन्ति ॥५४॥ नरकगतौ २८ । तिर्थगातौ २३।२५।२६।३०।

नरकगतिके साथ वँधनेवाला नामकर्मका अट्टाईसप्रकृतिक एक वन्धस्थान है। तेईस, पच्चीस, छर्वास, उनतीस और तीस प्रकृतिक पाँच वन्धस्थान तिर्थगाति-संयुक्त वँधते हैं ॥४४॥ नरकगतियुक्त २८। तिर्थगातियुक्त २३।२४।२६।२६।३०।

पणुत्रीसं उणतीसं तीसं च तिण्णि हुंति मणुयगई । व्देवगईए चउरो एकत्तीसादि णिगगदी एयं ॥५५॥ मणुयगईए २५।२६।३०। देवगईए ३१।३०।२६।२८।१

मनुष्यगतौ पञ्चविंशतिकं २५ एकोनित्रंशत्कं २६ त्रिशत्कं ३० चेति त्रीणि नामप्रकृतिवन्यस्थानानि मनुष्यगतियुक्तानि भवन्ति २५।२६।३०। देवगत्यां एकत्रिंशत्कादीनि चत्वारि । एकं गतिवन्धरहितं एकं यशो वध्नाति । देवगतौ ३१।३०।२६।२८।९॥ ॥५५॥

सनुष्यगितके साथ नामकर्मके पश्चीस, उनतीस और तीस प्रकृतिक तीन स्थान वँघते हैं। देवगितके साथ इकतीस प्रकृतिक स्थानको आदि लेकर चार स्थान वँघते हैं। एकप्रकृतिक स्थान गित-रहित वँघता है। । १५५॥ •

मनुष्यगतियुक्त २५।२६।३०। देवगतियुक्त ३१।३०।२६।२८। गतिरहित १।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ६२ ! 2. ५, १०१ ।

¹णिरयदुयं पंचिंदिय वेउन्तिय तेउ कम्म णामं च । वेउन्तियंगवंगं वण्णचउकं तहा हुंडं ॥५६॥ अगुरुयलहुअचउकं तसचउ असुहं च अप्पसत्थगई । अत्थिर दुब्भग दुस्सर अणाइजं चेव णिमिणं च ॥५७॥ अजसिकती य तहा अद्वावीसा हवंति णायन्वा । णिरयगईसंजुत्तं मिन्छादिट्टी दु बंधंति ॥५८॥

<sup>2</sup> पुरथ णिरयगईए सह बुत्तिअभावादो एइंदियवियिंहियजाईंओ ण वडमंति । तेण भंगो ।१।

भय नरकगति प्रति गन्तारो जीवा मिध्यादृष्ट्यः नामकर्मप्रकृतीरष्टाविंशति वध्नन्तीत्यादृ— ['णिरयदुयं पंचिदिय' इत्यादि । ] नरकगतितदानुपूर्वीद्वयं २ पञ्चेन्द्रियं १ वैक्रियिकं १ तैजसं १ कार्मणं १ वैक्रियिकाङ्गोपाङ्गं १ वर्णचतुष्कं ४ हुण्डकं १ अगुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासचतुष्कं ४ त्रस-वादर-प्रत्येक-पर्यास-चतुष्कं ४ अशुभं १ अप्रशस्तविद्दायोगितः १ अस्थिरं १ दुर्भगं १ दुःस्वरं १ अनादेयं १ निर्माणं १ अयश-स्कीतिः १ चेत्यष्टाविश्वितं प्रकृतीनं रकगितयुक्ता मिध्यादृष्ट्यस्तिर्यञ्चो मनुष्या वा बध्नन्ति २ ॥ ॥ ५६ — ५ ॥ ॥

भत्राष्टाविंशतिके नरकगत्या सह प्रवृत्तिविरोधात् एकेन्द्रिथविकलेन्द्रियजातयो न वध्यन्ते, संहननानि च न बध्यन्ते; तेन भङ्ग एकः १ ।

अट्ठाईसप्रकृतिक बन्धस्थानमें नरकदिक (नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी ) पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्णचतुष्क, (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श नामकर्म) हुण्डकसंस्थान, अगुरुळघुचतुष्क (अगुरुळघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास), त्रस चतुष्क (त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर) अधुभ, अप्रशस्तविद्दायोगिति, अस्थिर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण और अयशः कीर्त्ति; ये अट्ठाईस प्रकृतियाँ जानना चाहिए। इन प्रकृतियों-का नरकगतिसंगुक्त बन्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तियेक्च करते हैं ॥४६-४८॥

यहाँ नरकगितके साथ उदय न पाये जानेसे एकेन्द्रिय और विकेन्द्रिय जातियाँ नहीं वैंधती हैं, इसिंछए भंग एक ही होता है।

<sup>3</sup>तत्थ य पढमं तीसं तिरियदुगोराल तेज कम्मं च । पंचिदियजाई वि य छस्संठाणाणमेयदरं ॥५६॥ ओरालियंगवंगं छस्संठाणाणमेयदरं । वण्णचलक्कं च तहा अगुरुयलहुयं च चत्तारि ॥६०॥ जजोल तसचलकं थिराइछन्ज्यलाणमेयदर णिमिणं । बंधइ मिन्छादिद्वी एयदरं दो विहायगदी ॥६१॥

<sup>ऋ</sup> प्तथ यक्ष पढमतीसे जुस्संठाण-छुसंघयण-थिराइछुज्जुयल-विहायगईजुयलाणि ६।६।२।२।२।२।२।२।२। अण्णोण्णगुणिया भंगा ४६०८।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ६३-६५। 2. ५, 'नरकगत्या सह' इत्यादिगद्यांशः (ए०१६२)। 3. ५, ६७-६६ १। 4. ५, 'तत्र प्रथमत्रिंशति' इत्यादिगद्यांशः (ए०१६२)। क्ष्व 'एयत्थ' इति पाठः:

भन्न प्रयमित्रंशके स्थाने पर् संस्थान-संहनन-स्थिरादि पढ्युगळिवहायोगितयुगळानि ६।६।२।२।२। २।२।२।२ एतेऽह्याः अन्योन्यगुणिता भङ्गाः ४६०८।

तिर्यग्दिक ( तिर्यगाति, तिर्यग्गत्यानुपूर्वो ), औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, पंचेन्द्रियजाति, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छह संहननोंमेंसे कोई एक, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, त्रसचतुष्क, ( स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय और यशःकोत्ति-अयशःकीर्त्ति इन ) स्थिरादि छह युगलोंमेंसे कोई एक एक, निर्माण, दो विहायोगितयोंमेंसे कोई एक, इन प्रथम प्रकारवाली तीस प्रकृतियोंको नारको भिय्यादृष्टि जीव वाँघता है ॥४६-६१॥

इस प्रथम तीसप्रकृतिक वन्यस्थानमें छह संस्थान, छह संहतन, स्थिरादि छह युगल और विहायोगतिद्विक इनके परस्पर गुणा करनेपर (६×६×२×२×२×२×२×२×२ ४६०८) चार हजार छह सौ आठ भंग होते हैं।

## 'एसेव विदियतीसं णवरि असंपत्त हुंडसंठाणं। अविणन्जो एयदरं सासणसम्मो दु वंघेइ॥६२॥

प्रय विदियतीसे सासगा अंतिमसंडाणा संवयणाणि वंघं णागच्छेति, तज्ञोगितिन्वसंकिलेसस्स समा-वादो । प्रापार।र।र।र।र।र। सण्गोण्णगुणिया संगा २२०० । पुणु पुन्वपविद्वा पुणस्ता इदि ण वेप्पंति ।

एवं प्रथमित्रंशकोक्तप्रकृतिवन्थस्थानप्रकारेण दितीयं त्रिंशकं स्थानं २० भवति । नवरि विशेषः किन्तु असम्प्राप्तस्पाटिकसंहनन-हुण्डकसंस्थानद्वयं अपनीय दूर्राकृत्य पञ्चानां संस्थानानां पञ्चानां संहननानां च एकतरं संस्थानं १ संहननं ६ सासादनम्यो जीवः दितीयित्रंशकं वन्नाति । अन्त्यसंस्थानसंहननद्वयं वर्जयित्वा । दितीयित्रंशकनासप्रकृतिस्थानं ३० चातुर्गतिकः सासादनगुणस्थानवतीं जीवो वद्ष्या पञ्चेन्द्रिय-तियंग्जीवः समुत्पद्यते ॥६२॥

भत्र द्वितीयत्रिंशको सासादमा जीवा भन्तिमसंस्थान-संहननद्वयस्य वन्धं मागच्छन्ति । कुतः ? तद्योग्यतीत्रसंक्लेशस्य तेपामभावात् । पापारारारारारारा । २ अन्योन्यगुणिता भङ्गाः ३२०० । एते पूर्वेषु प्रविद्याः पुनरुक्तत्वात गृह्यन्ते ।

इसी प्रकार द्वितीय तीसप्रकृतिक वन्धत्यान होता है। विशेषता केवल यह है कि उसमें प्रथम तीसमेंसे असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन और हुंडकसंस्थान इन दोको निकाल देना चाहिए। अर्थात् छह संस्थान और छह संहननके स्थानपर पाँच संस्थान और पाँच संहननमेंसे कोई एकको प्रहण करना चाहिए। इस द्वितीय तीसप्रकृतिक स्थानको सासादन सन्यन्दृष्टि जीव वाँधता है।।६२॥

- इस द्वितीय तीसप्रकृतिक स्थानमें सासाद्त्तसम्बन्दृष्टि जीव अन्तिस संस्थान और अन्तिम संहत्तका वन्य नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनोंके वन्धयोग्य तीत्र संक्लेश सासाद्त्रगुणस्थानमें

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ७०।

नहीं पाया जाता। इसिंखए पाँच संस्थान, पाँच संहनन और स्थिरादि छह युगलोंके तथा विहायोगितिद्विकके परस्पर गुणा करनेसे (५×४×२×२×२×२×२×२×२ = ३२००.) तीन हजार दो सौ भंग होते हैं। ये सर्व भंग पूर्वोक्त ४६०८ में प्रविष्ट होनेसे पुनकक्त होते हैं, अतः उनका प्रहण नहीं किया गया है।

<sup>1</sup>तह य तदीयं तीसं तिरियदुगोराल तेज कम्मं च । ओरालियंगवंगं हुंडमसंपत्त वण्णचदुं ॥६३॥ अगुरुयलयहुयचउकं तसचउउजोवमप्पसत्थगई । थिर-सुह-जसजुगलाणं तिण्णेयदरं अणादेजं ॥६४॥ दुब्भग-दुस्सर-णिमिणं वियलिदियजाइ एयदरमेव । एयाओ पयडीओ मिन्छाइट्टी दु बंधंति ॥६५॥

<sup>2</sup>ण्त्य वियक्तिदियाणं एयहुंडसंठाणमेव । तहा एदेसिं वंधोदयाणं दुस्सरमेव । इदि थिर-सुह-जसजुयलतिणिणवियलिदियजाईओ २।२।२।३ अण्णोण्णगुणिया भंगा २४ ।

तथा तृतीयं नामकर्मप्रकृतिस्थानं त्रिंशत्कं मिध्यादृष्टिजींवो मनुष्यस्तियंग्वा बद्ध्वा विकलत्रयजीवः तिर्यगातावृत्पचते । तित्कम् ? तिर्यगद्वयं २ औदारिक-तैजस-कार्मणत्रिकं ३ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ हुण्डकं १ सृपाटिकं १ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलसुचतुष्कं ४ त्रसचतुष्कं ४ उद्योतं १ अप्रशस्तविद्वायोगितिः १ स्थिर-शुम-यशोयुगलानां त्रयाणामेकतरं १।१।१ । अनादेयं १ दुर्भगं १ दुस्वरं १ निर्माणं १ विकलेन्द्रियजात्येकतरं १ चेत्येताः प्रकृतोः ३० मिथ्यादृष्यो बध्नन्ति ॥६३—६५॥

अत्र विकलेन्द्रियाणामेकं हुण्डसंस्थानं भवति । एतेषां विकलत्रयाणां वन्धोदययोः दुःस्वरमेव भवति । इति स्थिर-ग्रुम-यशोयुगलानि त्रीणि विकलत्रयजातित्रयं २।२।२।३ । अन्योन्यगुणितभङ्गाः २४ ।

इसी प्रकार तीसप्रकृतिक तृतीय बन्धस्थान है। उसकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तियेग्द्रिक, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग हुंडकसंस्थान, असंप्राप्त-सृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुल्घुचतुष्क, त्रसचतुष्क, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति; इन तीन युगलोंमेंसे कोई एक एक; अनादेय, दुभग, दुःस्वर, निर्माण और विकलेन्द्रियज्ञातियोंमेंसे कोई एक, इन प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्येख्न ही वाँधते हैं ॥६३–६४॥

यहाँ यह ज्ञातन्य है कि विकलेन्द्रियजीवोंके हुंडकसंस्थान ही होता है। तथा इनके दु:स्वरप्रकृतिका हो बन्ध और उदय होता है। इनकी तीन विकलेन्द्रिय जातियाँ तथा स्थिर, शुभ और यशस्कीर्त्ति युगल; इनके परस्पर गुणा करनेसे (३×२×२×२=२४) चौवीस भंग होते हैं।

<sup>3</sup>जह† तिण्हं तीसाणं तह चेव य तिण्णि ऊणतीसं तु । णवरि विसेसो जाणे उज्जोवं णत्थि सन्वत्थ ॥६६॥

एयासु पुन्वुत्तर्भगा ४६०८। २४।

यथा त्रिंशत्कानां त्रिकं ३०।३०।३० तथैव एकोनत्रिंशत्कानां त्रिकं २६।२६।२६। नवरि विशेषः,

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ७१-७३ | 2. ५, ७४-५५ | 3. ५, ७६ |

<sup>†</sup> व जिह

किन्तु सर्वत्र तिर्येक्षु जीवेषु उद्योतो नास्तीति, केचिदुद्योतं वध्नन्ति, केचिन्न वन्धन्ति । अत उद्योतं विना एकोन्त्रिंशस्कं त्रिकं पूर्वोक्तप्रकृतिस्थानत्रिकं २६।२६।२६ ज्ञेयम् ॥६६॥

#### एतासु प्वोंका भङ्गाः ४६०८।२४।

जिस प्रकारसे तीन प्रकारके तीसप्रकृतिक वन्धस्थानोंका निरूपण किया है, उसी प्रकारसे तीन प्रकारके उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थान भी होते हैं। केवल विशेषता यह है कि उन सभीमें उद्योतप्रकृति नहीं होती है।।६६॥

इन तीनों ही प्रकारके उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थानोंके भंग पूर्वोक्त ४६०८ और २४ ही होते हैं।

¹ततथ इमं छन्वीसं तिरियदुगोराल तेयॐ कम्मं च ।
एइंदिय वण्णचउ अगुरुयलहुयचउकं होइ हुंडं च ॥६७॥
आदाचुजोवाणमेयदर थावर वादरयं ।
पज्जतं पत्तेयं थिराथिराणं च एयदरं ॥६८॥
एयदरं च सुहासुह दुव्भग जसज्जयलमेयदर णिमिणं ।
अणादिजं चेव तहा मिच्छादिद्वी दु वंधंति ॥६६॥

<sup>2</sup> एत्य एइंदिएसु अंगवंगं णिथ, अटंगाभावादो । संठाणमिव एयमेव हुंडं । आदावुजीव-थिर-सुह-जसज्यलाणि २।२।२।२ अण्णोण्गगुणिया भंगा १६ ।

तत्र तिर्यगत्यां इदं पद्विंशतिकं नामप्रकृतिस्थानं मिथ्यादृष्टिजीवो वद्ध्वा तिर्यग्जीव उत्पद्यते । किं तत् ? तिर्यग्द्वयं २ औदारिक-तैजस-कार्मणानि ३ एकेन्द्रियं १ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुचतुष्कं ४ हुण्डकं १ आतपोचोतयोरेकतरं १ स्थावरं १ वादरं १ पर्याप्तं १ स्थिरास्थिरयोरेकतरं १ ग्रुमाशुमयोरेकतरं १ दुर्भगं १ यशोयुग्मयोरेकतरं १ निर्माणं १ अनादेयं १ चेति पद्विंशितं प्रकृतीर्मिथ्यादृष्टयो वध्नन्ति २६॥६७-६६॥

भत्र एकेन्द्रियेषु अङ्गोपाङ्गं नास्ति, अष्टाङ्गाभावात् । संस्थानं हुण्डकमेव भवति । अत आतपोद्योत-स्थिरास्थिर-शुभाशुभ-यशोऽयसोर्युगलानि २।२।२।२ अन्योन्यगुणिता भङ्गाः १६ ।

छन्वीसप्रकृतिक वन्धस्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तिर्योग्द्रिक, औदारिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणरारीर, एकेन्द्रियजाति, वर्णचतुष्क, अगुरुळ युचतुष्क, हुंडकसंस्थान, आतप, और उद्योतमेंसे कोई एक, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर-अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ-अशुभमेंसे कोई एक, दुभग और यशस्कीर्त्तियुगळमेंसे कोई एक, निर्माण और अनादेय, इन छन्वीस प्रकृतियोंको एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाळे मिथ्यादृष्टि देव वाँधते हैं ॥६७-६६॥ '

यहाँपर एकेन्द्रियमें अंगोपाँगनामकर्मका खर्य नहीं होता है, क्योंकि उनके हस्त, पाद आदि आठ अंगोंका अभाव है। उनके संस्थान भी एक हुंडक ही होता है। अतः आतप उद्योत, स्थिर-अस्थिर, शुभ- अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति युगलोंको परस्पर गुणा करनेपर (२×२×२×२=१६) सोलह भंग होते हैं।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ७७-७६ । २. ५, ८० ।

क व तेज।

<sup>1</sup>जह \* छन्वीसं ठाणं तह चेव य होइ पढमपणुवीसं। णविर विसेसो जाणे उज्जोवादावरहियं तु।।७०॥ बादर सुहुमेकदरं साहारणपत्तेयं च एकदरं। संजुत्तं तह चेव य मिच्छाइट्टी दु बंधंति।।७१॥

<sup>2</sup>एरथ सुहुम-साहारणाणि भवणादि ईसाणंता देवाण वंधंति । एत्य जसिकत्तिं णिरुंभिऊण थिराथिर-दो भंगा सुभासुभ-दो-भंगेहिं गुणिया ।४। अजसिकत्तिं णिरुंभिऊण वायर-पत्तेय-थिर-सुहज्जयलाणि २।२।२।२। अण्णोण्णगुणिया अजसिकत्तिभंगा १६ । उभए वि २० ।

यथा पड्विंशतिकं स्थानं तथा प्रथमपञ्चविंशतिकं नामप्रकृतिस्थानं २५ भवति । नविर किञ्चिद्वि-शोपः, तत् पड्विंशतिकं उद्योतातपरिहतं स्वं जानीहि, तत्र तद्द्वयं निरािक्षयते इत्यर्थः २५ । बादर-सूचमयो-मध्ये एकतरेण साधारण-प्रत्येकयोर्मध्ये एकतरेण च संयुक्तं पञ्चविंशतिकं स्थानं २५ मिध्यादृष्ट्यो वधनन्ति ॥७०-७१॥

भत्र पञ्जविंशतिके सूचम-साधारणप्रकृती ह्रे भवनत्रयज-सौधर्मैशानजा देवा न बध्नन्ति । किन्तु वादर-प्रत्येकद्वयं वध्नन्तीत्यर्थः। अत्र यशःकीर्त्तमाश्रित्य स्थिरास्थिरभङ्गो २ शुभाशुभाभ्यां भङ्गाभ्यां २ गुणिता भङ्गाश्रित्वा वादरसूचम-प्रत्येकप्राधारण-स्थिरास्थिर-शुभाशुभयुगळानि २।२।२।२ अन्योन्यगुणिताः अयशस्कीर्त्तिभङ्गाः १६ । उभयोऽपि २० ।

जिस प्रकार छ्रव्वीसप्रकृतिक स्थान है, उस ही प्रकार प्रथम पश्चीसप्रकृतिक स्थान जानना चाहिए। विशेपता केवल यह है कि वह उद्योत और आतप; इन दो प्रकृतियांसे रहित होता है। इस स्थानको वादर-सूद्रमोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त, तथा साधारण-प्रत्येकशरीरमेंसे किसी एकसे संयुक्त मिथ्यादृष्टि जीव बाँधते हैं। ।७०-७१।।

इस प्रथम पचीस प्रकृतिक स्थानमें वतलाई गई प्रकृतियों मेंसे सून्म और साधारण इन दो प्रकृतियों को भवनित्रक और सौधर्म-ईशान स्वर्गके देव नहीं वाँघते हैं। यहाँ पर यशस्कीर्त्तिको निरुद्ध करके स्थिर-अस्थिर-सम्बन्धी दो भंगोंको शुभ-अशुभ-सम्बन्धी दो भंगोंसे गुणित करने पर चार भङ्ग होते हैं। तथा अयशस्कीर्त्तिको निरुद्ध करके वादर, प्रत्येक, स्थिर और शुभ, इन चार युगलोंको परस्पर गुणित करने पर (२×२×२×२=१६) अयशकीर्त्तिसम्बन्धी सोलह भङ्ग होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त चार और सोलह ये दोनों मिल कर २० भङ्ग हो जाते हैं।

³विदियपणुवीसङ्घाणं तिरियदुगोराल तेय कम्मं च । वियलिदिय-पंचिदिय एयदरं हुंडसंठाणं ॥७२॥ ओरालियंगवंगं वण्णचडकं तहा अपज्जतं । अगुरुगलहुगुवघायं तस वायरयं असंपत्तं ॥७३॥ पत्तेयमथिरमसुहं दुभगमणादेज अजस णिमिणं च । वंधइ मिच्छाइङ्को अपज्जत्तसंजुयं एयं ॥७४॥

<sup>4</sup> एतथ परघाय-उस्सास-विहायगदि-सरणामाणं अपज्ञत्तेण सह बंधो णित्थ, विरोहाओ; अपज्ञत्तकाले य एदेसि उदयामावादो य । एत्य चत्तारि जाइ-अंगा ४ ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ८१ । 2. ५, ८२-८३ । 3. ५, ८४-८६ । 4. ५, 'यतोऽत्र परघातोच्छ्वास' इत्यादि गद्यभागः (पृ॰ १६४) ।

क्ष च जिह ।

द्वितायं पञ्चित्रिकं नामप्रकृतिस्थानं २५ तिर्यग्जीवो सनुष्यो ना बद्ध्वा तिर्यन्ति समुत्यस्यते । तिन्त् ? निर्यन्ति-तदानुपूष्यं २ औदारिक-तैजस-कार्मणानि ३ विकलेन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियाणां मध्ये एकतरं १ हुण्डकसंस्थानं १ सौदारिकाङ्गोपाङ्गं १ वर्णचनुष्कं ४ अपर्यासं १ अगुरुलघु १ उपघातं १ त्रसं १ वादरं १ असम्बाससंहननं १ प्रत्येकं १ अस्थिरं १ अधुमं १ दुर्मगं १ सनादेयं १ अयशः १ निर्माणं १ चेति दितोयपञ्चित्रितनामप्रकृतिबन्धस्थानं अपर्याससंदुक्तं सिच्याद्दष्टिजीवस्तियंक् सनुष्यो वा द्यमाति २५ ॥७२-७४॥

सत्र परवातोच्छ्वास-विहायोगति-स्वरनामप्रकृतीनां अपर्याप्तेन सह वन्धो नास्तीति विरोधात्। सपर्याप्तकाले तेपासुद्रयाभावात्। अत्र चत्वारो जातिमङ्गाः ४।

द्वितीय प्रचीसप्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार है—तियेग्द्रिक औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्नणशरीर, विकल्प्त्रय और पंचेन्द्रियज्ञातिमेंसे कोई एक, हुंडकसंस्थान, औदारिकशरीर-अङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अपर्याप्त, अगुरुल्घु, उपचात, त्रस, वाद्र स्पादिकासंहनन, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीत्तं और निर्माण, इस द्वितीय प्रचीसप्रकृतिक अपर्याप्तसंयुक्त स्थानको मिथ्यादृष्टि जीव बाँधता है ॥७२-७४॥

यहाँ पर परघात, उच्छात, विहायोगित और स्वर नामकर्मका अपर्याप्त नामकर्मके साथ विरोध होनेसे बन्ध नहीं होता। दूसरे अपर्याप्तकालमें इन प्रकृतियोंका उदय भी नहीं होता है। यहाँ पर जातिसन्बन्धी चार भंग होते हैं।

¹तत्थ इमं तेवीसं तिरियदुगोराल तेज कम्मं च।
एइंदियवण्णचढं अगुरुयलहुयं च उवघायं ॥७५॥
धावरमधिरं असुहं दुभग अणादेज अजस णिमिणं च।
हुंडं च अपज्जतं वायर-सुहुमाणमेयदरं ॥७६॥
साहारण-पत्तेयं एयदर वंधगो तहा मिच्छो।
एए वंधहाणा तिरियगईसंजुया भणिया॥७७॥

ंप्रय संवयणवंत्रो णित्य, एइंदिएसु संवयणस्य उद्याभावादो । एत्य वाद्र-सुहुम दो भंगा, पत्तेय-साहारण-दोर्भनेदिं गुणिया चतारि भंगा ४।

#### एवं तिरियगइसंज्ञत्तसन्वभंगा ६३० = ।

इदं त्रयोविंशतिकं नामप्रकृतिवन्यस्थानं वद्ध्वा मिध्यादृष्टिस्तर्यक् मनुष्यो वा तत्र तिर्यगताबुत्पवते। तिक्त्म १ तिर्यग्द्वयं २ सौदारिक-तैवस-कार्मगानि ३ एकेन्द्रियं १ वर्णचतुष्कं ४ सगुरुलबु १ उपघातं १ स्थावरं १ सस्थिरं १ अञ्चनं १ दुर्मनं १ अनादेयं १ अयशः १ निर्माणं १ हुण्डकं १ अपर्यासं १ वादर-स्थमयोर्मध्ये एकतरं १ साधारग-प्रत्येकयोर्मध्ये एकतरं १ चेति त्रयोविंशतिनामप्रकृतीनां २३ दंधको मिध्यादृष्टिम्बति । तिर्यगातौ एतानि नामकर्मग्रङ्गतिस्थानानि तिर्यगातिबुक्तानि सणितानि स्तिरिति॥७५-७७॥

सत्र त्रयोविंदातिके संहननदन्यो नास्ति, एकेन्द्रियेषु संहननानासुद्रयाभावात् । सत्र वादर-सूचमी हो २ प्रत्येक-साधारणाभ्यां द्राभ्यां गुणिताश्रवारो मङ्गाः ४ ।

एवं तिर्यमातिसंयुक्तसर्वमङ्गा नवसहस्रत्रिशताष्ट्रोत्तरसंख्याः ३३०८ ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ८७-इ । २. ५, 'अत्र संहननवन्यो' इत्यादिगद्यांशः (पृ॰ १६५)।

तेईसप्रकृतिक वन्धस्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तिर्यग्दिक, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, एकेन्द्रियजाति, वर्णचतुष्क, अगुरुत्तघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर, अशुभ, दुर्मग, अनादेय, अयशःकोर्त्ति, निर्माण, हुंडकसंस्थान, अपर्याप्त, बादर-सूद्दममेंसे कोई एक और साधारण-प्रत्येकमेंसे कोई एक। इस तेईसप्रकृतिक स्थानको मिथ्यादृष्टि जीव वाँधता है। इस प्रकार तिर्यगातिसंयुक्त वाँधनेवाले उपर्युक्त बन्धस्थान कहे।।७५-७७॥

इस तेईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें संहननका बन्ध नहीं बतलाया गया है, क्योंकि एकेन्द्रिय जीवके संहननका उदय नहीं होता है। यहाँ पर बादर-सूच्मसम्बन्धी भंगोंको प्रत्येक और साधारणसम्बन्धी दो भङ्गोंके साथ गुणा करने पर ४ भंग होते हैं।

इस प्रकार तिर्यगातिसंयुक्त सर्व भङ्ग ( ४६०८ + २४ ÷ ४६०८ + २४ + १६ + २० + ४ + ४ =) ६३०८ होते हैं।

भव मनुष्यगतिसंयुक्त वँधनेवाले स्थानोंका निरूपण करते हैं-

¹तत्थ य तीसहाणा मणुयदुगोराल तेय कम्मं च । ओरालियंगवंगं समचउरं वज्जरिसमं च ॥७८॥ तसचउ वण्णचउकं अगुरुयलहुयं च हुंति चत्तारि । थिरमथिर-सहासहाणं एयदरं सुभगमादेजं ॥७६॥ सुस्सर-जसज्जयलेकं पसत्थगई णिमिणयं च तित्थयरं । पंचिदियं च तीसं अविरयसम्मो उ वंधेइ ॥८०॥

<sup>2</sup>एरध य दुव्भग-दुस्सर-अणादिजाणं तित्थयरेण सम्मत्तेण सह विरोधादो ण बंधो । सुहय-सुस्सर-क्षादेजाणसेव बंधो । तेण थिर-सुह-जसजुयलाणि २।२।२ अण्णेण्णगुणिया संगा म ।

भथेदं नामप्रकृतिबन्धस्थानं वद्ध्वा मनुष्यगत्यां समुत्यवते। मनुष्यगत्यां सह तत्स्थानकं गाथा-दशकेनाऽऽह—['तत्थ य तीसहाणा' इत्यादि।] तत्र मनुष्यगत्यां नामकर्मप्रकृतिबन्धस्थानं त्रिंशत्कं ३० अविरतसम्यग्दिष्टिंदो नारको वा वध्नाति। तिक्तम् ? मनुष्यगति-तदानुपूर्व्ये २ औदारिक-तैजस-कार्मणानि ३ भीदारिकाङ्गोपाङ्गं १ समचतुरस्रसंस्थानं १ वज्रवृपमनाराचसंहननं १ त्रसचतुरकं ४ वर्णचतुरकं ४ अगुरु- लघुचतुरकं ४ स्थिरास्थिर-ग्रुभाग्रुभयुगलानां मध्ये एकतरं १।१ सुभगं १ आदेयं १ सुस्वरं १ यशोयुग्मस्यके-तरं १ प्रशस्तविद्यायोगितः १ निर्माणं १ तीर्थकरत्वं १ पञ्चिन्द्रयं १ चेति नामप्रकृतिबन्धस्थानकं त्रिंशत्कं असंयतसम्यग्दिष्टेदंवो नारको वा वध्नाति ॥७६–६०॥

भन्न दुर्भग-दुःस्वरानादेयानां तीर्थंकृत्सम्यन्त्वाभ्यां विरोधान्न बन्धः । सुभग-सुस्वरादेयानामेव यन्धः । यतस्तेन स्थिर-श्रभ-यशो-युगलानि २।२।२ भन्योन्यगुणिता भङ्गाः भष्टौ म ।

चनमेंसे तीसप्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—मनुष्यद्विक (मनुष्यगित-मनुष्य-गत्यानुपूर्वी) भौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अङ्गोपाङ्ग, समचतुरस्र-संस्थान, वज्रवृपभनाराचसंहनन, त्रसचतुष्क, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, स्थिर, अस्थिर और श्रम-अशुभमेंसे कोई एक एक, सुभग, आदेय, सुस्वर और यशःकीर्त्तियुगलमेंसे एक, प्रशस्तविहायोग्शित, निर्माण, तीर्थङ्कर और पंचेन्द्रियजाति। इस तीसप्रकृतिक स्थानको अविरतसम्यग्दृष्टि वाँधता है। ।। पन-नः।।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५. ६०-६३। 2. ५, 'श्रत्र दुर्भग' इत्यादिगद्यभागः। (पृ० १६५)।

यहाँ पर दुर्भग, दु:स्वर और अनादेय, इन तीन प्रकृतियोंका तीर्थङ्करप्रकृति और सम्यक्त्वके साथ विरोध होनेसे वन्ध नहीं होता है; किन्तु सुभग, सुस्वर और आदेयका ही वन्ध होता है, इसिलए शेप तीन युगलोंके परस्पर गुणित करने पर (२×२×==) आठ भङ्क होते हैं।

¹जह तीसं तह चेव य ऊणत्तीसं तु जाण पढमं तु । तित्थयरं विज्ञित्ता अविरदसम्मो दु वंधेइ॥८१॥

एत्थ अहु भंगा म पुणरुत्ता, इदि ण गहिया।

यथा त्रिंशत्कं वन्धस्थानं तीर्थंकरत्वं वर्जयित्वा प्रथममेकोनत्रिंशत्कं नामश्रकृतिबन्धस्थानं २६ अविरतसम्यग्दृष्टिदेवो नारको वा वध्नातीति जानीहि ॥ प्रशा

अत्राष्टी भङ्गाः = पुनरुक्तत्वाज्ञ गृह्यन्ते।

जिस प्रकार तीसप्रकृतिक वन्धस्थान वतलाया गया है, उसी प्रकार प्रथम उनतीस प्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। इसमें केवल तीर्थक्करप्रकृतिको छोड़ ऐते हैं। इस स्थानको अविरतसम्यग्दृष्टि जीव वाँधता है।। दशा

यहाँ पर उपर्युक्त आठ भंग होते हैं, जो कि पुनरुक्त होनेसे ग्रहण नहीं किये गये हैं।

<sup>2</sup>जह पढमं उणतीसं तह चेव य विदियऊणतीसं तु।

णवि विसेसो सुस्सर सुभगादेजज्ञ यलाणमेयदरं।।⊏२।।

हंडमसंपत्तं पिव† विजय सेसाणमेक्तयरयं च ।

विहायगङ्ज्यलमेयदरं सासणसम्मा दु बंधंति ।।⊏३।।

२।२।२।२।२।२।५।५।२ अण्णोणणगण्या भंगा ३२००।

एए तइयउणतीसपविद्वा ण गहिया।

यथा प्रथममेकोनत्रिंशत्कं तथा तेनैव प्रकारेण द्वितीयमेकोनत्रिंशत्कं नामप्रकृतिवन्धस्थानं २६ भवति । नविरः किञ्चिविशेषः, किन्तु सुस्वर-सुभगादेययुगलानां मध्ये एकतरं १।१।१ । हुण्डकसंस्थाना-सम्प्राप्तसंहनने द्वे २ अन्तिमे वर्जयत्वा शेपाणां पञ्चानां संस्थानानां पञ्चानां संहननानां चैकतरं १।१ विहायोगतियुग्मस्यकतरं १ इति विशेषः । मनुष्यगतिसंयुक्तमेकोनत्रिंशत्कं स्थानं द्वितीयं २६ सासादन-सम्यग्दप्रयो वध्ननित ।। ६२ – ६॥

स्थिर-शुभ-यशः-सुस्वर - सुभगादेय - प्रशस्ताप्रशस्तिविद्दायोगितयुगलान्त्यसंस्थान - संहननविज्ञित-पञ्च-संस्थान-पञ्चसंहननानि २।२।२।२।२।१।५। ५ अन्योन्यगुणिता भङ्गाः ३२००। एते भङ्गाः वच्यमाण-वृतीयनविद्यति प्रति प्रविद्या इति न गृहीता न गृह्यन्ते ।

जिस प्रकार प्रथम उनतीसप्रकृतिक स्थान कहा गया है, उसी प्रकार द्वितीय उनतीस-प्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि सुस्वर, सुभग और आदेय, इन तीन युगलोंमेंसे कोई एक एक, तथा हुंडक संस्थान, और सृपाटिका संहननको छोड़कर शेषमेंसे कोई एक एक और विहायोगित-युगलमेंसे कोई एक प्रकृति-संयुक्त द्वितीय उनतीस प्रकृतिकस्थानको सासादनसम्यग्दृष्टि जीव वाँघते हैं ॥<२-<३॥

यहाँ पर स्थिरादि छह युगल, पाँच नंस्थान, पाँच संहनन और विहायोगति-द्विकके परस्पर गुणित करनेपर (२×२×२×२×२×२×४×४२=) ३२०० मंग होते हैं। ये भंग रुतीय उनतीसप्रकृतिक स्थानके अन्तर्गत हैं, इससे उनका ग्रहण नहीं किया गया है।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ६४ | 2. ५, ६५-६६ | गंव पिच,

## <sup>1</sup>एवं तइय उगुतीसं णवरि असंपत्त हुंडसहियं च। बंधइ मिच्छाइट्टी छण्हं जुयलाणमेगदरं।।⊏४।।

राराराराराराहाहार पुत्थ संगा ४६०८।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेणासम्प्राप्तसंहनन-हुण्डकसंस्थानसहितं तृतीयमेकोनविशत्कं नामप्रकृतिवन्धस्थानं २६ मिथ्यादृष्टिर्जीवो वध्नाति । पण्णां स्थिरादीनां युगलानां मध्ये एकतरं १।१।१।२।१ वध्नाति ॥८४॥

रारारारारादादादार अन्योन्येन गुणिता सङ्गाः ४६०८।

इसी प्रकार तृतीय उनतीसप्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। विशेषता केवळ यह है कि वह सृपाटिकासंहनन और हुण्डकसंस्थान सहित हैं। तथा सात युगळोंमेंसे किसी एक प्रकृति-के साथ उसे मिथ्यादृष्टि जीव बाँघता है।।८४॥

इस तृतीय जनतीसप्रकृतिक स्थानमें छह संस्थान, छह संहनन और सात युगलोंके परस्पर गुणा करने पर (६×६×२×२×२×२×२) ४६० मङ्ग होते हैं।

> <sup>2</sup>एत्थ इमं पणुनीसं मणुयदुगोराल तेज कम्मं च। ओरालियंगवंगं हुंडमसंपत्त वण्णचदुं।।८४।। अगुरुगलहुगुवघायं तसनायर पत्तेय अपज्ञत्तं। अथिरमसुहं दुब्भग अणादेज अजस णिमिणं च।।८६॥ पंचिदिमसंज्ञत्तं पणुनीसं बंधगो तहा मिच्छो। मणुयगइसंज्ञत्ताणि तिण्णि ठाणाणि भणियाणि।।८७।।

<sup>3</sup>प्रथ संक्लिसेण बज्ममाण-अपजात्तेण सह थिराईणं विसुद्धपयडीणं बंधो णिथ, तेण भंगो १। मणुयगद्द-सन्वभंगा ४६१७।

भन्नास्यां मनुष्यगत्यां इदं पञ्चविंशतिकं नामप्रकृतिबन्धस्थानं मिथ्याद्दष्टिर्जीवः तिर्येङ् मनुष्यो वा वध्नाति । तिल्कम् १ मनुष्यद्विकं २ भौदारिक-तैजस-कार्मणानि ३ भौदारिकाङ्गोपाङ्गं १ हुण्डकं १ भसम्प्रास-संहननं १ वर्णचतुष्कं ४ भगुरुलघु १ उपघातं १ न्नसं १ वादरं १ प्रत्येकं १ भपर्यासं १ अस्थिरं १ भशुमं १ दुर्भगं १ भनादेयं १ भयशः १ निर्माणं १ पञ्चेन्द्रियं १ चेति पञ्चविंशतिकं नामप्रकृतिबन्ध-स्थानकं २५ लट्ट्यपर्यात्मनुष्यगतिसहितं मिथ्याद्दिर्मनुष्यस्तियंग् जीवो वा बध्नाति । मनुष्यगतिसहितानि न्नीण स्थानानि मनुष्यगतौ भणितानि ॥म५-म७॥

अत्र संक्लेशतो बध्यमानेनापर्यासेन सह स्थिरादीनां विशुद्धप्रकृतीनां वन्धो नास्ति यतः, तत एको भङ्गः १।

सनुष्यगती सर्वे भङ्गाः ( ४६०८ + ८ + १ = ) ४६१७ । .

पचीसप्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—मनुष्यद्विक, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अङ्गोपाङ्ग, हुण्डकसंस्थान, सृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुत्तघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, अपर्याप्त, अस्थिर, अश्रुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश:- कीर्त्ति, निर्माण और पंचेन्द्रियजाति। पंचेन्द्रियजातिसंयुक्त इस पचीसप्रकृतिक स्थानको मिथ्या दृष्टि जीव बाँधता है। इस प्रकार मनुष्यगतिसंयुक्त तीन स्थान कहे गये हैं। । ५ – ५ ॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ६७। 2. ५, ६८-१००। 3. ५, 'अत्र संक्लेशतो' इत्यादिगद्यांशः -(पृ॰ १६६)।

यहाँ पर संक्लेशके वँघनेवाली अपर्याप्त प्रकृतिके साथ स्थिर आदि विशुद्धिकालमें वँधने-वाली विशुद्ध प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता है। इसलिए भंग एक ही है। इस प्रकार मनुष्यगति संयुक्त सर्व भंग ( = + ४६० = + १ = ) ४६१७ होते हैं।

अव देवगतिसंयुक्त वँघनेवाले स्थानोंका निरूपण करते हैं—

¹देवदुयं पंचिदिय वेउन्वाहार तेय कम्मं च ।

समचउरं वेउन्विय आहारय-अंगवंगणामं च ।।८८।।

तसचउ वण्णचउक्कं अगुरुयलहुयं च होति चत्तारि ।

थिर सुह सुह्यं सुस्सर पसत्थगइ जस य आदेज्जं ।।८९॥

णिमिणं चिय तित्थयरं एकत्तीसं होति णेयाणि ।

वंधइ पमत्त इयरो अपुन्वकरणो य णियमेण ।।६०॥

² प्रथ देवगईए सह संघयणाणि ण वज्मंति, देवेसु संघयणाणसुद्याभावादो भंगो १।

यदिदं नामप्रकृतिबन्धस्थानं बद्ध्वा देवगतो समुत्पचते, तदिदं वन्धस्थानकं देवगितसिहतं गाथानव-केनाऽऽह—['देवदुगं पंचिदिय' इत्यादि । ] देवगित-देवगत्यानुपूर्वी द्वे २ पञ्चेन्द्रियं १ चेिक्रियिकाहारक-तैजस-कार्मणशरीराणि ४ समचतुरस्रसंस्थानं १ वैक्रियिकाहारकाङ्गोपाङ्गद्वयं २ त्रसचतुष्कं ४ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुरुद्यचतुष्कं ४ स्थिरं १ शुभं १ सुभगं १ सुस्वरं १ प्रशस्तिविहायोगितिः १ यशस्क्रीत्तिः १ आदेयं १ निर्माणं १ तीर्थकरत्वं १ चेति एकत्रिंशत्कं प्रकृतिबन्धस्थानकं नामप्रकृतिबन्धस्थानकं ३१ । अप्रमत्तो सुनि-रपूर्वकरणो यतिश्च बध्नाति नियमेन ज्ञातव्यं भवति ॥८८-१०॥

भन्न देवगत्या सह संहननानि न वध्यन्ते, देवेषु संहननानामुद्याभावाद् भङ्ग एक एव १।

देवद्विक (देवगति-देवगत्यानुपूर्वी) पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकश्ररीर, आहारकश्ररीर, तैजसरारीर, कार्मणश्ररीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकश्ररीर-अङ्गोपाङ्ग, आहारकश्ररीर-अङ्गोपाङ्ग, त्रसचतुष्क, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, स्थिर, शुभग, सुभग, सुस्वर, प्रशस्तविहायोगति, यश-स्कीर्ति, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्कर, ये इकतीसप्रकृतिक स्थानकी प्रकृतियाँ जानना चाहिए। इस स्थानको प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत या अपूर्वकरणसंयत नियमसे वाँघते हैं ॥८८-६०॥

यहाँ पर देवगतिके साथ किसी भी संहननका वन्ध नहीं होता है; क्योंकि देवोंमें संह-

<sup>3</sup>एमेव होइ तीसं णवरि हु तित्थयरविजयं णियमा । वंधइ पमत्त इयरो अपुन्वकरणो य णायन्त्रो ॥६१॥

ं <sup>4</sup> पुरंथ अथिरादींणं वंघो ण होहु, विसुद्धीए सह एएसि वंधविरोधो । तेण मंगो । १।

तीर्थंकरत्वं वर्जितमिद्मेव त्रिंशत्कं ३० भवति पूर्वोक्तेकत्रिंशत्कस्थानं तीर्थंकरत्ववर्जितं नामप्रकृति-वन्धस्थानं त्रिंशत्कं ३० अप्रमत्तो यतिरपूर्वंकरणो मुनिर्वा वध्नाति नियमात् । नवरि विशेपोऽयम् ॥११॥

अत्रास्थिरादीनां बन्धो न भवति, विशुद्धवा सह तेषां वन्वविरोधः। तेनैको भङ्गः १ ३०।

<sup>- - - 1.</sup> सं पञ्चसं ० ५, १०२-१०४ | 2. ५, १०५ | 3. ५, १०६ | 4. ५, 'अत्र यतोऽस्थिरादीनां' इत्यादिगद्यभागः । (पृ० १६७) ।

इसी प्रकार इकतीसप्रकृतिक स्थानके समान तीसप्रकृतिक स्थान भी जानना चाहिए। विशोपता केवल यह है कि इसमें तीर्थङ्करप्रकृति छूट जाती है। इस तीसप्रकृतिक स्थान-को भी प्रमत्त, अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयत नियमसे बाँधते हैं, ऐसा जानना चाहिए॥६१॥

यहाँ पर अस्थिर आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है, क्योंकि विशुद्धिके साथ इनसे बँधनेका विरोध है। अतएव यहाँ एक ही भंग होता है।

## ¹आहारदुयं अवणिय एकत्तीसम्हि पढमग्रुगुतीसं। बंधइ अपुव्वकरणो अप्पमत्तो य णियमेण ॥६२॥

#### पुरथ वि भंगो । १।

पूर्वोक्ते एकत्रिंशत्के ३१ आहारकद्वयं अपनीय प्रथममेकोनित्रंशत्कं स्थानं २६ अपूर्वकरणो मुनि-वेधनाति, अप्रमत्तो यतिश्च बध्नाति नियमेन ॥६२॥

## भन्न भङ्गः १ २६ ।

एकतीसप्रकृतिक स्थानोंमेंसे आहारद्विक (आहारकशारीर-आहारक-अङ्गोपांग) के निकाल देने पर प्रथम उनतीसप्रकृतिक स्थान हो जाता हैं। इस स्थानको अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण-संयत नियमसे बाँधते हैं।।१२॥

प्रथम उनतीस प्रकृतिकस्थानमें भी भङ्ग एक ही होता है

#### <sup>2</sup>एवं विदिउगुतीसं णवरि य थिर सुह जसं च एयदरं। बंधइ पमत्तविरदो अविरयं चेव देसविरदो य ॥६३॥

"एत्थ देवगईए सह उज्जोवो ण वज्सह, देवगइम्मि तत्स य उदयाभावादो । तिरियगई मुत्तूण भण्ण-गईए सह तस्स वंधविरोधादो । देवाणं देहदिसी तओ कुदो ? वण्णणामकम्मोदयाओ । एत्थ य थिर-सुस-जसजुयलाणि २।२।२ अण्णोण्णगुणिया मंगा ८ ।

एवं प्रथममेकोनिवंशत्कोक्तं द्वितीयमेकोनिवंशत्कं नामप्रकृतिवन्धस्थानं २६ भवति । नवरि विशेषः, किन्तु स्थिरास्थिर-श्रुभाश्रुभ-यशोऽयशसां मध्ये एकतरं १।१।१ । अस्थिरादीनां प्रमत्तान्तं वन्धात् । इदं द्वितीयं नवविंशतिकं स्थानं २६ प्रमत्तविरतोऽसंयतसम्यन्दिष्ट्वेंशविरतश्च वध्नाति २६ ॥६३॥

अत्र देवगत्या सहोद्योतो न बध्यते, देवगतौ तस्योद्योतस्योदयाभावात्, तिर्यंगतिं गुक्तवाऽन्यत्रि-गत्या सह तस्योद्योतस्य बन्धविरोधः । तिर्हं देवानां देहदीक्षिः कुतः ? वर्णनामकर्मोदयात् । अत्र च स्थिर-शुभ-यशोद्युगळानि २।२।२ अन्योन्यगुणिता भङ्गाः अष्टौ म रहै।

इसी प्रकार द्वितीय उनतीसप्रकृतिक स्थान जानना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि यहाँ पर स्थिर, शुभ और यश:कीर्त्ति; इन तीन युगलोंमेंसे किसी एक एक प्रकृतिका वन्ध होता है। इस द्वितीय उनतीसप्रकृतिक स्थानको प्रमत्तविरत देशविरत और अविरत सम्यग्दृष्टि जीव बाँधते हैं ॥६३॥

यहाँ पर देवगितके साथ उद्योतप्रकृति नहीं वँधती है; क्योंकि देवगितमें उसका उदय नहीं होता है। तिर्थगातिको छोड़कर अन्यगितके साथ उसके वँधनेका विरोध है। यदि ऐसा है, तो देवोंके देहोंमें दीप्ति किस कर्मके उदयसे होती है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि वर्णनाम-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १०७ । 2. ६, 'एकालिजिशिदियं इत्यादिगद्यांशः । (ए० १६७) । ३. ५, 'अत्र देवगत्या' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १६७) ।

कर्मके बर्यसे उनके शरीरमें दीप्ति होती है। यहाँ पर स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्त, इन तीन युगलोंके परस्पर गुणित करने पर (२×२×२=) आठ भङ्ग होते हैं।

## ¹तित्थयराहारदुयं एकचीसम्हि अवणिए पढमं । अद्वावीसं वंधइ अपुव्वकरणो य अप्पमचो य ॥६४॥

प्त्य संगो ३ पुणवत्तो ति ण गहिओ ।

पूर्वोक्तेकित्रंशत्कनामप्रकृतियन्यस्थानके तीर्थकरत्वाहारकद्वयेऽपनीते प्रथममष्टाविंशतिकं यन्थस्थानं २८ अपूर्वो सुनिः अप्रमत्तो यतिश्च वध्नाति ॥६४॥

अत्र भङ्गः एकः १ १ पुनरुक्तःवात्र गृहाते ।

इक्तीसप्रकृतिक स्थानमेंसे तीर्थेङ्कर और आहारकद्विक इन तीन प्रकृतियोंके निकाल देने पर शेष रहीं अहाईसप्रकृतियोंको अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणसंयत याँधता है। यह प्रथम अहाईस प्रकृतिक स्थान है ॥६४॥

यहाँ पर भंग एक ही है, किन्तु वह पुनरुक्त है, अतः उसे प्रहण नहीं किया गया है।

<sup>2</sup>विदियं अङ्घावीसं विदिउगुतीसं च तित्थयरहीणं। मिच्छाइपमत्तंता वंधगा होंति णायच्या।।६५॥

<sup>8</sup> हुरो एवं ? उवरिजाणं अधिर-असुह-अजसाणं वंधामावादो । मंगा ना

पूर्वोक्तं द्वितीयमेकोनिर्विशक्तं २६ तीर्यकरहीनं सत् द्वितीयमष्टाविशतिकं वन्धस्थानं २८ मिथ्या-इष्ट्यादि-प्रमक्तपर्यन्ता वध्नन्ति द्वितीयाष्टाविशतिकस्य वन्धका भवन्ति ज्ञातन्याः ॥६५॥

एवं इतः ? यन्मिथ्यात्वादि-प्रमत्तान्ता वन्धकाः, अप्रमत्तादयो नः, उपरिजानां अप्रमत्तादीनां अस्थिरा-द्यसायद्यसां वन्याभावात् । अत्राष्टाविद्यतिके २।२।२ गुणिता भङ्गाः अष्टो न

द्वितीय चनतीसप्रकृतिक स्थानमेंसे तीर्थङ्करप्रकृतिके कम कर देने पर द्वितीय अट्ठाईस प्रकृतिक स्थान हो जाता है। इस स्थानके वन्धक मिध्यादृष्टिसे छेकर प्रमत्तसंयत् गुणस्थान सकके जीव होते हैं ऐसा जानना चाहिए ॥६५॥

ऐसा क्यों है ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि अप्रमत्तसंयतादि उपरितन गुणस्थानवर्ती जीवोंके अधिर, अशुभ और अयशःकीत्ति, इन तीनों प्रकृतियोंका वन्य नहीं होता है। यहाँ पर शेप तीन युनलोंके गुणा करनेसे आठ भङ्ग होते हैं।

<sup>4</sup>वंधंति जसं एयं अपुव्यकरण अणियद्धि सुहुमा य । तेरे णव चड पणयं वंधवियप्पा हवंति णामस्स ॥६६॥

चडगड्या १३६४५।

अपूर्वंकरणानिवृत्तिकरणस्टमसाम्पराया सुनयः एकां यशस्कीतिं वध्नन्ति । देवेषु सर्वभङ्गाः १६ । नाम्नः कर्मणः सर्वे चातुर्गतिका भङ्गाः त्रयोद्शसहस्रनवशतपञ्चचःवारिंशद् वन्यविकत्पाः ॥६६॥

चातुर्गतिका सङ्गाः १३६४५।

इति नामकर्मगः वन्यप्रकृतिस्थानानि समाप्तानि ।

<sup>1.</sup> तं० पञ्चतं० पू, १०८ । 2.पू, १०६ । 3. पू, 'कुतो यतो' इत्यादिगद्यांशः । (ए० १६७) ।
4. पू, ११०-१११ ।
अब विदियं उपातीसं ।

यशस्त्रीतिरूप एकप्रकृतिक स्थानको अपूर्वकरणसंयत, अनिवृत्तिकरणसंयत और सूद्रम-साम्परायसंयत बाँधते हैं। (इस प्रकार देवगतिसंयुक्त सर्व भंग १+१+१+५+५+५=२० होते हैं।) तथा नामकर्मके ऊपर बतलाये गये सर्व बन्धविकल्प (तिर्यगाति-सम्बन्धी ६३०५+ मनुष्यगति-सम्बन्धी ४६१७+देवगति-सम्बन्धी २०=१३६४४) तेरह हजार नौ सौ पैतालीस होते हैं।।६६।।

चतुर्गतिसम्बन्धी सर्वविकल्प १३६४४ होते हैं।

इस प्रकार नामकर्मके बन्धाथानोंका वर्णन समाप्त हुआ।

अब मूलगाथाकार नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं— [मूलगा०२२] ¹इगिवीसं चडवीसं एत्तो इगितीसयं ति एयहियं।

उदयहाणाणि तहा णव अह य होंति णामस्सै ॥६७॥

२१।२४।२५।२६।२७।२८।२०।३१।६।८।

अथ नामकमें प्रकृत्युद्यस्थानानि गत्यादिमार्गणामु तद्योग्यगुणस्थानादिषु दर्शयति—[इगिवीसं चडवीसं' इत्यादि । ] नामकमेण उदयस्थानानि एकविंशतिकं २१ चतुर्विंशतिकं २४ इतः परमेकैकाधिक-मेकत्रिंशत्पयन्तम् । तेन पञ्चविंशतिकं २५ पड्विंशतिकं २६ सप्तविंशतिकं २७ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनिः त्रिंशत्कं २६ त्रिंशत्कं २० एकविंशतिकं २८ तथा नवकं ६ अष्टकं चेति एकादश नामप्रकृत्युद्यस्थानानि भवन्ति ॥६७॥

#### २१।२४।२५।२६।२७।२८।२०।३१।६।८।

इक्षीसप्रकृतिक, चौबीसप्रकृतिक और इससे आगे एक अधिक करते हुए इकतीसप्रकृतिक तक, तथा नौप्रकृतिक और आठप्रकृतिक, ये नामकर्मके ग्यारह उदयस्थान होते हैं ॥६५॥

इनकी अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार हैं—२१, २४, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ६, ८।

अब भाष्यगाथाकार नरकगितमें नरकगितसंयुक्त नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

²इगिवीसं पणुवीसं सत्तावीसद्ववीसप्रुगतीसं । एए उदयद्वाणा णिरयगइसंजुया पंच ॥६८॥

अथ नरकगतौ नरकगतिसंयुक्तानि नामोदयस्थानानि गाथांष्टकेनाऽऽह-[ 'इगिवीसं पणवीसं' ह्त्यादि । ] एकविंशतिकं २१ पञ्चविंशतिकं २५ सप्तविंशतिकं २७ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनिर्शिशत्कं २६ चेति एतानि नामप्रकृत्युदयस्थानानि नरकगतिसंयुक्तानि पञ्चोदयस्थानानि ५ नरकगत्यां भवन्ति ॥६८॥

२ १।२५।२७।२८।२६।

इक्कीस, पश्चीस, सत्ताईस, अहाईस और उनतीस प्रकृतिक, ये पाँच उद्यस्थान नरक-गतिसंयुक्त होते हैं ॥६८॥

नरकगितसंयुक्त उदयस्थान—२१, २४, २७, २८, २६। इनमेंसे पहले नरकगितसंयुक्त इकीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं— <sup>3</sup>तित्थिगिवीसं ठाणा णिरयदुयं तेय कम्म वण्णचदुं।

अंगुरुगलहु पंचिंदिय तस नायरं च पज्जतं ॥६६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ११२ | 2. ५, ११३ | 3. ५, ११४-११६ |

सप्तिक० २५ । परं तत्रेदक् पाठः—
 वीसिगवीसा चडवीसगाति एगाहिया उ इगतीसा ।
 उदयद्वाणाणि भवे नव अठ्ठ य होंति नामस्स ॥

## थिर अथिरं च सुहासुह दुभग अणादेख अजस णिमिणं च। विमाहगईहिं एदे एयं च दो व समयाणि ॥१००॥

तत्र नरकगित प्रति याति एकस्मिन् जीवे इदमेकविशतिकनामप्रकृत्युद्यस्थानमुद्देति । नरकगिति-तदानुपूर्व्ये २ तैनस-कार्मणे २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुल्वु १ पञ्चेन्द्रियं १ त्रसं १ वादरं १ पर्याप्तं १ स्थिरं १ अस्थिरं १ शुर्मं १ अशुर्मं १ दुर्भगं १ अनादेयं १ अयशः १ निर्माणं १ चेति एकिवंशत्त्युद्यप्रकृतयः २१ एताः विग्रहगत्यां कार्मणशरीरे नारकजीवं प्रति उद्यं यान्ति २१ । विग्रहगतौ कार्मणशरीरस्यंकसमयो जवन्यकालः १ उत्कृष्टतो द्वो २ । एको वा द्वौ वा त्रयो वा (१) समया इत्यर्थः ॥६६–१००॥

नरकद्विक, तैजसरारीर, कार्मणरारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयराःकीत्तिं, और निर्माण, इन इक्कीस प्रकृतियोवाला यह उद्यस्थान नरकगितको जानेवाले जीवके विश्रहगितमें एक या दो समय तक होता है।।१६६-१००।।

अव नरकगतिसंयुक्त उदयस्थानका निरूपण करते हैं-

<sup>1</sup>एमेव य पणुवीसं णवरि विसेसो सरीरगहियस्स । णिरयाणुपुव्यि अविणय वेउव्यियदुयं च उवघादं ॥१०१॥ हुंडं पत्तेयं पियक पिक्खित्ते जाव सरीरणिष्फित्ती । अंतोमुहुत्तकालो जहण्णमुक्कस्सयं च भवे ॥१०२॥

एवमेकशितिकोक्तप्रकारेण पञ्चविंशतिकं भवति । नवरि विशेपः—विकियकशरीरं गृहतः नारकस्य तिस्मन्नेकविंशतिके नरकानुपूर्व्यमपनीय तत्र वैक्रियिकशरीर-वैक्रियिकाङ्गोपाङ्गद्वयोपघात-हुण्डकसंस्थान-प्रत्येकशरीरप्रकृतिपञ्चके प्रतिसे पञ्चविंशतिकं नामकमप्रकृत्युद्यस्थानं भवति २५ । यावत्तु शरीरिनिष्पत्तिः शरीरपर्याप्तिः पूर्णतां याति तावदिदं पञ्चविंशतिकसुद्यति । जघन्यत उत्कृष्टतश्रान्तर्मुहूक्तेकालः वैक्रियिक-शरीरमिश्रकालोऽन्तर्मुहूक्तों भवति ॥१०४-१०२॥

इसी प्रकार पद्मीसप्रकृतिक खर्यस्थान जानना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि वैकियिकशरीरको ग्रहण करनेवाले नारकीके खपर्युक्त इक्कीस प्रकृतियोंमेंसे नरकानुपूर्वीको घटा-करके उनमें वैकियिकद्विक, उपयात, हुण्डकसंस्थान और प्रत्येकशरीर, इन पाँच प्रकृतियोंके मिला देनेपर पद्मीसप्रकृतिक खर्यस्थान होता है। यह उर्यस्थान जब तक शरीरपर्याप्तिकी पूर्णता नहीं नहीं हो जाती है, तब तक रहता है। इस खर्यस्थानका जबन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है।।१०१-१०२।।

थव नरकगितसंयुक्त सत्ताईसप्रकृतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं—

"एमेव सत्तवीसं सरीरपञ्जित्तिणिद्विए णवरि ।

परवायमप्पसत्थ-विहायगई चेव पिक्खत्ते ॥१०३॥

एवं पञ्चिवंशतिकोक्तप्रकारेण सप्तविंशतिकं शरीरपर्याप्तिनिष्ठापिते पूर्णे कृते सित वैक्रियिकशरीरपर्याप्ते पूर्णे पञ्चितिके परधाताप्रशस्तविहायोगितप्रकृतिहये प्रचित्ते सप्तविंशतिकं भवति २७। शरीर-पर्याक्षिनिष्यत्तिकालोऽन्तर्सुंहूर्त्तः ॥१०३॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ प्र, ११७-११८। 2. प्र, १२०। छव पि च।

इसी प्रकार पञ्चीस प्रकृतिक उदयस्थानके समान ही सत्ताईस प्रकृतिक उदयस्थान भी जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेपर पञ्चीस प्रकृतिक उदयस्थान-में परघात और अप्रशस्तिवहायोगित ये दो प्रकृतियाँ और मिळाना चाहिए ॥१०३॥

अव नरकगतिसंयुक्त अट्टाईसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>एमेव अडुवीसं आणापञ्जत्तिणिडिए णवरि । उस्सासं पक्खित्ते कालो अंतोग्रहुत्तं तु ॥१०४॥

आनप्राणपर्यासिनिष्ठापने, श्वासोच्छ्वासपर्यासिपूर्णे कृते सित् पूर्वोक्तसप्तिको उच्छ्वासिनःश्वासे प्रचिसे सित अष्टाविशतिकं प्रकृत्युदयस्थानं नारकस्योदयागतं २८ भवति । तु पुनः उच्छ्वासिनःश्वासपर्यासि-पूर्णकरणेऽन्तर्सु हुर्त्तकालः ॥१०४॥

इसी प्रकार अठ्ठाईस प्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि श्वासी-च्छ्वास पर्याप्तिके पूर्ण होनेपर सत्ताईसप्रकृतिक उद्यस्थानमें उच्छ्वासप्रकृतिके मिळानेपर अट्ठाईस प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इस उद्यस्थानका काळ भी अन्तर्भुहूर्त है।।१०४॥ अव नरकगतिसंयुक्त उनतीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

<sup>2</sup>एमेव य उगुतीसं भासापज्जितिणिद्विए णवरि । दुस्सरसिहयजहण्णं दसवाससहस्स किंचूणं ॥१०५॥ तेतीस सायरोवम किंचिद्णुक्कस्सयं हवह कालो । णिरयगईए सन्वे उदयवियप्पा य पंचेव ॥१०६॥

#### एत्थ भंगा ५।

भाषापर्याप्तिनिष्ठापिते परिपूर्णे कृते सित एवं पूर्वोक्तमष्टाविशितकं दुःस्वरमापासिहतं नवविशितिकं भविति । नवीनमिति नारकस्य दुःस्वरभाषापर्याप्तेः दशवर्षसहस्रज्ञवन्यकालः १०००० किञ्चिन्न्यूनः उक्त-चतुःकालोनः अन्तर्मुहूर्तद्दीन इत्यर्थः १०००० समयत्रयं अन्तर्मुहूर्तत्रयम् । नारकस्य दुःस्वरभाषापर्याप्ते-

साण्यः इत्कृष्टकालः त्रयिद्विशत्सागरोपमप्रमाणः किञ्चिन्नयूनः अन्तर्भुहूर्त्तेहीनः सु.२१६ भवेत् । तथाहि-—विग्रह-

गतौ कार्मणशरीरे एको वा द्वी वा त्रयो वा (१) समयाः ३, शरीरिमश्रेऽन्तर्मुहूर्तः २१ शरीरपर्यासौ भन्तर्मुहूर्त्तः २१ उच्छ्वासिनःश्वासपर्यासौ भन्तर्मुहूर्त्तः २१ भाषापर्यासौ उक्तवतुष्कालोनं सर्वं भुज्यमानायुः।

एवं सर्वगतियु ज्ञेयम् । नरकगत्यामिदं देवगत्यामिदं च सम ०३ सम० ३ । एकोन अन्त० २१३ अन्त० २१३

त्रिंशत्किमिति किम् ? नरकगितः १ तैजसकार्मणद्वयं २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुकं १ पन्चेन्द्रियं १ त्रसं १ बादरं १ पर्यांसं १ स्थिरास्थिरद्वयं २ शुभाशुभद्वयं २ दुर्भगं १ अनादेयं १ अयशः १ निर्माणं १ वैक्रियक-तदङ्गोपाङ्गद्वयं २ उपघातः १ हुण्डसंस्थानं १ प्रत्येकं १ परघातः १ अप्रशस्तिवहोगितः १ उच्छ्वासिनःश्वासं १ दुःस्वरमापा १ चेति एकोनित्रिंशत्कनामप्रकृत्युद्यस्थानं पर्याप्तकनारकस्य भवत्युदेति ॥१० १–१०६॥

नरकगती सर्वे उदयविकत्पा भङ्गा एकस्मिन् नारकजीवे पब्चैव भवन्ति। अत्र भङ्गाः ५।

केते ? २१ २५ २७ रम २६।

इति नरकगत्यां नामप्रकृत्युद्यस्थानानि समाप्तानि 1

<sup>1.</sup> सं०पञ्चसं० ५, १२१ | 2. ५, १२२-१२३ |

इसी प्रकार उनतीसप्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। विशेष वात यह है कि भाषा-पयोप्तिके पूर्ण होनेपर अट्टाईसप्रकृतिक उद्यस्थानमें दु:स्वर प्रकृतिके मिलानेपर उनतीसप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इस उद्यस्थानका जघन्यकाल कुछ कम दश हजार वर्ष है और उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागरोपम है। इस प्रकार नरकगितमें नामकर्मके उद्यस्थानसम्बन्धी सर्व-विकलप पाँच ही होते हैं॥१०५-१०६॥

नरकगतिमें उदयस्थानके भंग ४ होते हैं।

अव तिर्यग्नितमें नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

## <sup>1</sup>इगिवीसं चउवीसं एत्तो इगितीसयं ति एगधियं। णव चेव उदयठाणा तिरियगईसंज्या होति।।१०७।।

२१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३ऽ।

शय तिर्यंगतौ नामप्रकृत्युदयस्थानानि गाधापञ्चाशदाऽऽह—['इगिवीमं चडवीसं इत्यादि ।] एकविंशतिकं २१ चतुर्विंशतिकं २४ इतःपरं एकत्रिंशत्पर्यन्तं एकैकाधिकं पञ्चविंशतिकं २५ पढ्विंशतिकं २६ सप्तिविंशतिकं २७ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनित्रंशतकं २६ त्रिंशत्कं २० यावदेकित्रंशत्कं ३९ चेति नव नामकर्मणः प्रकृत्युदयस्थानानि तिर्यंगतिसंयुक्तानि तिर्यंगतौ भवन्ति ॥१०७॥

२१।२४।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१।

इक्कीसप्रकृतिक, चौबीसप्रकृतिक और इससे आगे एक-एक अधिक करते हुए इकीस गकृतिक उद्यस्थान तक नौ उद्यस्थान तिर्यरगित-संयुक्त होते हैं ॥१००॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है २१, २४, २४, २६, ३७, २८, २६, ३०, ।

<sup>2</sup>पंचेव† उदयठाणा सामण्णेइंदियस्स बोहन्ता। इगि चउ पण छ सत्त य अधिया बीसा य णायन्ता ॥१०८॥ सामण्णेइंदियस्स २१।२४।२५।२६।२७

एकविंशतिकं २१ चतुर्विंशतिकं २४ पञ्चविंशतिकं २५ पद्धविंशतिकं २६ सप्तविंशतिकमिति नामश्रकुणुद्यस्थानानि सामान्यैकेन्द्रियाणां जीवानां मध्ये एकस्मिन् एकेन्द्रियजीवे पन्चेव बोध-च्यानि ॥१०५॥

#### २१।२४।२५।२६।२७।

सामान्य एकेन्द्रिय जीवके इक्कीस, चौबीस, पश्चीस, छुच्बीस और सत्ताईस प्रकृतिक पाँच चर्यस्थान जानना चाहिए ॥१०८॥

सामान्य एकेन्द्रिय जीवके २१, २४, २४, २६, २७ प्रकृतिक पाँच चद्यस्थान होते हैं।

<sup>3</sup>आयाउजोयाणं अणुदय एइंदियस्स ठाणाणि । सत्तावीसेण विणा सेसाणि हवंति चत्तारि ॥१०६॥

#### २१।२४।२५।२६।

आतपोद्योतयोरनुद्यैकेन्द्रियस्यौतपोद्योतोद्दयरहितसामान्यैकेन्द्रियजीवस्य सप्तविंशतिकं विना एक-विंशतिक-चतुर्विंशतिक-पञ्जविंशतिक-पञ्जविंशतिकानि चत्वारि नामोद्यस्थानानि भवन्ति ॥१०६॥

२१।२४।२५।२६ ।

<sup>1.</sup> तं० पञ्चतं० ५, १२४। 2. ५, १२५-१२६। उं. ५, १२७। ं चि पंचेव य।

आतप और उद्योतके उद्यसे रहित एकेन्द्रियजीवके सत्ताईस प्रकृतिक उद्यस्थानके विना शेष चार उद्यस्थान होते हैं ॥१०६॥

उनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है---२१, २४, २४, २६।

¹आयावुजोयाणं अणुद्य एइंदियस्स इगिवीसं । तिरियदुग तेय कम्मं अगुरुगलहुगं च वण्णचढुं ॥११०॥ जसक्क-बायर-पज्जत्ता तिण्हं जुयलाणिमक्रयर णिमिणं च । थिर-अथिर-सहासह-दुब्भगाणादेज्जं च थावरयं ॥१११॥ एइंदियस्स जाई विग्गहगइ पंचेव भंगा य । कालो जहण्ण इयरो इक्कं दो तिण्णि समयाणि ॥११२॥

<sup>2</sup> प्रथ जस्कित्तिउद् सुहुम-अपज्ञतया ण होति, तेण एगो भंगो । १। अजसकित्तीउद् चत्तारि ४। सन्वे ५।

भातपोद्योतीद्यरहितसामान्यैकेन्द्रियस्य जीवस्यैकस्येद्रमेकविंशतिकं २१ स्थानम् । किं तत् १ तिर्यमाति-तदानुपूर्व्ये २ तैजस-कार्मणद्वयं २ अगुरुलघुकं १ वर्णचतुष्कं ४ यशोऽयशोयुग्म-बादरस्वम-पर्यासापर्यासयुग्मानां त्रयाणामेकतरं १।१।१ । निर्माणं १ स्थिरास्थिरयुग्मं २ धुभाधुभयुग्मं ६ दुर्भगं १ अभादेयं १ स्थावरं १ एकेन्द्रियज्ञातिकं १ चेति नामप्रकृत्युद्यस्थानमेकविंशतिकं २१ विमहगत्यां कार्मण-शारीरे सामान्यैकेन्द्रियस्य भवति । एकविंशतिकं तु पंचधा, एकविंशतिका भङ्गाः ५ भवन्ति । एतेपां भङ्गानां जघन्यकाल एकसमयः, उत्कृष्टतो हो त्रयो वा समयाः ॥११०-११२॥

अत्रैकविंशतिके यशस्कीत्युँदये सूचमापर्याक्षोदयौ न भवतो यतस्तत एको भङ्गः १ । अग्रशस्कीर्त्युँदये बादर-सूचमपर्याक्षापर्याक्षोदयाश्चत्वारो भङ्गाः ४ । सर्वे ५ । अयशःपाके वादर-पर्याप्तयुग्मयोरन्योन्यगुणिते २१ प० २१ अ० २१ सू० २१ भङ्गाः ४ । यशःपाके [१] मीलिताः भङ्गाः ५ । यशः १ वाद० १ १ १

आतप और उद्योतके उद्यसे रहित सामान्य एकेन्द्रियजीवके यह वद्यमाण इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। वे इक्कीस प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—तियंद्रिक, तैजसरारीर, कार्मणरारीर, अगुरुछघु, वर्णचतुष्क; यशःकीर्त्त-अयशःकीर्ति, वादर-सूद्रम पर्याप्त-अपर्याप्त इन तीन युगछोंमेंसे कोई एक-एक; निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, दुमग, अनादेय, स्थावर और एकेन्द्रिय- जाति। यह इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थान विम्रह्गतिमें कार्मणकाययोगकी दशामें होता है। इसका जघन्य काछ एक समय, मध्यमकाछ दो समय और उत्कृष्टकाछ तीन समय है। इस स्थानके भङ्ग पाँच होते हैं।।११०-११२।।

विशेषार्थ—इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थानके पाँच मङ्गोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—यशः-कीर्तिके उदयके साथ सूद्म, और अपर्याप्त प्रकृतियोंका उद्य नहीं होता है, इसलिए यशःकीर्तिके उद्यमें एक ही मंग होता है। किन्तु अयशःकीर्तिके उद्यमें बादर, सूद्म और पर्याप्त, अपर्याप्त इन प्रकृतियोंका उदय होता है, अतएव इन दो युगलोंके परस्पर गुणा करनेसे चार मंग हो जाते हैं। इस प्रकार यशःकीर्त्तिके उद्यका एक मंग और अयशःकीर्त्तिके उद्यमें होनेवाले चार भङ्गः इन दोनोंको मिला देनेपर पाँच मङ्ग हो जाते हैं।

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰. ५, १२८-१३० । 2. ५, १,३१, 'तथाऽग्रेतनगद्यभागः' (पृ॰ १७०)।

अव चौवीसप्रकृतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं-

<sup>1</sup>एमेव य चडवीसं णवरि विसेसो सरीरगहियस्स । अविणय आणुपुन्वी ओरालिय हुंड उवघायं ॥११३॥ पिक्खत्ते पत्तेयं साहारणसरीरमेक्कयरं च । णव चेव उदयभंगा कालो अंतोम्रहुत्तं तु ॥११४॥

<sup>2</sup> एत्य जसकित्तिउद् सुहुम-अपज्ञत्त-साहारणोद्या ण होंति, तेण भंगो १। अजसिकत्तिउद्ये द्र । एवं सब्वे १।

शरीरं गृहतः सामान्यैकेन्द्रियस्य पूर्वोक्तेकविशतिकम् । नविर विशेषः तन्नैकविशतिके भानुपूर्व्यम-पनीय भौदारिकशरीरं १ हुण्डकसंस्थानं १ उपघातः १ प्रत्येक-साधारणयोर्मध्ये एकतरं १ चेति प्रकृति-चतुष्के तत्र विशतिके प्रचित्ते चतुर्विंशतिकं स्थानम् २४ । तत्तु सामान्यैकेन्द्रियस्य शर्रारमिश्रयोगे एवोद्यति । भत्रोद्यभङ्गा नव ६, नवधा चतुर्विंशतिका भवन्ति । भत्रोदारिकमिश्रकालोऽन्त-सुदूर्तः २१॥११३—११४॥

भन्न यशस्कीर्त्युद्वे स्दमापर्याप्तसाधारणोद्या न भवन्ति यतस्तत एको भङ्गः १। यश० १ अयशस्कीर्त्युद्वे स्थूलपर्याप्तप्रत्येकयुग्मानां त्रयाणां २।२।२ परस्परेण गुणिता भङ्गाः अष्टौ म। एवं सर्वे भङ्गा नव ६। २४ २४।

इसी प्रकार इक्षीसप्रकृतिक उद्यस्थानके समान चौवीसप्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। विशेष वात यह है कि विग्रहगितके समाप्त हो जानेपर जब जीव तियञ्जके शरीरको प्रहण करता है, उस समयसे लगाकर शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होने तक चौवीसप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। अतएव उन इक्षीस प्रकृतियोंमेंसे तिर्यगानुपूर्वी घटाकर औदारिकशरीर, हुण्डकसंस्थान, उपघात और प्रत्येक-साधारणयुगलमेंसे कोई एक, इन चार प्रकृतियोंके मिला देनेपर यह चौवीस प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इस उद्यस्थानके नौ भक्त होते हैं और इसका काल अन्तर्भुहूर्त है ॥११३-११४॥

यहाँपर यशस्कीत्तिके उदयमें सूदम, अपर्याप्त और साधारणप्रकृतिका उदय नहीं होता है, इसिंहए यशःकीत्तिसम्बन्धी एक भङ्ग होता है। तथा अयशःकीर्त्तिके उदयमें वादर-सूदम, पर्याप्त-अपर्याप्त और प्रत्येक-साधारण ये तीनों युगल सम्भव हैं, अतः तीन युगलोंके परस्पर गुणा करने-पर आठ भङ्ग होते हैं। इस प्रकार आठ और एक मिलकर नौ भङ्ग चीवीसप्रकृतिक उदयस्थानके जानना चाहिए।

अव पचीसप्रकृतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं—

<sup>3</sup>एमेव य पणुवीसं सरीरपज्जत्तए अपज्जतः । अविणय पिक्खिवयव्वं परघायं पंच भंगाओ ॥११५॥

. एत्थ भंगा ५ ।

सामान्येकेन्द्रियस्य शरीरपर्यांसौ पूर्वोक्तचतुर्वि शतिके अपर्यासं अपनीय परघातं प्रक्षेपणीयम्, पञ्जविंशतिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं सामान्यैकेन्द्रियस्य भवति २५। तत्र पञ्चघा पञ्जविंशतिभङ्गाः पञ्ज

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० .५, १३२-१३३ । ं .2. ५, 'अत्रायशःपाके' इत्यादिगद्यांशः ( ए० १७० ) । 3. ५, १३४-१३५ ।

भवति । तत्र कालोऽन्तर्मुहूर्तः २१ । अत्रापर्याप्ते निष्काशिते परघाते प्रचिष्ते पञ्चविशतिसंख्या । कथम् ? चतुर्विंशतिकस्य मध्ये पर्याप्तापर्यासद्वयमध्ये एकतरं वर्तते । अत्र तु अपर्याप्तिनिराक्रियते [तेन] चतुर्विंशतिका संख्या ऊना न भवति । तत्र परघाते प्रचिष्ते पञ्चविशतिकं स्थानं भवतीत्यर्थः । अत्रायशस्कीत्युद्ये स्थूल-प्रत्येक २।२ युग्मयोः परस्परगुणिते भङ्गाश्रत्वारः ४ । यशःपाके एको भङ्ग १ । मीलिताः पञ्च ५॥११५॥

इसी प्रकार पश्चीसप्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। परन्तु परघातका उद्य शरीर-पर्याप्तिके पूर्ण होने तक नहीं होता, अतएव शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेके प्रश्चात् अपर्याप्तप्रकृतिको घटा करके परघातप्रकृतिको जोड़ना चाहिए। इस उद्यस्थानमें पाँच भङ्ग होते हैं ॥११५॥

इस पचीसप्रकृतिक उदयस्थानमें अयशस्कीर्तिके साथ वाद्र तथा प्रत्येक ये दो युगल सम्भव हैं, इसलिए इन दोनों युगलोंके परस्पर गुणा करनेसे चार भङ्ग होते हैं और यशस्कीर्तिके उदयमें एक भङ्ग होता है। इस प्रकार दोनों मिलकर पाँच भङ्ग हो जाते हैं।

अव छुन्वीसप्रकृतिक उदयस्थानका प्ररूपण करते हैं-

¹एमेव य छन्वीसं आणापज्जत्तयस्स उस्सासं। पिक्खत्ते पण भंगा कालो य सगद्विदी ऊणा ॥११६॥

(का०) २२०००। भंगा ५। सन्वे वि २४।

एवं प्वोक्तपञ्चविंशतिके आनप्राणपर्याप्तिपूर्णाकृतस्योच्छ्वासिनःश्वासे प्रचिसे पर्विशतिकं २६ सामान्यैकेन्द्रियपर्याप्तस्य भवति । अत्र भङ्गाः पञ्च ५ । अत्र कालः स्वकीयायुःस्थितिः किञ्चिद्वता ं उत्कृष्टा स्थितिः वर्षसहस्राणि १००० । द्वाविंशतिः परा २२००० किञ्चिद्वना आतपोद्योतोद्यरिहतस्य सामान्यैकेन्द्रिन्यस्य सर्वे भङ्गाश्चतुर्वि शतिः २४॥११६॥

इसी प्रकार छन्बीसप्रकृतिक उद्यस्थान आनापान पर्याप्तिके प्रारम्भ होने पर उच्छ्वास प्रकृतिके मिला देनेसे होता है। इस उद्यस्थानके भङ्ग पाँच होते हैं और इसका उत्कृष्ट काल क्रळ कम स्वोत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है ॥११६॥

वादर एकेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति वाईस हजार वर्षकी होती है। इस उदयस्थान-सम्बन्धी पाँचों भंगोंका विवरण पच्चीसप्रकृतिक उदयस्थानके समान ही जानना चाहिए। इस प्रकार इक्कीसप्रकृतिक उदयस्थानके पाँच, चौबीसप्रकृतिक उदयस्थानके पाँच, पच्चीसप्रकृतिक उद्यस्थानके नो और छ्व्बीसप्रकृतिक उदयस्थानके पाँच, ये सर्व भंग मिल करके २४ भंग आतप-उद्योतके उदयसे रहित एकेन्द्रिय तिर्यक्चोंके जानना चाहिए।

> <sup>2</sup>आयानुज्जोनुदयं जस्स्रेयंतस्स णित्थ पणुवीसं । सेसा उदयहाणा चत्तारि हवंति णायन्वा ॥११७॥

#### २ १ । २ ४ । २ ६ । २ ७ ।

येषु एकेन्द्रियेषु आतपोद्योतोदयौ भवतः, तेपामातपोद्योत्तसहितानां एकेन्द्रियाणामिदं पञ्चविंशतिकं स्थानं भवति । शोपनामोदयस्थानान्येकविंशतिक २१ चतुविंशतिक २४ पड्विंशतिकं २६ सप्तविंशतिकानि चत्वारि भवन्ति ॥११७॥

#### २१।२४।२६।२७

जिस एकेन्द्रिय जीवके आतप और उद्योतका उदय होता है, उसके पच्चीसप्रकृतिक उद्यस्थान नहीं होता है, श्रेप इक्कीस, चौबीस, छुज्बीस और सत्ताईसप्रकृतिक चार उद्यस्थान जानना चाहिए॥११७॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—२१, २४, २६, २७।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १३६ । 2. ५, १३७ ।

## ¹आयावुन्जोवुद्ये इगि-चउवीसं तहेव णवरिं तु । अवणिय साहारणयं सुहुममपज्जतभंगाओ ॥११८॥

एत्थ सुहुम-अपज्ञत्तूणा २१ । साहारणं विणा २४ । एत्थ दो भंगा २ पुणरुत्ता ।

आत्रपोद्योतोद्येकेन्द्रियेषु तथेव प्रवोक्तमेवैकविशतिकं २१ चतुविंशतिकं २४ च भवति। नवीनं किञ्चिद्दिशेषः, किन्तु भङ्गात् एकविशतिकाचतुविंशतिकाच साधारणं सूचमं अपर्याप्तं च अपनीय वर्ज- यित्वा॥११८॥

अत्र सुमाऽपर्याप्तरहितं वादरपर्याप्तसहितं चैकविंशतिकं स्थानं २१ साधारणरहितं प्रत्येकसहितं चतुर्वि शतिकस्थानं २४ आतपोद्योतोदयभागिनां एकेन्द्रियाणां सूच्मापर्याप्तसाधारणशरीरोदयाभावात् । यशोयुग्मस्यैकतरभङ्गो द्वौ द्वौ पुनरुक्तो २।२।

आतप और उद्योतके उदयवाले एकेन्द्रियजीवोंके तथैव पूर्वोक्त इक्कीसप्रकृतिक और चौवीसप्रकृतिक उदयस्थान होते हैं। विशेष वात केवल यह है कि उनमेंसे साधारण, सूदम और अपर्याप्त-सम्बन्धी भंगोंको निकाल देना चाहिए ॥११८॥

यहाँ पर सूच्म और अपर्याप्त ये दो प्रकृतियाँ उद्ययोग्य नहीं मानी जानेसे इकीस प्रकृतिक उद्यस्थान इन दोको छोड़कर होता है और चौवीसप्रकृतिक उद्यस्थान साधारणको भी छोड़कर केवल प्रत्येकके साथ होता है। यहाँ आतप और उद्योत प्रकृतिका उद्य होनेवालों स्तूचम, अपर्याप्त और साधारणशरीर इन तीनका उद्य नहीं रहता, अतएव भंग अधिक होनेका कारण केवल एक यशस्की तियुगल है। इसके द्वारा इक्कीसप्रकृतिकस्थानमें भी दो भंग होते हैं। और चौवीसप्रकृतिकस्थानमें भी दो भंग होते हैं। अतः पुनक्त हैं।

## <sup>2</sup>एमेव य छन्वीसं सरीरपज्जत्तयस्स जीवस्स । परघायुज्जोयाणं इक्तयरं चेव चउ भंगा ॥११६॥

#### २६। भंगा ४।

शरीरपर्याप्तियुक्तस्यैकेन्द्रियजीवस्य पूर्वोक्तमेव पड्विंशतिकं परवातः १ आतपोद्योत्तयोर्मध्ये एकतरो-दयः १ तत्र चतुर्भेद्धाः ४ । अन्तर्सुदूर्वकालश्च । कथं तत् पड्विंशतिकम् १ तिर्यगितिः १ तेजस-कार्मणद्वयं २ अगुरुलघुकं १ वर्णचतुष्कं ४ यशोयुग्मस्यैकतरं १ बादरं १ पर्याप्तं १ निर्माणं १ स्थिरास्थिरयुग्मं २ शुभा-ग्रुमद्वयं २ दुर्भगं १ अनादेयं १ स्थावरं १ एकेन्द्रियं १ औदारिकशरीरं १ हुण्डकं १ उपघातः १ प्रत्येक-शरीरं १ परघातः १ आतपोद्योतयोरेकतरोदयः १ । एवं पड्विंशतिकं २६ शरीरपर्याप्तिप्राप्तस्यैकेन्द्रियस्यो-दयस्थानं भवति ॥११६॥

इसी प्रकार शरीरपर्याप्तिसे युक्त एकेन्द्रियजीवके परघात और आतप-उद्योत इन दोमेंसे किसी एकके मिलानेपर छन्द्रीसप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। और इस स्थानके चार भंग होते हैं ॥११६॥

छन्त्रीसप्रकृतिक स्थानमें यशःकीर्त्तियुगल और आतप-उद्योत युगलके परस्पर गुणा करनेसे चार भंग हो जाते हैं।

> <sup>3</sup>एयमेव सत्तवीसं आणापज्जत्तयस्स उस्सासं। पक्त्वित्ते चउभंगा सन्वे भंगा य वत्तीसा\*॥१२०॥

२७। भंगा ४। एवमेइंदियसन्वसंगा ३२।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, १३८ | 2. ५, १३६ | 3. ५, १४० | क्षद 'बत्तीसा होंति सन्वे वि' इति पाठः।

उच्छासनिःश्वासपर्याप्तिप्राप्तैकेन्द्रियजीवस्य पूर्वोक्तपर्द्विशतिके उच्छासनिःश्वासं प्रचिष्ठे सप्त-विशतिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं भवति । जीवितपर्यन्तमिदं ज्ञेयम् । अस्य भङ्गाश्रत्वारः ४ । उत्कृष्टा स्थितिर्द्वाविशतिवर्षसहस्राणि २२००० किञ्चिन्न्यूना ॥१२०॥

#### एकेन्द्रियाणां सर्वे मङ्गा द्वात्रिशत् ३२।

इसी प्रकार श्वासीच्छ्वासपर्याप्तिसे पर्याप्त जीवके उच्छ्वासप्रकृतिके मिला देनेपर सत्ताईस प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहाँपर भी चार भंग होते हैं। इस प्रकार एकेन्द्रिय जीवके सर्व भंग बत्तीस होते हैं ॥१२०॥

एकेन्द्रियोंके २४ भंग पहले बतलाये जा चुके हैं। आतप-उद्योतके उद्यवाले जीवोंके छन्त्रीसके उद्यक्षानमें अपुनरक्त ४ भंग तथा सत्ताईसके उद्यक्षानमें अपुनरक्त ४ भंग इस प्रकार सर्वे मिलकर एकेन्द्रियजीवोंके ३२ भंग हो जाते हैं।

अव विकलेन्द्रिय जीवोंमें नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

## <sup>1</sup>वियलिंदियसामण्णे उदयहाणाणि होंति छच्चेव । इगिवीसं छन्वीसं अहावीसाइइगितीसं ॥१२१॥

#### २ १।२६।२८।२६।३०।३१

सामान्येन विकलप्रयेषु द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियेषु एकविंशतिकं २१ पड्विंशतिकं २६ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनत्रिंशत्कं २६ त्रिंशत्कं २० एकत्रिंशत्कं ३१ चेति पट् नामप्रकृत्युदयस्थानानि भवन्ति ॥१२१॥

#### २११२६१२८१२६१३०१३१

विकलेन्द्रिसामान्यमें इक्कोस, छन्त्रीस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक छह उदयस्थान होते हैं ॥१२१॥

इन उद्यस्थानोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है---२१, २६, २८, २८, ३०, ३१।

## <sup>2</sup>उज्जोयरहियनियले इगितीस्णाणि पंच ठाणाणि । उज्जोयसहियनियले अड्डानीस्णगा पंच ॥१२२॥

<sup>8</sup> उउजोदुद्यरहियवियले २१।२६।२८।३०। उज्जोदुद्यसहियवियले २१।२६।२६।३०।३१।

उद्योतरहितविकलत्रयेषु एकत्रिंशत्कोनानि एकविंशतिक-पड्विंशतिकाष्टाविंशतिक-नवविंशतिक-त्रिंशत्कानि पञ्च नामोदयस्थानानि २१।२६।२८।३० भवन्ति । उद्योतोदयसहितविकलत्रयेषु अष्टाविंशति-कोनानि एकविंशतिक-पड्विंशतिक-नवविंशतिक-त्रिंशत्केकत्रिंशत्कानि पञ्चोदयस्थानानि । २१।२६।२०।३१ इति विशेषः ॥१२२॥

उद्योतप्रकृतिके उद्यसे रहित विकलेन्द्रियोंमें इकतीसप्रकृतिक उद्यस्थानके विना शेष पाँच उद्यस्थान होते हैं। तथा उद्योतप्रकृतिके उद्यसे सहित विकलेन्द्रियोंमें अहाईसप्रकृतिक उद्य-स्थानके विना शेप पाँच उद्यस्थान होते हैं ॥१२२॥

उद्योतके उदयसे रिहत विकलेन्द्रियोंमें २१, २६, २८, २८,३० ये पाँच उदयस्थान होते हैं। उद्योतके उदयसे सिहत विकलेन्द्रियोंमें २१, २६, २८,३०,३१ ये पाँच उदयस्थान होते हैं।

<sup>1.</sup> सं अव्यक्षरं ५, १४१ । 2. ५, १४२ । 3. ५, 'निरुद्योते' इत्यादिगद्यभागः। (पू० १७१)।

अव द्वीन्द्रियके इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं—

¹उन्जोयउद्यरहियवेइंदियहाण पंच इगिवीसं ।

तिरियदुयं वेइंदिय तेजा कम्मं च वण्णचदुं ॥१२३॥

अगुरुयलहु तस वायर थिर सुह जुगलं तह अणादेन्जं ।

दुन्भगजसज्जयलेक्कं पन्जित्तदेक्कणिमिणं च ॥१२४॥

विगाहगईहिं एए एक्कं वा दोण्णि चेव समयाणि ।

एत्थ वियप्पा जाणसु तिण्णेव य होंति वोहन्वा ॥१२४॥

<sup>2</sup>एत्य जसकित्तिउद्ए सप्पज्ञत्तोद्भो णित्य, तेण एगो भंगो । श अञसकितिभंगा २ । सन्दे ३ ।

उद्योतोदयरहितर्द्रान्द्रियेषु स्थानानि पञ्च भवन्ति । तेषु मध्ये एकविशतिकं स्थानं किमिति १ तिर्य-गाति-तदानुपूर्व्ये २ द्वीन्द्रियजातिः १ तैजस-कार्मणद्वयं २ वर्णचतुप्कं १ अगुरुल्युकं १ त्रसं १ वाद्रं १ स्थिरास्थिरयुग्मं २ शुभाशुभयुग्मं २ अनादेयं १ दुर्भगं १ यशोऽयशसोर्मध्ये एकतरं १ पर्याद्राऽपर्याक्षयोरेक-तरं १ निर्माणं १ चेत्येकविशतिकनामकर्मश्रकृत्युद्यस्थानं निप्रहगतौ कार्मणशर्रारे द्वीन्द्रियस्योदेति २१ । तस्योद्यकाल एकसमयः द्वौ समयौ वा । अत्र निकल्पा भङ्गाख्यो भवन्ति योधव्या इति त्रीन् भङ्गान् जानीहि ॥१२३–१२५॥

अत्र यशस्त्रीर्स्युद्ये सित अपर्याप्तोदयो नास्ति, तत एको भद्गः १। पर्याप्तापर्याप्तोदयसदावा-द्त्रायशस्त्रीर्स्युद्ये हो भङ्गा २। मीलिता ३।

ख्योतप्रकृतिक के उद्यसे रहित द्वीन्द्रियजीवों के जो पाँच उद्यस्थान होते हैं, उनमेंसे इक्षीसप्रकृतिक उद्यस्थान इस प्रकार है—ितर्यग्द्विक, द्वीन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, त्रस, यादर, स्थिरयुगल, शुभयुगल, अनादेय, दुर्भग, यशःकोर्त्तियुगलमेंसे एक, पर्याप्रयुगलमेंसे एक और निर्माण। यह इक्षीसप्रकृतिक उद्यस्थान त्रियहगतिमें एक या दो समय तक उद्यको प्राप्त होता है। इस उद्यस्थानके यहाँपर तीन ही विकल्प या भंग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।।१२३-१२४।।

यहाँपर यहास्क्रीत्तिके उद्यमें अपर्याप्तकमंका उदय नहीं होता है, इसिलए एक ही मंग होता है। पर्याप्त और अपर्याप्तकमंका उदय पाये जानेसे अयशस्क्रीत्तिसम्बन्धी दो भंग होते हैं। इस प्रकार दोनों मिला करके इक्कीसप्रकृतिक उदयस्थानके तीन भंग हो जाते हैं।

अव द्वीन्द्रियके छुव्वीसप्रकृतिक उद्यस्थानका कथन करते हैं-

<sup>3</sup>एमेव य छन्त्रीसं सरीरगहियस्स आणुपुन्त्री य । अवणिय पिक्खिवयन्त्रं ओरालिय-हुंड-संपत्तं ॥१२६॥ ओरालियंगवंगं पत्तेयसरीरयं च उवधायं । अंतोग्रहुत्तकालं मंगा वि हवंति तिण्णेव ॥१२७॥

#### एत्य भंगा ३।

एवं पूर्वोक्तमेकविशतिकं तत्रानुपूर्व्यमपनीय विश्वतिकं जातम् । तत्र औदारिकशरीरं १ हुण्डक-संस्थानं १ असम्प्राप्तसंहननं १ औदारिकाङ्गोपाङ्गं १ प्रत्येकशरीरं १ उपघातः १ चेति प्रकृतिपट्कं

<sup>1.</sup> तं॰ पञ्चतं॰ ५, १४३-१४५। 2. ५, 'क्षत्रापर्यातीद्या' इत्यादिगद्यांशः ( ए० १७२ )। 3. ५, १४६-१४७।

प्रक्षेपणीयम् । पड्विंशतिकं नामप्रकृत्युदयस्थानं २६ शरीरगृहीतस्य स्वीकृतशरीरस्य द्वीन्द्रियस्योदेति २६। तत्रीदारिकमिश्रकालोऽन्तर्मुहूर्तं एव । अत्र भङ्गा विकल्पास्त्रयो भवन्ति ३। यशोभङ्गः १ अयशोभङ्गौ २ एवं ३ ॥१२६—१२७॥

इसी प्रकार छ्व्वीसप्रकृतिक उद्यस्थान शारीरको प्रहण करनेवाले द्वीन्द्रयजीवके जानना चाहिए। उसके उक्त इक्षीस प्रकृतियोंमेंसे आनुपूर्वीको निकाल करके औदारिकशरीर, हुंडकसंस्थान सृपाटिकासंहनन, औदारिक-अंगोपांग, प्रत्येकशरीर और उपघात, ये छह प्रकृतियाँ जोड़ना चाहिए। इस उद्यस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त हैं और मंग भी तीन ही होते हैं।।१२६-१२७॥

यहाँ पर भंग इक्षीसप्रकृतिकस्थानके समान जानना चाहिए।

अब द्यीन्द्रियके अट्टाईसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

## ¹एमेव अद्ववीसं सरीरपज्जत्तए अपज्जत्तं । अविशय परघायं पि य असुहगईसहिय दो भंगा ॥१२८॥

131

एवं प्वोक्तपड्विंशतिकं २६ तत्रापर्याक्षमपनीय पर्याप्तद्विक्तमध्यादपर्याप्तं निराक्तियते, तेन संख्या हीना न स्यात् । परवाताप्रशस्तविहायोगतिसहितं पड्विंशतिकमप्तविंशतिकं द्वीन्द्रियस्य शरीरपर्याप्ती पूर्णाङ्गे सिति अन्तर्मुहूर्यकाले उद्देति २८। तत्र यशोयुग्मस्य द्वौ भङ्गो भवतः २। यशःपाके भङ्गः १, प्रतिपचप्रकृत्यु-दयाभावात् । अयशःपाकेऽप्येको भङ्गः १। मीलितौ २॥१२८॥

इसी प्रकार अट्ठाईसप्रकृतिक उदयस्थान उसी जीवके शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेपर अपर्याप्तको निकाल करके परघात और अप्रशस्तिवहायोगित इन दोको मिलाने पर होता है। यहाँपर मंग दो होते हैं ॥१२८॥

अव द्वीन्द्रियके उनतीस प्रकृतिकउद्यस्थानका कथन करते हैं—

<sup>2</sup>एमेवूणत्तीसं आणापज्जत्तयस्स उस्सासं । पक्खित्ते तह चेव य भंगा दो होति णायन्वा ॥१२६॥

121

एवं पूर्वोक्तमष्टाविंशतिकं २८ तत्रोच्छ्वासिनःश्वासे प्रचिप्ते एकोनित्रंशत्कं स्थानं २६ उच्छ्वासपर्याप्तिं प्राप्तस्य द्वीन्द्रियस्योदेति २६। तंत्र भङ्गी द्वी ज्ञातव्यी भवतः २। यशोयुग्मस्य भङ्गी द्वावेव २। तत्रान्तर्यु- हूर्सकालो ज्ञेयः ॥१२६॥

इसी प्रकार उनतीसप्रकृतिक उदयस्थान उसी जीवके श्वासोच्छ्वासपर्याप्तिके पूर्ण होनेपर उच्छ्वासप्रकृतिके मिळानेसे होता है। यहाँपर भी भंग दो ही होते है, ऐसा जानना चाहिए ॥१२६॥ अब द्वोन्द्रियके तीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

## <sup>3</sup>एमेव होइ तीसं भासापज्जत्तयस्स णवरिं तु । सिहए दुस्सरणामं भंगा वि य होंति दो चेव ॥१३०॥

भंगा २ ।

एवं पूर्वोक्तनवविंशतिकं २६ दुःस्वरनामप्रकृतिसिहतं त्रिशत्कं नामप्रकृत्युदयस्थानं ३० भाषापर्याप्तिं प्राप्तस्य द्वीन्द्रियजीवस्योदयं थाति । इदं त्रिंशत्कं जीवितावधेः स्थानम् । उत्कृष्टा स्थितिः द्वादश वार्षिकी १२ । जघन्या अन्तर्मुहूर्त्तिकी । अत्र भङ्गौ द्वौ भवतः २ । यशोयुग्मस्यैव भङ्गौ द्वौ २ ॥१३०॥

<sup>1</sup> सं० पञ्चसं० ५, १४८। 2. ५, १४६। 3. ५, १५०।

इसी प्रकार तीसप्रकृतिक उदयस्थान उसी जीवके भाषापर्याप्तिके पूर्ण होनेपर दु:स्वर-प्रकृतिके मिलानेसे होता है। यहाँपर भी भंग दो ही होते हैं।।१३०॥ अब उद्योतके उदयवाले द्वीन्द्रियके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

## ¹उज्जोवउदयसहिए वेइंदिय एकवीस छन्वीसं । पुन्तुत्तं चेव तहा एत्थ य भंगा य पुणरुत्ता ॥१३१॥

प्तथ दो दो भंगा ।२।२। पुणहत्ता ।

उद्योतोदयसहिते द्वीन्द्रिये पूर्वोक्तमेवैकविंशतिकं अपयोधरहितं २१ पर्वविंशतिकं च मवित २६ । ग्रन्यभूयस्वभयात्रास्माभिवीरंवारं लिख्यते । अत्र भङ्गी द्वौ २ पुनरुक्तौ । तत्र कालः पूर्वोक्त एव ॥१३१॥

उद्योतप्रकृतिके उद्यसे सहित द्वीन्द्रियजीवके पूर्वोक्त ही इक्कीस और छन्त्रीस प्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। यहाँपर भी भङ्ग दो दो होते हैं, जो कि पुनरुक्त हैं ॥१३१॥

यहाँपर पुनरुक्त दो-दो भंग होते हैं।

अव पूर्वोक्त जीवके उनतीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं-

<sup>2</sup>छन्त्रीसाए उवरिं सरीरपज्जत्तयस्स परघायं । उज्जोवं असुहगई पक्खित्त् गुतीस दो भंगा ॥१३२॥

121

पड्विंशत्या उपि परवातं १ उद्योतं १ अप्रशस्तगितं च प्रविष्य एकोनित्रंशत्कं स्थानं २६ शरीर-पर्याप्ति प्राप्तस्योद्योतोदयसहितद्वीन्द्रियस्योदयागतं भवति २३। तत्र भङ्गो द्वौ २ यशोयुग्मस्यैव ॥१३२॥

शरीरपर्याप्तिको पूर्ण करनेवाले द्वीन्द्रियजीवके छव्वीसश्कृतिक उद्यस्थानके परघात, उद्योत और अप्रशस्तविहायोगित, इन तीन प्रकृतियोंके मिळानेपर उनतीसप्रकृतिक उद्यस्थान हो जाता है। यहाँपर भी दो भंग होते हैं ॥१३२॥

अव उसी जीवके तीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

<sup>3</sup>एमेव होइ तीसं आणापज्जत्तयस्स उस्सासं।

पिक्सित तह चेव य भंगा वि हर्वति दो चेव ॥१३३॥

भंगा २ ।

एवं पूर्वोक्तनविंशतिकं २६। तत्रोच्छ्वासिनःश्वासे निचिसे त्रिशत्कं नामप्रकृत्युद्यस्थानं उद्योतोदय-सिहतद्वीन्द्रयस्योदयागतं भवति २०। उच्छ्वासपर्यासौ कालोऽन्तर्मुहूर्तः। त्रिंशत्कं द्वैधं, भङ्गौ द्वौ भवतः ॥१३३॥

इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिको सम्पन्न करनेवाले द्वीन्द्रियके उनतीसप्रकृतिक उद्यस्थानमें उच्छ्वासप्रकृतिके मिलाने पर तीसप्रकृतिक उद्यस्थान हो जाता है। यहाँ पर भी भङ्ग दो ही होते हैं ॥१२३॥

अव उसी जीवके इकतीसप्रकृतिक उदयस्थानका कथन करते हैं—

<sup>4</sup>एमेंच एकत्तीसं भासापज्जत्तयस्स णवरिं तु ।

दुस्सर संपिक्खत्ते दो चेव हवंति भंगा दु ॥१३४॥

131

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० ५, १५१ | 2. ५, १५२ | 3. ५, १५३ | 4. ५, १५४ |

एवमुक्तप्रकारं त्रिंशत्कम् । मङ्गौ र । तत्र दुःस्वरे संप्रचिप्ते निचिप्ते एकत्रिंशत्कं नाम प्रकृत्युदयस्थानं मापापर्याप्ति प्राप्तस्योद्यासोदितद्वीन्द्रियस्योदयागतं भवति ३१ । दुःस्वरं तत्र निचिप्तं नवीनविशेष इति । तत्र यशोयुग्मस्य भङ्गौ द्वौ ३१ । जघन्याऽन्तमौंहूर्त्तिकी स्थितिः, उत्कृष्टा द्वादश वार्षिकी स्थितिः तस्य भाषापर्याप्ति प्राप्तस्य द्वोन्द्रियस्येति ॥१३४॥

इसी प्रकार भाषापर्याप्तिको पूर्ण करनेवाछे द्वीन्द्रियजीवके तीसप्रकृतिक उदयस्थानमें दुःस्वरप्रकृतिके प्रक्षेप करने पर इकतीसप्रकृतिक उदयस्थान हो जाता है। यहाँ पर भी भंग दो ही होते हैं।।१२४॥

#### <sup>1</sup>बेइंदियस्स एवं अद्वारस होंति सन्वभंगा दु । एवं वि-ति-चउरिंदियभंगा सन्वे वि चउवण्णा ॥१३५॥

बेइंदियस्स सन्वे भंगा १८। एवं ति-चउरिंदियाणं। सन्वे भंगा ५४।

द्वीन्द्रियस्यैवं पूर्वोक्तप्रकारेणाष्टादश सर्वे भङ्गा विकल्पाः स्थानभेदा भवन्ति १८। एवं त्रीन्द्रियस्या-ष्टादश भङ्गाः १८। चतुरिन्द्रियजीवस्याष्टादश भङ्गाः १८। सर्वे एकीकृताः विकलत्रयाणां चतुःपद्वाशत्सर्वे भङ्गाः ५४ भवन्ति ॥१३५॥

इस प्रकार द्वीन्द्रिय जीवके सर्व भङ्ग अट्टारह होते हैं। त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके भी अट्ठारह-अट्ठारह मंग जानना चाहिए। इस प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियके सर्व मंग चौवन होते हैं।।१३५॥

द्वीन्द्रियके सर्व भंग १८ हैं। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियके भी भंग १५-१८ होते हैं। विकलेन्द्रियोंके सर्व भंग ४४ होते हैं।

अब विकलेन्द्रियोंके तीस और इकतीस प्रकृतिक उदयस्थानीका काल बतलाते हैं-

## <sup>2</sup>तीसेक्कतीसकालो जहण्णमंतोग्रहुत्तयं होइ। उक्कस्सं पुण णियमा उक्कस्सठिदी य किंचूणा ॥१३६॥

<sup>8</sup> प्रथ बेहंदियस्मि तीस-इक्त्तीसठाणाणं ३०।३१ ठिदी वासा १२। तेहंदियस्मि तीसेक्कतीसठाणाणं ३०।३१ ठिदी दिवसा ४६। चडरिंदियस्मि तीसेक्कतीसठाणाणं ३०।३१ ठिदी मासा ६।

त्रिंशत्कस्य एकत्रिंशत्कस्य च नामप्रकृत्युद्यस्थानस्य ३०।३१ जघन्यकालोऽन्तर्मुहूर्त्तो भवति । पुनः उत्कृष्टकालो निजनिजोत्कृष्टायुःस्थितिरेव किञ्चिन्न्यूनविम्रहगितशरीरमिश्रशरीरपर्याप्युन्छ्वासपर्याप्तिकालहीन-मुत्कृष्टायुरित्यर्थः ॥१२६॥

अत्र द्वीन्द्रियाणां त्रिंशत्कस्थानस्य ३० एकत्रिंशत्कस्थानस्य च ३१ स्थितिद्वांदशवार्पिकी १२ किञ्चिन्न्यूना । त्रीन्द्रियाणां त्रिंशत्कस्थानस्यकित्रिंशत्कस्थानस्य च स्थितिर्दिवसा एकोनपञ्चाशत् ४६ किञ्चिन्न्यूनाः । चतुरिन्द्रियेषु त्रिंशत्कस्य एकत्रिंशत्कस्थानस्य च स्थितिः पण्मासा ६ किञ्चिन्न्यूना ।

विकलेन्द्रियोंके तीसप्रकृतिक और इकतीसप्रकृतिक उदयस्थानोंका जघन्य काल अन्तर्मुहू ते है और उत्कृष्ट काल नियमसे कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ॥१३६॥

यहाँ पर द्वीन्द्रियके तीस और इकतीस प्रकृतिक चर्यस्थानोंकी चत्कृष्ट स्थिति १२ वर्ष है। श्रीन्द्रियके तीस और इकतीस प्रकृतिक चर्यस्थानोंकी चत्कृष्ट स्थिति ४६ दिन है और चतुरिन्द्रियके तीस व इकतीस प्रकृतिक चर्यस्थानोंकी चत्कृष्ट स्थिति ६ मास है।

<sup>1.</sup> सं व पञ्चसं व पूर्य । 2. पूर्य । 3. पूर्व । 3. पूर्व हत्यादिगद्यांशः (पृ ० १७३) ।

अव पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चके उदयस्थान वतलाते हैं—

पंचिदियतिरियाणं सामण्णे उदयठाण छच्चेव ।

इगिवीसं छव्वीसं अद्वावीसादि जाव इगितीसं ॥१३७॥

#### २१।२३।२८।२८।३०।३१।

सामान्येन पञ्चेन्द्रियाणामेकविंशतिकं २१ पड्विंशतिकं २६ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनिंशितकं २६ विंशतिकं ३० एकत्रिंशत्कं ३१ चेति नामशकुत्युदयस्थानानि पड् भवन्ति ॥१३७॥

#### २१।२६।२८|२४|३०|३१।

सामान्य पंचेन्द्रिय तिर्थंचके इक्कीस, छन्नीस और अट्ठाईसको आदि लेकर इकतीस प्रकृ-

इन उद्यस्थानोंकी अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार है—२१, २६, २८, ३०, ३१। अब उद्योतके उद्यसे सहित और रहित पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चके उद्यस्थान कहते हैं—

<sup>2</sup>उज्जोवरहियसयसे एकत्तीस्रणगाणि ठाणाणि । उज्जोवसहियसयसे अद्वावीस्रणगा पंच ॥१३८॥

<sup>3</sup> उज्जोवरहियपंचिंदिए २१।२६।२८।२०। उज्जोउदयसहियपंचिंदिए २१।२६।२६।३०।३ :।

उद्योतोदयरिहतपञ्चेन्द्रियेषु तिर्येक्षु एकत्रिंशत्कोनानि नामप्रकृत्युदयस्थानानि पञ्च भवन्ति २१।२६।२८।२६।३०। उद्योतोदयसिहतपञ्चेन्द्रियेषु तिर्येक्षु अप्टार्विशतिकोनानि नामप्रकृत्युद्रयस्थानानि पञ्च भवन्ति २१।२६।२६।३०।३१॥१३८॥

उद्योतप्रकृतिके उदयसे रहित सकल अर्थात् पंचेन्द्रिय जीवके इकतीसप्रकृतिक स्थानके विना शेप पाँच उदयस्थान होते हैं। तथा उद्योतप्रकृतिके उदयसे सहित पंचेन्द्रिय जीवके अट्ठाईसप्रकृतिक स्थानके विना शेप पाँच उदयस्थान होते हैं ॥१३८॥

ख्योतके ख्दयसे रहित पंचेन्द्रियमें २१, २६, २८, ३० ये पाँच ख्दयस्थान होते हैं। ख्योतके ख्दयसे सहित पंचेन्द्रियमें २१, २६, २८, ३०, ३१ ये पाँच ख्द्यस्थान होते हैं।

अव उद्योतके उदयसे रहित पाँचों उदयस्थानोंका क्रमसे वर्णन करते हैं-

<sup>4</sup>उज्जोवरिहयसयले तत्थ इमं एकवीससंठाणं। तिरियदुगं पंचिदिय तेया कम्मं च वण्णचदुं॥१३६॥ अगुरुयलहुयं तस वायर थिरमथिर सुहासुहं च णिमिणं च। सुभगं जस पज्जत्तं आदेज्जं चेव चउजुयलं॥१४०॥ एक्यरं वेयंति य विग्गहगईहि एय-वियसमयं च। एत्थ वियप्पा णियमा णव चेव य होंति णायच्वा॥१४१॥

<sup>5</sup> एत्य अपज्ञत्तोद् दुभगअणादेज-अनसिकत्तीणमेवोद्ओ, तेण एगो भंगो १ । पज्जत्तोद्ए द । सन्ते ६ ।

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव प्, १५७ । 2. प्, १५८ । 3. र्, 'उद्योतोदयरहिते' इत्यादिगद्यांशः । पृव १७४) । 4. प्, १५६-१६१ । 5. प्, 'म्रत्र पूर्णोदये' इत्यादिगद्यमागः (पृव १७४) ।

सप्ततिका

उद्योतोदयरहितपञ्चेन्द्रियाणां तिरश्चां मध्ये एकस्मिन् तिर्यग्नीवे तत्र नामोदयस्थानेषु पञ्चसु मध्ये इदमेकविंशतिकं नामशकृत्युदयस्थानं भवति । किमिति ? तिर्यग्निद्धयं २ पञ्चेन्द्रयं १ तैजस-कार्मण्द्रयं २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुकं १ त्रसं १ वादरं १ स्थिरास्थिरयुग्मं २ शुभाशुभद्वयं २ निर्माणं १ सुभगा-सुभग-यशोऽयशः-पर्याधापर्यासाऽऽदेशनादेयानां चतुर्युग्लानां मध्ये एकतरं १।:।१।१ इत्येकविंशतिनीम-प्रकृतयो विग्रहगतो उद्यन्ति २ १ उद्योतोदयरहितपञ्चेन्द्रियजीवस्य विग्रहगतो कार्मणशरीरे इदमेकविंशतिक-सुद्यगतं भवतीत्यर्थः । अत्रैकः समयो द्वो समयो वा । अत्र विकल्पा भङ्गा एकविंशतिकस्य भेदा नव भवन्तीति ज्ञातव्याः ॥१३ ६—१४१॥

भन्नापर्याक्षोदये सित दुर्भगाऽऽनादेयायशःकीर्त्तीनामुदयो भन्त्येव यतस्तत एको भङ्गः १ । पर्याक्षो-दये सित दुर्भग-सुभगादीनां त्रययुग्मोदयादष्टी भङ्गाः २।२।२ परस्परं गुणिताः भङ्गाः ८ । सर्वे नव ६ भङ्गाः ।

उद्योत-रहित पंचेन्द्रियके इक्षीसप्रकृतिक उद्यस्थान इस प्रकार है—ितर्थिग्द्रिक, पंचेन्द्रिय-जाति, तेजसरारीर, कार्मणरारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, त्रस, वाद्र, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; निर्माण और सुभग, यशःकीर्त्ति, पर्याप्त और आदेय इन चार युगलोंमेंसे कोई एक एंक, इन इक्षीस प्रकृतियोंका उदय विश्रहगितमें एक या दो समय तक रहता है। यहाँ पर नियम-से नो ही भङ्ग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।।१३६-१४१।।

इस इक्षीसप्रकृतिक उद्यरधानमें अपर्याप्तप्रकृतिके उद्यमें दुर्भग, अनादेय और अयशः-कीर्त्तिका ही उदय होता है, इसिछए उसके साथ एक ही मंग सम्भव है। किन्तु पर्याप्तप्रकृतिके उद्यमें तीनों युगलोंका उदय सम्भव है, अतः तीन युगलोंके परस्पर गुणा करनेसे आठ मंग हो जाते हैं। इस प्रकार इस उद्यरधानमें दोनों मिलकर नी भङ्ग होते हैं।

अव उपर्युक्त जीवके छुट्यीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

¹एमेव य छन्त्रीसं णविर विसेसी सरीरगहियस्स । अवणीय आणुपुन्त्री पिनखिवयन्त्रं तथोरालं ॥१४२॥ तस्स य अंगोवंगं छस्संठाणाणमेयद्रयं च । छन्त्रेव य संघयणा एक्तयरं चेव उपघायं ॥१४३॥ पत्तेयसरीरज्ञयं भंगा वि य तह य होंति णायन्त्रा । तिण्णि सयाणि य णियमा एयारस ऊणिया होंति ॥१४४॥

ेपजात्तोदए भंगा २८८। अपजात्तोदये हुंड-असंपत्त-दुव्भग-अणादेज-अजसिकतीणमेवोदओ, तेण पूगो भंगो १। एवं सब्वे २८६।

ण्यसेव पूर्वोक्तमेकविशितकं २१ तत्रानुष्व्यंमपनीय २० तत्रौदारिकं १ तदङ्गोपाङ्गं १ पट्संस्थानानां सध्ये एकतरं संस्थानं १ पण्णां संहननानां सध्ये एकतरं [संहननं ] १ उपघातः १ प्रत्येकशरीरं चेति प्रकृतिपट्कं ६ तत्र विश्वतौ प्रक्षेपणीयम् । एवं पद्विशितिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं शरीरं गृह्णतः औदारिक- प्रकृतिपट्कं ६ तत्र विश्वतौ प्रक्षेपणीयम् । एवं पद्विशितकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं शरीरं गृह्णतः औदारिक- मिश्रकायगृहीतस्योद्योतोव्यरहितस्य पञ्चेन्द्रियस्य विर्यग्जीवस्योदयागतं भवित २६। अस्य कालोऽन्तर्मु हूर्तः २६ । अस्य पर्याद्योदये सति द्वादशोनं शतत्रयं २८६ । अपर्यान्तोदये सति एको भङ्गः । एवं एकादशोन्वाह्यियत्रभङ्गा भवन्ति २८६ । तथाहि—अपर्याप्तोदये सति हुण्डकाऽसम्प्राप्तस्पाटिक-हुर्भगानादेयायशः-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १६२-१६४। 2. ५, 'ग्रुत्र पूर्णोद्दये संस्थान' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १७४)।

**३६**१ **ए**ज्ञसंग्र

क्रीतिनामोद्य एव यवस्तत एको सङ्गः १ । पर्यान्तोद्ये सति संस्थानपर्क-संहननपर्क-सुग्मत्रयागां ६१६१२१२१२ प्रस्तरेण गुणिताः २८८ । शुमैः सहार्गोदयस्यामाबादप्रीदिये सङ्गः १ । ॥१४२–१४४॥

रक्तञ्च-

असम्प्राप्तननाद्देयमयशो हुण्डदुर्भगे । अपूर्णेन सहोदेति पूर्णेन तु सहेतराः ॥७॥

इति सर्वे २५६ ।

इसी प्रकार छन्दी सप्रकृतिक उन्त्यान जानना चाहिए। विशेष वात यह है कि शरीर-पर्याप्तिको प्रहण करने वाले जीवके आलुपूर्वीको निकाल करके औदारिकशारीर, औदारिक-अङ्गो-पांग, छह संस्थानों में से कोई एक संस्थान, छह संहननों में से कोई एक संहनन, उपघात और प्रत्येक-शरीर इन छह प्रकृतियों के निला देने पर छन्दी सप्रकृतिक उन्यस्थान होता है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर नियमसे स्थारह कम ठीन सौ अर्थान् दोसी नवासी भङ्ग होते हैं ॥१४२-१४४॥

यहाँ पर्याप्तप्रकृतिके चन्नयमें द्वाह संस्थान, द्वाह संहनन, तथा धुभ, आनेय और यन्नः श्विति इन तीनों युगलोंके परस्पर गुणा करने पर (१×१×२×२=२=२) नो सौ अठासी भङ्ग होते हैं। तथा अपर्याप्तप्रकृतिके चन्न्यमें हुंडक संस्थान, सुपाटिका संहनन, दुर्भग, अनानेय और अयन्नः शितिका ही चन्न्य होता है, इसलिए एक ही भंग होता है। इस प्रकार २५म + १ = २५६ भङ्ग दुन्नीसप्रकृतिक उन्नयस्थानमें होते हैं।

अव उसी जीवके अड्डाईसम्हतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>एमेत्रहातीसं सरीरपञ्जत्तगे अपञ्जतः । अविणय पित्त्विविद्व्यं एक्त्यरं दो विहायगई ॥१४४॥ परवायं चेव तहा भंगवियप्पा तहा य णायव्या । पंचेव सया णियमा छावत्तरि उत्तरा होति ॥१४६॥

#### संगा ५७६।

पूर्व प्रोंकं पड्विशतिकं तत्रापर्याग्तमपनीय प्रशस्ताप्रशस्तिवहायोगत्योमंन्ये एकतरोइयः पर्वातं वित्र्यं पट्विशतिकं प्रक्षेपर्णायम् । लष्टाविशतिकं २ तत्तु तिर्यगातिः १ पञ्चित्र्यं १ तें वसकामें १ वर्गवतुष्टं १ अगुरुरुहुँ १ त्रसं १ वादरं १ स्थिरास्थिरे २ शुमाशुमे २ निर्मागं १ पर्याप्तं १ सुमगासुमग्योरेकतरं १ यशोऽपशसोरेकतरं १ लादेयानादेययोरेकतरं १ लीदारिकशरीरं १ सौदारिकशोगाहम् १ पर्या संस्थानानां मन्ये एकतरं १ पर्या संहननानां मन्ये एकतरं १ टपवातं १ प्रत्येकशरीरं १ प्रशस्ता प्रशस्तिवहायोगात्योर्नच्ये एकतरं १ परवातं १ वेत्यप्टाविशतिकं स्थानं २ शर्रारपर्याप्तिवासे सित ट्योतोद्यरितस्य पञ्चेत्रिय-तिर्यग्तीवस्योद्यागतं नवति । तस्यान्तर्मु हूर्वकान्यः लवन्योत्कृष्टतः । तथा तस्याप्टाविशतिकस्य मङ्गविकत्याः पड्सप्तत्युत्तरपञ्चरात्रसंख्योपेता ज्ञातच्याः ॥११४५–१४६॥

#### दादारादारार ग्रजिता ५७६।

इसी प्रकार अहाईसप्रकृतिक उर्यत्यान उसी जीवके शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होने पर नपर्यात्रप्रकृतिको निकाल करके हो विहायोगितमसे कोई एक और परधात प्रकृतिके निलाने पर होता है। तथा यहाँ पर मङ्ग-विकल्प पाँच सौ छिहत्तर होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१४४–१४६॥

अन्त्रीसप्रकृतिक उत्त्वस्थानमें तो पर्वाप्त-सम्बन्धी २८८ भङ्ग वतलाये हैं उन्हें यहाँ पर वढ़े हुए विहायोगित-युगलसे गुणा कर देने पर (२८५×२=) ५७६ भङ्ग हो जाते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १६६-१६७।

१. सं० पञ्चसं० ५,१६६ |

# अब उपर्युक्त जीवके उनतीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं— <sup>1</sup>एमेऊणत्तीसं आणापज्जत्तयस्स उस्सासं। पिक्खत्ते तह भंगा प्रव्युत्ता चैव णायव्या ॥१४७॥

भंगा ५७६।

एवमेवोक्तमष्टाविंशतिके उच्छ्वासिनःश्वासे प्रचिष्ठे एकान्नत्रिंशत्कं नामप्रक्रत्युदयस्थानं २६ भान-पर्यासस्य उच्छ्वासिनःश्वासपर्यासि प्राप्तस्योद्योतोदयरिहतस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यंग्जीवस्योदयागतं भवति । तस्य जघन्योत्कृष्टतोऽन्तर्मु हूर्त्तकालः । तथा तस्य भङ्गाः पूर्वोक्ता एव ज्ञातन्याः ५७६ ॥१४७॥

इसी प्रकार उनतीसप्रकृतिक उदयस्थान उसी जीवके आनापानपर्याप्तिके पूर्ण होने पर उच्छासप्रकृतिके मिला देने होता है। यहाँ पर भङ्ग पूर्वोक्त पाँच सौ छिहत्तर (४७६) ही जानना चाहिए ॥१४७॥

अब उसी जीवके तीसप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं-

²एमेव होइ तीसं भासापज्जत्तयस्स सरज्जयलं । एक्कयरं पिक्खत्ते भंगा पुन्वुत्तदुगुणा दु ॥१४८॥

<sup>8</sup>सन्वे भंगो ११५२ं। एवसुङ्जोडद्यरहियपंचिदिए सन्वभंगा २६०२।

एवं पूर्वोक्तमेकान्नत्रिंशत्कं २६ तत्र स्वर्युगलस्यैकतरं १ प्रचिप्तं त्रिंशत्कं नामप्रकृत्युद्यस्थानं ३० भाषापर्याप्तिं प्राप्तस्योद्योत्तोदयरहितस्य पन्चेन्द्रियतिर्यंजीवस्योदयागतं भवति ३०। तु पुनः तस्य भङ्गाः पूर्वोक्ताः ५७६ स्वर्युगलेन २ हताः द्विगुणा भवन्ति ११५२। एविमित्थं उद्योतोद्यरहिते पन्चेन्द्रिय- तिर्यंजीवे सर्वे भङ्गाः २६०२॥१४८॥

इसी प्रकार तीसप्रकृतिक उद्यस्थान उसी जीवके भाषापर्याप्तिके पूर्ण होने पर स्वर-युगलमेंसे किसी एकके मिलाने पर होता है। यहाँ पर भङ्ग पूर्वोक्त भङ्गोंसे दुगुण अर्थात् ११५२ होते हैं ॥१४८॥

पूर्वोक्त ४७६ भंगोंको स्वर-युगळसे गुणा करनेपर ११४२ भंग हो जाते हैं। इस प्रकार खद्योतप्रकृतिके खद्यसे रहित पंचेन्द्रियतिर्थंचके सर्व भंग ( ११ २६ २८ २६ २८ ३० =) २६०२ होते हैं

अब उद्योतप्रकृतिके उदयवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

<sup>4</sup>उन्जोवसहियसयले इगि-छन्वीसं हवदि† पुन्छत्तं । भंगा वि तह य सन्वे पुणरुत्ता होंति णायन्वा ॥१४९॥

उद्योतोदयसिहतपञ्चेन्द्रियतिर्यंग्जीवे एकविंशतिकं २१ पड्विंशतिकं च पूर्वोक्तं भवित । तन्ने-वापर्याप्तमपनीय पूर्वोक्तपुनरुक्ता भङ्गास्तन्न भविन्त । तिक्म् १ तिर्यंगिति-तदानुपूर्व्ये २ पञ्चेन्द्रियं १ तैजस-कार्मणे २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुल्घुकं १ त्रसं १ बादरं १ स्थिरास्थिरे २ शुभाशुभे २ निर्माणं १ पर्याप्तं १ सुभगासुभगयोः थशोऽयशसोर्युग्मयोर्मध्ये एकतरं १।१ आदेयानादेययुग्मस्येकतरं १ चेति एकविंशतिकं

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १६८ । 2. ५, १६६ । 3. ५, '३० । मङ्गाः पूर्वोक्ताः' इत्यादिगद्यांशः (पृ० १७५) । 4. ५, १७० ।

नंच जिहाहि।

स्थानं उद्योतोदय-[सहित-] पन्चेन्द्रिय-तिर्यंजीवस्योद्यागतं भवति २१। अस्य भङ्गाः सुभगदुर्भगादेयानादेयत्रशोऽदशसां युग्मत्रयाणां २।२।२ परस्परं गुणिताः अष्टौ म । काल एक-द्वि-त्रिसमयाः । उद्योतोद्रये
सर्वत्रापर्यातं नास्तीति ज्ञेयम् । इद्रमेकविंशतिकं स्थानं तत्रानुपूर्व्यमपनीय औदारिक-तद्द्रोपाङ्गद्वयं २
पण्णां संस्थानानामेकतरं १ पण्णां संहनानामेकतरं १ उपघातः १ प्रत्येकशरीरं चेति प्रकृतिपट्कं तत्र
प्रक्षेपणीयम् । तदा पद्विंशतिकं स्थानं २६ उद्योतोदयसहितपन्चेन्द्रियतिर्यंग्नीवस्योद्यागतं भवति ।
तस्य कालोऽन्तम् दूर्वः । तस्य भङ्गाः २।२।६।६ परस्परं गुणिताः २मम पर्याप्तोदयभङ्गा विकलगा
भवन्तीस्यर्थः ॥१४६॥

उद्योतप्रकृतिके उद्यसे सिहत सकलपंचिन्द्रियजीवके इक्षीस और छठवीसप्रकृतिक उद्यस्थान पूर्वोक्त अर्थात् उद्योतके उद्यसे रिहत पंचिन्द्रियजीवके समान ही होते हैं। तथा मंग भी उन्हींके समान होते हैं। वे सब भंग पुनक्क जानना चाहिए ॥१४६॥

अव उक्त जोवके उनतीसप्रकृतिक उदयस्थानका प्ररूपण करते हैं—

¹एमेव ऊणतीसं सरीरपज्जत्तयस्स परघायं । उज्जोवं गइदुगाण एयद्रं चेव सिहयं तु ॥१५०॥ एत्थ वि भंग-वियप्पा छज्चेव सया हवंति ऊणा य । चडवीसेण दु णियमा कालो अंतोग्रहुत्तं तु ॥१५१॥

#### भंगा ५७६।

एवमेव प्त्रोंकं पड्विंशतिकं २६ परघातं १ उद्योतं १ प्रशस्ताप्रशस्तगत्योर्मध्ये एकतरं १ पीत प्रकृतित्रयसितं पड्विंशतिकं तु एकोनित्रिंशत्कं शरीरपर्याप्तिं गृहतः उद्योतोद्यसिहतस्य पञ्चेन्द्रियतिर्यंग्- जीवस्योद्यागतं २६ भवति । तस्यान्तर्मुहूर्चकालः । तत्र भङ्गाः पूर्वोक्ताः २८८ प्रशस्ताप्रशस्तेन गतियुग्मेन गुणिताः ५७६ भवन्ति । तदाह—अत्रेकोनित्रंशत्के भङ्गविक्षत्पाश्चनुर्विशतिन्यृनाः पट्शतसंख्योपेता भवन्ति ५७६ । अत्र कालोऽन्तर्मुहूर्चः ॥१५०-१५१॥

इसी प्रकार उनतीसप्रकृतिक उद्यस्थान उसी जीवके शरीरपर्याप्तिसे युक्त होनेपर परघात, उचीत और विहायीगितयुगलमेंसे किसी एकके मिला देनेपर होता है। यहाँपर भी भंग-विकल्प चौवीससे कम छह सौ अर्थात् ४७६ होते हैं। इस उद्यस्थानका काल नियमसे अन्तर्मुहूर्त हैं।।१५०-१५१॥

थव उक्त जोवके तीसप्रकृतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं-

<sup>2</sup>एमेव होइ तीसं आणापज्जत्तयस्स उस्सासं। पक्कित्रे संगा वि य सरिसा एऊणतीसेण ॥१५२॥

#### भंगा ५७६।

एवं प्र्वोक्तनविंशतिकं २६ तद्रोच्छ्वासिनःश्वासे निचिप्ते त्रिशन्कं स्थानं ३० आनापानपर्याप्तस्योन द्योतोद्य-[सहित-] पञ्चेन्द्रियतिर्यंग्जीवस्योद्यागतं भवति ३०। तस्यैकोनित्रशस्कसदशा भङ्गाः ५७६ भवन्ति ॥१५२॥

इसी प्रकार तीसप्रकृतिक उद्यस्थान उसी जीवके आनापानपर्याप्तिके पूर्ण होनेपर उच्छ्वास-प्रकृतिके मिलानेसे होता है। इस उद्यस्थानके भी भंग उनतीसप्रकृतिक उद्यस्थानके सहश ४७६ होते हैं ॥१४२॥

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ५, १७१-१७२ | 2. ५, १७३ |

## अव उक्त जीवके इकतीसम्कृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं— 1एमेव एकतीसं भासापज्जत्तयस्स सरजुयलं। एक्कयरं पिक्षते भंगा पुन्तुत्तदुगुणा दु ।।१५३॥

19481

एवं पूर्वोक्तित्रंशत्कं तन्न स्वरयुगलस्यैकतरं सुस्वरदुःस्वरयोर्मध्ये एकतरं १ निचिसे एकत्रिंशत्कं स्थानं ३१ भाषापर्याप्तिं प्राप्तस्योद्योतोद्यसिहतपञ्चेन्द्रियतिर्यग्जीवस्योदयागतं ३१ भवति । तिकम् १ तिर्यगतिः १ पञ्चेन्द्रियं १ तैजस-कार्मणे २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुकं १ न्नसं १ बादरं १ स्थिरास्थिरे २ युभाग्रुभे २ निर्माणं १ पर्याप्तं १ सुभग-दुर्भगयुग्मस्य मध्ये एकतरं १ यशोऽयशसोर्मध्ये एकतरं १ आदेयानादेययोर्मध्ये एकतरं १ औदारिक-तदङ्गोपाङ्गे २ पण्णां संस्थानानामेकतरं १ पण्णां संहननानामेकतरं १ उपघातः १ प्रत्येकशरीरं १ परघातः १ उद्योतं १ प्रशस्ताप्रशस्तगत्योर्मध्ये एकतरा गितः १ उद्यास-निःश्वासं १ सुस्वरदुःस्वरयोर्मध्ये एकतरोदयः १ । एवमेकन्निंशत्कं प्रकृत्युद्यस्थानं भाषापर्याप्तिं प्राप्तस्योन्धोत्य-[सिहत-] पञ्चेन्द्रयतिर्यग्जीवस्योदयागतं भवतीत्यर्थः । अस्य भङ्गविकल्पाः २।२।२।६।६।२।२ परस्परं गुणिताः १९५२ । अथवा पूर्वोक्ताः ५७६ स्वरयुगलेन २ गुणिता द्विगुणा भवन्ति १९५२ ॥१५३॥

इसी प्रकार इकतीस प्रकृतिकडद्यस्थान उसी जीवके भाषापर्याप्तिके पूर्ण होनेपर स्वर-युगळ-मेंसे किसी एकके मिळानेपर होता है। यहाँपर भंग पहले कहे गये भंगोंसे दुगुने अर्थात् ११४२ होते हैं।।१४३॥

अव तीस और इकतीसम्कृतिक उद्यस्थानका काल वतलाते हैं-

## <sup>2</sup>तीसेकतीसकालो जहण्णमंतोग्रहुत्तयं होइ । अंतोग्रहुत्तऊणं उक्कस्सं तिण्णि पल्लाणि ॥१५४॥

त्रिंशत्कस्थानस्य ३० जघन्योऽन्तमु हूर्त्तकालः । एकत्रिंशत्कस्थानस्य ३१ जघन्योऽन्तर्मुहूर्तः। उत्कृष्टकालोऽन्तमु हूर्त्तोनानि त्रीणि पर्वयानि । विग्रहगति-शरीरमिश्र-शरीरपर्योक्षि-श्वासोन्छ्वासपर्याप्तिकाल-चतुष्कोनं सर्वं सुउयमानायुरित्यर्थः ॥१५४॥

तीसप्रकृतिक उद्यस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इकतीसप्रकृतिक उद्यस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल अनन्तर्मुहूर्त कम तीन पत्य है ॥१४४॥

<sup>3</sup>एवं उउजोयसहियपंचिंदियतिरिएसु सन्वर्भगा २३०४ । एयं सन्वपंचिंदियतिरिएसु ४६०६ ।

एवमुद्योतोदयसहितपन्चेन्द्रियतियाँजीवे सर्वे भङ्गाः २३०४ उद्योतरहितपन्चेन्द्रियतिर्यक्षु २६०२। एवं पन्चेन्द्रियेषु सर्वे भङ्गाः ४६०६।

इस प्रकार उद्योतप्रकृतिके उदयसे युक्त पंचेन्द्रियतिर्थंचोंके उदयस्थान-सम्बन्धी सर्व भंग २६ ३० ३१ =) २३०४ होते हैं। इनमें उद्योतके उदयसे रहित पंचेन्द्रियोंके २६०२ (५७६ + ४७६ + ११४२ =) ४६०६ भंग सर्व पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंके हो जाते हैं। भंग मिला देनेपर (२०३३ + २६०२ =) ४६०६ भंग सर्व पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंके हो जाते हैं।

4सन्वेसि तिरियाणं भंगवियप्पा हवंति णायन्वा । पंचेव सहस्साइं ऊणाइं हवंति चदुदुगूणा ॥१५५॥

> ४६६२ । तिरियगई समत्ता

<sup>1.-2.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, १७४। 3. ५, 'इत्थं सोद्योतोदये' इत्यादिगद्यांशः (पृ॰ १७६)।
4. ५, १७५।

अष्टभिर्हीनाः पञ्च सहस्रा भङ्गविकल्पाः सर्वेपामेकेन्द्रियादिपन्चेन्द्रियपर्यन्तानां तिरश्चां भवन्ति ज्ञातन्याः ४६६२ ॥१५५॥ उक्तश्च—

सहस्राः पश्च भङ्गानामष्टहीना निवेदिताः । तिर्यगातौ समस्तानां पिण्डितानां पुरात्नैः । ॥ ॥

इति तिर्यगातौ नामप्रकृत्युद्यस्थानानि समाप्तानि ।

एकेन्द्रियसे छेकर पंचेन्द्रिय तकके सर्व तिर्यचोंके उदयस्थान-सम्बन्धी सर्व भंगोंके विकल्प चारद्विक अर्थात् आठ कम पाँच हजार होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१४४॥

भावार्थ—एकेन्द्रियोंके ३२, विकलेन्द्रियोंके ४४ और सकलेन्द्रियोंके ४६०६ भंगोंको जोड़ देनेपर तिर्थचोंके सर्व भंग ४६६२ हो जाते हैं।

इस प्रकार तिर्यञ्चगित-सम्बन्धो नामकर्मके उदयस्थानोंका वर्णन समाप्त हुआ। अब मनुष्यगितमें नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

# <sup>1</sup>मणुयगईसंजुत्ता उद्ये ठाणाणि होंति दस चेव । चडवीसं चिज्जिता सेसाणि हवंति णायव्वा ॥१५६॥

## २११२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१।६।८।

भथ सनुष्यगतौ नामप्रकृत्युद्यस्थानानि गाथापञ्चविंशत्याऽऽह—[ मणुयगईसंजुत्ता' इत्यादि । ] चतुर्वि शतिकं स्थानं वर्जयित्वा शेषाणि मनुष्यगत्यां मनुष्यगतिसंयुक्तानि नामकर्मप्रकृत्युद्यस्थानानि दश भवन्ति—एकविंशतिकं २१ पञ्चविंशतिकं २५ पट्विंशतिकं २७ सप्तविंशतिकं २७ अष्टाविंशतिकं २५ नवविंशतिकं २६ त्रिंशत्कं ३० एकत्रिंशत्कं ३१ नवकं ६ अष्टकं म चेति दश १०॥१५६॥

नामकर्मके जितने उद्यस्थान हैं, उनमेंसे चौवीसप्रकृतिक उद्यस्थानको छोड़कर शेप दश उद्यस्थान मनुष्यगति-संयुक्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१४६॥

उनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है--२ं१, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ६, ८।

# ²पंचिंदियतिरिएसं उन्जोवूणेसु जाणि भणियाणि । औघणरेसु वि ताणि य हवंति पंच उदयठाणाणि ॥१५७॥

#### २१।२६।२८।२६।३०।

उद्योतरहितपन्चेन्द्रियतिर्यक्षु यानि उदयस्थानानि भणितानि, ओघनरेषु मनुष्यगतौ सामान्य-मनुष्येषु तानि नामोदयस्थानानि पन्चैव भवन्ति—एकविंशतिकं पट्विंशतिकं अष्टाविंशतिकं नवकविंशतिकं त्रिंशत्कमिति २१।२६।२८।२० नामप्रकृत्युदयस्थानानि पञ्च भवन्ति ॥१५७॥

च्योतप्रकृतिके चद्यसे रहित पंनेन्द्रियतिर्यं चोंमें जो पाँच उद्यस्थान वतलाये गये हैं, सामान्यमनुष्योंमें वे ही पाँच चद्यस्थान होते हैं ॥१४७॥

उनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—२१, २६, २८, ३०।

१. सं० पञ्चसं० ५, १७६ ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, १७६ | 2. ५, १७७ |

# किन्तु मनुष्यगतिके उदयस्थानोंमें जो विशेषता है उसे वतलाते हैं— ¹तिरियदुवे मणुयदुयं भणणीयं होति सन्वभंगा हु । सत्तावीसं सयाणि य अद्वाणउदी य रहियाणि ॥१५८॥

126031

<sup>2</sup>तथावि सुहवोहत्थं बुच्चए--

भन्न सामान्यमनुष्येषु तिर्यगिद्धके मनुष्यद्विकं भणनीयम् । यथा तिर्यगातौ तिर्यगाति-तिर्यगात्यानु-पूर्व्य भण्यते, तथा मनुष्यगतौ मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुपूर्व्य भण्यते । सर्वभङ्गाः पूर्वोक्तप्रकारेण भङ्गाः भष्टानवतिरहिताः सप्तविंशतिरातप्रमाः द्विसहस्नपट्शतद्विप्रमितभङ्गा इत्यर्थः २६०२ ॥१५८॥

उद्यस्थानोंको प्रकृतियोंमें तिर्थिग्द्विकके स्थानपर मनुष्यद्विकको कहना चाहिए। यहाँपर भी सर्व भंग अट्ठावनवैसे रहित सत्ताईस सौ अर्थात् छ्रव्वीस सौ दो (२६०२) होते हैं ॥१४८॥ तथापि सुगमतासे समभनेके लिए उनका निरूपण करते हैं—

## तित्थयराहाररहियपयडी मणुसस्स पंच ठाणाणि। इगिवीसं छन्वीसं अद्वावीसं ऊणतीस तीसा य।।१५६॥

२१।२६।२८।२६।३०।

ययि पूर्वोक्तास्ते, तथापि सुखबोधार्थं वा भन्यशिष्यानां प्रतिबोधनार्थं सुन्यते—[ 'तित्थयरा-हाररहिय' इत्यादि । ] तीर्धंकरत्रकृत्याहारकद्विकप्रकृतिरहितस्य सामान्यमनुष्यस्य एकविंशतिकं २१ पढ्-विंशतिकं २६ अष्टाविंशतिकं २८ नवविंशतिकं २६ त्रिंशत्कं ३० चेति पद्य नामप्रकृत्युदयस्थानानि भवन्ति ॥१५६॥

तीर्थंकर और आहारकद्विक इन तीन प्रकृतियोंके उदयसे रहित मनुष्यके इक्षीस, छन्वीस, अहाईस, उनतीस और तीस प्रकृतिक पाँच पाँच उदयस्थान होते हैं ॥१४६॥ उनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—२१, २६, २८, २८, ३०।

<sup>3</sup>तत्थ इमं इगिवीसं ठाणं णियमेण होइ ण यव्वं । मणुयदुयं पंचिदिय तेया कम्मं च वण्णचदुं ॥१६०॥ अगुरुयलहु तस वायर थिरमथिर सुहासुहं च णिमिणं च । सुभगं जस पज्जत्तं आदेज्जं चेव चउज्जयलं ॥१६१॥ एययरं वेयंति य विग्गहगईहिं एग-विगसमयं । एत्थ वियप्पा णियमा णव चेव हवंति णायव्वा ॥१६२॥

पज्जत्तोद्र भंगा = । अपन्जत्तोद्ये १। सन्वे ६।

तत्र मनुष्यगत्यामिदमेकविंशतिकं स्थानं २१ नियमेन ज्ञातन्यं भवति । तिक्तम् ? मनुष्यगति-तदानुष्ट्यं २ पन्चेन्द्रियं १ तैजस-कार्मणद्वयं २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुरुष्टुकं १ त्रसं १ बादरं १ स्थिरास्थिरे २ शुभाशुमे २ निर्माणं १ सुभगदुर्भंगयुग्म-यशोऽयशोयुग्म-पर्याप्तापर्याप्तयुग्माऽऽदेयानादेययुग्मानां चतुर्णां मध्ये एकतरमेकतरमुद्दयं याति १।१।१।१ । चेत्येकविंशतिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं सामान्यमनुष्य-स्योकजीवस्य विम्रहगत्यां कार्मणशरीरे जघन्यमेकसमयं उत्कृष्टेन द्वौ त्रीन् (?) समयान् प्रति उद्यागतं

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १७८। 2. ५, 'यद्यपि पूर्वमुक्तास्ते' इत्यादिगद्यांशः ( पृ० १७६ )। 3. ५, १७६-१८१।

२१ भवति । अत्र विकल्पा भङ्गा नियमेन नव भवन्ति ज्ञातन्याः । यशस्कीर्त्तिमाश्रित्य पर्याप्युद्ये भङ्गाः अष्टौ । अयस्कीर्त्तिमाश्रित्यापर्याप्तोदये भङ्ग एकः १ । एवं नव भङ्गाः ६ ॥१६०-१६२॥

उनमेंसे इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थानमें नियमसे ये प्रकृतियाँ जानना चाहिए—मनुष्यद्विक, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, त्रस, वादर, स्थिर, अस्थिर, धुम, अधुम, निर्माण; तथा सुभग, यशः कीत्ति, पर्याप्त और आदेय इन चार युगळोंमेंसे कोई एक-एक। इन इक्कीस प्रकृतियोंका विष्रह्गतिमें एक या दो समयतक मनुष्यसामान्य वेदन करते हैं। यहाँपर भंग नियमसे नौ ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१६०-१६२॥

पर्याप्तप्रकृतिके उद्यमें प भङ्ग और अपर्याप्तके उद्यमें १ भङ्ग; इस प्रकार सर्व ६ भङ्ग होते हैं।

¹एमेव य छन्वीसं णवरि विसेसो सरीरगहियस्स । अवणीय आणुपुन्वी पिक्खिवयन्त्रं तथोरालं ॥१६३॥ तस्स य अंगोवंगं छस्संठाणाणमेक्कद्रयं च । छन्वेव य संघयणा एययरं चेव उवघायं ॥१६४॥ पत्तेयसरीरज्ञयं भंगा वि य तस्स होंति णायन्त्रा । तिण्णि य सयाणि णियमा एयारस ऊणिया होंति ॥१६५॥

पडजत्तोद् भंगा २८८। अपडजत्तोद्ये १। सन्वे २८६।

एवमेव प्वींक्तमेकविंशतिकम् । तत्रानुप्र्यंमपनीय २० तत्रीदारिकं १ तदङ्गोपाङ्गं १ पण्णां संस्थानानां मध्ये एकतरं संस्थानं १ पण्णां संहननानां मध्ये एकतरं संहननं १ उपघातं १ प्रत्येकशरीरं १ चिति प्रकृतिपर्कं प्रक्षेपणीयम् । नवीनविशेपोऽयम् । इति पर्व्विशतिकं स्थानं औदारिकशरीरं गृह्वतः भौदारिकमिश्रकाले उदयागतं भवति २६ । तत्रान्तमु हूर्भकालः । तस्य पर्व्विशतिकस्य भङ्गा विकल्पा एकादशोनाः शतत्रयप्रमिता भवन्ति । यशस्कीत्तिमाश्रित्य पर्याप्तोदये सति भङ्गाः २८८ । अयशःपाके अपर्यासोदये एको भङ्गः १ । सर्वे भङ्गाः २८६ ॥ ६।६।२।२।२ गुणिताः २८८ । एकश्चापर्यासभङ्गः ] १ । एवं २८६ ॥१६३–१६५॥

इसी प्रकार छठवीसप्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि शरीर-पर्याप्तिको प्रहण करनेवाले मनुष्यके मनुष्यानुपूर्वीको निकाल करके औदारिकशरीर, औदारिक-अंगोपांग, छह संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान, छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन, उपघात और प्रत्येकशरीर, इन छह प्रकृतियोंको और मिला देना चाहिए। इस उद्यस्थानके भङ्ग भी ग्यारहसे कम तीन सौ अर्थात् दो सौ नवासी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१६३-१६५॥

पर्याप्तके उदयमें २८८, अपर्याप्तके उदयमें १ इस प्रकार कुछ २८६ भङ्ग होते हैं।

<sup>2</sup>एमेव अहुवीसं सरीरपज्जत्तगे अपज्जत्तं । अविणय पिक्खिवयव्वं एययरं दो विहायगई ॥१६६॥ परवायं चेव तहा भंगवियप्पा तहेव णायव्वा । पंचेव सया णियमा छावत्तरि उत्तरा होति ॥१६७॥

**।५७६**।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १८२-१८४। 2. ५, १८५-१८६।

एवं प्रवेक्तिपड्विंशतिकम् । तत्रापर्याप्तमपनीय प्रशस्ताप्रशस्तगत्योमध्ये एकतरं १ परधातं चेति द्वयं प्रक्षेपणीयम् । इत्यष्टाविंशतिकं स्थानं शरीरपर्याप्तौ सामान्यमनुष्यस्थोदयागतं २८ भवति । तस्य कालोऽन्तमु हूर्तः । तथा तस्य स्थानस्य भङ्गविकल्पाः पट्सप्तायुत्तरपञ्चशतप्रमिता ५७६ भवन्ति ज्ञेयाः ॥१६६–१६७॥

इसी प्रकार अहाईसप्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए। विशेष वात यह है कि उक्त जीवके शरीरपर्याप्तिके पूर्ण हो जानेपर अपर्याप्त प्रकृतिको निकाल करके दोनों विहायोगितयों में से कोई एक और परघात; ये दो प्रकृतियाँ मिलाना चाहिए। इस उद्यस्थानमें भङ्ग-विकल्प तथैव अर्थात् तियचसम्बन्धी अहाईसप्रकृतिक उद्यस्थानके समान नियमसे पाँच सी लिहत्तर होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१६६-१६७॥

¹एमेवऊणत्तीसं आणापज्जत्तयस्स उस्सासं।
पिक्खत्ते तह भंगा पुन्वृत्ता चेव णायन्वा ॥१६८॥
भंगा ५०६।

एवं पूर्वोक्तमष्टाविंशतिकम् । तत्रोच्छ्वासिनःश्वासे प्रचिष्ते एकोनित्रंशत्कं स्थानं आनापानपर्याप्ति प्राप्तस्य सामान्यमनुष्यस्योदयागतं भवति २६। तत्र कालोऽन्तमु हूर्तः । तथैतस्य भङ्गाः पूर्वोक्ताः ज्ञेयाः ५७६॥१६=॥

इसी प्रकार उनतीसप्रकृतिक उदयस्थान शरीर-पर्याप्तिसे सम्पन्न मनुष्यके उच्छ्वास प्रकृतिके मिला देने पर होता है। तथा यहाँ पर भङ्ग भी पूर्वीक्त ४७६ ही जानना चाहिए ॥१६८॥

भंगा ११५२।

<sup>2</sup>एमेव होइ तीसं भासापज्जत्तयस्स सरज्जयलं। एययरं पक्लिते भंगा पुट्युत्तदुगुणा दु ॥१६८॥

एवमेव प्वांक्तनविद्यातिकप्रकारेण [त्रिंशाकं] भवति । तत्र सुस्वर-दुःस्वरयोर्भध्ये एकतरं प्रचिष्ते त्रिंशाकं स्थानं भाषापर्याप्तिं प्राप्तस्य सामान्यमनुष्योदयागतं ३० भवति । तत्कथम् ? मनुष्यगितः १ पन्चेन्द्रियं १ तैजसकार्मणे २ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुकं १ त्रसं १ वादरं १ स्थिरास्थिरे २ ग्रुभाग्रुभे २ निर्माणं १ पर्याप्तं १ स्थरास्थरं २ ग्रुभाग्रुभे २ पिर्माणां १ पर्याप्तं १ स्थरान्याः—आदेययुग्मानां त्रयाणां एकतरं १।१।१। औदारिक-तदङ्गोपाङ्गे २ पण्णां संस्थानानाभेकतरं संस्थानं १ पण्णां संहननानां मध्ये एकतरं संहननं १ उपवातं १ प्रशस्ताप्रशस्तगितिः ह्यस्यैकतरं १ परवातं १ उच्छासनिःश्वासं १ सुस्वर-दुःस्वरयोर्मध्ये चैकतरं १ चेति त्रिंशाकं नामप्रकृत्यु-द्यस्थानं ३० सामान्यमनुष्यस्यैकजीवस्योदयागतं भवति । तस्य परा पत्त्यत्रयं स्थितिः समुहूर्जोना हित । ६।६।२।२।२।२।२। परस्परगुणिताः ११५२ तत्र भङ्गाः । अथवा पूर्वोक्ताः ५७६ स्वरयुगलेन २ गुणिता द्विगुणा भवन्ति । सर्वे मीलिताः २६०२॥१६६॥

इसी प्रकार तीसप्रकृतिक उदयस्थान भाषा-पर्याप्तिसे युक्त मनुष्यके स्वर-युगलोंमेंसे किसी एकके मिलाने पर होता है। यहाँ पर भङ्ग पूर्वीक्त भङ्गोंसे दूने अर्थात् ११४२ होते हैं ॥१६६॥

<sup>3</sup>आहारसरीरुदयं जस्स य ठाणाणि तस्स चत्तारि । पणुवीस सत्तवीसं अद्वावीसं च †उगुतीसं ॥१७०॥

विसेसमणुषुसु २५।२७।२८।२६।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, १८७ । 2. ५, १८८ । व. ५, १८६ । वि डण-

अथ विशेषसनुष्येषु नामोदयस्थानान्याऽऽह—ि 'आहारसरीरुद्यं' इत्यादि । ] यस्य मुनेराहारक-शरीर-तदङ्गोपाङ्गोदयो भवति, तस्य विशिष्टपुरुषस्य पञ्चविंशतिकं २५ सप्तविंशतिकं २७ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनित्रंशकं २६ चेति चत्वारि नामप्रकृत्युद्यस्थानानि २५।२७।२=।२६ स्युः ॥१७०॥

अव आहारक शरीरके उद्यवाले जीवोंके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं-

जिस जीवके आहारकशरीरका उदय होता है उसके पश्चीस, सत्ताईस, अट्टाईस और **डनतीस; ये चार टदयस्थान होते हैं ॥१७०॥** 

आहारकशरीरके उदयवाले विशेष मनुष्यमें २५, २७, २८, २६ ये चार उदयस्थान होते हैं।

¹तत्थ इमं पणुवीसं मणुसगई तेय कम्म आहारं। तस्स.य अंगोवंगं वण्णचउक्कं च उवघायं ॥१७१॥ अगुरुयलह पंचिंदिय-थिराथिर सुहासुहं च आदेन्जं । तसचउ समचउरं सहयं जस णिमिण भंग एगो दु ॥१७२॥ भंगो ।९।

तत्र मनुष्यगत्याहारकद्विके इदं पञ्चविंशतिकं स्थानम् । मनुष्यगतिः १ तैजस-कार्मणे २ आहारका-हारकाङ्गोपाङ्गे २ वर्णचतुष्कं ४ उपघातं ३ अगुरुलघुकं ३ पञ्चीन्द्रयं ३ स्थिरास्थिरे २ ग्रुभाग्रुभे २ आदेयं १ त्रस-त्रादर-पर्याप्त-प्रत्येकचतुष्टयं ४ समचतुरस्रसंस्थानं १ सुभगं १ यशःकीत्तिः १ निर्माणे १ चेति पञ्च-विंशतिकं नामप्रकृत्युदयस्थानं २५ आहारकद्विकोदये सति मुनेरुदयागतं भवति । अस्यान्तमु हुर्त्तकालः । तस्य पञ्जविंशतिकस्य भङ्गो १ भवति ॥१७१-१७२॥

चनमेंसे पचीसप्रकृतिक **चद्रयस्थान इस प्रकार हैं**—मनुष्यगति, तैजसशरीर, कार्मण-शरीर, आहारकशरीर, आहारक-अङ्गोपांग, वर्णचतुष्क, उपघात, अगुरुलघु, पञ्चेन्द्रियजाति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, आदेय, त्रस-चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, यशस्कीर्त्ति और निर्माण । इस उद्यस्थानमें भङ्ग एक ही होता है ॥१७१-१७२॥

## <sup>2</sup>एमेव सत्तवीसं सरीरपज्जत्तयस्स परवायं। पक्खिविय पसत्थगई भंगो वि य एतथ एगो दु ॥१७३॥ संगो १।

एवं पूर्वोक्तपञ्चविंशतिकम् । तत्र परवातं १ प्रशस्तविहायोगतिं च प्रक्तिय मुक्त्वा सप्तविंशतिकं नामोदयस्थानं २७ शरीरपर्याप्तस्थाऽऽहारकशरोरपर्याप्तिं प्राप्तस्य पूर्णाङ्गस्य सुनेरुद्यागतं भवति । अत्रैको भङ्गः १ । कालस्तु अन्तमु हूर्तकः ॥१७३॥

इसी प्रकार सत्ताईसप्रकृतिक चद्यस्थान शरीर-पर्याप्तिसे पर्याप्त सतुष्यके परघात और प्रशस्त विहायोगति इन दो प्रकृतियोंके मिलाने पर होता है। यहाँ पर भी भङ्ग एक ही होता है ॥१७३॥

<sup>3</sup>एमेवड्डावीसं आणापन्जत्तयस्स उस्सासं। पक्खिचे तह चेव य भंगो वि य एत्थ एगो दु ॥१७४॥ भंगो १।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, १६०-१६१ | 2. ५. १६२ | 3. ५, १६३ | **&व यं.** 

एवं पूर्वोक्तं सप्तविंशतितम् । अत्रोच्छ् वासे प्रचिष्ते अष्टाविंशतिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं आनापान-पर्याप्तस्योच्छ् वासपर्याप्तिः प्राप्तस्य सुनेरुदयागतं २८ भवति । अत्र भङ्गः एकः १ । अन्तसु हूर्त्तः कालश्च ॥१७४॥

इसी प्रकार अंडाईसप्रकृतिक उद्यस्थान आनापानपर्याप्तिसे पर्याप्त मनुष्यके उच्छ्वास प्रकृतिके मिलाने पर होता है । यहाँ पर भी भङ्ग एक ही होता है ॥१७४॥

1 एमेऊणत्तीसं भासापन्जत्तयस्य सुस्सरयं। पिक्खिविय एयमंगो सन्वे भंगा दु चत्तारि ॥१७५॥ भंगो १ सन्वे ४।

एवं प्वोक्तमप्रविशतिकम् । तत्र सुस्वरं चिप्ता प्रचिप्य एकोनित्रंशतकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं भाषा-पर्याप्ति प्राप्तस्याहारकोदये सुनेरुद्यागतं २६ भवति । अत्र भङ्ग एकः । विशेषमनुष्ये एकस्मिन् भङ्गाश्चत्वारः । २५ २७ २८ । २६ ॥१७५॥

इसी प्रकार उनतीस प्रकृतिक उदयस्थान भाषापर्याप्तिसे संयुक्त मनुष्यके सुस्वर प्रकृतिके भिला देनेपर होता है। यहाँपर भी एक ही भङ्ग होता है। इस प्रकार आहारकप्रकृतिके उदय- वाले जीवके चारों उदयस्थानोंके सर्व भङ्ग चार ही होते हैं ॥१७४॥ अब तीर्थंकर प्रकृतिके उदयवाले मनुष्यके उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

<sup>2</sup>तित्थयर सह सजोई एकत्तीसं तु जाण मणुयगई। पंचिदिय ओरालं तेया कम्मं च वण्णचढुं ॥१७६॥ समचउरं ओरालिय अंगोवंगं च वज्जरिसहं च। अगुरुगलघुचढु तसचढु थिराथिरं तह पसत्थगदी ॥१७७॥ सुभमसुभ सुहय सुस्सर जस णिमिणादेज्ज तित्थयरं। वासपुधत्त जहण्णं उक्कस्सं पुन्वकोडिदेस्णं ॥१७⊏॥

तीर्थंकरप्रकृत्युदयसहितसयोगकेविलनः एकत्रिंशत्कं स्थानं जानीहि भो भन्य त्वम् । किं तत् ? मनुष्यगितः १ पन्चेन्द्रियं १ भीदारिक तैजस-कार्मणशरीराणि १ वर्णचतुष्कं ४ समचतुरससंस्थानं १ भोदारिक तेजस-कार्मणशरीराणि १ वर्णचतुष्कं ४ समचतुरससंस्थानं १ भोदारिकाङ्गोपाङ्गं १ वज्रवृपभनाराचसहननं १ भगुरुलघृपघातपरघातोच्छ्र् वासचतुष्ट्यं ४ त्रस-वादर-पर्याप्त-प्रत्येकचतुष्कं ४ स्थिरास्थिरे २ प्रशस्तिविहायोगितः १ शुभं १ भशुभं १ सुभगं १ सुस्वरं १ यशस्तिति-निर्माणे हे २ आदेयं १ तीर्थंकरत्वं १ चेति एक-[ त्रिंशत्कं स्थानं तीर्थंकरप्रकृत्युदयसहितसयोगकेविलन उदयागतं भवित । अस्योदयस्थानस्य जघन्या स्थितिः वर्षपृथक्त्वम् उत्कृष्टा च देशोना पूव-कोटी ] ॥१७६-१७८॥

तीर्थंकरप्रकृतिके उदयके साथ सयोगिकेवलोके इकतीसप्रकृतिक उदयस्थान इस प्रकार जानना चाहिए—मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण-चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक-अङ्गोपांग, वज्रवृषभनाराचसंहनन, अगुरुलघुचतुष्क (अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास) त्रसचतुष्क (त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर) (अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास) त्रसचतुष्क (त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर) रिथर, अस्थिर, प्रशस्तविद्दायोगित, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, यशःकीर्त्तं, निर्माण, आदेय

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ५, १६४ । 2. ५, १६५-१६७ । व एमेय ।

और तीर्थङ्करप्रकृति । इस उद्यस्थानका जघन्यकाल वर्षपृथक्तव और उत्कृष्ट काल देशोन (अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षसे कम) पूर्वकोटी वर्षप्रमाण है ॥१७६–१७२॥

ेविसेस विसेसमणुष्यु ३१। एत्थ जहण्णा वासपुधत्तं, उक्कस्सा अंतोसुदुत्त अधिया अद्ववासूणा पुन्वकोडी । भंगो १।

[ तीर्थंकरप्रकृत्युदयिविशिष्टं विशेषमनुत्येषु एकत्रिंशत्कमुदयस्थानम् ३१। अत्रोत्कृष्टा स्थितिरन्तमु -हूर्त्ताधिकगर्भाद्यष्टवर्षहीना पूर्वकोटी । जघन्या वर्षं पृथक्तम् । भङ्ग एकः १।]

तीर्थक्कर प्रकृतिके उद्यसे विशिष्ट विशेष मनुष्योंमें यह इकतीसप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इस उद्यस्थानका जघन्यकाल वर्षप्रथक्तव है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्ष-से कम एक पूर्वकोटी वर्षप्रमाण है। यहाँ पर भङ्ग एक ही है।

अव नौप्रकृतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं-

<sup>2</sup>णवं अजोईठाणं पंचिदिय सुभग तस य वायरयं । पज्जत्तय मणुसगई आएज्ज जसं च तित्थयरं ॥१७६॥

|               | દ । भंगो ३ ।                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •••           |                                                                                                                                                        |
| ••••          |                                                                                                                                                        |
| <b>इ</b> र, ' | मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, सुभग, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, आदेय, यशःकोर्त्ति और तीर्थ-<br>इन नौ प्रकृतियोंवाला उद्यस्थान अयोगि तीर्थङ्करके होता है ॥१७६॥ |
| ः<br>अब       | आठप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—                                                                                                                 |
|               | तित्थयरं विज्ञता ताओ चेव हवंति अट्ट पयडीओ।                                                                                                             |
|               | सन्वे केवलिभंगा तिण्णेव य होंति णायन्त्रा ॥१८०॥                                                                                                        |
|               | द । भंगो १ । सन्वे केविकिभंगा ३ ।                                                                                                                      |
|               | [                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                        |

नौ प्रकृतिक उद्यस्थानमेंसे तीर्थङ्करप्रकृतिको छोड़कर शेष जो पूर्वोक्त आठ प्रकृतियाँ अविशष्ट रहती हैं, उन आठ प्रकृतियोंवाला उद्यस्थान सामान्य अयोगिकेवलीके होता है। यहाँ पर भी भङ्ग एक ही है। इस प्रकार केवलीके सर्व भङ्ग तीन ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१८०॥

अव मनुष्यगति-सम्बन्धी उदयस्थानोंके सर्व भंगोंका निरूपण करते हैं—

<sup>3</sup>मणुयगइसन्वभंगा दो चेव सहस्सयं च छन्च सया।

णव चेय समधिरेया णायन्वा होंति णियमेण ॥१८॥

भंगा २६०६। १ एवं मणुयगङ् समत्ता ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, 'अत्रोत्कृष्टा' इत्यादिगद्यांशः । (पृ॰ १७६) । 2. ५, १६८ । 3. ५, १६६ । १. सं॰ पञ्चसंग्रहादुद्धृतम् । (पृ॰ १७६)

नृगतिः पूर्णमादेयं पञ्चात्तं सुभगं यशः । त्रसस्यूलमयोगेऽष्टौ पाके तीर्थकृतो नव ॥६॥

पाके म। भङ्गः १। तीर्थकृता युता ६। भङ्गः १। सर्वे केविलनो मङ्गाः ३। पर्वे केविलनो मङ्गाः ३। पर्वे केविलनो मङ्गाः ३। पर्वे विष्येतिशतान्युक्त्वा नवाग्राणि नृणां गतौ। भङ्गानतः परं वच्ये सयोगे पाकसप्तकम् ॥१०॥ २६०६।

चद्ये विंशतिः सैकषट्सप्ताष्टनवाधिका । दशाया चेति विज्ञेयं सयोगे स्थानसप्तकम् ॥११॥

२०।२१।२६।२७।२८।२६।३० नृगतिः कार्मणं पूर्णं तेजोवर्णचतुष्टयम् । पञ्चाक्षाऽगुरुल्डवाह्ने ग्रुभस्थिरयुगे यशः ॥१२॥ ग्रुभगं वादरादेये निर्मित् त्रसमिति स्फुटम् । उदयं विंशतिर्याति प्रतरे लोकपूरणे ॥१३॥ २०। सङ्गः १।

तत्र प्रतरे समयः १। लोकपूरणे १। पुनः प्रतरे १। इत्थं त्रयः समयाः ३। आद्ये संहनने क्षिप्ते प्रत्येकौदारिकद्वये। जपायाताख्यसंस्थानपट्कैकतरयोरिप ॥१४॥ पाड्विंशतिमदं स्थानं कपाटस्थस्य योगिनः। संस्थानैकतरैः पड्भिभङ्गपट्किमहोदितम्॥१४॥

२६। भङ्गाः ६ । परघातखगत्यन्यतराभ्यां सहितं मतम् । तदाष्टाविंशतं स्थानं योगिनो दण्डयायिनः ॥१६॥

२८ । भत्र हादश मङ्गाः । तदुच्छवासयुतं स्थानमेकोनत्रिंशतं स्पृतम् । आनपर्याप्तपर्याप्तेभेङ्गाः पूर्वनिवेदिताः ॥१७॥

२६।भङ्गाः १२।

त्रैंशतं पूर्णभापस्य स्वरैकतरसंयुतम् । चतुर्विशति –] रत्रोक्ता भङ्गा भङ्गविशारदैः ॥१८॥

पूर्वोक्तं नवविंशतिकं स्थानं सुस्वर-दुःस्वरयोर्मध्ये एकतरेण १ युक्तं त्रिंशत्कं नामप्रकृत्युदयस्थानं ६० सामान्यसमुद्धातकेविलनो भाषापर्यासौ उदयागतं भवति ६०। पूर्वोक्तमङ्गाः द्वादश १२ स्वरयुगलेन २ गुणिताश्चतुर्विंशतिभङ्गा भवन्त्यत्र २४।

भय तीर्थंद्वरसमुद्घाते नामप्रकृत्युदयस्थानान्याह-

ष्ट्रथक्तीर्थकृता योगे स्थानानां पष्ट्रकं परम् । प्रथमं तत्र संस्थानं प्रशस्तौ च गतिस्वरौ ॥१६॥

इति तीर्थकृति सयोगे स्थानानि पञ्च—२१।२२।२६।३०।३१। तथाहि—मनुष्यगितः १ कार्मणं १ पर्याप्तं १ तैजसं १ वर्णचतुष्कं ४ पष्ट्चेन्द्रियं १ अगुरुलघुकं १ श्रुमाश्रुमे २ स्थिरास्थिरे २ यशः १ सुभग १ वादरं १ आदेयं १ निर्माणं १ त्रसं १ तीर्थकरत्वं १ चेति एकविंशतिकं नामप्रकृत्युदयस्थानं २१ प्रतरे लोकपूरणे च तीर्थद्वरसमुद्घातकेविलनः उदयागतं भवति २१। अत्र भङ्गः १ प्रतरे समयैकः

१. यहाँ तकका कोष्ठकान्तर्गत अंश सं० पञ्चसंग्रह पृ० १७६-१८० से जोड़ा गया है। २. सं० पञ्चसं० ५,२०६।

१ लोकप्रणे समयेकः १ पुनः प्रतरे एकसमयः। इत्थं त्रयः समयाः। इदमेकविश्वतिकं वज्रवृपभनाराच-संहननेन संयुक्तं द्वाविश्वतिकं स्थानम् २२ । अत्र प्रत्येकशरीरं १ औदारिक-तद्क्वोपाङ्गे २ उपघातं १ सम-चतुरत्वसंस्थानं १ परघातं १ प्रशस्तगितं च प्रतिष्य एकोनित्रंशस्कं २६ स्थानं समुद्घाततीर्थंकरकेविलनः शरीरपर्याप्तौ उदयागतं भवति । अत्र भङ्ग एकः १ । इदं नवविंशतिकं २६ उच्छ्वासेन संयुक्तं त्रिंशत्कं स्थानम् ३० उच्छ्वासपर्याप्तौ समुद्घाततीर्थंकरकेविलनः उदयागतं ३० भवति । इदं सस्वरेण संयुक्तं एकत्रिंशत्कस्थानं ३१ तीर्थंकरसयोगकेविलनः पर्याप्तावुद्यागतं भवति । ३१ एकैकेन पद्मसु भङ्गाः २१ । २२।२६।३०।३१ एवं संयोगभङ्गाः ६० ।

अञ्चेकत्रिंशत्कं स्थानं पद्धमं पूर्वभाषितम् । भङ्गो न पुनक्कत्वात्तदीयः परिगृह्यते ॥२०॥

शोपाः ५६ सहैतेस्ते पूर्वोदिताः २६०६ । एतावन्तः २६६म सर्वे मङ्गाः ॥१८१॥

इति मनुष्यगतौ नामप्रकृत्युदयस्थानानि तद्रङ्गाश्च समाष्ठाः।

मनुष्यगतिके सर्व भङ्ग नियमसे दो हजार छहसौ नौ (२६०६) होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥१८१॥

सावार्थ—इक्षीसप्रकृतिक स्थानके भङ्ग ६, छ्रव्वीसप्रकृतिक स्थानके २८६, अंट्राईसप्रकृतिक स्थानके ४७६, उनतीसप्रकृतिक स्थानके ४७६, तीसप्रकृतिक स्थानके ११४२, इकतीसप्रकृतिक स्थानके ३ और आहारक शारीरधारी विशेष मनुष्योंके ४ ये सब मिलकर २६०६ भङ्ग मनुष्याति-सम्बन्धी सर्व उदयस्थानोंके होते हैं।

इस प्रकार मनुष्यगति-सम्बन्धी नामकर्मके उद्यस्थानोंका वर्णन समाप्त हुआ। अव देवगति-सम्बन्धी उद्यस्थानोंका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>इगिनीसं पणुनीसं सत्तानीसहनीसमुगुतीसं। एए उदयहाणा देवगईसंजुया पंच ॥१८२॥

२१।२५।२७।२८।

भथ देवगतौ नामप्रकृत्युदयस्थानानि गाथाद्यकेनाह-['इगिवीसं पणवीसं' इत्यादि ।] देवगतौ एकविंशतिकं पञ्चविंशतिकं सप्तविंशतिकं अष्टाविंशतिकं नविंशतिकं च एतानि नामप्रकृत्युदयस्थानानि देवगतिसंयुक्तानि पञ्च भवन्ति ॥१८२॥

२११२५।२७।२८।२६।

इक्षीस, पश्चीस, सत्तांईस, अट्टाईस और उनतीस प्रकृतिक ये पाँच उद्यस्थान देवगति-संयुक्त होते हैं ॥१८८॥

इनकी अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार है — २१, २५, २७, २८, २६।
अव उनमेंसे इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थानका निरूपण करते हैं —
रतिथगिवीसं ठाणं देवदुयं तेय कम्म वण्णचढुं।
अगुरुयलहु पंचिदिय तस वायरयं अपञ्जन्तं।।१८२।।
थिरम्थिरं सुभम्सुभं सहयं आदेज्ञयं च जस्णिमिणं।
विगाहगईहिं एए एकं वा दो व समयाणि।।१८४।।

भंगो १

<sup>, 1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ प्र, २१० | 2. ५, २११-२१२ | १ सं॰ पञ्चसं॰ प्र, २१० ।

तत्र देवगती एकविंशतिकं स्थानम् । किं तत् ? देवगित-देवगत्यानुपूर्व्ये २ तैजस-कार्मणे २ वर्ण-चतुष्कं ४ अगुरुलघुकं १ पन्चेन्द्रियं १ त्रसं १ बादरं १ [अ] पर्याप्तं १ स्थिरास्थिरे २ शुभाशुमे २ सुभगं १ आदेयं १ यशः १ निर्माणं चेति एकविंशतिकं स्थानं २१ विश्रहगती कार्मणशरीरे देवस्योदयागतं भवित २१ । अत्र कालः जघन्येन एकसमयः । उत्कृष्टतः द्वी वा त्रयः (?) समयाः । अत्र भङ्गः १ ॥१८३–१८४॥

देवगति-सम्बन्धी उद्यस्थानोंमेंसे इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थान इस प्रकार है—देवद्विक, तैजसरारीर, कार्मणरारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशःकीर्त्ति और निर्माण। इन इक्कीस प्रकृतियोंका उद्य विमहगतिमें एक या दो समय तक होता है ॥१८५३—१८४॥

इस इक्कीसप्रकृतिक उदयस्थानमें भङ्ग १ है।

¹एमेव य पणुवीसं णंवरि विसेसो सरीरगहियस्स । देवाणुपुन्वि अविणय वेउन्बदुगं च उवधायं ॥१८५॥ समचउरं पत्तेयं पिक्खत्ते जा सरीरणिष्फत्ती। अंतोमुहुत्तकालं जहण्णमुक्तस्सयं च भवे॥१८६॥

#### भंगो १।

एवं पूर्वोक्तं एकविंशतिकम् । तंत्र नवीनविशेषः—देवगःथानुपूर्व्यमपनीय वैकिथिक-तदक्षोपाङ्गं उपघातं १ समचतुरसंसंस्थानं १ प्रत्येकं १ एवं प्रकृतिपञ्चकं तत्र प्रक्षेपणीयम् । एवं पञ्चविंशतिकं नामप्रकृःखुदयस्थानं २५ शरोरं गृह्वतो वैकिथिकशरीरं स्वीकुर्वतो देवस्य वैकिथिकमिश्रे उद्यागतं भवति यावच्छ्ररीरपर्याक्षः पूर्णतां याति तावक्षालमिदं जघन्योःकृष्टतोऽन्तर्मुह् तंकालः । तत्र भङ्ग एक एव १॥ १ म५ – १ म६॥

इसी प्रकार पच्चीसप्रकृतिक उदयस्थान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि शरीर पर्याप्तिको प्रहण करनेवाले देवके देवानुपूर्वीको निकाल करके वैकियिकद्विक, उपघात, समचतुरस्र संस्थान और प्रत्येकशरीर, इन पाँच प्रकृतियोंको मिलाना चाहिए। जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक यह उदयस्थान रहता है। इसका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण है ॥१८४-१८६॥

<sup>2</sup>एमेव सत्तवीसं सरीरपज्जत्तिणिहिए णवरि । पर्घाय विहायगई पसत्थयं चेव पक्खित्ते ॥१८७॥

#### भंगो १।

एवं प्र्वोक्तं पञ्चविंशतिकम् । तत्र परघातं १ प्रशस्तविहायोगितं १ च प्रचिष्य सप्तविंशतिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं २७ शरीरपर्याप्ति पूर्णे कृते सित देवं प्रत्युद्यागतं भवति । अत्र भङ्ग एकः १ । कालस्तु अन्तर्मुहूर्त्तः ॥१८॥

इसी प्रकार सत्ताईसप्रकृतिक उरयस्थान उक्त देवके शरीरपर्याप्तिके निष्पन्न होनेपर होता है। विशेष बात यह है कि परघात और प्रशस्तविहायोगित और मिलाना चाहिए ॥१८०॥

सत्ताईसप्रकृतिक उदयस्थानमें भङ्ग १ है।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २१३-२१४ । 2. ५, २१५ ।

# <sup>1</sup>एमेवड्रावीसं आणापञ्जत्तिणिट्टिए णवरि । उस्सासं पक्खित कालो अंतोम्रहुत्तं तु ॥१८८॥

भंगो १।

एवं पूर्वोक्तसप्तविंशतिक्रम् । तत्रोच्छ् वासं प्रश्चिप्य अष्टविंशतिकं २८ उच्छासपर्याप्ति पूर्णे कृते देवे **उद्यागतं** भवति । अत्र कालोऽन्तमु हूर्तः । भङ्गस्तु एकः १ ॥१८८॥

इसी प्रकार अड्डाईसप्रकृतिक उद्यस्थान उक्त देवके आनापानपर्याप्तिके पूर्ण होनेपर और उच्छासप्रकृतिके मिलानेपर होता है। इस उदयस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है।।१८८।। अठ्ठाईसप्रकृतिकं उद्यस्थानमें भङ्ग १ है।

> <sup>2</sup>एमेव य उगुतीसं भासापन्जत्तिणिडिए णवरि । सुस्सरसहिय<sup>%</sup> जहण्णं दसवाससहस्स किंचुणं ॥१८६॥

संगो १ ।

<sup>3</sup>तेतीससायरोपम किंचुणुकस्सयं हवइ कालो। देवगईए सन्वे उदयवियप्पा वि पंचेव ॥१६०॥

> शंसा ५ । प्वं देवगई समत्ता।

एवं पूर्वोक्तमप्राविंशतिकं सुस्वरेण सहितमेकोनन्निंशत्कं देवस्य हि भाषापर्याप्तिपूर्णे सति उदयागतं भवति । जघन्यकालः दशवर्षसहस्रः किञ्चिन्न्यूनः पूर्वोक्तविग्रहगत्यादिचतुःकालहीनः । उत्कृष्टकालखयस्त्रि-शत्सागरोपमप्रमाणः किञ्चिद्धीनः पूर्वोक्तचतुःकालहीन इत्यर्थः । अस्य भङ्ग एकः १ । देवगत्यां सर्वे उदय-विकल्पा भङ्गा पक्चैव भवन्ति ५ । ३ । ३ । ३ । ३ । ३ ॥ ३ म ६ – ३ ६० ॥

## इति देवगतौ उदयस्थानानि समाप्तानि ।

इसी प्रकार उनतीसप्रकृतिक उद्यस्थान उक्त देवके भाषापर्याप्तिके सम्पन्न होने और सुस्वर प्रकृतिके मिलानेपर होता है। इस उद्यस्थानका जवन्यकाल कुछ कम दश हजार वर्ष और उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागरोपम है। इस उदयस्थानमें भी एक ही भङ्ग होता है। इस प्रकार देवगतिमें नामकर्मके उद्यस्थान-सम्बन्धो सर्व भङ्ग पाँच हो होते हैं ॥१८६-१६०॥

देवगितमें १ + १ + १ + १ + १ = प भङ्ग होते हैं।

अव श्रन्थकार चारों गतियोंके नामकर्म-सम्बन्धी भङ्गोंका उपसंहार करते हुए इन्द्रियमार्गणादिमें उनके कथन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-

<sup>4</sup>छावत्तरि एयारह सयाणि णामोदयाणि होंति चउगइया ।

106991

## गइचउरएसु भणियं इंदियमादीसु उवरि वोच्छामि ॥१६१॥

पर्सप्ततिशतैकादशप्रमिताः नामप्रकृत्युदयभङ्गविकल्पाश्रतसृषु गतिषु चातुर्गतिका भवन्ति सप्तसहस्र-पर्शतैकादशप्रमिताश्चातुर्गतिका भङ्गा भवन्तीत्यर्थः ७६११। समुद्रातापेचया नामप्रकृत्युद्यविकल्पाः ५६

<sup>1.</sup> संव्पञ्चसंव ५, २१६ । 2. ५, २१७ । 3. ५, २१८-२२० । 4. ५, २२१ । **%व सहिद-।** 

मार्गणासु मध्ये गतिषु भणितम् । अत उपरि इदानीमिन्द्रियादिमार्गणासु नामप्रकृत्युदयस्थानानि

चारों गित-सम्बन्धी नामकर्मके उदयस्थानोंके भङ्ग छिहत्तर सौ ग्यारह (७६११) होते हैं। अर्थात् नरकगितसम्बन्धी ५, देवगितसम्बन्धी ६, तिर्थगितिसम्बन्धी ४६६२ और मनुष्यगित सम्बन्धी २६०६ इन सबको जोड़नेपर उक्त भङ्ग आ जाते हैं। इस प्रकार चारों गितियों नामकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण करके अब आगे इन्द्रिय आदि मार्गणाओं ने उनका वर्णन करते हैं।।१६१॥

पंचेव उदयठाणा सामण्णेइंदियस्स णायन्वा । इगि चउ पण छ सत्त य अधिया वीसा य होइ णायन्त्रा ॥१६२॥ अवसेससन्वभंगा जाणित्तु जहाकमं णेया ।

सामाम्येकेन्द्रियस्य नामप्रकृत्युद्यस्थानानि पञ्च भवन्ति । तानि कानि ? एकविंशतिकं २१ चतु-विंशतिकं २४ पद्यविंशतिकं २५ पद्विंशतिकं २६ सप्तर्विंशतिकं २७ चेति ज्ञेयानि । अवशेषान् सर्वान् ज्ञात्वा यथाकमं ज्ञेयाः ॥१६२३॥

इन्द्रियमार्गणाकी अपेत्ता सामान्य एकेन्द्रिय जीवोंके इक्षीस, चौबीस, पश्चीस, छन्वीस और सत्ताईसप्रकृतिक पाँच उदयस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। एकेन्द्रियसम्बन्धी इन सर्व उदयस्थानोंके सर्व भङ्ग पूर्वोक्त प्रकार यथाकमसे जानना चाहिए॥१६२३॥

## इगिवीसं छन्वीसं अद्ववीसादि जाव इगितीसं ॥१६३॥ वियलिदियतिगस्सेवं उदयद्वाणाणि छचेव।

२१।२६।२८।२६।३०।३१।

एकविंशतिकं पद्विंशतिकं अष्टाविंशतिकं नवविंशतिकं त्रिंशत्कमेकत्रिंशत्कं च नामप्रकृत्युद्यस्थानानि विकल्ययेषु पद् भवन्ति ॥१६३२॥

२१। २६ । २८ । ३० । ३१ ।

तीनों विकलेन्द्रियोंके इस्तीस, छन्बीस और अट्टाईससे लेकर इकतीस तकके चार इस प्रकार छह उदयस्थान होते हैं ॥१६३३॥

विकलेन्द्रियोंके नामकर्मंसम्बन्धी उदयस्थान २१, २६, २८, ३८, ३०, ३१। चउवीसं विज्ञत्ता उदयद्वाणा दसेव पंचक्खे ॥१६४॥

२१।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१।६।८

पद्माचे पद्मे निद्रये चतुर्विशतिकं वर्जयत्वा अपरनामप्रकृत्युदयस्थानानि दश भवन्ति २१।२५। २६।२७।२८।२६।३०।३१।६।८।पञ्चेन्द्रियस्योदयागतानि भवन्तीत्यर्थः॥ १६४॥

पंचेन्द्रियोंमें चौबीसप्रकृतिक उदयस्थानको छोड़कर शेप दशस्थान होने हैं ॥१६४॥ उनकी अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार है —२१, २४, २६, २७, २८, २८, ३०, ३१, ६, ८।

काएसु पंचकेसु य उदयहाणाणिगिदिभंगिमव । तसकाइएसु णेया विगला सयलिदियाणभंगिमव ॥१६५॥ २१।२५।२६।२०।२६।२०।३१।६।६। पृथिन्यादिनेषु पञ्चकायेषु एकेन्द्रियोक्तभङ्गवत् । पृथ्वीकायिके २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । अप्कायिके २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । आतपोद्योत्तोदयरिहतयोस्तेजोवातकायिकयोः प्रत्येकं २१ । २४ । २५ । २६ । वनस्पत्तिकायिके २१ । २४ । २५ । २६ । २७ । त्रसकायिकेषु विकल-सकलेन्द्रियोक्तनामोद-यस्थानानि २१ । २५ । २६ २७ । २८ । २६ । ३० । ३१ । ६ । ८ ॥ १६५ ॥

कायमार्गणाकी अपेक्षा पाँचों स्थावरकायिकोंमें एकेन्द्रियोंके समान उद्यस्थान होते हैं। जसकायिक जीवोंमें विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय जीवोंके समान नामकर्मके उद्यस्थान जानना चाहिए।।१९४॥

पृथ्वी, अप् और वनस्पति कायिकोंमें २१, २४, २५, २६, २७। तेज-वायुकायिकोंमें २१, २४,२५, २६। त्रसकायिक जीवोंके उदयस्थान—२१, २५, २६, २७, २८, ३०, ३१, ६, ८।

# चउ-तिय मण-वचिए पंचिदियसण्णिपज्ञत्तर्भगमिव । असचमोसवचिए तसपज्जत्तयउदयद्वाणभंगमिव ॥१६६॥

सत्यासत्योभयानुभयमनोयोगचतुष्क-सत्यासत्योभयवचनयोगन्निकेषु. पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्यासोक्तभङ्गवत् २६।३०।३१। न सत्यमृपावचने अनुभयभाषायोगे त्रसपर्यासोदयस्थानकरचनावत् २६।३०।३१॥१६६॥

योगमार्गणाकी अपेत्ता सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, इन चार मनोयोगमें तथा सत्य, असत्य, उभय, इन तीन वचनयोगोंमें पंचेन्द्रियसंज्ञी पर्याप्तकके समान उनतीस, तीस और इकतीसप्रकृतिक तीन उद्यस्थान जानना चाहिए। असत्यमृणावचनयोगमें त्रसपर्याप्तकोंके समान उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं ॥१६६॥

ओरालियकाययोगे तसपज्जत्तभंगिमव । ओरालियमिस्सकम्मे उदयहाणाणि जाणिदव्वाणि ॥१६७॥ सत्तेव य अपज्जत्ता सण्णियपज्जत्तभंगिमव । वेउव्वियकायदुगे देवाणं णारयाण भंगिमव ॥१६८॥

भौदारिककाययोगे त्रसपर्यासभङ्गवदुदयस्थानानि २५।२६।२७।२८।२६।३१। भौदारिकमिश्रकायनोगे अपर्यासनीवसमासोक्तसंज्ञिपर्यासभङ्गवदुदयस्थानानि ज्ञातन्यानि २४।२६।२७। कार्मणकाययोगविप्रहगतौ इदं एकविंशतिकं २१। केविलसमुद्धाते प्रतरद्वये लोकपूरणे इदं विंशतिकं स्थानम् २०।
वैक्रियककाययोगद्विके देवगति-नरकगतिकथितोदयस्थानानि । देवविक्रियककाययोगे २७।२८।२६। देवः
वैक्रियकमिश्रकाययोगे उदयस्थानं २५। नारकवैक्रियककाययोगे २७।२८।२६। तिमश्रकाययोगे २५॥१६७-१६८॥

औदारिकाययोगमें त्रसपर्याप्तक जीवोंके समान पच्चीस, छन्त्रीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक सात उदयस्थान होते हैं। ओदारिकमिश्रकायकोगमें सातों अपर्याप्तक जीवसमासोंके समान चौबीस, छन्त्रीस और सत्ताईस प्रकृतिक उदयस्थान होते हैं। कार्मणकाययोगमें वित्रहगति-सम्बन्धी इक्कीसप्रकृतिक एक उदयस्थान जानना चाहिए। विक्रियिक-काययोग और वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें देव और नारिकयोंके उदयस्थानोंके समान उदयस्थान जानना चाहिए।।१६७-१६८।।

विशेषार्थ—देवगतिसम्बन्धी वैक्रियिककाययोगमें सत्ताईस, अडाईस और उनतीस प्रक्र-तिक तीन उद्यस्थान होते हैं। तथा इन्हींके वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें पच्चीसप्रकृतिक एक उद्य- सप्ततिका १ म १

स्थान होता है । नरकगित-सम्बन्धी वैक्रियिककाययोग और वैक्रियिकिमश्रकाययोगमें भी देव-सम्बन्धी उद्यर्थान होते हैं, किन्तु उनकी उद्य-प्रकृतियोंमें अन्तर पड़ जाता है, सो स्वयं विचार छेना चाहिए।

आहारदुगे णियमा पमत्त इव सन्बद्घाणाणि । थी-पुरिसवेयगेस य पंचिदिय-उदयठाणभंगमिव ॥१६९॥ णजंसए पुण एवं वेदे ओघवियप्पा य होति णायन्वा । उदयद्वाण कसाए ओघभंगमिव होइ णायन्वं ॥२००॥

भाहारकद्विके प्रमत्तोक्तोदयस्थानानि । किन्तु भाहारककाययोगे २७।२८।२६। । भाहारकमिश्रकाय-योगे २५ उदयस्थानम् । स्त्री-पुरुपवेदयोः पद्मेन्द्रियोक्तोदयस्थानभङ्गरचनावत् । किन्तु पुंवेदे उदयस्थानानि २१।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३९ । स्त्रीवेदे नामप्रकृयुदयस्थानानि २१।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१ । नपुंसकवेदे गुणस्थानोक्तोदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१ भवन्ति । क्रोध-मान-माया-लोभकपायेषु भोधभङ्गमिव गुणस्थानोक्तोदयस्थानानि । किन्तु २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।

आहारककाययोग और अहारकिमिश्रकाययोगमें प्रमत्तगुणस्थानके समान उद्यस्थान जानना चाहिए। अर्थात् आहारककाययोगमें सत्ताईस, अट्टाईस और उनतीस प्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं। तथा आहारकिमिश्रकाययोगमें पश्चीसप्रकृतिक एक उद्यस्थान होता है। वेद-मार्गणाकी अपेचा स्त्रीवेद और पुरुपवेदमें पंचेन्द्रियोंके समान उद्यस्थान जानना चाहिए। अर्थात् इस्त्रीस, पश्चीस, इट्टीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इक्तीस प्रकृतिक आठ-आठ उद्यस्थान होते हैं। नपुंसक वेदमें इसी प्रकार ओघविकल्प जानना चाहिए। अर्थात् इस्त्रीस, पश्चीस, इट्टीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इक्तीस प्रकृतिक नौ उद्यस्थान होते हैं कपायमार्गणाकी अपेचा चारों कपायोंमें ओघके समान इक्कीस, चौबीस, पच्चीस, इट्टीस, उनतीस और तीस प्रकृतिक और आठ उद्यस्थान जानना चाहिए॥१६६–२००॥

## मइ-सुय-अण्णाणेसु य मिच्छा-सासणङ्घाणभंगमिव । अवसेसं णाणाणं सण्णिपञ्जत्तभंगमिव जाणिङो ॥२०१॥

कुमित-कुश्रुतयोर्मिथ्यात्व-सासादनोक्तोदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२०।२८।२६।३०।३१। अवशेप-ज्ञानानां संज्ञिपर्यासोक्तोदयस्थानानि जानीयात् । किन्तु विभक्षज्ञाने नामप्रकृत्युद्यस्थानानि २६।३०। ३१। मित-श्रुतावधिज्ञानेषु नामोदयस्थानानि २१।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१। मनःपर्यये ज्ञाने ३०। केवलज्ञाने २०।२१।२६।२७।२८।३८।३१।६।८ ॥२०१॥

ज्ञानमर्गणाकी अपेना कुमित और कुश्रुतज्ञानमें मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानके समान इक्षीस, चौबीस, पश्चीस, छन्त्रीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक नौ उद्यस्थान होते हैं। शेप छह ज्ञानोंके उद्यस्थान संज्ञी पर्याप्तक पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिए ॥२०१॥

विशेषार्थ—विभङ्गज्ञानमें उनतीस, तीस और इकतीसप्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं। मित, श्रुत और अवधिज्ञानके इक्तीस, पचीस, छुड्वीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक आठ उद्यस्थान होते हैं। मनःपर्ययज्ञानमें तीसप्रकृतिक एक हो उद्य-स्थान होता है। केवलज्ञानमें इकतीस, नौ और आठ प्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं। यहाँ स्थान होता है। केवलज्ञानमें इकतीस, नौ और आठ प्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं। यहाँ

इतनां विशेष ज्ञातन्य है कि जिन आचार्यों मतसे सभी केवलज्ञानी केविलसमुद्धात करते हुए सिद्ध होते हैं, उनके मतानुसार केविलसमुद्धातमें सम्भव अपर्याप्त दशाकी अपेचा वीस, इक्कीस, छुन्बीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस और तीस प्रकृतिक उद्यस्थान भी वतलाये गये हैं। परन्तु प्राकृत पंचयंग्रहकारको यह सत्त अभीष्ट नहीं रहा है, अतएव उन्होंने इन उद्यस्थानों को नहीं बतलाया, जब कि संस्कृत पंचसंग्रहकारने उन्हें बतलाया है।

# असंजमे तहा ठाणं णेयं मिच्छाइचउसु गुणहाणमिव। दसविरए च भंगा णेया तससंजमे चेव॥२०२॥ अवसेससंजमहाणं पमत्ताइगुणहाणमिव।

संयममार्गणायां त्रससंयमे मिथ्यादृष्ट्याद्यसंयतगुणस्थानोक्तं क्रेयम् । किन्तु असंयमे उदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२७।२६।२६।३१। त्रससंयमे देशसंयमे देशविरतोक्तभङ्गरचना क्रेया। किन्तु उदयस्थानद्वयम् २। अवशेष-संयमस्थानेषु प्रमत्तादिगुणस्थानोक्तोद्वयस्थानानि । किन्तु सामायिकच्छेदो-पस्थापनयोः २५।२७।२८। २६।३०। परिहारविशुद्धिसंयमे त्रिंशत्कमेकस्थानम् ३०। सूप्तमसाम्पराये ३०। यथाख्याते २०।२९।२९।२६।२७।२८।३०। २८।३०।३१।६। ८।।।२०२१।

संयममार्गणाकी अपेत्ता असंयममें मिथ्यात्व आदि चार गुणस्थानोंके समान उदयस्थान जानना चाहिए। अर्थात् असंयममें इक्कीस, चौवीस, पच्चीस, छ्रद्यीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इसतीस प्रकृतिक नौ उदयस्थान होते हैं। त्रससंयम अर्थात् देशसंयममें देश-विरत गुणस्थानके समान तीस और इकतीस प्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं। अवशेप संयमोंके उदयस्थान प्रमत्तादिगुणस्थानोंके उदयस्थानके समान जानना चाहिए ॥२०२३॥

विशेपार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें पच्चीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस और तीस प्रकृतिक पाँच उद्यस्थान होते हैं। परिहार विशुद्धि और सूद्म साम्पराय संयममें तीस प्रकृतिक एक-एक ही उद्यस्थान होता है। यथाख्यातसंयममें तीस, इकतीस, नौ और आठ प्रकृतिक चार उद्यस्थान होते हैं। किन्तु सभी केवलज्ञानियों के केवलिसमुद्धात माननेवाले आचार्यों के मतकी अपेचा वीस, इक्कीस, छव्वीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, नौ और आठ प्रकृतिक दश उद्यस्थान पाये जाते हैं।

# अचक्खुस्स ओघमंगो चक्खुस्स य चउ-पंचिंदियसमं णेयं ॥२०३॥

दर्शनमार्गणायां अचक्षुर्दर्शने गुणस्थानोक्तवत् २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१। चक्षुर्दर्शने चतुः-पञ्चेन्द्रियोक्तसदृशं ज्ञेयम् । किन्तु २१।२५।२६।२०।२८।३०।३१ भवन्ति ॥२०३॥

दर्शनमार्गणाकी अपेचा अचजुदर्शनके उदयस्थान ओघके समान और चज्जुदर्शनके उदयस्थान चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियजीवोंके समान जानना चाहिए।।२०३॥

विशेषार्थ—अचन्नुदर्शनमें इक्कीस, चौवीस, पचीस, छन्वीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इक्तीस प्रकृतिक नौ उदयस्थान होते हैं। चन्नुदर्शनमें इक्कीस, पचीस; छन्वीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और एकतीस प्रकृतिक आठ उदयस्थान होते हैं, इनमें प्रकृति-सम्बन्धी जो अन्तर होता है, वह ज्ञातन्य है।

ओधियश्च केवलदंसे ओधिय-केवलणाणिमव । तेजप्पडमासुक्के सण्णी पंचिंदियमंगिमव ॥२०४॥

क्ष च अवधि।

अवधिदर्शने केवलदर्शने अवधि-केवलदर्शनोक्तमिव। अवधिदर्शने २१।२५।२६।२७।२८। २६।३०।३१। केवलदर्शने २०।२१।२६।२७।२८।३०।३१।६।८। लेखमार्गणायां कृष्ण-नील-कापोत्तलेश्यात्रिके नामोदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२७।२८।२६।३१।तेजःपद्माशुक्लेपु संज्ञिपञ्चे निद्रयोक्तोदयस्थानानि। किन्तु तेजलेश्यायां २१।२५।२७।२८।३०।३१।पद्मलेश्यायां २१।२५।२७।२८।३०।३१।पद्मलेश्यायां २१।२५।२७।

अवधिदर्शनमें अवधिज्ञानियोंके समान और केवछदर्शनमें केवछज्ञानियोंके समान उर्यस्थान होते हैं। छेश्यामार्गणाकी अपेचा तेज, पद्म और शुक्तछेश्यामें संज्ञी पंचेन्द्रियजीवके समान उद्यस्थान जानना चाहिए ॥२०४॥

विशेषार्थ—संनिप्त या सुगम कथन होनेसे प्रन्थकारने तीनों अशुभ लेश्याओं के उद्यस्थान नहीं कहे हैं। उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए—कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें इक्कीस, चौबीस, पचीस, छठवीस, सत्ताईस, अहाईस, उनतीस, तीस और इक्तीस प्रकृतिक नौ उद्यस्थान होते हैं। तेज पद्म और शुक्तलेश्यामें उक्त नौ स्थानोंमेंसे चौबीस और छठवीस प्रकृतिक उद्यस्थानको छोड़कर शेष सात उद्यस्थान होते हैं। तथा केवलिसमुद्धातकी अपेन्ना बीसप्रकृतिक उद्यस्थान भी होता है।

भविएसु ओघमंगो अभविए मिच्छाइहिभंगमिव।
मिच्छा-सासण-मिस्से सय-सयगुणठाणमंगिमव।।२०४।।
उवसमसम्मचादी सय-सयगुणिमव हवंति चि।
सण्णिस्स ओघभंगो असण्णि मिच्छोघभंगिमव।।२०६॥।
आहार ओघभंगो अणाहारे चउसु ठाण कम्मिमव।
अवसेसविहिविसेसा जाणिचु जहाकमं णेया।।२०७॥

भन्ये गुणस्थानोक्तवत् २०।२१।२४।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१।६। ह। सभन्ये मिथ्यादृष्टिविकत्प इव। किन्तु २१।२४।२५।२६।२७।२८।२४।२६।२७।२६।३०।३१। मिथ्याद्व-सासादन-मिश्रेषु स्वकीय-स्वकीयगुणस्थानोक्तवत्। मिथ्यादृष्टे २१।२४।२५।२६।२६।२६।३०।३१। सासादनक्वी २१।२४।२५।२६।२६।३०।३१। मिश्रक्वी उदयस्थानानि २६।३०।३१। स्वकीय-स्वकीयगुणस्थानोक्तवत् उपश्मसम्यन्त्वाद्यो भवन्ति। किन्तु उपश्मसम्यन्दृष्टे २१।२५।२६।३०।३१। वेदकसम्यन्दृष्टे २१।२५।२६।२७।२६।३०।३१। कार्यिक-सम्यह्ये २१।२५।२६।३०।३१। वेदकसम्यन्दृष्टे २१।२५।२६।२७।२६।३०।३१। स्विनः गुणस्थानोक्तिव्व २१।२४।२६।२०।२६।२०।२६।३०।३१। असंज्ञिन मिथ्यात्वोक्तवत् २१।२४।२५।२६।२५।२६।२०।२६।२०।३१। असंज्ञिन मिथ्यात्वोक्तवत् २१।२४।२५।२६।२७।२६।२०।२६।३०।३१। असंज्ञिन मिथ्यात्वोक्तवत् ११।२४।२६।२५।२६।२६।३०।३१। अनाह्राके गुणस्थानोक्तवत् (किन्तु प्कविंशतिकमुद्य स्थानं नास्ति २४।२५।२६।२०।२६।२६।३०।३१। अनाह्राके गुणस्थानोक्तव्व कार्यणोक्त-स्थानानि २०।२१।६।६। तत्रानाह्राहे अयोगिनः उदये नवकाष्टके द्वे भवतः। सामान्यकेविजनः प्रतर्होकपूर्णे उदयो विंशतिकं २०। विग्रहृगतौ २१। तथा तीर्यक्वरे सयोगिनि प्रतरह्रोकपूर्णे २१। अव-शिपविधिविश्रीपान् ज्ञात्वा यथाक्रमं ज्ञेयमिति॥२०५-२०७॥

भथ पूर्वीक्तनामप्रकृत्युद्यस्थानानां विम्रहगत्यादिकालमाभित्योत्पिक्तिमः कथ्यते—तैजस-कार्मणे २ वर्णचतुद्कं ४ स्थिरास्थिरे २ ग्रुभाशुमे २ भगुरुलघुकं १ निर्माणं १ चेति द्वादश प्रकृतयः सर्वनामप्रकृत्युद्य-स्थानेपु ध्रुवा निश्चला भवन्ति । नामध्रवोद्या द्वादश १२ । चतर्गतिषु एकतरा गतिः १ पञ्चसु जातिषु एकतरा जातिः १ त्रस-स्थावरयोर्मध्ये एकतरं १ बादर-सूचमयोर्मध्ये एकतरं १ पर्याप्तापर्याप्तयोर्मध्ये एकतरं १

सुभग-दुर्भगयोर्मध्ये एकतरं. १ . आदेयानादेययोर्मध्ये एकतरं १ यशोऽयशसोर्मध्ये एकतरं १ चतुरानुपूर्व्येषु मध्ये एकतरं १ इत्येकविंशतिकं स्थानं २१ चातुर्गतिकार्ना विग्रहगती कार्रणशरीरे भवति । तदानुपृत्य-युतःवाद्विग्रहगतवेवोदेति । तदानुपूर्व्यमपनीयौदारिकादित्रिशरीरेषु एकं शरीरं १ पटसंस्थानेषु एकं संस्थानं १ प्रत्येक-साधारणयोर्मध्ये एकतरं १ उपघातं १ इति प्रकृतिचतुष्कं विशतिके युतं चतुर्विं शतिकं स्थानम् २४ । इदमेकेन्द्रियाणां शरीरमिश्रे योगे एवोदेति, नान्यत्र । पुनः एकेन्द्रियस्य शरीरपर्यासी तत्र चतुर्विंशतिके परघातयुते इदं २५। वा विशेषमनुष्यस्याऽऽहारकशरीरमिश्रकाले तदङ्गीपांगे युते इदं २५। वा देव-नारकयोः शरीरिमश्रकाले वैकियिकाङ्गोपांगे युते इदं २५। पुनः एकेन्द्रियस्य पञ्चविंशतिके तच्छरीरपर्याक्षी आतपे उद्योते वा युते इदं २६। वा तस्यैवैकेन्द्रियस्योच्छासनिःश्वासपर्याक्षी उच्छासे युते इदं २६ । वा चतुर्विंशतिके द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चेन्द्रियाणां सामान्यमनुष्यस्य निरतिशयकेविकिपाटद्वयस्य च औदारिकमिश्रकाले तदङ्गीपाङ्गसंहनने युते इदं २६। पुनश्रतुविंशतिके प्रमत्तस्य शरीरपर्यासी आहा-रकाङ्गोपाङ्ग-परघात-प्रशस्तविहायोगतिषु युतासु इदं २७। तत्केविछपड्विंशतिकं कपाटद्वयस्यौदारिकमिश्रे तीर्थयुते इदं २७। चतुर्विशतिके देव-नारकयोः शरीरपर्यासौ वैक्रियिकाङ्गोपाङ्ग-परघाताऽविरुद्धविहायोगतिषु यतास इदं २७। वा तत्रैवैकेन्द्रियस्योच्छ्रासपर्यासौ परघाते आतपोद्योतके तस्मिन्तुच्छ्वासे च युते इदं २७ । पुनस्तत्रैव सामान्यमनुष्यस्य मूळशरीरप्रविष्टसमुद्धातसामान्यकेविलनः द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चेन्द्रियाणां च शरीरपर्यासी अङ्गोपाङ्ग-संहनन-परघाताऽविरुद्धविहायोगतिषु युतासु इदं २८। वा प्राप्ताऽऽहारकर्द्धेस्तच्छर्रारो-च्छवासपर्याप्त्योस्तदङ्गोपाङ्ग-परघात-प्रशस्तविहायोगत्युच्छ् वासेषु युतेषु इदं २८। वा देव-नारकयो-रुच्छ वासपर्यासौ वैक्रियिकाङ्गोपाङ्ग-परघाताऽविरुद्धविहायोगत्युच्छ वासेषु युतेषु इदं २८। पुनस्तत्सामान्य-मनुष्याष्टाविंशतिके तस्य च मूलशरीरप्रविष्टसमुद्धातसामान्यकेविलनश्चोच्छ्रवासपर्याप्तौ उच्छ्रवासयुते इदं २६। वा तचतुर्विशतिके द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चे निद्दयाणां शरीरपर्याप्ती उद्योतेन समं अङ्गोपाङ्ग-संहनन-परघात-विहायोगतिषु युतासु इदं २१। वा समुद्धातकेविकिनः शरीरपर्याप्ती अङ्गोपाङ्ग-संहनन-परघात-प्रशस्त-विहायोगति-तीर्थेषु युतेषु इदं २६। वा प्रमत्तस्याहारकशरीरत्भाषापर्याप्त्योस्तदङ्गोपाङ्ग-परघात-प्रशस्त-विद्वायोगायुच्छ्वास स्वशरीरेषु युतेषु इदं २६ । वा देव नारकयोः भाषापर्याप्तौ अविरुद्धैकस्वरेण युते इदं २६ । पुनस्तन्नेव द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च निद्दयाणामुच्छू वासपर्याप्ताबुद्योतेन समं सामान्यमनुप्य-सकल-विकलानां भाषापर्याप्ती स्वरद्वयान्यतरेण समं चाङ्गोपाङ्ग-संहनन-परघात-विहायोगत्युच्छ्र्वासेषु युतेषु इदं ३०। वा समुद्राततीर्थंङ्करकेविकन उच्छ्र्वासपर्यांध्तौ तीर्थेन समं सामान्यसमुद्रातकेविकनो भाषापर्यांध्तौ स्वरद्वयान्य-तरेण समं चाङ्गोपाङ्ग-संहनन-परघात-प्रशस्तविहायोगत्युच्छ वासेषु युतेषु इदं ३०। पुनस्तत्सयोगकेविल-स्थाने भाषापर्याप्ती तीर्थयुते इदं ३१ । वा चतुर्विशतिके द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चो निद्रयाणां भाषापर्याप्ती अङ्गोपाङ्ग-संहनन-परघातोद्योत-विहायोगत्युच्छ् वास-स्वरद्वयान्यतरेषु युतेषु इदं ३१%।

विश्रहगतौ कार्मणशरीरे एकेन्द्रियाणां २१ स्थानसुदेति । शारीरिमश्रे २४ । २५ । शारीरिपर्यासौ २६ । २७ । उच्छासपर्यासौ २६ उदयागतं भवति । देव-नारकयोः विश्रहगतौ कार्मणे २१ । २१ । चैक्रियिक-मिश्रे २५ । २५ वैक्रियिकश्रारीरपर्यासौ २७ । २७ । आनापानपर्यासौ २८ । २८ । आपापर्यासौ २६ । २६ उदयागतानि भवन्ति । द्वि-न्नि-चतुः-पञ्चे निद्धय-तिरश्चां विश्रहगति [तौ] कार्मणे २१ औदारिकिमिश्रे २६ शारीरपर्यासौ २७ उदेति । उच्छासपर्यासौ २६।३० भाषापर्यासौ ३० । ३१ उदयागतानि । सामान्यमनुत्ये विश्रहगतौ कार्मणे २१ औदारिकिमिश्रे २६ शारीरपर्यासौ २८ आनापानपर्यासौ २६ भाषापर्यासौ ३० उदयागतानि । सामान्यकेविलिन कार्मणशरीरे प्रतरद्वये लोकपूरणे २० औदारिकिमिश्रकाययोगे २६ शारीरपर्यासौ २८ उच्छासपर्यासौ २६ भाषापर्यासौ २० उदयस्थानानि । तीर्थक्करकेविलिन । प्रतरद्वये लोकपूरणे च कार्मणे २१ औदारिकिमिश्रे २७ शारीरपर्यासौ २६ उच्छ वासपर्यासौ ३० भाषापर्यासौ ३१ । आहारकिविशेपमनुष्ये आहारकिमिश्रे २५ आहारकशरीरपर्याप्तौ २० उच्छ वासपर्याप्तौ २८ भाषापर्याप्तौ २६ ।

<sup>#</sup> उपरितनोऽयं सन्दर्भः गो० कर्मकाण्डस्य गाथाङ्क ५६३-५६४ तमटीक्या शब्द्शः समानः।

| चातुर्गतिकजीवेषु | नामप्रकृत्युदयस्थानयन्त्रम्— |
|------------------|------------------------------|
|------------------|------------------------------|

|                              |             | -            |                | 9                        |                     | 47                  |            |                    |
|------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|
|                              | एकेन्द्रिये | देवे         | नारके          | द्वीन्द्रियादौ           | सामान्य-<br>मनुष्ये | सामान्य-<br>केवलिनि | तीर्थङ्करे | भाहारक-<br>मनुष्ये |
| विग्रहगती कामण               |             | - २१         | 53             | २१                       | 21                  | 20                  | 23         | • १३५५             |
| शरीरमिश्रपर्यासौ             | २५          | २५           | २५             | २६                       | २६                  | २६                  | २७         | २५                 |
| 62-6-                        | <b>२</b> ४  |              | <b>.</b>       |                          |                     |                     |            |                    |
| शरीरपर्याप्ती<br>आनपर्याप्ती | <b>२६</b>   | २७           | 20             | २१, २८                   | २म                  | २म                  | 38         | . २७               |
| आनपयासा<br>भाषापर्याप्तौ     | २७, २६      | रम           | २म             | ३०, २६                   | 38                  | 38                  | ₹ ०        | २८                 |
| <b>मापापया</b> प्ता          | 0<br>21     | ३६<br>ने नाम | ३६<br>गरुस्यवस | ३१, ३०<br>स्थानानि मार्ग | ₹ o                 | ३०                  | £ 3        | 28                 |
|                              | थ्।         | Ct -1144     | મદાવ્યુદ્ધય    | रवाचााच साग्             | गास समाप्त          | त्रान (             |            |                    |

भन्यमार्गणाकी अपेत्ता भन्यजीवोंमें ओघके समान सभी उद्यस्थान जानना चाहिए। अभन्योंमें भिथ्यादृष्टिके समान नौ और आठ प्रकृतिक उद्यस्थानोंको छोड़कर शेष नौ उद्यस्थान होते हैं। सम्यक्त्वमार्गणाको अपेत्ता मिथ्यात्व, सासाद्नसम्यक्त्व और सम्यग्निथ्यात्वमें अपने-अपने गुणस्थानोंके समान उद्यस्थान जानना चाहिए। तथा उपशमसम्यक्त्व आदिमें भी अपने-अपने संभव गुणस्थानोंके समान उद्यस्थान होते हैं। संज्ञिमार्गणाकी अपेत्ता संज्ञीके ओघके समान सभी उद्यस्थान होते हैं। असंज्ञीके मिथ्यात्वगुणस्थानके समान भंग जानना चाहिए। आहारमार्गणाकी अपेक्षा आहारकोंके ओघके समान भङ्ग जानना चाहिए। अनाहारकोंमें कार्मण-काययोगके समान चार गुणस्थानोंमें संभव उद्गरस्थान जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट विधिविशेष है, वह आगमके अनुसार यथाकमसे जान छेना चाहिए। १०४-२०७॥

अव मूलसप्तिकाकार नामकर्मके सत्त्वस्थानीका निरूपण करते हैं—
[मूलगा०२३] ¹ति-दु-इगिणउदिं णउदिं अड-चउ-दुगाहियमसीदिमसीदिं च।
उणसीदिं अट्टचरि सत्तत्तरि दस य णव संता ै।।२०८।।

।३।०१।७७।२०।५२।५२।५२।५०।७१।७५।७७।१३

भथ नामप्रकृतिसत्त्वस्थानप्रकरणं गाथाद्वादशकेनाऽऽह-['ति-दु-हगिणउदिं' इत्यादि । ] त्रिनवितः ६३ द्वानवितः ६२ एकनवितः ६१ नवितः ६० अष्टाशीितः मम चतुरशीितः मध द्वाशीितः मम अशीितः मध अशीितः मध

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—६३, ६२, ६१, ६०, मम, म४, म२, म०, ७६, ७म, ७७, १०, ६।

अव भाष्यगाथाकार क्रमशः इन सत्त्वस्थानोंकी प्रकृतियोंका वर्णन करते हैं—

<sup>2</sup>गङ्आदियतित्थंते सन्वपयडीउ संत तेणउदिं।

विज्ञता तित्थयरं वाणउदिं होंति संताणि ॥२०९॥

१३।६२।

तिदुनउई उगुनउई अट्टन्छ्ळसी असीइ उगुसीई । अट्ट य ङ्रप्पणत्तरि नव अट्ट य नामसंताणि ॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २२२-२२३ । 2. ५, २२४ ।

१. सप्ततिका २६ । तंत्रेहक् पाठः—

तेपामुपपत्तिमाह—['गइआदियतित्यंते' इत्यादि ।] गत्यादि—तीर्थान्ताः सर्वप्रकृतयः गति ४ जाति ५ शरीरा ५ ङ्गोपाङ्ग ३ निर्माण १ वन्धन ५ संघात ५ संस्थान ६ संहनन ६ स्पर्ध म रस ५ गन्ध २ वर्णा ५ नुप्र्व्यांऽ ४ गुरुल्धू १ पद्यात १ पर्याता १ तपो १ धोतो १ च्ल्र्यास १ विहायोगतयः २ प्रत्येक-शरीर २ त्रस २ सुमग २ सुस्वर २ शुभ २ सूच्म २ पर्यान्ति २ स्थिराऽऽ२ देय २ यशःकीत्ति २ सेतराणि तीर्थक्ररत्वं १ चेति सर्वनामप्रकृतयः त्रिनवतिः । इति प्रथमसन्त्रस्थानं ६३ भवति । तन्मध्यानीर्थकरत्वं वर्जयित्वाऽन्याः द्वानवतिः प्रकृतयः, इति द्वितीयसन्त्रस्थानं ६२ भवति ॥२०६॥

#### १३।६३।

गतिनामकर्मको आदि लेकरके तीर्थंकर प्रकृतिपर्यन्त नामकर्मकी जो तेरानवै प्रकृतियाँ है, इन सक्ता जहाँ सत्त्व पाया जावे, वह तेरानवै प्रकृतिकसत्त्वस्थान है इसमेंसे तीर्थंकरप्रकृतिको छोड़ देनेपर वानवैप्रकृतिक सत्त्वस्थान हो जाता है ॥२०६॥

६३ तेरानवैश्रक्तिक सत्त्वस्थान सर्वेश्रक्तियाँ । तीर्थंकर विना ६२ ।

¹तेशाउदीसंतादो आहारदुअं विजिद्ण इगिणउदी ।

आहारय-तित्थयरं विजित्ता वा हर्वति णउदिसंताणि ॥२१०॥

#### 103183

त्रिनवतिकसःवादाहारकद्वयं वर्जियत्वा एकनवतिकं सःवस्थानं ६१ भवति । तथा त्रिनवतिक-मक्कतिसःवतः आहारकद्वयं तीर्थंकरत्वं च वर्जियत्वा नवतिकं सःवस्थानं ६० भवति ॥२१०॥

#### 03183

तेरानवैप्रकृतिक सत्त्वस्थानमंसे आहारकशरीर और आहारक-अंगोपांग, इन दोके निकाल देनेपर इक्यानवैप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा उसी तेरानवैप्रकृतिक सत्त्वस्थानमें से तीर्थङ्कर और आहारकद्विक; इन तीन प्रकृतियांके निकाल देनेपर नन्त्रेप्रकृतिक सत्त्वस्थान हो जाता है।।२१०॥

आहारकद्विक विना ६१। तीर्थंकर और आहारकद्विक विना ६०।

## णउदीसंतेसु तहा देवदुगुन्विल्लिदे य अडसीदिं । णिरयचेदुं उन्वेल्लिदे य चउरासी दीय संतपयडीओ ॥२११॥

#### प्रमामश

नवतिसत्त्वप्रकृतिषु ६० देवगति-देवगत्यानुपूर्व्यद्वये उद्वेश्विते अष्टाशीतिकं सत्त्वस्थानं भवति मन । अतः नारकचतुष्के उद्वेश्विते चतुरशीतिकं सत्त्वप्रकृतिस्थानं मध भवति ॥२११॥

#### ममामध्र ।

नव्येषकृतिक सत्त्वस्थानमें से देवद्विक अर्थात् देवगति और देवगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंके उद्देखन करनेपर अठासीप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा इसी अठासीप्रकृतिक सत्त्वस्थान-मेंसे नरकचतुष्क अर्थात् नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-अंगोपांग, इन चार प्रकृतियोंको उद्देखना करनेपर चौरासीप्रकृतिक सत्त्वस्थान हो जाता है।।२११॥

देवद्विक विना मन । नरकचतुष्क विना मह । मणुयदुयं उव्वेल्लिए वासीदी चेव संतपयडीओ । तेणउदीसंताओ तेरसमवणिज णवमखबगाई ॥२१२॥

25120

सप्ततिका ३८७

चतुरशीतिके मनुष्यद्वयमुद्धे छिते द्वथशीतिः सत्त्वप्रकृतयः द्वथशीतिकं सत्त्वस्थानं तिर्यक्षु भवति । कुतः १ तैजस्कायिकवातकायिकयोः मनुष्यगित-मनुष्यगत्यानुपूर्व्यद्वयस्योद्वेश्वना भवतीति ८२ । त्रिनवित-सत्त्वस्थानात् ६३ त्रयोदशप्रकृतीरपनीय अनिवृत्तिकरणो मुनिः चपकः चपयित चयं कृत्वाऽनन्तरं नवमानि-वृत्तिकरणगुणस्थानादिषु पञ्चसु चपकश्रेणिषु अशीतिकं सत्त्वस्थानं ८० भवति ॥२१२॥

#### प्रशाप्त I

चौरासीप्रकृतिक सत्त्वस्थानमेंसे मनुष्यद्विक अर्थात् मनुष्यगित और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंको उद्देखना करनेपर वियासीप्रकृतिक सवत्त्स्थान होता है। तेरानवैप्रकृतियोंके सत्त्वस्थानमेंसे तिर्योग्द्वक, मनुष्यद्विक, एकेन्द्रियजाति, स्थावर, आतप, उद्योत, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, सूद्रम और साधारण इन तेरह प्रकृतियोंके निकाल देनेपर अस्सीप्रकृतिक सत्त्व-स्थान नवमगुणस्थानवर्त्ती ज्ञपक आदि उपरिम पाँच गुणस्थानवर्त्ती जीवोंके होता है ॥२१२॥

प्र मेंसे मनुष्यद्विकके विना पर । ६३ मेंसे तेरहके विना पर ।

## <sup>1</sup>आसीदि होइ संता विय-इगि-णउदी य ऊणिया चेव। तेरसमवणिय सेसं णवट्टसत्तुत्तरा य सत्तरिया।।२१३।।

भणियद्विखबगाइसु पंचसु ७६।७८।७७।

वानवैप्रकृतिक सत्त्वस्थानमेंसे उपर्युक्त तेरह प्रकृतियोंके निकाल देनेपर उन्यासीप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इक्यानवैप्रकृतिक सत्त्वस्थानमेंसे उन्हीं तेरह प्रकृतियोंके कम कर देनेपर अठहत्तरप्रकृतिक सत्त्वस्थान हो जाता है। नब्बैप्रकृतिक सत्त्वस्थानमें से उन्हीं तेरह प्रकृतियोंके कम कर देनेपर सतहत्तरप्रकृतिक सत्त्वस्थान हो जाता है।।२१३।।

धरमें से १३ के विना ७६। ६१ में से १३ के विना ७८। ६० में से १३ के विना ७७ ये तीनों सत्त्वस्थान अनिवृत्तिक्षपकादि पाँच गुणस्थानों में होते हैं।

<sup>2</sup>इगि-वियलिंदियजाई णिरिय-तिरिक्खगइ आयउज्जोवं । शावर सुहुमं च तहा साहारण-णिरय-तिरियाणुपुच्ची य ॥२१४॥ एए तेरह पयडी पंचसु अणियहिखवगाई । अजोगिचरमसमए दस णव ठाणाणि होंति णायच्वा ॥२१५॥

13108

ताः कास्त्रयोदश प्रकृतय इति चेदाऽऽह—['इगि-वियक्तिदयजाई' इत्यादि ।] एकेन्द्रियविकलत्रय-जातयः ४ नरकगितः १ तिर्यंगातिः १ आतपोद्योतद्वयं २ स्थावरं १ सूचमं १ साधारणं १ नरकगत्यानुपूर्व्यं १ तिर्यंगात्यानुपूर्व्यं १ चेति १३ एतास्त्रयोदशपकृतीरिनवृत्तिकरणचपकः चपयति । चयं कृत्वाऽनन्तरं अनिवृत्तिकरणचपक-सूचमसाम्परायचपक-चोणकपायचपक-सयोगायोगिद्विचरमसमयपर्यन्तं अशीतिकादीनि

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २२६-२२७ । 2.५, २२८ ।

सत्त्वस्थानानि चत्वारि म् ०१७६१७मा७७ । अयोगिचरमसमये दशकं सत्त्वस्थानं १० नवकं सत्त्वस्थानं ६ च ह्रे भवत इति ज्ञातन्यं भवति ॥२१४-२१५॥

#### 1 310?

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगति, तिर्यगाति, आतप; उद्योत, स्थावर, सूत्त्म, साधारण, नरकानुपूर्वी और तिर्यगानुपूर्वी, इन तेरह प्रकृतियोंका विनाश अनि-वृत्तिकरण चपक करता है। अतएव अनिवृत्तिचपकसे आदि छेकर अयोगिकेवळीके द्विचरम-समयपर्यन्त अस्सी आदि चार सत्त्वस्थान होते हैं। दश और नव प्रकृतिक सत्त्वस्थान अयोगि-केवळीके चरम समयमें जानना चाहिए ॥२१४–२१४॥

## मणुयदुयं पंचिंदिय तस वायर सहय पजतं । आएन्जं जसिकची तित्थयरं होति दस एया ॥२१६॥

किं तदाऽऽह-[ 'मणुयदुयं पंचिंदिय' इत्यादि । ] मनुष्यगति-मनुष्यगत्यापूर्व्यद्वयं २ पञ्चेन्द्रियं १ त्रसं १ वादरं १ सुभगं १ पर्याप्तं १ आदेयं १ यशःकीत्तिः १ तीर्थंकरत्वं १ चेति नामकृतिसन्वस्थानं दशकं १० अयोगिचरमसमये भवति । एतत्तीर्थंकरत्वं विना नामप्रकृतिसन्वस्थानं नवकं १ भवति ॥२१६॥

दराप्रकृतिक सत्त्वस्थानमें मनुष्यद्विक, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, सुभग, पर्याप्त, आदेय, यशःकीर्त्ति और तीर्थंकर, ये दरा प्रकृतियाँ होती हैं। (इनमेंसे तीर्थंक्करप्रकृतिके विना शेष नौ प्रकृतियाँ नौप्रकृतिक सत्त्वस्थानमें पाई जाती हैं)।।२१६।।

अव गुणस्थानोंमें उक्त सत्त्वस्थानोंका निरूपण करते हैं

## अहुसु असंजयाइसु चत्तारि हवंति आइसंताणि । तेणउदीरहियाइं भिच्छे छच्चेव पढमसंताणि ॥२१७॥

<sup>2</sup>अविरदादिसु भट्टसु उवसंतेसु ६३|६२|६१|६०। मिच्छे ६२|६१|६०|८८।८२।

आदिके चार सत्त्वस्थान असंयतसम्यग्दृष्टि नामक चौथे गुणस्थानसे छेकर आठ गुणस्थानां-में पाये जाते हैं। तेरानवैशकृतिक सत्त्वस्थानके विना प्रारम्भके छह सत्त्वस्थान मिथ्यात्व गुणस्थानमें होते हैं॥२१७॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, २२६ । 2. ५, 'अत्रासंयताचेपू' इत्यादिगद्यभागः । (पृ॰ १८३) ।

अविरतादि उपशान्तान्त आठ गुणस्थानोंमें ६३, ६२, ६१, ६०, प्रकृतिक सत्त्वस्थान हैं। मिथ्यात्वमें ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ५२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होते हैं।

> <sup>1</sup>णउदीसंता सादे वाणउदी णउदि होंति मिस्सम्मि । बाणउदि णउदि संता अड चदु दु अधियमसीदि तिरिएसु ॥२१८॥ . <sup>2</sup>वाणउदि एगणउदी णउदी णिरए सुरेसु पढमचढुं । वासीदी हीणाई मणुएस हवंति सञ्जाणि ॥२१६॥

<sup>3</sup>सासणे ६० । मिस्से ६२।६० । तिरिपुसु ६२।६०।⊏मामशाप्तर । जिरपु ६२।६१।६० । मणुपुसु संता १२ | देवेसु ६३।६२।६१।६० ।

#### एवं णामसंतपरूवणा

सासादनगुणस्थाने नवतिकं सस्वस्थानं ६० भवति । मिश्रगुणस्थाने द्विनवितकं ६० नवतिकं ६० च सत्त्वस्थानं भवति । कुतः ?

तित्थाहारा जुगवं सव्वं तित्थं ण मिच्छगादितिए । तस्सत्तकस्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवदि ।।२१॥

तीर्थांऽऽहारकयोरुभयेन युतं सःवस्थानं ६६ मिथ्यादृष्टौ नास्ति । तीर्थंयुतमाहारयुतं च नानाजीवा-पेच्यास्ति । सासादने नानाजीवापेच्याप्याहारक-तीर्थंयुतानि न भवन्ति । मिश्रगुणस्थाने तीर्थंयुतं ६२ न, आहारयुतं चास्ति ६०; तःकर्मसःच्वजीवानां [तद्] गुणस्थानं न सम्भवतीति ।

अथ तिर्यंगात्यां तिर्येक्षु द्विनवितकं ६२ नवितकं ६० अष्टाशीतिकं मम चतुरशीतिकं मध द्वयशीतिकं मर चेति पञ्च सत्त्वस्थानानि तिर्यगातौ भवन्ति । नरकगत्यां द्विनवितकैकनवितक-नवितकानि त्रीणि सत्त्व-स्थानानि भवन्ति ६२।६९।६० । देवगत्यां प्रथमचतुष्कं सत्त्वस्थानकम । मनुष्यगत्यां मनुष्येषु द्वयशीतिकं विना शेपाणि द्वादश सत्त्वस्थानानि भवन्ति ६३।६२।६१।६०।मन्।मधाम०।७६।७म।७७।१०।६ । इति मनुष्यगतौ यथासम्भवं गुणस्थानेषु ज्ञातन्यानि ॥२९म-९९६॥

पृथ्वीकायिकादिसर्वतिर्यं प्रम सत्त्वस्थानानि १२।१०। प्राप्त । भवनत्रयदेवानां १२।१०। सर्वभोगभूमिजतिर्यं स्-मनुष्याणां १२।१०। अञ्जनायधस्तनचतुः पृथ्वीनारकाणां च द्वानवतिक १२ नवतिके १० द्वे भवतः । सर्वसासादनानां नवतिकमेव १०।

|  | १ नरकगत्यां नामसन्तस्थानानि- |      |     |     |    |    |      |     | ३ मनुष्यगतौ नामप्रकृतिसत्त्वस्थानानि- |     |     |    |    |  |  |  |
|--|------------------------------|------|-----|-----|----|----|------|-----|---------------------------------------|-----|-----|----|----|--|--|--|
|  | मिथ्या०                      | 83   | 83  | 0 3 |    |    | मि०  | 53  | 83                                    | 03  | 55  | 28 | दर |  |  |  |
|  | सासा०                        | 80   |     |     |    |    | सा०  | 03  |                                       |     |     |    |    |  |  |  |
|  | <b>मिश्र</b> ०               | ६२   | 03  |     |    |    | मि०  | 88  | 03                                    |     |     |    |    |  |  |  |
|  | अवि०                         | 83   | 83  | 60  |    |    | o 16 | €3  | 83                                    | 83  | 03  |    |    |  |  |  |
|  | तियंगतौ                      | दुे० | \$3 | १३  | 83 | 80 |      |     |                                       |     |     |    |    |  |  |  |
|  | मिथ्या०                      | ६२   | 03  | 55  | 58 | 뜨곡 | স৹   | £3  | 83                                    | 8 3 | 03  |    |    |  |  |  |
|  | सासा०                        | 03   |     |     |    |    | ०ए६  | ₹3  | 53                                    | 83  | 0 3 |    |    |  |  |  |
|  | मिश्र ०                      | ६२   | 03  |     |    |    | अपू० | \$3 | 83                                    | 83  | 03  |    |    |  |  |  |
|  |                              |      |     |     |    |    |      |     |                                       |     |     |    |    |  |  |  |

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २३० । २. ४, २३१ । ३. ५, 'सासने' इत्यादिगद्यांशः । (पृ० १८३) ।

१. गो० क० ३३३।

| सदि०           | ફર         | 50     |      |    |         | चप्:        | तमञ्जे | ত্যী      |    | <b>च्</b> वक्रेजी |     |            |    |    |   |
|----------------|------------|--------|------|----|---------|-------------|--------|-----------|----|-------------------|-----|------------|----|----|---|
| देश०           | १३         | 03     |      |    | स्रनि ० | ६३          | \$3    | <b>83</b> | 60 | 50                | 30  | <b>6</b> = | ৫৩ |    |   |
| \$<br>देवगःयां | नामस       | लस्यान | ानि— | •  | स्०     | ६३          | \$3    | ६६        | 60 | 20                | 30  | 52         | ७७ |    |   |
| मिय्या०        | ६३         | ę      |      |    | ₹०      | ε३          | 53     | £ \$      | 60 |                   |     |            |    |    |   |
| सासा०          | 03         |        |      |    | न्।०    |             |        |           |    | 50                | 3 હ | 25         | ৫৩ |    |   |
| सिद्ध०         | <b>१</b> ३ | €0     |      |    | स॰      |             |        |           |    | ۳o                | 32  | 70         | ଷଷ |    |   |
| <b>স্থবি</b> ০ | ६३         | 53     | £\$  | 60 | सयो०    | ह्रि०<br>च० |        |           |    | <del>್</del> ನಂ   | 30  | ঙহ         | ওও | 20 | * |

सासाद्नगुणस्थानमें नज्वेप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। मिश्रगुणस्थानमें वानवें और नज्वे प्रकृतिक दो सत्त्वस्थान होते हैं। तिर्यक्कोंमें वानवें, नज्वें, अहासी, चौरासी और विवासी प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। नारिक्योंमें वानवें, इक्यानवें और नज्वें प्रकृतिक तीन सत्त्व-स्थान होते हैं। देवोंमें आदिक चार सत्त्वस्थान होते हैं। मनुष्योंमें विवासीके विना शेष सर्व सत्त्वस्थान होते हैं। १९८-२१६॥

सासाइनमें ६०। मिश्रमें ६२, ६०। तिर्यद्वांमें ६२, ६०, मन, म४, म२। नारिकयोंमें ६२, ६१, ६०। मनुष्योंमें म२ के विना शेष १२ देवांमें ६३, ६२, ६१, ६० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होते हैं।

## चारों गतियोंमें नामक्रमेके सत्त्वस्थानोंको अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-

|                                        | •                            |
|----------------------------------------|------------------------------|
| मनुष्यगितमें नामसन्त्रस्यान—           | नरकगतिमें नामसन्तस्यान-      |
| १ निष्यात्व १२ ६६ ६० मम मध्य मर        | नि० ६२ ६१ ६०                 |
| २ साम्राद्न ६०                         | सा॰ ६०                       |
| २ मिश्र ६२ ६०                          | मि॰ ६२ ६०                    |
| <b>४ सिवरत १३ १२ ११ १०</b>             | स॰ ६२ ६९ ६०                  |
| ५ देशविरत १३ १२ १९ १०                  | तिर्यगातिमें नानसत्त्रत्यान- |
| ६ प्रनचित्ति ६३ ६२ ६९ ६०               | मि॰ ६२ ६० मम मध मर           |
| ष अप्रसत्त वि० ६३ ६२ ६६ ६०             | सा॰ ६०                       |
|                                        | मि० ६२ ६०                    |
| = अपूर्वकरण १३ १२ १९ १०                | स० ६२ ६०                     |
|                                        | दे० ६२ ६०                    |
| ਰਪशस्त्रींग ਚਪਣਲੇ ਹੈ।                  |                              |
| ६ भनि॰हु॰ङ्ग॰                          |                              |
| १० स्कासा० ६२ ६२ ६९ ६० म० ७३ ७ म ७७ ०० | देवगतिमें नामसत्त्वस्थान-    |
| ११ उपशान्तः १३ ६२ ६१ ६०                | मि० ६२ ६०                    |
| · ·                                    | स॰ ६० .                      |
| १२ चींगनोह === ७० ७० ७०                | नि० ६२ ६०                    |
| १२ सयोगिके० ५० ७६ ७५ ७७                | स॰ ६३ ६२ ६९ ६०               |
| १७ सदो हि॰ स० ७६ ७म ७७                 |                              |
| च० ४ १० ६                              |                              |
|                                        |                              |

इस प्रकार नामकर्मके सत्त्वस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

अब मूळसप्ततिकाकार नामकर्मके बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थान इन तोनोंको एकत्र मिळाकर वतळाते हैं—

## [मूलगा०२४] अट्टेगारस तेरस बंधोदयसंतपयडिठाणाणि। ओवेणादेसेण य एत्तो जिह संभवं †विसर्जे ॥२२०॥

भयोक्तनामित्रसंयोगस्यैकाधिकरणे द्वबाधेयं ब्रुवन् तावद् बन्धाधारे उदय-सन्ताधेयं गाथाकित-भिराह । आदौ बन्धादित्रिकं गाथाचतुष्केणाऽऽह—['भट्ठेगारस तेरस' इत्यादि ।] इतः ओधेण गुणस्थान-केर्गुणस्थानेषु वा आदेशेन मार्गणाभिर्मार्गणासु वा बन्धोदयसन्त्वप्रकृतिस्थानानि भटेकादशत्रयोदशसंख्योपे-तानि यथासम्भवभिति विस्त्रे कथयिष्यामीत्यर्थः । बन्धस्थानान्यष्टौ २३।२५।२६।२६।२६।३०।३१।१ उदयस्थानान्येकादश २१।२४।२५।२६।२७।२म।२६।३०।६।म। सन्तस्थानानि त्रयोदश ६३।६२।६१।६०। मनामश्रम्भान्।प्रवादश ११।२।।१२०॥

नामकर्मके बन्धस्थान आठ हैं, उद्यस्थान ग्यारह हैं और सत्त्वस्थान तेरह हैं। इनका ओघ और आदेशकी अपेक्षा जहाँ जो स्थान संभव हैं, उनका कथन करते हैं ॥२२०॥

अव सर्वप्रथम वन्धस्थानोंको आधार वनाकर उनमें उद्यस्थान और सत्त्वस्थान कहते हैं—

## [मूलगा०२५] ¹णव पंचोदयसंता तेवीसे पंचवीस छन्वीसे । अद्भ चउरद्ववीसे णव सत्तुगुतीस तीसम्मि ॥२२१॥

बन्ध ० २३ २५ २६ अद्वावीसादिबंधेसु २८ २६ ३० उद० ६ ६ ६ ६ ८ सन्द्रा ५ ५ ५ ७ ७

त्रयोविंशतिके २३ वन्धस्थाने पञ्चविंशतिके २५ पड्विंशतिके २६ बन्धस्थाने च प्रत्येकसुद्यस्थानानि नव भवन्ति । सावस्थानानि पञ्च भवन्ति । बन्ध २३ २५ २६

उद० ६ ६ ६ सत्त्व० ५ ५ ५

अष्टाविंशतिके बन्धस्थाने उदयस्थानान्यष्टी, सत्त्वस्थानानि चत्वारि। एकोनिंत्रशत्के त्रिंशत्के च बं० २८ २६ ३०

बन्धस्थाने उदयस्थानानि नव भवन्ति, सःवस्थानानि सप्त भवन्ति उ० म ६ ६

एकत्रिशत्के बन्धस्थाने उदयस्थानमेकम्, सत्त्वस्थानमेकम्। एकके बन्धस्थाने उदयस्थानमेकम्,

वं० ३१ १ ० सत्त्वस्थानान्यष्टो । उपरत्तवन्धे दश-दशोद्यसत्त्वस्थानानि भवन्ति ॥२२१॥ उ० १ १ १०

नामकर्मके तेईस, पचीस और अञ्बोस प्रकृतिक तीन बन्धस्थानोंमें नौ उद्यस्थान, और पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। अट्ठाईसप्रकृतिक सत्त्वस्थानमें आठ उद्यस्थान और चार सत्त्वस्थान होते हैं। उनतीस और तीस प्रकृतिक दो बन्धस्थानोंमें नौ उद्यस्थान और सात सत्त्वस्थान होते हैं। १२१॥

इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, २३२-२३४। †श्वे॰ सप्ततिकायां 'विभजे' इति पाठः।

१. सप्ततिका०३० । तत्र प्रथमचरणे पाठोऽयम्—'अहुय वारस वारस'।

२. सप्ततिका० ३५।

अव भाष्यगाथाकार इसी अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं-

# ¹तिय पण छन्नीसेसु वि उनरिम दो विजदूण णव उदया। पण संता वाणउदी णउदी अड-चडर वासीदि ॥२२२॥

॰वंधहाणेसु २३।२५।२६ पत्तेयं णवोद्यठाणाणि—२१।२४।२५।२६।२०।२६।३०।३१ । संत-

त्रयोविंशतिके-पञ्चविंशतिके-पड्विंशतिकवन्यस्थानेषु उपरिमोमयस्थाने द्वे नवकाष्टके वर्जियत्वा शेपोदयस्थानानि नव भवन्ति, द्वानवर्तिक-नवतिकाष्टाशीतिक-चतुरशीतिक-द्वयशीतिकानि पञ्च सत्त्वस्था-नानि भवन्ति ॥२२२॥

तेईस, पश्चीस और छट्वीसप्रकृतिक वन्धस्थानोंमें उपरिम दो वन्धस्थानोंको छोड़कर आदिके नौ उद्यस्थान होते हैं। तथा वानवे, नव्वे, अठासी, चौरासी और वियासीप्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं।।२२२॥

वन्धस्थान २३, २४, २६ मेंसे प्रत्येकमें उदयस्थान ये नौ हैं—२१, २४, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१। तथा सत्त्वस्थान ६२, ६०, ८८, ८४, ५२ ये पाँच-पाँच हैं।

## <sup>8</sup>वासीदिं विज्ञित्ता चल्संता होंति पुन्वभणिया दु। तह सत्तावीसुदए वंधद्वाणाणि ते तिण्णि ॥२२३॥

वंधे २३।२५।२६ उदये २७ संतद्वाणाणि ६२।६०।८८।८४।

### वंधतियं समत्तं।

अष्टाविंशतिके बन्धे द्वयशीतिकं सत्त्वस्थानं वर्जयित्वा चतुःसत्त्वस्थानानि पूर्वोक्तानि भवन्ति । तु पुनस्तथात्रे वच्यमाणे सप्तविंशतिके उदयस्थाने द्वयशीतिकं सत्त्वस्थानं वर्जयित्वाऽन्यस्थानानि भवन्ति ॥२२३॥

वन्धे २८ उदयस्थानान्यष्टौ २१।२५।२६ं|२७।२८।२०।३१। सत्त्वस्थानानि चत्वारि ६२।६१। ६०।८८। तानि वन्धस्थानानि त्रीणि २३।२५।२६।

## इति वन्धादिकं समाप्तम् ।

तथा सत्ताईसप्रकृतिक उद्यस्थानमें वन्धस्थान तो ये पूर्वोक्त तीन ही होते हैं, किन्तु सत्त्वस्थान पूर्वोक्तोंमेंसे वियासीको छोड़कर शेष चार होते हैं ॥२२३॥

२७ प्रकृतिक उदयस्थानमें वन्धस्थान २३, २४, २६ प्रकृतिक तीन, तथा सत्त्वस्थान ६६, ६०, ८८, ८४ प्रकृतिक चार होते हैं।

इस प्रकार तीन वन्धस्थानोंमें उदय और सत्त्वस्थानोंका वर्णन समाप्त हुआ।

## <sup>4</sup>उवरिमदुयचउवीस य विजय अट्डदय अट्टवीसिम्ह । चड संता वाणडदी इगिणडदि णडदि अट्टसीदी य ॥२२४॥

<sup>5</sup>वंधे २८ । उद्ये २१।२५।२६।२७।२८।३०।३१। संता ६२।६१।६०।८८ ।

अष्टाविंशतिके वन्धस्थाने उद्यं सत्त्वं चाऽऽह—['उविरमदुय चडवीस य' इत्यादि ।] अष्टाविंशतिके वन्धके उपिरमिद्दिके अन्तिमे ह्रे नवकाष्टके स्थाने चतुविंशतिकमेकमिति स्थानत्रयं वर्जयित्वा त्यक्त्वा उद्य-स्थानान्यष्टौ भवन्ति म । द्विनवतिकैकनवितक-नवितकाष्टाशीतिकानि चतुःसत्त्वस्थानानि भवन्ति ॥२२४॥

वन्धे २८ उदयस्थानानि २१।२५।२६।२७।२८।३०।३१ सत्त्वस्थानानि ६२।६१।६०।८८।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २३५-२३६ । 2. ५, 'वन्घस्थानेषु' इत्यादिगद्यभागः । (पृ० १८४) । 3. ५, २३७ । 4. ५, २३५-२३६ । 5.५, 'वन्घे २८' इत्यादिगद्यांशः (पृ० १८४) ।

अहाईसप्रकृतिक बन्धस्थानमें चौबीसप्रकृतिक और अन्तिम दो उद्यस्थानोंको छोड़कर आठ उद्यस्थान तथा बानवै, इक्यानबै, नब्बै और अठासीप्रकृतिक चार सत्त्वस्थान होते हैं ॥२२४॥

२८ अडाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें २१, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१ प्रकृतिक आठ उद्यस्थान और ६२, ६१, ६०, ८८ प्रकृतिक चार सत्त्वस्थान होते हैं।

अब अहाईसप्रकृतिक बन्धस्थानमें उदय तथा सत्त्वकी विशिष्ट दशामें जो स्थानविशेष होते हैं, उन्हें दिखलाते हैं—

> <sup>1</sup>अह चउरहवीसे य कमसोदयसंतबंधठाणा दु। सामण्णेण य भणिया विसेसदो एत्थ कायन्वो ॥२२५॥ छन्वीसिगिवीसुदया वाणउदी णवदि अहवीसे य। खाइयसम्मत्ताणं पुण कुरवेसुप्पञ्जमाणाणं ॥२२६॥

º खाइयसम्माइङ्रीणं णराणं यंधे २८ उदये २६।२१। संता ६२।६० ।

अष्टाविंशतिके बन्धे क्रमशः अष्टाबुद्यस्थानानि, चत्वारि सत्त्वस्थानानि सामान्येन भणितानि । अत्र

विशेषतः कर्त्तंच्यः । अत्राऽऽद्यत्रिसंयोगे उ० हे इदम्—तिर्यग्हिकं २ भीदारिक-तैजस-कार्मणानि ३ एके-

न्द्रियं १ वर्णचतुष्कं ४ अगुरुलघुकं १ उपवातं १ स्थावरं १ अस्थिरं १ अशुभं १ हुभँगं १ अभादेयं १ अयशः १ निर्माणं १ हुण्डकं १ अपर्याप्तं १ वादरयुग्मस्यैकतरं १ साधारणप्रत्येकयोर्मध्ये एकतरं १ चेति श्रयोविंशकं बन्धस्थानं २३ एकेन्द्रियाऽपर्याप्तयुत्तत्वाहेव-नारकेम्योऽन्ये त्रस-स्थावर-मनुष्य-मिध्यादृष्य एव बन्नन्ति । तत्रैकेन्द्रियादिसर्वतिरक्षां बन्धे २३ एकेन्द्रियापर्याप्तस्योदयस्थानानि नव—२१।२४।२५।२६।२७। २८।२६।३०।३१। सत्त्वस्थानं पञ्चकम्—६२।६०।८८।८२। मनुष्येषु कर्मभूमिजानामेव बन्धे २३ एकेन्द्रियालब्धपर्याप्तके उदयस्थानं पञ्चकम्—२१।२६।२८।३०। सत्त्वस्थानचतुष्कम्—६२।६०।८८।

वं० २५ ५४। उ० ६ पञ्चविंशतिकमेकेन्द्रियवर्यास-त्रसापर्यासयुतत्वात्तिर्यमनुष्य-देव-मिध्याद्दष्टय एव बन्धन्ति। स० ५

तत्र सर्वतिरश्चां वन्धे २५ एकेन्द्रियपर्याप्ते त्रसापर्याप्ते उदयस्थाननवकम्—२१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१। सत्त्वस्थानं पञ्चकम्—६२।६०।८८।८४। मनुष्यगतौ बन्धे २५। एकेन्द्रियपर्याप्ते त्रसा-पर्याप्ते उदयस्थानपञ्चकम्—२१।२६।२६।३६।३०। सत्त्वस्थानचतुष्कम्—६२।६०।८८।८४। देवेषु भवन-त्रय-सौधर्मद्वयज्ञानामेकेन्द्रियपर्याप्तयुत्तमेव बन्धः २५। उदयस्थानपञ्चकम्—२१।२५।२७।२८।२६। सत्त्व-

वं० २६ स्थानद्वयम्—६२।६०। उ०. ६ पर्वेशतिकं २६ एकेन्द्रियपर्यासोद्योतातपान्यतरयुतत्वात्तिर्येङ्-मनुष्य स० ५

देविमध्यादृष्टय एव बध्नन्ति । तचापि तेजो-वायु-साधारण-सूचमापर्यासेषु तदुदये एव न बन्धः, तित्तिश्चां बन्धः । उदयः—आत० १ उद्यो० स्थाननवकम्—२१।२४।२५।२६।२७।२८।२६।३१। सत्त्वस्थान-पञ्चकम् ६२।६०।८८।८८। तन्मनुष्याणां बन्धः २६। आ० उ० उदयस्थानपञ्चकम्—२१।२६।२८। २६।३०। सत्त्वस्थानचतुष्कम्—६२।६०।८८। भवनत्रय-सौधर्मद्वयज्ञानां बन्धः २६। ए० प० आत० उद्यो० उदयस्थानपञ्चकम्—२१।२५।२७।६८। सत्त्वस्थानद्वयम् ६२।६०।

<sup>1.</sup> ५, २४०-२४१ । 2. ५, 'बन्घे २८' इत्यादिगद्यांशः। ( पृ० १८५ )'

वं० २८ उ० ८ अष्टाविंशतिकं नरक-देवगतियुतत्वादसंज्ञितियँक्-कर्ममूमिमनुप्याणाम् । एवं विग्रहगति-स० ५

शरीरमिश्रकाला व (?) तस्यापर्याप्तशरीरकाले एव वध्नन्ति । तत्तिरश्चां मिथ्यादृष्टेः वन्ध एव २ म । नरक देवयुतं उदयस्थानचतुष्कम्—२८।२६।३०।३१। सन्वस्थानत्रयम्-१२।१०।८८। तत्सासादनस्य वन्धः २८ । देवे उदयह्यं २०१२ । सत्त्वमेकं ६० । मिश्रे बन्धः २८ देवे उदयः २०११ । सत्त्वं ६२।६० । असंयतस्य वन्यः २८ देवे उद्यः २१।२६।२८।२०।३१। सत्त्वद्वयम्--१२।१०। देशसंयतस्य वन्धः २८ देतयुतं उदयस्थानद्वयम् ३०।३१ । सन्वं ६२।६० । द्वधशीतिकं हि तत्सन्त्वयुततेजीवायुभ्यां पञ्चे-न्द्रियेपूरपन्नानां विग्रहगति-शरीरमिश्रकालयोस्तियँगतियुत-न्नि २३ पञ्च २५ पट् २६ नव २६ दशा ३० प्रविंशतिकानि वध्नतां सम्भवन्ति । मनुष्यद्विकयुत पञ्च २५ नव २६ विंशतिके बध्नतां न सम्भवति । चतुरशीतिकं च एक-विकलेन्द्रियसवे नारकचतुष्कसुद्दे तय पञ्चोन्द्रियपर्यासेपूरपन्नानां तस्मिन्नेव कालदृये सम्भवति । ततोऽस्मिन्नष्टाविंशतिकबन्धकाले तयोः सत्त्वं नोक्तस् । मनुष्येषु सिथ्यादृष्टेः वन्धः २८ । नारक-देवयुतं उदयस्थानत्रिकम्—२८।२०। सत्त्वस्थानचतुष्कं ६२।६१।६०।८८। सासादनस्य यन्धः २८। देवयुतं उदयस्थानमेकं २०। सत्त्वं ६०। मिश्रस्य वन्यः २८। देवे उद्यः।३०। सत्त्वं ६२।६०। असंयतस्य वन्धः २८ । देवयुतं उदयस्थानं पञ्चकम्--२१।२६।२८।३० । सत्त्वस्थानद्वयम्--६२।६० । नात्रैकनवतिकसत्त्वम्, प्रारव्यतीर्थवन्यस्यान्यत्र वद्धनरकायुष्कात् । सम्यक्त्वप्रच्युतिनेति तीर्थवन्यस्य नैरन्त-र्यात्, अष्टाविशतिकावन्धात्। देशसंयतस्य वन्धः २८। देवे उदयस्थानमेकम् ३०। सस्वस्थानद्वयं हेर।६० । प्रमतस्य वन्धः २८ । देवयुतं उदयस्थानपञ्चकम्—२५।२७।२८।२० । सस्वस्थानद्वयं ६२। ६० । अप्रमत्तस्य वन्धः २८ देवयुतम् । उदयस्थानमेकं ३० । सत्त्वस्थानद्वयम्—६२।६० । अपूर्वकरणस्य बन्धः २८ देवयुतं । उदयस्थानं ३० । सत्त्वद्वयं ६२।६० । ॥२२५॥

अष्टाविंशतिकवन्धस्य विशेषं गाधैकेनाऽऽह—['छुन्वीसिगिवीसुद्या' इत्यादि । ] कुरुवपौत्पन्नानासुत्तमभोगभूमिजानां चायिकसम्यम्हिष्टमजुष्याणामप्टाविंशतिके बन्धे २८ पढ्विंशतिकमेकविंशतिकं चोद्यस्थानद्वयं २६।२१ द्वानवितक-नवितकसन्त्वस्थानद्वयं भवित । बन्धे २८ । उद्ये २६।२१ । सन्त्वे ६२।६० ।
तद्यथा—उत्तमभोगभूमिण्ल्पद्यमानानां चायिकसम्यग्दृष्टिमनुष्याणां विम्रहगतौ सत्यां एकविंशतिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानसुद्यागतं भवित तदा ते देवगतियुत्तमप्टाविंशतिकं वन्धस्थानं वध्नन्तित्यर्थः । तथा तेषामौदारिकमिश्रकाले पढ्विंशतिकं स्थानसुद्यागतं, तदा ते देवगतियुत्तमप्टाविंशतिकं वध्नन्ति । तदा तेषां
तत्सन्त्वस्थानद्वयं सम्भवतीत्यर्थः ॥२२६॥

अडाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें क्रमशः आठ उद्यस्थानों और चार सत्त्वस्थानोंका सामान्यसे वर्णन किया। अत्र यहाँपर जो कुछ विशेषता है, उसका वर्णन करना चाहिए। वह विशेषता यह है कि अडाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें इकीस और छुट्त्रीसप्रकृतिक उद्यस्थान तथा वानवें और नत्वैप्रकृतिक सत्त्वस्थान देवकुरु और उत्तरकुरुमें उत्पन्न होनेवाले ज्ञायिक-सम्यक्त्वी मनुष्योंके ही संभव हैं। १२९५-२२६॥

चायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्योंके २८ प्रकृतिक वन्धस्थानमें २६ और २१ प्रकृतिक दो उद्यस्थान तथा ६२ और ६० प्रकृतिक दो सत्त्वस्थान होते हैं।

अव अट्टाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानगत दूसरी विशेषता वतलाते हैं—

पण सत्तावीसुद्या वाणउदी संतमह्वीसे य । आहारयमुद्यंते पमत्तविरदे चेव हवे ॥२२७॥

वंधे २८। उदए २५।२७। संता ६२।

<sup>1.</sup> संव्पञ्चसंव ५, २४२।

प्रमत्तविरते आहारकोद्ये अष्टाविंशतिकं बन्धे पञ्चविंशतिक-सप्तविंशतिकोदयस्थानद्वयं द्वानवितसत्त्वमेव। तथाहि-प्रमत्तमुनेराहारकशरोरिमश्रकाले पञ्चविंशतिकमुद्यागतं २५ तदा ते देवगतियुतमष्टाविंशतिकं स्थानं बन्धमायाति २८। द्वानवितकसत्त्वमेव ६२ तदा। तथा प्रमत्तस्याहारकशरोरपर्यांसौ सप्तविंशतिकं २७ स्थानमुद्यागतं तदा देवगतियुतमष्टाविंशतिकं २८ बन्धमायाति। तदुक्तसत्त्वमेव ६२ ॥२२७॥

वन्धे २८। उद्ये २५।२७। सत्ता ६२।

अट्ठाईसप्रकृतिक बन्धस्थानमें पचीस और सत्ताईसप्रकृतिक खद्यस्थानके रहते हुए वानवेप्रकृतिक सत्त्वस्थान आहारकशरीरके खद्यवाळे प्रमत्तविरत साधुके ही होता है ॥२२७॥

वन्धस्थान २८ में तथा उदयस्थान २४, २७ में सत्त्वस्थान ६२ ही होता है। अव अट्टाईसम्हतिक वन्धस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानसम्बन्धी तीसरी विशेषता वतलाते हैं

## <sup>2</sup>उगुतीस अद्ववीसा वाणउदि णउदि अद्ववीसे य । आहारसंतकम्मे अविरयसम्मे पमत्तिदरे ॥२२८॥

वंधे २म । उद्यु २६।२म । संते ६२।६० ।

भाहारकसावकर्मण्यविरतसम्यग्दष्टौ अप्रमत्ते च अष्टाविंशतिकं बन्धे एकोनत्रिंशत्कं अष्टाविंशतिकं च [ उदये ] द्विनवतिकं नवतिकं च [ सत्त्वं ] भवति । तद्यथा—आहारकसत्त्वस्याविरतसम्यग्दष्टेः आहारक-सत्त्वस्याप्रमत्तस्य च नवविंशतिकमुद्रयागतस्थानं २६ अष्टाविंशतिकमुद्रयागतं २८ च, तदाऽष्टाविंशतिक-देवगतियुतस्थानं वन्धमायातीत्यर्थः २८ । तदा सत्त्वद्वयस्थानं ६२।६० । बन्धः २८ । उदये २६।२८ । सत्तायां ६२।६०॥२२८॥

भट्ठाईसप्रकृतिक वन्धरथानमें उनतीस और अट्टाईसप्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए वानवें और नव्वेप्रकृतिक सत्त्वस्थान आहारकप्रकृतिके सत्त्ववाळे अविरतसम्यक्त्वी और संयतके होते हैं ॥२२८॥

बन्धस्थान २८ में तथा उदयस्थान २६ और २८ में सत्त्वस्थान ६२ और ६० होते हैं। अब अहाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें उदय और सत्त्वसम्बन्धी चौथी विशेषता कहते हैं—

## <sup>3</sup>वाणउदि-णउदिसंता तीसुदयं अद्ववीसवंधेसु । मिच्छाइसु णायव्वा विरयाविरयंतजीवेसु ॥२२६॥

वंधे २८। उदए ३०। संते ६२।६०।

सिध्याद्ययादि-विरत।विरतपर्यन्तजीवेषु । कथम्भूतेषु ? अष्टाविंशतिक २८स्थानवन्धकेषु द्वानवतिक-नवतिकसत्त्वद्वयस्थानं १२।६०। त्रिंशत्कमुदयस्थानं च ज्ञातन्त्रम् ॥२२१॥

बन्धे २८। उदये ३०। सत्त्वे ६२।६०।

अट्टाईसप्रकृतिक वन्धस्थानोंमें तथा तीसप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए बानवे और नन्वेप्रकृतिक सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्टिको आदि छेकर संयतासंयत्गुणस्थान तकके जीवोंमें पाये जाते हैं ॥२२६॥

अव अद्वाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें उदय और सत्त्वस्थानगत पाँचवीं विशेषता वतलाते हैं—

<sup>4</sup>तह अद्ववीसवंघे तीसुदए संतमेकणउदी य । तित्थयरसंतयाणं वि-तिखिदिसुप्पज्जमाणाणं ॥२३०॥

वंधे रदा उदए ३०। संते ६१।

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ५, २४३ । 2. ५, २४५ । 3. ५, ३४६ ।

तीर्यद्वरसत्त्वानां द्वि-त्रिनरकित्युत्पद्यमानानां अष्टाविशतिके २८ वन्धे तिशत्कोद्रये २० एकनवितक-सत्त्वं ६१ भवित । तद्यया—प्रान्वद्वनरकायुष्ककर्ममूमिजननुष्याणां त्रिशननानप्रकृत्युद्यप्राप्तानां उपशम-सन्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं वा प्राप्तानां केविष्णादमुले तीर्यद्वरप्रकृति वद्ष्या सत्त्वकृतानां नरकगतियुत्तमष्टा-विशतिकं वन्धप्रकृतित्थानं वद्ष्या द्वितीय-नृतीययोर्वशा-मेवयोरूत्यद्यमानानां नारकानां आहारकद्वयं विना तीर्यकर्युतमेकनवित्वं सत्त्वस्थानं ६१ मवित । अत्राष्टाविशतिके तीर्यवन्यो न । कृतः १ प्रारव्यतीर्य-वन्धानां वद्दनरकायुष्कात् । सम्यक्त्वप्रस्युतिनेति तीर्यवन्यस्य नैरन्वयाद्वर्धाविकादनवात् ॥२३०॥

अहाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें तथा तीसप्रकृतिक चर्यस्थानमें इक्यानवैप्रकृतिक सत्त्वस्थान तीर्थकरप्रकृतिकी सत्तासे युक्त और दूसरी-तीसरी नारकप्र्मिमें चरान्न होनेवाले लीवोंके होता है ॥२३०॥

वन्यस्थान २५ में तथा चर्यस्थान ३० में सत्त्वस्थान ६१ होता है। अव उसी वन्यस्थानकी छुझे विशेषता वतलाते हें—

> <sup>1</sup>अडसीदिं पुण संता तीसुदए अइवीसवंधेसु । सामित्तं जाणिजो तिरिय-मण्ण मिच्छजीवाणं ॥२३१॥

> > बंधे २८ उद्यु ३० संते ८८ ।

तियं इमनुष्यिनिष्याद्दृष्टिर्जावानामष्टाविश्विक्वन्यके स्वामित्वं ज्ञानीहि । त्रिंशकोद्दये अष्टाशीतिकं सत्त्वम् । तयाद्वि—निष्यादृष्टिपञ्चेन्द्रियतियं ज्ञो वा मिष्यादृष्टिमनुष्या कथनमूनाः पर्याष्ठाः त्रिंशज्ञामकर्म-प्रकृत्यसुष्यमानाः अष्टाशीतिनामप्रकृतिसत्त्वसहिता नरकगित्युत्तमष्टार्विशितिकं वधनित्त । कि तत् १ तेजल-कार्मणागुरुरुष्टृपयात-निर्माण-वर्णचनुष्काणीति श्रुवप्रकृतयो नव । त्रसः वादरः १ पर्यासः १ प्रत्येकाऽ- १ स्थिराऽ १ श्रुमः ९ दुर्भगाऽ १ नादेयाऽ १ यशस्त्रीति १ नरकगित १ पञ्चेन्द्रिय १ वेकियिकशरीर १ हुण्डकसंस्थान १ नरकगत्यानुष्वी १ वेकियिकश्रिकाङ्गोपाङ्गः १ दुःस्वराऽ १ प्रशस्तिविद्दायोगस्य १ स्ट्रुमा १ पर्वातम् १ तद्रष्टार्विशितिकं नरकगितयुतं २० मिष्यादृष्ट्यस्तिर्यक्तमनुष्या वधनन्तीत्यर्थः ॥२३१॥

वन्यः २८ उद्ये २० सत्ता ८८॥

भड़ाईसप्रकृतिक वन्यस्थानमें तीसप्रकृतिक उद्यस्थानमें और अठासीप्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामित्व मिय्यादृष्टि विर्यंच और मनुष्योंके जानना चाहिए॥२३१॥

वन्धस्थान २५ में चर्यस्थान २० में और सत्त्वस्थान ५५ में यह विशेषता कही।

सव उपर्युक्त वन्धस्थानमं ही सातवीं विशेषता वतलाते हैं—

<sup>2</sup>वाणउदिणउदिसंता इगितीसुदयद्ववीसवंघेसु । मिच्छाइसु णायव्वा विरयाविरयंतजीवेसु ॥२३२॥

वंधे २= । उद्यु २१ । संते ६२।६०

नियाद्यादि-विर्ताविरतान्तितर्यं जीवेषु एक्षिंशकोदयाग्वाष्टाविंशिववन्थकेषु द्वानवितक-नविकसत्त्वस्थानद्वयं ज्ञातन्यम् । तथाहि—मिय्याद्य्यादि-देशसंयतान्ताः पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चः एक्षिंशन्नाम-प्रकृत्युद्यसुज्यमानाः ३१ तीर्थं विना द्वानविकाअरहारक रहितनवितक ६० सत्त्वसहिताः देवगितयुत-मधाविंशितयुतं २ म वानन्तीत्यर्थः । किं तत् १ नव ख्रुवाः, त्रसं १ बादरं १ पर्याप्तं १ प्रत्येकं १ स्थिरा-स्थिरेकतरं १ शुभाशुभैकतरं १ सुभगाऽ १ देर्थं १ यशोऽपशसोरेकतरं १ देवगितः १ पञ्चेन्द्रियज्ञातिः

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं प्र, २४७ | 2. प्, १४८ |

१ प्रथमसंस्थानं १ देवगत्यानुपूर्व्यं १ वैकिथिकाङ्गोपाङ्गं १ सुस्वरं १ प्रशस्तविहायोगत्यु १ च्छासं १ परघातं १ तद्देवगतियुतमप्राविंशतिकं २८ मिध्याद्यादिदेशान्तास्तिर्यञ्जो बध्नन्तीत्यर्थः ॥२३२॥

बन्धे २८ उदये ३१ सत्ता ६२/६०।

अट्टाईसप्रकृतिक बन्धस्थानमें इकतीसप्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए बानवे और नब्बे प्रकृतिक सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्ट्यादि विरताविरतान्त जीवोंके जानना चाहिए ॥२३२॥

यह बन्धस्थान २८ में और उदयस्थान ३१ में सत्त्वस्थान ६२ और ६० गत विशेषता है। अव उसी बन्धस्थानमें उदय-सत्त्वगत आठवीं विशेषता वतलाते हैं—

## <sup>1</sup>अडसीदिं पुण संता इगितीसुदयहुवीसवंधेसु । सामित्तं जाणिज्ञो तेरिच्छियमिच्छजीवाणं ॥२३३॥

बंधे २८ उदए ३१ । संते ८८। अद्रावीसवंधी समत्ती।

तिर्येङ्मिथ्य। दृष्टिजीवानामेकत्रिंशत्कोद्याष्टाविंशतिवन्धकेषु स्वामित्वं जानीयात् । पुनः अष्टाशीतिकं सत्त्वस्थानं जानीहि । तद्यथा-मिथ्यादृष्टिपञ्चेन्द्रियपर्यासास्तिर्यञ्चः एकत्रिशन्नामप्रकृत्युद्यागतसुज्यमानाः ३१ अष्टाशीतिकसत्त्वसहिताः नारकयुतमष्टाविंशतिकं बन्धस्थानं २८ बध्नन्ति । तत्पूर्वं कथितमस्ति ॥२**३३॥** वन्धे २८ उद्ये ३१ सत्ता ८८।

## इत्यष्टाविशतिकं बन्धस्थानं समाप्तम् ।

अट्टाईसप्रकृतिक वन्धरथानमें एकतीसप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए अट्टासीप्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामित्व तिर्येख्न मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ॥२३३॥

यह बन्धस्थान २८ में उदयस्थान ३१ में सत्त्वस्थान ८८ गत विशेषता है।

इस प्रकार अडाईसप्रकृतिक वन्धस्थानोंमें उद्यस्थानों और सत्त्वस्थानोंका वर्णन समाप्त हुआ।

<sup>2</sup>जगुतीस तीसवंधे चरिमे दो विज्ञद्ण णवजुदये। तिगणउदादी णियमा संतद्वाणाणि सत्तेव ॥२३४॥

वंधे २६।३०। पत्तेयं उदया णव---२१।२४।२५।२६।२०।२६।३०।३१। सत्त संतद्घाणाणि---६३।६२।६३।६०।८८।८४।८३।

अथैकोनि्रंशत्कवन्धे २६ त्रिंशत्कवन्धे ३० चोदयसत्त्वस्थानान्याह—[ 'उगुतीस-तीसवंधे' इत्यादि । ] एकोनत्रिंशत्कवन्धे २६ त्रिंशत्कबन्धे ३० च चरमे हे नवकाष्टकस्थाने वर्जयत्वाऽन्यनवोदय-स्थानानि २१।२४।२५।२६।२७।२८।२०।३१। त्रिनवतिकादीनि सप्त सत्त्वस्थानानि ६३।६२।६१। हर्गायमामश्रायर ॥२३४॥

जनतीस और तीसप्रकृतिक बन्धस्थानमें अन्तिम दो स्थानोंको छोड़कर शेष **नौ उद्**यस्थानों के रहते हुए नियमसे तेरानवे आदिक सात सत्त्वस्थान होते हैं ॥२३४॥

वन्धस्थान २६, ३० में से प्रत्येकमें उदयस्थान २१, २४, २५, २६, २७, २८, ३०, ३१ और सत्तास्थान ६३, ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ होते हैं।

<sup>3</sup>णव सत्तोदयसंता उग्रतीसे तीसवंघठाणेसु । सामण्णेण य भणिया विस्तेसदो एतथ वत्तन्त्रो ॥२३५॥

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ५, २४६ । २, ५, २५२-२५१ । ३. ५, २५२ ।

े एकोनत्रिंशत्कवन्यस्थाने २६ नवोद्यस्थानानि ६ सप्त सत्त्वस्थानानि ७। त्रिंशत्कवन्यस्थाने ३० नवोद्यस्थानानि ६ सप्त सत्त्वस्थानानि ७। सामान्येन साधारणेन भणितानि । इदानीं विशेषतोऽत्र द्वयो-र्वक्तव्यानि ॥२३५॥

इस प्रकार उनतीस और तीसप्रकृतिक वन्धस्थानोंमें नौ उद्यस्थान और सात सत्तास्थान सामान्यसे कहे। अब उनमें जो कुछ विशेष वक्तव्य है, उसे कहते हैं ॥२३४॥

## उगुतीसवंधगेसु य उद्ये इगिवीससंततिगिणउदी । तित्थयरवंधसंजुयमणुयाणं विग्गहे होइ॥२३६॥

बंधे २६। उदये २१। संते ६३।६१।

भयेकोनत्रिशकस्य विशेषं गाथासप्तकेनाऽऽह—[ 'उगतीसर्वधगेसु य' इत्यादि । ] तीर्यंकर वन्ध-संयुत्तमनुष्याणां एकोनत्रिशक्कवन्धे २६ एकविंशत्युद्ये २१ सित विश्वहगतौ त्रिनवित्केकनवितकस्त्वस्थान्द्वयं ६३।६१ भवति । तथाहि——ये मनुष्याः असंयतादि-चतुर्गुणस्थानवितंनस्तीर्थंद्वर-देवगितयुतमेकान्न-व्रिशक्तस्य वन्धं कुर्वन्तः सन्तः मरणं प्राप्तास्ते कार्मणासंयतविश्रहगितमाश्रिता मनुष्या एकविंशतिक-सुद्यसुज्यमानाः सन्तः ध्रुवप्रकृतिनवकं ६ त्रसं १ वादरं १ पर्याप्तं १ प्रत्येकं १ स्थिरास्थिरैकतरं १ द्यमास्थिभकतरं सुभगाऽ १ देयं १ यशोऽयशसोरेकतरं १ देवगितः १ पञ्चेन्द्रयं १ वैक्रियिकं १ प्रथमसंस्थानं १ देवगत्यानुपूर्वी १ वैक्रियकाङ्गोपाङ्गं १ सुस्वरं १ प्रशस्तिवहायोगितः १ उच्छ्वासं १ परधातं १ तीर्थंद्वर १ सिहतमेकोनत्रिशक्तं स्थानं २६ वध्नन्ति । एकविंशतिकसुज्यमाना इति किस् १ तैजस-कार्मणद्वयं २ वर्ण-चतुष्कं ४ स्थिरास्थिरे २ शुभागुभे २ अगुरुलखुकं १ निर्माण १ मिति द्वाद्यः ध्रुवोद्यप्रकृतयः १२ । देवगितः १ पञ्चेन्द्रयं १ त्रसं १ वादरं १ पर्यासं १ सुभगं १ आदेयं १ यशः १ देवगत्यानुपूर्वी १ एवमेक-विंशतिकं २१ विग्रहगतौ कार्मणकाले विग्रहगतिप्राप्तानासुद्यागतं भवति । तदा तेपां सन्तस्थानद्वयं तीर्थंक्तरत्वसहितं ११।६२ । योऽविरतो वा देशविरतो वा प्रमत्तो वाऽप्रमत्तो वा एतदेकोनत्रिशकं देवगितिर्वाधंकरत्वसहितं २६ वध्नन् कालं कृत्वा वैमानिकदेवगितं प्रति यायिन् विग्रहगतौ इदमेकविंशतिकस्यो-दयमनुभवित तस्य तीर्थंकरसहितसन्त्रस्थानद्वयं ६३।६१ भवतीत्यर्थः॥२३६॥

उनतीसप्रकृतिक बन्धस्थानमें इक्कीसप्रकृतिक उद्यके रहते हुए तेरानवे और इक्यानवे-प्रकृतिक सत्तास्थान तीर्थक्करप्रकृतिके बन्धसंयुक्त मनुष्योंके वित्रहगितमें होता है ॥२३६॥ वन्धस्थान २६में उद्यस्थान २१ के रहते हुए सत्तास्थान ६३।६१ होते हैं।

विशेषार्थ—जो असंयतसम्यन्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य देवगित और तीर्थङ्कर प्रकृतिसे युक्त उनतीस प्रकृतिक वन्धस्थानका वन्ध करते हुए मरणको प्राप्त होते हैं, उनके देव-छोकको जाते हुए कार्मणकाययोग और असंयतसम्यन्दृष्टिगुणस्थानके साथ वित्रहगितमें इक्कीस-प्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए तेरानवे और इक्यानवे प्रकृतिक सत्तास्थान पाये जाते हैं।

<sup>1</sup>ते चेव य बंधुदया वाणउदी णउदि संतठाणाणि । चउगदिगदेसु जाणे विग्गहमुक्केसु होंति ति ॥२३७॥

वंधे २१। उदये २१। संते ६२।६०।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २५३।

चातुर्गतिकजीवानां विग्रहगितप्राप्तानां तावैव पूर्वोक्तबन्धोदयौ भवतः। एकोनित्रशत्कबन्धस्थानं २६ एकविंशतिकसुदयस्थानं च भवति । द्वानवित्व-नवित्वस्त्वस्थानद्वयं च भवति ६२।६०। तथाहि—- इदं नवविंशतिकं द्वीन्द्रियादित्रसपर्याप्तेन विर्यगात्या वा मनुष्यगत्या वा युतं २६ चातुर्गतिजा जीवा विग्रहगितं प्राप्ता एकविंशत्युद्यं प्राप्ता द्वानवित-नवित्तसिहताः वध्नन्तीत्यर्थः॥२३७॥

वन्धः २६ प० वि-ति-च-पं० म० उ० २१ सत्ता ६२।६० ।

उन्हीं पूर्वोक्त उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थान और इक्कीसप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए वानवें और नव्ये प्रकृतिक सत्तास्थान विम्रहगितसे विमुक्त चारों गतियोंके जीवोंके होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥२३७॥

वन्धस्थान २६ और उद्यस्थान २१ के रहते ६२ व ६० सत्तास्थान विश्रहविश्रुक्त चातुर्ग- तिक जीवोंके होता है।

¹ते चेव वंधुदया अड-चउसीदी य विग्गहे भिण्या । मणुय-तिरिएसु णियमा वासीदी होदि तिरियम्हि ॥२३८॥

वैद्ये २६ । उदये २१ । मणुय तिरिवाणं संते ममामश तिरियांणं संते मर ।

मनुष्यगतिजानां तिर्यगतिजानां च निग्रहे वक्तगते विग्रहगतौ वा पूर्वोक्तबन्धोदयौ भवतः । बन्धः २६ उदयः २१ । अष्टाशोतिक-चतुरशितिकसत्त्वद्वयं च भवति ममामध । नरतिर्यक्षु बन्धे २६ उदये २१ सत्त्वे ममामध । तिरश्चां विग्रहगतौ तौ द्वौ वन्धोदयौ द्वयशितिकसत्त्वस्थानं मर नियमाद् भवति ॥२६॥।

तिर्यक्षु बन्धे २६ उदये २१ सस्वे ८२ ।

उन्हीं उनतीसप्रकृतिक बन्धस्थान और इक्षीसप्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए अडासी और चौरासीप्रकृतिक सत्तास्थान विप्रह्गतिको प्राप्त तिर्यञ्ज और मनुष्योंमें कहे गये हैं। किन्तु बियासी-प्रकृतिक सत्तास्थान नियमसे तिर्यञ्जमें ही पाया जाता है।।२३८॥

बन्धस्थान २६ और उद्यस्थान २१ में सत्तास्थान ५५, ५४ मनुष्य-तिर्यञ्जोंके होता है। किन्त ५२ सत्तास्थान तिर्वञ्जोंके ही होता है।

> <sup>3</sup>वंधं तं चेव उदयं चडवीसं णडिद होंति वाणउदी । एइंदियऽपज्जत्ते अङ चड वासीदि संता दु ॥२३६॥

एइंदियअपरजत्ते बंधे २६ उदये २४। संते ६२।६०। प्याप्तशाप्त ।

एकेन्द्रियापर्याप्तानां चतुर्विंशतिनामशकृत्युद्ये सित २४ तदेव नवविंशतिकं वन्धस्थानं द्वीन्द्रियादि-त्रसपर्याप्तेन तिर्येगात्या वा मतुष्यगत्या वा युतं २६ बन्धमायाति, एकेन्द्रियापर्याप्तको वध्नातीत्यर्थः । तदा तेपां सत्त्वं किमिति ? द्वानवतिकं ६२ नवितकं ६० अष्टाशीतिकं मम द्वयशीतिकं म२ च भवति ॥२३६॥

रसी उनतीसप्रकृतिक बन्धस्थानमें चौबीसप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए बानवै, नब्बै, अहासी, चौरासी और वियासीप्रकृतिक,पाँच सत्तास्थान एकेन्द्रिय अपर्याप्तके होते हैं ॥२३६॥

एकेन्द्रिय अपर्याप्तमें बन्धस्थान २६ उदयस्थान २४ और सत्तास्थान ६२, ६०, ५८, ५४, ८२ होते हैं।

<sup>4</sup>बंधं तं चेव उदयं पणुवीसं संत सत्त्र्र्हेट्टिमया । जह संभवेण जाणे चउगइपजत्तमिदराणं॥२४०॥

अपजात्तेसु बंधे २६ उदये २५ संते ६३।६२।६१।६०।८८।८२।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, २५४। 2. ५, 'नर-तिर्यंतु' इत्यादिगद्यभागः (पृ॰ १८७)। 3 ५, २५५।
4. ५, २५६-२५७।

चातुर्गतिकानां अपर्यासकाले शर्रारमिश्रकाले तदेवैकोनत्रिंशत्कं २६ स्थानं वन्धं याति । पञ्चविंशति-कोदयागते २५ तदाध्यस्थितसत्त्वस्थानानि सप्त यथासम्भवं जानीहि । किन्तु तिर्यग्गत्यां त्रिनवतिकैकनवित-कसत्त्वं नास्ति । तदुक्तञ्च—

> परं भवति तिर्येद्ध त्र्येकाघे नवती विना । प्रजायन्ते न तिर्येद्धः सत्व तीर्थकृतो यतः ॥२२॥ इति ॥२४०॥

अपर्यासेषु शरीरमिश्रकाले बन्धे २६ उदये २५ सत्त्वे ६३।६२।६१।६०।८८।८२।

उसी उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें पञ्चीसप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए अधस्तन सात सत्तास्थान यथासंभव चारों गतियोंके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ॥२४०॥

# <sup>1</sup>तीसादो एगूणं छन्वीसं अंतिमा दु उदयादु । संता सत्तादिल्ला ऊणत्तीसाण वंधंति ॥२४१॥

वंधे २६ । जहसंभवं अदये २०।२१।२८।२७।२६। संते ६३।६२।६९।६०।८८।८९।

भन्तिमाहुदयात्त्रिशस्कादेकैकोनं पड्विंशतिकान्तं ३०।२६।२८।२८।२ । भादिमाः सत्ताः सप्त सत्त-स्थानानि ६३।६२।६१।६०।८८।८८। एकोनित्रंशस्कवन्धस्थाने २६ भवन्ति । तथाहि—चातुर्गतिक- जीवानां एकोनित्रंशस्कवन्धे सित २६ पड्विंशतिक २६ सप्तविंशतिका २७ द्यविंशतिक २८ एकोनित्रंशतिक २६ त्रिंशस्का ३० न्युद्यस्थानानि यथासम्भवं सम्भवन्ति । तथा तद्वन्धके २६ यथासम्भवं त्रि-द्वि-एक- नवति-नवत्यप्टाशीति-चतुरशीति-द्वयशोतिसन्तस्थानानि सम्भवन्ति ६३।६२।६९।६०।८८।८४। भथ तत्तदुद्ये तत्तसस्ते च तद्वन्धो जायते । तिर्थमात्यां त्रिनवतिकं एकनवतिकं च न सम्भवति ॥२४१॥

ं तीसप्रकृतिक अन्तिम उदयस्थानको आदि छेकर एक-एक कम करते हुए छ्टवीसप्रकृतिक उदयस्थान तकके स्थानवाछे और आदिके सात सत्तास्थानवाछे जीव उनतीसप्रकृतिक वन्यस्थान को वाँधते हैं ॥२४१॥

वन्धस्थान २६ में यथासंभव ३०, २६, २८, २७, २६ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२ होते हैं।

# <sup>2</sup>वा चढु अहासीदि य णउदी वाणउदि संतठाणाणि । उणतीसं वंधंति य तिरि एकत्तीस उदए दु ॥२४२॥

वंधे २६ । उदये ३१ संते मरामधाममाह०।६२

## इदि एगूणतीसवंधी समत्ती

तिरश्चां तिर्यगातौ एकोनित्रंशत्कबन्धे २६ एकत्रिंशन्नामप्रकृतिस्थानसुद्यमायाति । तथा तेषां द्वय-शीतिक ८२ चतुरशीतिक ८४ अष्टाशीतिक ८८ नवतिक ६० द्वानवतिक ६२ सत्त्वस्थानानि सम्भवन्ति यथासम्भवम् ॥२४२॥

वन्धे २६ उद्ये ३१ सत्त्वे ६२।६०।ममामधामर ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २५८ | 2. ५, २५६ |

१. सं० पञ्चसं० ५, २५८।

**<sup>\*</sup>य संभवे ।** 

तथा नविंशतिकवन्धे उदय-सत्तस्थानानि यथासम्भवेन वालबोधाय प्रतिपाद्यते—नविंशतिकं नाम प्रकृतिवन्धस्थानं द्वीन्द्रियादि-त्रसपर्यासेन तिर्यंगत्या वा मनुष्यगत्या वा देवतीर्थेन वा युतत्वाचतु-गितजा वध्ननित । २६ प० वि-ति-च-उ० पंच० म० दे० ती० । तत्र नारकिमध्यादृशां बन्ध० २६ पं० ति० म० । उदय० २११२५१२७१२६१। सत्त्व० ६२१६११६०। अत्रैकनवितकं धर्मादित्रयापर्याप्तेष्वेव सम्भवित । सासाद्वनस्य वन्धः २६ पं० ति० म० । उदय० २६ । सत्व० ९० । मिश्रस्य वन्धः २६ म० । उ० २६ । स०६२१६०। असंयतस्य धर्मायां बन्धः २६ मनु० । उद० २११२५१२७१२६। सत्त्व० ६२१ ६०। वंशा-मेघयोः वन्धः २६ म० उ० २६ । स० ६२१६०। अञ्जनादिषु बन्धः २६ म० । उ० २६ । स० ६२१६०।

तिर्यगती मिथ्याद्दष्टेः बन्धः २६ वि० ति० च० पं० मनु०। उद० २१।२४।२५।२६।२७।२८। २६।३०।३१। सत्त्व० ६२।६०।८८।८४।८२। सासादनस्य बन्यः २६ पं० ति० म०। उद० २१।२४।२६। ३०।सत्त्व० ६०। नात्र पञ्च-सप्ताष्टनवाप्रविंशतिकोदयः मिश्रादित्रये नास्य बन्धः।

मनुष्यगतौ मिथ्यादृष्टी बन्धः २६ वि० ति० च० पं० म०। उद्य० २१।२६।२६।२६।३०। सन्व० ६२।६१।६०। मा अत्र तेजो-वायूनामनुष्यतेनं द्वयशीतिकसन्तम्, प्राग्वद्धनरकायुः प्रार्घ्धतीर्थं-बन्धासंयतस्य नरकगमनाभिमुखिमध्यादृष्टित्वे मनुष्यगतियुतं तत्स्थानं बध्नतः त्रिंशकोद्येनैकनविक-सन्तम् । सासाद्ने बन्धः २६ पं० ति० म० उद् २१।२६।३०। सन्त्वं ६०। मिश्रे नास्य बन्धः । असंयते बन्धः २६ देव-तीर्थयुतम् । उद्य० २१।२६।२६।३०। सन्व० ६३।६१। देशे बं० २६ देव-तीर्थयुतम् । उद० ६०। सन्त० ६३।६१। प्रमत्ते वं० २६ देव ती०। उद० २५।२६।३०। सन्त० ६३।६१। अपूर्वंकरणे वं० २६ दे० ती०। उ० ६०। सन् ६३।६१।

देवगतो भवनत्रयादिसहस्राराग्ते मिथ्याद्यो संज्ञिपंचेन्द्रिय-पर्याक्षतिर्यंगात्या मनुष्यगत्या युतमेव बन्धः २६ पं० ति० म०। उद० २१।२५।२७।२६। सस्व० ६२।६०। सासादने बन्धः २६ पं० ति० म०। उद० २१।२५।२७।२६। सस्व० ६०। मिश्रे वं० २६ म०। उद० २६। स० ६२।६०। असंयते वं० २६ म०। उद० २६। सन्व० ६२।६० आनताद्युपरिमग्रेवेयकान्ते मिथ्याद्यः बन्धः २६ म०। उद० २१।२५।२७।२६।२६। सत्व० ६२।६०। सासादने बन्धः २६ म०। उद० २१।२५।२७।२६।३६। सत्व० ६०। मिश्रे वं० २६ म०। उद० २६। स० ६२।६०। सासादने बन्धः २६ म०। उद० २१।२५।२७।२६।२६। सत्व० ६०। मिश्रे वं० २६ म०। उद० २६। स० ६३।६०। असंयते वं० २६ म०। उद० २१।२५।२७।२६।२६। स० ६२।६०। अनुदिशानुत्तरासंयते बन्धः २६ मनुष्ययुत्तम्। उद० २१।२५।२७।२६। सत्व० ६२।६०।

## इत्येकोनत्रिंशतो बन्धः समाप्तः।

इकतीस प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए नियासी, चौरासी, अष्टासी, नब्नै और नानवै-प्रकृतिक सत्तास्थानवाले तियंक्र उनतीसप्रकृतिक बन्धस्थानको बाँधते हैं ॥२४२॥

वन्धस्थान २६ में उदयस्थान २१ के रहते हुए सत्तास्थान ६२, ६०, ८८, ८८, ८८ होते हैं। इस प्रकार उनतीसप्रकृतिक बन्धस्थानको आधार बनाकर उदयस्थान और सत्तास्थानोंका वर्णन समाप्त हुआ। अव तीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें संभव उदयस्थानों और सत्त्वस्थानोंका वर्णन करते हैं—

<sup>1</sup>जे ऊणतीसबंधे भणिया खळु उदय-संतठाणाणि । ते तीसबंधठाणे णियमा होंति ति बोहच्या ॥२४३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २६०।

क सर्वोऽयमुपरितनसन्दर्भः गो० कर्मकाण्डस्य गाथाङ्क ७४५ तमटीकया सह शब्दशः समानः। ( पृ० ६००-६०१ )

भथ त्रिंशत्कस्थानवन्धस्य विशेषं गाधासप्तकेनाऽऽह—[ 'ले ऊणर्तासवंधे' इत्यादि । ] यान्युद्य-सत्त्वस्थानान्येकोनत्रिंशत्कवन्धे भणितानि, तान्येवोद्य-सत्त्वस्थानानि त्रिंशत्कवन्धस्थाने भणितानि भवन्तीति ज्ञातन्यानि ॥२४३॥

उनतीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें जो-जो उद्यस्थान और सत्तास्थान पहले कहे गये हैं, वे ही नियमसे तीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥२४३॥

अव यहाँपर जो कुछ विशेषता है उसे कहते हैं—

<sup>1</sup>वंधं तं चेबुदयं पणुवीसं संत सत्त ठाणाणि ।

ति इगि णउदि देव-णिरए तिरिए वासीदि संता दु ॥२४४॥

वाणउदि णउदिसंता चउगइजीवेसु अट्ट चउसीदिं।

तिरिय-मणुएसु जाणे सन्वे सत्तेव सत्ता दु ॥२४४॥

ैवंधे २०। उदये २५ संते ६२।६२।६१।६०।८८।८४।८२। एएसि च सत्तसंतठाणाणं विभागो सुर-णारपुसु—६३।६१। तिरिपुसु ८२। चडगइयर्जावेसु ६२।६०। मणुय-तिरिपुसु ८८।८४।

त्रिंशत्कवन्धके सामान्येन तिल्लंशतो वन्धे ३० पञ्चविंशतिकस्थानोद्ये २५ सरवस्थानानि सस भवन्ति ९३।६२।६१।६०।८८।८४।८१। विशेषतो देवगतौ देवानां नारकगती नारकाणां च त्रिंशत्कनाम- भक्तिवन्धके पञ्चविंशतिकोदयस्थाने २५ त्रिनवतिकैकनवतिकसत्त्वस्थानद्वयं ६३।६१। तिर्यगाती तिर्यं कु त्रिंशत्कवन्धे ३० पञ्चविंशतिकोदयस्थाने २५ दृधशीतिकसत्त्वस्थानं ६२। तु पुनश्चातुर्गतिकजीवानां त्रिंशत्कवन्धे ३० पञ्चविंशतिकोदये २५ द्वानवतिक-नवतिकसत्त्वस्थानद्वयम् ६२।६०। तिर्यं स्मानुष्येषु त्रिंशत्कवन्धे ३० पञ्चविंशतिकोदये २५ अष्टाशीतिक-चतुरशीतिसत्त्वस्थानद्वयम् ८८।८०। दिर्यं स्मानुष्येषु त्रिंशत्कवन्धे ३० पञ्चविंशतिकोदये २५ अष्टाशीतिक-चतुरशीतिसत्त्वस्थानद्वयम् ८८।८०। इति सर्वाणि सप्त सत्त्वस्थानानि सत्त्वभेदाद् विभागं जानीहि ॥२४४–२४५॥

एतेषां सप्तानां सत्त्वस्थानानां विभागः सुर-नारकेषु बन्धः ३०। उदये २५। सत्त्वे ६३।६१। तिर्यं नु वन्धः ३०। उदये २५। सत्त्वे ६२।६०। मनुष्य-तिर्यं नु वन्धः ३०। उदये २५। सत्त्वे ६२।६०। मनुष्य-तिर्यं नु वन्धः ३०। उदये २५। सत्त्वे ६८।६४।

तीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें पञ्चीसप्रकृतिक उर्यस्थानके रहते हुए आदिके सात सत्तास्थान होते हैं। उनमेंसे देव और नारिकयोंके तेरानवे और इक्यानवेप्रकृतिक दो सत्तास्थान होते हैं, तिर्यक्रोंमें वियासीप्रकृतिक सत्तास्थान होता है, चारों गितयोंके जीवोंके वानवे और नव्वेप्रकृतिक स्थान होते हैं, तथा तिर्यक्र और मनुष्योंमें अहासी और चौरासीप्रकृतिक सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार तीसप्रकृतिक वन्धस्थान और पञ्चीसप्रकृतिक उद्यस्थानमें आदिके सातों ही सत्तास्थान जानना चाहिए।।२४४-२४४॥

वन्धस्थान २० और उद्यस्थान २४ में सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४ और ८२ होते हैं। इन सत्तास्थानोंका विभाग इस प्रकार है—देव-नारकोंमें ६३, ६१, तिर्थक्कोंमें ८२, चातु-गेतिक जीवोंमें ६२, ६० और मनुष्य-तिर्थक्कोंमें ८८, ८४ प्रकृतिक सत्तास्थान होते हैं।

3तं चेव य बंधुद्यं छन्त्रीसं णउदि होइ वाणउदी । अड चउरासीदि तिरिय-मणुए तिरिए वासीदि:संता दु ।।२४६।। ⁴वंधे ३० उदये २६ तिरिय-मणुपस संते ६२।९०।ममामश तिरिए मर ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २६१-२६३ । 2. ५, 'सामान्येन त्रिशद्बन्ये' इत्यादिगद्यांशः ( पृ० १८८ ) । 3. ५, २६४ । 4. ५, 'त्रिशद्बन्ये' इत्यादिगद्यमागः ( पृ० १८८ ) ।

तिर्यंङ्-मनुष्येषु पङ्विंशतिकस्थानोद्ये २६ तदेव त्रिंशत्कबन्धस्थानं ३० द्वानवति ६२ नवतिकाऽ ६० प्राशीति मम चतुरशीतिकानि मध सस्वस्थानानि भवन्ति । तिर्यंङ्-मनुष्येषु बन्धः ३० उदये २६ सस्वे ६२।६०।मम।मध तिरश्चां वन्धे ३६ उदये २६ द्वयशीतिकं सस्वस्थानं मर भवति ॥२४६॥

उसी तीसप्रकृतिक बन्धस्थानमें छन्बीसप्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए बानबै, नन्बै, अष्टासी और चौरासीप्रकृतिक सत्तास्थान तिर्यक्र और मनुष्योंमें पाये जाते हैं। किन्तु बियासी प्रकृतिक सत्तास्थान तिर्यक्रोंमें ही पाया जाता है।।२४६॥

बन्धस्थान ३० में तथा उद्यस्थान २६ में ६२, ६०, ८८, ८४ प्रकृतिक सत्तास्थान मनुष्य-तिर्येख्वोंमें तथा ८२ प्रकृतिक सत्तास्थान निर्येख्वोंमें होता है।

> <sup>1</sup>इगि पण सत्तावीसं अङ्घावीस्रणतीस उदया दु । तीसण्हं वंधम्मि य सत्ता आदिल्लया सत्ता ॥२४७॥

<sup>2</sup>बंधे ३० उदये २१।२५।२७।२८। संते ६३।६२।६१।६०।८८।८४।

नियात्वामप्रकृतिबन्धस्थाने ३० एकविंशतिकं २१ पञ्चविंशतिकं २५ सप्तविंशतिकं २७ अष्टाविंशतिकं २८ एकोनित्रिंशत्कं २६ च क्रमाद् भवतीत्युदयस्थानपञ्चकम्। आदिमानि सत्त्वस्थानानि सप्त भवन्ति ॥२४७॥ बन्धः ३० उदये २१।२५।२७।२८।२६ सत्तायां ६३।६२।६१।६०।८८।८८।

तीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें इक्षीस, पश्चीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीसप्रकृतिक उदय-स्थानोंके रहते हुए आदिके सात सत्तास्थान होते हैं ॥२४७॥

वन्धस्थान २० उदयस्थान २१, २४, २७, २८, २६ के रहते हुए ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४ और ८२ प्रकृतिक सत्तास्थान होते हैं।

> <sup>3</sup>चउछ्यासिगितीसय-तीस-उदयम्मि तीस-वंधम्मि । तेणउदिगिणउदीओ विज्ञा पंच संता दु ॥२४८॥

<sup>4</sup>बन्धे ३० उद्ये २४।२६।३०।३१ संते पंच ६२।६०।८८।८४।८२।

### इदि तीसवंधो समत्तो।

विंशाःकस्थानवन्धे ३० चतुर्विंशतिकोदये २४ पड्विंशतिकोदये २६ विंशत्कोदये ३० एकविंशत्कोदये ३१ विनवतिकैंकनवतिकस्थानद्वयं वर्जीयत्वा पञ्च सत्त्वस्थानानि ॥२४८॥

वन्धे ३० उदये २४।२६।३०।३१ सत्त्वे पञ्च ६२।६०।८८।८४।८२।

अथ चतुर्गतिज्ञानां यथासम्भवं गुणस्थाने वन्धादित्रिकमुच्यते— वं० ३० नाममकृतित्रिंशत्कं बन्ध-स्थानं वन्धः ३० त्रसपर्याप्तीद्योत-तिर्यंगतियुत-मनुष्यगतियुत-मनुष्यगतिवीर्थयुत-देवगत्याहारकद्वययुतत्वा- चतुर्गतिज्ञा वध्निन्ति । वं ३० प० वि० ति० च० प० म० ति० दे० आहारा । तत्र सर्वनारकिमध्यादृष्टी वं० ३० पं० ति० । उद० २११२५१२७१२८। स० ६२१६० । सासादने वं० ३० पं० ति० । उद्योतोद्ये २६ । सत्व० ६० । मिश्रे नास्य बन्धः । घर्मांसंयते मनुष्यगति-तीर्थयुत्तवन्धः ३० म० ती० । उद० २११२५१२७१२८। सत्ता ६१ । वंशा-मेघयोः वं० ३० म० तीर्थ० उद० २६ । सत्ता ६१ । अञ्जनादिपु नास्ति ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २६५ । 2. ५, 'बन्घे ३०' इत्यादिगद्यांशः (पू॰ १८८) । 3. ५, २६६ । 4. ५, 'बन्घे ३० उदये' इत्यादिगद्यांशः (पू॰ १८८) ।

तिर्यगातौ सर्वमिध्यादृष्टौ वन्धः ३० पं० ति०। उद्योतोद्ये २९।२४।२६।३०।३९। स० ६०। [सासाद्ने वं० ३० ति० ड०। ड० २९।२४।२६।३०।३९ स० ६०] मिश्रादित्रये नास्य वन्धः।

मनुष्यगतौ मिध्यादृष्टौ बन्धः ३० ति० उ० | उद्ये २१।२६।२८।२६।३० । सस्तं ६२।६०।८८। ८४ । सासादने वं० ३० ति० उ० । उद० २१।२६।३० । स० ६० । मिश्रादिचतुष्के नास्य वन्धः । अप्रमत्तादिद्वये वन्धः ३० देव० आहारक० । उद० ३० । स० ६२ ।

देवगतौ भवनत्रयादि-सहसारान्तेपूद्योत-तिर्यगातियुतम् । तत्र मिथ्यादृष्टौ वन्धः ३० ति० उद्यो० । उद० २११२५१२७१२६१३० । सत्त्व० ६२१६० । सासाद्देने वं० ३० ति० उद्यो० । उद० २११२५१२६ । सत्त्वं ६० । मिश्रे भवनत्रयासंयते च न त्रिंशत्कम् । किं तिहं १ तन्मनुष्यगितयुतं नविद्यातिकमेव सम्भवति । सौधर्मादि-सहस्रारान्तासंयते मनुष्यगित-तीर्थयुतं वन्धः ३० म० ती० । उद० २११२५१२७१२६१ । सत्त्व० ६३१६१ । आनतादुपरिमग्रेवेयकान्तिमध्यादृष्ट्यादित्रये नास्य वन्धः । आनतादिसर्वार्थसिद्यन्ताः संयते च मनुष्यगित-तीर्थयुतवन्धः ३० मनु० तीर्थ० । उद० २११२५१२७१२६१ । सत्त्व० ६३१६१ ।

#### इति त्रिंशत्कस्थानवन्धः समाप्तः।

उसी तीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें चौवीस, छव्त्रीस, तीस और इकतीसप्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए तेरानवे और इक्यानवैष्रकृतिक दो स्थानोंको छोड़कर शेष पाँच सत्तास्थान पाये जाते हैं ॥२४८॥

इस प्रकार तीसप्रकृतिक वन्धस्थानको आधार वनाकर उदयस्थान और सत्तास्थानोंका वर्णन समाप्त हुआ।

अव मूल सप्ततिकाकार शेष वन्धस्थानों में संभव उदय और सत्त्वस्थानों का निरूपण करते हैं— [मूलगा०२६] एगेगं इगितीसे एगेगुदयद्व संतम्मि ।

### उनरयनंधे चउ दस वेदयदि संतठाणाणि ॥२४६ ॥

बन्धः ३११० उदः १११४ सन्तः १८५०

भयैकत्रिंशत्कैकोपरतवन्धेषु उदय-सन्त्रस्थानस्वरूपं गाथाचतुष्केणाऽऽह—['एगेगं इगितीसे' इत्यादि ।] एकत्रिंशत्कनामप्रकृतिबन्धस्थाने ३ एकसुदयस्थानं ३ एकं सन्त्रस्थानं १ । एकस्मिन् यशः-प्रकृतिबन्धके एकोदयस्थानं १ अष्टी सन्त्रस्थानानि म । उपरत्तवन्धे वन्ध-रहिते ० उदयस्थानानि चत्वार्ख्यु-दयन्ति ४ । सन्त्रस्थानानि दश १० भवन्ति ।।२४६॥

वं ३१ १ ० उ० १ १ ४ स० १ म १०

इक्तीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें एक उद्यस्थान और एक सत्तास्थान होता है। एकप्रकृतिक वन्धस्थानमें एक उद्यस्थान और आठ सत्तास्थान होते हैं। उपरतवन्धमें चार उद्यस्थान और दश सत्तास्थान होते हैं।

#### इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २६७।

१. सप्ततिका॰ ३२ । तत्र चतुर्थंचरणे 'वेयगसंतिम्म हाणाणि' इति पाठः ।

अब भाष्यगाथाकार उपर्युक्त अर्थका स्पष्टोकरण करते हैं—

<sup>1</sup>इगितीसवंधगेसु य तीसुदओ संतम्मि य तेणउदिं।

एयविहवंधगेसु य उदओ वि य तीस अद्व संता य ॥२५०॥

आदी वि य चंखठाणा उवरिम दो विन्जिङण चंड हेहा। संतद्वाणा णियमा उवसम-खवगेसु बोहच्या ॥२५१॥

्रभत्पमत्त-अपुर्वाणं बंधे ३१ उर्ये २० संते ६३। वंधे १ उद्ये २० उवसमएसु संते ६३।६२।६१। ६०। खवएसु ८०।७६।७८।७७।

एकत्रिंशस्त्रनामश्रकृतिवन्धकयोरश्रमत्तापूर्वंकरणगुणस्थानयोः सत्त्वे त्रिनवतिकसत्त्वस्थानं स्यात् । अश्रमत्तापूर्वंकरणयोः वन्धे ३१ उद्ये ३० सत्त्वे १३ । एकविधयशःकीत्तिंबन्धकेषु अपूर्वंकरणस्य सप्तमभागानिवृत्तिकरण-सूद्मसाम्परायिकेषु त्रिंशनामश्रकृत्युद्यस्थानं ३० अष्टौ सत्त्वस्थानानि १३।१२।११।१०। उपिमे द्वे दशकनवकस्थाने कानि सत्त्वस्थानानान्यष्टौ १ सत्त्वेषु आद्यानि चत्वारि स्थानानि १३।१२।११।६०। उपिमे द्वे दशकनवकस्थाने वर्जयित्वा अधःस्थितानि चतुःसत्त्वस्थानानि द्वा७६।७६।७६।७७। उपश्मेषु चपकेषु नियमाद् ज्ञात्व्यानि । तथाहि—अपूर्वंकरणसप्तमभागानिवृत्तिकरण-सूद्यमसाम्परायाणामुपशमश्रेणिषु एकयशस्कीर्तिः वन्धकेषु अवन्धकोपशान्तकपाये च प्रत्येकं सत्त्वस्थानानि चत्वारि १३।१२।११।६०। अपूर्वंकरणस्य चपकश्रेण्यां आ[दिम] सत्त्वसतुष्टयम्-१३।१२।११।०। अनिवृत्तिकरण-सूद्यससाम्पराययोः चपकश्रेण्योः द्वाणकश्रेण्यां आ[दिम] सत्त्वसतुष्टयम्-१३।१२।११।०। अनिवृत्तिकरण-सूद्यससाम्पराययोः चपकश्रेण्योः द्वाणकश्रेण्याः व्यक्तश्रेण्याः वर्षावदः १ एकेन्द्रियं १ साधारणं १ सूद्मं १ स्थावरं १ एवं त्रयोदश प्रकृती १३ रनिवृत्तिकरणस्य प्रथममागे चपयिति त्रिनवित्तकमध्यात्तदा द्वा त्यार्थं विना ७६। आहारकद्वयं विना ७६। तीर्थाहारकत्रिकं विना ७७।।२५०-२५१॥

इक्ततीसप्रकृतिक वन्धस्थानवाले जीवोंमें तीसप्रकृतिक एक उद्यस्थानका उद्य, तथा सत्तामें तेरानवे प्रकृतिक एक सत्तास्थान रहता है। एकप्रकृतिक वन्धस्थानवाले जीवोंमें तीसप्रकृतिक एक उद्यस्थान और आठ सत्तास्थान होते हैं। जो इस प्रकार हैं—आदि के चार सत्तास्थान और उपिम दो को छोड़कर अधस्तन चार सत्तास्थान। ये सत्तास्थान नियमसे उपशामकोंमें और चपकोंमें जानना चाहिए ॥२४०-२४१॥

अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणसंयतोंके बन्धस्थान ३१ में उदयस्थान ३० के रहते हुए ६३ प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें उदयस्थान ३० के रहते हुए उपशामकोंमें ६३, ६२, ६१ और ६० प्रकृतिक चार सत्तास्थान तथा चपकोंमें ५०, ७६, ७५ और ७७ प्रकृतिक चार सत्तास्थान तथा चपकोंमें ५०, ७६, ७५ और ७७ प्रकृतिक चार सत्तास्थान होते हैं।

<sup>3</sup>उवरयवंधे इगितीस तीस णव अह उदयठाणाणि । छा उवरिं चउ हेडा संतडाणाणि दस एदे ॥२५२॥

<sup>4</sup>उवरयवंघे उद्या ३१।३०।६।६। संते ६३।६२।६१।६०।८०।७६।७८।७७।१०।६।

एवं णामपरूवणा समता।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ५, २६८-२६९। 2. ५, 'उपशमकेषु' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १८९)। 3. ५, २७०। 4. ५, 'नष्टवन्धे पाका' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १८७)।

चीणकपाये अवन्धके ०। उद्य० ३० सत्त्वस्थानानि =०।७१।७=।७७। सयोगे ०। उद्ये ३१।३० सत्त्व० =०।७१।७=।७७। अयोगिद्धिचरमसमये उद्ये ३१।३०। सत्त्व० =०।७१।७=।७७। तच्चरमसमये उद्ये १। =। सत्त्व० १०।१ ॥२५२॥

पुनरिष एकत्रिंशत्कादिवन्धो विचार्यते—एकत्रिंशत्कं ३१ देवगत्याऽऽहारकद्वयतीर्थयुतत्वादप्रमत्ता-पूर्वकरणा एव वध्नन्ति । वं० ३१ देव-आहारक-तीर्थयुत्त० । उद० ३० । स० ६३ । एकक्वन्धो विगतिर-पूर्वकरणे वं० १ उद० ३० । स० ६३।६२।६१।६०। अनिवृत्तिकरणे वं० १ उ० ३० स० ६३।६२।६१।६०। मण्डाणमाण्ण । सूक्तमसाम्पराये वं० १ उद० ३० । स० ६३।६२।६१।६०।मण्डाणमाण्ण । उपरान्ते वं० ० । उ० ३० । स० ६३।६२।६१।६० । चिणे वं० ० । उ० ३० स० मण्डाणमाण्ण । सयोगे स्वस्थाने वं० ० । उ० ३०।३१ । स० मण्डाणमाण्ण । समुद्वाते वं० ० । उ० २०।२१।२६।२७।२म। २६।३०।३१ । स० मण्डाणमाण्ण । अयोगे वं० ० । उ० ३० तीर्थसहितं ३१।६।म । सत्त्व० मण्डाणमाण्ण। धनाण्ण।१०।६ । इति विशेषो ज्ञातन्यः ।

इति श्रीपञ्चसंप्रहापरनामलञ्जूगोम्मटसारसिद्धान्तटीकायां नामकर्मेप्ररूपणा समाप्ता ।

उपरत वन्धस्थानमें इकतीस, तीस,नौ और भाठ प्रकृतिक चार उद्यस्थान, तथा उपरितन छह और अधस्तन चार; इस प्रकार दश सत्तास्थान होते हैं ॥२४२॥

चपरतवन्धमें उदयस्थान ३१, ३०, ६, ८, तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८०, ७६, ७८, ७७, १०, ६ होते हैं।

इस प्रकार नामकर्मके वन्धस्थानमें उद्यस्थानोंके साथ सत्तास्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई। अव मूल सप्ततिकाकार आठों कमोंके उपर्युक्त वन्धादि तीनों प्रकारके स्थानोंका जीव-समास और गुणस्थानोंकी अपेला स्वामित्वके कथन करनेका निर्देश करते हैं—

[मूलगा०२७] <sup>1</sup>तिवियप्पपयिडठाणा जीव-गुणसिण्णदेसु ठाणेसु । भंगा पर्जजियन्वा जत्थ जहा पयिहसंभवो हवइ<sup>2</sup> ॥२५३॥

ॐ नमः श्रीमित्सद्धेभ्यः।

जिनान् सिद्धान् नमस्कृत्य साधून् सद्गुणधारकान् । छदमीवीरेन्दुचिद्भूपान् ब्रुवे वन्धादिकत्रिकान् ॥ स्थानानां त्रिविकल्पानां कर्त्तव्या विनियोजना । अतो जीवगुणस्थाने कमतः सर्वकर्मणाम् ॥ ॥२३॥

यत्र यथा प्रकृतीनां सम्भवो भवति, तत्र तथा जीव-गुणसंज्ञितेषु स्थानेषु जीवसमासेषु गुणस्थानेषु च त्रिविकल्पप्रकृतिस्थानानां सर्वकर्मणां सर्वप्रकृतीनां बन्धोद्यसस्वरूपस्थानानां भङ्गा विकल्पा प्रकृष्टेन योजनीयाः ॥२५३॥

वन्ध, उद्य और सत्ताकी अपेद्या तीन प्रकारके जो प्रकृतिस्थान हैं, उनकी अपेक्षा जीव-समास और गुणस्थानोंमें जहाँ जितनी प्रकृतियाँ संभव हों, वहाँ उतने भङ्ग घटित करना चाहिए ॥२४३॥

<sup>1.</sup> स० पञ्चसं० ५, २७६।

१. गो० क० गा० ७४५ सं० टीका ( पृ० ६०३ )।

२. सप्ततिका० ३३ । तत्र प्रथमचरणे 'तिविगप्पपगद्द्वाणेहिं' इति पाठः ।

३. सं० पञ्चसं० ५, २७६।

अव पहले जीवसमासोंमें ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मसम्बन्धी बन्धादिस्थानींके स्वामित्वका निर्देश करते हैं—

# [मूलगा०२=] ¹तेरससु जीवसंखेवएसु णाणंतराय-तिवियप्पो । एकम्हि ति-दु-वियप्पो करणं पडि एत्थ अवियप्पो ॥२५४॥

<sup>2</sup>तेरससु जीवसमासेसु ५ सिण्णपज्जत्ते मिन्छ।इसहुमैतेसु गुणेसु बंधाइसु ५ तत्थेव उवरयवंधे उव-

संत-खीणाणं ५।

भथ चतुर्दशक्तीवसमासेषु ज्ञानावरणान्तरायकर्मणोः प्रकृतीनां बन्धादिविकल्पान् योजयित—
['तेरसपु जीवसंखेवपुसु' इत्यादि । ] एकेन्द्रिय-सूचमबादर-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चोन्द्रियासंज्ञिनः पर्याप्तापर्याप्ता इति द्वादश, पञ्चोन्द्रियसंज्ञ्यपर्याप्तक एक इति त्रयोदशजीवसमासेषु ज्ञानावरणान्तरायप्रकृतीनां त्रिविकल्पो भवित वन्धोद्रयसत्त्वरूपो भवतीत्यर्थः । एकिस्मन् संज्ञ्ञिपर्याप्तके जीवसमासे त्रिविकल्पो द्विविकल्पश्च भवित । अत्र द्विविकल्पे करणिमत्युपशान्त-जीणकपायपोः वन्धं प्रति विकल्पो न भवित । उपशान्तजीणकपाययोः वन्धस्य विकल्पो न भवतीत्यर्थः ॥२५४॥

त्रयोदशसु जीवसमासेषु ज्ञानावरणान्तराययोः प्रकृतीनां बन्धोदयसस्त्रम्— वं० ५ ५ चतुर्देशे स० ५ ५ चतुर्देशे स० ५ ५ चतुर्देशे स० ५ ५ ज्ञा० अं० संज्ञिनि पर्याप्ते जीवसमासे मिध्यद्द्यथादि-सूक्ष्मसाम्परायान्तेषु गुणस्थानेषु बन्धादित्रिके वं० ५ ५ ५ स० ५ ५ ज्ञा० अं० त्रवेव संज्ञिपयांसे जीवसमासे उपरतयन्धयोवन्धरहितयोहपशान्त-चीणकपाययोहदये सत्त्वे च उ० ५ ५ स० ५ ५

इति जीवसमासेषु ज्ञानावरणान्तरायप्रकृतिविकल्पः समाप्तः ।

आदिके तेरह जीवसमासोंमें ज्ञानावरण और अन्तरायके तीन विकल्प होते हैं। संज्ञी पञ्चीन्द्रय पर्याप्त नामक एक चौदहवें जीवसमासमें तीन और दो विकल्प होते हैं। किन्तु करण अर्थात उपशान्त और ज्ञीणकषायगुणस्थानमें बन्धका कोई विकल्प नहीं है ॥२४४॥

विशेपार्थ—तेरह जीवसमासोंमें दोनों कर्मीका पाँचप्रकृतिक बन्ध, पाँचप्रकृतिक उद्य और पाँचप्रकृतिक सत्तारूप एक ही विकल्प या भङ्ग है। संज्ञीपंञ्चेन्द्रियपर्याप्तमें मिथ्यादृष्टिगुण-स्थानसे लेकर सूद्रमसाम्परायगुणस्थानतक पाँचप्रकृतिक बन्ध, और सत्तारूप; तथा उपरतबन्धवाले उपशान्त और ज्ञीणमोही जीवोंके पाँचप्रकृतिक उद्य और सत्तारूप दो भङ्ग होते हैं। श्वे० चूणि और टीकाकारोंने गाथाके चौथे चरणका अर्थ इस प्रकार किया है—करण अर्थात् केवल द्रव्य मनकी अपेक्षा जो जीव संज्ञिपञ्चेन्द्रिय कहलाते हैं एसे केवलीके उक्त दोनों कर्मीका बन्धउदय-सत्त्वसम्बन्धी कोई विकल्प नहीं है।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २७७। 2. ५, 'जीवसमासेषु' इत्यादिगद्यांशः (पृ० १९०)।

१. सप्ततिका० ३४।

अव मूलसप्ततिकाकार दर्शनावरण कर्मके वन्धादि स्थानोंके स्वामित्वसम्बन्धी भंगोंका जोवसमासोंमें निदेश करते हुए, तथा वेदनीय, आयु और गोत्र-सम्बन्धी स्थानोंके भंगोंको जाननेका संकेत करते हुए मोहकर्मके भंगोंके कथनकी प्रतिज्ञा करते हैं—

# [मूलगा०२६] ¹तेरे णव चउ पणयं णव संता एयम्मि तेरह वियप्पा । वेयणीयाउगोदे विभज्ज मोहं परं वोच्छं ै।।२५५॥

दंसणा० ६ ६ <sup>2</sup>तेरस जीवेसु ४ ५ सण्णिपज्ञत्ते तेरस ति कहं ? बुचए-मिच्छा-सासणाणं ४ ५ मिस्साइः ६ ६

भपुन्वकरणपढमसत्तमभागं जाव ४ ५ दुविहेसु उवसम-खवय-अपुन्वकरणाणियद्विसु तहा उवसम-सुहुम-६ ६

चरिमसमये ४ सन्वे मिलिया १६।

भय दर्शनावरणस्य बन्धादि-विकल्पान् योजयति—['तेरे णव चड पणयं' इत्यादि । ] संज्ञि-पञ्चेन्द्रियपर्याप्ठजीवसमासं विना त्रयोदशसु जीवसमासेषु दर्शनावरणनवशकृतीनां बन्धः १ । चतुः-प्रकृतीनासुद्यः १ । अथवा पञ्चप्रकृतीनासुद्यः ५ । कथम् १ जाग्रज्ञीवे चक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनावरणानां चतुर्णासुद्यः, निद्रिते जीवे तु निद्राणां मध्ये एकतरा निद्रा १ इति पञ्चप्रकृतीनासुद्यः ५ । दर्शनावरणस्य नवप्रकृतीनां सत्ता १ । एकस्मिन् पञ्चेन्द्रियपर्याप्तकजीवसमासे चतुर्दशे दर्शनावरणस्य श्र्योदश विकल्पा भङ्गा भवन्ति । वेदनीयायुर्गोत्रेषु त्रिसंयोगभङ्गान् युक्त्वा जीवसमासेषु संयोज्याग्रे मोहनीयं वक्त्यामि ॥२५५॥

वं० ६ ६ त्रयोदशसु जीवसमासेषु दर्शनावरणस्य बन्धादित्रयम्—उ० ४ ५। संज्ञिपर्याप्तकजीवसमासे त्रयो-स● ६ ६

वं० ६ ६ दश भङ्गा इति कथं चेदुस्यते-पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तजीवसमासे मिध्यादृष्टि-सासादनयोः उ० ४ ५। मिश्रा-स० ६ ६

वं० ६ ६

चप्रवेकरणद्रयप्रथमभागं यावत् स्त्यानगृद्धित्रयबन्धं विना उ० ४ ५ द्विविधेषु उपराम-सपक
स० ६ ६
श्रेणिद्वयापूर्वकरणशेपपड्भागानिवृत्तिकरणेषु तथा सून्तमसाम्परायस्योपशमश्रेणौ निद्धा-प्रचले विना
वं० ४ ४
ड० ४ ५। ततोऽनिवृत्तिकरण-सून्तमसाम्पराययोः चपकश्रेण्योः स्त्यानत्रिकसत्त्वं विना उ० ४ ५। उपशान्तस० ६ ६

वं००० वं००० वं००० वं००० कपाये अबन्धके उ० ४ ५ । ज्ञीणकपायस्य द्विचरमसमये । उ० ४ ५ । ज्ञीणकपायस्य चरमसमये ४ । स० ६ ६ स० ६ ६

<sup>1.</sup> ५, २७८-२७९। 2. ५, 'त्रयोदशसु'इत्यादिगद्यभागः (पृ० १९०)।

१. सप्ततिका० ३५ । तत्र द्वितीयचरणे 'नव संतेगिम भंगमेकारा' इति पाठः ।

सप्ततिका ४०६

सर्वे मीलिता भङ्गाः १३। कथम् ? दर्शनावरणस्य वन्धभङ्गाख्यः ३। उदयभङ्गाः सप्त ७। सत्त्वभङ्गास्रयः ३। एवं विसदराभङ्गास्रयोदश १३।

वं० ६ ६ ४ ४ · ० ० ० उ० थाप थाप थाप थाप थाप थाप सं० ६ ६ ६ ६ ६ ६ ४

#### इति जीवसमासेषु दर्शनावरणस्य विकल्पाः समाप्ताः ।

प्रारम्भके तेरह जीव-समासोंमें दर्शनावरणकर्मके नी प्रकृतिक वन्धस्थान, चार अथवा पाँच प्रकृतिक उदयस्थान और नी प्रकृतिक सत्तास्थानक्षप दो भंग होते हैं। एक चौदहवें संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक नामक जीवसमासमें तेरह विकल्प होते हैं। वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मसम्बन्धी स्थानोंके भंगोंका स्वयं विभाग करना चाहिए। तदनन्तर क्रम-प्राप्त मोहनीयकर्मके स्थानसम्बन्धी भंगोंका में वर्णन करूँगा ॥२४४॥

आदिके तेरह जीवसमासोंमें दर्शनावरणकर्मके नीप्रकृतिक बन्धंस्थानमें चारप्रकृतिक उद्यस्थान और नौप्रकृतिक सत्तास्थान; तथा पाँचप्रकृतिक उद्यस्थान और नौप्रकृतिक सत्ता-स्थान ऐसे दो भंग होते हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक नामक जीवसमासमें तेरह भंग किस प्रकारसे संभव हैं ? इस शंकाका समाधान करते हैं — मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यन्दृष्टि जीवोंके नौप्रकृतिक बन्धस्थान, चारप्रकृतिक उदयस्थान और नौप्रकृतिक सत्तास्थानः तथा नौ-प्रकृतिक वन्धरथान, पाँच प्रकृतिक उद्यस्थान और नीप्रकृतिक सत्तास्थान; ये दो भंग होते हैं। तीसरे मिश्रगणस्थानको आदि छेकर अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानके सात भागोंमेंसे आदिके प्रथम भाग-पर्यन्त छहप्रकृतिक वन्धस्थान, चारप्रकृतिक उद्यस्थान, नौप्रकृतिक सत्ता-स्थानः तथा छ्रहप्रकृतिक वन्धस्थान, पाँचप्रकृतिक उदयस्थान और नीप्रकृतिक सत्तास्थानः ये दो भंग होते हैं। उपशामक और त्तपक अपूर्वकरणके शेप छह भागोंमें, तथा उपशामक अनिवृत्तिमं, उपशामक सूदमसाम्परायमं; एवं चपकश्रेणी-सम्बन्धी अनिवृत्तिकरणके असंख्यातवें भागपर्यन्त चारप्रकृतिक वन्धस्थान, चारप्रकृतिक उदयस्थान, नौप्रकृतिक सत्त्वस्थान, तथा चारप्रकृतिक वन्धस्थान, पाँचप्रकृतिक उदयस्थान, नौप्रकृतिक सत्तास्थान, ये दो भंग होते हैं। क्षपक अनिवृत्तिकरणके शेप संख्यात भागमें और त्तपक सूत्त्मसाम्परायमें चारप्रकृतिक वन्धस्थान, चारप्रकृतिक उद्यस्थान, छ्रहप्रकृतिक सत्तास्थान, तथा चार प्रकृतिक बन्धस्थान, पाँचप्रकृतिक उदयस्थान और पाँचप्रकृतिक सत्तास्थान; ये दो भंग होते हैं। दशवें गुणस्थानमें दर्शनावरणकी वन्धव्युच्छिति होजानेसे उपशान्तमोहमें वन्धस्थान कोई नहीं है, उदयस्थान चारप्रकृतिक, सत्तास्थान नौप्रकृतिक; तथा उदयस्थान पाँचप्रकृतिक और सत्तास्थान नीप्रकृतिक; ये दो भंग होते हैं। चीणमोहमें द्विचरम समय तक चारप्रकृतिक उदयस्थान, छह-प्रकृतिक सत्तास्थान; तथा पाँचप्रकृतिक उद्यस्थान और छह प्रकृतिक सत्तास्थान ये दो भंग होते हैं। ज्ञीणमोहके चरम समयमें चारप्रकृतिक उद्यस्थान और चारप्रकृतिक सत्तास्थान ये रूप एक भंग होता है। इस प्रकार सब मिला करके संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवसमासमें तेरह भंग होते हैं। इन सबकी अंकसंदृष्टियाँ मूलमें दी हैं।

अव भाष्यगाथाकार मूळसप्ततिकाकार-द्वारा सूचित वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मके भंगोंका निरूपण करते हैं—

## 'बासिंह वेयणीए आउस्स हवंति तियधिगसयं तु । बोदस्स य सगदालं जीवसमासेसु णायव्या ॥२५६॥

#### ६२।१०३।४७।

अथ जीवसमासेषु वेदनीयायुर्गीत्राणां भङ्गाः कित चेदाह—['वासट्ठि वेयणीप्' इत्यादि ।] जीव-समासेषु वेदनीयस्य द्वाषष्टिर्भङ्गाः ६२ । भायुपरूयधिकशतभङ्गाः १०३ । गोत्रस्य सप्तचत्वारिंशद्विकल्पाश्च ४७ भवन्तीति ज्ञातन्याः ॥२५६॥

जीवसमासोंमें वेदनीयकर्मके बन्धादित्रिकके मंग वासठ होते हैं, आयुकर्मके तीन अधिक सौ अर्थात् एक सौ तीन भंग होते हैं और गोत्रकर्मके सैंतालीस भंग जानना चाहिए॥२४६॥

वेदनीयके भंग ६२, आयुके १०३ और गोन्नके ४७ होते हैं।

अव भाष्यगाथाकार वेदनीयकर्मके भंगोंका निरूपण करते हैं—

# <sup>2</sup>चोइस जीवे पढमा चउ चउभंगा भवंति वेयणिए। छच्चेव केवलीणं सन्वे वावड्डि भंगा हु ॥२५७॥

३ १ ० ० इदि पढमा चोदससु पत्तेयं चत्तारि १ ० १ ० इदि ५६। सजोगे पढमा दो १।० १।० १।० १।०

३ ३ ३ ० अजोगे पढमा दो चेव, बंधेण विणा दुचरिमसमए वि ३१० ३१० तस्सेव चरिमसमए वि ३ ० ३१० ३१० इदि सन्वे ६२ ।

भथ वेद्यस्य द्वापष्टिमङ्गानाह- चिद्दस नीवे पढमा' इत्यादि । चतुर्दशसु नीवसमासेषु प्रत्येकं वेदनीयस्य प्रथमा आदिमाश्रत्वारश्रत्वारो मङ्गविकल्पा भवन्ति । चतुर्भिगुणिताश्रतुर्दश (१४ x ४) इति पट्पञ्चाशत् ५६ । केविलनां पद्विकल्पाः ६ । इति सर्वे द्वापिष्टर्भङ्गा विकल्पाः वेद्यस्य जीवसमासेषु भवन्ति ६२ ॥२५७॥

इति चतुर्दशजीवसमासेषु प्रत्येकं चत्वारश्रत्वारो भङ्गाः १ ० १ ० एकेन्द्रियसूचमा-११० ११० ११० १

१ पर्यातस्य साताबन्धोदयोभयस्त्वं १ सातबन्धासातोदयोभयस्त्वं ० असातबन्ध-सातोदयोभय-११० ११०

सत्तं १ असातवन्घोदयोभयसत्त्वमिति ० चत्वारो भङ्गाः। एवं त्रयोदशसु जीवसमासेषु भङ्गा ११०

ज्ञातन्याः । एकाञ्केन सद्देवस्य संज्ञा, शून्येनासद्देवस्य संज्ञा । इति ५६ अङ्गाः । सयोगकेविलिनि प्रथमौ

<sup>1.</sup> सं विष्युसं प्र, २८०। 2. प्र, २८१। 3 प्र, वितुर्दशसुं इत्यादिगद्यभागः (पृ० १६१)।

वं० १ १ भाषों हो भङ्गी उ० १ ० अयोगकेविङ्गि आधो हो भङ्गी बन्धेन विना द्विचरमसमयेऽपि सं० ११० ११०

उ० १ ० तस्यैवायोगिचरमसमये । इति सर्वे वेधस्य द्वापष्टिविकत्त्वा भवन्ति ६२ । स० ११० ११०

#### इति जीवसमासेषु वेदनीयस्य विकल्पाः समाप्ताः ।

चौदह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येक जीवसमासमें वेदनीयकर्मके त्रिसंयोगी प्रथम चार-चार भंग होते हैं। चौदहवें जीवसमासके अन्तर्गत केवलीके छह भंग होते हैं। इस प्रकार सर्व मिलक् कर वेदनीयकर्मके वासठ भंग हो जाते हैं॥२४७॥

भावार्थ—इसी सप्ततिकाप्रकरणके प्रारम्भमें गाथाङ्क १६-२० का अर्थ करते हुए जो वेदनीयकर्मके आठ भंग वतलाये गये हैं, उनमेंसे प्रारम्भके चार भंग प्रत्येक जीवसमासमें पाये जाते हैं, अतः चौदह जीवसमासोंको चारसे गुणित करने पर छप्पन भंग हो जाते हैं। तथा केवलीके पूर्वोक्त आठ भंगोंमेंसे छह भंग पाये जाते हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर (४६+६=६२) वासठ भंग होते हैं।

इसी अर्थका भाष्यकारने अंकसंदृष्टि द्वारा इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है— बंघ १ १ ० ० चौदृह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकमें ये चार भंग होते हैं—उद्० १ ० १ ० स० ११० ११० १ ११०

यहाँ पर (१) एक अंकसे सातावेदनीय और (०) शून्यसे असाता वेदनीयका संकेत किया गया है।

सयोगिकेवलीमें प्रथमके ये दो भंग १ ० होते हैं। अयोगिकेवलीमें भी ये ही दो भङ्ग १० १०।
पाये जाते हैं। किन्तु उनके द्विचरम समयमें वेदनीयकर्मके बन्धका अभाव हो जाता है, अतएव बन्धके विना १० १० ये दो भङ्ग होते हैं। उन्हीं अयोगिकेवलीके चरम समयमें १० ये दो भङ्ग पाये जाते है। इस प्रकार वेदनीयकर्मके सर्व भङ्ग ६२ जानना चाहिये।

इस प्रकार जीवसमासोंमें वेदनीयकर्मके वन्धादिस्थानोंका निरूपण किया। अव भाष्यगाथाकार चौदह जीवसमासोंमें आयुकर्मके भंगोंका निरूपण करते हैं—

¹एयार जीवठाणे पणवण्णा चेव होंति भंगा य । पज्जत्तासण्णीसु य णव दस सण्णी अपज्जत्ते ॥२५८॥ ²सण्णी पज्जत्तस्स य अहावीसा हवंति आउस्स । तिगधियसयं तु सन्वे केवलिभंगेण संजुत्तं ॥२५६॥ १सुर-णिरएसु पंच य तिरिय-मणुएसु हवंति णव भंगा । वंधंते बंधेसु वि चउसु वि आउस्स कमसो दु ॥२६०॥

पादादापा

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २८२ । 2. ५, २८३ । 3. ५, २८४ ।

भथ जीवसमासेषु भायुष्कस्य विकल्पान् गाथाचतुष्केनाऽऽह-[ 'एयार जीवराणे' इत्यादि । ] एके-निद्रयस्चम-बादरी २ द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियाः ३ इत्येते पञ्च पर्याप्ताऽपर्याप्ता एवं दश १०। असंद्रयपर्याप्तक एकः १ एवमेकादशजीवसमासेषु प्रत्येकं भायुपः पञ्च पञ्च स्थानानि भङ्गा विकल्पाः । इति सर्वे पञ्चपञ्चा-शाद्रङ्गा भवन्ति ५५। पञ्चेन्द्रियासंज्ञिपर्याप्तजीवसमासे नव भङ्गाः ६ भवन्ति । अत्रासंज्ञितिर्यंग्जीवः कथं देव-नारकायुपी वध्नाति ? प्रथमनरकनारकायुभैवन व्यन्तरायुश्च वञ्चातीत्यर्थः । उक्तञ्च—

> देवायुर्नारकायुर्वध्नीतः संज्ञ्यसंज्ञिनौ पूर्णौ । द्वादशं नैकाचाद्या जीवसमासाः परे जातु ।।२४॥ इति

असण्णी सिरसवेत्यादिना ज्ञेयम् । संज्ञ्यपर्यास्त्रजीवसमासे दश विकल्पाः १० स्युः । संज्ञि-पर्यासस्याष्टाविशतिविकल्पा २८ सवन्ति । केवलज्ञानिनो भङ्ग एकः १ । एवं सर्वे एक्तिकृताः आयुपो विकल्पाः सर्वेषु जीवसमासेषु व्यधिकशतसंख्योपेता १०३ भवन्ति । मनुष्य-तिर्यगायुपोर्वन्धावन्धयोदिव-नारकाणां पञ्च पञ्च भङ्गा विकल्पा सवन्ति ५।५। आयुश्चतुषु वन्धावन्धेषु तिर्यञ्-मनुष्याणां नव नव भङ्गा सवन्ति ६।६ ॥२५८–२६०॥

एकेन्द्रिय सृहम, एकेन्द्रिय वादर, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय इन पाँचके पर्याप्त और अपर्याप्त-सन्वन्धी दश, तथा एक असंज्ञी अपर्याप्त, इन ग्यारह जीवसमासों आयुकर्मके त्रि-संयोगी भङ्ग पचपन होते हैं। पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसमासमें नौ भङ्ग होते हैं। अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसमासमें अडाईस भङ्ग होते हैं। तथा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसमासमें अडाईस भङ्ग होते हैं। ये सब केविलसम्बन्धी एक भङ्गसे संयुक्त होकर एकसौ तीन भङ्ग आयुक्तमेंके होते हैं। संज्ञी पंचेन्द्रियके अडाईस भङ्ग इस प्रकार हैं—आयुक्तमेंके ये भङ्ग चारों गतियों-में आयु वँधने और नहीं वँधनेकी अपेन्ना क्रमसे देवोंमें पाँच, नारिकयोंमें पाँच, तिर्यक्रोंमें नौ और मनुष्योंमें नौ होते हैं ॥२५५-२६०॥

ेणारय-देवभंगा चडरो चडरो चइऊण सेसा तिरियभंगा पंच पंच एयारसेसु जीवसमासेसु ते एक्शिम

पंच पंच ति किचा पणवण्णा भवंति । ५५। तत्थ पंचण्हं संदिही वि २ २ २ २ २ इदि ५५। २ २।२ २।३ २।३

असिष्णपद्मत्तेसु सब्दे तिरियमंगा ६। सिष्णअपज्ञते देव-णारयसंगा चडरो चड्रा चड्रा सेसा तिरिया-डयभंगा ५। मणुयाडयभंगा ५ सन्दे १०-। सिष्णपद्मते णारयमंगा ५। तिरियमंगा ६। मणुयभंगा ६।

देवमंगा ५। एवं सन्वे वि २ मा केविलिसु ३ एवं सन्वे १०३।

क्रमेण तु नारके ५ तिर्यक्ष ६ मनुष्येषु ६ देवे ५ । नारक-देवभङ्गान् चतुरश्रतुरस्त्यक्त्वा शेपास्तिर्य-ग्मङ्गाः पञ्च पञ्च । एकादश्राजांवसमासेषु ते भङ्गाः एकैकस्मिन् पञ्च पन्चेति कृत्वा पञ्चपञ्चाशञ्चवन्ति ५५। तथाहि—यस्मादेकादश्राजीवसमासा नारक-देवायुंपी न बङ्गान्ति, ततस्तेषु तिरश्चामायुर्वन्धभङ्गेभ्यो नवभ्यो नारकायुर्वन्धभङ्गो देवायुर्वन्धभङ्गो द्वौ द्वौ अपाकृत्य शेपा जीवसमासेष्वेकादशसु पञ्चपन्चेति पञ्चपञ्चाशद् भवन्ति ५५ । ततः पञ्चानां संदृष्टिः—

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, 'आसामर्थः-' इत्यादिगद्यांशः। ( पृ० १६२ )। १. सं० पञ्चसं० ५, २८३।

बं० ति २ म ३ म ३ ति २ उ० ति २ ति २ ति २ ति २ ति २ ० ति २ ति २ ति २ ति २ ति २ ति २ म २ ति २ ति २ ति २ स ३ ति २ ति २ ति २ 'ति २ ति २ ति २ ड० ति २ ति २ स० ति २ ति २ न १ ति २।१ ति २।२ ति २।२ २ म ३ २ म ३ ति २ दे ४ ति २ दे ४

[ इति ] तिर्यंग्मङ्गाः ६ । ततः संज्ञ्यपर्याक्षजीवसमासे देव-नारकभङ्गान् चतुरश्चतुरः ४ त्यन्तवा शोषास्तिर्यंगायुर्भङ्गाः पञ्च ५ । सर्वे दश । तथाहि—पंचेन्द्रियसंज्ञ्यपर्याप्ते दश भङ्गाः, यसमादपूर्णसंज्ञी तिर्यङ्-मनुष्यश्च देवनारकायुपी न वध्नाति तस्मात्तिरश्चां मनुष्याणां चायुर्वन्ध-भंगेभ्यो नवभ्यः नारकायुर्वन्धभङ्गौ देवायुर्वन्धभङ्गौ च हित्वा शेषाः पञ्चायुर्वन्धभङ्गाः ५।५ । इत्थमपर्याप्ते पंचेन्द्रियसंज्ञिनि भङ्गाः, तद्भवानां अपर्याप्तपञ्चेन्द्रियसंज्ञ्रित्वयां, अपर्याप्तमनुष्यरचना, इति पञ्चेन्द्रियसंज्ञ्यपर्याप्ति भङ्गाः, तद्भवानां अपर्याप्तपञ्चेन्द्रियसंज्ञ्ञाः दश १० । संज्ञिपर्याप्तनारके भङ्गाः ५ । तिर्यंगञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्ते भङ्गाः ६ । मनुष्यपर्याप्तके भङ्गाः वव १ । पर्व सर्वे संज्ञ्ञ्चित्रयां भङ्गाः ६ । स्व १ । एवं सर्वे आयुपो भङ्गाः विकल्पाः १०३ भवन्ति ।

> वं ००२ ०३० उ० न १ न १ न १ न १ स० १ १ ।२ १ ।३ १ ।३

बंo. o १ o २ o वंo o २ o ३ o उo स ३ स ३ स ३ स ३ स ३ स ० ३ ३११ ३११ ३११ स० ३ ४१२ ४१२ ४१३

#### इति जीवसमासेषु आयुर्विकल्पाः समाप्ताः।

स्पष्टीकरण—आयुकर्मके नरकादि गितयों में क्रमसे ४, ६, ६ और ४ मङ्ग होते हैं। इन मङ्गोंका विवरण इसी प्रकरणके प्रारम्भमें गाथाङ्क २१ से २४ तक किया जा चुका है। वहाँ पर जो तिर्यगतिमें नौ भङ्ग बतलाये हैं, उनमें से नारकायु और देवायुके बन्ध-सम्बन्धी चार चार भङ्ग छोड़कर शेष जो पाँच भङ्ग होते हैं, इसलिए ग्यारह जीवसमासों में पाये जाते हैं। एक एक जीवसमासमें पाँच पाँच भङ्ग होते हैं, इसलिए ग्यारहको पाँचसे गुणित करने पर पचपन (५४) भङ्ग हो जाते हैं। उन पाँच भङ्गोंकी संदृष्टि मूलमें दी हुई है। असंज्ञी पर्याप्तोंमें तिर्यगितिके सर्व भङ्ग ६ होते हैं। संज्ञी अपर्याप्तके देव और नारकसम्बन्धी चार-चार भङ्ग छोड़कर तिर्यगायुसम्बन्धी शेष पाँच भङ्ग होते हैं; तथा मनुष्यायुसम्बन्धी भङ्ग भी ४ होते हैं; इस प्रकार दोनों मिलाकर १० भङ्ग अपर्योप्तसंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसमासके होते हैं। संज्ञीपर्याप्त जीवसमासमें नारिकयोंके ४ भङ्ग, तिर्यञ्चोंके ६ भङ्ग, मनुष्योंके ६ भङ्ग और देवोंके ४ भङ्ग, इस प्रकार सर्व मिलाकर २५ भङ्ग होते हैं। केवलीके ६ भङ्ग बतलाये गये हैं। इस प्रकार सर्व मिलाकर अयु-कर्मके (५४+६+१०+२८+६)=१०३ होते हैं।

. इस प्रकार जीवसमासोंमें आयुकर्मके वन्घादि-स्थानोंका निरूपण किया । अव जीवसमासोंमें गोत्रकर्मके बन्ध, उदय और सत्त्व-सम्बन्धी मङ्गोको कहते हैं—'
गुरुचं णीचं णीचं गीचं बंधुदयसंतज्जयलं च ।
सन्वं णीचं च तहा पुह भंगा होति तिण्णेवं ॥२६१॥

3 0 0 0

## <sup>2</sup>तेरस श्र्जीवसमासेस एगुणताला हवंति भंगा हु। पढमा छ सण्णिपञ्जत्तयस्स दो केवलीणं च ॥२६२॥

<sup>3</sup>तेरससु पत्तेयं तिष्णि तिष्णि। एवं ३६। सिष्णपज्ञत्ते सन्वभंगेसु पहमा छ १ १ ० ० ० १ केवलीणं चरमा दो १ १ एवं ३६१६।२। ११० ११० ११० ११० ०१०

# <sup>4</sup>सन्वे वि मिलिएसु य भंगवियप्पा हवंति गोयस्स । सत्त्र्तरतालीसं एत्तो मोहं परं वोच्छं ॥२६३॥

[गोत्रकर्मणः] त्रयोदशजीवसमासेषु प्रत्येकं त्रयो भङ्गा भवन्ति । ते के १ उद्यगोत्रस्य वन्धः १ नीचगोत्रस्योदयः ० पुनर्नीचैगौत्रस्य वन्धः ० । नीचगोत्रस्योदयः ० । तत्र द्वयोक्षवन्ध-नीचोदय-नीचवन्धो-१ ० दययोः ० सत्त्वयुगळम् । उद्यगोत्रस्य सत्त्वं १ नीचगोत्रस्य सत्त्वं ० इति द्वौ भङ्गौ ० ० । तृतीयभङ्गो

सर्वनीचगोत्रस्य बन्धः ० नीचगोत्रस्योदयः ० नीचगोत्रस्य सत्त्वं ० पुनर्नीचगोत्रस्य सत्त्वम् ० इति त्रयो

भङ्गाः । पन्नेन्द्रियसंज्ञिपयांसं विन। त्रयोदशजीवसमासेषु प्रत्येकं ० ० ० त्रयो [भङ्गा] भवन्ति । ११० ११० ०१० त्रिभि ३ गुणितास्त्रयोदशेति एकोनचत्वारिंशद्भङ्गा विकल्पा ३६ भवन्ति । इति पन्नेन्द्रियसंज्ञिपयांसे जीव-समासे पट् प्रथमाः ये पूर्वं गोत्रस्य भङ्गाः सप्त कथितास्तन्मध्ये आदिमाः पट् विकल्पाः ।

> बन्धः १ १ ० ० ० उद्यः १ ० १ ० ० १ सत्ता ११० ११० ११० ११० ११०

पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्ते भवन्ति ६। केवलिनोः निरस्तसंज्ञ्यसंज्ञिच्यपदेशयोः केवलिनोर्द्वयोरन्तिमौ द्वौ। एते ३६।६।२। पिण्डिताः ४७ सर्वे गोत्रस्य सप्तचत्वारिशद्वज्ञाः ॥२६१-२६३॥

#### इति जीवसमासेषु गोत्रस्य विकल्पाः समाप्ताः ।

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰ ५, २८६ । 2. ५, २८७ । ३. ५, 'प्रत्येकं त्रयस्त्रय' इत्यादिगद्यभागः' (पृ॰ १६३) । 4. ५, २८८ ।

१. द प्रतिमें न यह गाथा है और न उसकी संस्कृत टीका ही उपलब्ध है। धिद 'तेरे जीवसमासे' इति पाठः।

उचगोत्रका वन्ध, नीचगोत्रका उदय और दोनोंका सत्तारूप प्रथम भङ्ग है। नीचगोत्रका वन्ध, नीचगोत्रका उदय और दोनोंका सत्तारूप द्वितीय भङ्ग है। तथा सर्वनीच अर्थात् नीचगोत्र का वन्ध, नीचगोत्रका उदय और नीचगोत्रका सत्त्वरूप तृतीय भङ्ग है। इस प्रकार गोत्रकर्मके पृथक्-पृथक् ये तीन भङ्ग होते हैं ॥२६१॥

स्पर्धोकरण—इन तोनों भङ्गोंकी अंकसंदृष्टि मूळमें दी है। उसमें एकका अंक उचगोत्रका

और शून्य नीचगोत्रका बोधक जानना चाहिए।

संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तको छोड़कर शेष तेरह जीवसमासोंमें उक्त तीन-तीन भङ्ग होते हैं। अतएव तेरहको तीनसे गुणित करनेपर तेरह जीवसमासोंके उनताळीस भङ्ग हो जाते हैं। संज्ञी-पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके प्रारम्भके छह भङ्ग होते हैं। केवळीके अन्तिम दो भङ्ग होते हैं।।२६२॥

स्पष्टीकरण—इसी प्रकरणके प्रारम्भमें गाथाङ्क १८ को व्याख्या करते हुए गोत्रकर्मके सात भङ्ग संदृष्टिके साथ वतला आये हैं। उनमेंसे प्रारम्भके छह भङ्ग संज्ञीपंचेन्द्रिय पर्याप्तके होते हैं। इनकी अङ्कसंदृष्टि मूलमें दी है। केवलीके उन सात भङ्गांमेंसे अन्तिम दो भङ्ग होते हैं। इनकी भी अंकसंदृष्टि मूल में दी है। इस प्रकार सर्व मिलाकर (३६ + ६ + २ = ) ४० भङ्ग गोत्रकर्मके होते हैं।

्रे अब भाष्यगाथाकार इसी अर्थका उपसंहार करते हुए आगे मोहकर्मके भङ्गोंके कहने-

की प्रतिज्ञा करते हैं-

ऊपर जो तेरह जीवसमासके उनतालीस संज्ञीपंचेन्द्रिय पर्याप्तकके छह और केवलीके दो भङ्ग वतलाये हैं, वे सब मिलकर गोत्रकर्मके तैंतालीस भङ्ग होते हैं। अब इससे आगे मोहकर्मके भङ्ग कहेंगे ॥२६३॥

अव पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार सप्तिकाकार जीवसमासोंमें मोहकर्मके भङ्गोका निरूपण करते हैं—

#### [मूलगा०३०] अहुसु पंचसु एगे एय दुय दसय मोहबंधगए। तिउ चुउ णव उदयगदे तिय तिय पण्णरस संतम्मि ॥२६४॥

म ५ १ बं०१२१० जीवसमासेसु उ०३४ ९ सं०३३१५

भथ मोहनीयस्य जीवसमासेषु बन्धादित्रिसंयोगमङ्गान् गाथाचतुष्केनाऽऽह—['भट्टसु पञ्चसु एगे' इत्यादि । ] अष्टसु जीवसमासेषु प्र पञ्चसु जीवसमासेषु प्र एकस्मिन् जीवसमासे १ च क्रमेण मोहप्रकृतीनां बन्धस्थानमेकं १ द्विकं २ दशकं १० च, तथा मोहपक्रत्युदयस्थानं त्रयं ३ चतुष्कं ४ नवकं ६, तथा मोह-प्रकृतीनां सत्त्वस्थानं त्रिकं ३ च त्रिकं ३ च पञ्चदशकं च १५ भवन्ति ॥२६४॥

|       | जीवस॰ = | जीवस० ५ | जीवस० १ |
|-------|---------|---------|---------|
| बन्धः | 3       | 3       | 30      |
| उद्य: | ą       | 8       | 8       |
| सत्ता | 3       | ą       | 3 02    |

भाठ, पाँच और एक जीवसमासमें मोहकर्मके क्रमशः एक, दो और दश वन्धस्थान; तीन, चार और नौ उदयस्थान; एवं तीन-तीन और पन्द्रह सत्तास्थान होते हैं ॥२६४॥

इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

१, सप्ततिका० ३६।

अव भाष्यगाथाकार उक्त मूलगाथाके अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं—

<sup>1</sup>सत्त अपज्जत्तेसु य पष्टजत्ते सुहुम तह य अहुसु य ।

वावीसं वंधोदय-संता प्रण तिण्णि पढिमिल्ला ॥२६५॥

सहस्र बंधे २२ उद्ये १०।९।मा संते २मा२७।२६।

एकेन्द्रियस्का १ बादर १ द्वि १ त्रि १ चतुरिन्द्रिय १ एन्चेन्द्रियसंक्य १ संज्ञि १ जीवापर्याप्ताः सप्त । एकेन्द्रियस्कापर्यास एकः १ एवमप्रसु जीवसमासेषु म सोहप्रकृतिवन्थस्थानं द्वाविशितकम् २२ । क्षि तत् १ मिय्यात्वं १ क्षायाः १६ वेदानां त्रयाणां सध्ये एकतरवेदः १ हास्य-शोकयुग्नयोर्मध्ये एकतरयुग्मं २ सय-इगुप्साद्वयं २ इति द्वाविशितकं नोह[वन्थ-]स्थानं अष्टसु जीवसमासेषु वन्यमायाति २२ । तत्र नोहोद्रयस्थानानि भाषानि त्रीणि २—१०१६ । नोहप्रकृतिसन्वस्थानानि भाषानि त्रीणि २—१८१२ । २६ । किं तत् उदये १ मिय्यात्वमेकं १ षोडशकथायाणां मध्ये एकतरकथायचतुष्कं १ वेदत्रयाणां मध्ये एकतरवेदः १ हास्यादियुग्नं २ भयं १ इगुप्सा १ एवं नोहप्रकृत्युद्रयस्थानं दशकम् १० । इदं भयरिहतं नवकम् ६ । इदं ज्ञगुप्सारितनष्टकं स्थानस् म । मोहस्य धर्वप्रकृतिसन्त्वं २म । अतः सम्यक्तवप्रकृत्युद्देष्टिते २७ । अतः मित्रप्रकृत्युद्देष्टिते इदं २६ ॥२६५॥

सार्वो अपर्याप्तक, तथा सूच्म पर्याप्तक, इन आठों जीवसमासोंमें वाईसप्रकृतिक वन्यस्थान के साथ आदिके तीन उद्यस्थान और तीन सत्तास्थान होते हैं ॥२६५॥

आठ जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकमें वन्वस्थान २२ में चद्यस्थान १०, ६, म प्रकृतिक और सत्तास्थान २८, २७, २६, प्रकृतिक तीन-तीन होते हैं।

# <sup>²</sup>पंचसु पन्जत्तेसु य पन्जत्तयसण्णिणामगं वन्ज†। हेड्डिम× दो चड तिण्णि य वंधोदयसंतठाणाणि ॥२६६॥

<sup>उ</sup>पंचसु पजत्तेसु बंधे २२।२३। उद्ये १०।९।=।७। संते २=।२७।२६।

पञ्चेत्रियसंशिपर्याप्तकं वर्जयित्वा एकेन्द्रियवाद्र १ द्वीन्द्रिय १ त्रीन्द्रिय १ चतुरिन्द्रिय १ पञ्चे-निद्रयासंशि १ पर्याप्तेषु पञ्चसु जीवसमासेषु ५ भादिमे हे मोहवन्थस्थाने द्वाविंशतिकै २२ कविंशतिके २१ भवतः। भादिमानि चलारि मोहप्रकृत्युद्रयस्थानानि १०१६|=।७ 1 सादिमानि त्रीणि मोहसत्त्व-स्थानानि २=।२७।२६॥

पञ्चसु पर्याप्तेषु बन्दे २२।२१ उदये १०।६|=।७ सत्तायाः २=।२७।२६।

पर्याप्त संझीनामक जीवसमासको छोड़कर शेष पाँच पर्याप्तक जीवसमासाँमें अधरतन दो वन्यस्थान, चार रह्यस्थान और तीन सत्तास्थान होते हैं ॥२६६॥

पाँच पर्याप्रक जीवसमासोंमें वन्यत्यान २२, २१ प्रकृतिक दो; उद्यत्यान १०, ६, ८, ७ प्रकृतिक चार और सत्तात्यान २८, २७, २६ प्रकृतिक तीन होते हैं।

# 'द्स णव पण्णरसाइ बंधोदयसंनपयहिठाणाणि । सण्णिपन्जत्तयाणं संपुण्ण ति+ बोहन्वा ॥२६७॥

<sup>5</sup>सिन्गिपज्ञते सब्बाणि वंधे २२।२५।५७।१३।९।५।४।३।२।। उन्ये ५०।९।५।७।६।५।४।। संते २=।२७।२६।२२।२२।२२।५३।५२।५३।५१।।

<sup>1.</sup> तं विष्यतं व प्, र्द्धा 2. प्, र्धव । 3. प्, 'पञ्चानां पूर्णानी' इत्यादिगद्यांशः (ए० १६४) । 4. प्, २६१ । 5. प्, 'तंतिनि पूर्णे' इत्यादिगद्यांशः । (ए० १६५) । व वजा, द वजे । × द सादिम । + द इदि ।

830

एकस्मिन् पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्यासे जीवसमासे चतुर्दशे दश मोहप्रकृतिबन्धस्थानानि २२।२१।१७।१३। ६।५।४।३।२।१ । पञ्चदश मोहनीयप्रकृतिसत्त्व-स्थानानि सम्पूर्णानि भवन्तीति ज्ञातन्त्रम् । एतत्सर्वं पूर्वं न्यास्थातमेव ॥२६७॥

इति जीवसमासेषु मोहनीयस्य बन्घादित्रिकसंयोगविकल्पाः समाप्ताः।

संज्ञी पर्याप्तक जीवोंके बन्धस्थान दश, उदयस्थान नौ और सत्त्वस्थान पन्द्रह होते हैं। अर्थात् इस चौदहवें जीवसमासमें सम्पूर्ण बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्तास्थान जानना चाहिए ॥२६७॥

संज्ञी पर्याप्तकमें सभी बन्ध, खद्य और सत्तास्थान होते हैं। उनकी अङ्कसंदृष्टि इस प्रकार है—बन्धस्थान २२, २१, १७, १३, ६, ४, ४, ३, २, १। उद्यस्थान १०, ६, ८, ७, ६, ४, ४, २, १। सत्तास्थान २८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ४, ४, ३, २, १।

इस प्रकार जीवसमासोंमें मोहकर्मके बन्धादि स्थानोंका निरूपण किया।

अव मूल सप्ततिकाकार जीवसमासोंमें नामकर्मके वन्ध, उदय और सत्तास्थान सम्बन्धी भङ्गोका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०३१] 'सत्तेव अपन्जत्ता सामी सहुमो य वायरो चेव। वियलिंदिया य तिष्णि दु तहा असण्णी य सण्णी ये ॥२६८॥

[मूलगा०३२] <sup>2</sup>पणय दुय पणय पणयं चदु पण बंधुदय संत पणयं च। पण छक्क पणय छ छक्क पणय अहुहुमेयारं ।।२६८।।

अथ जीवसमासेषु नामकर्मप्रकृतिबन्धोदयसन्वस्थानत्रिकसंयोगान् याजयति—[ 'सत्तेव अपजन्ता' इत्यादि । ] सप्तापर्याप्तका जीवाः स्वामिनः ७ एकः सूचमो जीवः १ एको बादरो जीवः १ विकलत्रयजीवा-स्वयः ३ तथाऽसंज्ञी जीव एकः १ संज्ञी जीव एकः १ इति चतुर्दंश जीवाः स्वामिनः ॥२६८॥

#### क्रमादेपां स्वामिसंख्या ७।१।१।३।१।१।

भशैतेषु बन्धादिस्थानसंख्यामाह—['पणय दुय पणय पणयं' इत्यादि । ] एकेन्द्रियस्चम १ बादर २ द्वि ३ त्रि ४ चतुः ५ पञ्चेन्द्रियासंज्ञि ६ संज्ञि ७ जीवापर्याप्तेषु सप्तसु नामप्रकृतिबन्धोदयसप्तस्थानानि पञ्च ५ द्वे २ पञ्च ५ सर्वसूचमैकजीवसमासेषु पञ्च ५ चत्वारि ४ पञ्च ५ सर्ववादरैकजीवसमासेषु पञ्च ५ पञ्च ५ पञ्च ५, विकलत्रयजीवसमासेषु पञ्च ५ पट् ६ पञ्च ५, असंज्ञिषु षट् ६ पट् ६ पञ्च ५, संज्ञिषु अष्टा प्र ष्टे प्रकादश ११ ॥२६६॥

|               | अपर्याप्तेषु ७ | सूचम० १ | बाद्र० १   | विकल० ३ | असं० १ | संज्ञि० |
|---------------|----------------|---------|------------|---------|--------|---------|
| बन्धः         | ષ              | ч       | પુ         | ч       | Ę      | 5       |
| <b>उद्</b> यः | 2              | 8       | 4          | Ę       | Ę      | 독       |
| सत्ता         | ч              | ષ્      | . <b>'</b> | 4       | ·s     | 33      |

<sup>1</sup> सं पञ्चसं पू २६४। 2. पू, २६२-२६३।

१. सप्ततिका० ३८। २. सप्ततिका० ३७।

पाँच बन्धस्थान, दो उद्यस्थान और पाँच सत्तास्थानके स्वामी सातों ही अपयीप्तक जीवसमास हैं। पाँच बन्धस्थान, चार उद्यस्थान और पाँच सत्तास्थानके स्वामी सूद्रम एकेन्द्रिय-पर्याप्तक हैं। पाँच बन्धस्थान, पाँच उद्यस्थान और पाँच सत्तास्थानके स्वामी वादर एकेन्द्रियपर्या प्रक हैं। पाँच वन्धस्थान, छह उद्यस्थान और पाँच सत्तास्थानके स्वामी तीनों विकलेन्द्रिय हैं। छह वन्धस्थान, छह उद्यस्थान और पाँच सत्तास्थानके स्वामी असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक हैं। तथा आठ बन्धस्थान, आठ उद्यस्थान और ग्यारह सत्तास्थानके स्वामी संज्ञीपंचेन्द्रियपर्याप्तक जीव हैं॥२६५-२६६॥

इनकी अंकसंदृष्टि मूल और टीकामें दी हुई है। अब भाष्यगाथाकार इसी अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं—

<sup>1</sup>सत्तेव य पन्जत्ते तेवीसं पंचवीस छन्वीसं । ऊणत्तीसं तीसं वंघवियण्पा हवंति ति ॥२७०॥

सत्त अपजात्तेसु वंधद्वाणाणि २३।२५।२६।२६।३०

तानि कानीति चेदाह—[ 'सत्तेव य पजत्ते' इत्यादि ] सप्तसु अपर्याप्तेषु जीवसमासेषु नामप्र-कृतिवन्धस्थानानि पञ्च—त्रयोविंशतिकं २३ पञ्चविंशतिकं २५ पङ्विंशतिकं २६ नवविंशतिकं २६ त्रिंशत्कं ३० चेति । बन्धविकल्याः पञ्च भवन्ति ॥२७०॥

#### रशरपारदारहार्ग

सातों ही अपर्याप्तक जीवसमासोंमें तेईस, पश्चीस, छव्यीस, उनतीस और तीसप्रकृतिक पाँच वन्धरथान होते हैं ॥२७०॥

सातों अपर्याप्तकोंमें २३, २४, २६, २६, ३० प्रकृतिक पाँच वन्धस्थान होते हैं।

<sup>2</sup>सुहुम-अपन्जत्ताणं उदओ इगिवीसयं तु बोहव्वो । वायरपन्जत्तेदरउदओ चउवीसमेव जाणाहि ॥२७१॥

#### उदया २१।२४।

एकेन्द्रियस्पापर्याप्तानां स्थावररुव्ध्यपर्याप्तकानां नामप्रकृत्युद्यस्थानमेकविंशतिकं २१ ज्ञात-च्यम् । एकेन्द्रियबादरापर्याप्तानां चतुर्विशतिकं नामप्रकृत्युद्यस्थानं २४ जानीहि ॥२७१॥

एकेन्द्रियसूच्म-बादरपर्याप्तयोः उदयस्थानद्वयम् २१।२४।

सूत्त्म अपर्याप्तकोंके इक्कीसप्रकृतिक एक उद्यस्थान जानना चाहिए। बाद्र अपर्याप्तकोंके चौबीसप्रकृतिक एक ही उद्यस्थान जानो ॥२७१॥

सूच्म अपर्याप्तकके २१ प्रकृतिक और वादर अपर्याप्तकके २४ प्रकृतिक उदयस्थान होते हैं।

<sup>3</sup>सेस-अपन्जत्ताणं उदओ दो चेव होति णायन्या । इगिवीसं छन्वीसं एत्तो सत्तं भणिस्मामो ॥२७२॥

#### २१।२६

शेपाणां पञ्चानामपर्याप्तानां त्रसलब्ध्यपर्याप्तानां हे उदयस्थाने भवतः । किं तत् नामप्रकृत्युद्य-स्थानम् १ एकविंशतिकं २१ पड्विंशतिकं च । अतः परं तत्र सत्त्वस्थानानि वयं भणिष्यामः ॥२७२॥

पञ्चानामप्यपर्याप्तानामुद्ये २१।२६।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, २६५ । 2. ५, २६६ । 3. ५, २६७ ।

शेप अपर्याप्त जीवसमासोंके इक्षीस और छुब्बीसप्रकृतिक दो ही उदयस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इससे आगे सातों अपर्याप्तक जीवसमासोंके सत्तास्थान कहेंगे॥२७२॥ शेष अपर्याप्तकोंके उदयस्थान २१ और २६ प्रकृतिक दो होते हैं।

## <sup>1</sup>तेसु य संतद्वाणा वाणउदी णवदिमेव जाणाहि। अहसीदी चेव तहा चउ वासीदी य संतया होति॥२७३॥

संते ६२।६०।८८।८४। 'सत्त अपजात्तपुसु' ति गयं।

तयोनीमप्रकृतिबन्धोद्ययोर्वा अपर्याप्तकसप्तके वा नामप्रकृतिसत्त्वस्थानं द्वानवितकं ६२ नवितकं ६० अष्टाशीतिकं मम चतुरशीतिकं मध द्वयशीतिकं मर चेति सत्तायाः पञ्च सत्त्वस्थानानि भवन्तीति जानाहि ॥२७३॥

६२।६०।ममामधामर इति सप्तसु अपर्याप्तेषु ब्याख्यानं गतं पूर्णं जातम् ।

खन्हीं सातों अपर्याप्तक जीवसमासोंमें वानवै, नन्त्रे, अष्टासी, चौरासी और वियासी-प्रकृतिक पाँच सत्तास्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥२७३॥

सातों अपयोप्तकोंमें ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं।

### <sup>2</sup>ते चिय वंधद्वाणा संता वि तहेव सुहुमपन्जत्ते । चत्तारि उदयठाणा इगि चउ पणवीस छन्वीसा ॥२७४॥

<sup>8</sup>सुहुमपज्जत्ते वंधा २३।२५।२६।२६। उद्या २१।२४।२५। संता १२।१०।८८।८४।

तान्येव पूर्व अपर्याप्तसप्तकोक्तनामवन्धस्थानानि तथैव सस्वस्थानानि च सूक्तैकपर्याप्तकेषु बन्ध-स्थानानि २३।२५।२६।२६।३०। सस्वस्थानानि ६२।६०।८८।८५।८२ भवन्ति। एकविंशतिकं २९ चतु-विंशतिकं २४ पद्मविंशतिकं २५ पड्विंशतिकं २६ इत्युद्यस्थानानि चत्वारि भवन्ति—२१।२४।२५। २६॥२७४॥

सूचमपर्याप्तके जीवसमासे वन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उद्याः २१।२४।२५।२६। सत्त्वानि ६२।६०। ममामधाम १।

सूरमपर्याप्तक जीवसमासमें वे ही पूर्वोक्त पाँच वन्धस्थान और पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु उदयस्थान इक्षीस, चौबीस, पन्नीस और छुब्बीस प्रकृतिक चार होते हैं।।२७४॥

सूरमपर्याप्तमें वन्धस्थान २३, २४, २६, २६, ३०, उद्यस्थान २१; २४, २४, २६ और सत्त्वस्थान २२, ६०, ५५, ६४, ६२ होते हैं।

### <sup>4</sup>वायर पज्जत्ते सु वि ते चेव य होंति वंध-संतठाणाणि । इगिवीसं ठाणादी सत्तावीसं ति ते उदया ॥२७५॥

<sup>5</sup>वायर-एइंदियक्जन्ते बंघा २३।२५।२६।२६।३०। उदया २१।२४।२५।२६।२७। संता ६२।६०। प्रतामशामरा

तान्येव सूचमपर्याप्तोक्तवन्ध-सत्त्वस्थानानि बादरैकेन्द्रियपर्याप्तकजीवसमासे भवन्ति २३।२५।२६। २६।३०। सत्त्वस्थानानि ६२।६०।८८।८५।८२। एकविंशतिकादि-सप्तविंशतिपर्यंतोदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२७ भवन्ति ॥२७५॥

<sup>1.</sup> संवपञ्चसंव ५, २६८ । 2. २६६ । 3. ५, 'सूच्मे पूर्णे बन्धाः' इत्यादिगद्यभागः । (पृ० १६५)
4. ५, ३०० । 5. ५, 'पूर्णे बन्धाः' इत्यादिगद्यांशः । (पृ० १६५)

एकेन्द्रियवादरपर्याप्तके बन्धाः २३।२५।२६।२०। उदयाः २१।२४।२५।२६।२७ सत्ताः इ२।६०।माम्

वाद्र पर्याप्त जीवसमासमें वे ही पूर्वोक्त पाँच वन्धस्थान और पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु उदयस्थान इकीस प्रकृतिसे छेकर सत्ताईस प्रकृतिक तकके पाँच होते हैं॥२७४॥

वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकमें वन्धस्थान २१, २४, २६, २६, ३० होते हैं। उदयस्थान २१, २४, २५, २६, २० होते हैं और सत्त्वस्थान ६२, ६०, ५८, ५४, ५२ होते हैं।

# <sup>1</sup>वियर्लिदिएसु तेन्चिय पुन्तुत्ता वंध-संतठाणाणि । तीसिगितीसुगुतीसा इगिछन्वीसद्ववीसुद्या ॥२७६॥

वियलिंदिएसु वंधा २३।२५।२६।२६।३०। उद्या २१।२६।२८।३०।३१ संता ६२।६०।८८ ८४।८२।

विकलत्रये पर्याप्ते तान्येव पूर्वे सूच्मोक्तवन्ध-सत्त्वस्थानानि २३।२%।२६।२६।३०। सत्ता, ६२।६०। द्रदादशदर । त्रिशत्कं ३० प्कत्रिंशत्कं ३१ प्कोनत्रिंशत्कं २६ एकविंशतिकं २१ पढ्विंशतिकं २६ अष्टा-विंशतिकं २८ इत्युदयस्थानानि पढ् भवन्ति ॥२७६॥

विकलत्रयप र्याप्तजीवसमासेषु यत्येकं वन्धाः २३।१५।२६।२६।३०। उदयाः २१।२६।२८।२०। ३१ । सरवानि ६२।६०।८८।८४।

विकलेन्द्रिय जीवसमासोंमें वे ही पूर्वोक्त पाँच वन्धस्थान और पाँच सत्तास्थान होते हैं। किन्तु उदयस्थान इक्कीस, छटवीस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक छह होते हैं॥२७६॥

विकलेन्द्रियोंमें वन्धस्थान २३, २४, २६, २६, ३०; डद्यस्थान २१, २६, २८, २८, ३०, ३१ और सत्तास्थान ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ होते हैं।

# <sup>3</sup>पडजत्तासण्णीसु वि वंधा तेवीसमाइ तीसंता । तेसिं चिय संतुद्या सरिसा वियिलिंदियाणं तु ॥२७७॥

<sup>4</sup>असिविम्पज्जत्ते वंधा २३।२५।२६।२८।२०। उद्या २१।२६।२८।२०।३१। संता ६२|६०|ददादशदर ।

असंज्ञिपंचेन्द्रियपर्याप्तकेषु वन्धाः त्रयोविंशत्यादित्रिंशदन्ताः नामप्रकृतिवन्धस्थानानि त्रयोविंश-तिकपञ्चविंशतिक-पड्विंशतिकाष्टार्विंशतिक-नविंशतिक-त्रिंशत्कानि पढ् भवन्ति । तेषां विकलेन्द्रियाणां सदशाणि सत्त्वोदयस्थान।नि भवन्ति ॥२७७॥

असंज्ञिवंचेन्द्रियपर्याप्तके जीवसमासे बन्धाः २३।२५।२६।२८।२६।२८।३०। उदयाः २१।२६।२८। २०।२१। सत्त्वानि ६२।६०।८८।८८।

पर्याप्त असंज्ञी जीवोंमें तेईसप्रकृतिकको आदि लेकर तीसप्रकृतिक पर्यन्तके छह वन्धस्थान होते हैं। तथा उनके उदयस्थान और सत्तास्थान विकलेन्द्रियोंके सदृश ही जानना चाहिए॥२७०॥

असंज्ञी पर्याप्तकोंमें वन्धस्थान २३, २५, २६, २८, २८, ३०; उद्यस्थान २१, २६, २८, २८, ३०, ३१ और सत्तास्थान ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ होते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३०१-३०२। 2. ५, २३ इत्यादिगद्यभागः (पृ० १९५)। 3. ५. ३०३। 4. ५, 'बन्धाः २३' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १९६)।

<sup>1</sup>सन्वे वि बंधठाणा सण्णी पज्जत्तयस्स बोहन्वा। चडवीस णवय अह य विज्जित्ता उदय पज्जत्ते ॥२७८॥ <sup>2</sup>तस्स दु संतहाणा उविरम दो विज्जिद्ण हेहिल्ला। दोण्हं पि केवलीणं तीसिगितीसह णव उदया ॥२७६॥ <sup>3</sup>णव दस सत्तत्तिरयं अहत्तिरयं च संतठाणाणि। ऊणासीदि असीदी बोहन्वा होंति केविलणो ॥२८०॥

<sup>4</sup>सण्णिपज्जत्ते बंघा २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१ । उद्या २१।२५।२६।२७।२८।३०।३१ । संता ६३।६२।६१।६०।८८।८८।८८।८८।७८।७७ ।

<sup>5</sup>णेव सिष्णिणेव भसष्णीणं उदया ३११३०१६१८ । संता ८०।७६।७८।७७।१०।६ । इदि जीवसमासपरूवणा समत्ता ।

पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तकजीवस्य सर्वाणि बन्धस्थानान्यष्टौ भवन्तीति ज्ञातन्यम् २३।२५।२६।२८। २६।३०।३१।१ । चतुर्विशितिक-नवकाष्टकं स्थानत्रयं वर्जेयित्वान्यान्यष्टौ सर्वाण्युदयस्थानानि पंचेन्द्रिय-संज्ञिपर्याप्तके भवन्ति २१।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१ । तु पुनस्तस्य पन्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तकस्यो-परिमद्वये दशक-नवकस्थानद्वयं वर्जेयित्वा एकादश सन्वस्थानानि भवन्ति । सयोगायोगिकेविलनोर्द्वयोः त्रिंशत्कै ३० क्रिंशत्क ३१ नवका ६ ष्टकानि म चत्वार्युदयस्थानानि भवन्ति । नवक ६ दशक १० सप्तसप्तिका ७७ ष्टसप्तिकानि ७म च । पुन एकोनाशीति ७६ अशीतिकं म० चेति पद् नामप्रकृति-सन्तस्थानानि केवलज्ञानिनो बोधन्यानि भवन्ति ॥२७म-२म०॥

पक्चेन्द्रियसंज्ञिपयांसकजीवसमासे बन्धाः २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१। उदयाः २९।२५।२६। २७।२८।२६।३०।३१। सत्वानि ६३।६२।६१।६०।८८।८४।८२।८०।७६।७८।७७। संइयसंज्ञिच्यपदेश-रहितयोः सयोगायोगद्वपयोर्बन्धरहितयोख्दयस्थानानि ३०।३१।६।८। सत्वस्थानानि ८०।७६। ७८।७०।१०|६।

| भप    | र्याप्तसप्तके | बु प्रत्येकम् | ₹9     | <b>प्रमैकेन्द्रि</b> | यपर्याप्ते | वादरे   | केन्द्रियप | र्याप्ते   |
|-------|---------------|---------------|--------|----------------------|------------|---------|------------|------------|
| बन्धः | उदय:          | सत्त्वम्      | बन्धः  | <b>उदयः</b>          | सत्वम्     | ं बन्धः | उद्यः      | सत्त्वम्   |
| ų     | 2             | ų             | ų.     | 8                    | · 4        | 4       | 4          | 4          |
| २३    | २१।२१         | 83            | २३     | 53                   | 83         | २३      | 53         | 53         |
| २५    | २४।२६         | 0 3           | , २५ , | २४                   | , 80       | २५      | २४         | 0 3        |
| २६    | 0             | 55            | ्२६    | २५                   | ੍ਰਫ਼ਫ਼     | २६      | २५         | <b>5</b> 3 |
| 35    | 0             | <b>28</b>     | 3.5    | २६                   | 58         | 35.     | २६         | <b>48</b>  |
| ३०    | 0             | <b>=</b> 3    | م۶     | •                    | - दर 🗼     | . ३०    | २७         | <b>5</b> 7 |
|       |               |               |        |                      |            |         |            | _          |

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰ ५, ३०४ | 2. ५, ३०५ | 3. ५, ३०६ | 4. ५, 'बन्घा २३' इत्यादिगद्यांशः (पृ॰ १६६) | 5. ५, 'उदये ३०' इत्यादिगद्यमागः (पृ॰ १६६) |

#### पञ्चसंग्रह

| विकलत्रयेषु प्रत्येकम् |              |       | असंज्ञिपर |              | संज्ञिपर्याप्ते |       |               |            |
|------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|-----------------|-------|---------------|------------|
| विकर                   | तत्रयषु प्रत | यकम्  |           |              |                 | बन्धः | <b>उद्</b> यः | संवम्      |
| वन्धः                  | उद्य:        | सत्म् | चन्धः     | <b>उद्यः</b> | सत्तम्          |       | ٠<br>=        | 3 3        |
| ų                      | Ę            | ષ્    | <b>ξ</b>  | દ્           | 4               | =     |               |            |
| -<br><b>ર</b> ફ        | ૨૧           | ६२    | २३        | 53           | ६२              | २३    | <i>≠</i> 3    | ६३         |
| _                      |              | 80    | २५        | २६           | 80              | २५    | २५            | ६२         |
| <b>३</b> ५             | २६           |       | २६        | २८           | 44              | २६    | २६            | 8 3        |
| २६                     | २८           | 44    |           |              | <b>#8</b>       | २म    | २७            | 60         |
| २६                     | २६           | =8    | रम        | 35           |                 |       | २म            | 55         |
| ३०                     | ३०           | नर    | ₹ ६       | ३०           | 도각              | 3.8   |               |            |
|                        | ३१           |       | ३०        | 39           |                 | ३०    | 38            | 28         |
|                        |              |       |           |              |                 | ₹1    | ३०            | <b>=</b> 2 |
|                        |              |       |           |              |                 | 9     | ३१            | 50         |
|                        |              |       |           |              |                 |       |               | 30         |
|                        |              |       |           |              |                 |       |               | 95         |
|                        |              |       |           |              |                 |       |               | 99         |

| स     | योगायोगयो   |            | Ę     | मुद्रातकेविल | नि     |
|-------|-------------|------------|-------|--------------|--------|
| वन्धः | <b>उदयः</b> | सत्तम्     | बन्धः | उद्यः        | सत्वम् |
| 0     | 8           | Ę          | •     | \$0          | Ę      |
| 6     | ξo          | ಜಂ         | o     | 20           | 40     |
| 0     | ર ૧         | 3 0        | •     | 23           | 30     |
| 0     | 8           | <b>9</b> 5 | •     | २६           | ৩ন     |
| 0     | 5           | <i>ড</i>   | 0     | २७           | ୭७     |
| 0     | ·           | 90         | •     | २म           | 30     |
| 0     |             | 8          | c c   | 3.5          | 8      |
| •     |             |            | •     | ३०           |        |
|       |             |            | 0 1   | 23           |        |
|       |             |            | •     | 3            |        |
|       |             |            | •     | ㅂ            |        |

इति जीवसमासप्ररूपणा समाप्ता ।

पर्याप्त संज्ञी जीवोंमें सर्व ही वन्धस्थान जानना चाहिए। उदयस्थान चौवीस, नौंऔर आठ प्रकृतिक तीनको छोड़कर शेप आठ होते हैं। उसके सत्तास्थान उपरिम दोको छोड़कर अध-स्तन ग्यारह होते हैं। तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती दोनों ही केविलयोंके तीस, इकतीस, नौ और आठ प्रकृतिक चार उदयस्थान होते हैं। उन्हीं केविलयोंके सत्तास्थान अस्सी, उन्यासी, अहहत्तर, सतहत्तर दश और नौप्रकृतिक छह होते हैं॥२७५-२५०॥

संज्ञी पर्याप्तकके वन्घस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१ और १ प्रकृतिक आठ होते हैं । उदयस्थान २१, २४, २६, २७, २८, ३०, ३१ प्रकृतिक आठ होते हैं । सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८८, ८८, ८८, ७८ और ७७ प्रकृतिक ग्यारह होते हैं ।

इस प्रकार जीवसमासोंमें नामकर्मके वन्ध, खद्य और सत्तास्थानोंका निरूपण समाप्त हुआ। ं अब मूल सप्ततिकार ज्ञानावरण और अन्तरायकर्मके वन्धादिस्थानोंका गुणस्थानोंमें वर्णन करते हैं—

# [मूलगा०३३] 'णाणावरणे विग्घे बंघोदयसंत पंचठाणाणि । मिच्छाइ-दसगुणेसुं खीणुवसंतेसु पंच संतुद्या' ॥२८१॥

भथाष्टकर्मणामुत्तरप्रकृतीनां बन्धोदयसत्त्वस्थानत्रिसंयोगभङ्गान् गुणस्थानेषु प्ररूपयति । [तत्र ] भादौ ज्ञानावरणान्तरायप्रकृतिवन्धादित्रिसंयोगान् गुणस्थानेष्वाह—['णाणावरणे विग्धे' इत्यादि ।] मिथ्या- इष्ट्यादि-सून्यसाम्परायान्तगुणस्थानेषु दशसु ज्ञानावरणान्तराययोर्बन्धोदयसत्त्वस्थानानि पञ्च पत्न्च प्रकृतयो भवन्ति ५।५।५। बन्धोपरमेऽप्युपशान्त-चीणकपाययोरुदयसत्त्वे तथा पत्न्च पत्न्च प्रकृतयः स्युः । उदयरूपाः पत्न्च प्रकृतयः ५ सत्वरूपाः पञ्च प्रकृतयः ५ इत्यर्थः ॥२८१॥

#### ज्ञानावरणान्तराययोर्वेन्धादित्रिकयन्त्रम्-

| गुण० | मि० | सा० | मि० | अवि० | दु० | No | अप्र० | अपू० | अनि० | सू० | उ० | দ্বী০ | स॰ | अ० |  |
|------|-----|-----|-----|------|-----|----|-------|------|------|-----|----|-------|----|----|--|
| बं०  | ď   | ч   | ч   | 4    | 4   | ų  | ч     | ų    | 4    | ų   | ч  | 0     | 0  | 0  |  |
| उ०   | ષ્  | 4   | ч   | ų    | ч   | ч  | ч     | ષ    | ų    | ч   | 4  | ч     | 0  | 0  |  |
| स॰   | 4   | 4   | ч   | ષ    | ч   | 4  | ч     | Lg.  | ų    | ч   | ч  | ч     | 0  | ٥  |  |

मिथ्यात्व आदि दश गुणस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्तरायकर्मके पाँचप्रकृतिक बन्धस्थान, पाँचप्रकृतिक उदयस्थान और पाँचप्रकृतिक सत्तास्थान होते हैं। इन दोनों ही कर्मों के बन्धसे रहित उपशान्तमोह और क्षीणमोह नामक ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थानमें पाँचप्रकृतिक उद्यस्थान और पाँच प्रकृतिक सत्तास्थान होता है ॥२८१॥

|                                   | a.         | হ্বানা০<br>১ | अन्त०<br>४ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|
| मिथ्यात्व आदि दृशः गुणस्थानोंमें- | <b>ड</b> ० | ų            | ¥          |
|                                   | स०         | ሂ            | ×          |
|                                   | वं०        | 0            | 0          |
| अवन्धक उपशान्त और क्षीणमोहमें     | <b>उ</b> ० | ų            | ¥          |
|                                   | स०         | ų.           | ¥          |

<sup>1.</sup> ५, ३०७। 2. ५, 'गुण्स्थानदशके' इत्यादिगद्यांशः (पृ०१६६)।

१. सप्ततिका० ३६ ।

अव मूळसप्ततिकाकार गुणस्थानों में दर्शनावरणकर्मके वन्ध, उदय और सत्त्वस्थानों का निरूपण करते हैं—

# [मूलगा०३४] ¹णव छक्कं चत्तारि य तिण्णि य ठाणाणि दंसणावणे । वंधे संते उद्ये दोण्णि य चत्तारि पंच वा होंति ।।२⊏२॥

अय गुणस्थानेषु दर्शनावरणस्य प्रकृतिबन्धादिसंयोगभङ्गान् गाथाचतुष्केणाऽऽह—[ 'णव छुक्कं चतारि य' इत्यादि । ] दर्शनावरणे बन्धे नवकं ६ पट्कं ६ चतुष्कं चेति दर्शनावरणस्य बन्धस्थानानि त्रीणि । सत्तायां दर्शनावरणस्य सत्त्वस्थानत्रयं नवात्मकं ६ पढात्मकं ६ चतुरात्मकं ४ । दर्शनावरणस्य प्रकृत्युद्यस्थानद्वयं जाग्रजीवे प्रथमं प्रकृतिचतुरात्मकं ४ वा अथवा निदितेषु द्वितीयमेकतरनिद्वया सहितं तदेव पन्चात्मकं ५ इति दर्शनावरणस्य बन्धे त्रीणि ३ सत्तायां त्रीणि ३ उदये द्वे स्थानानि भवन्ति ॥२८०॥

दर्शनावरण कर्मके वन्धस्थान और सत्त्वस्थान तीन तीन होते हैं—नौ प्रकृतिक, छह प्रकृतिक और चार प्रकृतिक। उद्यस्थान दो होते हैं—पाँच प्रकृतिक और चार प्रकृतिक॥२८२॥ अब भाष्यगाथाकार इन्हीं स्थानोंका स्पष्टीकरण करते हैं—

## <sup>2</sup>णव सच्वाओ छक्कं थीणतियं रहिय दंसणावरणे । णिद्दापयलाहीणा चत्तारि य वंध-संताणि ॥२८३॥

#### श्राधाउ

दर्शनावरणस्य सर्वा नव प्रकृतयो वन्थरूपाः ६ । दर्शनावर्णस्य सर्वा नव प्रकृतयः सरवरूपाः ६ स्त्यानगृद्धित्रयरिहता पट् प्रकृतयो बन्धरूपाः ६ । एता निद्रा-प्रचलाद्वयरिहताश्चतुःप्रकृतयो वन्धरूपाः ४ चतुःप्रकृतयः सत्त्वरूपारच ४ ॥२८३॥

#### वन्धे शदाध सत्तायां शदाधा

ं नौ प्रकृतिक वन्ध और सत्त्वस्थानमें दुर्शनावरणको सर्व प्रकृतियाँ होती हैं। छह प्रकृतिक-स्थान स्यानगृद्धित्रिकसे रहित होता है। तथा चार प्रकृतिकस्थान निद्रा और प्रचलासे हीन जानना चाहिए।।२५३॥

सर्व प्रकृतियाँ ६ । स्त्यानित्रक विना ६ । निद्रा-प्रचला विना ४ ।

# <sup>3</sup>णेत्ताइदंसणाणि य चत्तारि उदिंति दंसणावरणे। णिदाई पंचस्स हि अण्णयरुदएण पंच वा जीवे।।२८४॥

दर्शनावरणस्य नेत्रादिचक्षुर्दर्शनानि चत्वारि चक्षुरचक्षुरविषकेवलदर्शनावरणानि चत्वारि ४ जाम्रिन्निति क्षिते क्षिते सदोदयन्ति उदयं गच्छन्ति । जाम्रजीवे मिथ्यादण्यादि-क्षोणकपायचरमसमयान्तं चक्षुद्रशैनावरणादि-चतुष्कं निरन्तरोदयं गच्छतीत्यर्थः । वा निद्धिते जीवे प्रमत्तपर्यन्तं स्त्यानगृद्धधादिपञ्चसु मध्ये एकस्यां उपरि क्षीणकपायद्विचरमसमयपर्यन्तं निद्धा-प्रचलयोरेकस्यां चोदितायां पञ्चात्मकमेव दर्शनावरणचतुष्कं ४ निद्धिते क्याचिदेकया निद्धया सह पञ्चप्रकृत्युदयस्थानमित्यर्थः ५ ॥२८४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३०८ | 2. ५, ३०६ | 3. ५, ३१० |

ससितका० ३६, परं तत्रेहक् पाठः—
 मिच्छा साणे विइए नव चड पण नव य संता ।
 मिस्साइ नियद्वीओ छच्चड पण णव य संतक्ष्मंसा ॥

दर्शनावरणंकर्मको चज्जदर्शनावरणादि चारों प्रकृतियोंका उद्य उनकी उद्यव्युच्छित्ति होने तक वरावर वना रहता है। तथा जीवके सुप्त दशामें पाँचों निद्राभोंमेंसे किसी एक प्रकृतिका उद्य रहता है। इस प्रकार जागृत दशामें चार प्रकृतिक उद्यस्थान और सुप्त दशामें पाँच प्रकृतिक उद्यस्थान जानना चाहिए।।२८४॥

अव गुणस्थानोंमें दश्नावरणके वन्घादिस्थानोंका निरूपण करते हैं-

## मिच्छिम्मि सासणिम्मि य णव होति बंध-संतेहिं। छब्वंधे णव संता मिस्साइ-अपुव्वपढमभायंते॥२८४॥

मिध्यादृष्टिसाताद्नयोर्दृशैनावरणस्य नव प्रकृतयो बन्धरूपाः ६ नव प्रकृतयः सत्त्वरूपाश्च भवन्ति ६ । मिश्राद्यपूर्वकरणप्रथमभागान्तेषु गुगस्यानेषु स्त्यानगृद्धित्रयं विना पड्बन्धकेषु ६ दर्शनावरणस्य नव प्रकृतयः सत्त्वरूपाः भवन्ति ६ ॥२८५॥

मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानमें नौ प्रकृतिक बन्धस्थान और नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होते हैं। मिश्र गुणस्थानको आदि छेकर अपूर्वकरणके प्रथम भागपर्यन्त छहप्रकृतिक वन्धस्थान और नौप्रकृतिक सत्त्वस्थान होते हैं।।२८४।।

बंध ६ ६ मिथ्यात्व और सासादनमें उ० ४ ५ मिश्रसे छेकर अपूर्वकरणके प्रथम सप्तम भाग तक स० ६ ६

६ ६ ४ ४ इस प्रकार वन्धादिस्थानोंकी रचना जानना चाहिए।

#### <sup>2</sup>चउनंधयम्मि दुविहापुन्चिणयद्वीसु सुहुमउवस्मएं। णव संता अणियद्वी-खवए सुहुमखवयम्मि छन्चेवं।।२८६॥

चतुर्विधवन्धकेषु द्विविधापूर्वंकरणानिवृत्तिकरणसूदमसाम्परायोपशमकेषु नव प्रकृतयः सत्त्वरूपाः ६ । तथाहि—अपूर्वंकरणस्य द्वितीयमागादि-पड्भागान्तस्योपशम-चपकश्रेणिद्वयगतस्य दर्शनावरणचतुर्वन्धकस्य ६ दर्शनावरणप्रकृतयो नव सत्त्वरूपाः ६ मवन्ति । अनिवृत्तिकरण-सूदमसाम्पराययोद्शैनावरणचतुर्वन्धकयो- स्पशमश्रेण्णोनेव प्रकृतयः सत्त्वरूपाः सन्ति ६ । अनिवृत्तिकरण-सूदमसाम्परायचपकश्रेण्योश्चतुर्वन्धकयोः स्त्यानित्रकं विना पट् प्रकृतयः सत्त्वरूपाः स्यः ६ ॥२८६॥

दोनों प्रकारके अर्थात् उपशामक और क्षपक अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, उपशामक सूक्त्मसाम्परायमें चारप्रकृतिक बन्धस्थान और नौप्रकृतिक सत्त्वस्थान होते हैं। अनि-वृत्तिकरण चपक और सूक्त्मसाम्पराय क्षपकमें चारप्रकृतिक बन्धस्थान और छहप्रकृतिक सत्त्वस्थान होते हैं। १८६।।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, मिश्राद्ये' इत्यादिगद्यमागः ( ए० १६७ )। 2. ५, ३११-३१२।

४ ४ <sup>1</sup>दुविधेसु खवगुवसमग-अउन्वकरणानियद्दिकरणेसु तह उवसम-सुहुमकसाए ४ ५ अणियहि-सुहुम-१ ६

४ ४ खनगागं ४ ५। ६ ६

> बं० ४ ४ चपकोपशमयुक्तरोपापूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूष्मसाम्परायोपशमकेषु उ० ४ ५ अनिवृत्तिकरण-स० ६ ६

वं० ४ ४ सूचमसाम्परायचपकयोः उ० ४ ५। स० ६ ६

च्रपक और उपशामक इन दोनों प्रकारके अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें तथा उप-बं० ४ ४ शामक सूच्मसाम्परायमें वन्धस्थानादिकी रचना इस प्रकार हैं—उ० ४ ५ च्रपक अनिवृत्तिकरण स० ६ ६

४ ४ और सूद्रमसाम्परायमें रचना इस प्रकार हैं—४ ४। ६ ६

# [मूलगा०३५] <sup>2</sup>उवरयबंधे संते संता गाव होंति छच्च खीणम्मि । खीणंते संतुदया चउ तेसु चयारि पंच वा उदयं ै।।२८७।।

उपरतवन्धे शान्ते उपशान्तकपाये दर्शनावरणप्रकृतयो नव सस्वरूपा मवन्ति । उदये दर्शनावरण-चतुष्कं ४ निद्रया प्रचलया वा सहितं प्रकृतिपञ्चकम् ५ । जीणे जीणकषायोपान्त्यसमये पट् प्रकृतयः सस्वरूपाः ६ । उदये चतुरात्मकं ४ पञ्चात्मकं वा ५ । जीणकपायस्य चरमसमये चक्षुरचक्षुरविषेकेवलदर्शनावरण-चतुः-प्रकृतयः सन्वरूपाः ४ उदयरूपाश्च ता एव ॥२=७॥

डपरतवन्धमें अर्थात् दर्शनावरण कर्मकी वन्धव्युच्छित्ति हो जाने पर उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें नौप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है और ज्ञीणकषायमें छहप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है तथा इन दोनों ही गुणस्थानोंमें चार या पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होते हैं। ज्ञीणकषायके चरम समयमें चारप्रकृतिक उदयस्थान और चारप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है ॥२८॥

<sup>3</sup>उवसंते ४ ५ सीणे ४ ५ सीणचरिमसमप् ४ एवं सब्वे १३। ६६ ६६

चउवंध तिगे चउ पण नवंस दुसु जुयल छस्संता । उवसंते चउ पण नव खीणे चउरुदय छन्च चउ संतं॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, 'शेषापूर्वा' इत्यादिगद्यभागः' ( पृ० १६७ ) । 2. ५, ३१३ । 3. ५, 'शान्ते' इत्यादिगद्यांशः ( पृ० १६७ ) ।

१ सप्ततिका० ४०; परं तत्रेहकू पाठः-

सप्ततिका ४२७

े ० ० तेषु पूर्वोक्तनवादिषु स्थानादिषु चतुरात्मकं ४ पञ्चात्मकं ५ वा उद्या उपशान्ते ४ ५ सीणे ६ ६

० ० ७ ४ ५ चीणचरमसमये ४ । एवं सर्वे भङ्गास्त्रयोदश १३ । ६ ६

#### गुणस्थानेषु दर्शनावरणस्य बन्धादित्रिकसंदृष्टिः—

गुण मि सा मि अवि दे प्र अप अप अप अपि स् उ जि वं ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ४ ४ ४ ७ उद् श्रेष श्रेष

#### इति गुणस्थानेषु दर्शनावरणस्य बन्धादिसंयोगभङ्गाः समाप्ताः ।

अब मूल सप्ततिकाकार वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मके वन्धादिस्थानसम्बन्धी भंगों-का निरूपण करते हैं—

### [मूलगा०३६] <sup>1</sup>बायाल तेरसुत्तरसदं च पणुवीसयं वियाणाहि । वेदणियाजगगोदे मिच्छाइ-अजोगिणं भंगा ॥२८८॥

#### ४२।११३।२५

भय गुणस्थानेषु वेदनीयाऽऽयुगोत्राणां त्रिसंयोगभङ्गसंख्यामाह—[ 'बायाल तेरसुत्तर' इत्यादि । ] मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवलिपर्यन्तं वेदनीयस्य द्वाचत्वारिंशद्वङ्गान् ४२ आयुपखयोदशाधिकशतभङ्गान् ११३ गोत्रस्य पञ्जविंशतिभङ्गांश्व २५ विशेषेण जानीहि भो भन्य, त्वम् ॥२८८॥

#### वेखे ४२ आयुषः ११३ गोत्रे २५।

मिथ्यात्व गुणस्थानसे छेकर अयोगि गुणस्थानपर्यन्त वेदनीयकर्मके बन्धादि स्थानसम्बन्धी भंग व्याळीस, आयुक्मके एकसी तेरह और गोत्रकर्मके पत्तीस जानना चाहिए ॥२८८॥

वेद्नीयके ४२, आयुकर्मके ११३ और गोत्रकर्मके २४ अङ्ग होते हैं।

अब भाष्यगाथाकार उक्त भंगोंमेंसे पहले वेदनीय कर्मके भंगोंका निरूपण करते हैं—

<sup>2</sup>मिच्छाइपमत्तंता चड चड भंगा य वेयणीयस्स । डवरिमसत्तद्वाणे दो दो य हर्वति आदिल्ला ॥२८६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३१४ । 2. ५, ३१५ पूर्वार्घम् ।

इसके स्थानपर खे० सप्तिकामें केवल यह सूचना की गई है—
 'वेयणियाउयगोए विभन्न मोहं परं वोच्छं ॥४१॥

१ १ ० ० मिच्छाइपमत्त्तेसु एक्केकिस्मि पढमा चत्तारि १ ० १ ० एवं छसु २४। पत्तेयं सत्तसु १।०१।०१।० १।०

११ पढमा दो दो १० एवं सत्तसु १४। ११०११०

भथ वेदनीयस्य त्रिसंयोगभङ्गान् गुणस्थानेषु गाथाद्वयेनाऽऽह—[ 'मिच्छादिपमसंता' इत्यादि । ]
मिथ्यात्व-सासादन-सिश्राऽविरत-देश-प्रमत्तेषु षट्कगुणस्थानेषु प्रत्येकं वेदनीयस्य चतुश्चतुर्भेङ्गा भवन्ति । ते

१ ० के १ सातबन्धोदयोभयसत्त्वं १ सातबन्धासातोदयोभयसत्त्वं ० असातबन्ध-सातोदयोभयसत्त्वं १ ११० ११०

असातबन्धोदयोभयसत्त्वं ० इति चत्वारो भङ्गा मिध्यादृष्टवादि-प्रमत्तान्तं भवन्तीत्यर्थः । तत उपरिमसप्त-१।०

गुणस्थानेषु अप्रमत्तादि-सयोगिकेविलपर्यन्तं भादिमौ द्वौ द्वौ भङ्गी भवतः । तौ कौ ? केविल [ छ ] सात-

९ . स्येव वन्धात् सातोदयोभयस्तवं १ सातवन्धासातोदयोभयसत्त्वमिति हो ० ॥२८॥ ११० ११०

वं० १ १ १ १ मिध्यात्वादि-प्रमत्तान्तेषु प्रत्येकं प्रथमाश्चत्वारो सङ्गाः उ० १ ० १ ० एवं पट्सु सङ्गाः स० १।० १।० १।०

व००० २४। ततः सससु प्रत्येकं प्रथमी द्वी द्वी उ०१० एवं सससु भङ्गाः १४। स०११० ११०

मिथ्यात्व गुणस्थानसे छेकर प्रमत्तसंयतगुणस्थान तक वेदनीय कर्मके चार चार भंग होते हैं। इससे उपरिम सात गुणस्थानोंमें आदिके दो दो भंग होते हैं।।२⊏६॥

मिश्यात्वसे छेकर प्रमत्तसंयतान्त एक एक गुणास्थानमें पहछे गाथाङ्क १६-२० में वतलाये गये म भंगोंमेंसे प्रारम्भके चार चार भंग होते हैं। उनकी संदृष्टि मूलमें दी है। छह गुणस्थानोंमें २४ भंग होते हैं। आगेके सात गुणस्थानोंमें आदिके दो दो भंग होते हैं। अतः सात गुणस्थानों के १४ भंग होते हैं।

# <sup>2</sup>चडचरिमा अजोगियस्स सन्वे भंगा दु वेयणीयस्स । वायालं जाणिङ्जो एत्तो आउस्स वोच्छामि ॥२६०॥

अजोगे अंतिमा चत्तारि १०१० एवं सन्वे ४२।

भयोगिकेविलिनि चरिमाः अन्तिमाश्रत्वारो भङ्गाः सातोदयोभयसत्तं ११० असातोदयोभयसत्तं ११० सातोदयसत्त्रं ११० सातोदयसत्त्रं १ असातोदयसत्त्रं १ असातोदयोभयसत्त्रं १ असातोदयसत्त्रं १ असातेवयसत्त्रं १ असात्रं १ असात्रं १ असातेवयसत्त्रं १ असातेवयसत्त्रं १ असातेवयसत्त्रं १

[ गुणस्थानेषु वेदनीयमङ्गानां संदृष्टि:--- ]

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० ५, 'तत्र मिथ्यादृष्टीनां' इत्यादिगद्यभागः (पृ० १६७)। 2. ५, ३१५ उत्तरार्धम्।

मि॰ सा॰ मि॰ अवि॰ दे॰ प्र॰ अ॰ अप्॰ अनि॰ स्॰ उप॰ ची॰ स॰ अयो• ४ ४ ४ ४ ४ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २

अयोगिकेवलीके अन्तिम चार भंग होते हैं। इसप्रकार वेदनीयकर्मके सर्व भंग ब्यालीस जानना चाहिए। अब इससे आगे आयुकर्मके भंग कहेंगे॥२१०॥

अयोगीके अन्तिम चार भंग होते हैं। जिनकी रचना मूळमें दी है। इस प्रकार सर्व भंग (२४.+१४+४=४२) व्यालीस हो जाते हैं।

## <sup>1</sup>अड छन्वीसं सोलस वीसं छ त्ति त्ति चउसु दो दो दु। एगेगं तिसु भंगा मिच्छादिज्जा अजोगंता ॥२६१॥

ृमिच्छादिसु भंगा रमारदाशदार**ादा**शाशाशाशा

भथाऽऽयुपो भङ्गसंख्या त्रिसंयोगभङ्गाश्च गुणस्थानेषु गाथापञ्चकेनाऽऽह—['भड छुव्वीसं सोलस' इत्यादि । ] मिलित्वा असदशभङ्गाः मिथ्यादृष्टौ अष्टाविंशतिभङ्गाः २६ । सासादने पद्विंशतिभङ्गाः २६ । मिश्रे पोढश विकल्पाः १६ । असंयते विंशतिभङ्गाः २० । देशसंयते पट् भङ्गाः ६ । प्रमत्ताप्रमत्तयोस्रयो भङ्गाः ३।३। उपशमकेषु चतुर्षे द्वौ द्वौ भङ्गौ २।२।२।२। चपकेष्वेकैकः [ १।१।१।१ ] चीणकषायादिषु त्रिषु त्रिषु प्रकेक एव १।१।१। एवमेकीकृतास्त्रयोदशाधिकशतभङ्गाः ११३ मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगान्ता ज्ञातन्याः ॥२६१॥

मिथ्यात्वसे छेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भंग क्रमसे अहाईस, छन्वीस, सोलह, बीस, छह, तीन, तीन, दो, दो, दो, दो, एक, एक और एक होते हैं ॥२६१॥

इन भंगोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-

मि० सा० मि० अवि० देश० प्रम॰ अप्र० अपूर्व० अनि० सूद्दम० उप० ची० सयो० अयो० २८ २६ १६ २० ६ ३ ३ २ २ २ २ १ १

इन गुणस्थानोंके सर्व भङ्गोंको जोड़नेपर आयुकर्मके सर्व भङ्ग ११३ हो जाते हैं। अब आयुकर्मके उक्त भंगोंका स्पष्टीकरण करते हुए पहले नरकायुके भंग कहते हैं—

<sup>3</sup>णिरियाउस्स य उदए तिरिय-मणुयाऊणऽबंध बंधे य । णिरियाउयं च संतं णिरियाई दोग्णि संताणि ॥२६२॥

> ०२०३० <sup>4</sup>णिरयसंगा—१११११३३३३ १११२११२११३३१३

भथ मिध्यादृष्टी बन्धादि-त्रिसंयोगानप्टाविंशतिमाह—[ 'िणरियाउस्स य उद्ये' इत्यादि । ] नर-कायुप उदये भुज्यमाने तिर्यंङ्-मनुष्यायुपोरवन्धे बन्धे च उदयागतनरकायुष्यसन्तं च पुनः नरकादि-तिर्यंङ्-मनुष्यसन्त्वद्वयं—एकमुद्यागत-भुज्यमानायुःसन्त्वम्, द्वितीयं तिर्यगायुःसन्त्वं वा मनुष्यायुःसन्त्वं वा इत्यर्थः । [ एवं नरकायुभैङ्गाः पञ्च ५ ] ॥२६२॥ तथा चोक्तम्—

. डिंदतं विद्यमानं च देहिन्यायुरबध्नित्। बध्यमानोदिते ज्ञेये विद्यमाने प्रबन्धित ॥२५॥ इति ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३१६-३१७। 2. ५, 'मिध्यादध्यादिषु. इत्यादिगद्यांशः (पृ० १६८)। 3. ५, ३१८-३२०। 4. ५, 'एषां संदृष्टिर्नारकेषु' इत्यादिगद्यभागः' (पृ० १६८)।

१. सं० पञ्चसं० ५, ३१६ ।

#### नारकेषु भङ्गसंदृष्टि :---

बं० ० २ ० ३ ० उ० णि १ णि १ णि १ णि १ स० १ ११२ ११२ ११३ ११३

नवीन आयुके अबन्धकालमें नरकायुका उदय और नरकायुका सत्त्वरूप एक भंग होता है। तिथेगायु या मनुष्यायुके बन्ध हो जाने पर नरकायुका उदय और नरकायुके सत्त्वके साथ तियेगायु और मनुष्यायु इन दोका सत्त्व पाया जाता है। इस प्रकार नरकायुके पाँच भंग हो जाते हैं ॥२६२॥

नरकायुसम्बन्धी पाँच भंगोंकी संदृष्टि मूलमें दी है और इन भंगोंका स्पष्टीकरण इसी प्रकरणके प्रारम्भमें गाथाङ्क २१ के विशेपार्थमें कर आये हैं, सो विशेप जिज्ञासु जन वहींसे जान लेवें।

अब तियंगायुके भंगोंका निरूपण करते हैं-

तिरियाउस्स य उद्ये चउण्हमाऊणऽबंध बंधे य । तिरियाउयं च संतं तिरियाई दोण्णि संताणि ॥२६३॥

तिर्यगायुप उदये उदयागतभुज्यमाने चतुर्णामायुपोऽयन्धे बन्धे च तिर्यगायुःसस्तं च तिर्यगाद्यायुद्दैयं सस्तं उदयागतभुज्यमानस्तं चापरं वध्यमानायुष्यचतुष्कस्य मध्ये एकतराऽऽयुपः सत्त्वमित्यर्थः । तिर्यगायु-भंङ्गाः नव १ ॥२१३॥

#### [तिर्यक्षु भङ्गसंदृष्टिः—]

तिर्यगायुके उदयमें और चारों आयुकर्मीके अबन्धकालमें, तथा बन्धकालमें क्रमशः तिर्य-गायुका सत्त्व और तिर्यगायुके साथ चारों आयुकर्मीमेंसे एक एक आयुका सत्त्व; इस प्रकार दो आयुकर्मीका सत्त्व पाया जाता है। इस प्रकार तिर्यगायुके नौ भंग हो जाते हैं।।२६३।।

तिर्यगायुसम्बन्धी नौ भंगोंकी संदृष्टि मूळमें दी है। इन भंगोंका विशेष स्पष्टीकरण प्रारम्भ-में गाथाङ्क २२ के विशेषार्थमें किया जा चुका है।

अव मनुष्यायुके भंगोंका निरूपण करते हैं—

मणुयाउस्स य उदए चउण्हमाऊणऽबंध बंधे य। मणुयाउयं च संतं मणुयाई दोण्णि संताणि ॥२६४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, 'तिर्यंत्तु इत्यम्' इत्यादिगद्यभागः । ( पृ० १६६ ) । 2, ५, 'मनुष्येषु' इत्यादिगद्यांशः (पृ० १६६) ।

मनुष्यायुष्युदयागतसुष्यमाने चतुर्णामायुपामबन्धे बन्धे च मनुष्यायुरुद्यागतसुष्यमानं सक्तं मनुष्यायुष्युदयस्त्वं च, अपरायुष्यचतुष्कस्य मध्ये एकतरायुषः सत्त्वमित्यर्थः। मनुष्यायुर्भङ्गाः नव १॥२१॥

#### [ मनुष्येषु भङ्गसंदृष्टिः—]

बं०० १ ० २ ० ६ ० ४ ० 'उ०सर मर सह सह सह सह सह स०३ हो १ १ १ १ २ १२ ११३ ११४ ११४

मनुष्यायुके उद्यमें और चारों आयुकर्मींके अवन्धकाल तथा वन्धकालमें क्रमशः मनुष्यायुक्त सत्त्व, एवं मनुष्यायुक्ते सत्त्वके साथ चारों आयुकर्मींमेंसे एक एक आयुका सत्त्व, इस प्रकार हो आयुकर्मींका सत्त्व पाया जाता है। इस प्रकार मनुष्यायुक्ते नौ भंग हो जाते हैं ॥२६४॥

मनुष्यायु-सम्बन्धी नौ भंगोंकी संदृष्टि मूलमें दी है और भंगोंका खुलासा प्रारम्भमें गाथाङ्क २३ के विशेषार्थ द्वारा किया जा चुका है।

अव देवायुके भंगोंका निरूपण करते हैं—

देवाउस्स य उदए तिरिय-मणुयाऊणऽबंध बंधे य । देवाउयं च संतं देवाई दोण्णि संताणि ॥२६५॥

े २ ० ३ ० १ १ ४ ४ ४ ४ १ ४ १२ ४।३ ४।३

देवायुप उदये तिर्यंग्मनुष्यायुपोरबन्धे बन्धे च देवायुरुद्यागतभुज्यमानं सस्वं देवाणाऽऽयुष्यतिर्यं-ग्मनुष्यायुप्यसस्वद्वयम् । देवायुर्भङ्काः पञ्च ५ ॥२६५॥

#### [ देवेषु भङ्गसंदृष्टिः--]

चं० ० २ ० ३ छ। ८० देश देश देश देश स० ४ ४।२ ४।२ ४।३ ४।३

देवायुके उद्यमें और तिर्यगायु तथा मनुष्यायुके अवन्ध और वन्धकालमें क्रमशः देवायुका सत्त्व, और देवायु-मनुष्यायु तथा देवायु और तिर्यगायुका सत्त्व पाया जाता है। इस प्रकार देवायुके पाँच भंग हो जाते हैं।।२६५॥

देवायु-सम्बन्धी पाँच भंगोंकी संदृष्टि मूलमें दी है और उन भंगोंका खुलासा प्रारम्भमें

गाथाङ्क २४ के विशेषार्थमें किया जा चुका है।

²एवं सिच्छे सन्वे २८ । सासणो णिरएसु ण गच्छइ । णिरयाउयं च बंधं तिरियाउयं च उदयं दो वि संता १ । णिरयाउयं बंधं मणुयाउयं उदयं दो वि संता २ । एवं दो मंगे चह्रजणं सेसा सासणे २६ । सम्मामिच्छाइही एक्समि आउयं ण बंधइ । अदो तस्स उवरयबंधभंगा १६ । तिरियाउयं च बंधं णिरयाउयं उदयं, दो वि संता १ । णिरयाउयं बंधं तिरियाउयं उदयं दो वि संता २ । तिरियाउयं वंधं तिरियाउयं उदयं दो वि संता १ । णिरयाउयं बंधं तिरियाउयं उदयं दो वि संता १ । णिरयाउयं वंधं तिरियाउयं उदयं, दो वि संता ४ । णिरयाउयं उदयं वंधं मणुयाउयं उदयं दो वि संता ७ । भणुयाउयं वंधं मणुयाउयं उदयं दो वि संता ७ ।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, 'देवेषु' इत्यादिगद्यमागः (पृ॰ १६६)। 2. ५, 'मिथ्यादृष्टे २८' इत्यादि-गद्यांशः (पृ॰ १६६-२००)।

दो वि संता तिरियाडगं बंधं देवाडगं उदयं दो वि संता म । एवं अहुभंगे चह्छण सेसा असंजयस्स २०। तिरियाडयं उदयं तिरियाडगं संतं १ । देवाडयं बंधं तिरियाडयं उदयं देवितिरियाडगं संतं २। विरियाडगं उदयं देवितिरियाडगं संतं २। विरियाडगं उदयं देवितिरियाडगं संतं १ । मणुयाडगं उदयं पेवित्याडगं संतं १ । मणुयाडगं उदयं पेवित्याडगं संतं १ । मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं संतं १ । मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं संतं १ । देवाडयं बंधं मणुयाडगं उदयं दो वि संता २ । मणुयाडगं उदयं मणुय-देवाडगं संतं १ । एवं पमत्ते । एदावंतो अप्यमत्ते वि ३ । अपुव्वपहुर्दि जाव उवसंतं ताव चडसु उवसम-खवगेसु मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं संतं १ । एवं दो दो भंगा चडसु पुह पुह म । खोण-सजोगाजोगेसु मणुयाडगं उदयं मणुयाडगं संतं १ । एवं तिसु तिण्णि । सब्वे वि आडस्स ११३ ।

एवं मिथ्यादृष्टी विसदशभङ्गाः २८ । सासाद्नी जीवस्तिर्यंग् मनुष्यो वा नरकगितं न याति, इति
१
हेतोर्नरकायुर्वन्धः १ तिर्यगायुष्योद्यं २ सत्त्वद्वयम् २ नरकायुर्वन्धं मनुष्यायुष्योद्यं ३ सत्त्वद्वयम्
२।१

१ ३ एवं द्वौ भङ्गौ इमौ त्यक्त्वा शेपाः पञ्चाष्टाष्टपञ्चेति पङ्चिंशतिभङ्गाः सासादने २६ भवन्ति । सम्य-३।१

ग्मिण्यादृष्टिः मिश्रगुणस्थानवर्ती एकमप्यायुर्ने वध्नाति, अतः कारणात्तस्य मिश्रगुणस्योपरतबन्धभङ्गाः पोडश १६। मिथ्यात्वोक्तास्ते सर्वायुर्वेन्धभङ्गोनास्त्रयः पञ्च-पञ्च त्रय इति पोडशः मिश्रे भङ्गाः १६। तिर्यगायुर्वेन्धे

नरकायुरुदये द्वयोः सर्वे १ इत्येको भङ्गः १ । नरकायुर्वन्धे तिर्यंगायुरुदये द्वयोः सन्वे २ इति द्वितीयो १।२

भक्तः २ । तिर्यंगायुर्वन्धे तिर्यंगायुरुद्ये द्वयोः सन्ते २ इति तृतीयो भक्तः ३ । मनुष्यायुर्वन्धे तिर्यंगा-२।२

१ युरुदये सत्त्वे २ चतुर्थो भङ्गः ४। नरकायुर्वन्धे मनुष्यायुरुदये द्वयोः सत्त्वे ३ इति पञ्चमो भङ्गः ५। २।३

२ तिर्यंगायुर्वन्धे मनुष्यायुरुद्ये द्वयोः सत्त्वे ३ इति पद्यो भङ्गः ६ । मनुष्यायुर्वन्धे मनुष्यायुरुद्ये द्वयोः ३१२

सत्वे ३ इति सप्तमो भङ्गः ७ । तिर्यंगायुर्वन्धे देवायुरुदये द्वयोः सत्त्वे '४ इत्यप्टमो भङ्गः ८ । ३।३

इत्यष्टी भङ्गान् त्यक्तवा शेषा विश्वतिभङ्गाः असंयतसम्यग्दष्टेभैवन्ति २०। कथमष्टौ त्यक्तवा इति चेदुक्तक्च--यतो बध्नाति सद्दृष्टिन्र-तिर्थगाति गतः।

देवायुरेव नान्यानि श्वभ्र-देवगतिं गतः ॥२६॥ मत्त्रायुरेव नान्यानि भङ्गानामष्टकं ततः ।

विहाय विंशतिः प्रोक्ता भङ्गास्तस्य मनीषिभिः ।।२७।। इति ।

१. सं० पञ्चसं० ५, ३२२-३२३।

वर्षमायुरुदयसत्त्वयोः उ० २ भङ्गः १ देवायुर्बन्धे तिर्यगायुरुदये द्वयोः सत्त्वे २ भङ्गः २ । तिर्य-स० २ ४।२

गायुरुदये देवितर्यंगायुपोः सत्त्वे २ भङ्गाः ३ । मनुष्यायुरुदयसत्त्वयो ३ भँङ्गः ४ । देवायुर्वन्धे मनुष्यायु-४।२

रुदये देव-मनुष्यायुषोर्द्वयोः सत्त्वे ३ मङ्गः ५ । मनुष्यायुरुदये देव-मनुष्यायुषोर्द्वयोः सत्त्वे ३ मङ्गः पष्टः ५ । ४।३

एवं संयतासंयतस्य सम्यग्रष्टेर्भङ्गाः पट् भवन्ति ६ । मनुष्यायुष्योदये मनुष्यायुःसन्ते ३ देवायुर्वन्धे मनु-३

प्यायुहद्ये तद्द्वयोः सत्त्वे ३ मनुष्यायुहद्ये मनुष्य-देवायुपोः सत्त्वे ३ दृश्यं प्रमत्ते सर्वे मङ्गास्त्रयः ३ । त ३।४

एवाप्रमत्तेऽपि । अपूर्वकरणादारभ्य यावदुपशान्तं चतुर्णां शमकानां चपकानां च मनुष्यायुहद्ये मनुष्यायुः सत्त्वं ३ उपशमकानाश्रित्य मनुष्यायुहद्ये मनुष्य-देवायुपोः सत्त्वे ३ एवं च द्वौ भङ्गौ पृथक् । द्वाभ्यां मङ्गाभ्यां चतुर्पं अष्टौ भङ्गाः म । ज्ञीणकपाय-सयोगायोगिकेवलिषु गुणस्थानेषु त्रिषु मनुष्यायुहद्ये मनुष्यायुः सत्त्वं च ३ एवं त्रिषु त्रयो भङ्गाः ३ । सर्वेऽप्यायुपि भङ्गाः विकत्पाः असदशास्त्रयोदशाधिकशतसंख्योपेताः ११३ भवन्ति ।

आयुर्भेङ्गयन्त्रम्—
गु० मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अ० अ० स्० ड० ची० स० अ०
प प प प ४ ३ ३ ३ ३ २ २ २ २ १ १ १ १
६ म म ६ ३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
६ म म ६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

इस मिथ्यात्वगुणस्थानमें नरकायुके थ, तिर्यगायुके ६, मनुष्यायुके ६, और देवायुके ४ ये सब मिछकर २८ मंग हो जाते हैं। सासादन गुणस्थानवर्ती जीव नरकोंमें नहीं जाता है, इसिछए नरकायुका बन्ध, तिर्यगायुका उदय और दोनोंका सत्त्वरूप मंग; तथा नरकायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और दोनोंका सत्त्वरूप मंग इन दोनों मंगोंको छोड़ करके मिथ्यात्वगुणस्थानमानुष्यायुका उदय और दोनोंका सत्त्वरूप मंग इन दोनों मंगोंको छोड़ करके मिथ्यात्वगुणस्थानवाछे शेष २६ मंग सासादनगुणस्थानमें पाये जाते हैं। सम्यग्निथ्यादृष्ठि जीव किसी भी आयुका वन्ध नहीं करता है, अतएव उसके बन्धकाछवाछे १२ मंग कम हो जानेसे उपरावन्धकाछ सम्बन्धी १६ मंग होते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव यदि मनुष्यगित या तिर्यगितिमें हो, तो वह देवायुका ही बन्ध करता है, शेष तीनका नहीं। यदि वह देवगित या नरकगितका हो, तो केवछ मनुष्यायुका ही बन्ध करता है, शेष तीनका नहीं। अतएव २८ मंगोंमेंसे ८ मंग कमा देने पर २० मंग वौथे गुणस्थानमें होते हैं। जो आठ मंग कम किये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) तिर्यगायुका वन्ध, नरकायुका उदय, दोनोंका सत्त्व, (१) तिर्यगायुका वन्ध, दोनोंका सत्त्व, (१) तिर्यगायुका वन्ध, तिर्यगायुका वन्ध, दोनोंका सत्त्व, (१) तिर्यगायुका वन्ध, दोनोंका सत्त्व, दोनोंका सत्त्व, (१) तिर्यगायुका वन्ध, दोनोंका सत्त्व, (१) तिर्यगायुका वन्ध, दोनोंका सत्त्व, दोनोंका सत्त्व, देव, दोनोंका सत्त्व, (१) तिर्यगायुका वन्ध, दिर्यगायुका वन्य, देव्यगायुका वन्ध, दिर्यगायुका वन्ध, दिर्यगायुका वन्ध, दिर्यगाय

गायुका वन्ध, सनुष्यायुका उद्य, दोनोंका सत्त्व; (७) मनुष्यायुका बन्ध, सनुष्यायुका उद्य, दोनोंका सत्त्व; म तिर्यगायुका बन्ध, देवायुका चदय, दोनोंका सत्त्व। ये आठ भंग छोड़ करके शेष २० भंग असंयतसम्यग्दृष्टिके होते हैं। अब संयतासंयतके छह भंगोंका स्पष्टीकरण करते हैं— (१) तिर्थगायुका उद्य, तिर्थगायुका सत्त्व; (२) देवायुका बन्ध, तिर्थगायुका उद्य और देवायु-तिर्यगायुका सत्त्व, (३) तिर्यगायुका उदय और देवायु-तिर्यगायुका सत्त्व, (४) मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुका सत्त्व (४) देवायुका बन्ध, मनुष्यायुका उदय और देवायु-मनुष्यायुका सत्त्व, (६) मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायु-देवायुका सत्त्व, ये छह भंग संयतासंयतके होते हैं। अव प्रमत्तसंयतके भंग कहते हैं—(१) मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुका सत्त्व, (२) देवायुका वन्ध, मनुष्यायुका उद्य और दोनोंका सत्त्व, (३) मनुष्यायुका उद्य और मनुष्यायु-देवायुका सत्त्व; इस प्रकार तीन भंग प्रमत्तगुणस्थानमें होते हैं। ये हो तीन भंग अप्रमत्तगुणस्थानमें भी होते हैं। अपूर्वकरणसे छेकर उपशान्तमोह तक चारों उपशामक और तीनों चपकोंमें (१) मनुष्यायका उद्य और मनुष्यायुका सत्त्व; तथा उपशामकींकी अपेचा (२) मनुष्यायुका उद्य और मनुष्यायु-देवायुका सत्त्व, ये दो दो भंग चारों गुणस्थानोंमें पृथक् पृथक् होते हैं। उन सबका योग म होता है। ज्ञीणमोह, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन तीनों गुणस्थानोंमें मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुका सत्त्वरूप एक ही भंग होता है। इस प्रकार सर्व मिलकर (२५ + २६ + १६ + २०+६+३+३+२+२+२+२+१+१+१=११३ आयुकर्मके एक सौ तेरह भंग होते हैं।

अव गुणस्थानीमें गोत्रकर्मके भंगीका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>मिच्छाई देसंता पण चढु दो दोण्णि भंगा हु। अइसु एगेगमदो गोदे पणुवीस दो चरिमे ॥२९६॥

<sup>2</sup> गुणठाणेसु गोयभंगा ५।४।२।२।२।१।१।१।१।१।१।१।१।२।

भय गुणस्थानेषु गोत्रस्य त्रिसंयोगभङ्गान् तत्संख्याश्च गाथाचतुष्टयेन प्ररूपयति—[मिच्छाई देसंता' इत्यादि i] मिथ्यादृष्टयादि-देशसंयतान्तं क्रमेण पञ्च ५ चतु ४ ही २ ही २ ही २। तत्तोऽष्ट्सु गुणेषु एकैको भङ्गः १।१।१।१।१।१।१।।।। अयोगे ही भङ्गो २ इति गोत्रस्य पञ्चविंशतिभैङ्गाः स्युः २५॥२१६॥

गुण० मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अ० स् ० ड० ची० स० अ० सङ्गाः ५ ४ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १

मिथ्यात्वगुणस्थानसे छेकर देशसंयतगुणस्थान तक कमसे पाँच, चार, दो, दो और दो भंग होते हैं। तदनन्तर आठ गुणस्थानों एक एक भंग होता है। चरम अर्थात् अयोगिकेवलीके दो भंग होते हैं। इस प्रकार गोत्रकर्मके सर्व भंग पचीस होते हैं।।२६६॥
गुणस्थानों में गोत्रकर्मके भंग इस प्रकार होते हैं—

मि॰ सा॰ मि॰ अ॰ दे॰ प्र॰ अप्र॰ अप्र॰ अपि॰ स्वा॰ स्वा॰ स्वा॰ अयो॰ १ ४ २ २ २ १ १ १ १ १ १ १ २

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३२३। 2. ५, 'गुणेषु गोत्रमङ्गा' इत्यादिगद्यांशः (पू० २००)।

अब उपर्युक्त भंगोंका स्पष्टीकरण करते हैं-

### <sup>1</sup>उच्चुचग्रचणीचं णीचं उचं च णीचणीचं च । बंधं उदयम्मि चउसु वि संत दुयं सन्वणीचं च ॥२६७॥

बन्धोदययोः उच्चोच्चे उच्चनीचे नीचोच्चे नीचनीचे एतेषु चतुषु सत्त्वद्वयम् । पञ्चमे सर्वनीचं च । मिथ्यादृष्टौ एते पञ्च भङ्गाः । 'सासादने आदिमाश्चत्वारः त्रिषु द्वौ भङ्गो । ततः परं पञ्चसु एको भङ्गाः । तथाद्दि—मिथ्यादृष्टौ एते गोत्रस्य पञ्चभङ्गाः के । १ उच्चैगौत्रस्य बन्धः १ उच्चैगौत्रस्योदयः १ उच्चनीचगोत्रयोः

१ एक्सवन्धः १ नीचोदयः ० तदुभयसत्त्वम् ०। नीचवन्धोद्योभयसत्त्वम् १। नीचवन्धनीचोद-१।० १।१ १।०

योभयसत्त्वम् ० । एतेषु चतुषु भङ्गेषु सत्त्वद्वयमुचनीचसत्त्वद्विकमित्यर्थः । सर्वनीचं नीचवन्धोदये सत्त्वं च

० एते गोत्रस्य पञ्च भङ्गाः भिध्यादृष्टौ ५ भवन्ति ।

चं । १ ० ० ० उ १ ० १ ० ० स० ११० ११० ११० ०१०

सासादने आद्याश्रवारो भङ्गाः, तस्य सासादनस्य तेजोद्वयेऽनुत्पत्तेरुचानुद्वेरुजनात् सासाद-नस्य भङ्गाः ४ ॥२२६॥

डबगोत्रका बन्ध, डबगोत्रका डद्य, दोनों गोत्रकर्मीका सत्त्व, डबगोत्रका बन्ध, नीचगोत्र का डद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व; नीचगोत्रका बन्ध, डच्चगोत्रका डद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व; नीचगोत्रका बन्ध, नीचगोत्रका डद्य और दोनों गोत्रोंका सत्त्व; तथा नीच गोत्रका बन्ध, नीच गोत्रका डद्य और नीच गोत्रका सत्त्व, ये पाँच भंग गोत्र कर्मके होते हैं ॥२६७॥

इन पाँचों भंगोंकी अंकसंदृष्टि मूल और टीकामें दी है।

<sup>2</sup>मिच्छम्मि पंच भंगा सासणसम्मम्मि आदिमचउक्कं। आदिदुगंतेसुवरिं पंचसु एगो तहा पढमो ॥२६८॥ <sup>3</sup>मिच्छाइस एदे भंगा—५।४।२।२।२।१।१।१।१।

भूष्राविरतदेशविरतगुणस्थानेषु त्रिषु प्रत्येकं भाद्यौ ह्यौ भङ्गो—उच्चवन्धोदयोभयसत्त्वं १ उच्चयन्थ-१।०

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३२४। 2. ५, ३२५। 3 ५, 'मिध्याहष्ट्यादिषु' इत्यादिगद्यभागः। (पृ० २०१)।

१ नीचोदयोभयसत्त्वं ० चेति हो हो सङ्गी २ भवतः । तत उपरि पञ्चसु गुणत्थानेषु प्रमत्तादि-सूच्मसाग्प-१।०

रायान्तं उच्चवन्धोदयोभयसत्त्वमित्येकः प्रथमो सङ्गः १ ॥२६८॥ ११०

गोत्रक्रमंके एक पाँचों भंग मिथ्यात्व गुणस्थानमें पाये जाते हैं। सासादनगुणस्थानमें आदिके चार भंग होते हैं। तीसरे, चौथे और पाँचवें गुणस्थानमें आदिके दो दो भङ्ग होते हैं। इससे उपरितन पाँच गुणस्थानोंमें पहला एक ही भङ्ग होता है ॥२६८॥

मिथ्यात्व आदि दश गुणस्थानोंमें भङ्ग इस प्रकार हैं—प्राप्टारारारारारारारारा

<sup>1</sup>वंघेण विणा पढमा उवसंताइ-अजोइदुचरिमं । चरिमम्मि अजोयस्स दु उचं उदएण संतेण ॥२६६॥

<sup>2</sup> उबसंताइसु चटसु पत्तेयं ११० अजोइस्स चरमसमए एगो ।१। एवं गोदे सन्वभंगा २५।

उपशान्ताचयोगिद्विचरमसमयपर्यन्तं वन्धं विना प्रथमो भङ्गः उ० १। अयोगस्य चरमसनये स० १।०

टद्ये उच्चगोत्रं सन्ते उच्चगोत्रं च उच्चोद्यसन्त्रमित्यर्थः उद्द० १। इत्थं गोत्रे विसदशमङ्गाः सर्वे पद्ध-विंशतिः २५ ॥२६६॥

इति गुणस्थानेषु गोत्रस्य त्रिसंचौगभङ्गाः समाप्ताः ।

डपशान्तमोह गुणस्थानसे छेकर अयोगिकेवलीके द्विचरम समय तक वन्धके विना प्रथम भङ्ग होता है। अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें उच्चगोत्रका उदय और उचगोत्रका सत्त्वरूप एक भङ्ग होता है।।२६६॥

भय गुणस्थानेषु सोहनीयस्य बन्धस्थानानि तज्ञङ्गाश्च प्ररूपयति—['गुणठाणएसु भट्टसु' इत्यादि ।] भएसु मिथ्यादएयादिगुणस्थानेषु प्रत्येकं एकैकानि सोहप्रकृतिबन्धस्थानानि भवन्ति । तथा मिथ्यादृष्टी द्वाविंशतिकं नोहप्रकृतिबन्धस्थानकं २२ । सासादने एकविंशतिकं २१ । सिश्राऽविरतयोः सप्तद्शकं सप्त-दशकं १७।१७ । देशविरते सोहप्रकृतिबन्धस्थानं त्रयोदशकं १३ । प्रसत्तापूर्वकरणेषु प्रत्येकं सोहबन्ध-प्रकृतिस्थानं नवकं १।६।१ । अनिवृत्तिकरणे पञ्च बन्धस्थानानि—पञ्चकं ५ चतुष्कं १ त्रिकं ३ द्विकं २

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चर्सं॰ ४, ३२६। 2. ५, 'शान्तक्तीण्सयोगेषु' इत्यादिगद्यांशः (पृ॰ २०१)। 3. ५, ३२७-३२८।

१. सप्ततिका० ४२ ।

एककं १ इति पञ्च स्थानानि । ततः परं बन्धोपरमः बन्ध-रहितः सूचमसाम्परायादिषु मोहप्रकृतिबन्धो नास्तीत्यर्थः ॥३००॥

आदिके आठ गुणस्थानोंमें मोहकर्मका एक एक बन्धस्थान होता है। अनिवृत्तिकरणमें पाँच वन्धस्थान होते हैं। उससे परवर्ती गुणस्थानोंमें मोहकर्मका बन्ध नहीं होता है।।३००॥ अब इसी अर्थका भाष्यगाथाकार स्पष्टीकरण करते हैं—

### मिच्छाइ-अपुर्व्वताणेगेगं चेव मोहवंधाणि। पंचणियद्विहाणे पंचेव य होति भंगा हु ॥३०१॥

मिच्छादिसु बंघहाणाणि २२।२१।१७।१७।१३।६।६।६। भणियहिन्म ५।४।३।२।१।

मिध्यादृष्ट्याद्यपूर्वकरणान्तं मोहप्रकृतिबन्धस्थानकमेकैकं भवति । अनिवृत्तिकरणे पञ्च बन्धस्थानानि भवन्ति, तदेव पञ्च भङ्गाः ॥३०१॥

मि॰ सा॰ मि॰ भ॰ दे॰ प्र० अप्र० अप्र० अनिवृत्तिकरण स्० ड॰ ची॰ स॰ अयो॰ २२ २१ १७ १७ १३ ६ ६ ६ ५ ४ ३ २ १ ० ० ० ०

मिध्यादृष्टिगुणस्थानसे छेकर अपूर्वकरण तकके आठ गुणस्थानों में मोहनीयकर्मका एक एक वन्धस्थान होता है। अनिवृत्तिकरण नामक नवें गुणस्थानमें पाँच वन्धस्थान होते हैं और वहाँ पर वन्धस्थान-सम्बन्धी पाँच ही भङ्ग होते हैं ॥३०१॥

मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें वन्धस्थान कमशः २२, २१, १७, १७, १३, ६, ६ और ६

प्रकृतिक होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें ४,४,३,२ और १ प्रकृतिक वन्धस्थान होते हैं।

अव उक्त वन्धस्थानोंके भंगोंका निरूपण करते हैं-

## ¹छ्डवाबीसे चड इगिबीसे सत्तरस तेर दो दो दु। णव-बंधए वि दोण्णि य एगेगमदो परं भंगा ॥३०२॥

दाश्वारारारा सेसेसु शशाशाशाश

तद्मङ्गानां संख्यामाह—[ 'छुटबावीसे चउ इगिवीसे' इत्यादि ] मिथ्यादृष्ट्याद्य निवृत्तिकरणान्तेषु मोह्मकृतिबन्धस्थानके द्वाविंशतिके पढ् भङ्गाः ह् । एकविंशतिके चत्वारो विकल्पाः १९ । सप्तदशके द्विके द्वी भङ्गी १९ । अतः परमेकैको द्वी भङ्गी २ । त्रयोदशके द्वी भङ्गी २ । नवकवन्धस्थानके द्वी भङ्गी २ । अतः परमेकैको भङ्गः १ ॥३०२॥

अनिवृत्तिकरणे अपू ० भप्र० प्र० मि० सा० मि॰ अ ० ५४३२१ एवं २५। 3 3 13 3 S 19 90 23 २२ 7 ? ₹ Ę

बाईसप्रकृतिक वन्धस्थानमें छह भङ्ग होते हैं। इक्कीसप्रकृतिक वन्धस्थानमें चार भङ्ग होते हैं। सत्तरह और तेरहप्रकृतिक वन्धस्थानोंमें दो दो भङ्ग होते हैं। नौप्रकृतिक वन्धस्थानमें भी दो ही भङ्ग होते हैं। इससे आगेके वन्धस्थानोंमें एक एक ही भङ्ग होता है। १३०२।।

वन्धस्थानों में भङ्गोंकी संदृष्टि इस प्रकार हैं— वन्धस्थान २२ २१ १७ १३ ६ ४ ४ ३ २ १ भङ्ग ६ ४ २ २ २ १ १ १ १

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३२६।

अव मोहकर्मके उदयस्थानोंका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>एक्कं च दो व चत्तारि तदो एयाहिया दसुक्कस्सं ।

ओघेण मोहणिन्जे उदयद्वाणाणि णव होंति ॥३०३॥

मोहोदया १०।हाषाणाहापाशशशशश

एकप्रकृतिकं १ द्विप्रकृतिकं २ चतुःप्रकृतिकं ४ तत एकैंकाधिकं पञ्च प्रकृतिकं ५ पट् प्रकृतिकं ६ सप्तप्रकृतिकं ७ अष्टप्रकृतिकं द नवप्रकृतिकं ६ दशप्रकृतिकं १० उन्कृष्टस्थानम् । मोहनीयस्य प्रकृत्युदय-स्थानानि नव ओवेन गुणस्थानेषु सामान्येन वा भवन्ति ॥३०३॥

मोहस्योदयाः १०।हामाश्राहापाश्राहा ।

ओघकी अपेन्ना मोहनीयकर्मके उद्यस्थान नौ होते हैं—(कथनकी सुलभतासे उन्हें यहाँ विपरीत क्रमसे कहते हैं—) वे एकप्रकृतिक, दोप्रकृतिक, चारप्रकृतिक और उससे आगे एक एक अधिक करते हुए उत्कर्षसे दश प्रकृतिक तक जानना चाहिए ॥३०३॥

मोहकर्मके उदयस्थान—१०, ६, ८, ७, ६, ४, ४, २ और १ प्रकृतिक नौ होते हैं। अव मोहकर्मके दशप्रकृतिक उदयस्थानका निरूपण करते हैं—

> <sup>2</sup>मिच्छा मोहचउक्कं अण्णयरं वा तिवेदमेक्यरं। हस्सादिज्ञगस्सेयं भयणिदा होति दस उदया।।३०४।।

> > 1901

मिथ्यात्वमेकं १ अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनानां मध्ये एकतरं स्वजातिकोधादि-कपायचतुष्कं ४ त्रयाणां वेदानां मध्ये एकतरो वेदोदयः १ हास्यरतिद्विकारतिशोकद्विकयोर्मध्ये एकतरिद्वकं २ भयं १ निन्दा १ एवं दश मोहनीयप्रकृतयः १० एकस्मिन् जीवे मिध्यादृष्टो उद्यगता भवन्ति १० ॥३०४॥

> 8 | 8 | 8 | 8 3 | 3 | 3 5 | 5

मोह कर्मके दशप्रकृतिक उदयस्थानमें एक मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी आदि चारों जातिकी कपायोंमेंसे क्रोधादि कोई चार कषाय, तीनों वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्यादि दो युगळोंमेंसे कोई एक युगळ, भय और जुगुप्सा, ये दश प्रकृतियाँ होती हैं॥३०४॥

यह दशप्रकृतिक उदयस्थान मिथ्यात्वगुणस्थानमें होता है।

अव मिथ्यात्वगुणस्थानमें नौप्रकृतिक उद्यस्थानकी भी सम्भवता वतलाते हैं—

अविलियमित्तकालं सिच्छत्तं दंसणाहिसंपत्तो ।

मोहम्मि य अणहीणो पढमे पुण णवोदओ होज्ज ॥३०५॥

<sup>4</sup>मिच्छ्मि उद्या १०।६।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३३०। 2. ५, ३३१। 3. ५, ३३२। 4. ५, 'इति मिथ्यादृष्टो इत्यादिगद्यांशः। (ए० २०२)

अनन्तानुवन्धिविसंयोजितवेदकसम्यग्दष्टौ मिध्यात्वकर्मीद्यात् मिध्यादृष्टिगुणस्थानं प्राप्ते आविलमात्र-कालं अनन्तानुवन्ध्युद्यो नास्ति, अतो मोहप्रकृतीनां दशकानामुद्यः १० अनन्तानुवन्धिरहितो नव-प्रकृतीनामुद्यो ६ मिध्यादृष्टौ प्रथमे गुणस्थाने भवेत् ॥३०५॥

#### मिथ्यादृष्टी उदयौ हो ,१०१६।

अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुआ जीव यदि मिथ्यात्व कर्मके उदयसे मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हो जावे, तो एक आवलीप्रमाण काल तक उसके अनन्तानुवन्धी कपायका उदय सम्भव नहीं है, अतएव मिथ्यात्वगुणस्थानमें नौप्रकृतिक उदय-स्थान भी होता है ।।३०४।।

इस प्रकार मिथ्यात्वगुणस्थानमं दश और नौप्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं। अव सासादनादि गुणस्थानोंमें मोहकर्मके उदयस्थानीका निरूपण करते हैं—

## ¹मिच्छत्तऽण कोहाई विदि-तदिएहिं ते दु दसरहिया। सासणसम्माई खळु एगे दुग एग तीसु णायव्वा।।३०६॥

#### <sup>2</sup>सासणादिसु हामामाणाहाहाहा

ते मोहप्रकृत्युदयाः दश १० मिथ्यात्वप्रकृतिरहिता एकस्मिन् सासादने नवोदयाः ६ । एते 'दुग' इति द्वयोमिश्राविरतयोः अनन्तानुवन्धिरहिताः अष्टौ म । एते 'पृग' इति एकस्मिन् देशविरते पञ्चमे अप्रत्याख्यानरहिताः सप्तोदयाः ७ । एते त्रिषु प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वकरणेषु तृतीयप्रत्याख्यानकपायरहिताः पद्धद्याः ६ ज्ञातच्या भवन्ति ॥३०६॥

#### सासादनादिषु शमामाणादादाद।

ऊपर जो दशप्रकृतिक उदयस्थान वतलाया गया है, उसमेंसे मिथ्यात्वके विना शेष नौ प्रकृतियोंका उदय सासादनगुणस्थानमें होता है। अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषायके विना शेष आठ प्रकृतियोंका उदय मिश्र और अविरतगुणस्थानमें होता है। दूसरी अप्रत्याख्यानकपायके विना शेप सात प्रकृतियोंका उदय देशविरतगुणस्थानमें होता है। तीसरी प्रत्याख्यानकषायके विना शेप छह प्रकृतियोंका उदय तीन गुणस्थानोंमें अर्थात् प्रमत्त, अप्रमत्त और अपूर्वकरणमें जानना चाहिए।।३०६॥

सासादनादि गुणस्थानोंमें क्रमशः ६, ८, ८, ७, ६, ६ प्रकृतियोंका उद्य होता है।

### <sup>3</sup>इदि मोहुदया मिस्से सम्मामिच्छेण संज्ञया होंति । अवरे सम्मत्तज्जया वेदयसम्मत्तसहिया जे ॥३०७॥

\*एवं मिस्से सम्मामिच्छत्तसिह्या १। <sup>5</sup> असंजदादिसु चउसु जत्य उवसम-खाइयसम्मत्ताणि ण होति तत्य सम्मत्तोदये वेदयसम्मत्तेण सह भण्णो वि विदिशो उदशो। तेण अविरयादिसु चउसु दो दो उदया। एदे १। माप्ताशाशि १। अपुन्वे पुण सम्मत्तोदशो णित्य, तेण तत्य वेदगामावादो एगो चेव १।

इत्यमुना प्रकारेण मोहप्रकृत्युद्या अष्टौ म सम्यग्मिध्यात्वेन संयुक्ता मिश्रगुणस्थाने नव मोहोद्या भवन्ति है। अपरे ये मोहोद्या वेदकसम्यन्त्वसहितास्ते सम्यन्त्वप्रकृतिसंयुक्ताः। सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिर्मिश्रे उदेति, सम्यन्त्वप्रकृतिर्वेदकसम्यग्दष्टावेवासंयतादिचतुर्षुं उद्यं याति। नत्पश्चमक-चायिकस्योद्यः॥३०७॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३३३ । 2. ५, 'सासनादिपु' 'इत्यादिगद्यभागः । (ए० २०२) । 3. ५, ३३४ । 4. ५, 'सम्यङ्मिध्यात्व' इत्यादिगद्यभागः (ए० २२०) । 5. ५, ३३५-३३६ ।

एवं सिश्रगुणस्थाने सम्यग्निध्यात्वसिहता नवोदयाः ६ । असंयतादिपु चतुपु यत्रोपशम-चायिक-सम्यक्त्वे हे न भवतस्तत्र सम्यक्त्वप्रकृत्युदयो वेदकसम्यक्त्वेन सहान्यो द्वितीयोदयः, तेन कारणेन असंयता-दिषु चतुपु हो हो उदयौ एतौ । असंयते ६।८ देशे ८।७ । प्रमत्ते ७।६ अप्रमत्ते ७।६ । पुनरपूर्वकरणे सम्यक्त्वप्रकृत्युदयो नास्ति । ततस्तत्र वेदकसम्यक्त्वाभावादेको मोहोदयः ६ ।

इस प्रकार सासादनादि गुणस्थानोंमें जो मोहप्रकृतियोंका उद्य वतलाया गया है, उनमेंसे मिश्रगुणस्थानमें उद्य होनेवाली आठप्रकृतियोंमें सम्यग्मिश्यात्वके संयुक्त कर देनेपर नौ-प्रकृतियोंका उद्य होता है। वेदकसम्यक्त्वसे सहित जो चतुर्थादि चारगुणस्थान हैं, उनमें सम्यक्त्वप्रकृतिका भी उद्य होता है। अतएव उनमें एक-एक उद्यस्थान और भी जानना चाहिए।।३०७।

अब आगे इसी कथनका स्पष्टीकरण करते हैं—इस प्रकार मिश्रगुणस्थानमें सम्यग्मिध्यात्वसिहत नीप्रकृतियोंका उद्य होता है। असंयतादि चारगुणस्थानोंमें जहाँ उपशमसम्यक्त्व
और ज्ञायिकसम्यक्त्व नहीं होता है, वहाँपरं सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्यमें वेदकसम्यक्त्वके साथ
पूर्वमें बतलाया गया अन्य भी दूसरा उदयस्थान होता है। अत्र व अविरतादि चारगुणस्थानोंमें
दो-दो उदयस्थान होते हैं। अर्थात् अविरतमें नौ और आठप्रकृतिक दो उदयस्थान, देशविरतमें
आठ और सात्रकृतिक दो उद्यस्थान; प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरतमें सात और इहप्रकृतिक
दो-दो उदय स्थान होते हैं। किन्तु अपूर्वकरणगुणस्थानमें सम्यक्त्वमकृतिका उदय नहीं होता है,
इसलिए वहाँपर वेदकसम्यक्त्वका अभाव होनेसे इहप्रकृतिक एक ही उदय स्थान होता है।

# <sup>1</sup>ते सन्वे भयरहिया दुगुंछहीणा दु उभयहीणा दु । अण्णे वि य एदेसिं एकेकस्सोवरिं तिण्णि ।।३०८।।

म ७ ७ ७ ७ ६ ६ ५ ५ ४ मिच्छे १।६ माम सासणे माम मिस्से माम असंजय माम ७।७ देसे ७।७ १।६ पमत्ते ६।६ ५।५ १०६ ६ ६ ६ म म ७ ७ ६

अपमत्ते ६।६ ५।५ अपुन्वे वेदयो णित्थ तेण एगो ५।५ अणियष्टिए २।१ । सुहुमे १ । ७ ६

ते सर्वे दश-नवादयः उदयाः १० भयरहिताः नव ६ हुगुंकारहिता वा नव ६ । तु पुनः उभयहीना भय-जुगुप्साहयरहिता भष्टौ म । ततोऽन्येऽप्युदयास्तेपामेकैकस्योपरि त्रयः उदयाः ॥३० म॥

तत्र मिथ्यादृष्टी ६।६। माम सासाद्ने माम मिश्रे माम। असंयते माम। ७।७। देशे ७।७। १०६६ म

६।६। प्रमत्ते ६।६। प्राप्ता अप्रमत्ते ६।६। प्राप्ता अपूर्वकरणे वेदकसम्यक्त्वस्योदयो नास्ति, तत

एकं यन्त्रम् ५।५ । अनिवृत्तिकरणे २।१ । सूचमसाम्पराये संज्वलनलोभोदयः १ ।

अपर जो दश, नौ आदिक जितने भी सर्व उदयस्थान बतलाये हैं, वे भय-रहित भी होते हैं, जुगुप्सा-रहित भी होते हैं और दोनोंसे रहित भी होते हैं। इसलिए अपर कहे गये एक-एक स्थानके अपर ये तीन-तीन उदयस्थान और भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३०८॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३३७।

विशेपार्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानमें मोहकर्मकी उदय होनेके योग्य सभी प्रकृतियोंके उदय होनेपर दशप्रकृतिक उद्यस्थान होता है। भय या जुगुप्साके विना नौप्रकृतिक उद्यस्थान भी होता है और दोनोंके विना आठप्रकृतिक उदयस्थान भी होता है। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके नीचे गिरे हुए जीवके मिथ्यात्वमें आनेपर एक आवळी काळतक मिथ्यात्वका उदय सम्भव नहीं है, अतएव उसके नी, आठ और सातप्रकृतिक ये तीन उद्यस्थान होते हैं। इसी प्रकार सासादनमें नी, आठ-आठ और सातप्रकृतिक चद्यस्थान होते हैं। मिश्रमें नी, आठ-आठ और सातप्रकृतिक उद्यस्थान होते हैं। असंयत गुणस्थानमें वेदकसम्यग्दृष्टिके नौ, आठ-आठ और सातप्रकृतिक उदयस्थान होते हैं। तथा शेष सम्यग्दृष्टियोंके आठ, सात-सात और छह्पकृतिक उद्यस्थान होने हैं। देशविरतमें वेदकसम्यग्दृष्टिके आठ, सात-सात और छहप्रकृतिक उद्यस्थान होते हैं; तथा शेष सम्यग्दृष्टियोंके सात, छह-छह और पाँचप्रकृतिक उद्यस्थान होते हैं। प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतमें वेदकसम्यग्दृष्टिके सात, छह-छह और पाँचप्रकृतिक उदय-स्थान होते हैं; तथा शेप सम्यग्दृष्टियोंके छह, पाँच-पाँच और चारप्रकृतिक उद्यस्थान होते हैं। अपूर्वकरणमें वेदकप्रकृतिका उदय नहीं होता है, इसिछए वहाँपर छह, पाँच-पाँच और चार-प्रकृतिक एक विकल्परूप ही उदयस्थान होते हैं। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणमें दो और एक-प्रकृतिक दो और सूत्त्मसाम्परायमें एकप्रकृतिक एक उदयस्थान होते हैं। इन सब उदयस्थानोंकी संदृष्टियाँ मूलमें दी हुई हैं।

अव मूलसप्ततिकाकार इसी अर्थका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०३८] ¹सत्तादि दस दु भिच्छे सासादण मिस्से सत्तादि णबुक्कस्सं। छादी अविरदसम्मे देसे पंचादि अट्ठेव ।।३०६॥

[मूलगा॰३६] विरए खओवसिंगए चउरादि सत्त उक्करसं छ णियद्विम्हि । अणियद्विवायरे पुण एक्को वा दो व उदयंसा ।।३१०।।

[मूलगा०४०] एगं सुहुमसरागो वेदेदि अवेदया भवे सेसा। भंगाणं च पमाणं पुन्तुह्टिठेण णायन्वं ॥३११॥

मिथ्याद्द्यादि-सूचमसाम्परायान्तं मोहोद्यप्रकृतिस्थानसंख्या कथ्यते—मिथ्याद्द्यौ सप्तादि-दशोरकृष्टान्ताः १०।६। । उद्यमकृतिस्थानिकल्पा अष्टौ म । सासादने मिश्रे च सप्तादि-ननोत्कृष्टान्ताः
मोहप्रकृत्युद्यस्थानिकल्पाः ९। माणा । अविरतसम्यग्द्रष्टौ पढादि-ननोत्कृष्टान्ताः ६। माणा । देशसंयते
पद्माद्यप्टान्ता माणा । विरते प्रमत्ते अप्रमत्ते च चयोपश्रमसम्यक्त्वे वेदकसम्यक्त्वे सित चतुरादिसप्तात्कृष्टान्ता मोहप्रकृतिस्थानिकल्पाः ७।६। ५। ॥ अपूर्वकरणे चतुरादि-पट्पर्यन्ताः ६। ५। ॥ अनिवृत्तिकरणे द्वयोः प्रकृत्योरुद्यः २ स्थूललोभप्रकृतेरुद्ये वा १ । एकं सूच्यलोभं सूच्यसाम्परायो मुनिवेद्यित
उद्यमनुभवति १ । अनिवृत्तिकरणस्य सवेदस्य प्रथमे भागे त्रिवेद-चतुःसंज्वलनानामेकैकोद्यसम्भवं द्विप्रकृत्युद्यसम्भवं द्विप्रकृत्युद्यस्थानं २ स्थात् । परेषु चतुषु भागेषु यथासम्भवमवेदकपायाणामेकतमः १ ।
इत्यनिवृत्तौ २ सूचमे १ । शोपाः अपूर्वकरणस्य द्वितीयभागादिस्प्रमसाम्परायान्ताः अवेदका वेदोद्यरिता
भवन्ति । सङ्गानां विकल्पानां प्रमाणं पूर्वोद्दिष्टेन पूर्वकथितेन ज्ञातन्त्यम् ।।३०९—३११।।

<sup>1.</sup> सं० पश्चसं० ३३८-३४१।

१. सप्ततिका० ४३ । २. सप्ततिका० ४४ । ३. सप्ततिका० ४५ ।

मिथ्यात्वगुणस्थानमें सातको आदि छेकर दश तकके चार उदयस्थान होते हैं। सासादन और मिश्रमें सातसे छेकर नौ तकके तीन उदयस्थान होते हैं। श्रविरतसम्यक्त्वमें छहसे छेकर नौ तकके चार उदयस्थान होते हैं। देशविरतमें पाँचसे छेकर आठ तकके चार उदयस्थान होते हैं। क्षायोपशिसकसम्यक्त्वी प्रमत्त और अप्रमत्तविरतके चारसे छेकर सात तकके चार उदयस्थान होते हैं। अपूर्वकरणमें चारसे छेकर छह तकके तीन उदयस्थान होते हैं। अनिवृत्तिवादर साम्परायमें दो और एकप्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं। सूदमसाम्पराय एकप्रकृतिक स्थानका ही चेदन करता है। शेप उपरिम गुणस्थानवर्ती जीव मोहक्रमके अवेदक होते हैं। इन उदयस्थानोंके भङ्गोंका प्रमाण पूर्वोहिष्ट क्रमसे जानना चाहिए ॥३०६-३११॥

अव मूलसप्तिकाकार मिथ्यात्व आदि गुणस्थानींकी अपेत्ता दशसे लेकर एकप्रकृतिक उद्यस्थानींके भङ्गोंका निरूपण करते हैं—

# [मूलगा०४१] एक य छक्केगारं एगारेगारसेव णव तिण्णि। एदे चडवीसगदा वारस दुग पंच एगम्मि ॥३१२॥

पर । गु रशइपर । गु रध

सर्वगुणस्थानेषु मिलित्वा दशकं स्थानमेकं १ नवकानि स्थानानि पट् ६ अष्टकानि स्थानानि एकादश ११ सप्तकानि प्रकृतिस्थानान्येकादश ११ पट्कानि स्थानान्येकादश ११ पञ्चकानिस्थानानि नव ६ चतुष्कानि स्थानानि र्त्राणि ३ एतानि समुचर्याकृतानि मोहप्रकृतिस्थानानि द्वापञ्चाशत् ५२। कोधादयश्रत्वारः ४ वेदास्त्रयः ३ हास्यादियुगलं २ परस्परेण गुणिताश्चतुर्वि शतिः २४। तैर्गुणिता द्वापञ्चाशत् ५२। अष्टचत्वारिशद्धिकद्वादशशतसंख्योपेतः १२४म मिथ्यादृष्ट्याद्यपूर्वकरणान्तेषु प्रकृत्युद्यस्थानविकल्पा भवन्ति । सवेदे अनिवृत्तौ मङ्गाः १२ अवेदे ४ स्वमे १ सर्वे मीलिताः १२६५। एते मोहप्रकृत्युद्यस्थानविकल्पाः स्युः भवन्ति । मोहप्रकृत्युद्यस्थानानि १।६१९१११११११११६।३। स्वस्व-प्रकृतिसंख्याभिर्गुणितानि १०।५४।म्हा७णिद्वाः २४। एते मीलिताः ३५२। एते चतुर्वि शत्या २४ गुणिताः म४४म । तथा द्वाद्या द्विगुणिताः २४। एकसंख्याकाः ५ मीलिताः म४७७ एते पद्वन्धा उद्य-प्रकृतिविकल्पा भवन्ति ॥३१२॥

द्शप्रकृतिक उद्यस्थान एक है, नौप्रकृतिक उद्यस्थान छह है, आठ, सात और छह-प्रकृतिक उद्यस्थान ग्यारह-ग्यारह हैं, पाँचप्रकृतिक उद्यस्थान नौ हैं, चारप्रकृतिक उद्यस्थान तीन हैं। इन सबको चौबीससे गुणा करनेपर उन-उन उद्यस्थानोंके भङ्गोंका प्रमाण आ जाता है। दोप्रकृतिक उद्यस्थानके वारह भङ्ग हैं और एकप्रकृतिक उद्यस्थानमें पाँच भङ्ग होते हैं ॥३१२॥

विशेपार्थ—दशसे छेकर चार तकके उद्यस्थानोंके विकल्प क्रमशः इस प्रकार हैं—
१, ६, ११, ११, ६, ६, ६। इन्हें जोड़ देनेपर ४२ विकल्प होते हैं। इन्हें अपनी-अपनी प्रक्रतियोंकी संख्यासे गुणा करनेपर ३५२ उद्यस्थान-विकल्प हो जाते हैं। इन एक-एक उद्यस्थानोंमें
चार कपाय, तीन वेद और हास्याद्युगळके परस्परमें गुणा करनेपर चौवीस भङ्ग होते हैं।
उद्यस्थान विकल्पोंको चौवीससे गुणा करनेपर सर्व भङ्गोंका प्रमाण आ जाता है। कहनेका
भाव यह है कि उक्त ५२ विकल्पोंको २४ से गुणा करनेपर १२४८ प्रमाण आता है। उसमें
दिक्तप्रकृतिक उद्यस्थानके १२ एवं एकप्रकृतिक स्थानके ४ और जोड़नेपर १२६५ उद्यस्थानसम्बन्धी विकल्प होते हैं। तथा ३५२ उदयस्थानोंको २४ से गुणित करनेपर ८४८८ होते हैं।

१. सप्ततिका० ४६।

इनमें दोप्रकृतिक उद्यस्थानके २×१२=२४ और एकप्रकृतिक उद्यस्थानके ४ इस प्रकार २६ और मिला देनेपर पदवृत्दोंकी सर्व संख्या ५४७७ हो जाती है।

अव भाष्यगाथाकार इसी अर्थका स्वयं स्पष्टीकरण करते हैं-

## बारसपणसङ्घाईं । उदयवियप्पेहिं मोहिया जीवा । चुलसीदिं सत्तत्तरि पयवंदसदेहिं विण्णेया ॥३१३॥

१२६५।८४७७।

द्वादशशतपञ्चपिटसंख्योपेतैस्द्यविकस्पैमीह्यकृत्युदयस्थानभङ्गः १२६५ सप्तसस्यधिकचतुरशीति-शतसंख्योपेतेश्च पदवन्धेः मोह्यकृत्युदयविकस्पः ८४७७ त्रिकालत्रिलोकोदरवत्तिचराचरजीवा मोहिता विकली-कृता ज्ञेया ज्ञातन्या भवन्ति ॥३१३॥

ये सर्व संसारी जीव वारह सौ पैंसठ (१२६४) ख्दयिवकल्पोंसे और चौरासी सौ सत्त-हत्तर (५४७७) पदवृन्दोंसे मोहित हो रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३१३॥

उदयविकलप १२६४। पदवृन्द ५४७७।

अव इनकी संख्याके लिए भाष्यगाथाकार उत्तर गाथासूत्र कहते हैं—

## <sup>1</sup>जुगवेदकसाएहिं दुग-तिग-चउहिं भवंति संगुणिया । चउवीस वियप्पा ते दसादि उदया य सत्तेव ॥३१४॥

ृण्वं दसादि उद्यठाणाणि सत्त १०१६।८।७।६।५।४। एयाणि कसायादीहिं चउवीसभेयाणि भवंति । एदेसि च संवत्थं भणह्—

हास्यादियुग्मेन २ वेदत्रिकेण ३ कपायच्चतुष्केण ४ परस्परेण संगुणिताश्चतुर्विंशतिविंकत्पाः २४ भवन्ति । ते पूर्वोक्ता दशादय उदयाः सप्तसंख्योपेताश्चतुर्विंशतिभेदान् प्राप्तुवन्ति ॥३१४॥

एवं दशादयो मोहप्रकृत्युदयस्थानानि सप्त १०। शादाषादा । एतानि सप्त स्थानानि कपायादि-

भिर्गुणितानि प्रत्येकं चतुर्विशतिर्भेदा भवन्ति । तेपां च संख्यामाह-अनि० अपू० सूचम० भप्र० अवि० मि० विध्या सासा० 513 ų 8 ဌ प्राप्त दा६ 디드 디디 디드 313 . 3 30 515 213 = 218 २४ 89 २४ 28 २४ 28 २४ 3518 ३३ 538 538 982 ३३ 538 988

हास्यादियुग्मको वेदित्रक और कपायचतुष्कसे गुणा करने पर चौबीस विकल्प हो जाते हैं। दश आदि सात उदयस्थान चौबीस चौबीस विकल्परूप होते हैं। ११४।।

दश आदि सात उदयस्थान इस प्रकार हैं—१०, ६, ८,७,६,४,४। ये उदयस्थान कपायादिके चौबीस चौबीस भेदहप होते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३४२ । 2. ५ 'इति दशाद्युदयः' इत्यादिगद्यभागः (पृ० २०३) । व पण्णहाहं ।

# <sup>1</sup>मिच्छे अह चउ चउ दुसु तदो चउसु हवंति अट्ठेव । चत्तारि अपुन्वे वि य उदयङ्घाणाणि मोहम्मि ॥३१५॥

#### दाशशदादादादा अपुन्ने ४।

मिव्यादृष्ट्यादि-सूचमान्तगुगस्यानेषु मोहनीयप्रकृत्युद्यस्थानानां दशक-नवकादीनां संख्या कथ्यते— मिव्यादृष्टी अष्टी म सासादन-मिश्रयोद्दंयोश्चतुश्चतुःसंख्या ४।४। ततश्चतुर्पं अविरत-देशविरत-प्रमत्ताप्रमत्तेषु प्रत्येकमष्टी मामामा । अपूर्वकरणे चस्वारि ४। अग्ने वस्त्यमाणानिवृत्तिकरणे द्वयं २ सूच्मे एकं १ मोहे प्रकृत्युद्यस्थानसंख्यानि भवन्ति ॥३ १५॥

माशशमामामा । अपूर्वे ४ । एते प्रकृत्युद्याश्चतुर्विशत्या २४ गुणिता टद्यविकल्पा भवन्तीत्याह—

मिध्यात्वराणस्थानमें मोहके आठ उदयस्थान हैं। दूसरे और तीसरे इन दो गुणस्थानोंमें चार चार उदयस्थान हैं। चतुर्थ आदि चार गुणस्थानोंमें आठ आठ उदयस्थान हैं। अपूर्वकरणमें चार उदयस्थान हैं। ३१४॥

मिथ्यात्वादिगुणस्थानोंमें दर्यस्थानोंकी संख्या क्रमशः इस प्रकार है— , ४, ४, =, =, =, =, = । अपूर्वकरणमें ४ दर्यस्थान होते हैं।

<sup>2</sup>चउचीसेण विगुणिया मिच्छाइउदयपयहीओ । उदयवियप्पा होंति हु ते पयबंघा य णियमेण ॥३१६॥ <sup>3</sup>सासण मिस्सेऽपुन्वे उदयवियप्पा हवंति छण्णउदी । अण्णे पंचसु दुगुणा अणियद्दि सुहुमे सत्तरसं ॥३१७॥

<sup>4</sup>एवं मिच्छादिसु टद्यवियप्पा १६२।६६।६६।१६२।१६२।१६२।१६२।६६। अणियहिए सवेदे १२। अवेदे ४। सुहुमे १।

मिन्यादृष्ट्यादृषु मोहप्रकृत्युदृषस्थानसंख्या =18181=1=1=18 संस्थाप्य चतुर्विशस्या २४ गुणिताः सन्तः उद्गयविकल्पाः स्थानविकल्पा हु स्फुटं ते पद्वन्धाश्च प्रकृतिविकल्पा भवन्ति नियमेन । तानुद्य-विकल्पान् प्राह—सासादने मिश्रे अपूर्वकरणे च पण्यवित्तर्यविकल्पा भवन्ति ६६ । अन्येषु पञ्चसु मिथ्या-त्वाविरत-देश-प्रमत्ताश्मत्तागुणस्थानेषु पण्यवितिर्द्विगुणिताः द्विनवत्यधिकशतप्रमिताः १९२ उद्यविकल्पा भवन्ति । अनिवृत्तिकरण-स्क्मसाम्पराययोः सप्तद्श १७ ॥३१६—३१७॥

एवं मिथ्याद्दश्यादि-चीणकपायान्तेषु मोहप्रकृत्युद्यविकल्पाः मि० सा० मि० अवि० दे० १६२ ६६ ६६ १६२ १६२

प्र० अप्र० अपूर्व अनिवृत्तिकरणस्य सवेद्भागे १२ अवेद्मागे ४ स्दमे १ । एवं सर्वे मीलिताः १२६५।

सिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें जो मोहकर्मकी उदय-प्रकृतियाँ हैं, अर्थात् उदयस्थानोंकी संख्या है, उसे चौत्रीससे गुणा करने पर उदयस्थानके विकल्पोंका प्रमाग आ जाता है। वे उदयस्थानोंके विकल्प या पदवृन्द नियमसे सासादन, सिश्र और अपूर्वकरणमें छत्यानवै छत्यानवै

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं १ ५, ३४३ । 2. ५, ३४४ । 3. ६, ३४५ । 4. ५, 'इति मिय्याहच्यादिपु' इत्यादिगद्यमागः (पृ० २०४) ।

होते हैं। तथा शेष पाँच गुणस्थानोंमें इनसे दुगुने अर्थात् एकसौ बानवे एक सौ बानवे होते हैं। अनिवृत्तिकरण और सूदमसाम्परायमें सत्तरह होते हैं ॥३१६-३१७॥

मिध्यात्वादि गुणस्थानोंमें उद्यस्थानोंके भेद इस प्रकार हैं-

मि० सा० मि० असं० देश० प्रम० अप्र० अपूर्व अनि० सवेद० अवेद० सूद्रम० १६२ ६६ ६६ १६२ १६२ १६२ १६२ ६६ १२ ४ १

अव भाष्यगाथाकार इन सर्व संख्याओंका योगफल वतलाते हैं—

¹उदयद्वाणे संखा उदयवियप्पा हवंति ते चेव ।

तेरस चेव सयाणि दु पंचत्तीसा य हीणाणि ॥३१८॥

१२६५।

या मोहप्रकृत्युदयस्थानानां संख्यास्ते उदयविकल्पाः पञ्चित्रंशद्धीनास्रयोदशशतप्रमिताः द्वादशशत-पञ्चपष्टिर्भवन्तीत्यर्थः १२६५ ॥३१८॥

यह जो उद्यस्थानोंकी संख्या है, उन सबका योग पैंतीस कम तेरह सौ अर्थात् बारहसौ पैंसठ होता है, सो ये सब उदयस्थानके विकल्प जानना चाहिए ॥३१८॥

मोहकर्मके उदयस्थान-विकल्प १२६४ होते हैं।

अव आचार्य गुणस्थानोंमें उदयस्थानोंकी प्रकृतियोंका तथा उनके पदवृन्दोंका निरू-पण करते हैं—

> <sup>2</sup>अडसट्टी वत्तीसं वत्तीसं सिंह होंति बावण्णा । चउदालं चउदालं बीसमपुन्वे य उदयपयडीओ ॥३१६॥ ताओ चउवीसगुणा पयबंधा होंति मोहम्मि । अणियद्टीसुहुमाणं वारस पंचयदुगेगसंगुणिया ॥३२०॥

भय मोहोदयपद्वन्धसंख्यां गुणस्थानेषु गाथानवकेनाऽऽह—[ 'अहसट्टी बत्तीसं' इत्यादि । ] पूर्वोक्त-दशकाद्युदयानां प्रकृतयो मिथ्यादृष्टी अष्टपष्टिः ६८ । सासादने द्वात्रिंशत् ३२ । मिश्रे द्वात्रिंशत् ३२ । असंयते पष्टिः ६० । देशसंयते द्वापञ्चाशत् ५२ । प्रमत्ते चतुश्रत्वारिंशत् ४४ । अप्रमत्ते चतुश्रत्वारिंशत् ४४ । अपूर्वंकरणे विंशतिः २० चोदयप्रकृतयो भवन्ति । ता एताः दशादिकाः ६८।३२।३२।६०।५२।४४।४४ २० चतुर्विंशत्या २४ गुणिता मोहनीये पदबन्धा उदयविकल्पा भवन्ति । अनिवृत्तिकरणसवेदा २ चेद १ सूचमाणां १ प्रकृत्युदया द्वादश पञ्च द्वयं के गुणिताः क्रमेण उदयप्रकृतिविकल्पा भवन्ति ॥३१६–३२०॥

मिथ्यात्वगुणस्थानमें उदयस्थानोंकी प्रकृतियाँ अङ्सठ हैं, सासादनमें चत्तीस हैं, मिश्रमें बत्तीस हैं, अविरतमें साठ हैं, देशविरतमें बावन हैं, प्रमत्तविरतमें चवालीस है, अप्रमत्तविरतमें चवालीस हैं, अपूर्वकरणमें बीस है, इन उदयप्रकृतियोंको चौबीससे गुणा करने पर आठ गुण-स्थानोंमें मोहकर्मके पदवृन्दोंकी संख्याका प्रमाण आ जाता है। अनिवृत्तिकरण और सूद्म-साम्परायकी उदयप्रकृतियाँ बारह और पाँच हैं, उनके पदवृन्द क्रमशः दो और एकसे गुणित जानना चाहिए ॥३१६-३२०॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३४६ | 2. ५, ३४७-३४६ |

<sup>1</sup>एवं मोहे पुन्वुत्तद्सगादि-उदयपयहीओ मिन्छादिसु ६८।३२।३२।६०।५२।४४।४४। अपुन्वे २०। अणियहिम्मि २।१। सुहुमे १। एयाओ चउवीसगुणा जाव अपुन्वं। मिन्छे ८६४।७६८। दो वि मिलिए ११३२। सासणादिसु ७६८।७६८।१४४०।१२४८।१०५६।१०५६।४८०। एदा हु मिलिया ८४४८। वुत्तं च—

मिथ्याद्दश्वाद्यपूर्वकरणान्तदशकाद्युदयप्रकृतयः ६म।३२।३२।६०।५२।४४।४४।२० चतुर्विशत्या २४ गुणिताः मिथ्याद्दशे म्६४ । द्वि० ७६म । उभयोमीलिताः १६३२ सासादने ७६म । मिश्रे ७३म । असंयते १४४० । देशसंयते १२४म । प्रमत्ते १०५६ । अप्रमत्ते १०५६ । अपूर्वकरणे ४म० । एतासु मीलिताः म४४म ।

इस प्रकार मोहकर्मकी पूर्वोक्त दशप्रकृतिक उदयस्थानोंकी उदयप्रकृतियाँ मिथ्यात्व आदि सात गुणस्थानोंमें क्रमशः ६८, ३२, ३२, ६०, ५२, ४४, ४४ होती हैं। अपूर्वकरणमें २० होती हैं। अनिवृत्तिकरणके सर्वेदभागमें २ और अवेदभागमें १ होती हैं, तथा सूद्रमसाम्परायमें १ उदय-प्रकृति होती हैं। अपूर्वकरणगुणस्थान तककी इन उदयप्रकृतियोंको चौचीससे गुणा करने पर पद्रवृत्द इस प्रकार होते हैं—मिथ्यात्वमें पहले ३६ के भेदको २४ से गुणा करनेपर ८६४ आये। दूसरे भेदके ३२ को २४ से गुणा करनेपर ८६४ आये। दूसरे भेदके ३२ को २४ से गुणा करने पर ७६८ आये। दोनोंको मिलाने पर १६३२ पदवृत्द होते हैं। सासादनादिगुणस्थानोंमें क्रमसे ७६८, ७६८, १४४०, १२४८, १०४६, १०४६, ४८० पदवृत्द होते हैं। ये सर्व मिलकरके ८४४८ पदवृत्द हो जाते हैं।

अव इसी कथनको भाष्यगाथाकार निरूपण करते हैं-

## <sup>2</sup>चउसडी अद्वसया अद्वडी होंति सत्तसया । वत्तीसा सोलसया जुत्ता मिच्छम्मि उभओ वि ॥३२१॥

#### मिच्छे।१६३२।

एतदुक्तं च-—['चउसट्टी अदृसया' इत्यादि । ] चतुःपष्टयिकाष्टशतानि म६४ अष्टपष्टयिकसस-शतानि ७६म उभयविमिश्रे द्वान्त्रिंशदिषकपोडशशतप्रसिता मोहोदयप्रकृतिविकत्पा मिथ्यादृष्टी १६३२ भवन्ति ॥३२१॥

मिथ्यात्वमें आठ सौ चौंसठ (५६४) और सात सौ अइसठ (७६८) ये दोनों मिलकरके सोलह सौ वत्तीस (१६३२) पदवृन्द होते हैं ॥३२१॥ ० मिथ्यात्वमें १६३२ पदवृन्द हैं।

## <sup>3</sup>अइडी सत्तसया सासण-मिस्साण होंतिं पयवंधा। अविरयम्मि चोद्दह सयाणि चत्तालसहियाणि ॥३२२॥

#### ७६८।७६८।३४४०।

सासादन-मिश्रयोरष्टपष्टयधिकसप्तशतप्रमिताः ७६८ । ७६८ । असंयते चत्वारिंशदधिकचतुर्दशशत-प्रमिताः १४३० पदत्रन्थाः मोहोदयप्रकृतिविकल्पा भवन्ति ॥३२२॥

सासादन और मिश्रमें पद्वृन्द सात सौ अङ्सठ, सात सौ अङ्सठ होते हैं। अविरत-सम्यक्तवमें चौदह सौ चाळीस पद्वृन्द होते हैं॥३२२॥

सासादनमें ७६८, सिश्रमें ७६८ अविरतमें १४४० पद्वृत्द हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, 'पूर्वोदितदशका' इत्यादिगद्यभागः (पृ० २०४)। 2. ५, ३५०। 3. ५, ३५१।

## <sup>1</sup>अडयाला वारसया देसेऽपुन्विम्म चउसयाऽसीया। छप्पण्णं च सहस्सं पमत्तइयराण णायव्वं ॥३२३॥

१२४८।१०५६।१०५६।४८०। सन्वाओ ८४४८

देशसंयते अष्टचरवारिंशद्धिकद्वादशशतप्रमिताः १२४८ । अपूर्वकरणे अशीत्यधिकशतचतुष्टयं ४८० । प्रमत्ताप्रमत्तयोः पट्पच्चाशद्धिकसहस्रं १०५६।१०५६ ज्ञेयम् । सर्वाः पद्वन्धाख्याः प्रकृतयो मोहोदय-प्रकृतिविकल्पाः ८४४८ भवन्ति ॥३२३॥

देशविरतमें वारह सौ अङ्तालीस, तथा अपूर्वेकरणमें चार सौ अस्सी पद्युन्द होते हैं। प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरतमें एक हजार छप्पन एक हजार छप्पन पद्युन्द जानना चाहिए।।३२३।।

देशविरतमें १२४८, प्रमत्तमें १०५६, अप्रमत्तमें १०५६ और अपूर्वकरणमें ४८० पद्वृत्द होते हैं। इन आठों गुणस्थानोंके पद्वृत्दोंका प्रमाण ८४४८ होता है।

"संजलणा वेदगुणा वारस भंगा दुगोदया होंति । एगोदया दु चउरो सुहमे एगो सुणेयन्वों।।३२४॥ उदयादो सत्तरसं खल्ल पयडीओ हवंति उगुतीसं । अणियद्दी तह सुहुमे दुगेगपयडीहिं संगुणिया ॥३२५॥

<sup>8</sup> प्वं अणियहिस्मि दुगोदया १२ । एगोदया ४ । सुहुमे १ । एवं उदयठाणाणि १७ । तहा बारससु दुगोद्दसु पयडीओ २४। एगोद्यपयडीश्रो ४ । सुहुमे एया पयडी १ । एवं पयडीओ २१ ।

अनिवृत्तिकरणस्य सवेदभागे पुंचेदः १ संज्वलनानां मध्ये एकः १ एवं ह्रौ उदयौ २ । संज्वलनाः १ वेदे ३ गुणिताः ह्रादय भङ्गाः १२ । तैह्रादयभिह्रौं उदय २ गुणिताश्चतुर्विं श्रातः २४ । अवेदभागे एकोदयः कपायः १ चतुर्भिः कपायगु णिताश्चत्वारः ४ । स्वमे संज्वलनस्वमैकलोभः १ । स एकेन गुणित एक एव १ । एवं एकोनिव्रंशहुद्यप्रकृतिविकल्पाः २९ भवन्ति । तदेवाऽऽह—अनिवृत्तिकरणे सवेदे हिको-द्याः १२ अवेदे एकोदयाः ४ स्वमे एकोदयः १ । एवमुद्यात्ससदश प्रकृतयः १७ उद्यस्थानरूपा भवन्ति । तथा अनिवृत्तिकरणे सवेदहिकोदयौ २ ह्रादशभिगु णिताश्चतुविंशितः २४ । अवेदे एकोदयः १ चतुर्भिः कपायैः ४ गुणितश्चत्वारः ४ । स्वमे एकोदयः एकेन गुणित एक एव १ । ६वमेकोनिव्रंशत्कोदय-प्रकृतिविकल्पाः २६ भवन्ति ॥३२४-३२५॥

अनिवृत्तिकरणके सवेद्भागमें एक संज्वलन और एक वेद; इन दो प्रकृतियों के उद्यश्यानके संज्वलन और वेद्गुणित वारह भङ्ग अर्थात् चौबोस पदवृन्द होते हैं। अवेद्भागमें एकप्रकृतिक उद्यवाले चार भङ्ग होते हैं। तथा सूद्मसाम्परायमें एकप्रकृतिक उद्यवाला एक ही भङ्ग जानना चाहिए। अनिवृत्तिकरण सवेदभागमें उदयकी अपेक्षा द्विक उद्यवाली वारह और अवेदभागमें एक उदयवाली चार; तथा सूद्मसाम्परायमें एक, इस प्रकार सर्व मिलकर उदयकी अपेचा सत्तरह-प्रकृतियाँ होती हैं। इनमेंसे सवेदभागकी दोप्रकृतियोंको बारहसे गुणा करनेपर चौबीस पदवृन्द होते हैं। तथा अवेदभागकी चारको और सूद्मसाम्परायकी एकप्रकृतिको एक-एकसे गुणा करनेपर पाँच पदवृन्द होते हैं। ये दोनों मिलकर दोनों गुणस्थानोंके उनतीस पदवृन्द हो जाते हैं। १३२४-३२४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३५२-३५३ । 2. ५, ३५४-३५५ । 3. ५, 'सवेदेऽनिवृत्ती' इत्यादिगद्यांशः (पृ० २०५) ।

इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें द्विक उद्यवाछे १२, एक उद्यवाछे ४, सूद्मसाम्परायमें १ ये सर्व १७ उद्यस्थान होते हैं। तथा द्विक उद्यवाछे बारह भङ्गोंकी प्रकृतियाँ २४ हैं। एक उद्य वाछी प्रकृतियाँ ४ हैं। सूद्मसाम्परायमें उद्यप्रकृति १ हैं। इस प्रकार दोनों गुणस्थानोंके उद्य पद्युन्द २६ होते हैं।

अव भाष्यगाथाकार पूर्वोक्त समस्त अर्थका उपसंहार करते हैं-

# ¹उदयपयिं संखेज्जा क्ष ते चेव हवंति पयवंधा। अद्वसहस्सा चउरो सयाणि सत्तत्तरी य मोहम्मि ॥३२६॥

**5800** 

पदवन्धाख्याः प्रकृतयस्ते उदयप्रकृतिसंख्यायाः पदवन्धाः अष्टसहस्रचतुःशतसप्तसप्तिप्रमिता मोहनीये उदयविकल्पाः ८४७७ भवन्तीत्यर्थः । गुणस्थानेषु मोहोदयविकल्पाः स्युः ॥३२६॥

इस प्रकार उद्यप्रकृतियोंकी जितनी संख्या हैं, वे सब पद्वृत्द जानना चाहिए। मोहकर्मके सर्व गुणस्थानसम्बन्धी पद्वृत्द आठ हजार चारसौ सतहत्तर होते हैं ॥३२६॥

मोहकर्मके सर्वपद्वृत्द ८४७७ हैं।

अव योग, उपयोग और लेश्यादिको आश्रय करके मोहकर्मके उदयस्थानसम्बन्धी भंगोंको जाननेके लिए मूलसप्ततिकाकार निर्देश करते हैं—

# [मूलगा०४२] <sup>2</sup>जे जत्थ गुणे उदया जाओ य हवंति तत्थ पयडीओ । जोगोवओगलेसादिएहि जिह जोगंते गुणिज्जाहि ॥३२७॥

भय मोहोदयस्थानतत्प्रकृतीर्गुणस्थानेषु योगोपयोगलेश्यादीनाश्चित्याऽऽह—[ 'जे जत्य गुणे उदया' इत्यादि । ] यत्र गुणस्थाने ये उदया योगादयः याश्च प्रकृतयो भवन्ति, ते ताश्च तत्र योगोपयोगलेश्यादि-भिर्यथायोग्यं यथासम्भवं गुण्याः गुणनीयाः । तथाहि—पूर्वोक्तस्थानसंख्यां तत्प्रकृतिसंख्यां च संस्थाप्य स्व-स्व-गुणस्थानसम्भवि-योगोपयोगलेश्याभिः संगुण्य मेलने स्थानसंख्या प्रकृतिसंख्या च स्यादित्यर्थः ॥३२७॥

जिस गुणस्थानमें जितने उदयस्थान और उनकी जितनी प्रकृतियाँ होती हैं, उन्हें उन गुणस्थानोंमें यथासम्भव योग, उपयोग और छेश्यादिकसे गुणा करना चाहिए ॥३२७॥

अब इस गाथासूत्रसे सूचित अर्थका स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यगाथाकार सबसे पहले गुणस्थानोंमें योगोंका निरूपण करते हैं—

# <sup>3</sup>दुसु तेरे दस तेरस णव एयारस हवंति णव छासु। सत्त सजोगे जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं+ ॥३२८॥

<sup>4</sup>एवं गुणठाणेसु जोगा १३।१३।१०।१३।६।१११६।६।६।६।६।७।०।

तद्यथा—मिध्यादृष्टि-सासाद्नयोर्द्वयोर्योगा आहारकद्वयरहितास्त्रयोद्श १३।१३ । मिश्रे योगा दश १०। अविरते योगास्त्रयोदश १३। प्रमत्ते एकादश योगाः ११। पट्सु देशसंयताप्रमत्तापूर्वकरणानिवृत्ति-

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ५ ५, ३५६। 2. ५, ३५७। 3. ५, ३५८। 4. ५, 'गुगोबु योगा' इत्यादिगद्यांशः। ( पृ ० २०६ )।

१. सप्तिका० ४७ । परं तत्र गाथा-पूर्वार्धस्थाने उत्तरार्धं पाठः, उत्तरार्धस्थाने च पूर्वार्धपाठो विद्यते ।

<sup>🕾</sup> द 'पयबंधा पयडीओ' इति पाठः । 🕂 व 'अजोगे चेव' जोगो त्ति' इति पाठः । -

करणसूचमसाम्परायोपशान्तकीणकवायेषु प्रत्येकं नव नव योगा ६।६ भवन्ति । सयोगे सप्त योगाः ७। अयोगे शून्यं ०। सयोगान्तयोगाः सन्ति, अयोगे न सन्ति ॥३२८॥

पहले दो गुणस्थानों में तेरह तेरह थोग होते हैं। तीसरेमें दश योग होते हैं। चौथेमें तेरह योग होते हैं। पाँचवेंमें नौ और छठेमें ग्यारह योग होते हैं। इससे आगे सातवेंसे वारहवें तक छह गुणस्थानोंमें नौ नौ योग होते हैं। सयोगिकेवलीके सात योग होते हैं। अयोगिकेवलीके कोई योग नहीं होता है ॥३२८॥

गुणस्थानोंमें योग इस प्रकार होते हैं-

मि० सा० मि० अवि० देश० प्रम० अप्र० अप्० अनि० सू० उप० त्तीण० सयो० अयो० १३ १३ १० १३ ६ ११ ६ ६ ६ ६ ६ ७ ०

अव पहले मिथ्यादृष्टिके योगसम्बन्धी भंगोंका निरूपण करते हैं-

# मिच्छादिहिस्सोदयभंगा अट्ठेव होंति जिणमणिया। ते दसजोगे गुणिया भंगमसीदी य पजते ॥३२९॥

उदया न दसजीयगुणा न०।

मि०

मिथ्याद्दप्टेः स्थानानि दशकादीनि चत्वारि शह अनन्तानुबन्ध्युद्यरहितानि नवकादीनि चत्वारि

मि०

माम मिलित्वा भटी उत्यमहा मवन्ति, जिनैभंणितास्ते भटी उदयविकल्याः म दशभियोगै १० गुँणिता ह

उद्यस्थानविकर्पाः ८० मिथ्याहप्टेः पर्याप्तस्य भवन्ति ॥३२६॥

मिथ्यादृष्टिके अनन्तानुबन्धोके उद्यसिहत दश आदि चार उद्यस्थान और अनन्तानुबन्धो-के उद्यसे रहित नौ आदि चार उद्यस्थान इस प्रकार आठ उद्यस्थान जिन भगवान्ने कहे हैं। उन्हें पर्याप्त दशामें सम्भव दश योगोंसे गुणित करने पर उद्यस्थान-सम्बन्धी अस्ती भङ्ग हो जाते हैं।।३२६।।

. मिथ्यात्वमें उदयस्थान प को १० योगोंसे गुणा करने पर पर्याप्त मिथ्यादृष्टिके प० मङ्ग होते हैं।

## तस्सेव अपञ्जत्ते उदयवियप्पाणि होति चत्तारि । ते तिण्णि-मिस्सजोगेहिं गुणिया वारसा होति ॥३३०॥

8135

तस्येव मिध्याद्दष्टेरपर्याप्तकाले उद्यस्थानविकल्पाः ६।६ चत्वारो भवन्ति ६। ते चत्वारो भङ्गाः ६ १० औदारिकमिश्र-वैकियिकमिश्र-कार्मणयोगैस्त्रिभिग्र् णिता द्वादशोदयस्थानविकल्पा अपर्याप्तमिथ्यादृष्टौ

भवन्ति १२ ॥३३०॥

उसी अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिके उदयस्थान-सम्बन्धो विकल्प चार ही होते हैं। उन्हें अपर्याप्त-कालमें सम्भव तीन मिश्रयोगोंसे गुणा करने पर बारह मङ्ग होते हैं।।३३०।। अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिके उदय-विकल्प ४ और योग भङ्ग १२ होते हैं। अव सासादन गुणस्थानमें योगसम्बन्धी भंगोंका निरूपण करते हैं— आसादे चडमंगा वारसजोगाहया य अडयाला । मिस्सम्हि य चडमंगा दसजोगहया य चत्तालं ॥३३१॥

८।८८/८।४

सासादनस्थानानि नवकादीनि चत्वारि माम इति चतुर्भङ्गाः ४ । सासादनो नरकं न यातीति वैकि-ह यिकमिश्रं विना द्वादशिभयों री १२ ईता अष्टचत्वारिंशदुद्यस्थानविकल्पाः ४म सासादने भवन्ति । मिश्रे ७ माम चतुर्भङ्गाः दशयोगगुणिताश्चत्वारिंशदुद्यस्थानविकल्पाः ४० भवन्ति ॥३३१॥

सासादन गुणस्थानमें नौ आदिक चार उद्यस्थान होते हैं। उन्हें पर्याप्तकालमें संभव बारह योगोंसे गुणा करने पर अड़तालीस भङ्ग हो जाते हैं। मिश्र गुणस्थानमें सम्भव चार उदय-स्थानोंको दश योगोंसे गुणा करने पर चालीस भङ्ग होते हैं॥३३१॥

सासादनमें चद्यस्थान ४ और भंग ४८ होते हैं। मिश्रमें चद्यस्थान ४ और भंग ४० होते हैं।

अव अविरतसम्यन्दृष्टिके योगसम्बन्धी भंगोंका निरूपण करते हैं—
अट्ठेवोदयभंगा अविरयसम्मस्स होंति णायव्या।

मिस्सतिगं विज्ञत्ता छह जोगहया असीदी य ॥३३२॥

21201

अविरतसम्यग्द्दष्टेचेदकसम्यक्त्वापेत्तया माम । ७।७ अष्टाबुदयम्थानभङ्गाः म मिश्रत्रिकं वर्जयित्वा १ म

दशभियोंगै १० गु णिताः अशीत्युदयस्थानविकल्पा असंयतसम्यग्द्रष्टेः पर्याप्तस्य भवन्ति 🖛 ॥३३२॥

अविरतसम्यक्त्वीके उद्यस्थानके विकल्प आठ ही होते हैं। उन्हें अपर्याप्तकालमें संभव तीन मिश्रयोगोंको छोड़कर शेष दश योगोंसे गुणा करने पर अस्ती मंग चौथे गुणस्थानमें जानना चाहिए ॥३३२॥

अविरतसम्यक्तवमें उद्यस्थान ८ और योग भंग ८० होते हैं। अव देशविरतके योगसम्बन्धी भंग कहते हैं—

> विरयाविरए वि णियमा †उदयवियप्पा दु होंति अट्ठेव । णवजोगेहि य गुणिया भंगा वावत्तरी होंति ॥३३३॥

> > उदया म णवजोगगुणा ७२ ।

विरताविरते देशसंयते ७।७। ६।६ मिलित्वाऽष्टौ प्रकृत्युद्यस्थानविकल्पा नियमेन प्र भवन्ति ।
प ७
नवभिर्योगेगु णिता द्वासप्ततिरुद्यस्थानविकल्पा भवन्ति ॥३३३॥

<sup>ं</sup>व उदये।

विरताविरतमें उद्यस्थान-सम्बन्धी विकल्प नियमसे आठ ही होते हैं। उन्हें नौ योगोंसे गुणा करने पर बहत्तर भंग होते हैं।।३३३॥

देशविरतमें उदयस्थान प को ६ योगोंसे गुणा करने पर ७२ मंग होते हैं। अब प्रमत्तविरतके योगसम्बन्धी मंग कहते हैं—

अड्ड य पमत्तमंगा जोगा एगारसा य तस्सेव। तेहि हया अडसीया भंगवियप्पा वि ते होंति ॥३३४॥

उदया = एयारहजोगगुणा == ।

प्रभात्तस्य ६।६ । ५।५ मिलित्वाऽष्टी भङ्गाः म तस्य प्रमत्तस्यैकादशयोगाः ११ तैर्गुणिताः अष्टा-७ ६ शीतिरुदयस्थानविकत्पाः मम भवन्ति ॥३३४॥

प्रमत्त्रगुणस्थानमें उदयस्थानके विकल्प आठ होते हैं। उन्हें इस गुणस्थानमें सम्भव ग्यारह योंगोंसे गुणा कर देने पर अहासी भङ्ग होते हैं।।३३४॥

प्रमत्तविरतमें उद्यस्थान न को ११ योगोंसे गुणित करने पर नन भङ्ग होते हैं। अब अप्रमत्तविरतके योगसम्बन्धी भंग कहते हैं—

> अट्ठेवोदयभंगा पमत्तिदरस्स चावि बोहव्वा । णवजोगेहि हदा ते भंगा वावत्तरी होंति ॥३३५॥

> > उदया 🗕 णवजोगगुणा ७२ ।

अप्रमत्तस्य ६।६ । ५।५ मिलिस्वाऽष्टौ भङ्गाः म नवभियौँगैर्हता द्वासप्ततिरुद्यस्थानविकरूपाः ७२ ७ ६ भवन्ति ॥३३५॥

अप्रमत्तविरतके उदयस्थानके भेद आठ ही जानना चाहिए। उन्हें नौ योगोंसे गुणित करने पर बहत्तर भङ्ग हो जाते हैं ॥३३४॥

अप्रमत्तिवरतमें खद्यस्थान = को ध योगोंसे गुणित करने पर ५२ भङ्ग होते हैं। अब अपूर्वकरणके योगसम्बन्धी भंगोंका निरूपण कर शेष अर्थका उपसंहार करते हैं—

चउभंगापुन्त्रस्स य णवजोगहया हवंति छत्तीसा । एदे चउवीसहदा ठाणवियप्पा य पुन्तुत्ता ॥३३६॥

उदय ४ णवजोगगुणा ३६।

भपूर्वस्य ५१५ इति चतुर्भेङ्गाः ४ नवयोगैर्हताः पट्त्रिंशदुदयस्थानविकल्पाः ३६। एतावल्पर्यन्तं ६ सर्वत्रोदयस्थानविकल्पाः गुणकारश्चतुर्विंशतिः । तथाहि—मिध्यादृष्टौ ८०११२ । सासादने ४८ गु०्२४ । मिश्रे ४० गु० २४ । अविरते ८० गु० २४ । देशे ७२ । गु० २४ । प्रमत्ते ८८ गु० २४ । अप्रमत्ते ७२ गु० २४ । अपूर्वे ३६ गु० २४ ॥३३६॥ अपूर्वकरणमें उद्यस्थान चार होते हैं। उन्हें नौ योगोंसे गुणित करने पर छत्तीस भङ्ग होते हैं। इन पूर्वोक्त योग-भङ्गोंको चौबीससे गुणा करनेपर सर्व उदयस्थान-सम्बन्धा भङ्ग प्राप्त हो जाते हैं ॥३३६॥

अपूर्वकरणमें उदयस्थान ४ को नौ योगोंसे गुणा करने पर ३६ भङ्ग होते हैं।

अव योगसम्बन्धा उक्त सर्व भंगोंका निर्देश करते हैं—

# ¹चउवीसेण य गुणिया सन्वद्वाणाणि एत्तिया होंति । वारसयसहस्साइं छस्सदबाहत्तराइं च ॥३३७॥

#### १२६७२।

एते पूर्वोक्तस्थानविकल्पाश्चतुर्वि शत्या २४ गुणिताः मिध्यादृष्टो १६२०।२८८ पिण्डिताः २२०८। सासादने ११५२। मिश्रे ६६०। असंयते १६२०। देशे १७२८। प्रमत्ते २११२। अप्रमत्ते १७२८। अपूर्वंकरणे ८६४। सर्वे एकत्रीकृताः द्वादशसहस्रपट्शतद्वासप्ततिप्रमिताः सर्वोदयस्थानविकल्पाः १२६७२ भवन्ति ॥३३७॥

ऊपर जो योगसम्बन्धी सर्व उद्यस्थानोंके भंग बतलाये हैं, उन्हें चौबीससे गुणा करने पर वारह हजार छह सौ बहत्तर सर्व भंग होते हैं ॥३३७॥

विशेषार्थ—ऊपर मिथ्यात्वगुणस्थानमें पर्याप्तकाळसम्बन्धी योगभंग ८० और अपर्याप्त-काळसम्बन्धी १२ वतळाये हैं, उन्हें उद्य-प्रकृतियोंके पंरिवर्तनसे सम्भव २४ भंगोंसे गुणा करने पर क्रमशः (८० ४२४=) १६२० और (१२ ४२४=) २८८ आते हैं। इन दोनोंको जोड़ देने पर (१६२० + २८८=) २२०८ भंग मिथ्यात्वगुणस्थानमें प्राप्त होते हैं। सासादनमें योग भंग ४८ हैं। उन्हें २४ से गुणित करने पर (४८ ४२४=) सर्व भंग ११४२ होते हैं। सिश्रमें योगभङ्ग ४० हैं। उन्हें २४ से गुणित करने पर (४० × २४=) सर्व भङ्ग ६६० होते हैं। अविरतमें योगभङ्ग ५० हैं। उन्हें २४ से गुणित करने पर (५० × २४=) सर्व भङ्ग १६२० होते हैं। देशविरतमें योगभङ्ग ५० हैं। उन्हें २४ से गुणित करने पर (७२ × २४=) सर्व भङ्ग १७२८ होते हैं। अप्रमत्तविरत में योगभङ्ग ५० हैं। उन्हें २४ से गुणित करने पर (५८ × २४=) सर्व भङ्ग २११२ होते हैं। अप्रमत्तविरतमें योगभङ्ग ५२ हैं। उन्हें २४ से गुणित करने पर (५८ × २४=) सर्व भङ्ग १७२८ होते हैं। अप्रमत्तविरतमें योगभङ्ग ५२ हैं। उन्हें २४ से गुणित करने पर (५२ × २४=) सर्व भङ्ग १७२८ होते हैं। अप्रमत्तविरतमें योगभङ्ग ५२ हैं। उन्हें २४ से गुणा करनेपर (३६ × २४=) सर्व भङ्ग ५६२० होते हैं। अप्रमत्तविरतमें योगभङ्ग ६६ हैं। उन्हें २४ से गुणा करनेपर (३६ × २४=) सर्वभङ्ग ६६४ होते हैं। अप्रमत्तविरतमें योगभङ्ग ६६ हैं। उन्हें २४ से गुणा करनेपर (३६ × २४=) सर्वभङ्ग ६६० + १६२० + १७२८ + २११२ + १७२८ + ८६० + १०२८ + २११२ + १७२८ + ८६० + १०२८ + २११२ + १७२८ + ८६० + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२८ + १०२० + १०२८ + १०२०

## इन भङ्गोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है :--

| क्रमांक<br>१ | गुणस्थान<br>मिथ्यात्व | योग<br>पर्याप्त १० | खद्य-विकल्प<br>म | गुणकार<br>८० २४ | મં <b>ग</b><br>१६२० |
|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|              |                       | अपू० ३             | 8                | १२ २४           | २८५                 |
| <b>ર</b>     | सासाद्न               | पर्याप्त १२        | R                | ४८ २४           | ११५२                |
| ₹            | मिश्र                 | १०                 | 8                | ४० २४           | . ६६०               |

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰ ५, ३५९-३६१। तथा 'मिध्यादृष्टी योगाः' इत्यादिगद्यभागः' (पृ॰ २०६)।

| क्रमांक | गुणाथान      | योग         | <b>उद्यविकल्प</b> | गुणक      | गर      | भंग         |
|---------|--------------|-------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| 8       | अविरत        | पर्याप्त १० | 27                | 50        | २४      | १६२०        |
| ¥       | देशविरत      | 3           | 5                 | ७२        | २४      | १७२८        |
| ६       | प्रमत्तविरत  | ??          | 4                 | 55        | २४      | <b>२११२</b> |
| v       | अप्रमत्तविरत | 3           | v                 | ७२        | २४      | १७२८        |
| 5       | अपूर्वकरण    | 3           | 8                 | ३६        | २४      | 548         |
|         |              |             |                   | सर्वभंगों | ना जोड़ | १२६७२       |

अव सासादन गुणस्थानमें योगसम्बन्धी भंगोंमें जो कुछ विशेषता है उसे वतलाते हैं—

<sup>1</sup>चउसिंद होंति भंगा वेउन्वियमिस्ससासणे णियमा।

वेउन्वियमिस्सस्स य णित्थ पृहत्तेग चउवीसा ॥३३८॥

सासगो णिरए ण उववज्ञह त्ति वयणाओ णपुंसकवेदो णित्य । उदया ४ सोलसभंगगुणा ६४ ।

सासादनाविरतयोविंशेपमाह—[ 'चउसिंह होति भंगा' इत्यदि । ] वैकिथिकमिश्रकाययोगसंयुक्त-सासादने चतुःपष्टिरुद्यस्थानविकल्पाः भवन्ति नियमतः वैकिथिकमिश्रस्य चतुर्विंशतिगुणकारभङ्गाः पृथक्त्वेन ७ न सन्ति । कुतः ? सासादनो नरकेषु नोत्पद्यत इति वचनात् नपुंसकवेदो नास्ति । सासादने माम उदय-श्रमाविकल्पाः ४ स्त्री-पुंचेदद्वय २ कपायचतुष्क ४ हास्यादियुग्म २ गुणिताः पोडशभङ्गगुणिताश्चतुःपिष्टः सर्वोदयस्थानविकल्पाः ६४॥३३म॥

वैक्रियकमिश्रकाययोग-संयुक्त सासादनमें नियमसे चौसठ ही भङ्ग होते हैं, इसलिए वैक्रियकमिश्रके चौवीस गुणकाररूप भङ्ग पृथक् नहीं वतलाये गये हैं ॥३३८॥

सासादनगुणस्थानवाला जीव मरकर नरकमें उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा आगमवचन है, इसलिए इस गुणस्थानमें वैकियिकमिश्रकायगोगके साथ नपुंसकवेदका उदय संभव नहीं है, अतएव दो वेद, चार कपाय और हास्यादि दो युगलके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न सोलह भङ्गोंसे चार उदयस्थानोंके गुणित करनेपर ६४ ही योगसम्बन्धो भङ्ग प्राप्त होते हैं।

अव अविरतगुणस्थानमं योगसम्बन्धी भङ्गोमं जो कुछ विशेपता है, उसे वतलाते हैं—

# <sup>2</sup>वेउन्व†मिस्सकम्मे वे जोगे गुणिय अहुमंगेहिं। सोलसभंगेहिं पुणो गुणिदे दु हवंति अजदिभंगा दु ॥३३६॥

असंयते वैकियिकसिश्र-कार्मणयोगाभ्यां २ ८१८ । ७।७ इत्यष्टौ स्थानविकत्पाः ८ गुणिताः पोडश ६ ८ स्थानभङ्गाः १६ । पुनरेते पुंवेद-नपुंसकवेदद्वय २ कपायचतुष्क ४ हास्यादियुग्म २ गुणिताः पोडश १६ तैः स्थानभङ्गीः १६ गुणिता २५६ असंयते उदयस्थानविकत्पा भवन्ति ॥३३६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३६२ | 2. ५, ३६३-३६५ | पंच वेडन्वि ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग इन दोनों योगोंको चौथे गुणस्थानमें संभव आठों उदयस्थानोंसे गुणाकर पुनः सोछह भङ्गोंसे गुणा करनेपर असंयतगुणस्थानके भङ्ग उत्पन्न होते हैं।।३३६।।

<sup>1</sup> प्रथ अविरदे कसाया ४ । पुंचेद-णपुंसगवेदा २ । हस्सादिगुयलं २ अण्णोण्णगुणा भंगा १६ । एदे अट्टोद्यगुणा १२८ । वेडन्वियमिस्स- कम्मइयजोगेहिं गुणा २५६ ।

तथाहि—असंयते वैकियिकसिश्र-कार्मणयोगयोः स्त्रीवेदोदयो नास्तीति, असंयतस्य स्त्रीष्त्रनुत्पत्तेः । अत्रादिरते कपायाः ४ पुंचेद्-नपुंसकवेदौ २ हास्यादियुगळं २ अन्योन्यगुणिताः भङ्गाः १६। एते अष्टोदय-गुणाः १२= वैकियिकसिश्र-कार्मणयोगाभ्यां २ गुणिताः २५६।

वैकियिकिमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें स्थित चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीवके स्त्रीवेद-का उद्य संभव नहीं है। इसिछए यहाँ असंयतगुणस्थानमें चार कपाय, पुरुष, नपुंसक ये दो वेद और हास्यादि युगछको परस्पर गुणा करनेपर १६ भङ्ग होते हैं। उन्हें इस गुणस्थानमें संभव आठ उद्यस्थानोंसे गुणा करनेपर १२८ भङ्ग होते हैं और उन्हें वैकियिकिमिश्र और कार्मण-काययोगसे गुणा करनेपर २४६ भङ्ग हो जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों योगोंके २५६ भङ्ग जानना चाहिए।

अव चौथे ही गुणस्थानमें औदारिकमिश्रयोग गत विशेपताको वतलाते हैं—

# <sup>2</sup>तेणेव होंति णेया ओरालियमिस्सजोगभंगा हु। उदयट्ठेण य गुणिए भंगवियप्पा य होंति सन्वेचि ॥३४०॥

तेनैव प्रकारेणौदारिकमिश्रयोगभङ्गा भवन्ताति ज्ञेयाः । असंयतौदारिकमिश्रयोगे छी-पण्डवेदौ न स्तः । कृतः ? तस्य तयोरनुत्पत्तेः । असंयते अष्टौ उदयस्थानिकत्पाः म कपायचतुष्क ४ पु'वेद १ हास्या-दियुग्म २ गुणिता अष्टौ । तैर्गुणकारैर्गुणिताश्चतुःपष्टिः ६४ सर्वे असंयतौदारिकमिश्रस्योदयस्थानभङ्गाः स्युः ॥३४०॥

उसी प्रकारसे औदारिकिमिश्रकाययोगसम्बन्धी भङ्गोंको जानना चाहिए। अर्थात् चौथे गुणस्थानमें औदारिकिमिश्रकाययोगके साथ स्त्री और नपुंसक इन दो वेदोंका उद्य संभव नहीं है, इसिलए इस गुणस्थानमें संभव आठ उद्यस्थानोंको प्रकृति-परिवर्तनसे उत्पन्न होनेवाले आठ ही भङ्गोंसे गुणा करनेपर सर्व भङ्ग-विकल्प आ जाते हैं।।३४०॥

<sup>8</sup>तह कसाया ४ पु<sup>ने</sup>दे १ हस्साइजुगं २ । अण्णोण्णगुणा भंगा म । एदे वि अहोदयगुणा ६४ । भोरालियमिस्सगुणा वि ६४ ।

तद्यथा—कपायचतुरकं ४ पुंचेदः १ हास्यादियुग्मं २ अन्योन्यगुणिताः अष्टौ म। एते अष्टोदयगुणिताः ६४। एते औदारिकमिश्रयोगेन १ गुणितास्तदेव ६४।

औदारिकिमिश्रकाययोगमें चार कषाय, एक पुरुषवेद और हास्यादियुगळको परस्पर गुणा करनेपर म भङ्ग होते हैं। उन्हें इस गुणस्थानमें संभव आठ उदयस्थानोंसे गुणा करनेपर ६४ भङ्ग आते हैं। उन्हें औदारिकिमिश्रकाययोगसे गुणा करनेपर भी ६४ ही भङ्ग इस योग-सम्बन्धीं उत्पन्न होते हैं।

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० ५, 'पुंनपुंसक वेदद्वय' इत्यादिगद्यभागः (पृ० २०७)। 2. ५, ३६६। 3. ५, 'युग्मैकवेद' इत्यादिगद्यांशः (पृ० २०७)।

अव उक्त अर्थका उसंहार करते हैं-

## <sup>1</sup>वेसयछप्पण्णाणि य वेउव्वियमिस्स-कम्मजोगाणं । चउसिंह चेव भंगा तस्स य ओरालमिस्सए होंति ॥३४१॥

एवं अणो वि उदयवियप्पा ३२०।

तस्यासंयतस्य वैक्रियिकमिश्रकामैणयोगयोरुद्यस्थानविकरुपाः पट्पञ्चाशद्धिकद्विशतप्रमिताः २५६ । स्त्रीवेदोद्याभावदसंयतस्योदारिकमिश्रयोगे उद्यस्थानविकरुपाश्चतुःपष्टिः ६४ भवन्ति । कुतः ? स्त्री-पण्डवेदोद्यभावात् ॥३४१॥

उभयोमीलिताः ३२०।

चौथे गुणस्थानमें वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगसम्बन्धी दो सौ छप्पन भङ्ग होते हैं, तथा उसी गुणस्थानवर्तीके औदारिकमिश्रकाययोगमें चौसठ भङ्ग होते हैं ॥३४१॥

इस प्रकार २४६+६४=३२० उद्यस्थानसम्बन्धी अन्य भी भङ्ग चौथे गुणस्थानमें होते हैं।

अब अनिवृत्तिकरण और सूदमसाम्पराय गुणस्थानके भङ्गोंको कहते हैं— <sup>2</sup>सत्तरस उदयभंगा अणियद्विय चेत्र होंति णायन्त्रा । णव-जोगेहि य गुणिए सदतेवण्णं च भंगा हु ॥३४२॥

अनिवृत्तिकरण-सूचमसाम्पराययोरुदयस्थानविकल्पानाह्—[ 'सत्तरस उदयभंगा' इत्यादि ।] अनि-वृत्तिकरणसूचमसाम्पराययोः पूव उदयस्थानभङ्गाः सप्तदश कथिता भवन्ति १४ । ते नविभयोंगैः ६ गुणि-तास्तिपद्याशद्धिकशतसंख्योपेताः १५३ उदयस्थानविकल्पा ज्ञातच्याः ॥३४२॥

अनिवृत्तिकरण और सूत्त्मसाम्परायगुणस्थानसम्बन्धी उदयस्थानोंके विकल्प सत्तरह होते हैं, उन्हें इन गुणस्थानोंपे सम्भव नौ योगोंसे गुणित करनेपर एक सौ तिरेपन भङ्ग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥२४२॥

ैअणियद्दीए संजलणा ४ वेदा ३ अण्णोण्णगुणा दु दुगोदया १२ णवजोगगुणा १०८ । तहा अवेदे संजलणा एगोदया ४ णव जोगगुणा ३६ । एदेसि मेलिया १४४ । सुहुमे सुहुमलोहो एगोदभो १ णवजोग-गणो ९ एवं सप्वे मिलिया १५३ ।

तथाहि—अनिवृत्तिकरणस्य सवेद्भागे २ संज्वलनाः ४ वेदाः ३ अन्योन्यगुणिता द्विकोदयाः १२ । एते नवयोगैर्गुणिताः १०८ । तथा अनिवृत्तिकरणस्य अवेदभागे १ चतुःसंज्वलनान्यतमोदयाः ४ नवयोगैगुणिताः ३६ । द्वयेऽध्यनिवृत्तौ मीलिते १४४ । सूदमसाम्पराये सूचमलोभोदयः १ नवभियोगैर्गुणिता नव
१ । एवं सर्वे मीलिताः १५३ ।

अतिवृत्तिकरणमें ४ संज्वलनकषाय और तीन वेदको परस्पर गुणा करनेपर द्विकप्रकृतिक चद्यस्थानसम्बन्धी १२ मङ्ग होते हैं। उन्हें नौ योगोंसे गुणित करनेपर १०८ मङ्ग होते हैं। ये सवेदमागके मङ्ग हैं। अवेदमागमें एकप्रकृतिक उद्यस्थानके चार संज्वलनकषायसम्बन्धी ४ मङ्ग होते हैं। उन्हें नौ योगोंसे गुणा करनेपर २६ मङ्ग होते हैं। ये दोनों मिलकर (१०८+ २६=) १४४ मङ्ग अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होते हैं। सूद्रमसाम्परायगुणस्थानमें एक सूद्रम लोभका हो उदय होता है। उसे नौ योगोंसे गुणा करनेपर ६ मङ्ग नवें गुणस्थानमें होते हैं। इस प्रकारके दोनों गुणस्थानोंके सर्व मङ्ग मिलकर (१४४+६=) १५३ हो जाते हैं।

<sup>1.</sup> सं॰पञ्चसं॰ ५, 'एवमसंयते' इत्यादिगद्यांशः। (पृ॰ २०७)। 2. ५, ३६७। ३. ५, सवेदेऽनिवृत्ती इत्यादिगद्यभागः (पृ॰ २०७)।

अय योगकी अपेक्षा संभव उपर्युक्त सर्व भङ्गोका उपसंहार करते हैं—

'तेरस चेव सहस्सा वे चेव सया हवंति णव चेव ।

उदयवियण्पे जाणसु जोगं पिंड मोहणीयस्स ॥३४३॥

१३२०९।

| मोहनीयस्य      | योगान्         | प्रत्याभ्रित्य | त्रयोदशसह | स्रद्विशतन | वप्रसितान् उदयस्थानविकल्पान् |
|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------------------------|
| जानीहि १३२०६ ॥ | १४३॥           |                |           |            |                              |
| ·              | गुण०           | यो॰            | सं० वि०   | गुण०       | <b>ड० वि०</b>                |
|                | मिथ्या०        | 92             | न्वाधर    | 28         | २२०म                         |
|                | सासा०          | 92             | 28        | २४         | 8 345168                     |
| •              | <b>मिश्र</b> ० | 90             | ४०        | २४         | ६६०                          |
|                | अवि ०          | १३             | 50        | २४         | १६२०।२५६।६४।३२०              |
|                | देश०           | 8              | ७२        | २४         | १७२८                         |
|                | प्रस०          | 83             | 55        | 28         | 2335                         |
|                | <b>अप्र</b> ०  | 8              | 50        | 2,8        | १७२८                         |
|                | अपू०           | 3              | ३६        | 58         | <b>म</b> ६४                  |
|                | अनि०           | 8              | 8         | १२         | 305                          |
|                |                |                | 3         | 8          | ३६ .                         |
|                | स्दस०          | 3              | 8         | 9          |                              |
|                |                |                |           |            | १३२०६                        |

इति गुणस्थानेषु योगानाश्रित्य मोहोदयस्थानविकल्पाः समाप्ताः ।

इस प्रकार योगको अपेक्षा मोहनीय कर्मके सर्व उद्यस्थान-विकल्प तेरह हजार दो सी नौ (१३२०६) होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३४३॥

भावार्थ—मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तकके उद्यस्थान-भङ्ग १२६७२, सासाद्तगुणस्थानके वैक्रयिकमिश्रसम्बन्धी ६४, असंयतसम्यग्दृष्टिके औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कार्मणकाययोगसम्बन्धी ३२०, तथा नवें और दशवें गुणस्थानके १५३, इन सर्व भङ्गोंको जोड़नेसे मोहनीयकर्मके उद्यसम्बन्धी १३२०६ विकल्प प्राप्त होते हैं।

अब योगोंको आश्रय करके गुणस्थानोंमें पदवृन्दोंका निरूपण करते हैं-

# छत्तीसं ति-वत्तीसं सद्घी वावण्णमेव चोदालं। चोदालं वीसं पि य मिच्छादि-णियड्डिपयडीओ ॥३४४॥

भय पदवन्धान् योगानाश्रित्य गुणस्थानेषु प्ररूपयन्ति—['इसीसं ति-वसीसं' इत्यादि ।] गुण-स्थानेषु दशकादीनां प्रकृतयः मिथ्यादृष्टौ पट्त्रिंशत् ३६। त्रिवारं द्वात्रिंशत् । पुनः मिथ्यादृष्टौ द्वात्रिंशत् ३६। त्रिवारं द्वात्रिंशत् । पुनः मिथ्यादृष्टौ द्वात्रिंशत् ३६। सासादने द्वात्रिंशत् ३६। सिश्रे द्वात्रिंशत् ३६। असंयते पिटः ६०। देशे द्वापञ्चाशत् ५२। प्रमत्ते चतुश्रत्वारिंशत् ४४। अपूर्वकरणे विंशतिः २० चेति मिथ्यादृष्ट्याद्य-पूर्वकरणपर्यन्तं मोहप्रकृत्युद्यसंख्या भवन्ति ॥३४४॥

<sup>1.</sup> संव्यञ्चसंव ५, ३६८।

मिश्यादृष्टिसे छेकर अनिवृत्तिकरणगुणस्थान तक मोहकर्मकी उद्यप्रकृतियाँ क्रमशः छत्तीसः तीन वार बत्तीस, साठ, बावन, चवाछीस, चाछीस और बीस होती हैं ॥३४४॥

एवं मोहे पुन्तुत्तद्सगादिउदयाणं पयडीओ मिच्छादिसु ३६।३२।३२।६२।६०।५२।४४।४४। अपुन्ते २० भणियदिन्मि २।१ सुहुमे १।

इत्यं मोहे पूर्वोक्तदशदाद्युदयानां प्रकृतयो मिथ्यादृष्टवादिषु मिथ्यात्वे ३६।३२ सासादने ३२ मिश्रे ३२ अविरते ६० देशे ५२ प्रमत्ते ४४ अपूर्वकरणे २० अनिवृत्तिसवेदे २ अवेदे १ सूच्मे १।

मोहकर्मको पूर्वोक्त दराप्रकृतिक आदि उदयस्थानोंकी प्रकृतियाँ मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों-में इस प्रकार जानना चाहिए—

मि० सा० मि० अवि० देशा० प्रम० अप्र० अपू० अनि० सूच्म० ३६।३२ ३२ ३२ ६० ४२ ४४ ४४ २० २ १

अब भाष्यगाथाकार इसी अर्थका स्पष्टीकरण करते हुए पहले मिथ्यादृष्टिके पद्वृन्द्भंगों-का निरूपण करते हैं—

## दस णव अड सत्तुदया मिन्छादिहिस्स होंति णायन्त्रा। सग-सग-उदएहिं गया भंगवियण्या वि होंति छत्तीसा।।३४४॥

201815101

मिध्यादृष्ट्यादिषु दशकाणुद्यानां प्रकृतीर्दर्शयति—['दस णव अह सतुद्या' इत्यादि । ] अनन्ता-नुवन्ध्युद्यसहितमिध्यादृष्टेदंश १० नवा ६ ए म सप्तो ७ दया भवन्ति ज्ञातन्याः । स्वक-स्वकोद्यं गता भङ्गा विकल्पाः पद्त्रिंशद् भवन्ति ३६ ॥३४५॥

मिथ्यादृष्टिके दृश, नी, आठ और सातप्रकृतिक उद्यस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इनमेंसे अनन्तानुबन्धीके उद्यसहित मिथ्यादृष्टिके अपने-अपने उद्यस्थानगत प्रकृतियोंके भङ्ग-विकल्प छत्तीस होते हैं ॥३४४॥

उनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—१०, ६, ६, ८=३६। अणुद्य सन्वे भंगा बत्तीसा चेव होंति णायन्वा।

उमओ वि मेलिदेसु य मिन्छे अट्डुत्तरा सङ्घी ॥३४६॥

उद्यपयडीओ ३६।३२। उभए वि ६८

अनन्तातु वन्ध्यनुद्यगतिमिध्याद्रष्टेर्नवाष्ट्रसप्तीद्या भवन्ति है। है। माम एपा प्रकृतयः। उभयेषु

सिलितेषु सिथ्यादृष्टी अष्टपष्टिः ६८ उदयविकल्पा सवन्ति ॥३४६॥ उदयप्रकृतयः ३६।३२ उसये ६८।

अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित मिथ्यादृष्टिके उदयस्थानगत प्रकृतियोंके सर्वभंगविकल्प वत्तीस होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। दोनों उदय-भंगोंको मिला देनेपर मिथ्यादृष्टिके अड्सठ भंग हो जाते हैं ॥३४६॥

इनकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—६, ८, ८, ७=३२। ३६ +३२=६८।

पुणरिव दसजोगहदा अहासही हवंति णायन्वा । मिन्छादिहुस्सेदे छस्सयमसीदि य भंगा दु ॥३४७॥ सिय्यादृष्टेः पर्यासकाले अष्टपष्टिः ६ म प्रकृत्युद्याः पुनरपि दशिभयोंगैः १० मनोवचनयोगैः भनो-वचनयोगाष्टकौदारिक-वैक्रियिकयोगैगु णिता एते पद्शताशीतिम्रमिताः ६ म० उदयविकत्पाः पदवन्यभक्ता मिथ्यादृष्टौ पर्यासे भवन्तीति ज्ञातन्याः ॥३४७॥

इत उपर्युक्त अङ्सठ उद्यस्थानसम्बन्धी भङ्गोंको पर्याप्त दशामें सम्भव चार मनोयोग, चार वचतयोग, औदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोग इन दश योगोंसे गुणा करने पर पर्याप्त मिथ्यादृष्टिके छह सौ अस्सी भङ्ग हो जाते हैं ॥३४७॥

पर्याप्त सिध्यादृष्टिके पद्वृत्द् सङ्ग ६५×१०=६५०।

ते चेव य छत्तीसे मिस्सेण तिगेण संगुणेयव्या । पुन्युत्ते मेलविदे अडसीदा होंति सत्तसया ॥३४८॥

922

सिथ्यादृष्टी अपर्यासे ते एव पर्त्रिंशस्त्रकृत्युद्याः ३६ मिश्रेण त्रिकेणौदारिकिमिश्र-वैक्रियिकिमिश्र-कार्मणत्रिकेण ३ संगुणिताः अष्टोत्तरशतप्रमिता १०८ पूर्वोक्तेषु ६८० मीलिताः अष्टाशीत्युत्तरसप्तशतप्रमिताः ७८८ उदयविकल्पा मिथ्यादृष्टी भवन्ति । अथवा अनन्तानुवन्धिरहितिमिथ्यादृष्टिद्वात्रिंशस्त्रकृतिं दशयोगेन गुणिते पुवं ३२० । इतरपर्त्रिंशस्त्रकृतिं त्रयोदशयोगेन गुणिते पुवं ४६८ । तयोभेंछने पुवं ७८८ ॥३४८॥

उन्ही पूर्वोक्त भङ्गोंको अपर्याप्तकाल मावी मिश्रवोगित्रकसे अर्थात् औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कार्मणकाययोगसे गुणा करना चाहिए। इस प्रकारसे प्राप्त हुए एक सौ आठ भङ्गोंको उपर्युक्त छह सौ आठमें मिला देनेपर मिथ्यात्वगुणस्थानके सर्वे पदवृन्दसम्बन्धी भङ्ग सात सौ अहासी हो जाते हैं ॥२४८॥

मिथ्यात्वमें पर्याप्तकालभावी ६८०। अपर्याप्तकाल भावी १०८। सर्वे भङ्ग ७८८। अव सासादनगुणस्थानके पद्वृन्द्भंग वतलाते हैं—

# वत्तीसोदयसंगा सासणसम्मम्म होति णियमेण । चडरासीदिविमिस्सा तिण्णि सया वारसजोगहया ॥३४६॥

उदया ३२ वारसजोगगुणा ३८४

सासादने गुणस्थाने माम एपामुद्यमकृतयः ३२। एतैवें कियिकमिश्रं विना द्वादशिमयोंगै १२

हैताश्चतुरशीति-संयुक्तास्त्रिशतप्रमिताः प्रकृत्युदयाः ३८४ सासादने भवन्ति ॥३४६॥

सास।द्नगुणस्थानमें नियमसे उद्यस्थान-सम्बन्धी भङ्ग वत्तीस होते हैं। उन्हें वारह योगोंसे गुणा करने पर तीन सौ चौरासी पद्वृन्द्-भङ्ग हो जाते हैं।।३४६॥

सासादनमें उदयप्रकृतियाँ ३२ को १२ योगोंसे गुणा करने पर ३८४ पदवृन्द भङ्ग होते हैं। अव मिश्रगुणस्थानके पदवृन्द भंग वतलाते हैं—

# मिस्सस्स वि वत्तीसा दसजोगहया विसुत्तरा तिण्णिसया।

उदया ३२ दसजोगगुणा ३२०।

मिश्रगुणस्थाने माम एषां द्वानिंशत्प्रकृत्युद्याः ३२ दशिमयोगैः १० हता विंशत्युत्तरन्निशतप्रमिता ६ उदयविकल्पा मिश्रस्य भवन्ति ३२०। सप्तिका

मिश्रमें उदयसम्बन्धी प्रकृतियाँ बचीस होती हैं। उन्हें दश योगोंसे गुणा करने पर तीन सौ बीस भंग तीसरे गुणस्थानमें जानना चाहिए।

मिश्रमें उदयप्रकृतियाँ ३२ को १० योगोंसे गुणा करने पर ३२० पदवृन्द भंग होते हैं। अब अविरतगुणस्थानके पदवृन्द भंग बतलाते हैं—

## अविरयसम्मे सही दसजोगहया य छच सया ॥३५०॥ ... उदया ६० दसजोगहगुणा ६००

७ ६ भविरतसम्यग्दष्टौ मामा । ७१७ एपामुद्याः पष्टिः ६०। कार्मणौदारिकमिश्र-वैक्रियिकमिश्रान् पृथक्

वचयतीति दशिभयोंगैः १० गुणिताः पट्शतप्रमिता उदयविकल्पा ६०० असंयतस्य भवन्ति ॥३५०॥

अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें उदयसम्बन्धो प्रकृतियाँ साठ होती हैं। उन्हें दश योगोंसे गुणा करने पर छह सौ पद्यृंद-भंग होते हैं ॥३४०॥

अविरतमें उद्यप्रकृतियाँ ६० को १० योगोंसे गुणा करने पर ६०० पदवृन्द भङ्ग होते हैं। अब देशविरतगुणस्थानके पदवृन्द भङ्ग कहते हैं—

## वावण्ण देसविरदे भंगवियप्पा य हुंति उदयगया । णव जोगेहि य गुणिया चउसयमङसङ्कि णायन्वा ॥३५१॥ उदया ५२ णवजोगगुणा ४६८ ।

६ ५ देशसंयते ७१७ । ६१६ एपासुदयगतभङ्गाः द्वापञ्चाशत् ५२ नवभियोगैः ६ गुणिताः अष्टप ख्यप्रचतुः-

शतप्रमिताः ४६८ मोहोदया देशे भवन्ति ज्ञातन्याः ॥३५१॥

देशविरतमें उदयगत भङ्ग-विकल्प बावन होते हैं। उन्हें नौ योगोंसे गुणा कर देने पर चार सौ अङ्सठ पद वृन्द-भंग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३४१॥

देशविरतमें उद्यप्रकृतियाँ ४२ को नौ योगोंसे गुणा करने पर ४६८ पदवृन्द भंग प्राप्त होते हैं।

अव प्रमत्तविरतगुणस्थानके पदवृन्द भंग कहते हैं—

## चउदालं तु पमचे भंगवियप्पा वि होति बोहव्वा । एकारसजोगहया चउसीदा होति चत्तसया ॥३५२॥

उदया ४४ एयारह जोगगुणा ४८४।

प्रमत्ते ६।३ । पाप एपां प्रकृत्युदयाश्चतुश्चत्वारिंशत् ४४ मङ्गविकत्पा भवन्ति । ते एकादशिभयोंगै-७ ६ ...

११ हैताश्चतुरशीत्यधिकचतुःशतप्रमिताः ४८४ उदयविकल्पाः प्रमत्ते ज्ञातव्याः ॥३५२॥

प्रमत्तगुणस्थानमें उद्यस्थानसम्बन्धी भंग-विकल्प चवाळीस होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उन्हें यहाँ सम्भव चार मनोयोग, चार वचनयोग, औदारिककाययोग, आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग, इन ग्यारह योगोंसे गुणा करने पर चार सौ चौरासी पदवृन्दभङ्ग प्राप्त होते हैं ॥३४२॥

प्रमत्तमें उदयविकल्प ४४ को ११ योगोंसे गुणा करने पर ४८४ पदवृन्दभङ्ग आ जाते हैं।

थव अप्रमत्तनुणस्थानके पद्वृत्द-भङ्ग कहते हैं—

पमत्तेदरेसुद्या चउदाला चेव होंति जिणवृत्ता ।

तिण्णि सया छण्णाउया भंगवियप्पा वि हुंति णवगुणिया ॥३५३॥

उदया ४१ णवजोननुणा ३६६ ।

५ ४ अप्रमरो ६।६। ५।५ एषासुद्याश्चतुश्चलारिंशत् ४४ जिनोक्ता भवन्ति । एते नविभयोंगे ६ गुँणिताः ७ ६

पण्णवत्याधिकत्रिशतप्रमिताः ३०६ उदयसङ्गविकत्याः अप्रमत्ते भवन्ति ॥३५३॥

अप्रमत्तविरतमें उद्यत्थान-सम्बन्धी भङ्ग-विकल्य जिनभगवान्ने चवाळीस ही कहे हैं। उन्हें नौयोगोंसे गुणा करने पर तीन सौ झ्यानवें पदवृन्द-भङ्ग होते हैं।।३४३।।

अप्रमत्तमें उद्यविकल्प ४४ को नौ योगोंसे गुणा करने पर ३६६ पद्वृन्द आते हैं।

अव अपूर्वकरणगुणस्थानके पद्वृन्द्-भंगोंका निरूपण कर प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हैं—

> सुण्णज्ञयद्वारसयं अपुन्वकरणम्मि वीस णवगुणिया । मिच्छादि-अपुन्वंता चडवीसहया हवंति सन्त्रे वि ॥३५४॥

उदया २० णवजोगगुणा १८० ।

कपूर्वकरणे पाप प्षामुद्रया विंशति २० नेविभयोगेर्गुमिताः सष्टादशकं शून्ययुक्तं सशीत्युत्तरशतश्मिता

१८० उद्यविक्ता भवन्ति । मिथ्यादृष्ट्याद्यपूर्वकरणान्तसुद्यविक्ताश्चतुर्वि शस्या २४ गुणिताः । तथाहि— मिथ्यात्वे ७८८ गु० २४ । सासाद्वे २८४ गु० २४ । सिश्चे २२० गु० २४। असंयते ६०० गु० २४ । देशे ४६८ गु० २४ । प्रमत्ते ४८४ गु० २४ । अप्रमत्ते २६६ गु० २४ । अपूर्वकरणे १८० गु० २४ ॥३५४॥

अपूर्वकरणमें उद्यप्रकृतियाँ वीस होती हैं। उन्हें नौ योगोंसे गुणा करने पर शून्ययुक्त अहारह अथीत एक सौ अस्सी पद्वृन्द्भङ्ग होते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानसे छेकर अपूर्वकरण तक वतलाये हुए उक्त सर्व पद्-वृन्द्-भङ्गोंको प्रकृतियोंके परिवर्तनसे उत्पन्न चौवीस भङ्गोंसे गुणा करना चाहिए।।३५४॥

अपूर्वकरणमें चद्रयविकलप २० को नौ योगसे गुणित करने पर १८० पद्युन्द-भङ्ग होते हैं।

अव चौवीससे गुणा करने पर जितने भंग होते हैं, उनका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>चउवीसेण विगुणिदे एत्तियमेत्ता हवंति ते सच्वे ।

असिदिं चेव सहस्सा अडसिट्ट सदा असीदी य ॥३५५॥

द्दद्द ।

मिय्याद्यप्त्राचपूर्वकरणान्तमुद्यविद्याश्चतुर्वि शत्या २४ गुणिता मिथ्यादृष्टी १८६१२ सासाद्ने ६२१६ मिश्रे ७६८० असंयते १४४०० देशे १९२३२ प्रमत्ते ११६१६ अप्रमत्ते १५०४ अपूर्वकरणे ४३२० सर्वे टद्यविक्रा एकीकृता एतावन्तः—पढशीतिसहस्राष्ट्रशताशीतिप्रमिताः ८६८८० भवन्ति ॥३५५॥

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं प्र, 'तत्र निष्यादृष्ट्यादिपु' इत्यादिगद्यांशः (पृ० २०७-२०८) तथा एली० ३६६ ।

चौबीससे गुणा करने पर वे सर्व पदवृत्द भङ्गं छ्रथासी हजार आठ सौ अरसी (५६८५०) होते हैं ॥३४४॥

विशेषार्थ—सिथ्यात्वसे छेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक सर्व पदवृन्द-भङ्ग ५६५५० होते हैं, उनका विवरण इस प्रकार है—

सर्वभङ्ग गुणस्थान **उद्यपद्**वृन्द **मिथ्यात्व**ं ७५५ X २४ == १८६१२ सासादन ₹**5**8×₹8= ६२१६ मिश्र ३२०×२४= ७६५० अविरत ६००×२४= 88800 देशविरत 885×38= ११२३२ प्रमत्तविरत 858×38= ११६१६ अप्रमत्तविरत ३६६×२४= 8083 अपूर्वकरण १50 X 38= ४३२०

इस प्रकार उक्त सर्व भङ्गोंका योग==६६८०

अंब सासादन गुणस्थानगत विशेष भंगींका निरूपण करते हैं-

वत्तीसं आसादे वेजिवयमिस्स सोलसेण हया।

पंचसयाणि य णियमा वारससंजुत्तया य तहा ॥३४६॥

सासादनाविरत्तयोविशेषमाह— [ 'बत्तीसं आसादे' इत्यादि । ] सासादनस्य वैक्रियिकमिश्रयोगे '७

माम प्पामुद्यां द्वात्रिशत् ३२ । स्त्री-पुंबेदौ २ हास्यादिद्वयं २ कषायचतुष्कं ४ परस्परं गुणिता पोडश १६ है तैर्गुणिताः पुनः द्वात्रिशत् इति द्वादशोत्तरपञ्चशतप्रमिताः ५१२ पदबन्धाः स्युः । सासादनो नरकं न पातीति तस्य नपुंसकवेदो नास्ति ॥३५६॥

सासाद्त गुणस्थानमें सर्व प्रकृतियाँ वत्तीस हैं। उन्हें वैकियिकमिश्रकाययोग-सम्बन्धी सोछह भंगोंसे गुणा करने पर नियमसे पाँचसौ वारह भंग प्राप्त होते हैं ॥३५६॥

ृसासणे उदया मम एएसि पयडीको ३२। पुन्तुत्तसोलस-भंगगुणा वेउव्वियमिस्सजोगहया . भणो वि पयबंघा ५१२।

७ तथाहि—सासादनस्य माम एतेषां प्रकृतयः ३२ पूर्वोक्तपोढशमिमङ्गेर्गुणिता वैक्रियिकमिश्रयोगेन ६

#### १ हताश्र अन्ये पदबन्धाः ५१२।

सासादनमें उदयस्थान ६, ८, ८ और ७ हैं। इनकी उदयप्रकृतियाँ ३२ होती हैं। इस गुणस्थानवाला नरकमें नहीं जाता है, इसिलए वत्तीसको दो ही वेदोंके परिवर्तनसे सम्भव सोलह भंगोंसे गुणा करने प्र वैक्रियिकमिश्रकाययोगसम्बन्धी ४१२ अन्य भी पदवृन्द-भंग होते हैं।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं प्, ३७० । 2. ५, 'सासने चत्वारः पाकाः' इत्यादिगद्यभागः । (पृ० २०८) ।

अव चौधे गुणस्थानमें सम्भव विशेष भंगोंका निरूपण करते हैं—

1अविरयसम्मे सद्घी भंगा वे-जोगएण संगुणिया।

पुणरवि सोलह-गुणिया भंगवियष्पा हवंति णायव्वा ॥३५७॥

अविरतसम्यग्दष्टेः पष्टिभङ्गा ६० वैकियिकिमिश्र-कार्मणयोगाभ्यां २ संगुणिताः १२० । पुनरि पुन्न-पु सक्वेदद्वयं हास्यादिद्वयं २ कपायचतुष्कजनितपोढशिभभङ्गे १६ गुणिता एकसहस्रविंशत्यधिकनवशत-प्रसिताः भवन्ति ज्ञातन्याः ॥३५७॥

अविरतसम्यक्त्व गुगस्थानमें जो पहले उद्यस्थान-सम्वन्धी साठ भंग वतलाये हैं, उन्हें वैक्रियिकमिश्र और कार्मणकाय इन दो योगोंसे गुणित करना चाहिए। पुनरिप उद्यप्रकृतियोंके परिवर्तनसे सम्भव सोलह भंगोंसे गुणित करने पर जो संख्या उत्पन्न हो, उतने अर्थात् उन्नीस सौ वीस (१६२०) भंग-विकल्प जानना चाहिए ॥३५७॥

<sup>2</sup> असंजये उदया मम ७७ एदेसि च पयडीको ६० पुत्रुत्त-सोलसभंगगुणा ६६०। वेडब्विय-६ म

मिस्स-कम्मइयजोगगुणा एगसहस्सं णवसद्वीसुत्तरिया ते भंगा १६२० ।

तथाहि असंयतवैक्रियिकमिश्र-कार्मणयोगयोः खाँवेदोदयो नास्ति, असंयतस्य खीष्वनुष्पत्तेः।
७ ६
असंयते एते उदया = = । ७।७ एतेषां च प्रकृतयः ६० पूर्वोक्तपोडराभक्षेतुं णितः १६०। पुनः वैक्रि-

यिकमिश्र-कार्मणयोगाभ्यां २ गुणिता एकसहस्रविंशत्यग्रनवशतप्रमिता १६२० उद्वयविकल्पा भवन्ति ।

असंयतगुणस्थानमें उदयस्थान ६, ८, ८, ७ और ८, ७, ७, ६ प्रकृतिक आठ होते हैं। इनकी सर्व प्रकृतियाँ साठ होती हैं। उन्हें पूर्वोक्त सोलह भंगोंसे गुणा करनेपर ६६० पद्वृन्द्-भंग होते हैं। इन्हें वैक्रियिकमिश्र और कार्मणकाय, इन दो योगोंसे गुणा करनेपर एक हजार नौ सौ वीस (१६२०) भंग प्राप्त होते हैं।

> <sup>8</sup>तेसिं सिंड वियप्पा अडवियप्पेण संगुणिया। तस्सोरालियमिस्से चउसदसीदी य भंगया जाण ॥३५≈॥ एदे पुण पुन्युत्ता पक्खित्ते हुंति भंगा दु- ।

असंयतस्यौदारिकमिश्रयोगस्य नाम। ७।७ तेपामुद्यविकल्पाः पष्टिः ६० पुंवेदैक १ हास्याद्युग्म २

कपायचतुष्क ४ हताष्ट्रभिर्भेङ्गः म गुणिताः अशीत्यधिकचतुःशतप्रमिताः ४८० असंयतौदारिकमिश्रे इति जानीहि । असंयतौदारिकमिश्रस्य खी-पण्डत्वेनानुत्पत्तेः । एते पुनः पूर्वोक्ता भङ्गाः १६२० प्रक्षेपणीयाः ॥३५८॥

डसी अविरतसम्यक्त्वी जीवके औदारिकमिश्रकाययोगमें चारसी अस्सी भंग और जानना चाहिए। जो कि पूर्वोक्त साठ डदयविकल्गेंको आठ भंगोंसे गुणा करनेपर प्राप्त होते हैं। इन भंगोंको पूर्वोक्त १६२० भंगोंमें प्रक्षेप करनेपर सर्व अपर्याप्त-दशागत भंगोंका प्रमाण २४०० आ जाता है।।३५८॥

<sup>.1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३७१-३७२.। . 2. ५, 'त्र्रसंयतेऽछोद्याः' इत्यादिगद्यांशः। (पृ० २०८)। 3. ५, ३७३।

<sup>+</sup> संस्कृतंटीकावतौ गाथार्धमिदं नास्ति 1

्र अविरयउदयपयढीओ ६० अट्टमंगगुणा ४८०। एवमण्णे वि ओरालियमिंस्सजोगमंगाः ४८०। एवमसंजए तिसु जोगेसु अण्णे वि मेलिया पयवंधा २४००।

अविरतोद्यप्रकृतयः ६० पुंचेद-हास्यादिद्वय-कपायचतुष्क ४ हतैरष्टिभिभेङ्गेगु णिता ४८०। एव-मन्येऽपि औदारिकमिश्रयोगेनैकेन १ गुणिता भङ्गाः ४८०। एवमसंयते त्रिपु योगेषु अन्येऽपि मीलिताः पद्बन्धाः २४००।

अविरतगुणस्थानमें उद्यप्रकृतियाँ ६० हैं, उन्हें आठ मंगोंसे गुणा करनेपर ४८० होते हैं। ये औदारिकमिश्रकाययोग-सम्बन्धी और भी ४८० भंग होते हैं। इस प्रकार असंयतगुणस्थानमें तीनों योगोंके सर्व भंग मिला देनेपर २४०० पदवृन्द-भंग आ जाते हैं।

ष्यव नौचें और दशचें गुंणस्थानके पद वृन्दोंका प्रमाण कहते हैं-

# <sup>2</sup>वारसमंगे विगुणे उवरिमभंगा वि पंच पिक्खविय । णवजोगेहि य गुणिए इगिसहा विगसया होंति ॥३५६॥

अनिवृत्तिकरण-सूचमसाम्पराययोरुदयान् प्राह—['वारसंभंगे विगुणे' इत्यादि । ] उपरिमाः अनिवृत्तिकरण-सूचमसाम्पराययोः पुं वेद-संज्वलनचतुष्कमिति पञ्चप्रकृतिभङ्गाः प्रचेपणीयाः। तथाहि—अनिवृत्ति-करणस्य सवेदभागे द्वादशिभः १२ भंगैद्विकोदये गुणिते चतुर्विशतिः २४। अवेदभागे चतुर्भिरेकोदयेग गुणिते ४। सूचमे सूचमलोभोदयः। एवमेकोनित्रंशदुद्याः २६ नवभियोंगे ६ गुंणिता एकपष्ट्यिकद्वि-शतप्रमिता २६१ उद्यप्रकृतिविकल्पा भवन्ति ॥३५६॥

अतिवृत्तिकरणके संवेदभागमें दो उदयप्रकृतियोंसे गुणित बारह अर्थात् चौबीस भंग होते हैं। अवेदभागमें एक उदयप्रकृतिवाले चार भंग होते हैं। सृद्मसाम्परायमें एक सूद्मलोभ होता है। इन पाँचको उपयुक्त चौबीसमें प्रक्षेप करनेपर उनतीस होते हैं। उन्हें नौ योगोंसे गुणित करनेपर दो सौ इकसठ भंग हो जाते हैं॥३४६॥

अणियद्दीए उदया २ वारसभंगगुणा २४ । एगोदएहिं चहुहिं सह २८ । सुहुमे एगोदएण सह २१ । एदाओ पयढीओ णवजोगगुणा २६१ ।

अनिवृत्तौ उदयौ २ द्वादशमङ्गगुणिताः २४ एकोदयैश्रतुभिः सह २८ सूच्मे एकोदयैन सह २६। एताः प्रकृतयो नवयोगगुणिताः २६१।

अतिवृत्तिकरणमें सवेदभागमें उद्यप्रकृतियाँ दोको वारह भंगोंसे गुणा करनेपर २४ होते हैं। उनमें अवेदभागकी एक उदयवाली चार प्रकृतियोंको मिलानेपर २८ होते हैं। सूद्मसाम्परायमें उदय होनेवाली एक प्रकृतिके मिलानेपर २६ होते हैं। इन २६ प्रकृतियोंको नौ योगोंसे गुणा करनेपर २६१ पदवृन्द-भंग प्राप्त होते हैं।

अंव मोहकमें योगींकी अपेक्षा संभव सर्व भंगोंका निरूपण करते हैं—

<sup>4</sup>णउदी चेन सहस्सा तेनणां चेन होंति बोहन्ना । पयसंखा णायन्ना जोगं पिंड मोहणीयस्स ॥३६०॥ <sup>5</sup>एनं मोहे जोगं पिंड गुणठाणेख पयनंधा ६००५३।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ५ ५, 'त्रसंयतेऽन्ये' इत्यादिगद्यांशः (पृ०२०८) । 2. ५, ३७४ । 3. ५, 'नवमे उदये' इत्यादिगद्यमागः (पृ० २०६) । 4. ५, ३७५ । 5. ५, 'इति मोहे' इत्यादिगद्यमागः (पृ० २०६) ।

**श्वःगुणा।** 

इति गुणस्थानेषु मोहनीयस्य योगान् प्रत्याश्रित्य नवतिसहस्रत्रिपद्याशस्प्रमिताः पद्वन्धसंख्या भवति ज्ञातन्याः ६००५३ । ॥३६०॥

| गुण० .         | यो०  | <b>उद</b> 0 | प्रकृ0        | उंद० पद०   | सर्वभं०    |
|----------------|------|-------------|---------------|------------|------------|
| <b>मि</b> ०    | . 85 | 5           | ६८            | ं ७८८। २४  | 35635      |
| सा०            | . १३ | 8           | ३२            | इम्शरुष्ठ  | १६१६१५१२ . |
| <b>मि</b> ०    | 90   | 8           | 32            | ३२०।२४     | ७६८०       |
| अवि०           | १३   | 5           | ६०            | ६००।२४     | 1880015800 |
| देश०           | 3    | 5           | ५२            | ४६८।२४     | ११२३२      |
| प्र <b>स</b> ० | 33   | <b>=</b>    | 88            | ४८४।५४     | 99595      |
| अप्र०          | 8    | =           | 88            | ३६६।२४     | ६५०४       |
| अपू०           | 3    | 8           | . 50          | १८०१२४     | ४३२०       |
| अनि०           | 8    | 9           | <b>ર</b><br>૧ | २ <i>४</i> | २५२        |
| सूचम०          | 8    | 9           | 9             | . 8        | 3          |
|                |      |             |               |            | Evoas      |

### इति गुणस्थानेषु मोहप्रकृत्युदयविकल्पाः समाप्ताः ।

मोहनीयकर्मके योगोंकी अपेन्ना सर्वपदवृन्दोंके भंगी संख्या नव्वै हजार तिरेपन होती है, ऐसा जानना चाहिए ॥३६०॥

भावार्थ—आठ गुणस्थानोंके पर्याप्तकाल-सम्बन्धी पद्वृत्दोंका परिमाण प्रदूप्त बतला आये हैं, उनमें अपूर्वाप्तकाल सम्बन्धी सासादनगुणस्थानके ५१२, अविरतगुणस्थानके २४०० तथा नौवें और दशवें गुणस्थानके २६१ भंगोंको और जोड़ देनेपर योगोंकी अपेत्ता मोहकर्मके सर्व उदयस्थान-सम्बन्धी पद्वृत्द-भंगोंका प्रमाण ६००४३ प्राप्त हो जाता है।

योगकी अपेत्ता सर्व भंगोंकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-

| गुण०          | योग          | <b>उद्</b> यस्थान | ड० प्र०      | पद्  | गुण०           | મં૦     |
|---------------|--------------|-------------------|--------------|------|----------------|---------|
| मिथ्यात्व     | १३           | 5                 | ६५           | -644 | રૈજ            | १८६१२.  |
| सासादन        | १३           | 8                 | ३२           | ३८४  | २४             | ६२१६    |
| _             | . ۶          | 8                 | ३२           |      | १६             | ४१२     |
| <b>मिश्र</b>  | १०           | 8                 | ३२           | ३२०  | 28             | . ७६८०  |
| अविरत         | १०           | 8                 | ६०           | ६००  | 38             | १४४००   |
| ,             | <b>ર</b> , . | 8 .               | <b>ξ</b> ο ' | १२०  | १६             | १६२०    |
|               | 8            | 8                 | ६०           | ६०   | 5              | ४५०     |
| देशविरत       | 3            | 5                 | પૂર          | ४६८  | <b>.</b><br>78 | ११२३२   |
| प्रमत्तविरतः  | ११           | ·<br>ਬ            | 88           | 858  | 78             | . ११६१६ |
| अप्रमृत्तविरत | 3.           | <b>ਸ</b> ਼        | 88           | ३८६  | २४             | ६४०४    |
| अपूर्वकरण     | 3            | 8                 | २०           | १८०  | 78             | ४३२०-   |
| अनिवृत्तिकरण  | 3 1          | . , 8.            | २            | २४   | •              |         |
| -             | ,            | .?                | ₹            | : 8  | •              | २४२     |
| सूद्रमसाम्परा | य ६          | 8                 | 8            | 8    | - 1,           | 3       |
|               |              |                   |              |      | _              |         |

समस्त पद्वृन्द्-भंग= ६००५३

अव उपयोगकी अपेचा मोहनोयकर्ममें उदयसम्बन्धी भंगीका निरूपण करते हैं—

<sup>1</sup>मिच्छादिय-देसंता पण पण छ छक छच उवओगा।

विरयादिय-खीणंता उवओगा सत्त दुसु दोण्णि ॥३६१॥

<sup>2</sup> एवं गुणठाणेसु उवशोंगा पापादादादाणाणाणाणाणाणाणारारा

अथ मोहनीयप्रकृत्युद्यस्थानतत्प्रकृतीः गुणस्थानेषु उपयोगानाश्रित्याऽऽह—[ 'मिन्क्वादिय-देसंता' ह्त्यादि । ] मिन्यादृष्ट्यादिदेशसंयतान्ताः क्रमेण पञ्च पञ्च पट् पट् पहुपयोगाः । प्रमत्तादित्तीणान्ता उपयोगाः सस ७ । द्वयोः सयोगायोगयोद्धौं उपयोगी । तथाहि—उपयोगा मिन्यादृष्टि-सासादृनयोः न्यज्ञानं चक्कुरचक्कुर्दर्शनद्वयमिति पञ्च ५ । मिश्रादित्रये विज्ञानं त्रिदर्शनमिति पट् ६ । प्रमत्तादिसप्तके चतुर्ज्ञानं त्रिदर्शनमिति सस ७ । सयोगायोगसिद्धेषु केवळ्ज्ञान-दर्शनमिति द्वौ २ ॥३६१॥

खपयोगके मूळमें दो भेद हैं—ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोगके आठ और दर्शनोपयोगके चार भेद होते हैं। उनमेंसे, मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसे लेकर देशसंयतगुणस्थान तक कमशः पाँच, पाँच, छह, छह और छह उपयोग होते हैं। प्रमत्तिवरतसे लेकर क्षीणकषायगुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानमें सात सात उपयोग होते हैं। अन्तिम दो गुणस्थानोंमें दो दो उपयोग होते हैं। अन्तिम दो गुणस्थानोंमें दो दो उपयोग होते हैं। इहिता

### गुणस्थानोंमें उपयोग इस प्रकारसे होते हैं-

मि॰ सा॰ मिश्र अवि॰ देश॰ प्रम॰ अप्र॰ अप्र॰ अनि॰ सू॰ उप॰ सी॰ स॰ अ॰ ४ ४ ६ ६ ६ ६ ६ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ २ २

## <sup>3</sup>सग-सगभंगेहि य ते उवओगा संगुण च काऊण। चउवीसेण य गुणिए छावत्तरिसयमसीदी य ॥३६२॥

स्वक-स्वकगुणस्थानोक्तप्रकृतिस्थानभङ्गविकल्पैः कृत्वा तान् स्व-स्वंगुणस्थानोक्तोपयोगान् संगुणं कृत्वा संगुण्य पुनश्चतुर्विशत्वा २४ गुणयित्वा मिध्यादृष्ट्याद्यपूर्वंकरणान्ताः सप्तसहस्राशीत्यधिकपद्शतप्रमिताः स्थानविकल्पाः ७६८० भवन्ति ॥३६२॥

इन उपर्युक्त उपयोगोंको अपने अपने गुणस्थानसम्बन्धी भंगोंसे गुणा करके पुनः चौबीससे गुणा करनेपर ब्रिहत्तरसी अस्सी सर्व भंगोंका प्रमाण आ जाता है ॥३६२॥

<sup>4</sup>गुणठाणेसु भद्वसु उदया माशशमामामामाध सर्गसगउवओगगुणा ४०१२०१२४१४मा४मा५६।५६। रेमा चडवीससंगगुणा ६६०१४म०१५७६।११५८१११५८११३४४।१३४४।६७२। सन्वे वि मेलिया ७६८०।

तयाहि—तत्र मिथ्याद्दे स्थानानि प्रकृतयश्र हाह । माम स्थोपयोगै ५ गु जिते सित स्थानानि

चत्वारिंशत् ४०। सासादने नाम स्त्रोपयोगै ५ गु णिते स्थानानि २०। मिश्रे नाम। स्त्रोपयोगै ६ गु णिते

रथानानि २४। असंयते नाम । ७१७ स्वोपयोगै ६ गु णिते स्थानानि ४८। देशसंयते ७१७ । ६१६ स्वो-

<sup>1</sup> सं पञ्चसं पू, ३७६-३७७ । 2. पू, गुणेबूपयोगाः' इत्यादिगद्यांशः (पृ० २०६) । 3. पू, ३७८ । 4. पू, '६६०' इत्यादिसंख्यापंक्तिः ( पृ० २०६) ।

पयोगे ६ गु जिता स्थानविकल्पाः ४८ । प्रमत्ते अप्रमत्ते च ६।६ । ५।५ स्वीपयोगे ७ गु जिताः स्थान-७ ६

विकल्पाः ५६।५६। अपूर्वकरणे ५।५ स्वोपयोगै ७ गुंणिताः स्थानविकल्पाः २८। पुनर्मिथ्यादृष्ट्याद्यपूर्वकरण-

गुगस्थानेषु अष्टस् उपयोगाः-

|               | • • • • •                  |             |           |      |      |        |      |
|---------------|----------------------------|-------------|-----------|------|------|--------|------|
| मि०           | सा०                        | मि०         | अ०        | दे०  | স৹   | अप्र०  | अपू० |
| ų             | પ્                         | Ę           | Ę         | Ę    | •    | •      | 9    |
| स्व-स्वस्थान  | (संख्या <b>भिः</b>         | स्व-स्वोपयो | गगुणिताः- | -    |      |        |      |
| मि०           | सा०                        | मि॰         | अ०        | दे०  | য়৽  | अप्र ० | अपू० |
| 80            | 20                         | 38          | ខឌ        | 85   | ષ્ક  | ષદ     | २म   |
| पुते चतुर्विश | ातिभङ्गेगु <sup>°</sup> वि | गताः सन्तः  | -         |      |      |        |      |
| मि०           | सा०                        | सि०         | अ०        | दे०  | प्र० | अप्र०  | अपू० |
| <b>६६०</b>    | ४८०                        | ५७६         | ११५२      | 9945 | 3588 | 1588   | ६७२  |
| W 00 0        | ^                          |             | 00 0      |      | 0    |        |      |

सर्वेऽपि मीलिताः सप्तसहस्रषट्शताशीतित्रमिताः स्थानविकल्पाः ७६८० भवन्ति ।

आदिके आठों गुणस्थानों से उदयस्थान म, ४, ४, म, म, म, प, ४ हैं। इन्हें अपने अपने गुणस्थानके उपयोगों से गुणा करनेपर ४०, २०, २४, ४म, ४म, ५६, ४६, और २म आते हैं। इन्हें चौबीससे गुणा करनेपर ६६०, ४म०, ४७६, ११४२, ११४२, १३४४, १३४४ और ६७२ भंग प्राप्त होते हैं। इन सर्व भंगोंको मिळानेपर ७६म० आठ गुणस्थानों चपयोग-सम्बन्धी भंग आ जाते हैं।

# ¹अणियद्विसुद्ए भंगा सत्तारस चेव होंति णायव्वा । सत्तुवओगे गुणिया सय दस णव चेव भंगा हु ॥३६३॥

भणियद्दीए १२।४। सुहुमे १ । दो वि मेलिया १७ । सतुवनोगगुणा ११६ ।

भनिवृत्तिकरण-सूचमसाम्पराययोः सप्तदशोदयभङ्गविकत्पा भवन्ति १७ ज्ञातन्याः । ते सप्तोपयोगै-गु<sup>°</sup>णिताः शत १०० दश १० नव ६ चेति [ ११६ ] भङ्गा विकत्पा भवन्ति ॥३६३॥

अनिवृत्तिकरणस्य सवेदभागे १२ अवेदभागे ४ सूच्मे १ सर्वे मीलिताः १७। एते सप्तोपयोगैगु णिताः ११६। तथाहि—अनिवृत्तौ सवेदभागे एकप्रकृतिकस्थानं १ सप्तोपयोगगुणितं सप्तकम् ७। पुनद्वादशसङ्गेर्गु णिते चतुरशीतिः ८४। अवेदभागे स्थानमेकं १ सप्तभिरपयोगैर्गु णितं सप्तकम् ७। पुनश्चतुर्भङ्गे गु णिते अष्टाविंशतिः २८। सूच्मे स्थानमेकं १ सप्तोपयोगैर्गु णितं सप्तकम् ७। एवं मीलिताः ११६।

अनिवृत्तिकरण और सूद्मसाम्परायगुणस्थानमें उदयसम्बन्धी भंग सत्तरह होते हैं। उन्हें सात उपयोगोंसे गुणा करने पर एकसौ उन्नीस भङ्ग होते हैं ऐसा जानना चाहिए॥३६३॥

# <sup>2</sup>सत्तत्तरि चेव सया णवणउदी चेव होंति बोहच्वा । उदयवियप्पे जाणसु उवओगे मोहणीयस्स ॥३६४॥

#### उदयवियप्पा ७७६६।

उपयोगाश्रितमोहनीयोदयस्थानविकत्पान् जानीहि, भो भन्यवर! त्वम् । कति ? सप्तसहस्रसप्त-शतनव्नविर्ज्ञातन्या भवन्ति ७७६६ ॥३६४॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३७६ | 2. ५, ३८० |

| गु०   | .स्था० ∙ | प्र० | · उप०    | <b>सं</b> ० | सं० वि० | Elo:       |
|-------|----------|------|----------|-------------|---------|------------|
| मि०   | 5        | ६८   | ч        | 80          | ₹80     | ગુ∘<br>૨૪  |
| सा०   | 8        | ३२   | ų        | २०          | 3 8 0   | <b>₹</b> 8 |
| मि॰   | 8        | 32   | Ę        | २४          | 982     |            |
| e Ke  | · ' =    | ६४   | Ę        | ४म          | 340     | 58         |
| दे०   | ٠ ج      | 48   | Ę        | 84          |         | 58         |
| प्र°  |          |      |          |             | ३१२     | 58         |
|       | *        | 88   | <b>o</b> | ५६          | रे ० द  | २४         |
| अप्र० | 5        | 88 ' | v        | ષ્ફ         | ३०८     | २४         |
| अपू०  | 8        | 20   | 9        | २८          | 180     | 28         |
|       | 9        | ₹ .  | 0        | G           | 18      | 12         |
| भनि०  | 9        | 9    |          | v           | 19      | 8          |
| सु०   | 9        | g    | o        | G           | •       | 9          |
| ड॰    |          |      | G        |             |         |            |
| ची०   |          |      | <b>w</b> |             |         |            |
| Ho    |          |      | 2        |             |         |            |
| अयो०  |          |      | 2        |             |         |            |

इस प्रकार मोहनीयकर्मके उपयोगकी अपेचा सर्व उदयविकल्प सतहत्तरसौ निन्यानवै (७७६६) होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३६४॥

**खपयोगोंकी अपे**चा खदयविकल्पोंकी संदृष्टि इस प्रकार है:—

| गुणस्थान     | <b>उपयोग</b> | <b>उद्</b> यस्थान | गुणकार      | भंग         |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| मिथ्यात्व    | ų            | · =               | २४          | ६६०         |
| सासादन       | ¥            | 5                 | २४          | ४८०         |
| मिश्र        | Ę            | 8                 | २४          | <b>২</b> ७६ |
| अविरत        | - ६          | 5                 | २४          | ११५२        |
| देशविरत      | Ę            | · 5               | २४          | ११४२        |
| प्रमत्तविरत  | . 0          | 5                 | 78          | १३४४        |
| अप्रमत्तविरत |              | 5                 | २४          | १३४४        |
| अपूर्वकरण    | ·            | 8                 | २४          | ६७२         |
| - •          | ***          |                   | १२          | · 📆         |
| अनिवृत्ति    | Ø            |                   | 8           | २८          |
| सूद्रमसाम्प॰ | . 6          | •                 | 8           | 8           |
| 101          |              | सर्व              | उद्य विकल्प | 3300 1      |

अव गुणस्थानोंमें उपयोगकी अपेक्षा मोहनीयकी उदयप्रकृतियोंकी संख्या वतलाते हैं—
'मिन्छादि-अपुन्वंता पयिडिवियप्पा हवंति णायन्वा ।
उवओगोण य गुणिया चडवीसगुणा य पुणरवि य ॥३६५॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३८१ ।

अथ गुणस्थानेषु उपयोगाश्रितमोहोदयप्रकृतिसंख्या कथ्यते—['मिच्छादि-अपुन्वंता' इत्यादि | ]

म ७

मिथ्याद्याद्यपूर्वकरणान्ताः प्रकृतिविक्त्पा भवन्ति ज्ञातन्याः । मिथ्यादृष्टौ ६१६ । माम एपामप्रपष्टिः ६म ।
९० ६

एवं सासादनाद्यपूर्वकरणान्तेषु ज्ञेयम् । ता उद्यप्रकृतयः स्व-स्वगुणस्थानसम्भन्युपयोगेगुंणिता पुनरपि
चतुर्विं शतिभङ्गौः २४ गुणिता उदयविकत्पा भवन्ति ॥३६५॥

सिथ्यात्वगुणस्थानसे लेकर अपूर्वकरण तक जितने प्रकृतिविकल्प होते हैं, उन्हें पहले उपयोगसे गुणित करे। पुनरिप चौबीससे गुणा करे। १३६५।।

उपने गुणठाणेसु अद्वसु उदयपयहीओ ६८१३२१६०।५२।४४।४४।२०। उन्भोगगुणा ३४०। १६०।११२१३६०।३१२।३०८।३०८।१४०। चडवीसमँगगुणा—

मिध्यादृष्ट्याद्यपूर्वंकरणान्तगुणस्थानेषु अष्टसु उद्यमकृतयः ६८।३२।३२।६०।५२।४४।४४।२० स्व-स्वगुणस्थानसम्भन्युपयोगैः गुणिताः ३४०।१६०।१६२।३६०।३१२।३०८।३०८।१४०। पुनर्षि वेदत्रय ३ हास्यादियुग्म २ कपायचतुष्क ४ गुणितचतुर्वि शतिभक्षे २४गु णिताः—

मिथ्यात्व आदि आठ गुणस्थानोंमें उद्यप्रकृतियाँ क्रमशः इस इस प्रकार हैं—६८, ३२, ६०, ५२, ४४, ४४, और २०। इन्हें अपने अपने गुणस्थानके योगोंसे गुणा करनेपर ३४०, १६०, १६२, ३६०, ३१२, ३०८, ३०८ और १४० संख्या प्राप्त होती है। इन्हें चौवीस चौवीस मंगोंसे गुणा करनेपर अपने अपने गुणस्थानके भंग आ जाते हैं।

अव आगे प्रत्येक गुणस्थानमें उन भंगोंका प्रमाण वतलाते हैं—

# अडसहरसा एयसदसङ्घी मिच्छम्हि हवंति णायव्वा । तिण्णि सहस्सा अडसद्चत्ताला सासणे भंगा ॥३६६॥

#### **म१६०।३म४०।**

तद्गुणितफलं गाथाचतुष्केणाऽऽह—['भट्ट सहस्सा य सदसद्वी' इत्यादि ।] मिथ्यादृष्टी अष्टसहस्नाः एकशतपष्टिप्रमिताः मोहोदयप्रकृतिविकल्पा भवन्ति =१६०। सासादने त्रिसहस्रचत्वारिंशद्धिकाष्टशतभङ्ग-संख्या ज्ञातन्याः ३=४०॥३६६॥

मिथ्यात्वगुणस्थानमें आठ हजार एक सौ साठ भंग (८१६०) होते हैं। सासादनमें तीन हजार आठ सौ चाळीस (३८४०) भंग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३६६॥

# सम्मामिच्छे भंगा अट्टुत्तरछस्सदा चउसहस्सा। छच सया सत्ताला अट्ट सहस्सं तु अजदीए ॥३६७॥

#### . ४६०माम६४०।

सम्यग्मिध्यात्वे मिश्रे चतुःसहस्राष्टोत्तरपट्शतप्रमिता मोहोदयप्रकृतिविकल्पाः ४६०८। असंयते अष्टसहस्रचत्वारिंशद्धिकपट्शतभङ्गाः ८६४०॥३६७॥

सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानमें चार हजार छह सौ आठ (४६०८) मंग होते हैं। अविरत-सम्यक्तवगुणस्थानमें आठ हजार छह सौ चालीस (८६४०) मंग होते हैं।।३६७।।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, 'गुगोष्वष्टेषु' इत्यादिगद्यभागः । (पृ० २१०)।

## ं देसे सहस्स सत्तय चउसय अट्डुत्तरा असीदी य । तिण्णि सया वाणउदी सत्त सहस्सा पमत्ते दु ॥३६८॥

७४८८।७३६२।

देशसंयते सप्तसहस्राष्टाशीत्युत्तरचतुःशतसंख्या ७४८८ भवन्ति । प्रमत्ते शतत्रयद्वानवतिसप्तसहस्रा-णीतिमोहोदयप्रकृतिपरिमाणं ७३ ६२ ॥३ ६८॥

् देशविरतगुणस्थानमें सात हजार चार सौ अठासी (७४८८) भंग होते हैं प्रमत्तविरतमें सात हजार तीनसौ बानवै (७३६२) भङ्ग होते हैं ॥३६८॥

## अह्+ अप्पमत्तर्भगा ताबदिया होंति णायव्वा । तिग तिग छस्सुण्णगदा भंगवियप्पा अपुन्वे य ॥३६६॥

७३६२।३३६० सन्वेमेलिया ५०८८०।

भथ भग्रमत्ते भङ्गाः प्रमत्तोक्तप्रमितास्तावन्त उदयविकल्पाः ७३६२ भवन्ति । अपूर्वेकरणे त्रिकत्रिक-षद्भून्यं गताः उदयविकल्पाः ३३६० ज्ञातन्या भवन्ति ॥३६६॥

सर्वे मीलिताः ५०८८० ।

इससे आगे सातवें अप्रमत्तगुणस्थानमें भी उतने ही अर्थात् सात हजार तीनसौ बानवें (७३६२) भङ्ग जानना चाहिए। अपूर्वकरणमें तीन, तीन, छह और शून्य अर्थात् तीन हजार तीन सौ साठ (३३६०) भङ्ग होते है ॥३६६॥

वक्त आठों गुणस्थानोंके भङ्गोंका जोड़ ४०८८० होता है।

## <sup>1</sup>अणियिहिम्मि वियप्पा दोण्णि सया तिगिधया मुणेयन्वा । सन्वेसु मेलिदेसु य उवओगवियप्पया णेया ॥३७०॥

भणियद्विउदयपयडीओ २४। अवेदे ४ सुहुमे १। सन्वे वि २६। सत्तुवभोगगुणा २०३।

अनिवृत्तिकरणस्य सवेद्भागे प्रकृतिद्वयं २ वेद्श्रयकपायचतुष्कहतेद्वीदशभङ्गे गु णिताः २४। अवेद-भागे प्रकृतिः १ चतुःसंज्वलनहता ४। सूदमे सूच्मलोभः १। एवमेकोनश्रिशदुदयविकल्पाः २६ ससभि-योगै गु णितास्त्रिकाधिकद्विशतप्रमिता उदयविकल्पाः २०३ ज्ञेयाः ॥३७०॥

अनिवृत्तिकरण और सूर्मसाम्परायमें तीन अधिक दो सौ अर्थात् २०३ भङ्ग जानना चाहिए। इन सर्व भङ्गोंके मिला देने पर उपयोग-विकल्पोंका प्रमाण निकल आता है ऐसा जानना चाहिए॥३७०॥

अनिवृत्तिकरणके सवेदभागमें उदयप्रकृतियाँ २४ होती हैं और अवेद भागमें ४ होती हैं। सूद्मसाम्परायमें उदयप्रकृति १ हैं। ये सब मिळकर २६ हो जाती हैं। उन्हें सात उपयोगसे गुणा करने पर २०३ भङ्ग दोनों गुणस्थानोंके आ जाते हैं।

<sup>2</sup>इकानण्णसहस्सा तेसीदी चेव होंति वोहन्वा। पयसंखा णायन्वा उवओगे मोहणीयस्स<sup>े</sup>॥३७१॥

५१०म३ ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३८२ । २: ५, ३८३ ।

१. गो० कं गा० ४६३।

<sup>-</sup> स्व अथ ।

उपयोगाश्रितमोहनीयपद्वन्धसंख्या प्रकृतिपरिमाणं एकपञ्चाशस्सहस्रज्यशीतिप्रमिता ५१० महे मोहो-दयविकल्पा सर्वे भवन्ति ज्ञातन्याः ॥३७१॥

| गु०        | प्रव       | . <b>3</b> 0 . | प्र० वि०   | गुं० | प्र० सं०     |
|------------|------------|----------------|------------|------|--------------|
| सं°        | 8 <b>=</b> | , પુ           | <b>380</b> | २४   | <b>59.80</b> |
| सा०        | ३२         | ં પું          | 9 ६ ०      | २४ . | ३८४०         |
| मि॰ .      | ३२         | Ę              | 383        | २४   | ४६०८         |
| अ०.        | ξo         | Ę              | ' ३६०      | . ५४ | = ६४°        |
| दे०        | ५२         | Ę              | २१२        | २४   | ७४८८         |
| प्रo       | 98         | . 0            | ३०८        | 28   | े ७३६२       |
| अप्र०      | 88.        | 9              | ३०८        | २४ - | . ७३६२       |
| अपू०       | ₹0         | 6              | 380        | ં ૨૪ | ३३६०         |
| अनि०       | 2          | v              | 38         | 12   | १६८          |
|            | 9          |                | 9          | , 8  | ं २म         |
| सृ०        | 3          | G              | • .        | 9    | ø            |
| <i>a</i> 0 |            |                |            |      | ५१०८३        |

इति गुणस्थानेषु उपयोगाश्रितमोहोदयशकृतिविकस्पाः समाप्ताः ।

इस प्रकार उपयोगकी अपेद्मा मोहनीयकर्मके पदवृत्द-भङ्गोंका प्रमाण इकावन हजार तेरासी (५१०८३) होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥३७१॥

उपर्युक्त सर्व भङ्गोंको संदृष्टि इस प्रकार है—

| गुणस्थान      | <b>उपयोगं</b> | <b>उद्यपद्</b> | गुणकार      | भङ्ग    |
|---------------|---------------|----------------|-------------|---------|
| मिथ्यात्व ′   | Ų             | ६५             | २४          | = ? € 0 |
| सासाद्न       | . ×           | ३२             | २४          | · ३८४०  |
| मिश्र ·       | ६             | ३२             | २४          | ४६०८    |
| अविरत         | ફ             | , ६०           | २४          | द्ध     |
| देशविरत       | ξ             | ४२             | २४          | ७४८८    |
| प्रमत्तविरत   | <b>'</b> o-   | 88             | २४          | ७३६२    |
| अप्रमत्तविरत  | હ             | 88             | - ২৪        | ७३६२    |
| अपूर्वकरण     | ৩             | २०             | <b>ર</b> ૪ં | ३६६०    |
| अनिवृत्तिकरण  | · ·           | २              | १२ .        | . १६८   |
|               |               | ?              | 8           | २द      |
| सूच्मसाम्पराय | ı o           | 8              | 8           | v       |
| सर्व पद्वृत   |               | •              |             | ४१०५३   |

अब लेश्याओं की अपेत्ता गुणस्थानोंमें मोहके उदयस्थानोंकी संख्याका विचार करते हुए पहले गुणस्थानोंमें संभवती लेश्याओंका निरूपण करते हैं—

> <sup>1</sup>मिच्छादि-अप्पमत्तंतयाण लेसा जिणेहिं णिहिट्टा । छ छक्क छक्क छ त्तिय तिग तिण्णि य होंति लेसाओ ॥३७२॥

<sup>1.</sup>सं पञ्चसं प्र, ३८४ ।

## तस्सुवरि सुक्कलेसा मिन्छादि-अपुन्वंतया लेसा । चडवीसेण य गुणिदे भंगेहिं गुणिज पन्छा दु ॥३७३॥

भय लेश्यामाश्रित्य गुणस्थानेषु मोहद्यस्थानसंख्यामाह । आदौ गुणस्थानेषु सम्भवत्लेश्याः प्राह— [ 'मिच्छादिअप्पमत्तं' इत्यादि । ] मिथ्यादृष्ट्याद्यप्रमत्तान्तगुणस्थानेषु क्रमेण पृट् ६ पृट्क ६ पृट् ६ विद्यः ३ तिस्तः ४ तिस्तः ३ तिस्तः १ तिस्तः ४ तिस्तः १ तिस्तः १ तिस्तः ४ तिस्त

मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अप्र० अप्र० अनि० स्० अ० ६ ६ ६ ६ ३ ३ ३ १ १ १ १ ०

मिध्यादृष्ट्याद्यपूर्वकरणान्तलेश्या इति स्व-स्वगुणस्थानोक्तमोहोद्यस्थानभङ्गाः स्वगुणस्थानोक्तलेश्या-भिगु णिताः पश्चाद्यत्विंशतिभङ्गे २४ गु णिताः ॥३७२-३७३॥

मिध्यात्व गुणस्थानसे छेकर अप्रमत्तसंयत तक जिनेन्द्रदेवने छेश्याएँ क्रमशः इस प्रकारसे निर्दिष्ट की हैं — छह, छह, छह, छह, तीन, तीन और तीन। अर्थात् चौथे गुणस्थान तक छहों छेश्याएँ होती हैं। पाँचवेंसे सातवें तक तीनों शुभ छेश्याएँ होती हैं। इससे ऊपरके गुणस्थानोंमें केवळ एक शुक्छछेश्या होती हैं। (चौदहवाँ गुणस्थान छेश्या-रिहत होता है।) इनमेंसे मिध्यात्व-से छेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक की छेश्याओंको अपने-अपने गुणस्थानोंके मोहसम्बन्धी खदय-स्थानोंको संख्यासे गुणा करे। पोछे चौवीस भङ्गोंसे गुणा करे।।३७२-३७३॥

म्हाहाहाहाहाहाहा मिच्छादिसु उदया माधाधामामामाधा सग-सगलेलगुणा धमारधारधा धमारधारधारधा । चढवीसभंगगुणा—

### मिष्यादृष्ट्याद्यपूर्वभरणान्तोद्रयस्थानसंख्या-

| मि॰        | सा०        | सि॰                     | भ०      | दे०   | प्रस॰         | भग्र  | अपू० |
|------------|------------|-------------------------|---------|-------|---------------|-------|------|
| 5          | 8          | 8                       | 5       | 5     | 5             | =     | =    |
| स्व-स्वगुण | धानोक्तलेश | याभिगु <sup>®</sup> णित | ।णिताः— |       |               |       |      |
| सि॰        | सा०        | सि ०                    | O F8    | द्रे० | <b>ग्रम</b> ० | अप्र० | अपू० |
| 85         | 28         | 28                      | 82      | २४    | 58            | 58    | 8    |

मिथ्यात्वादि आठ गुणस्थानोंमें छेश्याएँ इस प्रकार हैं—६, ६, ६, ६, ३, ३, ३, १। इन्हें इन्हीं गुणस्थानोंके उदयस्थानोंसे गुणे, जिनकी संख्या इस प्रकार हैं—८, ४, ४, ८, ८, ८, ८, ८, ४। इस प्रकार अपनी अपनी छेश्यासे गुणा करने पर ४८, २४, २४, ४८, २४, २४, २४, २४, ४ संख्या आती है। उन्हें चौबीस मङ्गोंसे गुणा करने पर अपने अपने गुणस्थानके मङ्ग आ जाते हैं। जो इस प्रकार हैं—

मिच्छादिही भंगा एकारस सया य होंति वावण्णा। सासणसम्मे भंगा छावत्तरि पंचसदिगा य ॥३७४॥

११५२।५७६।

तथाहि-मिध्यादधी स्थानानि दशादीनि चत्वारि ११६ नवादीनि चत्वारि माम मिलित्वाऽधी म १०

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, '६, ६, ६, ६, इत्यादिगद्यांशः (पृ० २१०)।

पड्लेश्यामि ६ गु णितानि ४=। सासादने नवादानि चत्वारि =।= पड्लेश्यामिगु णितानि २४ मिश्रे

स्थानानिनवादीनि चत्वारि माम पढ्लेश्याभिगुणितानि २४। असंयते स्थानानि नवादीनि चत्वारि माम

अष्टादीनि चत्वारि ७।७। मिलित्वा अष्टौ द पद्लेश्यागुणितानि ४८। देशसंयते स्थानानि अष्टादीनि

चलारि ७।७ सप्तार्शनि चलारि ६।६ मिलिला अष्टी शुमलेखात्रयगुणितानि २४। प्रमते अप्रमत्ते च

स्थानानि सप्तादीनि चत्वारि ६।६ पर्कादीनि चत्वारि ५।५ मिलित्वा भष्टी तत्त्रयलेखागुणितानि २४।२४। ६ ६ अपूर्वे स्थानानि पर्कादीनि चत्वारि शुक्ललेखागुणितानि चत्वार्येव ४। एतावत्पर्यन्तं सर्वत्र गुणकारश्चतुर्वि शतिः २४।

मिय्याद्दिर्यस्थानमङ्गाः ४८ चतुर्विशस्या भङ्गेगु णिता एकादशरातद्वापञ्चाशत् १९५२ भवन्ति । सासादने २४ चतुर्विशस्या २४ गुणिताः पञ्चशतपट्सप्ततिप्रमिता मोहोदयस्थानविकल्पाः ५७६ स्युः ॥३७४॥

सिथ्यादृष्टिगुणस्थानके छेरया-सम्बन्धी मोहके उद्यस्थानोंके भङ्ग ग्यारहसौ वावन (१९४२) होते हैं। सासादनसम्यक्त्वमें पाँचसौ छिहत्तर भंग (४७६) होते हैं।।३७४॥

# सम्मामिच्छे जाणे ताविदया चेव होति भंगा हु। एकारस चेव सया वावण्णासंजया सम्मे ॥३७५॥

#### **५७६।११५२।**

सम्यग्मिय्यात्वे मिश्रे तावन्तः पूर्वोक्तपर्सप्तत्यधिकपञ्चशतप्रमिता मवन्तोति नानीहि ५७६। सर्सयतसम्यग्हण्टो प्कादशशतद्वापञ्चाशद् भङ्गा ११५२ भवन्ति ॥३७५॥

सम्यग्निय्यात्व गुणस्थानमें उतने ही भङ्ग जानना चाहिए अर्थात् ४७६ भङ्ग होते हैं। असंयतसम्यक्त्वगुणस्थानमें ग्यारहसी वावन (११४२) भङ्ग होते हैं।।३७५॥

# विरयाविरए भंगा छावचरि होंति पंचसदिगा य । विरए दोस्र वि जाणे तावदिया चेव भंगा हु ॥३७६॥

|            | 20412041204   |         |
|------------|---------------|---------|
|            | ************* |         |
|            |               |         |
| ********** | •             |         |
| ********** |               |         |
|            |               | 1136211 |

क्ष्मिका प्रतिमें १८१ वाँ पत्र नहीं होनेसे गायाङ्क २७६ से २८६ तकको टीका अनुपलन्ध है। अतः हुटे अंशके सूचनार्थ विन्दुएँ दी गई हैं। तथा १८२ वाँ पत्र भाषा दूटा है, अतः बुटित अंश पर विन्दु देकर उपलन्ध अंश दिया जा रहा है।

विरताविरतगुणस्थानमें पाँचसौ छिहत्तर (५७६) भङ्ग होते हैं। दोनों विरत अर्थात् प्रमत्त और अप्रमत्तविरतमें भी उतने ही अर्थात् पाँच सौ छिहत्तर, पाँचसौ छिहत्तर भङ्ग जानना चाहिए।।३७६॥

## छणाउदिं च वियप्पा अउन्वकरणस्स होति णायन्वा । पंचेव सहस्साइं वेसदमसिदी य भंगा हु ॥३७७॥

**६६।५२८०।** 

अपूर्वकरणमें छ्रथानवें (६६) भङ्ग होते हैं। इस प्रकार आठों गुणस्थानोंके छेश्याकी अपेचा खदयस्थानके विकल्प पाँच हजार दो सौ अस्सी (५२८०) होते हैं॥२७०॥

## अणियद्भिय सत्तरसं पिक्खिवयन्वा हवंति पुन्तुत्ता । तेहिं जुआ सन्वे वि य भंगवियप्पा हवंति णायन्वा ॥३७०॥

इन उपर्युक्त भङ्गोंमें अनिवृत्तिकरण और सूदमसाम्परायके पूर्वोक्त सत्तरह भङ्ग और प्रक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार इनसे युक्त होने पर जो आठों गुणस्थानोंके उउयविकल्प हैं, वे सर्व मिळकर छेश्याकी अपेन्ना मोहके उदयविकल्प हो जाते हैं ॥३७८॥

भणियद्दि-सुहुमाणं उदया १७। सुक्कलेसगुणा १७। सन्वे वि मेलिया—

अनिवृत्तिकरण और सूद्रमसाम्परायके उदय-विकल्प १७ होते हैं। उन्हें एक शुक्ल-लेश्यासे गुणा करने पर १७ भङ्ग हो जाते हैं। ये उपर्युक्त सर्व भंग कितने होते हैं, इसे भाष्य-कार स्वयं वतलाते हैं—

# ¹बावण्णं चेव सया सत्ताणउदी य होंति वोहव्वा । उदयवियप्पे जाणसु लेसं पिंड मोहणीयस्स ॥३७६॥

42801

मोहनीयकर्मके लेश्याओंकी अपेक्षा सर्व उद्यविकल्प बावन सौ सत्तानवै (४२६७) होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३७६॥

इन उदयस्थानोंके भङ्गोंकी संदृष्टि इस प्रकार है—

| गुणस्थान         | छेश्या   | <b>डद्यस्था</b> न | गुणकार | भङ्ग   |  |
|------------------|----------|-------------------|--------|--------|--|
| _                | ફ        | 5                 | २४     | ११४२   |  |
| <b>मिथ्यात्व</b> | દ્       | 8                 | ર્જ    | ४७६    |  |
| सासादन           | Ę        | 8                 | २४     | १७६    |  |
| मिश्र            | Ę        | 5                 | ર્ય    | ११५२   |  |
| अविरत            | •        | 5                 | २४     | ४७६    |  |
| देशविरत          | a<br>a   | 5                 | ર૪     | पूर्फ् |  |
| प्रमत्तविरत      | ३        | 5                 | રજ     | ४७६    |  |
| अप्रमृत्तविरत    | <b>3</b> | 8                 | २४     | 33     |  |
| अपूर्वकरण        | ?        | 0                 | १२     | १२     |  |
| अतिवृत्तिकरण     | ?        |                   | 8      | 8      |  |
|                  | 0        |                   | 8      | ?      |  |
| सूहमसाम्पराय     | 8        | सर्व मङ्ग ४२६७    |        |        |  |

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३८५ ।

अव लेश्याओंकी अपेक्षा मोहनीयके पदबुन्द वतलाते हैं—

<sup>1</sup>मिन्छादिद्विप्पहुदि जाव अपुन्यंतलेसकप्पा दु ।

पयिद्वाणेहिं हया चडवीसगुणा य होंति पदबंधा ॥३८०॥

सिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे छेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक जो छेश्याके विकल्प वतलाये गये हैं उन्हें पहले उस उस गुगस्थानके उद्यस्थानोंकी प्रकृतियोंसे गुणा करे। पीछे चौवीससे गुणा करने पर विवक्तित गुणस्थानके पद्वृत्द प्राप्त हो जाते हैं ॥३८०॥

सदृसु गुणठाणेसु पुन्तुत्ता उद्यपयडीओ ६८।३२।३२|६०।५२।४४।४४।४४।२०। सग-सगलेसगुणा ४०८।१६२।१६२।३६०।१५६।१३२।१३२।२० | चडवीस-मंग-गुणा—

आदिके आठों गुणस्थानोंमें पूर्वमें वतलाई गई उदयप्रकृतियाँ क्रमशः ६८, ३२, ६०, ४२, ४४, ४४ और २० होती हैं। इन्हें अपने अपने गुणस्थानकी लेश्या-संख्यासे गुणा करनेपर ४०८, १६२, १६२, ३६०, १४६, १३२, १३२ और २० संख्या प्राप्त होती हैं। उस संख्याको चौवीस भंगोंसे गुणा करनेपर प्रत्येक गुणस्थानके उदयपद्वन्दोंका प्रमाण प्राप्त हो जाता है।

थव भाष्यगाथाकार स्वयं प्रत्येक गुणस्थानके पदवृन्दोंको कहते हैं—

मिच्छादिद्वी-भंगा सत्तसया णवसहस्स वाणउदी । सासणसम्मे जाणसु छायालसदा य अद्वधिया ॥३८१॥

**६ं७६२।४६०**⊏।

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके सर्वे मंग नौ हजार सात सौ वानवें (१७६२) होते हैं। सासादन-सम्यक्त्वमें आठ अधिक छ्यालीस सौ अर्थात् चार हजार छह सौ आठ (४६०५) भंग होते हैं।।३५१।।

> सम्मामिच्छे जाणसु तावदिया चेव होंति भंगा हु। अट्ठेव सहस्साइं छस्सय चाला अविरदे य ॥३८२॥

> > ४६ ०८। यह ४० ।

सम्यग्निश्यात्वगुणस्थानमें भी इतने ही अर्थात् चार हजार छह सौ आर्ठ (४६०८) जानना चाहिए। अविरतसम्यक्त्वमें आठ हजार छह सौ चालीस (८६४०) भंग होते हैं ॥३८२॥

> विरयाविरए जाणसु चोदाला सत्तसय ृतिय सहस्सा । विरदे य होंति णेया एकत्तीस सय अडसद्दी ॥३८३॥

> > 1235518895

विरताविरतमें तीन हजार सात सौ चवालीस (३७४४) भंग होते हैं। प्रमत्तविरतमें इकतीससौ अडसठ अर्थात् तीन हजार एक सौ अडसठ (३१६८) भंग होते हैं।।३८३।।

अथ अप्पमत्तविरदे तावदिया चेव होंति णायव्वा । जाणसु अपुव्वविरदे चउसदमसिदी य भंगा हु ॥३८४॥

३१६८। ४८०। सन्वे मेलिया ३८२०८।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, गुग्गाष्टके पदकन्वे' इत्यादिगद्यांशः ( पृ॰ २१०-२११ )।

अप्रमत्तविरतमें भी इतने ही भंग होते हैं अर्थात् तीन हजार एक सौ अड़सठ (३१६८) भंग जानना चाहिए। अपूर्वकरणमें चार सौ अस्सी (४८०) भंग होते हैं ॥३८४॥

इस प्रकार आठों गुणस्थानोंके सर्वपद्वृन्द मिळकर ३८०० होते हैं।

# ऊणत्तीसं भंगा अणियद्दी-सुहुमगाण बोहव्वा । सब्वे वि मेलिदेसु य सब्ववियप्पा वि एत्तिया होंति ॥३८५॥

अणियद्दि-सुहुमाणं उदयपयडीओ २६।

अतिवृत्तिकरण और सूक्त्मसाम्परायके उनतीस भंग जानना चाहिए। इन सर्वभंगोंके मिला देनेपर जो सर्वेविकल्पोंका प्रमाण होता है। वह इतना (वस्यमाण) है। ।।३८५॥

अनिवृत्तिकरण और सूदमसाम्परायकी उदयप्रकृतियाँ २६ होती हैं।

# ¹अडुत्तीससहस्सा वे चेव सया हवंति सगतीसा । पद्संखा णायन्वा लेसं पडि मोहणीयस्स ।।३८६॥

३८२३७।

..... "[अष्टात्रिशत्सहस्त ] द्विशतसप्तत्रिंशत्मिता पदसंख्या मोहोदयग्रकृतिविकस्पाः प्रागु-क्तलेश्यामाश्रित्य "" [ ज्ञा ] तब्याः ॥३८६॥

| गुण०         | स्थान० | মন্ত্রত | लेश्या     | स्था० | गुण ० | भंगाः       | भंगविक ०     |        |
|--------------|--------|---------|------------|-------|-------|-------------|--------------|--------|
| मि॰          | =      | ξ¤      | ६          | ४८    | २४    | ११५२        | 5303         | ४०म    |
| सा०          | 8      | ३२      | ६          | २४    | 58    | ५७६         | <b>४६०</b> द | 383    |
| सि <b>॰</b>  | 8      | ३२      | Ę          | 58    | २४    | ५७६         | ४६ ० द       | 988    |
| अवि०         | =      | ξo      | ६          | ४८    | 28    | 9948        | <b>⊏</b> €80 | \$ 6 0 |
| दे०          | ិធ     | ५२      | Ę          | 85    | २४    | <b>५७</b> ६ | इ७४४         | १५६    |
| प्रस०        | =      | 88      | ર          | 89    | 28    | ५७६         | ३१६⊏         | 135    |
| . ভাগ্ৰত     |        | 88      | <b>à</b> , | ं२४   | २४    | ५७६         | ३१६=         | १३२    |
| भप०          | 8      | २०      | 3          | 8     | 28    | <b>६</b> ६  | ४८० .        | 2      |
| भनि <b>०</b> | 8      | 2       | 9.         | 9     | 38    | 12          | 84           | 9      |
|              |        | 9       |            | 3     | 8     | 8           | 8            |        |
| सृदस०        | 9      | 9       | 9          | 9     | 3     | 3           | 9            | 9      |
| _            |        |         |            |       |       |             | इस्१३७       |        |

मोहनीयकर्मके छेश्याकी अपेत्ता सर्व पदवृन्दोंकी संख्या अड़तीस हजार दो सौ संतीस (३८२३७) होती है, ऐसा जानना चाहिए॥३८६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३८६ ।

१. गो० क० गा० ५०५।

# लेश्याओंकी अपेचा पदवृन्दोंके भंगोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-

| गणस्थान                 | लेश्या | <b>उद्य</b> पद् | गुणकार             | भंग             |
|-------------------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|
| भुणायातः<br>मिथ्यात्व - | ξ<br>ξ | ६न              | <b>ેં</b> ર૪       | ६३७३            |
| सासादन                  | ફ      | ३्२             | ર્ષ્ઠ              | ४६०८            |
| सिश्र                   | ξ      | ३२              | २४                 | ४६०५            |
| अविरत                   | ξ      | ६०              | રૃષ્ઠ              | <b>=</b> \$80   |
| देशविरत                 | 3      | ধূহ             | રેઇ                | ३७४४            |
| प्रमत्तविरत             | ÷      | 88              | ર૪                 | ३१६⊏            |
| <b>अग्रमत्तविरत</b>     | રૂ     | . 88            | ર્જ                | ३१६८            |
| अपूर्वकरण               | 8      | २०              | ર્જ                | ४८०             |
| अनिवृत्तिकरण            | 8      | ঽ               | १२                 | ર૪              |
|                         | •      | ?               | 8                  | 8               |
| सूद्दमसाम्पराय          | १      | 8               | 8                  | १               |
| 181                     | •      |                 | सर्वे पद्वृत्दभङ्ग | <b>;—३</b> द२३७ |

<sup>1</sup> सिच्छादिसु उदया माशशमामामामाध प्दे तिवेदगुणा २श१२।१२।२शं२श११श११। १२। चड-वीस-भंग-गुणा ५७६।२ममा२ममा५७६।५७६।५७६।५७६।२मम । सब्वे वि मेलिया ३७४४ । अणियद्दिमा संजलणा तिवेदगुणा १२ । दो वि मेलिया—

अथ वेदानाश्रित्य मोहोदयस्थान-तत्प्रकृतिविक्त्पान् दर्शयित—मो "" गुणस्थानाष्टके याश्चतु-विंशितिसंगुणाः १ मिध्यादृष्ट्यादिष्वष्टसु उद्याः स्थानविक[त्पाः] "" [मिध्या० म । सासा० थ । मिश्र० थ । अवि० म । देश० म । प्रम० म । अप्र० म । अपू० थ । एते त्रिभिवेंदै २ गुंणिताः मि० २४ । मि० २४ । सा० १२ । मि० १२ अ० २४ । देश० २४ । प्रम० २४ । अ [प्र० २४ । अपू० १२ । एते चतुर्विंशित्मङ्गगुंणि ] ताः मि० ५७६ । सा० २मम । मि० २मम । अ० ५७६ । दे० ५७६ । प्र० ५७६ । अपू० १८ । प्र० ५७६ । अपू० १८ । सा० २मम । सि० २मम । अनिवृत्तिकरणे सं ] ज्वलनाश्चतारः थ त्रिवेदगुणिता द्वादश १२ । उभये मेलिताः तदाह—

अव आरो वेदकी अपेता मोहकर्मके उदय-विकल्पोंका निरूपण करते हैं—

मिथ्यात्व आदि आठ गुणस्थानोंमें उद्यस्थान क्रमशः ८, ४, ४, ८, ८, ८, ८, ८ और ४ होते हैं। इन्हें तीनों वेदोंसे गुणा करने पर क्रमशः २४, १२, १२, २४, २४, २४, २४ और १२ संख्या प्राप्त होती है। इन संख्याओं को चौबीस भङ्गोंसे गुणा करने पर क्रमशः ४७६, २५८, २५८, ४५६, ४५६, ४५६, ४५६ और २५५ भं होते हैं। ये सर्व भङ्ग मिळकर ३७४४ हो जाते हैं। अनिवृत्ति करणमें संज्वलनकपायों को तीनों वेदोंसे गुणा करने पर १२ भङ्ग होते हैं। ये दोनों राशियाँ मिळ कर ३७४६ भङ्ग हो जाते हैं।

अव भाष्यकार इसी अर्थको गाथाके द्वारा प्रकट करते हैं—

<sup>2</sup>तिण्णेव सहस्साइं सत्तेव सया हवंति छप्पण्णा । उद्यवियप्पे जाणसु वेदं पडि मोहणीयस्स ॥३८७॥

1 3205

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३८७ । तथा 'मिथ्यादृष्ट्यादिष्वष्टसूद्याः' इत्यादिगद्यभागः (पृ० २११)। 2. ५, ३८८ ।

[ 'तिण्णेवसहस्ताइं' इत्यादि । वेदान् प्रत्याधित्य मोहोदयस्थानविकल्पाः प्राणि सह-स्नाणि सप्तरा-]तानि पट्पञ्चाशत् ३७५६ भवन्तीति मन्यस्व ॥३८७॥

वेदकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके च्दयविकल्प तीन हजार सात सौ छप्पन (३७४६) होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३८७॥

#### उक्त भड़ोंकी संदृष्टि इस प्रकार है—

| गुणस्थान     | <b>उद्</b> यपद् | वेद     | गुणकार     | सर्वभङ्ग |
|--------------|-----------------|---------|------------|----------|
| मिथ्यात्व    | =               | ३       | २४         | ४७६      |
| सासादन       | 8               | રૂ      | <b>२</b> ४ | २नद      |
| <b>मिश्र</b> | 8               | રૂ      | २४         | रमम      |
| अविरत        | 5               | ३       | २४         | ४७६      |
| देशविरत      | 5               | ३       | २४         | ४७६      |
| प्रमत्तविरत  | 4               | ३       | २४         | ४७६      |
| अप्रमत्तविरत | 4               | ર       | २४         | ४७६      |
| अपूर्वकरण    | 5               | ३       | २४         | २८८      |
| अनिवृत्तिकरण | 8               | ३       |            | १२       |
|              | स               | वे खद्य | विकल्प     | ३७४६     |

#### अब वेदकी अपेक्षा मोहनीयकर्मकी पदवृन्द-संख्याको वतलाते हैं-

मिन्छादिसु उद्यपयडीओ ६८।३२।६०।५२।४४।४४।२०। एए तिवेदगुणा २०४।६६।६६। १८०।१५६।१३२।६३२।६०। एए चडवीसगुणा ४८६६।२३०४।२३०४।४३२०।३७४४।३१६८।३१६८। १४४०। सन्वे वि मेलिया २५३४४। अणियहीए संजलणा दो उद्यगुणा तिवेदगुणा य ४।८।२४ दो वि मेलिया—

पाराप्रकृतयः सर्वा वेदत्रयहता ""ताः १ मिथ्याहष्ट्यादिषु अष्टसु उदयप्रकृतयः मि० ६ म। सा० ३२ । मि० ३२ । अवि० ६० दे० ५२ [ प्रम० ४४ । अप्० ४४ । अप्० २० । एते त्रिवेदगुणिताः मि० २०४ । सा० ] ६६ । मि० ६६ । अवि० १ म० । दे० १ ५६ । प्रम० १३२ । अप० १३२ । अप० ६० । एते चतुर्वि शस्या २४ गुणिता [ मि० ४ म ६६ । सा० २ ६०४ । मि० २३०४ । अवि० ४३२० । देश० ] ३७४४ । प्रम० ३१६ म । अप० ३१६ म । अप० १४४० । सर्वेऽपि मीलिताः २५३४४ । अनिवृत्तिकरणे [ चत्वारः संज्वलनाः उदयद्विकेन ] गुणिताः म त्रिमिवेदगु णिताः २४ । उभये मीलिताः तदाह—

मिश्यात्व आदि भाठ गुणस्थानों में उद्यप्रकृतियाँ क्रमशः ६८, ३२, ६०, ५२, ४४, ४४ और २० होती हैं। इन्हें तीनों वेदोंसे गुणा करने पर २०४, ६६, ६६, १८०, १४६, १३२, १३२ और ६० संख्या प्राप्त होती हैं। उसे चौबीससे गुणा करने पर क्रमशः ४८६६, २३०४, २३०४, ४३२०,३७४४,३१६८,३१६८ और १४४० भङ्ग प्राप्त होते हैं। ये सब मिलकर २४३४४ हो जाते हैं। अनिवृत्तिकरणमें चारों संज्वलनोंको दो उद्यप्रकृतियोंसे गुणा करके पुनः तीनों वेदोंसे गुणा करने पर (४४२४३८) २४ भंग प्राप्त होते हैं। दोनों राशियोंके मिला देने पर सर्व भङ्ग २४३६८ हो जाते हैं। जाते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३८६ । तथा तद्घस्तनगद्यभागः । (पृ० २११)।

व्यव भाष्यकार इसी अर्थको गाथाके द्वारा प्रकट करते हैं—

¹पणुवीससहस्साइ तिण्णेव सया हर्वति अडसद्दी ।

पयसंखा णायव्या वेदं पडि मोहणीयस्स ।।३८८॥

#### २५१६म ।

[ 'पगर्वाससहस्साइं' इत्यादि । ] वेदानाश्रित्य मोहनीयस्य पदवन्धसंख्या मोहोदयशकृतिश्रमाणं "
[ पञ्चविंशतिसहस्राणि त्रीणि शतानि ] अष्टपष्टिश्च २५३६८ मोहोदयशकृति-विकल्पा भवन्ति ॥३८८॥

वेदकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके पद्बुन्दोंको संख्या पत्रीस ह्वार तीन सौ अडसठ होती हैं, देखा जानना चाहिए ॥३८८॥

| इन पद्वन्द्रोंकी सं | हिष्टि इस | प्रकार | <del>है</del> — |
|---------------------|-----------|--------|-----------------|
|---------------------|-----------|--------|-----------------|

| . 40.2 44         |               |           |               | *                |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------------|
| <u> गु</u> णस्थान | <b>च्ह्यप</b> | इ वेद     | गुणकार        | सर्वभङ्ग         |
| मिथ्यात्व         | ६्द           | રૂ        | २४            | 8 <del>८</del> ६ |
| सासाद्न           | ३२            | રૂ        | २४            | २३०४             |
| मिश्र             | ३२            | ३         | २४            | २३०४             |
| अविरत             | ξo            | Ę         | २४            | ४३२०             |
| देशविरत           | ধুহ           | Ę         | २४            | इंड४४            |
| प्रमत्तविरत       | 88            | રૂ        | २४            | ३१६५             |
| अप्रमत्तविरत      | 88            | ٠ ٦       | २४            | ३१६५             |
| अपूर्वकरण         | २०            | ą         | २४            | १४४०             |
| अनिवृत्तिकरण      | 8             | Ę         | २             | २४               |
|                   | •             | सर्वे पदव | न्द्र-संख्या— | -२४३६=           |

अव संयमकी अपेका मोहकर्मके उदय-विकल्पोंका निरूपण करते हैं—

ेपनत्तापमत्ताणं उद्या मामा तिसंजमगुणा २४१२४। अधुन्वे उद्या ४। दुसंजमगुणा मा एए चटवीसगुणा ५७६१५७६१९६२। सन्वे वि मेल्या १३४४। अणियद्वीए उदया १६। दुसंजमगुणा ३२। सुहुमे उद्भो १। एसो संजमगुणो १ सन्वे वि मेल्या—

भय संयममाश्रित्य मोहो[द्रय""वि]क्रिणाः माम। सामायिक-स्हेदोपस्थापना-परिहारिविद्यद्धि-संयमेखिनिग् णिताः प्र० २४। [ अप्र० २४"" अपूर्वे उदयिक्रिगाः ४ ] सामायिकस्हेदोपस्थापना-संयमान्यां द्वाभ्यां गुणिताः म। एते चनुविं शत्या २४ गुणिताः "" [ प्रमत्ते ५७६ ] अप्रमत्ते ५७६ । अपूर्वे १६२ । सर्वेऽपि मीलिताः १३४४। अनिवृत्तिकरणे उदयाः १६ । "सर्वेऽपि मीलिताः तदाह— भ्यां गुणिताः ६२ । स्को उदयः १ एकस्चमक्षाम्परायेण" [ गुणितः ] १ सर्वेऽपि मीलिताः तदाह—

संयमकी प्राप्ति छठे गुणस्थानसे होती है। प्रमत्त और अप्रमत्त संयतके उदयस्थान न, न हैं। उन्हें तीन संयमोंसे गुणा करने पर २४, २४ मंग होते हैं। अपूर्वकरणमें उदयस्थान ४ हैं। उन्हें दो संयमोंसे गुणा करने पर न मङ्ग आते हैं। इन सबको चौर्वाससे गुणा करने पर ४७६, ४७६ और १६२ मङ्ग हो जाते हैं। वे तीनों मिलकर १३४४ मङ्ग होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें उद्यिकत्व १६ हैं, उन्हें दो संयमोंसे गुणा करने पर २२ मङ्ग प्राप्त होते हैं। सूदमतान्परायमें उद्यिकत्व १६ हैं, उन्हें दो संयमोंसे गुणा करने पर १ मङ्ग रहता है। ये सर्व मङ्ग मिल करके १३७० उद्यिकत्व हो जाते हैं।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं प्, ३६०-३६१ । 2. प्, ३६२ । तथा तदघत्तनगद्यमानः (पृ० २१२) ।

# अव भाष्यकार इन्हीं भंगोंको गाथाके द्वारा प्रकट करते हैं— 'तेरस सयाणि सयिं सत्तेव तहा हवंति णेया दु । उदयवियप्पे जाणसु संजमलंभेण मोहस्स ॥३८॥

#### 93001

[ 'तेरस सयाणि सयरिं' इत्यादि । ] संयमालम्बनेन मोहनीयस्य उदयस्थानविक-[एपाः'''''' जानी]हि । किं तत् ? त्रयोदरा शतानि सप्तसस्यमाणि १३७७ मिलित्वा भवन्तीति जानीहि ॥३८॥

संयमकी प्राप्तिकी अपेचा मोहनीय कर्मके उद्यविकलप तेरह सौ सतहत्तर (१३७७) होते हैं ऐसा जानना चाहिए ॥३८॥

#### संयमकी अपेचा उदयविकल्पोंकी संदृष्टि—

| गुणस्थान           | <b>उद्</b> यविकल्प | संयम   | गुणकार             | सर्वभंग |
|--------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| <b>प्रमत्तसंयत</b> | 5                  | ३      | 28                 | ४७६     |
| अप्रमत्तसंयत       | 2                  | ঽ      | २४                 | ४७६     |
| अपूर्वेकरण         | ષ્ટ્ર              | २      | ર૪                 | १६२     |
| अनिवृत्तिकरण       |                    | २      | १६                 | ३२      |
| सूच्मसाम्पराय      |                    | 8      | ?                  | १       |
| .0( ,              |                    | सर्व छ | र् <b>य-विकल्प</b> | १३७७    |

#### अव संयमकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके पदवृन्दोंकी संख्या वतलाते हैं-

2पसत्तापसत्ताणं उद्यपयदीओ ४४।४४। तिसंजमगुणा १३२।१३२। अपुन्वे उद्यपयदीओ २०। दो संजमगुणा ४०। एए चउवीसमंगगुणा ३५६म।३१६म।६६० सन्वे वि मेलिया ७२६६। अणियद्दीए बारहमंगा दुपयिहगुणा २४। एकोदया ४। मेलिया २म। दो वि दुसंजमगुणा ५६। सुहुमे एगोदभो १ एयसंजमगुणो १। सन्वे वि मेलिया—

ग्या प्रमत्तात्रमत्तयोद्दयप्रकृतयः प्रम० ४४। अप्र० ४४। संयमत्रयगुणाः प्रम० १३२ [अप्र० १३२' '''' अ] पूर्वे उद्यप्रकृतयः २० द्विसंयमगुणाः ४०। ते चतुर्वि शित्मिद्धेगु णाः प्रम० ११६८। अप्र० ३१६८। ['''' अपूर्वे ६] ६०। सर्वेऽिष मीलिताः ७२६६। अनिवृत्तिकरणे सवेदमागे हे प्रकृती २ द्वादशसंगैगु णिताः '''' [२४। अवे ।] दभागे एकोदयप्रकृतिः १ चतुर्भिः ४ संववलनेगु णिता मिलिता २८। सामायिकच्छेदो [पस्थापनासंयमाभ्यां द्वा] भ्यां गुणिताः ५६। सूद्यमे एकोदयः सूद्यमलोभः १ एकेन सूद्यमसाम्परायसंयमेन गुणितः १ '''''' [सर्वेऽिष मी]लिताः किमिति १

प्रमत्तविरत और अप्रसत्तविरतमें उद्यप्रकृतियाँ ४४, ४४ हैं। इन्हें तीन संयमोंसे गुणा करने पर १३२, १३२ मंग प्राप्त होते हैं। अपूर्वकरणमें उद्यप्रकृतियाँ २० है, उन्हें दो संयमोंसे गुणा करने पर १३२ मंग प्राप्त होते हैं। इन सर्व मंगोंको चौबीस मंगोंसे गुणा करने पर ३१६म गुणा करने पर १६ मंग होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें वारह ३१६म और ६६० मंग हो जाते हैं। ये सर्व मिळकर ७२६६ मंग होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें वारह मंगोंको दो प्रकृतियोंसे गुणा करने पर २४ मंग होते हैं। तथा एक प्रकृतिके उदयवाळे ४ मंग मंगोंको दो प्रकृतियोंसे गुणा करने पर २४ मंग हो जाते हैं। उन्हें दोनों संयमोंसे गुणा करने पर ४६ मंग हो जाते उनमें मिळा देने पर २४ मंग हो जाते हैं। उन्हें दोनों संयमोंसे गुणा करने पर ४६ मंग हो जाते हैं। सूद्दमसाम्परायमें एक प्रकृतिका उदय होता है और संयम भी एक ही होता है, अतः एक

<sup>1.</sup> सं विष्यसं ५, १६१-१६४। 2. ५, ३६५। तथा तद्वस्तनगद्यांशः (पृ० २२२)।

को एकसे गुणित करने पर भंग एक ही रहता है। इस प्रकार ये उपर्युक्त सर्व भङ्ग मिलकर ७३४३ हो जाते हैं।

अव भाष्यकार इन्हीं भंगोंको गाथाके द्वारा उपसंहार करते हैं—

### ¹सत्तेव सहस्साइं तिण्णेव सया हवंति तेवण्णा । पयसंखा णायव्वा संजमलंभेण मोहस्स ॥३६०॥

#### ७३५३।

[ 'सत्तेव सहस्साइं' इत्यादि । ] संयमावलम्बनेन मोहनीयस्योदयप्रकृतयः सप्त सहस्राणि श्रीणि श[तानि] त्रिपञ्चाशत् ७२५३ पदवन्धसंख्या भवन्तीति ज्ञातन्याः ॥३६०॥

संयमकी प्राप्तिकी अपेचा मोहनीयकर्मके पदवृन्दोंकी संख्या सात हजार तीन सौ तिरेपन (७३४३) होती है, ऐसा जानना चाहिए ॥३६०॥

इन पदवृन्दोंकी संदृष्टि इस प्रकार है—

| गुणस्थान     | उद्यपद् | संयम | भङ्ग | गुणकार     | सर्वभंग   |  |
|--------------|---------|------|------|------------|-----------|--|
| प्रमत्तविरत  | 88      | .३   | १३२  | <b>~</b> 8 | ३१६८      |  |
| अप्रमत्तविरत | 88      | રૂ   | १३२  | २४         | ३१६=      |  |
| अपूर्वेकरण   | २०      | হ্   | ४०   | २४         | ६६०       |  |
| अनिवृत्तिकरण | २       | २    | 8    | १२         | 85        |  |
|              | १       | 2    |      | 8          | 5         |  |
| सूदमसाम्पराय |         | 3    |      | _ ?        | ?         |  |
|              |         |      |      | सर्व-पद्व  | न्द्—७३४३ |  |

अव सस्यक्तवकी अपेका मोहकर्मके उदय-विकल्पोंका निरूपण करते हैं-

<sup>2</sup>असंजदादिसु उदया मामामामा तिसम्मत्तगुणा २४।२४।२४।२४। अपुन्ने उदया ४ दुसम्मत्तगुणा म एए सन्ने वि चडवीसमंगगुणा ५७६।५७६।५७६।५७६।१६२। सन्ने वि मेलिया २४६६। अणियहि-सुहुमाणं उदया १७ दुसम्मत्तगुणा ३४ दो वि मेलिया—

अथ सम्यक्त्वमाश्रिःय मोहोद[यप्रकृतिभङ्गा]न् दर्शयति—असंयतादिगुणस्थानचतुष्टये उदयस्थान-विकल्पाः अविरते म । दे० म । प्र० म अप्र० म । उपशम-वेदक-चायिकसम्यक्त्वत्रयेण गुणिताः अवि० २४ । दे० २४ । प्रम० २४ । अप्र० २४ । अपूर्वेकरणे उदयस्थानानि ४ उपशम-चायिकाभ्यां २ द्वाभ्यां सम्यक्त्वाभ्यां गुणितानि म । एते उदयस्थानविकल्पाः सर्वेऽपि चतुर्वि शत्या २४ भंगेगु णितानि असंयमे ५७६ । दे० ५७६ । प्र० ५७६ । अप्र० ५७६ । अपूर्वे १६२ । सर्वेऽपि मीलिताः ३४६६ । अनिवृत्तिकरण-सूचमसाम्पराययोख्दयस्थानविकल्पाः सप्तदश १७ । उपशम-चायिकसम्यक्त्वाभ्यां द्वाभ्यां २ गुणिताः ३४ । उभये मीलिताः—

असंयत आदि चार गुणस्थानों में मोहकर्मके उद्यस्थान म, म, म होते हैं। उन्हें तीनों सम्यक्त्वों से गुणा करने पर २४, २४, २४ भङ्ग होते हैं। अपूर्वकरणमें उद्यस्थान ४ हैं। उन्हें दो सम्यक्त्वसे गुणा करने पर मङ्ग होते हैं। इन सबको चौबोस भंगोंसे गुणा करने पर १७६, १७६, १७६, १७६, १६२ भंग होते हैं। ये सर्व मिळकर २४६६ हो जाते हैं। अनिवृत्ति-करण और सूद्मसाम्परायमें उद्यश्कृतियाँ १७ हैं। उन्हें दो सम्यक्त्वोंसे गुणा करने पर ३४ भंग प्राप्त होते हैं। इन दोनों राशियोंको मिळा देने पर २४३० उद्यविकल्प हो जाते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ३६६, तद्घस्तनगद्यांशः (पृ० २१२) ३६७ श्लोकश्च । 2. ५, ३६५-३६६ । तथा 'त्रसंयतादिगुणचतुष्ट्ये' इत्यादिगद्यांशः (पृ० २१३) ।

# अब भाष्यकार इसी अर्थको गाथाके द्वारा प्रकट करते हैं— <sup>1</sup>दो चेव सहस्साइं पंचेव सया हवंति तीसहिया। उदयवियण्पे जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥३९१॥

#### २५३०।

['दो चेव सहस्साइं' इत्यादि । ] सम्यक्त्वगुणेन सह मोहनीयस्य उदयिवकल्पान् स्थानविकल्पान् त्वं जानीहि—द्वे सहस्रे पञ्च शतानि त्रिंशञ्च २५३० इत्युदयिवकल्पा मवन्तीति जानीहि । गोमष्टसारे प्रका-रान्तरेण स्थानविकल्पा दश्यन्ते तत्तत्रावलोकनीयाः ॥३६१॥

सम्यक्तवगुणको अपेचा मोहनीयकर्मके च्दय-विकल्प दो हजार पाँच सौ तीस ( २५३० ) होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥३६१॥

#### इन उदयविकल्पोंको संदृष्टि इस प्रकार है—

| गुण०          | उद्यस्थान | सम्यक | व गुण०        | भङ्ग    |
|---------------|-----------|-------|---------------|---------|
| अविरत         | 5         | 3     | २४            | ४७६     |
| देशविरत       | 5         | 3     | 28            | ३७४     |
| प्रमत्तविरत   | 4         | ₹.    | २४            | ३७६     |
| अप्रमत्तविरत  | 5         | 8     | २४.           | ं प्रक् |
| अपूर्वकरण     | 8         | २     | २४            | . १६२   |
| अनिवृत्तिकरण  | 1         | २     | १६            | ३२      |
| सूच्मसाम्परार |           | २     | 8             | २       |
|               |           | 1     | तर्व उद्यविकल | म २४३०  |

# अव सम्यक्त्वकी अपेता मोहकर्मके पदवृन्दोंकी संख्या कहते हैं—

<sup>2</sup> भविरयादिसु उद्यपयढीओ ६०।५२।४४।४४। तिसम्मत्तगुणा १५०।१५६।१३२।१३२। अपुन्ये उद्यपयडीओ २० दुसम्मत्तगुणा ४० । एए चउचीसमंगगुणा ४३२०।३७४४।३१६८।३१६८।६६०। सन्वे वि मेलिया १५३६० भणियष्टि-सुहुमाणं उद्यपयडीओ २१ दुसम्मत्तगुणा ५८ दोवि मेलिया—

अथासंयतादिषु उदयप्रकृतयः अविरते ६०। दे० ५२। प्रम० ४४। अप्र० ४४ सम्यक्तवत्रयेण गुणिताः असंयते १८०। दे० १५६। प्रम० १३२। अप्र० १३२। अप्वादयप्रकृतयः २० उपशम-चायिक- सम्यक्तवायां द्वाभ्यां २ गुणिताः ४०। एताः पुनरिष चतुर्वि शतिमङ्गगुणिताः असंयते ४६२०। दे० सम्यक्तवायां द्वाभ्यां २ गुणिताः ४०। एताः पुनरिष चतुर्वि शतिमङ्गगुणिताः असंयते ४६२०। अनिवृत्तिकरणे ३७४४। प्रम० ३१६८। अपूर्वे ६६०। सर्वेऽपि उदयविकल्पा मीलिताः १५३६०। अनिवृत्तिकरणे सवेदमागे द्वे प्रकृती २ द्वादशमङ्गगुणिताः २४। अवेदमागे प्रकृतिरेका १ चतुःसंव्वलनेगुणिताः ४। सूपमे सवेदमागे द्वे प्रकृती २ द्वादशमङ्गगुणिताः २४। अवेदमागे प्रकृतिरेका १ चतुःसंव्वलनेगुणिताः ४। सूपमे स्वमलोभप्रकृतिरेका एकेन गुणिताः तदेकः १ एव। एवं अनिवृत्ति-सूपमयोक्त्यप्रकृतयः २६ उपशमस्वायकसम्यक्तवद्वयेन गुणिताः ५८। उभये मीलिताः तदाह—

अविरत आदि चार गुणस्थानोंमें उदयप्रकृतियाँ क्रमसे ६०, ४२, ४४, ४४ हैं। उन्हें तीनों सम्यक्त्वोंसे गुणा करनेपर १८०, १४६, १३२, १३२ भङ्ग प्राप्त होते हैं। अपूर्वकरणमें उदय- सम्यक्त्वोंसे गुणा करनेपर ४० भङ्ग होते हैं। इन सबको चौबीस प्रकृतियाँ २० हैं। उन्हें दो सम्यक्त्वोंसे गुणा करनेपर ४० भङ्ग होते हैं। ये सर्व भङ्ग मिलकर भङ्गोंसे गुणा करनेपर ४३२०, २७४४, ३१६८, ३१६८, ६६० भङ्ग होते हैं। ये सर्व भङ्ग मिलकर १४३६० भङ्ग हो जाते हैं। अनिवृत्तिकरण सूक्त्मसाम्परायकी उदयप्रकृतियाँ २६ हैं, उन्हें दो १४३६० भङ्ग हो जाते हैं। अनिवृत्तिकरण सूक्त्मसाम्परायकी उदयप्रकृतियाँ २६ हैं, उन्हें दो

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४०० | 2. ५, ४०१ | तथा तद्घस्तनगद्यभागः । (पृ० २१३) !

सम्यक्त्त्रोंसे गुणा करनेपर ४८ भङ्ग आते हैं। ये दोनों राशियाँ मिलकर १४४१८ पदवृन्दोंका प्रमाण हो जाता है।

अव भाष्यकार इसी अर्थको गाथाके द्वारा उपसंहार करते हैं-

¹पण्णरस सहस्साइं चत्तारि सया हवंति अहरसा । पयसंखा णायव्या सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥३६२॥

1 28825

#### एवं मोहणीए उद्यहाणपरूवणा समता।

['पण्णरस सहस्साइं' इत्यादि । ] सम्यन्त्वगुणेन सह मोहनीयोदयप्रकृतिपरिमाणं पञ्च[दश]-सहस्राष्टादशाधिकचतुःशतप्रमिताः १५४१८ पदवन्धसंख्या भवन्ति ज्ञातन्याः। एते गोम्मष्टसारे प्रकारान्त-रेण दश्यन्ते । अत्र प्रकरणे यथा गुणस्थानेषु योगोपयोगलेश्या-चेद-संयम-सम्यन्त्वान्याश्रित्य मोहनीयोदय-स्थानतत्प्रकृतय उक्तास्तथा जीवसमासेषु गत्यादिविशेषमार्गणासु चागमानुसारेण वक्तन्याः ॥३६२॥

इति मोहनीयस्योदयस्थान-तत्प्रकृत्युदयविकल्पप्ररूपणा समाप्ता ।

मोहनीयकर्मके सम्यक्तवगुणकी अपेत्ता पदवृन्दकी संख्या पन्द्रह हजार चार सौ अङ्घारह (१५४१८) होती है, ऐसा जानना चाहिए ॥३६२॥

इन पद्वन्दोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-

| गुण०            | <b>उद्यपद्</b> | सम्यक्त    | व गुण॰             | भङ्ग        |
|-----------------|----------------|------------|--------------------|-------------|
| अविरत           | ६०             | Ą          | २४                 | ४३२०        |
| देशविरत         | ४२             | ३          | २४                 | ३७४४        |
| प्रमत्तविरत     | 88             | ३          | २४                 | ३१६८        |
| अप्रमत्तविरत    | 88             | ą          | २४                 | ३१६८        |
| अपूर्वकरण       | २०             | २          | २४                 | <b>८</b> ६० |
| अनिवृत्तिकरण    | १२             | २          | १२                 | ४५          |
|                 | 8              | ঽ          | 8                  | 5           |
| सूत्त्मसाम्पराय | 8              | · <b>ર</b> | १                  | ગ્          |
| 0               |                | ₹          | तर्वे उद्यपद्वृन्द | १५४१=       |

इस प्रकार मोहनीयकर्मके उदयस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

अव मूलसप्ततिकाकार गुणस्थानोंमें मोहकर्मके सत्त्वस्थानोंका निरूपण करते हैं—

### [मूलगा०४३] <sup>2</sup>तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से पंच-चदु णियद्दीए तिण्णि । दस वादरम्हि सुहुमे चत्तारि य तिण्णि उवसंते ।।३६३॥

अथ गुणस्थानेषु मोहनीयसस्वप्रकृतीर्यथासम्भवं गाथापट्केन कथयति—['तिणोगे एगेगं' इत्यादि ।] मोहनीयसस्वप्रकृतिस्थानानि भिथ्यादृष्टौ त्रीणि ३ । सासादने एकं १ । मिश्रे २ । असंयता-दिचतुर्षु प्रत्येकं पञ्च पञ्च पापापा । अपूर्वकरणे त्रीणि ३ । अनिवृत्तिकरणे दश १० । स्यूललोभापेचयै-कादश ११ । सूचमसाम्पराये चत्वारि ४ । उपशान्तकपाये त्रीणि ३ च भवन्ति ॥३६३॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४०२-४०३। 2. ५, ४०५।

१. सप्ततिका० ४८ । परं तत्र तृतीयचरणे 'एक्कार वायरम्मी' इति पाठः ।

मोहकर्मके सत्त्वस्थान मिथ्यात्वमें तीन, सासादनमें एक, सिश्रमें दो अविरत आदि चार गुणस्थानोंमें पाँच-पाँच, अपूर्वकरणमें तीन, अनिवृत्तिबादरमें दश, सूद्दमसाम्परायमें चार और उपशान्तमोहमें तीन होते हैं ॥३६३॥

<sup>1</sup>मोहे संतष्ट्राणसंखा मिन्छादिसु उवसंतंतेसु ३।१।२।५।५।५।५।१।१।।१।

मोहे सत्त्वस्थानसंख्या मिथ्यादृष्ट्यायुपशान्तेषु ३।११२।५।५५५१३।१०।४।३। तथाहि — तानि कानि मोहसत्त्वस्थानानि ? पद्मदश् । २८।२७।२६।२४।२३।२२।११।१३।१२।११।४।३।१।। अत्र त्रिद्श्नमोहं ३ पद्मविंशतिचारित्रमोहं अष्टाविंशतिकम् २८। तत्र सम्यन्त्वंश्रुताबुद्धे हितायां सप्तविंशतिकम् २७। पुनः सम्यग्मिथ्यात्वे उद्देह्तिते पद्विंशतिकम् २६। पुनः अष्टाविंशतिकेऽनन्तानुनिध्यतुष्के विसंयोजिते चित्ते वा चतुर्विंशतिकम् २४। पुनमिथ्यात्वे चिपते त्रयोविंशतिकम् २३। पुनः सम्यग्मिथ्यात्वे चिपते द्वाविंशतिकम् २३। पुनः सम्यग्मिथ्यात्वे चिपते द्वाविंशतिकम् २३। पुनः सम्यन्त्वं चिपते एकविंशतिकम् २१। पुनः मध्यमकषायाष्टके चिपते त्रयोदशकम् १३। पुनः पण्डवेदे स्राविदे वा चिपते द्वादशकम् १२। पुनः स्रावेदे पण्डवेदे वा चिपते एकादशकम् ११। पुनः पण्णोक्तपाये चिपते पद्धकम् ५। पुनः पुनः पुनः संव्वलनकोधे चिपते त्रिकम् ३। पुनः संव्वलनमाने चिपते द्विकम् २। पुनः संव्यलनमायायां चिपतायामेककम् १। पुनः बादरलोभे चिपते सूचमलोभक्तम् १। उभयत्र लोभसामान्येनैक्यम्।

#### गुणस्थानेषु सत्त्वस्थानानि-

| मि॰           | Ę | १म | २७     | २६   |           |    |  |
|---------------|---|----|--------|------|-----------|----|--|
| सा०           | 3 | २= |        |      |           |    |  |
| मि०           | ş | २म | 58     |      |           |    |  |
| भ             | ч | २८ | २४     | २३   | २२        | 53 |  |
| दे०           | ч | २= | 8,5    | २३   | <b>२२</b> | 53 |  |
| प्र०          | ч | २= | २४     | २३   | 33        | 33 |  |
| <b>अप्र</b> ० | ч | २म | 28     | २३   | २२        | २१ |  |
|               |   |    | त्तपकश | भेणी |           |    |  |
|               | _ |    |        |      |           |    |  |

उप०

मिथ्यात्वसे लेकर उपशान्तमोह तकके गुणस्थानोंमें मोहनीयकर्मके सत्त्वस्थानोंकी संख्य। इस प्रकार है—३, १, २, ४, ४, ४, ४, ३, १०, ४, ३। इनका विशेष विवरण ऊपर सं० टीकामें दी हुई संदृष्टिमें किया गया है।

अव भाष्यगाथाकार उक्त कथनका स्पष्टीकरण करते हैं—

53

58

<sup>2</sup>अह य सत्त य छक्क य वीसिघया होह मिच्छिदिहिस्स । अद्वावीसा सासण अह<sub>्</sub>चउच्चीसया मिस्से ॥३६४॥

<sup>3</sup>सिच्छे २८।२७।२६। सासणे २८ । मिस्से २८।२४।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, 'क्रमादेकादशगुरोषु' इत्यादिगद्यांशः (पृ० २१४)। 2. ५, ४०६। 3. ५, 'मिथ्यादृष्टी' इत्यादिगद्यमागः (पृ० २१४)।

अथ गुणस्थानेषु तानि कानि मोहसत्त्वस्थानानीति चेदाह—[ अष्ट य सत्त य छक्क य' इत्यादि ।]
मिथ्यादृष्टेरप्टाविंशतिकं २८ सप्तविंशतिकं २७ पड्विंशतिकं २६ च त्रीणि भवन्तीति ३ । सम्यवत्व-मिश्रप्रकृत्युद्धेन्ननायाश्चतुर्गतिजीवानां तत्र करणात् । सासादनेऽप्टाविंशतिकम् २८ । मिश्रे द्वेऽप्टाविंशतिकं चतुर्विंशतिकं च २८।२४ । विसंयोजितानन्तानुबन्धिनोऽपि सम्यग्सिथ्यात्वोदये तत्र गमनात् ॥३६४॥

मिथ्यात्वगुणस्थानमें मिथ्यादृष्टि जीवके अद्वाईस, सत्ताईस और छुट्गीसप्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। सासादनमें अद्वाईसप्रकृतिक एक सत्त्वस्थान होता है। मिश्रमें अद्वाईस और चौवीसप्रकृतिक दो सत्त्वस्थान होते हैं॥३६४॥

> <sup>1</sup>असंजद्मादिं किचा अप्पमत्तं त पंच ठाणाणि । अङ्क य चदु तिय दुगेगाहियवीस मोहसंताणि ॥३६५॥

<sup>2</sup>अविरय-देसविरयप्पमत्तापमत्तेषु २८।२४।२३।२२।२१।

असंयतमादिं कृत्वाऽप्रमत्तान्तं असंयत-देशसंयत-प्रमत्ताप्रमत्तेषु प्रत्येकं मोहसत्त्वस्थानानि पञ्च-अष्टाविंशतिकं २८ चतुर्विंशतिकं २४ त्रयोविंशतिकं २३ द्वाविंशतिकं २२ एकविंशतिकं २१ चेति पञ्च मोह-सत्त्वस्थानानि; विसंयोजितानन्तानुबन्धिनः चिपतिमिध्यात्वादित्रयाणां च तेषु सम्भवात् ॥३१५॥

अविरतादिचतुपु २८।२४।२३।२२।२१।

मिश्यात्वमें २८, २७, २६, सासाद्नमें २, मिश्रमें २८, २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होते हैं। असंयतको आदि करके अप्रमत्त-पर्यन्त चार गुणस्थानोंमें अट्टाईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इक्कीसप्रकृतिक पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते हैं ॥३६४॥

अविरतगुणस्थामें २८, २४, २३, २२, २१ सत्त्वस्थान होते हैं। देशिवरतगुणस्थानमें २८, २४, २३, २२, २१ सत्त्वस्थान होते हैं। प्रमत्तविरतगुणस्थानमें २८, २४, २३, २२, २१ सत्त्वस्थान होते हैं। अप्रमत्तविरतगुणस्थाममें २८, १४, २३, २२, २१ सत्त्वस्थान होते हैं।

<sup>3</sup>अपुन्विम्म संतद्वाणा अद्व चउरेय अहिय वीसाणि । अणियद्विवादरस्स य दस चेव य होंति ठाणाणि ॥३९६॥

अपुन्वे २८।२४।२१।

<sup>4</sup>अडुचउरेयवीसं तिय दुय एगिधय दस चेव । पण चड तिग दो चेवाणियट्टिए होंति दस एदे ॥३६७॥

<sup>5</sup>क्षणियद्विस्मि २८।२४।२३|१३|१२।११।४।३।२

अपूर्वकरणे अष्टाविंशतक-चतुर्विंशतिकैकविंशतिकानि त्रीणि मोहप्रकृतिसन्दर्थानानि २८।२४।२१ तथाहि—अपूर्वकरणस्योपशमश्रेण्यां एतानि त्रीणि स्थानानि २८।२४।२१ स्युः । विसंयोजितानन्तानुवन्धिनः चिपतदर्शनमोहसप्तकस्य तत्सन्तस्य च तत्रारोहणात् । अपूर्वकरणस्य चपकश्रेण्यामेकविंशतिकम् २१ । अनिवृत्तिकरणस्य मोहप्रकृतिसन्तस्थानानि दश भवन्ति । तानि कानि १ अष्टाविंशतिकं २८ चतुर्विंशतिकं २४ एकविंशतिकं २९ त्रवें १३ हादशकं १२ एकादशकं ११ पञ्चकं ५ चतुर्वं ४ त्रिकं ३ हिकं २ चेति मोहसन्तस्थानानि दशैतानि अनिवृत्तिकरणे भवन्ति । तथाहि—अनिवृत्तिकरणस्योपशम-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४०७ । 2. ५, चतुर्थपञ्चम' इत्यादिगद्यांशः (ए० २१४) । 3. ५, ४०८ । 4. ५, ४०६ । 5. ५, 'अनिवृत्तेः शुभके' इत्यादिगद्यमागः (ए० २१५)।

श्रेण्यां २८।२४।२१। विसंयोजितानन्तानुवन्धिनः चिपतदर्शनमोहसप्तकस्य तत्सत्त्वस्य च तत्रारोहणात् अनिवृत्तिकरणस्य चपकश्रेण्यां २१। मध्यमकपायाष्टके चिपते [त्रयोदशकम् ] १३। पुनः पण्ढे वा स्रावेदे वा चिपते द्वादशकम् ११। पुनः पण्णोकपाये चिपते पद्मकम् ५१। पुनः पण्णोकपाये चिपते पद्मकम् ५। पुनः पुनः पण्णोकपाये चिपते पद्मकम् ५। पुनः पुनः पुनः संज्वलनमाये चिपते द्विकम् १। पुनः यादरलोभे चिपते प्रक्रम् १॥३६६-३६७॥

अपूर्वकरण गुणस्थानमें अहाईस, चौबीस और इक्कीसप्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। अनिवृत्तिबादरसंयतके दश सत्त्वस्थान होते हैं।।३६६॥

अपूर्वकरणमें २८, २४, २१ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं।

अनिवृत्तिवाद्रसंयतके अहाईस, चौवीस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन और दो प्रकृतिक दश सत्त्वस्थान होते हैं ॥३६७॥

अनिवृत्तिकरणमें २८, २४, २१, १३, १२, ११, ४, ४, ३, २ प्रकृतिक दश सत्त्वस्थान होते हैं।

# ¹सुहुमिम्म होंति ठाणे अङ्घ चतुरेय वीसमिधयमेयं च । जवसंतवीयराए अङ्घचतुरेयवीससंतङ्घाणाणि ॥३६८॥

<sup>2</sup>सुहुमे २८।२४।२१।१।उवसंते २८।२४।२१।

#### एवं मोहणीयस्य सत्तापरूवणा समता।

स्वमसाम्पराये अष्टाविंशतिक-चतुर्विंशतिकैकविंशतिकैकवांति मोहसत्त्वस्थानानि चत्वारि भवन्ति रदारश्वारशाश्वा तथाहि स्वमसाम्परायस्योपशमश्रेण्यां रदारश्वारशाश्वा विसंयोजितानन्तानुवन्धिनः २४। चिपतदर्शनमोहसप्तकस्य २१। तत्सत्त्वस्य च तत्रारोहणात् । स्वमसाम्परायस्य चपकश्रेण्यां एकं स्वमन्त्रोभस्यं स्वमकृष्टिरूपमनुद्यगतमत्रोदये गतमिति ज्ञातन्यम् । उपशान्तवीतरागे उपशान्तकपाये अष्टा-विंशतिकचतुर्विंशतिकानि त्रीणि मोहसत्त्वस्थानानि रदारश्वरश्वा विसंयोजितानन्तानुवन्धिनः २४ चिपतदर्शनमोहसप्तकस्य २१ तत्सत्त्वस्य तत्रारोहणात् ॥३६८॥

#### इति गुणस्थानेषु मोहसत्त्वस्थानप्ररूपणा समाप्ता ।

सूद्रमसाम्पराय गुणस्थानमें अट्टाईस, चौबीस, इक्कीस और एक प्रकृतिक चार सत्त्वस्थान होते हैं। उपशान्तकषायवीतराग छदास्थके अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं।।३६८।।

सूद्रमसाम्परायमें २८, २४, २१, १ प्रकृतिक चार तथा उपशान्तमोहमें २८, २४, २१ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं।

इस प्रकार मोहनीयकर्मके सत्त्वस्थानोंकी प्रकृपणा समाप्त हुई।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४१० । 2. 'सून्मस्य शमके' इत्यादिगद्यांशः (पृ० २१५)।

अव मूलसप्तिकाकार मिथ्यात्वसे आदि लेकर सुत्मसाम्पराय तकके गुणस्थानीमें अनुक्रमसे नामकर्मसम्बन्धी वन्ध, उदय और सत्त्वस्थानीका निर्देश करते हैं—

मिच्छादि-सुहमंतगुणठाणेसु अणुक्तमेण णामसंवंधिवंधादितयं वुचए-

[मूलगा०४४]¹छण्णव छत्तिय सत्तय एगदुयं तिय तियह चदुं ।

दुअ दुअ चउ दुय पण चउ चदुरेग चदुपणगेग चदुं ॥३६६॥

[मूलगा०३५]²एगेगमङ्क एगेगमङ्क छदुमत्थ-केवलिजिणाणं। एग चदुरेग चदुरो दो चदु दो छक्कमुदयंसा ॥४००॥

> मि० सा० मि० अ० दे० प्र० अ० अपू० अनि० सू० ट० ची० स० अ० वंद ३ २ ३ २ २ ४ ५ १ १ १ ० ० ० ० उर ७ ३ म २ ५ १ १ १ १ १ १ २ २ सद १ २ ४ ४ ४ ४ ४ म म ४ ४ ४ ६

अथ गुणस्थानेषु नामकर्मणो वन्धोद्यसत्त्वस्थानानां त्रिसंयोगं गायाविंशत्याऽऽह—['छण्णव छृत्तिय' इत्यादि । ] मिथ्याष्ट्रधादिस्चमसाम्परायान्तगुणस्थानेषु अनुक्रमेण नाम्नः सम्यन्धिवन्धादित्रयमुच्यते— तन्नाम्नः वन्धोद्यसत्त्वस्थानानि गुणस्थानेषु क्रमेण मिथ्याष्ट्ष्टौ पट् नव पट् ६१६१६ । सासादने त्रीणि सप्तैकस् ३।७१९ । मिश्रे हे त्रीणि ह्रे २।३१२ । असंयते त्रीण्यष्टौ चत्वारि २।६१४ । देशसंयते ह्रे ह्रे चत्वारि २।२१४ । प्रमत्ते ह्रे पञ्च चत्वारि २।५१४ । अप्रमत्ते चत्वार्येकं चत्वारि ४।११४ । अपूर्वकरणे पञ्चैकं चत्वारि ५।११४ । अनिवृत्तिकरणे एकमेकमष्टौ १।११६ । स्वमसाम्पराये एकमेकमष्टौ १।११६ । उपरावन्त्रये शून्यं ० । उदय-सत्त्वयोरेव उपशान्तकपाये एकं चत्वारि ०।११४ । चीणकपायेऽप्येकं चत्वारि ०।११४ । सयोगे हे चत्वारि ०।२१४ । अयोगे हे पट् ०।२१६ भवन्ति । छ्वस्थानां केविलनोश्च छ्वस्थानां मिथ्याष्ट्रधादिस्चमान्तेषु सयोगायोगकेविलनोर्द्वयोश्चेति ॥३६६—४००॥

गुणस्थानेषु नाम्नः वन्धोदयसस्वस्थानानि-

|             | 9   | -   |     | • |      |      |    |      |      |     |    |     |    | _    |
|-------------|-----|-----|-----|---|------|------|----|------|------|-----|----|-----|----|------|
| गुण०        | सि॰ | सा० | मि० | ঞ | दुे० | प्रव | अ० | अपू० | अनि० | स्॰ | उ० | सी० | स० | भयो० |
| वन्घ०       | Ę   | Ę   | २   | 3 | २    | 2    | 8  | ષ    | 9    | 3   | 0  | 0   | 0  | C    |
| <b>उद</b> ० | 3   | ø   | ર   | 5 | २    | ч    | 3  | 3    | 3    | 8   | 3  | 9   | 3  | 2    |
| सस्व        | દ્  | 9   | Ŗ   | 8 | 8    | 8    | 8  | 8    | 5    | =   | 8  | 8   | 8  | Ę    |

मिथ्यात्वगुणस्थानमें नामकर्मके वन्धस्थान छह, उदयस्थान नौ, और सत्त्वस्थान छह होते हैं। सासादनमें वन्धस्थान तीन, उदयस्थान सात और सत्त्वस्थान एक होता है। मिश्रमें वन्धस्थान दो, उदयस्थान तीन और सत्त्वस्थान दो होते हैं। अविरतमें वन्धस्थान तीन, उदय-स्थान आठ और सत्त्वस्थान चार होते हैं। देशविरतमें वन्धस्थान दो, उदयस्थान दो और सत्त्वस्थान चार होते हैं। प्रमत्तविरतमें वन्धस्थान दो, उदयस्थान पाँच और सत्त्वस्थान चार होते हैं। अप्रमत्तविरतमें वन्धस्थान दो, उदयस्थान पाँच और सत्त्वस्थान चार होते हैं। अप्रमत्तविरतमें वन्धस्थान चार, उदयस्थान एक और सत्त्वस्थान चार होते हैं। अपूर्व-

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं प्, ४११-४१३। 2. प्, ४१४-४१५।

१, सप्ततिका॰ ४६ । परं तत्रेहक् पाठः— छण्णव छक्कं तिग सत्त दुगं दुग तिग दुगं तिगञ्ह चड । दुग छच्चउ दुग पण चड चट दुग चड पणग एग चऊ॥

२. सप्ततिका० ५०।

करणमें बन्धस्थान पाँच, उद्यस्थान एक और सत्त्वस्थान चार होते हैं। अनिवृत्तिकरणमें वन्धस्थान एक, उद्यस्थान एक और सत्त्वस्थान आठ होते हैं। सूत्त्मसाम्परायमें वन्धस्थान एक, उद्यस्थान एक और सत्त्वस्थान आठ होते हैं। दोनों छद्मस्थ जिनोंके अर्थात् उपशान्तमोह और श्लीणमोह वीतराग संयतोंके एक एक उद्यस्थान और चार चार सत्त्वस्थान होते हैं। केवली जिनोंके अर्थात् सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके क्रमशः दो दो उद्यस्थान और चार तथा छह सत्त्वस्थान होते हैं।।३६६-४००॥

इन तीनों स्थानोंकी अङ्कसंदृष्टि मूळ और टीकामें दी है। अब भाष्यगाथाकार उक्त त्रिसंयोगी स्थानोंका स्पष्टीकरण करते हैं— णामस्स य बंघोदयसंताणि गुणं पहुच य विभज्ज। तिगजोगेण य एत्थ दु भणियव्वं अत्यज्जतीए।।४०१॥

नाम्नो बन्धोद्यसत्त्वस्थानानि गुणस्थानानि प्रतीत्याऽऽश्रित्य अत्र गुणस्थानेषु त्रिसंयोगेन बन्धोदय-सत्त्वभेदेन विभज्य विभागं कृत्वाऽत्र तान्येव प्रत्येकतोऽर्थयुक्त्या सर्वाण्युच्यन्ते ॥४०१॥

नामकर्मके वन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थान गुणस्थानींकी अपेन्ना विमाग करके त्रिसंयोगी भंगरूपसे अर्थयुक्तिके द्वारा यहाँ पर कहे जाते हैं ॥४०१॥

## <sup>1</sup>तेवीसमादि कादुं तीसंता होंति वंधिमच्छिम्हि । उवरिम दो विजत्ता उदया णव चेव होंति खायच्वा ॥४०२॥

<sup>2</sup>सिन्के वंधा २३।२५।२६।२६।२६।३०। उदया २१।२४।२५।२६।२७।२६।३०।३१।

मिथ्यादृष्टी चन्धस्थानानि त्रयोविशतिकसादि कृत्वा त्रिंशत्कान्तानि २३।२५।२६।२८।२६।३० भवन्ति । उदयस्थानानि उपरिमद्वयं नवकाष्टकस्थानद्वयं वर्जयित्वा एकविंशतिकादीनि नव भवन्ति ज्ञात-ज्यानि २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१॥४०२॥

मिथ्यात्वगुणस्थानमें तेईस प्रकृतिको आदि करके तीस प्रकृतिक तकके छह बन्धस्थान होते हैं। तथा उपरिम दोको छोड़कर शेष नौ उदयस्थान होते हैं।।४०२॥

मिथ्यात्वमें वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, ३० प्रकृतिक छह होते हैं। उदयस्थान २१, २४, २४, २६, २७, २८, ३०, ३१ प्रकृतिक नौ होते हैं।

# <sup>3</sup>तस्स य संतङ्घाणा तेणउदिं विज्ञद्ण छाउवरिं। सासणसम्मे वंधा अङ्घावीसादि-तीसंता ॥४०३॥

हराहशहराद्यादशादर । सासणे बंधा रदारहाइरा

तस्य मिथ्यादृष्टेः सत्त्वस्थानानि त्रिनवितकं वर्जयित्वा उपरितनानि पट् १२।११।१०।मदादश्य । तथाहि —तैजसकार्मणागुरुलघुपघातिनर्माणवर्णचतुष्काणीति घ्रुवाः ९। स्वर्युग्मोनन्नसवादरपर्याप्तप्रत्येक तथाहि —तैजसकार्मणागुरुलघुपघातिनर्माणवर्णचतुष्काणीति घ्रुवाः ९। स्वर्युग्मोनन्नसवादरपर्याप्तप्रत्येक स्थरप्रभुभुभगाद्येययशस्कीर्त्तियुग्मानामेकैकेत्यि नव १। चतुर्गति-पञ्चजाति-त्रिदेह-पट्-संस्थान-चतुरानु-पूर्व्याणामेकैकेऽपि पञ्च ५ मिलित्वा न्रयोविंशतिकं २३ वन्धस्थानं इत्यादिबन्धस्थानानि पूर्व प्रतिपादितानि । पूर्व्याणामेकैकेऽपि पञ्च ५ मिलित्वा न्रयोविंशतिकं २३ वन्धस्थानं इत्यादिबन्धस्थानानि पूर्व प्रतिपादितानि । तैजस-कार्मणद्वयं २ वर्णचतुष्कं ४ स्थिराधिरे २ श्रुभाशुभे २ अगुरुलघु १ निर्माणं १ चेति घ्रुवाः १२। गतिषु एका गतिः १ जातिषु एका जातिः १ त्रस-बादर-पर्याप्त-सुभगादेययशोयुग्मानामेकतराणि १।१।१।१। गतिषु एका गतिः १ जातिषु एका जातिः १ त्रस-बादर-पर्याप्त-सुभगादेययशोयुग्मानामेकतराणि १।१।१।१।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४१६ । २, ५, 'बन्धे ३३' इत्यादिगद्यांशः ( पृ० २१६ ) । 3. ५, ४१७ ।

१११ । चतुरानुपूर्व्येषु एकतरानुपूर्वे १ एवमेकविंशतिकं २१ चातुर्गतिकानां विश्रहगतौ इदं ज्ञेयम् । एवं पूर्वमेवोदय [स्थान ] व्याख्यानं कृतम् । तैर्व्यं विना ६२ आहारकद्वयं विना ६१ तिन्त्रतयं विना ६० । अत्र देवद्विकोद्वेद्विते प्रप्त । अत्र नारकचतुष्के उद्वेद्विते प्रश् । अत्र मनुष्यद्विके उद्वेद्विते प्रश । इत्येवं सत्त्वव्याख्या पूर्वमेव कृताऽन्ति, अतो ग्रन्थभूयस्त्वभयात्रास्माभिविंस्तीर्वते । सासादने वन्धस्थानानि अष्टा-विंशतिकादित्रिंशत्कान्तानि २पा२६।३० ॥४०३॥

मिथ्यात्वगुणस्थानमें तेरानवैको छोड़कर उपरिम छह सत्त्वस्थान होते हैं। सासादनमें वन्यस्थान अट्टाईस, उनतीस और तीस प्रकृतिक तीन होते हैं।।४०३॥

मिथ्यात्वमें सत्त्वस्थान ६२, ६१, ६०, पन, पश, पर प्रकृतिक छह होते हैं। सासादनमें वन्धस्थान २८, २६, ३० प्रकृतिक तीन होते हैं।

# तस्स य उदयङ्घाणाणि होति इगिनीसमादिएकतीसंता । विजय अङ्घानीसं सत्तानीसं च संत णउदीयं ॥४०४॥

<sup>1</sup>आसादे उदया २१।२४।२५।२६।२६।३०।३१। तित्ययराहारहुअसंतकस्मिओ सासणगुणं पिड-वजह, तेण संता ६०।

तस्य सासाद्नस्य नामोद्यस्थानानि अष्टाविशतिकं सप्तिविशितिकं च परिवर्ज्यं एकविशितिकाद्येकित्रिश-त्कान्तानि २१ ।२४।२५।२६।२६।३०।३१ । सत्त्वस्थानमेकं नवितकम् ६० । कुतः ? तीर्थंकराऽऽहारक-द्विकसत्त्वकर्मयुक्तो जीवः सासादनगुणस्थानं न प्रतिपद्यते, तेन सत्त्वस्थानं नवितकम् ६० । सासादनतीर्थ-क्षराऽऽहारकद्वयसत्कर्मां न भवतीत्यर्थः ॥४०४॥

सासादनमें उदयस्थान सत्ताईस और अट्टाईसको छोड़कर इक्कीसको आदि लेकर इकतीस प्रकृतिक तकके सात होते हैं। सत्त्वस्थान नव्ये प्रकृतिक एक होता है ॥४०४॥

सासाननमें उद्यस्थान २१, २४, २६, २६, ३०, ३१ प्रकृतिक सात हैं। तीर्थंकर प्रकृति और आहारकद्विककी सत्तावाला जीव सासादनगुणस्थानको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सत्त्वस्थान ६० प्रकृतिक एक ही होता है।

#### <sup>2</sup>मिस्सम्मि ऊणतीसं अद्वावीसा हवंति वंघाणि । इगितीस्णत्तीसं तीसं च य उद्यठाणाणि ॥४०४॥

मिस्से वंधा २८।२६। उदया २६।३०।३१।

मिश्रे वन्यस्थानान्येकोनित्रंशत्काष्टाविंशतिकद्वयं २८। २६ भवति । नामोदयस्थानानि एकोन-त्रिंशत्कित्रंशत्कैकित्रंशत्कानि त्रीणि २६।३०।३९॥४०५॥

मिश्रगुणस्थानमें वन्धस्थान अट्ठाईस और उनतीस प्रकृतिक दो होते हैं। तथा उद्यस्थान उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक तीन होते हैं। १४०४॥

मिश्रमें वन्धस्थान २८, २६ प्रकृतिक दो और उदयस्थान २६, ३०, ३१ प्रकृतिक तीन हैं।

#### <sup>3</sup>तस्सेव संतकम्मा वाणउदिं णउदिमेव जाणाहि । अविरयसम्मे वंघा अडवीसुगुतीस-तीसाणि ॥४०६॥

. तित्थयरसंतकिमसो मिस्सगुणं ण पढिवज्जइ, तेण तस्स तेणउदि-इगिणउदीओ ण संभवंति सेसा ६२१९०। असंजए वंधा २=१२६१३०।

तस्यैव मिश्रगुणस्थानस्य सत्त्वस्थानद्वयं द्वानवतिक-[नवतिक-]द्वयमिति जानीहि १२११० । तीर्थ-करसत्कर्मा जीवो मिश्रगुणस्थानं न प्रतिपद्यते, तेन तस्य मिश्रस्य त्रिनवतिकमेनवितकं च न सम्मवति । असंयतसम्यग्दृष्टौ नामवन्धस्थानानि त्रीणि—अष्टाविंशतिक-नविंशतिक-त्रिंशत्कानि २८।२६।३० ॥४०६॥

उसी मिश्र गुणस्थानमें बानवे और नृज्वे प्रकृतिक दो ही सत्त्वस्थान जानना चाहिए। अविरत सम्यक्तवगुणस्थानमें बन्धस्थान अडाईस, उनतीस और तीस प्रकृतिक तीन होते हैं ॥४०६॥

तीर्थङ्करप्रकृतिकी सत्तावाला जीव मिश्रगुणस्थानको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उसके तेरानवे और इक्यानवे प्रकृतिक सत्त्वस्थान सम्भव नहीं है। शेष ६२ और ६० प्रकृतिक दो सत्त्वस्थान उसके होते हैं। असंयतसम्यग्दृष्टिके २८, २८, ३० प्रकृतिक तीन वन्धस्थान होते हैं।

#### तस्सेव होंति उदया उवरिम दो विजिद्ण हेडिल्ला। चउवीसं विजित्ता हिडिमचदुरेव संताणि ॥४०७॥

अविरए उदया २१।२५।२६।२७।२८।२०।३१। संता ६३।६२।६१।६०।

तस्यासंयतस्योदयस्थानानि उपरिमद्वयमष्टकनवकद्वनद्वः अधःस्थनतुर्विशतिकं च वर्जीयत्वा तस्य चतुर्विःशतिकस्यैकेन्द्रियेष्वेवोदयात् एकविंशतिकादीन्यष्टौ २११२५१२६१२७१२८१३०१३१ । असंयते सत्त्वस्थानानि अधःस्थितानि चत्वारि, अधानि चत्वारि १३१६२१६११६०॥४०७॥

डसी असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उद्यस्थान उपरिम दो और अधरतन चौबीसको छोड़कर शेष आठ होते हैं। तथा उसीके सत्त्वस्थान अधरतन चार होते हैं॥४०७॥

अविरतमें उदयस्थान २१, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१ प्रकृतिक आठ होते हैं। सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, ६० प्रकृतिक चार होते हैं।

#### ¹विरदाविरदे जाणे ऊणत्तीसङ्घीसवंघाणि । तीसेकतीसमुदया हेड्डिमचत्तारि संताणि ॥४०८॥

देसे वंधा रमारहा उदय ३०१३१। संता हराहराहशह० ।

देशसंयते बन्धस्थाने ह्रे—अष्टाविंशतिकैकोनित्रिंशत्कद्वयं जानीहि २८।२६। उदयस्थाने ह्रे— त्रिंशत्कैकत्रिंशत्कद्वयम् २०।२१। सत्वस्थानानि अधःस्थानि चत्वारि ६२।६२।६९।६०॥४०८॥

विरताविरत गुणस्थानमें अट्टाईस और उनतीस प्रकृतिक दो वन्धस्थान जानना चाहिए। तीस और इकतीस प्रकृतिक दो उदयस्थान तथा अधस्तन चार सत्त्वस्थान होते हैं।।४०८।।

देशविरतमें वन्धस्थान २८, २६, उदयस्थान २०, ३१ और सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, प्रकृतिक ६० होते हैं।

#### <sup>2</sup>उगुतीसद्वानीसा पमत्तविरयस्स बंधठाणाणि । पणुनीस सत्तनीसा अडनीसुगुतीस तीसुदया ॥४०६॥

पमते बंधा रमारश उदया २५१२७१२मारशारेण

प्रमत्तविरतस्थमुनेः अष्टाविंशतिक नवविंशतिकद्वर्यं बन्धस्थानम् २८।२६। उदयस्थानानि पञ्च-विंशतिक सप्तविंशतिकाष्टाविंशतिक नवविंशतिक त्रिंशत्कानि पञ्च २५।२७।२८।२६।३०॥४०६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४२० | 2. ५, ४२१ |

प्रमत्तविरतके वन्धस्थानं अहाईस और उनतीस प्रकृतिक दो तथा गुणस्थान पश्चीस, सत्ताईस, अहाईस, उनतीस और तीस प्रकृतिक पाँच होते हैं ॥४०६॥

प्रमत्तसंयतके वन्धस्थान २८, २६ और खदयस्थान २५, २७, २८, ३० प्रकृतिक होते हैं।

### <sup>1</sup>तस्स य संतद्वाणा हेट्ठा चउरेव णिदिहा । इशिवंधं विज्ञत्ता हेट्डिमचड अप्पमत्तस्स ॥४१०॥

पमते संता ६३।६२।६१।६०। अपमत्ते वंधा २८।२६।३०।३१।

तस्य प्रमत्तस्याऽऽद्यचतुःसत्त्वस्थानानि ६३।६२।६१।६०। अप्रमत्तस्य एकं वन्धस्थानं यशःकीत्तिकं १ वर्जीयत्वा अधःस्थचतुर्वन्धस्थानानि २८।२६।३०|३१॥४१०॥

उसी प्रमत्तविरतके सत्त्वस्थान अधस्तन चारों ही कहे गये हैं। अप्रमत्तविरतके एकप्रकृतिक वन्धस्थानको छोड़कर अधस्तन चार वन्धस्थान होते हैं ॥४१०॥

प्रमत्तसंयतके सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, ६० प्रकृतिक चार होते हैं। अप्रमत्तसंयतके २८, २६, ३०, ३१ प्रकृतिक चार वन्धस्थान होते हैं।

### <sup>2</sup>तीसं चेवं उदयं ति-दु-इगि-णउदी य णउदिसंताणि । जाणिज अप्पमत्ते वंधोदयसंतकम्माणं ॥४११॥

. अप्पमत्ते उद्यं ३०। संता ६३।६२।६१।६०।

भप्रमत्ते त्रिंशत्कमुद्यस्थानमेकमुद्यति ३०। सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिक-द्विनवतिकैकनवतिक-नव-तिकानि चत्वारि ६३।६२।६९।६०। भप्रमत्ते इत्येवं वन्धोद्यसत्त्वकर्मणां स्थानानि जानीयात् ॥४११॥

डसी अप्रमत्तसंयतमें तीनप्रकृतिक एक डदयस्थान होता है, तथा तेरानवै, वानवै, इक्या-नवै और नव्वैप्रकृतिक चार सत्त्वस्थान जानना चाहिए ॥४११॥

अप्रमत्तमें २० प्रकृतिक एक उद्यस्थान और ६३, ६२, ६१, ६० प्रकृतिक चार सत्त्वस्थान होते हैं।

### उवरिमपंचड्डाणे अपुन्वकरणस्स वंधंतो । उदयं तीसद्वाणं हेड्डिम चत्तारि संतठाणाणि ॥४१२॥

अपुच्वे बंधा २=।२१।३०।३१।१। उद्यं ३०। संता १३।१२।१९।०।

अपूर्वकरणस्य उपरिमपञ्चस्यानानि—अष्टाविंशतिक-नवविंशतिक-न्निंशत्कैकन्निंशत्कैकन्नानि २८।२६। २०।२१।१ वन्धतः त्रिंशत्कमुद्यं याति ३० । अधःस्थचत्वारि सत्त्वस्थानानि ६३।६२।६)।६० भवन्ति ॥४१२॥

उपरिम पाँच वन्धस्थानोंको बाँधनेवाले अपूर्वकरणसंयतके तीसप्रकृतिक एक उद्यस्थान और अधस्तन चार सत्त्वस्थान होते हैं ॥४१२॥

अपूर्वकरणमें वन्यस्थान २८, २८, ३०, ३१, १ प्रकृतिक पाँच; उद्यस्थान ३० प्रकृतिक १ और सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, ६० प्रकृतिक चार होते हैं।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४२२ । 2. ५, ४२३ ।

<sup>1</sup>अणियद्विस्स दुबंधं जसिकती उदय तीसगं चेव । ति-दु-इगि-णउदिं णउदिं णव अड सत्तऽधियसत्तरिमसीदिं ॥४१३॥ <sup>2</sup>एदाणि चेव सुहुमस्स होंति बंधोदयाणि संताणि । उवसंते तीसुदए हेट्टिमचत्तारि संताणि ॥४१४॥

अणियद्वि-सुहुमाणं बंधो १ उद्ओ ३०। संता ६३।६२।६१।६०।८०।७६।७८।७७। उवरदबंधे उवसंते उद्या ३० संता ६३।६२।६१।६०।

अनिवृत्तिकरणस्य एकं यशस्कीर्तिनाम बन्धतः त्रिंशत्क ३० मुद्रयं याति । त्रिनवतिक ६३ द्वि-नविक ६२ कनवितक ६१ नवितका ६० शीतिक ८० नवसप्तिका ७६ ष्टसप्तिक ७८ सप्तसप्तिकानि ७७ सत्त्वस्थानान्यष्टौ भवन्ति । सूचमसाम्परायस्थैतानि बन्धोद्यसत्त्वस्थानानि भवन्ति । अनिवृत्तिकरण-सूचमसाम्पराययोः बन्धस्थानमेकम् १ । उद्ये ३० । सत्त्वस्थानानि ६३।६२।६१।६०।८०।७६।७८।७ । उपशान्तकपाये बन्धरित उद्ये स्थानं त्रिंशत्कं ३० त्रिनवितकादीनि चत्वारि सत्त्वस्थानानि ६३।६२।६१। ६० ॥४१३-४१४॥

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें एक यशःकीर्त्तिका बन्ध होता हैं। तीसप्रकृतिक एक उदय-स्थान है। तेरानवै, वानवै, इक्यानवै, नव्वै, अस्सी, उन्यासी, अठहत्तर और सतहत्तरप्रकृतिक आठ सत्त्वस्थान होते हैं। ये ही वन्ध, उदय और सत्त्वस्थान सूद्तमसाम्परायसंयतके भी होते हैं। उपरावन्धवाले उपशान्तमोहमें तीसप्रकृतिक उदयस्थान और अधस्तन चार सत्त्वस्थान होते हैं। १४१३-४१४॥

अितवृत्तिकरण और सूत्त्मसाम्परायके बन्धस्थान एकप्रकृतिक एक, उद्यस्थान २० प्रकृतिक एक और सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ५०, ७६, ७५, ७७ प्रकृतिक आठ हैं। मोहके बन्धसे रिहत उपशानतमोहमें उदयस्थान ३० प्रकृतिक एक है और सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, ६० प्रकृतिक चार होते हैं।

<sup>3</sup>तह खीणेसु वि उदयं उवरिमदुगम्रुन्भिऊण चडसंता । ंतीसेकतीसमुद्यं होंति सजोगिम्मि णियमेण ॥४१५॥

र्खाणे उदभो ३० संता ८०।७६।७८।७७।

तथा चीणकपाये उद्यस्थानं त्रिंशत्कं ३०। उपरितः दशक-नवकद्वयं वर्जयित्वा अशीतिकादीनि चत्वारि सत्त्वस्थानानि महा७६।७मा७७। सयोगकेविलिनि त्रिंशत्केकित्रिंशत्कद्वयमुद्यस्थानं ३०।३१ नियमेन भवन्ति ॥४१५॥

क्षीणकषाय-गुणस्थानमें उद्यस्थान तीसप्रकृतिक एक ही है। तथा उपरिम दोको छोड़कर चार सत्त्वस्थान होते हैं। सयोगिकेवळीमें नियमसे तीस और एकतीसप्रकृतिक दो उद्यस्थान होते हैं ॥४१४॥

चीणकषायमें उदयस्थान २० प्रकृतिक एक है और सत्त्वस्थान ५०, ७६, ७५, ७७ प्रकृतिक चार होते हैं।

<sup>4</sup>तस्य य संतद्वाणा उवरिम दो विजदूण चंड हेट्टा । णव अद्वेव य उदयाऽजोगिम्हि† हवंति णेयाणि ॥४१६॥

सजोगे उदया २०१३ । संता ५०।७१।७५।७७।

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ४२४ | 2. ५, ४२५ | 3. ५, ४२६ | 4. ५, ४२७ | 'च 'जोगीहिं' इति पाठः।

तस्य सयोगिकेवलिनः उपरिमसत्त्वस्थानद्वयं वर्जयत्वा अशीतिकादीनि चत्वारि सत्त्वस्थानानि ८०। ७६।७८।७० भवन्ति । अयोगिकेवलिनि नामप्रकृतिनवकमष्टकं चोदयस्थानद्वयं भवति ॥४१६॥

ं उन्हीं सयोगिकेवलीके उपरिम दो दो छोड़कर अधस्तन चार सत्त्वस्थान होते हैं। अयोगि-केवलीके नो और आठप्रकृतिक दो उदयस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥४१६॥

सयोगिकेवलीके २०, २१ प्रकृतिक दो उदयस्थान और ८०, ७६, ७८, ७७ प्रकृतिक चार सत्त्वस्थान होते हैं।

### <sup>1</sup>णव दस सत्तत्तरियं अहत्तरियं च ऊणसीदी य । आसीदिं चाजोगे संतद्वाणाणि जाणेको ॥४१७॥

अजोगे उदया हामा संता म्वाष्ट्राण्याण्या १०१६।

#### एवं णामपरूवणा गुणेसु समत्ता।

अयोगिकेवलिनि नवक १ दशक १० सप्तसप्तिका ७७ प्रसप्तिक ७८ नवसप्तिका ७१ शितिकानि ८० पट् सस्वस्थानानि अयोगिनो भवन्तीति जानीयात्॥४१७॥

भयोगिकेवलिनि उदयस्थानद्वयं १।८ । सत्त्वस्थानपट्कम् ८०।७१।७८।७०।१०।१ ।

भथ मिध्यादृष्ट्यादिगुणस्थानेषु नामबन्धोद्यसत्त्वस्थानसंख्या-तत्प्रकृतिस्थानसंख्या रचना रच्थते । तस्य यन्त्ररचना—

| गुण ०  | वन्ध-सं ० | बन्ध-प्र० स्था० | उदयंसं <b>०</b> | उदय-प्र० स्था०  | सत्त्व-सं० | स्त्व-प्र० स्था०      |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| मि०    | Ę         | २३,२७,२६,२८     | 3               | २१,२४,२५,२६,२७  | , ξ        | 87,89,80,55,58,       |
|        |           | २६,३०।          |                 | २८,२१,३०,३१।    |            | <b>52 1</b>           |
| सा०    | રૂ        | २८,२६,३० ।      | Ģ               | २१,२४,२५,२६,२६  | , 9        | 801                   |
|        |           |                 |                 | ३०,३१।          |            |                       |
| मि०    | २         | २५,२६।          | ર               | २६,३०,३९।       | ર          | 87,801                |
| अवि०   | Ŗ         | २८,२१,३० ।      | =               | २१,२५,२६,२७,२८  | , 8        | 83,87,89,801          |
|        |           | •               |                 | 28,20,211       |            |                       |
| देश०   | 2         | २८,२६।          | 2               | ३०,३१।          | 8          | 103,83,83             |
| प्रस०  | 2         | २८,२६।          | ų               | २५,२७,२८,२६,३०। | 8          | 1 03,83,83            |
| • एस   | 8         | २८,२६,३०,३१     | 3               | ₹0              | 8          | 103,83,83             |
| अपू०   | ષ         | २८,२१,३०,३१,    | 9 9             | 30              | 8          | 103,83,83             |
| भनि०   | 9         | 9               | 3               | ३०              | 목          | 075,03,83,53,53       |
|        |           |                 |                 |                 |            | ८०,७१,७८,७७ त्रप०     |
| स्०    | 9         | 9               | 3               | ३०              | 4          | ६३,६२,६१,६० उप०       |
|        |           |                 |                 |                 |            | ८०,७६,७८,७७ त्तुप०    |
| उप०    | 0         |                 | 3               | ३०              | 8          | 103,83,53,53          |
| ৰ্ঘী ০ | 0         |                 | ź               | ₹0 ′            | 8          | ८०,७६,७८,७७।          |
| सयो०   | 0         |                 | 3               | ३०,३१।          | 8          | ८०,७१,७८,७७।          |
| भयो०   | 0         |                 | २               | ६,८।            | ६          | ۳۰,७१,७ <u>५,</u> ७७, |
|        |           |                 |                 |                 |            | 10,81                 |

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४२८।

अयोगिकेवलीके अस्सी, जन्यासी अहहत्तर, सत्तंहत्तर, दश और नौप्रकृतिक छह सत्तव-स्थान जानना चाहिए ॥४१७॥

अयोगिजिनके ६, म प्रकृतिक दो उद्यस्थान और ५०, २६, ७८, ७२ १० और ६ प्रकृतिक छह सत्त्वस्थान होते हैं। इन सब स्थानोंका स्पष्टीकरण टीकामें दी गई संदृष्टिमें किया गया है। इस प्रकार गुणस्थानोंमें नामकर्मके त्रिसंयोगी प्ररूपणा की।

अव मूलसप्तिकार मार्गणाओंमें नामकर्मके वन्ध, उदय और सत्त्वस्थानोंका विचार करते हुए सबसे पहले गतिमार्गणामें उनका निर्देश करते हैं

#### [मूलगा०४६] दो छक्कड चउकं णिरयादिसु पयडिवंधठाणाणि । पण णव दसयं पणयं ति-पंच-वारे चडकं चै ॥४१६॥

|                  |    | नरक० | तियँच० | मनुष्य ० | देव० |
|------------------|----|------|--------|----------|------|
|                  | व० |      | Ę      | 뻖.       | 8    |
| <b>णिरयादिसु</b> | उ० | ч    | 8      | 90       | ષ    |
|                  | स० | 3    | પ્     | 9 2      | 8    |

भथ चतुर्दशसार्गणासु नामवन्धोदयसत्त्वस्थानानां त्रिसंयोगमाह--['दो झक्कष्ट चडक्रं' इत्यादि ।] नरकादिगतिपु नामप्रकृतिबन्धस्थानानि ह्वे २ पट् ६ अष्टौ म चत्वारि ४ । नामप्रकृत्युद्यस्थानानि पञ्च प नव ६ दश १० पद्ध ५। नामप्रकृतिसरवस्थानानि त्रीणि ३ पद्ध ५ द्वादश १२ चत्वारि ४ ॥४१८॥

नरक आदि गतियों में नामकर्मके प्रकृतिक बन्धस्थान क्रमशः दो, छह, आठ और चार होते हैं। उद्याधान क्रमशः पाँच, नौ, दश और पाँच होते हैं। तथा सत्त्वस्थान क्रमशः तीन, पाँच, बारह और चार होते हैं ॥४१८॥

इस गाथाके द्वारा चारों गतियोंके नामकर्म-सम्बन्धी बन्ध, उदय और सत्तास्थान बत-लाये गये हैं, जिनकी संदृष्टि मूल और टीकामें दी हुई है।

अव उक्त गाथा-सूत्र-द्वारा सूचित स्थानींका भाष्यगाथाकार स्पष्टीकरण करते हुए पहले नरकगतिसम्बन्धी बन्धादि-स्थानोंका निरूपण करते हैं-

<sup>2</sup>णिरए तीसुगुतीसं वंधद्वाणाणि होति णायन्वा। इगि-पण-सत्तद्वऽधिया वीसा उगुतीसमेवुदया ॥४१६॥ <sup>3</sup>संतद्वाणाणि पुणो होंति तिण्णेव णिरयवासम्मि । वाणउदिमादियाणं णउदिहाणंतियाणि सया ॥४२ं०॥

<sup>4</sup> णिरयगईणु चंधी २६।३०। उदया २१।२५।२७।२८। संता ६२।६१।६०।

<sup>2. 4, 8381 3. 4, 8381</sup> 4. ५, 'श्वभ्रे बन्धे' 1. सं० पञ्चसं० ५, ४२६-४३० । इत्यादिगद्यभागः (पृ० २१८)।

१. सप्ततिका० ५१ । परं तत्र पाठोऽयम्--दो छक्कटु चडकं पण णव एकार छक्कगं उदया। नेरइआइसु संता ति पंच एकारस चडकं॥

तानि कानीति चेदाह—['णिरए तीसुगुतीसं' इत्यादि । ] नरकगतौ एकान्नत्रिंशत्क हे वन्धस्थाने भवतः २६।३०। एक-पञ्च-सप्ताष्ट-नवाप्रविंशतिकानि पञ्च नाम्नः प्रकृत्युद्यस्थानानि २१।२५। २८।२६ ज्ञातव्यानि । पुनः नरकावासे नरकगतौ नामसत्त्वस्थानानि त्रीणि-द्वानवतिककनवतिक-नवतिकानि नवत्यन्तिकानि सदा भवन्ति ६२।६१।६०॥४१६–४२०॥

नरकगितमें उनतीस और तीस प्रकृतिक दो बन्धस्थान जानना चाहिए। इक्कीस, पचीस, सत्ताईस, अट्ठाईस और उनतीस प्रकृतिक पाँच उदयस्थान होते हैं। तथा नरकावासमें वानवैको आदि छेकर नव्वै तकके तीन सत्त्वस्थान सदा होते हैं।।४१६-४२०॥

नरकगितमें बन्धस्थान २६, ३० प्रकृतिक दो; उद्यस्थान २१, २४, २७, २८, प्रकृतिक पाँच और सत्त्वस्थान ६२, ६१, ६० प्रकृतिक तीन होते हैं।

अब तिर्यग्गति-सम्बन्धी वन्धादि-स्थानोंका निरूपण करते हैं-

<sup>1</sup>तिरियगई तेवीसं पणुवीस छन्वीसमङ्घीसा य । तीस्रण तीस बंधा उवरिम दो वज्ज णव उदया ॥४२१॥ वाणउदि णउदिमङसीदिमेव संताणि चढु दु सीदी य । तिरिएसु जाण संता मणुएसुवि सन्वबंधा तो† ॥४२२॥

१ तिरियगईए वंघा २३।२५।२६।२८।२९।३०। उदया २१।२४।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१। तिस्थयरसंतकिमओ तिरिपुसु ण उपजाह ति तेण तेणउदि पुकाणउदि विणा संता ६२।६०।८८।८४।८२।

तिर्यगत्यां त्रयोविंशतिक-पञ्चविंशतिक-पञ्चविंशतिकाष्टाविंशतिक-नवविंशतिक-त्रिंशत्कानि नाम्नो वन्धस्थानानि पट् २३।२५।२६।२६।२० भवन्ति । तिर्यग्गतौ उपरिमनवकाष्टकद्वयं वर्जयित्वा एक-विंशतिकादीनि नव नाम्न उदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२०।२६।३०।३१ भवन्ति । तिर्यग्गतौ द्वानवितक-नवितकाष्टाशीतिक-चतुरशीतिक-द्वयशीतिकानि सस्वस्थानानि पञ्च ९२।६०।६६।६४।६२ । तीर्थ-करत्वसत्कर्मा तिर्यक्षु नोत्पद्यते इति । तेन त्रिनवितकमेकनवितकं च तिर्यग्गतौ न भवतीति सस्वं जानीहि । मनुष्यगतौ तानि सर्वाण्यष्टौ बन्धस्थानानि ॥४२१-४२॥

तिर्यगितिमें तेईस, पचीस, छन्जीस, अट्टाईस उनतीस और तीस प्रकृतिक छह वन्धरथान होते हैं। उदयस्थान उपरिम दोको छोड़कर शेप नौ होते हैं। तथा सत्त्वस्थान वानवै, नन्बै अठासी और वियासी प्रकृतिक पाँच होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। मनुष्यगितमें पूर्वमें बतलाये हुए सब बन्धस्थान होते हैं ॥४२१-४२२॥

तिर्यगितिमें बन्धस्थान २३, २५, २६, २८, ३० प्रकृतिक छह होते हैं। उदयस्थान २१, ५४, २४, २६, २७, २८, ३०, ३१ प्रकृतिक नौ होते हैं। तीर्थङ्करप्रकृतिको सत्तावाला जीव तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न नहीं होता है, इसल्लिए तेरानवे और इक्यानवेके विना सत्त्वस्थान ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ प्रकृतिक पाँच होते हैं।

अव मनुष्यगति-सम्वन्धी बन्धादि-स्थानीका निरूपण करते हैं— ं वचनीसं वज्जुदया सन्वाइं हवंति संतठाणाणि। वासीदं वज्जित्ता एत्तो देवेसु वोच्छामि॥४२३॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, ४३३ | 2. ५, 'तिर्यंतु ब्न्वे' इत्यादिगद्यभागः (पृ॰ २१८) | 3. ५, ४३४ | † व ते।

सप्ततिका ४६५

मनुष्यगतौ चतुवि शतिकमुद्यस्थानं वर्जयित्वा सर्वाण नामोदयस्थानानि, हवशीतिकं वर्जयित्वा सर्वाणि नामसन्वस्थानानि भवन्ति । अतः परं देवगत्यां नामस्थानानि वन्यामि ॥४२३॥

मनुष्यगतिमें चौवीस प्रकृतिक उदयस्थान को छोड़कर रोष सर्वे उदयस्थान होते हैं। तथा यियासीको छोड़कर रोप सर्वे सत्त्वस्थान होते हैं। अब इससे आगे देवोंमें बन्धादिस्थानोंको कहेंगे ॥४२३॥

सनुष्यगतौ बन्धस्थानानि २३।२५।२६।२८।३१।१ । उदयस्थानानि केवलिसमुद्धाता-पेत्तया २०।२१।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१।६।८ । सत्त्वस्थानानि ६३ । ६२।६१।६०।८८।८५। ७८।७७।१०।६ ।

मनुष्यगितमें वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१ और १ प्रकृतिक आठ होते हों। खर्यस्थान २१, २४, २६, २७, २८, ३०, ३१, ६ और ४ प्रकृतिक दश होते हैं। सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८०, ८८, ७८, ७८, ७८, ४० और ६ प्रकृतिक वारह होते हैं। अब देवगित-सम्बन्धी वन्धादि-स्थानोंका निरूपण करते हैं—

<sup>2</sup>पणुवीसं छन्वीसं ऊणत्तीसं च तीसवंघाणि । इगिवीसं पणुवीसं अडसत्तावीसमुगुतीसं ॥४२४॥ एए उदयद्वाणा संतद्वाणाणि आदिचत्तारि । देवगईए जाणे एत्तो पुण इंदिएसु वोच्छामि ॥४२४॥

<sup>8</sup>देवगईए वंघा २५।२६।२६।३०। उदया २१।२५।२७।२८।२६ । संता ६३।६२।६१।६० ।

देवगतौ पञ्चविंशतिक-पद्विंशतिकैकोनत्रिंशत्कत्रिंशत्कानि चतुर्नामवन्धस्थानानि २५।२६।२६।३०। एकविंशतिक-पञ्चविंशतिक-सप्तविंशतिकाष्टाविंशतिकानि नामोदयस्थानकपञ्चकं २१।२५।२७।२८।३६। देव-गतौ आद्यानि चत्वारि सत्त्वस्थानानि ९३।६२।६१।६०। देवगायामिति जानीहि ।

#### इति गतिमार्गणा समाप्ता ।

अतः परं इन्द्रियमार्गणायां नामबन्धोदयसत्त्वस्थानानां त्रिसंयोगं वर्षामि ॥४२४-४२५॥ सरवस्था० उद्० स्था० स० **उद**0 वं० स्था० गति० बं० २१,२५,२७,२८,२६। ३ ६२,६१,६०। नर्क०. २ २६,३०। ६ २२,२४,२६,२७,२६, ६ २१,२४,२४,२६,२७ ५ ६२,६०,८८,८२। तिर्यं० २८,२६,३०,३१ । १२ १३,६२,६१,६०,८८, ११ २०,२१,२५,२६,२७, च २३,२५,२६,२*म,*२६, मनु० 25,20,08,02,00, २८,२१,३०,३१,६,५। 28,20,29,91 13,08 २५,२६,२८,२६,३०। ५ २१,२५,२७,२८,२६। ४ ६३,६२,६१,६०। देव०

द्व० ४ २५,२६,२५,२०,२०,२० ते स्वार्यात स्वार्यात प्रश्नीस, छन्तीस और तीस प्रकृतिक चार होते हैं। उदय-देवगितमें बन्धस्थान पश्चीस, छन्तीस, उत्ततीस अकृतिक पाँच होते हैं। तथा सत्त्वस्थान स्थान इक्षीस, पश्चीस, सन्ताईस, अहाईस और उनतीस प्रकृतिक पाँच होते हैं। तथा सत्त्वस्थान

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, 'तृत्वे बन्धाः' इत्यादिगद्यभागः (पृ० २१८)। 2. ५, ४३५-४३६।

<sup>3.</sup> ५, 'स्वर्गे बन्धे' इत्यादिगद्यमागः । (पृ० २१६) ।

आदिके चार जानना चाहिए। अब इससे आगे इन्द्रियमार्गणामें बन्धादिस्थानोंका निरूपण करेंगे।।४२४-४२४।।

देवगतिमें वन्धस्थान २४, २६, २६ और ३० प्रकृतिक चार होते हैं। उदयस्थान २१, २४, २७, २८, और २६ प्रकृतिक पाँच होते हैं। तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१ और ६० प्रकृतिक चार होते हैं।

अव सूल सप्ततिकाकार इन्द्रियमार्गणाकी अपेत्ता नामकर्मके वन्धादि स्थानीका निर्देश करते हैं—

[मूलगा०४७]'इगि-वियलिंदिय-सयले पण पंचय अह वंधठाणाणि । पण छक्क दस य उदए पण पण तेरे दु संतम्मि ॥४२६॥

एकेन्द्रिये विकलत्रये च पञ्चेन्द्रिये च क्रमेण नामवन्धस्थानानि पञ्च ५ पञ्च ५ अष्टौ म । नामोदय-स्थानानि पञ्च ५ पट् ६ दश १० । नामसत्त्वस्थानानि पञ्च ५ पञ्च ५ त्रयोदश १३ ॥४२६॥

|             | एके० | विक० | सक० |
|-------------|------|------|-----|
| वन्ध०       | ષ્ક  | ų    | 5   |
| <b>उद</b> ० | 4    | Ę    | 90  |
| सःव०        | 4    | ષ્   | 33  |

एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय जीवोंके क्रमशः पाँच, पाँच और आठ वन्धस्थान; पाँच, छह और दश उदयस्थान; तथा पाँच, पाँच और तेरह सत्त्वस्थान होते हैं ॥४२६॥

भावार्थ—एकेन्द्रिय, जीवोंके ४ वन्धस्थान, ४ उद्यस्थान और ४ ही सत्त्वस्थान होते हैं। विकलेन्द्रिय जीवोंके ४ वन्धस्थान, ६ उद्यस्थान और पाँच सत्तास्थान होते हैं। सकलेन्द्रिय जीवोंके प बन्धस्थान, १० उद्यस्थान और १३ सत्त्वस्थान होते हैं। इनकी संदृष्टि मूल और टीकामें दी हुई है।

अव भाष्यगाथाकार मूलगाथासूत्रसे सूचित अर्थका स्पष्टीकरण करते हुए पहले एकेन्द्रिय जीवोंके वन्धादिस्थानोंका निर्देश करते हैं—

> <sup>2</sup>तेवीसं पणुवीसं छव्वीसं ऊणतीस तीसं च । बंधा हवंति एदे उदया आदी य पंचेव ॥४२७॥ तेसिं संतवियप्पा वाणउदी णउदिमेव जाणाहि । अड-चदु-वासीदी वि य एत्तो वियस्टिंदिए वोच्छं ॥४२८॥

"एइंदिएसु वंघा २३।२५।२६।२६।३०। उदया २९।२४।२५।२६।२७। संता ६२।६०।८८।८४।

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ५ ५, ४३७ । 2. ५, ४३८ । 3. ५, 'त्रन्धे २३' इत्यादिद्यांशः (पू ०२१६)।

१. सप्ततिका० ५२ । परं तत्रोत्तरार्धे पाठमेदोऽयम्---

<sup>&#</sup>x27;पण इक्तेकारुद्या पण पण बारस य संताणि।'

तानि कानीति चेदाह-[ 'तेवीसं पणवीसं' इत्यादि । ] एकेन्द्रियाणां नामवन्धस्थानानि त्रयो-विंशतिक पञ्चविंशतिक-पड्विंशतिक-नवविंशतिक-त्रिंशत्कानि पञ्च २३।२५।२६।२६।३० सवन्ति । एकेन्द्रिया-णासुदयस्थानानि आद्यानि पञ्च २१।२४।२५।२६।२७। तेपामेकेन्द्रियाणां सःवविकरुगस्थानानि द्वानवतिक-नवतिकाष्टाशीतिक-चतुरशीतिक-द्ववशीतिकानि पञ्च ६२।६०। मनामधामर भवन्तीति जानीहि। अतः परं विकलत्रये वन्धादिस्थानानि वन्येऽहम् ॥४२७-४२८॥

एकेन्द्रिय जीवोंके तेईस; पचीस, छन्वीस, उनतीस और तीस प्रकृतिक पाँच वन्धस्थान होते हैं। इक्षीस, चौवीस, पचीस, छुट्चीस और २७ प्रकृतिक आदिके पाँच उदयस्थान होते हैं। तथा उनके बानवे, नटबे, अठासी, चौरासी और वियासी प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान जानना चाहिए। अव इससे आगे विकलेन्द्रियोंके बन्धादिस्थानोंको कहेंगे ॥४२७-४२५॥

एकेन्द्रियके वन्धस्थान २३, २५, २६, २६, ३०; उदयस्थान २१, २४, २४, २६, २७; तथा सत्त्वस्थान ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ होते हैं।

अव विकलेन्द्रिय जीवोंके वन्धादिस्थान कहते हैं-

<sup>1</sup>वियलिंदिएसु तीसु वि वंधा एइंदियाण सरिसा ते । संता तहेव उदया तीसिगितीस्रण तीसाणि ॥४२६॥ इगि छन्वीसं च तहा अड्डावीसाणि होंति वियलेसु । <sup>2</sup>पंचिंदिएस बंधा सन्वे वि हवंति वोहन्वा ॥४३०॥

वियसिंदिएसु वंथा २३।२ ।।२६।२६।३०। उदया २१।२६।२८।३०।३१ संता ६२।६०।८८। प्रधापर ।

त्रिष्विप ह्यीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियेषु विकलत्रये एकेन्द्रियोक्तवन्ध-सःवस्थानानि भवन्ति । उदय-स्थानानि त्रिंशत्कैकत्रिंशत्कैककोनत्रिंशत्कैविंशतिकपड्विंशतिकाष्टाविंशतिकानि पड् भवन्ति । विकलत्रये वन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उदयाः २१।२६।२८।२६।३०।३१। सखानि ६२।६०।८८।८४। पञ्चीनिद्रयेषु सर्वाण्यष्टी वन्धस्थानानि २३।२५।२६।२८।३९।३९।३ भवन्ति बोधन्यानि ॥४२६-४३०॥

तीनों ही विकलेन्द्रियोंमें एकेन्द्रियोंके समान वे ही पाँच बन्धस्थान होते हैं। तथा सत्तव-स्थान भी एकेन्द्रियोंके समान वे ही पाँच होते हैं। उदयस्थान इकीस, छव्वीस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक छह होते हैं। पंचिन्द्रियोंमें सभी वन्धस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥४२६-४३०॥

विकलेन्द्रियोंमें बन्धस्थान २३, २४, २६, २६, ३०; डद्यस्थान २१, २६, २८, ३०,

. ३१; और सत्त्वस्थान ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ होते हैं।

# चडवीसं वज्जुदया सन्वे संता हवंति णायव्वा । कायादिमगगणासु य णेया वंधुदयसंताणि ॥४३१॥

पंचिदिएसु-वंघा २३।२५।२६।२८।२६।३०|३१।१। उदया २१।२ १।२६।२७।२८।२६।३०।३१।६। ८ । संता ६३।६२।६१।६०।८८।८४।८२।८०।७६।७८।७०।१०।६।

पञ्चेन्द्रियेषु चतुर्वि शतिकं विना सर्वाण्युदयस्थानानि दश २१।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१।८८। 

इतीन्द्रियमागणा समाक्षा ।

कायादिमार्गणासु नामनन्धोदयसत्त्वस्थानानि ज्ञातन्यानि ॥४३१॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४३६ | 2. ५, ४४०-४४१ |

पंचेन्द्रिय जीवोंमें चौवीसको छोड़ कर शेप सर्व उद्यस्थान तथा सर्व ही सत्त्वस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार काय आदि मार्गणाओंमें भी वन्ध, उदय और सत्त्वस्थान छगा छेना चाहिए।।४३१।।

पंचेन्द्रियोंमें वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१, १; उदयस्थान २१,२४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ६, ८; तथा सत्त्वस्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२, ८०, ८८, ७८, ७७, १० और ६ होते हैं।

यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि मूलसप्तिकाकारने नामकर्मके वृन्धादिस्थानोंका निर्देश केवल गति और इन्द्रियमार्गणामें ही किया है, शेष मार्गणाओंमें नहीं। अतएक भाष्यगाथाकारने इस गाथाके उत्तरार्ध-द्वारा उन्हें जाननेका यहाँ निर्देश किया है।

अय भाष्यगाथाकार उक्त निर्देशके अनुसार शेष मार्गणाओं में नामकर्मके वन्धादि स्थानोंका निरूपण करते हैं—

#### पंचसु थावरकाए वंधा पढिमिल्लया हवे पंच। अहावीसं विजय उदया आदिल्लया पंच ॥४३२॥

थावराणं वंधा ५-, २३।२५।२६।२६।३०। उदया ५-, २१।२४।२५।२६।२७।

पञ्चसु पृथिन्यसेजोवायुवनस्पतिकायिकेषु प्रथमाः पञ्च बन्धाः—त्रयोविंगतिकादीनि पञ्च बन्ध-स्थानानि भवन्तीत्यर्थः २३।२५।२६।२६।३०। अष्टाविंगतिकवर्जितानि उद्यस्थानान्याद्यानि पञ्च २१।२४। २५।२६।२७। न तेजोद्विके सप्तविंगतिकं, तस्यैकेन्द्रियपर्यास्युतातपोद्योतान्यत्रस्युतत्वात्तत्रानुद्यात् ॥४३२॥

कायमार्गणाकी अपेत्ता पाँचों ही स्थावरकायिकोंमें प्रारम्भके पाँच वन्धस्थान होते हैं। तथा अडाईसको छोड़कर आदिके पाँच उद्यस्थान होते हैं॥४३२॥

स्थावरकायिकोंके २३, २४, २६, २६, ३० ये पाँच वन्धस्थान, तथा २१, २४, २४, २६, और २७ ये पाँच उद्यस्थान होते हैं।

### वाणउदि णउदिसंता अड चदु दुरिधयमसीदि वियले ते। वंधा संता उदया अड णव छिगिवीस तीस इगितीसा ॥४३३॥

संता ५---१२।१०।ममामशामर। वियले वंधा ५---२३।२५।२६।२६।३०। उद्या ६--२१।२६।२मा २६।३०।३१। संता ५-६२।६०।ममामशादर।

पञ्चस्थावरकायिकेषु सत्त्वस्थानपञ्चकम्—द्वानवितक ९२ नवितक ६० अष्टाशीतिक मम चतुर-शीतिक मध ह्यशीतिकानि पञ्च । विकलत्रय-त्रसजीवेषु तानि पूर्व विकलत्रयोक्तानि वन्ध-सत्त्वस्थानानि । उदयस्थानानि अष्ट-नव-पहेकाधिकविंशितिकानि त्रिंशत्कैकत्रिंशत्के च विकलत्रयत्रसजीवेषु बन्धस्थानानि पञ्च २३।२५।२६।२६।३०। उदयस्थानपट्कं २१।२६।२८।३०।३१ । सत्त्वस्थानपञ्चकम्—६२।६०।मम। मधामर ॥४३३॥

पाँचों स्थावरकायिकोंमें वानवै, नन्बै, अद्वासी, चौरासी और वियासीप्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। विकलेन्द्रिय त्रसकायिकोंमें वे ही अर्थात् स्थावरकायिकोंवाले वन्धस्थान और सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु उदयस्थान इक्कीस, छन्बीस, अहाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक छह होते हैं। १८२३॥

स्थावरोंके सत्त्वस्थान ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ ये पाँच होते हैं। विकलत्रयोंके वन्ध-स्थान २३, २४, २६, २६, २०, ३१ ये छह; तथा सत्तास्थान ६२, ६०, ८८, ८४ और ८२ ये पाँच होते हैं।

#### चउवीसं वज्जुदया वंघा संता तसेसु सन्वे वि । मण-विच-चउरे वंघा सन्वे उणतीसः आई य ति-उदया ॥४३४॥

पंचिद्यवंधा ८—२३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१। उद्या १०—२१।२५।२६।२७।२६।३० ३१।६।८। संता १३—६३।६२।६१।६०।८८।८४।८२।८०।७६।७८।७०।१०।६। सण-विषयोगवंधा ८— २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१। उद्या ३–२६।३०।३१।

पञ्चेन्द्रियत्रसेषु चतुर्वि शतिकवर्जितोद्यस्थानानि सर्वाणि । वन्धस्थानानि सत्त्वस्थानानि च सर्वाणि भवन्ति । पञ्चेन्द्रियत्रसर्जीवेषु नामबन्धस्थानाष्टकम्—२३।२५।२६।२८।३०।३१।१ । उद्यस्थानद्यः कम्—२१।२५।२६।२७।२८।३०।३१।६।। सत्त्वस्थानत्रयोद्शकम्—६३।६२।६१।६०।८८।८४। ८४।

#### इति कायमागणा समाप्ता ।

अथ योगमार्गणायां मनोवचनचतुष्के मनोयोगचतुष्के वचनयोगचतुष्के च प्रत्येकं सर्वाण्यष्टी बन्ध-स्थानानि २३।२५।२६।२८।२६।३०।३९।९ । उदयस्थानानि एकोनन्निंशत्कादीनि न्नीणि एकोनन्निंशत्क-न्निंशस्कैकन्निंशत्कानि २६।३०।३९ ॥४३४॥

सक्छेन्द्रिय त्रसकायिकोंमें चौबीसप्रकृतिक स्थानको छोड़कर शेप सर्व वन्धस्थान और उद्यस्थान; तथा सर्व ही सत्तास्थान होते हैं। योगमार्गणाकी अपेद्या मनोयोगियों और वचन-योगियोंके वन्धस्थान तो सर्व ही होते हैं; किन्तु उद्यस्थान उनतीसको आदि छेकर तीन ही होते हैं। ४३४॥

पंचेन्द्रियोंमें बन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१ और १, ये आठ होते हैं। उद्यस्थान २१, २५, २६, २७, २८, ३०, ३१, ६ और ८; ये दश होते हैं। सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८८, ८०, ८०, ८०, ७८, ७८, ७८, ७७, १० और ६ ये तेरह होते हैं। सनोयोगियों और वचनयोगियों वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २६, ३०, ३१ और १ ये भाठ; तथा उदय-स्थान २६, ३०, ३१ ये तीन होते हैं।

#### वासीदिं दो उवरिं विजित्ता संतठाणाणि। वंधा सन्त्रोराले उदया पणुवीस आइ सत्तेव ॥४३५॥

संता १०—१३१६२१६११६०।हनान्धान्वाष्ट्रशिष्टाण्या उराले वंबा म—२३१२५।२६१२८१२६१

मनोवचनाएके प्रत्येकं द्वर्थातिक-दशक-नवक-स्थानत्रयं वर्जयत्वा सर्वाणि । सत्त्वस्थानदशकम्— १३।१२।१९।६०।६८।६८।७८।७८।७८।७८।७ । बौदारिककाययोगे सर्वाण्यष्टौ वन्यस्थानानि २३।२५।२६। १८।२६।३०।३१।१ । उदयस्थानानि पञ्चविंशतिकार्दानि सप्तैव २५।२६।२७।२८।२०।३१॥६३५॥

मनोयोगियों और वचनयोगियोंके सत्तास्थान वियासी और दो उपरिमध्थानोंको छोड़कर शेष दश होते हैं। औदारिककाययोगियोंके वन्धस्थान सर्व होते हैं। किन्तु उदयस्थान पचीसको . आदि लेकर सात ही होते हैं ॥४३४॥

मन और वचनयोगियोंके सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ५५, ५४, ५०, ७६, ७५ और ७७ ये दश होते हैं। औदारिककाययोगियोंके वन्धस्थान २३, २४, २६, २५, २६, ३०, ३१ और १ ये आठों ही होते हैं। उदयस्थान २५, २६, २७, २८, ३० और ३१ ये सात होते हैं।

1 03123

# दो उवरिं विज्ञित्ता संता सन्वेवि मिस्सिमि । तेवीसं तीसंता वंधा उदया छन्वीस चउवीसा ॥४३६॥

संता ११—६३।६२।६९।६०।ममामधाम२।म०।७६।७म।७७। मिस्से वंधा ६—२३।२५।२६। २मा२६।३०। उद्या २—१४।२६ संता ११—६३।६२।६९।६०।ममामधाम२।म०।७६।७म।७७।

औदारिककाययोगियोंके उपिस दो स्थानोंको छोड़कर शेप सर्व सत्तास्थान होते हैं। औदा-रिकमिश्रकाययोगियोंके तेईससे छेकर तीस तकके वन्धस्थान; तथा छव्यीस और सत्ताईस ये दो उद्यस्थान होते हैं। इनके सत्तास्थान औदारिककाययोगियोंके समान जानना चाहिए ॥४३६॥

श्रीवारिककाययोगियोंके सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ४८, ८४, ५२, ५२, ५०, ७६, ७८ और ७७ ये ग्यारह होते हैं। औदारिकमिश्रकाययोगियोंके वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २६ और ३० ये छह; उदयस्थान २४ और २६ ये हो; तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ५८, ५४, ५२, ५०, ७८, ७८, ७८ और ७७ ये ग्यारह होते हैं।

### पणुवीसाई पंच य वंधा वेउन्विए भणिया । संता पढमा चडरो उदया सत्तद्ववीस उणतीसा ॥४३७॥

वेउन्तिए वंधा ५—२५।२६।२८।३०। उद्या ३—२७।२८।२६। संता ४—६३।६२।६१।६०। वैक्रियिककाययोगे वन्थस्थानानि पञ्चित्वंशितकादीनि व्रिंशत्कान्तानि पञ्च—२५।२६।२८।६६।३०। सन्त्वस्थानान्याद्यानि चःत्रारि। उद्यस्थानित्रकम्—सप्तिवंशितकाष्टाविंशितकनविंशितकानि जीणि ॥४३७॥ वैक्रियिककाययोगे वन्धाः २५।२६।६८।३०। उद्याः २७।२८।२६। सन्तव्तुष्कम् ६३।६२।

वेकियिककाययोगियोंके पचीसको आदि लेकर पाँच वन्धस्थान; सत्ताईस, अट्टाईस, इनतीस ये तीन उदयस्थान; तथा आदिके चार सत्तास्थान कहे गये हैं ॥४३७॥

वैक्रियिककाययोगियोंके वन्यस्थान २४, २६, २८, ३० ये पाँच; उद्यस्थान २७, २८, २६ ये तीन; तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१ और ६० ये चार होते हैं।

### तीसुगुतीसा वंधा तम्मिस्से पंचवीसमेवुद्यं । संता पढमा चढरो वंधाहारेऽहुवीस उणतीसा ॥४३८॥

मिस्से वंघा—२—२६।३०। उद्यो १—२५। संता ४—६३।६२।६९।६०। आहारे वंधा २—

वैक्रियिकिमिश्रे विशास्त्र-नविविश्तिके हो बन्धस्थाने २६।३०। गोम्मष्ट्रसारे तु पञ्चविशितकं पड्-विशितिकं च २५।२६। पञ्चविशितिकमेवोद्यस्थानमेकम् । सत्त्वस्थानान्याद्यानि चत्वारि ६३।६२।६९।६०। भाहारककाययोगे अष्टाविंशतिकेकोनित्रंशत्के हो बन्धस्थाने २८।२६॥४३८॥

वैक्रियिकसिश्रकाययोगियोंमें तीस और उनतीस ये दो वन्धस्थान, पश्चीसप्रकृतिक एक उन्यम्थान; तथा प्रारम्भके चार सत्तास्थान होते हैं। आहारककाययोगियोंके अट्टाईस और उनतीस ये दो वन्धस्थान होते हैं ॥४३८॥

वैकियिकमिश्रकाययोगियोंके बन्धस्थान २६ और ३० ये दो, उदयस्थान २४ प्रकृतिक; एक; तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६० ये चार होते हैं। आहारककाययोगियके बन्धस्थान २८ और २६ ये दो होते हैं।

#### संतादिल्ला चउरो उदया सत्तद्ववीस उणतीसा। तम्मिस्से ते बंघा उदयं पणुवीस संत पढम चढुं ॥४३६॥

उदया २—२७।२६। संता ४—६३।६२।६०। मिस्से ते बंधा २—२६।२६। उदयो १— २५। संता ४—६३।६२।६०।

आहारके सरवस्थानान्याद्यानि चत्वारि ६३।६२।६१।६०। उद्यस्थानानि सप्तविंशतिकाष्टाविंशतिक-नवविंशतिकानि त्रीणि २७)२८।२६। तिन्मश्रे आहारकिमश्रे ते द्वे आहारकोक्ते अष्टाविंशतिकैकोनित्रंशत्के बन्धस्थाने द्वे २८।२६। उदयस्थानमेकं पञ्चविंशतिकम् २५। सत्त्वस्थानप्रथमचतुष्कम् ६३।६२।६१।६०। गोरमष्ट्रसारे आहारके तिन्मश्रे च त्रि-द्विनवतिकद्वयम् ॥६३।६२॥४३६॥

आहारककाययोगियोंके ंडद्यस्थान सत्ताईस और अट्टाईस ये दो तथा सत्तास्थान आदिके चार होते हैं। आहारकिसश्रकाययोगियों में बन्धस्थान अट्टाईस और उनतीस ये दो; उद्यस्थान पश्चीस प्रकृतिक एक और सत्तास्थान प्रारम्भके चार होते हैं ॥४३६॥

आहारककाययोगियों में उदयस्थान २७, २८ ये दो; तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६० ये चार होते हैं। आहारकिमश्रकाययोगियों में वन्धस्थान २८, २६ ये दो; उदयस्थान २५ प्रकृतिक एक; तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६० ये चार होते हैं।

#### कम्मइए तीसंता वंधा इगिवीसमेव उदयं तु । दो उवरिं विज्ञित्ता संता हिट्टिन्लया सन्वे ॥४४०॥

कम्महुग् बंधा ६—२३।२५।२६।२८।२६।३०। उदयो १—२१। संता ११—६३।६२।६१।६०।८८। ८४।८२।८०।७६।७८।७७।

कार्मणकाययोगे बन्धस्थानानि त्रयोविशतिकादि-त्रिंशत्कान्तानि पर् २३।२५।२६।२८।३०। उदय-स्थानमेकविंशतिकमेकम २१। केविलसमुद्धातापेचया विंशतिकञ्च। दशक-नवकस्थानद्वयं वर्जियत्वा अधः-स्थितानि सत्त्वस्थानानि सर्वाण्येकादश ६३।६२।६१।६०।८८।८२।८०।८८।७८।७८।७८।७८।७८।

#### इतियोगमार्गणा समाप्ता ।

कार्मणकाययोगियोंमें आदिसे छेकर तीस तकके बन्धस्थान; इक्षीस प्रकृतिक एक उदय-स्थान और अन्तिम दोको छोड़कर नीचेके सर्व सत्तास्थान होते हैं ॥४४०॥

कार्मणकाययोगियोंके बन्धस्थान २३,२४, २६,२८, ३० ये छह; उद्यस्थान २१ प्रकृतिक एक; तथा सत्तास्थान ६३,६२,६१,६०, ८८, ८४, ८०, ८८, ५०,७८, ७८ और ७७ ये ज्यारह होते हैं।

### ते चिय संता वेदे बंधा सन्वे हवंति उदया य । इगिवीस पंचवीसाई इगितीसंतिया णेया ॥४४१॥

वेदमार्गणायां त्रिषु वेदेषु तान्येव कार्मणोक्तान्येकादश सःवस्थानानि । वन्यस्थानानि सर्वाण्यष्टौ । उदयस्थानान्यष्टौ एकविंशतिक-पञ्चविंशतिकादीन्येकित्रशत्कान्तानि चाष्टौ झेयानि ॥४४१॥

त्रिषु वेदेषु प्रत्येकं बन्धाष्टकम् २३।२५।२६।२६।२०।३१।१ । उदयस्थानाष्टकम् २१।२५।२६। २६।२६।३०।३१ । सत्त्वस्थानेकादशकम् ६३।६२।६१।६०।६८।६२।६०।७६।७६।७६।७७ । अत्र स्थी-पुंवेद्योनं चतुर्विंशतिकं स्थानम्, तस्यैकेन्द्रियेप्वेवोदयात् । स्त्री-पण्डयोनीशीतिकाष्टसप्ततिकं, तीर्थसत्त्वस्य पुंवेदोद्येतेव चपकश्रेण्याऽऽरोहणात् ।

#### इति वेदमार्गणा समाप्ता ।

वेदमार्गणाकी अपेचा तीनों वेदोंवाळोंके सत्तास्थान तो कार्मणकाययोगियोंके समान वे ही ग्यारह; और वन्धस्थान सर्व ही होते हैं। उद्यस्थान इकीस और पश्चीसको आदि छेकर इकतीस तकके जानना चाहिए ॥४४१॥

तीनों वेदियोंके वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१, १ ये आठ; उदयस्थान २१, २४, २६, २७, २८, ३०, ३१ ये आठ तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२, ५०, ७६, ७८, ७८, ७८, ७८ थे ग्यारह होते हैं।

# कोहाइचउसु वंधा सन्वे संता हवंति ते चेव । उविरें दो विज्ञित्ता उदया सन्वे सुणेयन्त्रा ॥४४२॥

कसाए वंधा म—२३।२५।२६।२६।३६।३१।१। उदया ६—२१।२४।२५।२६।२७।२६। ३०।३१। संता ११—६६।६२।६१।६०।ममाम्थामराम्।७६।७मा७७।

क्रोधादिचतुर्षुं वन्धस्थानानि सर्वाण्यष्टौ म । सःवस्थानानि तान्येव पूर्वोक्तान्येकादश ११ । उदय-स्थानानि उपरितननवाष्टकस्थानद्वयं वर्जयित्वा सर्वाण्युद्यस्थानानि नव १ ज्ञातन्यानि ॥४४२॥

कपायेषु चतुषु वन्धस्थानाष्टकम् २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१। उदयस्थाननवकम् २१।२४। २५।२६।२७।२८।२०।३१। सत्त्वस्थानैकादशकम् ६३।६२।६१।६०।८८।८८।८२।८०।७६।७८।७७।

#### इति कपायमार्गणा समाप्ता।

कवायमार्गणाकी अपेत्ता क्रोधादि चारों कवायवालोंके सभी वन्धस्थान होते हैं। तथा सभी सत्तास्थान होने हैं। उर्यस्थान उपरिम दोको छोड़कर शेप नौ जानना चाहिए ॥४४२॥

# मइ-सुय-अण्णाणेसुं वंधा तेवीसाइ-तीसंतिया मुणेयव्या । दुणउदि आइ छ संता ते उदया हवंति वेभंगे । ॥४४३॥

मइ-सुयभण्णाणे वंधा ६—२३।२५।२६।२८।२६।३०। उद्या ६—२१।२४।२५।२६।२०।२८। ३०।३१। संता ६—६२।६१।६०।द्याप्यश्चरा

ज्ञानमार्गणायां कुमिति-कुश्रुताज्ञानयोनांमवन्धस्थानानि त्रयोविं शतिका-[दिः त्रिंशत्कान्तानि पर् मन्तव्यानि २३।२५।२६।२८।३०। सत्त्रस्थानानि द्वानविकादीनि पर् ६२।६१।६०।८८।८४।८२। तान्येव कपायोक्तान्युदयस्थानानि नव २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१ भवन्ति। विभङ्गज्ञाने [ उपरि वच्यामः । ] ॥४४३॥

ज्ञानमार्गणाकी अपेद्या मित और श्रुत-अज्ञानियोंमें वन्धस्थान तेईसको आदि लेकर तीस तकके छह जानना चाहिए। उद्यस्थान कषायमार्गणाके समान वे ही नौ होते हैं। सत्तास्थान वानवैको आदि लेकर छह होते हैं। अब विभङ्गज्ञानियोंके स्थानोंका वर्णन करते हैं॥४४३॥ मित-श्रुताज्ञानियोंके वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३० ये छहः उद्यस्थान २१, २४, २४, २६, २७, २८, २७, २८, ३०, ३१ ये नौ तथा सत्त्वस्थान ६२, ६१, ६०, ८८, ८४ और ८२ ये छह होते हैं।

#### ते चिय वंधा संता उदया अडवीस तीस इगितीसा। मइ-सुय-ओहीजुयले वंधा अडवीस आदि पंचेव ॥४४४॥

वेभंगे वंधा ६—२३।२५।२६।२८।३०। उद्या ३—२८।३०।३१। संता ६—६२।६१।६०। ह्ना८४।८२। मइ-सुय-ओहिज्यले वंधा ५—२८।२६।३०।३१।१।

विभङ्गज्ञाने तान्येव कुमति-कुश्रुतोक्तबन्ध-सन्वस्थानानि । उदयस्थानानि अष्टाविंशतिक-त्रिंशत्कैक-त्रिंशत्कानि त्रीणि ॥४४४॥

विभङ्गज्ञाने वन्धस्थानपट्कम् २३।२५।२६।२८।२६।३० | उदयस्थानित्रकम् २८।३०।३१ । सत्त-स्थानपट्कम् ६२।६१।६०।८८।८४।८२ ।

विभंगज्ञानियोंके मतिश्रुताज्ञानियोंके समान वे ही वन्धस्थान और सत्त्वस्थान जानना चाहिए। किन्तु उद्यस्थान अट्ठाईस, तीस और इक्तीस ये तीन ही होते हैं। मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंके दर्शनमार्गणाकी अपेन्ना अवधिदर्शनियोंके वन्धस्थान अट्ठाईस आदि पाँच होते हैं ॥४४४॥

विभंगज्ञानियोंके वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३० ये छह, उदयस्थान २८, ३०, ३१ ये तीन; तथा सत्तास्थान ६२, ६१, ६०, ८८, ८४ और ८२ ये छह होते हैं। मति, श्रुत और अवधि-युगळवाळोंके वन्धस्थान २८, २६, ३०, ३१ और १ ये पाँच होते हैं।

#### चउवीसं दो उवरिं विज्ञित्ता उदय अड्डेव । चउ आइक्ला संता ऊवरिं दो विज्ञिजण चउ हेड्डा ॥४४५॥

उद्या म---२११२५१२६१२७१२मारहा३०१३१। संता म--ह३१६२१६११६०१म०१७६१७मा७७१

सित-श्रुतावधिज्ञानावधिद्शंनेषु बन्धस्थानान्यष्टाविशतिकादीनि पद्म २मा२६।३०।३१।११। चतुर्वि श-तिकं उपरिसनवकाष्टकद्वयं च वर्जथित्वा उद्यस्थानान्यष्टौ २१।२५।२६।२७।२मा२६।३०।३१। चतुराध-सत्त्वस्थानानि त्रिनवतिकादिचनुष्कं उपरिमदशक-नवकद्वयं वर्जथित्वा चतुरधःस्थसत्त्वस्थानानि अशीतिका-दीनि चत्वारि इत्यष्टौ ६३।६२।६१।६०।म०।७६।७म।७७॥४४५॥

इन्हीं उपर्युक्त जीवोंके चौबीस तथा दो अन्तिम स्थानोंको छोड़कर शेष आठ उद्यस्थान होते हैं। तथा सत्तास्थान आदिके चार और अन्तिम दोको छोड़कर अधस्तन चार, ये आठ होते हैं। १४४।।

मति, श्रुत और अवधि-युगलवालोंके ख्रयाथान २१, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१ ये आठ तथा सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ५०, ७६, ७८ और ७७ ये आठ होते हैं।

# वंधा संता तेचिय मणपजे तीसमेव उदयं तु । केवलजुयले उदया चदु उवरि छच संत उवरिल्ला ॥४४६॥

मणपज्ञे वंधा ५—२८।२६।३०।३१।१ । उद्यो १—३० संता ८—६३।६२।६१।६०।८०।७६। ७८।७७। केवलजुयले उद्या ४—३०।३१।६।८। संता ६—६०।७६।७८।७७।१०।६।

मनःपर्ययज्ञाने तान्येव संज्ञानोक्तवन्ध-सत्त्वस्थानानि भवन्ति । उदयस्थानमेकं त्रिशत्कम् । मनः-पर्ययज्ञाने वन्धस्थानपञ्चकम् २८।२६।३०।३१।१। उदयस्थानमेकम् ३०। सत्त्वस्थानाष्टकम् ६३।६२।६१। १०।८०।७९।७८।७७। केवलयुगले केवलज्ञाने केवलदर्शने च उदयस्थानचतुष्कमुपरितनम् २०।२१।६।८। केवलिसमुद्धातापेचया उद्यदशकम् २०।२१।२६।२७।२८।२०।३१।३।। सस्वस्थानानि पट् उपरितनानि क्षरीतिकार्दानि पहित्यर्थः ८०।७६।७८।७७।१०।१। तत्र वन्धो नास्ति॥ ४७६॥

#### इति ज्ञानमार्गणा समाप्ता ।

सतः पर्ययद्यातियोंके वन्धस्थान और सत्तास्थान तो सित-श्रुतादि ज्ञानियोंके समान वे ही पूर्वोक्त ज्ञानना चाहिए। किन्तु उद्यस्थान केवल तीस प्रकृतिक ही होता है। केवलज्ञानियों और केवलद्रशितयोंके (वन्धस्थान कोई नहीं होता।) उद्यस्थान उपिस चार तथा सत्तास्थान उपिस छह होते हैं ॥४४६॥

सतः पर्ययज्ञातियोंके वन्यस्थात २८, २६, ३०, ३१, १ ये पाँच; उदयस्थात ३० प्रकृतिक एक तथा सत्तास्थात ६३, ६२, ६१, ६०, ८०, ७८, ७८ और ५० ये आठ होते हैं केवल-युगल-वालोंके उद्यस्थात ३०, ३१, ६ और ८ ये चार; तथा सत्तास्थात ८०, ७६, ७८, ७८, ७० और ६ ये छह होते हैं।

#### सामाइय-छेदेसुं वंधा अडवीसमाइ पंचेव । पणुवीस सत्तवीसा उदया अडवीस तीस उणतीसा ॥४४७॥

सामाइय-छेरेसु वंधा--रमारहार्वार ११६। उद्या ५--रपारवारमारहार्वा

संयममार्गणायां सामायिकच्छेदोपस्यापनयोर्वन्यस्थानान्यष्टाविंशतिकादीनि पञ्चेव २८।२६।३०। १९१९) उदयस्थानानि पचविंशतिक-सष्ठविंशतिकाष्टाविंशतिक-नवविंशतिक-त्रिंशत्कानि पञ्च २५।२६।२८। २६।३०। ॥४४७॥

संयममार्गणाकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना संयतोंके वन्धस्थान अहाईस आदि पाँच होते हैं। दृद्यस्थान पत्रीस, सत्ताईस, अहाईस, दनतीस और तीस; ये पाँच होते हैं ॥४४७॥

सामायिक छेदोपस्थापनासंयतोंमें बन्धस्थान २८, २६, ३०, ३१, १ ये पाँच तथा उदय-स्थान २४, २७, २८, २६ और ३० ये पाँच होते हैं।

#### पढमा चडरो संता उवरिम दो विज्ञद्ण चड हेडा। संता चडरो पढमा परिहारे तीसमेव उदयं तु ॥४४८॥

संता म-६३।६२।६९।६०।म०।७६।७म।७७। परिहारे उद्या १-३०। संता ४-६३।६२।६९।६०

प्रथमचतुःसत्त्रस्थानानि त्रिनवतिकादिचतुष्कम् , उपरिमदशक-नवकद्वयं वर्जेथित्वा चतुरधःस्थ-सत्त्रस्थानानि अशीतिकादिचनुष्कमित्यष्टौ सत्त्रस्थानानि ६३।६२।६१।६०।८०।७६।७८।७८। परिहारित्रशुद्धौ सत्त्रस्थानानि चत्वारि प्रथमानि त्रिनवतिकादीनि । त्रिशकमुद्यस्थानमेकम् ३०॥४४८॥

उन्हीं दोनों संयतोंके सत्त्वस्थान प्रारम्भके चार, उपरिम दोको छोड़कर अधस्तन चार, ये आठ होते हैं। परिहारविशुद्धिसंयतोंके तीस प्रकृतिक एक डर्यस्थान और प्रारम्भके चार सत्तास्थान होते हैं ॥४४८॥

सामाविक-झे दोपस्थापना संयतोंके सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ५०, ५८, ५८ और ५७ ये बाठ होते हैं। परिहारविशुद्धिसंयतोंके उदयस्थान २० प्रकृतिक एक और सत्तास्थान ६३, ६२, ६१ और ६० ये चार होते हैं।

#### अडवीसा उणतीसा तीसिगितीसा य बंध चत्तारि। जसिकत्ती वि य वंधा सुहुमे उदयं तु तीस हवे ॥४४६॥

परिहारे बंघा ४--रमार ६।३०।३१ सुहुमे बंघा १--१। उदयं १--३०।

परिहारविश्रद्धौ अष्टाविंशतिक नवविंशतिक-त्रिंशक्ष्वैकत्रिंशत्कानि चत्वारि बन्धस्थानानि । परिहार-विशुद्धिसंयमे यन्धस्थानचतुष्कम् २८।२६।३०।३६। उदयस्थानमेकम् ३०। सत्वस्थानचतुष्कम् ६३।६२।६९ ६०। सूचमसाम्पराये सूचमसाम्परायो सुनिरेकां यशस्कीतिं बध्नन् त्रिंशत्कसुद्यागतमनुभवति । [ उदय-स्थानं तु त्रिंशत्कमेकमेव । 🕽 ॥४४६॥

उन्हीं परिहारविशुद्धि संयतोंके बन्धस्थान अट्टाईस, उनतोस, तीस और इकतीस प्रकृतिक ये चार होते हैं। सूदमसाम्पराय संयतोंके यशस्की ति प्रकृतिक एक ही बन्धस्थान और एक ही उदयस्थान होता है ॥४४६॥

परिहारविशुद्धि संयतोंके वन्धस्थान २८, २६, ३०, ३१ ये चार होते हैं। सूद्मसाम्पराय संयतोंके बन्धस्थान १ प्रकृतिक और उदयस्थान ३० प्रकृतिक एक होता है।

#### संताइल्ला चउरो उवरिम दो विजिद्ण चउ हेहा। जहखायम्मि वि चउरो तीसिगितीसा णव अङ्क उदयाय ॥४५०॥

संता म-६३।६२|६१|६०|८०|७६।७८।७०। जहलाए उद्या ४-३०।३१।६।८।

सुचमसाम्पराये सःवस्थानान्याद्यानि त्रिनवतिकार्दानि चत्वारि, उपरिमदशक-नवकद्वयं वर्जंथित्वा चतुरथःस्थानान्यर्शातिकादीनि चत्वारि चेत्यष्टौ । सूचमसाम्पराये बन्धस्थानमेकं १ यशस्कीत्तिनाम १। उद्यस्यानमेकं त्रिंशत्कम् ३०। सत्त्वस्थानाष्टकम् ६३।६२।६९।६०।८०।७६।७८।७७। यथाख्याते नामबन्धो नास्ति । उदयस्थानानि चरवारि त्रिंशस्कैकत्रिंशस्कनवकाष्ट्रकानि ३०।३१।६।८। केविलसमुद्धातपेचया उद्यद्शकस् २०१२ १/२६/२७/२८/२६/३०/३१/६/८ ॥४५०॥

चन्हीं सूद्रमसाम्पराय संयतोंके सत्तास्थान आदिके चार तथा उपरिम दोको छोड़कर अधस्तन चार; ये आठ होते हैं। यथाख्यात संयतींके तीस, इकतीस, नौ और आठ प्रकृतिक चार उदयस्थान होते हैं ॥४५०॥

सूच्मसाम्परायसंयतोंके सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६० ८०, ७६, ७८ और ७७ ये आठ होते हैं। यथाख्यात संयतों के ३०, ३१, ६ और प प्रकृतिक चार उद्यस्थान होते हैं।

# चउहेड्डा छाउवरिं संतद्वाणाणि दस य णेयाणि । तससंजमिम णेया संतङ्घाणाणि चउ हेड्डा ॥४५१॥

यथाख्याते सत्त्वस्थानानि चतुरघःस्थानानि त्रिनविकादीनि चत्वारि, पहुपरितनानि सत्त्वानि अशीतिकादीनि पट् । एवं दश सत्त्रस्थानानि ६३।६२।६१।६०।८०।७६।७८।७०।१। त्रससंयमे देश-संयमे सत्त्वस्थानानि चतुरघःस्थानानि त्रिनवितकादीनि चत्वारि हरे। हरे। हरे। हरे। हरे।

उन्हीं यथाख्यात संयतोंके चार अधस्तन और छह उपरितन; ये दश सत्तास्थान जानना चाहिए। त्रस-संयमवालोंके अर्थात् देशसंयतींके चार अधस्तन सत्तास्थान जानना चाहिए॥४४१॥ यथाख्यात संयतोंके सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ५०, ७६, ७८, ७७, १० और ६ ये

दश सत्तास्थान होते हैं। देशसंयतोंके ६३, ६२, ६१ और ६० ये चार सत्तास्थान होते हैं।

# अडवीसा उणतीसा वंधा उदया,य तीस इगितीसा। अडसीदिं विज्ञिता पढमा सत्ता असंजमे संता ॥४५२॥

वंधा २--- रमारेश उद्या २---- ३०-३१। असंजमे संता ७--- १३।६२।६१।६०। मधामराम०।

देशसंयमे बन्धस्थाने हे—अष्टाविंशतिक-नवविंशतिके २८।२६। उदयस्थाने हे—त्रिंशत्कैकत्रिंशक्के ३०।२१। असंयमे अष्टाशीतिकं वर्जयित्वा प्रथमानि त्रिनवतिकादीनि सःवस्थानानि सप्त ६२।६२।६१।६०। ८४।८०। प्रथमिशास्त्र गोरमङ्क्तारे प्रपाप्तशादर। एवमप्यस्ति, इदं साधु दृश्यते ॥४५२॥

असंयमे वन्धस्थानानि त्रयोविंशतिकादित्रिंशत्कान्तानि पढ् वन्धाः २३।२५।२६।२८।२६।३०। उदयस्थानानि उपरिमनवकाष्टद्वयं वर्जयित्वा एकविंशनिकादीनि नव २१।२४।२५।२६।२०।२८।२०।३१

#### इति संयममार्गणा समाहा।

उन्हीं देशसंयतोंके अहाईस और उनतीस प्रकृतिक दो वन्धस्थान; तथा तीस और इकतीस प्रकृतिक दो उद्यस्थान होते हैं। असंयतोंके अठासीको छोड़कर प्रथमके सात सत्तास्थान होते हैं।।४४२॥

देशसंयतोंके वन्धस्थान २८, २६ ये दो; तथा उदयस्थान २० और २१ ये दो होते हैं। असंयतोंके ६३, ६२, ६१, ६०, ८४, ८२, ८० ये सात सत्तास्थान होते हैं।

### तीसंता छव्वंधा उवरिम दो विज्ञदूण णव उदया। चंक्खुम्मि सव्ववंधा उदया उणतीसं तीस इगितीसां ॥४५३॥

वंधा ६—२३।२५।२६।२८।२६।३०। उदया ६—२१।२४।२५।२६।२०।२६।३०।३१। वक्खु-दंसणे वंधा म—२३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१ । उदया ३—२६।३०।३१।

दर्शनमार्गणायां चक्षदर्शने बन्धस्थानानि सर्वाण्यष्टौ २३।२५।२६।२८।३०।३१।१ उदयस्थानानि एकोनिविंशस्किवंशस्कैकिवेशस्कानि व्रीणि २१।३०।३१। शक्स्यपेचया २१।२४।२५।२६।२०।३१। इदं गोम्मद्वसारेऽप्यस्ति ॥४५३॥

उन्हीं असंयतोंके आदिसे छेकर तीस तकके छह वन्धस्थान और उपरिम दोको छोड़कर नौ उदयस्थान होते हैं। दर्शनमार्गणाकी अपेत्ता चत्तुदर्शनियोंके वन्धस्थान तो सभी होते हैं; किन्तु उदयस्थान उनतीस तीस और इकतीस प्रकृतिक तीन ही होते हैं ॥४५३॥

असंयतीं के वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २० ये छहः तथा उदयस्थान २१, २४, २४, २६, २७, २८, २८, २८, ३० और ३१ ये नी होते हैं। चतुदर्शनियों के वन्धस्थान २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१, १ ये आठ; तथा उदयस्थान २६, ३० और ३१ ये तीन होते हैं।

# उनरिम दो विज्ञित्ता संता इयरिम होति णायव्या । वंधा संता तेचिय उनरिम दो विजिद्ग णव उदया ॥४५४॥

संता ११—६३।६२।६१।६०।ममामधामराम् । छहा छमा छ स्व संतुर्दसर्गे वंघा म—२३।२५।२६ २मा२६।३०।३१११ उद्या ६—२१।२४।२५।२६।२७।२मा२६।३०।३१। संता—११—६३।६२।६१।६० ममामधामराम् । ७६।७मा७७।

चक्षर्दर्शने सत्त्वस्थानानि उपरिमद्शकनवकद्वयं वर्जीयत्वा एकादशः सत्त्वस्थानानि ६३।६२।६१। ६०।८८।८४।८०।७६।७८।७७। इत्तरिमन् अचक्षुद्रशेने तान्येव चक्षुद्रशेनोक्तानि वन्ध-सत्त्वस्थानानि भवन्ति । उदयस्थानानि उपरिमद्विकं वर्जियत्वा नवोदयाः । अचक्षुद्रशेने वन्वाष्टकम् । २३।२५।२६।२८।

१. आदर्शपती 'संता' इति पाठः ।

२६।३०।३१।१। उदयस्थाननवकम् । २५।२४।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१। सरवैकादशकम् ६३।६२। ६९।६०।८८।८४।८८।८७।७६।७८।७७। अवधि-केवलदर्शनद्वये ज्ञाने कथितमस्ति ॥४५४॥

#### इति दर्शनमार्गणा समाप्ता ।

चजुदर्शनियोंके उपरिम दो सत्तास्थान छोड़कर शेष न्यारह सत्तास्थान होते हैं। इतर अर्थात् अचजुदर्शनियोंमें वे ही अर्थात् चजुदर्शनवालोंके वतलाये गये बन्धस्थान और संत्रास्थान होते हैं। तथा उपरिम दो को छोड़कर शेप नौ उदयस्थान होते हैं। १४४४॥

चत्रुदर्शनियोंके सत्तास्थान ६३, ६२, ६१, ६०, ५८, ५४, ८२, ८०, ७६, ७८, ७७, ये ग्यारह सत्तास्थान होते हैं। अचत्रुदर्शनियोंके २३, २५, २६, २८, २८, ३०, ३१, ये आठ बन्धस्थान; २१, २४, २५, २६, २०, २८, ३०, ३१, ये नौ उदयस्थान, तथा ६३, ६२; ६१; ६०; ५५, ५४, ५२, ५०, ७६, ७८ और ७७ ये ग्यारह सत्तास्थान होते हैं।

# किण्हाइतिए बंधा तेवीसाई हवंति तीसंता।

सत्ता सत्ताहल्ला उवरिम दो विज्ञिद्ण णव उदया ॥४.५५॥

किण्ह-णील-काऊसु-वंधा ६—-२३।२५।२६।२८।३०। उदया ६—-२१।२४।२५।२६।२७।२८। २६।३०।३१। संता ७—-६३।६२।६१।६०।८८।८४।

लेश्यामार्गेणायां कृष्णादिश्रये वन्यस्थानानि त्रयोविंशतिकादित्रिंशत्कान्तानि पट् २३।२५।२६।२६। ३०। सत्त्वस्थानानि आद्यानि त्रिनवतिकादीनि सप्त ६३।६२।६१।६०।ह्नह्म।ह्नधाहर । उपरिमद्वयं वर्ज-यिखा चोद्यस्थानानि नव २१।२४।२५।२६।२६।२६।३०।३१ ॥४५५॥

हेश्यामार्गणाकी अपेत्ता कृष्ण आदि तीन हेश्याओं में तेईसको आदि हेकर तीस तकके छह बन्धस्थान, उपरिम दो को छोड़कर शेष नौ उदयस्थान; तथा आदिके सात सत्तास्थान होते हैं ॥४४५॥

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें २३, २४, २६, २८, २८, ३० ये छह वन्धस्थान, २१, २४, २४, २६, २७, २८, २८, ३०, ३१ ये नौ उद्यस्थान; तथा ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४ और ५२ ये सात सत्तास्थान होते हैं।

# तेऊ पम्मा वंधा अडवीसुणतीस तीस इगितीसा । इगि पणुवीसा उदया सत्तावीसाइ जाव इगितीसं ॥४५६॥

तेउ-पम्मास् वंधा ४--रदारहा३०।३१। उदया ७--२११२५१२७।रदारहा३०।३१।

तेजःपद्मयोत्रन्धस्थानानि अष्टाविंशत्येकोनित्रंशःकत्रिंशस्कैकित्रंशस्कानि चत्वारि रदारशा३०।३१। पद्मायमष्टाविंशतिकादोनि चत्वारि । पीतलेश्यायां २५।२६।२५।२६।३०।३१ एवमप्यस्ति । उद्यस्थानानि एकविंशतिक-पञ्चविंशतिक-सप्तविंशतिकाद्येकत्रिंशस्कान्तानि सप्त २१।२५।२७।२६।३०।३१॥४५६॥

तेज और पद्मलेश्यामें अहाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक ये चार बन्धस्थान; तथा इकीस, पच्चीस, सत्ताईस, अहाईस, उनतीस, तीस, और इकतीस प्रकृतिक ये सात उद्यस्थान होते हैं ॥४४६॥

तेज और पद्मलेश्यामें बन्धस्थान २८, २६, ३०, ३१, ये चार तथा उदयस्थान २१, २४, २७, २८, २६ ३० और ३१ ये सात होते हैं।

संता चउरो पढमा सुकाए होति तेचिय विवायाः। संता चउरो पढमा उवरिम दो विजिद्ण चउ हेट्टा ॥४५७॥

संता ४—६३।६२।६१।६० । सुक्षाणु उद्या ७—२१।२५।२६।३०।३१। संता म— ६३।६२।६१।६०।८०।७६:७८।७७। पीत-पद्मयोः सन्बस्थानानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि १३।६२।६१।६०। शुक्ललेश्यायां त एव पीतपद्मोक्तविपाका उद्यस्थानानि सप्त २१।२५।२७।२६।२०।३१ भवन्ति । केवलिसमुद्धातापेषया विंशतिकोद्यश्च सत्तास्थानानि चत्वारि त्रिनवतिकादीनि उपरिमद्विकं वर्जयित्वा चतुरधःसन्त्वस्थानानि अशीति-कादीनि चत्वारि । एवमष्टौ १३।६२।६१।६०।५०।७६।७८।७७॥४५७॥

तेज और पद्मलेश्यामें प्रथमके चार सत्तास्थान होते हैं। शुक्तलेश्यामें विपाक अर्थात् उद्यस्थान तो वे ही होते हैं, जो कि तेज-पद्मलेश्यामें वतलाये गये हैं। किन्तु सत्तास्थान आदिके चार तथा उपरिम दो को छोड़कर अधस्तन चार, इस प्रकार आठ होते हैं।।४४७॥

तेज-पद्मलेश्यामें ६३, ६२, ६१, ६० ये चार सत्तास्थान होते हैं। शुक्ललेज्यामें २१, २४, २७, २८, ३०, ३१ ये सात उदयस्थान; तथा ६३, ६२, ६१, ६०, ८०, ७६, ७८ और ७७ ये आठ सत्तास्थान होते हैं।

#### अडवीसाई वंधा णिल्लेसे उदय उवरिमं जुयलं । उवरिं छचिय संता भन्वे वंधा हवंति सन्वे वि ॥४५८॥

सुकाए वंघा ५—२=।२६।३०।३१।१। अल्लेसे उदया २—-६।६। संता ६—-६०।७६।७८।७७। १०।६। अन्वे वंधा सन्वे २३।२५।२६।२८।३०।३१।१।

शुक्ललेश्यायां वन्धस्थानान्यष्टाविंशतिकादीनि पञ्च २८।२६।३०।३९।१ । निर्लेश्ये अयोगे उदयो-परिमयुग्मं नवकाष्टकद्वयमस्ति ६।८ । सत्त्वस्थानानि उपरिमस्थानानि पट् ८०।७६।७८।७८।१०।६।

#### इति लेश्यांमार्गणां समाप्ता ।

भन्यमार्गाणायां भन्ये बन्धस्थानानि सर्वाण्यष्टौ २३।२५।२६।२८।२०।३१।१ ॥४५८॥

शुक्ल छेश्यामें अष्टाईसको आदि लेकर पाँच वन्धरयान होते हैं। लेश्यासे रहित अयोगि-केवलीके उपरिम दो उदयस्थान; तथा उपरिम छह सत्तास्थान होते हैं। भन्यमार्गणाकी अपेचा भन्यजीवोंके सभी वन्धस्थान होते हैं।।४४८॥

शुक्छलेश्यामें २८, २८, २०, २१, १ ये पाँच बन्धस्थान होते हैं। अलेश्यजीवोंके ६ और ८ ये दो बदयस्थान; तथा ८०, ७६, ७८, ७७, १० और ६ वे छह सत्तास्थान होते हैं। भव्योंके २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१, और १ ये सभी बन्धस्थान होते हैं।

# दो उवरिं विज्ञित्ता संतुदया होति सन्वे वि । अभन्वे तीसंता वंधा उदया य उवरि दो वज्जं ॥४५६॥

उदया ६—२ १।२४।२५।२६।२७।२म।२६।३०।३१। संता ११—६३।६२।६१।६०।ममाम्थामर। मार्था १९।४५।४५।२५।२५।२६।२म।२६।३०। उदया ६—२१।२४।२५।२६।२७।२म। १६।३०।३१।

भव्योंके उपित्म दो को छोड़कर शेष नौ उद्यस्थान; तथा उपित्म दो को छोड़कर शेप ग्यारह सत्तास्थान होते हैं। अभव्योंके तीस तकके छह चन्धस्थान; तथा उपित्म दो को छोड़कर शेष नौ उद्यस्थान होते हैं ॥४४६॥ भन्योंके २१, २४, २४, २६, २७, २८, ३०, ३१ ये नौ च्ह्यस्थान; तथा ६३, ६२, ६१, ६०, ४८, ४४, ८२, ५०, ७८, ७८ और ७७ ये स्थारह सत्तास्थान होते हैं। अभन्यमें २३, २४, २६, २८, ३० ये दश बन्धस्थान; तथा २१, २४, २४, २६, २७, २८, २६, २० और ३१ ये नौ च्ह्यस्थान होते हैं।

# संता णउदाइ चढुं णो भन्वा† चढु छाय उविर उदय संता। उवसमसम्मे बंधा अडवीसाई हवंति पंचेव ॥४६०॥

संता ४—६०।ममाम४|म२। जोमन्वजोऽभन्वेः उदया ४—३०।३१।६।म। संता ६—म०।७६।७म ७७।१०।६। उवसमसमम् वंधा ५—२म।२६।३०।३१।१

अभन्ये नवतिकादीनि चत्वारि सत्त्वस्थानि ६०।ममामशामरः। नीमन्यामन्ये अयोगे शन्त्योदया-श्रत्वारः ३०।३१।६।म । अन्तिमसत्त्वस्थानि पट् म०।७६।७मा७७।१०।६।

#### इति भन्यमार्गणा समाप्ता ।

. सम्यक्तवमार्गणायामुपशमसम्यक्तवे वन्धस्थानानि अष्टाविशतिकादीनि पञ्च २८।२०।३१।१। ॥४६०॥

अभन्योंके नव्ये आदि चार सत्तास्थान होते हैं। नोभन्य-नोअभन्य जीवोंके उपरिम चार उदयस्थान और उपरिम छह सत्तास्थान होते हैं। सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेत्ता उपशमसम्य-क्त्वमें अट्टाईसको आदि छेकर पाँच वन्धस्थान होते हैं॥४६०॥

अभन्यके ६०, ८८, ८४, ८२ ये चार सत्तास्थान होते हैं। नो-भन्य-नोअभन्यके ३०, ३१, ६, ८ ये चार उद्यस्थान; तथा ८०, ७६, ७८, ७७, १० और ६ ये छह सत्तास्थान होते हैं। उपशाससम्यक्तवमें २८, २६, ३०, ३१ और १ ये पाँच वन्धस्थान होते हैं।

# उदया इगि पणुवीसा उणतीसा तीस होति इगितीसा । संता चउरो पढमा वेदयसम्मम्म संत ते चेव ॥४६१॥

उदया ५---२११२५।२६।३०।६१। संता ४--६३।६२।६१।६० वेद्ये संता ४--६३।६२।६१।६०।

उपश्रमे उद्यस्थानानि एक पञ्चाप्रविंशतिके द्वे, एकोनश्चिंशत्क श्चिंशत्कैक शिंशत्कैक शिंशत्कानि श्चीण; एवं पञ्च २ ११२५१२६१३०।३१ भवन्ति । सत्त्वस्थानानि चत्वार्यांचानि नवतिकादीनि १३११२११११०। वेदकसम्यक्त्वे सत्त्वस्थानानि तान्येवोपशमोक्तानि त्रिनवतिकादीनि चत्वारि १३११२११११० ॥४६१॥

• डपशमसम्यक्तवमें इक्कीस, पश्चीस, उनतीस, तीस, इकतीस ये पाँच उदयस्थान और आदिके चार सत्तास्थान होते हैं। वेदकसम्यक्तवमें भी ये ही आदिके चार सत्तास्थान होते हैं।।४६१॥

खपशम सम्यक्तवमें २१, २४, २६, ३०, ३१ ये पाँच खदयस्थान, तथा ६३, ६२, ६०, ६१, ये चार सत्तास्थान होते हैं। वेदकसम्यक्तवमें भी ६३, ६२, ६१, ६० ये ही चार सत्तास्थान होते हैं।

अडवीसा उणतीसा तीसिगितीसा हवंति वंधा य । वजवीसं दो उवरिं विज्ञता उदयठाणाणि ॥४६२॥

गृंद् भन्वाभन्वे।

कव णोभग्वाभन्वे।

वेदकसम्यक्तवे वन्धस्थानानि अष्टाविंगतिकनवविंशतिकत्रिंशत्कैकत्रिंशत्कोनि चत्वारि भवन्ति २८।२६। २०।२१। उद्यस्थानानि चतुर्वि शतिकं उपरिमनवकाष्टकद्वयं च वर्जयित्या अन्यान्यष्टौ २५।२५।२६।२७। २८।२६।३०।३१ ॥४६२॥

उसी वेदकसम्यक्तवमें अहाईस, उनतीस, तीस और इकतीसप्रकृतिक चार वन्धस्थान; तथा चौत्रीस और उपरिम दो स्थानोंको छोड़कर शेप आठ उदयस्थान होते हैं ॥४६२॥

वेदकसम्यक्त्वमं २८, २६, ३०, ३१, ये चार वन्यस्थान और २१, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१ ये आठ उदयस्थान होते हैं।

# चउरो हेट्टा छाउवरिं खाइए संता हवंति णायव्या । चउवीसं वज्जुदया अडवीसाई हवंति वंधा य ॥४६३॥

खाइयसम्मत्ते वंथा ५---२मा२हा३०।३१११। उदया १०---२१।२५।२६।२०।२६।३०।३१। हामा संता १०---ह३।ह२।ह१।ह०।म०।७हा७मा७७।१०।हा

हायिकसम्यक्ते चत्वारि सःवस्थानान्यधःस्थानानि पहुपरिष्टानि, एवं दश सःवस्थानानि हायिक-सम्याद्यो भवन्ति । चतुर्विशतिकं वर्जयित्वा उद्यस्थानानि दश । अष्टाविशतिकानीनि पञ्च वन्थस्थानानि भवन्ति ज्ञात्व्यानि ॥४६३॥

चायिकसम्यक्त्वे वन्धस्थानपञ्चकम् २८।२६।३०।३१।१ । उदयस्थानदशकम् २१।२५।२६।२०।२८। २६।३०।३१।६।८ । केवलिसमुद्धातापेत्तया विंशतिकस्योदयोऽस्ति । सत्त्वस्थानदशकम् ६३।६२।६१।६०। ८०।७६।७८।७०।१०।६ ।

ज्ञायिकसम्यक्त्वमं चार अधरतन और छह उपरिम ये दश सत्तास्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उदयरथान चौर्वासको छोड़करके शेष सर्व, तथा वन्धस्थान अट्टाईसको आदि लेकरके शेष सर्व होते हैं ॥४६३॥

चायिकसम्यक्त्वमें २८, २६, ३०, ३१, १ ये पाँच वन्धस्थान, २१, २४, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ६, ८ ये दश उन्यस्थान; तथा ६३, ६२, ६१, ६०, ८०, ७६, ७८, ७८, ७८, ७० और ६ ये दश सत्तास्थान होते हैं।

#### अडवीसाई तिण्णि य वंधा सादम्मि संत णउदीया । इगिवीसाई सत्त् य उदया अड सत्तवीस विज्ञिता ॥४६४॥

सासादनर चौ वन्यस्थानानि अष्टाविंशतिकादीनि त्रीणि २८।२६।३०। सत्त्रस्थानमेकं नवतिकम् ६०। अष्टाविंशतिकं सप्तविंशतिकं च वर्जंयत्वा एकविंशतिकादीनि सप्तोदयस्थानानि २९।२४।२५।२६। ३०।३९। अत्र सप्ताटाप्रविंशतिके तु अनयोरुद्यकालागमनपर्यन्तं सासादनत्वासम्भवान्नोक्ते ॥४६४॥

सासादनसम्यक्तवमें अडाईसको आदि छेकर तीन वन्धस्थानं; नव्वेप्रकृतिक एक सत्ता-स्थान; तथा सत्ताईस और अडाईसको छोड़कर इक्कीस आदि सात उदयस्थान होते हैं ॥४६४॥

सासादनमें २८, २६, ३० ये तीन वन्धस्थान, तथा २१, २४, २४, २६, २६, ३०, ३१ ये सात उदयस्थान हैं और ६० प्रकृतिक एक सत्तास्थान होता है।

अड्डावीसुणतीसा वंधा मिस्सम्मि णउदि वाणउदी । संता तीसिगितीसा उणतीसा होति उदया य ॥४६५॥ मिस्से वंधा २—२८।२६। उदया ३—२६।३०।३१। संता २—६२।६०। मिश्ररुचौ बन्धस्थानेऽप्टार्विशतिक-नवविंशतिके हे २८।२१। सत्त्वस्थाने हे नवतिक-हानवतिके ६२। ६० भवतः । उदयस्थानानि एकोनिश्रिंशत्कैकत्रिंशत्कानि त्रीणि २१।३०।३१॥४६५॥

मिश्र अर्थात् सम्यग्मिश्यात्वमें अट्टाईस, उनतीसप्रकृतिक दो वन्धस्थान; बानवे और और नब्बेप्रकृतिक दो सत्तास्थान; तथा उनतीस, तीस और इकतीसप्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं ॥४६४॥

मिश्रमें २८ और २६ ये दो बन्धस्थान; २६, ३०, ३१ ये तीन उदयस्थान; तथा ६२ और ६० ये दो सत्तास्थान होते हैं।

#### तीसंता छन्वंधा उवरिम दो विजिद्ण णव उद्या। मिच्छे पढमा संता तेणउदि विजिऊण छच्चेव ॥४६६॥

सिच्छे बंधा ६—२३।२५।२६।२८।३०। उदया ६—२१।२४।२५।२६।२०।३१। संता ६—६२।६१।६०।८८।८४।

. मिथ्यारुचौ बन्यस्थानानि त्रयोविंशतिकादित्रिंशत्कान्तानि पट् २३।२५।२६।२८।२६।३०। उदय-स्थानानि उपरिम-नवकाष्टकस्थानद्वयं वर्जयित्वा अन्यानि नवोदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२६।२६। ३०।३१। त्रिनवतिकं वर्जयित्वा आदिमसत्त्वस्थानानि पट् १२।११।६०।८८।८४।८१॥

#### इति सम्यक्त्वमार्गणा समाप्ता ।

मिथ्यात्वमें तीसप्रकृतिक स्थान तकके छह वन्धस्थान; उपरिम दो को छोड़कर शेप नी उदयस्थान; तथा तेरानवैको छोड़कर प्रारम्भके छह सत्तास्थान होते हैं ॥४६६॥

सिथ्यात्वमें २३, २४, २६, २८, ३० ये छह बन्धस्थान; २१, २४, २४, २६, २७, २८, २८, ३०, ३१ ये नौ उद्यस्थान; तथा ६२, ६१, ६०, ८८, ८४ और ८२ ये छह सत्ता-स्थान होते हैं।

# सिणामिम सन्वबंधा उवरिम दो विज्ञिऊण संता दु । विज्ञवीसं दो उवरिं विज्ञित्ता होति उदया य ॥४६७॥

संगीसु बंधा म—२३।२५।२६।२६।३०।३१।१। उद्या म-२१|२५|२६।२७।२६।२०।३१ संता ११—६३।६२|६१।६०।ममामधामराम्।७६।७६।७६।

संज्ञिमार्गणायां संज्ञितीने वन्धस्थानानि सर्वाण्यष्टौ २३।२५।२६।२८।३६।३१।१। उपितम-दशक-नवकस्थानद्वयं वर्जीयत्वा अन्यसर्वाण्येकादशः सत्त्वस्थानानि ३३।६२।६१।६०।६६।६४।६५।६०।६६। ७६।७७। चतुर्विंशतिकं उपित्मनवकाष्टकस्थानद्वयं च वर्जीयत्वा उदयस्थानान्यष्टौ २१।२५।२६।२७। .२६।२६।३०।३१। संज्ञिनि भवन्ति ॥४६७॥

संज्ञिमार्गणाकी अषेत्वा संज्ञी जीवोंमें सर्व वन्वस्थान होते हैं। उपरिम दोको छोड़कर शोष ग्यारह सत्तास्थान; तथा चौबीस और उपरिम दोको छोड़कर शेप आठ उदयस्थान होते हैं।।४६७।।

संज्ञियोंमें २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ३१, १ ये आठ वन्धस्थान; २१,२४, २६, २७, २८, २८, ३०, ३१ ये आठ उदयस्थान और ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ५२, ५०, ७६, ७८, ७८ ये ग्यारह सत्तास्थान होते हैं।

# इगिवीसं छन्वीसं अडवीसुणतीस तीस इगितीसा। उदया असण्णिजीवे वंघा तीसंतिया छन्न ॥४६८॥

असण्णीसु वंधा ६---२३।२५।२६।२८।२६।३०। उदया ६---२५।२६।२८।३१।

असंज्ञिमार्गणायां बन्यस्थानानि त्रयोविंशतिकादित्रिंशत्कान्तानि पट् २२।२५।२६।२८।२६।३०। उद्यस्थानान्येकविंशतिकपड्विंशतिकाष्टाविंशतिकैकोनत्रिंशत्कित्रिंशत्कित्रेशत्कानि पट् २१।२६।२८।२०। ३१॥४६८॥

असंज्ञी जीवोंमें इक्षीस, छन्त्रीस, अट्टाईस, उनतीस, तीस, इक्तीस प्रकृतिक छह उद्य-स्थान और तीस तकके प्रारम्भिक छह वन्धस्थांन होते हैं ॥४६८॥

असंज्ञियोंमें २३, २४, २६, २८, २६, ३० ये छह बन्धस्थान; तथा २१, २६, २८, ३० और ये छह उदयस्थान होते हैं।

## पंचाइल्ला संता तम्मि य चत्ता ति-इक्षणउदीओ । उदया चउ उवरिल्ला छोवरि संता य णोभए भणिया ॥४६६॥

संवा ५—६२।६०। प्रवाहणा-गेवअसण्णीसु उदया ४—३०।३१।६। संता ६— पंगाहणान्याकारात्रा

सत्तरथानानि—तत्र सत्त्वस्थानमध्ये त्रिनवितकैकनवितकस्थानद्वयं त्यक्तवा भाद्यानि सत्त्वस्थानानि पञ्च ६२।६०।८८।८४।८२ असंज्ञिजीवे भवन्ति । नोभययोः संज्यसंज्ञिज्यपदेशरहितयोः सयोगायोगयो-रुद्या उपरिष्टाश्चत्वारः । सत्त्वस्थानानि चरमाणि पट् भणितानि ॥४६६॥

नैवसंज्ञि-नैवासंज्ञिषु उद्याः ४—३०।३१।६।६। सत्तास्थानानि ६—६०।७६।७६।७६। इति संज्ञिसार्गणा समाप्ता ।

उन्हीं असंज्ञियोंमें तेरानवै और इक्यानवैको छोड़कर आदिके पाँच सत्तास्थान होते हैं। नोभय अर्थात् नैव संज्ञी नैव असंज्ञो ऐसे केविछयोंके ऊपरके चार उदयस्थान और ऊपरके ही छह सत्तास्थान कहे गये हैं।।४६६।।

असंज्ञियोंमें ६२, ६०, ८८, ८४, ८२ ये पाँच सत्तास्थान होते हैं। नो संज्ञी नो असंज्ञी जीवोंमें ३०, ३१, ६, ८ ये चार उद्यस्थान और ८०, ७६, ७८, ७७, १०, ६ ये छह सत्तास्थान होते हैं।

# सन्वे वंधाहारे सन्वे संता य दो उवरि मुचा। इगिवीसं दो उवरिं मुचुं उदया हवंति सन्वे वि ॥४७०॥

आहारे वंधा म--२३।२५।२६।२८।२०।३१।१ । उदया म--२४।२५।२६।२७।२८।२६।३०। ३१। संता ११--६३।६२।६१।६०।म्हामश्रमश्रम् । ।

आहारकमार्गणायां वन्धस्थानानि सर्वाण्यष्टी २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१। एकविंशतिक-मुपरिमस्थानद्वयं च मुक्त्वा उदयस्थानान्यष्टी २४।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१। उपरिमसत्त्वस्थानद्वयं मुक्त्वाऽन्यसन्त्वस्थानान्येकाद्श ६३।६२।६१।६०।८८।८४।८२।८०।७६।७८।७८।७। आहारकर्जावेषु अवन्ति ।।४७०॥

आहारमार्गणाक्ती अपेत्ता आहारक जीवांके सभी वन्धस्थान, तथा उपरिम दोको छोड़कर शेप सभी सत्तास्थान होते हैं। इसी प्रकार इक्कोस और उपरिम दोको छोड़कर शेप सर्व ही उदय-स्थान होते हैं ॥४७०॥ आहारकोंमें २३, २४, २६, २८, २८, ३०, ६१, १ ये आठ बन्धस्थान, २४, २४, २६, २७, २८, २८, ३०, ३१ ये आठ बद्यस्थान; और ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७८, ७८, ७८, ७८, ७८ ये ग्यारह सत्तास्थान होते हैं।

### छन्वंधा तीसंता इयरे संता य होंति सन्वे वि । इगिवीसं चउ उवरिं पंचेबुदया जिणेहिं णिहिहा ॥४७१॥

अणाहारे बंधा ६---२३।२५।२६।२८।३०। उदया ५---२१।३०।३१।६।८। संता १३---६३। ६२।६१।६०।८८।८४।८८।८७।७७।१०।६।

इतरेऽन्यस्मिन् अनाहारके त्रयोविशतिकादि-त्रिंशत्कान्तानि बन्धस्थानि पट् २३।२५।२६।२८।२६। ३०। सत्त्वस्थानानि सर्वाणि त्रयोदश ६३।६२।६१।६०।६८।६४।६०।६८।७६।७६।७६।७६। उदयस्थानानि एकविंशतिकं उपरितनचतुष्कं चेति पञ्च २१।३०।३१।६।६। अनाहारकजीवेषु भवन्ति । तत्रानाहारके अयोगिनि उदयस्थाने नवकाष्टके हे स्तः । सत्त्वं दशक-नवके हे विद्यते । एवं नामकर्मप्रकृति-बन्धोदयसस्व-त्रिसंयोगो मार्गणासु जिनैनिदिष्टः कथितः ॥४७१॥

इतर अर्थात् अनाहारक जीवोंके तीस तक के छह वन्धस्थान और सर्व ही सत्तास्थान होते हैं। तथा उन्हींसे इक्कीस और चार उपरिम ये पाँच ही उदयस्थान जिनेन्द्रोंने कहे हैं।।४७१।।

अनाहारकोंके २३, २४, २६, २८, ३० ये छह बन्धस्थान; २१, ३०, ३१, ६, ५ ये पाँच उद्यस्थान और ६३, ६२, ६१, ६०, ५८, ५२, ५२, ५०, ७६, ७८, ७७, १०, ६ ये तेरह सत्तास्थान होते हैं।

भथ चतुर्दशमार्गणासु नामकर्मप्रकृतिबन्बोदयसत्त्वत्रिसंयोगरचना गोरमहसारोक्ताऽत्र रच्यते—

### १ गतिमार्गणायाम् . . . .

वं० २ २६,३० १ नरकगती-उ० ५ २१,२५,२७,२८,२६, ' स० ३ ६२,६१,६०, वं ६ २३,२४,२६,२८,२६,६०। २ तिर्यमाती- उ० ६ २१,२४,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१। स० ५ ६२,६०,८८,८४,८२। वं० = २३,२५,२६,२८,३०,३१,१ .-३ सनुष्यगती उ० ११ २०,२१,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१,६,८। स० १२ ६३,६२,६१,६०,८८,८४,८०,७६,७८,७७,१०,९। वं १४,२६,२६,३०। उ० ५ २१,२५,२७,२८,२६। ४ देवगतौ---स० ४ ह३,६२,६१,६०। ः - - - २ इन्द्रियमार्गणायाम् -वं० ५ २३,२५,२६,२६,३०। उ० ५ २१,२४,२५,२६,२७।

स० ५ ६२,६०,५५,५४,५२। . .

```
वं० ५ २३,२५,२६,२६,३०।
             उ० ६ २१,२६,२८,२६,३०,३१।
२ विकलत्रये-
             स० ५ ६२,६०,८८,६४,५२।
                च २२,२५,२६,२५,२६,३०,३१,१।
             च० १४ २०,२१,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१,६,८।
३ सकलेन्द्रिये —
             स० १३ ६३:६२,६१,६०,८८,८४,८२,८०,७६,७८,७७,१०,६।
                     ३ कायमार्गणायाम्-
                  ५ २३,२५,२६,२६,३०।
             वं०
१ पृथ्वीकायिके-
                  ५ २१,२४,२५,२६,२७।
             ন্ত ০
                  ५ ६२,६०,८८,८४,८२।
                  ५ २३,२५,२६,२६,३०।
             वं०
                  ५ २१,२४,२५,२६,२७।
२ अप्कायिके--
             ব৽
                 ५ ६२,६०,८८,८४,८२।
             स०
                  ५ २३,२५,२६,२६,३०।
             वं०
३ तेजस्कायिके-
                  ४ २१,२४,२५,२६।
             उ०
                  ५ ६२,६०,८८,८४,८२।
             .स०
                  ५ २३,२५,२६,२६,३०।
              बं०
४ वातकायिके-
                     २१,२४,२५,२६।
             उ०
                  8
                 ५ ६२,६०,मम,म४,म२।
                  प २३,२५,२६,२६,३०।
              वं०
                 ५ २१,२४,२५,२६,२७।
५ वनस्पतिकायिके-उ०
                  ५ ६२,६०,मम,म४,म२।
              स०
                     ध योगमार्गणायाम्—
                  च २३,२५,२६,२८,२६,३०,३१,१।
              बं०
                 ३ २६,३०,३१।
मनोयोगे--
              उ०
                     ६३,६२,६१,६०,सम,म४,म०,७६,७म,७७ ।
             ंवं०
                     २३,२५,२६,२८,२६,३०,३१,१।
                 5
वचनयोगे-
                 ą
                      28,30,391
              उ०
              स० १०
                      &$,&7,&9,&0,55,55,50,08,65,60 1
                ৰ্বত
                        २३,२५,२६,२८,२६,३०,३१,१ ।
 ३ सौदारिककाययोगे– उ० ७ २५,२६,२७,२८,३०,३९।
                 स०
                    33
                         £2,£2,£9,£0,555,552,550,65,65,661
                    बं०
                        ६ २३,२५,२६,२८,२६,३०।
 ४ भौदारिकमिश्रकाययोगे—उ०
                       २ २४, २६।
                    स० ११ ह३,ह२,ह१,६०,८८,८४,८२,८०,७६,७८,७७ [
                 वं०
                        २५,२६,२८,३६,३०।
                     V,
 ५ वैकियिककाययोगे-
                -उ०
                    ą
                        २७,२८,२६।
                 स०
                         ६३,६२,६१,६० ।
```

```
वं०
                                 २९,३०।
  ६ वैकियिकमिश्रकाययोगे— उ०
                                 241
                        स०
                                 E ₹, E ₹, E ₹, So 1
                         ₹
                             25,281
   ७ आहारककाययोगे-
                         ₹
                             २७,२८,२६।
                    स०
                             103,83,83,83
                       बं०
                                २८,२१।
  म आहारकमिश्रकाययोगे-
                       . ₹ 0
                            9
                                241
                       स०
                                103,83,53,53
                       वं०
                                २३,२५,२६,२८,२६,३०।
  ६ कार्मणकाययोगे-
                       ত্ত ০
                            3
                                531
                       स० ११
                                ₹₹,₹₹,₹₹,€0,555,558,557,500,08,05,001
                          ५ वेदमार्गणायाम्-
                       चं०
                              २३,२७,२६,२८,२६,३०,३१,१।
  वेदत्रये
                       उ० ८ ११,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१।
                                ६ कपायमार्गणायाम्--
                 बं०
                          २३,२५,२६,२८,३०,३१,१।
  कपायचतुष्के-
                 ত ০
                      3
                          २१,२४,२५,२६,२७,२८,३६,३०,३१।
                 स०
                          ६३,६२,६१,६०,८८,८४,८२,८०,७६,७८,७७।
                    33
                         ७ ज्ञानमार्गणायाम्—
                 यं ०
                         २३,२५,२६,२८,२६,३०।
३ मति-श्रुताज्ञानयोः – उ०
                          २१,२४,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१।
                 स०
                          ६२,६१,६०,८८,८४,८२।
                 वं०
                          २३,२५,२६,२८,२६,३०।
  २ विभक्षज्ञाने-
                 ভ৹
                         २८,३०,३१।
                          ६२,६१,६०;दद,द४,द२।
                 स०
                         २८,२६,३०,३१,१
                 वं०
                      ч
                         २१,२५,२६,२७,२८,२१,३०,३१।
  ३ मति-श्रुतावधिपु- उ०
                          ६३,६२,६१,६०,८०,७१,७८,७७ ।
                 स०
                         २८,२१,३०,३१,१।
                 बं०
  ४ सनःपर्ययज्ञाने-
                 -उ∘
                          $3,89,89,80,E0,08,0E,0E,00 1
                 स०
                 वं ०
                         ३०,३१,६,८।
  ५ केवलज्ञाने---
                 उ०
                      3
                         ८०,७६,७८,७७,१०,६ ।
                स०
```

### द संयममार्गणायाम्—

```
वं०
                          ५ २⊏,२६,३०,३१,५।
                          ५ २५,२७,२८,२६,३०।
१ सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः-उ०
                          = [83,87,89,80,50,68,65,66]
                            २८,२१,३०,३५।
                    वं०
२ परिहारविशुद्धे---
                            ₹01
                    ਰ੦
                        ४ ६३,६२,६५,६०।
                    स॰
                            9 1
                    वं०
                        3
                           301
                    उ०
३ सूदमसाम्पराये---
                            हइ,ह२,ह१,६०,८०,७९,७८,७७ ।
                    स॰
                    र्व०
४ यथाल्यातसंयमे-
                        ४ ३०,३५,६,५।
                    ন্ত ০
                    स० १० ६३,६२,६१,६०,८०,७६,७८,७७,१०,६।
                    वं०
                        २ २८,२६।
                    ड० २ ३०,३१।
५ देशसंयते--
                    स० ४ ६३,६२,६१,६०।
                    वं० ६ २३,२५,२६,२८,२६,३०।
असंयमे-
                    ड० ६ २१,२४,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१।
                            83,87,89,80,55,58,57
                    ६ दर्शनमार्गणायाम्—
                 ्र २३,२५<sup>(</sup>२६,२८,२६,३०,३१,१ ।
१ चक्षदर्शने---
             उ० म २१,२५,२६,२७,२म,२६,३०,३१।
             स० ११ ६३,६२,६१,६०,८८,८४,८२,८०,७६,७८,७७।
             वं ० = २३,२५,२६,२८,२६,३०,३१,१।
२ भचक्षुदर्शने— उ० ६ २१,२४,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१।
             स्० ११ ६३,९२,६१,६०,८८,८४,८२,८०,७६,७८,७७ ।
             बं० ५ २८,२६,३०,३१,१।
३ अवधिदर्शने— उ० 🖷 २,१,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१।
                     ें ६३,६२,६१,६०,८०,७६,७८,७७ ।
                 ४ केवलदर्शने—
              उ० ४ ३०,३१,६,८।
              स० ६ म०,७६,७म,७७,१०,६।
             · ः ति है लेश्यामार्गणायाम्— भ
                     वं० ६ २६,२%,२६,२८,२६,३०।
१ कृष्ण-नील-कापोत्तलेश्यासु—-उ० ६ २१,२४,२४,२६,२७,२८,२६,३०,३१।
                  ः स०७ ६३,६२,६१,६७,८८,८४,८२।
               बं० ४ २८,२६,३०,३१।
२ तेजःपद्मलेश्ययोः – ७० ७ २१,२५,२७,२८,२१,३०,३१।
                   8 83,83,89 8
                स०
```

```
२८,२६,३०,३१,१।
३ शुरुलेश्यायाम् – उ०
                   २१,२५,२७,२८,२६,३०,३१।
                  £₹,£₹,£1;€0,¤0;७€,७¤,७७1
            यं ०
४ अलेश्ये--
                २ ६,५1
            ਰ•
                          - :
               ६ ६०,७१,७८,७७,३०,६।
            स०
                     ११ भव्यमार्गणायाम्—
            यं ० म २.३,२५,२६,२म,२,६,३०,३१,१।
               ६ २१,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१।....
            स॰ ११ ६३,६२,६१,६०,सन,म४,स२,म०,७६,७म,७७।
            यं० ६
                  २३,२५,२६,२८,२६,३०।
                 ६ २१,२४,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१-1-
            उ•
            स०
                   ₹0,45,48;57;1 ; · ·
                यं ०
                                   The Britain Co
३ नो भव्ये नो अभव्ये— उ०
                       ३०,३१,६,⊏।
                    ६ म०,७६,७म,७७,१०,६।
                 १२ सम्यक्तवमागंणायाम्—
                    २4,२६,३०,३१,१।
                 ५ २६,२५,२६,३०,३१।
१ उपशाससम्बद्ध--उ०
                 ४ ६३,६२,६१,६०'। -
                 ४ २८,२६,३०,३१।
             यं ०
                 द्र २१,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१<sup>,</sup>।
२ वेदकसम्पन्धे---
             उ०
                 ४ ६३,६२,६१,६०।
            য ত
                ५ २८,२६,३०,३१,१।
३ जायिकसम्यवस्ये—उ० ११ २०,२१,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१,६,८। 🐪 🕏
                    ३ २८,२१,३०।
             य ं ०
४ सासादनसम्यक्त्वे∸ड०
                 ७ २१,२४,२५,२६,३०,३१। - • ः
                103 8
                2 88,30,31 (5) (5) (5) (5)
            य ०
                २ २८,२६।
५ मिध्ररुची--
            उ०
                    स॰ २
            व ० ६ २३,२५,२६,२८,२६,३० [
               ह र्भ, रथ, रप, २६, २७, रह, रह, दे०, देश
            उ०
 मिध्याहर्वा
            स०. ६ ६२,६१,६०,८८,८४,८२।
                ैं १३ संजिमार्गणायाम्—
            व'० = २३,२५,२६,२८,२६,३०,३१९३ । ८ 🖰 🖰
            उ० = २१,२५,२६,२७,२८,२६,३०,३१।।
१ संज्ञिनि—
            स० ११ ६३,६२,६१,६०,८८,८४,५२,५६,५६,५६,७५,७७ ।
```

वं ० ६ २२,२५,२६,२८,२६,३०। ड० ६ २६,२६,२८,२६,३०,३६। २ असंज्ञिनि— स० ५ ६२,६०,८८,८२ ।

वं ० ३ नैवसंज्ञिनि नैवासंज्ञिनि—उ० ४ २०,२१,६,८।

स० ६ ८०,७६,७८,७७,६।

#### १४ आहारमार्गणायाम्—

वं० = २३,२५,२६,२=,२६,३०,३१,१।

उ० = २४,२५,२६,२५,२८,३८,३६,३०,३१। स् । ११ १३,६२,६१,६०,नन,न४,न२,न०,७१,७न,७७।

कं ६ २३,२५,२६,२८,२६,३०। ७० ५ २१,३०,३१,६,८। २ अनाहारके-

स० १२ ६३,६२,६६,६०, दत्ता तथ, तर, त०, ७६,७८,७७,१०,६।

इस प्रकार चौदह मार्गणाओंने नामकर्मके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका वर्णन समाप्त हुआ।

अव मूळ सप्ततिकाकार प्रकृत विषयका उपसंहार करते हुए और भी विशेष जाननेके लिए कुछ आवश्यक निर्देश करते हैं-

### [मूलगा०४=] इय कम्मपयिहठाणाणि सुट्यु वंधुद्य-संतक्ममाणं। गदिआदिएसु अङ्कहिं चडप्पयारेण णेयाणि ॥४७२॥

वंधोदय उदीरणासंताणि [ अट्टहिं ] अणुजोगदारेहिं ।

इत्यमुना प्रकारेण कर्मणां प्रकृतिबन्धोद्यसन्त्रस्थानानि सप्तु अतिशयेन गत्यादिमार्गणासु गुणस्था-नेषु जीवसमासादिषु च ज्ञेयानि ज्ञातच्यानि । कैः कृत्वा ? अष्टभिरनुयोगद्वारैः सूत्रोक्तसःसंस्या-क्षेत्र-स्पर्शन-कालान्तर-माबाल्पबहुत्वरथवोत्कृष्टानुत्कृष्टजबन्याजघन्य-श्रुवाश्रुव-साचनार्चेर्ज्ञातव्यानि चतुःप्रकारेण बन्धो-दयोदीरणासत्त्वप्रकारेण श्चेयानि ॥४६२॥

तथा च---

सर्वामु मार्गणाखेवं सत्संख्याचष्टकेऽपि च । वन्धादित्रित्तयं नाम्नो योजनीयं यथागमम् ।।२५॥ इति नामवन्योद्यसन्वस्थानानि मार्गणासु समाप्तानि ।

इस प्रकार कर्म-प्रकृतियोंके वन्ध, उद्य और सत्तास्नवन्धी स्थानींको अति सावधानीके साथ गति आदि मार्गगाओंकी अपेक्षा आठ अनुयोग-द्वारोंमें चार प्रकारसे लगाकर जानना चाहिए ॥४७२॥

विशेषार्थ—मूल सप्तिकाकारने यहाँ तक कर्मोंकी मूल और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध, उद्य और सत्तास्थानींका सामान्य रूपसे, तथा जीवस्थात, गुगत्थात और मार्गणाओंके द्वारा निर्देश किया। अत्र वे प्रस्तुत प्रकरणका उपसंहार करते हुए यही कथन विशेष रूपसे जाननेके लिए

<sup>1.</sup> सं० पञ्चरं० ५, ४४१ ।

१. सप्ततिका० ५३ ।

२. सं० पञ्चसं० ५, ४२६ ।

सूचित कर रहे हैं कि उक्त वन्धादि स्थानोंका गित आदि चौदह सार्गणाओंका आश्रय छेकर सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोग द्वारोंसे भी जानना चाहिए। प्राक्तत पंचसंप्रहके संस्कृत टीकाकारने 'अथवा' कहकर उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, सादि, अनादि, घुव और अधुव इन आठके द्वारा भी जाननेकी सूचना की है, क्योंकि गाथामें 'अट्ठिह' ऐसा सामान्य पद ही प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार 'चउप्पयारेण' भी सामान्य पद हैं, सो उसका दिगम्बर टीकाकारोंने तो बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता इन चार प्रकारोंसे जाननेकी सूचना की है। किन्तु चूर्णिकारने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार प्रकारों से जाननेकी सूचना की है। इते० संस्कृत टीकाकारोंने भी यही अर्थ किया है।

अब मूल सप्तिकाकार उदयसे उदीरणाकी विशेषता बतलाते हैं— [मूलगा०४६] उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जदि विसेसो । मोत्तूण य इगिदालं सेसाणं सव्वपयडीणं ॥४७३॥

> विद्यानन्दीश्वरं देवं मल्लिभूपणसद्गुरुम् । लक्मीचन्द्रं च वीरेन्दुं वन्दे श्रीज्ञानभूपणम् ॥

एकचरवारिंशरप्रकृतीर्मुक्तवा शेपाणां सप्तोत्तरशतप्रकृतीनां उदयस्योदीरणायाश्च स्वामिःवाद्विशेषो न विद्यते । एकचरवारिंशस्प्रकृतीनां ४१ विशेषो वर्तते ॥४७३॥

तथा चोक्तम्-

न चत्वारिंशतं सैकं परित्यज्यान्यकर्मणाम् । विपाकोदीरणयोरस्ति विशेषः स्वाम्यतः स्फुटम् ॥२६॥ मिश्रसासादनापूर्वशान्तायोगान् विमुच्य सा । योजनीया गुणस्थाने विभागेन विचन्नणैः ॥३०॥

वच्यमाण इकतालीस प्रकृतियोंको छोड़कर शेप सर्व प्रकृति योंके उदय और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेत्ता कोई विशेपता नहीं है ॥४७३॥

चिशेपार्थ—यथाकालमें प्राप्त कर्म परमाणुओं के अनुभवन करनेका नाम उदय है और अकाल-प्राप्त अर्थात् उद्यावलीसे वाहर स्थित कर्म-परमाणुओं का सकपाय या अकपाय योगकी परिणति-विशेपसे अपकर्पणकर उद्यावलीमें लाकर-उदय-प्राप्त कर्म-परमाणुओं के साथ अनुभव करनेका नाम उदीरणा है। इस प्रकार फलानुभवकी दृष्टिसे स्वामित्वकी अपेचा उदय और उदी-रणामें कोई विशेपता नहीं है। इन दोनोंमें यदि कोई विशेपता है, तो केवल काल-प्राप्त और अकाल प्राप्त परमाणुओं की है। उदयमें काल प्राप्त कार्य परमाणुओं का और उदीरणामें अकाल-प्राप्त परमाणुओं का वेदन या अनुभवन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था होनेपर भी सामान्य नियम यह है कि जहाँ पर जिस कर्मका उदय होता है, वहाँ पर उस कर्मकी उदीरणा अवश्य होती है। किन्तु इसके कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद यह है कि जिन प्रकृतियों की स्वोदयसे सत्ता-व्युच्छित्ति होती है, उनकी उदीरणा-व्युच्छित्ति एक आवली काल पहले हो जाती है और उदय-व्युच्छित्ति एक आवलीके पश्चात् होती है दूसरा अपवाद यह है कि वेदनीय और सनुज्यायुकी उदीरणा प्रमत्तविरत गुणस्थान-पर्यन्त ही होती है। जब कि इनका उदय चौदहवें

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४४२ ।

१. सप्ततिको० ५४।

२. सं० पञ्चसं० ५, ४४२ ।

गुणस्थान तक होता है। तीसरा अपवाद यह है कि जिन प्रकृतियों का उद्य चौद्हवें गुणस्थानमें होता है, उनकी उदीरणा तेरहवें गुणस्थान तक ही होती है। चौथा अपवाद यह है कि चारों आयुक्तमीं का अपने-अपने भवकी अन्तिम आवलीमें उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती। पाँचवाँ अपवाद यह है कि पाँची निद्राक्तमीं का शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने के प्रधात इन्द्रियपर्याप्ति के पूर्ण होने तक उद्य ही होता है, उदीरणा नहीं होती। छठा अपवाद यह है कि अन्तरकरण करने के प्रधात प्रथम स्थितिमें एक आवली शेप रहनेपर मिथ्यात्वका, चायिकसम्यक्तको प्राप्त करनेवाले सम्यक्त्वप्रकृतिका और उपशमश्रेणीमें जो जिस वेदसे उपशमश्रेणीपर चढ़ा है, उसके उस वेदका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं। सातवाँ अपवाद यह है कि उपशमश्रेणीक सूद्मसाम्पराय गुणस्थानमें भी एक आवली कालके शेप रहनेपर सूद्मलोभका उद्य ही होता है, उदीरणा नहीं। इन सातों अपवादवाली छल प्रकृतियाँ यतः इकतालीस ही होती हैं, अतः गाथा-सूत्रकारने इकतालीस प्रकृतियोंको छोड़कर शेप सर्व अर्थान एक सौ सात प्रकृतियोंको उद्य और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेवा कोई भेद नहीं वतलाया है।

अव मूळ ग्रन्थकार उन इकताळीस प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं— [सूलगा० ५०] णाणंतरायदसयं दंसण णव वेयणीय मिच्छत्तं। सम्मत्त लोभवेदाउगाणि णव णाम उच्चं च ॥४७४॥

एकचत्वारिंशतप्रकृतयो गुणस्थानं प्रति दीयन्ते—[णाणंतरायदसयं' इत्यादि । ज्ञानावरणपञ्चकं ५ अन्तरायपञ्चकं ५ दर्शनावरणनवकं ६ सातासातवेदनीयद्वयं २ मिध्यात्वं १ सस्यक्तवं १ लोभः १ वेदत्रयं ३ आयुष्कचतुष्कं ४ नव नामप्रकृतयः ६ उच्चैगोत्रं १ चेति प्रकृतय एकचत्वादिंशत् ४१॥४७४॥

ज्ञानावरणको पाँच, अन्तरायको पाँच, दर्शनावरणको नौ, वेदनीयकी दो, मिथ्यात्व, सम्यक्तव मोहनीय, संब्वलन, लोभ, तीन वेद, चार आयु, नामकर्मकी नौ और उच्चगोत्र; इन इकतालीस प्रकृतियोंके उदय और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेक्षा विशेषता वतलाई राई है ॥४७४॥

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार दर्शनावरण, इन चौदह प्रकृतियोंकी वारहवें गुणस्थानमें एक आवली काल शेप रहने तक उदय और उदीरणा वरावर होती
रहती हैं। किन्तु तदनन्तर उनका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती। शरीरपर्याप्तिके सम्पन्न
होनेके पश्चात् इन्द्रियपर्याप्तिके सम्पन्न नंहीं होने तक मध्यवर्ती कालमें निद्रा आदि पाँच दर्शनावरण प्रकृतियोंका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती। इसके सिवाय शेष समयमें उदय और
उदीरणा एक साथ होती है। साता और असाता वेदनीयकी उदय और उदीरणा छ्रट्ठे गुणस्थान
तक एक साथ होती है; किन्तु उपरिम गुणस्थानोंमें इन दोनोंका उदय ही होता है, उदीरणा
नहीं। प्रथमोपश्चम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके अन्तरकरण करनेके पश्चात् प्रथम स्थिति
में एक आवली कालके शेष रहनेपर मिथ्यात्वका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।
चायिकसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जिस वेदकसम्यग्हिए जीवके मिथ्यात्व और
सम्यग्मिथ्यात्वका च्य होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिको सर्व-अपवर्तनाकरणके द्वारा अपवर्तनासे
अन्तर्भुहूर्त्तप्रमित स्थिति शेष रह जाती है, तदनन्तर उदय और उदीरणाके द्वारा कमशः क्षीण
होती हुई वह स्थिति जव आवलीमात्र शेप रह जाती है, तव उस समयसे लेकर सम्यक्त्वप्रकृति
का उद्य ही होता है, उदीरणा नहीं होती। अथवा उपशमश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अन्तरकरण
करनेपर प्रथमस्थितिमें आवलीकालके शेष रह जानेपर उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।

१. सप्ततिका० ५५।

संज्वलन लोभकी सर्व प्राणियोंके खद्य और उदीरणा सूह्मसाम्पराय गुणस्थानके कालमें एक आवली शेप रहने तक होती रहती है। तदनन्तर आवलीमात्र कालमें उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होता। तीनों वेदोंमेंसे जिस वेदके उदयसे जीव श्रेणीपर चढ़ता है उसके अन्तरफरण करनेपर प्रथमस्थितिमें एक आवलीकालके शेप रह जानेके प्रधात उस वेदका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं। चारों हो आयुकर्मीका अपने-अपने भवकी अन्तिम आवलीके शेप रह जानेपर उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती। किन्तु मनुष्यायुमें इतना विशेप ज्ञातन्य है कि छठे गुणस्थान तक उसके उदय और उदीरणा दोनों होते हैं, किन्तु उससे ऊपरके सर्व अप्रमत्त जीवोंके उसका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती। नामकर्मकी वदयमाण नौ प्रकृतियोंका और उद्योगित्रका तेरहवें गुणस्थान तक उदय और उदीरणा नहीं होती। इन इक्कीस-प्रकृतियोंके सिवाय शेप सर्व प्रकृतियोंके उदय और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेचा कोई भेद नहीं है।

अव भाष्यगाथाकार उपर्युक्त गाथासूत्रसे सृचित नामकर्मकी नौ प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं

# मणुयगई पंचिदिय तस वायरणाम सुहयमादि । । पञ्जतं जसिकती तित्थयरं णाम णव होति ॥४७५॥

| 1<br>सिध्या० |     |    | नरकायु<br>देवायु | ति०भा० प्र०<br>सं० |   | सम्य० | वेदः लोभः |   |   |   | ज्ञा०५<br>द०४ न म०<br>अंत०५ मनु०<br>नि०प्र० |    |    |   |
|--------------|-----|----|------------------|--------------------|---|-------|-----------|---|---|---|---------------------------------------------|----|----|---|
| o            | ,   | ٥  | 0                | ٥                  | 0 | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0                                           | 0  | ٥  | 0 |
| 9            | }   |    |                  | २                  | 8 | ξ     | 1         |   | Ę | 3 |                                             | 98 | 30 |   |
| सन्वे से     | लया | 88 | 1                |                    |   |       |           |   |   |   |                                             |    |    |   |

नाम्नो नय का इति चेदाह-['मणुयगई पंचिदिय' इत्यादि ।] मनुष्यगितः १ पञ्चेन्द्रियं १ त्रसःवं १ यादरनाम १ सुभगं १ आदेयं १ पर्याप्ठं १ यशस्कीतिनाम १ तीर्थक्करःवं चेति नाम्नो नव प्रकृतयो भवन्ति १ । एतासां ४१ प्रकृतीनामुद्रीरणाऽपयवपाचना सासादन-मिश्रापूर्वकरणोपशान्तकपायायोगिकेविलगुणस्थानेषु न भवित, अन्यगुणस्थानेषु एतासामुद्रीरणा भवित ॥४७५॥

#### गुणस्थानेषु उदीरणाप्रकृतयः

गुण० सि०सा० मि० २० दे० प्र० भग्र० भग्र० भन्रि स्० वि० स० २० उदी०सं० १००२ १६ १०३१० १६ १०० ज्ञा०५

उर्दा० प्र० मिध्या० ० ० नर० देवा० तिर्ये० सातादि० सम्य० ० वेदाः सं०लो० ० अ० ५ सनु० ० द०६

तथाहि मिध्याःवमकृतेमिध्याद्दृष्टी उपशामसम्यक्त्वाभिमुखस्य समयाधिकाविष्यमैन्तमुदीरणाकरणं स्यात् १ । तावरपर्यन्तमेव तदुद्यात् । सासादने मिश्रे च शून्यम् ० । असंयते देव-नरकायुपोरुदीरणा २ । देशसंयते तिर्यगायुप उदीरणा १ । प्रमत्ते सातासाते २ मतुष्यायुः १ स्त्यानगृद्धित्रय ३ मिति पण्णामुदीरणा ६ । अप्रमत्ते सम्यक्ष्वप्रकृतेरुदीरणा १ । अपूर्वकरणे शून्यमुदीरणा नास्ति ० । अनिवृत्तिकरणे वेदानां ज्ञयाणा-

<sup>1.</sup> ५, ४४३-४४७ । तथा तदघस्तनसंख्याङ्कपं किश्च (पृ० २२०)।

मुद्दीरणा ३। स्वससान्पराये संज्वलनस्वमलोभस्योदीरणा १, अन्यत्र तदुदयामावात्। उपशान्ते ज्ञून्यस्०। व्हीणकपाये ज्ञानावरणान्तरायदृशकं १० निद्रा-प्रचलद्विकं २ चक्षुरचक्षुरविधकेवलदृर्शनावरण-चतुष्क ४ मिति पोडशानामुद्दीरणा १६। सयोगे मनुष्यगितः १ पञ्चेन्द्रियं १ त्रसं १ वादरं १ सुभगं १ सादेयं १ पर्यासं १ यशः १ तीर्थकरत्वं १ उच्चैगीत्र १ मिति दशानां १० प्रकृतीनामुद्दीरणा भवति। सयोगे ज्ञून्य० मुद्दीरणा नास्ति। सर्वा सीलिताः ४१। तथा चोक्तस्न

मिथ्यात्वं तत्र दुईष्टौ तुर्ये रवभ्र-सुरायुपी ।
तैरश्चं जीवितं देशे पडेताः सप्रमादके ॥३१॥
सातासातमनुष्यायुः स्त्यानगृद्धित्रयाभिधाः ।
सम्यक्त्वं सप्तमे वेदित्रतयं त्विनिष्टत्तिके ॥३२॥
छोभः संज्वलनः सूदमे जीणाख्ये हक्चतुष्ट्यम् ।
दश ज्ञानान्तरायस्था निद्राप्रचळयोईयम् ॥३३॥
त्रसपञ्चाज्ञपर्याप्तवाद्रोज्ञनृरीतयः ।
तीर्थक्टसुभगादेययशांसि दश योगिनि ॥३४॥

शानानाशाहाशानाशानाशहाशनामीलिताः ४१ । इति विशेपः ।

मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशःकीर्त्ति और तीर्थंकर ये नौ नामकर्मकी प्रकृतियाँ हैं ॥४७५॥

विशेषार्थ—उपर उद्य और उद्दोरणाकी अपेचा जिन इकतालीस प्रकृतियोंका स्वामित्वभेद वतलाया गया है, उनके विषयमें यह विशेष ज्ञातन्य है कि सासादन, मिश्र, अपूर्वकरण,
उपशान्तमोह और अयोगिकेवली, इन पाँच गुणस्थानोंमें किसी भी प्रकृतिकी उद्दीरणा नहीं होती
है। अन्य गुणस्थानोंमें भी सवमें सभीकी उद्दीरणा नहीं होती है, किन्तु मिथ्यात्वकी पहले
गुणस्थानमें ही उद्दीरणा होती है, अन्यमें नहीं। नरकायु और देवायु, इन दो कर्मी की उद्दीरणा
चौथे गुणस्थानमें ही सम्भव है, अन्यम्न नहीं। तिर्थगायुकी उद्दीरणा पाँचवें गुणस्थानमें होती
है, अन्यम नहीं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यायु, निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला और
स्यानगृद्धि; इन छह प्रकृतियोंकी उद्दीरणा छठे गुणस्थानमें ही संभव है, अन्यम नहीं। सातवें
गुणस्थानमें सम्यक्तवप्रकृतिकी उद्दीरणा होती है। तीनों वेदोंकी उद्दीरणा नवें गुणस्थानमें होती
है। संउवलनलोभकी उद्दीरणा दशवें गुणस्थानमें होती है अन्यम नहीं। पाँच ज्ञानावरण, पाँच
अन्तराय, चलुदेशनावरण, अचलुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा और
पचला, इन सोलह प्रकृतियोंकी उद्दीरणा वारहवें गुणस्थानमें होती हैं। मनुष्यगित पंचेन्द्रियज्ञाति,
प्रस, वादर, पर्यात, सुमग, आदेय, यशःकीर्ति, तीर्थक्कर और उचगोत्र, इन दश प्रकृतियोंकी
उद्दीरणा तेरहवें गुणस्थानमें होती है। इस कथनकी अंकसंदृष्ट मूलमें दी हुई है।

अव मूळसप्तितकाकार गुणस्थानोंका आश्रय लेकर कर्मश्रक्तियोंके वन्धका निरूपण करते हैं—

[मूलगा०५१]¹तित्थयराहारविरहियाउ अज्जेदि सन्वपयडीओ । मिच्छत्तवेदओ सासणो य उगुवीस सेसाओ ॥४७६॥

<sup>1. 4, 886-8881</sup> 

१. टीकापती 'तृगतयः' इति पाठः । २. सं० पञ्चसं० ५, ४४४-४४७ ।

१. सप्ततिका० ५६।

#### [मूलगा०५२]¹छायालसेसमिस्सो अविरयसम्मो तिदालपरिसेसा । तेवण्ण देसविरदो विरदो सगवण्ण सेसाओ ।।४७७॥

भथ गुणस्थानेषु कर्मणां प्रकृतिन्युच्छेद-बन्धाबन्धमेदाः कथ्यन्ते—[ 'तित्थयराहार' इत्यादि । ] तीर्थक्षराहारकद्वयरहिताः सर्वाः सप्तदशोत्तरशतप्रकृती ११७ मिथ्यात्ववेदको मिथ्यादिष्टर्श्वयति बध्नातीत्यर्थः । सामादनो जीव एकोनिवंशितं विना शेपा एकाधिकशतप्रकृतीर्वध्नाति १०१ । मिश्रगुणस्थानवर्ती पट्चत्वा-रिशत्प्रकृतिभिविंना शेपाश्चतुःसप्तितं प्रकृतीर्वध्नाति ७४ । अविरतसम्यग्दिष्टिश्चन्दवारिशत्प्रकृतिभिन्यूनाः शेपाः सप्तसप्ति प्रकृतीर्वध्नाति ७७ । देशविरतस्विपञ्चाशत्प्रकृतिविरहिताः शेपाः सप्तपिष्टं प्रकृतीर्वध्नाति ६७ । विरतः प्रमत्तो सुनिः सप्तपञ्चाशत्प्रकृतिभिर्विना निपष्टि प्रकृतीर्वध्नाति ६३ ॥४७६-४७०॥

मिथ्यात्वका वेदन करनेवाला अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थङ्करप्रकृति और आहारकद्विक; इन तीन प्रकृतियोंके विना शेप सर्व प्रकृतियोंका जपार्जन अर्थात् बन्ध करता है। सासादनसम्य-ग्दृष्टि जन्नीसके विना शेप सर्व प्रकृतियोंका बन्ध करता है। मिश्रगुणस्थानवर्ती छियालीसके विना, अविरतसम्यग्दृष्टि तेतालीसके विना, देशविरत तिरेपनके विना ओर प्रमत्तविरत सत्तावनके विना शेप सर्व प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं ॥४७६-४७७॥

विशेषाथं-प्रस्तुत ग्रन्थके दूसरे और तीसरे प्रकरणमें यह बतलाया जा चुका है कि आठों कमीं की जो १४= उत्तरप्रकृतियाँ हैं, उनमेंसे बन्धयोग्य केवल १२० ही होती हैं। इसका कारण यह है कि नामकर्मकी प्रकृतियोंमें जो पाँच बन्धन और पाँच संघात बतलाये गये हैं, उनका वन्ध शरीरनामकर्मके वन्धका अविनाभावी है। अर्थात् जहाँ जिस शरीरका बन्ध होता है, वहाँ उस वन्धन और संघातका अवश्य वन्ध होता है। अतः वन्धप्रकृतियोंमें पाँच बन्धन और पाँच संघातका प्रहण नहीं किया जाता है। इसी प्रकार वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श नामकर्म-के अवान्तर भेद यद्यपि २० होते हैं, किन्तु एक समयमें किसी एक रूप, रस, गन्ध और स्पर्शका हो बन्ध संभव होनेसे वर्णादिक चार सामान्य प्रकृतियाँ ही बन्धयोग्य मानी गई हैं। इस प्रकार वर्णीदिककी सोलह और वन्धन-संघातसम्बन्धी दश प्रकृतियोंको एक सौ अङ्तालीसमेंसे घटा देनेपर १२२ प्रकृतियाँ रह जाती हैं। तथा सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति भी बन्धयोग्य नहीं मानी गई है, क्योंकि करण-परिणामोंके द्वारा मिथ्यात्वदर्शनमोहनीयके तीन भाग करने पर ही जनकी उत्पत्ति होती है। अतएव इन दो के भी घट जानेसे शेष १२० प्रकृतियाँ ही बन्ध योग्य रह जाती हैं। उनमेंसे आहारकद्विक और तीर्थद्वरप्रकृतिका बन्ध मिथ्यात्वमें संभव न होनेसे शेप ११७ का वन्ध बतलाया गया है। मिध्यात्वगुणस्थानके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकद्विक, नरकाय, एकेन्द्रिय आदि चार जातियाँ, हुंडकसंस्थान, सृपाटिका संहनन, आतप, स्थावर, सूद्म, साधारण और अपर्याप्त; इन सोल्ह प्रकृतियोंकी प्रथम बन्ध-व्युच्छिति हो जानेसे सासादनमें बन्धयोग्य १०१ रह जाती हैं। दूसरे गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्यानगृद्धित्रिक, स्त्रीवेद, तिर्थगिद्धक, तिर्थगायु, मध्यम संस्थान; चार संहनन; उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दु:स्वर, अनादेय और नीचगोत्र इन पचीस प्रकृतियोंकी बन्ध-व्युच्छिति हो जानेसे ७६ प्रकृतियाँ शेप रहती हैं, किन्तु मिश्र गुणस्थानमें किसी भी आयुकर्मका बन्ध नहीं होता है, अतएव मनुष्यायु और देवायु ये दो प्रकृतियाँ और भी घट जाती हैं। इस प्रकार (१६+२४+२=४६) छियालीसके विना शेप ७४ प्रकृतियोंका सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव बन्धक माना गया है। अविरत सम्यग्दृष्टिके तैंतालीस

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४५० ।

१. सप्ततिका० ५७।

(४५) के विना शेष सतहत्तर (७७) का वन्ध होता है। इसका कारण यह है कि इस गुणस्थानमें सनुष्यायु और देवायुका वन्ध होने लगता है, तथा तीर्थंकर प्रकृतिका भी वन्ध सम्भव है। अतएव तीसरे गुणस्थानमें नहीं वँधनेवाली ४६ मेंसे तीनके और निकल जानेसे ४३ के विना शेष ७७ का चौथेमें वन्ध माना गया है। देशविरतमें ४३ के विना शेष ६० का वन्ध कहा है। इसका कारण यह है कि चौथे गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण कपायके खर्यसे जिन दश प्रकृतियोंका वन्ध होता था, खनका वन्ध पाँचवें गुणस्थानमें नहीं होता है। वे दश प्रकृतियों ये हैं—अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यद्विक, मनुष्यायु, औदारिकद्विक और वज्रवृषमनाराचसंहनन। अतएव चौथेमें वन्धके अयोग्य ४३ में १० और मिला देनेपर १३ हो जाती हैं। वन्धयोग्य १२० मेंसे ४३ के घटा देनेपर शेष ६० प्रकृतियोंका देशविरत वन्धक कहा गया है। प्रमत्तविरतके ४७ के विना शेष ६३का वन्ध होता है। इसका कारण यह है कि यहाँपर प्रत्याख्यानावरण कपाय-चतुष्कका भी वन्ध नहीं होता। अतः ६७ मेंसे ४ के घटा देनेपर ६३ वन्ध-योग्य; तथा ४३ में ४ वढ़ा देनेपर ४० अवन्ध-योग्य प्रकृतियाँ छठे गुणस्थानमें वतलाई गई हैं।

अव भाष्यगाथाकार उपर्युक्त अर्थका स्वयं ही निर्देश करते हैं— सत्तरसियसदं खळ मिच्छादिङ्ठी दु वंधओ भणिओ। एगुत्तरसयपयडी सासणसम्मा दु वंधंति ॥४७=॥

सप्तद्शाधिशतप्रकृतीनां वन्यको सिथ्यादृष्टिभेणितः ११७। एकोत्तरशतप्रकृतीः सासाद्नरुचयो १०१ [वध्नन्ति] ॥४७८॥

मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे सत्तरह अधिक सौ अर्थात् एक सौ सत्तरह प्रकृतियोंका वन्यक कहा गया है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीव एक अधिक सौ अर्थात् एक सौ एक प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं ॥४८=॥

वन्धके अयोग्य तीर्धकर और आहारकद्विक इन तीनके विना मिध्यात्वमें वन्ध-योग्य ११७ सासाइनमें वन्ध-अयोग्य १६ के विना वन्ध-योग्य १०१ प्रकृतियाँ होती हैं। इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

# चडहत्तरि सत्तत्तरि मिस्सो य असंजदो तहा चेव। सत्ति देसविरदो तेसिट्टं वंघगो पमत्तो दु ॥४७६॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, 'तीर्थकराहारकद्वयहीना' इत्यादिगद्यभागः (पृ॰ २२१)।

चतुःसंप्ततिं प्रकृतीमिश्रो बन्नाति ७४। असंयतः सप्तसप्ततिं ७७ वन्नाति । देशसंयतः सप्तपष्टिं बन्नाति ६७। प्रमत्तस्त्रिपष्टिं बन्नाति ६३ ॥४७६॥

मिश्र गुणस्थानवर्ती चौहत्तर प्रकृतियोंका बन्धक है। असंयतसम्यग्हिष्ट सतहत्तरका बन्धक है। देशविरत सङ्सठका तथा प्रमत्तविरत तिरेपन प्रकृतियोंका बन्धक होता है।।४७६।।

मनुष्यायु और देवायुके विना मिश्रमें बन्धयोग्य ७४ है। तीर्थंकर, मनुष्य और देवायुके साथ अविरतमें बन्ध-योग्य ७७ हैं। देशविरतमें ६७ और प्रमत्तविरतमें ६३ बन्ध-योग्य हैं। इनकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

### [मूलगा०५३]¹उगुसद्विमप्पमत्तो वंधइ देवाउगं च इयरो वि । अद्वावण्णमपुन्वो छप्पण्णं चावि छन्वीसं ै॥४८०॥

अप्रमतः एकोनपिं बध्नाति ५६ । देवायुस्यक्तवा इतराः अष्टपाञ्चशस्प्रकृतीरपूर्वंकरणो बध्नाति । तथाहि-अपूर्वंकरणस्य प्रथमे भागे अष्टपञ्चाशत्प्रकृतीर्वध्नाति ५८ । [पष्टभागान्तं पद्पञ्चाशत् प्रकृती-व न्थाति ५६ । ] सप्तमे भागे पद्विंशतिं प्रकृतीर्वध्नाति २६ ॥४८०॥

• अप्रमत्तसंयत उनसठ प्रकृतियोंको वाँधता है, तथा देवायुको भी वाँधता है। अपूर्व-करणसंयत अडावन, छप्पन और छन्त्रीस प्रकृतियोंको भी वाँधता है ॥४८०॥

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं प्, ४५१ । 2. ५, 'आहारकद्विकेन' सहाप्रमत्ते' इत्यादिगद्यांशः (पृ २२१)।

१. सप्ततिका० ५८।

विशेषार्थ—छठे गुणस्थानमें ६३ प्रकृतियोंका बन्ध होता था, किन्तु सातवें गुणस्थानमें असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशस्कीर्त्ति, इन छह प्रकृतियांका वन्ध नहीं होता है और आहारकद्विकका वन्ध होने लगता है, इसलिए ६३ मेंसे ६ घटानेपर ४७ प्रकृतियाँ रह जाती हैं किन्तु उनमें आहारकदिक मिला देनेपर ४६ प्रकृतियाँ वन्ध योग्य हो जाती हैं। इन ४६ प्रकृतियों में यद्यपि देवायु सम्मिलित है, फिर भी गाथा सूत्रकारने 'अप्रमत्तसंयत देवायुको भी वाँधता है' ऐसा जो वाक्य-निर्देश किया है, उसका अभिप्राय चूर्णीकारने यह वतलाया है कि देवायुके वन्धका प्रारम्भ प्रमत्तसंयत ही करता है, किन्तु उसका वन्ध करते हुए यदि वह अपरंके गुगस्थानमें चढ़े तो, अप्रमत्तसंयतके भी देवायुका वन्ध होता रहता है। इसका अर्थ यह निकला कि सातवें गुणस्थानमें देवायुके वन्धका प्रारम्भ नहीं होता है, हाँ, यदि कोई प्रमत्तसंयत उसका वन्ध करता हुआ अप्रमत्तसंयत होवे, तो उसके बंध अवश्य संभव है। सातवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें देवायुके वन्धको व्युच्छित्ति हो जाती है, अतः आठवें गुणस्थानके पहले संख्या-तवें भागमें अपूर्वकरणसंयत ५८ प्रकृतियोंका वन्ध करता है। तद्नन्तर निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छित्ति हो जानेपर संख्यातवें भागके शेप रहने तक वह ५६ प्रकृतियोंका वन्ध करता है। तदनन्तर देवगति, देवगत्यानुपूर्वी पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीरद्विक, आहारक-द्विक, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपवात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुरवर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर, इन तीस प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छिति हो जाने पर अन्तिम भागमें वह अपूर्वकरणसंयत २६ प्रकृतियोंका वन्ध करता है। अपूर्वकरणके सातो भागोंमें बन्ध, अवन्ध आदि प्रकृतियांकी अंकसंदृष्टि मूलमें दी है।

# [यूलगा०५४]¹वावीसा एगूणं वंधइ अद्वारसं च अणियद्वी । सतरस सुहुमसराओ सायममोहो सजोई दु ॥४⊏१॥

|     | <sup>2</sup> भिणर | ाहीए पंच | ासु भाए | सु  | सुहमादिसु य— ' |     |     |     |              |  |  |
|-----|-------------------|----------|---------|-----|----------------|-----|-----|-----|--------------|--|--|
| 9   | 3                 | 9        | 9       | 9   | ૧૬ ે           | 0   | 0   | ٩   | 0            |  |  |
| २२  | २१                | २०       | 3 8     | 95  | 3 0            | 3   | 8   | 9   | o            |  |  |
| 85  | 33                | 800      | 909     | 902 | १०३            | 388 | 398 | 338 | <b>9 ?</b> 0 |  |  |
| १२६ | 350               | १२८      | 328     | 420 | 121            | 180 | 180 | 380 | 382          |  |  |

भनिवृत्तिकरणस्य प्रथमे भागे द्वाविंशतिं २२ द्वितीये भागे एकविंशतिं २१ तृतीये भागे विंशतिं २० चतुर्थे भागे एकोनिवशितं १६ पञ्चमे भागे अष्टादशप्रकृतीर्वध्नाति १८ । सूच्मसाम्परायः सप्तदश प्रकृती-वैध्नाति १७ । अमोह इति उपशान्त-चीणकपाय-सयोगिनां एकस्य साताकर्मणो वन्धो भवति । एते उपशान्त-चीण-सयोगिनः एकं सातं वधनन्तीत्यर्थः । अयोगी अवन्धको भवेत् ॥४८१॥

|                               | न्यु ० | 3   | 3   | 3    | 8   | 3   |
|-------------------------------|--------|-----|-----|------|-----|-----|
| अनिवृत्तिकरगस्य पञ्चसु सागेसु | वं०    | ₹ ₹ | 53  | २०   | 38  | १५  |
|                               | अ०     | 23  | 33  | \$00 | 808 | 305 |
|                               |        | १२६ | 120 | १२म  | 378 | 930 |

<sup>1.</sup> सं पञ्चसं ५ ४५२। 2., 'अनिवृत्तौ पञ्चसु भागेसु' इत्यादि (पृ २२१)।

६ सप्ततिका० ५६।

. ब्यु० १६ ० ० १ ० सूदमसाम्परायादियु— व'० १७ १ १ १ ० स्र १०३ ११६ ११६ ११९ १२० १३१ १४७ १४७ १४७ १४

अनिवृत्तिकरणसंयत बाईसका और उसमेंसे एक एक कम करते हुए इक्षीस, बीस, उन्नीस और अद्वारह प्रकृतियोंका वन्ध करता है। सूद्रमसाम्परायसंयत सत्तरह प्रकृतियोंका बन्ध करता है। तथा मोहरहित ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव और सयोगिकेवली जिन एक साता-वेदनीयका बन्ध करते हैं ॥४८१॥

विशेषार्थ — अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें हास्य, रित, भय और जुगुप्सा इन चार प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छित्ति हो जानेसे अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें वाईस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। पुनः प्रथम भागके अन्तिम समयमें पुरुपवेदकी बन्धन्युच्छित्ति हो जानेसे द्वितीय भागमें इक्षीस प्रकृतियोंका वन्ध होता है। पुनः दूसरे भागके अन्तिम समयमें संन्वलन कोधकी बन्धन्युच्छित्ति हो जानेपर तृतीय भागमें वीस प्रकृतियोंका वन्ध होता है। तृतीय भागके अन्तिम समयमें संव्वलनमानकी बन्धन्युच्छित्ति हो जाने पर चतुर्थ भागमें च्लीस प्रकृतियोंका वन्ध होता है। चौथे भागके अन्तिम समयमें संव्वलन मायाकी बन्धन्युच्छित्ति हो जानेपर पंचम भागमें अठारह प्रकृतियोंका बन्ध होता है। पाँचवें भागके अन्तिम समयमें संव्वलन लोभकी बन्धन्युच्छित्ति हो जाती है और वह जीव दशवें गुणस्थानमें पहुँचकर सत्तरह प्रकृतियोंका बन्ध कर्तने लगता है। इस गुणस्थानके अन्तमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, यशःकीर्ति और उद्यगोत्र, इन सोलह प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छित्ति हो जाती है, अतएव ग्यारहवें, बारहवें और तैरहवें गुणस्थानमें एक मात्र सातावेदनीयका बन्ध होता है। तेरहवें गुणस्थानके अन्तम समयमें सातावेदनीय प्रकृतिकों भी वन्धन्युच्छित्ति हो जाती है, इसल्य अयोगिकेवली-किसी भी प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है। अनिवृत्तिकरणके पाँचो मागोंमें और सूदमसाम्पराय कादि शेय गुणस्थानोंमें वन्ध-अवन्ध आदि हो अक्सेटि मूलमें दी है।

अव मूल सप्ततिकाकार प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए इसी स्वामित्वको मार्ग-णाओं में भी जाननेके लिए संकेत करते हैं—

# [मूलगा०५५] एसो दु वंधसामित्तोघो गदिआदिएसु बोहन्वो । ओघाओ साहेक्षो जत्थ जहा पयडिसंभवो होइ ॥४८२॥

एपः प्रस्यचीभूतो बन्धस्वामित्वगुणस्थानकयुक्तः गतीन्द्रियकाययोगादिषु मार्गणासु ज्ञातन्यो भवति। यत्र गत्यादिमार्गणासु यथासम्भवं प्रकृतिसम्भवो भवति, तथा तत्र गुणस्थानेम्यः सकाशात् साधितन्यो भवति ॥४८२॥

यह ओघ-प्ररूपित अर्थात् गुणस्थानोंकी अपेचासे कहा गया वन्धस्वामित्व गति आदि भागेणाओंमें भी जहाँ जितनी प्रकृतियाँ संभव हों वहाँपर ओघके समान सिद्ध कर छेना चाहिए ॥४८२॥

विशेषार्थ — मूल प्रनथकारने गुणस्थानोंमें कर्म-प्रकृतियोंके वन्ध और अवन्धका कथन कर दिया है, अब वे कर्म-प्रकृतियोंके बन्ध-स्वामित्वको और भी विशेष रूपसे जाननेके लिए अपने

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४५३।

१. सप्ततिका० ६०।

शिष्योंको यह संकेत कर रहे हैं कि इसी प्रकार चौन्ह मार्गणाओंकी अपेजासे भी जहाँ जितनी प्रकृतियोंका वन्य सन्भव हो, उसे आगमके अनुसार जान हैना चाहिए। सो इसके विशेष परि-ज्ञानके लिए गो० कर्नकाण्डका वन्याधिकार देखना आवश्यक है विस्तारके भयसे भाष्यगाथाकार-ने उसका विवेचन नहीं किया है।

अव मूल सप्तितकाकार किस गतिमें कितनी प्रकृतियाँका सत्त्व होता है, यह वतलाते हैं—

## [मूलगा०५६]¹तित्थयर देव-णिरयाउगं च तीसु वि गदीसु वोहव्वं । अवसेसा पयडीओ हर्वति सन्त्रासु वि गदीसु ।।४८३॥

अय प्रकृतिसस्वपरिभापामाह—[ 'तिन्ययर-देव-णिरयाट गं' इत्यादि । ] तीर्यहरप्रकृतिसस्वं तिर्य-गाति विना नरक-मनुष्य-देवगतिषु तिस्यु भवति ज्ञातन्यम् । देवायुःसस्वं च द्वयोत्तिर्यगमनुष्यगत्योः स्यात् । अवशेषाः १४% प्रकृतयः सर्वायु गतिषु सस्वरूपा भवन्ति ॥४८३॥

तीर्थंकर नामकर्म, देवायु और नरकायु; इन तीन प्रकृतियोंका सत्तव तीन तीन ही गनियोंमें जानना चाहिए। इसके सिवाय शेष सर्व प्रकृतियाँ सर्व गतियोंमें पाई जाती हैं ॥४८३॥

अव भाष्यगाथाकार उक्त गाथास्त्रके अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं-

# <sup>2</sup>देवेसु य णिरयाऊ देवाऊ णित्थ चेव णिरएसु । तित्थयरं तिरएसु य सेसाओ होंति चउसु वि गदीसु ॥४८४॥

देवगती शुल्यमानदेवायुः वध्यमानितर्यमनुष्यायुषी चेति सखत्रयम्, नरकगती शुल्यमाननरकायुः वध्यमानितर्यमनुष्यायुषी चेति सखत्रयम्, देवायुःसत्त्वं नास्ति । तिर्यमानौ तिर्यम्बी सीर्यकृत्वसस्वं न स्यात् । शेष १४५ प्रकृतिसत्त्वानि चनुर्गतिषु भवन्ति ॥४८४॥

देवोंमें नरकायु और नारिकयोंमें देवायु नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार तिर्येचोंमें तीर्थ-कर प्रकृति नहीं पाई जाती है। शेष सर्व प्रकृतियाँ चारों ही गतियोंमें पाई जाती हैं।।४८४।।

विशेषार्थ — देव मरकर नरकगितमें उत्पन्न नहीं हो सकता और नारकी मरकर देवगितमें उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। अतः देवोंके नरकायुका और नारिकयोंके देवायुका बन्ध नहीं होता। और इसी कारण देवायुका सत्त्व नरकगितको छोड़कर शेष तीन गितयोंमें, तथा नरकायुका सत्त्व देवगितको छोड़कर शेष तीन गितयोंमें पाया जाता है। तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाछे मनुष्यके देवायु या नरकायुका बन्ध सम्भव है। पर उसके तिर्थगायुका बन्ध कदाचित् भी सम्भव नहीं है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तावाछा जीव तिर्थंचोंमें उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा नियम है। अतएव तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व तिर्थंगितको छोड़कर शेष तीन ही गितियोंमें पाया जाता है।

वन मूल्प्रन्यकार मोहकर्मके उपशमन करनेका निघान करते हैं— [मूलगा०५७]³पढमकसायचउकं दंसणितय सत्तया दु उनसंता। अनिरयसम्मत्तादी जान णियद्दि त्ति णायन्ना ै।।४८५॥

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ प्, ४५४ । 2. प्, ४५५ । 3. प्, ४५६ ।

३. नप्ततिका० ६६ । २. सप्ततिका० ६२ ।

अथ गुणस्थानेषु मोहोपशमविधानं गाथाचतुष्केनाह—[ 'पढमकसायचउक् हत्यादि । ] प्रथम-कपायचतुष्कं अनन्तानुबन्धिकोध-मान-माया-लोभाश्चत्वारः कपायाः ४ मिध्यात्व-सम्यग्मिध्यात्व-सम्यत्व-प्रकृतयः इति दर्शनित्रकं ३ एतासां सप्तानां प्रकृतीनां ७ उपशमेन युक्ता जीवा असंयतसम्यग्द्रप्रथादि-निवृत्ति-करणपर्यन्ता ज्ञातन्या भवन्ति ॥४८५॥

प्रथम कपाय-चतुष्क और दर्शनित्रकः; ये सातों ही प्रकृतियाँ अविरतसम्यक्तव गुण-स्थानसे छेकर निवृत्ति अर्थात् अपूर्वकरण गुणस्थान तक उपशान्त हो जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥४-४॥

विशेषार्थ — मोहनीय कर्मके दो भेद हैं, दर्शनमोह और चारित्रमोह। दर्शन मोहकी तीन और चारित्रमोहकी पचीस प्रकृतियाँ होती हैं। उनमेंसे दर्शन मोहकी तीन और चारित्रमोहकी अनन्तानुवन्धि-चतुष्क, इन सात प्रकृतियोंका चौथे गुणस्थानसे ठेकर आठवें गुणस्थान तक नियम-से उपशम हो जाता है।

अव भाष्यगाथाकार चारित्रमोहकी शेप प्रकृतियोंके उपशमनका विधान करते हैं— [मूलगा०५८] सत्तद्व णव य पण्णरस सोलस अहरस वीस वावीसा।

चुउवीसं पणवीसं छुव्यीसं बायरे जाणे ।।४८६॥

भणियद्विसिक्ष जानाशायपात्रसाधनारगरशारपारहा

बादरे अनिवृत्तिकरणे सप्तप्रकृत्युपशामकोऽनिवृत्तिगुणस्थानवर्ती ७ संख्याततमे भागे नपु सक्वेदमुप-शमयति, तेन सहाष्टकम् । ततः खीवेद्मुपशमयते, तेन सह नवकम् १ । ततः पण्णोकपायानुपशम-यति, तैः सह पञ्चदशकम् १५ । ततः पुंवेदसुपशमयति । तेन सह पोडश १६ । तदनन्तरं अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-क्रोधद्वयस्यपशमयति । ताभ्यां सहाशदश १८ । तदनन्तरं संज्वलनक्रोधस्यपशमयति । तेन सह एकोनविंशतिः १६ । तदनन्तरं अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमानद्वयमुपशमयति । ताभ्यां सहैकविंशतिः २१ । तदनन्तरं संव्वलनमानमुपशमयति । तेनसह हाविंशतिः २२ । तदनन्तरं अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमायाह्य-मुपरामयति । ताभ्यां सह चतुर्विं शतिः २४ । तदनन्तरं संज्वलनमायामुपरामयति । तया सह पञ्चविंशतिः २५ । तदनन्तरं अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानलोभद्रयमुपशमयति । ताभ्यां सह सप्तविंशतिः २७ । तदनन्तरं बाद्रलोभमुपशमयति । तेन सहाष्टाविंशतिः २८। सूच्यसाम्पराये उपशान्तकपाये च संज्वलनसूच्यलोभ-सुपरासयित । ७। पं० ३ स्त्री ३।६ । पु० ३ । क्रो २ । क्रो ३ । सा २ । सा ३ । सा २ । सा १ । स्रो २ । लो १ । इद्युपशमविधानं गोस्मद्धसारे प्रोक्तमस्ति । पञ्चसंग्रहोक्तभावोऽयं कथ्यते—अनिवृत्तिकरण-संख्यातभागेषु सप्तप्रकृतीनामुपशमकः। ७। पण्डेन सह द। स्त्रीवेदेन सह १। हास्यादिभिः पड्भिः सह १५। पुंचेदेन सह १६। मध्यकपायकोधद्वयेन सह १८। मध्यकषायमानद्वयेन सह २०। मध्य-कपाय-मायाद्वयेन सह २२। मध्यकपायलोभद्वयेन सह २४। संज्वलनकोधेन सह २५। संज्वलनमानेन सह २६ । जीणकपाये [ सूचमसाम्पराये ] संज्वलनमायया सह २७ । उपशान्ते संज्वलनलोभेन सह २८ इति पञ्चसंग्रहोक्तोपशमविधानम् ॥४८६॥

बादर अर्थात् अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें क्रमशः सात, आठ, नौ, पन्द्रह, सोछह, अहारह, बीस, बाईस, चौबीस, पच्चीस और छुन्बीस प्रकृतियोंका उपशमन जानना चाहिए ॥४८६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४६०।

१. इन गाथाओंके स्थान पर श्वे॰ सप्ततिकामें कोई गाथा नहीं है।

अतिवित्तिकरणमें उपशम होनेवाली प्रकृतियोंका क्रम इस प्रकार है—७, ८, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २४, २६।

अव आचार्य उपर्युक्त क्रमसे उपशान्त होनेवाली प्रकृतियोंका नामनिर्देश करते हैं--

# <sup>1</sup>अण सिच्छ मिस्स सम्मं संहित्थी हस्सछक्क पुंवेदो । वि ति कोहाई दो दो कमसो संता य संजलणा ॥४८७॥

७। १। १। ६। १। २। २। १। १। १। १। १। एए मेलिया २८।

अनन्तानुबन्धि चतुष्कं ४ मिथ्यातं १ मिश्रं १ सम्यक्त्वप्रकृतिः १ एवं सप्तप्रकृत्युपशमकः असंयता
धनिवृत्तिकरणान्तो भवति । सप्तप्रकृत्युपशमकोऽनिवृत्तिकरणः ७ स्वसंख्यातवहुभागेषु पण्डवेदसुपशमयति

१ । तदनन्तरं स्त्रोवेदसुपशमयति १ । तदनन्तरं हास्यादिपट्कसुपशमयति ६ । तदनन्तरं

पुंवेदसुपशमयति १ । ततः द्वि-त्रिकपाय-क्रोधादिकौ द्वौ द्वौ उपशमयति । अप्रत्याख्यान
प्रत्याख्यानक्रोधद्वयसुपशमयति २ । तदनन्तरं अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमानद्वयसुपशयति २ । तदनन्तरं

तन्मायाद्वयसुपशमयति २ । तदनन्तरं तल्लोभद्वयसुपशमयति २ । तदनन्तरं संज्वलनक्रोधसुपशमयति

१ । तदनन्तरं संज्वलनमानसुपशमयति १ । एवमनिवृत्तिकरणो मोहप्रकृतीनां पड्विंशतेरुपशमको भवति

२६ । सूचमसाम्परायः संज्वलमायासुपशमयति १ । तदनन्तरं उपशान्तकः संज्वलनलोभसुप
शमयति १ ॥४८॥

७।१।१।६।१।२।२।२।१।१।१।१।। एताः सर्वाः मिलिताः २८।

अनिवृत्तिकरण बादरसाम्परायगुणस्थानके संख्यात भागों तक तो अनन्तानुबन्धिचतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति; इन सातका खपशम रहता है। तद्नन्तर नपुंसकवेदका खपशम करता है। तद्नन्तर ह्यायप्ट्क (हास्य, रित, अरित, शोक, भय, और जुगुष्सा) का खपशम करता है। तद्नन्तर पुरुपवेदका खपशम करता है। तद्नन्तर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, इन प्रकृतियों का खपशम करता है। तद्नन्तर दोनों मध्यम मानकपायोंका खपशम करता है। तद्नन्तर दोनों मध्यम मानकपायोंका खपशम करता है। तद्नन्तर दोनों मध्यम मानकपायोंका खपशम करता है। तद्नन्तर दोनों मध्यम करता है। तद्नन्तर संज्वलन क्रोधका खपशम करता है। तद्नन्तर संज्वलन क्रोधका खपशम करता है। तद्नन्तर संज्वलन मानका खपशम करता है। तद्नन्तर संज्वलन क्राधका खपशम करता है। तद्नन्तर संज्वलन बादरलोभका खपशम करता हुआ द्शवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है। पुनः दशवें गुणस्थानके अन्तमें सूद्म लोभका भी खपशम करके ग्यारहवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है। इस प्रकार सातसे लेकर छव्वीस प्रकृतियोंका खपशम अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है।।।

# [मूलगा०५६]²सत्तावीसं सुहुमे अद्वावीसं च मोहपयडीओ ।

# उवसंतवीयराए उवसंता होति णायन्वा ।।४८८॥

सुहुमे २७। उवसंते २८।

सूचमसाम्पराये सप्तविंशतिमोहप्रकृत्युपशामको मुनिः सूचमसाम्परायस्थो भवति २७ । अष्टाविंशति-मोहप्रकृत्युपशामक उपशान्तकषायो भवति । इत्येवमुपशान्तपर्यन्तं मोहप्रकृत्युपशामको भवति ज्ञातन्यः । मोहनीयस्योपशमो भवति । अन्यकर्मणामुपशमविधानं नास्तीति । एतत्सर्वमोहोपशमविधानं पञ्च-संप्रहोक्तमस्ति ।

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४५७ | 2. ५, ४६१ |

१. इन दोनों गाथाओंके स्थानपर श्वे० सप्तिकामें कोई गाथा नहीं है। 'व ओ।

कति वारान् उपरामश्रेणि जीवः समारोहति ? तदाह-

चत्तारि वारमुवसमसेढिं समस्हिद् खिवदकम्मंसी। बत्तीसं वाराइं संयममुवल्रिह्य णिव्वादि ॥३४॥

उपरामश्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्वारानेवारोहति । चपितकर्माशो जीवः उपरि नियमेन चपकश्रेणिमेवारोहति संयममुत्कृष्टेन द्वात्रिंशद्वारान् प्राप्य ततो नियमेन निर्वाति ।

सम्मत्तं देसजमं ऊणसंजोजणविहिं च उक्करसं। पञ्जासंखेजविमं वारं पडिवज्जदे जीवो ।।३६॥

प्रथमोपशमसम्यक्तं वेदकसम्यक्तं देशसंयममनन्तानुबन्धिवसंयोजनविधि चोत्कृष्टेन पत्यासंख्यातै-कभागवारान् प्रतिपद्यते जीवः । उपरि नियमेन सिद्धबत्येव ॥४८८॥

दशवें सूद्मसाम्परायमें मोहकी सत्ताईस प्रकृतियोंका उपशम रहता है, तथा उपशान्त कषाय वीतरागळ्द्रास्थ नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें मोहकमैकी अट्टाईस ही प्रकृतियों उपशान्त रहती हैं, ऐसा जानना चाहिए।।४८८।।

वादर साम्परायमें उपशान्त प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—७, १, १, ६, १, २, २, २, २, १ १ । सूक्त्मसाम्परायमें उपशान्तप्रकृतियाँ २७ और उपशान्तमोहमें २८ हैं । अब मूळसप्ततिकाकार सर्व कमोंके चपणका विधान करते हैं—

[मूलगा०६०] पढमकसायचडकं एत्तो मिच्छत्त मिस्स सम्मत्तं। अविरदसम्मे देसे विरदपमत्ते य खीयंति ॥४८६॥

[मूलगा०६१]<sup>2</sup>अणियष्टिवायरे थीणगिद्धितग णिरय-तिरियणामाओ । संखेजदिमे सेसे तप्यओगा य खीयंति ॥४६०॥

अथाष्ट्रचतारिंशद्धिकशतकर्मंत्रकृतिचपणविधि गाथा-पञ्चदशकेन १५ निरूपयित—[ 'पढम-कसायचडकं' इत्यादि । ] अनन्तानुबन्धिकपायचतुक्कं ४ मिथ्यात्वप्रकृतिः १ सम्यिमध्यात्वप्रकृतिः १ सम्यत्वप्रकृतिः १ सम्यत्वप्रकृतिः १ सम्यत्वप्रकृतिः १ सम्यत्वात्वप्रकृतिः ७ असंयत्तसम्यन्द १ वा देशसंयते वा प्रमते वा अप्रमते वा चप्यन्ति स्यमसमये अनन्तानुबन्धिकपायचतुष्कं युगपदेव विसंयोज्य द्वादशकपाय-नवनोकपायरूपेण परिणमध्य अन्तर्मुहूर्त्तंकालं विश्वम्य पुनरप्यनन्तानुबन्धिवसंयोजनवद्गंनमोह चपणोद्योगेऽपि स्वीकृतकरणलब्ध्यधःप्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिकरणेषु तद्वयुत्पत्य (१) निवृत्तिकरणकालान्तमुं हूर्त्तंसंख्यातवहुभागमतीत्यकभागे मिथ्यात्वं ततः सम्यविष्यात्वं ततः सम्यव्यव्यक्रितं च क्रमेण चपयित, चायिकसम्यन्दष्टिभविति, सप्तप्रकृतिचपको भवित । चपकश्रेणिचटनापेच्या सप्तप्रकृतीनामसंयतादिचतुर्गुणस्थानेष्वेकत्र चिपतत्वात् । नारक-तिर्थग्-देवायुपां चावद्धायुक्तवेनासन्त्वात् चपकश्रेण्यास्वानामपूर्वकरणेऽष्टित्रचतुत्तरसत्तप्रकृतिसन्त्वं स्यात् १३६ । अनिवृत्तिकरणे संख्याततमे भागे एताः पोडश प्रकृतीः चपयन्ति चपकाः । ताः काः १ स्त्यानगृद्धित्रयं ३ नरकनाम इति नरकगित-नरकगत्यानुद्वर्यंद्वयं २ तिर्यकृताम इति तिर्यग्रति-तिर्यग्रत्यानुप्वर्यद्वयं २ तच्ल्रेपमागेषु तरप्रायोग्याः प्रकृतीः चयन्ति ॥४८६-४६०॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४६२ । 2. ४६३-४६४ ।

ससितका० ६३ तत्र चतुर्थंचरणे 'पमित अपमित्त'।
 इसके स्थानपर भी श्वे० सहितकामें कोई गाथा नहीं है।

१. गो० क० ६१६। २. गो० क० ६१८।

प्रथम अनन्तानुवन्धिकषायचतुष्क, पुनः मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्तवप्रकृति, ये सात प्रकृतियाँ अविरतसम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत इन चार गुणस्थानों में क्ष्यको प्राप्त होती हैं। अनिवृत्तिकरण कालके संख्यात बहुभागों के व्यतीत हो जानेपर और संख्यातवें भागके शेष रह जानेपर स्त्यानगृद्धित्रिक, तथा नरकगित और तिर्यगाति प्रायोग्य अर्थात् तत्सम्वन्धी तेरह, इस प्रकार सोल्ह प्रकृतियाँ चयको प्राप्त होती हैं ॥४८६-४६०॥

थव भाष्यगाथाकार नर्वे गुणस्थानमें चय होनेवाली उन सोलह प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं—

> <sup>1</sup>थीणतियं णिरयदुयं तिरियदुयं पहमजाइचढुं । साहारणं च सुहुमं आयाचुज्जोव थावरयं ॥४९१॥ एव्य णिरयणामाञो णिरयदुयं । तिरियदुगादि तिरियगइणामाञो ॥१६।

एकेन्द्रिय-दि-त्रि-चनुरिन्द्रियजातिचनुष्कं ४ साधारणं १ स्थानरं १ वातपः १ उद्योतः १ स्थानरं १ चेति पोडश प्रकृतीः चपकाः अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमभागे चयन्ति १६ ॥४१९॥

स्यानित्रक अर्थोत् स्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा और प्रचला-प्रचला; नरकद्विक (नरकगित-नरकगत्यानुपूर्वी) तिर्योग्द्वक (तिर्यगाति-तिर्यगात्यानुपूर्वी) एकेन्द्रिय आदि चार जातियाँ, साधारण, सूच्म, आतप, उद्योत और स्थावर इन सोल्ह प्रकृतियोंका नवें गुणस्थानमें च्य होता है ॥४६१॥

यहाँ जपर मूलगाथामें नरकद्विकको नरकनाम और तिर्यद्विकको तिर्यग् नामसे कहा गया है।

[मूलगा०६२]²एचो हणदि कसायहुयं च पच्छा णउंसयं इत्थी। तो णोकसायछकं पुरिसवेदम्मि संछुहइं ॥४६२॥

माशशहा

[मूलगा०६२] पुरिसं कोहे कोहं माणे माणं च छुहइ मायाए। मायं च छुहइ लोहे लोहं सुहमम्हि तो हणइ ॥४६३॥

[मूलगा०६४]'खीणकसायदुचरिमे णिद्दा पयला य हणइ छदुमत्थो। णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्हि ॥४६४॥

5118

अत्रानिवृत्तिकरणे षोढराप्रकृतिचयानन्तरं अनिवृत्तिकरणः चपकः कपायाष्टकं रोषेकभागे अप्रत्या-ख्यान-प्रत्याख्यान-कपायाष्टकं चपयित चयं करोति हिनस्ति = । पश्चात् तदनन्तरं रोपेकभागे नपुंसकवेदं चपयित १ । ततः रोपेकभागे स्त्रीवेदं चपयित १ । ततो हास्यादिनोकपायपट्कं हिनस्ति चपयित ६ । नोकपायपट्कं हित्वा पुंवेदं 'संखुहइं' संस्पृश्ति चपयित १ । पुंवेदं हित्वा संज्वलनकोधे संस्पृश्ति, क्रोधं चपयतीत्यर्थः १ । क्रोधं हित्वा संज्वलनमाने संस्पृश्ति, संज्वलनमानं चपयतीत्वर्यः १ । ततो मानं हित्वा चयं कृत्वा मायायां स्ट्रश्ति, मायां चपयतीत्यर्थः। ततो मायां हित्वा चपयित्वा लोहे स्पृश्ति । अत्रानिवृत्ति-

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४६५ । 2. ५, ४६६ । 3. ५, ४६७ । 4. ५, ४६८ ।

१. रवे॰ सप्तिकामें यह गाया नहीं है। २, सप्तिका॰ ६४। ३. रवे॰ सप्तिकामें यह गाया मी नहीं है।

करणः चपकः वादरलोभं चपयित स्चमकृष्टीः करोति । ताः कृष्टयः स्चमसाम्पराये उदयन्तीति ज्ञातन्यम् । स्चमसाम्परायः स्चमसाम्पराये स्चमकृष्टिंगतस्चमसंज्वलनलोभं चपयित १ । स्चमसाम्पराये स्चमसंज्वलन-लोभो न्युन्छिनः । अनिवृत्तिकरणे मायापर्यन्तपढ्त्रिंशत्प्रकृतयः चयं गता न्युन्छिना भवन्ति ।

#### अनिवृत्तिकरणे पोडशाष्टकाद्विपणाविधानरचनासंदृष्टिः-

चीणकपायस्य द्विचरमसमये उपान्त्यसमये छुद्रास्थः चपकः निद्रा-प्रचले द्वे प्रकृती हन्ति हिनस्ति चपयिति २ । अन्त्यसमये चरमे चणे ज्ञानावरणपञ्चकं ५ अन्तरायपञ्चकं ५ चक्षुरचक्षुरविधकेवलदर्शनावरण-चतुष्कं ४ हति चतुर्देश प्रकृतीः चीणकपायो सुनिरन्त्यसमये चपयित १४ ॥४६२-४६४॥

तदनन्तर वह अनिवृत्तिकरणसंयत आठ मध्यम कपायोंका च्य करता है। तत्पश्चात् नपुंसकवेदका च्य करता है। तदनन्तर स्त्रीवेदका च्य करता है। तदनन्तर नोकषायपट्कको पुरुषवेदमें संकान्त करता है। तदनन्तर पुरुषवेदको संज्वलनकोधमें संकान्त करता है। तदनन्तर संज्वलनकोधको संज्वलनमानको संज्वलनमानको संज्वलनमानको संज्वलनमायामें संकान्त करता है। तदनन्तर संज्वलनमायामें संकान्त करता है और सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें संज्वलनलोभका च्य करता है। पुनः बारहवें गुणस्थानमें पहुँचकर वह चीणकपायवीतरागलदास्य वन जाता है और अपने गुणस्थानके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचलका च्य करता है। पुनः चरम समयमें ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच और दर्शनाचरणकी चार इन चौदह प्रकृतियोंका च्य करता है।।४६२-४६४॥

भावार्थ — चपक श्रेणीपर चढ़नेवाला जीव इस उपर्युक्त प्रकारसे कर्मशकृतियोंका चय करता हुआ दशवें गुणस्थानमें मोहका पूर्ण रूपसे चयकर तथा बारहवें गुणस्थानमें शेप तीन घातिया कर्मीका भी चय करके सयोगिकेवली बन जाता है। सयोगिकेवली भगवान् किसी भी कर्मका चय नहीं करते हैं किन्तु प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणी निर्जरा करते हुए विहार करते रहते हैं। तदनन्तर योग-निरोध करके अयोगी बन जाते हैं।

#### [मूलगा०६४]<sup>1</sup>देवगइसहगयाओ दुचरिमभवसिद्धियम्हि खीयंति । सविवागेदरमणुयगइणाम णीचं पि एत्थेव<sup>1</sup> ॥४६४॥

हिचरमभवसिद्धौ अयोगिकेविलिनि हिचरमसमये उपान्त्यसमये देवगतिः १ देवगत्या सह गता देव-गतिसन्बिन्धनी देवगत्यानुपूर्वी इत्यर्थः १ । इयं प्रकृतिरेका चेत्रविपाका १ सिवपाकेतरमनुष्यगतिनाम-जीविषपिकिन्यः पुद्गलविषाकिन्यश्च एकोनसस्तिनामप्रकृतयः ६६ नीचगोत्र १ एवं द्वासस्ति प्रकृती-रुपान्त्यसमयेऽयोगी चृपयति ७२ ॥४६५॥

अयोगिकेवली चौदहवें गुणस्थानके द्विचरम भवसिद्धकालमें देवगति सहगत अर्थात् देव-गतिके साथ नियमसे बँधनेवाली दश प्रकृतियोंका, मनुष्यगति-सम्बन्धी जीवविपाकी और पुद्गलिवपाकी प्रकृतियोंका, अयोगि अवस्थामें जिनका उदय नहीं आता है, ऐसी नामकर्मकी अविपाकी प्रकृतियोंका तथा नीचगोत्रका चय करते हैं ॥४९६४॥

<sup>1.</sup> सं ० पञ्चसं ० प्र, ४६६ ।

४. सप्ततिका० ६५।

अव भाष्यगाथाकार उक्त प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं—
'सरज्ञयलमपञ्जत्तदुब्भगणादेज दो विहायगई।
एयदरवेदणीयं उस्सासो अजस जीवपागाओ ॥४६६॥

190

ताः का इति चेदाह—[ 'सरज्ञयलमपज्जत्त' इत्यादि । ] सुस्वर-दुःस्वर युग्मं २ अपर्याप्तं १ दुर्भगं १ अनादेयं १ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्वयं २ सातासातयोर्मध्ये एकतरवेदनीयं १ श्वासोच्छ्वासं १ अयश-स्कीतिनाम १ चेत्येता दश १० प्रकृतयः जीवविपाका जीवद्वय्ये उदयं यान्तीति जीवविपाकिन्यः १० ॥४१६॥

स्वर-युगल ( सुस्वर-दुस्वर ), अपर्याप्त, दुर्भग, अनादेय, विहायोगतिद्विक, कोई एक वेद-नीयकर्म, उच्छास और अयशस्कीर्त्ति; ये दश जीवविपाकी प्रकृतियाँ चौद्हवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें च्यको प्राप्त होती हैं ॥४६६॥

अयोगीके द्विचरम समयमें चय होनेवाछी जीवविपाकी प्रकृतियाँ १० हैं।

<sup>2</sup>पण्णरसं छ त्तिय छ पंच दोण्णि पंचय हवंति अद्वेव । देहादिय फासंता पुग्गलपागाउ सुहजुयलं ॥४६७॥ पत्तेयागुरुणिमिणं परघादुवघादिथरजुयलं ।

148

देवगईए तासिं देव-दुगं णीचगोयं च ॥४६८॥ ३। सन्वे वि मेलिया ७२।

<sup>3</sup>वावत्तरि पयडीओ दुचरिमसमयम्मि खीणाओ । अंते तस्स दु वायर तस सुभगादेजपज्जत्तं ॥४६६॥ अण्णयरवेयणीयं मणुयाऊ मणुयज्जयल तित्थयरं । पंचिंदियजसमुचं सोऽजोगो वंदणिजो सो ॥५००॥

७२।१३।

देहादि-स्पर्शान्ताः पञ्च शरीराणि ५ पञ्च बन्धनानि ५ पञ्च संद्वाताः ५ इति पञ्चदश । पट् संहनन ६ आङ्गोपाङ्ग ३ पट् संस्थान ६ पञ्च वर्ण ५ द्विगन्ध २ पञ्चरसा ५ ष्टस्पर्शाः म इति शरीरादि-स्पर्शान्ताः पञ्चाशत् प्रकृतयः ५० । शुभाशुमयुग्मं २ प्रत्येकं १ अगुरुलशुनाम १ निर्माणं १ परघातः १ स्थिरास्थिर-युग्मं २ एवमेकोनपष्टिः प्रकृतयः ५६ पुद्गलिवपाकिन्यः पुद्गले शरीरे उदयं यान्ति । दश जीवविपाकिन्यः १० । तासां मध्ये एकोनसप्ततेमध्ये देवगत्या देवद्विकं देवगतिः १ देवगत्यानुपूर्वी १ नीचगोत्रं १ चेति सर्वा मिलिताः द्वासप्तिं प्रकृतये ७२ रयोगिद्विचरमसमये चपयित । द्वासप्तिः प्रकृतयः अयोगिद्विचरमसमये चयं गताः ७२ । तदनन्तरं तस्य अयोगिनः अन्त्यसमये वाद्रनाम १ त्रसं १ सुमगं १ आदेयं १ पर्याप्तं १ सावासातयोर्मध्ये एकतरवेदनीयं १ मनुष्यायुः १ मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुपूर्व्यद्वयं २ तीर्थकरत्वं ५ पंचेन्द्रियं १ यशस्कोत्तिनाम १ उच्चैगोत्रं १ एवं त्रयोदश प्रकृतीयोऽसौ अयोगिनिनो देवः अन्त्यसमये चपयित, स अयोगिनिनो वन्दनीयो भवति ॥४६७-५००॥

पाँच शरीर, पाँच वन्धन और पाँच संघात; ये पन्द्रह प्रकृतियाँ; छह संहनन, तीन अंगोपांग, छह संस्थान, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्शे; ये शरीरनाम कर्मसे

<sup>1. 4,</sup> ४७० | 2. 4, ४७१-४७५ | 3. ४७६-४७७ |

लेकर स्पर्श नाम कमें तककी पचास प्रकृतियाँ; तथा शुभ-युगल, प्रत्येकशरीर, अगुरूल यु, निर्माण, परधात, उपधात और स्थिर-युगल; ये नौ, दोनों सिलाकर उनसठ पुद्गलिवपाकी प्रकृतियाँ हैं। देवगतिके साथ नियमसे बँधनेवाली दश प्रकृतियाँ, देवगतिहिक और नीच गोत्र इस प्रकार (१०+ ४६+२+१=७२) ये बहत्तर प्रकृतियाँ अयोगिकेवलीके द्विचरम समयमें क्षय होती हैं। उन्होंके अन्तिम समयमें वादर, त्रस, सुभग, आदेय, पर्याप्त, कोई एक वेदनीयकर्म, मनुष्यायु, मनुष्यगति-युगल, तीर्थकर, पंचेन्द्रिय जाति, यशःकीर्त्ति और उच्चगोत्र, ये तेरह प्रकृतियाँ क्षयको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार सर्व कर्म-प्रकृतियाँका च्रय करनेवाले वे अयोगिजिन हम आप सबके वन्दनीय हैं ॥४६७-५००॥

अयोगि जिनके द्विचरम समयमें ७२ और चरम समयमें १३ प्रकृतियोंका क्षय होता है।

<sup>1</sup> सर-णिरय-तिरियाऊहिं विणा मिच्छे १४५ तित्थयराहारदुगूणा सासणे १४२ भाहारदुगेण सह मिस्से १४४ तित्थयरेण सह अविरदे १४५ देसे १४५ पमत्ते १४५ अप्पमते १४५ अपुब्वे १३८ अणियहि-3 3 णवभाएसु १३८ १२२ १४४ ११३ ११२ १०६ १०५ १०४ १०३ सुहुमे १०२ उवसंते १४६ खीणहुच-86 २६ ३४ ३५ ३६ ४२ ४३ ४४ ४५ 90 88 रिमसमप् १०१ (चरिमसमये १६ सयोगे ८५ अयोगदुचरिमसमये ८५ चरिमसमये १६ सिद्धे ०। ६३ ६३ 38 मिथ्या० ्र १४५ भाहारकद्वय-तीर्थं झरत्वे स्त्रिभिविना सासादने देव-नारक-तिर्यगायुभिविना मिध्यारष्टी सत्ता देश० अवि० मिश्र० सा० भाहरकद्वयेन सह मिश्रे १४४ तांथंकरेण सह असंयतसम्यग्दष्टी १४५ देशसंयते ş Ę अपू० अप्रमत्त ० प्रस० 338 अपूर्वकरणे १३ मिनृत्तिकरणस्य नवसु भागेषु १३ म 922 ३४ 984 90 3 3 १०३ स्चासाम्पराये १०२ उपशान्ते १४६ ज्ञीणकपाय-308 993 932 308 904 38 88 ४३ 3 8 85 34 88 ६६ सयोगिकेवलिनि ८५ अयोगिद्धिचरसमये ८५ अन्त्यसमये द्विचरसमये १०१ ज्ञीणकपायचरमसमये ६३ 38 33 १३ सिद्धे 0 1

185

934

<sup>1.</sup> सं॰ पञ्चसं॰ ५, 'रम्नदेव' इत्यादिगद्यांशः (पृ॰ २२४)।

सिथ्यात्व गुणंस्थानसे ऊपर चढ़ते हुए जीवके किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका क्ष्य होता है कितनीका सत्त्व रहता है और कितनीका सत्त्व नहीं रहता है, यह स्पष्ट करनेके लिए भाष्यकारने जो अंक संदृष्टियाँ दी हैं, उनका विवेचन किया जाता है। ऊपर चढ़कर कर्मच्य करनेवाले जीवके मिथ्यात्व गुणस्थानमें देवायु, नरकायु औ तिर्थगायुकी सत्ता संभव नहीं है, अतः ३ का असत्त्व और १४५ का सत्त्व होता है। यहाँ पर सत्त्व-व्युच्छित्ति किसी प्रकृतिकी नहीं है। सासादनमें तीर्थंकरप्रकृति और आहारकद्विक, इन तीनका सत्त्व नहीं होता, अतः यहाँपर ६ का असत्त्व और १४२ का सत्त्व जानना चाहिए। यहाँपर भी किसी प्रकृतिकी सत्त्व-विच्छित्ति नहीं होती है। तीसरे मिश्र गुणस्थानमें आहारक द्विकका सत्त्व सम्भव है, अतः यहाँपर ४ का असत्त्व और १४४ का सत्त्व है। यहाँपर भी किसी प्रकृतिकी सत्त्व-च्युच्छित्ति नहीं होती है। अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका सत्त्व पाया जाता है, अतः ३ का असत्त्व और १४५ का सत्त्व रहता है। इस गुणस्थानमें अनन्तानुवन्धिचतुष्क और दशैनमोहत्रिक; इन सातकी सत्त्वव्युच्छित्ति जानना चाहिए। देशविरतमें भी असत्त्व ३ का सत्त्व १४५ का और सत्त्वव्युच्छित्ति ७ की है। प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरतमें भी इसी प्रकार असत्तव, सत्तव और सत्तवव्युच्छिति जानना चाहिए। सातवें गुणस्थानके अन्तमें उक्त सातों प्रकृतियों की सत्त्वव्युच्छित्ति हो जानेसे और नरक आदि तीन आयुकर्मी के सत्त्वमें न होनेसे असत्तव प्रकृतियाँ १० और सत्तव प्रकृतियाँ १३५ हैं। यहाँपर किसी भी प्रकृतिका चय नहीं होता, अतः सत्त्वन्युन्छित्ति नहीं वतलाई गई हैं। अनिवृत्तिकरणंकें नौ भागोंमें-से प्रथम भागमें असत्त्व १०, सत्त्व १३८ और सत्त्वव्युच्छित्ति १६ की है। दूसरे भागमें असत्त्व २६, सत्तव १२२ और सत्त्वव्युच्छित्ति प की है। तीसरे भागमें असत्तव २४, सत्तव ११४ और सत्त्व-व्यच्छित्ति १ की है। चौथे भागमें असत्व ३४, सत्त्व ११३ और सत्त्व-व्युच्छित्ति १ की है। पाँचवें भागमें असत्त्व ३६, सत्त्व ११२ और सत्त्वव्युच्छित्ति ६ की है। छठे भागमें असत्त्व ४२, सत्त्व १०६ और सत्त्वव्युच्छित्ति १ की है। सात्वें भागमें असत्त्व ४३, सत्त्व १०४ और सत्तवयुच्छिति १ की है। आठवें भागमें असत्त्व ४०, सत्त्व १०४ और सत्ताव्युच्छिति १ की है। नवें भागमें असत्त्व ४५, सत्त्व १०३ और सत्त्वव्युच्छित्ति १ की है। सूद्रमसाम्पराय गुणस्थानमें असत्त्व ४६, सत्त्व १०२ और सत्त्वव्युच्छित्ति १ को है। चपक श्रेणीवाला ग्यारहवेंमें न चढ़कर वारहवें गुणस्थानमें ही चढ़ता है, अतः उसका यहाँ विचार नहीं किया गया है। चीणकषायके द्विचरम समयमें ४७ का असत्त्व, १०१ का सत्त्व और २ की सत्त्वव्युच्छित्ति होती है। चीणकषायके चरम समयमें ४६ का असत्त्व, ६६ का सत्त्व और १४ की सत्त्व-न्युच्छित्ति होती है। सयोगिकेवलीके ६३ का असत्त्व, और ५५ का सत्त्व रहता है। यहाँपर किसी भी कर्म-प्रकृतिकी व्युच्छित्ति नहीं होती है। अयोगिकेवलीके द्विचरम समयमें ६३ का असत्त्व, ५४ का सत्त्व और ७२ की सत्त्वव्युच्छित्ति होती है। अयोगि केवलीके चरम समयमें .१३४ का असत्तव, १३ का सत्तव और १३ की सत्त्वव्युच्छिति होती है। सिद्धोंके किसी भी कर्म-प्रकृतिका सद्भाव नहीं पाया जाता । अतएव उनके १४८ प्रकृतियोंका असत्त्व जानना चाहिए।

अव सप्ततिकाकार अयोगिकेवलीके उद्य आनेवाली प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करते हैं—

[मूलगा०६६] अण्णयरवेयणीयं मणुयाऊ उच्चगोय णामणवं । वेदेदि अजोगिजिणो उक्कस्स जहण्णमेयारं ।।५०१॥

१. सप्ततिका॰ ६६।

भयोगे उद्यप्रकृतीराह—अन्यत्रवेदनीयं १ मनुष्यायुः १ उच्चंगोत्रं १ नामप्रकृतिनवकं ६ वचय-माणम् । एवं द्वादशानां प्रकृतीनामुद्यं भयोगिजिनः उत्कृष्टतया वेदयित अनुभवति । जघन्येन तीर्थंकरःवं विना एकादशानां प्रकृतीनामुद्यं भयोगिनो वेदयित अनुभवति ॥५०१॥

कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, ध्वगोत्र और नामकर्मकी नौ प्रकृतियाँ; उस प्रकार इन बारह प्रकृतियोंका अयोगिजिन उत्कृष्ट रूपसे वेदन करते हैं। तथा जघन्य रूपसे तीर्थङ्कर प्रकृतिके विना ग्यारह प्रकृतियोंका वेदन करते हैं। क्योंकि सभी अयोगिजिनोंके तीर्थङ्करप्रकृतिका उदय नहीं पाया जाता है ॥४०१॥

अव आचार्य अयोगिजिनके उदय होनेवाली नामकर्मकी उपरि-निर्दिष्ट नौ प्रकृतियोंका नामोल्लेख करते हैं—

### [मूलगा०६७] मणुयगई पंचिंदिय तस वायरणाम सुभगमादिज्ञं। पञ्जत्तं जसिकत्ती तित्थयरं णाम णव होंति ।।५०२॥

ताः का नवेति प्राह—[ 'मणुयगई पंचिदिय' इत्यादि । ] मनुष्यगतिः १ पञ्चेन्द्रियं १ त्रसं १ बादरनाम १ सुभगं १ आदेयं १ पर्याप्तं १ यशस्कीतिः १ तीर्थंकरत्वं १ चेति नाम्नः नव प्रकृतयो भवन्ति ॥५०२॥

मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, सुभग, आदेय, पर्याप्त, यशःकीर्त्ति और तीर्थंकर-प्रकृति नामकर्मकी इन नौ प्रकृतियोंका उदय अयोगिजिनके होता है ॥४०२॥

अयोगिजिनके मनुष्यानुपूर्वीका सत्त्व उपान्त्य समय तक रहता है, या अन्तिम समय तक ? आचार्य इस वातका निर्णय करते हैं—

### [मूलगा॰६=] मणुयाणुपुन्त्रिसहिया तेरस भवसिद्धियस्स चरमंते । संतस्स दु उक्तस्सं जहण्ययं नारसा होति ।।५०३॥

भयोगिचरमसमये उत्कृष्टतो जघन्यतः सत्त्वप्रकृतीराह—[ मणुयाणुपुन्विसहिया' इत्यादि । ] मनुष्यगतिः १ पञ्चेन्द्रियं १ त्रसं १ बादरं १ सुभगं १ भादेयं १ पर्याप्तं १ यशस्कीर्तिः १ तीर्थंकरत्वं १ इति नाम्नः नव प्रकृतयः ६ । सातासातयोर्मध्ये एकतरवेदनीयं १ मनुष्यायुष्कं १ उच्चगोत्रं १ चेति द्वादश । मनुष्यगत्यानुपूर्व्यसहितास्त्योदश प्रकृतयः सम्बरूपा उत्कृष्टतो भवसिद्धेः चरमान्ते अयोगि-जिनस्य चरमसमये भवन्ति १३ । तीर्थंकरत्वं विना एता द्वादश प्रकृतयः सम्बरूपा जघन्यतो भवन्ति १२ ॥५०३॥

भन्यसिद्ध अयोगिजिनके चरम समयमें उत्कृष्ट रूपसे मनुष्यानुपूर्वी-सिहत तेरह प्रकृतियों का और जघन्य रूपसे तीर्थङ्करप्रकृतिके विना बारह प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है ॥५०३॥

अव ग्रन्थकार उक्त कथनकी पुष्टिमें युक्तिका निर्देश करते हैं—

## [मूलगा०६९] मणुयगइसहगयाओ भव-खेत्तविनाय जीववागा य । वेदणियण्णदरुचं चरिमे भवसिद्धियस्स खीयंति ॥५०४॥

एताः प्रकृतयो मनुष्यगत्या सह त्रयोदश । तिह्नचारः क्रियते । अघातिकर्मचतुष्टयमध्ये क्रमेण कथ-यति—आयुगं मध्ये मनुष्यायुस्तज्ञविषाकम् १ । नाममध्ये मनुष्यगत्यानुपूर्वी सा चेत्रविषाको १ । मनु-ष्यगतिः १ पञ्चे निद्रयं १ तीर्थंकरत्वं १ त्रसं १ चादरं १ यशः १ सुमगः १ पर्याप्तं १ आदेयं १ एवं नव प्रकृतयः ६ जीवविषाकिन्यः । [सातासात-]वेदनीययोर्मध्ये अन्यत्तरवेदनीयं १ तद्षि जीवविषाकम् १

१. सप्ततिका० ६७ । २. सप्ततिका० ६८ । ३. सप्ततिका० ६९ ।

[ उच्च-नीच-]गोत्रयोर्मध्ये उच्चगोत्रं तद्पि जीवविपाकम् १ । एवं त्रयोदश प्रकृतीरयोगिचरमसमये अयो-गिनः चयन्ति १३ ॥५०४॥

मनुष्यगतिके साथ नियमसे उद्य होनेवाली भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियाँ, कोई एक वेदनीय और उच्चगोत्र, इन सबका च्य भव्यसिद्धिक अयोगिजिनके अन्तिम समयमें होता है ॥४०४॥

भावार्थ—यतः सनुष्यगतिके साथ नियमसे उदय होनेवाली भवविपाकी आदि प्रकृतियाँ अयोगिकेवलीके अन्तिम समय तक पाई जाती है, अतः वहाँ तक क्षेत्रविपाकी मनुष्यानुपूर्वीका अस्तित्व स्वतः सिद्ध है।

अव प्रन्थकार सर्व कर्मोंका ज्ञय करके जीव जिस अवस्थाका अनुभव करते हैं, उसका निरूपण करते हैं—

### [मूलगा०७०] अह सुद्वियसयलजयसिहर् अरयणिरुवमसहावसिद्धिसुखं। अणिहणमच्यावाहं तिरयणसारं अणुहवंति ।।५०५॥

भथ कर्मचयं कृत्वा सिद्धाः सिद्धिसुखमनुभवन्तीत्याह—[ 'अह सुद्वियसयलजय' इत्यादि । ] भथ भथानन्तरं कर्मचयानन्तरं स्वभावसिद्धिसुखमनुभवन्ति । स्वस्यात्मनः भावः स्वरूपं तस्मात् तत्र वा सिद्धि-सुखं स्वात्मोपलिव्यसुखं भारमस्वरूपात् प्राप्तात्मसुखमनुभवन्ति सुक्षन्ते । के १ 'सिद्धाः । कथम्भूताः १ सुष्टु अतिशयेन स्थिताः सकलाः अनन्ताः जगन्छिखरे ये सिद्धाः त्रिभुवनशिखरस्थाः अनन्तसिद्धाः स्वभाव-सिद्धिसुखमनुभवन्ति । कथम्भूताः १ न विद्यते रजः कर्ममलकलङ्को येपां ते भरजसः कर्ममलकलङ्करिताः । कथम्भूतं स्वभावसिद्धिसुखम् १ निरूपमं उपमानिष्कान्तं उपमारहितम् । पुनः कथम्भूतम् १ अनिधनं विनाशरहितम्, अन्यावाधं बाधारहितम्, त्रिरत्नसारं रत्नत्रयफलमित्यर्थः ॥५०५॥

तथा चोक्तमू-

रत्नत्रयफ्ळं प्राप्ता निर्वाधं कर्मवर्जिताः । निर्विशन्ति सुखं सिद्धास्त्रिळोकशिखरस्थिताः ।।३७॥ अष्टाचत्वारिशतं कर्मभेदानित्थं हत्वा ध्यानतो निर्वृता ये । स्वस्थानन्तामेयसौख्याध्यमग्रास्ते नः सद्यः सिद्धये सन्त्र सिद्धाः ॥३८॥

कर्मोंका चय करनेके अनन्तर वे जीव सकल जगत्के शिखर पर सुध्थित होकर रज (मल) से रहित, निरुपम अनन्त, अन्याबाध और स्वामाविक आत्मसिद्धिसे प्राप्त और त्रिभुवनमें सारक्तप आत्मिक-सुखका अनुभव करते हैं।।४०४।।

भावार्थ—त्रिभुवनके शिखरपर विराजमान होकर वे सिद्ध जीव सर्व वाधाओंसे, मलोंसे और उपद्रवोंसे रहित होकर अनन्तकाल तक शुद्ध आत्मिक आनन्दका अनुभव करते रहते हैं।

अय मू असप्तिकाकार प्रस्तुत प्रकरणका उपसंहार करते हुए कुछ आवश्यक एवं ज्ञातन्य तत्त्वका निर्देश करते हैं—

[मूलगा०७१] दुरिंघगम-णिउण-परमङ्घ-रुइर-बहुभंगदिङ्घिवादाओ । अत्था अणुसरियच्या वंधोदयसंतकम्माणं ॥५०६॥

<sup>1.</sup> सं० पञ्चसं० ५, ४७८।

१ सं० पञ्च सं० ५, ४७८। २ सं० पञ्चसं० ५, ४७६।

१. सप्ततिका० ७०। २. सप्ततिका० ७१।

बन्धोदयसत्त्वकर्मणां अर्थाः वाच्यरूपाः तत्त्वरूपरूपाः अनुसर्तच्या आश्रयणीया अङ्गीकर्त्तच्याः भन्यैः । कुतः ? दुरिधगमनिपुणपरमार्थरुचिरबहुभङ्गदृष्टिवादाङ्गात् ॥५०६॥

तथा च---

दृष्टिवाद्मकराकरादिदं प्राभृतैकछवरत्नमुद्धृतम् । ज्ञानदर्शनचरित्रवृंहकं गृद्धातां शिवनिवासकाङ् क्षिभिः ।।३६॥ वन्धं पाकं कर्मणां सत्त्वमेतद्वक्तुं शक्तं दृष्टिवाद्प्रणीतम् । शास्त्रं ज्ञात्वाऽभ्यस्यते येन नित्यं सम्यक् तेन ज्ञायते कर्मतत्त्वम् ॥४०॥

दुरिधगम, सूद्मदुद्धिके द्वारा गम्य, परम तत्त्वका प्रतिपादक, रुचिर (आह्वाद्-कारक) और अनेक भेद-युक्त दृष्टिवाद्से कर्मीके वन्ध, उदय और सत्त्वका विशेष अर्थ जानना चाहिए।।५०६॥

भावार —गाथासूत्रकारने इस प्रत्थका प्रारम्भ करते हुए यह निर्देश किया था कि मैं दृष्टि-वादके आश्रयसे बन्ध, उदय और सत्त्वस्थानोंका निरूपण करूँगा। अब प्रत्थको समाप्त करते हुए वे यह कह रहे हैं कि बारहवाँ दृष्टिवाद अङ्ग अत्यन्त गहन, विस्तृत और सूच्मबुद्धि पुरुषोंके द्वारा ही जानने योग्य है। अतएव मेरेसे जितना भी संभव हो सका, प्रस्तुत अर्थका प्रतिपादन किया। जो विशेप जिज्ञास जन हों, उन्हें दृष्टिवादसे प्रकृत अर्थका अनुसरण या अध्ययन करना चाहिए।

अव मूलसप्ततिकाकार अपनी लघुता प्रकट करते हैं—

[मूलगा०७२] जो एत्थ अपिडपुण्णो अत्थो अप्पागमेण रहओ ति । पं खमिऊण बहुसुया पूरेऊणं परिकहिंतु ।।५०७॥ इदि पंचसंगहो समत्तो।

हाद पचलगहा समया। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे यः अपरिपूर्णः अर्थो मया कथितः अल्पागमेन लेशसिद्धान्तज्ञायकेन रचित इति

मुम्त अल्प आगम-ज्ञानीने इस प्रकरणमें जो अपरिपूर्ण अर्थ रचा हो, उसे बहुश्रुत ज्ञानी आचार्य मुक्ते ज्ञाम करके और छूटे हुए अर्थकी पूर्त्ति करके जिज्ञासु जनोंको प्रस्तुत प्रकरणका व्याख्यान करें ॥४०७॥

इस प्रकार सभाष्य सप्ततिका-प्रकरण समाप्त हुआ।

१. सं० पञ्चसं० ५, ४८२ । २. सं० पञ्चसं० ५, ४८३ ।

१. सप्ततिका ७२ ।

क्ष्व इति।

# संस्कृतटीकाकारस्य प्रशस्तिः

श्रीमूलसंघेऽजिन निन्द्संघो वरो वलात्कारगणप्रसिद्धः । श्रीकुन्दकुन्दो वरसूरिवर्यो वभौ वुघो भारतिगच्छसारे ॥१॥ तद्द्वये देव-मुनीन्द्रवन्द्यः श्रीपद्मनन्दी जिनधर्मनन्दी । ततो हि जातो दिविजेन्द्रकीर्त्तिर्विद्या-[भि-] नन्दी वरधर्ममूर्तिः ॥२॥ तदीयपट्टे नृपमाननीये मल्ल्यादिभूपो मुनिवन्द्रनीयः । ततो हि जातो वरधर्मधर्ता लदम्यादिचन्द्रो वहुशिष्यकर्ता ॥३॥

पञ्चाचारतो नित्यं सूरिसद्गुणधारकः।
छदमीचन्द्रगुरुस्वामी भट्टारकशिरोमणिः॥४॥
दुर्वारदुर्वादिकपर्वतानां वज्रायमानो वरवीरचन्द्रः।
तदन्वये सूरिवरप्रधानो ज्ञानादिभूपो गणिगच्छराजः॥४॥
त्रैविद्यविद्याधरचक्रवत्ती भट्टारको भूतळ्यातकीर्तिः।
ज्ञानादिभूषो वरधर्ममूर्तिस्तदीयवाक्यात् ज्ञतसारवृत्तिः॥६॥

भट्टारको भुवि ख्यातो जीयाच्छ्रीज्ञानभूषणः। तस्य पट्टोदये भातुः प्रभाचन्द्रो वचोनिधिः॥७॥ विशदगुणगरिष्ठो ज्ञानभूषो गणीन्द्रस्तदनु पद्विधाता धर्मधत्ती सुभत्ती। कुवलयसुखकर्त्ता मोहमिथ्यान्धहत्ती स जयतु यतिनाथः श्रीप्रभाचन्द्रचन्द्रः॥८॥

दीचाशिचापदं दत्तं लच्मीवीरेन्दुसूरिणा। येन मे ज्ञानभूषेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥६॥ आगमेन विरुद्धं यद् व्याकरणेन दूषितम्। शुद्धीकृतं च सत्सवं गुरुभिज्ञानभूषणैः॥१०॥

तथापि-

अत्र हीनाधिकं किञ्चिद्रचितं मितिविश्रमात्। शोधयन्तु महाभन्याः कृपां कृत्वा ममोपिर ॥११॥ हंसाख्यवर्णिनाथेन प्रन्थोऽयमुपदेशितः। तस्य प्रसादतो वृत्तिः कृता सुमितिकीर्त्तिना ॥१२॥ श्रीमिद्धिकमभूपते पिरिमिते वर्षे शते षोडशे विशत्यप्रगते (१६२०) सिते शुभतरे भाद्रे दशम्यां तिथौ। ईळावे वृषभाळये वृषकरे सुश्रावके धार्मिके सूरिश्रीसुमतीशकीर्तिविहिता टीका सदा नन्दतु ॥१३॥

इति श्रीपञ्चसंत्रहापरनामलघुगोग्मटसारसिद्धान्तप्रनथटीकायां कर्मकाण्डे सप्ततिकानाम सप्तमोऽ-धिकारः।

इतिंश्री लघुगोम्मटसारटीका समाप्ता ।

# पाइय-वित्ति-सहिओ

# सिरि पंचसंगहो

इय वंदिजण सिद्धे अरिहंते आहरिय उवज्झाए। साहुगणे वि य सन्वे वुच्छेऽहं मंगलं किं पि॥ मंगलणिमित्तहेउं परिमाणं णाममेवं जाणाहि। छहं तह कत्तारं आयम्हि य सन्वसत्थाणं॥१॥

भादिम्हि मंगलादीणि पुन्वमेव सीसस्स जाणाविय अभिपेद्र्यं पह्नविन्जदि । तत्थ मंगलं विशिष्टेष्टदेवतानमस्कारो मङ्गलम् । तं धादु-णिक्खेव-णअ-एगत्थ-णिरुत्तियणिओगद्दारेहि पर्क्र-विज्ञदि । तत्र मगिरित्यनेन धातुना निष्पन्नो मङ्गलशब्दः । धातूक्तिः किमथम् ?

> यत्किश्चिद्वाङ्मयं लोके सार्थकं चोपलभ्यते । तत्सर्वे धातुभिन्धीप्तं श्ररीरिमव धातुभिः ॥२॥

इति वचनात् । तद्र्थं धातुप्ररूपणं वद्यति । तत्थ णिक्खेवेण मंगळं छव्विहं---णाम-हवणा-दव्व-खेत्त-काल-भावमंगळं चेदि ।

> अवगद्णिवारणत्थं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च । संसयविणासणत्थं सण्णाणुप्पादणत्थं च ॥३॥

णिक्खेवे कदे [णवाण] अवदारी भवदि।

उचारिदम्हि दु पदे णिक्खेवे वा कदम्हि दट्ठूण । अत्थं णयंति तचेत्ति य तम्हा ते णया भणिदा ॥४॥

तं जहा —णइगम-संगह-ववहारा सञ्वमंगलाणि इच्छंति । किं कारणं १ तिलोगेसु तिकालेसु सञ्वमंगलेहि संववहारा दिस्संति । उजुसुदो ठवणमंगलं नेच्छित् । किं कारणं १ जेण
अदीदं विणहं, अणागदमणुप्पणं । वट्टमाणमेव तच्चेत्ति इच्छिद् । सहणओ णाममंगलं भावमंगलं च इच्छिद् । किं कारणं १ जेण पज्जयगाही परप्रत्यायनकाले नाममङ्गलिमच्छिति । भावमंगलं पि तस्स विसओ होऊण इच्छिद् । समिभक्द-एवंभूद्णया सहणए पविसंति त्ति भणिदा ।

संपधि एत्थ णिक्खेनपरूवणा किं कारणं वुचदे ?

प्रमाण-नय-निचेपैयोंऽथों नाभिसमीच्यते । युक्तश्रायुक्तवद्भाति तस्यायुक्तं सयुक्तिवत् ॥४॥

इति वचनात्।

# ज्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिग्रहः ॥६॥

तं णाममंगळं णाम जीवस्स वा एवमादि-अहमंगेहि जस्स वा तस्स वा दृत्र्वस्स वा णिमि-तंत्रमिविदिखऊण सण्णा कीरदे । तत्थ णिमित्तं चढुिव्दधं—जादि-दृत्व-गुण-किरिया चेदि । तत्थ जादि गो-सणुस्सादि । दृत्र्वं दुविहं—संजोगिद्व्वं समवायद्व्वं चेदि । संजोगिद्व्वं णाम जीहा-घट्ट-पवनादि । समवायद्व्वं णाम विपाणिक-क्रूप्माणीति । गुणो णाम—जहा सव्वण्हु सुक्किछं किण्हिसिदि । किरिया णाम—छङ्क्षको नत्तकी एवमादि । एदे णिमित्ते मोत्तूण तं णाममंगछं वुच्चि ।

ठवणमंगलं दुविहं—आकृतिमित्सद्भावः अनाकृतिमित असद्भावः तत्र चित्र-लेप्यकर्मा-दिपु लेखाक्षेपण-खनन-वन्धन-निष्पन्नं सद्भावस्थापना। तदेवाचाङ्गुल्यादिविकल्पितमितर-

मङ्गलम् ।

दृग्वमंगलं दुविहं—आगम—नोआगमभेदादो । आगमो सिद्धंतो । आगमादो विदित्तो नोआगमो । तत्थ आगमादो दृग्वमंगलं मंगलपाहुडजाणगो उवजुत्तो । जं तं नोआगमदृग्वमंगलं तं तिविहं—जागुण-भविय-त्वविदित्तं चेदि । जाणुगसरीरं तिविहं—भविय-वट्टमाण-समुक्मादं चेदि । समुज्भादं तिविहं—चुदं चहदं चत्तदेहं चेदि । अप्पणो आउक्खए जं चुदं तं चुदं णाम । विस-सत्य-कंटयादीहिं जं चहदं, तं चहदं णाम । चत्तदेहं तिविधं—पाउवगमरणं इंगिणिमरणं भत्तपचक्खाणं चेदि ।

तत्थ अप्प-परणिराविक्खं पाउगामरणं । उक्तञ्च-

स्थितस्य वा निषण्णस्य यावत्सुप्तस्य वा पुनः । सर्वचेष्टापरित्यागः प्रायोग्यगमनं स्मृतम् ॥७॥

तत्थ इंगिणिमरणं अप्पसाचेत्रखं परणिराचेत्रखं । उक्तञ्च-

एकैकस्योपसर्गस्य सहिन्णुः सविचारकः।

सर्वाहारपरित्यागः इङ्गिनीमरणं स्पृतम् ॥=॥

भत्तपबक्खाणं णाम अप्प-परसावेक्खं चेदि । उक्तळ-

सल्लेख्य विधिना देहं क्रमेण सक्षायकः। सर्वाहारपरित्यागो भवेद्भक्तव्यपोहनम्।।६।।

भवियमंगळं मंगळपाहुडजाणगो भावी। तत्रविद्दित्तं दुविधं—क्रम्ममंगळं णोकम्ममंगळं चेदि। तत्य क्रम्ममंगळं णाम दंसणविसुङ्कदा एवंसादिसोळसतित्थयरणामकम्मकारणेहि पविभत्तं। णोकम्ममंगळं—छोइयं छोडत्तरियं चेदि। तत्य छोइयमंगळं तिविधं सचित्ताचित्तमिरसयं चेदि। तत्य सचित्तमंगळं करणादि। अचित्तमंगळं सिद्धत्य-पुण्गक्तंभादि। मिरसमंगळं सिद्धत्य-पुण्गक्तंभ-सिद्दकण्णादि। जं तं छोडत्तरियं मंगळं [तं] तिविद्दं—सचित्ताचित्तमिरसयं चेदि। तत्थ सचित्तमंगळं अरहंतादिपंचण्हं गुरुआणं जीवपदेसा। अचित्तमंगळं चेदिया-पिडमादि। मिरस-मंगळं साहुपदृसाळादि।

तत्थ सेत्तमंगळं णाम—गुणपज्ञयपरिणरेणच्छिर्खेत्तं णिक्खवण-परिणिञ्वाण-केवळणाणु-प्रति-खेत्तारि, अद्धुहरद्णियादि जाव पंचवीसुत्तरपंचयणूसर्पमाणसरीरितथदा छोगागासपरेसा खेत्तमंगळे ति बुबिर । अथवा अप्पजीवपरेसा वा ।

१. लघीय० ६, २।

तत्थ कालमंगलं णाम—जिम्ह काले गुणपज्जयपरिणदो होऊणच्छिदो। तं कालमंगलं दुविधं—सगकालमंगलं परकालमंगलं चेदि। तत्थ सगकालमंगलं जिम्ह काले अप्पणो अणंतणाण-दंसणाणि उप्पडजंति [तं] कालमंगलं वुचिद्। परकालमंगलं णाम जिम्ह काले परेसि णिक्ख-वण-केवलणाणुप्पत्ति-परिणिव्वाणादीणि भवंति।

भावमंगलं दुविहं—आगम-णोआगमं चेदि। तत्थ आगमदो भावमंगलं पाहुडजाणगो उवजुत्तो। णोआगमभावमंगलं दुविहं—उवडत्तो तत्परिणदो वा। आगमविरिहदमंगलथोव [मंगलत्थो] उवजुत्तो। तत्परिणदो णाम मंगल एय [एहि] परिणदो जीवो। तं जहा—मलं गालयदि विद्धंसिद वा मंगलं। तं [मलं] दुविधं—द्व्वमलं भावमलं चेदि। द्व्वमलं दुविहं— बाहिरमब्भंतरं च। तत्थ बाहिरमलं सेद्-रजादि। अन्भंतरमलं णाम घण-किंदण-जीवपदेसणिवद्धं णाणावरणादि।

### आदी मन्सवसाणे मंगलं जिणवरेहि पण्णत्तं। तो कदमंगलविणओ इणमो सुत्तं पवक्खामि ॥१०॥

तं मंगलं दुविहं—णिवद्धमंगलं अणिवद्धमंगलं चेदि। तत्थ णिवद्धमंगलं णाम जं सुत्तस्स आदीए णिवद्धं। अणिवद्धमंगलं णाम जं सुत्तस्स आदीए ण णिवद्धं, अण्णसुदो [ सुदादो ] आणिदूण वक्खाणिक्वदि। संपधि अण्णसुत्तादो आणेऊण जदि वक्खाणिक्वदि तो सुत्तस्स अमंगलं पावदि त्ति ? ओएस्स [ णो णवदि सुत्तस्स ]। कहं ?

जहा छोए तहा सत्थे—

### प्रदीपेनार्चयेदर्कमुदकेन महोद्धिम् । वागीरवरं तथा वाग्भिमंङ्गलेन च मङ्गलम् ॥११॥

णिसित्तं भण्णमाणे बंधो बंधकारणं मुक्लो मुक्लकारणं णिक्लेय-णअ-प्पमाण-अणिओगदा-रेहिं भव्ववरपुंडरीयमहारिसओ जाणंति ति ।

तत्थ हेदू दुविहो—'पच्चक्ख-परोक्खमिदि। पच्चक्खहेदू दुविहो—साम्राह्मत्यम्ः परम्परा-प्रत्यक्षश्चिति। तत्र साम्राह्मत्यम्ः देव-मनुष्यादिभिः सततमभ्यर्चनम्। परम्पराप्रत्यम्ः शिष्य-प्रशिष्यादिभिः सततमभ्यर्चनम्। परोन्नहेतुर्द्विचिधोऽभ्युदयो-नैःश्रेयसश्चेति। तत्राभ्युद्यहेतुर्यथा सातादिप्रशस्तकर्मतीत्रानुभागोद्यजनित-इन्द्र-प्रतीन्द्र-सामानिक-त्रायत्रिशादिदेव-चकवर्त्ति-वलदेव-वासुदेव-मण्डलीक-महामण्डलीक-राजाधिराजसुखप्रापकम्। नैःश्रेयसहेतुर्यथा—अन्यावाधमनन्त-कर्मन्त्यजनितसुक्तिसुखम्।

अदिसयमादसप्रत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं। अञ्जुन्छिणां च सुहं सुद्धुवओगप्पसिद्धाणं ै।।१२॥

तत्थ परिमाणं दुविहं—अत्थपरिमाणं गंथपरिमाणं [ चेदि । ] अत्थपरिमाणं अणंतं [ प ] एयत्थ-अणंतभेदभिण्ण-[ त्तादो । ] गंथदो पुण अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणिओगद्दारेहिं सुदक्खरेहि [ सुद्रक्खेहि ] संखिड्जं । तं सुद्रक्खं पच्छा वत्तव्यं ।

तत्थ गुणणामं आराहणा इदि । किं कारणं ? जेण आराधिक्जन्ते अणआ दंसण-णाण-

चरित्त-तवाणि ति।

<sup>ু ।</sup> धवला, पु॰ १ ए० ४० ( उद्धतम् )। २. प्रवच० १, १३।

कत्तारा तिविधा—मूलतंतकत्ता उत्तरतंतकत्ता उत्तरोत्तरतंतकत्ता चेदि । तत्थ मूळतंत-कत्ता भयवं महावीरो । उत्तरतंतकत्ता गोदमभयवदो । उत्तरोत्तरतंतकत्ता छोहायरिया भट्टारक-अप्पभूदिअआयरिया ।

> एयारसंगमूलो खंघो उण दिद्विवादपंचिवहो। णो अंगारोहज्जदो (१) चउदहवरपुव्वसाहिल्लो।।१३॥ वत्थ्वसाहपवरो पाहुडदल पवलक्कसुम चिंचइओ। अणिओगफलसमिद्धो सुदणाणाणोअहो जयऊ॥१४॥

एत्थ सुद्णाणस्स अधियारादो सुद्गाणस्स एवं पंचिवधं डवक्कमं कायव्वं। तस्स सुदं णाम—श्रुत्वा पठित्वा गृह्णातीति श्रुतं नाम। पमाणं अक्खर-पद-संघाद-पिडवित्त-अणिओगद्दारेहि संखेडजं, अत्थदो अणंतं। वंत्तुपदा [वत्तव्वदा] सुद्गाणं तदुभयवंतपदा [वत्तव्वदा]। अत्थाधियारो बारहविधो।

> आयारं सुद्दयडं ठाणं समवाय विवायपण्णत्ती । णादाधम्मकहाओ उवासयाणं च अन्भयणं ॥१५॥ अंतयडदसं अणुत्तरोववादियदसं पण्णवायरणं । एयार विवायसुत्तं वारसमं दिद्विवादं च ॥१६॥

एत्थ पुण आयारंगं अहारहपदसहरसेहि १८००० ववहारं वणोदि रिसिगणस्स ।
कथं चरे कथं चिट्ठे कथमासे कथं सये ।
कथं भासेन्ज भंजीन्जा कथं पावं ण वन्मदि ॥१७॥
जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये ।
जदं भासेन्ज भंजीन्जा एवं पावं ण वन्मदि ॥१८॥

सुद्दयडणामंगं छत्तीसपदसहरसेहिं ३६००० संसमय-परसमयमगगणदा । ठाणणामंगं वादालसहरसेहिं पदेहिं ४२००० एगादि—एगुत्तरहाणं वण्णेदि जीवस्स । तं जहा—

> एओ चेव महप्पो सो दुवियप्पो तिलक्खणो भणिदो। चडचंकमणाजुत्तो पंचग्गगुणप्पहाणो य ॥१६॥ छकावकमजुत्तो कमसो पुण सत्तमंगिसन्भावो। अद्वासवो णवपदो जीवो दसठाणिओ णेओ<sup>3</sup> ॥२०॥

समवायणामंगं इक्कल्क-चडसहिसहस्सेहिं परेहिं १६४००० समकरणं मगाणा। [समवायणा-] मंगं चढुविधं—दृव्वदो खेत्तदो काळदो भावदो। दृव्वदो धम्मित्थियाए अधम्मित्थियाए छोगागासं एगजीवपदेसा वि य चत्तारि समा। खेत्तदो सीमंतणाम णिरयं माणुसं खेत्तं डडुविमाणं सिद्धिखेत्तपदं चत्तारि वि समा। काळदो समयं समएण समं, मुहुत्तो मुहुत्तसमो ति। भावदो केवळणाणं केवळदंसणं च समा, ओधिणाणं ओधिणाण- [दंसण-] समिदि।

१. मूलाचा० १०१२। दशकै० ४,७। ३. मूलाचा० १०१३, दशकै० ४,८। २. पञ्चास्ति० ७७-७८।

ः विवायपण्यत्ती णामंगं दोहि छक्खेहि अद्वावीससहरसेहिं पदेहिं २२५००० पुच्छणिविधिं पिडिच्छणिविधिं च वणोदि । णादाधम्मकधा णामंगं पंचलक्ख-छप्पण्णसहरसेहिं पदेहिं ४४६००० अरहंताणं धम्मदेसणं वण्णेदि । उत्रासयन्भयणं णामंगं एक्कारसलक्ख-सत्तरि-सहरसेहिं पदेहिं ११७००० सावगाचारं वणोदि दंसण-वद-सामाइयादि ।

अंतयडद्सणामंगं तेवोसलक्ल-अहवीससहरसेहिं पदेहिं २३२८००० एकम्हि य तित्थे दस-दस डवसगो दारणे सिहऊण पाडिहेरं लद्धूण णिव्वाणगमणं वण्णेदि । तत्थ उवसगो, तं जहा— माणुसुवसगगं तिविधं इत्थि-पुरिस-णउंसयं • भेएण ] एवं तिरिच्छियाणं। देवं दुविधं-इत्थि-पुरिसु ति । अचेदणीयं दुविधं-साभावियं आगंतुगं च । साभावियं सरीरमसमत्थ-सिरवेदण-कुच्छि-वेदणादि । आगंतुगं असणि-कट् दु-रुक्खादि । सव्वसमासेण पुणो दस १०।

अणुत्तरोववादियणामंगं वाणउदिलक्ख-चन्नदालसहरसेहिं पदेहिं ६२४४००० एक्केक्किन्ह् य तित्थे दस-दस चन्नसगे दारुणे सहिऊण पाहिहरं लद्धूण अणुत्तरगमणं वण्णेदि । पण्हनायरण-णामंगं तेणन्नदिलक्ख-सोलहसहरसेहिं पदेहिं ६३१६००० अक्खेनणी विक्खेनणी संनेगणी णिन्नेगणी पन्नणेदि । तत्थ अक्खेनणी जत्थ ससमयं वण्णेदि । विक्खेनणी जत्थ परसमयं वण्णिन्जिद् । संनेगणी णाम [ जत्थ ] दंसण-णाण-चरण-तन्न-पुण्ण-पानफलिन्सेसं वण्णिन्जिद् । णिन्नेगणीणाम जत्थ सरीर-भोग-संसार-णिन्नेगं विणान्जिद् । विनागसुत्तणामंगं एगकोन्जि-चन्नरासीदिलक्खपदेहिं १८४००००० पुण्ण-पानकस्माणं चदय-उदीरणं विसेसेण फलिन्नागं वण्णेदि । एकादसंगिषंडं चत्तारि कोन्नोभो पण्णरसलक्खनेसहरसपदेहिं ४१४०२०००।

> वे चेव सहस्साणि य पणदहरुक्खाणि कोडिचत्तारि । एयारसंगिंदं सुदणाणं होइ पदसंखा ॥२१॥

दिहीओ वदंति दिहिवादंगं।

असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं च तह य चुलसीदी । सतसङ्घी अण्णाणी वेणइयाणं च वत्तीसा ।।२२।।

आदिसिओ गच्छाए (असिदिसद-गाथाए) अत्यो बुच्चदे। तं जहा—आस्तिकमतेनेव स्व-पर-ितत्येतरैर्नवजीवादिपदार्थाः नियति-स्वभाव-कालेश्वरात्मकृति च शतमशीतिः। नियति-स्वभाव-कालेश्वरात्मकृति [त्वं] उपिर संस्थाप्य मध्ये जीवादिपदार्थाः जीवाजीवास्त्रवसंवर-स्वभाव-कालेश्वरात्मकृति [त्वं] एवं नव। [तद्धः] स्व-पर-ितत्यानित्यानि स्वकाइया [स्थाप्यानि]।

स्वभाव नियति काल ईश्वर आत्मकृति जीव अजीन आस्रव संवर निर्जरा बन्ध मोस पुण्य पाप स्व पर नित्य अनित्य

एवं ठिवरं तदुच्चारणा वन्यति—अस्ति स्वतः जीवो नियतितः १। एवमेव उचारणा—अस्ति परतः जीवो नियतितः २। अस्ति नित्यः जीवो नियतितः ३। अस्ति अनित्यः जीवो नियतितः ४। अस्ति परतोऽजीवो नियतितः ६। अस्ति नित्योऽजीवो तियः ४। अस्ति परतोऽजीवो नियतितः ६। अस्ति नित्योऽजीवो नियतितः । एवमास्रवादिः स्वभाव-कांलेश्वरात्मकृतिश्च यावच्छतमशीतिमुच्चारणा वक्तव्या। इति तासां प्रमाणम् १८०।

१. गो० क० ८७६।

नास्तिकसतेन स्व-पराभ्यां सह सप्त जीवादिकाः नियति-स्वभाव-काळेश्वरात्मकृतिः एवं

चतुरशीतिः । नास्तिकाः पुण्य-पापं नित्यानित्यं च नेच्छन्ति ।

आत्मकृति ईश्वर नियति काल स्दभाव निर्जरा पुण्य संवर अजीव जीव आस्रव परतः

एपो नास्तिकप्रस्तारः । अस्योचारणा-नास्ति स्वतः जीवो नियतितः १ । नास्ति परतः जीवो नियतितः २। नास्ति स्वतोऽजीवो नियतितः ३। नास्ति परतोऽजीवो नियतितः ४। एवं सर्वो-भारणा सप्ततिः ७०। पुनः स्व-पराभ्यां विना कालनियतिताभ्यां सह जीवादयः सप्त नेतव्याः। तेपां प्रस्तारोऽयम्-

निर्जरा भनीव मोच जीव संवर ਕਜਬ भास्रव नियति काल

[अस्योचारणा—] नास्ति जीवो नियतितः १। नास्ति अजीवो नियतितः २। नास्ति आस्रवो नियत्तितः ३। नारित संवरो नियतितः ४। एवं उचारणा चतुर्दश। तासां प्रमाणम् १४। पुनः सर्वेषिण्डप्रमाणम् ५४।

अज्ञानवादिमतेन जीवादिपदार्थाः सदादि[ भिः ] सप्तविधाः—सत्। असत्। सदसत्। अवाच्यम् । सद्वाच्यम् । असद्वाच्यम् । सद्सद्वाच्यम् । जीवादीनां पदार्थाश्च [ नाक्च ] । अस्योदाहरणम्-

जीव भजीव संवर निर्जरा आस्रव सत भवास्य सदवाच्य अस ? वास्य सदसत् सदसदवाच्य

यथा-सत्-जीवभावं को वेत्ति १। असत्-जीवभावं को वेत्ति २। सद्सत्-जीवभावं को वैत्ति ३। अवाच्यं जीवभावं को वेत्ति ४। सद्वाच्यं जीवभावं को वेत्ति ४। असद्वाच्यं जीवभावं को वेत्ति ६। उभयवाच्यं जीवभावं को वेत्ति ७। एवमजीवादिपु ६३। पुनर्जीवादिनव-पदार्थीन परिमितवाच्यं च नेच्छन्ति । एवं ठिवदे तस्योचचारणा पुनर्भीवोत्पत्तिः सत् असत् सदसत् अवाच्यं च इच्छंति । तस्योचचारणा—सद्भावोत्पत्तिं को वेत्ति १ । असद्भावोत्पत्तिं को वैत्ति २ । सद्सद्भावीत्पत्तिं को वैत्ति ३ । अवाच्यमावीत्पत्तिं को वेत्ति ४ । एवं सर्वेषामुच्चारणा । प्रमाणम् ६३। जिभौ मिलितौ ६३ + ४ = ६७ सप्तषष्टि ]

वैनयिकमते विनयश्चेतोंवाक्कायदानेष्विह कार्यो । सुर-मृपति-यति-ज्ञानि-[ज्ञाति ] वृद्धेषु तथैव वाले च मातृ-पितृभ्योऽपि च।

सुर-नृपति-यति-ज्ञानि-[ज्ञाति ] वृद्ध-त्राल-मातृ-पितृ [पितरः । ] एवमेतेषु विनयो सनो वाक्काय [ दान ] योगतः । उपरिमसुराद्यष्टपदानि मनोवाकायदानानि । प्रस्तारम्-

ज्ञाति नृपति यति पिता सुर वृद्ध बाल माता वचन काय दान

ठविय तदुच्चारणा वुच्चित्। तं जहा-विनयः कार्यः मनसा सुरेषु १। विनयः कार्यः वाचा सुरेषु २। विनयः कार्यः कार्येन सुरेषु ३। विनयः कार्यः दानतः सुरेषु ४। एवं नृपत्यादिषु द्वात्रिंशदुच्चारणाः भवन्ति । तासां प्रमाणम् ३२ । पुनः सर्वसमासः ३६३ । उक्तञ्च-

> स्वच्छन्ददृष्टिप्रविकरिपतानि त्रीणि त्रिषष्टीनि शतानि लोके। पापिष्डिभिर्व्याकुलिताः कृतानि यैरत्र शिष्या हृदयो हृदन्ते ॥२३॥

यद्भवति तद्भवति, यथा भवति तथा भवति, येन भवति तेन भवति, यदा भवति तदा भवति यस्य भवति तस्य भवति, इति नियतिवादः।

> कः कण्टकानां प्रकरोति तीच्णं विचित्रभावान्यगपित्वणां च । स्वभावतः सर्वमिदं प्रसिद्धं तत्कामचारोऽस्ति क्रतः प्रयत्नः ॥२४॥ इति स्वभाववादः।

कालः सृजित भूतानि कालः संहरते प्रजाः। कालः सुप्तेषु जागित्तं कालो हि दुरतिक्रमः॥२५॥

इति कालवादः।

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख-दुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेच्छ्वभ्रं वा स्वर्गमेव वा ॥२६॥

इति ईश्वरवादः।

ब्रह्मात्परं नापरमस्ति किश्चिद्यस्मानियोज्यो न परोऽस्ति कश्चित्। वृत्ते च तथो (१) दिवि तिष्ठते कस्तेनेदपूर्वं (१) पुरुपेण सर्वम् ॥२७॥

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वन्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
लोकन्यापी सर्वभूताधिदेवः साची वेत्ता केवलो निर्गुणश्र ॥२८॥
इति भारमवादः।

आलस्योद्योतिरात्मा भोः न किश्चित्फलमरनुते । स्तनचीरादिपानं च पौरुषान्न विना भवेत् ॥२८॥

इति पुरुपकारवादः।

दैवमेव परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम् । एव शालोऽप्रतीकाशः कर्णो वध्नाति संयुगे ॥३०॥

इति दैववादः।

सत्यं पिशाचात्र वने वसामो मेरी कराग्रैरपि न स्पृशामः । विवादमेव प्रथितः पृथिव्यां मेरी पिशाचा परितं निहन्ति ॥३१॥

संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञाः नहोकचक्रेण रथः प्रयाति । अन्धश्च पङ्गश्च वने प्रविष्टौ तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ॥३२॥ इति संयोगवादः ।

एदाओ दिहीओ बदंति ति तेण दिहिवादित्ति बुचिदि । एतथ कि आयारादो, [णो ] सुदय- एतथ कि आयारादो, कि सुदयहादो, एवं पुच्छा सन्वेसि । णो आयारादो, [णो ] सुदय- हादो, एवं धा-[वा-] रणा सन्वेसि । दिहिवादादो । णाम--दिहिं वदति ति दिहिवादिमिति गुण- णामं । पमाणेण अक्खर-पद-संघाद-पहिवत्ति-अणिओगदारेहिं संखेजं, अत्यदो पुण अणंतं । वत्त-

व्वदा तहुभयवत्तवदा। एवं अत्थाधियारो पंचिवधो। तं जहा—परियम्म सुत्त पढमाणिओय पुठ्वगद् चूिल्या चेव। जं तं परियम्मं तं पंचिवहं। तं जहा—चंद्रपण्णत्ती सूरपण्णत्ती जंवूदीव-पण्णत्ती दीवराहपण्णत्ती चेदि। [तत्य चंद्रपण्णत्ती] छत्तीसछक्त्य-पंचपद्-सहरसेहि ३६०५००० चंद्रस [आड-परिवारिद्धि-गइ-विद्युस्सेह-] वण्णणं कुणदि। [सूरपण्णत्ती] स्रस्स पंचत्वक्य-तिण्णिपद्सहरसेहि १०३००० आडमोगोवमोगपरिवारइड्डिं वण्णदि। जंवूदीव-पण्णत्ती तिण्णि छक्त्यपंचवीसपद्सहरसेहि ३२५००० जंवूदीवे णाणाविधमणुसाणं भोगभूमियाणं कम्मभूमियाणं अण्णेसि पि णदी-पञ्चद्-दह-खेत्त-दरिसरीणं च वण्णणं कुणदि। दीवसायरपण्णती वावण्णछक्य-छत्तीस-पद्सहरसेहिं १२३६००० उद्धारपल्छपमाणेण दीव-सायरपमाणं अण्णं पि अण्णभूद्रशं बहुभेयं वण्णेदि। विवाहपण्णत्ती णाम चढुरसीदिछक्य-छत्तीसपद्सहरसेहि ५१३६००० रुविजीवद्वयं अह्विजीवद्वयं भवसिद्धिय-अभवसिद्धियरासि च वण्णेदि। एवं परियम्म०।

सुत्तं अडसीविलक्खपदेहि ८५००००

पढमो अबंधगाणं विदिओ तेरासियाण बोधन्वो । तिद्यं च णियदिपक्खो हबिद चडत्थं च समयम्हि ॥३३॥

तेरासियं णाम श्रुति-समृति-पुराणवादिनः । [आदा] अवस्सगो [अवंधगो] अलेवगो पण्यत्ती [अणुमेत्ता] अकत्ता णिग्गुणो सन्वगदो अत्थियवादि[दी] समुद्यवादि[दी] च वणोदि । पटमाणिओगो पंचसहरसपदेहिं ४००० पुराणं वणोदि ।

वारसिवहं पुराणं जह दिट्टं जिणवरेहिं [ सन्वेहिं ]।
तं सन्वं वण्णेदि [ हु ] जं पटमाणिओगो हु ॥३४॥
पटमो अरहंताणं वंसो विदियो पुण चक्कविद्वंसो दु ।
विज्जाहराण तदिओ चउत्थयो वासुदेवाणं ॥३४॥
चारणवंसो तह पंचमो दु छट्ठो य पण्णसमणाणं ।
सत्तमओ कुरुवंसो अट्ठमओ चावि हरिवंसो ॥३६॥
णवमो इक्खाउगाणं दसमो वि य कासियाण [ बोद्धन्यो ]।
वाईणेगारसमो वारसमो भृदवंसो [ दु ] ॥३७॥

एवं पडमाणिओगो ।

पुज्वगदो पंचाणडिद्कोडि-पण्णासलक्त-पंचपदेहि ६४४०००००४ उत्पाय-वय-धुवत्तादीणं वण्णेदि । चूलिया पंचिवधा—जलगदा थलगदा मायागदा रूवगदा भव-[नभ-] गदा [चेदि ]। [तत्य जलगदा ] दो कोडि-णवलक्त-एऊणणविद्महस्स—वे सद्पदेहिं जल्थंभादि वण्णेदि । पद्पमाणं २०६८६२०० । थलगदादिणाम तित्तपहिं [तत्तिपहिं पदेहिं ] भूमिगमणादि वण्णेदि । पद्पमाणं २०६८६२०० । सन्वपदसमासो दसकोडि-उणवण्ण-लक्त्य-छदालसहस्साणि १०४६४६००० ।

एत्थ किं परियम्मादो, [किं] सुत्तादो ? एवं पुच्छा सब्वेसिं। णो परियम्मादो, णो सुत्तादो; एवं वारणा सब्वेसिं। पुन्त्रगदादो। तस्स उवक्कमो पंचिवधो—आणुपुन्त्वी णामं पमाणं

१. ज प्रतौ 'तदिओ वासुदेवाणं चडत्थो विज्ञाहराणं' इति पाठः ।

२. धवलायां 'वारसमो णाहवंसो दु' इति पाठः ( मा० १ पृ० ११२ )।

वत्तव्यदा अत्थाधियारो चेदि । तत्थ आणुपुन्वी तिविधा-पुन्वाणुपुन्वी पच्छाणुपुन्वी जत्थ-तत्थाणुपुन्वी चेदि । एतथ पुन्वाणुपुन्वीए गणिजमाणे चन्नतथादो, पच्छाणुपुन्वीए गणिजमाणे विदियादो, जत्थतत्थाणुपुन्वीए गणिजमाणे पुन्वगदादो । पुन्वाणं वण्णणादो का (वा) तेसिं आधारभूदलक्षणेण पुन्वगदो ति गुणणाम । पमाणं अक्खर-पद-संघाद-पिन्नति-अणिओगद्दारेहिं संखेन्जं, अत्थदो पुण अणंतं । वत्तव्वदा ससमयवत्तव्वदा । अत्थाधियारेण जं तं पुन्वगदं तं चन्नदसविधं । तं जहा—उपायपुन्वं अग्गायणीयं वीरियाणुवादो अत्थिणत्थिपवादं णाणपवादं सम्वपवादं आदपवादं वस्मपवादं पचक्खाणणामधेयं विन्नाणुवादं कल्लाणणामधेयं पाणावायं किरियाविसालं लोगबिद्सुदं चेदि ।

तत्थ चप्पादपुव्वं दस वर्थू [हिं] वेसदपाहुडं [डेहि] १०।२०० कोडिपदेहि १००००००० डप्पाद-वय-ध्रवत्तं वण्णेदि । अगगयणीयं णाम पुव्वं चोद्दस वर्थू [हि] १४ वेसदासीदिपाहुडा [डेहि] २८० छण्णउदिलक्खपदेहि ६६००००० अगगपदेहि [पदाणि] वण्णेदि विरियाणुवाद-णामपुव्वं अद्ववर्थूहिं प्रगसदसिष्ट पाहुडेहि १६० सत्तरिलक्खपदेहिं ७०००००० अप्पविरियं परिवरियं खेत्तविरियं भवविरियं तविरियं वण्णेदि । अत्थिणत्थियवादं णाम पुव्वं अद्वारसवर्थूहि १८ तिण्णिसद्सिष्ट्रपाहुडेहिं २६० सिट्ठलक्खपदेहिं ६०००००० जीवाजीवाणं अत्थि-णिथ्यत्तं वण्णेदि । [तं जहा-] जीवो जीवभावेण अत्थि, अजीवभावेण णिथ्य । अजीवो अजीवभावेण अत्थि, जीवभावेण णिद्य । णाणपवादं णाम पुव्वं वारस-वर्श्यूहि १२ वेसदचत्तालीस-पाहुडेहिं २४० एऊणकोडिपदेहि ६६६६६६६ पंच णाणं तिण्णि अण्णाणं च वण्णेदि । दव्व-गुण-पडजयिससेहिं अणादिमणिधणं अणादिसणिधणं सादि-अणिधणं सादि-सणिधणं च वण्णेदि । सचपवादं तित्यवर्थु-पाहुडेहिं १२ । २४० एगकोडि-छपपदेहिं १००००००६ दसविधसचाणि वण्णेदि ।

जणवय संमद द्ववणा णामे रूवे पहुच सच्चेय । संभावण ववहारे भावे णो[ ओ ]पम्मसच्चेय ॥३८॥

आद्पवादं सोलसवत्यूहिं १६ वीसुत्तरितिणसद्पाहुडेहिं ३२० लब्बोसकोडिपदेहिं २६०००००० आदं वण्णेदि आदि ति [ वा ] विण्हु ति वा सुत्तेति वा बुद्धेति वा [ इचादि-सक्तेण । उत्तं च—]

जीवो कत्ता य वत्ता य [ पाणी ] अप्पा [ भोता ] य पोग्गलो । वेदो [ विण्हू ] सयंभू य सरीरी तह माणवो ॥३६॥ सत्ता जंतू य माणी य [ माई ] जोगी य संकरो [ संकडो ] । सयलो [ असंकडो ] य खेतण्हू अंतरप्पा तहेव ये ॥४०॥

जीविद जीविस्सिद् संजीविदपुर्वो वा जीवो। सुहासुहं करेदि ति कत्ता। सममसच्चं संत-जीविद जीविस्सिद् संजीविदपुर्वो वा जीवो। सुहासुहं करेदि ति कत्ता। सममसच्चं संत-मसंतं वद्दि ति वत्ता। [पाणा एयस्स संति ति पाणी।] अमर-नर-तिरिक्ख-णारगभावे चहुरपा संसारे कुसलमकुसलं भुंजिदि ति भोता। पूरिद गलिदि ति वा पुग्गलो। सहमसुहं वेदि ति वेदो। अदीदाणागदपच्चुप्पण्णं जाणिदि ति विण्हू। सयमेव भूदं च सयंभ्। सरीरमिधि ति वेदो। शरीरं धारयतीति वा शरीरी। सरीरसिमदो ति वा सरीरी। [मणू णाणं तत्थ भवो सरीरी। शरीरं धारयतीति वा शरीरी। सरीरसिमदो ति वा सरीरी। चितु गाणि तत्थ भवो साणवो।] सजणसंबंध-मित्तवग्गा [दिसु] सजदि ति वा सत्ता। चहुगदिसंसारे जायिद जण-यदि ति वा जंतु। [माणो अस्थि ति माणी। माया अस्थि ति मायी। जोगो अस्थि ति जोगी।

१. गो० जी० २२१। २. इमे गाथे धव० पु० १, पृ० ११६ तथा गो० जी० जी० प्र० ३३६ तमगाथाटीकायामुद्धते स्तः।

अइसण्हरेहपमाणेण संकुडिंद त्ति संकुडो । सब्वं छोगागासं वियापदि त्ति असंकुडो । खेत्तं सस-रूवं जाणादि त्ति खेत्तण्हु । अडकम्मद्भंतरो त्ति अंतरप्पा ।

कम्मपवादं वीस-वत्यूहि २० चत्तारि-सद्पाहुडेहिं ४०० इक्क-कोडि-असीदिलक्खपदेहिं १०००००० अट्टविधं कम्मं वणोदि । पचक्खाणणामधेयं तीसवत्यूहि ३० छसद्पाहुडेहिं ६०० चढरसीदिलक्खपदेहिं ८४००००० द्वन-भावपरिमिदापरिमिदपचक्खाणं डववासविधं च वणोदि । विज्ञाणुवादं पण्णारसवत्यूहि १४ तिण्णिसद्पाहुडेहि २०० एककोडिदसलक्खपदेहिं ११०००००० अंगुहुपसेणादि सत्तसदा खुल्लयमंता रोहिणी आदि पंचसदा महाविज्ञा-उपित्तं वणोदि । कल्लाणणामधेयं दसवत्यूहि १० वेसद्पाहुडेहि २०० छव्वीसकोडिपदेहिं २६०००००० वलदेव-वासुदेव-चक्कविट्-तित्थयराणं णक्खत्त-गह्-तारया-चंद-सूराणं चारं अट्टंगमहाणिमित्तफलं च वणोदि, चारित्तविधं [च] ।

पाणावायं तत्तियवन्त्र्यूहि १०० पाहुडेहि २०० तेरसकोडिपदेहिं १३०००००० विज्ञासत्थं वर्णोदि । पाणाणं विद्व-हाणी कुमार-तिगिंछा भूद-तंतादि-ऊसासाचगपाणादिपमाणं एदेहि वर्णोदि । किरियाविसालं तित्तिएहिं वत्थूहिं १० पाहुडेहिं २०० णवकोडिपदेहिं ६०००००० छंदोवचिति-अक्खरिया-कञ्वादि वर्णोदि । लोगविंदुसुदं तित्तिएहिं वत्यूहिं १० पाहुडेहि २०० वारसकोडि-पण्गासलक्खपदेहि १२४००००० मोक्खपरियम्मं मोक्खसुखं च वर्णोदि ।

दस चउदस अहुहारस वारस तह य दोसु पुन्वेसु । सोलस वीसं तीसं दसमम्मि य पण्णरस वत्थू ॥४१॥ एदेसिं पुन्ताणं एवदिओ वत्थुसंगहो भणिदो । सेसाणं पुन्ताणं दस दस वत्थू य णिवदामि ॥४२॥

एदेसिं सन्वसमासो पंचाणडिदसदं १६४।

एकेकिम्हि य वत्थू वीसं वीसं च पाहुडा भणिया। विसम-समा वि य वत्थू सन्वे पुण पाहुडेहिं समा ॥४३॥

पाहुडसन्वसमासं तिण्णि सहस्सा णवसदा ३६००।

अंगवाहिरं चडदसभेदं तमेयं णामं थवो मणियं। सामाइयं णामादि इसम्मत्तं वर्णोद्। थवं चडवीसण्हं तित्थयराणं वंदणासु छेहकल्लाणादि वण्णोद्। वंदणा एगजिण-जिणालयवंदणा-णिगवः भावं वण्णोद्। पिहक्रमणं सत्तिव्हं पिहक्रमणं वण्णेइ। वेण्इयं णाणादिविणयं वण्णेइ। किरियम्मं अरहंतादीणं पूत्रा वण्णेइ। दसवेशालियं आयार-गोयारिविहं वण्णेइ। उत्तरक्तयणं उत्तरपदाणि वण्णेइ। कत्पववहारो साहूणं जोगाश्राचारमञ्जगासेवणपाश्रच्छितं वण्णेइ। कत्पा-किरिययं साहूणं जं कत्पदि, जं ण कत्पइ तं वण्णेइ। महाकित्ययं कालसंघणणे आसिद्ण साहुपा-शोगादव्य-खेतादीणं वण्णेइ। पुंडरीयं चडिवहदेवेसुववादकारण-अणुहाणाणि वण्णेइ। महापुंडरियं इंद-पिहंद-उत्पत्तिं वण्णेइ। णिसीहियं वहु पायिच्छत्तं वण्णेइ।

एवं सुद्रुक्खो समत्तो।

१. गो० जी० जी० प्र० टीका ३३६ ( उद्धत्ते )।

## पढमो

## पयाडिसमुक्कित्तगा-संगहो

पयडीवंधणमुकं पयडिसरूवं विजाणदे सयरं । वंदित्ता वीरजिणं पयडिसमुक्तित्तणा बुच्छं ॥१॥

मंगलिणिमित्तहेदुं परिमाणं णाममेव जाणाहि। छट्टं तह कत्तारं आइम्मि य सन्वसत्थाणं॥१॥ आई मंगलकरणं सिस्सा लहुपारगा हवंति ति। मज्झे अन्वोच्छित्ती विज्ञा विज्झाफलं चरमे॥२॥

एत्तो पयडिसमुक्तित्तणा कस्सामो । तं जहा-

णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेदणीय मोहणीयं। आउग णामं गोदं तहंतरायं च मूलपयडीओ ॥२॥ पडपिडहारसिमज्जा हिडिचित्तकुलालभंडयारीणं। जह एदेसिं भावा तह वि य कम्मा मुणेयच्वा ॥३॥ पंच णव दुणि अहावीसं चहुरो तथेव वादालं। दोण्णि य पंच य भणिया पयडीओ उत्तरा हुंति ॥४॥

जं तं णाणावरणीयं कम्मं तं पंचिवहं—आभिणिबोधियणाणावरणीयं सुअणाणावरणीयं ओहिणाणावरणीयं मणपज्जयणाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि। जं तं दंसणावरणीयं कम्मं तं णवविधं—णिहाणिहा पयछापयछा थीणगिद्धी णिहा पयछा चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि। जं तं वेदणीयं कम्मं तं दुविहं—सादावेदणीयं असादावेदणीयं चेदि । जंतं मोहणीयं कम्मं तं दुविधं—दंसणमोहणीयं चरित्तमोहणीयं चेदि । जं तं दंसणमोहणीयं कम्मं तं वंधादो एयविधं, संतकम्मं पुण तिविधं— मिच्छत्तं सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि । जंतं चरित्तमोहणीयंकस्मं तं दुविधं-कसायचरित्त-मोहणीयं अकसायचरित्तमोहणीयं चेदि। जं तं कसायचरित्तमोहणीयं[तं] सोलसविधं—अणंताणु-अपचक्खाणावरण-कोध-माण-माया-लोभा बंधि-कोध-माण-माया-छोभा कोध-माण-माया-छोभा संजलणकोध-माण-माया-छोहा चेदि। जं तं णोकसायचरित्तमोहणीयं कम्मं तं णविवहं—इत्थिवेदं पुरिसवेदं णपुंसकवेदं हस्स रिद अरिद सोग भय दुगुंछ। चेदि। जं तं आउगणामकम्मं तं चदुविधं-णिरयाचगं तिरियाचगं मणुआउगं देवाचगं चेदि। जं तं णामकम्मं तं वादाळीसपिंडापिंडपयडीओ—गइणामं जाइणामं सरीरणामं सरीरवंघणणामं सरीर-संघादणामं सरीरसंठाणणामं सरीरअंगोवंगणामं सरीरसंघडणणामं वण्णणामं गंघणामं रसणामं फासणामं आणुपुन्वीणामं अगुरुळहुणामं उवघादणामं परघादणामं उत्सासणामं आदवणामं

उडजोवणासं विहायगिदणासं तसणासं थावरणासं बादरणासं सुहुमणासं पज्जत्तणासं अपज्जत्तणासं पत्तेगसरीरणासं साधारणसरीरणासं थिरणामं अथिरणामं सुभगामं असुभणामं सुभगणामं दुभगणामं सुस्सरणासं दुस्सरणामं आदिज्ञणामं अणादिज्ञणामं जसिकत्तिणामं अजसिकत्तिणामं तित्थयरणामं चेदि । जं तं गइणामकम्मं तं चडिवहं —िणरयगइणामं तिरिक्खगइणामं मणुय-गइणामं देवगइणामं चेदि । जं तं जादिणामकस्मं तं पंचिवधं — एइंदियजादिणामं वेइंदियजादि-णामं तेइंदियजादिणामं चडिरंदियजादिणामं पंचिदियजादिणामं चेदि । जं तं सरीरणाम-कम्मं तं पंचिवहं-ओरालियसरीरणामं वेडिवयसरीरणामं आहारसरीरणामं तेजससरीरणामं कम्मइगसरीरणामं चेदि। जं तं सरीरवंधणणामकम्मं तं पंचित्रहं - ओगिळियसरीरवंधणणामं वेडिव्यसरीरवंधणणामं आहारसरीरवंधणणामं तेजइगसरीरवंधणणामं कम्मइगसरीरवंधणणामं चेदि। जं तं सरीरसंघादणामं कम्मं तं पंचिवधं—ओराल्यिसरीरसंघादणामं वेडिव्वयसरीरसंघाद-णामं आहारसरीरसंघादणामं तेजइगसरीरसंघादणामं कम्मइगसरीरसंघादणामं इदि । जं तं सरीरसंठाणणामकम्मं तं छिवहं —समचदुरससरीरसंठाणणामं णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाण-णामं सादिसरीरसंठ।णणामं खुज्जसरीरसंठाणणामं वामणसरीरसंठाणणामं हुं इसरीरसंठाणणामं चेदि। जं तं अंगोवंगणामकम्मं तं तिविहं —ओरालियसरीरअंगोवंगणामं वेडिवियसरीरअंगो-वंगणामं आहारसरीअंगोवंगणामं इदि । जं तं सरीरसंघडणणामकम्मं तं छन्विहं —वज्ञरिसभ-वइरणारायसरीरसंवडणणामं वज्जणारायसरीरसंघडणणामं अद्धणारायसरीरसंवडणणामं कील्यि-सरीरसंघडणणामं असंपत्तसेवट्टसरीरणामं चेदि । जं तं वण्णणामकम्मं तं पंचविधं-किण्हवण्ण-णामं नीखवण्णणासं रुहिरवण्णणामं हिल्दवण्णणामं सुिक्छवण्णनामं चेदि । जं तं गंधणामकम्मं तं दुविहं - सुरिभगंधणामं दुरिभगंधणामं चेदि । जं तं रसणामकम्मं तं पंचिवहं - तित्तणामं कडुयणामं कसाइलणामं अंविल्लामं महरणामं चेदि । जं तं फासणामकम्मं तं अडविहं-कक्खड-णामं मडवणामं गुरुगणामं लहुगणामं जिद्धणामं लुक्खणामं सीदणामं उण्हणामं चेदि। जं तं आण्पुव्वीणामकम्मं तं चडिवहं —िणरयगदिपाओगगाणुपुव्वी तिरिकंखगदिपाओगगाणु-पुन्वी मणुसगदिवाञ्रोगगाणुपुन्वी देवगदिपाञ्रोगगाणुपुन्वी णामं चेदि । अगुरुगछहुगणामं उव-घादणामं परघादणामं उस्सासणामं आद्वणामं उज्जोयणामं चेदि। जं तं विहायगदिणाम-कम्मं तं दुविधं — पसत्थविहायगदिणामं अपसत्थविहायगदिणामं चेदि । तसणामं थावर-णामं वादरणामं सुहुमणामं पज्जत्तणामं अपज्जत्तणामं पत्तेगसरीरणामं साधारणसरीरणामं चेदि । थिरणामं अथिरणामं सुभणामं असुभणामं सुभगणामं हुभगणामं सुरसरणामं दुस्सरणामं जसिकत्तिणामं अजसिकत्तिणामं आदेव्यणामं अणादिक्यणामं जसिकत्तिणामं [ अजसिकत्तिणाम' ] तित्थयरणाम' चेदि । जं. तं गोदणामकम्म' तं दुविहं—उच्चागोद' णिच्चा-गोदं चेदि । जं तं अंतराइयं कम्मं तं पंचिवहं --दाण अंतराइयं लामअंतराइयं भोग-अंतराइयं **खनभोग-अंतराइयं वीरियंतराइयं चेदि ।** 

#### एवं पयहिससुक्तित्तणं समत्तं।

पयि ति कि भिणदं होदि ? प्रकृतिः स्वभावः शोलिमत्यर्थः। दृष्टान्तश्च इत्तोः का प्रकृतिः ? मधुरता। निम्वे का प्रकृतिः ? तिक्तता। एवं ज्ञानावरणीयस्य कर्म णः का प्रकृतिः ? अज्ञानता। ज्ञान-मावृणोति प्रच्छादयतीति वा ज्ञानावरणीयम्। किमिव ? देवतामुखपटवस्त्रवत्। अथवा घटाभ्यन्तर-दीपवत्। दर्शनावरणस्य कर्मणः का प्रकृतिः ? दर्शनप्रच्छादनता। अथवा अदर्शनता। किमिव ? राज्द्रारे निरोधितप्रतिहारवत्। प्रेत्तणोन्मुखस्य मेघप्रच्छादितादित्यवत्। वेदनीयस्य कर्मणः का प्रकृतिः ? वेदनता। वेद्यत इति वेदनीयं सुखदुःखानुभवनता। किमिव मधुलिप्तखङ्गधारवत्। मोहनीयस्य कर्मणः का प्रकृतिः ? मोहनता। मद्यतं इति मोहनीयम्। किमिव ? धत्तर-मद्य-मदनकोद्रव- चिद्ति। आयुष्कस्य कर्मणः का प्रकृतिः ? चतुर्गतिविविविज्ञतानां (-च्यवस्थितानां) जीवानां भव-

धारणता । किमिव ? स्तम्भे बद्धपुरुषवत् । नामकर्मणः का प्रकृतिः ? नानाविधशरीराणि निर्वत्यतीति नाम । अथवा शुभाशुभनामनिर्माणता । किमिव ? चित्रकारवत्, सुवछ ? काप्तरिला-कर्मकारवदिति । गोत्रकर्मणः का प्रकृतिः ? उत्त-नीचगोत्रे निर्वतयतीति गोत्रम् । अथवा उत्त-नीचद्धयगोत्रनिर्माणता । किमिव ? क्रुम्भकारवत् । अन्तरायस्य कर्मणः का प्रकृतिः ? विध्नकर-

णता । किमिव ? भाण्डागारिकवत् । अथवा गिरिदुर्गनद्यद्वीवदिति ।

जं तं आभिणिबोधियणाणावरणीयं णामं तं पद्धभिरिन्द्रियैर्मनसा च दृष्ट-श्रुतानुभूतानामर्थानां अवयहेहावायधारणास्वरूपेण जानातीत्याभिनिबोधिकज्ञानम्। तस्य आवरणं आभिनिबोधिकज्ञानावरणीयम्। तत्रावयहो 'यह उपादाने धातुः', अवयहणमवयहः। अथवा विपयविषयिसित्रपातसमनन्तरमाद्ययहणमवयहः। विषया येषां विद्यन्त इति विपयिणः। तत्र ईहा नाम
'ईहा चेष्टायां धातुः', ईहनं मनसा विचारणं वा ईहा। अथवा अवगृहीतार्थस्य विशेपेणार्थकाङ्त्रुणमीहा। जहा पुठ्वं सामण्णेण सञ्चण्हु-सद्दं घेत्तूण पुणो तस्स विसेसिमच्छमाणो जिणिद्-बुद्धहरि-हर-हिरण्णगब्भादीणं अत्तागम-पदत्थ-पमाण-हेदू-णय-दिट्ठंतेहिं जा मगणा सा ईहा णाम।
तत्रावायो नाम 'इण गतौ धातुः, अवायनं तत्त्वार्थपरिच्छेदकरणं वा अवायः। अथवा ईहितार्थस्य
निश्चय-व्यवसायोऽवायः। जहा पुठ्वं हरि-हर-हिरण्णगव्भ-बुद्ध-जिणिदाणं परिक्खा काऊण
पुणो पदेसिं हरि-हर-हिरण्णगव्भ-बुद्धादयो सञ्चण्ह् अत्ता ण होदि त्ति एदेसिं अवणयणं काऊण
पुणो सञ्चण्ह् अत्ता जिणिदो चेव होदि त्ति णिच्छयं काऊण जो अत्तपरिग्गहो सो अवायो।
तत्र धारणा णाम 'घृसु धारणे' धातुः, धरणं धारणा। अथवा पूर्वगृहीतस्यार्थस्य काळान्तरादिण
स्मृतिर्धारणा। जहा पुठ्वं णिच्छयं कादूण जो सञ्चण्ह् सदु (सह) परिग्गहो कओ दीहेणं
काळेणं अविरसरणं सा धारणा नाम।

बहु-बहुविध-त्तिप्र-अनिःसृत-अनुक्त-ध्रुव[से]तराणामिति । यथा वहु इति वहूनां तजातीनां प्रहणम् । यथा चल्लुषा बहूनां हंसानां ब्रहणम् , श्रोत्रस्य बहूनां शब्दानां ब्रहणम् , घाणस्य बहूनां चम्पक-कुसुमानां प्रहणम्, रसनस्य बहूनां निम्बपत्राणां प्रहणम्, स्पर्शनस्य बहूनामुद्कविन्दूनां महणम् , नोइन्द्रियस्य बहूनां संज्ञानां महणम् । चज्जरादीनां यथासंख्यं बहुविधानां हंस-बलाकादीनां प्रहणम् , बहुविधानां शब्दभेदमृगादीनां प्रहणम् , बहुविधानां चम्पकोत्पलादीनां प्रहणम् , बहु-विधानां निम्बपत्र-कटुकरोहिण्यादीनां प्रहणम्, वहुविधानां उदकविन्दु-सर्पोत्प [ द्यान्जोत्प-लादीनां प्रहेणम्, बहुविधानां जीवसंज्ञानां प्रहेणम्। चत्तुरादीनां यथासंख्य तेपामेवाश प्रहेणं चित्रम्, तत्सदृशदृश्यमानकेनार्थेन निःसृत-अनिःसृतानामधीनां त्रहणम्। यथाभ्रगर्ननं श्रुत्वा अभ्रगर्जनमेवेत्यवधारयति । एवं सर्वत्र । अनुक्तानां अकथितानां प्रहणम् , यथाऽग्निमानयेत्युक्ते खप्पेरम्रह्णं करोति । ध्रवाणां नित्यानां महणम् । यथाऽऽकाश-धर्मास्तिकायादीनां महणम् । सेतराणां नाम बहुकस्य इतरं एकस्य ग्रहणम्। यथा बहूनां हंसानां मध्ये एकहंसस्य ग्रहणम्। बहुविधस्य इतरं एकविधम् । बहुपु विद्यमानेषु एकस्य प्रकारस्य प्रहणम् यथा-वीणा-मृदङ्गादिपु वीणाशब्दस्य प्रहणम्। एवं सर्वत्र । चित्रस्य इतरं [ अचित्रम् ] स यथा एतेषां चिराद् प्रहणम्, वीणादीनां चिराद् श्रहणम्। अनिःसृतस्य इतरं निःसृतम्, यथाऽभ्रगर्जनवत्कुञ्जरगर्जनम्, शह्न-वद्धिकं [ शङ्कवच्छुक्छं द्धिकम् ], उत्पलगन्धवत्कुष्टगन्धः, द्राचावद्गुडः, उत्पलनालवत्सपरपर्श इति प्रहणम्। अनुक्तस्य इतरं उक्तम्। यथा खपरं गृहोत्वा अग्निमानयतीति। धुत्रस्य इतरं अधुवम् । यथा अध्रवाणां घट-पटादोनां अनित्यादीनां महणम् ।

आभिनिवोधिकज्ञानिमिति—अ इति द्रव्य-पर्यायः, भि इति द्रव्याभिमुखः, निरिति निश्चय-बोध इति । 'बुध अवगमने' धातुः। अभिनिवोधि[ध]क एव आभिनिवोधिकं वा प्रयोजनं अस्येति आभिनिवोधिकम्। आभिनिवोधिकमेव ज्ञानं आभिनिवोधिकज्ञानम्। आभिनिवोधिकज्ञानस्य

आवरणं आभितिबोधिकज्ञानावरणीयं चेति।

आभितिवोधिकज्ञानेनावगृहीतार्थस्य उपदेशपूर्वकं वा अनुपदेशपूर्वकं वा तत्समय-परसमय-गतानामर्थं पुनः जानातीति श्रुतज्ञानम् । श्रुतज्ञानस्य आवरणं श्रुतज्ञानावरणीयं चेति ।

अक्खरणंतिमभागो पञ्जाओ णाम सो णाणी। अक्खरमेएण पुणो णायन्वो अक्खरो णाणं ॥३॥ पद्णामेण य भणिदो मिन्समपद्विणदो प्रव्यं। एओ य गदिमग्गणए संघादो होदि सो णाणो ॥४॥ चढुगदियमगगणा विय बोधव्वो होदि पडिवत्ती। चउदहमगगणणाणो अणिओगो गाम वोधन्वो ॥५॥ पाहुडपाहुडणाणो णाद्व्यो मग्गणा दु संखिज्जा। चउवीसदिआणिओगा पाहुडणाणो य णाद्च्यो ॥६॥ वीसिद पाहुडवत्यू संगवत्थु जुदो य पुन्वणाणो य। संखेवसहिद एदे बोधच्या बीस भेदा य ॥७॥ अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति [चो]दिताः ।

अधस्ताद्धीयतीति अवधिः । कथमधस्तात् हीयतीति ? ऊर्ध्वगौरवधर्माणो जीवा इति जिनोत्तमैः ॥=॥

कथिता [ इति वाक्यरोयः ]। पुद्गलेषु चिन्ता पुद्गलेषु घारणा पुद्गलेषु ज्ञानमित्यर्थः। अथवा अधो विस्तीर्णं द्रव्यं पश्यतीत्यवधिः। अवधिज्ञानस्य आवरणं अवधिज्ञानावरणीयं चेति।

पल्लो सायर सुई पदरो य घणंगुलो य जगसेढी। लोगपदरो य लोगो अङ्घ दु माणा मुणेयन्त्रा ॥६॥

ओघिणाणी दुव्वदो जहुण्णेण जाणंते एगजीवस्स ओरालियसरीरसंचयविस्ससोवचयसहिदं घणलोगमेत्ते खंडे करे तत्थेगखंडं जाणदि । समयं भूदं भविस्सं च जाणदि । उक्कस्सेण कम्मपरमाणू जाणदि । खेत्तदो जहण्णेण उस्सेघचणंगुळस्स असंखेजदिमभागं जाणदि । उक्कासेणासंखेयळोगें जाणदि । कालदो जहण्णेण आवल्यिए असंखेळादिभागे भूदं भविस्सं च जाणदि । उक्कस्सेण असंखेजलोगमेत्तसगय [ समयं ] भूदं भविस्सं जाणिद्। भावदो पुरुवभणिद्द्रव्वस्स सत्तियं आविष्याए असंखेजभागं असंखेजलोगमेत्तवदृमाणस्स पजायं जहण्णुक्तसेण जाणदि ति । साम-ण्णेण ओधिणाणस्स उक्कस्स-दृष्वादिचदुविधो विसओ भणिदो । तं चेव विसेसिदूण भणिस्सामो ।

तद्यथा-ओधिणाणं तिविधं-देसोधी परमोधी सन्बोधी चेदि। जो सो देसोधि-उत्तस्स सामण्णभण्णिद्द्व्वाद्-जहण्णविस्थो सो जहण्णेण होद् । वुत्तं च—

काले चदुण्ह बुड्डी कालो भजिदव्य खेत्तबुड्डी दु। बुड्डी दु दव्व-पन्जय भजिदव्वा खेत्त कालो यै।।१०॥

पुणो इदो पसुदि जाव मणवमाणेण सूचि-अंगुल-असंखेजभागमेत्तं दृव्वं खंडिन्जइ। एवं खंडिरे खेत्तरो एग-एगपरेसं वजाविज्ञइ जाव सूचिअंगुळवियप्पं खेत्तरो [काळरो ] एगसमयादि-काछं वड्डाविजाइ, भावो वि तप्पाओगगो होदूण वड्डादि जाव उक्कोसेण खेत्त-काछदो किंचूणपह्मभेगं जाणिद् । दृञ्व-भावं तत्पाओगां।

१. मूलाचा० ११२६। तिलोयसा० ६२। २. पट्खण्डा० पु० ६३, पृ० ३०६। गो० जी० ४९९।

देसोधियस्स जो द्व्वादि-उक्कस्सिवसओ सो परमोधियस्स जहण्णविसओ। तदो पहुदि-द्व्वं एगवारं आविष्ण खंडिज। खेत्त-काल-भावेण आविष्ठिवियणं जाणिद। पुणो आविष्ठ-अण्णुरणगुणकारं कादूण द्व्वभागहारो द्व्वो खेत्तदो पिंड आविष्ठमेत्तं आगासपदेसं जाणिद्, पिंडआविष्ठियमेत्तं पज्जायं काल-भावेण जाणिद। एवं ताव खिंव-[खंडि-]ज्जिद् जाव पुठ्य-द्व्वस्स आविष्यसंखेजिदिभागविअप्यं अत्थि। तदो तं अवणेदूण कम्मक्खंधं ठवेदूण कमेण द्व्वं खंडिजिद्, खेत्त-काल-भावो वड्ढाविजाइ जाव उक्कस्सेण तप्पाओगां द्व्व-खेत्त-काल-भावेण असंखेजिलोगं जाणिद।

परमोधियस्य जो उक्कोसो विसयो सो सम्बोधियस्य जहण्णो । तदोप्पहुदि पुन्वविधाणेण द्व्यं खंडिज्जदि जाय उक्करसेण एगपरमाणू, खेरोण असंखेज्जळोगं, काळेण असंखित्तं छोगमेत्त-पज्जायं भूदं भविस्सं, भावेण असंखेज्जळोगमेत्तं वदृमाणपज्जायं जाणदि ।

अण्णे-पुण आयरिया भणंति ओहिणाणं छक्कं। तं जहा—अणुगामी अण्णुगामी हीयमाणं वहूमाणं अविद्वदं अणविद्वदं चेदि। अणुगामि प्रव्वित्वत्वस्तपृतिनवित्रदीपवत्। तं दुविधं— खेत्ताणुगामी भवाणुगामी। अण्णुगामी प्रव्वित्वत्वस्तपृतानिवीतप्रदीपवत्। एवं दुविहं खेता- णणुगामी भवाणणुगामी चेदि। हीयमाणं छुष्णपचे चन्द्रमण्डळवत्। वहूमाणं शुक्छपक्षे चन्द्रमण्डळवत्। अविद्वदं आदित्यमण्डळवत्। अणविद्वदं छवणसमुद्रवत्। एवं ओधिणाणं छिव्वहं भणिदं।

'मन ज्ञाने' धातुः । मणिद् परिवुज्भिद् जाणिद् ति वा मणं । अधवा अप्यणो मणेण करणभूदेण इंदियाणिदियसहगदे अत्थे अवमण्णिद् वुज्मिद् ति मणो । मणस्म पडजया मणपडजया ।
अथवा अप्यच्चक्तेण परमणोगदाणि भवसंवंधाणि दृव्व-खेत्त-काल-भावियिप्याणि जाणिद्
ति वा मणपडजवणाणं । मनःपर्ययज्ञानस्य आवरणं मनःपर्ययज्ञानावरणीयं चेति । मणपज्जवणाणी दुविहो—उजुमदी विडलमदी चेदि । तत्थ उजुमदी दृव्वादि-चडिवधो विस्रक्षो । दृव्वादो
जहण्णेण जाणंतो एगसमइय-ओरालियं णिडजरं जाणिद् । उक्करसेण चिक्रखंदिय-ओरालियजहण्णेण जाणंदि । खेत्तदो जहण्णेण गाउपुधत्तं जाणिद् , उक्करसेण जोयणपुधत्तं जाणिद् । मावदो
जहण्णेण दो-तिण्णि भवग्गहणाणि जाणिद् । उक्करसेण सत्तहभवगहणाणि जाणिद् । भावदो
जहण्णेण दो-तिण्णि भवग्गहणाणि जाणिद् । उक्करसेण सत्तहभवगहणाणि जाणिद् । भावदो
जहण्णेण दो-तिण्यि भवग्गहणाणि जाणिद् । विजलमदी दृव्वदो जहण्णेण चक्खुजहण्ण-उक्करसेण दृव्वरस असंखेडजपडजायं जाणिद् । विजलमदी दृव्वदो जहण्णेण चक्खुइंदिय-अवरालियणिडजरं जाणिद् । खेत्तदो जहण्णेण जोयणपुधत्तं जाणिद् । उक्करसेण माणुसखेतं
हियसस अणंतिमभागं जाणिद् । खेत्तदो जहण्णेण जोयणपुधत्तं जाणिद् । उक्करसेण माणुसखेतं
जाणिद् । कालदो जहण्णेण सत्तहभवगहणाणि जाणिद् । उक्करसेण असंखिन्जं जाणिद् भवजाणिद् । कालदो जहण्णेण सत्तहभवगहणाणि जाणिद् । उक्करसेण असंखिन्जं जाणिद भववाणिद् । भावे जं वं दिष्टं दृव्वं तस्स तस्स असंखेन्जं पडजयं जाणिद् ।

## सकलमसहायमेकं सर्वद्रव्यावभासकमनन्तम् । निरतिशयमनावरणं एतद्वरकेवलज्ञानम् ॥११॥

सर्वद्रव्यगुणपर्यायद्रव्यक्षेत्रकालभावतः करणक्रमव्यवधानेन विना युगपदेव एकम्हि समए सव्याओ जाणदि बुन्मिदि परसिदि ति वा [केवलज्ञानम्]। केवलज्ञानस्य आवरणं केवल-ज्ञानावरणीयं चेति।

तत्थ णिहाणिहाए तिन्वोद्एण रुक्खगो विसमभूमीए जत्थ तत्थ वा देसे घोरंतो घोरंतो सुवदि णिहमरं। पचळा-पचळातिन्वोद्एण बह्दुओ उन्मओ वा मुहेण गळमाणळाळो पुणो कंपमाणसिरो णिहमरं सुवदि थीणगिद्धीए तिन्वोद्एण उद्घाविदो पुणो सोवदि, सुत्तो वि कम्मं हुगित, सुत्तो वि संकृति, दंदं कडकहावेदि । णिहाए तिज्वोद्द्या अध्यक्षालं सुवदि, उद्घाइव्जंतो लहुं उद्घेड, अष्यसहेण चेयह । पचलाए तिज्वोद्द्या बाहुबाए भरियाई व लोबपाई होंति, गरुव-भारतुद्धं व सीस्त्यं होदि, पुगो पुगो लोबगाई उन्मील्पं जिन्मील्णं हुगदि, णिहाभरेण पढंतो लहु अव्याणं साहारेड् ।

सति प्रकारो विमलविरक्तरितलोचनोऽपि पर्यन्ति न पर्यति तबहुगहृतं झेयम्। शृण्वन् तिश्रम् रसन् स्पर्शन् स्वयं तद्गतार्थं अवग्रह्मात्रमि [न्द्रित्यात्तद्वन्नहुराष्ट्रितं कमं। पुर्गल-स्कन्यमेकेकं परमाणु पृथक्ष्युयक्द्रीनसंज्ञावरणमेवान्विद्रीनावरणम्। सकलपदार्थातीता-नागववदमानद्रव्यगुणपर्यायेषुगपस्रविसमयविलोकनासमर्थं येन तत्केवलद्रीनावृतम्।

अञ्यथितमनोवाङ्गयैर्निरपहतपञ्चेन्द्रियनिरोगत्वाद्यनुभवनता सातम् , तद्विपरीतमसातम् ।

## खयउनसमं विसोही देसण पाञोगा करणलडीए। चचारि वि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मचं ॥१२॥

पुत्रवसंचियकन्मनलपढळअजुभागफड्ड्या जदा अणंतगुग्हीगकमेण टर्हारिट्डांति तदा खयदवसनल्खा । अणंतगुणहोगक्रमेण टर्हारिद्-अजुभागकद्याग जिन्द्रवरिणामो सादादि्छ्द-कम्मवंबणिमित्तो असादादि-असुहक्ममवंधविक्छो विसोधिल्छी णाम । छद्द्व-गवपद्त्योवदेसो देसण्डळो णाम । सन्वकन्माणुक्तसङ्घिदिवादि-असुभाग चक्रकत्स-अणुभागवादीए अंतोकोडाकोडी बह्णिङ्किदी लदा-दारुसमाण-वे-अणुभागङ्गागु [-द्वागणुभागो ] टविट्डइ पाओगाल्छो होइ ।

तस्य करणळ्ढी तिविधा-अधापवत्तयं अपुत्रवं अणियद्दी चेदि। तस्य अधापवत्तकरण-पविद्वन्स गत्यि ठिदिधादो अगुभागवादो गुणसेटी गुणसंक्रमो या। केवळं अणंतगुगिवसोधीए विसुद्धमागो गच्छिदि। अप्पसत्याणं कन्माणं अणंतगुगिद्दीगक्षमेग ओहिद्देवृण अणुभागं वंधिदि। पसत्यागं कन्माणं अणंतगुगविद्वक्रमेण अणुभागं वंधिदि। एवं ठिदिकण [करण]-ओसरणे सहस्से कदे अधायवत्तद्वा समणदि।

अपुन्तकरणपितृहस्त अत्यि ठित्वान् अणुभागवान् गुणसेर्हा गुणसंकमा वा। एत्येव अणंतगुणितसोधीए विसुन्तमाणी गच्छेति, अप्यसत्याणं कन्माणं अणंतगुणहीणकमेण ओहिंदृतूण अणुभागवंथं वंबित, पसत्याणं कन्माणं अणंतगुणबिंदृकमेण अणुभागं वंबित, एगिंद्वितंद्वपदण-काले व्य [च] संखेरवाणि अणुभागकंद्वपिदित्रस्त्वाणि गालेद्द्व। एवं ठित्कंद्वए ओसरणसहस्ते कए अपुन्तकरणद्वा समर्पात्।

अणियदिकरणपिदृहस्स अपुन्तकरणं व । णवरि सिच्छत्तस्य य अंतोकोहाकोहिद्विदिं कादूण पढनसनयपद्विद्ध अंतोक्द्वत्तिद्विद्धि स्त्वृण उवरि अंतोक्द्वुर्ध अंतरकरणं कादूण पुणो चरमाविद्धि मोत्तृण ओकडुण-उद्गीरणं कादूण उवसमसन्माइद्विकाले मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिन्तृत्त [मिदि] तिविद्दं करिय उवसमसन्माइद्वी होदूण अच्छिदि । एदेण कारणेण सिच्छत्तं एगं वन्किद्दि, सत्ताभेदेण तिविद्दं होदि ।

> पडमो दंसणवादी विदिओ पुण देसविरिद्घादी य । विदेशो संजमवादी चउत्थ जहसायसंजमो घादी ॥१३॥ जलरेणुभूमिपव्वद्राइसिरसो चदुविघो कोघो । वह वस्ली कहुट्टी सालत्थंभो हवे माणो ॥१४॥

१. ल्वियसाव्याव ३ । २, प्राव्यवसंव १,६१५ ।

## माया चमरि-गोम्रत्ति-विसाण-वंसमूलसमा । हालिइ-कइम-णिली-किमिरागसमो हवे लोहो ॥१५॥

संयोजयन्ति भवमनन्तसंखेयभवः (?) कपायास्ते संयोजनावानन्ता (?) वानन्तानुबन्धिता बाधकतास्तेषाम् ।

स्तृणाति छाद्यति आत्मपरदोपमिति स्त्री।पुरु कर्माणि करोतीति पुरुषः। न पुमान् , न स्त्री नपुंसकम्। हसनं हासः। रमणं रतिः। न रतिः अरतिः। शोचनं शोकः। भीतिर्भयम्। जुगुप्सनं जुगुप्सा।

[नारकायुः] नारकभवधारक इत्यर्थः । [तिर्यगायुः] तिर्यग्भवधारक इत्यर्थः । [मनुष्यायुः] मनुष्यभवधारक इत्यर्थः । [देवायुः] देवभवधारक इत्यर्थः ।

गितर्भवः संसार इत्यर्थः । यदि गितनामकमे न स्यात्, अगितः एव जीवः स्यात् । पुनर्भवनिवेतकं गितनाम । जाितः छिष्धः प्राप्तिः शक्तिरित्यर्थः । यदि जाितनामकमे न स्यात् जीवस्याछिष्धः स्यात् । अत इिन्द्रयाणां छिष्धिनिवेतकं जाितनाम । यदि शरीरनामकमे न स्यात् ,
अशरीरी आत्मा स्यात् । अतः शरीरिनिवेत्तकं शरीरनाम । यदि शरीरवन्धननामकमे न स्यात् ,
परस्परेणावन्धनं शरीरस्य स्यात् सिकतापुरुपवत् । अतः परस्परेण शरीरप्रदेशवन्धननिवेतकं
शरीरवन्धननाम । यदि शरीरसंघातनामकमे न स्यात् तिळमोदकवत् शरीरं स्यात् । अयःपिण्डवदेकीकरणं शरीरसंघातनाम । समप्रतिभागेन शरीरावयवसित्रवेशव्यवस्थापनं कुशछशित्यिनिवेतितं अवस्थितचक्रवत्-अवस्थानकरणं समचतुरस्रसंस्थानं नाम । नाभेरुपरिष्टाद् भूयसो
देहसित्रवेशस्य अधस्ताचालपशो जातं न्ययोधपरिमण्डळसंस्थानं नाम । नाभेरुपरिष्टाद भूयसो
देहसित्रवेशस्य अधस्ताचालपशो जातं न्ययोधपरिमण्डळसंस्थानं नाम । नाभेरुपरिष्टाद भूयसो
देहसित्रवेशस्य अधस्ताचालपशो जातं न्ययोधपरिमण्डळसंस्थानं नाम । यदि संस्थाननामकर्म न
स्यात्, छोष्ठवत् [शरीरं स्यात् ] अतः शङ्गोपाङ्गानिवर्ततं अङ्गोपाङ्गनाम । तत्र तावदङ्गानि [पादौ] बाहू पृष्ठवद्योसिरसि (नितस्व-शिरासि) । शोषाण्युपाङ्गानि । उकं च—

### णलया बाहू य तहा णियंब पुट्टी उरो य सीसो य । अट्टोब य अंगाई देहे सेसा उवंगाइं ।।१६॥

वज्राकारोभयास्थिसिन्धः। प्रत्येकमध्ये सवलयवन्धनं सनाराचसंगृहनं वज्जर्षभनाराच-शरीरसंहनननाम । तदेवोभयवज्राकारो संप्राप्तवलयवन्धनं वज्रनाराचशरोरसंहनननाम । तदेवोभयवज्राकारत्वन्यपेतमवलयवन्धनं सनाराचशरीरसंहनननाम । तदेवेकपाश्वं सनाराचिमत-रमनाराचमधनाराचशरीरसंहननं नाम । तदुभयविरिहतमन्ते सकीलिका नाम शरीरसंहननं नाम। अन्तरे प्राप्त (१) परस्परास्थिसिन्ध बहिः शरीरलाद्र (१) मांसघटितमसंप्राप्तास्यपिटकासंहननं नाम । यदि संहनननामकर्म न स्यात्, असंहननशरीरः स्यात्, देवशरीरवत्। अतः संहनन-निवर्तकं संहनननाम अस्थिवन्धनिस्यर्थः।

यदि वर्णनामकर्म न स्यात्, अवर्णं शरीरं स्यात्, नानावर्णं वा स्यात्। अतः वर्ण-निर्वर्तकं वर्णनाम। यदि गन्धनामकर्मे न स्यात् नानागन्धमगन्धं वा शरीरं स्यात्। अतः गन्ध-निर्वर्तकं गन्धनाम। यदि रसनामकर्मे न स्यात्, नानारसं अरसं वा शरीरं स्यात्। अतः रसनिर्व-

१. गो० क० २६ । कस्मप० ७४ ।

त्रेकं रसनाम । यदि स्परीनामकर्म न स्यात् , नानास्पर्शं [अस्पर्शं ] वा शरीरं स्यात् । अतः स्पर्शनिवेतेकं स्परीनाम ।

अनुपूर्वे भवा आनुपूर्वी, अनुगतिः अनुक्रान्तिरित्यर्थः । आदिलाभे च क्षेत्रम् ''प्रतिगमानु-पूर्वी । यद्यानुपूर्वी नामकर्म न स्यात् क्षेत्रान्तरप्राप्तिजीवस्य न स्यात् । अतः क्षेत्रान्तरप्रापकमानु-पूर्वी नाम । यद्यगुरुलघु नामकर्म न स्यात् , लोह-तूलवद् गुरुर्वा लघुर्वो शरीरं स्यात् । अतः शरीरस्य अगुरुकलहुकनिर्वर्तकं अगुरुकलहुकनाम । उपेत्य घातः उपघातः । उपयात आत्मघात इत्यर्थः । यद्युपघातकर्मे न स्यात् , स्वशरीरेण घातो न स्यात् । तद्यथा—महाश्रङ्ग-स्त्रम्वस्तन-तुण्डो-द्रमित्येवमादि । अतः आत्मघातनिर्वर्तकं उपघातनाम । परेषां घातः परघातः । यदि परघाननाम-कर्म न स्यात्, अपरघातं शरीरं स्यात्। यथा सिंह-व्याघ्-कुञ्जर-वृपभादीनां घातो न स्यात्। अतः परवातनिर्वर्तकं परवातनाम । ऊर्ध्वः श्वासः उच्छ्वासः । यद्युच्छ्वासनामकर्म न स्यात् , जीवस्यो-च्छ्रसनं न स्यात् । अतः उच्छ्रासनिर्वर्तकं उच्छ्रासनाम । यद्यातपनामकर्म न स्यात् , अनातप-शरीरः स्यात्। अत आतपशरीरिन्वेर्तकं आतपनाम। यद्युद्योतनामकर्मन स्यात्, उद्योतशरीरं न स्यात्। अतः उद्योतशरीरनिर्वर्तकं उद्योतनाम । विद्वाय आकाशं गगनमन्त्ररमित्यर्थः। विद्यायसि गतिः विद्यायोगतिः। यदि विद्यायोगतिनामकर्म न स्यात्, आकाशे जीवगतिर्न रयात्, तद्भावे अल्पप्रदेशानां भूम्यवस्थानं वहूनां आकाशव्यवस्थापनं पतनमेव स्यात्। अत आकाशगतिनिर्वर्तकं विद्योगतिनाम । यदि त्रसनामकर्म न स्यात् , न त्रसति जीवः; आकुञ्चन-प्रसारण-निमीलनोन्मीलन-स्पन्दनादि त्रसनं तद् द्वीन्द्रियादीनां न स्यात्। अतः त्रसनिर्वर्तकं त्रस-नाम । यदि स्थावरनामकर्म न स्यात्, नावतिष्ठति जीवः, स्पन्दनाभावात् । अतः स्थावर-निर्वर्तकं स्थावरनाम । यदि वादरनामकर्मे न स्यात् , सूच्मजीव एव स्यात् , वर्णविभागाभावात् , चज्जुषा न प्राह्यत्वातः अनन्तानां जीवानां समुदीरितानामपि तमसि प्रक्षिप्राञ्जनरेणुवत् अचज्जु-विषयः स्यात्। अतः वाद्रनिवेर्तकं वाद्रनाम । यदि सृद्मनामकर्मे न स्योत्, वाद्र एव जीवः स्यात्, पल्योपमस्यासंख्येयभागे जीवसमुदीरितेऽपि चत्तुपा याह्यः स्यात्। अतः सृहमनिवर्तकं सूदमनाम्। यदि पर्याप्तनामकर्मे न स्यात्, आहारादीनामसंपूर्णत्वादपर्याप्त एव जीवः स्यात्। अतः पर्याप्तनिवैर्तकं पर्याप्तनाम । यद्यपर्याप्तनामकर्मे न स्यात् । आहारादीनां सम्पूर्णत्वात्पर्याप्त एव जीवः स्यात्। अतः अपर्याप्तनिर्वर्तकं अपर्याप्तनाम। यदि प्रत्येकनामकर्मे न स्यात्, जीवस्य साधारणशरीरलिब्धः स्यात्। अतः प्रत्येकशरीरनिर्वर्तकं प्रत्येकशरीरनाम। साधारणशरीरनामकर्म न स्यात्, एकैकस्य जीवस्य प्रत्येकशरीरं स्यात्। अतः साधारण-शरीरनिर्वर्तकं साधारणशरीरनाम । यदि स्थिरनामकर्म न स्यात्, रस-रुधिर-मांसमेदास्थि-मजा-शुकादीनां स्थैर्याभावाद् गतिरेव स्यात्। अतस्तेषां स्थिरतानिवर्तकं स्थिरनाम। यदि अस्थिरनामकर्म न स्यात, रसादीनां स्थैर्य स्यात्, परस्पर-संक्रान्तिर्न स्यात्। अत एकधातु-शरीरं स्यात्। अतस्तेषां अस्थिरतानिर्वर्तकं अस्थिरनाम। यदि शुभनामकर्म न स्यात्, अशुभा-ङ्गाण्येव स्युः, कन्तोपस्थादिवत् । अतः शुभनिर्वर्तकं शुभनाम । यद्यशुभनामकर्म न स्यात् , नयन-ललाटादिवत् शुभाङ्गाण्येव स्युः। अतः अशुभनिवर्तकं अशुभनाम। यदि सुभगनामकर्भ न स्यात्, दुर्भगत्वं अकान्तित्वं भवति । अतः कान्तित्वनिर्वर्तकं सुभगनाम । यदि दुर्भगनामकर्म न स्यात्, सुभगकान्तित्वं भवति । अतः दुर्भगं अकान्तित्वनिर्वतेकं दुर्भगनाम । यदि सुखरनाम-कर्म न स्यात्, परुषनाद-शृगालोष्ट्रादिवत् [ ]। अतः सुरवरनिवेतिकं सुरवरनाम। यदि दुःस्वरनामकर्मे न स्यात्, मधुरनाद-मयूरकोकिछादिवत् [ ]। अतः दुःस्वरनि-वर्तकं दुःस्वरनाम। आदेयं प्रहणीयता वहुमानतेत्यर्थः। अतः आदेयनिर्वर्तकं आदेयनाम। अनादेयमग्रहणीयता अवमानतेत्यर्थः । अतः अनादेयनिर्वर्तकं अनादेयनाम । यशः गुणोद्भावनं कीर्त्तिः ख्यातिरित्येकार्थः। अतः गुणख्यातिनिर्वर्तकं यशःकीर्त्तिनाम। अयशः अगुणोद्रावन-

मित्येकार्थः । अतः दोषस्यातिनिर्वर्तकं अयशः कीर्त्तिनाम । नियतं नाम निर्माणं अनेकधा इत्यर्थः । निर्माणनिर्वर्तकं निर्माणनाम । निर्माणं तद् द्विविधं प्रमाणनिर्माणं स्थाननिर्माणमिति । प्रमाणनिर्वर्तकं प्रमाणनिर्माणम् । यदि प्रमाणनिर्माणनामकर्मे न स्यात् , असंख्येययोजनिर्मतार आयामः [स्यात् ,] अतः लोके प्रमाणनिर्वर्तकं प्रमाणनिर्माणम् । अन्यथा तालश्रुचिवत् (?) आलोकान्तश्रीरं स्यात् । अथवा हस्तिस्तम्मकीलवत् लोकान्तविष्तृतश्रीरं स्यात् । अङ्गोन्पङ्गानां प्रत्यङ्गगतानां स्वे स्वे स्थाने निर्माणकं स्थाननिर्माणम् । तद्भावे ललाटे मूर्ष्ति कर्णन्त्यन-नासिकादीनां विपरोत्तिन्यासः स्यात् । अतः स्वजात्यनुरूपतः अङ्गोपाङ्गनिर्वर्तकं स्थाननिर्माणनाम । त्रिलोकजीवाह्सर्वजीवहितोपदेशजनकतीर्थकरनिर्वर्तकं तीर्थकरनाम ।

जनपद-पितृ-मातृ-शुचिस्थान-मानैश्वर्य-घनादिप्राप्तिजन्मोर्च (?) डचगोत्रम् । तद्विपरीतं नीचगोत्रम् ।

दानस्यान्तरायं दानान्तरायं दानविद्नमित्यर्थः । लाभस्यान्तरायं लाभान्तरायं लाभविद्न-मित्यर्थः । भोगस्यान्तरायं भोगान्तरायं भोगविद्नमित्यर्थः । परिभोगस्यान्तरायं परिभोगान्तरायं परिभोगविद्नमित्यर्थः । वीर्यस्यान्तरायं वीर्योन्तरायं वीर्यविद्नमित्यर्थः ।

एवं प्रकृतिवृत्तिः समाप्ता ।

इदि पढमो पयडिसमुक्तित्तणा-संगहो समत्तो

## विदिओ

# कम्मत्थव-संगहो

णमिऊण अणंतिजिणे तिहुवणवरणाणदंसणपईवे । बंधुदयसंतजुत्तं बुच्छामि थवं णिसामेह ॥१॥

एत्थ पयि विच्छेदे कीरमाणे दुविहणयाहिष्पाओ भविह—उप्पादाणुच्छेदो अणुष्पादाणु-च्छेदो ति । उत्पादः सत्त्वं सत्, छेदो विनाशः अभाविनिह्नपता इति यावत् । उत्पाद एव अनुच्छेदः, उत्पादानुच्छेदः, भाव एव अभाव इति यावत् । एसो दव्विह्यणयववहारो । अनु-त्पादः असत्त्वं अनुच्छेदो विनाशः, अनुत्पाद एव अनुच्छेदः अनुत्पादानुच्छेदः, असतः अभाव इति यावत्, सतः असत्त्वविरोधात् । एसो पज्जविद्यणयववहारो ।

> मिच्छे सोलस पणुवीस सासणे अविरदे य दस पयडी। चउ छक्कमेयदेसे विरदे इयरे कमेण चुच्छिण्णा ॥२॥ दुगतीसचदुरपुन्वे पंचऽणियद्धिम्ह बंधवोन्छेदो । सोलस सुद्रुमसरागे साद सजोगिम्हि बंधवुन्छिणा ॥३॥ पण णव इगि सत्तरसं अड पंच य चदुर छक छचेव । इगि दुग सोलस तीसं वारस उदओ अजोयंता ॥४॥ पण णव इगि सत्तरसं अद्वद्वय चदुर छक्क छच्चेव । इगि दुग सोलगुदालं उदीरणा होंति जोगंता ॥५॥ अण मिच्छ मिस्स सम्मं अविरदसम्मादि-अप्पमत्तंता । सुर-णिरय-तिरिय-आऊ णिययभवे चेव खीयंति ॥६॥ सोलस अडेकेकं छकेकेकेक खीण अणियडी। एयं सुहुमसराए खीणकसाए य सोलसयं ॥७॥ वावत्तरिं दुचरिमे तेरस चरिमे अजोगिणो खीणा। अडदालं पगडिसदं खविय जिणं णिन्वुदं वंदे ।।८।। णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेदणीय मोहणीयं। आउग णामं गोदं तहंतरायं च मूलपगडीओ ॥६॥ पंच णव दुण्णि अद्वावीसं चदुरो तहेव वादालं। दोण्णि य पंच य भणिदा पंगडीओ उत्तरा चेव ॥१०॥ मिच्छ णउंसयवेयं णिरयाउग तहय चेव णिरयदुगं। इगि-विगलिंदिय जादी हुंडमसंपत्त आदावं।।११।।

थावर सुहुमं च तहा साधारणगं तह अपज्जत्तं। एदे सोलस पयडी मिन्छम्हि य बंधुबुन्छेदो ॥१२॥ थीणतिगं इत्थी वि य अण तिरियाउं तहेव तिरियदुगं। मिक्सम चडसंठाणं मिक्सम चड चेव संघडणं ॥१३॥ उन्जोवमप्पसत्थं विद्वायगदि दुब्भगं अणादेन्जं। दुस्सर णिचागोदं सासणसम्मम्हि चुन्छिणा ॥१४॥ विदियकसायचंडक्कं मणुआऊ मणुअदुगं च ओरालं । तस्स य अंगोवंगं संघडणादी अविरदम्हि ॥१४॥ तदियकसायचउकं विरदाविरदम्हि बंधवोच्छिणा। िसाइयरमरइ सोयं तह चेव य अथिरमसुहं च ॥१६॥ अज्जसिकत्ती य तहा पमत्तविरयम्हि वोच्छेदो ] देवाउगं च एयं पमत्त-इदरम्हि णादव्वं ॥१७॥ णिद्दा पयला य तहा अपुन्वपढमम्हि वंधनुच्छेदो । देवदुगं पंचिदिय ओरालिय वन्ज चनसरीरं च ॥१८॥ समचउरं वेजव्वियमाहारय-अंगवंगणामं च। वण्णचउक्कं च तहा अगुरुगलहुगं च चत्तारि ॥१६॥ तसचड पसत्थमेव य विहायगदि थिर सुहं च णायव्या । सुभगं सुरसरमेव य आदिन्जं चेव णिमिणं च ॥२०॥ तित्थयरमेव तीसं अपुन्वज्रब्भाग बंधबुन्डिणा। हस्स रदि भय दुगुंछा अपुन्वचरिमम्हि वुन्छिण्णा ॥२१॥ पुरिसं चदुसंजलणं पंच य पगडीय पंचभागम्हि । अणियद्वी-अद्धाए जहाकमं वंधवोच्छेदो ॥२२॥ णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि उचजसिकत्ती । एदे सोलस पगडी सुहुमकसायम्हि बंधबुच्छिणा ॥२३॥ उवसंत खीणमोहे [ खीण चता ] सजोगिचरिमम्मि सादवुच्छेदी। णादन्वो पगडीणं बंधस्संतो अणंतो य ॥२४॥ मिन्छत्तं आदावं सुहुममपन्जत्तगा च तह चेव । साधारणं च पंच य मिच्छम्हि य उदयवुच्छेओ ॥२५॥ अण एइंदियजादी विगलिंदियजादिमेव थावरयं। एदे णव पगडीओ सासणसम्मम्ह उदयञ्जिल्ला ॥२६॥ सम्मामिच्छत्तेयं सम्मामिच्छम्हि उदयबुच्छेदो । विदियकसायचउकं तह चेव य णिरय-देवायू ॥२७॥

मणुय-तिरियाणुपुन्वी वेउन्वियछक दुन्भगं चेव । आणादिन्जं च तहा अन्जसिक्ती अविरदिम्ह ॥२=॥ तदियकसायचउकं तिरियाऊ तह य चेव तिरियगदी। उन्जोव णीचगोदं विरदाविरदम्हि उदयवुच्छिणा ॥२६॥ थीणतिसं चेव तहा आहारदुगं पमत्तविरदम्हि । सम्मत्तं संघडणं अंतिम तिगमप्पमत्तम्हि ॥३०॥ तह णोकसायछकं अपुन्यकरणम्हि उदयवुच्छेदो । वेदतिग कोह माणं माया संजलणमणिय ही ।।३१॥ संजलण लोहमेयं सुहुमकसायम्हि उदयवुच्छिणा। तह वन्जं णारायं णारायं चेव उवसंते ॥३२॥ णिद्दा पयला य तहा खीणदुचरिमिह उदयवुच्छिणा। णाणंतरायदुसयं दसणचत्तारि चरिमम्हि ॥३३॥ अण्णद्र वेदणीयं ओरालिय-तेज-कम्म णामं च। छच्चेव य संठाणं ओरालिय अंगवंगो य ॥३४॥ आदी वि य संघडणं वण्णचउकं च दो विहायगदी। अगुरुगलर्हुगचडकं पत्तेय थिराथिरं चेव ॥३५॥ सुह सुस्सर जुगलाविय णिमिणं च तहा हवंति णायव्वा । एदे तीसं पगडी सजोगिचरिमम्हि चुच्छिणा ॥३६॥ अण्णद्र वेदणीयं मणुयाऊ मणुयगदी य वोधन्वा। पंचिदियजादी वि य तस सुभगादिन्ज पन्जत्तं ॥३७॥ बादर जसिकत्ती वि य तित्थयरं णाम [ उच्च ] गोद्यं चेव। एदे वारस पगडी अजोगिचरिमम्हि उदयवुच्छिणा ॥३८॥ उदयस्सुदीरणस्स सामित्तादो ण विज्जदि विसेसो। मुत्तूण तिण्णि ठाणं पमत्त जोगी अजोगी य ॥३६॥ तीसं वारस उद्यं केवलिणं मेलणं च काद्ण। सादासादं च तहा मणुआऊ अवणिदं किचा ॥४०॥ सेसं उगुदालीसं सजोगिम्हि उदीरणा य वोधन्वा। अवणीय तिण्णि पगडी पमत्तउदयम्हि पक्खिता ॥४१॥ तह चेव अट्ट पगडी पमत्तविरदे उदीरणा हुंति । णित्य त्ति अजोगिजिणे उदीरणा हुति णाद्व्या ॥४२॥ थीणतिगं चेव तहा णिरयदुगं तह य चेव तिरियदुगं। इगिनिगलिंदियंजादी आदानुज्जोव थानर्यं ॥४३॥

साधारण सुहुमं चिय सोलस पयडी य होइ णायन्त्रा । विदियकसायचउक्कं तदियकसायं च अट्टे दे ॥४४॥ एय णउंसयवेयं इत्थीवेदं तहेव एयं च। छण्णोकसायछकं पुरिसं कोहं च माणो य ॥४५॥ मायं चिय अणियद्वीभागं गंतूण संतचुच्छेदो । लोभं चिय संजलणं सुहुमकसायम्हि बुच्छिण्णा ॥४६॥ खीणकसायदुचरिमे णिहा पयला य हणइ छदुमत्थो । णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्हि ॥४७॥ देवदुग पण सरीरं पंचसरीरस्स वंधणं चेव । पंचेव य संघादं संठाणं तह य छक्तं च ॥४८॥ तिण्णि य अंगोवंगं संघडणं तह य हुंति छका य । पंचेव य वण्णरसं दो गंधं अहफासो य ॥४६॥ अगुरुगलहुगचउकं विहायगदि दो थिराथिरं चैव । सुभ सुस्तर जुगलं चियं पत्तेयं दुब्भगं अजसं ॥५०॥ आणादिजं णिमिणं अपज्जतं तह य णीचगोदं च। अणादर वेदणीयं अजोगिदुचरमम्हि बुच्छिणा ॥५१॥ अण्णदर वेदणीयं मणुयाऊ मणुयदुगं व बोघव्या। पंचिदियजादी वि य तस सुभगादिज पज्जनं ॥५२॥ बादरजसिकती वि य तित्थयरं उचगोदयं चेव। एदे तेरस पगडी अजोगिचरिमम्हि संतयुच्छिण्णा ॥५३॥ सो मे तिहुवणमहिदो सिद्धो बुद्धो णिरंजणो सुद्धो । दिसदु वरणाणलाहं दंसणसुद्धि समाहिं च ॥५४॥

देवासुरिंदमहिदं भवसायरपारयं महावीरं ।
पणित्य सिरसा बुच्छं जहाकमं सुणह एयमणा ॥५५॥
किं वंधोदयपुच्चं समं च स-परोदएण उभए वा ।
संतर णिरंतरं वा तदुभयमिदि णविवधं पण्हं ॥५६॥
पढमुदओ बुच्छिज्जइ पच्छा वंधो चि अह पगडीओ ।
णाद्व्वाओ णियमा एकचीसं समं च वंधुदया ॥५७॥
एगुत्तर असिदीओ पयडीओ जिणवरेहि दिहाओ ।
पच्छुदओ बोछिजइ पढमं वंधु चि णाद्व्वो ॥५८॥
सत्तावीसेगारं सोदयमथ परोदएण बच्मंति ।
वासीदीओ णियमा वज्मंति तत्थ उभएण ॥५६॥

चउतीसं चउवणां वत्तीसं चेव होइ परिसंखा । संतर णिरंतरेण य वन्मंति हि तदुभयेण तहा ॥६०॥ देवाऊ देवचऊ आहारदुगमयसं च अह दे। परमुद्ओ बुच्छिझइ पच्छा वंधो त्ति णादन्त्रो ॥६१॥ मिच्छत्तं पण्णारस कसाय लोभं विणा पुरुस हस्सरदि भयदुगुंछा । जादिचउकादावं थावर सुहुमादितिण्हं पि ॥६२॥ मणुआणुपुन्विसहिदा एकतीसं समं च वंधुदया । एयाओ पयडीओ णायन्वाओ हवंति णियमेण ॥६३॥ णाणंतरायदसयं दंसणचउ उच णीचगोदं ग चि । इत्थि णउंसयवेदं सादासादं च लोहसंजलणं ॥६४॥ णिरयाऊ तिरियाऊ णिरि-तिरिय मणुयगई। वण्णचडकं च तहा उज्जोवं चेव दो विहायगदी ॥६५॥ छस्संठाणं च तहा पंचिंदियजादि अरदि सोगं च। ओरालियंगवंगं छण्णं तह चेव संघडणं ॥६६॥ तस वाद्र पञ्जतं पत्ते यसरीरमेव णांदव्वा। ओरालियं च तेजा कम्मइयसरीरमेव तहा ॥६७॥ णिरय-तिरियाणुपुन्त्री जसिकत्ति थिराधिरादिपणजुयलं। णादव्यं तह चेव य अगुरुगलहुगं च चत्तारि ॥६८॥ णिमिणं तित्थयरेण इगिसीदीओ हवंति पगडीओ । पच्छुदओ वोच्छिञ्जइ पढमं वंधुत्ति णादच्यो ॥६८॥ आवरणमंतराए चड पण मिच्छत्त तेज कम्मइया । वणाचउकं च तहा अगुरुगलहुगं थिरादि वे जुयलं ॥७०॥ णिमिणेण सह सगवीसा वन्मंति हि सोदएण एदाओ । सेसा पुण एयारा वोधन्वा तत्थ होंति इदरेण ॥७१॥ णिरयाऊ देवाऊ वेउन्वियछक दोण्णि आहारे। तित्थयरेणेयाओ बोधव्वाओ हवंति पगडीओ ॥७२॥ दंसणपण णिरियाउग मणुआउग मणुवगइमेव। सोलस कसायमेव य तहेव णवणोकसायं च ॥७३॥ मणुयतिरियाणुषुव्वी औरालियदुगं तहेव णाद्वो । संठाणछक्कमेव य छच्चेव य तह य संघडणं ॥७४॥ उवधादं परधादं उस्सासं चेव पंच जाई य। दो वेदणीयमेव य आदावुज्ञोय दो विहायगई ॥७५॥

तस थावर सुहुमाविय बादर पज्जत्त तह अपजत्ते। पत्ते यं साधारण णिचुचागोदमेव बोधन्त्रा ॥७६॥ सुभगादिजुयलचदुरो णादव्वाओ हवंति एदाओ । वासीदीओ णियमा सग-परउदएण वज्मंति॥७७॥ इत्थि-णउं सयवेयं सादिदर अरदिंसोग णिरयदुगं। जादिचउकं च तहा संठाणं पंच पंच संघडणं ॥७८॥ थावर सुहुमं च तहा आदावुज्ञोयमप्पसत्थगई। तह चेवमपञ्जत्तं साहारणयं च णादव्वा ॥७६॥ अथिरासुहं तहेव य दुस्सरमध दृहवं च णियमेण। आणादेखं च तहा अज्ञसिकत्ती मुणेदन्वा ॥ = ०॥ एदे खल चोत्तीसा बन्भांति हि संतरेण णियमेण। एदे खळ चउवण्णा बज्मंति णिरंतरा सन्वे ॥ = १॥ णाणंतरायदसयं दंसणणव मिच्छ सोलस कसाया। भयकम्म दुर्गुछादिय तेजा कम्मं च वण्णचऊ ॥=२॥ अगुरुगळहुगुवघादं तित्थयराहारदुग णिमिणमाऊणि । सेसा खंछ बत्तीसा बज्भंति हि तदुभएणेव ॥=३॥ हस्स रदि पुरिसवेदं तह चेव य तिरिय-देव-मणुयगई। ओरालिय वेउन्विय समचउरं चेव संठाणं ॥⊏४॥ आदी विय संघडणं पंचिंदियजादि साद गोददुगं। ओरालिय वेजन्त्रिय अंगोवंगं पसत्थगदिमेव ॥८४॥ मणुय-तिरियाणुपुन्त्री परघादुस्सासमेव एदाओ । देवगईणुक्ती बोधन्वा हुंति पयडीओ ॥८६॥ तसवादरपञ्जत्तं पत्तेयसरीरमेव णायव्वा । थिर-सुभ सुभगं च तहा सुस्सरमादेज जसिकती ।।८७॥ एदे जवाहियारा जिजदिहा विजया मए तचा। भावियमरणो जं खळु भावियसिद्धिं लहुं लहइ ॥८८॥

णमिङ्गण जिणवरिंदे तिहुवणवरणाण-दंसणपईवे। बंधोदयसंतज्जत्तं वोच्छामि थवं णिसामेह ॥१॥ मिच्छे सोलस पणवीस सासणे अविरदे य दस पयडी। चहुछक्कमेय देसे विरदे इयरे कमेण वुच्छिण्णा ॥२॥ हुग तीस चहुरपुन्वे पंच णियदिम्ह बंधवुच्छेदो ।
सोलस सुहुमसरागे साद सजोगिय [मिह] जिणवरिदे ॥३॥
पण णव इगि सत्तरसं अड पंच य चहुर लक्ष लच्चेव ।
इगि हुग सोलस तीसं बारस उदए अजोगंता ॥४॥
पण णव इगि सत्तरसं अडहय चउर लक्ष लच्चेव ।
इगि हुग सोलसु दालं उदीरणा होंति जोगंता ॥५॥
अण मिच्ल मिस्स सम्मं अविरदसम्मादि-अप्पमत्तंता ।
सुर-णिरय-तिरियआज णिययभवे चेव खीयंति ॥६॥
सोलस अहेक्केक्कं लक्कंक्केक्केक्क खोण अणियदी ।
एयं सुहुमसरागे खोणकसाए य सोलसयं ॥७॥
वावत्तरिं दुचिरमें तेरस चिरमें अजोगिणो खीणा ।
अडयालं पयिसदं खिवदिजिणं णिव्वृदं वंदे ॥८॥
एदं कम्मविधाणं णिच्चं जो पहर सुणइ पयदमदी ।
दंसण-णाणसमग्गो सो गच्लइ उत्तमं ठाणं ॥९॥

एत्तो सव्वपयडीणं बंधवुच्छेदो काद्व्यो भवदि। तं जहा। 'मिज्छे सोलस'—मिच्छत्त नपुंसकवेय णिरयाउगं णिरयगिद एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चतुरिदिय जादि हुंडसंठाणं असंपत्त-सेवट्टसंघडणं णिरयगिदपाओग्गाणुपुव्वीयं आद्य थावर सुहुम अपवतत्त साधारण एदाओ सोलस पयडीओ मिच्छ।दिद्धिन्म बंधवुच्छेदो।

'पणवीस सासणे'—णिद्दाणिद्दा पयळापयळा थीणिगद्धी अणंताणुवंधिचदुक्कं इत्थिवेद तिरिक्खाड तिरिक्खगदी णिगगोहसंठाणं सादिसंठाणं खुडजसंठाणं वामसंठाणं वडजणाराय-संघडणं णारायसंघडणं अद्धणारायसंघडणं खीळियसंघडणं तिरिक्खगिद्पाडगगाणुपुठवी उज्जोव अप्पसत्थिविद्दायगदी दुभग दुरसर अणादिज्ज णीचागोद एदासि पणुवीसण्हं पयडीणं सासणसम्मो-दिद्विन्हि बंधवोच्छेदो।

'अविरदे यं दस पयिंड'—अपचक्खाणचढुकः मणुभाऊ मणुस्सगदी ओरालियसरीर ओरा-लियसरीर-अंगोवंग वज्जरिसभवइरणारायसंबद्धणं मणुसगदिपाओग्गाणुपुठ्वो एदासि दसपयदी-ओ[णं] असंजदसम्मादिष्टिस्स बंधवुच्छेदो ।

'चतु' पश्चक्खाणावरणचतुकं एदाओ चत्तारि पयडीओ संजदासंजद्गिह वंधवुच्छेदो। 'छकं' असादावेदणीयं अरिद सोग अधिर सुभगं अजसिकत्ती एदाओ छप्पयडीओ-जद्रस [पमत्तसंजद्रस ] बंधवुच्छेदो। 'एयं' देवाऊ अप्पमत्तसंजद्गिह बंधवुच्छेदो। 'तुग' णिद्दा पयछा य अपुन्वकरणद्धाए सत्तमभागे पढमभागचरमसमयबंधवुच्छेदो। 'तीसं' देवगिद पंचिंदियजादि वेडिव्वयाहारतेजाकम्मइयसरीर समचतुरसंठाणं वेडिव्वय-आहारसरीर-अंगोवंग वण्ण गंध रस फास देवगिद्धाणुपुच्ची अगुरुछहुग उवधाद परधाद उस्सास पसत्थगदी तस वादर पज्जत पज्जत्तयसरीर थिर सुभ सुभग सुरसर आदेज णिभिण तित्थयरणामं च एयाओ तीस पयडीओ अपुन्वकरणिह्ह सत्तमभाग-छभागं गंतूण बंधवुच्छेदो। ['चदु' हस्स रिद भय दुगुंछा एदाओ चत्तारि पयडीओ अपुन्वचरिमिह्ह वुच्छिजाते]। 'पंच अणियहिहिह्द' चदु संजठणं पुरिसवेद एयाओ पंच पयडीओ अणियदिठ-अद्धाए पंचभागं गंतूणं एक्षेक्क बंधवुच्छेदो। पढम-

भागे पुरिसवेदवुच्छेदो, विद्यमागे कोधसंजलणं, तिद्यमागे माणसंजलणं, चल्त्यभागे माया-संजलणं, चरमसमये लोभसंजलण-वंधवुच्छेदो ।

'सोलस सुहुमसरागे'—पंच णाणावरणीयं चढु दंसणावरणीयं जसिकत्ती उचागोदं पंच अंतराइयं एयाओ सोलस पयडीओ सुहुमसंपराइयसस चरमसमए बंधवुच्छे दो। 'उवसंत खीणमोहे साद सजोगिजिणे'—सादावेदणीयं सजोगचरमसमए बंधवुच्छेदो।

एत्तो सञ्चपयडीणं काद्ञ्चो उद्यवुच्छ्रोदो—'पण' मिच्छत्त आदाव सुहुमअपज्जत्त साधा-रण एदाओ पंच पयडीओ मिच्छादिट्ठिम्ह चदयवुच्छेदो । 'णव' अणंताणुबंधिचदुक्कं एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चर्डारेदियजादि थावरणामं च एयाओ णव पयडीओ सासणसम्मादि-'सत्तरस' अप्यचक्लाणावरणीयं कोघ माण माया लोभ णिरय-देवाडग णिरय-देवगदि वेडिवय-सरीर वेउविवयसरीर-अंगोवंग णिरयगदि-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-देवगदिपाओगगाणुपुच्वी दुभग अणादिः अजसिकत्ती एदासि सत्तरसण्हं पयडीणं असंजदसम्मादिद्दिर्हम्ह उद्यवच्छेदो । 'अड' अप्पचनखाणावरणीयं कोध माण माया छोभ तिरिक्खगदि उज्जोव णीचगोदं च एदासि अहण्हं पयडीणं संजदासंजद्म्हि उद्यदुच्छेदो । 'पंच' णिहाणिहा पयछापयछा थीणगिद्धी आहारसरीर आहारसरीर-अंगोवंगं एदासि पंचण्हं पयडोणं पमत्तसंजदम्हि उदयवुच्छेदो । 'चहुरो' वेदगसम्मत्तं अद्भणारायसंघडणं खोलियसंघडणं असंपत्तंसे वृहसंघडणं एदासि चडण्हं पयडीणं सिच्छादिहिप्पहुडि जाव अपमत्तसंजदोत्ति उदयवुच्छेदो । 'छक्क' हस्स रिद अरिद सोग भय हुगुंछा एदासि छण्हं पयडीणं अपुत्रकरण उवसामयस्य वा खवयस्य वा चरिमसमयम्हि उदयवुच्छेदो । [ 'छचेच' ] णवुंसक-इस्थीवेदाणं कोध माण मायासंजलणं एदासि लण्हं पयडीणं मिच्छा-[दिहि-] प्पर्हांड जाव अणियही सेससंखिजाभागं गंतूण उदयवुच्छेदो । 'इगि' लोभसंजलणस्स सुहुम-संपराइयचरिम-समयम्मि उदयवुच्छेदो । 'दुग' वज्जणारायसंघडणं णारायसंघडणं एदासि दुण्हं पयडीणं मिच्छादि-हिप्पहुडि जाव उवसंतकसायचरमसमए उद्यवुच्छेदो । 'सोलस' णिहा पयलाणं खीणकसायस्स दुचरमसमए उदयवुच्छेदो । पंचण्हं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दसणावरणीयाणं पंचण्हं अंतराइयाणं एदासि चडद्सण्हं पयडीणं मिच्छादिहिष्पहुडि जाव खीणकसायचरमसमए उदयहुच्छेदो। 'तीसं' अण्णद्र वेदणीयं ओरालिय तेजाकम्मइगसरीर छ संठाण ओरालियसरीर-अंगोवंग वज्जरिसम-वइरणारायसंघडणं वण्ण गंध रस फास अगुरुगलहुग उवघाद परघाद उस्सास दो विहायगदि जाव पत्तोयसरीर थिराथिर सुभासुभ सुरसर दुनसर णिमिण एदासि तीसपयडीणं मिच्छादिहिप्पहुडि सजोगिकेविल्चरमसमयउद्यवोच्छेदो। 'वारस' अण्णद्र वेद्णीयं मणुसार्वग-मणुसगदि पंचि-दियजादि तस बादर पज्जती सुभग आदेय जसिकती तित्थयर उचागोद एयासि वारसण्हं पयडीणं मिच्छादिष्टिपहुडि जाव अजोगिकेविचिरिमसमयिह उद्यवुच्छेदो । णवरि तित्ययरस्स सजो-गिपाहुदि जाव वत्तव्यो ।

एत्तो सन्वपयहीणं वदोरणावुच्छेदो काद्व्यो भवदि। एत्य सुत्तं-'पण मिच्छत्तस्य' ववसमसम्मत्ताभिमुह्मिच्छादिष्टिम्हि आविलसेसे वेदगसम्मत्ताभिमुह्सस वा चिरमसमए उदोरणासमसम्मत्ताभिमुह्मिच्छादिष्टिम्हि आविलसेसे वेदगसम्मत्ताभिमुह्सस वा चिरमसमए उदोरणावुच्छेदो। आदाव सुहुम अपज्ञत्त साधारणसरीर एदासि चढुण्हं पयहीणं मिच्छादिष्टिचरिमसमए उदोरणावुच्छेदो। 'णव' अणंताणुवंधिचदुक्कं एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चढुरिद्यज्ञादि
समए उदोरणावुच्छेदो। 'इति' सम्माथावर णामा य एदासि णवण्हं पयहोणं सासणसम्मादिष्टिम्हि उदीरणावुच्छेदो। 'इति' सम्मासिच्छत्तस्स सम्मामिच्छादिष्टिम्म उदीरणावुच्छेदो। 'सत्तरसं' णिरयाश्रां देवाउनं असंजदसम्मा-

<sup>ः -</sup> १. भादशैप्रती 'पजनापत्तेग' इति पाठः । 🏸

दिहिम्हि आविलिसेसे उदीरणावुच्छेदो । पश्चक्खाणावरणचढुकं वेउविवयल्लक तिरिक्खगदि मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्नी दुभग अणादिन्ज अजसिकत्ती एदासि पण्गरसण्हं पयडीणं असंजदस-म्मादिहिम्हि [चिरमसमए] उदीरणावुच्छेदो। 'अट्ठ' तिरिक्खाउगस्स संजदासंजदिम्ह मरणा-विष्यसेसे उदीरणावुच्छेदो। पचक्खाणावरणचदुक्कं तिरिक्खगदि उउजीव णीचागोदं एदासिं सत्तण्हं पयडीणं संजदासंजद्चरमसमए उदीरणावुच्छेदो। 'अह' थीणगिद्धितिग सादासादा एदासिं पंचण्हं पयडीणं पमत्तसं जदस्स उत्तरवेडिवयस्स चरिमाविष्यसेसे उदीरणावुच्छेदो । आहारदुग मणुसाउगस्स पमत्तसं जदस्स चरिमाविखयसेसे उदीरणावुच्छेदो। 'चदु' अद्धणाराय-संघडणं खीळियसंघडणं असंपत्तसेवृहसंघडणं वेदगसम्मत्तं एदासि चदुण्हं पयडीणं अप्पमत्तसंज-दस्स चरिमसमए उदीरणावुच्छेदो। 'छक्क' हस्स रिद अरिद सोग भय दुगुंछ। एदासि छण्हं पय-डीणं अपुरुवकरण-उवसामयस्स वा खवयस्स वा चरमसम्ए उदीरणावुच्छेदो । 'छक्क' अणियट्टि-उवसामयस्य वा खवयस्य वा तिण्हं वेदाणं तिण्हं संजळणाणं अणियद्विस्य सेसं संखेजनभागं गंतूण डदीरणावुच्छेदो । 'इगि' छोभसंजलणस्स सुहुमसांपराइय डवसमयस्य वा खवयस्स वा आव-लियसेसे उदीरणावुच्छ दो। 'दुग' वज्जणाराय णारायसंघडणं एदासि दोण्हं पयडीणं उवसंतकसा यम्हि उदीरण। वुच्छेदो 'सोलस' णिहा-पयलाणं खीणकसायस्य समयाविलयसेसे उदीरणावुच्छेदो । पंचण्हं णाणावरणीयाणं चडण्हं दंसणावरणीयाणं पंचण्हं अंतराइयाणं खीणकसायस्य आविखय-सेसे उदीरणावुच्छेदो। 'उगुदालं' मणुसगदि पंचिदियजादि ओराछिय तेजा कम्मइगसरीर छ संठाणं ओराल्यिअंगोवंग वन्जरिसभवइरणारायसंघडण वण्ण गंध रस फास अगुरुगलहुग उव-घाद परघाद उस्सास दो विहायोगदि तस बादर पज्जत्त पत्तेयसरीर थिराथिर सुभ-असुभ सुभग सुस्तर दुस्तर आदिक जसिकती णिमिण तित्थयर उचागोद एदासि उगुद्। छीसण्हं पयडीणं सजी-गिचरमसमये उदीरणावुच्छेदो।

एता सन्वपयडीणं संतबुच्छेदो काद्वा भवदि । तत्थ सुत्तं—'अण मिच्छ मिस्स सम्मं' अणंताणुवंधिचदुकं मिच्छतं सम्मत्त सम्मामिच्छत्त एदासि सत्तण्हं पयडीणं असंजदसम्मादि-हिष्पहुडि जाव अष्पमत्तसंजदो ति संतवुच्छेदो । 'सुरणिरंय तिरियाऊ' णिरयाङग् तिरिक्खाङग देवाडग एदासि पयडीणं अप्पूर्पणो भवम्हि संत्वुच्छेदो । 'सोलंस' थीणगिद्धितिग णिरयगिद तिरिक्खगदि एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चर्डिंदियजादि णिरयगइ तिरिक्खपाओगगाणुपुन्त्री आदा-बुक्जोव थावर सुहुम साधारणसरीर एदासि सोछसण्हं पयडीणं अणियट्टि-अद्धाए संखेजभागं गंतूण संतवुच्छेदो । 'अह' तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण अहण्हं कसायाणं संतवुच्छेदो । 'इकं' तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण णवुंसयवेदो संतवुच्छेदो। 'इक्क' तदो अंतोमुहुत्तं [गंतूण] इत्थीवेद-संत-वुच्छेदो। 'छक्कं' तदो अंतोमुहुत्तं [गंतूण] छण्णोकसायसंतवुच्छेदो। 'एक्केक्का य' तदो सम-यूण आविष्यं गंतूण पुरिसवैदसंतवुच्छेदो । तदो अंतोमुहुत्तं कोधसंजलणं, तदो अंतोमुहुत्तं माणसंजलणं, तदो अंतोमुहुत्तं मायासंजलणं संतबुच्छेदो । सुहुमसंपराइयलोभसंजलणचरमसम्प संतवुच्छेदो । 'खोणकसाए सोळस' णिहा-पयळाणं खोणकसायदुचरिमसमए संतवुच्छेदो । पंचण्हं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दंसणावरणीयाणं पंचण्हं अंतराइयाणं एदासि चडदसण्हं पयडीणं खीण-कसायचरमसमए संतबुच्छेदो । 'वावत्तरिं दुचरिमे' देवगदि वेडिवय-आहार-तेजा-कम्मइय-सरीर समचदुरससंठाणं वेडिवय-आहारसरीर-अंगोवंग पंच वण्ण पंच रस दो गंध अह फास देवगदिपाओगगाणुपुत्रवी अगुरुग्छहुग उस्सास पसत्थविहायगदि पत्तेयसरीर थिर अथिर सुभ असुभ सुरसर दुस्सर अजसिकत्ति णिमिण एदाओ चत्ताळ पयडीओ देवगदि-सहगदाओ अण्णदर वेयणीयं ओरालियसरीर पंच सरीर बंधण पंचसरीर संघाद पंच संठाण ओरालियसरीर अंगोवंग छ संघडण उवघाद परघाद अप्पसत्थविहायगदि अपज्जत्त दुभग दुस्सर अणादिजा णीचगोद इमाओ अण्णाओ बत्तीसं पयडीओ मणुसगदि-सहगदाओ। एयासि वावत्तरि पयडीणं

अजोगिदुचरिमसमए संतवोच्छेदो । 'तेरस चरिमिन्ह' अण्णद्रवेदणीयं मणुसाडग' मणुसगिद् पंचिदियजादि मणुसगिदिपाओग्गाणुप्रव्वी तस बादर पञ्जत्त सुभग आदेडज जसिकत्ति तित्थयर उच्चागोद एदासि तेरसण्हं पयडीणं अजोगिचरमसमए संतवुच्छे दो । अडयाल पयडिसदं एवं भिणदो । पंच णाणावरणीयं णव दंसणावरणीयं दो वेदणीयं अट्ठावीस मोहणीयं चत्तारि आडगं तेणडिद णाम गोद हुगं पंच अंतराइय एयाओ सठवाओ एकदो मिलिदे अडदालं पयडिसदं भवदि । पुणो एवं खिवदं जेण सो जिणो, तसस णमो ति भिणदं होदि ।

एवं पयिं प्रविसंतवुच्छेदो समत्तो एवं बंधुद्य-उदीरणा-संतवीच्छेदो समत्तो । इदि विदिशो कम्मत्थव-समत्तो ।

## तदिओ

## जीवसमासो

छद्दन्व-णवपदत्थे दन्त्रादिचउन्त्रिधेण जाणंते । चंदित्ता अरहंते जीवस्स परूवणं बुच्छं ॥१॥

छ्दन्त्र-गवपद्त्ये द्व्वादिचढुविधेण पह्नवणं कोरदे—तत्य जीवद्वां पुग्गलद्वां धम्मद्व्वं अधम्मद्व्वं आगासद्व्वं कालद्व्यं चेदि । तत्य जीवद्व्वं द्व्वपमाणदो केविड्या ?
अणंताणंता। खेत्तपमाणदो केविड्या ? अणंता अणंतलोगमेत्तां । कालपमाणादो केविड्या ? अणंताउत्सिष्णि-अवसिष्णी समयावली करेण अविद्दि कालेण । मावपमाणदो केविड्या ? केवलणाणिवसय-अणंतिमभागमेत्तां । [जहा ] जीवद्व्यं द्व्वादि [चटुव्विधेण] पह्विदं, तहा
पुग्गलद्व्यं पह्विद्व्यं। णविर जीवद्व्वादो अणंतगुणं। तत्य धम्मद्व्यं अधम्मद्व्यं
लोगागासद्व्यं णिच्छ्यकालद्व्यं एदे द्व्वपमाणादो केविड्या ? असंखिड्वासंखिज्ञा । खेत्तापमाणादो केविड्या ? लोगागासमेत्ता । कालपमाणादो केविड्या ? असंखिड्वासंखिज्ञा उत्सपिणि-अवसिष्णि समयावली अ कदे अवहीरि ित्ता कालेण। मावपमाणादो केविड्या ? ओधिणाणस्स विस्वस्स असंखिज्जिद्दमभागमेत्ता । ववहारकालं अलोगागासं जीवद्व्यं व वत्ताव्या ।
जीवाजीवद्व्यं द्व्वादिपह्विदं, तद्यथा वा जीवाजीवपद्त्या पह्विद्व्वा । पुण्ण-पाव-आसवसंवरणिड्वर-वंध-मुक्खा एदे सत्ता पद्त्था द्व्वपमाणादो केविड्या ? अभवसिद्धिएहिं अणंतगुणा,
सिद्धाणमणंतिसभागमेत्ता । खेत्तकाल-भावदो जीवद्व्यं व वत्ताव्या । णविर अणंतगुणा।

पुढवी जलं च छाया चडिरं दिय कम्मसंघ परमाणू। छन्विधभेदं भणिदं पुरगलदव्वं जिणवरेहिं॥१॥ छोगागासपदेसे एक्षेक्कं जेडिया हु एक्केक्का। रदणाणं रासीमिव ते कालाणू मुणेयव्वा॥२॥

गुण जीवा पज्जती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । उवओगो वि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिया ॥२॥ जेहिं दु लिक्खजंते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं। जीवा ते गुणसण्णा णिहिङ्का सन्वद्रिसीहिं॥३॥

- मिन्छो साणण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो य । विरदो पमत्त इदरो अपुन्त अणियद्धि सुहुमो य ॥४॥ उवसंत-खीणमोहो सजोगि जिणकेवली अजोगी य । चउदस गुणठाणाणि य कमेण सिद्धा य णायन्त्रा ॥५॥ र्जावसमासो ५७३

इदाणि लिखिवहं वत्तइस्सामो। तं जहा-मिच्छादिहि ित्ति को भावो ? ओदङ्ओ भावो, सिच्छत्तस्य कम्मस्य उद्पण । सासणसम्मादिटिठ ति को भावो ? पारिणामिओ भावो । तं कथिमति चेत्—दंसणमोहणीयस्य क्रमस्य उदएण वा उवसमेण वा खएण वा खओवसमेण वा ण भवदि, सभावदो भवदि; अदो पारिणामिओ भावो। सम्मामिच्छादिटिठ त्ति को भावो ? खओवसमियमिदि । तं कथमिति चेत् (?) व्रूचो व्यूदि—मिच्छत्तं अणंताणुवंधिचदुगं एदेसिं पंचण्हं पयद्योणं सन्वचादिफह्याण उदयखएण तेसि चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्स देसघादिफड्याण उद्यखएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुद्ओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्स य सन्वधादिफडूयाण उद्एण अणुद्गिणाणं कम्माणं उवसंतं च कट् दु उदीरणाणं कम्माणं खएण । अदो तस्स खओव-समिओ भावो। असंजद्सम्मादिद्ठि ति को भावो ? उवसमिओ वा खओ वा खओवसमिओ [वा] भावो । तत्कथमिति चेत् मिच्छत्ता-सम्मत्ता-सम्मामिच्छत्तं अणंताणुवंधिचहुक्तं एदासि सत्ताण्हं पय-डीणं उवसमेण अउवसमिओ भावो। एदासि चेव खएण खड्ओ भावो। खओवसिमयमिदि को भावो ? मिच्छत्तं अणंताणुबंधिचदुकं एदासि पंचण्हं पगडीणं सव्वघादिफह्याणं उदयखएणं तेसि चेव संतोवसमेण सम्मामिच्छत्तसञ्बघादिफद्दयाणं उदयखएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुद-ओवसमेण वा सम्मत्तास देसघादिफद्दयाणं उदएण अणुदिण्णाणं कम्माणं उवसमेणे ति कट् द्व **उदिण्णाणं च कम्माणं खएण । अदो तस्स खओवसमिओ भावो । असंजदो ति संजमघादीणं** कस्माणं उदयुग ।

संजदासंजदो ति को भावो ? खओवसिमओ भावो । अणंताणुवंधिचहुक अपचक्खाणा-वरणचहुक एदासि अट्ठण्हं पयडीणं सन्वचादिफह्याणं उद्यखएण तेसि चेव संतोवसमेण चड-संजळण-णवणोकसायाणं एदासि तेरसण्हं पयडीणं सन्वचादिफह्याणं उद्यखएण तेसि चेव संतोवसमेण तेसि चेव देसचादिफड्ड्याणं अ उद्एण, पुणो पचक्खाणचहुक्कमन्वचादीणं फड्ड्याणं उद्एण अणुदिण्णाणं कम्माणं उवसमएणेत्ति कट् दु, उदिण्णाणं च कम्माणं खएण तदो तस्स खओ-वसमिओ भावो ।

पमत्तसंजदो ति को भावो ? खओवसिमओ भावो । अणंताणुवंधिचतुकं अपचक्खाण-चतुकं पचक्खाणचतुकं एदासि बारसण्हं पयडीणं उदयखएण तेसि चेव संतोवसमेण पुणो वि चतुसंजळण-णवणोकसायाणं एदासि तेरसण्हं पयडीणं सन्वधादिफद्याण उदएण खएण, तेसि चेव संतोवसमेण, तेसि चेव देसघादिफद्याणं उदएण अदो तस्स खओवसिमओ भावो । किमिदं सार्थकं (स्पर्धकं) नाम ? उच्यते—अविभागपल्यपुनः (?) छित्रकर्मप्रदेशरसभागप्रचयपंक्ति-कमवृद्धिः कमहानिः स्पर्धकम् । उदयप्राप्तस्य कर्मणः प्रदेशाः अभन्यानामनन्तगुणाः सिद्धानाम-नन्तभागप्रमाणाः । न च सर्वजधन्यगुणाः प्रदेशाः तावत्परिच्छित्रा यावद्विभागाभावः ।

एवं अप्पमत्तसंजदस्स वत्तव्वं । णवरि पण्णारस पमादा णित्थ ।

अपुन्वकरणपद्द्रहरवसामिओ खन्यो ति को भावो ? उत्तसामिओ वा खद्ओ वा भावो। अणंताणुबंधिच दुक्कं मिच्छतं सम्मतं सम्मामिच्छत्तामिदि एदाओ सत्ताण्हं पयडीओ पुत्रवं उव-सामिओ। पुणो अप्यचक्खाणच दुक्कं पचक्खाणच दुक्कं संजलणाणं णवणोकसायाणं एदासि एगवीस-पयडीणं ण दाव [ताव] उनसमेदि, पुरदो उनसामेदि ति। अहो तस्स उनसामिओ भावो। जहा तित्थं पनितिहिदि ति तित्थयरो ति भण्णइ, तहा चेव एत्थ वि। एदासि चेव सत्तण्हं पयडीणं पुन्वमेव खिवदाशो। पुणो एदासि चेव एक्कवीसपयडीणं न दाव[ताव] खवेदि, पुरदो खवेदि ति अदो तस्स खाइओ भावो।

अणियद्विष्ठवसामगे खवगेत्ति को भावो ? उवसमिओ भावो खड्ओ वा भावो। मोह-णीयकम्मस्स काओ वि पयडीओ उवसमिदाओ, काओ वि उवसामेदि, काओ वि पयडीओ पुरदो उवसामेदि त्ति अदो तत्स उवसामिओ आवो। पुणो मोहणीयस्य कम्मस्स काओ पयडीओ खविदाओ, काओ पयडीओ खदेदि, काओ वि पयडीओ पुरदो खदेदि ति। अदो तस्स खड्ओ भावो।

सुहुमसंपराय-उवसामगो खबगो ति को भावो ? उवसामिगो वा खबगो वा भावो । मोहणीयस्स कम्मस्स सत्तावीसपयडीओ उवसामिनाओ, छोहसंजलणं पुरदो उवसामेदि ति अदो तस्स उवसामगो भावो । तस्स चेव सोहणीयसत्तावीसपयडीओ खिवदाओ, छोहसंजलणं पुरओ खवेदि ति अदो तस्स खाइगो भावो ।

उत्रसंतकसायवीदरागद्यदुमत्य इदि को भावो ? उत्तसमिओ भावो । मोहणीयस्य अह-वीसग्यडीणं सञ्चोवसनेण उत्तसमिओ भावो । खीणकसायवीदरागद्यदुमत्य इदि [को] भावो ? खड्गो भावो । अड्डावीसभेद्भिण्णमोहस्स खण्ण खाइगो भावो ।

सजोगिकेवछि ति को भावो ? खाइगो भावो । आवरणमोहंतराइयखएण खइगो भावो । अजोगिकेविछ ति को भावो ? खाइगो भावो । कम्मजणिद्विरियक्खएण खइगो भावो ।

एवं लद्धिपरुवणा समत्ता।

मिच्छत्तं वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होदि । ण य धम्मं रोचेदि हु महुरिमव रसं जहा जरिदो ॥६॥ सम्मत्तरयणपन्यदसिहरादो मिन्छभावसमभिष्ठहो। णासिद्सम्मत्तो सो सासणणामो मुणेद्व्यो ॥७॥ द्धि-गुलमिव वामिस्सं प्रथमावं णेव कारिदुं सका। एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छो त्ति णाद्व्यो ॥=॥ ण य इंदिएसु विरदो ण य जीवे थावरे तसे चावि । अरहंते य पद्त्थे अविरद्सम्मो दु सद्हद् ॥६॥ शृहे जीवे वधकरणवज्जगो हिंसगो य इदराणं। एक्सिह चेव समए विरदाविरदु ति णादच्वो ॥१०॥ विकहा तह य कसाया इंदिय णिदा तहेव पणगो य। चदु चदु पण एगेगं हुंति पमादा य पण्णरसा ॥११॥ समओनेस पसंगो आरंभे तहा अणारंभो। गुत्ति-समिदिपदाणो णाद्ञ्यो अप्पमत् ति ॥१२॥ जह लोहं धम्मंतं सुन्भदि मुचदि य कलिमलं असुहं। एवं अपुन्वकरणं अपुन्वकरणेहिं सोघेदि ॥१३॥ जह लोहं धम्मंतं अपुन्वपुन्वे णियच्छदे किहिं। तह कम्मं सोघेदि य अपुन्तपुन्त्रेहि करणेहिं ॥१४॥ इदरेदरपरिमाणं णयंति वद्ददि य वादरकसाए। सच्चे वि एगसमए तम्हा अणियहिणामा ते ॥१५॥

सुइ वि अवद्यमाणा (?)वादरिक ही णिअच्छदे किही। एवमणियद्विणामो बादरसेसाणियच्छंति ॥१६॥ कोसुंभो जह रागो अन्यंतर सुहुमरायरचो य। एवं सुद्भमसरागो सुद्धमकसाओ त्ति णादन्त्रो ॥१७॥ जह खोत्त्वंतु उदयं भायणिखत्तं तु णिम्मलं होदि। एवं कसाय उवसम उवसंतकसाओ त्ति णाद्व्यो ॥१८॥ तं चेव सुप्पसण्णं पिक्खत्तं अण्णभायणे उदयं। सुड् णिम्मल णिक्खउरं खीणकसाओ त्ति तं विति ॥१६॥ केवलणाणा[णी] लोगं[जोगं] सन्वण्हु जिणं अणंतवरणाणं । वागरणजोगजुत्तं सजोगिजिणकेविं विंति ॥२०॥ सेलेसि संपत्तं णिरुद्धजोगं पणद्वकम्मरयं। संखित्तसन्वजोगं अजोगिजिणकेवली विति ॥२१॥ अद्वविधकम्मवियला सीदीभृदा णिरंजणा णिचा। अहुगुणा कियकिचा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥२२॥ जेहिं अणेगा जीवा णजंते बहुविधाइं तजादी। ते पुण संगहिदत्था जीवसमासे त्ति विण्णेया ॥२३॥ वादरसुहुमेगिंदिय वि-ति-चडरिंदिय-असण्णि-सण्णी य । पजनापजना एवं ते चउदसा होति ॥२४॥ जह पुण्णापुण्णाइं गिह-घड-वत्थादिआइं दन्याईं। तह पुण्णापुण्णाओ पज्जत्तिदरा ग्रुणेयन्वा ॥२५॥ आहारसरीरिंदियपञ्जत्ती आणपाणभासमणो । चत्तारि पंच छप्पि य एइंदिय-विकलऽसण्णि-सण्णीणं॥२६॥ वाहिरपाणेहिं जहा तहेव अन्मंतरेहि पाणेहि । जीवंति जेहिं जीवा पाणा ते हुंति बोधच्या ॥२७॥ पंच वि इंदियपाणामण-वचि-काएणं तिण्णि वलपाणा । आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण हुंति दस पाणा ॥२८॥ दस सण्णीणं पाणा सेसेगेगूण अंतियस्स वेऊणा । पजनोमियरेसु य सत्त दुगे सेसगेणूणा ॥२८॥ पर्याप्ति-प्राणानां नाम्नि विप्रतिपत्तिने वस्तुनीति चेत्कार्य-कारणयोर्भेदात् । पर्याप्तिष्वायुपो

पयाप्त-प्राणाना नाम्न विशेष स्वात् त्योभेदात्। सत्त्वात्। मनोवागुच्छ्वासप्राणानामपर्याप्तकाळे असत्त्वात् तयोभेदात्। पंचिदियं च वयणं कायं तह आइ आणपाणो। अस्सण्णियस्स णियमा एदे णव पाणया णेया।।३०॥

चक्खुं घाणं जिन्मा फासं विच काय आउ आणपाणा य । पज़त्ते चदुरिंदिय णादन्त्रा होंति अहेदे ॥३१॥ फासं जिब्मा घाणं आउं अणपाण काय वयणं तु । तेइंदियस्स एए णायन्वा पाराया सत्त ॥३२॥ जिन्मा फासं वयणं काउं अणपाण आउ तह होति। वेइंदियम्मि पुण्णे छप्पाणा चेव णायच्या ॥३३॥ फासं कायं च तहा अणपाणा हुंति आउसहियाओ । एइंदियप्ञत्ते पाणा चढुरो जिणुदिहा ॥३४॥ एदे पुन्बुहिद्वा पाणा पञ्जत्तयाण णायन्या । एत्तोऽपज्जत्ताणं जहाकमं चेय साहामि ॥३५॥ अस्सिण्यि-सण्णीणं णित्थि हु मण वयण तह य आणपाणा । दस मज्मे संफिडिदे सत्त य पाणा हवंति ति ॥३६॥ पुन्वत्तसत्तमन्भे सोदेण विणा हवंति छप्पाणा । चदुरिंदियस्स एदे कहिदा जिणवीरणाहेण ॥३७॥ चक्खुविहीणे तेइंदियाण पाणा हवंति पंचेव । गंधे पुणु संफिडिदे बेइंतियपाणया चढुरो ॥३८॥ पुन्वुत्तचदुरमज्भे जिन्माऽभावेण तिण्णि जाएइ। एइंदियस्स पाणा णादन्वा जिणवरुदिद्वा ॥३६॥

इह जाहि बाधिदा वि य जीवा पावंति दारुणं दुक्खं।
सेवंता वि य उभयं ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥४०॥
आहारदंसणेण य तस्सुवओगेण ओमकुट्ठेण ।
सादिदरउदीरणा वि य होदि हु आहारसण्णा दु ॥४१॥
अदिभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्तेण ।
भयकम्मुदीरणाए भयसण्णा जायदे चदुहिं॥४२॥
पणिदरसभोयणेण य तस्सुवजोगेण कुसीलसेवाए ।
वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥४३॥
उवयरणदंसणेण य तस्सुवजोगेण मुच्छिदाए य ।
लोहस्सुदीरणाए परिग्गहो जायदे चदुहिं॥४४॥
जाहिं य जासु व जीवा मिग्गिं जंते जहा तहा दिहा ।
ताओ चडदस जाणे सुद्णाणे मग्गणा हुंति॥४५॥

### गइ इंदिएसु काए जोगे वेदे कसाय णाणे य । संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥४६॥

तद्यथा—मृगयिता मृग्यमाणं मार्गणं मार्गणोपायमिति । तत्र मृगयिता नाम पुरुष-भव्य-वरपुण्डरीकरतत्त्वपदार्थश्रद्धालुः । मृग्यमाणं चतुर्दश जीव-गुणस्थानानि । मार्गणं नाम मृग इति विषयभूतानि गत्यादि-मृग्यस्थानानि । मार्गणोपायं नाम पाठादीनि । अथवा परिकर्मोदीनि । अथवा शिष्याचार्यसम्बन्धानि । अथवा—

### काले विणए उवधाणे वहुमाणे तहेव णिण्हवणे। अत्थं वंजण तदुभय णाणचारो दु अडविहो ॥३॥ इदि

एवमादि मार्गणोपायम् । एवं छोकेऽपि दृष्टमेतत् । मार्गणविधानं चतुर्विधं—नष्टद्रव्येव एष पुनर्मार्गणाविधिः ।

तत्थ इमाणि चढद्सठाणाणि णाद्वाणि भवंति । गम्यतीति गतिः । अथवा भवाद्ववसंक्रान्तिर्गतिः । असंक्रान्तिः सिद्धगतिः । प्रत्यच्चिरतानीन्द्रियाणि, अच्नमचं प्रतिवर्तत इति प्रत्यच्म् । चीयतीति कायः । अथवा आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्र्ळिपण्डः कायः । युञ्जतीति योगः । अथवा आत्मप्रदेशपरिस्पन्द्नळ्चणो एनः [योगः ]। वेद्यत इति वेदः । अथवा मैथुनसम्मोहोत्पादो वेदः । सुख-दुःख बहुसष्यकर्मक्षेत्रं कृपन्तीति कपायाः । भूतार्थप्रकाशकं ज्ञानं, तत्त्वार्थोप्ण्यमकं वा । संयमनं संयमः । अथवा व्रत-समिति-कपाय-दण्डेन्द्रियाणां धारण-पाळन-निमह-त्याग-जयो संयमः । दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम् । आळोकनवृत्तिर्वा दर्शनम् । छिम्पतीति छेश्या । अथवा कपायातुरिञ्जतक्षया-वाङ्मनोयोगप्रवृत्तिर्छेश्या । निर्वाणपुरष्कृतो भव्यः । तिद्विपरीतोऽभव्यः । तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । अथवा प्रशमसंवेगानुकम्पाऽऽस्तिक्यादिभिव्यंक्तळ्चणं सम्यक्त्वम् । शिच्चाक्रियो-पदेशाळापप्राही संज्ञी । तिद्विपरीतोऽसंज्ञी । आह्रियत इत्याहारः । अथवा शरीरप्रायोग्यपुद्रळिपण्ड-पदेशाळापप्राही संज्ञी । तिद्विपरीतोऽसंज्ञी । आह्रियत इत्याहारः । अथवा शरीरप्रायोग्यपुद्रळिपण्ड-पदेशाळापप्राही संज्ञी । तिद्विपरीतोऽनाहारः ।

शिरयगई तिरियगई मणुयगई तह य जाण देवगई।
इंदियसण्णा एइंदियादि पंचिदिया जाव।।४७।।
पुढवी आऊ य तहा तेऊ मरु तरु तसा य णायन्वा।
काया जिणेहि दिहा संसारत्था य छन्मेया।।४८।।
सज्ञासक्चं च तहा सच्च य मोसो य असज्जमोसो य।
मण-वयणस्स हु एवं पन्छा उण सुणहु काओगो।।४६।।
ओरालिय तम्मिस्सं वेउन्विय पुण वि होइ तम्मिस्सं।
आहारं पुण मिस्सं कम्मइगसमिण्णयं जोयं।।४०।।
पुरिस इत्थी णउंसय वेदा तिय होति णादन्वा।
कोहादी य कसाया लोमंता जाण ते चउरो।।४१।।
मदि-अण्णाणं च तहा सुद-अण्णाणं तहेव णादन्वं।
होइ विहंगा णाणं अण्णाणितगं च जाणेदे।।४२।।

मदिसदओही य तहा मणपञ्जय केवलं वियाणाहि । पुन्त्रचितिणि सहियं णाणहं हुंति ते णियमा ॥५३॥ सामाइयं च पढमं छेदं परिहार सुहुम जहकहियं। संजमिनसं च तहा असंजमं चेव सत्तेदे ॥५८॥ चक्ख अचक्ख ओधी केवलसहियं ज दंसणं चदुधा। किण्हादीया लेस्सा छव्मेया सुक्रपरियंता ॥५५॥ पढमं भव्वं च तहा वीयमभव्वं तु जिणवरमदिम्ह । एत्तो सम्मत्तस्स य णामं साहंति जिणणाहा ॥५६॥ उवसम खइयं च तहा गेदगसम्मत्त सासेणं मिस्सं। मिच्छनोण य सहिदं सम्मत्तं छिववहं णाम ॥५७॥ सण्णि-असण्णी जीवा आहारी तह चे अणाहारी। उत्रओगस्स हु सण्णं एत्तो उड्डं पवक्खामि ॥५८॥ अण्णागतिगं ज तहा पंच य णाणा भणंति हु जिणिंदा। चउदंसणेण सहियं उवओगं वारसविधं तु ॥५६॥ गदिकम्मविणिव्वत्ता जा चेट्टा सा गदी मुणेदव्या। जीवा हु चादुरंगं गच्छंति त्ति य गदी हवदि ॥६०॥ ण रमंति जदो णिच्चं दच्चे खेत्ते य काल भावे य। अण्णोण्णेहिं य णिच्चं [ तम्हा ते णारया भणिया ॥६१॥ तिरयंति कुडिलभावं सुवियडसण्णा णिगद्दमण्णाणा । अचंतपावबहुला तम्हा तेरिच्छिया भविया ॥६२॥ मण्णंति जदो णिचं ] मणेण णिउणा जदो हु ते जीवा। मण-उक्कडा य जम्हा तम्हा ते माणुसा भणिदा ॥६३॥ की डंति जदो णिचं गुणिहि अट्टेहिं दिन्त-भावेहिं। भासंति दिन्वकाया तम्हा ते विणिदा देवा ॥६४॥ जादि-जरा-मरण-भया वियोग-संजोग-दुक्ख्सण्णाओ । रागादिगा य जिस्से ण संति सा हवदि सिद्धगदी ॥६५॥ अहमिंदा वि य देवा अविसेसं बहुमहं ति मणांता। ईसंति इक्रमेकं इंदा इव इंदियं जाण ॥६६॥ जाणदि पस्सदि भंजदि सेवदि फासिंदिएण एक्केण। कुणइ य तस्सामिनं तो सो खिदिआदि एइंदी ॥६७॥

खुल्लग वरहग अक्खग रिद्वग गंहव वालुगा संखा।
कुक्खि किमि सिप्पि-आदी णेया वेइंदिया जीवा।।६८।।
कुंथु पिपीलग मक्कुण विच्छिग जुग इंदगोव गोभीया।
उत्तिंगमिष्ट-आदी णेया तेइंदिया जीवा।।६६।।
दंसा मसगा मिक्खग गोमिच्छिय भमर कीह मक्कहया।
सलभ-पयंगादीया णेया चहुरिंदिया जीवा।।७०।।
अंडज पोदज जरजा रसजा संसेदिमा य सम्मुच्छा।
उब्मेदिमोववादिम णेया पंचिंदिया जीवा।।७१।।
ण वि इंदिय-करणजुदा अवग्गहादीहिं गाहगा अत्थे।
णेव य इंदियसुक्खा अणिंदियाणंतणाणसहा।।७२॥

जह भारवहो पुरिसो वहदि भरं गेण्हिऊण कायोडी। एमेव वहदि जीवो कम्मभरं कायकाओडी ॥७३॥ अप्पप्पचुत्तिसंचिद्पुग्गलिष्डं विजाण कायो ति । सो जिणमदम्हि भणिदो पुढवीकायादियो छद्धा ॥७४॥ पुढवी य वालुगा सक्तराय उवले सिलादि छत्तीसा । वण्णादीहि य भेदा सुहुमाणं णत्थि ते भेदा ॥७५॥ ओसा अ हिमिग महिगा हरदणु सुद्धोदगे घणदगे य । वण्णादीहि य भेदा सुहुमाणं णत्थि ते भेदा ॥७६॥ इंगाल जाल अची मुम्मुर सुद्धागणी य अगणी य। वण्णादीहि य भेदा सुहुमाणं णत्थि ते भेदा ॥७७॥ वादुन्भामो उक्तिल मंडलि गुंजा महाघण तणू य। वण्णादीहि य भेदा सुहुमाणं णत्थि ते भेदा ॥७८॥ मूलग्ग-पोर-वीया कंदा तह खंध-बीज-बीयरुहा। सम्मुन्छिमा य भणिदा पत्तेयाणंतकाया ते ॥७६॥ वेइंदिय तेइंदिय चउरिंदिय असण्णि-सण्णि जे जीवा । पंचिंदिया य जीवा ते तसकाया मुणेयव्या ॥ 🗢 ॥ जह संचणिगणेया वंत्रणमुका तहेव जे जीवा। घणकायबंधमुका अकाइगा ते णिरावाधा ॥ ८१॥

मणसा विचया काएण चावि जुत्तस्स विरियपरिणामो । जीवस्सप्पणिओ खळु स जोगसण्णा जिणक्खादा ॥ २॥ सब्भावो सचमणो जो जोगो तेण सचमणजोगो। तव्यिवरीयो मोसो जाणुभयं सचमोसु ति ॥८३॥ ण य सचमोसजुत्तो जो दु मणो सो असचमोसमणो। जो जोगो तेण भवे असचमोसं तु मणजोगो ॥८४॥ दसविधसचे वयणे जो जोगो सो दु सचवचिजोगो। तिववरीदो मोसो जाणुभयं सचमोसु ति ॥ 💵 ॥ जो णेव सचमोसो त' जाण असचमोसवचिजोगो। अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणादीया ॥⊏६॥ पुरु महमुदारुरालं एगट्टं तं वियाण तम्हि भवे । ओरालिय त्ति बुत्तं ओरालियकायजोगो सो ॥=७॥ अंतोमुहुत्तमन्भं वियाण्रीमस्सं च अपरिपुण्णं च । जो तेण संपञ्जोगो ओरालियकायमिस्सजोगो सो ॥८८॥ विविह्गुणइड्डिजुत्तो वेजन्वियमध व विकिरियाए य। तिस्से भवं च णेयं वेउन्वियकायजोगो सो ॥=६॥ अंतोम्रहुत्तमन्भं वियाण सिस्सं च अपरिपुण्णं च। जो तेण संपञोगो वेडिव्यिमस्सकायजोगो सो ॥६०॥ आहरदि अणेण ग्रुणी सुहुमे अत्थे सयस्स संदेहे। गत्ता केवलिपासं तम्हा आहारकायजोगो सो ॥६१॥ अंतोमुहुत्तमन्भं वियाण मिस्सं च अपरिपुणां च। जो तेण संपञ्जोगो आहारयमिस्सकायजोगो सो ॥६२॥ कम्मेव य कम्मभवं कम्मइगं तेण जो दु संजोगो। कम्मइगकायजोगो एग-विग-तिगेसु समएसु ॥६३॥ जैसिं ण संति जोगा सुभासुभा पुण्ण-पापसंजणया । ते होंति अजोगिजिणा अणोवमाणंतवलजुत्ता ॥६४॥

मोहस्सु-[ वेदस्सु ] दीरणाए वालतं पुण णियच्छदे बहुसो । इत्थी पुरिस णडंसय वेदंति हबदि वेदो सो ॥६५॥ छाएदि सयं दोसेण जदो छाददि परं पि दोसेण । छादणसीला णियदं तम्हा सा विण्णदा इत्थी ॥६६॥ पुरुगुणभोगे सेदे करेदि लोगिम्म पुरुगुणं कम्मं । पुरुगुतमो य जम्हा तम्हा सो विण्णदो पुरिसो ॥६७॥ णेवित्थी णेव पुमा णवंसगो उभयलिंगविदिरित्तो । इट्टय अवग्गिसरिसो वेदणगुरुगो कल्कसित्ततो ।।६८॥ कारिसतणिद्धमग्गीसमाणपरिणामवेदणुम्मुका । अवगदवेदा जीवा सगसंभव-अमिय-वरसुक्खा ।।६६॥

सुह-दुक्खं बहुसस्सं कम्मक्खेतं कसेदि जीवस्स ।
संसारगदीमेरं तेण कसाओ ति णं विंति ॥१००॥
सिलमेद-पुढिवमेदा घूलीराई य उदयराइसमा ।
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उविंति जीवा हु कोहवसा ॥१०१॥
सेलसमो अद्विसमो दारुसमो तह य जाण वेत्तसमो ।
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उवेंति जीवा हु माणवसा ॥१०२॥
वंसीमूलं मेहस्स सिंग गोम्रुत्तयं चउरणं ।
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उविंति जीवा हु मायवसा ॥१०३॥
किमिरागं चक्रमलं कहम-उवमं च जाण हालिहं ।
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उविंति जीवा हु लोहवसा ॥१०४॥
अप्परोभयवाधावंधासंजमणिमित्तकोधादी ।
जेसिं णित्थ कसाया अमला अकसाइणो जीवा ॥१०४॥

जाणिद अणेण जीवो दन्त्र-गुण-पज्जए य वहु मेदे ।
पचक्खं च परोक्खं तम्हा णाणो ति णं विंति ॥१०६॥
विसर्जतक्र्डपंजरवंघादिसु अणुवदेसकरणेण ।
जा खळु पवचिद मदी मिद-अण्णाणेति णं विंति ॥१०७॥
आभीयमासुरक्खा भारह-रामाअणादि-उवदेसा ।
रुच्छा [ तुच्छा ] असाधणीया सुद-अण्णाणेति णं विंति ॥१००॥
विवरीयमोधिणाणं खओवसिमयं च कम्मवीयं च ।
वेमंगो चिय बुचिद सम्मंणाणीहि समयिम्ह ॥१०६॥
अहिसुहणियमिदवोधण इंदिय-णोइंदियत्थसंजुत्तं ।
आभिणिवोधियणाणं विजाण तं विण्णदं समए ॥११०॥
सोद्ण पाठसदं जं घेष्पदि अष्पणो मिदवलेण ।
तं सुदणाणं जाणसु णिचं उवदेससिद्धं तु ॥१११॥
अवधीयदि ति ओधी सीमाणाणेति विण्णदं समए ।
भव-गुणपचयविहिदं तथाविधणाणेति णं विंति ॥११२॥

उन्ज्ञवमणुन्जुगं पि अ मणोगदं सन्वमणुयलोगिन्ह । पज्जयगदं पि जाणिद बुच्चिद मणपज्जवं णाणं ॥११३॥ संपुण्णं तु समग्गं केवल जुगवं च सन्वभाविद् । 'लोगालोगिवितिमिरं केवलणाणं भुणेदन्वं ॥११४॥

जेम णियमेसु य पंचिंदिएसु पाणेसु संजमो दिई। सददं मुणि संजदो चि य तेणं किर संजमो णाम ॥११५॥ सामाइयम्हि दु कदे एगं जाम अणुत्तरं धम्मं। तित्रिहेण सद्दंतो सामाइयसंजमो स खलु ॥११६॥ छेत्रण य परियायं पोराणं पि त्थवेदि अप्पाणं। धम्मिम्ह पंच जोगे छेदोबहाबगो स खलु ॥११७॥ परिहरदि जो विसुद्धो एयं समयं अणुत्तरं धम्मं। पंचसिमदो तिगुत्तो परिहारा संजमो स खल ॥११८॥ लोभं अणुवेदंतो जो खल उवसामगो व खवगो वा । सो सुहुमसंपराओ जहखादेणूणओ किंचि ॥११९॥ उवसंते खीणे वा असुभे कम्मम्मि मोहणीयम्मि । छदुमत्थो व जिणो वा जहखादं संजमो स खळ ॥१२०॥ दंसण वद सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य। वंभारंभ परिग्गह अणुमण उद्दिह देसविरदी य ॥१२१॥ तसजीवेसु य विरदो थावरजीवेसु णेव विरदु ति । सावयधम्मो तम्हा संजमासंजमो स खुछ ॥१२२॥ जीवे चउदसभेदे इंदियविसएसु अड्डवीसेसु । जे तेसु णेय विरदा असंजदा ते मुणेदच्या ॥१२३॥

जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्ड आयारं। अविसेसद्ण अत्थे दंसणिमदि भण्णए समए ॥१२४॥ चक्ख्णं जं पस्सदि वासदि[दीसदि]तं चक्खुदंसणं विंति। दिइस्स य जं सरणं णाद्व्यं तं अचक्खुइंत्ति॥१२५॥ परमाणुआदिगाहं अंतिमखंधं ति म्रुत्तिद्व्याइं। तं ओधिदंसणं पुण जं पस्सदि ताणि पचक्खं॥१२६॥ बहुविह-बहुप्पयारा उज्जोआ परिमिदिन्ह खेत्तिम्ह। लोगालोगवितिमिरं केवलवरदंसणुजोवो॥१२०॥

३. आदर्श प्रती 'लोगागास' इति पाठः ।

लिंपदि अप्पीकीरदि एदाए णियय पुष्ण पार्व च । जीवस्स हवदि लेसा लेसगुणजाणणक्खादा ॥१२८॥ जह गेरुवेण कुड्डो लिप्पदि लेवेण आमपिट्टोण। तह परिणामो लिप्पदि सुभासुभेषेति लेवेण ॥१२६॥ चंडो ण ग्रुयदि वेरं भंडणसीलो य धम्म-दयरहिदो। दुहो ण य एदि वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥१३०॥ मंदो बुद्धिविहीणो णिव्विण्णाणी विसयलोलो य। माणी मायी य तहा आलस्सो चेव भीरू य ॥१३१॥ णिंदा-वंचण बहुलो घण-घणो होदि तिन्वपरिणामो । लक्खणमेयं भणियं समासदो णीललेसस्स ॥१३२॥ रूसदि णिंददि अण्णे दूसदि बहुसो य सोग[भ]य-बहुगो। असुवदि परिभवदि परं पसंसदे अप्पर्य बहुसो ॥१३३॥ ण य पत्तियदि परं सो अप्पाणं पित्र परो वि तह चेव। [तु]स्सदि अभिथुन्वंतो ण य जाणदि हाणि-वह्विं च ॥१३४॥ मरणं पत्थेदि रणे देदि य बहुगं पि थुव्यमाणी हु । ण गणदि कञ्जमकञ्जं लक्खणमेयं तु काउस्स ॥१३४॥ जाणदि कञ्जाकर्ज सेयासेयं च सन्वसमपासी । दय-दाणरदो य मिद् लक्खणमेदं तु तेउस्स ॥१३६॥ चागी भहो चोक्खो उज़्यकम्मो य खमदि बहुगं पि । साहु-गुरुपुजणरदो लक्खणमेदं तु पउमस्स ॥१३७॥ ण य कुणदि पक्खवादं ण वि य णिदाणं सभी य सन्वेसु । णित्थ य रागो दोसां णेहो वि य सुक्तलेसस्स ॥१३=॥ किण्हा भमरसवण्णा णीला पुण णीलगुलियसंकासा। काऊ कओयवण्णा तेऊ तवणिजवण्णाहा ॥१३६॥ पडमा पडमसवण्णा सुका पुणु कासकुसुमसंकासा । वण्णंतरं च एदे हवंति परिता अणंता वा ॥१४०॥ काऊ काऊ य तहा काऊ णीला य णील णील-किण्हा य। किण्हा य परमिकण्हा लेसा रदणादिपुढवीस ॥१४१॥ तेऊ तेऊ य तहा तेऊ पम्मा य पम्म-सका य । सुका य परमसुका लेसा भवणादिदेवाणं ॥१४२॥

तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दुण्हं तु तेरसण्हं च।
एको चउद्दसण्हं लेसा भवणादिदेवाणं ॥१४३॥
णिम्मूलखंधदेसे[साहा]गुंछा चुणिऊण के वि पहिदा य।
जह एदेसिं भावा तहविह लेसा मुणेयव्वा ॥१४४॥
लेसपरिणाममुका जे जीवा सिद्धिमस्सिदा अजोगी य।
अवगदलेसा जीवा सग-संभवगुणअणंतज्ञका य ॥१४४॥

भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते भवंति भवसिद्धा । सिद्धिपुरक्कडजीवा संसारादो दु सिन्मंति ॥१४६॥ संखिज्जमसंखिजं अणंतकालेण चावि ते णियमा । सिन्मंति भव्वजीवा अभव्वजीवा ण सिन्मंति ॥१४७॥ । ण य जे भव्वाभव्वा मुत्तिसुहा जुत्ततीदसंसारा । ते जीवा णादव्वा णेव अभव्वा अ भव्वा य ॥१४८॥

छप्पंचणवविधाणं अत्थाणं जिणवरोवदिद्वाणं । आणाय अधिगमेण य सद्हणं होदि सम्मत्तं ॥१४६॥ देवे अणण्णभावो विसयविरागो य तचसद्हणं । दिद्वीसु असम्मोहो सम्मत्तमणूणयं जाणे ॥१५०॥ वयणेण वि हेदूण वि इंदिय-भय-विडिव्वगेण रूवेण। वीभच्छ-दुगंछाएं तेलुकेण वि ण कंपिजा ॥१५१॥ एवं विउला बुद्धी ण विम्हयं एदि किंचि दहूण। पद्वविदे सम्मत्ते खड्ए जीवस्स लद्धीए ॥१५२॥ बुद्धी सुहाणुवंधी सुइकम्मरदो सुदं च संवेगो। तचत्थे सद्दर्णं पियधम्मं तिन्वणिन्वेगो ॥१५३॥ इचेनमादिया जे वेद्यमाणस्स ते भवंति गुणा। वेदगसम्मत्तमिणं सम्मतुद्रण जीवस्स ॥१५४॥ दंसणमोहस्सुदए उवसंते सन्वभावसद्हण्णं। उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णकलुसं जहा तोयं ॥१५५॥ छसु हेट्टिमासु पुढवीसु जोइस वण-भवण-सन्बइत्थीसु । वारस मिच्छुवघादे सम्मादिङ्घी ण उप्पण्णो ॥१५६॥ चत्तारि वि छेत्ताइं आउगवंधेण होदि सम्मत्तं। अणुवय-महन्वदेहि य ण समिद देवाउगं मुत्रुं ॥१५७॥ दंसणमोहक्खवणे पहुवगो कम्मभूमिजादो तु।
णियमा मणुसगदीए णिहुवगो चावि सन्वत्थ ॥१५८॥
खवणाए पहुवगो जिम्ह भवे णियमसा तदो अण्णे।
णादिच्छइ तिण्णि भवे दंसणमोहिम्म खीणिम्ह ॥१५६॥
दंसणमोहुवसमगो दु चदुसु वि गदीसु तह य बोधन्वो।
पंचिंदिओ दु सण्णी णियमा सो होदि पज्जतो ॥१६०॥
मण्पज्जवपरिहारो उवसम्मत्त दोण्णि आहारा।
एदेसु इक्षपयदे णित्थ त्ति अ सेसयं जाणे ॥१६१॥
सम्मत्त सत्त्या पुण विरदाविरदे य चउदसा होति।
विरदेसु य पण्णरसं विरहिदकालो य बोधन्वो ॥१६२॥
अडदालीस मुहुत्ता पक्लं मासं तहेच वे मासा।
चउ छक्ष मास वरिसं अंतर रदणादिपुढवीसु ॥१६३॥
ण य मिन्छत्तं पत्तो सम्मत्तादो य जो दु परिपिडदो।
सो सासणो त्ति णेओ सादियमध पारिणामिओ भावो ॥१६४॥

सद्हणासद्दृणं जस्स य जीवस्स होदि तचेसु । विरद्याविरदेण समो सम्मामिन्छो ति णादन्वो ॥१६४॥ मिन्छादिही जीवो उवदिह्रं पवयणं ण सद्दृदि । सद्दृदि असन्भावं उवदिङ्कं अणुवदिङ्कं वा ॥१६६॥

एवं कदे मए पुण एवं होदि ति कज्जणिष्पत्ती।
जो दु विचारिद जीवो सो सण्णी असण्णिणो इदरो ॥१६७॥
सिक्खाकिरिउवदेसालावग्गाही मणोवलंवेण।
जो जीवो सो सण्णी तिव्ववरीदो असण्णी य ॥१६८॥
मीमंसिद जो पुन्वं कज्जमकर्जं च तच्चिमदरं वा।
सिक्खिद णामेणेयदि य समणो अमणो य विवरीदो ॥१६६॥

आहरदि सरीराणं तिण्हं इकदरवग्गणाओ य । भासा-मणस्स णियदं तम्हा आहारगो भणिदो ॥१७०॥ विग्गहगइमावण्णा केवलिणो सम्रहदो अजोगी य सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥१७१॥

वत्थुणिमित्तो भावो जादो जीवस्स जो दु उवओगो उवओगो सो दुविहो सागारो चेव अणगारो ॥१७२॥ मदि-सुद-ओधि-मणेहि य सग-सगिवसए विसेसविण्णाणं । अंतोम्रहृत्तकालो उवओगो सो दु सागारो ॥१७३॥ इंदियमणोधिणा वा अत्थे अविसेसिद्ण जं गहणं । अंतोम्रहुत्तकालो उवओगो सो अणागारो ॥१७४॥ केवलिणं सागारो अणगारो जुगवदेव उवओगा । सादियमणंतकालो पचक्खदो सन्वभावगदो ॥१७५॥

णिक्खेवे एयहे णयप्पमाणे णिरुत्ति अणिओगे। मगगदि वीसं मेदे सो जाणदि जीवसब्भावं॥१७६॥

[इदि तदिओं जीवसमासी-समसो।]

#### चउत्थो

# सतग-संगहो

सयलसिसोमवयणं णिम्मलगत्तं पसत्थणाणधरं । पणिमय सिरसा वीरं सुदणाणादो इमं वोच्छं ॥१॥ णाणोदिधिणिस्संदं विण्णाणितसाभिघादजणणत्थं । भवियाणमिदभूदं जिणवयणरसायणं इणमो ॥२॥

भगवंत-अरिहंत-सन्वण्हु-वीयराय-परमेष्टि-परमभट्टारयस्य मुहक्मळविणिगायणाणोद्धि-सुयसमुद्दस्स णिस्संदं 'स्यन्दू' स्रवणे धातुना सिद्धम् । अप्यसुदं विण्णाणं, विसेसं णाणं, वंध-मुक्ख-जाणणितसा कंखा, अभिघाद्जणणत्थं विणास-उपाद्णत्थं, भवियाणं भन्ववरपुंडरीयाणं, अमय-भूदं जादि-जरा-मरणविणासणभूदं जिणवयणं अनेकभवगहनविषमन्यसनप्रापकहेतून् कर्मारातीन् जयन्तीति जिनाः । तथा चोक्तं—

#### जितमदहर्षद्वेषा जितमोहपरीषहा जितकषायाः। जितजन्ममरणदोषा जितमात्सर्यो जयन्तु जिनाः॥१॥

एवंगुणविशिष्टानां जिनानां वचनम्। जिनस्य वचनं जिनवचनम्। किमुक्तं भवति ? वक्तृप्रामाण्याद्वचनप्रामाण्यं भवति । वत्तारपमाणत्तेण सुद्यगाहासुत्ताण पमाणत्तं जाणावणस्यं जिणवयणिनिद् बुत्तं। रसायणं अक्खयसुक्खस्स कारणं। इणमो एदाणि पच्चक्खीभूदाणि गाहासुत्ताणि।

सुणह इह जीवगुणसिण्णदेसु ठाणेसु सारज्जाओ । बुच्छं कदिवइयाओ गाहाओ दिहिवादाओ ॥३॥

'सुणह' सोदारसिस्साणं पिडबोहणत्थं वुत्तं, अप्पिडिनुद्धाणं वक्खाणं णिरत्थयं होदि ति । तथा चोक्तं—

अप्रतिवुद्धे श्रोतिर वक्तृत्वमनर्थकं भवति पुंसाम् । नेत्रविहीने भत्तंरि विलासलावण्यमिव स्त्रीणाम् ॥२॥

'इह्' इदंशन्दः प्रत्यत्तवाची । केषां प्रत्यत्तम् ? आगमाधित [श्रित] संस्काराणां आचार्याणां प्रत्यत्तम् । 'जीवगुणसिण्णदेसु ठाणेसु' एत्थ जीवसिण्णदा चन्दस जीवसमासा, गुणसिण्णदा चन्दसगुणहाणा । 'सारजुत्ताओ' सूत्रगुणेन युक्ताः । किं तत्सूत्रगुणम् ?

अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्-गृहनिर्णयम् । निर्दोषं हेतुमत्तथ्यं सूत्रमित्युच्यते बुधैः ॥३॥

'वुच्छं' वच्ये । 'कदिवइयाओ गाहाओ' केतियाओ वि गाहाओ । 'दिद्विवादादो' वारहम-अंगस्स कम्मपवाद[णाम]अष्टमपुन्वादो घेत्तूण । उवजोगा जोगविही जेसु य ठाणेसु जेतिया अत्थि। जं पचइओ बंधो हवइ जहा जेसु ठाणेसु ॥४॥ बंधं उदय उदीरणविहं च तिण्हं पि तेसु संजोगो। बंध विहाणे वि तहा कि पि समासं पवक्खामि॥४॥ एइंदिएसु चत्तारि हुंति विगलिंदिएसु छच्चेव। पंचिदिएसु एवं चत्तारि हवंति ठाणाणि॥६॥

एइंदिया दुविहा—बाद्रा सुंहुमा। बाद्रा दुविहा—पज्जता अपज्जता। सुहुमा दुविहा—पज्जता अपज्जता। एदे चत्तारि एइंदिएसु जीवठाणाणि ४। वेइंदिया तेइंदिया चर्डिंदिया य दुविहा—पज्जता अपज्जता। एदे छ विगलिंदिएसु जीवठाणाणि ६। पंचिंदिया दुविहा—सण्णी असण्णी। सण्णी दुविहा—पज्जता अपज्जता। असण्णी दुविहा—पज्जता अपज्जता। एवं पंचिंदि-एसु चत्तारि जीवठाणाणि ४। एवं चलद्स जीवठाणा १४।

# तिरियगईए चउदस हवंति सेसासु जाण दो दो दु । मन्गणठाणस्सेवं णेयाणि समासठाणाणि ॥७॥

तिरियगईए चडद्स जीवठाणाणि हवंति १४। णिर्यगदि-देवगदि-माणुसगदीसु सण्णिय-पंचिदियपज्जत्तापज्जता [ दो दो जीवठाणाणि हवंति । ] कायाणुवादेण पुढिव-आड-तेड-वाडकाइया एदे १६। वणप्किदिकाइया १०। तसकाइया एदे [ १० ] एवं कायमग्गणा छत्तीसं ३६। पत्तेयं पत्तेयं बाद्रा सुहुमा पज्जता अपज्जता पुढिविकाइया आडकाइया तेडकाइया वाडकाइया एदे सोळसा १६। वणप्किदिकाइया दुविहा—पत्तेयसरीरा साहारणसरीरा । पत्तेयसरीरा दुविहा पज्जत्तापज्जता। साधारणा दुविहा—णिचिणगोदा चढुगदिणिगोदा। णिचिणिगोदा दुविधा—बाद्रा सुहुमा। बाद्रा दुविहा—पज्जत्तापज्जता। सुहुमा। बाद्रा दुविहा—पज्जत्तापज्जता। सुहुमा दुविहा—पज्जत्तापज्जता। सुहुमा दुविहा—पज्जत्तापज्जता। सुहुमा दुविहा—पज्जत्तापज्जता। सुहुमा दुविहा—पज्जत्तापज्जता। बीइंदिया तीइंदिया चडिरेदिया पंचिदिया सण्णी असण्णी पज्जता अपज्जता १०। एवं कायमग्गणा छत्तीसा ३६।

जोगाणुवादेण मण चत्तारि विच तिण्णि सण्णी पज्जत्त असम्मोस विचजोग वीइंदिय तीइंदिय चडिरंदिय असण्णी पेचिंदिय पज्जत्त सण्णिपज्जताण कायजोगा चडदसण्हं पि १४। ओराल्डियकायजोगो सत्तण्हं पज्जताणं, ओराल्डियिमस्स० सत्तण्हं अपज्जत्ताणं। अहमभो केवली समुग्वादगदो कवाडो ओराल्डियिमस्सं। एवं कम्मइय वे विसेवि [ ] अहमं पदर-लोग-पूरणे। वेडिव्वयकायजोगो सण्णिपज्जत्ताणं। आहारा-हारिमस्सकायजोगो सण्णिपज्जत्ताणं।

वेदाणुवादेण णवुंसगवेदो चडद्सण्हं पि। इत्थि-पुरिसवेदो सण्णि-असण्णि-पज्जत्तापज्जत्ताणं। कसायाणुवादेण कोधकसाइस्स चडद्सण्हं पि १४। माणकसाइस्स १४। मायाकसाइस्स १४। छोभ-कसाइस्स १४। णाणाणुवादेण मद्अण्णाणं सुद्अण्णाणं चडद्सण्हं पि १४। विभंगणाणं सण्णि-पज्जत्ताणं आभिणिबोधियणाणं सुद्गाणं ओधिणाणं सण्णिपज्जत्तापज्जत्ताणं। मणपज्जवणाणं सण्णि-पज्जत्ताणं। केवळणाणं णेव सण्णी णेव असण्णीपज्जत्ताणं। संजमाणुवादेण असंजमं चडद्सण्हं पि १४। सामाइय-छेदोवङावणं परिहारा सुदुम जहाखायसंजमं सण्णिपज्जत्ताणं। संजमासंजमं पंचिदियसण्णिपज्जत्ताणं।

दंसणाणुवादेण अचक्खुदंसणं चरदसण्हं पि १४। चक्खुदंसणं चर्रिद्य-असण्णि-सण्णिपंचिद्यपज्ञत्ताणं ३। ओधिद्सणं सण्णिपज्जत्तापज्जत्ताणं २। केवळदंसणं णेव सण्णी णेवा-सण्णी पज्जताणं। लेसाणुवादेण किण्ह-णोल-काउलेसा चरदसण्हं पि १४। तेउ-परम-सुक्कलेसा सण्णिपज्जत्तापज्जताणं। भवियाणुवादेण भवसिद्धिया चर्ड्सण्हं पि १४। अभवसिद्धिया चर्ड्सण्हं पि १४। सम्मत्ताणुवादेण मिच्छादिह्रो चर्ड्सण्हं पि १४। सासणसम्मत्तं वाद्र एइंदी वेइंदी तेइंदी चर्डिदी असण्णि-सण्णिपंचिद्य-अपज्जता सण्णिपज्जत्तो च ७। सम्मामिच्छत्तं सण्णिपज्जत्ताणं। उवसमसम्मत्तं वेद्रगसम्मत्तं खाइयसम्मत्तं सण्णिपज्जताणं। सण्णिआणुवादेण सण्णी पज्जतापज्जताणं २। असण्णी वारसण्हं १२। आहाराणुवादेण [आहारा] सत्तण्हं पज्जताणं, अपज्जताणं च १४। अणाहारा सत्तण्हं अपज्जताणं। अहमओ पद्र-लोग-पूर्णे दीसिद्।

एक्कारसेम्र तिय तिय दोम्र चढुकं च वारसेकम्मि । जीवसमासस्सेदे उवओगविही मुणेदन्त्रा ॥=॥

एइंदिएसु चहुसु वीइंदिय तीइंदिय पडजत्तापडजता चहुरिंदिय पंचिंदिय सण्णी असण्णी एदेसु इक्कारसेसु तिण्णि उवओगा—सिद्अण्णाणं सुद्अण्णाणं अचक्खुदंसणे ति । चहुरिंदिय असण्णिपंचिंदिय पडजता एदेसु दोसु चत्तारि उवओगा-सिद्अण्णाणं सुद्अण्णाणं चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणे ति । एक्किम्स सिण्णपंचिंदियपडजते वारस उवओगा—सिद्अण्णाणं सुद्अण्णाणं अवक्खुदंसणं जिसंगअण्णाणं पंच णाणाणि, चत्तारि दंसणाणि एदे वारस उवओगा । सिण्णिविसेसेण काऊण केवलणाणं केवलदंसणं णित्थ, पंचिंदियसामण्णेण अत्थि ।

णवसु चदुक्के इक्के जोगा इक्को य दोण्णि पण्णरसा । तन्भवगदेसु एदे भवंतरगदेसु कम्मइयं।।६।।

'णवसु चडके' वार्रेइंदियपज्ञत्त-सुहुमेगिदियपज्ञत्तेसु ओरालियकायजोगो। वादर-सुहुमेइंदिय अपज्ञत्त वोइंदिय [अ]पज्ञत्त तीइंदियअपज्जत्त चडिरिद्यअपज्ञत्त सिण्णपंचिदियअपज्ञत्तेसु ओरालियमिरसकायजोगो। वीइंदिय-वीइंदिय-चडिरिद्य-असिण्णअसिण्णपंचिदियपज्ञत्तेसु एरेसु चदुसु दोण्णि ओरालियकायजोगो असच्चमोसविच्जोगा हुति। एरेसु
पज्जत्तगहणेण णिव्वत्तिपज्जत्तयाणं गहणं, अपज्जत्तगहणेण णिव्वत्ति-लुद्धिअपज्जत्तयाणं गहणं। एक्के
सिण्णपंचिदियपज्जतिम्ह चत्तारि मणजोगा चत्तारि विच्जोगा सत्त कायजोगा हुति। कवाडे
सिण्णपंचिदियपज्जतिम्ह चत्तारि मणजोगा चत्तारि विच्जोगा सत्त कायजोगा हुति। कवाडे
ओरालियमिरसकायजोगो, पद्रेर लोगपूर्णे कम्मइयकायजोगो, पमत्तसंज्ञदिह आहार-आहार
भिरसकायजोगो। देव-णेरइयणिव्वत्तिपज्जत्त्वयाणं पज्जतो ति काऊण वेविव्य-वेउव्वियमिरसमिरसकायजोगो। एवं सुत्ताभिष्पाअं, तेसु लुद्धिअपज्जत्तगो णित्थ। 'तव्भवगदेसु' लं [णव]
कायजोगो भिणदो। एवं सुत्ताभिष्पाअं, तेसु लुद्धिअपज्जत्तगो णित्थ। 'तव्भवगदेसु' लं [णव]
सरीरगिहिदेसु एदे पुव्वत्तजोगा हुति। 'भवंतरगदेसु' कम्मइयकायजोगो ति भिणदो, पुव्वसरीरं
लुद्धिकण अण्णसरीरं जाव ण गेण्हइ ताव भवंतर विग्गहगइ ज्ञि एगद्घो। तिम्म वट्टमाणे
कम्मइयकायजोगो।

उवओगा जोगविही जीवसमासेस विणवा एदे । व्याप्त एतो गुणेहि सह परिणदाणि ठाणाणिमे सुणेह ॥१०॥ विस्ति सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो यः। णव संजयाइ एवं चोद्दस गुणणामठाणाणि ॥११॥ ]

मिच्छादिही सासणसम्मादिही सम्मामिच्छादिही असंजद्सम्मादिही संजदासंजद-पमत्तसंजद् अपमत्तसंजद् अपुब्दकरण अणियिह सुहुम उवसंत खीणकसाय सजोगिकेवछी अजोगिकेवछी।

> सुर-णारएसु चत्तारि हुंति तिरिएसु जाण पंचेव । मणुयगदीए वि तहा चडदसं गुणणामधेयाणि ॥१२॥

गिद्याणुवारेण देव-णेरइएसु चत्तारि गुणहाणाणि मिच्छादिही सासणसम्मादिही सम्मामिच्छा-दिही असंजदसम्मादिहि ति । 'तिरिएसु जाण पंचेव' मिच्छादिही सासणसम्मादिही सम्मा-मिच्छादिही असंजदसम्मादिही संजद।संजदेति । 'मणुयगदीए वि तहा चढदस गुणणामधेयाणि' सिच्छादिहिष्पहुडि जाव अजोगि ति ।

इंदियाणुवादेण एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चडिरंदिएसु मिच्छादिही सासणसम्मादिहि त्ति २ । पंचिदिएसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव अजोगिकेविछ त्ति १४ ।

कायाणुवारेण पुढवीए [ आड ] वणप्किट्एसु सिच्छादिष्टी सासणसम्मादिष्टि ति २ । तेड-वाडकाइएसु सिच्छादिष्टि ति १ । तसकाइएसु सिच्छादिष्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेविछ ति १४ ।

जोगाणुवादेण सञ्चमणजोगि-असञ्चमोसमणजोगि-सञ्चविच-जोगि-असञ्चमोसविचिजोगि-ओरालियकायजोगीसु सिच्छादिष्टिप्पहुिं जाव सजोगिकेविल ति १२। मोसमणजोगि-सञ्चमो-समणजोगि-सोसविच्जोगि-सञ्चमोसविच्जोगीसु मिच्छादिष्टिपहुिं जाव खीणकसाओ ति १२। ओरालियिमससकायजोगीसु मिच्छादिष्टी सासणसम्मादिष्टी असंजदसम्मादिष्टी कवाडे सजोगि-केवली ४। वेडिव्यकायजोगीसु मिच्छादिष्टी सासणसम्मादिष्टी सम्मामिच्छाइही असंजदसम्मा-व दिष्टि ति ४। वेडिव्यमिस्से मिच्छादिष्टी सासणसम्मादिष्टी असंजदसम्मादिष्टि ति ३। कम्म-इयकायजोगे मिच्छादिष्टी सासणसम्मादिष्टी असंजदसम्मादिष्टी। पद्रे लोगपूर्णे सजोगिकेविल ति ४। आहाराहारिमससकायजोगे एकं चेव पमत्तसंजद ति १।

वेदाणुवादेण इत्थिवेदे सिच्छादिहिष्पहुडि जाव अणियिह त्ति णव गुणहाणाणि । णवुंसय-वेदे मिच्छादिहिष्पहुडि अणियिह त्ति ६ । पुरिसवेदे मिच्छादिहिष्पहुडि अणियिह त्ति ६ । अवगद-वेदे सुहुमादि अजोगि त्ति ४ ।

कसायाणुवारेण कोहकसाएसु मिच्छादिहिप्पहुडि अणियिह त्ति ६। माणकसाएसु मिच्छा-दिहिप्पहुडि अणियिह त्ति ६। मायाकसाएसु मिच्छादिहिप्पहुडि अणियिह ति ६। लोभकसाईसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइय त्ति दस गुणहाणाणि १०। अकसाएसु उवसंतकसायादि अजोगि ति ४।

णाणाणुवादेण मदिअण्गाणं सुद्अण्गाणं विभंगाणाणं सिच्छादिही सासणसम्मादिही इदि दुण्णि गुणहाणेसु हुंति २। मदि-सुद्-ओघिणाणेसु असंजद्सम्मादिहिष्पहुंडि जात्र खीणकसाओ ज्ञि ६। मणपज्ञवणाणेसु पमत्तसंजद्ष्पहुंडि जात्र खीणकसाओ ज्ञि सत्त गुणहाणाणि ७। केवल-णाणेसु सजोगकेवली अजोगिकेवलि ज्ञि दुण्णि गुणहाणाणि २।

संजमाणुवादेण सामाइय-छेदोवहावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदृष्पहुडि जाव अणियिह ति ४। परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदो अपमत्तसंजदो ति दुण्णि गुणहाणाणि २। सुहुमसंपराइय-सुद्धिसंजदेसु सुहुमसंपराइयं एकं १। जहाक्खाद्विहारसुद्धिसंजदेसु उवसंतकसायादि जाव अजोगि-केविल ति ४। संजमासंजमे एकं चेव देसविरदगुणं १। असंजमे मिच्छादिहिष्पहुडि असंजद-सम्मादिहि ति ४।

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणे मिच्छादिहिप्पहुडि जाव खोणकसाओ ति १२। अचक्खुदंसणे एदे चेव गुणहाणा १२। ओधिदंसणे असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव खीणकसाओ ति ६। केवल-दंसणे सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति २।

लेसाणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सिएसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति ४। तेष-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव अप्पमत्तु ति ७। सुक्लेस्सिएसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति १३।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिहिष्पहुडि जाव सजोगिकेविछ ति १३। अभव-सिद्धिएसु एकं चेव मिच्छादिहिहाणं १।

सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्मत्ते असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदो ति ४। उव-समसम्मत्ते असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव उवसंतकसाओ ति न। खाइयसम्मत्ते असंजदसम्मा-दिहिआदि जाव अजोगिकेविस्त ति ११। सम्मामिच्छत्ते सम्मामिच्छत्तं इकं चेव गुणहाणं १। सासणसम्मत्ते एकं चेव सासणसम्मत्तगुणं १। मिच्छत्ते मिच्छादिही चेव गुणं १।

सिण्णयाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिहिप्पहुिंड जाव खीणकसाओ ति १२। असण्णीसु मिच्छादिही सासणसम्मादिहि ति दुण्णि गुणा २।

आहाराणुवादेण आहारीसु मिच्छादिष्टि-आदि जाव सजोगिकेविल ति तेरस गुणा १३। अणाहारीसु विग्गहगईए मिच्छादिही सासणसम्मादिही असंजदसम्मादिही पदरे लोग-पूरणे सजोगिकेवली सत्थाणे अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ६।

मिच्छ।दिङ्टी अणंतरासी।

तेरस कोडी देसे वावण्णा सासणे मुणेयन्वा।

मिस्से वि य तद्दुगुणा असंजदे सत्तकोडि सदा।।४॥

पंचेव य तेणउदी णवह विगसयछदुत्तरा पमत्ता हु।

तिरिधयसदणवणउदी छण्णउदी अण्पमत्त वे कोडी॥५॥

सोलसयं चडवीसं तीसं छत्तीसमेव जाणाहि।

वादालं अडदालं वे चदुवण्णा य बोधन्वा।।६॥

तिसदं वदंति केई चदुत्तरं अथ पंचूणयं केई।

डवसामगेसु एवं खवगे जाणाहि तद्दुगुणं॥७॥

अहेव सदसहस्सा अहाणउदी तहा सहस्साई।

परिमाणं च सजोगी पंच सद विउत्तरं जाणे॥८॥

[ सासणादयो कमेण ] ४२००००००।१०४००००००।७०००००००।१३००००००। पमत्तसंजदा ४६३६५२०६। अप्पमत्तसंजदा २६६६६१०३। अपुन्वकरणे एत्तिया हुंति २६६। खवगे दुगुणा ४६५। खबसामगेसु चत्तारिगुणहाणेसु एत्तिया हुंति ११६६। खबगेसु पंचगुण-हाणेसु एत्तिया हुंति २६६०। सजोगो एत्तिया हुंति ८६५४०२। सन्वे मिळिया एत्तिया हुंति—

सत्तादी अहंता छण्णवमज्झा य संजदा सन्वे । अंजलिमडलियहत्थो तिरयणसुद्धो णमंसामि ॥९॥

103333337

# दुण्हं पंच य छच्चेव दोसु इक्सिह हुंति वामिस्सा । सत्तुवओगा सत्तसु दो चेव य दोसु ठाणेसु ॥१३॥

सिच्छादिङ्ठी सासणसम्मादिङ्ठी एदेसु गुण्डाणेसु मदिअण्णाणं सुद्अण्णाणं विभंगाणाणं चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं एदे पंच उवओगा हुंति । असंजदसम्मादिङ्ठी संजदासंजद एदेसु दोसु गुण्डाणेसु मिद्णाणं सुद्णाणं ओधिणाणं चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं ओधिदंसणं एदे छ उवओगा हुंति । सम्मामिच्छादिङ्ठिम्हि मइणाणं मइअण्णाणेण मिस्सं सुद्गाणं सुद्अण्णाणेण मिस्सं ओधिणाणं विभंगणाणेण मिस्सं चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं ओधिदंसणं एदे छ उवओगा हुंति । पमत्त-संजद-अप्यत्त-अण्यव-अण्यिष्टि-सुहुम-उवसंत-खोणेसु य असंजदसम्मादिङि-उवओगा सणपज्जवणाणसिहदा सत्त हुंति । सजोगि-अजोगिकेवलीणं केवलणाणं केवलदंसणं च [ दो ] उवओगा हुंति ।

तिसु तेरेगे दस णव सत्तसु इक्किम्ह हुंति एगारा । एक्किम्ह सत्त जोगा अजोगिठाणं हवदि एक्कं ॥१४॥

मिच्छादिष्ठि-सासणसम्मादिष्ठि-असंजद्सम्मादिष्ठीसु चत्तारि मण जोग चत्तारि विच-जोग-ओरालियकायजोग-ओरालियिसस्सकायजोग - वेडिव्यकायजोग - वेडिव्यिमस्सकायजोग-कम्मइयकायजोगा हुंति १३ । सम्मामिच्छादिष्ठिम्हि चत्तारि मणजोग-चत्तारि विचजोग-ओरा-लियकायजोग-वेडिव्ययकायजोगा हुंति १० । संजदासंजद-अप्यमत्तसंजद-अपुन्त्र-अणियिष्ठ-सुहुम-डवसंतिखीणेसु चत्तारि मणजोग-चत्तारि विचजोग-ओरालियकायजोगा हुंति ६ । पमत्तसंजदिम्म अणंतरवुत्तं णव जोगा आहारकायजोग-आहारिमस्सकायजोगेण जुत्ता एकारस हुंति ११ । सजोगिकेविलिम्हि सच्चमणजोग-असचमोसमणजोग-सच्चविजोग-असचमोसविजोग-ओरालिय-कायजोग - ओरालियिमस्सकायजोग - कम्मइयकायजोगा हुंति ७ । जोगरिहदं अजोगिद्वाणं हवदि एक्कं।

चउपचइओ वंधो पढमाणंतरतिगे तिपचइगो । मिस्सं विदिओ उवरिमदुगं च देसेकदेसम्मि ॥१५॥

मिच्छादिहिन्मि मिच्छत्तासंजमकसायजोगपत्रया हुंति। सासणसम्मादिहि-सम्मा मिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु मिच्छत्तवच्ज पुञ्जुत्तपच्चया हुंति। संजदासंजदिन्हि तससंजम-थावरासंजमकसायजोगपच्चया हुंति।

उवरिल्लपचया पुण दुपचया जोगपचओ तिण्हं। सामण्णपच्चया खळ अट्टण्हं हुंति कम्माणं॥१६॥

पमत्तसंजरेसु अप्पमत्तसंजरेसु अपुन्व-अणियद्विसुहुमेसु कसाय-जोगपच्चया हुंति । उव-संतकसाओ खीणकसाओ सजोगिकेवळी जोगपचओ चेव । अजोगिकेवळी अवंधगो ति तम्मि ण पच्चओ मणिदो । एरे णाणेगसमयमूळपच्चया बुत्ता ।

पणवण्णा इर वण्णा [पण्णासा ] तिदाल छादाल सत्ततीसा य। चडवीस दु वाबीसा सोलस एगूण जाणः णवः सत्ता ॥१०॥ णाणेगजीवं पडुच्च एयंतं विवरीदं वेणइय संसइयं अण्णाणं चेव। वृत्तं च— एयंत बुद्धदरिसी विवरीदो वंभ वेणइए तावसो। इंदो वि य संसइओ मक्कलिओ चेव अण्णाणं॥१०॥

489

एरे पंच मिच्छत्ता। चक्ल् सोद घाण जिन्मा फास मणं च एरे छ इंदिय-असंजमपचया पुढिव आड तेड वाड वणप्पदि तसकाइया एदे छपाणासंजमपच्चया । सोलस कसाय णव णोक-साया य कसायपच्चया। आहारकायजोग-आहारमिस्सकायजोग विजय तेरस जोगपच्चया एदे सन्वे मिलिया पणवण्ण पच्चया मिच्छादिहिस्स ४४ । एदे पंचिमच्छत्तवज्जा पण्णासपच्चया सासण-सम्माइद्विरस ५०। एदे अणंताणुवंधिच उक्कं ओरालियमिस्स-वेडिवयमिस्स-कम्मइयकायजोग-वडतं तिदाला पचचया सम्मामिच्छादिहिस्स ४३। एरे ओरालियमिस्स-वेडिवयमिस्स-कम्मइय-कायजोगसिंहदा छादालपच्चया असंजदसम्मादिष्टिस्स ४६। एदे तसासंजम-अप्पच्चक्खाणा-वरणीयच उक्कं ओरालियमिस्स-वेउविवय-वेउविवयमिस्स-कम्मइयकायजोग वज्ज सत्ततीस पच्चया संजदासंजदस्स ३७। एरे इक्कारसासंजमपच्चया पच्चक्खाणावरणचडक वडजं आहाराहार-मिरसकायजोगसिह्या चडवोस पचया पमत्तसंजदस्स २४। एदे आहार-आहारमिरसकायजोग वन्ज वावीस पचया अपमत्तसंजदस्स २२। अपुन्वकरणस्स एदे हस्स रइ अरइ सोग भय दुर्गुछ वन्त सोलस पच्चया १६। अणियट्टिपढमसमयत्पहुडि जाव संखेडजभागं एत्तिया हुंति १६। एदे णवंसगवेद वञ्ज पण्णरस पच्चया १५। तओ अंतोमुहुत्तं ते चेव इत्थीवेद वज्ज चढदस पचया १४। तओ अंतोमुहुत्तं ते चेव पुरिसवेद वज्ज तेरस पच्चया १३। तओ अंतोमुहुत्तं ते चेव कोधसंज्ञलण वन्ज वारस पच्चया १२। तओ अंतोमुहूत्तं ते चेव माणसंजलण वन्ज एकारस पच्चया ११। तओ अंतोमुहुत्तं ते चेव मायासंजलण वन्ज दर्स पच्चया १०। तओ पहुडि अणियट्टिचरमसमयं जाव ते चेव वादरलोभरहिदा दस पच्चया सुहुमसांपराइयस्स १०। ते चेव सुहुम लोभ वन्त्र णव पच्चया ६ उवसंत [कसायस्स]। खीणकसायाणं ते चेव। मोसमण-सच्चमोसमण मोसवचि-सच्चमोसवचि वज्ज औरालियमिस्स कम्मइगकायजुत्ता सत्त पच्चया सजोगिकेवलिस्स ७। एदे णाणासमयजुत्तंतरपच्चया हुंति ।

## दस अट्ठारह दसयं सत्तरसेव णव सोलसं च दोण्हं पि । अट्टय चउदस पणयं सत्त ति दुति एयमेयं च ॥१८॥

पंचिमच्छत्ताणमेक्कद्रं छण्हं एयद्र-इंदिएण एयद्रकायं विराधयदि ति दोण्णि । अणंताणु-वंधिवज्ञ तिण्हं कोध-माण-माया-छोभाणमेयद्रिमिद्दि तिण्णि । तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं । हस्स-रइ अरइ-सोग दुण्हं जुअलाणमेक्कद्रं भय-दुगुंछा विणा । आहाराहारिमस्स-ओरालियिमस्स-वेडिवय-मिस्स-कम्मइय-कायवज्ञ जोग पण्णरसण्हं जोगाणमेक्कद्रं एदे दस जहण्णपचया मिच्छादिष्टिस्स १० । अणंताणुवंधि-अणुद्ओ मिच्छादिष्टिस्स कमेण हुंति । अणंताणुवंधी विसंजोइऊण अविद्द असंजद्-देसविरद-पमत्तसंजद् उवसंम-वेदग-सम्मादिष्टी अणंताणुवंधिसंतिवरिह्यसम्मामिच्छा-विद्दी वा तेसि मिच्छत्तगयाणं बंधाविलमेत्तकालं उद्ओ णिथ ति । तिम्ह काले मरणिमि दिही वा तेसि मिच्छत्तगयाणं बंधाविलमेत्तकालं उद्ओ णिथ ति । तिम्ह काले मरणिमि मरणं पि ] णित्थ । ओरालियमिस्स-वेडिवयमिस्स-कम्मइयकायजोगा णित्थ । पुव्वित्ल पंचिम्बङ्कत्तमंगा उविरम-छ-इंदियमंगेहिं गुणिया तीसं ३० । ते चेव छक्काय उविरल्लक्कक्षायमंगेहिं गुणियासीदी अधियसदं १८० । ते चेव उविरल्लक्कसायच्चमंगेहिं गुणिया वीसअधियसत्तसदा गुणियासीदी अधियसदं १८० । ते चेव उविरल्लक्कसायच्चमंगेहिं गुणिया वीसअधियसत्तसदा ए२० । ते चेव उविरक्तिके विष्टिया तेयालीससदा ४३२० । ते चेव उविरमजोगदसमंगेहिं गुणिया तेयालीससहस्सा दुसदा य ४३२०० ।

पंचिमच्छत्ताणमेक्षद्रं छण्हं एयद्रं इंदिएण छक्काय-विराहेण सत्त चउण्हं कोह-माण-माया-छोभाणमेक्कद्रं ति चत्तारि । तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं हस्स-रई अरइ-सोग दुण्हं जुयछाणमेक्कद्रं । एदे तस्सेव अट्टारस उक्कस्सपचया १८ । पुव्विल्लपंचिमच्छत्तामंगा उवरिल्ल छइंदियमंगेहिं गुणिया तीसं २०। ते चेव कसायचडभंगे हिं गुणिया १२०। ते चेव चेद-तिभंगे हिं गुणिया ३६०। ते चेव जुवलदोभंगे हिं गुणिया ७२०। ते चेव जोगतेरसभंगे हिं गुणिया ६३६०।

छण्हं इंदियाणमेक्कद्रेण छण्हं कायाणमेक्कद्रविराधणे दोण्णि । चढुण्हं कोह-माण-मायालोभाणमेक्कद्र त्ति चतारि । तिण्हं वेदाणमेक्कद्ररं । हस्स-रइ अरइ-सोग ढुण्हं जुवलाणमेक्कद्ररं ।
आहाराहारिमस्सकायजोगवज्ञ पण्णरसजोगाणमेक्कद्ररं । एदे दस जहण्णपचया सासणस्स १० ।
छक्काया छइंदियभेएहिं गुणिया ३६ । ते चेव कसायचडभंगेहिं गुणिया १४४ । ते चेव वेद-तिभंगेहिं गुणिया ४३२ । ते चेव जुवलदोभंगेहिं गुणिया ५६४ । वारस जोगभंगेहिं गुणिया १०३६ ।
वेडिवयमिस्सकायजोगं पडुच णवुंसयवेदो णित्थ । सासणो णेरइएसु ण उपप्रजिद्द ति । देवेसु
इत्थि-पुरिसवेदो चेव, तेण सदं चडदालीसुत्तरं १४४ । वेद-दुभंगेहि य २५६ । ते चेव जुवलदोभंगेहिं गुणिया ४७६ । एदे भंगा पुत्रवृत्तवारहभंगेहिं मेलिया एत्तिया हुंति १०६४४ ।

छण्हमिंदियाणिसक्षद्रेण छक्कायिवराधणे सत्त । चढुण्हं कोध-माण-माया-लोभाणमेक्कद्रं ति चत्तारि । तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं हस्स-रइ-अरइ-सोग दुण्हं जुयलाणमेक्कद्रं भय दुगुं छा च तेर-सण्हं जोगाणमेक्कद्रं एदे सत्तारस उक्करसपचया तस्सेव ।

छइंदियमंगा कसायचडमंगेहिं गुणिया २४। ते चेत्र वेद-तिमंगेहिं गुणिया ७२। ते चेत्र जुयछदोभंगेहिं गुणिया १४४। ते चेत्र वारसजोगेहि गुणिया १७२८। वेडिव्यिमस्सकायजोगं पड्डच चडवीसमंगा। इत्थी-पुरिसदोभंगेहि गुणिया ४८। ते चेत्र जुवछदोभंगेहि गुणिया ६६। एदे वारस पुन्वुत्तरजोगभंगेहि मिछिया एत्तिया हुंति १८२४।

छण्हमिंदियाणमेक्कद्रेण छण्हं कायाणमेक्कद्रं विराह्णे दोण्णि अणंताणुवंधो वज्ज तिण्हं कोध-माण-माया-लोभाणमेक्कद्रं ति तिण्णि। तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं दुण्हं जुयलाणमेक्कद्रं। ओरालियमिस्स-वेजिवयमिस्स-कम्मइयकायजोगे वज्ज दसण्हं जोगाणमिक्कद्रं। एदे णव जहण्ण-पच्चया सम्मामिन्छादिष्टिस्स ६। छ इंदियभंगा छक्कायभंगेहिं गुणिया ३६। ते चेव कसायचड-भंगेहिं गुणिया १४४। ते चेव वेदतिभंगेहिं गुणिया ४३२। ते चेव जुगलदोभंगेहिं गुणिया ५६४। ते चेव दसजोगभंगेहिं गुणिया ५६४०।

छण्हमिंदियाणमेक्कद्रेण छकायविराहेण सत्त । अणंताणुवंधी वज्ज तिण्हं कोध-माण-माया-छोभाणमेक्कद्रर ति तिण्णि । तिण्हं वेदाणमेकद्ररं । दुण्हं जुयलाणमेक्कद्ररं । भय दुगुंछा च सह दसण्हं जोगाणमेक्कद्ररं । एदे सोलस च उक्कस्सपच्चया तस्सेव १६ ।

छ इंदियभंगा कसायचडभंगेहिं गुणिया २४। ते चेव वेदितभंगेहिं गुणिया ७२। ते चेव जुवलभंगेहिं [गुणिया] १४४। ते चेव जोगदसभंगेहिं गुणिया १४४०। सम्मामिच्छादिहि।स १४४०। ते चेव जहण्णुक्कस्सपच्चया असंजदसम्मादिहिस्स वि। णवरि भंगविसेसो अस्थि तघेव जघा ओरालियमिस्सं पहुच्च पुरिसवेदो वेदंति चडदालीसुत्तरसदं १४४। ते चेव जुवलदो भंगेहिं गुणिया २८६। वेडिवयमिस्स-कम्मइयकायजोगं पहुच्च इत्थिवेदो णित्थ। णवुंसगवेदो-पुव्वबद्धान्तस पढमपुढविन्दप्वजमाणस्स चन्दालीसन्तरसयं १४४। वेददोभंगेहि गुणिया २८६। ते चेव चेडिवयमिस्स-कम्मइयकायजोगदो भंगेहि गुणिया १४२। एदे पुव्वत्त-ओरालियमिस्सजोगभंगसिह्या एत्तिया हुंति १४४०। एदे सम्मामिच्छादिहि-जहण्णपच्चयभंगसिह्या असंजदसम्मादिहिजहण्णपच्चया हुंति १४४०।

ओरालियमिस्सकायजोगं पडुच्च चडवीसमंगा जुयलदोभंगेहिं गुणिया ४८। वेडिव्वय-मिस्स-कम्मइयकायजोगं पडुच्च चडवीसमंगा वेद दोभंगेहिं गुणिया ६६। ते चेव वेडिव्य-मिस्स-कम्मइयकायजोगदोभंगेहिं गुणिया १६२। एदे ओरालियमिस्सकायजोगसहिया एत्तिया हु'ति २४०। एरे सम्मामिच्छादिहिउक्कस्सपच्चयभंगसिह्या दो असंजदसम्मादिहिरस उक्कस्स-पच्चयभंगा एत्तिया हु'ति १६८०।

छण्हं इंदियाणमेक्षदरेण पंचकायाणमेक्कदरिवराधणे दोण्णि अणंताणुवंधी अपच्चक्छा-णावरण वज्ज दोण्हं कोध-माण-माया-छोभाणमेक्कदर त्ति दोण्णि । तिण्हं वेदाणमेक्कदरं । दुण्हं जुयलाणमेक्षदरं । चत्तारि मणजोग चत्तारि वचिजोग ओरालियकायजोगाणमेक्कदरं एदे अह जहण्णपच्चया संजदासंजदरस ८ । छ इंदियभंगा तसवज्ज पंचकायभंगेहिं गुणिया ३० । ते चेव कसायचडभंगेहिं गुणिया १२० । ते चेव वेदितभंगेहि गुणिया ३६० । ते चेव जुयलदोभंगेहिं गुणिया ७२० । ते चेव णवजोग-विभंगेहिं गुणिया ६४८० ।

छण्हिमिदियाणिमकदरेण पंचकायिवराहेण छ अणंताणुबंधी वन्त अपन्चक्खाणावरण वन्त दुण्हं कोध-माण-माया-छोभ।णिमककदरं दोण्णि। तिण्हं वेदाणमेकदरं दुण्हं जुयछाणमेककदरं दरं। भय दुगुं छा च।णवण्हं जोगाणमेकदरं। एदे चन्नदस नकस्यपञ्चया तस्सेव। छ इंदिय-भंगा कसायभंगेहिं गुणिया २४। ते चेव वेदितभंगेहिं गुणिया ५२। ते चेव जुयछदोभंगेहि गुणिया १४४। ते चेव णवजोगभंगेहिं गुणिया १२६६।

संजलणकोध-माण-माया-लोभाणमेक्षर्रं। तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं। दुण्हं जुयलाणमेक्कद्रं। चतारि मणजोग-चत्तारि विचजोग-ओरालियकायजोग-आहार-आहारिमस्सकायजोगाणमेक्षर्रं। एदे पंच जहण्णपचया पमत्तसंजद्स्स। चतारि कसायभंगा वेदितभंगेहि गुणिया १२। ते चेव जुवलदोभंगेहि गुणिया २४। ते चेव इक्कारस जोग भंगेहि गुणिया २६४। ते चेव जहण्णपच्चया य भय-दुगुंछा च सहिया अ सत्त उक्कस्सपच्चया हुंति। भंगा पुण ते चेव २६४।

एवं अप्यमत्तसंजदस्स वि । णवरि विसेसो आहार-आहारिमस्सकायजोगा णित्थ । चडवीस भंगा २४ जोगणवभंगेहिं गुणिया जहण्णुक्षस्तपच्चयाणं भंगा एत्तिया हुंति २१६ । एवं अपुव्व-करणस्स वि । चढुसंजलणाणमेक्कदरं णवण्हं जोगाणमेक्कदरं। एवे दुण्णि जहण्णपच्चया अवगद्वेदअणियद्दिस्स २ । चत्तारि कसायभंगा णवजोगभंगेहिं गुणिया ३६ । चढुण्हं संजलणाण-मेक्कदरं। तिण्हं वेदाणमेक्कदरं। णवण्हं जोगाणमेक्कदरं। एवे तिण्णि ज्वक्षसपचया सवेदअणिय-दिस्स। चत्तारि कसायभंगा वेदतिभंगेहिं गुणिया १२। ते चेव णवजोगढुभंगेहि गुणिया १०८।

सुदुमें लोभसंजलणं णवण्हं जोगाणमेक्कद्रं। एरे दुण्णि जहण्णुक्ससपच्या सुहुमस्स। जोगभंगा णव चेव ६। णवण्हं जोगाणमेक्कद्रं। इक्षो चेव जहण्णुक्ससपच्यो। उवसंतकसाय-खोणकसायाण जोगभंगा णव चेव ६। सच्चमणजोग-असच्चमोसमणजोग-सच्चविजोग-असच्च-मोसविचजोग-ओरालिय-ओरालियमिस्स-कम्मइयकायजोगाणमेक्कद्रं। एक्षो चेव जहण्णुक्कस्स-पच्यो सजोगिकेवलिस्स। जोगभंगा सत्त चेव ७। एरे एक्समयजहण्णुकस्सपच्या भणिया।

## पिंडणीय अंतराए उनघादे तप्पदोस णिण्हनणे। आवरणदुर्गं भूओ वंधइ अच्चासणाए वि ॥१६॥

पिडणीय समच्छरो । कुदो वि कारणादो वि भावियणाणिम दाणजोगाविणीय-सिस्सस्स जदो ण दीयदे अत्थोवदेसो तम्मच्छरं तित्थपिडऊछं। अंतरायं णाणवुच्छेदं। उवघादं पस्तथणाणदूसणं। तप्पदोसं परमत्थणाणस्स मोक्खसाधणस्स कित्तणे कदे अकहं मणेण पेसुण्ण-परिणामो पदोसो। णिण्हवणे कुदो वि कारणादो णित्थ ण याणिमो पछावणं वंचणं णिण्हवणे। अच्चासणं अवि वाया काएग परपयासणस्स वज्जगं आसादणं तस्सद्धेणा(तप्पदेण)णाण-दंसगणिदेसो कदो। कुदो १ 'आवरणदुगं वंधइ' इदि वयणादो।

## भृदाणुकंप वद-जोगमुज्जदो खंति-दाण-गुरुभत्तो । वंधदि भृओ सादं विवरीदे वंधदे इदरं ॥२०॥

भूत्राणुकंप जीवाण अणुनाहणुल्छकद्वित्तो। परपोहापच्छंव करेमाणोणुकंपा। 'वद्-जोयसुक्तदों' णुकंपवाणसरानादिसंजम अखीणासया। खंति कोहादिणिवित्ती। दाण उत्तमयत्तादि-आहारादिदाणं। सुक्भत्तो अंतरंनपरिणामवंदण-णिरिक्तियणादि पसण्णिचित्तदा। एहिं पच्यहिं वंघइ साद्मिदि भणिदं होदि। 'विवरीदे वंघदे इदरं' असादं पोडाछक्त्वल(ण)परिणाम दुक्ख इट्ट-वियोय सोनपरिवादादि चित्तपीडाणिमित्तादो परिताव-पडर-अंसु-णिवहण-कंदणं इंदियाङ-वियोग-निवंध-संकिलेसपरिणामावलंवण सपराणुनाह-अभिलास-विसथ-अण्णुकंपा परिवेदणं एदे पच्या असादा-वेदणीयस्स दुक्खपच्या।

#### अरहंत-सिद्ध-चेदिय-तव-गुरु-सुद-संघ-धम्म-पहिणीओ । वंधिद दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥२१॥

अरहंता केवलणणिणों असन्भूदनोसुन्भाव कवलाहाराहारिणों अरहंता इदि आसादणं सिद्धा अणोवमसुहोबजुत्ता तदवण्यवादों इत्यीसुहादिणा विणा कुदों सुहं ? चेदिय अरहंति सिद्धाण गुणारोपणाधार तदसो [दासा] दणं अचेदणा णिग्गुणा, किं पिढिविवेणे ति । 'तव' कन्मणिक्तराण हेदु वारस । तदासादणं किमि णिस्सिणादितवेणाप्पाण संकिलेसेण कन्मवंधों सिया। 'गुरु' सन्मणाण-इंसण-चरित्तगढरवो गुरु । तप्यिष्टणीओं ण किंपि णाणादिगुणों असुद्र-तादों । सुद्रं वारसंगं अरहदोवदिहं, मंस-भक्खणादिणिरवक्तं सुदावण्णवादों । 'धन्म' चादगइ-पंढंताण सुहेऽवधारणादो धन्म । जिणिदद्वो णिग्गुणो धन्मों जे चरंति ते असुरा भिवस्संति । संहरण अणंतओं वेदो दसमणसंह (संव रिसि-सुणि-अणगारोवेदसमणा संघो) तेसिनवण्णवादो असुचि-सरीरा फरवदो (विरुवया) णिग्गुणा । एवं पच्चएण वंधिद दंसणमोहं जेण अणंतो संसारो ।

## तिन्त्रकसाय बहुमोहपरिणदो राग-दोससंतत्तो । वंघदि चरित्तमोहं दुविधं पि चरित्तगुणवादी ॥२२॥

तित्रकसाओ पात्रण-तत्रसीणं चारित्तदूसणं संकिष्टिहा लिंग-वद्-धारणादिधम्मोवहास वहुपलावहाससील्दा हास । णाणाकील्ण-परदा वद्-सीलाहिच रितृ । रितृ विणासणं पावसीलं संग-स्मादि अरितृ । अप्यसोगादि मोद-परसोगादि णिदण सोग । सभयपरिणाम परभय-उप्पादणं भय । अञ्चसलिकिरिया पर्गणदा-दुर्गुला । अल्यकहण-अदिसंधारणपविद्ध रागिच्छी । योव कोषाणुसित्त सदारसंतोसादि पुरित । पडरकसाय-गुलिकिद्यरोधण-परंगणागदि णबुंसय । बहुमोह अणेयिक्छत्त-भेदेण परिणदो असुचिसारदा रागो । दोस रयणत्रअदृसणं । एदेहिं संतत्तो 'बंधिद चरित्तमोहं द्विवहं' पंचाणुव्वदाणि, सयलपंचमहत्वयचरित्तगुणं घादेइ इमेहिं पच्चएहिं ।

मिच्छादिङ्की महारंभ-परिगहो तिच्वलोह-णिस्सीलो । णिरयाउगं णिवंधइ पावमदी रुद्दपरिणामो ॥२३॥

'मिच्छादिष्टी' तच्चत्थसद्दृष्परिदेतो, महारम्भ हिंसातेआणंद्-अपरिमिद्परिगाह-रक्खणाणंद् किण्हलेसजुदो पावमदी णिरयाच्यां वंधदि ति ण संदेहो ।

> उम्मग्गदेसओ मग्गणासओ गृहहिययमाइल्लो । सहसीलो य ससल्लो तिरियाऊ णिर्वधदे जीवो ॥२४॥

'उम्मग्ग' पंचिमच्छत्तो वैद्धम्मदेसणं संघाणकुसळं पि य णीळ-कवोद्छेस-अट्टब्माणरदो तिरियाचगं णिबंधदि ।

पयडीए तणुकसाओ दाणरदो सील-संजमविहीणो । मज्भिमगुणेहिं जुत्तो मणुआउं णिबंघदे जीवो ॥२५॥

'पयडीए' सहावेण तणुकसाओ मंदकसाओ, दाण पत्तदाणरदो 'सीछ-वदहीणो' अक्ख-संजम-पाण-संजमरहिदो, मिक्समगुण [ गुणेहिं जुत्तो एदेण ] कारणेण मणुयाखयभासवो होइ।

> अणुवद-महन्वदेहि य बालतवाकामणिज्जराए य । देवाउगं णिवंधइ सम्माइद्वी य जो जीवो ॥२६॥

अकामचारिणिरोध बंधण-वध-छुहा-तिसा-णिरोह-बम्हचेर-भूमिसयण-मलधारण-परितावादि णिजारा बालतव मिच्छादंसणोवेदमणुवा संकिलेस-पडर-अणुवदादीहिं देवाडगं णिबंधदि ति भणिदं होदि।

मण-वयण-कायवंको माइल्लो गारवेहि दढवद्धो । असुहं बंधदि णामं तप्पडिवक्खेहि सुह्णामं ॥२७॥

मण-वयण-कायवंको कुडिल्दा अण्णहा पवत्तणं। माइल्लो मिच्छत्त-पिसुण कूड-माणकूड-तुलागरण-अप्पपसंसपरणिंदादिया माया। गारव इङ्कि-दव्वलाम-रसमिद्वभोयण-सादसुहसयणादि। एदेहिं द्ढवद्धो असुहणामं वंधइ। तिव्ववरीदं जोग पचण (१) यस (रस-) सादरहिदं धिम्मकत्तं दंसणसंभव-संसार [संसकारो] सन्भावभीरुदा पमादादि-वज्जणादीहि सुहणामं वंधइ।

अरहंतादिस भत्तो सुत्तरुई पदणुमाण गुणपेही। बंधइ उच्चं गोदं विवरीदो वंधदे इदरं ॥२८॥

अरहंतादिसु भत्तो पंचगुरुम्ह अदीवभत्तो, सुत्तर्ह जिणुत्तसुत्ते अंतरंगादि-परिणामरुई, पदणुमाण अइथोडिन माण, गुणपेही अप्पणिदण-परपसंसण-गुणुव्भावणा सगुणाच्छादणं गुणुकस्स विणएण णमणं विण्णाणादि-उक्षस्म सब्बो विअदमदहंकार उच्छेय-रहिदादि वंधदि गोदुचं। विवरीओ इदरं। किं तं ? णिच्चगोदं। जेहिं हेदृहिं अप्पपसंस-परणिदा-समगुणुच्छेदागुणुव्भाव-णादीहिं अरहादिभत्तिरहिदेहिं ति बुत्तं होदि।

पाणन्वहादिसु रदो जिणपूया-मोक्खमग्गविग्वयरो । अज्जेइ अंतरायं ण लहदि हिय-इंछियं जेण ॥२६॥

पाणवधादि ति सुगमं। अंतरायं अञ्जीद पंचपयारं। दाणंतरायं तं कह (हं) जीवाणं अभयविग्वेण जेण सम्मत्ताण्वद-महन्वद-लयणिससा ण उप्पक्जित। उपण्णा वि ण थिरा होति। अहवा
सुवण्ण-वत्थुआदिदाणिविग्वादो सुवण्णादिदाणो उपपक्जित। लाभंतराएणं अणवरयं भुंजमाणमित्र
सुवण्ण-वत्थुआदिदाणिवग्वादो सुवण्णादिदाणो उपपक्जित। मोगंतरायं [एण] असणादिचउन्विन्
ण तित्ती होइ, अण्णेवि लामा सरीरावणहेदवो ण लब्भिति। मोगंतरायं [एण] असणादिचउन्विन्
हाहारं दिंताण विग्वादो जेण सोदरमिव पूरेदुं ण सक्कदे। पूरिद्मिव ल्राह्न-आदि होइ। सयलमिव
हाहारं दिंताण विग्वादो जेण सोदरमिव पूरेदुं ण सक्कदे। पूरिद्मिव ल्राह्न-आदि होइ। सयलमिया।
पच्चक्लं, आगमदोऽवसेयं च। उनभोगंतराएण वत्थित्थीत्लि-पल्लंक-मरुलालंकारादिणिसया।
एवं विरियंतराएण बल्लिरिया आहारदभासहजा ण उप्पक्लित, अदीवसी (लघीयसी) णासंति ति
एवं विरियंतराएण बल्लिरिया आहारदभासहजा ण उप्पक्लित, अदीवसी (लघीयसी) णासंति ति
वुत्तं होइ। आहार-देयाणं दायार-पत्ताणं वा अंतरं इच्लमक्से ठाइ ति अंतरायं। तदेहिं पच्चएहिं
वंधइ सामण्णे पच्चए जदुत्तं तं एवं ण लब्भइ हिय-इंलियं चित्तेण माणसियं अहिल्सियवत्थृ
तं ण पावए जीवो।

# छसु ठाणएसु सत्तद्वविहं बंधंति तिसु वि सत्तविहं। छिन्वहमेगु तिण्णेगविहं तु अवंधगो इको ॥३०॥

छसु गुणठाणएसु मिच्छादिष्टि - सासणसम्मादिष्टि-असंजद्-देसविरद्-पमत्तापमत्तेसु आड-वज्ज सत्त, तेण सह अद्ववंधो । एइंदियण्हिद् जाव असण्णिपंचिद्यितिरिक्खेसु कम्मभूमिसण्णिपंचिद्यितिरिक्खेसु कम्मभूमिपिडिभागि-सण्णिपंचिद्यितिरिक्खेसु च । मणुस्सा च अप्पप्णो आडग-तिभाग-सेसकाछे आडगवंधपाडग्गो होदि । भोगभूमिसिण्णपंचिद्यं तिरिक्ख-मणुस्सेसु भोगभूमिपिडिभागसिण्णपंचिद्यितिरिक्खेसु च सव्वणेरइय-देवेसु छम्मासाडगरोसकाछे आडगं वंधमाणस्स पाओग्गो होदि । सव्वेसु सव्वसंकिछेस-विसुद्धपरिणामेसु आडगवंधो ण होइ, तप्पा डग्गसंकिछेसपरिणामेसु णिरयाडगवंधो, तप्पाउग्गविसोहिपरिणामेसु सेसाडगवंधो होइ । विगिछिद्य-असिण्णपंचिद्यितिरिक्खकम्मभूमि-कम्मभूमिपिडिभागेसु होति वंधगा । कम्मभूमिपिडिभागो णाम सयंभूरवणदीवमक्के ठिद्सयंपभणगिद्वरपव्वरपहुद्दि वाहिरभागो । भोगभूमिपिडिभागो णाम साणुसुत्तरपव्वयप्पहुद्द्य जाव सयंपभणगिद्वरपव्वर ति । एइंदिया पुण सव्वत्य हुंति, तेण सोदाराण मिद-वाडळविणासणत्यं खेत्तविसेसो उववादं विसेसिदूण भणिदो । अण्णधा सोदारा ण गुरुक्तंति । 'तिसु य सत्तविधं'—सम्मामिच्छादिष्टि-अपुव्य-अणियद्वीसु आउगवब्ज सत्त कम्माणि वंधंति । 'तिसु य सत्तविधं'—सम्मामिच्छादिष्टि-अपुव्य-अणियद्वीसु आउगवब्ज सत्त कम्माणि वंधंति । 'तिणोगिवहं तु उवसंत-खोण-सजोगिणो वेयणोयमेयं वंधंति । अजोगी अबंधगो ।

### अडुविह-सत्त-छत्रंधगा वि वेदंति अडुयं णियमा । एगविहवंधगा पुण चत्तारि व सत्त चेव वेदंति ॥३१॥

'अडुविह-सत्त-छबंधगा' पुब्बुत्ता यदु (अडु ) कम्माणि वैदंति । 'एगविह्बंधगा' सजोगि-केवली चत्तारि अघादिकम्माणि वेदंति । उवसंत-खीणकसाया मोहणीयवज्ञ सत्त कम्माणि वेदंति । 'च' सदेण अजोगिकेवलिणो चत्तारि अघादिकम्माणि वेदंति ।

## घादीणं छदुमत्था उदीरगा रागिणो य मोहस्स । तदियाऊण पमत्ता जोगंता हुंति दुण्हं पि ॥३२॥

मिच्छादिहिप्पहुिं खीणकसायंता घादीणमुदीरगा हुंति। ते चेव सुहुमंता मोहस्स। 'तिद्शाऊणं' वेदणीयाडगाणं पमत्तंता। सजीगिकेविळ-अंता णामा-गोदाण उदीरगा हुंति। वट्ट-माणाणं उदयहिदियपदमसमयप्पहुिंद जाव य आविळयमेत्तिहिदीओ मुत्तूण उविरमिहिदीणं पिळ-दोवम-असंखिळादिमभागमेत्ते कम्मपरमाण् ओकट्टिऊण उदयाविळपक्षेवणं उदीरणा। 'अपक्क-पचणं' उदीरणेति वयणादो।

# मिच्छादिहिप्पहुदी अद्वमुदीरेंति जा पमत्तो ति । अद्वावित्यासेसे तहेव सत्तमुदीरेंति ॥३३॥

मिच्छादिहिप्पहुदि जाव पमत्तंता अह कम्माणि उदीरिति । सम्मामिच्छादिहि-चिज्ञयाणं एदेसिं चेव अप्पप्पणो आउगाविखयकाळाउसेसे आउगवज्ज-सत्तकम्माणमुदीरणा होइ । भुंजमा-णाउगस्स उदयाविळउवरि हिदी णित्थ । उदयाविळए हिदाणं पि उदीरणा णित्थ ।

वेदणियाउगविजय छक्कम्मग्रुदीरिंति जाव चत्तारि। अद्भावित्यासेसे सुहुमो उदीरेइ पंचेव॥३४॥ अप्पमत्तपहुदि जाव सुहुमंता वेदणीय-आडगवज छक्कम्माणि उदीरिति। सुहुम- संप-राइगो गुणहाणकालस्य आविलयकालावसेसे मोहणीयवज्ञ पंचकम्माणि उदीरेइ, खवगस्य उद्या-विलयउविर हिदी णित्थ। चडमाणोवसामगस्य उदयादो दो-त्राविलउविर अंतोमुहुत्तमंतरं होऊण उविर अंतोकोडाकोडीमेत्तहिदीओ विज्ञमाणा वि ण उदीरेदि। पिडआवालियादो चेव उदी-रणा। जाव य समयाधिया उद्याविलसेस ति तओ उद्ओ चेव। ओद्रमाणोवसामगस्य एस विही णित्थ।

> वेदणियाउगमोहे विजय उदीरिंति दोण्णि पंचेव । अद्भावित्यासेसे णामं गोदं च अकसाई ॥३५॥

'वेदणियाउगमोहे विज्ञय' उवसंत-खोणकसाया पंच कम्माणि उदीरिति। खीणकसाओ अप्पगो गुणहाणकाळस्स आविळयकाळावसेसे णामागोदाणि उदीरेह, णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं उदयाविळ-उवरिहिदी णित्थ, उदीरणा णित्थ।

> उदीरेइ णाम-गोदे [ छकम्म ]-कम्मविविज्जिदो सजोगी दु । वहंतो दु अजोगी ण किंचि कम्मं उदीरेइ ॥३६॥

छक्षम्माणि वज्ज णाम-गोदाणि सजोगिजिणो उदीरेइ। 'वट्टंतो वि अघादिकम्मोदयसिद्दो वि अजोगी ण किंचि कम्मं उदीरेइ; जोगरिहदस्स उक्षट्टणादिकिरिया णित्थ, अंतोमुहुत्तमेत्तं कम्मिहिदी विज्जमाणो वि।

अडुविहमणुदीरिंतो अणुभवदि चदुव्विधं गुणविसालं। इरियावहं ण वंधइ आसण्णपुरकडो दिद्वो ॥३७॥

अजोगिजिणो अहकम्माणि ण उद्देश, अघाइचडकं वेदेइ। जोगणिमित्तं कम्मं ण वंधइ, आसण्णपुरक्कडो दिहो आसण्णगयसरीरभेओ संतो :

> इरियावहमाउत्ता चत्तारि व सत्त चेव वेदंति । उदीरिंति दोण्णि पंच य संसारगद्मिम भयणिन्जा ॥३८॥

सजोगिजिणो जोगणिमित्तवेदणीयकम्मवंधजुत्तो अघादिचढुकं वेदेइ। उवसंतकसाय-खीणकसाया जोगणिमित्तं वेदणीयकम्मबंधजुत्ता मोहणीयवज्ञ सत्तकम्माणि वेदंति। सजोगिजिणो णाम-गोदाणि उदीरेइ। उवसंत-खीणकसाया वेदणीयाउगमोह वज्ज पंच कम्माणि उदीरिति। संसारगद्म्हि णिगगयसंसारे खीणकसाया भयणिज्ञा पंच वा दोण्णि वा उदीरिति, अष्पणो गुणहाणकाळसस आवळियकाळावसेसे दोण्णि, सेसकाळे पंच।

> छप्पंचमुदीरिंतो बंधइ सो छन्विहं तणुकसाओ । अद्वविहमणुभवंतो सुक्कन्माणे डहइ कम्मं ॥३८॥

सुहुमसंपराइओ वेदणियाचगवजाणि छक्कम्माणि उदीरेइ, अप्पणो गुणहाणकालस्स आव-लियकालावसेसे चेव मोहणीयवजाणि पंच कम्माणि उदीरेइ, मोहाचगवजाणि छ कम्माणि वंधेइ, अह कम्माणि वेदेइ।

> अडुविहं वेदंता छन्विहमुदीरिति सत्त बंधंति । अणियड्डी य णियड्डी अप्पमत्तो य ते तिण्णि ॥४०॥

अणियद्दि-अपुन्य-अप्पमत्तसंजदा अड कम्माणि वेदंति, वेदणियाउगवज्ञाणि छ कम्माणि उदीरिति, आउगवज्ञाणि सत्त कम्माणि बंधंति। पुन्वं अप्पमत्तसंजदो अड कम्माणि बंधिद इदि वृत्तं। संपित्त स्त बंधिद त्ति कहं ण विरुक्तह ? अप्पमत्तसंजदो आउगवंधं ण पारभिद ति जाणावण्डं वृत्तं। पमत्तसंजदो आउगं बंधमाणो अप्पमत्तसंजदो होदूण समाणेइ, अप्पमत्तगुण्डाणकाले आउगवंधपाओगाकालादो गुण्डाणकालो थोओ, आउगवंधगद्धा बहुगेत्ति ण पारभिद ।

## बंधंति य वेदंति य उदीरिंति य अङ्घ अङ्घ अवसेसा । सत्तविहबंधगा पुण अङ्गण्हमुदीरणे भज्जा ॥४१॥

अवसेसा मिच्छादिङ्घी सासणसम्मादिङ्घी असंजद-संजदासंजद-पमत्तसंजदा अङ कम्माणि बंधित, वेदित, उदीरिति य। एदे चेव आउगवज्ञ सत्त कम्माणि वंधकाले अङ उदीरिति, अप्प-पणो आउगाविलयकालावसेसे आउगवज्ञ सत्त कम्माणि उदीरिति। सम्मामिच्छादिङ्घी आउगवज्ञ सत्त कम्माणि वंदेइ, उदीरेइ य। सम्मामिच्छादिङ्घी आउगवज्ञ सत्त कम्माणि कहं ण उदीरेइ ? आउगाविलकालावसेसे सम्मामिच्छत्तगुणो ण संभवइ, अंतोमुहुत्ता-उगावसेसे संभवदि ति।

### णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेदणीय-मोहणीया। आउग णामा गोदं अंतरायं च मूलपयडीओ ॥४२॥

एदाए गाहाए एगेगेगमूलपयडीओ, उत्तरा चेव। एदीए गाहाए ृएगुत्तरपयडिसमुक्षि-त्तणा बुत्ता।

### सादि अणादि धुवं अद्धुवो य पगिडठाण भुजगारो। अप्पदरमविद्दं च हि सामित्तेणावि णव हुंति॥४३॥

- अबंधादो बंधदि त्ति सादी । सेढिमणारूढं पडुच जीवकम्माणमणादि त्ति । अणादि अभव-सिद्धिं पडुच, धुवो भवसिद्धिं पडुच । अबंधं वा बंधवुच्छेदो वा गंतूण अद्धुवो ।

# सादि अणादिय धुव अद्धुओ य बंधो दु कम्मछक्कस्स । तदिया सादियसेसा अणादि-धुवसेसगो आऊ ॥४४॥

चवसंतकसाओ काळं कादूण देवेसुप्पण्णस्स आडग-वेदाणि वज्ञाणं छण्हं अकम्माणं सादिय-वंधो होइ। सो चेव सुहुमसंपराओ जाओ, तस्स वा सादियवंधो मोहणीयवज्ञाणं पंचण्हं सुहुम-संपराओ उवसामगो अणियिहृगोवसामगो जाओ, तस्स मोहणीयस्स सादियवंधो। उवसम-खवगसेढिमणारूढं पडुच अणादी। अभवसिद्धि पडुच धुवो। सुहुमसंपराइगोवसामगो उवसंत-भावेण अद्धुओ। सुहुमसंपराइयखवगो खीणभावेण वा अद्धुओ। अणियिहृ-उवसामगो खवगो वा सुहुमसंपराइय-उवसामग-खवगभावेण मोहणीयस्स अद्धुवबंधो। अ[पुठव] उवसामगस्स अद्धुवं अवंधभावेण, खवगस्स बंधवुच्छेद्भावेण वा। 'तिद्या सादिअसेसा वेदणीयस्स सादिय-बंधो णित्थ। कहं ? अजोगी हेहा ण पडिद् ति। सजोगी अजोगिभावेण अद्धुवं। जीव-कम्माण-मणादि ति अणादि धुवपुठ्वं[बं]धयावुगस्स अणादि-धुवबंधो णित्थ। अबंधगो होदूण बंधमाणे सादियवंधो, बंधोवरमे अद्धुवबंधो।

उत्तरपयडीसु तहा धुवयाणं वंध चदुवियप्पो दु। सादी अद्धुविआओ सेसा परियत्तमाणीओ ॥४५॥ णाणंतरायदसयं दंसण णव मिन्छ सोलस कसाया। भयकम्म दुगुंछा वि य तेजा कम्मं च वण्णचद् ॥४६॥ अगुरुगलहुगुवघादा णिमिणं च तहा भवंति सगदालं। वंधो य चदुवियप्पो धुवपगडीणं पगिदिवंधो ॥४७॥

'बत्तरपगडीसु तहा धुवयाणं' पंच णाणावरणीय-चक्खु-अचक्खु-ओधि-केवछदंसणावरण-पंचंतराइयाणं उवसंतकसाओ देवभावेण सुहुमोवसामगभावेण साद्यिवंधो। अणाद्धिव [बंधा] पुठ्वं वा। सुहुमडवसामगो खवगो वा उवसंतभावेण खीणभावेण अद्धुवं।णिहा-पयलाणं अपुन्वकरणद्धाए सत्तभागाण ओद्रमाणस्स चरमभागपढमसमए साद्यिवंधो । अणादि-धुव [ वंधा ] पुन्वं व । अपुन्वउवसामगो खवगो वा पढमभागादिविद्यभागस्स अद्धुव । णिदाणिदा पचलापचला थीणगिद्धी अणंताणुवंधिचदुकाणं असंजद-देसविरद्-पमत्तसंजदा सासण-भावेण मिच्छभावेण वा सादियवंधो । अणादि मिच्छादिहिस्स । धुव पुन्वं व । मिच्छादिहिस्स सम्मामिच्छत्त-असंजद्-देसविरद्-अपमत्तसंजद्भावेण वा अद्घुववंघो। मिच्छत्तस्स सासण-सम्मा-मिच्छत्त-असंजद्-देसविरद्-पमत्तसंजदाणं मिच्छत्तभावेण सादियवंधो । अणादि मिच्छादिहिस्स । धुव पुत्र्वं व । अणंताणुवंधिस्स जहा, तहा अपचक्खाणावरणचडक्कास वि । देसविरद्-पमत्तसंजदाणं असंजद-सम्मामिच्छत्त-सासण-मिच्छत्तभावेण सादियवंधो। मिच्छादिहिष्पहुदि जाव असंजदो त्ति एदेसिं उवरिमगुणमगहिदाणं अणादि । धुव पुठ्वं व । एदेसि चेव उवरिमगुणभावेण अद्धुव । पचक्लाणावरणचडकस्स अप्पमत्तसं जदस्स हेड्रिमगुणभावेण सादियवंघो। मिच्लादिहिप्पहुदि जाव संजदासंजदु त्ति एदेसिं डवरिमगुणमगहिदाणं अणादिवंधो । एदेसिं अप्पमत्तभावेण अद्धुवं। धुव पुठ्यं व । कोहसंजलणस्स ओद्रमाणेण अणियद्दि-उवसामरी अवंघरी होदूण वंघराजादस्स सादियं। अणादि ध्रुव पुठवं व। अणियदि-उवसामगरस खवगरस वा अवंध बंधवुच्छेदभावेण अद्धुवं। एवं माण-मायासंजलणाणं। लोभसंजलणस्य ओद्रमाणसुहुम-रवसामगस्य अणियट्टि-भावेण सादि । अणादि-धुव पुठ्यं व । अणियद्दि-खवसामगस्य खवगस्य वा सुहुमडवसामग-खवग-भावेण अद्धुवा । भय-दुर्गुंङ्गाणं ओद्रमाण-अणियट्टिअ-उवसामगस्स अपुरुव-उवसामगमावेण सादिय। अणादि धुवआ पुन्वं [व]। अपुन्वकरण-उवसामगस्स खवगम्स वा अणियट्टि-उवसामग-खवगभावेण अधुव । तेजा-कम्मइग्रमश्रा-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-णिमिणणामाणं ओदरम।ण-अपुरुवुवसामगरस अवंधगयरस सादि । अणादि धुव-पुरुवं व । अपुरुवकरण-उवसाम-गस्स खवगस्स वा सत्तमभागपढमसमए गयस्स अद्धुव सत्तेत्तालीसं पगडीणं अवंधगाणं कालं काऊणं देवेसुप्पण्णाणं बंधजोगाणं सादिअबंधो होदि ति वा वत्तव्यो । वंधजोगगा पुण मिच्छत्त-अणंताणुवं घिचदुक्क-णिद्दाणिद्दा-पचलापचला-थीणगिद्धी वञ्जाओ वंधसंभवगुणहाणेसु सञ्चकालं वंधइ ति धुवपगडीओ वुर्वति। चत्तारि आऊ आहारसरीर-आहारसरीर-अंगोवंग-परघाद-चस्सास-आद्। बुडजोव-तित्थयरणामाणं सादि-अद्घुववं घो होदिः; एदेसि पाँडवक्खपयडी णित्य ति। सेसाओ त्ति वुचंति घुवपगडिसेसपगडीवज्ञाणं परियत्तमाणीणं सादि-अधुववं घो होदि । पडि-वक्खपगडिजुत्ताओ परियत्तमाणीओ बुर्वति । सेसपगडी परियत्तमाणपगडीणं अणादिधुवरूवेण वंधो णित्थ। एदाहिं दोहि गाहाहिं मृतुत्तरपगडीसु सादि-आदि चत्तारि अणिओगहाराणि वुत्ताणि।

> चत्तारि पगिंडहाणाणि तिण्णि भुजगारमप्पदरगाणि । मूलपगडीसु एवं अवद्विदं चदुसु णादव्यं ॥४८॥

सन्वकम्माणि अह, आउगवज्ञाणि सत्त, आउग-मोह-वज्ञाणि छन्भवे। वेदणीयं चेव इक्षं। एदाणि चत्तारि मूळपगिडहाणाणि अप्पं वंधंतो वहुद्रं वंधइ ति एस भुजगार [वंधो] वहुद्रं वंधंतो अप्पद्रं बंधइ ति एस अप्पद्रवंधो। भुजगारे अप्पद्रे वा कदे तित्तयं तित्यं वंधइ ति एस अविहदो बंधो। उवसंतकसायं एगं वंधंतो सुहुमो होदूण छकम्माणि वंधदि ति एस एको भुजगारो। सुहुमो अणियही होदूण सत्त वंधइ ति विदिओ भुजगारो। आउगवंधपाओगगगुणहाणेसु सत्त वंधंतो अह बंधइ ति तिद्ओ भुजगारो। उवसंतकसाओ सुहुमो वा हेह।ऽहो होदूण सत्त वंधइ ति वा भुजगारो। विवरीदेण तिण्य अप्पद्रगाणि वत्तव्वाणि। भुजगार-अप्पद्रकाळो एगसमइओ। सेसवंधकाळे चत्तारि अविहदाणि।

### तिण्णि दस अङ्घ ठाणाणि दंसणावरण-मोह-णामाणं। इत्थेव य भुजगारा सेसस्सेगं हवइ ठाणं ॥४६॥

दंसणावरणकम्मस्स तिण्ण ठाणाणि-णव छ चत्तारि । दंसणावरणस्स सञ्वकम्माणि घेतूणं णव वंधइ ति मिच्छादिष्ठिणो । थोणगिद्धीतिग वज्ज छ कम्माणि सम्मामिच्छादिष्ठिप्पहुिं जाव अपुञ्वकरणपढम-सत्तमभाग ति वंधंति । गेसु [ एरेसु ] मञ्मे णिद्दा-पचछा वज्ज चत्तारि कम्माणि अपुञ्वकरणविद्य-सत्तमभागप्पहुिंद जाव सुहुमसंपराय ति वंधंति । ओद्रमाण-अपुञ्वकरणविद्य-सत्तमभागप्पहुिंद जाव सुहुमसंपराय ति वंधंति । ओद्रमाण-अपुञ्वकरणविद्य-सत्तमभागो छ वंधइ ति एको भुजगारो । असंजद्सम्मादिष्टी देस-विरदं पमत्तसंजद छ कम्माणि वंधमाणस्स सासणभावेण वा मिच्छभावेण वा णव वंधमाणस्स विदिओ भुजगारो । सम्मामिच्छादिष्टिस्स छ वंधमाणस्स मिच्छभावेण णव वंधमाणस्स वा भुजगारो । सिच्छादिष्टिस्स णव वंधमाणस्स सम्मामिच्छत्त-असंजद-देसविरद्-अप्पमत्तसंजद्भावेण छ वंधमाणस्स इक्को अप्पद्रो । छ वंधमाणो अपुञ्चकरणो चत्तारि वंधदि ति विदिओ अप्पद्रो । तिण्णि अविद्दाणि ।

### वावीसमेकवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच। चदु तिग दुगं च एगं बंधद्वाणाणि मोहस्स ॥५०॥

मोहणीयस्य दस हाणाणि। मिच्छत्त सोलस कसाय इत्थी-णवुंसग-पुरिसवेदाणमेह्नद्ररं, ह्रस्स-रइ अरइ-सोग दुण्हं जुयलाणमेह्नद्ररं भय दुगुंला च एदासि वावीसपगलीणं वंधमाणस्स एक्तं ठाणं। तिण्णि वेद-भंगा दो-जुयलभंगेहिं गुणिदा छ भंगा वावीसस्स। एदाओं चेव मिच्छत्त-णवुंसयवज्ञाओ एक्तवीसपयलीओ वंधमाणस्स सासणस्स विदियहाणं। इत्थीपुरिस दो भंगा दो दोजुयल-दोभंगेहिं गुणिया चत्तारि इक्तवीसस्स। एदाओ चेव पगलीओ अण्ताणुवंधि-इत्थी-वज्ञाओ सत्तरसपगलीओ वंधमाणस्स सम्मामिच्छादिहिस्स असंजदसम्मादिहिस्स वा तिदयठाणं। जुयल-भंगा दो चेव सत्तारसस्स। एयाओ चेव अपचक्खाणावरणचल्ल-वज्जाओ तेरस पगलीओ वंधमाणस्स देसविरदस्स चल्ल्यहाणं। जुयल-भंगा दो चेव। पचक्खाणावरणचल्ल-वज्जाओ णव पगलीओ वंधमाणस्स पमत्तापमत्त-अपुव्वकरणस्स पंचमहाणं। जुयल-भंगा दो चेव। णविर अपुव्वकरण-अप्पमत्त अरिद-सोगाणि ण वंधित। पुरिसवेद-चउसंजलणाणि घेत्तूण पंच पुरिसवेद-वज्ज चउ। कोधसंजलण-वज्ज तिण्णि। माणसंजलण-वज्ज दोण्णि। मायसंजलणं इक्तं। एदाणि पंच ठाणाणि अणियहि-अल्लाए पंचसु मागेसु जहांकमेण हुंति। भंगो इक्तेक्दो चेव। दोप्पहुदि जाव वावीस त्ति णव सुजगारा ६। वावीस-वंधगो इक्तवीस-वंधगो ण होदि ति अह अप्पदरगाणि म। दस अवहिदाणि १०।

एकं च दो व तिण्णि य चत्तारि पंचेव दो अंका। इगिवीसादेगंता भ्रजगारा वीस मोहस्स (२०)॥५१॥ तिअ दोण्णि छक्कक वावीस [ ] सत्तरसादिय दो य इकारस समासदो हुंति मोहस्स (११) ॥ १२॥

णामस्स य अह ठाणाणि--

तेवीसं पणुवीसं छन्वीसं अह्वीसम्गुतीसं।
तीसेकतीसमेयं वंधहाणाणि णामस्स ॥५३॥
इगि तिण्णि पंच-पंच य वंधहाणाणि जाण णामस्स ।
णिरयगइ-तिरिय-मणुया देवगई संजुदा हुंति ॥५४॥
अहावीसं णिरए तेवीसं [ पंच- ] वीस छन्वीसं।
उणतीसं तीसं [ च हि ] तिरियगईसंजुदा पंच ॥५४॥
पणुवीसं उगुतीसं तीसं च य तिण्णि हुंति मणुसगई।
इगितीसादेगुण अहावीसेकगं च देवेसु ॥५६॥

णिरयगइसंजुत्तं एगट्ठाणं। तं जहा—णिरयगइ पंचिदियजादि वेडिवय तेजा कम्मइय-सरीर हुंडसंठाण वेडिवयसरीर अंगोवंग वण्ण गंध रस फास णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुग-छहुग उवघाद परघाद उस्सास अप्पस्त्थविहायगइ तस बादर पज्जत्त पत्तेयसरीर थिर असुमग दुन्भग दुस्सर अणादिज्ञ अजसिकती अ णिमिणणामाओ अष्टवीस पगडीओ वंधमाणस्स कम्म-भूमि-कम्मभूमिपडिभागी सण्णी असण्णी पंचिदिय तिरिक्ख पज्जत्त-कम्मभूमिमणुसपज्जत्तमिच्छा-दिहिस्स एगठाणपदस्स मंगो एको।

तिरिक्खगइसंजुत्ताणि पंच द्वाणाणि । तत्थ पढमाए तीसं ठाणं । तं जहा—ितरिक्खगइ पंचिद्वियजादि ओरालिय तेजा कम्मइगसरीर छ संठाणाणमेक्षद्रं ओरालियसरीर अंगोवंग छ-, संघडणाणमेक्कद्रं वण्ण गंघ रस फास तिरिक्खगइपाओगगाणुपुन्वी अगुरुगलहुग उवघाद पर-घाद उस्सास उन्जोव पसत्थापसत्थिवहायगदीणमेक्कद्रं तस बाद्र पज्जत पत्तेगसरीर थिराधिराणमेक्कद्रं सुभासुभाणमेक्कद्रं सुभग-दुभगाणमेक्कद्रं आदिज्ज-अणादिज्जाणमेक्कद्रं जस-अजसिक्तीणमेक्कद्रं णिमिणणामाणं तीसपगडीणं वंघमाणाणं भोगभूमि-भोगभूमिपडिभागी सण्णी पंचिद्यतिरिय-भोगभूमिमणुस-आणदादिदेववज्ञाण मिच्छादिट्ठीणं एदं ठाणं संठाण-छन्भंगा संघडण-छमंगेहिं गुणिया ३६। ते चेव विहायगदि-दोभंगेहिं गुणिया ७२। ते चेव थिराथिर-दोभंगेहिं गुणिया १४४। ते चेव सुमासुभ-दोभंगेहिं गुणिया १४२। ते चेव आदेज्ज-दोभंगेहिं गुणिया १७६। ते चेव सुसासुभ-दोभंगेहिं गुणिया ११४२। ते चेव आदेज्ज-दोभंगेहिं गुणिया १७६। ते चेव सुस्सर-दुस्सर दोभंगेहिं गुणिया ११४२। ते चेव आदेज्ज-वाभंगेहिं गुणिया १९६०।

एवं विद्यतीसाए ठाणं। णवरि हुंडसंठाण असंपत्तसेवट्टा सरीरसंघडणं च णित्थ। असंखिज्ञवस्साउगितिरिक्ख-मणुरसाणदादिदेव वज्ज सासणसम्मादिङ्टीणं विद्यितीसं। एदरस भंगा ण गहिया, पुन्तुत्तभंगेसु पुणरुत्त ति।

तिर्यतीसाए ठाणं तं जहा—ितिरिक्खगइ बीइंदिय-तीइंदिय-चडिरिंद्यजादीणं इक्षदरं ओरालिय तेजा कम्मइगसरीर हुंडसंठाण ओरालियसरीर-अंगोवंग असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण-वण्ण गंध रस फास तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुगलहुग उवघाद परघाद उस्सास उज्ञोव अप्पसत्थविद्दायगइ तस बादर पज्जत पत्तेगसरीर थिराथिराणमेक्षदरं सुभासुभाणमेक्षदरं दुभग दुःसर अणादिज जस-अजसिकत्तीणमेक्कद्रं णिमिणणामाओ तीसं पगडीओ वंधमाणस्स असं-खिज्ञवस्साउग वज्ज तिरिक्ख-मणुस्सिमिच्छादिहिस्स । एवं तिद्य तीसं तिण्णि जादि-भंगा थिरा-थिर-दो भंगेहिं गुणिया ६ । ते चेव सुभासुभ-दोभंगेहिं गुणिया १२ । ते चेव जस-अजसिकत्ति-दोभंगेहिं गुणिया ॥२४॥

जहा पहम-विदिय-तिद्यतीसं, तहा पढम-विदिय एगुणतीसं। णवरि उज्जोववज्ञ।"

तिरिक्खगइ एइंदियजादि ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर हुंडसंठाण वण्ण गंध रस फास तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्नी य अगुरुगलहुग उनघाद परघाद उस्सास आदानुज्जोवाणमेक्कद्रं थावर वादर पज्जत पत्तेगसरीर थिराथिराणमेक्कद्रं सुभासुभाणमेक्कद्रं दुभग अणादिज जस-अजसिक्तीणमेक्कद्रं णिमिणणामाओ छन्नीसपगडीओ व धमाणस्स असंखिज्जवस्साउगितिरिक्ख-सणुस-सन्वणेरइय-सणक्कुमारादिदेववज्जिमच्छादिहिस्स। एदं छन्नोसं ठाणं आदानुज्जोव-दोभंगा थिराथिर-दोभंगेहिं गुणिया ४। ते चेव सुभासुभ-दोभंगेहिं गुणिया ८। ते चेव जस-अजसिकत्ति-दोभंगेहिं गुणिया १६।

तिरिक्खगइ एइंदियजादि ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर हुं असंठाण वण्ण गंध रस फास तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुगलहुग उवघाद परघाद उस्सास थावर वादर-सुहुमाणसेक्कद्रं पज्जत्त पत्तेग-साहारणसरीराणमेक्कद्रं थिराथिराणमेक्कद्रं सुभासुभाणमेक्कद्रं दुभग अणादिज्ज जस-अजसिकत्तीणमेक्कद्रं णिमिणणामाणं पणुवीसं पगडीणं वंधगा ते चेव, जे छन्वीसपगडीणं वंधगा हुंति। णवरि सुहुम-साहारणाण भवणादि-ईसाणंता देवा सामी ण होंति। जसिकत्ती णिरुंभिऊण थिराथिर-दो भंगा सुभासुभदो-भंगेहि गुणिया ४। अजसिकत्ती णिरुंभिऊण बादर-सुहुमदोभंगा पत्तेग-साहारण-दोभंगेहिं गुणिया ४। ते चेव थिराथिर-दोभंगेहिं गुणिया ५। ते चेव सुभासुभ-दोभंगेहिं गुणिया १६। एदे अजसिकत्ती सोलस पुन्वुत्त जसिकत्ती चत्तारि सहिदा वीसा पढमपणुवीसभंगा हुंति २०।

तिरिक्खिगइ वेइंदिय-तीइंदिय-चडिरंदिय-पंचिदियजादीणमेक्कद्रं ओराळिय तेजा कम्म-इयसरीर हुंडसंठाणं ओराळियसरीरअंगोवंग असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण वण्ण गंध रस फास तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुठ्वी अगुरुगळहुग डवघाद तस बाद्र पज्जत पत्तेयसरीर अथिर असुभ दुभग अणादिज्ञ अजसिकत्ती णिमिणणामाओ पणुवीसं पयडीओ बंधमाणस्स असंखेज्जवस्सा-डग वन्ज तिरिक्ख-मणुसमिच्छादिट्ठिस्स विदियपणुवीसं ठाणं। एयस्स चत्तारि जाइ-भंगा ४।

तिरिक्खगई एइंदियजाई ओरालिय तेजा कम्मइगसरीर हुंडसंठाण वण्ण गंध रस फास तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुगलहुग खवघाद थावर वादर-सुहुमाणमेक्कद्रं अपज्जत्त पत्तेग साधारणसरीराणमेक्कद्रं अथिर असुभ दुभग अणादिज्ञ अजसिकत्ती निमिणणामाओ तेवीसं पग-डीओ वंधमाणस्स असंखेज्जवस्साखग वज्ज तिरिक्ख-मणुसिमच्छादिहिस्स तेवीसं ठाणं । बादर-सुहुमदोभंगा पत्तेग-साधारणदोभंगेहिं गुणिया तिरिक्खगइसंजुत्तसन्वभंगा एत्तिया हुंति ६३०८।

मणुसगइसंजुत्ताणि तिण्णि ठाणाणि । मणुसगइ पंचिदियजादि ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर समच उत्सरीरसंठाण ओरालियसरीरंगोवंग वज्जरिसमव इरणारायसरीरसंघडण वण्ण गंध रस फास मणुसगइपाओगगाणुपुन्वी अगुरुगल हुग उवधाद परघाद उत्सास पसत्थिव हायगइ तस वादरप ज्ञत्तपत्तेगसरीर थिराथिराण सेक्षद्रं सुभासुभाण सेक्षद्रं सुभग सुस्सर आदि ज्ञ जस-अजसिक त्तीण सेक्षद्रं णिमिण तित्थयरणामाओ तीसपय डीओ वंधमाणस्स च उत्थादि हेडिम-पुढवी-भवणवासि-वाणवित्तर-जोदिसिय वज्ज देव-णेर इयथसं जदसम्मादि हिस्स तीस ठाणं। थिराथिर-दो भंगा सुभासुभदोभंगे हिंगुणिया ४। ते चेव जस-अजसिक त्ती-दोभंगे हिंगुणिया ५। मणुसगइ पंचिदियजादि ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर छसंठाणाणमेक्कद्रं ओरालियसरीर-अंगोवंग छसंघडणाणमेक्कद्रं वण्णादिचदुकं मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुगलहुगादिचदुकं पसत्थ-[अप्पसत्थ-]विहायगदीणमेक्कद्रं तस बाद्र पज्जत-पत्तेगसरीर थिराथिराणमेक्कद्रं सुभा-सुभाणमेक्कद्रं सुभग-दुभगाणमेक्कद्रं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कद्रं आदिज्ज-अणादिज्जाणमेक्कद्रं जस-अजसिक्तिणमेक्कद्रं णिमिणणामाओ एगुणतीसपगडीओ बंधमाणस्स सत्तामपुढवीणरङ्ग तेव वाव असंखेज्जवस्सावगं वज्ज मिच्छादिहिस्स पढमएगुणतीसठाणं। एद्रस्स वि भंगा तिरिक्खगइसंजुत्त-पढमएगुणतीसठाणं भंगा चेव ४६०८।

एवं विदियं एगुणतीसठाणं पि । णविर हुं इसंठाण असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणं च वज्ज सासणसम्मादिद्विस्स विदियएगुणनीसठाणं । वियप्पा पुणरुत्ता त्ति ण गहिया ।

मणुसगई पंचिदियजादि ओरालिय तेजा कम्मइगसरीर समचदुरसरीरसंठाण ओरालिय-सरीरअंगोवंगं वज्जरिसह्वइरणारायसरीरसंघडणं वण्णादिचदुक्कं मणुसगइपाओगाणुपुञ्ची य अगुरुगलहुगादिचदुक्कं पसत्थिवहायगइ तस वादर पज्जत पत्तेगसरीर थिराथिराणमेकदरं सुभा-सुभाणमेकदरं सुभग सुरसर आदिञ्ज जस-अजसिकत्तीणमेक्कदरं णिमिणणामाओ एगुणतीसपग-डीओ वंधमाणस्स देव-णेरइयसम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिरस तदियएगुणतीसठाणं। एद्रस भंगा पुणरुत्त ति ण गहिया।

मणुसगइ पंचिदियजादि ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर हुंडसंठाण ओरालियसरीरअंगोवंग असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणं वण्णादिचदुकं मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुगलहुग उवघाद तस वादर पज्जत पत्तेगसरीर अथिर अग्रुभ दुभग अणादिज्ज अजसिकत्ती णिमिणणामाओ पणुवीस पगडीओ वंधमाणस्स तेउ-वाउ असंखेजवस्साउगं वज्ज तिरिक्ख-मणुसिमच्छादिहिस्स पणुवीसं ठाणं। एदम्स इक्को चेव भंगो १।

मणुसगइसंजुत्ताण सन्वभंगा एतिया ४६१७।

देवगइसंजुत्ताणि पंच ठाणाणि । देवगइ पंचिदियजादि वेडिवयाहारतेजाकम्मइय[सरीर] समच उरससरीरसंठाणं वेडिवय-आहारसरीरंगोवंगा वण्णचढुक्कं देवगइपाओगाणुपुव्वी अगुरुग- छहुगादिचढुक्कं पसत्थविहायगइ तस वादर पज्जत पत्तेयसरीरा थिर सुभ सुभग सुग्सर आदिज्ञ जसिकत्ती णिमिण-तित्थयरणामाओ[इ-] क्कतीसपयडीओ अप्यमत्तासंजदा अपुव्वकरणद्धाए सत्ता- छभागगया अङ्गणं [ य ठाणं ] वांधंति । एवं एकत्तीसा अङ्गण [ य ठाणं ] इक्को भंगो १। एवं चेव तीसाए ठाणं पि । णवरि तित्थयरवज्जं । एदस्स वि एक्को चेव भंगो १।

पढमए उणतीसाए ठाणं जहा तहा एकत्तीसठाणं णायव्वं । णवरि आहार-]आहारसरीरंगो-वंग वजा । एवं विदिए एगुणतीसाए ठाणं । णवरि थिराथिराणमेकदरं सुभासुभाणमेकदरं जस-अजसिकत्तीणमेकदरं भाणियव्वं । सामिणो कम्मभूमिमणुस-असंजद-देस-विरद-पमत्तसंजदा हुंति । थिराथिरा दोभंगा सुभासुभ-दोभंगेहिं गुणिया ४ । ते चेव जस-अजसिकत्तीण दोभंगेहिं गुणिया ८ । पढम-एगुणतीसवियप्पा एत्थेव पुणरुत्त ति ण गहिया ।

पढम-अहावीसा अहाणं जहा पढम-एगुणतीसा अठाणं तहा णायव्वं। णवरि तित्थयरं वजा। विदिय-अहावीसा अहाणं जहा विदिय-एगुणतीस ठाणं तहा णायव्वं। णवरि तित्थयरं वजा। सामिणो वि य सिण्णपंचिदिय-असिण्णपंचिदिय-पज्जत्तिमच्छादिही सासणसम्मादिही सम्मामिच्छादिही असंजद्सम्मादिही संजदासंजद-तिरिक्ख-मणुस्सा पमत्तसंजदा य हुंति। देवगइ-संज्ञत्तसव्वमंगा अहारस १८।

 जिम्ह जिम्ह असंखिजवस्सारम ति भणिया, तिम्ह तिम्ह भोगभूमिपिडभागियतिरिक्ख-भोग-भूमिमणुसा च घेत्तव्वो । सेसितिरिक्ख-मणुससंखेजवस्सारमं परघादं रस्सास विहायगइ सुस्सर-णामाणि अपज्जत्तेण सह बंधं णागच्छंति ।

पुन्वुत्तभंगा[णं]संखपरूवणा एस गाहा-

सन्वे वि पुन्वभंगा उवरिमभंगेसु इक्कमेक्सेसु । मेलंति चि य कमसो गुणिदे उप्पज्जदे संखा ॥११॥

तेवीसं पण्वीसं [ छठ्वीसं ] अहावीसं एगूणतीसं तीसं इक्त्तीसं इक्तं एट।णि णामसस् अह ठाणाणि । ओद्रमाणेण अपुठ्वुवसामगो एक्तं बंधंतो एक्त्तीसं वा तीसं वा एगूणतीसं वा अहावीसं वा बंधंति त्ति चत्तारि भुजगारा ४ । तेवीसं बंधमाणो पंचवीस बंधइ त्ति एक्तो भुजगारो । पंचवीसं बंधमाणो छठ्वीसं बंधइ त्ति विदिओ भुजगारो २ । एवं जाव एक्क्त्तीस त्ति ताव जहासंभवेण भुजगारो घेत्तव्वो । एवं भुजगारहाणाणि छह । अपुठ्वकरणो अहावीसं वा एगूणतीसं वा तीसं वा एक्त्तीसं वा बंधमाणो इक्को बंधइ त्ति अप्पद्र इक्क्त्तीसं बंधमाणो देवेसुप्पणो एगूणतीसं बंधइ त्ति अप्पद्रो । इक्क्त्तीसं बंधमाणो पमत्तभावेण एगूणतीसं वंधइ त्ति तीसमादिं काऊण जाव तेवीसं जहासंभवेण अप्पद्रा घेत्तव्वा । एवं सत्त अप्पद्रहाणाणि । इभयं अह ठाणाणि ।

इगि दुग दुगं च तिय चदु पणयं तीसादि तेवीस ठाणे। एयाई चत्तारि दु भुजगारा हुंति णामस्स (११)।।५७॥ तिय छक्क पंच चदु दुग एगं इगितीस आइ ठाणेसु। पणुवीसंते जाणसु अप्पदरा हुंति णामस्स ।।५८॥

सेसेसु पंचसु कम्मसु एक्कद्र हाणं ति कहं ? पंच णाणावरणीयं पंच अंतराइयाणि सरि-साणि य गच्छंति बंधिमिदि तेसिं भुजगार-अप्पद्रगाणि णित्थ । अविष्ठओ चेव । सादासादाण अण्णद्रमिदि, उच्चाणिचागोदाणं अण्णद्रं बंधइ ति एदेसिं अप्पद्र-भुजगारा णित्थ । अविष्ठदो चेव । आउगमेकं बंधंतो अण्णाउगाणि ण बंधइ ति भुजगार-अप्पद्रं णित्थ । अविष्ठओ चेव । वेदणीयवज्जाणं सत्तण्हं कम्माणं अबंधादो बंधिद ति [अ-] वत्तव्वो बंधो, तक्काले भुजगाराप्प-द्राविष्ठओं ति ण बुचइ ति ।

एदाहिं दोहिं गाहाहिं मूलुत्तरपगडीसु पगडिहाण-भुजगार-अपदर-अवहिदाणि चत्तारि अणिओगहाराणि वुत्ताणि ।

> सन्वासिं पगडीणं मिन्छादिष्टी दु बंधगो भणिदो । तित्थयराहारदुगं मुत्तूण य सेसपगडीणं ।।५६।। सम्मत्तगुणणिमित्तं तित्थयरं संजमेण आहारं । बन्भंति सेसियाओ मिन्छत्तादीहिं हेदृहिं ।।६०॥

पंच णाणावरण णव दंसणावरण सादासादं मिच्छत्त सोळस कसाय णव णोकसाय चत्तारि आडगाणि चत्तारि गदि पंच जादि पंच सरीर छ संठाण तिण्णि अंगोवंग छ संघडणं वण्ण गंध रस फास चत्तारि आणुपुव्वी अगुरुगळहुगादि चत्तारि आदाडजोव दो विहायगइ तस थावर बादर सुहुम पज्जतापज्जत पत्तेगसाधारणसरीर थिराथिर सुभासुभ सुभग दुभग सुस्सर दुस्सर आदेज अणादिज अजस-जसिकत्ती णिमिण तित्थयर डच्चिणचगोदं पंच अंतराइयपगडीओ

एदाओ वांसुत्तरसद्वंधपगडी णाम वुचंति । सन्वीसं पगडीणं आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंग-तित्थयरणामाओ वज्ज सेसवंधपगडीओ मिच्छादिही वंधइ ११७।

#### सोलस मिन्छत्तंता आसादंता य होइ पणुवीसं। तित्थयराउगसेसा अविरद-अंता दु मिस्सस्स ॥६१॥

सिच्छत्त-णबुंसगवेद णिरयाड णिरयगइ एइंदिय बीइंदिय तीइंदिय चहुरिंदियजादि हुंड-संठाणं असंपत्तसेवृहसगिरसंघडण णिरयगइपाओगगाणुपुन्त्री आदाव थावर सुहुम अपज्जत्तसाधा-रणसरीर [ एदाओ ] सोलस पगडीविज्ञयाओ इक्कुत्तरसयपगडीओ सासणसम्मादिहिणो[हो] बंधइ १०१ । थोणगिद्धीतिग अणंताणुवंधीचढुक्क इिथवेद तिरियाडग तिरिक्खगइ समचडर-हुंडवज्ञ चडसंठाण वज्जरिसमवइरणाराय-असंपत्तसेवृहा वज्ज चडसंघडण तिरिक्खगइपाओगगणु-पुन्त्री उज्जोय अप्पसत्थिवहायगइ दुभग दुस्सर अणादिज्ञ णिच्चगोदं[एदाओ] पणुवीसपगडी विज्ञयाओ एगुत्तरसद्पगडीओ तित्थयरसिहयाओ असंजदसम्मादिही बंधइ ७७ । मणुस-देवाडग-तित्थयरचिज्ञयाओ पगडीओ सत्तसत्तरि मिच्छादिही बंधइ ७४ ।

अविरद-अंता दु दसं विरदाविरदंतिया उ चत्तारि । छच्चेव पमत्तंता इका पुण अप्पमत्तंता ॥६२॥

अपचक्खाणावरणचदुक्क मणुसाउग मणुसगइ ओरा-[लियसरीर-ओरा-]लियसरीरअंगोवंगं वक्जरिसम [वइरणारायसंघड्णं] मणुसगइपाओगगाणुपुठ्वी [एदाओ] दसपगडिवक्ज सत्ततिर पगडीओ संजदासंजदो गंधइ ६७। पचक्खाणावरणचउक्कं वक्ज सत्तसिष्टिपगडीओ पमत्तसंजदो गंधइ ६३। असाद अरिइ सोग अथिर असुभ अजसिक्ती छ पगडीवक्जाओ आहारहुग-सिह्याओ तेसिष्ट पगडीओ अपमत्तो गंधइ ४६। देवाउग वक्ज एगूणसिष्ट पगडीओ अपुठव-करणो गंधइ पढम-सत्तामभागिम्म ४८।

दो तीसं चत्तारि य भागा भागेसु संखसण्णाओ । चरिमेसु जहासंखा अपुन्नकरणंतिया हुंति ॥६३॥

णिद्दा-पयलाओ वज्ज अष्टवण्णपगडीओ विद्यिभागपहमसमयप्पहुं छि छि भाग जाव चरमसमओ त्ति अपुग्वकरणो बंधइ ४६। देवगइ पंचिदियजाइ वेउन्विय आहार तेज कम्मइय-सरीर समचउरसरीरसंठाण [वेउन्विय-] वेउन्वियसरीरंगोवंग वण्णाइचउकं देवगइपाओगाणु-सरीर समचउरसरीरसंठाण [वेउन्विय-] वेउन्वियसरीरंगोवंग वण्णाइचउकं देवगइपाओगाणु-पुग्वी अगुरुगलहुगादिचउक पसत्थविहायगइ तस वादर पज्जत्ता पत्तेयसरीर थिर सुह सुहग सुस्सर आदिज्ज णिमिण तित्थयरं तीस पगडीओ वज्ज छप्पण्ण पगडीओ उविरमसत्त-पढम-समयपहुंड जाव चरमसमओ ित्र अपुग्वकरणो बंधइ २६। हस्स रइ भय दुगुंछा चत्रारि पगडीओ वज्ज छन्वीस पगडीओ अणियद्विअद्धाए पढमसमयपहुंइ संखिज्जभागेसु बंधइ २२।

संखेजिदिमे सेसे आढता वादरस्स चरमंतो । पंचसु इक्षेकंता सुहुमंता सोलसा हुंति ॥६४॥

पपतु श्वापता छुड़ुपता सारका छुत्र स्वापता चित्र स्वापता स्वापता चित्र स्वापता स्वापता चित्र स्वापता स्वापता चित्र स्वापता स्वापता स्वापता चित्र स्वापता स्वापता स्वापता चित्र स्वापता स

सादंता जोगंता एको पाएण णित्थ वंधो कि । णायव्यो पगडीणं वंधरसंतो अणंतो य ॥६५॥ गदि-आदिएसु एवं तप्पाओग्गाणमोधसिद्धाणं। सामिक्तं पोयव्यं पगडीणं ठाणमासेज ॥६६॥

देवाडग णिरयाडग णिरयगइ देवगइ एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चहुिं दियजादि वेडिवयआहारसरीर वेडिवय-आहारसरीरंगोवंग णिरयगइ-देवगइपाओगगाणुप्वत्री आदाव थावर सुहुम
अपज्जत्त साधारण एयाओ एगूणवीस पगडीओ वज्ञाओ वीसुत्तरसद्पगडीओ णेरइया वंथंति
१०१ । तित्थयरवज्ञ एगुत्तरसद्पगडीणं तं णेरइयमिच्छ।दिही वंधंति १०० । एदाओ चेव मिच्छत्त
णंडसगवेद हुंडसंठाणं असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणं एयाओ चत्तारि पगडीओ वव्ज णेरइय-सासणो
वंघेइ ६६ । एदाओ चेव ओघवुत्त-पणुवीसपगडी वज्ज तित्थयरसिहय छण्णउयपगडीओ सम्मामिच्छादिही असंजद्सम्मादिहिणो वंधंति । णवरि सम्मामिच्छादिहिणो मणुसाडग-तित्थयरा
ण वंधंति ०० । सम्मामिच्छादिही असंजद्सम्मादिही असंजद्सम्मादिही ५२ । एवं पढमादि जाव तिद्य पुढिवि
ति । एवं चडतथादि जाव छही पुढिवि ति । णवरि तित्थयर असंजदो ण वंधेइ मिच्छादिही
सासणो १००।६६।७०।७१। एवं चेव सत्तमाए पुढवीए । णवरि मणुसाडगं मणुसगइपाओगगाणुपुव्वी डचागोदं मिच्छादिही णो वंधंति । असंजद्सम्मादिही मणुसाडगं ण वंधंति मिच्छादिही
सामिणो ६६।६२।६७।६०।

भाहारसरीर-आहारसरीरंगोवंग तित्थयर वज्ज वीसुत्तरसद्पगडीओ तिरिक्खा वंधंति ११७। मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद्-देसविरदेसु अप्पपणो वज्ममाण-पगडीओ ओषं व णेयव्वा। एवं पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख-जोणीसु ११७।१०१।७४।७६।६६। एवं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त १०६। तेसु णविर णिरयाडग देवाडग णिरयगइ देवगइ वेडिवयसरीर वेडिवयसरीरअंगोवंग णिरयगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी अह पगडीणं वंघो णित्थ। तेसु मिच्छादिद्विगुणहाणमेकं चेव।

एवं मणुसअपज्ञत्तेसु वि । मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपगडीओ ओघं व णेय-व्वाओ । णवरि मणुसिणीसु तित्थयरं अपुव्वकरणो खवगो ण वंधइ ।

जहा णेरइयाणं सन्वपगडीओ वुत्ताओ, तहा देवाणं पि। णवरि एइंदिय आदाय थावर-णाम पगडीओ वंधंति। एवं सोहम्मीसाणेसु। एवं भवणवासिय-वाणवितर-जोदिसियदेव-देवीसु, सोधम्मीसाणदेवेसु च। णवरि तित्ययरवंधो णित्थ। सणक्कुमारादि जाव सहस्मारेसु पढमपुढवी भोवं [व णेयन्वं]। एवं आणदादि जाव उविरमगेवज्ञेसु। णवरि तिरिक्खाउग तिरिक्ख [गइ] तिरिक्खगइपाओगगाणुपुन्वी उज्जोव-वंधो णित्थ। अणुदिस-अणुत्तरदेवा असंजदा सम्मादि-हिणो चेव। जाओ पगडीओ देव-असंजद्सम्मादिहिणो वंधंति ताओ चेव वंधंति।

तित्थयरं कम्म मणुस्सेसु पारंभेऊण संधिम्मादि-उपण्णा वंधंति । मणुसा पुठवाडगवंधा असंजदसम्मादिष्टिणो तित्थयरं वंधमाणो पढमपुढविउपण्णा वंधंति । मणुसअसंजदसम्मादिष्टिणो पुठवाडगं वंधंति [वद्धा ति] तित्थयरं वंधमाणो मिच्छत्तं गंतूण अंतोसुहुत्तकालेण कालं काऊण विदिय-तिद्य-पुढवीसुपण्णा अंतोसुहुत्तकालेण पद्धति । अपज्ञत्तगद्दा होऊण सम्मत्तं घेतूण तित्थयरं वंधंति । तित्थयर-संत किम्मआ सण्णत्थ [अण्णत्थ] ण उपपद्धति ।

इंदियादिसु एवं णाद्व्यं । एदाहिं अङ्घागाहाहिं एरोगुत्तरपगडीसामित्ताणिओगदाराणि बुत्ताणि । सामण्णेण य भणियं । विसेसो एत्थ किहस्सामो ।

आरेसेण गइआणुवारेण णिरयगईए णेरइया कित्तियाओ पगर्डाओ बंधंति ? एउत्तरसयं। तं कहं णज्जइ त्ति वुत्ते वुचरे—वीसुत्तरसयवंधपगडीण सब्के णिरयाड्य रेवाडय णिरयगइ रेवगइ एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चर्डादियजादि वेडिवय-आहारसरीरं वेडिवय-आहार-सरीरंगी-वंग णिरयगइ-देवगइपाओगगणपुरुवी आदाव थावर सुहुम अप्पन्नत्त साधारण एयाओ एगूणवीस पयडीओ अवणीय एग्त्तरसयं होइ। तं च एयं १०१। एत्थेव तित्थवरणामं अवणीय सयं होइ। तं णेरइयमिच्छादिही बंधंति । तस्स पमाणयं एयं १००। एत्थ मिच्छत्त णडंसयवेय हंडसंठाण असंपत्तसेवदृसंघडण एदाओ चत्तारि पगडीओ अवणीरे सेसाओ छण्णउइ पगडीणं सासणसम्मा-दिही वंधंति ६६। एतथ जाओ सासणसम्मादिहिस्स पण्वीस पयडीओ वुच्छिण्णाओ ताओ अव-णीय पुणरवि मणसाउअं अवणीय सेसाओ सत्तरि पयडीओ सम्मामिच्छादिही बंधंति ७०। एत्थेय मणसाख्य-तित्थयरणामं च पिक्खत्ते वाहत्तरि पयडीओ असंजदसम्मादिद्वी बंधंति ७२। एवं चेव पहमाए पुढवीए विदियाए तिद्याए चदुस वि गुणहाणेस हु ति । पुन्तुत्त-एउत्तारसय-पयहोणं महमे तित्थयरं णाम अवणीय सेस सयं चन्त्थपुढविणेरइया वंधंति १००। मिच्छादिही वि एत्तिया चेव बंधंति १००। एत्थ मिच्छत्त णंसयवेय हुंडसंठाण असंपत्तसेवहसंघडण एदाओ चत्तारि पयडीओ अवणीरे सेसाओ छण्णवङ्पगडीओ सासणसम्मादिही बंधंति ६६। एतथ सासण-वुच्छिण्णपयडीओ पणुवीस, मणुसाउअं च अवणीय सेसाओ सत्तरि पयडीओ सम्मा-मिच्छादिही बंधंति ७०। एत्थेव मणुसाउअं तप्पक्तिसत्ते एयहत्तरिपयडी असंजद्सम्मादिही वंधंति। एवं चेव पंचमीए छट्टीए पुढवीए चदुसु वि गुणहाणेसु होइ। चडत्थपुढवीए णेरइय-वंधपयडीणं सङ्के मणुसाउयमवणीय सेसाओ णवणउद्गयपयडीओ सत्तमपुढविणेर्ह्या बंधंति। तं च एवं ६६। एत्थेव मणुयदुगं उचगोदं अवणीय सेसाओ छण्णउयपयडीओ मिच्छादिही वंधंति ६६ । एत्थ मिन्छत्त णउंसयवेद हुं इसंठाण असंपत्तसेवट्टसंघडण तिरियाउं अवणीदे सेसाओ एयाण उद्द्यवोभो सासणसम्मादिङ्घी वंधित । एत्य सासणसम्मादिङ्घिनुच्छिणपयडीभो तिरियाउं मोत्तृण चडवीसं अवणिऊण मणुसदुग उचगोदं च पक्लित्तो सत्तरि पगडीओ मिच्छादिही बंधंति ७० । असंजदसम्मादिष्टि ति एतियाओ चेव वंधंति ७०।

#### एवं णिरयगई समत्ता।

तिरियगईए सामण्णतिरिया केत्तियाओ पयडीओ वंधंति ? सत्तरहुत्तरसयं । तं कहं णज्जइ ति वुत्ते वुचरे-वीसुत्तरसयवंधपयडीणं सक्ते तित्थयर-आहारदुगं अवणीय सत्तर [ह-] सयं च होइ । तं च एया ११७ । सामण्णतिरियमिच्छादिष्ठी एतियाओ चेव वंधंति ११७ । एत्थ मिच्छादिष्ठी-वुच्छिण्णपयडीओ सोलस अवणीय सेसाओ एउत्तरसयं सासणमिच्छा-[सम्मा-]दिष्ठी वंधंति । तं च एयं १०१ । एत्थ सासणसम्मादिष्ठिवुच्छिण्ण-पण्वीसपयडीओ अवणीय मण्य-रेवाउगाणि मणुयगदिपाओगाणुप्रव्वी ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग आदिम संघडण-रेवाउगाणि मणुयगदिपाओगाणुप्रव्वी ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग आदिम संघडण-स्वाणीय सेसावणहत्तरि पयडीओ सम्मामिच्छादिष्ठी बंधंति ६६ । एत्थ देवाउग पिन्खिते असंजद-सम्मादिष्ठी वंधंति ६६ । एत्थे वेव पंचिदियतिरियपज्जत-पंचिदियतिरियजोणिणोसु । पंचिदियतिरिया-संजदा बंधंति ६६ । एवं चेव पंचिदियतिरियपज्जत-पंचिदियतिरियजोणिणोसु । पंचिदियतिरिया-पज्जता केत्तियाओ पयडीओ वंधंति १ णवत्तरसयं । तं कहं णज्जइ त्ति वुत्ते वुचरे-पुन्वुत्तसत्तरहत्तर-पज्जता केत्तियाओ पयडीओ वंधंति १ णवत्तरसयं । तं कहं णज्जइ त्ति वुत्ते वुचरे-पुन्वुत्तसत्तरहत्तर-पज्जता केत्तियाओ पयडीओ वंधंति १ णवत्तरसयं । तं कहं णज्जइ त्ति वुत्ते वुचरे-पुन्वुत्तसत्तरहत्तर-पज्जता केत्तियाओ पयडीओ वंधंति १ णवत्तरसयं । तं कहं णज्जइ त्ति वुत्ते वुचरे-पुन्वुत्तसत्तरहत्तर-पज्जता केत्तियाओ पयडीओ वंधंति १ णवत्तरसयं । तं कहं णज्जइ त्ति वुत्ते वुचरे-पुन्वुत्तसत्तरहत्तर-पज्जता केत्तियाओ पयडीओ वंधंति १ णवत्तरसयं । तं कहं णज्जइ त्ति वुत्ते वुचरे-पुन्वत्तिरयान स्वाणिण प्रवृत्तरसयं होइ । तं च एयं १०६ । एवं तिरियगत्ति समत्ता ।

मणुयगईए सामण्णमणुया केत्तियाओ पयडोओ बंधंति ? वीसुत्तरसयं १२०। आहारदुग-ेत्थयरेण विणा सत्तरहुत्तरसयं मिच्छादिट्टी बंधंति। तं एदं ११७। एथ वुच्छिण्णमिच्छादिट्टि-पयडीओ सोलस अवणीए सेसं एगुत्तरसदं सासणसम्मादिट्टी बंधंति १०१। एत्थ सासणसम्मादिट्टी बंधंति १०१। एत्थ सासणसम्मादिट्टी-वुच्छिण्णपयडीओ पंचवीसमवणिऊण देवाड मणुयाड मणुयगइ मणुयगइपाओगगाणुपुव्वी विद्वि-वुच्छिण्णपयडीओ पंचवीसमवणिऊण विद्विच्छण अवणिदे सेसाओ एगूणहत्तरिपगडीओ ओरालियसरीर ओरालियसरीरंगोवंग आदिसंघडण अवणिदे सेसाओ एगूणहत्तरिपगडीओ

सम्मामिच्छादिहो वंधंति ६६। एत्येव तित्थयर, देवाडगं च पिक्छत्ते एयहत्तिर पगडीओ अलंजदसम्मादिही वंधंति ७१। एत्येव विदियकसायचढुकं अविणय सेसाओ सत्तसिह पगडीओ संजदासंजदा वंधंति ६७। एत्तो पमत्तसंजदण्पहुदि जाव सजोगिकेविछ ति ताव ओवभंगो। जहा सामण्णमणुस्साणं भिणयं, तहा चेव मणुसपळ्ताणं मणुसिणीणं च होइ। मणुय-अपक्तताणं तिरिय-अपक्तत्तभंगो।

#### एवं मणुयगई समता।

देवगईए सामण्णदेवा केत्तियाओ पयहीओ ढांधित ? चहुरुत्तरसयं । तं कहं पाळाइ ति वृत्ते वृत्तदे—वीसुत्तरसयबंधपयडीणं सब्मे णिरयाडग देवाडग वेडिवयहकः वेइंदिय तीइंदिय चहुरिदियजाइ आहारहुग सहम अपळ्त साहारण एयाओ सोलस पयहीओ अवणीए चहुरुत्तरसयं होइ । तं च एयं १०४। एत्येव तित्थयरणाममवणीए सेसा तेडत्तरसयं मिच्छादिष्टी ढांधित १०३। एत्य मिच्छत्त णडंसयवेय हुंडसंठाण असंपत्तसेवट्टसंघडण एइंदियजादि थावर आदाव एयाओ सत्त पयहीओ अवणीय सेसाओ छण्णवइ पयहीओ सासणसम्मादिष्टी वंधित ६६। एत्य सासणसम्मादिष्टिवृच्छिण्णपयहीओ मणुसाहयं च अवणीय सेसाओ सत्तरि पयहीओ सम्मानिक्छादिर्ही वंधित ७०। एत्य मणुसाडगं पिक्सित्ते एयहत्तरिपगहीओ असंजद्धम्मादिष्टी वंधित ७१।

सोहम्मीसाणकप्पेसु सामण्णदेवभंगो । सणक्कुमारप्पहुदि जाव सहस्सारकप्पवासिया देवा कित्तियाओ पयडीओ वंधंति ? एउत्तरसयं । तं कहं णज्जइ ति वुत्ते वुत्तदे । तं जहा-सामण्णदेव-पयडीणं मडमे एइंदियजाइ थावर आदाव एयाओ तिण्णि पयडीओ अवणीय एउत्तरसयं च होइ । तं च एयं १०१ । एत्थेव तित्थयरणाम अवणिए सेसं सयं च मिच्छादिछो वंधइ ति १०० । एत्थ मिच्छत्त णवुंसयवेद हुं डसंठाणमसंपत्तसेवृहसंघडणमवणीए सेसाओ छण्णवइ पयडीओ सासणसम्मादिछी वंधंति ६६ । एत्थ सासणसम्मादिछि-वोच्छिण्णपयडीओ पणुवीस मणुआडगं च अव-णीय सेसाओ सत्तरि पयडीओ सम्मामिच्छादिछी वंधंति ७० । एत्थ तित्थयर मणुसाडगं च पिक्खत्ते वाहत्तरि पयडीओ हुंति, ताओ असंबद्धसमादिछी वंधंति ७२ ।

आणदादि जाव उविरमगेवज्ञविमाणवासियदेवा केत्तियाओ पगडीओ वंधित ? सत्ताण टइ। तं कहं णज्ञइ त्ति वुत्ते वुवदे। तं जहा—सामण्णदेवपगडीणं महमे तिरियाउगं च एइंदियजादि तिरियदुग आदाइज्ञोव थावर एयाओ सत्त पयडीओ अवणीए सत्ताणडिंद पयडीओ हुं ति ६७। एथेव तित्थयरणाममवणिए सेसाओ छण्णद्द पगडीओ मिच्छादिट्टी वंधित ६६। एथे मिच्छत्त णंडसयवेद हुं डसंठाणं असंपत्तसेवदृसंघडणं एयाओ चत्तारि पगडीओ अवणीय सेसा वाणडिंद्र-पयडीओ सासणसम्मादिट्टी वंधित ६२। एथे सासणसम्मादिट्टी वृंद्धित ध्वा प्रविश्व प्रविश्व सासणदिव्य एयाओ चत्तारि पयडीओ सासणदिव्य एक्षेव [पक्षेवे] एयाओ चत्तारि पयडीओ सासणदिव्यण इक्षवीस पयडीओ अवणीए सेसाओ सत्तरि पयडीओ सम्मामिच्छादिट्टी वंधित ७०। एत्थेव तित्थयर मणुसाउग पव्यक्ति वाहत्तरि पयडीओ हुंति। ताओ असंजद्सम्मादिट्टी वंधित ७२। एयाओ असंजद्समादिट्टीओ अणुदिस-अणुत्तर जाव सञ्बद्धसिद्धिविमाणवासिदेवा वंधित ७२।

#### एवं देवगइसमाणा समत्ता ।

इंदियमगाणाणुवादेण जाव इगि-विगिछिदियाण तिरिय-अपव्यत्ताण भंगो। तस्स पमाणं १०६। एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय [चडिरिंदिय] मिच्छादिष्ठिणो वंगंति १०६। एत्थ मिच्छादिष्ठी- बुच्छिण्णवयडीण मडमें णिरयाडग णिरयदुगं सेसा दूणादि उस्सास (णवुत्तारसय) पयडीओ सासण-सम्मादिष्ठी वंशंति ६६। पंचिदियाणं वेण [ओविमव]।

एवं इंद्यिमगाणा समता।

कायाणुवादेण पुढिविकाइय-आउकाइय-वणफिदिकाइयादिमिच्छादिहीण एइंदियमिच्छा-दिहि-सम्मामिच्छादिहादि [सासणसम्मादिहिभंगिमव] जाव [ ] एइंदियपगडीणं मक्मे मणुसाउगं मणुसदुगं उचगोदं च अवणीय सेसं पंचुत्तरसयं तेज-वाउकाइया बंधिति १०४। तसकाइयाण ओघभंगो।

#### एवं कायमगाणा समत्ता।

जोगाणुवादेण चरण्हं मणजोगाणं चरण्हं विचि-[जोगाणं] ओघभंगो। ओरालियकाय-जोगस्स सामण्णमणुयभंगो। वीसुत्तरसयवंघपयडीणं मज्मे णिरय-देवार्डां णिरयदुगं आहारदुगं च अवणिए सेसा चर्डसुत्तरसयं च ओरालियमिस्सकायजोगी बंधंति ११४। एत्थेव वेवदुगं वेजिवय-दुगं तित्थयरणाम अवणीय सेसणउत्तरसयं मिच्छादिट्टी बंधंति १०६। एत्थेव णिरयार्डां णिरयदुगं मोत्तूण सेसाओ मिच्छादिट्ट-वुच्छिण्ण-पयडीओ तेरसमवणीए पुणरिव तिरियार्डां मणुयार्डां अवणीए सेसाओ चर्डण्डइपयडीओ सासणसम्मादिट्टी बंधंति ६४। एत्थेव सासणसम्मादिट्टिवोच्छि-ण्णपयडीणं मज्मे तिरियार्डां मोत्तूण सेसाओ चर्डवीस पगडीओ अवणिक्रण देवदुगं वेजिवय-दुगं तित्थयरणामं च पिन्दित्ते पंचहत्तरि पयडीओ हुंति, ताओ असंजदसम्मादिट्टी बंधंति ७४। वेजिवयकायजोगस्स सामण्णदेवभंगो १०४। सामण्णदेवपगडीणं मज्मे तिरियार्डां मणुयार्डां च अवणिय सेसा दोउत्तरसयं वेजिवयमिस्सकायजोगी बंधंति १०२। एत्थेव तित्थयरणामं अवणीए सेस-एउत्तरसयं विज्ञित्वयमिस्सकायजोगी बंधंति १०२। एत्थेव तित्थयरणामं अवणीए सेस-एउत्तरसयं मिच्छादिट्टी वंधंति १०१। एत्थ मिच्छत्त णर्डसयवेय हुंडसंठाणमसंपत्त-सेवट्टसंघडण एइंदियजाइ थावर आदाव एयाओ सत्ता पर्यडीओ अवणीय सेसा चर्डाविट्टी वंधंति ६४। एत्थ सासणसम्मादिट्टी-वुच्छिण्णपयडीणं मज्मे तिरियार्डां मोत्तूण सेसाओ चर्डवीस पर्यडीओ अवणिक्रण तित्थयरणाम पिन्दित्ते एगत्तरि पगडीओ असंजद-सम्मादिट्टी वंधंति ६४।

आहारमिस्सकायजोगी तेसिट्ट (?) पगडीओ बंधंति । [आहार-] कायजोगी तेसिट्ट पयडीओ जाओ पमत्तसंजदा वंधंति ताओ तेसिट्ट पयडीओ ६३।

कम्मइयकायजोगी केत्तियाओ पयडीओ वंधंति ? वारहुत्तरसयं। तं कहं णज्जइ ति वुत्ते वुचरे—वीसुत्तरसय-वंधपयडीणं मज्ञे चत्तारि आडगाणि णिरयदुगं आहारदुगं अह पयडीओ अवणीए सेसं वारहुत्तरसयं कम्मइयजोगी वंधंति ११२। एत्थ देवदुगं वेडिव्वयदुगं तित्थयरणाम मवणीय सेसं सत्तुत्तरसयं मिच्छादिष्टी वंधंति १०७। एत्थ मिच्छादिष्टिवुच्छिणपयडीणं मज्ञे णिरयाचग-णिरयदुगं तिण्णि पयडीओ मोत्तूण सेसाओ तेरस पयडीओ अवणिय सुद्धसेसाओ चड-णडिद पयडीओ सासणसम्मादिष्टी वंधंति ६४। एत्थ सासणसम्मादिष्टि-वुच्छिणपयडीणं मज्ञे तिरियाऊ मोत्तूण सेसाओ चडवीस पयडीओ अवणेऊण देवदुगं वेडिव्वयदुग तित्थयरणाम पिक्खने पंचहत्तरि पगडीओ असंजदसम्माइटी बंधंति ७४।

#### एवं जोगमगगणा सम्मत्ता।

वेदाणुवादेण जाव वावीसवंधअणियदि ताव तिण्ह वेदाणं ओधभंगो । अवगयवेयाणं पि एगवीस-वंध-अणियदिष्पहुदि जाव सजोगिकेविल त्ति ओघभंगो ।

#### एवं वेद्मगाणा समत्ता।

कसायाणुवादेण सामण्णकसाई केत्तियाओ पगडीओ बंधंति ? वीसुत्तरसयं १२०। कोह-कसाईणं मिच्छादिहिप्पहुडि जाव एक्कवांस बंधय-अणियदि ताव ओधमंगो। माणकसाईणं मिच्छा-दिहिप्पहुदि-जाव वीसबंधयअणियदि ताव ओधमंगो। मायकसाईणं मिच्छादिहिप्पहुदि जाव एक्कडणवीस-बंधय श्रणियदी ताव ओधमंगो। छोमकसाईण मिच्छादिहिप्पहुदि जाव सुहुमसंप-राओ त्ति ताव ओधमंगो। अकसाईणं पि उवसंतकसाय-खीणकसाय-जोगीणं ओधमंगो।

एवं कसायमगगणा समत्ता।

णाणाणुवाहेण सइअण्णाणी सुदअण्णाणी विभंगणाणी केत्तियाओ पयडीओ वंधंति ? सत्तरसुत्तरसयं। तं कहं णज्जइ ति वृत्ते वृत्त्वदे—वीसुत्तरसयवंधपयडीणं मन्फे तित्थयरं आहारदुगं
अविण्डण सत्तरसयं च होइ। तं च एयं ११७। सइ-अण्णाणी सुद-अण्णाणी विभंगणाणी
सिच्छादिही एत्तियाओ चेव वंधंति ११७। एत्थ मिच्छादिहिवुच्छिण्णपयडीओ सोस्स अवणीए
सेस-एउत्तरसयं सासणसम्मादिही वंधंति १०१। मइ-सुय-ओधिणाणीणं असंजदसम्मादिहिप्पहुदि
जाव खीणकसाओ ति ताव ओधभंगो। मणपज्जवणाणीणं पमत्त-संजद्प्पहुइ जाव खीणकसाओ
ति ताव ओधभंगो। केवलणाणीणं पि सजोगीण ओधभंगो।

#### [ एवं ] णाणसग्गणा समत्ता ।

संजमाणुवादेण सामाइय-छेदोवहावणसुद्धिसंजमाण पमत्तसंजदृष्पहुइ जाव अणियहि ओघ-भंगो। परिहारसुद्धि-संजदाणं पि पमत्तापमत्ताण ओघभंगो। सुहुमसंपराइयसुद्धिसंजदाणं पि सुहुम-ओघभंगो। जहाखाद्संजदाणं पि उवसंतखीण-सजोगी ओघभंगो। संजमासंजमस्स ओघ-भंगो। असंजमस्स वि सिच्छादिद्धिषहुदि जाव असंजदसम्मादिद्धी ओघभंगो।

#### एवं संजमसमगणा समत्ता।

दंसणाणुवारेण चक्खु-अचक्खुदंसणस्य मिच्छादिहिष्पहुदि जाव खीणकसायवीयराय-छदुमिथ ति ताव ओघभंगो । ओधिदंसणस्स असंजदसम्मादिहिष्पहुदि जाव खीणकसाय-वीय-रायछदुमत्थेति ताव ओघभंगो ! केवळदंसणस्स सजोगिओघभंगो ।

#### [ एवं ] दंसणसग्गणा समत्ता।

लेसाणुवादेण किण्ह-णील-काडलेसा केत्तियाओ पयडीओ वंधंति ? अट्ठारहुत्तरसयं। तं कहं णलाइ ति वुत्ते वुचदे —वीसुत्तरसयवंधगपयडीणं मडमें आहारहुनं अवणीय अट्ठारहुत्तरसयं च होइ। तं च एयं ११८। एत्थ तित्थयर णाममवणीय सेससत्तरहुत्तरसया मिच्छादिट्ठी वंधंति ११०। एत्थ मिच्छादिट्ठिवुच्छिणणपयडीओ सोलस अवणीय सेसं एडत्तरसयं सासणसम्मादिट्ठी वंधंति १०१। एत्थ सासणसम्मादिट्ठिवुच्छिणणपयडीओ देव-मणुसाडगं च अवणीय सेसाओ चडहत्तरि पयडीओ सम्मामिच्छादिट्ठी वंधंति ७४। एत्थ तित्थयरणाम मणुसाडगं च पक्खिते सत्तहत्तरि पयडीओ हुंति। ताओ असंजदसम्मादिट्ठी वंधंति ७७।

तेडलेसिया केत्तियाओ पयडीओ ग्रंथित ? एयारहुत्तरसयं। तं कहं णज्जइ ति वृत्ते वृज्ञदे— वीसुत्तरसयगंधपयडीणं णिरयाचय णिरयहुअं वियल्लिदियजाइतिय सुहुम साहारण अपज्जत एयाओ णव पयडीओ अवणीय एयारहुत्तरसयं होइ। तं च एयं १११। एत्थेव तित्थयराहारहुगमवणीय सेस-अट्ठुत्तरसयं मिच्छादिही ग्रंथित १०८। एत्थ मिच्छत्त णडंसयवेयपयडीओ हुंडसंठाणं असंपत्तसेवट्टसंग्रडण एइंदियजाइ आद्व थावर एयाओ सत्ता पयडीओ अवणीअ सेस-एटत्तरसयं सासणसम्मादिही ग्रंथित १०१। संपित्त सम्मामिच्छादिहिष्पहुइ जाव अष्पमत्तासंज्ञो ति ओघमंगो।

पम्मलेसिया केतियाओ पगडीओ बंधंति ? अट्ठुत्तरसयं । तं वहं णज्जइ ति वृत्ते वृत्तदे—वीसुत्तरसयबंधपयडीणं मडमे णिरयाडग-णिरयाडग-ोदुगं एगिदिय विगलिदियजाइ आदव थावर सुहुम अपज्जत्ता साधारण एयाओ वारस पयडीओ अवणीय सेसं अट्ठुत्तरसयं होइ। तं च एयं १०८। एत्थ तित्थयर-आहाग्दुगमवणिदे सेसपंचुत्तरसयं मिच्छादिही बंधंति १०५। एत्थ मिच्छत्त णडंसयवेद हुंडसंठाण असंपत्तसेवट्ट-संघडणमवणिअ सेसएगुत्तरसयं सासण-सम्मादिही बंधंति १०१। संपिह सम्मामिच्छादिहिष्पहुइ जाव अप्पमत्तसंजओ ति ताव ओधमंगो।

सक्लेसिया केत्तियाओ पयडीओ वंधंति ? चडरुत्तारसयं। तं कहं णजह ति वुत्तो वुचरे-वीसत्तरसयनंधपयडीणं सन्से णिरयाडगं तिरियाडगं णिरयदुगं तिरियदुगं इगि विगलिदियजाइ आदां उज्जोव थावर सहुम अपज्ञत्त साहारण एयाओ सोलह पयडीओ अवणीय चहुरुत्तरसयं होइ। तं च एयं १०४। एत्थ तित्थयर-आहारतुर्गमवणीय सेसं एउत्तारसयं मिच्छादिङ्ठी वंधंति १०१। एतथ मिच्छत्त णउंसयवेय हुं इसंठाण असंपत्तसेवहसंघडण एयाओ चत्तारि पयडीओ अवणीय सेसाओ सत्ताणडिंदपयडीओ सासणसम्मादिङ्की वंधित ६७। एत्थ सासणसम्मादिङ्कि-बुच्छिण्णपयडोणं मन्मे तिरियाउग तिरियदुग उज्जोव मोत्तृण सेसाओ एकवीस पयडीओ अवणि-ऊण मण्य-देवाउगे अवणीए चदुहत्तरि पयडीओ हु ति । ताओ सम्मामिच्छादिही व धंति ७४। एत्य तित्थयर-मणुस-देवालां च पिक्खते सत्तहत्तरि पयडीओ हुंति। ताओ असंजदसम्मादिङी वंधंति ७७। संपहि संजदासंजद्पहुदि जाव सजोगिकेवलि ति ताव भोघभंगो।

#### एवं लेसामगगणा समत्ता।

भिवयाणुवाएण भवसिद्धियाण ओघर्मगो । अभवसिद्धियाण ओघिमच्छादिहि-भंगो । एवं भवियमगणा समत्ता।

सम्मत्ताणुवारेण खाइयसम्मत्तरस असंजदसम्मादिष्टिप्पहुइ जाव सजोगिकेविल ति ताव ओवभंगो । वेदयसम्मत्तास्स असंजदसम्मादिहिष्पहुइ जाव अष्पमत्तासंजओ ति ताव ओवमंगो ।

ज्वसमसम्मन्तास्स असंजदसम्मादिहिगुणहाणे केत्तियाओ पयडीओ वंधंति ? पंचहत्तारि पयडीओ । तं कहं णजह ति वुत्ते वुचरे-असंजदसम्मादिष्टि सत्ताहत्तरि पयडीणं मज्मे मणुय-देवाडरामवणीय पंचहत्तारि पयडीओ हुंति ७५। एत्थ विदियकसायचडकं मणुयदुग ओरा-लियदुग आदिसंघडणं एयाओ अवणिय सेसाओ छाविह पयडीओ संजदासंजदा व घ ति ६६। तत्थ तद्यकसायचडकं अवणीअ सेसाओ वासिंह पयडीओ पमत्तासंजदा वंधंति ६२। एत्थ साद्दिरमरिंद् सोग अथिर असुभ अजसिकत्ती अवणिकण आहारदुगं पिक्सिते अद्वावण्ण पर्य-डीओ हु ति । ताओ अप्पमत्तसंजदा व ध ति ४८ । संपहि अपुन्वकरणप्पहुइ जाव उवसंतकसाय-वीयरायछउमत्यु ति ताव ओघभंगो।

सासणसम्मत्तस्य सासणसम्मादिष्टि-भंगो। सम्मामिच्छत्तस्य सम्मामिच्छादिष्टि-भंगो। मिच्छत्तस्स मिच्छादिष्टि-भंगो।

एवं सम्मत्तामगगणा समत्ता।

[ सिंण्याणुवादेण ] सण्णीणं ओवमंगो । असण्णीणं ओवमिच्छादिहि-भंगो । असण्णि-सासणसम्मादिङ्ठीणं सासण-भंगो । णेव सण्णी णेवासण्णीण सजोगकेवलीण ओवभंगो ।

एवं सण्णिमगणा समत्ता।

आहाराणुवादेण आहारीणमोघभंगो । अणाहारीण कम्मइयकायजोगभंगो ।

[ एवं आहारमगगणा समत्ता । ]

जह जिणवरेहिं कहियं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं। आयरियकमेण पुणो जह गंगणइ-पवाहुच्च ॥१२॥ तह पडमणंदिसुणिणा रइयं भवियाण बोह्णहाए । ओघेणादेसेण य पयडीणं बंघसामित्तं ॥१३॥

१. अत्र ओघभंगो इत्यधिकः पाठः ।

छडमत्थयाय रइयं जं इत्य हविज्ञ पवयणविरुद्धं। तं पवयणाइक्कसला सोहंतु मुणी पयत्तेण॥१४॥

एवं गिंदुआदिवं धसामित्तं समत्तं।

तिण्हं खलु पढमाणं उक्तस्सं अंतराइयस्सेव । तीसं कोडाकोडी सागरणामाणमेव द्विदी ।।६७॥ मोहस्स सत्तरिं खलु वीसं णामस्स चेव गोदस्स । तेतीसमाउगाणं उवमाऊ सागराणं च ।।६८॥

इक्तं च—

योजनं विस्तरं पर्यं यस्य योजनमुच्छ्तम् । आसप्ताहः प्रस्टानां केशानां तु सुपूरितम् ॥१५॥ ततो वर्षशते पूर्णे एकेके केशमुद्धृते । श्रीयते येन कालेन तत्पर्योपममुच्यते ॥१६॥ कोटकोटी दशा एषां पर्यानां सागरोपमम् । सागरोपमकोटीनां दशकोट्यावसर्पिणी॥१७॥

अद्वाच्छेदो दुविधो—मूछपयि अद्वाच्छेदो उत्तरपयि अद्वाच्छेदो चेदि। तत्थ मूछ-पयि अद्वाच्छेदो दुविहो—जहण्ये उद्घोसो च। [तत्थ] उद्घरसए [पयदं-]णाणावरणीय-दंसणावरणीय वेदणीय-अंतराइयाणं उद्घरसो दु ठिदिव घो तीस सागरोवमको डाको डीओ। तिण्णि वाससहरसाणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मिणसेगो। मोहणीयस्स उद्घरसओ दु हिदिव घो सत्तारि सागरोवमको डाको डीओ। सत्तावाससहरसाणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्टदी कम्मिणसेगो। आङ्गरस उक्तरसो दु हिदिव घो तेत्तीस सागरोवमाणि। पृत्वको डितिमागमावाधा। तेतीससागरोवमाणि कम्मिणसेगो। णामा-गोदाणं उद्घरसओ दु हिदिव घो वीससागरोवम-कोडा-कोडीओ। दुवाससहरसाणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्टदी कम्मिणसेगो।

ओघेण मूलपयडीणं उक्तसको अद्धाच्छेदो समत्तो ।

आवरणमंतरायं पण णव पणयं असादवेदणियं। तीसुद्धिकोडकोडी सागर-उवमाणमुकस्सं।।६६॥

जो सो उत्तरपयिड-अद्धाच्छेदो सो दुविघो—जहण्णुकस्सो चेव। तत्थ उक्कस्सए पयदं। पंच णाणावरण-णवदंसणावरण-असाद-पंचअंतराइयाणं उक्कस्सगो दु हिदिबंघो तीससागरोवम-कोहाकोडीओ। तिण्णि वाससहरसाणि आवाधा। आवाधेण्णिया कम्महिदी कम्मणिसेगो।

मणुय-दुग इत्थिवेदं सादं पण्णरस कोडकोडीओ। मिच्छत्तस्स य सत्तरि चरित्तमोहस्स चत्तालं॥७०॥

सादं इत्थिवेद-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुर्वाणं उक्तसगो ठिदिवं घो पण्णरससागरो-वसकोडाकोडीओ । पण्णरस वास-सयाणि आवाघा । आवाघेणूणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो । मिच्छत्तस्स उद्घस्सगो ठिदिवंधो सत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ। सत्तवाससहस्साणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो। सोलसकसायाणं उद्घस्सगो ठिदिवंधो चत्तालीससागरो-वमकोडाकोडीओ। चत्तारि वाससहस्साणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो।

#### णिरयाउग-देवाउग-द्विदेउकस्सं हवेइ तेतीसं। मणुसाउग-तिरियाउग उक्ससं तिण्णि पल्लाणि ॥७१॥

णिरयाचग-देवाचगाण चक्करसगो हु द्विद्वं धो तेत्तीस सागरोवमाणि । पुठवकोडितिभाग-मावाधा । तेतीससागरोवमाणि कम्मणिसेगो । तिरिक्ख-मणुसाचगाण तिण्णि पिट्टिवेबमाणि चक्करसगो हु द्विद्वं धो । पुठवकोडि-तिभागमावाधा । तिण्णि पिट्टिवेबमाणि कम्मणिसेगो ।

णबुंसयवेय-अरिद्-सोग-भय-दुगुंछ-णिरयगइ - तिरियगइ-एइंदिय - पंचिदियजाइ-ओरालिय-वेउिवय-तेज-कम्मइयसरीर-हुंडसंठाण-ओरालिय-वेउिवयअंगोवंग-असंपत्तसेवट्टसंघडण-वण्णादि-चदुक्क-णिरयगइ-तिरियगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुगलहुगादिचदुक्क - आदाउज्जोव - अप्पसत्थविहाय-गइ-तस-थावर-वादर-पज्जरा-पत्तेगसरीर-अथिरादिछक्क-णिमिण-उचागोदाणं उक्कस्सगो दु हिदिवंधो वीससागरोवमकोडाकोडीओ। वेवाससहस्साणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्महिदी कम्मणि-सेगो।

पुरिसवेय-हस्स-रइ - देवगइ - समचदुरसरीरसंठाण-वज्जरिसमवहरणारायसंघडण - देवगइ-पाओग्गाणुपुव्वी-पसत्थविहायगइ-थिरादिछक-च्छगोदाणं चक्कस्मगो दु हिदिवंधो दससागरोवम-कोडाकोडीओ। दसवाससयाणि आवाधा। आवाधेणुणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो।

ं बीईदिय-तीईदिय-चदुरिंदिय-बामणसंठाण-खोलियसंघडण - सुहुम - अपज्ञत्त - साहारणाण उक्तस्सगो दु हिदिबंधो अहारस सागरोवमकोडाकोडीओ। अहारसवाससयाणि आबाधा। आबाधेण्णिया कम्महिदी कम्मणिसेगो।

णगोहपरिमंडलसंठाण-वज्जणारायसंघडणाणमुक्तसमो दु द्विदिवं घो वारससागरोवम-कोडाकोडीओ। वारस वाससयाणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्मिहदी कम्मिणसेगो। सादिय-संठाण-णारायसंघडणाण वक्तसमो द्विदिवं घो चोइससागरोवमकोडाकोडीओ। चोदसवाससदाणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्मिद्ठदी कम्मिणसेगो। खुज्जसंठाण अद्धणारायसंघडणाणं वक्तसमो ठिदिवं घो सोलससागरोवमकोडाकोडीओ। सोलसवाससदाणि आवाधा। आवाधेणूणिया कम्मिद्ठदी कम्मिणसेगो। आहारसरीर-आहारंगोवंग-तित्थयरणामाणं वक्तस्सगो दु द्ठिद्वं घो अंतोकोडाकोडी सागरोवमाणि। अंतोमुहुदां आवाधा। आवाधूणिया कम्मिद्ठदी कम्मिणसेगो।

उत्तर्पयिंड-ओघ-उक्तस-अद्धाच्छेदो समतो।

#### वारस य वेदणीए णामे गोदे य अङ य मृहुत्ता । भिण्णमृहुत्तं हु हिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं ॥७२॥

जहण्णं पयदं। णाणावरण-दंसणावरण-मोहणीयंतराइयाणं जहण्णगो ठिदिवंधो अंतो-मुहुत्तं। अंतोमुहुत्तामावाधा। आवाधेणूणिया कम्मठिदी कम्मणिसेगो। वेदणीयस्स जहण्णगो ठिदिवंधो वारस मुहुत्ता। अंतोमुहुत्तामावाधा। आवाधेणूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो। आड-गस्स जहण्णगो ठिदिवंधो अंतोमुहुत्तो। अंतोमुहुत्तामावाधा। आवाधेणूणिया कम्मट्ठिदी कम्म-णिसेगो। णामाडगोदाणं जहण्णगो ठिदिवंधो अट्ठमुहुत्ता। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो।

ओघेण मूलपर्गाड-जहण्णद्धाच्छेदो समसो ।

### आवरणमंतराइय पण चदु पणयं च लोहसंजलणं । ठिदिवंधो दु जहण्णो भिण्णम्रहुत्तं वियाणाहि ॥७३॥

तत्थ जहण्णिट्ठिद्-शंधद्धाच्छेदो पंचणाणावरण-चडदंसणावरण-लोभसंजलण-पंचअंतराइ-याणं जहण्णागो ट्ठिद्विंधो। अंतोमुहुत्तं। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मणिसेगो।

# वारस मुहुत्त सादं अड मुहुत्तं तु उच जसकिती। वेमास मास पक्खं कोहं माणं च मायं च ॥७४॥

साद्विद्णीयस्स जहण्णगो ठिदिवं घो वारस मुहुत्ताणि। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मणिसेगो। जसिकत्ति-उद्यागोदाणं जहण्णगो ठिदिवं घो अहिमुहुत्ताणि।
अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मणिसेगो। कोहसंजलणस्स जहण्णगो ठिदिवं घो वे मासाणि। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मणिसेगो। माणसंजलणस्स
जहण्णगो ठिदिवं घो मासिमको। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मिहदी कम्मणिसेगो।
मायसंजलणस्स जहण्णगो हिदिवं घो अद्धमासो। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मिहदी
कम्मणिसेगो।

## पुरिसस्स अह वस्सं आउग-दुग भिण्णमेव य मुहुत्तं। देवाउग-णिरयाउग वाससहस्सा दस जहण्णा ॥७५॥

पुरिसवेद्रस जहण्णगो ठिदिवं धो अट्ठ वरसाणि । अंतोमुहुत्तामात्राधा । आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मिणसेगो । तिरिक्खालग-मणुसालगाणं जहण्णगो ठिदिवं घो अंतोमुहुत्तं । अंतो मुहुत्तामावाधा । अंतोमुहुत्तं कम्मिणसेगो । णिरय-देवालगालगाणं जहण्णगो ठिदिवं घो दसवास-सहस्साणि । अवाधा अंतोमुहुत्तं । दसवाससहस्साणि कम्मिणसेगो ।

पंचय विदियावरणं सादीदरवेदणीय मिच्छतं । वारस य अद्व णियमा कसाय तह णोकसायाणं ॥७६॥ तिण्णि य सत्त य चदु दुग सागर उवमस्स सत्तमागा दु। ऊणं असंखमागा पल्लस्स जहण्णद्विदिवंधो ॥७७॥

णिद्दाणिद्दा पयळापयळा थीणिगिद्धी य णिद्दा य पयळा य असाद्वेदणीयाण जहण्णगो ठिद्दि-वं घो सागरोवमस्स तिण्णि-सत्ताभागा पिळद्रावमस्स असंखेळिदिभागेण ऊणया । अंतोमुहुत्तमा-वाघा । आवाघेणूणिया कम्मिहिदी कम्मिणिसेगो । मिच्छत्तास्स जहण्णगो दिठिदवं घो सागरोवमं पिळदोवमस्स असंखेळिदिभागूणं । अंतोमुहुत्तामावाधा । आवाघेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मिणिसेगो । अणंताणुवं घि—अपद्यक्षाणावरण-पचक्खाणावरण-कोह्-माण-माया-छोभाणं जहण्णगो ठिद्वं घो सागरोवमस्स चत्तारि सत्ताभागा पिळदोवमस्स असंखिळिदिभागूणिया । अंतोमुहुत्तामावाधा । आवाघेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मिणिसेगो । इत्थी-णांस्यवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुं छाणं जहण्णगो ठिद्वं घो सागरोवमस्स वे-सत्तभाया पिळदोवमस्स असंखिळिदिभागूणिया । अंतोमुहुत्त-मावाधा । आवाघेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मिणिसेगो ।

> तिरियगई सणुयदोण्णि य पंच य जादी सरीरणामतिगं। संठाणं संघडणं छको ओरालियंगवंगो य ॥७८॥

वण्ण रस गंध फासा आणुपुन्वीदुगं अगुरुगलहुगादि हुंति चतारि। आदाउजोवं खल्ज विहायगदी वि य तहा दोण्णि ॥७६॥ तस-थावरादि जुगलं णव णिमिण अजसिकित्ति णीचं च। सागर-वि-सत्तभागा पल्लासंखिजभागूणा ॥८०॥ उद्धिसहस्सस्से तहा वि-सत्तभागा जहण्णहिदिवंधो। वेउन्वियन्नक्षस्स हि पल्लासंखिजभागूणा ॥८१॥

णिरयगइ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग - णिग्य - देवगइपाओगगाणुपुव्वीणं जहण्णगो ठिद्वंधो सागरोवससहस्सस्य वे-सत्तभागा पछिदोवमस्सासंखिळादिमभागूणिया। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधूणिया कम्मिट्ठदो कम्मणिसंगो। सेसाणं आहारदुग-तित्थयरवळाणं जहण्णगो ट्ठिद्वंधो सागगेवम-वे-सत्तभागा पछिदोवमस्स असंखिळादिभागूणिया। अंतोमुहुत्तमा-वाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मणिसेगो। आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंग-तित्थयरणामाणं अंतोक्षोडाकोडी सागरोवसाणि जहण्णिट्ठदिवंधो होदि। अंतोमुहुत्तमावाधा। आवाधेणूणिया कम्मिट्ठदी कम्मणिसेगो।

उत्तरपयिंड-ओघ-जहण्णअद्धाच्छेदो समत्तो। उक्तस्समणुक्तस्सो जहण्णमजहण्णगो य ठिदिवंघो। सादि-अणादिसहिया सामित्तेणावि णव हुंति॥८२॥ मूलहिदिसुअजहण्णो सत्तण्हं वंध-चदुवियण्पा दु। सेसतिए दुवियण्पो आउचउक्ते वि दुवियण्पो॥८३॥

आवगवजाणं सत्तण्हं कम्माणं उवसंत [कसाओ] कालं कादूण देवेसुववण्णस्स य जहण्णि ट्ठिद्वं धो सादिओ होइ। तस्सेव सुहुमभावेण वा आडगमोहवजाणओ[-द्र-] माणसुहुमसंपराइ- यस्स अणियिट्टिमावेण वा मोहस्स य जहण्णं सादि। सेढिमणारूढं पडुच अणादि। अभवसिद्धं पडुच सस अणियिट्टिमावेण वा मोहस्स य जहण्णं सादि। सेढिमणारूढं पडुच अणादि। अभवसिद्धं पडुच सुव । अध्वसिद्धं पडुच जहण्णं वा। अवंधं वा गंतूण अद्धुवो। उक्तस्समणुक्कस्स जहण्णिट्ठिद् वंधमाणो उक्सस्सं यंधइ ति अद्धुवो। विवरीदेण वंधो सादिअद्धुवो कहं ? अणुक्कस्स-ठिदिं वंधमाणो उक्तस्सं यंधइ ति अद्धुवो। विवरीदेण अणुक्कस्से सादि अद्धुवो। जहण्ण वंधमाणो जहण्णयं ति सादि। जहण्णवंधमाणो वंधवुच्छेदो भावि अद्धुवो। आडगस्स उक्तस्स-अणुक्कस्स-जहण्ण-अजहण्णिट्ठदो सादि अद्धुवो चेव।

अहारहपयडीणं अजहणा वंध चहुवियप्पो हु । सादीअव्धुववंधो सेसितए हवदि वोधव्वो ॥८४॥ गाणंतरायदसयं विदियावरणस्स हुंति चत्तारि । संजलणं अहारस चहुधा अजहणाबंधो सो ॥८५॥ उक्तस्समणुक्तस्सो जहणामजहणागो य हिदिवंधो । सादिय अव्धुववंधो पयडीणं होइ सेसाणं ॥८६॥

अट्ठारसपयडीणं पंचणाणावरण-चवदंसणावरण-चवसंजलण-पंचअंतराइयाणं अजहण्णस्स खवसंतस्स देवेसुप्पण्णस्स सादि । तस्सेव सुहुमसंपराइयस्स अणियद्दिभावेण् होभ-माया-माण-

१. आद्शंपती 'उवधी सहसस्स' इति पाठः।

कोहाणं जहाक्रमेण सादिवंधो। सेढिमणारूढं पडुच अणादि। अभवसिद्धि पडुच धुव। अवंधं वा जहण्णं वा गंतूण अद्धुवो। उक्करस-अणुक्करस-जहण्णाणं सादि अद्धुवो चेव। सेसाणं पयडीणं उक्करस-अणुक्करस-जहण्ण-अजहण्ण [ दि्ठदिवंधो ] सादिअ अद्धुवो चेव। पुत्र्वत्त-अद्ठारसधुव-पगडीणं खवनसेढीए जहण्णदि्ठदिं काऊण अजहण्णेण पडइ। सेसाणं धुवपगडीणं वादरेइंदिअ जहण्णं काऊण अजहण्णेण पडिवः। अजहण्णादे धुवो पित्यः।

एदार्हि तीहिं गाहाहिं मूळ्त्तारपयडीसु सादि अणादि-धुव-अद्धुव-उक्कस्स-अणुकस्स-जहण्ण-अजहण्णादि अट्ठ अणिओगद्दाराणि वुत्ताणि ।

> सच्वाओं वि ठिदीओ सुभासुभाणं पि होंति असुभाओं । माणुस तिरिक्ख देवाउगं च मोत्तूण सेसाणं ॥=७॥

सञ्ज्ञासि सुभासुभपगडीणं कसायवड़ीए दिठदी बहुइ ति असुभाओ ठिदीओ हुंति। णवरि तिरिक्ख-मणुस-देवाडगं तप्पाओग्गविसोहीए ठिदी बहुइ ति सुभाओ ठिदीओ हुंति।

सन्बहिदीणमुक्तस्सओ दु उ उक्तस्ससंकिलेसेण।
विवरीदो दु जहण्णो आउगतिग वज्ज सेसाणं।।==।।
सन्बक्तस्सिठदीणं मिन्छादिही दु बंधगो भणिओ।
आहारं तित्थयरं देवाउग चावि मुत्तूण।।=६।।
देवाउगं पमत्तो आहारं अप्पमत्तविरदो दु।
तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्मो समन्जेइ।।६०।।

सन्विद्विगं देवाचगस्य डक्कस्तो ठिदिवं घो पमत्तास्य तत्पाओगाविसुद्वस्य डक्कस्य-आवाधाए डक्कस्सिटिदिवं घे वट्टमाणस्य । आहारदुगस्य डक्कस्यगो ठिदिवं घो पमत्ताभिसुहस्य अप्यमत्तसंकिल्डिस्स डक्कस्यचरमिट्ठिदिवंघे वट्टमाणस्य । तित्थयरस्य डक्कस्यगो ठिदिवं घो मणुस-पज्जत्तो असंजद्यनमादिद्विस्य मिच्छत्ताभिमुहस्य विदियतदियपुढवीसु उप्पज्जमाणस्य संकिलि-ट्ठस्स डक्कस्यचरमिट्ठिद्वं घे वट्टमाणस्य ।

पण्णरसण्ह ठिदीणं उक्कस्सं वंधीत मणुय-तेरिच्छा । छण्हं सुर-णेरइया ईसाणंता सुरा तिण्हं ॥६१॥

पण्णरसण्हं णिरयगइ-वेडिवयसरीर-वेडिवयसरीरंगोवंग - णिरयगइपाओमाणुपुव्वीणं उक्करसन्तां दिठ्दिवं घो सण्णिस्स तिरिक्ख-मणुसिम्च्छादिदिठस्स संख्रिज्ञ-वस्साइगस्स सञ्वाहि पज्जत्तादिस्स सागर-ज्ञागर-सुद्दो व-[जोग-] जुत्तस्य सञ्वसंकिल्डिहस्स ईसिमिडिम्स-परिणामस्स वा उक्करसावाधाए उक्करसिद्धिद्दवं चे वट्टमाणस्स । एवं तिरिक्ख-मणुसाइगाणं । णवरि तप्पाओगाविसुद्धस्स । एवं णिरयाडग-वीइंदिय-तीईदिय-चडिरियजाइ-देवगइपाओगाणुपुव्वी-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं । णवरि तप्पाओगासंकिल्टिद्ठस्स ।

तिरिक्त्याइ-ओरालियसरीर-तदंगोवंग-असंपत्तासेवट्टाणं तिरियगइपाओगगाणुपुर्वी-उज्ञोवाणं छण्हं उक्तस्तगो ठिदिवं घो सर्वणेरइय-आणन्।इयनेव वक्त सर्वनेव-भिन्छादिट्ठस्स पक्तत्त्यस्स सर्वसंकिलिट्ठस्स ईसिमन्मिम-परिणामस्स वा उक्तस्सावाघाए उक्तस्सिट्ठिद्वं घे वट्टमाणस्स । णविर ओरालियंगोवंग-असंपत्तासेवट्टसंबहणाणं भवणाइ-ईसाणंता भिन्छादिट्ठस्स उक्तसिट्ठिद् णं वं घं ति । उक्तस्स-संकिलेसेण एइंदियं वं घं ति, तेण सह वं घं णागच्छं ति । एइंदिय-आन्नाव-

थावराणं उक्तरसगो ठिदिनंधो भवणवासिय-वाणवितर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणदेवा मिच्छादिट्ठिरस पज्जनास्स सन्वसंकिछिट्ठस्स ईसिमन्मिमपरिणामस्स वा उक्तरसावाधाए उक्तरसठिदिबंधे वट्टमाणस्स सागार-जागार-सुदोवजुत्तरस ।

> सेसाणं चढुगदिया ठिदि-उक्तरसं करिंति पगडीणं। उक्तरससंकिलेसेण ईसिमहमजिक्ममेणावि।।६२॥

सेसाणं चतुगिदया पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-असादवेदणीय-मिच्छत्ता-सोछस कसाय-णवंसयवेद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदिय-तेज-कम्मइयसरीर - हुंडसंठाण-वण्णादिचतुक्क-अगुरुग-छहुगादिचतुक्क-अप्पस्त्थिवहायगइ-तस-बाद्र-पडजत्त-पत्तेगसरीर-अथिरादि छ-णिमिण-णिच्च-गोदाण पंचअंतराइयाणं उक्करसगो हिदिबंधो असंखेज्जवरसावग-आणदादिदेव वज्ज चडगइ-सिण्णिमिच्छादिद्ठस्स पज्जत्तस्स सागार-जागारसुदोवजुत्तस्स उक्किट्ठसंकिछिद्ठस्स ईसि-मिक्कमपरिणामस्स वा। उक्करसिठिदिवंघपाओग्ग-असंखेज्जछोगपरिणामेसु जं चरमपरिणाम-हाणं तं उक्करससंकिछेसेत्ति बुच्चइ। तेसु चेव जं पढमपरिणाम [हाणं] ईसि ति बुच्चइ। दुण्हं विच्चाछपरिणामहाणं मिक्कसपरिणामे ति बुच्चइ। एवं सेसाणं पगडीणं। जविर तप्या-ओग्गसंकिछिहरस।

आहारं तित्थयरं णियद्धि अणियद्धि पुरिस संजलणं । वंधइ सुहुमसराओ साद-जसुचावरण-विग्वं ॥६३॥

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंग-तित्थयरणामाणं जहण्ण-उक्करसगो ठिदिनंधो अपुन्व-करणख्वगस्स छ्रहमभागचरमे जहण्णगे ठिदिनंधे वृहमाणस्स । पुरिसवेद-चढुसंजलणाण जहण्णगो ठिदिनंधो अणियष्टिखनगस्स अप्पप्पणो जहण्णगे चरमे हिदिनंधे वृहमाणस्स । साद-जसिकत्ति-उच्चगोद-पंचणाणावरण-चडदंसणावरण- पंचअंतराइयाणं जहण्णगो ठिदिनंधो सुहुमखनगस्स चरमजहण्णगे ठिदिनंधे वृहमाणस्स ।

> छण्हमसण्णिद्विदीण कुणइ जहण्णमाउग्गमण्णदरो । सेसाणं पज्जतो वादर एइंदियसुद्धो दु ॥६४॥

'छण्हमसण्णी' [णिरयग-] इ-णिरयगइपाओगगणपुठ्वीणं जहण्णगो हिदिबंघो असण्णिपंचिदियपज्जत्तस्स सागार-जागारसुदोवजुत्तस्स जहण्णगे हिदिबंघे वहुमाणस्स । देवगइ-वेविवय-सरीर-तदंगोवंग-देवगइपाओगगणुप्ठवीणं जहण्णगो ठिदिवंघो असण्णिपंचिदियपज्जत्तस्स सागार-जागारसुदोवजुत्तस्स सव्विवसुद्धस्स जहण्णगे ठिदिवंघो वहुमाणस्स । णिरयावगस्स जहण्णगो ठिदिवंघो [असण्णिपंचिदिय-पञ्जत्तस्स सागार-जागारसुदोवजुत्तस्स सव्विवसुद्धस्स मिच्छा-दिहिस्स जहण्णगे ठिदिबंघे ] वहुमाणस्स । एवं देवावगस्स वि । णवरि तप्पाओगगसंकिछिहुस्स । विरिय-मणुसावगाणं जहण्णगो ठिदिवंघो असंखेजजवस्सावग वज्ज सव्वितिरय-मणुसाणं मिच्छा-दिहीण तप्पाओगगसंकिछिहाणं जहण्णिठिदिबंघे वहुमाणाणं ओगाहण [दोण्हमावगाण] जादि [जायदि ]। णाणा [णवरि ] विसेसाण पङ्कच अण्णदरो त्ति णाद्व्वो । 'सेसाणं पञ्जत्तो' पंच दंसणावरण-मिच्छत्त-वारस कसाय-हस्स-रइ-भय-दुगुंछ-पंचिदियजादि-ओराछिय-तेज-कम्म-इयसरीर-समचवरसरीर-संठाण-ओराछियसरीरंगोवंग-वज्जिरसभवइरणारायसरीरसंघडण-वण्णादि-चउक्क - अगुरुछहुगादिचउक्क - पसत्थविद्दायगइ-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेगसरीर - थिर-सुभ - सुभग-सुस्सर-आदिज्ज-णिमिण [णामाणं ] जहण्णगो हिदिवंघो बादरएइंदियपज्जत्तस्स सागार-जागारस्स सम्वविसुद्धस्स जहण्णगे ठिदिबंघे वहुमाणस्स । असाद-इत्थी-णवुंसक [वेद ]-अरइ-सोग-चडजाइ-सन्वविसुद्धस्स जहण्णगे ठिदिबंघे वहुमाणस्स । असाद-इत्थी-णवुंसक [वेद ]-अरइ-सोग-चडजाइ-सन्वविसुद्धस्स जहण्णगे ठिदिबंघे वहुमाणस्स । असाद-इत्थी-णवुंसक [वेद ]-अरइ-सोग-चडजाइ-सन्वविसुद्धस्स जहण्णा ठिदिबंघे वहुमाणस्स । असाद-इत्थी-णवुंसक [वेद ]-अरइ-सोग-चडजाइ-सन्वविसुद्धस्स जहण्णा ठिदिबंघे वहुमाणस्स । असाद-इत्थी-णवुंसक [वेद ]-अरइ-सोग-चडजाइ-सन्वविसुद्धस्य सन्वविसुद्धस्य इत्थी-णवुंसक [वेद ]-अरइ-सोग-चडजाइ-सन्वविसुद्धस्य सन्वविसुद्धस्य सन्वविसुद्धस्य सन्वविद्याइ-तिस्य सन्वविसुद्धस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविसुद्धस्य सन्वविसुद्धस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्यस्य सन्वविद्य

पंचसंठाण-पंचसंघडण-अप्पस्त्थिवहायगइ-आद्व-थावर-सुहुम-अपडजत्त - साहारण-अथिर-[अ-] सुभ-दुभग-दुस्सर-अणादिङ्ज-अजसिक्त्तीणं जहण्णगो हिदिवंधो वाद्रर-एइंदियपडजत्तस्स सागार-जागारस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स जहण्गगे हिदिवंधे वहुमाणस्स । तिरिक्खगइ-तिरिक्खपाओग्गाणु-पुट्वी-उज्जोव-णिच्चगोद्गणं जहण्णगो ठिदिवंधो वाद्रतेष्ठ-वाडपज्जत्तस्स सागार-जागारस्स सट्विसुद्धस्स जहण्णगे ठिदिवंधो वहुमाणस्स । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुट्वीणं जहण्णगो ठिदिवंधो वाद्र-पुद्धवी-आज-पत्तेगसरीरपज्जत्तस्स सागार-जागारस्स सट्विसुद्धस्स जहण्णगे हिदिवंधो वटुमाणस्स ।

#### ठिद्वंधो समत्तो।

सादि अणादि अह य पसित्थद्रपरूवणा तहा सण्णा। पचय-विवाग देसा सामित्तेणाध अणुभागो। १६५॥ घादीणं अजहण्णो अणुक्कस्सो वेयणीय-णामाणं। अजहण्णमणुक्कस्सो गोदे अणुभागवंधिम । १६६॥ सादि अणादि ध्रव अद्भुवो य वंधो दु मूलपयडीसु। सेसिम्ह दु दुवियप्पो आउचउक्के वि एमेव। १६७॥

अणुभागो णाम कम्माण रसिवसेसो। 'घादीणमजहण्णो' णाणावरण-इंसणावरण-मोहणीयंतराइयाणं अजहण्णाणुभागवंधसस उवंतस्स य [उवसंतकसायो] वंधगो। देवेसुप्पण्णसस य
साित्यवंधो। तस्सेव सुहुमभावेण वा मोहणीयं वळाणं [विक्जिङण]। मोहणीयस्स हु सुहुमसस
ओद्रमाणस्स अणियिद्दमावेण सादो। सेिहमणारूढं पडुच अणादी। अव्भवसिद्धं पडुच धुवो।
जहण्णं वा अवंधं वा गंतूण अद्धुववंधो। वेदणीय-णामाणं अणुक्कस्स-अणुभागवंधस्स उवसंतस्स
देवभावेण वां सुहुमभावेण वा सािद्यवंधो। सेिहमणारूढं पडुच्च अणािद्वंधो। अभवसिद्धिं
[पडुच्च] धुववंधो उक्कस्सं वा। अवंधं गंतूण अद्धुववंधो। गोव्स्स य जहण्णमणुक्कस्साणं उवसंत
[स्स] सुहुमभावेण वा देवभावेण वा अणुक्कसो सादी। अजहण्णस्स सत्तमाए पुढवीए उवसमसम्मत्तिमारुह-मिच्छािदिष्ट-चरमसमय जहण्णं काङण उवसमसम्मत्तं गहिय मिच्छत्तं गयस्स सािद्यवंधो। सेिहमणारूढं पडुच्च अणािद् अजहण्णस्स सत्तमपुढवीए उवसमसम्मत्तिमारुहिमच्छादिहि चरमसमय जहण्णं अकरंतस्स वा अणािद। अवभवसिद्धियस्स धुव। अजहण्णस्स जहण्णं
वा अवंधं वा वंधवुच्छेदं वा गंतूण अद्धुव। अणुक्कसो उक्कस्सं वा गंतूण अधुव। सेसितिगस्स एदेसिं
चुत्तस्स कम्माणं गोद्वळाणं सािद्अद्धुववंधो। गोद्रस सेसदुगस्स सािद् अद्धुववंधो। आडगस्स उक्कस्स-अणुक्कस्स-जहण्ण-अजहण्णां सािद्-अद्धुववंधो।

### अडुण्हमणुक्कस्सो तेदालाणमजहण्णगो वंधो । णेयो दु चदुवियप्पो सेसतिए होदि दुवियप्पो ॥६८॥

'अङ्ग्हमणुक्तस्सो' तेज-कम्मइयसरीर-पसत्थ-वण्ग-गंघ - रस-फास - अगुरुगलहुग-णिमिण-णामाणं अणुक्तस्स-ओद्रमाणस्स अपुव्वस्स अवंधगस्स वंधमागद्दस साद्यिवंधो । देवेसुप्पण्णस्स वा अवंधगस्स सेढिमणारूढं पडुच अणादि० । अन्भवसिद्धि पडुच धुव० । उक्तसं वा अवंधं वा वंधवुच्छेदं वा गंतूण अद्धुव० । 'तेदालाणमजहण्णं' पंचणाणावरण-गवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोलस कसाय-भय-दुर्गुंछ-अप्रसत्थवण्णादिचदुक्त-डवधाद-पंचंतराइयाणं अजहण्णस्स अवंधगाण अप्प- प्पणो गुणहाणे बंधमाणाणं सादियवंधो । अवंधगुणहाणं अप्पमत्ताणं अणादि । अभव्वसिद्धियाणं धुवं । अवंधं वा जहण्णं वा गंतूण य अद्धुवं । एदेसिं सेसितगस्स सादि अद्धुवं ।

उक्तस्समणुक्तस्सो जहण्णमजहण्णगो य अणुभागो। सादिय अद्धुववंधो पगडीणं हुंति सेसाणं ॥६६॥

सेसपगडोणं उकस्समणुकस्स-जहण्णमजहण्णाणं सादिअद्धुववंघो।

सुहपयडीण विसोही तिन्वं असुभाण संकिलेसेण। विवरीदे दु जहण्णो अणुभागो सन्वपयडीणं ॥१००॥

सुहपगडीण विसोहीए तिन्वं उक्तरस अणुभाग-वंधहाणं होइ। असुभाणं पि पगडीणं संकिलेसेण उक्तरसअणुभाग-वंधहाणं होइ। 'विवरीदे दु जहण्णागे' सुभपगडीणं संकिलेसेण जहण्णो अणुभागो, असुभाण विसोहीए जहण्णो अणुभागो।

वादालं पि पसत्था विसोहिगुणमुक्कडस्स तिन्वाओ । वासीदिमप्पसत्था मिच्छुकडसंकिलिइस्स ॥१०१॥

'वादालं पि पसत्था' य सहेण मूलपयडीणं अपसत्थपरूवितथादो वा सादी पयडीओ अपसत्थाओ अघादिपयडीओ पसत्थापसत्थाओ णायव्याओ। णाणावरणीय-दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं चक्तसो अणुभागवंधो असंखिज्ञवस्साउग-आणदादिदेव वज्ज चडगइसण्णि पंचिदियमिच्छादि-द्विरस सञ्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तगस्स सागार-जागारसुदोवजुत्तस्स णियमा उक्करससंकिछिद्वरस उक्तरस-अणुभागवंधे वट्टमाणरस । वेद्णोय-णाम-गोद्गणं उक्तरस-अणुभागवंधो सुहुमखवगस्स चरमे उक्तस्स-अणुभागवंघे वट्टमाणस्स । आउगस्स उक्तस्स-अणुभागवंधो अप्पमत्तसंजदस्स सागार-जागार-सुरोवजुत्तस्स तप्पाओगाहिदिवंधस्स उक्तरस-अणुभागवंधे वदृमाणस्स । णाणावरणीय-दंसणावर-णीय-पंचअंतराइयाणं जहण्णागे अणुभागवंधी सुदूमखबगस्स चरमे जहण्णअणभागवंधे वट्ट-माणस्य । मोहणीयस्य जहण्णअणुभागवंधो अणियद्विखवगस्य सागार-जागारस्य जहण्ण-अणुभागवंधे वृहमाणस्स । वेदणीयणामाणं जहण्णगो अणुभागवंधो सम्मादिहिस्स वा मिच्छा-दिहिस्स वा परियत्तमाणमञ्जिमपरिणामस्स जहण्णो य अणुभागबंधे वहुमाणस्स । आखगस्स जहण्णगो अणुभागर्वधो जहण्णियं अपज्जत्तिरियाडगं वंधमाणस्स असंखेजा-वस्साडगवजा परियत्तमाणमजिमसपरिणामस्य जहण्णगे अणुभागवंधे तिरियस्स मणुसस्स मिच्छादिहिस्स वद्दमाणस्स । गोदस्स जहणागो अणुभागवंघो सत्तमाए पुढवीए णेरइयमिच्छादिहिस्स सागार-जागारस सञ्विवसुद्धस्स सम्मत्ताभिमुहस्स चरमे जहण्णे अणुभागवंधे वट्टमाणस्स ।

'वादालं पि पसत्था' साद-तिरिक्स-मणुस-देवाडग-मणुस-देवगइ-पंचिदियजादि-पंचसरीर• समच उरससंठाण-तिण्णि अंगोवंग वज्ञिरसभव इरणारायसंघडण-पसत्थवण्णादि-च दुक्क-मणुस-देवगइपाओग्गाणुपुठ्वी-अगुरुगल हुग-पर घाद-उरसास-आदाव • उज्जोव-पसत्थविहायग इ-तस-वादर-पज्ञत-पत्तेग सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुरसर-आदिज्ञ-जसिकत्ती-णिमिण-तित्थयर-उच्चगोद वादालीस-पयडीओ पसत्थाओ उक्तरस विसोहिगुण ज्ञत्तरस तिव्यकसाय-अणुभागाओ हुंति।

'वासोदिमप्पसत्था' पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-असादावेदणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-णिरयाच-णिरयाच्-तिरिक्दागङ्-पंचिदियवज्ञ चलजाङ्-समचचरवज्ञ पंचसंठाण-वज्ञ-रिसभ वज्ञ पंचसंग्रहण-अप्पसत्यक्णादिचदुक-णिरयगङ्ग-तिरिक्द्वगङ्गाओगगणु-पुठवी-जवद्याद् अप्पसत्थविद्यायगङ् - यावर-सहुम-अप्रता - साहारण-अथिर-अमुद-दुमग-दुस्सर-अणादिज्ञ-अङ्क कित्ति-णिचगोद-पंचअंतराङ्या अस्टि-दिपगडीओ अप्पसत्थाओ च्ड्र-स्मृक्टिसजुत्तिमच्छादिङ्य-

### आदाउज्जोवाणं मणुव-तिरिक्खाउगं पसत्थाओ । मिच्छस्स होंति तिच्वा सम्मादिद्विस्स सेसाओ ॥१०२॥

आदाउज्जोव-मणुव-तिरिक्खाउरां चत्तारि पराडीओ पसत्थपराडीण मन्मे मिच्छादिहिस्स उक्तस्स-अणुभाराओ हुंति । सेसाओ अहत्तीस पराडीओ सम्मादिहिस्स उक्तस्स-अणुभाराहिदीओ हुंति ।

देवाउगमपमत्तो तिन्वं खवगा करिंति वत्तीसं। वंधंति तिरिय-मणुया इकारस मिच्छमावेण ॥१०३॥

देवाजगरस वक्कसो अणुभागवंधो अप्पमत्तस्स सागार-जागार सुदोवजुत्तस तप्पाओगा-विसुद्धस्स वक्कसस अणुभागवंधे वट्टमाणरस । तिवखवगा सं [तिव्वं खवगा करिति वत्तीसं] साद-जसिकत्ति-व्याद्याणं वक्कस्सगो अणुभागवंधो सुद्धम-संपराइयखवगरस चरमे वक्कस्सअणुभागवंधे वट्टमाणरस । देवगइ-पंचिदियजाइ-वेवविवयाहार-तेज-कम्मइयसरीर - समचवरसरीरसंठाण - वेवविवयाहारसरी-रंगोवंग-पसत्थवण्णादिचवक्क-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुहगळहुग-परचाद - वस्सासपसत्थविहाय-गइ-तस-वादर-पज्जत-पत्तेगसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदिज - णिमिण - तित्थयराणं वक्कस्सगो अणुभागवंधो अपुव्वकरणखवगरस छ-सत्तमभागचरमे वक्कस्स-अणुभागवंधे वट्टमाणरस सागार-जागारस्स सव्व-विसुद्धस्स वंधंति । णिरयावग-वीइंदिय-तीइंदिय-चतुरिदियजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं वक्कस्सगो अणुभागवंधो असंखिज्जवस्सावग वज्ज सण्णि-पंचिदिय-तिरिक्ख-मणुस-पत्तज्जिमच्छादिहिस्स सागार-जागारस्स तप्पाओग्गसंकिळिहस्स वक्कस्सअणुभागवंधे वट्टमाणस्स । तिरिक्ख-मणुसावगाणं च सो चेव भंगो । णवरि तप्पाओग्गविसुद्धस्स । एवं णिरयगइपावुग्गाणु-पुव्यीणं। णवरि वक्कस्ससंकिळिहस्स ।

पंच सुर-णिरयसम्मो सुरिमच्छो तिण्णि जद्दि पगडीओ। उज्जोवं तमतमगा सुर-णेरइया भवे तिण्णि ॥१०४॥

'पं व सुर णिरयसम्मो' मणुसगइ-ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्ञरिसभ-मणुसगइपाओगगाणुपुन्वीण च्छ्रस-अणुभागवंघो देव-णेरइयअसंजदसम्मादिष्टिस्स पज्जत्तस सागारजागरस सन्वित्तसुद्धस्स च्छ्रस्स-अणुभागवंघे वट्टमाणस्स । 'सुरिमच्छो' ति पयडीओ एइंदियआदाव-थावराणं च्छ्रस्सो अणुभागवंघो भवणादि-सोहम्मीसाणं देवपज्जत्तिमच्छादिष्टिस्स सागारजागरस्स णियमां च्छ्रस्ससंकिलिद्धस च्छ्रस्सअस्स । एवं आदावस्स । णविर तत्पाओगगिवसुद्धस्स ।
च्ज्ञोवस्स च्छ्रस्सअणुभागवंघो सत्तमपुढवीणेरइयपज्जत्तिमच्छादिष्टिस्स सागार-जागरस्स सन्वविसुद्धस सम्मत्ताभिमुहस्स चरमे च्छ्रस्स-अणुभागवंघे वट्टमाणस्स । 'सुर-णेरइया भवे तिण्णि'
तिरिक्खगइ-असंपत्तसेवट्टसंघडण-तिरिक्खगइपाओगाणुपुव्वीणं च्छ्रस्सअणुभागवंघो आणदादिदेव वज्ञ देव-णेरइयअपज्जत्तिमच्छादिष्टिस्स सागार-जागरस्स णियमा च्छ्रस्ससंकिलिट्टस्स च्छ्रस्सअणुभागवंधे वट्टमाणस्स ।

सेसाणं चढुगदिया तिन्वणुभागं करिंति पयडीणं। मिच्छादिद्वी णियमा तिन्वकसाउकडा जीवा ॥१०५॥

'सेसाणं चहुगदिया' सेसाणं पगडीण असंखेळावस्साचग वळा आणदादिदेव वळा चडगइ-सिण्ण-पंचिदियपज्यत्तिमच्छादिष्टिणो टक्कस्स-अणुमागं करिति। सागार-जागरस्स उक्करससंकिले-सेण। णवरि इत्थी-पुरिसवेय-हस्स-रइ-समचदुर-हुंडवळा चडसंठाण वळारिसम-असंपत्तसेवट्ट वळा-चडसंघडणाण तप्पाओगगसंकिलेसेण।

### चउदस सरागचरमे पण अणियद्दी णियद्दि एयारं। सोलस मंदणुभागं संजमगुणपत्थिदो जददि ॥१०६॥

'चउद्स सराग चरमे' पंचणाणावरण-चउद्सणावरण-पंचअंतराइयाणं जहण्णाो अण्-भागवंधो सुहुमसंपराइयखनगस्त चरमे जहण्णे अणुभागवंधे वृहमाणस्त । 'पंच अणियही' पुरिस-वेद-जहण्णां अणुभागवंधो अणियदृखवगस्स पुरिसवेदोदयस्स चरमे जहण्णअणुभागवंधे वहुमाणस्स । एवं कोह-माण-माया-छोभ-संजळणाणं । णवरि अप्पप्पणो चरमे जहण्णअणुभागवंघे वहुमाणस्स । कोह्रस कोहोद्एण वा, माणस्स कोहोद्एण वा माणोद्एण वा, मायाए कोह-माण-मायाणं अण्णदरोद्एग । लोभस्स चउसंजलणाणं अण्णदरोदएण खवगसेहिं चिहरस होइ। 'णिय हि एयारं' हस्स-रइ-भय दुगुं छाणं जहण्णगो अणुभागवंघो अपुव्वकरणखनगस्स चरमसमए वृहुमाणस्स सागार-जागरस्स सञ्चविसुद्धस्स जहण्णगे आस्स [ अणुभागवंधे वृहुमाणस्स ] पसत्थ-वण्णादिचडक्क-उवघादाण जहण्गगो अणुभागवंघो अपुन्वकरणखेवगस्स छ-सत्तभागचरमसमए वदृमाणस्य सागार-जागरस्य सन्विविसुद्धस्य जहण्णभणुभागवंघे वदृमाणस्य । णिदा-पचलाणं जह-ण्गगो अणुभागवंधो अपुन्वकरणपढमसत्तम वरमसमए बट्टमाणस्स सागार-जागरस्स सन्वविसु-द्भस जहण्णेरी अणुभागवंधे वट्टमाणस्स । 'सोलस मंदणुभागं' स० दि [संजमगुणपत्थिदो जदित्] णिहा-णिहा-पचलापचला-थीणगिद्धी-मिच्छत्त-अणंताणुवंधीणं जहण्णगो अणुभागवंधो मणुसपज्जत्तस्स संजमाभिमुह्स्स मिच्छादिष्टिरस चरमसमए वट्टमाणस्स सागार-जागरस्स सन्वविमुद्धस्स जहण्णगे अणुभागवंधे वट्टमाणस्स । एवं अपचक्खाणावरणचडकस्स । णवरि असंजदसम्मादिहिस्स । एवं पच्चक्लाणावरणचलक्काणं। णवरि संजदासंजदस्स।

#### आहारमप्पमत्तो पमत्तसुद्धो दु अरदि-सोगाणं। सोलस य मणुय-तिरिया सुर-णेरइया तमतमगा तिण्णि ॥१०७॥

'आहारमप्पमत्तो' आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगाणं जहण्णगो अणुभागवंघो अप्पमत्तस्स सागार-जागरस्स णियमा उक्कस्ससंकिलिष्टस्स पमत्ताभिमुहस्स चरमसमए जहण्णगे अणुभागवंधे बदृमाणस्स । 'पमत्तसुद्धो दु अरदिसोगाणं' अरदि-सोगाणं जहण्णगो अणुभागवंधो पमत्तसंजदस्स सागार-जागरस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स । 'सोलस य मणुय-तिरिया सुर-णेरङ्या तमतमा तिण्णि' णिरय-देवालगाणं जहण्णगो अणुभागवंघो असंखिज्जवस्सालग वज्ज सण्णि-पंचिदिय-तिरिक्ख-मणुसस्स मिन्छादिद्विस्स पङ्जत्तस्स द्सवाससहस्साउगद्विदिवंधमाणस्स मिन्समपरिणामस्स सागार-जागरस्स जहण्णां अणुभागवंघे वट्टमाणस्स । तिरिक्खमणुसालगाणं जहण्णां अणुभाग-वंधो असंखेरज्ञवस्साउग वर्ज मणुस-तिरिक्खमिच्छादिद्रिठस्स जहण्णे अप्पर्जनाउगं अंतोसुहुत्तं वंधमाणस्य सागार-जागरस्य मिक्समपरिणामस्य जहण्णेने अणुभागवंधे वदृमाणस्य । णिरयगइ-णिरचगइपाओगगाणुपुन्त्रीणं जहण्णगो अणुभागवंधो असंखिज्ञवस्साउग वन्ज पंचिद्यितिरिक्ख-मणुसपज्जत्तमिच्छादिष्टिरस सागार-जागरस्य मिक्समपरिणामस्य जहण्णेने अणुभागवंघे वट्ट-माणस्स । देवगइ-देवगइपाओगगाण्युञ्बीणं जहण्णगो अणुभागवंधो पंचिदियतिरिक्ख-मणुसपज्जत्त मिच्छादिद्विस्स परियत्तमाणमिकमपरिणामस्स जहण्णअणुभागवंधे वट्टमाणस्स । वेषव्वियसरीर-वेडिव्यसरीरंगोवंगाणं जहण्णगो अणुभागबंधो असंखिजवस्सारग वज्ज सिण्ण-पंचिद्यितिरिक्ख-मणुसपन्जत्तमिच्छादिष्टिस्स सागार-जागारसुदोवज्जत्तस्स उक्करससंकिलिट्टस्स जहण्ण-अणुभागवंधे वट्टमाणस्स । वीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदियजादि सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं जहण्णगो अणुभागवंधो असंखिङजवरसाउगवज्ञ तिरिक्ख-मणुसमिच्छादिहिस्स सागार-जागरस परियत्तमाणमिष्मम-परिणामस्स जहण्णभणभागवंघे वट्टमाणस्स। ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगीवंग-उड्जोवाणं जहणागो अणुभागवं घो आणदादिदेव वडज देव-णेरइय-पडजत्तमिच्छादिहिस्स सागार-जागरस्स णियमा उक्करससंकिल्डिहस्स जहण्णअणुभागवं घे वहुमाणस्स । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ-गाणुपुठवी-णीचगोदाणं जहण्णगो अणुभागवं घो सत्तमपुढवीए णेरइय पज्जत्तमिच्छादिहिस्स सम्मत्ताभिमुहस्स सागार-जागरस्स सञ्बविमुद्धस्स चरमसमए जहण्णगे अणुभागवं घे चट्ट- भाणस्स ।

> एइंदिय थावरयं मंदणुभागं करिंति तेगदिया । परियत्तमाणमिक्समपरिणामा णारगं वज ॥१०८॥

एइंदिय-थायराणं जहण्ग-अणुभानवंधो णेरइय-[अ-]संखेळवस्साटग-सणक्कुमारादि देव वज्ञ सेसमिच्छादिहिस्स परियत्तमाणमिक्समपरिणामस्स जहण्णगे अणुभागवंधे वट्टमाणस्स । मिक्समपरिणामेत्ति सुमासुभपगडीणं साधारणभूदा मिक्समपरिणामा त्ति वुर्वति ।

आदार्वं सोधम्मो तित्थयरं अविरद-मणुस्सेसु । चउगदि-उक्कडमिच्छो पण्णरस दुवे विसोधीए ॥१०६॥

'आदावं सोधम्मो' आदावस्स जहण्णगो अणुभागवंधो भवणादि-सोहम्मीसाणंतदेवपन्नत्त-मिच्छादिहिस्स सागार-जागारसुदोवजुत्तस्स डक्कःससंकिल्डिह्स्स जहण्णगे अणुभागवंधे वह-माणस्स । तित्थयरस्य जहण्णगो अणुभागवंधो मणुसपन्नत्त-असंजद्द्यमादिहिस्स सागार-जाग-रस्स णियमा उक्कस्ससंकिल्डिह्स्स मिच्छत्ताभिमुह्स्स विदिय-तिद्यपुढवी-उप्पन्नमाणस्स चर्मे जहण्णगे अणुभागवंधे वृह्माणस्स । 'चहुगिद्मुक्कडिमच्छो' पंचिद्यजाइ-तेजस-कम्मइयसरीर-पसत्थवण्णादिचहुक्क-अगुक्तलहुग-परघाद-उस्तास-तस - बाद्र-पज्नत्त-पत्तेगसरीर - णिमिण-णामाणं जहण्णगो अणुभागवंधो असंखेन्नवस्साउग वन्ज-आणदादिदेव वन्न चढुगिद-सिण्ण-पंचिदिय-पन्नत्तिमच्छादिहिस्स सागार-जागरस्स णियमा उक्कस्ससंकिल्डिह्स्स जहण्णगे अणुभागवंधे वृह्मा-णस्स । 'द्वे विसोधीए' इत्थीवेद्स्स जहण्णगो अणुभागवंधो चडगइ-सिण्ण-पंचिदिय-पन्नत्तिमच्छा-दिहिस्स सागार-जागरस्स तप्याओग्गविसुद्धस्स णियमा डक्कस्ससंकिल्डिहस्स जहण्णगे अणुभागवंधे वृह्माणस्स । एवं णवुंसकवेदस्स । णविर असंखेन्नवस्सारण वन्न ।

सम्मादिङ्घी मिच्छो वादं [व अङ्घ] परियत्तमिक्समो जदि । परियत्तमाणमिक्समिम्ब्छादिङ्घी दु तेवीसं ॥११०॥

'सम्मादिहो मिच्छो वा अहु' सादासाद-थिराथिर-सुभासुभ-जस-अजसिक्तीणं जहण्णगो अणुभागवंधो चडगिद-मिच्छादिहिस्स वा सम्मादिहिस्स वा परियत्तमाणमिष्मिमपरिणामस्स जहण्णगे अणुभागवंधे वहुमाणस्त । 'मिच्छादिही दु तेवीसं' छसंठाण-छसंघडण-मणुसगइ-मणुस-गइपाओग्गाणुपुन्वो - दोविहायगइ-सुभग - दुभग-सुस्सर-दुस्सर - आदिः - अणादिः जचगोदाणं जहण्णगो अणुभागवंधो चडगइमिच्छादिहिस्स परियत्तमाणमिष्मिमपरिणामस्स जहण्णगे अणु-भागवंधे वहुमाणस्य ।

> केवलणाणावरणं दंसणछकं च मोहवारसयं। ता सन्वधादिसण्णा हवदि य मिन्छत्तवीसदिमं ॥१११॥

'ता' सहेण मूलपयडीणं घादि-अघादित्तं परुविज्ञइ। णाणावरण-दंसणावरण-[णाण] उक्तस-अणुक्तस-ज्ञहण्ण-अणुभागवंघो सञ्बद्यादी। वेदणीय-आडग णामा-गोदाण उक्तरस-अणुक्तस-ज्ञहण्ण-अज्ञहण्ण अणुभागवंघो अघादी घादियाणं पर्डिभागो। मोहंतराइयाणं उक्तरस-अणुभागवंघो सञ्बद्यादी वा देसघादी वा। ज्ञहण्ण-

अणुभागवंधो देसघादी। अजहण्ण-अणुभागवंधो देसघादी वा सब्बघादी वा। केवळण्णावरणं णिहाणिहा पचलापचला थीणगिद्धी णिहा पचला केवलदंसणावरणं चवसंजलण वज्ज वारस कसाय मिच्छत्तं एदासि वीसण्हं पगडीणं उक्करस-अणुक्करस-जहण्ण-अजुभागवंधो सब्बघादी णाणादिगुणाणं सब्वं घादंतीति सब्बघादी, महावणदाहं व।

णाणावरणचउकं दंसणितग अंतराइगे पंच। ते [ता] होंति देसघादी संजलणं णोकसाया य ॥११२॥

केवलणाणावरण वजा आभिणिवोहिग-सुर-अवधि-मणपज्ञवचन कि:चक्खु-अचक्खु-ओहि-दंसणावरण-पंचअंतराइय-चन्नसंजलण-णवणोकसायाणं नकस्स-अणुभागवंधो सव्वघादी अणु-कस्स-अणुभागवंधो सव्वधादी वा देसघादी वा। जहण्णगो अणुभागवंधो देसघादी। अजहण्ण-मणुभागवंधो देसघादी वा सव्वघादी वा। णाणादिगुणाणं इक्करेसं घादयंति ति देसघादी, एक्करेसवणदाहं व।

> अवसेसा पगडीओ अघादि घादीण होइ पडिभागो। ता एव पुण्ण-पावा सेसा पावा मुणेदन्वा ॥११३॥

'अवसेसा पगडीओ' सादासाद-चडआडग-सन्वणामपयडी-उद्य-णीचगोदाणं उक्तस्स-अणु-क्रस्स-जहण्ण-अजहण्ण अणुभागनंधो 'अघादि घादियाण पडिभागो' घादि-कम्मसंजुत्ताणं अघादीणं सकजकरणसमाणिदो घादीणं पडिभाग ति बुच्चदे । अघादिविसेसो । सकजकरणसामत्थं णित्य, चोरसिहय-अचोरुठव । 'ता एव पुण्ण-पावा' अघादिपयडीओ पुण्ण-पावपगडीओ हुंति । घादि-कम्मपगडीओ सठवाओ पावाओ हुंति ।

आवरण देसघादंतराय संजलण पुरिस सत्तरसं । चुडविहभावपरिणदा तिविहा भावा भवे सेसा ॥११४॥

मोहणीय-अंतराइयवज्ञाणं छण्हं कम्माणं उक्कस्त-अणुभागवंधो चउडाणी। अणुकस्त-अणु-भागवंधो चउद्दाणिओ ति वा तिहाणिगो ति वा विहाणिगो ति वा। जहणाअणुभागचंधो विद्वाणिओ । अजहण्णं अणुभागसंघो विद्वाणिगो ति वा तिद्वाणिगो ति वा चडहाणिगों ति वा । मोहंतराइयाणं रकस्स-अणुभागवंधो चउहाणिओ । अणुकस्स-अणुभागवंधो चउहाणिओ वा,तिहा-णिओ वा, विद्वाणिओ वा, एगहाणिओ वा। जहण्ण-अणुभागवंधो एगहाणिगो। अजहण्ण-अणु-भागवंधी एगहाणिओ वा, विङाणिओ वा, तिहाणिओ वा, चडहाणिओ वा। आवरण-देससेस-चडणाणावरण-तिण्हदंसणावरण-चडसंजलण-पुरिसवेद-पंचअंतराइय-सत्तरसपयडीणं भागवंधो चवहाणिओ । अणुक्करस-अणुभागवंधो चवहाणिओ वा तिहाणिओ वा विहाणिओ वा एकट्ठाणिओ वा । जहण्ण-अणुभागवंधो इकट्ठाणिओ वा । अजहण्ण-अणुभागवंधो एकट्ठाणिओ वा, विद्वाणिओ वा, तिद्वाणिओ वा चडहाणिओ वा केवलणाणावरण-छदंसणावरण-सादासाद-मिच्छत्त-वारस-कसाय-अहणोकसाय-चडआड-सब्वणामपयडी-डब्-णिच-गोदाणं उक्कस्त-अणुभाग-वंधो चउहाणिओ । अणुकस्स अणुमागवंधो चउहाणिओ, वा तिहाणिओ वा विहाणिओ वा । नहण्ग-अणु भागवंघो विद्वाणिओ। अजहण्ण-अणुमागवंघो तिहाणिओ वा, तिहाणिओ वा, चउहा-णिओ वा। असुभपगडीणं णिवं व एग्रहाणं, कंजीरकं व विहाणं विसं व तिहाणं कालकूडं व चल्हाणं। सुभ-पगडीणं गुडं व एगङ्घाणं, खंडं व विद्वाणं, सक्करं च तिहाणं, अमीव चल्हाणं। सन्बदादीणं एगद्वाणं णित्य । अहणोकसाय केवलं एगद्वाणं णित्य, विहणेण मिस्सं होदूण एगद्ठाणं हुंति।

### सादं चढुपचइगं मिच्छो सोलस दुपच पणित्तसं। सेसा तिपचया खलु तित्थयराहार-वजाओ ॥११५॥

'सादं चढुपचइदं' सादस्स मिच्छत्त-असंजम-कसाय-जोग-चढुण्हं पद्मयाणं पत्तेयं पत्तेयं पाधण्णेण बंधो होइ। पगिडबंध-सामित्ते मिच्छादिष्टिस्स वृत्ताणं सोलसण्हं पगिडीणं मिच्छत्त-पद्मय-पाधण्णेण वंधो होइ। तिम्ह चेव सासणंत-पण्वीसं असंजदंत-दस-पणितीसपगिडीणं मिच्छत्त असंजम दुण्हं पद्मयाणं पत्तेगपाधण्णेण बंधो होइ। सेसाणं तित्थयराहार-दुने वज्जाणं मिच्छत्त-असंजम-कसाय-तिण्हं पद्मयाणं पत्तेय-पाधण्णेण बंधो हवदि। तित्थयरस्स सम्मत्त-पाधण्णेण, आहार-दुगस्स पमादरिद्द-संजमपाधण्णेण।

पंच य छ त्तिय छपंच दुण्णि पंच य हवंति अहेव।
सरिरादिय-फासंता पगडीओ हुंति आणुपुच्ची[ए]।।११६॥
[अगुरुयलहुगुवघाया परघाया आदावुज्जोय णिमिण णामं च।
पत्तेय-थिर-सहेदरणामाणि य पुग्गलविवागा।।११७॥]
आऊणि भवविवागी खेत्तविवागी य होइ अणुपुच्ची।
अवसेसा पगडीओ जीवविवागी मुणेयच्वा।।११८॥

'पच य छ' पंचसरीर छ संठाण तिण्णि अंगोवंग छ संघडण पंच वण्ण दोगंध पंचरस अहफास अगुरुगलहुग उवधाद परघाद आदाव उज्जोव णिमिण पत्तेग साहारण थिर अथिर सुभ असुभ एदाओ पगडीओ पुग्गलविवागा पुग्गलपरिणामकारणादो पुग्गलविवागा ति वुचंति। 'आऊणि भवविवागी' चत्तारि आउगाणि भवविवागा हवंति, भव-धारण-णिमित्तादो। चत्तारि आणुपुत्वीओ खेत्तविवागा हुंति, विग्गहं काऊण गच्छमाणस्स खेत्तफलदाणादो। अवसेसा पगडीओ जीवविवागा हुंति, जीवपरिणामणिमित्तादो।

एवं अणुभागबंधो समत्तो।

एयक्खेत्तवगाढं सन्वपदेसेहिं कम्मणो जोगां। बंधइ जहुत्तहेद् सादिमह अणादियं चावि ॥११६॥

'एयक्लेत्तवगाढं जीवस्स अप्पप्पणो सन्वपदेसहिद्खेत्तपदेसे तत्तियमेत्तेण ठिदपुगालद्व्वं कम्मजोगां वंधदि, जहुत्तकारणसिहदो जीवो 'सादिअ' कम्मसरूवेण गहिय-मुक्कपुगालद्व्वं सादिअं। पुन्वकम्मसरूवेण गहिय-पुगालद्व्वं अणादियं।

पंचरस-पंचवण्णेहिं परिणदो दोगंध-चदुहिं फासेहिं। दवियमणंतपदेसं जीवेहि अणंतगुणहीणं॥१२०॥

'पंच रस' तित्त-कडुय-कसाय-अंविल-महुर[रसेहिं]संजुत्तं, किण्ह-णील-रुहिर-हालिह-सुक्तिल-वण्णेहिं सहिदं, सुरभि-दुरभि गंध-सीदुण्ह-णिद्ध-लुक्खेहिं परिणद्मणंतपदेसं सञ्वजीवेहिं अणंत-गुणहीणं अन्भवसिद्धेहिं अणंतगुण सिद्धाणमणंतमागं कम्मबंधजीगापुगालद्व्वं होइ।

आउगभागो थोनो णामा-गोदे समो तदो अधिगो। आवरणमंतराए सरिसो अहिओ दु मोहे वि ॥१२१॥

'आडगभागो थोवो' अट्टविधकम्माणं बंधमाणस्स एगेगसमए गहणमागयाणं कम्मपदेसाणं मडमेत आडगभागो थोवो। णामा-गोदाणं अण्णुण्णं भागो समो, आडगभागादो इक्कद्रेण अधिओ। णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं भागो अण्णुण्णसरिसो, णामा-गोद-एकदरभागादो एदेसिं इकदरभागो अधिओ। 'अधिओ दु' मोहस्स भागो आवरणमंतराइय-एकदरभागादो अधिओ।

### सन्चुवरि वेदणीए भागो अधिओ दु कारणं किंतु । सुह-दुक्खकारणत्ता ठिदिन्विसेसेण सवाणं [सेसाणं] ॥१२२॥

'सन्तुवरि वेदणीए' मोहभागादो वेदणीयभागो अधिगो, सन्वकम्मपदेसाणं उवरि वेदणीय-पदेसं अधियं। तस्स कारणं सुह-दुक्खकारणत्तादो। आन्द्दीणं सेसाणं कम्म-पदेसाणं ठिदि-अधि-यत्तादो भागो अधिगो, सन्वत्थ आविष्ठयाए असंखेळिदिभागेण एगखंडमेत्तेण अधिओ। एवं सत्तिविद्दंधयाणं आन्दगवळ्ण णामादीणं भाणियन्वं। एवं छन्विद्दंधयाणं आन्दग-मोहवळ्ण णामा-दोणं भाणियन्वं। णाणावरणादीणं अप्पप्पगो पदेसभागो अप्पप्पणो उत्तरपयडीओ जित्त्याओ वंधमागच्छंति, तित्तयाणु जहाजोग्गं विभंजिऊण गच्छइ।

### छण्हं पि अणुक्तस्सो पदेसवंघो दु चउन्तिहो होइ। सेसतिए दुवियण्पो मोहाऊणं च सन्वत्थ।।१२३॥

'छण्हं पि अणुक्कस्सो' मोहाजग-वेदणीय-वज्ञ पंच कम्माणि अणुक्कस्सपदेसबंधस्स उवसंतरस देवभावेण वा सुहुमभावेण वा अणुक्कस्सपदेसबंधस्स साहिं सुहुमसंपराइय-अप्पणो काळे उक्कस्स-बंधमाणो अणुक्कस्स बंधइ त्ति वा । साद्वेदणीयस्स अणुक्कस्सपदेसबंधस्स सुहुमसंपराइगो अप्पणो काळे उक्कस्सपदेसबंधे वट्टमाणस्स अणुक्कस्स बंधइ त्ति साद्विंधो । सेढिमणारूढं पडुच अणादि अब्भवसिद्धि पडुच धुवं उक्करसं वा अवंधं वा बंधवुच्छेदं वा गंतूण अद्धुवो । वेदणीयस्स उक्करसबंधवुच्छेदं वा गंतूण अद्धुवो । 'सेसतिए दुवियप्पो' दुक्खस्स जहण्ण-अजहण्णाणं सादि अद्धुववंधो । मोहमाउगाणं उक्करस-अणुक्कस्स-जहण्ण-अजहण्णाणं सादि-अद्धुवबंधो ।

#### तीसण्हमणुकस्सो उत्तरपगडीसु चडिन्वहो बंधो। सेसतिए दुवियप्पो सेसचडके वि दुवियप्पो॥१२४॥

'तीसण्हं अणुक्तस्सो' पंचणाण।वरणोय थीणगिद्धितिग वज्ज छ दंसणावरण-अणंताणुनंधि वज्ज वारसकसाय-भय-दुर्गुंछ-पंचअंतराइयाणं तीसण्हं पगडीणं अणुक्तस्स पदेसनंधरस, उक्तरसादो अणुक्तस्सनंधमाणस्य वा सादि, अप्पप्पणो य नंधगुण छ।णं उक्तस्सं वा अप्पिडवण्णाणं अणादि, अन्भविसिद्धं पहुच धुवं, उक्तरसं वा अनंधं वा गंतूण अद्धुवं, उक्तरस-जहण्ण-अजहण्णाणं सादि-अद्धुववंधो । सेसाणं णउदिपयडीणं उक्तरस-अणुक्तरस-जहण्णाणं सादि अद्धुवं।

#### आउगस्स पदेसस्स छ सत्त मोहस्स णव दु ठाणाणि । सेसाणि तणुकसाओं वंधइ उक्तस्सजोएण ॥१२५॥

आउगस्य उक्षस्यप्रदेखंधो चउगइ-सण्णिपज्ञत्त-मिच्छादिष्टि-सासण-असंजद-तिरिक्ख-मणुस-संजदासंजद-पमत्तापमत्तसंजदाणं अट्टविह्वंघयाणं उक्षस्य-जोगीणं उक्षस्यप्रदेखंधे वट्ट-माणस्य। मोहणीयस्य उक्षस्यप्रदेखंधो चउगइसिण्णपंचिदिय-पज्जत्त-मिच्छादिष्टि-सासण-सम्मा-दिष्टि-सम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टि-तिरिक्ख-मणुस-संजदासंजद-पमत्तापमत्त-अपुठ्वकरण-अणियट्टीण उक्षस्यजोगीण आउगवज्ञ सत्तकम्माण बंधमाणाणं उक्षस्य-परेसबंधे वट्ट-माणाणं होइ। 'सेसाणि तणुक्रसाओ' आउग-मोहवज्जाणं छण्हं कम्माणं उक्षस्यप्रदेसवंधो सुहुम-संपराइयस्य मोहाउगवज्ञ छक्षम्माणि वंधमाणस्य उक्षस्यजोगिस्य उक्षस्यप्रदेसस्य।

# सुहुमणिगोद-अपज्जत्तगस्स पढमे जहण्णगे जोगे। सत्तण्हं पि जहण्हं आउगवंधो वि आउस्स ॥१२६॥

'सुहुमणिनोद्-अपव्यत्तनस्स' आद्यास्य वक्षाणं सत्तण्णं कम्माणं जहण्णपद्सवंधो सुहुम-णिनोद्-अपव्यत्तव्भव-पहमसमप्[य]त्य जहण्यजोगिस्स आद्यावव्यसत्तकम्माणि वंधमाणस्य जहण्यपदेसवंधे वृहमाणस्स । आद्यास्य जहण्य-पदेसवंधे सुहुमणिगोद् जीव-अपव्यत्तगस्स सुद्दा-भवन्गहण-तिद्य-तिभागपदमसमए आद्यां वंधमाणस्य अहविधवंधनस्य जहण्णपदेसवंधे वृहमाणस्स ।

सत्तरस सुहुमसरागे पण अणियङ्घी य सम्मओ णवयं। अअदी विदियकसाए देसयदी तिदयगे जदिद।।१२७॥

'सत्तरस सुहुमसरागे' पंचणाणावरण-चडद्ंसणावरण-साद्-जसिकत्ति-डझगोद्-अंतराइयाणं सत्तरसण्हं पगर्डाणं सुद्वमसंपराइय आ[त्रहमाणस्स] उत्रसामगस्स वा स्ववगस्स वा मोहाडगवळ छकन्माणि वंधमाणस्य उक्तस्तजोनिस्य उक्तस्य-पदेखवं वे वहुमाणस्य । कोहसंजलणस्य उक्तस्य-परेसवं थे। अणियट्टिवाद्र-संपराइय-उवसामगस्स खवगरस वा मोहणीय-चडविहवं घमाणस्स च्क्रस्तजोगित्स च्क्रसपरेसवंघे वहुमाणस्त । एवं माणसंजल्लास्त । णवरि मोहतिविहवं धगस्त । एवं नायासंजलणस्य वि । णवरि मोहतृविहवंधगस्य । एवं लोभसंजलणस्य वि । णवरि मोह-एगविधवं घगस्त । पुरिसवेद्रस उक्कसपदेसवं घो अणियद्दिवाद्रसंपराइय-उवसामगस्त खवगस्त वा उक्तसजोगिस्स मोहपंचिवह-त्रंघगस्स उक्तसपदेसवंघे वट्टमाणस्स । 'सम्मओ णवयं' णिहा-पचलाणं रक्ससपरेसवं घो चरनइपळत्त-सन्मामिन्छादिहि-असंजद सन्मादिहि-तिरिक्ख-मणुस-संजदासंजद-पमत्तापमत्त-अपुत्रवकरणसत्तमभाग-पढमभागगयाणं उक्कत्सजोगीणं आङ्गवः सत्तकन्माणि वं धमाणाणं उक्कस्सपदेसवं घे वट्टमाणाणं। एवं हस्स-रइ-भय-दुनुंह्राणं। णवरि अपुत्रवकरणचरमप्तमओ ति भाणियव्यं। एवमरिद्-सोगाणं। णवरि पमत्तसंबदो ति भाणियव्वं । तित्ययरत्स वक्क्स-पर्सवं घो मणुसपज्ञत्त-असंजर्समादिष्ठि-संजर्।संजर्-पमत्त-अपमत्ततंत्र-अपुत्वकरण-सत्तमभागगयाणं एगूणतीस-णामाए सह आडगवज्ञ सत्तकम्माणि व ध-माणाणं च्क्स्सजोनीणं उत्रसस्पपदेसवंधे वट्टमाणाणं होइ। 'अयदी विद्यिकसाए' अपच-क्लाणावरणचडककस्स डक्सस्सपदेसवंधो चडगइपळ्त-असंजद-सम्मादिष्टिस्स वंधगस्य उक्कस्स जोगिस्स उक्कस्सपदेसवं वे बहुमाणस्स । एवं पच्चस्वाणावरणचडककस्स । णवरि तिरिक्ख मणुससंजनासंजन्स ।

### तेरस बहुष्पदेसो सम्भो मिच्छो य कुणदि पगडीओ । आहारमप्पमत्तो सेसपदेसुकडो मिच्छो ॥१२=॥

'तेरस बहुप्पदेसो' देवगइ-वेजिवयसरीर-समचन्नरससरीर-हुंद्रसंठाण-वेजिवयसरीर-अंगो-वंग-देवगइपाओग्गणुपुर्वा-पसत्थिवहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदिक्वाणं चक्कस्स-पदेसवंघो तिरिय-मणुस-सिण्णपंचित्यपक्रत्विमच्छादिहिष्पहुइ जाव अपुर्वकरणसत्तमभागगयाणं णववीसणामाए सह सत्तिवहवं थयाणं चक्कस्सजोगीण उक्करसपदेसवं चे वहुमाणस्सं [-णाणं]। मणुसाउगस्स पदेसवं चो सत्तमपुद्धी-असंद्येक्ववस्साउग वक्क चडगइ-सिण्ग-पक्कत्त-मिच्छादिहि [स्स] देव-णेरइय-पक्कत्त-असंजदसम्मादिहिस्स वा अहुविहवं घरस वा उक्करसपदेसवं चे वहुमाणस्स। देवाउगस्स उक्करसपदेसवं चो तिरिक्ख-मणुस-सिण्ग-पडजत्त-मिच्छादिहि-सासण-सम्मादिहि-असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्तापमत्तसंजदाणं अहुविहवं घयाणं उक्करस-कोगीणं उक्करसपदेसवं चे वहुमाणागं। असाद्वेदणीयस्स उक्करसपदेसवं चो चउगइ-सिण्ण-पक्कत-निर्माणागं। असाद्वेदणीयस्स उक्करसपदेसवं चो चउगइ-सिण्ण-पक्कत-निर्माणागं।

मिच्छादिष्टिप्पहुदि जाव पमत्तसंजदाणं सत्तविहवं धयाणं चक्कस्सजोगीणं चक्कस्सपदेसवं घे वट्ट-माणाणं । वज्जरिसभरस उक्करसपदेसवंधो चडगइ-सण्णि-पंचिदिय-पज्जत-मिच्छादिद्वि-सासण-सम्मादिष्ठि-[ होणं ] देव-णेरइय-सम्मामिच्छादिष्ठि-असंजदसम्मादिहीणं एगूणतीसणामाए सह सत्तविहवं धयाणं उक्करस-जोगीणं उक्करसपदेसवं घे वट्टमाणाणं। आहारसरीर-तद्ंगोवंगाणं उक्कस्सपदेसव'धो अप्पमत्तसंजद्-अपुव्वकरण-ञ्र-सत्तमभागगयाणं तीसणामाए सह सत्तविह-वंधयाणं उक्करसजोगीणं उक्करसपदेसवंधे वट्टमाणाणं। 'सेसपदेसुक्कडो मिच्छो' णिहाणिहा-पचलापचला-थोणगिद्धिमिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्क-इत्थी-णउंसगवेद-णीचगोदाणं उक्करसपदेस-वंधो चडगइसण्णिपंचिंदियपज्जत्तमिच्छादिष्टि - सासणसम्मादिष्टीणं सत्तविहवंधयाणं उक्करस-परेसक घे वट्टमाणाणं। णवरि मिच्छत्त-णवुंसयवेदाणं सासणसम्मादिही सामी ण होइ। णवुंसग-वेद-णिच्चागोदाणं असंखिज्जवस्सालगो सामी ण होइ । णिरयालगस्स लक्कस्सपदेसवं धो असंखिज्ज-वस्साचग वज्ज सण्णि-पंचिंदियतिरिक्ख-मणुसपज्जत्तिमच्छादिहिस्स अहविहवं घगस्स उक्करस-जोगिस्स उक्कस्सपदेसवं घे वट्टमाणस्स । तिरियाउगस्स पदेसवं घो असंखिज्ञवरसाउग-आण-दादिदेववज्ञ चलगइ-सण्णि-पंचिदिय-पज्जत्त-भिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिङीणं अङ्घविहवं घयाणं चक्करसजोगीणं चक्करसपदेसवंघे वट्टमाणाणं। णवरि सत्तमपुढवीसासणो तिरिक्खाचगरस सामी ण होइ। णिरयगइ-णिरयगइपाञोगगाणुपुञ्ची-अप्पसत्थविहायगइ-दुरसराण डक्करसपदेस-वंधो असंखिज्ञवस्साङग-पज्जत्त-सण्णि-पंचिदिय-तिरिक्ख-मणुस-पज्जत्त-मिच्छादिहिरस अहवीस-णामाए सह सत्तविहवं धगस्स उक्करस-परेसवं घे वट्टमाणस्स । तिरिक्खगइ-एइंदियजाइ-ओराल्यि-तेज-कम्मइयसरीर-हंडसंठाण-वण्णादिचदुक्क-तिरिक्खाणपुरुवी-अगुरुगलहुग- उवघाद-थावर-वाद्रर-सहस-अपज्ञत्त-पत्तेग - साधारणसरीर - अधिर-असुभ-दुभग-अणादिज्ञ-अजसिकत्ती-णिमिणणामाणं उनकस्सपदेसवं धो असंखिळावस्साउग वळा सण्णि-पंचिदिय-विरिक्ख-मणुसपळ्त-मिच्छादिहिस्स तेवीसणामाए सह सत्तविहवं धगस्स उक्करसजोगिरस उक्करसपदेसवं घे वट्टमाणस्स । मणुस-गइ-वेइंदियादिचडजाइ-[ ओरालियसरीर- ] अरालियसरीरंगीवंग-असंपत्तसेवट्टसरीर-संघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुञ्जी तसणामाण उक्कस्सपदेखवं घो असंखिज्जवस्साङगवज्ज सण्गिपंचिदिय-तिरिक्ख-मणुसपज्जत्तिच्छादिष्टिस्स पणुवीसणामाए सह सत्तविह-वंधगस्स उक्कस्सजोगिस्स डक्कस्सपदेसवं घे वट्टमाणस्स । समचडर-हुंडवजा चडसंठाण-वज्जरिसभ-असंपत्तवजा चडसंघ-हगाणं उक्करसपदेसवंधो असंखेळावस्साउग वळा चडगइ-सण्णि-पंचिद्यपळात्तमिच्छादिहिस्स वा सासणसम्मादिहिस्स वा एगूणतीसणामाए सह सत्तविहवं धगस्स उनकरसजोगिस्स उनकस्स-पदेसवं घे वट्टमाणस्स । परघाद-उस्सास-गज्जत-थिर-सुभ-णामाणं उक्कस्सपदेसवं घो णेरइय-असंखिज्जवस्साङग-सणक्कुमारादि देव वज्ज तिरिक्खगइ-सण्णि-पज्जत्त-मिच्छादिष्टिस्स पणवीस-णामाए सह सत्तविह-वंधगरस उक्करसजोगिरस उक्करसपदेसवंधे चट्टमाणस्स । एवं आदाव-डज्ञोवाणं। णवरि छन्वीसणामाए सह सत्तविहवंधगरस डक्करसजोगिस्स डक्कस्सपदेसवंधे वट्टमाणस्स ।

### उक्स्सजोगी सण्णी पज्जतो पगडिवंघमप्पद्रो । कुण्इ पदेसुक्स्सं जहण्णगे जाण विवरीदं ॥१२९॥

चक्करसजोगी सण्णी पंचिद्यपज्यतो छहि पज्यतीहि [पज्यतयदो ] थोवा पगडी वंध-माणो उक्करसपरेसवंधं कुणइ। जहण्णपरेसवंधं जहण्णजोगी कुणइ। केसिंचि कम्माणं सहुम-एइंद्य-अपज्यतो, केसिंचि कम्माणं असिंग-पंचिद्य-अपज्यतो, केसिंचि कम्माणं असंजदसम्मा-दिहि-अपज्यतो, केसिंचि कम्माणं अप्यमत्तसंजदो बहुयाओ पगडीओ वंधमाणो। घोलणजोगिमसण्णी बंधइ चदु दोण्णि अप्पमत्तो य । पंचासंजदसम्मो भवादिसुहुमो भवे सेसा ॥१३०॥ णिरयाउग देवाउग णिरयदुगं चेव जाण चत्तारि । आहारदुगं-दुगं [ चेव य ] देवचउकं तु तित्थयरं ॥१३१॥

'घोळणजोगिमसण्णी' उक्कस्सपरिणामजोगादो हीयमाणक्तवमागंतूण सन्वजहण्णपरिणाम-जोगो घोलमाणो जोगो त्ति बुच्चइ। णिरय-देवाडगाणं जहण्णपदेसवंधो असण्ण-पंचिदिय-पज्जत्त-जहण्णपरिणामजोगस्स अङ्घविह्वंधगस्स जहण्णपरेसवंघे वृहमाणस्स । एवं णिरयगइ-णिरयगइपाओगगाणुपुटवीणं। णवरि अडवीसणामाए सह अडविहवंधगस्स। 'दुण्णि अप्पमत्तो दु' आहारसरीर-ओहारसरीरंगोवंगाणं जहण्णपदेसवंधो अप्पमत्त-अपुव्वकरण-छ-सत्तमभागगयाणं एकत्तीसणामाए सह अट्टविहबंधगाणं जहण्णपरिणामनोगाणं जहण्णपदेसवंधे 'पंचासंजद्सम्मो' देवगइ-वेडिवयसरीर - वेडिवयसरीरंगोवंग - देवगइपाओगगाण्युव्वीणामाणं जहण्णपरेसबंधो असंखेज्जबस्साउग वज्ज मणुस-असंजदसम्मादिष्टि-पढमसमएँ एगूणतीसणामाए सत्तविहबंधगस्स सह जहण्णडववाद्-तन्भवत्थस्स जोगिस्स जहण्णपदेसबंघे चट्टमाणस्स । तित्थयरस्स जहण्णपदेसवंघो सोघम्मादिदेव-पढम-पुढवीणेरइयअसंजदसम्मादिष्टि-पढमसमए आहारकपढमसमए तब्भवत्थस्स तीसणामाए सह सत्तिवहबंधगस्स जहण्णउववादजोगिस्स जहण्णपदेसवंधे वट्टमाणस्स । 'भवादि सुहुमो भवे सेसा' सेसाणं पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-सादासाद् - मिच्छत्त-सोलसकसाय - णवणोकसाय-णिच्चुच्चगोद-पंचंतराइयाणं जहण्णपदेसवंघो (सहमणिगोदपज्जत्तगस्स पढमसमए आहोरक-पढमसमए तब्भवत्थस्स सत्तविह्वंधगस्स जहण्णडववाद्जोगिस्स जहण्णपदेसवंधे वट्टमाणस्स । तिरिक्ख-मणुसालगाणं जहण्णपदेसवंधो सुहुमणिगोदजीव-अपज्जत्तगस्स खुद्दाभवगगहणतिदय-तिभाग-पढमसमए आउगं बंधमाणस्य जहण्णपरिणामजोगिस्स जहण्णपद्सव घे माणस्स । तिरिक्खगंइ-वीइंदियादि-चदुजाइ-ओरालिय - तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण - ओरालिय-सरीर-[ ओरालियसरीर- ] अंगोवंग - इसंघडण - वण्णादिचदुक्क - तिरिक्लगइपाओगगाणुपुठवी-अगुरुगलहुगादि च उक्क- उन्जोव-दोविहायगइ-तस-बादर - पज्जत्त-पत्तेगसरीर-थिरादि छ णिमिणणामाणं जहण्णपदेसबंधो सुहुमणिगोद-अपज्जत्तगस्स पढमसमए अणाहारकपढमसमए तब्भ-वत्थस्य तीसणामाए सह सत्तविहवं धगस्य जहण्णडववादजोगिस्स जहण्णपदेसवं घे वट्टमाणस्स । एवं सणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुठवीणं। णवरि एगूणतीसणामाए सत्तविहवंधगस्स। एवं एईंदिय-आदाव-थावरणामाणं। णवरि छठ्वीसणामाए सह सत्तविहबंधगस्स। एवं सुहुम-अपजत्त-साहारणणामाणं । णवरि पणुवीसाए सह सत्तविहवं धगस्स ।

> जोगा पयिंड-पदेसा ठिदि-अणुभागं कसायदो कुणइ । काल-भव-खेत्तपेती [ पेही ] उदओ सविवाग अविवागो ॥१३२॥

जोगादो पयिडवं धं पदेसवं धं च कुणइ। कसायदो ठिदिवं धं अणुभागवं धं च कुणइ। सीदादिकाल-णिरयादिभव-रदणपभादिखेत्त-वत्थादिद्व्वाणं इहाणिहाणं पेक्खिदूण कम्मोद्ओ उदीरणोद्ओ चेव होदि।

> सेढि-असंखेजदिमें जोगडाणाणि हुंति सन्वाणि । तेसिमसंखिर्जगुणो पगडीणं संगहो सन्वो ॥१३३॥

तासिमसंखेजगुणा ठिदीविसेसा हवंति पगडीणं।
ठिदिवंध-अन्भवज [ स्स ] द्वाणा [ अ ] संखिजगुणाणि एत्तो दु ॥१३४॥
तेण असंखेजगुणा अणुभागा हुंति वंश्रठाणाणि।
एत्तो अणंतगुणिया कम्मपदेसा मुणेयन्वा॥१३४॥
अविभागपलिदच्छेदो [दा ] अणंतगुणिदा हवंति इत्तो दु।
सुद्दप्वरदिद्विवादे विसिद्दमदओ परिकथंति॥१३६॥

सेहिमसंखेळिदिजोणीसु सुहुमणिगोदजीव-अपळात्तगस्स जहण्ण-उववादजोगद्वाणप्पहुदि जाव सिण्ण-पंचिदिय पञ्जत-उक्कससपिणामजोगद्वाणो ति पक्खेवुत्तरकमेण जोगद्वाणाणि जगसेहीए असंखेळमागमेत्ताणि भवंति । पक्खेवपमाणं जहण्णजोगद्वाणस्स सेहीए असंखेळिदि-भागमेत्तखंडगदस्स एगखंडं होदि । तेसि जोगद्वाणाणं णाणावरणादि-सञ्वाभो पयडीओ असंखेळि-गुणाओ । तासि पयडीणं सञ्चपयिहिद्दिवंघवियप्पा असंखिळ्लागरोवमगुणा । तेसि ठिदिवंधिवयप्पा असंखिळ्लागरोवमगुणा । तेसि ठिदिवंधिवयप्पा असंखिळ्लागरोवमगुणा । तेसि ठिदिवंधिवयप्पाण ठिदिवंधिवयप्पाण ठिदिवंधिवयप्पाण असंखेळ्लोगगुणाणि हुति । तेसि वा, तेसि ठिदिवंधिवयप्पाण अणुभागवंधद्वाणाणं अणुभागवंधद्वाणाणं असंखेळ्लोगगुणाणि हुति । तेसि अणुभागवंधद्वाणाणं अस्मपदेसा हुति । अविभागपिलयेखेदों तेसि कम्मपदेसाणं अविभागपिलदेखेदा सञ्चजीवेदि अर्णतगुणा होति । 'अविभागपिलयेखेदों' तेसि कम्मपदेसाणं अविभागपिलदेखेदा सञ्चजीवेदि अर्णतगुणा होति । 'सुद्ववदिद्ववादे' ] सुद्वपहाणदिद्विवादे कोद्वबुद्धिपहुइसंजुत्तगणहरपहुद्धियायरिया पवंवक्षाणं कुन्वंति । उक्तं च—

"सेडिमसंखे जिद्मागमेत्ता जोगहाणाणि हुं ति सन्वाणि"। तस्य संदिही—एगजोगहाणं पिंड जिद्म असंखे ज्ञारोगमेत्तपयडीओ लहामो, तो सेडिअसंखे ज्ञाइभागमेत्तजोगहाणेहिं केत्तियाओ पयडीओ लहामो ११।००।१। एगपयिंड पिंड जिद्म हिद्दिवयप्पणि असंखे ज्ञाणि लभामो,

तो असंखेडजलोगमेत्तपयिद्विवयपेहिं केत्तियाणि ठिदिविसेसाणि छमामो १ ० । 22। १। एगिट्टिदिविसेसं पिंड असंखेडजाणि द्विदिव धंडम्मवसाणद्वाणाणि छमामो, तो असंखेडजलोगमेत्तद्विदिवसेसेहिं केत्तियाणि ठिदिव धंडम्मवसाणद्वाणाणि छमामो १ १ । 22०। १। एगिट्टिदिव धंडम्मवसाणठाणं पिंड जिद्द [असंखेडजलोगमेत्त ] अणुमाग-१ व धंडम्मवसाणट्ठाणाणि छमामो, तो असंखेडजलोगमेत्तिदिव धंडम्मवसाणट्ठाणि छमामो, तो असंखेडजलोगमेत्तिदिव धंडम्मवसाणट्ठाणि छमामो । ११। 2222। १। एगअणुभागव धंडम्मवसाण यहाणि छमामो । ११। 2222। १। एगअणुभागव धंडम्मवसाण प्र जिद्द असंखेडजदिअणुभागव धंडम्मवसाणट्ठाणिणि छमामो, तो असंखेडजलोगमेत्तिट्ठिद-१ व धंडम्मवसाणठाणेहिं केत्तियाओ अणुभागव धंडम्मवसाणद्वाणाणि छमामो १। ११। 222

2222 । है अणुभागव धन्मवसाणट्ठाणेहिं अणंतगुणागारे कदे क्म्मंपदेसा मुणेदेव्या । १ । १ ।

2222222| १ | कम्सपदेसेहिं अणंतगुणगारे कदे अविभागपिलदच्छेदा भवंति १।१ | 22222 22 | १ | १ | योगप्रकृतिस्थित्यध्यवसानानुभागकर्मप्रदेशाः पल्यस्य छेद्विभागां कर्मविभागाश्च क्रमेण ज्ञातच्या इति ।

> एसो वंधसमासो पिंडुक्खेवेण विण्वदो कोइ [किंचि]। कम्मप्पवादसुदसागरस्स णिस्संदमेत्तो दु ॥१३७॥

एसो व धसंखेवो संखेवेण गहिद्ण कहिओ कोइ कम्मप्पवाद-सुदसमुहदो णिस्संदमेत्तो हु।

वंधविहाणसमासो संखेवेण रइदो थोवसुद-अप्पवृद्धिणा दु.। वंधे मुक्खे कुसला मुणओ पूरेदृण परिकहेंतु ॥१३८॥ इय कम्मपयिहपयदं संखेबुदिद्वणिच्छयमहत्थं। जो उवजुज्जइ बहुसो सो जाणइ वंध-मुक्खद्वं॥१३६॥

'इयकम्मपयिडपयदं' एवं कम्मपगिडयिवयारं संखेवेणिहिङणिच्छयमहत्थं जो मुणी उवओगं करेइ, सो जाणइ वंध-मोक्खाणं अत्थं।

> सो में तिहुयणसहिदो सुद्धो वुद्धो णिरंजणो सिद्धो। दिसदु वरणाणलाभं चरित्तसुद्धिं समाहिं वा ॥१८॥ आदि-मज्झवसाणे मंगलं जिणवरेहिं पण्णत्तं। तो कदमंगलविणओ इणमो सुत्तं पवक्खामि ॥१९॥

> > सद्गपंजिया समत्ता

[ इदि चडत्थो सतगसंगहो समत्तो ]

### पंचमो

## सत्तरि-संगहो

वंदित्ता जिणचंदं दुण्णय-तम-पङ्क-पाड्यं वरदं। सत्तरिगाहसमुद्दं बहु-भंग-तरंग-संजुत्तं॥

सिद्धपदेहिं महत्थं वंधोदयसंतपगडिठाणाणि । बुच्छं सुण संसेवं णिस्सदं दिद्विवादादो ॥१॥

'सिद्धपदेहिं महत्थं'[महत्थं]णाम ख्यातनिपातोपसर्गविरहितं, सभावसिद्धेहिं पदेहिं वंधो-दयसंतपगिंडठाणाणं वुच्छं महत्थं संखेवं सुण दिहिवादस्स णिस्सदं। उद्यगहणेण उदीरणा वि गहिदा। सत्तगहणेण उवसमणं खवणं च गहियं।

> कदि वंधंतो वेददि कइया कदि पगडिठाणकम्मंसा। मूळुत्तरपगडीसु य भंगवियप्पा य बोधव्वा।।२।।

'कित् वंधंतो वेदिद्' किद् पगिडिहाणाणि वंधमाणो केत्तियाणि पगिडिहाणाणि वेदेदि, किद् वा संतकस्मपगिडिहाणाणि तस्स । मूळपगडीसु उत्तरपगडीसु च भंगवियप्पा जाणियव्वा ।

> अडविह सत्त सो[ छ ]वंधगेसु अड्डेव उदयकम्मंसा । एगविधे तिवियप्पो एगवियप्पो अवंधम्मि ॥३॥

अट्ठिवह्वंधगेसु सत्तविह्वंधगेसु छिवह्वंधएसु च अट्ठिवह्-उद्यक्षम्माणि, अट्ठेव संतकम्माणि हुंति। वेदणाय-एगिवह्वंधगे उवसंतकसाये मोहणीयवज्ञ सत्त उद्यक्षम्माणि अट्ठ संतकम्माणि। एस इक्षो वियप्पो। खीणकसाए मोहणीयवज्ञ सत्त उद्यक्षमाणि। संतकम्माणि सत्त। एस विदिओ वियप्पो। सजोगिकेविलिम्म चत्तारि अघादिकम्माणि उद्य-संताणि ति। एस तिद्ओ वियप्पो। अवंधिम्म अजोगिकेविलिम्ह चत्तारि अघादिकम्माणि उद्य-संताणि ति एक्षो चेव वियप्पो।

सत्तह वंध अहोदयंस तेरससु जीवठाणेसु । इक्तम्हि पंच भंगा दो भंगा हुंति केवलिणो ॥४॥

'सत्तद्वंध अद्वोद्यंस' सिण्ण-पंचिद्यि पज्जत वज्ज तेरससु जीवसमासेसु सत्तकम्माणि अट्ठकम्माणि वा बंधट्ठाणाणि, उद्य-संतकम्मट्ठाणाणि अट्ठ। 'इक्कम्ह पंच भंगा' सिण्ण-पंचिद्य-पज्जत-जीवसमासेसु अट्ठबंधोदयसंतकम्मट्ठाणाणि ति एओ वियपो। सत्त कम्माणि वंधट्ठाणं, अट्ठ उद्य-संतकम्मट्ठाणाणि ति विद्यो वियपो। इकम्माणि वंधट्ठाणं अट्ठ उद्य-संतकम्मट्ठाणाणि ति विद्यो वियपो। वेदणीयमेकं चेव बंधट्ठाणं, सत्त उदयक्म्माणि, संतकम्माणि अट्ठ इदि च ग्रथो वियपो। वेदणीयमेकं चेव बंधट्ठाणं, सत्तउदय-सत्तसंत-कम्मट्ठाणाणि, पंचमो वियपो। 'दो भंगा हुंति केविछणो' सजोगिकेविछस्स वेदणीयमेकं चेव

वंधट्ठाणं, चत्तारि अघादिकम्माणि उदय-संतट्ठाणाणि ति । इदि एको वियप्पो । एवं अजोगि-केविष्टस्स । णवरि वंधट्ठाणं णित्थ ति विदिओ वियप्पो ।

### अद्वसु एगवियप्पो छुमुवि गुणसण्णिदेसु दुवियप्पो । पत्तेयं पत्तेयं वंधोदयसंतकम्माणं ॥५॥

'अट्ठसु एगवियप्पो' सम्मामिच्छादिद्ठ-अपुठ्व-अणियद्दीसु परोयं परोयं सत्त वंधकम्माणि उद्य-संतकम्माणि अट्ठ। सुहुमसंपराइयम्मि वंधकम्माणि छ, उदय-संतकम्माणि
अट्ठ। उवसंतकसायम्मि वंधकम्म वेदणीयं। मोहणीयवज्ञ उदयकम्माणि सत्त। अट्ठ संतकम्माणि। खीणकसायम्मि वेदणीय वंधं। मोहणीयवज्ञ सत्त उदयकम्माणि, संतकम्माणि सत्त।
सज्ञोगिकेविक्तिम्म वेदणीयकम्मवंधो, चत्तारि अघादिकम्माणि उदय-संताणि। एवं अज्ञोगिकेविक्सि। णवरि वंधो णित्थ। 'छसु वि गुणसिण्णदेसु दुवियप्पो' मिच्छादिद्ठ-सासणसम्मादिद्ठअसंजदसमादिद्ठ-संजदासंजद-अप्पमत्तासंजदेसु पर्नायं पर्नायं अट्ठ वंधुदयसंतकम्मद्ठाणाणि
त्ति एओ वियप्पो। सत्तकम्माणि वंधट्ठाणाणि, अट्ठ उदय-संतकम्मद्ठाणाणि ति
विदिओ वियप्पो।

वंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतराइगे पंच । वंधोवरमे वि तहा उदयंसा हुंति पंचेव ॥६॥

'वंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतराइगे पंच' वंधोदयसंतकम्माणि पंचेव। वंधवुच्छेदे जादे वि उदय-संतकम्माणि पंच।

> वंधस्स य संतस्स य पगिंडहाणाणि तिण्णि सरिसाणि । उदयहाणाणि दुवे चदु पणयं दंसणावरणे ॥७॥

वंध-संताणं तिण्णि पगिंदिष्ठाणाणि सिरसाणि । तं जहा-दंसणावरणसञ्वपयडीओ घेतूण णवेति एगं वंधहाणं । णिदाणिद्दा पचलापचला थीणिगिद्धी वक्ष सेसपगडीओ घेतूण छ इदि विदियं वंधहाणं । एदाओ चेव णिद्दा पचला वक्षाओ पगडीओ घेतूण चत्तारि ति तिद्यं वंधहाणं । ताणि चेव तिण्णि संतहाणाणि हुंति । चद्यहाणाणि दुण्णि चत्तारि वा, पंच वा । तं जहा-चक्खुदंसणावरणीयं अवक्खुदंसणावरणीयं अविद्दंसणावरणीयं [केवलदंसणावरणीयं] एयाओ पयडीओ घेतूण एगं चद्यहाणं । एदाओ चेव चत्तारि पयडीओ णिद्दाणिद्दा-पचलापचला थीणिगिद्धीण णिद्दा-पचलाणं एककदर-सिह्यायो घेत्ण पंचेति विदियमुद्यहाणं ।

विदियावरणे णववंधगेसु चढु पंच उदय णव संता । सो [छ] बंधगेसु एवं तह चढुवंधे छ-णवंसा य ॥=॥

'विदियावरणे' दंसणावरणे णवकम्माणि बंधमाणेसु चत्तारि वा पंच वा उद्यक्षमाणि, णव संतकम्माणि। एवं दो भंगा। छ कम्माणि बंधमाणेसु वि चत्तारि वा पंच वा उद्य-कम्माणि, णव संतकम्माणि [ति] दो चेव भंगा। चत्तारि कम्माणि बंधमाणेसु चत्तारि वा, पंच वा, उद्यक्षम्माणि, णव वा छ वा संतकम्माणि धाष्ठाह, हाष्ट्राह, हाष्ट्राह, हाष्ट्राह, श्राहह, श्राह्राह, श्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह, श्राह्राह, श्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह्राह, श्राह्र

### उवरदवंघे चढु पंच उदय, णव छच संत चढु जुगलं।

अवंधरो चत्तारि वा पंच वा खर्यकम्माणि; णव वा छ वा संतकम्माणि, चत्तारि खर्य-कम्माणि; संत कम्माणि चत्तारि ।०।४।६, ०।४।६, ०।४।६; ०।४।६; ०।४।४ एवं पंचमंगा। वेदणियाउगगोदे विभज्ज मोहं परं बुच्छं ॥६॥ गोदेसु सत्त भंगा अङ्क य भंगा हवंति वेदणिए। पण णव णव पण भंगा आउचउक्के वि कमसो दु ॥१०॥

साद बंधं, सादं उद्यं, सादासादं सत्तं; सादं बंधं, असादं उद्यं, सादासादं संतं; असादं बंधं, सादं उदयं, सादासादं संतं; असादं बंधं, असादं उद्यं, सादासादं संतं। उत्रद्वंघे सादं उद्यं सादासादं संतं, असादं उद्यं सादासादं संतं, सादं उद्यं सादं संतं; असाद्मुद्यं असादं संतं, एवं वेदणीयस्स अह भंगा हुंति।

णेरइयस्स णिऱ्याचगमुद्यं णिरयाचगसंतं, तिरिक्खावगं वंधं णिरयाचगमुद्यं णिरय-तिरि-याडगं संतं, मणुसाडगं वंधं णिरयाडगं [डद्यं] णिरय मणुसाडगं संतं, णिरयाडगं डद्यं [णिरय-तिरियाडगं संतं, णिरयाडगं डद्यं] णिरयमणु-साडगं संतं। एवं णिरयाडगस्स पंच भंगा हुंति। तिरिक्खस्स तिरिक्खाउगं उद्यं तिरिक्खाउगं संतं, गिरयाउगं वंधं तिरिक्खाउयं उदयं तिरिक्खाउगं णिरयाउगं संतं, तिरिक्खाउगं उदयं तिरिक्खणिरयाउगं संतं, तिरिक्खाउगं वंधं तिरिक्खाउगं उद्यं तिरिक्खाउगं संतं, तिरिक्खाउगं उद्यं तिरिक्ख-तिरिक्खाउगं संतं, मणुसारगं वंधं तिरिक्खारगं रदयं तिरिक्ख-मणुसारगं संतं, तिरिक्खारगं रदयं, तिरिक्ख-मणुसाउगं संतं, देवाचगं गंधं तिरिक्खाचगं उद्यं तिरिक्ख-देवाचगं संतं, तिरिक्खाचगं उदयं तिरिक्ल-रेवाडगं संतं। एवं तिरिक्लाडगस्स णव भंगा हुंति। मणुसस्स मणुसाडगं डद्यं मणुसाडगं संतं, णिरयाडगं वंधं मणुसाडगं उद्यं मणुस-णिरयाडगं संतं, मणुसाडगं उद्यं मणुस-णिरयाडगं संतं, तिरिक्खाडगं वंधं मणुसाडगं डदयं मणुस-तिरिक्खाडगं संतं, मणु-साडगं डद्यं मणुस-तिरिक्खाउगं संतं, मणुसाडगं वंधं मणुसाडगं डद्यं मणुस-मणुसाडगं संतं, मणुसाडगं डद्यं मणुस-मणुसाडगं संतं, देवाडगं वंघं मणुसाडगं डद्यं मणुस-देवाडगं संतं, मण्-साल्गं उद्यं मणुस-द्वाल्गं संतं । एवं मणुसाउगस्स वि णव भंगा हुंति । देवस्स वि देवार्लं खद्यं देवाडगं संतं, तिरिक्खाडगं वंघं देवाडगं उद्यं देव-तिरिक्खाडगं संतं, देवाडगं उद्यं देव-तिरिक्खालगं संतं, मणुसालगं व धं देवालगं लद्यं देव मणुसालगं संतं, लवरदवंधे देवालगं लद्यं देव-मणुसाडगं संतं । एवं देवाडगस्स वि पंच भंगा हुंति।

उन्नं व'धं उन्नं उत्यं उन्नणीनसंतं, उन्नं व'धं णीनं उत्यं उन्नणीनसंतं, णीनं व'धं उन्नं उत्यं उन्न-णीनसंतं, णीनं व'धं णीनं उत्यं उन्न-णीनसंतं, णीनं वंधं णीनं उत्यं णीनं संतं, उन्निल्लिद्मिम उन्ने तेउ-वाउम्मि वोधन्ना। उन्नरद्वांधे उन्नं उत्यं उन्न-णीनसंतं, उन्नं य उद्यं उन्नं संतं। एवं गोद्स्स नि सत्त भंगा हुंति।

वावीसमेक्वीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच । चढु तिद ढुगं च एगं वंधट्ठाणाणि मोहस्स ॥११॥

वावीस एक्कवीस सत्तारस तेरस णव पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि इक्क एदाणि दस वध-हाणाणि मोहणीयस्त । एदेसि वावीसादीणं प्राह्मिणेदेसो सद्गे बुत्तकमेण णाद्व्वो ।

इकं च दो व चत्तारि तदो एगाधिया दसुक्स्सं। ओन्नेण मोहणिजे उदयद्वाणाणि णव हुंति ॥१२॥

इक् दोणिण चत्तारि पंच छ सत्त अह णव दस एदाणि णव उद्यहाणाणि मोहणीयस्स हुति। अह य सत्त य छक य चढु तिग दुग एग अधिग वीसाणि । तेरस वारेगारं एत्तो पंचादि-एगूणं ॥१३॥ संतस्स पगडिठाणाणि मोहणीयस्स हुंति पण्णरसं । वंधोदयसंते पुण भंगवियप्पा बहुं जाणे ॥१४॥

अहावीसं सत्तावीसं छ्व्वीसं चडवीसं तेवीसं वावीसं इक्कवीसं तेरस बारस इक्कारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि इक्क एदाणि पण्णरस संतहाणाणि मोहणीयस्स। एदेसि अहावीसादीणं पयिडि-णिदेसो। तं जहा—मोहणीयस्स सव्वपगडीओ घेत्तूण अहवीसं। अहवीसादो सम्मत्ते चिविल्लिदे सत्तावीसं। सत्तावीसादो सम्मामिच्छत्ते चिविल्लिदे छुव्वीसं। अहावीसादो अणंताणुवंधिचढुके विसंजोइए चडवीसं। चडवीसादो मिच्छत्ते खिवए तेवीसं। तेवीसादो सम्मामिच्छत्ते खिवए वावीसं। वावीसादो सम्मत्ते खिवए एक्कवीसं। एक्कवीसादो अपश्वक्खाणावरण-पचक्खाणा-वरण-अहकसाएसु खिवएसु तेरस। तेरसादो णडंसयवेदे खिवए वारस। वारसादो इत्थीवेदे खिवए एक्कारस। एक्कारसादो इस्स रइ अरइ सोग भय दुगुंछा एदेसु छणोकसाएसु खिवएसु पंच। पंचादो पुरिसवेदे खिवदे चत्तारि। चडकादो कोहसंजळणे खिवदे तिण्णि। तिगादो माणसंजलणे खिवदे दोण्णि। दुगादो मायसंजळणे खिवदे एक्कं। एक्किस्स सत्तहाणस्स इक्केको चेव मंगो। मोहणीयस्स संतकम्महाणाणि अहावीसादीणि पुच्चुत्ताणि पण्णरस हुति। 'वंघोदय-संते पुण मंगो णे [मंगवियप्पा वहुं जाणे]' वंघोदयसंतकम्मकम्महाणेसु भंगवियप्पा बहुगा जाणियन्वा।

# सो[छव्-]वावीसे चदु इगिवीसे सत्तरस तेरस दो दो दु। णववंधगे वि दोण्णि दु एगेगमदो परं भंगा ॥१५॥

[ वावीसवंघट्ठाणे छ भंगा ]। इक्कवीसवंघट्ठाणे चत्तारि भंगा। सत्तरसवंघट्ठाणे दो भंगा। तेरसवंघट्ठाणे दो चेव। णववंघट्ठाणे दो भंगा। पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि इक्क एदेसु पंचसु वंघट्ठाणेसु इक्केको चेव भंगो। एदेसि वावीसादिवंघट्ठाणाणं पयडिणिहेसो भंगपक्तवणा च सद्गे वुत्तकमेण णाद्व्या।

## दस वावीसे णव इगिवीसे सत्तादि उदयकम्मंसा । छादी णव सत्तरसे तेरे पंचादि अट्टेव ॥१६॥

'दस वावीसे' वावीसबंघद्वाणे सत्त अह णव दस उद्यहाणाणि। तं जहा—मिच्छतं अणंताणुवंघीणमेक्कद्रं अप्पचक्खाणावरणाणमेक्कद्रं [ पचक्खाणावरणाणमेक्कद्रं ] संजल्णाणमेक्कद्रं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं इस्स-रइ—अरइ-सोग दुण्हं जुयलाणमेक्कद्रं भय-दुगुंछाओ, एदाओ पयडीओ घेत्त्ण दस-उद्यहाणं। चतारि कसायभंगा तिण्णि वेद-भंगेहिं गुणिया वारस १२। ते चेव जुगल-दोभंगेहिं गुणिया चडवीस भंगा हुंति २४। एवं दसण्हं इक्को चडवीसो। एदाओ चेव पगडीओ भय-विरिह्याओ घेत्त्रण पढम-णवडदयहाणं। तस्स इक्को चेव पढम-चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछ-विरिह्याओ भय-सिह्याओ घेत्त्रण विदियं णव-उद्यहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। अणंताणुवंधी वज्ज सेसपगडीओ घेत्त्रण तिद्यं णव-उद्यहाणं। एदस्स वित्ओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ मय-रिह्याओ घेत्त्रण पढमं अह-उद्यहाणं। एदस्स पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछ-विरिह्याओ घेत्त्रण विदियं अट्ठ-उद्यहणां। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछ-विरिह्याओ घेत्त्रण विदियं अट्ठ-उद्यहणां। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। इक्कद्रसहियाओ चेव पगडीओ भय-दुगुंछिवरिह्य अणंताणु वंधि-इक्कद्रसरिह्याओ [इक्कद्रसहियाओ] घेत्त्रण तिद्य-अहडद्यहणां। एदस्स विदिओ चडवीस-

भंगो। एराओ चेव पगडीओ अणंताणुवंधि-भय-दुगुं छविरिह्याओ घेत ण सत्त द्येट्ठाणं। एदरस वि एको चववीसभंगो।

एक्कवीसवंधट्ठाणे सत्त अट्ठ णव उद्यट्ठाणाणि । तं जहा—सिच्छतं वळ सेसपुन्वृत्त-पगडीओ घेत्तूण णव-उद्यट्ठाणं । एदस्स वि एक्को चडवीसभंगो । एदाओ चेव भय-विर-हियाओ घेत्तूण अट ठ-उद्यट्ठाणं । एदस्स इक्को चेव चडवीसभंगो । एदाओ चेव दुगुंछ-विरहि-याओ भयसहियाओ घेत्तूण वा अट ठ-उद्यट्ठाणं । एदस्स विद्शो चडवीसभंगो । एदाओ चेव भय-दुगुं छाविरहियाओ घेत्तूण सत्तूद्यट्ठाणं । एदस्स वि इक्को चेव चडवीसभंगो ।

सत्तरसर्वधट्ठाणे छ सत्त अट्ट णव उद्यट्टाणाणि । तं जहा-सम्मामिच्छतं अपन्नवखाणा-वरणाणमेकदरं पचक्खाणावरणाणमेकदरं संजलणाणमेकदरं तिण्हं वेयाणमेकदरं हस्स-रइ-अरइ-सोग-दुण्हं जुयलाणमेकदरं भय-दुगुंछा च,एदाओ घेत्रण णव-उदयहाणं। एदस्स वि एको चडवीस-भंगो। एदाओ चेव सम्मामिच्छत्तविरिह्याओ सम्मत्तासिह्याओ घेतुण णव-उद्यहाणं। एदस्स विद्भो चडवीसभंगो। एदाओ चेव भय-रहियाओ घेत्रण भट्ट-उदयहाणं एदस्स पढमो चडवीस-भंगो । एदाओ चेव भय-सहिय दुगुंछरहियाओ घेतूण भट्ट-उदयहाणं । एदरस विदिओ चडवीस-भंगो । एदाओ चेव सम्मत्त-भयरिय सम्मामिच्छना-दुगुंछ सिहयाओ वा घेत ण अहडदयहाणं । एद्स्स तिदिओ चडवीसमंगो। एदाओ चेव दुगुंछ-रहिय-भयसहियाओ घेत्रण वा अङ-उद्यङाणं। एट्स्स चडत्थो चडवीसभंगो। सम्मत्त-रहिय पुन्तुचरियपगडीओ घेत् णे वा असंजद्डवसम-सम्मादिष्टि-खइयसम्मादिष्टिम्मि अह-उदयहाणं। एद्रस पंचमो चडवीसभँगो। एदाओ चेव सम्मा-मिच्छत्तसिह्य-भय दुगुंछविरिह्याओ घेत्रण सग [सत्त] उद्यट्ठाणं। पढमो चडवीसमंगो। सम्मरा-सहिय सम्मामिच्छत्ता-विरिह्य-असेसपगडीओ घेतूण वा सत्त-उदयट्ठाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगी। एदाओ चेव सम्मत्त-भयरिहय-दुगुंछसँहियाओ घेत्रण वा असंजद्-डवसम-सम्मादिद्ठ-खइयसम्मादिद्ठिम्म सत्त-उद्यद्ठाणं। एद्स्स तिद्भो चिवनीसभंगो। एदाभो चेव दुगुंछ-रहिय-भयसहियाओ घेत ण सत्त उदयद्वाणं। एदरस चडत्थो चडवीसभंगो। एदाओ चेव भय-दुगुंछिवरिह्याओ घेतूण वा-छ-उदयहाणं। एदस्स पढमो चडवीसभंगो। एवं चेव सम्मत्त-रहिय-असंजद्-उवसमसम्मादिष्टि-खड्यसम्मादिष्टिम्मि उद्यहाणं।

तेरस वंघहाणे पंच इ सत्त अह उदयहाणाणि। तं जहा-सम्मत्तं पच्च स्वाणावरणाणमे कहरं संजलणाणमे कहरं तिण्हं वेदाणमे कहरं हस्स-रइ अरइ-सोग दुण्हं जुयलाण मे कहरं भयदुगुं छा च, एदाओ पय डीओ घेत ण अह-उदयहाणं। एदस्स इक्को चव वीस मंगो। एदाओ चेव अय-सिहयाओ घेत ण सत्त-उदयहाणं। एदस्स पढमो च उवीस मंगो। एदाओ चेव दुगुं छ-रिहय भय-सिहय घेत ण घेत ण सत्त-उदयहाणं। एदस्स विदिओ-चव वीस मंगो। एदाओ चेव सम्मत्त-रिहय दुगुं छा-सिहयाओ वा सत्त-उदयहाणं। एदस्स विदिओ-चव वीस मंगो। एदाओ चेव सम्मत्त-रिहय हुगुं छा-सिहयाओ घेत्र ण वा संजदासंजद-उवस मसम्मादिष्टि-खइयसम्मादिष्टिम्मि सत्त-उदयहाणं। एदस्स तिद्ओ चव वीस मंगो। एदाओ चेव भय-रिहयाओ घेत्रण छ-उदयहाणं। एदस्स विदिओ चव वीस एदाओ चेव भयसिहयाओ दुगुं छरिहयाओ घेत्रण छ-उदयहाणं। एदस्स विदिओ चव भंगो। एदाओ चेव भयरिहर-सम्मत्तसिहयाओ घेत्रण वा छ-उदयहाणं। एदस्स तिद्ओ चउभंगो। एदाओ चेव भयरिहर-सम्मत्तसिहयाओ घेत्रण वा छ-उदयहाणं। एदस्स हिको चउभंगो। एदाओ चेव भयरिहर-सम्मत्तसिहयाओ घेत्रण वा छ-उदयहाणं। एदस्स हिको चउभंगो। एदाओ चेव भयरिहर-सम्मत्तसिहयाओ घेत्रण वा छ-उदयहाणं। एदस्स हिको चउभंगो। एदाओ चेव भयरिहर-सम्मत्तसिहयाओ घेत्रण वा छ-उदयहाणं। एदस्स इक्को चीस मंगो। एदाओ चेव भयरिहर्ग छुगुं छ-सम्मत्तरिहयाओ घेत्रण पंच-उद्यहणं। एदस्स इक्को चास मंगो।

चत्तारि आदि णववंधगेस उकस्स सत्त उदयंसा । पंचविध वंधगे पुण उदओ दोण्हं सुणेदव्वो ॥१७॥

'चतारि आदि णव वंधरोसु' णववंघट्टाणे चतारि पंच छ सत्त उद्यहाणाणि । तं जहां— सम्मत्तं चडसंजलणाणमेक्षद्रं तिण्हं वेदाणमेक्षद्रं हस्स-रइ अरइ-सोग दुण्हं जुयलाणमेक्षद्रं भयः हुगुं छा च। एदाओ पगंडीओ घेतूण सत्त-उद्यहाणं। एद्रसं, इक्को चडवीसमंगी। एदाओ चेव भय-रहियाओ घेतूण छ-उद्यहाणं। एद्रसं इक्को चडवीसमंगी। एदाओ चेव दुगुं छ-रहिय-भय-सहियाओ घेतूण वा छ-उद्यहाणं। एद्रसं विद्धि चडवीसमंगी। एदाओ चेव सम्मत्त-रहिय-दुगुं छसहियाओ घेतूण वा छ-उद्यहाणं उवसमखइयमिम। एद्रसं चडवीसमंगी। एदाओ चेव सम्मत्त-रहिय-भय-रहियाओ घेतूण पंच-उद्यहाणं। एद्रसं एक्को चडवीसमंगी। एदाओ चेव दुगुं छ-रहिय-भयसहियाओ घेतूण वा पंच-उद्यहाणं। एद्रसं विद्धि चडवीसमंगी। सम्मत्तासहियाओ भयरहियाओ घेतूण वा पंच-उद्यहाणं। एद्रसं विद्धि चडवीसमंगी। एदाओ चेव सम्मत्तरहिन्याओ घेत्रण वा पंचा उद्यहाणं। एद्रसं विद्धि चडवीसमंगी। एदाओ चेव सम्मत्तरहिन्याओ घेत्रण वा पंचा उद्यहाणं। एद्रसं विद्धि चडवीसमंगी। एदाओ चेव सम्मत्तरहिन्याओ घेत्रण चत्रारि उदयहाणं। एद्रसं इक्को चडवीसमंगी।

पंचिवधवधहाणे चडसंजलणाणमेक्कद्रं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं एदाओ घेत्रूण एक्कमुद्य-

ट्ठाणं। एदस्स वारस भंगां।

एकं च दोण्णि चउवंधगेस उदयंसया द बोध्वा। इत्तो परंतु इकं उदयंसा होदि सेसेसु ॥१८॥

'इक्कं च दो व तिण्णि चडवंधगेसु' चडिवहवंधट्ठाणे दोण्णि डद्यट्ठाणाणि। तं जहा— चडसंजळणाणमेक्कदरं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं, एदाओ घेत्तूण एकं डद्यट्ठाणं। एद्स्स वारस भंगा। चडसंजळणाणमेक्कदरं एयं डद्यट्ठाणं। एद्स्स चत्तारि भंगा। तिण्हं वंधट्ठाणे कोह्वज्ञ तिण्हं संजळणाणमेक्कदरं। एक्कं डद्यट्ठाणं। एद्स्स तिण्णि भंगा। दुविहवंधट्ठाणे कोह्-माण वज्ञ दुण्हं संजळणाणमेक्कद्रं, एक्कं डद्यट्ठाणं। एद्स्स दो भंगा। एयविधवंधगे लोभसंजळणमेक्कं डद्यट्ठाणं। एद्स्स दो भंगा। एयविधवंधगे लोभसंजळणमेक्कं डद्यट्ठाणं। एद्स्स एक्को चेव भंगो। अवंधगेसु सुहुमलोह्संजळणं। एक्कं डद्यट्ठाणं। एद्स्स एको चेव भंगो।

इक य छक्केयारं दस सत्त चउक इक्कयं चेव।
एदे चउवीसगदा चउवीस दुगेगमेगारं ॥१६॥
णव पंचाणउदिसदा उदयवियप्पेण मोहिया जीवा।
उणहत्तरि-एगत्तरि-पयवंधसदेहि विण्णेया॥२०॥

'इक्ष य छक्केयारं' दस-उद्यहाणे एक्को चंडवीसो। णव-उद्यहाणे छ चडवीसा। अह-उद्यहाणे एगारस चडवीसा। सत्त-उद्यहाणे दस चडवीसा। छ उद्यहाणे सत्त चडवीसा। पंच-उद्यहाणे चत्तारि चडवीसा। चत्तारि-उद्यहाणे इक्को चडवीसो। दो-उद्यह्णणे चडवीस-भंगा। एक्कोद्यट्ठाणे एक्कारस भंगा।

'णव पंचाणडृदिसदा' दसादिचहुकंतं चडवीस गणण वलागा [ सलागा ] चालोस, चड-वीसेण गुणिया एत्तिया हुंति ६६०। एदेसु दो-डदयहाणे चडवीस भंगा, एक-डदयहाणे इकारस भंगा, मेलिया सब्वे डदयवियण्या एत्तिया हुंति ६६४।

दस-उद्यहाणे इक्का चउवीससलागा दसपयडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति १०। णव-उद्यहाणे छ चउवीससलागा णवंपगडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति ४४। अट्ट-उद्यहाणे इक्कारस चउवीस-सलागा अहपगडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति ५६। सत्त-उद्यहाणे दस चउवीससलागा सत्त-पगडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति ७०। [ छ-उदयहाणे ] सत्त चउवीससलागा छ पयडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति ४२। पंच-उद्यहाणे चत्तारि चउवीस सलागा पंचपगडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति ४२। पंच-उद्यहाणे चत्तारि चउवीस सलागा पंचपगडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति ४। एदे सठवे मेलिया एत्तिया हुंति २८। एदे सठवे मेलिया एत्तिया हुंति २८। एदे चउवीस गुणियाए एत्तिया हुंति १८१। एदेसु दो-पगडीहिं [दो पगडि-

खद्य] हाणे चखवीस खद्य-वियप्पा दो पगडीहिं गुणिया एको अहाणं [ ] इक्का-रस-खद्यवियप्पा वि एगपगडीहिं गुणिया एत्तिया हुंति ११। सन्वपद्बंधवियप्पा ६६७१।

तिण्णेव दु वावीसे, इगिवीसे अडुवीस कम्मंसा। सत्तरह-तेरह-णव वंधगेसु पंचेव ठाणाणि ॥२१॥ पंचिवह-चडिवहेसु व छ सत्त सेसेसु जाण पंचेव। पत्तेयं पत्तेयं पंचेव दु सत्त ठाणाणि ॥२२॥

'तिण्णेव दु वावीसे' वावीसवंघडाणे अडावीस सत्तावीस छव्वीसं एदाणि तिण्णि संतडा-णाणि हुंति । इंगिवीसवंघडाणे अडावीस इक्षसंतडाणं । सत्तरस-तेरस-णवबंघडाणेसु अडावीस च उवीस तेवीस वावीस इक्षवीस एदाणि पंच संतडाणाणि पत्तीयं हुंति ।

'पंचिवह-चडिवहेसु य छ सत्ता' पंचिवहवंघडाणे अडावीस चडवीस एगवीस तेरस वारसं एक्कारस छ संतद्वाणाणि। चडिवहवंघडाणे अडावीस चडवीस इगिवीस वारस इक्कारस पंच चत्तारि एदाणि सत्त संतद्वाणाणि।तिण्हवंघडाणे अट्ठावीसं चडवीसं चत्तारि तिण्णि एदाणि पंच संतट्ठाणाणि। दुविहवंघट्ठाणे अट्ठावीस चडवीस इगिवीस तिण्णि दोण्णि एदाणि पंच संतद्वाणाणि। एयविहवंघट्ठाणे अट्ठावीस चडवीस इगिवीस दोण्णि एक्कं एदाणि पंच संतट्ठाणाणि। अवंघगे अट्ठावीसं चडवीसं इगिवीसं इक्कं च एदाणि चत्तारि संतट्ठाणाणि हुंति।

दस णव पण्णरसाई वंधोदयसंतपगडिठाणाणि । भणिदाणि मोहणिज्जे एत्तो णामं परं बुच्छं ॥२३॥

दस बंधट्ठाणाणि, णव उदयट्ठाणाणि, पण्णरस संतद्ठाणाणि मोहणीयिम भणिदाणि। एत्तोवरि णामिम वंधोदयसंतठाणाणि भणिस्सामो।

तेवीसं पणुवीसं छन्वीसं अद्ववीसम्रगुतीसं । तीसेकतीसमेयं वंधद्वाणाणि णामस्स ॥२४॥ इगिवीसं चडवीसं एत्तो इगितीसय त्ति.एगधियं । उदयद्वाणाणि हवे णव अद्व य हुंति णामस्स ॥२५॥ [ति-दु-इगि-णडदी णडदी अड-चदु-दुगाधियमसीदिमसीदी च । उणसीदी अद्वत्तरि सत्तत्तिर दस य णव संता ॥२६॥ ]

तेवीसं पणुवीसं छठ्वीसं अट्ठवीसं डणतीसं तीसं इक्कतीसं एकं एदाणि अट्ठ बंधंद्ठा-णाणि णामस्स हु ति । 'इगिवीसं चडवीसं एतो [ इगितीसं ति ] एगाधियं' इगिवीसं चडवीसं पणुवीसं छठ्वीसं सत्तावीसं अट्ठावीसं उगुतीसं तीसं एक्कतीसं णव अट्ठ एदाणि इक्कारस उद्यद्ठाणाणि हुंति णामस्स । तेणडिंद् वाणडिंद् इक्काणडिंद णडिंद् अहासीदि चडरासीदि वासीदि असीदि एगूणासीदि अहत्तरि सत्तत्तरि दस णव एदाणि तेरस संतहाणाणि हुंति णामस्स ।

अहेयारस तेरस वंधोदयसंतपगडिठाणाणि । ओघेणादेसेण य एत्तो जहसंभवं विभजे ॥२७॥

अह वंधहाणाणि, एकारस उद्यठाणाणि, तेरस संतठाणाणि ओघेण णामस्स हुं ति । विसेसेण गइ-आइसु मग्गणठाणेसु जहासंभवं विभंजिङण बंधोदयसंतठाणाणि एदाणि हुं ति भणियन्वाणि ।

### तेरस णव चढु पणयं वंधवियप्पा उ हुंति वोधव्वा । छावत्तरिमेगारससदाणि णामोदया हुंति (७६११) ॥२=॥

तेवीसादि-अहसु वंधहाणेसु पगिडिणिदेसो भंगणिरूवणा च सद्गे वृत्ता [त्तक] कमेण जाणिऊण भाणियव्या। तेरस सहस्सा णव सद्ग पंच य ताळीसा णामस्स वंधट ठाणिवयपा हुं ति १३६४५। इक्कवीसादि-इक्कारसेसु उदयहाणेसु पगिडिणिदेसो भंगपरूवणा च । तं जहा—

णिरचगइणामोद्यसंजुत्ताणि पंच उद्यहाणाणि । तं जहा—णिरचगइ-पंचिद्यिजाइ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-णिरचगइपाओगगाणुपुन्वी - अगुरुगछहुन-तस-वाद्र-पज्जत - थिरा-थिर-सुभासुभ-दुभग-अणादिज्ज-अजसिकित्ति-णिमिणणामाओ एदाओ पगडीओ घेत्तूण इक्कवीस उद्यहुणं। तं विग्गहगइवदृमाणस्य णेरइयस्य जहण्णेण एयसमयं, उक्कस्सेण वेसमयं। एदाओ आणुपुन्वीवज्ञाओ वेउन्वियसरीर-हुं इसंठाण-वे उन्वियसरीर-अंगोवंग-उवधाद-पत्तेयसरीरसहियाओ पगडीओ घेत्तूण पणुनीस उद्यठाणं। तं सरीरगहिय-पहमसमयमादिं काऊण जाव सरीरपज्जता [त्तो] ण होइ, ताव होदि। जहणुक्कस्सेणंतोमुहुत्तकाळं। एदाओ चेव परधाद-अप्पस्थिवहायगइ-सिह्याओ पयडीओ घेत्तूण सत्तावीस-उद्यठाणं। तं सरीरपज्जत्तगपडमसमयपहुि जाव आणा-पाणपज्जतो ण होइ, ताव होइ। जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तकाळं। एदाओ चेव उस्साससिह्याओ पयडीओ घेत्तूण अट ठावीस उद्यठाणं। तं आणापाणपज्जत्तगए पडमसमयपहुि जाव भासाप-ज्जत्तगओ ण होइ, ताव होइ। जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तकाळं। एदाओ चेव दुस्सरसिह्याओ पयडीओ घेतूण पर्ण्णतीस-उद्यठाणं। तं भासापज्जतगए पडमसमयपहुि जाव जीविदंतं ताव होइ। जहण्णेण दस [वास-]सहस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि। एदेसिं पंचण्हं ठाणाणं एक्केको चेव भंगो। उद्यवियप्पा पंच ४।

इगिवीसं चउवीसं एत्तो इगितीस य ति एग्धियं।
णव चेव उदयहाणा तिरियगइसंजुदा हुंति ॥२९॥
पंचेव उदयठाणाणि सामण्णेइंदियस्स वोधव्वा।
इगि-चउ-पण-छ-सत्तिधिया वीसा तह होइ णायव्वा ॥३०॥
आदाउजोवाणमणुद्य-एइंदियस्स ठाणाणि।
सत्तावीसा य विणा सेसाणि हवंति चत्तारि ॥३१॥
आदाउजोउदओ जस्सेसो णित्थ तस्स णित्थ पणुवीसं।
सेसा उदयहाणा चत्तारि हवंति णायव्वा ॥३२॥

आदाउदजोवाणमणुऱ्य-एइंदिएसु इगिवीसं तिरिक्खगइ-उद्यसंजुत्ताणि णव ठाणाणि। तत्थ सामण्णेइंदियस्य पंच उद्यठाणाणि। तं जहा—ितरिक्खगइ-एइंदियजाइ-तेजाकम्मइयसरीर-वण्णांघ-रस-फास-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुठवी-अगुरुगलहुग-थावर-वादर-सुहुमाणमेक्कद्रं पज्जतापज्जन्ताणमेक्कद्रं थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-अणादिज्ज-जस अजसिकत्तीणमेक्कद्रं णिमिणणामाओ पग्न-डीओ घेत्तण इगिवीस-उद्यहाणं। तं विग्गहगईए वट्टमाणस्स जहण्णेणेगसमयं, उक्करसेण तिण्णि समयं। एद्रस मंगा जसिकत्ति-उद्एण इक्को मंगो, सुहुमअपज्जत्त-उद्ओ णित्थ ति। अजस-कित्ति-उद्एण चत्तारि मंगा। [एवं पंच मंगा ४।] एद्राओ चेव पगडीओ आणुपुठवीवजाओ ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-उवघाद-पत्तेग - साधारणसरीराणमेक्कद्रं सिह्याओ घेत्तण चडवीस-उद्यहाणं। तं सरीरगहियपढमसमयप्यहुंड जाम सरीरपज्जताओ ण होइ ताम होइ। जहण्णु-क्स्सिणंतोमुहुत्तकालं। एद्रस मंगा—जसिकत्ति-उद्एण एक्को मंगो, सुहुम-अपज्जत-साहारणाणं

उद्भो णित्थ ति । अजसिकति-उद्एण अट्ठभंगा । एवं णव भंगा ६ । एदाओ अपजत्तवज्ञ-परघादसिह्याओ घेत्रण पणुवीस उदयट्ठाणं। तं सरीरपज्जतागए पढमसमयप्पहुइ जाव आणा-पाणपञ्चत्तगओ ण होइ ताव होइ। जहण्णुक्तरसेणंतोमुहुत्तकालं। एद्रस भंगा-जसिकत्ति-उदएण एको भंगो, सहम-साहारणाणं उद्भो णित्थ ति। अजसिकति-उदएण चत्तारि भंगा ४। एवं पंच भंगा ४। एदाओ चेव उत्साससिह्याओ पगडीओ घेत्र ण छन्वीस उदय-ट्ठाणं । तं आणापाणपज्जत्तागए पढमसमयप्पहुडि जाव जीवियंतं ताव होइ। जहण्णेणंतोमुहुत्त-कालं, उक्तरसेण वावीस [ वास ] सहस्साणि अंतोमुहुत्त णाणि। एट्रस आ पंचवीस उद्यट्ठाण वियप्पा तिनाया चेव ५ । आदाबुज्जोबुद्अविरहियाणं ए- ]इंदियाणं जहा भणिदं । आदाबुज्जोव-उद्यसिह्याणं एइंद्याणं तहा इगिवीसं। चडवीस-उद्यट्ठाणं पुठवं च। णवरि सुहुम-अपज्जता-साहारणाणं उदभो णितथ सि । एदेसिं दो दो भंगा । ते पुठवभंगेसु पुणरुत्ता ति ण गहिया । चडवीस पगडीओ परघाद-आदाउजोवेकदरसिद्याओ घेत्तूण छव्वीसंखद्यठाणं। तं सरीर-पज्जनागए पढमसमयप्पहुदि जाव भाणापाणपज्जनागभो ण होइ ताव होइ। जहण्णुक्कस्सेणंतो-मुहुत्तकालं। एदस्स भंगा चत्तारि ४। एदाओ चेव उस्साससिह्याओ पगडीओ घेत्रण सत्ता-वीस उद्यठाणं । तं आणापाणपज्जसागए पढमसमयप्पहुदि जाव जीविद्तं ताव होह । जहुणोणंतो-मुहुत्तं, उक्करसेण वावीसवरससहरसाणि अंतोमुहुत्त् णाणि । एदरस वि भंगा चत्तारि ४ । एइंदि-याण सब्दे भंगा वत्तीसं ३२।

> विगलिंदियसामण्णेणुदयहाणाणि हुंति छन्वेव । इगिवीसं छन्वीसं अहावीसादि जाव इगितीसं ॥३३॥ उज्जोवरहियविगले इगितीस्णाणि पंच ठाणाणि । उज्जोवसहियविगले अहावीस्णया पंच ॥३४॥

एजोव-उद्यविरहियवेइंदियट्ठाणाणि पंच । वेइंदियस्स सामण्णेण छ उद्यट्ठाणाणि । तं जहा--तिरिक्खगइ-वेइंदियजाइ-तेजा - कम्मइयसरीर - वण्ण गंध-रस-फास-तिरिक्खगईपाओग्गाणु-पुठवी-अगुरुगलहुग-तस-बाद्र-पज्जत्तापज्जत्ताणमेक्कद्रं थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-अणादिज्ज-जस-अजसिकत्तीणमेक्कद्रं णिसिणणामाओ पयडीओ घेत्ण इक्कवीस उद्यट्ठाणं। तं विग्गहगईए वट्टमाणस्स जहण्णेण एगसमयं, [ उक्कस्सेण वे समयं । ] एदरस भ गा—जसिकत्ति-उदएणेक्को भंगो, अप्यक्तत्तोद्भो णित्य ति । अजसिकत्ति-उद्एण दो भंगा । एवं तिण्णि भंगा ३ । एदाओ चेव ओराल्रियसरीर-हुंडसंठाण-ओराल्रियसरीरंगोवंग-असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण—खबघाद-पत्तेग-सरीरसिहयाओ आणुपुन्वीवज्ञाओ घेतूण अन्वीस-उद्यद्वाणं। तं सरीरगहियपढमसमयप्पहुइ जाव सरीरपज्जत्तो ण होइ, ताव होइ। जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तकालं। एद्स्स भंगा-जसिकित्ति-उद्एण इक्को भंगो १, अपज्ञत्तोदओ णित्य ति। अजसिकत्ति-उद्एण दो भंगा। एवं भंगा तिण्णि ३। एदाओ चेव अपज्ञत्तवज्ञ परघाद-अपसत्थ-विहायगइसहियाओ घेतूण अट्ठावीसं उदयट्ठाणं सरीरपज्जनाए पढमसमयप्पहुइ जाव आणापाणपज्जनागओ ण होइ, ताव होइ। जहण्णु-क्करसेणंतोमुहुत्तकालं। एदस्स दो भंगा २। एदाओ सन्वाओ उस्साससहियाओ घेत्ण एगूण-तीसउद्यह्ठाणे। तं भाणापाणपज्ञत्तागए पढमसमयप्पहुदि [ जान भासा- ] पज्जत्तायभो ण होई ] एवं दो भंगा २। एदाओ चेव दुस्सर-सहियाओ पगडीओ घित्रूण तीसउद्यठाणं। तं भासापज्जत्तागए पढमसमयप्पहुडि जाव जीविदं अंतोमुहुत्तकालं। ताव होइ। जहण्णेणंतोमुहुँ सं, उक्तस्सेण वारस वासाणि। एदस्स दो भंगा।

ताव हाइ। जहण्णणतामुहुत्त, उद्यत्सण बारव वाताः । उत्यावनिक्य वेहंदियस्स जहा एवं उज्जोव-अजसिकित्तियाः । एवं उज्जोव-[उद्यसिह्य] वेहंदियस्स जहा इगिवीस-छ्रव्वीस पुर्व्व व । णवरि अपज्जत्त-उद्भो णित्य । एदेसिं दो दो भंगा चेव । पण्णरस पुणक्त्तासमादिया । छत्तीस-[छडवीस] पगडीओ परघाद-उज्ञोव-अपसत्थिवहाय[गिदि] सत्त सिह्याओ घेत्तूण जाव आणापाणपज्जत्त-गओ ण होइ ताव होइ जह्ण्णुक्सरसेणंतोमुहुत्तकालं। एद्रस्स दो भंगा। एद्राओ चेव उक्करस-[डरसास-]सिह्याओ पगडीओ घेत्तूण तीस-उद्यट्ठाणं। तं आणापाणपज्जत्तगए पढम [समयप्प-हुदि जाव भासापज्जत्तगओ ण होइ ताव] अंतोमुहुत्तकालं। एद्रस्स वि दो भंगा २। एद्राओ चेव दुरसरसिह्याओ पयडीओ घेत्तूण एगवीस-उद्यट्ठाणं [तं] भासापज्जत्तगए पढमसमयप्प-हुदि जाव जीविदंतं ताव होइ। जहण्णेणंतोमुहुत्तकालं, उक्करसेण वारस वासाणि अंतोमुहुत्त, णाणि। दो भंगा २। सञ्चित्रयपा अट्ठारस १८।

एवं विं [तीइं-] दियस्स णवरि तीइंदियजाइ भाणियन्वं। तीस-इक्कत्तीसकालो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्करसेण एगूणवण्ण रादिंदिवाणि अंतोमुहुत्तं णाणि। एवं चउरिंदियस्स। णवरि चडरिंदियजाइ वत्तान्वं। तीसेक्कतीसकालो जहण्णेणंतोमुहुत्तं, उक्करसेण छम्मासाणि अंतोमुहुत्तः,

णाणि । वियक्तिदियसञ्जवियप्पा चडवण्णं ४४ ।

पंचिदिय तिरियाणं सामण्णे उदयठाण छचेव। इगिवीसं छव्वीसं अद्वावीसादि जाव इगितीसं ॥३५॥ उज्ञोवरहियसयले इगितीस्णाणि पंच ठाणाणि। उज्ञोवसहियसयले अद्वावीस्णगा पंच ॥३६॥

पंचिंदियतिरिक्खसामण्णेण छ उदयहाणाणि। तं जहा-उजोवरिह्यसयले तस्स इमं ठाणं--तिरिक्खगइ-पंचिदियजाइ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्ख-गइपाओगगाणुपुत्रवी-अगुरुगलहुग-तस-वाद्र- पत्तनापित्तनाणमेक्कद्रं थिराथिर - सुभासुभ-सुभग-दुभगाणमेक्कद्रं आदेज अणादेजाणमेक्कद्रं जस-अजसिकत्तीणमेक्कद्रं णिमिणणामाओ पग-डीओ घेत्रुण इक्कवीस-उद्यट ठाणं। तं विमाहगईए वट्टमाणस्स जहण्णेणेगसमयं, उक्कस्सेण वे समयं। एदस्स पज्जतोद्एण अट्ठभंगा 🖘। अपज्जतोद्एण एक्को भंगो १। दुभग-अणाद्ज-अजसिकत्तीण एवं उद्ओ ति एव णव भंगा। एदाओ चेव आणुपुच्चीवजाओ ओरालिय-सरीर छ संठाणाणमेक्कद्रं ओरालियसरीरंगीवंग-छसंघडणाणमेकद्रं डवघाद-पत्तेगसरीरसहियाओ पयडीओ घेत्र्ण छन्वीस-उदयट्ठाणं। तं सरीरगहियपढमसमयप्पहुइ जाव सरीरपज्जतागओ ण होइ ताव होइ जहण्णुक्करसेणंतोमुहुत्तकालं। पज्जत्तुदृएण दुसर-अट्टासीदि-भंगा २८८। अपज्जती-दएण इक्को भंगो १। हु बसंठाण-असंपत्तसे वृहसरीरसंघडण-दुभग-अणादि ज्ञ-अजसिक त्रीणमेव उद्भो ति। एवं सन्वभंगा २८६। एदाओ चेन अपन्जत्तावन्ज परघाद-पसत्थापसत्थ विहायगईण-मेक्कदरं सिह्याओ पगडीओ घेत्ण अट्ठावीस-उद्यट्ठाणं। तं सरीरपञ्जतागए पडमसमयप्पहुद्धि जाव आणापाणपञ्जत्तामओ ण होइ ताव होइ जहण्णुक्करसेणंतोमुहुत्तकालं। एद्रस वियप्पा पंच सदा छ सत्तरी ४७६। एदाओ चेव उस्साससिह्याओं घेत्रण एगूण तीस-उद्यट्ठाणं आणापाण-पडनत्तागए पढमसमयप्पहुदि जाव भासापजात्तागओ ण होइ ताव होइ जहण्णुक्कस्सेणंतो सहता-कालं। एदस्स भंगा पंच सदा छहत्तरी ४७६। एदाओ चेव सुस्सर-दुस्सराणमेक्कद्रसहियाओ पगडीओ घेत्रण तीस-उद्यट्ठाणं। तं भासापज्जतगयपढमसमयप्पहुदि जाव जीविद्तं ताव होइ जहण्णेणंतोमुहुत्तकालं, उक्करसेण तिण्णि पलिदोवमाणि अंतोमुहुत्तूणाणि । एदरस भंगा इक्कार-स्यवावण्णानि ११४२। एवं उङ्जोब-उद्एण रहिद्-पंचिद्यितिरिक्खाणं भणिदं।

उज्ञोव-उद्यसिह्यपंचिद्यितिरिक्खाणं जहा इगिवीस-छठ्वीस पुठ्वं व साणियठ्वं । णवरि अपज्ञत्तोद्ञो णित्य । एदेसि मंगा पुठ्वत्तमंगेसु पुणकत्ता त्ति ण गहिया । एदाञ्जो छठ्वीस पगडोञ्जो परवाद-उज्जोव-पसत्थ-अपसत्थिवहायगईणमेकद्रं सिह्या घेतूण एगूणतीस-उद्यट्ठाणं । तं सरीरपज्नतगए पढमसमयपहुदि जाव आणापाणपज्जनगओं ण होइ ताव होइ। जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तकालं। एदस्स भंगा ५७६। एदाओ चेव उस्साससिहियाओ पगडीओ घेत् ण तीसउद्यट्ठाणं। तं आणापाणपज्जनगए पढमसमयप्पहुदि जाव भासापज्जनगओ ण होइ ताव होइ।
जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तकालं। एदस्स भंगा पंच सदा छावत्तरी ५७६। एदाओ चेव सुस्सरदुस्सराणमेक्कदरं सिह्याओ घेत्रूण एक्कतीस-उदयहाणं। तं भासापज्जनगए पढमसमयप्पहुदि जाव जीविदंतं ताव होइ जहण्णेणंतोमुहुत्तकालं, उक्कस्सेण तिण्णि पिलदोवमाणि अंतोमुहुत्तू णाणि। एद्रस भंगा इक्कारस सदा वावण्णा ११४२। पंचिद्यितिरिक्खसन्वभंगा चत्तारि
सहस्स-णवसदा छदुत्तरा ४६०६। सन्वतिरियभंगा मेलिया एत्तिया ४६६२।

मणुसगइसंजुदाणं उदयद्वाणाणि हुंति दस चेव। चउनीसं विज्ञत्ता सेसाणि हवंति णेयाणि ॥३७॥ तित्थयराहाररहिया पगडी मणुसस्स पंच ठाणाणि। इगिनीसं छन्नीसं अद्वानीस्रणतीस तीसासु॥३८॥

पयही मणुसस्स उद्यहाणाणि । तं जहा—इगिवीसं छ्व्वीसं यहावीसं एगूणतीसं तीसं एदाणि उद्यहाणाणि हुंति । जहा—उज्जोवउद्यरिह्यपंचिद्यितिरक्ताणं तहा वत्तव्वाणि । णविर मणुसगइआदि भाणियव्वा । एदेसि भंगा एत्तिया हुंति २६०२ । एवं सामण्णमणुसस्स भणिदं । विसेसमणुसस्स तं जहा—मणुसगइ-पंचिद्यजाइ-आहार-तेज-कम्मइयसरीर-समच्डरसरीरसंठाण-आहारसरीरंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगळहुग - उवधाद-तस-बादर-पज्जत - पत्तेगसरीर-थिरा-थिर - सुभासुभ - सुभग-आदिज्ञ - जसिकत्ति - णिमिणणामाओ पगडीओ घेत्ण पणुवीस - उदयहाणं आहारसरीर-उहाविद्युक्तसस्यप्यदुद्धि जाव पज्जत्माओ होइ ताव होइ । जहण्णुक्करसेणंतोसुहुत्त-काळं । एदरस भंगो इक्को चेव १ । एदाओ चेव परघादापसत्थितहायगइसिह्याओ सत्तावीस-उदयह्याणं । तं सरीरपज्जत्तगए पढमसमयप्पहुद्धि जाव आणापाणपज्जत्त्राओ ण होइ [ताव होइ]। जहण्णुक्करसेणंतोसुहुत्तकाळं । एदरस इक्को भंगो १ । एदाओ चेव उस्साससिह्याओ पगडीओ घेत्रण अट्ठावीसउद्युह्याणं । तं आणापाणपज्जत्त्राण पढमसमयप्पहुद्धि जाव भासापज्जत्राओ ण होइ ताव होइ जहण्णुक्करसेणंतोसुहुत्तकाळं । एदरस विभागो एक्को चेव १ । एदाओ चेव पगडीओ सुस्सरसिह्याओ घेत्रण एगूणतीस-उद्युह्याणं । तं भासापज्जत्त्रगयण्डमसमयप्पहुद्धि जाव आहारसरीरविउठिवओ ण अच्छाइ ताव होइ । जहण्णुक्करसेण अंतोसुहुत्तकाळं । एदरस विभागो एक्को चेव १ । एदरस विभागो एक्को चेव १ । एदरस विभागो एक्को चेव १ । एदरस स्वभागा चतारि ४ ।

विसेसमणुसस्य तं जहा—मणुसगइ-पंचिदियजाइ-ओरालिय-तेज-कम्मइयसरीर-समचलर-सरीरसंठाण-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्ज-रिसमवइरणारायसरीरसंघलण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुग-लहुग-उवघाद-परघाद-लस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बाद्र-पज्जत-पत्तेगसरीर-थिर।थिर - सुभासुभ-लहुग-उवघाद-परघाद-लस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बाद्र-पज्जत-पत्तेगसरीर-थिर।थिर - सुभासुभ-लहुग-सुस्पर-आदिज्ज-जसिकित्ति-णिमिण-तित्थयर-णामाओ पगडीओ घेत्ण एककत्तीस-ल्दयहाणं। सुभग-सुस्पर-आदिज्ज-जसिकित्ति-णिमिण-तित्थयर-णामाओ पगडीओ चेत्यज्ञाइ-तस-बाद्र-पज्जत-सुभग-अणादिज्ज-कोडिकालं। एद्रस इक्को भंगो १। मणुसगइ-पंचिदियजाइ-तस-बाद्र-पज्जत-सुभग-अणादिज्ज-कोडिकालं। एद्रस इक्को भंगो १। मणुसगइ-पंचिदियजाइ-तस-बाद्र-पज्जत-सुभग-अणादिज्ज-कोडिकालं। एद्रस इक्को भंगो १। मणुसगइ-वद्यहणं। तं अजोगिकेविलस्स। एद्रस जसिकित्ति-तित्थयरणामाओ पगडीओ घेत्ण अट्ट-ल्वयहणं। एदं पि इक्को भंगो। एदाओ चेव तित्थयरविरिह्याओ पगडीओ घेत्ण अट्ट-ल्वयहणं। एदं पि अजोगिकेविलस्स। एद्रस वि इक्को भंगो १। एदे विण्णि भंगा ३। मणुसगइसन्वभंगा एत्तिया अजोगिकेविलस्स। एद्रस वि इक्को भंगो १। एदे विण्णि भंगा ३। मणुसगइसन्वभंगा एत्तिया हित्र रहिष्य।

इगिवीसं पणुवीसं सत्तावीसं अङ्घावीसम्रुगुतीसं । एदे उदयङ्घाणा देवगइ-संजुदा पंच ॥३६॥

देवगइ-उद्यसंजुत्ताणि पंच ठाणाणि। तं जहा-देवगइ-पंचिद्यिजाइ-तेज-कम्मडयसरीर-वण्ण-रांध-रस-फास-देवगइपाओगगाणुपुठवी-अगुरुगलहुग- तस-वादर - पज्जत्त - थिराथिरसुभासुभ-सुभग-आदिक्ज-जसिकत्ति-णिमिणणामाओ पगडीओ घेत्ण एक्कवीस-उद्यद्वाणं। तं त्रिगाहगईए वट्टमाणस्स जहण्णेणेगसमयं, उक्तरसेण वे समयं। एदस्स एक्को चेव भंगो १। एदाओ चेव वेडिवयसरीर-समचडरसंठाण-वेडिवयसरीरंगोवंग-उवघाद-पत्तोयसरीर-आणुपुठवीवडजाओ सहियाओ घेत्तूण पणवीस-उद्यट्ठाणं। तं सरीरगहियपढमसमयप्पहुदि जाव सरीरपज्जत्तागओ ण होइ, ताव होइ जहण्णुक्कस्सेणंतोमुहुत्तं। एदस्स भंगो इको चेव १। एदाओ चेव पगडीओ परघाद-पसत्थविहायगइसहियाओ घेत्रण सत्तावीस-उदयहाणं। तं सरीरपज्जत्तागदपढम-समय-प्पहुदि जाच आणापाणपवजनागओ ण होइ, ताव होइ जहण्णुकस्सेणंतोसुहुत्तकालं। एदस्स वि एको चेव भंगो १। एदाओ चेव पगडीओ उस्साससहियाओ घेत्त्व अहावीस-उद्यद्ठाणं। तं आणापाणपज्जत्तगद्पढमसमयप्पहुदि जाव भासापज्जत्तगओ ण होइ । ताव होइ। जहण्णुक्रसेणंतो-मुहुत्तकाछं। एदस्स इक्को चेव भंगो १। एदाओ चेव पगडोओ सुस्सरसहियाओ घेत्रूण एगुणतीस-उद्यह्नाणं। तं भासापज्जत्तगद्पढमसमयप्पहुदि जाव जीविदं ताव होइ। जहण्णेण दसवाससहस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि, उक्करसेण तेन्तीस सागरोवमाणि [अंतोमुहुत्तूणाणि]। एदरस वि इक्को चेव भंगो १। एदे पंच भागा ५।

सञ्चणामकम्म उदयवियप्पा छावत्तरि सदा एयारस ७६११।

### "ति-दु-इगि-णउदी अहाहिय-चदु-दुरिहय असिदि असिदिं च। जणासिदि अहत्तर सत्तत्तरि दस य णव संता॥"

संतपगिंडद्राणाणि। तं जहा-णिरयगइ-तिरियगइ-मणुसगइ-देवगइ-एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चर्डारेदिय-पंचिदियजाइ - ओरालिय - वेडिवय-आहार-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालिय - वेडिवय-भाहार-तेज-कम्मइयसरीरबंधण-भोरालिय - वेडिवय-आहार-तेजा - कम्मइयसरीरसंघाद-छसंठाण-तिण्णि अंगोवंग-छसंघडण-पंचवण्ण-दोगंध-पंचरस-अहफास-चत्तारि आणुपुठवी-अगुरुगछहुगादि चत्तारि-आदावुज्जोव-दो विहायगइ-तसादि दसजुगल-णिमिण-तित्थयरणामाओ पगडीओ घेत्तण तेणडिदसंतद्वाणं ६३। एदाओ चेव तित्थयरविरिह्याओ वाणडिदसंतद्वाणं ६२। आहार-दुगविरहियाओ तेणडिद्पगडीओ घेत्रण इक्काणडिद्संतद्वाणं। एदाओ तित्थयरिवरिह्याओ घेत्तूण णर्जादसंतद्वाणं ६० । णर्जादसंतद्वाणादो एइंदिएसु देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुठ्वीसु डिठव-ल्ळिंदेसु अङ्ठासीदिसंतङ्घाणं पद । अङ्ठासीदिदो णिरयगइ-वेडव्वियसरीर-वेडव्वियसरीरंगोवंग-णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वीसु चन्विल्छिदेसु चडरासीदिसंतद्वाणं ८४। चडरासीदिसंतादो तेड-वाडकाइएसु मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्त्री डिन्बिल्छिदेसु वासीदिसंतष्टाणं होइ ८२। तेण-**डिद-नाणडिद एकाणडिद [णडिद] संतादो अणिय**ट्टिखवयम्मि णिरयगइ-तिरियगइ-एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चङरिंदियजादि-णिरयगइ- तिरियगइपाओग्गाणपुठवी-आदाखज्जोव-थावर - सुहुम-साहारण-एदासु तेरसपयडीसु खिवयासु असीदि ५०, एगुणसीदि ५६, अट्ठहत्तरि ७५, सत्तत्तरि ७७ संतद्ठाणाणि हुंति । भणुसगइ-पंचिद्यजाइ-मणुसगइपाओगगाणुपुठवी-तस-वादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज-जसिकत्ति-तित्थयरणामाओ पगडीओ होत्तूण दससंतद्वाणं अजोगिचरमसमए होइ १०। एदाओं चेव तित्थयरवजाओं पगडीओं घेतृण णवसंतद्ठाणं तिम्म चेव होइ ६। एवं तेरस संतट्ठाणि हुंति । इक्केकस्स संतट्ठाणस्स इक्केक्को चेव भंगो । १३६४४ । ७६११ ।

> णव पंचोदयसंता तेवीसे पणुवीस छन्बीसे। अङ चउरडवीसे णव सत्तसुगुतीस तीसम्मि ॥४०॥

### एगेगं इगितीसे एगेगुदय अहसंतम्म । उनरदबंधे चड दस वेददि संतम्मि ठाणाणि ॥४१॥

'णव पंचोदयसंता' तेवीस वंघट्ठाणे पणुवीसवंघठाणे छ्व्वीसवंघठाणे इगिवीस चडवीस पणुवीस छव्वीस सत्तावीस अट्ठावीस एगूणतीस तीस एकत्तीस एदाणि णवडदयठाणाणि; वाणडिंद णविंद अट्ठासी चडरासी वासीदि एदाणि पंच संतद्वाणाणि होति। अट्ठावीस वंघट्ठाणे इगिवीस पंचवीस छव्वीस सत्तावीस अट्ठावीस एगूणतीस तीस एकत्तीस एदाणि अट्ठ उदयट्ठाणाणि हुंति; वाणडिंद इक्काणडिंद णडिंद अट्ठासीदि एदाणि चत्तारि संतट्ठाणाणि हुंति। एगूणतीस वंघट्ठाणे तीसवंघट्ठाणे इगिवीस चडवीस पणुवीस छव्वीस सत्तावीसं अट्ठावीस एगूणतीस तीस इक्कतीस एदाणि णव उदयट्ठाणाणि; तेणडिंद वाणडिंद एक्काणडिंद णडिंद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि संतट्ठाणाणि हुंति। 'एगेगं इगितीसे' इक्कतीस बंघट्ठाणे तीसउदयट्ठाणं, तेणडिंदसंतट्ठाणं होदि। इक्कविह्वंघट्ठाणे तीस उदयट्ठाणं; तेणडिंद वाणडिंद वाणडिंद वाणडिंद एक्काणडिंद णडिंद असीदि उणासी अट्ठत्तरि सत्तत्तरि एदाणि अट्ठ संतट्ठाणाणि हुंति। णामावंघगे तीस इक्कतीस णव अट्ठ एदाणि चत्तारि उदयट्ठाणाणि हुंति, तेणडिंद वाणडिंद इक्काणडिंद णडिंद असीदि एगूणासीदि अट्ठत्तरि सत्तरि एदाणि दस संतट्ठाणाणि।

तिवियप्पपगिडिहाणाणि जीवगुणसिण्णदेसु ठाणेसु । भंगा परंजियव्या जत्थ जहा पयडिसंभवो होदि ॥४२॥

'तिविअप्पपयिंडहाणाणि जीवगुणसिंणवेसु ठाणेसु' बंधोद्यसंतकम्माणं तिविधाणं पग-डिहाणाणि परंजियव्वाणि, भंगा वि परंजियव्वा जीवहाणेसु गुणहाणेसु य ।

तेरेसु जीवसंखेवएसु णाणंतराय तिवियप्पो। एयम्मि ति-दुवियप्पो करणं पइ एत्थ अवियप्पो॥४२॥

'तेरसेसु जीवसंखेवएसु' सिण्णपंचिदियं-पज्जत्त-वज्ज तेरसेसु जीवसमासेसु णाणावरणं-तराइयाणं पंच वंधं पंच उदयं पंच संतं। एक्किम्म सिण्णपंचिदियपज्जत्त जीवसमासे वंधं पंच, उदयं पंच संतं पंच। उवरद्वंधे पंच उदयं पंच संतं। 'करणं पिद्' दिविविदयं पडुच सजोगि-केविलस्स इत्थ णाणावरण-अंतराइएसु वियप्पो णित्थ।

तेरे णव चढु पणयं णवंस एयम्मि तेरस वियप्पा । वेदणीयाउगगोदे विभज मोहं परं बुच्छं ॥४४॥

'तेरे णव चढु पणयं' सिण्णपंचिदियपज्ञत्तवज्ञ सेसेसु जीवसमासेसु दंसणावरणस्स णव वंधं, चतारि उद्यं, णव संतं; णव वंधं पंच उद्यं णव संत एवं दुवियप्पा । सिण्णपंचिदिय-पज्जत-जीवसमासे णव वंधं चत्तारि उद्यं णव संतं; णव वंधं पंच उदयं णव संतं; छ वंधं चत्तारि उद्यं णव संतं; छ वंधं पंच उद्यं णव संतं; चत्तारि वंधं चत्तारि उदयं णव संतं; चत्तारि वंधं पंच उद्यं णव संतं, चत्तारि वंधं चत्तारि उद्यं छ संतं, चत्तारि वंधं पंच उद्यं छ संतं। उत्यरद्वंधे चत्तारि उद्यं णव संतं; पंच उद्यं णव संतं; चत्तारि उद्यं छ संतं; पंच उद्यं छ संतं; चत्तारि उद्यं चत्तारि संतं। एत्थ वि करणं पित अवियप्पो। 'वेद्णीयाउगगोदे विभक्त मोहं परं बुच्छं।'

# वाविद्व वेदगीए आउस्स हवंति तिरिधयसयं च । गोदस्स य सगदालं जीवसमासेसु बोधव्वा ॥४५॥

'वेदणीयाखों गोदे वाविह' वेदणीए सादं बंधं सादं खदयं सादासादं संतं; सादं वंधं असादं खदयं सादासादं संतं; असादं बंधं सादं खदयं सादासादं संतं; असादं वंधं असादं खदयं असादं खंतं एक्स्स जीवसमासस्य चतारि वियणा छोभमुत्ति [छभामो तो] चढद्सेसु जीव-समासेसु केत्तिया हुंति ति चढिह चोद्दस जीवसमासा गुणिया छणणणा हुंति ४६। णेव सिणणण्या सिणण्या सादं वंधं सादं खदयं सादासादं संतं; सादं बंधं असादं खदयं सादासादं संतं; खवरदंवं सादासादं संतं; असादं खदयं सादासादं संतं; सादं खदयं सादासादं संतं; सादं खदयं सादासादं संतं; क्रजोगि - चरमे सादं खदयं सादं खंतं; असादं खदयं असादं खंतं एदे छ भंगा पुव्विञ्च छण्णणभंगा मेळाविय वाविहें भंगा हुंति वेदणीयस्य ६२।

'आडगस्स हवंति तिरिधयसयं च' सुहुमिदियापज्जत्तजीवसमासिम्म तिरिक्खाडगं उदयं तिरिक्खालां संतं, तिरिक्खालां बंधं तिरिक्खालां खद्यं तिरिक्ख-तिरिक्खालां संतं; जनरदवंघे तिरिक्खाउगं उद्यं तिरिक्ख-तिरिक्खाउगं संतं; मणुसाउगं बंधं तिरिक्खाउगं उद्यं तिरिक्ख-मणुसाडगं संतं; डवरद्वंघे तिरिक्खाडगं डद्यं तिरिक्ख-मणुसाडगं संतं। एदे पंच भंगा। एवं असंण्णिपंचिद्यपज्जत्त-संण्णिपंचिद्यपज्जत्तापज्जत्तजीवसमासाणं सन्वे भंगा पणवण्णा ५४। असण्णिपंचिदियपज्जत्तयिम तिरिक्खाडगं डद्यं तिरिक्खाडगं संतं: णिरयाडगं वंधं तिरियाडगं खद्यं तिरिक्ख-णिरयाडगं संतं । **खवरद्वंघे तिरिक्**खाडगं खद्यं तिरिक्ख-णिरयाडगं संतं; तिरिक्खाडगं व धं तिरिक्खाडगं डर्यं तिरिक्ख-तिरिक्खाडगं संतं; डवरद्वंधे तिरिक्खाडगं डर्यं तिरिक्ख-तिरिक्खालगं संतं; मणुसालगं वंधं तिरिक्खालगमुद्यं तिरिक्ख-मणुसालगं संतं; जवरद्-वंघे तिरिक्खाडगं उदयं तिरिक्ख-मणुसाडगं संतं; देवाडगं वंधं तिरिक्खाडगं उदयं तिरिक्ख-देवा-खां संतं; खबरदबंधे तिरिक्खाखां खद्यं तिरिक्ख-देवाखां संतं; एवं णव भंगा ६। सण्णिपंचिंदिय-पज्जत्तजीवसमासिम णिरयाडगं डद्यं णिरयाडगं संतं; तिरिक्खाडगं बंधं णिरयाडगं डद्यं णिरय-तिरिक्खाडगं संतं; डवरदवंधे णिरयाडगं डदयं णिरय-तिरिक्खाडगं संतं; मणुसाडगं वंधं णिरयाखगं खद्यं णिरय-मणुसाखगं संतं; खवरदवं घे णिरयाखगं खद्यं णिरय-मणुसादगं संतं एवं भंगा पंच ४। तिरिक्खस्य तिरिक्खाउगं उदयं तिरिक्खाउगं संतं; णिरयाउगं बंधं तिरिक्खाउगं **चद्यं तिरिक्ख-णिरयाख्गं संतं; चवरद्वं घे तिरिक्खाडगं उद्यं तिरिक्ख-णिरयाख्गं संतं; तिरि-**क्खाडगं वंधं तिरिक्खाडगं डदयं तिरिक्ख-तिरिक्खाडगं संतं; डवरदवंधे तिरिक्खाडगं डदयं तिरिक्खाडगं संतं: मणुसाडगं वंधं तिरिक्खाडगं उदयं तिरिक्ख-मणुसाडगं संतं; डवरदवंधे तिरिक्खाचगं चद्यं तिरिक्ख-मणुसाचगं संतं; देवाचगं व घं तिरिक्खाचगं चद्यं तिरिक्ख-देवाचगं संतं; उवरद्वं घे तिरिक्खाखगं उद्यं तिरिक्ख-देवाखगं संतं । एवं णव भंगा ६ । मणुसस्स मणु-साडगं डदयं मणुसाडगं संतं; णिरयाडगं वंधं मणुसाडगं डदयं, मणुस-णिरयाडगं संतं; डवरदबंधे मणुसाख्गं उद्यं मणुस-णिरयाख्गं संतं; तिरिक्खांख्गं बंधं मणुसाख्गं उद्यं मणुस-तिरियाखगं संतं; उवरदवं घे मणुसाउगं उदयं मणुस-तिरिक्खाउगं संतं; मणुसाउगं वं घे मणुसाउगं उदयं मणुस-मणुसाडगं संतं; उवरदबंधे मणुसाडगं उदयं मणुस-मणुसाडगं संतं; देवाडगं बंध मणु-साउगं उदयं मणुस-देवाउगं संतं, उवरदबंधे मणुसाउगं उदयं मणुस-देवाउगं संतं। एवं णव भ'गा ६। देवस्स देवाउगं उद्यं देवाउगं संतं; तिरिक्खाउगं बंधं देवाउगं उद्यं देव-तिरिक्खा-उगं संतं; उवरदबंधे देवाउगं उदयं देवतिरिक्खाउगं संतं; मणुसाउगं बंधं देवाउगं उदयं देव मणुसाउगं संतं; उवरदबंधे देवाउगं उदयं देव-मणुसाउगं संतं। एवं पंच भंगा ४।

सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तजीवसमासम्मि तिरिक्खाडगं उद्यं तिरिक्खाडगं संतं; तिरिक्खाडगं

वंधं तिरिक्खाडगमुद्यं तिरिक्ख-तिरिक्खाडगं संतं; उवरद्वंधे तिरिक्खाडगं उद्यं तिरिक्खाडगं संतं; मणुसाडगं वंधं तिरिक्खाडगमुद्यं तिरिक्ख-मणुसाडगं संतं; उवरद्वंधे तिरिक्खाडगं उद्यं तिरिक्खाडगं उद्यं तिरिक्खाडगं उद्यं तिरिक्खाडगं उद्यं तिरिक्खाडगं उद्यं मणुसाडगं संतं। एवं पंच भंगा ५। मणुसाडगं उद्यं मणुसाडगं संतं; तिरिक्खाडगं वंधं मणुसाडगं उद्यं मणुस-तिरिक्खाडगं संतं। उवरद्वंधे मणुसाडगं उद्यं मणुस-तिरिक्खाडगं संतं; मणुसाडगं वंधं मणुसाडगं उद्यं मणुस-मणुसाडगं संतं। उवरद्वंधे मणुसाडगं उद्यं मणुस-मणुसाडगं संतं। एवं पंच भंगा ४।

णेव सण्णी-णेवासण्णीसु मणुसाउगं उदयं मणुसाउगं संतं एक्को चेव भंगो १। सन्वे भंगा आउगस्स तिउत्तरसदं १०३।

['गोदस्स य सगदालं'] सुहुमेइंदियापज्ञत्तजीवसमासिम उन्नं वंधं णीचं उद्यं उन्न-णीचसंतं; णीचं वंधं णीचं उद्यं उन्न-णीचसंतं; णीचं वंधं णीचं उद्यं णीच-णीच-संतं। एस तिद्यभंगो ३ तेउ-वाउकाइएसु उन्नमुट्येल्लिङण तिम्म दिहस्स [हिदस्स] वा अण्णत्य उपण्णस्स वा होइ। एवं तिण्णि भंगा। एवं सिण्णपंचिदियपज्ञत्तवज्ञ सेसतेरसजीवसमासाणं। एदेसिं भंगा एगूणचालीसं ३६। सिण्णपंचिदियपज्ञत्तजीयसमासिम्म उन्नं वंधं उन्नं उद्यं उन्न-णीचं संतं; उन्नं वंधं जीचं उद्यं उन्न-णीचं संतं; जीचं वंधं उन्नं उत्यं उन्न-णीचं संतं। एदे उत्यं उन्न-णीचं संतं। एदे इम्न-णीचं संतं। उत्यद्वंघे उन्नं उत्यं उन्न-णीचं संतं। एदे इम्मा ६।

णेवसण्णो-णेवासण्णीसु उद्यं उद्यं उद्य-णोचं संतं; अजोगिचरमसमए उद्यं उद्य

अद्वसु पंचसु एगे एगं दुग दस दु मोहवंधगये। तिय चदु णच उदयगदे तिय तिय पण्णरस संतिम ॥४६॥

मोह बुच्छं 'अहसु पंचसु एगे' सुहुमेइंदियपज्ञत्तापज्ञत्ता बाद्रेइंदिय-अपज्ञत्ता बोइंदिय अपज्ञत्त तीइंदिय अपज्ञत्त चर्डरिद्यअपज्ञत्त असिण्णपंचिदिय अपज्ञत्त एदेसु अहसु जोवसमा-सेसु वावीसवंघठाणं एगं, दस णव अह एदाणि तिण्णि चद्यद्वाणाणि, अहवीस सत्तावीस छव्वीस एदाणि तिण्णि संतठाणाणि । बाद्रेइंदियपज्जत्त वीइंदियपज्जत्त तीइंदियपज्जत्त चर्डरिद्यपज्जत्त असिण्णपंचिदियपज्जत्त एदेसु पंचसु जीवसमासेसु वावीस इक्कवीस एदाणि दोण्णि बंधहाणाणि, असावीस सत्तावीस छव्वीस एदाणि तिण्णि संतहाणाणि । सिण्णपंचिदियपज्जत्तजीवसमासिम्म वावीस इक्कवीस सत्तरस तेरस णत्र पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एक एदाणि दस बंधहाणाणि, दस णव अह सत्त छ पंच चत्तारि हु चत्तारि तिण्णि दोण्णि अहावीस सत्तावीस छव्वीस तेवीस वावीस इक्कवीस देस वारस एक्कारस पंच चत्तारि तिण्णि दुग इक्क एदाणि पण्णरस संतहाणाणि। खवरद्वंधे एग्पगिडि-उद्य, अहावीस चढ्वीस इक्कवीस एक्क एदाणि चत्तारि संतहाणाणि।

पणग दुग पणग पणगं चदु पण बंधुदयसंतपणगं च। पण छक पण य छकं पणय अद्वहमेयारं ॥४७॥ सत्तेव अपजता सामी सुहुमो य बादरो चेव। विगलिंदिया य तिण्णि दु तहा असण्णी य सण्णी य ॥४८॥

विशालाद्या प्राणान्य दु पर्व उत्तर मानिस्साम् विश्व विश्व इदाणि णामं भणिस्सामो—'सत्तेव अपज्जत्ता' सुहुमादि सत्तसुअपज्जत्तजीवसमासेसु तेवीस पणुवीस छन्वीस एगूणतीस तीस एदाणि पंच बंधट्ठाणाणि, इगिनीस चडवीस एदाणि दोण्णि पणुवीस छन्वीस एगूणतीस तीस एदाणि पंच बंधट्ठाणाणि, इगिनीस चडवीस एदाणि दोण्णि । सुहु- उद्यट्ठाणाणि, वाणडदि णडदि अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच संतट्ठाणाणि। सुहु-

सिंदियपद्मत्तिमा तेवीस पणुवीस छव्वीस एगूणतीस एदाणि पंच संत[ वंघ ]द्ठाणाणि इंगिवीस चडवीस पणुवीस छव्वीस एदाणि चत्तारि चद्रयहाणाणि, वाणडदि अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच संतद्ठाणाणि। वाद्रेइंद्यिपव्यक्तिवसमासिम तेवीस पणुवीस छव्वीस एतूणतीस एडाणि पंच वंघट्ठाणाणि, इतिवीस चउवीस पणुवीस छठवीस सत्तावीस एडाणि पंच उद्यहाणाणि, वाणडदि णडदि अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच संतद्ठाणाणि। वीइंदियपव्यत तीइंदियपव्यत चढुरिंदियपव्यत एरेसु तीसु जीवसमासेसु तेवीस पणुवीस छव्वीस एनूणवीस तीस एक्षणि पंच वंधट्ठाणाणि, इगिवीस छन्त्रीस अट्ठावीस एनूणवीस एक्सवीस एराणि छ उर्यद्ठाणाणि, वाणडिंद णडिंद अद्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एराणि पंच संत-ट्ठाणाणि । असण्णपंचिद्विपञ्चतजीवसमासिम तेवीसं पणुवीसं छव्वीसं अट्ठावीसं एनूणतीसं तीसं एदाणि इ वंषट्ठाणाणि, इक्षवीस इन्वीस अहावीस एगूणतीस तीस इक्षतीस एदाणि इ उद्य-हाणाणि, वाणदिः, णउदि अहासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच संतहाणाणि । सणिगपंचि-दियपज्जतजीवसमासिन तेवीसं पण्वीसं छन्वीसं अहावीसं एगूणतीसं तीसं इक्कतीसं एकं एराणि अह वंधहाणाणि, एक्कवीस पणुवीस छन्वीस सत्तावीस अहावीस एगूणतीस तीस इक्कतीस एकाणि सह उद्यहाणाणि, तेणडिं वाणडिं इक्षाणडिं णडिं सहासीदि चडरासीदि वासीदि असीदि एगूणासीदि अहत्तरि सत्तत्तरि एदाणि इक्कारस संतद्वाणाणि । उत्तरद्वंवे चद्यहाणं तीसं इकं, तेणउदि वाणउदि इकाणउदि णउदि असीदि एगूणासीदि अहत्तरि सत्तत्तरि एदाणि अह संतङ्घाणाणि। णेव सण्णी-गेवासण्गीसु तीस इक्षतीस णव अङ एदाणि चत्तारि उदयद्ठाणाणि, असोदि एगूगासीदि अट्ठत्तरि सत्तत्तरि इस णव एदाणि छ संवट्ठाणाणि ।

णाणंतराय तिनिहमनि दससु दो हुंति दोसु ठाणेसु ।

मिच्छा सासण निदिए णव चदु पण णवय संतकम्मंसा ॥४६॥

मिस्सादि-णियद्दीदो सो[ छ ]चउ पण णव य संतकम्मंसा ।

चदुवंधं तिय चदु पण णव अंस दुवे छलंसा य ॥५०॥

उवसंते खीणिम्म य चदु पण णव छच संत चउजुगलं।

वेदिणियाउगगोदे निभज मोहं परं चुच्छं॥५१॥

मिच्छादिि्ठपहुदि जाव सुहुमसंपराइओ ति एरेसु दससु गुणद्ठाणेसु णाणावरणंतराइ-याणं पंच वंधं पंच उद्यं पंचं संतं। उवसंत-सीणकसाय एरेसु दोसु गुणद्ठाणेसु पंच उद्यं पंच संतं। दंसणावरणिन्म मिच्छादिद्ठ-सासणसम्मादिद्ठ एरेसु दोसु गुणद्ठाणेसु णव वंबं, चत्तारि वा पंच वा उद्यंसा, णव संता। 'मिस्सादि अणियट्टीदो' सन्मामिच्छादिद्ठपहुदि जाव अपुज्वकरणपढम-सत्तममागो ति एरेसु छसु गुणहाणेसु छ वंधं, चत्तारि वा पंच वा उद्यं, णव संतं। अपुज्वकरणविद्यसत्तमभागपपहुदि जाव सुहुससंपराइओ ति एरेसु तीसु गुणद्ठाणेसु चत्तारि वा पंच वा उद्यं, णव सतं। अणियद्विखवगद्धाए संस्थेलभागं गंतूण णिद्दाणिद्द्र। पचळा-पचळा-थीणिगद्धी एदासु तीसु पगदीसु खीणासु तओ पहुदि जाव सुहुमसंपराइयखवगो ति एरेसु दोसु गुणहाणेसु छ संतं, वंधोद्यपगदीओ पुज्युत्ताओं चेव। उवरद्वंधे उवसंतकसायन्मि चत्तारि वा पंच वा उद्यं, णव संतं। खीणकसायम्मि चत्तारि वा पंच वा उद्यं, छ संतं। तस्सेव चरम-समए चत्तारि उद्यं, चत्तारि संतं। 'वेदणिआउगगोदे विभक्त मोहं परं बुच्छं'।

> वादालतेरसुत्तरसदं च पणुवीसयं वियाणाहि । वेदणियाउगगोदे मिच्छादि-अजोगिणं भंगा ॥५२॥

मिच्छादिदिप्पहुदि जाव पमत्तसंजदो ति एदेसुं छसु गुणट्ठाणेसु सादं वंधं सादं उदयं सादासादं संतं; सादं वंधं असादं वंधं सादासादं संतं। एदेसिं गुणट्ठाणेसु सादं वंधं सादं उदयं सादासादं संतं; सादं वंधं असादं उदयं सादासादं संतं; सादं वंधं असादं उदयं सादासादं संतं। एदेसिं गुणट्ठाणोणं चडदस भंगा १४। अजोगि-केविलिन्हि सादं उदयं सादासादं संतं; असादं उदयं सादासादं संतं; असादं उदयं सादासादं संतं; वस्तेव चरमसमए सादं उदयं सादं संतं असादं उदयं असादं संतं। एदेव चत्तारि भंगा ४। सन्वभंगा वादालीसा हुंति ४२।

#### अड छन्वीसं सोलस वीसं छन्वेव दोसु तिण्णेव । दुगु दुगु दुगं च दोण्णि य एगेगं इक आउस्स ॥५३॥

मिच्जादिहिस्मि णिरयाचगमुद्यं णिरचाचगं संतं; तिरिक्खाचगं वंघं णिरयाचगमुद्यं तिरिक्ख-णिरयाङ्गं संतं: उवरदवंघे णिरयाङ्गं डऱ्यं णिरय-तिरिक्खाङ्गं संतं; मणुसाङ्गं वंधं णिरयाङ्गं डर्यं णिरय-मणुसाङ्गं संतं; डवरद्वंघे णिरयाङ्गं डर्यं णिरय-मणुसाङ्गं संतं। एवं पंच भंगा ५। तिरिक्खाउंगं उदयं तिरियाउंगं संतं; णिरयाउंगं वंधं तिरियाउंगं उदयं णिरय-तिरियाडगं संतं; डवरद्वंघे तिरियाडगं डद्यं णिरय-तिरियाडगं संतं; तिरियाडगं वंधं तिरियाडगं डद्यं तिरियाडगं संतं; उत्ररद्वंधे तिरियाडगं उद्यं तिरिय-तिरिक्लाडगं संतं; मणुसाडगं वंधं तिरिया-हमं हद्यं तिरिय-मणुवाडमं संतं: हवरद्वंधे तिरियाडममुद्यं विरिय-मणुवाडमं संतं; देवाडमं वंधं तिरियाडगं डद्यं देव-तिरियाडगं संतं; डवरद्वंघे तिरियाडगं डद्यं देव-तिरियाडगं संतं। एवं णव भंगा ६। मणुसाइनं उद्यं मणुसाइनं संतंः णिरयाइनं वंधं मणुसाउनं उद्यं मणुस-णिरयाङनं संतंः डवरद्वंघे मणुसाडगं उद्यं मणुस-णिरयाडगं संतं; तिरियाडगं वंधं मणुसाडगं उद्यं तिरिय-मणु-साउगं संतं; उवरद्वंधे मणुसाउगं उद्यं तिरिय-मणुसाउगं संतं; मणुसाउगं वंधं मणुसादगं उद्यं मणुस-मणुसाडगं संतं; डवरद्वंचे मणुसाडगं डद्यं मणुस-मणुसाडगं संतं; देवाडगं वंधं मणुसाडनं डर्यं रेव-मणुसाडनं संतं; डवरद्वंघे मणुसाडनं डर्यं देव-मणुसाडनं संतं। एवं णव भंगा। देवाडगं उद्यं देवाडगं संतं; तिरियाडगं वंधं देवाडगं संतं देव-तिरियाडगं संतं; उवरदवंधे देवाडगं डर्यं देव-तिरियाडगं संतं; मणुसाडगं वंधं देवाडगं डर्यं देव-मणुसाडगं संतं; डवरद्वंघे देवाउनं उद्यं देव-मणुसाउनं संतं। एवं पंच भंगा ४। एवं अहावीस भंगा २८।

एवं सासणसम्मादिहिस्स । णवरि णिरयाडगं वंधं तिरिक्खाडगं बद्यं तिरिक्ख-णिरयाडगं. संतं; णिरयाडगं वंधं मणुसाडगं बद्यं मणुस-णिरयाडगं संतं, एदे दो भंगा णित्य। सन्वे भंगा २६।

सम्मामिच्छादिहिम्मि णिरयाडगं डर्चं णिरयाडगं संतं; णिरयाडगं डर्चं णिरय-तिरियाडगं संतं; णिरयाडगं डर्चं णिरय-मणुसाडगं संतं; तिरियाडगं डर्चं निर्मियाडगं डर्चं मणुसाडगं हर्चं मणुसाडगं डर्चं मणुसाडगं डर्चं मणुसाडगं हर्चं संतं; देवाडगं डर्चं देव-तिरियाधां संतं; वेवाडगं डर्चं देव-तिरियाधां संतं; वेवाडगं डर्चं देव-सणुसाडगं संतं। एवं सोळस मगा १६।

असंजद्सम्मादिहिन्मि णिरयाडगं हर्द्यं णिरयाडगं संतं; णिरयाडगं हर्द्यं णिरय-तिरियाडगं संतं; [मणुसाडगं वंधं ] णिरयाडगं हर्द्यं णिरस-मणुसाडगं संतं; हवरद्वंघे णिरयाडगं हर्द्यं णिरय-मणुसाडगं संतं; तिरियाडगं हर्द्यं तिरियाडगं संतं; तिरियाडगं हर्द्यं तिरिय-णिरयाडगं संतं; [तिरियाउगं उद्यं तिरिय-तिरियाउगं संतं; ] तिरियाउगं उद्यं तिरिय-मणुसाउगं संतं; देवाउगं वंधं तिरियाउगं उद्यं तिरिक्ख-देवाउगं संतं; उवरद्वंधे तिरिक्खाउगं उद्यं तिरिक्ख-देवाउगं संतं; मणुसाउगं उद्यं मणुसाउगं उद्यं मणुसाउगं उद्यं मणुस-णिर्याउगं संतं; मणुसाउगं उद्यं मणुस-तिरिक्खाउगं संतं; मणुसाउगं उद्यं मणुस-मणुसाउगं संतं; देवाउगं वंधं मणुसाउगं उद्यं मणुस-देवाउगं संतं; देवाउगं उद्यं देवाउगं संतं; देवाउगं उद्यं देवाउगं संतं; मणुसाउगं उद्यं मणुस-देवाउगं उद्यं देवाउगं संतं; क्वाउगं उद्यं देवाउगं संतं; मणुसाउगं वंधं देवाउगं उद्यं देव-मणुसाउगं संतं। उवरद्वंधे देवाउगं उद्यं देव-मणुसाउगं संतं। उवरद्वंधे देवाउगं उद्यं देव-मणुसाउगं संतं। उवरद्वंधे देवाउगं उद्यं देव-मणुसाउगं संतं।

संजदासंजद्गिम तिरिक्खाचगं उद्यं तिरिक्खाचगं संतं; देवाचगं वंधं तिरिक्खाउगं उद्यं तिरिक्ख-देवाउगं संतं; उवरदवंधे तिरियाचगं उद्यं तिरिक्ख-देवाउगं संतं; मणुसाचगं उदयं मणुसाचगं संतं; देवाउगं वंधं मणुसाउगं उदयं मणुस-देवाउगं संतं; उवरदवंधे मणुसाउगं उद्यं

मणुस-देवाउगं संतं। एवं छ भंगा ६।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदेसु मणुसाडगं डद्यं मणुसाडगं संतं; देवाडगं वंधं मणुसाडगं डद्यं मणुस-देवाडगं संतं। एदेसि गुणहाणाणं छ भंगा ६। अपुन्वकरणप्पहृदि जाव डवसंतकसाओ ति एदेसु चडसु गुणहाणेसु मणुसाडगं डद्यं मणुस्साडगं संतं; एस भंगो खवगाणं पड्ड्च। मणुसाडगं डद्यं मणुस्त-देवाडगं संतं एसो भंगो डवसामगाणं पड्ड्च। मणुसाडगं डद्यं मणुस-अपुन्व-अणियहि-सुहुम-खीणकसाय-सजोगि-अजोगिकेवळीसु मणुसाडगं डद्यं मणुसाडगं संतं। एदेसि गुणहाणाणं तिण्ण भंगा ३।

भाडगस्स सन्वभंगा तेरसुत्तरसदा हुंति ११३।

मिच्छादिहिन्मि उचं वंधं उचं उद्यं उच-णीचं संतं; उचं वंधं णीचं उद्यं उच-णीचं संतं; णीचं वंधं [उचं] उद्यं उच-णीचं संतं; णीचं वंधं णीचं उद्यं उच-णीचं संतं; णीचं वंधं णीचं उद्यं णीच-णीचं संतं। एस भंगो तेउ-वाउकाइएसु उचगोदं उठिवल्ळिङण तेसु चेव हिद्रस वा अण्णत्थ उपपण्णस्स वा होइ। एवं पंच भंगा ४।

एवं सासणसम्मादिहिम्मि। णविर णीचं वंधं णीचं उद्यं णीचं संतं इदि एस भंगो णिथ । एवं चतारि मंगा ४। सम्मामिच्छादिहिम्मि असंजदसम्मादिहिम्मि संजदासंजदेसु उचं वंधं उचं उद्यं उच-णीचं संतं; उद्देश उच-णीचं संतं; उद्देश उच-णीचं संतं; उद्देश उच-णीचं संतं; उद्देश उच-णीचं संतं। एदेसि गुणहाणाणं छ भंगा ६। पमत्तसंजदप्पहुदि जाव सुहुमसंपराइगो ति एदेसु पंचसु गुणहाणेसु उचं वंधं उचं उद्यं उच-णीचं संतं। एदेसि गुणहाणाणं पंच भंगा ४। उवसंतकसाय-खीणकसाय-सजोगिकेवलीसु उचं उद्यं उच-णीचं उतं। एदेसि गुणहाणाणं तिण्णि भंगा हुंति ३। अजोगिकेवलिम्म उचं उद्यं उच-णीचं संतं, तस्सेव चरमसमए उचं उद्यं उचं संतं; एवं दो भंगा २। एवं गोद्स्स सठवभंगा पंचवीस २४।

गुणहाणएस अहस एगेगं वंधपगिहठाणाणि । पंच अणियहिहाणे वंधोवरमो परं तत्तो ॥५४॥ सत्तादि दस दु मिन्छे आसायण मिस्से अ णवुकस्सं । छादी अविरदसम्मे देसे पंचादि अह व ॥५५॥ विरदे खओवसिमए चउरादी सत्त छ य णियहिम्हि । अणियहिवादरे पुण इकं च दुवे य उक्तंसा [उदयंसा] ॥५६॥ एयं सहमसरागो वेदेइ अवेदया भवे सेसा । भंगाणं च पमाणं पुन्तुहिहेण णायन्वं॥५७॥ मोहम्मि बंधोदयसंतकम्मपगिंडहाणाणि पवक्खामि 'गुणहाणएसु' मिच्छादिहिप्पहुदि जाव अपुन्वकरणो ति एदेसु अष्टसु गुणहाणेसु वावीस एक्षवीस [ सत्तारस ] सत्तारस तेरस णव णव णवः एदाणि अह बंधहाणाणि जहाकमेण णायन्वाणि । अणियिहृगुणहाणे पंच चत्तारि तिण्णि दो एक एदाणि पंच वंधहाणाणि हुंति । उवरिमगुणहाणेसु मोहणीयस्स बंधो णित्थ ।

'सत्तादि दससु मिच्छे' मिच्छादिहिम्म सत्त अह णव दस एदाणि चत्तारि उद्यहाणाणि। तं जहा-मिच्छत्तं अणंताणुवंधीणमेक्कद्रं अपचक्खाणावरणाणमेक्कद्रं पचक्खाणावरणाणमेक्कद्रं संजल्लाणामेक्कद्रं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं हस्सरइ-अरइसोग हुण्हं जुयलाणमेक्कद्रं भय हुगुंछा च एदाओ पगडीओ घेत्तूण दस-उद्यहाणं। एदस्स एको चउनीस भंगो २४। एदाओ चेन पगडीओ भयविरिह्याओ घेत्तूण णव उद्यहाणं। एदस्स वि इक्को चेन चउनीस भंगो २४। एदाओ चेन पगडीओ हाससिह्याओ घेत्तूण वा णव-उद्यहाणं। एदस्स विदिओ चउनीस भंगो २४। एदाओ चेन अणंताणुवंधी वज्ज हुगुंछ्यहियाओ घेत्तूण वा णव-उद्यहाणं। एद्रस्स विदिओ चउनीस भंगो। एदाओ चेन पगडीओ मयरिह्याओ घेत्तूण वा अहु-उद्य-हाणं। एद्रस विदिओ चउनीस भंगो। एदाओ चेन पगडीओ दुर्गुछ्विरिह्य-भयसिह्याओ घेत्तूण वा अहु-उद्य-हाणं। एद्रस विदिओ चउनीस भंगो। एदाओ चेन अणंताणुवंधिसिह्य-भयरिह्याओ घेत्तूण वा अहु-उद्य-हाणं। एद्रस विदिओ चउनीस भंगो। एदाओ चेन अणंताणुवंधिसिह्य-भयरिह्याओ घेत्तूण वा अहु उद्यहाणं। एद्रस विदिओ चउनीस भंगो। एदाओ चेन अणंताणुवंधिरिह्याओ घेत्तूण वा अहु उद्यहाणं। एद्रस विदिओ चउनीस भंगो।

सासणसम्मादिहिन्मि सत्त अह णव एदाणि तिण्णि उद्यहाणाणि। एदाओ तं जहा-अणंताणुवंधीणमेक्दरं अपचक्खाणावरणाणमेक्दरं पचक्खाणावरणाणमेक्कद्रं संजलणाणमेक्कद्रं ह्रस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगलाणमेक्कद्रं भय दुगुं छ। च एदाओ पगडीओ घेत्तूण णव-उद्यहाणं। एद्रस्स इक्षो चउवीस भंगो। एदाओ पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण अह-उद्यहाणं। एद्रस इक्षो चउवीसभंगो। एदाओ चेव दुगुं छरिह्य-भयसिह्याओ घेत्तूण वा अह-उद्यहाणं। एद्रस विद्ओ चउवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण सत्त-उद्यहाणं। एद्रस इक्षो चउवीसभंगो।

सम्मामिच्छादिहिम्मि सत्त अह णव पदाणि तिण्णि उद्यहाणाणि। तं जहा—सम्मामि-च्छत्तं अपचक्खाणावरणाणमेक्षद्ररं पचक्खाणावरणाणमेक्षद्ररं संजल्णाणमेक्षद्ररं तिण्हं वेदाणमेक्षद्ररं हस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगलाणमेक्षद्ररं भय दुगुं छा च। एदाओ पगडीओ घेत्तूण णव उदयहाणं। एदस्स इक्को चडवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ मयरिह्याओ घेत्तूण अह-उदयहाणं। एदस्स इक्को चडवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुं छरिहय-भयसिह्याओ घेत्तूण वा अह-उदयहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण सत्त-उदयहाणं। एदस्स इक्को चडवीसभंगो।

असंजदसम्मादिहिम्मि छ सत्त अह णव एदाणि चत्तारि उदयहाणाणि। तं जहा-सम्मत्तं अपचक्खाणावरणाणमेक्कद्रं पचक्खाणावरणाणमेक्कद्रं संजळणाणमेक्कद्रं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं हस्स रइ-अरइसोग दुण्हं जुगळाणमेक्कद्रं भय दुगुंछा च। एदाओ पगडीओ घेतूण णवउदयहाणं। एदस्स इक्षो चडवीसमंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेतूण अह-उदयहाणं। एदस्स इक्षो चडवीसमंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछारिहय-भयसिह्याओ घेतूण सत्तउदयहाणं। एद्स्स विद्धो चडवीसमंगो। एदाओ चेव सम्मत्तसिहय-भयरिह्याओ पगडीओ घेतूण वा सत्तउदयहाणं। एद्स्स तिद्धो चडवीसमंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्याओ घेतूण छ-उद्यहाणं। एद्स्स इक्षो चडवीसमंगो।

संजदासंजद्मि पंच छ सत्त अह एदाणि चत्तारि उदयहाणाणि। तं जहा—सम्मत्तं पच्चक्खाणावरणाणमेक्षद्रं संजल्णकोह्माणमायालोभाणमेक्षद्रं तिण्हं वेदाणमेक्षद्रं हस्स रइ-

अरइसोग दुण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय दुगुंछा च एदाओ पगडीओ घेत्रण अट्टंडदयट्टाणं। एदसस इक्को चडवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिहयाओ घेत्रण अट्ट-[सत्त]डदयट्टाणं। एदसस पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछरिहय-भय-सिहयाओ घेत्रण वा सत्त-उदय-ट्टाणं। एदसस विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव सम्मत्तरिहद-दुगुंछसिहयाओ घेत्रण वा सत्त-उदय-ट्टाणं। एदसस तिद्ओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिहयाओ घेत्रण छ-उदय-ट्टाणं। एदसस इक्को चडवीसभंगो। एदाओ चेव दुगुंछरिहय-भयसिहयाओ घेत्रण वा छ-उदयट्टाणं। एदसस विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव सम्मत्तसिहय-भयरिहयाओ घेत्रण वा छ-उदय-ट्टाणं। एदसस तिद्ओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव सम्मत्तसिहयाओ घेत्रण पंच-उदयठ्ठाणं। एदसस विदिओ चडवीसभंगो।

'विरदे खओवसिमए चडरादी' पमत्तसंजदिम चत्तारि-पंच छ सत्त अह एदाणि चत्तारि उद्यहाणाणि। तं जहा—सम्मत्तं संजलणकोहमाणमायालोभाणमेक्कदरं तिण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्स रइ-अरइसोग दुण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय दुगुंछा च एदाओ पगडीओ घेत्तूण सत्त-उदयहाणं। एदस्स इक्को चडवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिहयाओ घेत्तूण छ-उदयहाणं। एदस्स वि पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछा-रिहय-भयसिहयाओ घेत्तूण वा छ-उदयहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिय-भय दुगुंछा-सिहयाओ घेत्तूण वा छ-उदयहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिहयाओ घेत्तूण पंचडदयहाणं। एदस्स पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भय-दुगुंछरिहयाओ घेत्तूण पंचडदयहाणं। एदस्स पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भय-दुगुंछरिहयाओ घेत्तूण वा पंच-उदयहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तसिहय-भयरिहयाओ घेत्तूण वा पंच उद्यहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तसिहय-भयरिहयाओ घेत्तूण वा पंच उद्यहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तसिहय-भयरिहयाओ घेत्तूण वा पंच उद्यहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तसिहयाओ घेत्तूण वा पंच उद्यहाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो।

एवं अप्पमत्तसंजदस्स वि । अपुन्वकरणिम चत्तारि पंच छ एदाणि तिण्णि उदयहाणाणि । तं जहा—च असंजळणाणमेक्कद्ररं तिण्हं वेदाणमेक्कद्ररं हस्सरइ-अरइसोग हुण्हं जुगळाणमेक्कद्ररं भय- हुगुं छा च एदाओ चेव पगडीओ घेत्तूण छ-उदयहाणं। एदस्स इक्को च उवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण पंच उदयहाणं। एदस्स पढमो च उवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुं छरिह्याओ भयसिह्याओ घेत्तूण वा पंच-उद्यहाणं। एदस्स विद्धो च उवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण चत्तारि उद्यहाणं। एदस्स एको च उवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण चत्तारि उद्यहाणं। एदस्स एको च उवीसभंगो। दंसणमोहणीयं उवसामिऊण वा उवसमसे दिं च ढइ्, ख विऊण ख वगसे दिं च ढइ् ति अपुन्वादिसु सम्मत्तोदओ णित्थ।

अणियदिनिम इक्षं दोण्हं एदाणि दोण्णि उदयहाणाणि । तं जहा—चउसंजळणाणमेक्षद्रं तिण्हं बेदाणमेक्षद्रं एदाओ पगडीओ घेत्तूण दोण्णि उदयहाणं। एदस्स वारस भंगा १२। चउ-संजळणाणमेक्षद्रं इक्षं चेव उदयहाणं। एदस्स भंगा चत्तारि ४।

'एयं सुहुमसरागो वेदेदि' सुहुमसंपरागो लोभसंजलणं इकं वेदेदि। एदस्स इक्को चेव भंगो। 'सेसा' उवसंतादिया अवेदया हुति। भंगपमाणं पुट्युत्तकमेण णायव्वं।

इक य छक्केयारं एयारेयारमेव णव तिण्णि।
एदे चउवीसगदा वारस [ दुग ] एग पंचिम्म ॥५८॥
वारस पण सद्घाई उदयवियप्पेहिं मोहिया जीवा।
चलसीदी सत्तत्तरि पदबंधसदेहिं विण्णेया ॥५८॥

'एक य छक्केयारं' दसण्हं चडवीससलागा इक्का। णवण्हं चडवीस सलागा छ। अहण्हं चडवीससलागा एगारस। सत्तण्हं चडवीससलागा इक्कारस। छण्हं चडवीस सलागा एगारस। सत्तण्हं चडवीस सलागा इक्कारस। छण्हं चडवीस सलागा णव। चडण्हं चडवीस सलागा तिण्णि। एदाओ सलागाओ सन्वाओ मेलिवयाओ वावण्णा होंति। एदाओ चडवीसेहिं गुणिया दो पगिड-एक्कपगिडभंगसिह्याओ वारससद्पंचसिह्नभंगा हुंति १२६४। 'वारस पणसह्काई' एवं वारससद्पंचसिह-उद्यवियप्पेण मोहियओ जीवो जीवेह। इक्क छ इक्कारस णव तिण्णि चडवीससलागा दस-णव-अह-सत्त-छ-पंच-चडसलागाहिं गुणेऊण मेलिया तिण्णि सदा वावण्णा हुंति। चडवोसेहिं गुणिया वारसेहिं दो-पगिडगुणिएहिं पंचएहिं पगिडगुणिएहिं सिह्या चुळसीदिसद्सत्तत्तिएदबंधा हुंति ६४०७। एदाहिं चडरासीदिसत्तत्तिरपगडीहिं मोहिदा जीवा विण्णेया।

जोगोवओगलेसाइएहिं गुणिया हवेज्ज कायव्वा।
जे जत्थ गुणहाणे हवंति ते तस्स गुणगारा।।६०।।
तेरस चेव सहस्सा वे चेव सदा हवंति णव चेव।
उदयवियप्पे जाणसु जोगं पिंड मोहणीयस्स ।।६१।।
णउई चेव सहस्सा तेवण्णा चेव हुंति वोधव्वा।
पदसंखा णायव्वा जोगं पिंद मोहणीयस्स।।६२।।

'तेरस चेव सहस्सा' वैडिव्यमिस्सकायजोगिम मिच्छादिहिस्स मिच्छत्तं अणंताणुवंधि-अपचक्खाणावरण-[पचक्खाणावरण-] संजळणकोहमाणमायाळोभाणमेक्करं तिण्हं वेदाणमेक्करं हस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगळाणमेक्करं भय दुगुंछा च एदाओ चेव पगडीओ घेतूण दस- उद्यहाणं। एदस्स इक्को चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ स्वरहियाओ घेतूण णव- उदयहाणं। एदस्स पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुं छरहिय-भयसिहयाओ घेतूण वा णव-उदयह्यणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिहयाओ घेतूण अट्ठ-उदयह्यणं। एदस्स हक्को चडवीसभंगो। सन्वे भंगा छण्णउदी ६६। दसण्हं इक्कचडवीसं, णवण्हं दोचडवीसं, अट्ठण्हं इक्कचडवीसं दस-णव-अट्ठपगडीहिं गुणेऊण मेळिया एतिया हंति पदवंधा ५६४।

सासणसम्मादिद्विरस अर्णताणुवंधि-अपचक्खाणावरण-पचक्खाणावरण-संजलणकोहमाण-मायालोभाणमेक्षद्रं इत्थि-पुरिसवेदाणमेक्षद्रं, णेरइएसु सासणसम्मादिद्ठी ण उपज्जइ ति णंस्यवेदो णिथ । हस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगलाणमेक्षद्रं भय दुगुंछा च एदाओ चेव पगडीओ घेत्तूण णव उद्यद्ठाणं। एदस्स इक्को सोलस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह-याओ घेत्तूण अट्ठ-उद्यट्ठाणं। एदस्स पढमो सोलस भंगो। एदाओ चेव दुगुंछरिय-भयसिह-याओ घेत्तूण वा अट्ठ-उद्यट्ठाणं। एदस्स विदिओ सोलस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण सत्त-उद्यट्ठाणं। एदस्स विदिओ सोलस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण सत्त-उद्यट्ठाणं। एदस्स विदिओ सोलसभंगो। सन्वभंगा एत्तिया हुंति ६४। णवण्हं इक्क सोलस, अट्ठण्हं वे सोलस, सत्तण्हं वे [इक्क] सोलस णव-अट्ठ-सत्त-पगडीहं गुणेऊण मेलिया पदवंधा एत्तिया हुंति ४१२।

असंजद्सम्मादिहिम्मि अपचक्लाणावरण-पचक्लाणावरण-संजलणकोह-माण-माया-लोभा-णमेक्कर्रं पुरिस-णडं सगवेदाणं एक्कर्रं, असंजदसम्मादिही इत्थीचेदे ण उप्पज्जइ। पुन्वाचगवंघो पढमपुढवीए उप्पज्जइ त्ति णवुंसगवेदो छन्भइ। हस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगलाणमेक्कर्रं भय दुगुंद्रा च एदाओ चेव पगडीओ घेत्तृण [णव-] उद्यहाणं, एदस्स इक्को सोलसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तृण अष्ट-उद्यहाणं। एदस्स पढमो सोलस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछरिह्य-भयसिह्याओ घेतूण वा अट्ठ-उद्यट्टाणं। एद्रस विदिओ सोलस-भंगो। एद्राओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्य-दुगुं छासिह्याओ घेतूण वा अट्ठ-उद्यट्टाणं। एद्रस विदिओ सोलसभंगो। एद्राओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेतूण सत्त-उद्यट्टाणं। एद्रस पढमो सोलसभंगो। एद्राओ चेव पगडीओ दुगुं छरिय-भयसिह्याओ घेतूण वा सत्त उद्यट्टाणं। एद्रस विदिओ सोलस भंगो। एद्राओ चेव पगडीओ सम्मत्तसिह्य-भयरिह्याओ घेतूण वा सत्त-उद्य-ट्टाणं। एद्रस तिद्रिओ सोलस भंगो। एद्राओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्याओ घेतूण छ-उदय-ट्टाणं। एद्रस विद्रो सोलस भंगो। एद्राओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्याओ घेतूण छ-उदय-ट्टाणं। एद्रस विद्रो सोलस भंगो। सञ्वभंगा एत्तिया हुंति १२८। णवण्णं इक्ष सोलस, अट्टण्हं तिण्णि सोलस, सत्तण्हं तिण्णि सोलस, छण्हं इक्ष सोलसं णव-अट्ट-सत्त-छपगडीहिं गुणेऊण मेलिया पद्वंघा एत्तिया हुंति ६६०।

कम्मइयकायजोगिम्मि मिच्छादिहिन्मि असंजद्सम्मादिहीणं वेउव्वियमिस्सम्मि जहा भणियं तहा भाणियव्वं। मिच्छादिहि-भंगा ८६४। असंजद्सम्मादिहिभंगा १२८। पद्संख्या ६६०।

सासणसम्मादिहिस्स अणंताणुवंधि-अपचक्खाणावरण-पचक्खाणावरण-संजळणकोहमाण-मायाळोभाणमेक्कद्रं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं हस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगळाणमेक्कद्रं भय दुगुंछा च एदाओ पगडीओ घेत्तूण णव-उद्यहाणं। एदस्स इक्को चडवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण अट्ट-उद्यहाणं। एदस्स पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव दुगुंछरिहय-[भय-]सिह्याओ घेत्तूण वा अट्ठ-उद्यट्ठाणं। एदस्स विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ घेत्तूण सत्त-उद्यट्ठाणं। एदस्स इक्को चडवीस भंगो। एदस्स सव्वे भंगा ६६ एत्तिया हुंति। णवण्हं इक्क चडवीस अट्ठण्हं वे चडवीस, अट्ठण्हं [सत्तणहं] एक्क [चडवीस], णव-अट्ठ-सत्तपगडीहिं गुणेऊण मेळिया पदवंधा एत्तिया हुंति ७६८।

ओरालियमिस्सिम्म मिच्छादिद्ठ-सासणसम्मादिद्ठीणं जहा कम्मइयकायजोगिम्म भणियं तहा [भाणियव्वं]। मिच्छादिद्ठि-भंगा ६६। पद्संखा ५६४। सासणसम्मादिद्ठ-भंगा ६६। पद्संखा ७६५।

असंजदसम्मादिद्ठस्स सम्मतं अपचक्खाणावरण-पचक्खाणावरण-संजळणकोहमाणमायालोभाणमेक्कद्रं पुरिसवेद हस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगळाणमेक्कद्रं भय दुगुं छा च एदाओ पगबीओ घेत्तूण णव-उदयहाणं। एदस्स इक्को अट्ठभंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिह्याओ
घेत्तूण अट्ठ-उदयट्ठाणं। एदस्स पढमो अट्ठभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुं छरिय-भयसिहयाओ घेत्तूण वा अट्ठ-उदयट्ठाणं। एदस्स विदिओ अट्ठभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिहय-दुगुं छसिहयाओ घेत्तूण वा अट्ठ-उदयट्ठाणं। एदस्स तिह्ओ अट्ठभंगो। एदाओ चेव
पयडीओ भयरिह्याओ दुगुं छसिहयाओ घेत्तूण सत्त-उदयट्ठाणं। एदस्स विदिओ अट्ठभंगो।
एदाओ चेव पगडीओ दुगुं छरिहय-भयसिह्याओ घेत्तूण सत्त-उदयट्ठाणं। एदस्स विदिओ अट्ठभंगो।
एदाओ पगडीओ सम्मत्तरिह्य-भयसिह्याओ घेत्तूण वा सत्त-उदयट्ठाणं। एदस्स तिहिओ
अट्ठभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्य-भयसिह्याओ घेत्तूण वा सत्त-उदयट्ठाणं। एदस्स तिहिओ
अट्ठभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्य। चेत्तूण छ-उदयट्टाणं। एदस्स विद्ओ अट्ठभंगो। स्वभंगो एत्त्यो हुंति ६४। णवण्हं इक्क अट्ठ, अट्ठण्हं तिण्णि अट्ठ, सत्तण्हं तिण्णि
अट्ठ, छण्हं इक्क अट्ठ। णव - अट्ठ-सत्त - छपगडीहं गुणेऊण मेळिया पद्बंघा एत्तिया
हुंति ४८०।

वेडिवयकायजोगिस्मि मिन्छादिहिठ-सासणसम्मादिहिठ-सम्मामिन्छादिष्टि-असंजदसम्मादिहिठीणं जहा गुण्डाणाणि रंभेऊणं भणियं तहा भाणियव्वं। मिन्छादिहिठ-भंगा १६२। पद्संखा १६३२। सासणसम्मादिहिठ-भंगा ६६। पद्संखा ७६८। सम्मामिन्छादिहिठ-भंगा ६६। पद्वंघा ७६८। सम्मामिन्छादिहिठ-भंगा ६६। पद्वंघा ७६८।

आहारकायजोगिस्मि पमत्तसंजदस्स सम्मत्तं संजल्णकोहमाणमायालोभाणमेक्कद्रं तिण्हं वेदाणमेक्कद्रं हस्सरइ-अरइसोग दुण्हं जुगलाणमेक्कद्रं भय दुगुं छा च एदाओ पगडीओ घेतूण सत्त-उदयहाणं। एदरस इक्को चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ स्वरहियाओ घेतूण छ-उदयहाणं। एदरस पढसो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ हुगुं छरिय-भयसिह्याओ घेतूण वा छ-उदयहाणं। एदरस विदिओ चडवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिय-दुगुं छ-सिह्याओ घेतूण वा छ-उदयहाणं। एदरस तिद्ओ चडवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ भयरिद्याओ घेतूण पंच-उदयहाणं। एदरस वि पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ अर्याह्याओ घेत्रण वा पंच-उदयहाणं। एदरस वि पढमो चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुं छरिय-भयसिह्याओ घेत्रण वा पंच-उदयहाणं। एदरस विदिओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्याओ घेत्रण वा पंच उदयहाणं। एदरस तिह्ओ चडवीसभंगो। एदाओ चेव पगडीओ सम्मत्तरिह्याओ घेत्रण वा चत्तारि उदयहाणं। एदरस वि इक्को चेव चडवीसभंगो। स्व्वभंगा एत्तिया हुंति १६२। सत्तण्हं इक्को चडवीसभंगो, छण्हं तिण्णि चडवीसभंगो, पंचण्हं तिण्णि चडवीसभंगो, चडण्हं हक्क चडवीसभंगो, सत्त-छ-पंच-चडपगडीहिं गुणेऊण मेलिया पदवंधा एत्तिया हुंति १०४६।

एवं आहारिमस्सिम्स । पमत्तसंजदभंगा १६२ । पद्बंघा १०५६ । एवं वेउिवयिमस्स-कम्मइय-ओरालियिमस्स-वेउिवयाहाराहारिमस्सकायजोगस्स सञ्वभंगा इत्तिया हुंति १८२४ । पद्वंघा एत्तिया हुंति १३७६० ।

मिच्छादिहिप्पहुदि जाव सुहुमसंपराइओ ति एदेसु दससु गुणट्ठाणेसु चत्तारि मणजोग-चतारि विचजोग-ओराल्यि-कायजोगा हुंति। एदेसि इक्केक्कजोगिस्म पुन्नुत्तगुणट्ठाणेसु दससु भणिय-उद्यवियप्पा वारससदा पण्णट्ठा हुंति १२६४। ते सचमणजोगादि-णवजोगेहिं गुणिया एत्तिया हुंति ११३८४। एदे उद्यवियप्पा वेडिन्वयिमस्सादिसु छसु जोगेसु भणिद-अट्ठारस-सद-चडवीस-झडद्यिनयपेहिं मेलविया सन्ववंधिवयप्पा एत्तिया हुंति १३२०६। एवं 'तेरस चेव सहस्सा वे चेव सदा हवंति णव चेव'। पुन्नुत्तगुणट्ठाणेसु भणिद-पदवंधा चडरासीदिसदसत्तत्तरी ८४७७ णवजोगेहिं गुणिया एत्तिया हुंति ७६२६३। एदे पद्बंधा वेडिन्वयिमस्सकायजोगादिसु भणिय-तेरससहस्स-सत्तसद्सिट्ठ-पद्वंधेहिं सिह्या सन्वपद्वंधा एत्तिया हुंति ६००४३। 'णडदी चेव सहस्सा तेवण्णा चेव हुंति वोधन्वा।'

सत्तति चेव सदा णवणउदा चेव हुंति बोधन्ता। उदयवियप्पे जाणसु उवओगा मोहणीयस्स ॥६३॥ इकावण्णसहस्सा तेसीदा चेव हुंति बोधन्ता। पदसंखा णायन्त्रा उवओगे मोहणीयस्स ॥६४॥

'सत्तति चेव सदा' मिच्छादिहिठ-सासणसम्मादिह्ठीस मिद-अण्णाणं सुद-अण्णाणं विभंगा-णाणं चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं एदे पंच उवओगा हुंति । एदे से [सं] इक्किम्म उवओगिम्म तेसु गुणह्ठाणेसु पुञ्चभणिद्-उदयवियप्पा दुसदा अट्टासीदा छट्मंति २८५ । ते पंच उवओगेहिं गुणिया एत्तिया हुंति १४४० । तेसु गुणह्ठाणेसु अप्पणो उदयवियप्पा अप्पप्पणो पगडीहिं पुघ पुध गुणेऊण मेछिया पदवंघा एत्तिया हुंति २४०० । ते पंच-उवओगेहिं गुणिया पदवंधा हुंति १२००० ।

सम्मामिच्छादिद्वि-असंबद्सम्मादिद्वि-संबद्धां जिसु गुणह्ठाणेसु आभिणिवोधिय-णाणं सुद्णाणं ओहिणाणं चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं ओधिदंसणं एदे छ उवओगा हुंति । एदेसिं इक्केक्कम्मि उवओगम्मि तेसु तीसु गुणह्ठाणेसु पुठ्वभणिद्-उद्यवियपा चत्तारि सदा असीदी ल्रुक्संति ४८०। एरे छ-उन्थोगेहिं गुणिया एत्तिया हुंति २८८०। तेसु गुणहाणेसु अप्पप्पणो भणिय-उद्यवियप्पा पुध पुध अप्पप्पणो पगडीहिं गुणेऊण मेलिया पद्वंघा एत्तिया हुंति २४४६।

ते छ-उवओगेहिं गुणिया पर्वंधा एत्तिया हुंति २०७३६।

पमत्तसंजद्-अपमत्तसंजद्-अपुत्रव-अणियिट्ट-सुहुमसंपराइय एरेसु पंचसु गुणहाणेसु आभिणि-वोहियणाणं सुद्गाणं ओहिणाणं मणपज्जवणाणं चक्खुदंसणं अचक्खुदंसणं ओहिदंसणं एरे सत्त डबओगा हुंति। एरेसिं डवओगिन्म तेसु पंचसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो पुत्रवभिणदिवयप्पा मेलिया चारि सद्। सत्ताणडदी लब्भंति ४६७। एदे सत्त-उवओगेहिं गुणिया इत्तिया हुंति ३४७६। एदेसु पंचसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो पुत्रवभिणद्-उद्यवियप्पा अप्पप्पणो पगडीहिं गुणिऊण मेलिया २६२१ हुंति। एरे सत्त डवओगेहिं गुणिया पदवंघा एत्तिया हुंति १८३४७। सत्त्व-उद्यवियप्पा मेलिया इत्तिया हुंति ७७६६। एवं 'सत्तत्तरि चेव सदा णवणडदा चेव उदया हवंति बोधन्वा।' सन्वपदवंधा मेलिया एत्तिया हुंति ४१०८३। 'एक्कावण्णसहस्सा तेसीदा चेव हुंति बोधन्वा।'

> वावण्णं चेव सदा सत्ताणउदा हवंति वोधव्वा । उदयवियप्पे जाणसु लेसं पदि मोहणीयस्स ॥६५॥ अङ्कतीससहस्सा वे चेव सदा हवंति सगतीसा । पद्संखा णाद्वा लेसं पदि मोहणीयस्स ॥६६॥

'वावण्णं चेव सदा' मिच्छादिदिठप्पहुदि जाव असंजदसम्मादिदिठस्स[त्ति]एदेसु चडसु
गुणट्ठाणेसु किण्ह णील काट तेंड पम्म सुक्क छ लेसा हुंति । एदेसि इक्का वा लेस्साए चडसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो पुन्वभणिद-उद्यविवयपा मेलिया पंचसदा छावत्तरी लट्मंति ५७६। एदे छलेसाहि गुणिया एत्तिया हुंति ३४४६। तेसु चडसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो पुन्वभणिद्वियपा
अप्पप्पणो पगडीहिं गुणेऊण मेलिया पद्वंधा एत्तिया हुंति ४६०५। एदे छ-लेसाहिं गुणिया पद्वंधा
एत्तिया हुंति २७६४८।

संजदासंजद पमत्तसंजद अपमत्तसंजद एदेसु तिसु गुणट्ठाणेसु तेड-पम्म-सुद्धछेसा तिण्णि हुंति। एदेसि इक्केका य छेस्सा एत्तिएसु तिसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो पुञ्वभणिद-उद्दयवियप्पा मेलिया पंचसदा छावत्तरी ल्र्ब्भांति ४७६। एदे तीहिं छेस्साहिं गुणिया उद्यवियप्पा एत्तिया हुंति १७२८। तेसु तिसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो पुञ्वभणिद्-उद्यविप्प्पा अप्पप्पणो पगर्डीहिं गुणेऊण मेलिया पद्वंधा एत्तिया हुंति १३६०। एदे तीहिं छेसाहिं गुणिया पद्वंधा एत्तिया हुंति १००८०।

अपुन्वकरणप्यहुदि जाव सुहुमसंपराइगो ति एदेसु तीसु गुणट्ठाणेसु सुक्केसा इक्का चेव ।
तेसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो पुन्वभणिद्-उद्यवियप्पा मेलिया एतिया हुंति [११३]। इक्काए लेसाए
गुणिया वि तित्तया चेव । तेसि पमाणं तेरसुत्तरसदा ११३ । तेसु तीसु गुणट्ठाणेसु अप्पप्पणो
पुन्वभणिद्-उद्यवियप्पा अप्पप्पणो पगर्होहिं पुध पुध गुणेऊण मेलिया पदवंधा एत्तिया [४०६]
हुंति । एक्काए सुक्कलेसाए गुणिया तित्तया चेव । तेसि पमाणं णवुत्तरपंचसदा ५०६ । सन्व-उद्य-वियप्पा मेलिया एत्तिया हुंति ४२६७ । एवं 'वावण्णं चेव सदा सगणउदा चेव हुंति वोधन्वा'।
सन्वपद्वंधा मेलिया एत्तिया हुंति ३८२३७ । एवं 'अट्ठत्तीस सहस्सा वे चेव सदा ह्वंति सगतीसा'।

'जोगोवजोगं' जिस्म गुणट्ठाणे [ जे ] जोगादिया हुंति, ते तिस्म गुणगारा हुंति ति । जोगोवओगळेसा-संजमादीहिं गुणिया इदयियणा पदसंखा य हुंति ति जाणियन्ता ।

तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से पंच चउ णिअद्दिम्मि तिण्णि । दस वादरम्मि सुहुमे चत्तारि य तिण्णि उवसंते ॥६७॥

'तिण्णेगे एगेगं' मिच्छादिहिन्हि अहावीस सत्तावीस छुठ्वीस एदाणि तिण्णि संतहाणाणि । सासणसम्मादिहिन्म अहावीससंतहाणमेकं। सम्मामिच्छादिहिन्मि अहावीस सत्तावीस एदाणि दोण्णि संतहाणाणि। असंनद्सम्मादिहि-संनदासंनद-पमत्तसंनद-अपमत्तसंनद एदेसु चरुसु गुणहाणेसु अहावीस चर्रवीस तेवीस वावीस इक्कवीस एदाणि पंच संतहाणाणि। अपुठ्वकरणिम्म अहावीस चर्रवीस इक्कवीस एदाणि तिण्णि संतहाणाणि हुंति उवसमगिन्ह। खर्गान्हि इगिवीस वाद्र-अणियहिन्मि अहावीस चर्रवीस इक्कवीस एदाणि तिण्णि संतहाणाणि हुंति उवसामगे। खर्राणे पुण इक्कवीस तेरस वारस इक्कारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एदाणि अह संतहाणाणि हुंति। अणियहिसुहुमिम अहावीस चर्रवीस इक्कवीस एदाणि तिण्णि संतहाणाणि हुंति उवसामगे। खर्राणे पुण एगं छोमसंनछणसंतं। उवसंतकसायिम्म अहावीस चर्रवीस इक्कवीस एदाणि तिण्णि संतहाणाणि हुंति।

छण्णव छ त्तिय सत्त य एग दुग तिग दु तिगह चदुं। दुग दुग चदु दुग पण चदु चउरेग चदु पणगेग चदुं।।६८।। एगेगमह एगेगमह छदुमत्थ-केविलिणाणं। एगं चदु एग चदु दो चदु दो छक्क उदयकम्मंसा।।६८।।

इदाणि णामस्स वुच्छामि—भिच्छादिद्दिम्म तेवीस पणुवीस छठवीस अट्टाबीस एगूणतीस तीस एदाणि छ बंघट्टाणाणि, इक्कवीस चडवीस पणुवीस छठवीस सत्तावीस अट्टाबीस एगूणतीस तीस इक्कतीस एदाणि णव उदयद्वाणाणि, वाणडिंद इक्काणडिंद णडिंद अट्टासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि छ संतट्टाणाणि।

सासणसम्मादिद्विम्म अद्वावीस एगूणतीस तीस एदाणि तिण्णि बंघद्वाणाणि, इक्कवीस चडवीस पणुवीस इक्वीस एगूणतीस [तीस] इक्कतीस एदाणि सत्त उदयहाणाणि, णउदि इक्कं संतहाणं। सम्मामिन्छादिद्विम्म अहावीस एगूणतीस एदाणि दोण्णि वंघट्ठाणाणि, एगूणतीस तीस इक्कतीस एदाणि तिण्णि उदयहाणाणि, वाणउदि णउदि एदाणि दोण्णि संतहाणाणि। असंजद-सम्मादिद्विम्म अहावीस एगूणतीस तीस एदाणि तिण्णि वंघट्ठाणाणि, इक्कवीस पणुवीस इक्वीस सत्तावीस अहावीस एगूणतीस तीस एगतीस एदाणि अह उदयहाणाणि, तेणउदि वाणउदि इक्काण-उदि णउदि एदाणि चत्तारि संतहाणाणि। संजदासंजदिम्म अहावीस एगूणतीस एदाणि दोण्णि वंघट्ठाणाणि, तेणउदि वाणउदि इक्काणविष्ठिण वत्तारि संतहाणाणि। पमत्तसंजदिम्म अह्वावीस एगूणतीस एदाणि वंघट्ठाणाणि, पणुवीस सत्तावीस अह्वावीस एगूणतीस तीस एदाणि पंच उदयहुणाणि, तेणउदि वाणउदि इक्काण-पणुवीस सत्तावीस अह्वावीस एगूणतीस तीस एदाणि पंच उदयहुणाणि, तेणउदि वाणउदि इक्काण-उदि णउदि एदाणि चत्तारि संतहाणाणि। अप्यमत्तसंजदिम्म अह्वावीस एगूणतीस तीस एगतीस एदाणि चत्तारि बंघट्ठाणाणि, तोस इक्क-उदयह्ठाणं, तेणउदि वाणउदि इक्काणउदि णउदि एदाणि चत्तारि बंघट्ठाणाणि, तोस इक्क-उदयह्ठाणं, तेणउदि वाणउदि इक्काणउदि णउदि एदाणि चत्तारि संतहाणाणि।

अप्पुन्वकरणिम अट्ठावीस एगूणतीस तीस इक्तीस इक्तें एदाणि पंच वंधट्ठाणिण, तीसं इक्तें उद्यट्ठाणं, तेणडिंद् वाणडिंद् इक्ताणडिंद् णडिंद् एदाणि चत्तारि संतट्ठाणिण । अणियिद्दिम्म जसिकती इक्तं च वंधट्ठाणं, तीसं इक्तं उद्यट्ठाणं, तेणडिंद् वाणडिंद् इक्ताणडिंद णडिंद् असीदि एगूणासीदि अट्ठत्तरि सत्तत्तरि एदाणि अट्ठ संतट्ठाणिणि । सुहुमिम जसिकती एक्तं च वंधट्ठाणं, तीसं इक्तं उद्यट्ठाणं, तेणडिंद् वाणडिंद् इक्ताणडिंद् णडिंद् असीदि एगूणासीदि इक्तं च वंधट्ठाणं, तीसं इक्तं उद्यट्ठाणं, तेणडिंद् वाणडिंद् वाणडिंद् एदाणि अट्ठ संतट्ठाणाणि। उवसंतकसायिम्म तीसं इक्तं उद्यट्ठाणं, असीदि एगूणा-उदि णडिंद् एदाणि चत्तारि संतट्ठाणाणि। खीणकसायिम्म तीसं इक्तं उद्यट्ठाणं, असीदि एगूणा-उदि णडिंद् एदाणि चत्तारि संतट्ठाणाणि। खीणकसायिम्म तीसं इक्तं उद्यट्ठाणं, असीदि एगूणा-उदि णडिंद् एदाणि चत्तारि संतट्ठाणाणि। खीणकसायिम्म तीसं इक्तं उद्यट्ठाणं, असीदि एगूणा-

सीदि अट्ठत्तरि सत्तत्ति एदाणि चत्तारि संतर्ठाणाणि । सजोगिकेविलिम्म तीसं इक्षतीसं एदाणि दोणिण उद्यर्ठाणाणि, असीदि एगूणासीदि अट्ठत्तरि सत्तत्ति एदाणि चत्तारि संतर्ठाणाणि । अजोगिकेविलिम्म णव अट्ठ एदाणि दुण्णि उद्यर्ठाणाणि, असीदि एगूणासीदि अट्ठत्तरि सत्तत्तिर दस णव एदाणि झ संतर्ठाणाणि ।

# दो छक्कड चउकं णिरयादिस बंधपगडिठाणाणि । पण णव दसयं पणय ति पंच वार चउकं तु ॥७०॥

'दो ब्रक्कट्ठ चडकं' णेरइयिन्स एगूणतीसं तीसं एदाणि दोण्णि बंधट्ठाणाणि, इक्कवीस पणुवीस सत्तावीस अहावीस एगूणतीस एदाणि पंच चदयहाणाणि, वाणडिंद णडिंद अहासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच संतहाणाणि। [तिरिक्खगइन्मि तेवोस पंचवीस छठवीस अहावीस ऊणतीस तीस एदाणि छ बंधहाणाणि, इगिवीस चहुवीस पणुवीस छठवीस सत्तावीस अहावीस ऊणतीस तीस एक्ततोस एदाणि णव चदयहाणाणि, वाणडिंद णडिंद अहासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि चत्तारि संतहाणाणि।] मणुसिम तेवीस पंचवीस छठवीस अहावीस एगूणतीस तीस इक्कतीसं इक्षं एदाणि अह बंधहाणाणि, एक्कवीस पंचवीस छठवीस सत्तावीस अहावीस एगूणतीस तीस इक्कत्तीस णव अट्ठ एदाणि दस चदयहाणाणि, तेणडिंद वाणडिंद एक्काणडिंद णडिंद अहासीदि चडरासीदि असीदि एगूणासीदि अहत्तरि सत्तत्तरि दस णव एदाणि वारस संतहाणाणि। देवगइन्मि पंचवीस छठवीस एगूणतीस तीस एदाणि चत्तारि वंधहाणाणि, इक्कवीस पंचवीस सत्तावीस सत्तावीस अहावीस एगूणतीस एदाणि पंच चदयहाणाणि, तेणडिंद वाणडिंद इक्काणडिंद णडिंद एदाणि चत्तारि संतहाणाणि।

### इगि विगलिंदिय सयले पण पंचय अह बंघठाणाणि। पण छक दसयमुद्यं पण पण तेरे दु संतम्मि।।७१।।

इगि विगलिंदियजादिआदि सयिंदियिमा तेवीस पणुवीस छठवीस एगूणतीस तीस एदाणि पंच बंघडाणाणि, इक्षवीस चढ्वीस पणुवीस छठवीस सत्तावीस एदाणि पंच खद्यहाणाणि, वाणष्ठि णष्ठि अहासीदि वासीदि एदाणि पंच संतर्ठाणाणि। विगलिंदियिमा तेवीस पंचवीस छठवीस एगूणतीस तीस एदाणि छ खदयहाणाणि, वाणष्ठि णष्ठि अहासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच संतहाणाणि। पंचिंदियिमा तेवीस पणुवीस छठवीस अहावीस एगूणतीस तीस इक्षतीस इक्ष एदाणि अह बंधहाणाणि, इक्षवीस पणुवीस छठवीस सत्तावीस अहावीस एगूणतीस तीस इक्षतीस णव अह एदाणि दस खदयर्ठाणाणि, तेणष्ठि वाणष्ठि इक्षाणष्ठि णष्ठि अहासीदि चडरासीदि वासीदि थराणि देस खदयर्ठाणाणि, तेणष्ठि वाणष्ठि इक्षाणष्ठि णष्ठि अहासीदि चडरासीदि वासीदि थराणाणि ।

### तिय दुण्णि इक्तिकाआ, पण पंच य अझ हुंति बंधाओ । पण चदु दस उदयगदा पण पण तेरे दु संतो ऊ ॥७२॥

'तिय काया' पुढवीकाइय-आडकाइय-वणफिदिकाइएसु तेवीस पणुवीस छठ्वीस एगूणतीस तीस एदाणि पंच बंधहाणाणि, इगिवीस चडवीस पणुवीस छठ्वीस सत्तावीस एदाणि पंच उदय-हाणाणि, वाणडिं णडिंद अहासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच संतहाणाणि। 'दुण्णि य काया' तेड-वाडकाइएसु तेवीस पणुवीस छठ्वीस एगूणतीस तीस एदाणि पंच बंधहाणाणि, इगिवीस चडवीस पणुवीस छठ्वी। एदाणि चत्तारि उदयर्ठाणाणि, वाणडिंद णडिंद अहासीदि चडरासीदि वासोदि एदाणि पंच संतहाणाणि। 'इक्किशाया' तसकाइएसु तेवीस पणुवीस छठ्वीस अहाबीस एगूणतीस तीस इक्क्तीस इक्क एदाणि अह बंधहाणाणि, इगिवीस पणुवीस छठ्वीस सत्तावीस अहावीस एगूणतीस तीस इक्क्तीस णव अह एदाणि दस उद्यहाणाणि, तेणडिंद वाणडिंद इक्षणडिंद णडिंद अंहासीदि चडरासीदि वासीदि असीदि एगूणासीदि अहत्तरि सत्तत्तरि दस णव एदाणि तेरस संतहाणाणि।

इय कम्मपगिडहाणाणि सुद्रु बंधुद्यसंतकम्माणि। गइआइएसु अहुसु चरुपयारेण णेयाणि।।७३॥

इय एवं वंधुदयसंतकम्मपगिंडहाणाणि [सुद्ठु] सम्मं णाऊण गइआइएसु णिरयगइ एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चढुरिंदिय पंचिंदिय तिरिक्खग्रह मणुसग्रइ देवग्रह एदासु अट्ठमग्ग-णासु वंध-उदय-उदीरणा-संतसस्वचउिवहेण जाणिजासु।

उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्ञइ विसेसो । मोत्तूण य इगिदालं सेसाणं सन्वपगडीणं ॥७४॥

'उद्यस्स उदीरणस्स य' पंचणाणावरण-चउद्ंसणावरण-पंचअंतराइयाण मिच्छादिद्रिठप्प-हृदि जाव खीणकसाय-अद्धाए समयाधियभावलियसेस ति उदीरणा। उदभी पुण तस्सेव चरम-समओ ति । णिहापचलाणं मिच्छादिद्रिष्ट्रादुदि जाव खोणकसायसमयाधियावलिसेस ति उदी-रणा । उदओ पुण तस्सेव दुचरमसमभो ति । जिहाजिहा-पचळा-पचळा-थीजिग्छीणं मिच्छाहि-टि्ठप्पहृदि जाव पमत्तसंजदो ति आहारसरीरं आविष्यमेत्तकालेण उट्ठावेदि ति ताव उदीरणा। बदओ पुण तस्सेव चरमसमयो ति । सादासादं मिच्छादिद्रिष्पहुद् जाव पमत्तसंजदो ति ताव बदीरणा । बद्भो पुण अजोगिचरमसमओ ति । मिच्छत्तस्स बदीरणा मिच्छादिद्ठिचरमसमयो त्ति सम्मत्ताभिमुह्मिच्छादिद्ठ-अणियद्दिकरणद्धाए समयाधिय-आविष्यसेस ति उदीरणा। उदओ पुण तरसेव चरमसमभो ति। लोभसंजलणस्स मिच्छादिद्ठिप्पहुदि जाव सुहुमसंपराइग-द्धाए समयाधियआविलयसेस ति ताव उदीरणा । उद्ओ पुण तस्सेव चरमसमओ ति । इत्थि-णवंसग-पुरिसवेदाण मिच्छादिद्ठिपहुद्धि जाच अणियद्विअद्धाए संखेजभागे गंतूण अप्पपणो वेदगद्धाए समयाधियआवित्यसेस ति ताव उदीरणा । उद्ओ पुण तस्सेव अपप्पणी वेदगृद्धाए चरमसमओ ति । सम्मत्तस्य असंजदसम्मादिद्ठिष्पहुदि जाव अप्पमत्तसंजदो ति ताव उदीरणा। णवरि अप्पप्पणो दंसणखवण-अणियद्विकरणद्वाइ समयाहिय आविलयसेस ित्त ताव उदीरणा। ष्ट्भो पुण अप्पप्पणो चरमसमभो ति। णिरय-रेवाडगाणं मिच्छादिट्ठप्हुदि जाव असंजद-सम्मादिटिठ त्ति ताव उदीरणा। णवरि मरणाविखयं मुत्तण। सस्मामिच्छ।दिह्वी मरणा-विखयवसो णितथ । उदओ पुण अपपणणो चरमसमओ ति । तिरिक्खाउगस्स मिच्छादिद्विप्पहुदि जाव संजदासंजदो ति ताव उदीरणा। णवरि अप्पप्पणो मरणाविखयं मुत्तूण। सम्मामिच्छादिङी मरणाविख्यवसो णित्थ । उद्ञो पुण अप्पप्पणो चरमसमओ त्ति । मणुसाउगस्स मिच्छादिहिप्प-हुदि जाव पमत्तसंजदो त्ति ताव उदीरणा। णवरि अप्पप्पणो मरणाविलं मत्तूण। सम्मामिच्छा-दिट्ठिम्मि मरणाविख्ववदेसो णित्थ । उद्यो पुण अजोगिचरमसमभो त्ति । मणुसगइ-पंचिदिय-जाइ-तस-चादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज-जसिकतीणं मिच्छादिहिष्पहुदि जाव सजोगिकेवली ताव उदीरणा । उद्भो पुण अजोगिवरमसमभो ति । तित्थयरस्य सजोगिकेविङिम्म उदीरणा । उद्भो पुण अजोगि त्ति । उच्चागोदस्स जहा मणुसगदि तहा णेयन्या । आदाव-सुहुम-अपज्जत्त-साहार-णाणं उदय-उदीरणा मिच्छादिहिम्मि । अणंताणुवंघि-एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चदुरिंदिय-थावराणं मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीणं उद्यो उदीरणां च । अपच्चक्खाणावरणचउक्क-णिरयगइ-देवगइ-वे उठिवय-वे उठिवयसरोरंगोवंग-दुभग-अगादिज्ज-अजसिकत्ति-णिमिणा-[णामाणं ] मिच्छादिहिप्प-हुदि जाव असंजर्सम्मादिहि त्ति उदयो उदीरणा च। णिरयगइ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-देव-गइपाओगगाणुपुन्नीणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु खद्ओ खदीरणा च । णवरि सासणे णिरयगइपाओगगाणुपुन्वी णत्थि। पचक्खाणावरणचडकः-तिरिक्खगइ-उज्जोव-

तिरिक्खाडग-णीचगोदाणं मिच्छादिहिप्पहुदि जाव संजदासंजदो त्ति उदभो उदीरणा च । आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगाणं पमत्तसंजदस्स आहारसरीरअं तु उद्घाविदस्स उद्यो उदीरणा च ।
अद्धणाराय-खीळिय-असंपत्तासेवृहसरीरसंघडणाणं मिच्छादिद्ठप्पहुदि जाव अप्पमत्तसंजदो ति
उदयो उदीरणा च । हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछाणं मिच्छादिद्ठप्पहुदि जाव अपुव्वकरणो
ति उदयो उदीरणा च । कोह-माण-मायासंजळणाणं मिच्छादिद्ठप्पहुदि जाव अणियट्टि-अद्धासंखेडजभागो ति उदयो उदीरणा च । वडजणाराय-णारायसरीरसंघडणाणं मिच्छादिद्ठिप्पहुदि
जाव उवसंतकसाओ ति ताव उदयो उदीरणा च । ओराळिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओराळियसरीरंगोवंग-वडजिरसभणारायवइरसरीरसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास - अगुरुगळहुग - उवधादपरघाद-उस्सास-पसत्थापसत्थविहायगइ-पत्तेगसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुस्सर - दुस्सर-णिमिणणामाणं मिच्छादिद्ठिप्पहुदि जाव सजोगिकेवळी उदयो उदीरणा च ।

णाणंतरायदसयं दंसण णव वेदणीय मिच्छत्तं। सम्मत्त-लोभ-वेदाउगाणि णव गाम उन्नं च ॥७५॥

एदाओं इगिदालपगडीओ पुन्वं वुत्ताओं।

तित्थयराहारिवरिह्याओ अज्जेइ सन्वपगडीओ ।

मिन्छत्तवेदओ सासणो य उगुवीससेसाओ ॥७६॥

छादालसेसिमस्सो अविरदसम्मो तिदालपिसेसा ।

तेवण्ण देसिवरदो [ विरदो ] सगवण्ण सेसाओ ॥७७॥

उक्कुट्ठि-[उगुसिट्ट-] मप्पमत्तो वंधइ देवाउगं च इयरो वि ।

अट्ठावण्णमपुन्नो छप्पणं चावि छन्त्रीसं ॥७०॥

वावीसा एगूणं वंधइ अट्ठारसं तु अणियट्टी ।

सत्तरस सुहुमसरागे सादममोहो सजोगी दु ॥७६॥

एसो दु वंधसामित्तो गइयाइएसु य णायन्त्रो ।

ओवादो सासाविज्ञो [साहिज्ञो] जत्थ जहा पयिहसंभवो होइ ॥००॥

'तित्थयराहारिवरिह्याओ' तित्थयराहारसरीर-आहारसरीररंगोवंग एदाओ तिण्णि पगिडि-विरिह्याओ वीसुत्तरसद्-पगडीओ मिच्छादिट्ठी वंघइ १९०। सदगिम्ह य भणिद्-सोलस मिच्छत्तंता तित्थयराहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगसिहय - एगूणवीस - पगिडरिह्य - वीसुत्तरसद्-पगिडोओ सासणसम्मादिट्ठी वंघइ १०१। सदगिम्ह य भणिद-सोलसिमच्छत्तंता, सासणंता पणुवीसं तित्थयर-आहारदुगं मेलिय मणुस-देवाडगमेलिया छादालपगिड-विरिह्य-वीसुत्तरस-पगिडोओ सम्मामिच्छादिट्ठी बंघइ ७४। तित्थयरमणुस-देवाडग-विरिह्य-पुव्वभणिद्-छादाल पगिडिवरिह्या वीसुत्तरसद्पगिडोओ सम्मामिच्छादिट्ठी [ असंजद्सम्मादिट्ठी ] बंघइ ७०। सोलस मिच्छत्तंता, पणुवीस सासणंता, असंजद्सम्मादिट्ठ-अंता दस, आहारसरीर-आहार-सरीरंगोवंगमेलिया तेवण्ण-पगिडिवरिह्या वीसुत्तरसद्पगिडोओ संजदासंजदो बंघइ ६०। सदगिम्ह भणिद सोलस मिच्छत्तंता, पणुवीस सासणंता, दसय- असंजद्सम्मादिट्ठ-अंता, चत्तारि देसविरदंता आहारदुगमेलिया सत्तवण्णपगिडरिह्याओ 'वीसुत्तरसद्पगिडोओ पमत्त-संजदो वंघइ ६३। 'उगुसिट्ठमप्पमत्तो वंघइ' अप्पमत्तसंजदो पंचणाणावरणीयं छ दंसणावरणीयं सादावेदणीयं चत्तारि संजलणं पुरिसवेद इस्स रइ भय दुगुं छ देवाडगं देवगइ पंचिद्यजाइ-

वेउविवयाहार-तेजा-कम्भइयसरीर-समचलरसंठाण-वेउविवय-आहारंगोवंग वण्णचत्तारि देवगइ-पाओगगाणुपुन्नी अगुरुगलहुगादि चत्तारि पसत्थविहायगइ तस बादर पजात पत्तेगसरीर थिर सभ सभग सस्सर आदिज जसिकत्ती णिमिण तित्थयर उचगोद पंच अंतराइय एदांओ ऊणसिट्ठ-पगडीओ अप्पमत्तसंजदो वंधई। सेसाओ इक्सट्ठिपगडीओ ण वंधइ। अप्पमत्तो सेससंखेळादि-भागे अट्ठावण्णं वंधइ, वासट्ठी ण वंधइ। कहं ? अंतोमहत्तं संखेळखंडाणि काऊण दसमे [संखेजिदिमे] खंडे देवाउगं ण वंधइ, तेण अट्ठावण्णपगडीओ वंधइ; वासट्ठी ण वंधइ। 'अट्ठावण्णमपुरवो छप्पण्णं चावि छन्वीसं' अट्ठावण्ण जाणि चेव अपमत्तोद्एणं खएण बंधइ, ताणि चेव अपुन्वकरणे सेससंखेळादिमे भागे गंतूण छप्पण्णं वंघइ, चडसट्ठी ण बंघइ। किं कारणं ? णिद्दा-पचलाओ संखेजिदिमे भागे वोच्छिण्णाओ। सो चेव अपुठवकरणे पुणरिव सेस-संखेजिदिसे भागे गंतूण पंचणाणावरण चडदंसणावरण सादावेदणीयं चत्तारि संजलण पुरिसवेद हस्स रइ भय दुगुं छा जसिकत्ती उचागोदं पंचअंतराइय एटाओ छव्वीस पगडीओ बंधइ, चडण-**इदिपगडीओ ण वंधइ। सो चेव अपुज्वकरणो चरमसमए वावीसपगडीओ बंधइ, अट्ठाणडदि-**पगडीओ ण वंधइ। कहं ? हस्स रइ भय दुगुं छा च चरमसमए बुच्छिणाओ। 'वोवीसादो एरोगूणं वंधइ अट्ठारसं अणियही । सत्तरस सुहुमसंपराइय साद्ममोहो सजोगि ति' अणियहिस्स अंतो महत्तसंखेजाभागे गंतूण इकवीस पगडीओ वंधइ, एगूणसदं ण वंधइ, पुरिसवेदरस बंधो वुच्छिण्णो । सो चेव अणियट्टी सेससंखेळादिमे भागे गंतूण वीसपगडी बंधइ, एगपगडिसदं ण वंघइ; कोहसंजलणो य वृच्छिण्णो। सो चेव अणियट्टी पुण सेससंखेजिदिमे भागे गंतूण वीस-पगडीओ वंधइ, एगुत्तरपगडिसदं ण वंधइ; माणसंजलणा य वंधवुच्छिण्णा। सो चेव अणियट्टी पुणरिव सेससंखेजिदिमे भागे गंतूण अट्ठारस पगडीओ वंधइ, वेडत्तरपगडिसदं ण वंधइ, माय-संजलणो य वंधवुच्छिणो। सहमसंपराइओ पंचणाणावरण चत्तारि दंसणावरण सादावेदणीय जसिकत्ती उचगोद् पंच अंतराइय ति एदाओ सत्तरस पगडीओ सुहुमसंपराओ वंधइ, ति-उत्तर-पगडिसदं ण वंघइ, लोभसंजलणस्स वंधो वुच्छिण्णो। उवसंतकसाय खीणकसाय सजोगिकेवलित्ति एकपगडी सादं वंधं, एगूणवीसुत्तरपगिंडसदं ण वंधइ। अजोगिस्स वंधवुचिछण्णो। दु वंधसामित्तो गदिआदिएस वि तहेव ओघादो साहिको जस्स जहा पयिंडसंभवो होदि । एसोघो गुणद्ठाणेसु भणिद्व्वो ।

> तित्थयर देव-णिरयाउगं च तीसु वि गईसु बोधन्वा । अवसेसा पगडीओ हवंति सन्वासु वि गईसु ॥८१॥

एदाणि वंधसामित्तादो साधिदूण गदि आदि कादूण जाव अणाहारए ति णाद्व्वं। तित्थ-यरपगिं संतेण तीसु वि गदीसु अतिथ। णिरयगइ मणुसगइ देवगइ एदासु तीसु गदीसु तित्थयर-संतेण अतिथ। तिसु [वि] गदीसु देवाउसंतेण अतिथ। देव-[णिरय]-गइ तिरिक्खगइ मणुसगइ एदासु तिसु गदीसु णिरयाडगं-[सं-] तेण अतिथ ति विण्णेयं। सेसाओ पगडीओ चडसु वि गईसु अतिथ। सेसाओ ओघदिसेण गदिआदि कादूण णेयव्वं जाव अणाहारए ति।

> पढमकसायचढुकं दंसणितम सत्तआ दु उवसंता । अविरदसम्मत्तादी जाव णियहि त्ति बोधव्या ॥६२॥ सत्तद्व णव य पण्णरस सोलस अद्वारस वीस वावीसा । चडवीसं पणुवीसं छव्वीसं वादरे जाण ॥८३॥

### सत्तावीसं सुहुमे अड्डावीसं तु मोहपगडीओ । उवसंतवीयरागे उवसंता हुंति णायव्वा ॥८४॥

मोहणीयस्स गुणहाणएहिं काओ पगडीओ उवसंताओ ? सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं अणंताणुवंधिचदुक्तं एदाओ सत्त पगडीओ पंचसु ठाणएसु उवसंताओ असंजदसम्मादिहिप्पहृदि जाव अपुरुवकरणो ति । अणियद्दिबाद्रस्स सत्तह णव य पण्णरस सोलस अहारस वीस वावीस चडवीस पणुवीस छठवीस एदे इक्कारस भंगा अंतीमुहुत्तस्स संखेळादिमभागे गंतूण। सम्मत्तं मिच्छंत्तं सम्मामिच्छत्तं अणंताणुवंधिचदुक्कं एदाओ सत्त पगडीओ पुन्वोवसंताओ । संखेजदिमे भागे गंतूण णवुंसकवेदो उवसंतो । सत्तपगडीसु णवुंसगवेदो छत्तेदूण अह । एवं जो जहा उव-संतो, वेण जहा [सो तहा] ढोढव्वा। पुणरिव सेससंखेजिदिमे भागे गंतूण इत्थीवेदो उवसंतो, तेण णव । सेससंखेजिदिमे भागे गंतूण हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय दुगुंछाओ एदाओ छ पगडीओ डवसंताओ, तेण पण्णरस । सेससंखेळादिमे भागे गंतूण पुरिसवेदो डवसंतो, तेण सोलस । सेस-संखेजिदिमे भागे गंतूण अपवन्खाणावरणकोहो पचक्खाणावरणकोहो उवसंतो, तेण अहारस। सेससंखेजदिमे भागे गंतूण अपचक्खाणावरणमाणो पचक्खाणावरणमाणो उवसंतो, तेण वीसं। सेससंखेजदिमे भागे गंतूण अपचक्खाणावरणमाया पचक्खाणावरणमाया उवसंता, तेण वावीसं । सेससंखेजिदिमे भागे गंतूण अपचक्खाणावरणछोभो पचक्खाणावरणछोभो उवसंतो, तेण चड-वीसं। सेससंखेजिदिमे भागे गंतूण कोहसंजलणं उवसंतं, तेण पणुवीसं। सेसखंखेजिदिमे भागे गंतूण माणसंजल्जणं उवसंतं, तेण छ्रव्वीसं । सुहुमसंपराइयस्य सत्तावीस उवसंता । कहं ? जेण अणियद्विवादरचरमसमए मायसंजलणा डवसंता तेण सत्तावीस भवंति । डवसंतकसायस्स अडावीसं पि उवसंता। कहं जेण सुहुमसंपराइयस्स चरमसमए छोभसंजळणं उवसंतं, तेण श्रहा-वीस भवंति । एत्थ गाहा—

"सत्तावीसं सुहुमे अद्वावीसं पि मोहपगडीओ ।
उवसंत वीयराए उवसंता हुंति णायच्वा" ॥८५॥
पढमकसायचडकं इत्तो मिच्छत्त मिस्स सम्मनं ।
अविरदसम्मे देसे विरदे पमत्तापमत्ते य खीयंति ॥८६॥
अणियद्विवादरे थीणगिद्धितिग णिरयादि [णिरय-तिरिय-] णामाओ ।
संखेज्जदिमे सेसे तप्पाओग्गा य खीयंति ॥८७॥
एत्तो हणादि कसायद्वयं तु पच्छा णडं सयं इत्थी।
तो णोकसायछकं पुरिसवेदम्मि संछुव्भदि ॥८८॥
पुरिसं कोहे कोहं माणे माणं च छुव्भदि मायाए।
मायं च छुब्भदि छोहे छोभं सुहुमं पि तो हणदि ॥८६॥

इदाणि गुणहाणप्सु भणिस्सामो—'पहमकसायचढुकं' मिच्छतं सम्मतं सम्मामिच्छतं अणंताणुवंधी चत्तारि, एदाओ सत्त पगडीओ असंजदसम्मादिही संजदासंजदो पमत्त-अपमत्त-संजदो वा खवेदि। अणियद्विवादरे थोणिगिद्धितिगं णिरय-तिरियणमाओ संखेळादिमे सेसे तप्पा-ओगा खीयंति। अपुन्वकरणो एगं पि पगडी ण खवेदि। अणियद्विवादरस्य णिद्दाणिद्दा पचळा-पचळा थीणिगद्धी णिरयगइ तिरिक्खगइ एइंदिय वेइंदिय तेइंदिय चढुरिंदिय णिरयतिरिक्खाणुपुन्वी आराव उळोव थावर सुहुम साहारण एदाओ सोळस पगडीओ संखेळादिमे भागे खीयंति।

पुणरिव सो चेव अणियिदृसेससंखेळिदिमे भागे गंतूण अपचक्खाणावरणचत्तारि पचक्खाणावरणचत्तारि एदाओ अह पगडीओ खवेदि। सो चेव अणियिदृसेससंखेळिदिमे भागे गंतूण णडंसगंवेदं खवेदि। सो चेव अणियिदृ [ सेससंखेळिदिमे भागे गंतूण ] इत्थीवेदं खवेदि। सो चेव अणियिदृ सेससंखेळिदिमे भागे गंतूण हत्स रइ अरइ सोग भय दुगुं छा च एदं छण्णोकसाए पुरिसवेदिम्म किंचिमित्तं छोदूणं खीयंति। सो चेव अणियिदृसेससंखेळिदिमे भागे गंतूण पुरिसवेदं किंचावछेखं कोहसंजलेणे छोदूण खीयंति। सो चेव अणियिदृसेससंखेळिदिमे भागे गंतूण कोहसंजलणं माणसंजलणे किंचवसेसं छोदूण खीयंति। तत्सेव अणियिदृसेससंखेळिदिमे भागे गंतूण माणसंजलणं किंचवसेसं छोदूण खीयंति। तत्सेव अणियिदृस्स सेससंखेळिदिमे भागे गंतूण माणसंजलणं किंचवसेसं छोदूणं खीयंति। तत्सेव अणियिदृस्स सेससंखेळिदिमे भागे गंतूण मायसंजलणं किंचवसेसं छोदूणं खीयंति। तत्सेव अणियिदृस्स सेससंखेळिदिमे भागे गंतूण मायसंजलणं किंचवसेसं छोदूणं खीयंति। तत्सेव अणियिदृस्स सेससंखेळिदिमे भागे गंतूण मायसंजलणां य किंचवसेसं छोदूणं खीयंति। तत्सेव अणियिदृस्स सेससंखेळिदिमे भागे गंतूण मायसंजलणां य किंचवसेसं पत्तेयं छोदूणं पाडंति छोमसंजलणयं सुहुमसंपराइयो वेदेदि [ खवेदि ]।

खीणकसायदुचरमे िणदा पयला य हणदि छदुमत्थो । आवरणमंतराए छदुमत्थो हणइ चरमसमयम्मि ॥६०॥

खीणकसाओ दोहिं समएहिं केवली भविस्सिदि त्ति णिहा पचला य खीयंति । तस्सेव खीणकसायस्स पंचणाणावरण चल दंसणावरण पंचअंतराइय त्ति एदाओ चोह्स पगडीओ चरम-समए खीयंति ।

देवगइसहगदाओ दुचरमभवसिद्धियस्स खीयंति ।
सिवनागेदरसण्णा मणुसगइणाम णीचं पि इत्थेव ।।६१॥
अण्णदरवेदणीयं मणुसाउग उच्चगोद णाम णव ।
वेदेइ अजोगिजिणो उक्कस्स जहण्णमेयारं ।।६२॥
मणुसगइ पंचिंदियजादि तस वादरं च पज्जनं ।
सुभगं आदिज्ञं जसिकची तित्थयरणामस्स हवंति णव एदे ।।६३॥
तचाणुपुच्चिसहिदा तेरस भवसिद्धियस्स चरमंते ।
संतस्स दु उक्कस्सं जहण्णयं वारसा हुंति ।।६४॥
मणुसगइसहगदाओ भव-खेचिववाग जीविववाअं सा ।
वेदिणियं अण्णदरुचं च चरमसमए भवसिद्धियस्स खीयंति ।।६५॥

सजीगिकेवली इक्ति वि पगढी ण खवेदि । "देवगइसहगदाओ दुचरससमयस्स खीयंति । सिववागेदरमणुसगइणाम णीचं च इत्येव" देवगइ पंच सरीर पंच संघाद पंच वंघण छ संठाण तिण्ण अंगोवंग छ संघडण पंच वण्ण हो गंघ पंच रस अह फास देवाणुपुन्वी य अगुरुगलहुगादि चत्तारि दो विहायगइ अपज्जत्त पत्तेग थिराथिर सुभासुभ सुभग दुभग सुस्सर दुस्सर अणादिज्ञ अजसिकत्ती णिमिण णीचगोदं सादासादं च एकहरं एदाओ अविवागाओ वावत्तरि पगडीओ अजोगिदुचरससमए खीयंति । सिववागाओ—'मणुसगइसिहयाओ अण्णदरवेदणीयं उद्यगोदं वेदेइ अजोगिजिणो उद्यस्स जहण्ण वारसं सादासादाणमेकहरं मणुसाउगं मणुसगइ पंचिदियजाइ वेदेइ अजोगिजिणो उद्यस्स जहण्ण वारसं सादासादाणमेकहरं मणुसाउगं मणुसगइ पंचिदियजाइ तस वादर पज्जत्त सुभग आदिज्ञ जसिकत्ती तित्थयर उच्चगोद मणुसाणुपुन्वीसहिदाओ एदाओ तेरस पगडीओ चरमसमए संत-उद्यस्स तित्थयरेण अजोगिम्स जहण्णगस्स तित्थयर वज्ज वारस पयडीओ, तित्थयरस्स अजोगिस्स 'मणुसगइसिहयाओ भव-खेत्तिववाग जीवविवागं सा वेदणीय व्यडीओ, तित्थयरस्स अजोगिस्स 'मणुसगइसिहयाओ भव-खेत्तिववाग जीवविवागं सा वेदणीय अण्णदर्श्वं चरमे भविवस्स खीयंति।" मणुसाऊ भविववागा, मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी अ

खेत्तविवागाः एदाओ भव-खेत्त-जीव-विवागाओ तेरस वारस पगडीओ चरमे भवियस्स अजीगिस्स अणंतरसमए सिद्धो भविस्सदि त्ति खीयंति । एदासु खीणासु—

अह सुचरियसयलजयसिहर अरयणिरुवमसभावसिद्धिसुहं।
अणिहणमन्वावाहं तिरयणसारं अणुभवंति ॥६६॥
दुरिधगम-णिडण-परमट्ट-रुचिर-बहुभंगदिद्विवादादो।
अत्था अणुसरिदन्वा वंधोदयसंतकम्माणं॥६७॥
जो इत्थ अपरिपुण्णो अत्थो अप्पागमेण बद्धो ति।
तं खिमद्ण बहुसुदा पूरेदृणं परिकहंतु ॥६८॥
इय कम्मपगडिपगदं संखेबुदिद्विणिच्छयमहत्थं।
जो उवजुंजदि बहुसो सो णाहइ वंधमुक्खद्दं ॥६६॥

एवं सत्तरिचूलिया समत्ता। [ इदि पंचमो सत्तरि-संगहो समत्तो। ]

एकादशाङ्गम्—४१४०२०००। परियम्म १८१०४०००। सुत्त ८८०००००। पढमाणि-ओग ४०००। पुत्राद् ६४४०००००५। चूलिया चेव १०४६४६०००। श्रुतज्ञानिमदं एवं ११२८३४८००।

> इति पंचसंत्रहवृत्तिः समाप्ता । शुभम्भवतु ।



## श्रीपालसुत-डड्ड-विरचिते

# संस्कृत-पञ्चसंग्रहे

## जीवसमासाख्यः प्रथमः संग्रहः

चतुर्णिकायामस्विन्दिताय वातिष्वयावाप्तचतुष्टयाय । कुर्तार्थेतकाँजिंतशासनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥१॥ पढद्रव्याणि पदार्थांक्ष नव द्रव्यादिभेदतः । विज्ञानतो जिनाज्ञस्ता वस्ये जीवप्ररूपणाम् ॥२॥ स्थानयोर्गुण-जीवानां पर्याक्षौ प्राण-संज्ञयोः । मार्गणासूपयोगे च विश्वतिः स्युः प्ररूपणाः ॥३॥ १४।१४।६।१०।४।१४ (४।५।६।१५|३।१६।६।४।६।२।६।२।२) उपयोगाः १२ ।

जीवस्यौद्यिको भावः चायिकः पारिणामिकः । चायोपश्मिकोऽथौपश्मिकोऽस्ति गुणाह्नयः ॥४॥ मोचं कुर्वन्ति मिश्रौपश्मिकचायिकाभिधाः । बन्धमौद्यिका भावाः निःक्रियाः पारिणामिकाः ॥५॥ अत्र निःक्रिया इति बन्धं मोचं च न कुर्वन्तीस्यर्थः ।

उदयादिभवैभीवैर्जीवा यैर्ज्वयतां गताः । गुणसंज्ञाः समादिष्टास्ते समस्तावभासिभः ॥६॥

सिथ्याद्वसासनो मिश्रोऽसंयतो देशसंयतः । गमच इतरोऽपूर्वानिवृत्तिकरणाविष ॥७॥

सूत्रमोपशान्तर्ज्ञाणकपाया योग्ययोगिनौ । चतुर्दश गुणस्थानान्येनं सिद्धास्ततोऽपरे ॥८॥

सिथ्यात्वस्योदयाज्ञीवः स्यान्मिथ्याद्यम् जिनोदितम् । श्रद्धाति न तस्वार्यं जीवाजीवास्तवादिकम् ॥६॥

सिथ्यात्वोश्यवान् जीवो जायते विपरीतद्दक् । किमात्रं न धर्मेऽस्ति ज्वरिवन्मधुरे रसे ॥१०॥

सासादनः प्रकर्षेण सम्यक्त्वस्याऽऽदिमस्य तु । शेषेऽस्त्याविष्ठकापद्रके समये च जधन्यतः ॥११॥

सम्यक्त्वात्प्रथमाद् अष्टो मिथ्यास्यानमसादयन् । सासादनोऽस्त्यनन्तानुवन्ध्यन्यतमपाकतः ॥१२॥

सम्यग्मिथ्यात्वपाकेन सम्यग्मिध्याद्वगाद्वयः । मिश्रभावो भवेर्जावो सिश्रं द्धिगुढं यथा ॥१३॥

सिश्रं द्धिगुढं नैव कर्तुं याति यथा पृथक् । मिश्रभावस्तथा सम्यग्मिध्यादिष्टितिरितः ॥१४॥

विरतो नेन्द्रियार्थेभ्यस्यसस्थावरिद्दंसकः । पाकाखारित्रमोहस्य त्रिसम्यक्त्वोऽस्त्यसंयतः ॥१५॥

युक्तोऽष्टान्त्यकपार्यर्थः स्थावरेन्द्रियसंयमैः । नाऽप्यथ् युक्तः सम्यक्त्वाद्यक्रागुणैश्चर् सः ॥१६॥

म हन्ता त्रसजीवानां स्थावराणां तु हिसकः । एकिस्मन् समये जीवः संयतासंयतः स्मृतः ॥१८॥

संयतेप्वाऽऽत्मसात्कुर्वन् यः प्राणीन्द्रियसंयमम् । किक्वित्स्वित्वित्वारितः प्रमचोऽसौ प्रमादतः ॥१८॥

संयतेप्वाऽऽत्मसात्कुर्वन् यः प्राणीन्द्रियसंयमम् । किक्वित्स्वित्वारितः प्रमचोऽसौ प्रमादतः ॥१८॥

सन्यवाद्वनाकेपायाणां यस्माचीत्रोदयो यतेः । प्रमादः सोऽस्त्यनुत्साहो धर्मे शुद्धयष्टके तथा ॥१६॥

तितिचा मार्ववं शौचमार्जवं सत्य-संयमौ । ब्रह्मचर्यं तपस्त्यागाऽऽिकक्वन्ये धर्मे उच्यते ॥२०॥

१. अनाश्रयन् । २. सम्यक्त्वाद्येकादशप्रतिमालचणेर्गुणैः ।

कालुप्यसिन्नधानेऽपि द्विषदाक्रोशनादिसिः । अकालुप्यं मुनेः प्राहुस्तितिचाऽतिविचचणा ।।२१।। जात्याद्यष्टमदावेशिवनाशः खलु मार्दवम् । श्रुचिभिः सर्वतो लोभानिवृत्तिः शौचमुन्यते ।।२२।। वाङ्-मनोऽङ्गिक्रयारूपयोगस्यावकताऽऽर्जवम् । अपि सत्सु प्रशस्तेषु साधुत्वा त्सत्यमुन्यते ।।२३ ।। प्राण्यचपरिहारः स्यात्संयमो यमिनां मतः । वासो गुरुकुले नित्यं ब्रह्मचर्यमुद्रीयते ।।२४।। परं कर्मचयार्थं यत्तप्यते तत्तपः स्मृतम् । त्यागः सुधर्मशास्त्रादिविश्राणनं मुदाहृतम् ।।२५।। शारोरादिकमात्मीयमनपेच्य प्रवर्तनम् । निर्ममत्वं मुनेः सम्यगाकिञ्चन्यमुद्रीरितम् ।।२६।। मनोवाक्तायभिक्षेयीसृत्सर्गे शयनासने । विनये च यतेः शुद्धिः शुद्ध्यष्टकमुदाहृतम् ॥२७॥ सर्वशीलगुणेयुक्तः कर्वराचरणे यतिः । व्यक्ताव्यक्तप्रमादेषु वर्तमानः प्रमत्तकः ॥२८॥ कषायविकथानिद्राप्रणयाचैः प्रमादित । स्याच्चतुरचतुरकैकपञ्चसङ्ख्यैः प्रमादवान् ॥२६॥

#### शशशाशापा सर्वे १५।

निःप्रमादोऽप्रमत्ताख्यः स्यादस्खलितसंयमः । शमको न स चारित्रमोहस्य चपकश्च न ॥३०॥ प्रसक्तः शुभयोगेषु त्रतशीलगुणान्वितः । भवेत्समितिभिर्युक्तो गुप्तिभिध्यनिवानसौ ॥३१॥ ध्मायमानं यथा लौहं शुद्धवत्यशुभतो मलात् । अपूर्वकरणात्तद्वदपूर्वकरणे युतः ॥३२॥ करणो<sup>७</sup> न समो भिन्नसमयस्थेषु येप्वसौ । भावात्समोऽसमार्श्वेकसमयस्थेषु सन्ति ते ।।३३।। अपूर्वकरणाः कर्म न किञ्चित्चपयन्ति नो । शसयन्ति परं मोहशसन-चपणोद्यताः ॥३४॥ शुक्लध्यानसमारुडैस्तत्रोपस्थितसंयतैः । न प्राप्ताः करणाः पूर्वं तेऽपूर्वकरणास्ततः ॥३५॥ संस्थानादिषु भेदेऽपि परिणासैः समानता । समानसमयस्थानां स्याद्येषां तेऽनिवृत्तयः ॥३६॥ भावै शुद्धतरैःकर्मप्रकृतीः शमयन् यतिः । च्रवयंश्चानिवृत्तिः स्यात्कपाये वादरे स्थितः ॥३०॥ ततः शुद्धतरैभावैर्गालयँहलोभिकिष्टिकाम् । सूचमेतरामसौ ज्ञेयोऽनिवृत्ताख्यः स संयतः ॥३८॥ पूर्वीपूर्वविभागस्थः स्पर्धकाल्यानुभागतः । योऽनन्तगुणहीनाणुलोभोऽसौ सूचमसंयतः ॥३६॥ यत्रोपशान्तिमायाति कपायो यत्र च चयम् । लोभसंव्वलनः सूचमसाम्परायः स संयतः ॥४०॥ कुसुम्भस्य यथा रागो गतोऽप्यस्यन्तरा तनुः । सूचमलोभयुतस्तद्वत्सूचमलोभो भवेदसौ ॥४१॥ यथाग्मः कतकेनाधोमले नीतेऽतिनिर्मलम् । उपर्यस्युपशान्ताख्यो मोहे शान्ते तथा यतिः ॥४२॥ मलं विना तदेवास्मः पात्रेऽन्यत्र यथा कृतम् । स्याध्यसन्नं तथा चीणकपायो मोहसंच्ये ॥४३॥ घातिकमैचयोत्पन्ननवकेवललविधमान् । प्रणेता विश्वतस्वानां सयोगः केवली भवेत् ॥४४॥ ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वीर्य-सम्यक्त्व-दानयुक् । भोगोपभोगलाभाख्या नवकेवललब्धयः ॥४५॥ वेद्याऽऽयुर्नामगोत्राणि हुःवा सद्ध्यानतेजसि । मुक्तिं निरास्रवो याति शीलेशोऽयोगकेवली॥४६॥ अष्टकर्मभिदः शीतीभूता नित्या निरक्षनाः । छोकाप्रवासिनः सिद्धाः जयन्त्वष्टगुणान्विताः ॥४७॥ देव-श्वाञ्रेषु चत्वारि गुणस्थानानि पञ्च तु । तिर्यंषु नृषु सर्वाणि यथास्वं चेन्द्रियादिपु<sup>ट</sup> ॥४८॥ ज्ञायन्तेऽनेकघाऽनेकजीवास्तजातिजास्तु यैः । संचिप्तार्थतया जीवसमासास्ते चतुर्दश ॥४६॥ चतुर्दशैर्कावंशस्या त्रिंशद्ब्यष्टपढादिकाः । त्रिंशस्पद्वाष्टचतारिंशस्चतुःसप्तपूर्विका ॥५०॥ पञ्चाशहशजीवानां स्थाने ज्ञेया विकल्पकाः । सूच्म-वादरभेदेन कायेन्द्रियवितर्कणैः ॥५१॥ एकाचा वादराः सूचमा द्वयचाचा विकलाखयः । पञ्चाख्याः संज्यसंज्याख्याः सर्वे पर्याप्तकेतरे ॥५२॥ १।१।२।३।४।५।५।

एकेन्द्रियेषु चत्वारि जीवानां विकलेषु पट् । पञ्चाक्षेष्विप चत्वारि स्थानान्येवं चतुर्दश ॥५३॥

१. घर्मार्थिषु । २. मोन्नार्थिषु । ३. डपकारकत्वात् । ४. दानम् । ५. कर्नुरं मिश्रं आचरणं यस्य स कर्नुराचरणः । ६. श्रपूर्वपरिणामैः । ७. परिणामः । ८. इन्द्रियादिमार्गणादिषु ।

पूर्णांऽपूर्णांनि वस्त्नि वस्तादीनि यथा तथा । पूर्णांऽपूर्णतया जीवाः पर्याप्तेतरका सताः ॥५४॥ भाहाराङ्गेन्द्रियेष्वाने पर्याप्तिर्वाचि मानसे । चतस्रः पञ्च पट् ताः स्युरेकाचन्यूनसंज्ञिनाम् ॥५५॥

बहिभेवैर्यथा प्राणेरेवमाभ्यन्तरैरिष । यैखिकालेऽिष जीवन्ति जीवाः प्राणा भवन्ति ते ॥५६॥ पन्चेन्द्रियाणि वाक्षायमानसानां वलानि च । श्रीण्यानापान भायुश्च प्राणाः स्युः प्राणिनां दश ॥५७॥ कायात्तार्यूषि सर्वेषु पर्याप्तेष्वान इष्यते । वाग् द्वयत्तादिषु पूर्णेषु मनः पर्याप्तसंज्ञिषु ॥५८॥ दश संज्ञिन्यतो हेयमेकैकं द्वयमन्त्ययोः । पूर्णेष्वन्येषु सष्ठाचै रेकैकोनाश्च तेऽप्यतः ॥५१॥

#### इति प्राणाः । शश्राद्दाश्राद्दाश्वाश्राद्दाश्राद्दाश्राद्दाश्रा

भत्राऽऽहारशरीरेन्द्रियाऽऽनापानभापामनोनिष्पत्तिः पर्याप्तिः । शरीरेन्द्रियादिपर्याप्तिभ्यः भागुप -श्रोत्पन्नशक्तयः प्राणाः । ते चोत्पन्नसमयादारम्भ यावज्ञीवितचरमसमयं तावन्न विनश्यन्ति, भाजन्मन भाम-रणाच भवधारणत्वेनोपलम्भात् । उक्तज्ञ—

#### <sup>3</sup> प्राणित्येभिरात्मेति प्राणाः।

यकामिर्दुःखमामोति जन्तुरत्र परत्र ताः । संज्ञाश्रतस्र भाहार-भी-मैथुन-परिग्रहाः ॥६०॥ एकासादिष्विमाः सर्वाः पर्योप्तेष्वितरेषु च । प्रमत्तान्तेष्वथाऽऽहारसंज्ञोनाः स्युरतो द्वयोः ॥६१॥ "पम्चस्वाद्येऽनिवृत्यंशे द्वौ मैथुन-परिग्रहौ । संज्ञात्वेन ततः सूपमं यावत्संज्ञा परिग्रहे ॥६२॥

भन्नाप्रमत्तनाम्न्यसद्धेद्यस्योदीरणाभावादाहारसंज्ञा नास्ति, कारणभूतकमीद्यसद्भावादुपचारेण भय-मैथुनपरित्रहसंज्ञाः सन्तीति ।

जन्तोराहारसंज्ञा स्यादसातोदीरणे यथा । रिक्तकोष्ठतयाऽऽहारदृष्टेस्तदुपयोगतः ॥६३॥ भयसंज्ञा भवेद् भीतिकृत्कर्मोदीरणात्तथा । भीमस्य दर्शनात्तस्योपयोगात्सत्त्वहानितः ॥६४॥ स्ववेदोदीरणात्संज्ञा मैथुनी वृष्यभोजनात् । स्त्रीषु संगोपयोगाभ्यां स्यापुंसः पुंसि च स्त्रियः ॥६५॥

### च शब्दादुभयोरि पण्ढस्य ।

लोभोदीरणतश्चास्ति संज्ञा जन्तोः परिग्रहे । उपयोगोत्तणात्तस्योपयोगान्मृत्व्वनादि ।।६६॥ यकाभियांसु वा जीवा मार्ग्यन्तेऽत्र यथास्थिताः । श्रुतज्ञाने त्रिनिश्चेयास्ताश्चतुर्देश मार्गणाः ।।६७॥ गरयस्रकाययोगाख्या वेदकोधादिवित्तयः । संयमो दर्शनं लेश्या भव्यसम्यक्त्वसंज्ञिनः ।।६८॥ आहारकश्च सन्त्येता याश्चतुर्देश मार्गणाः । सदाशैराशु मार्ग्यन्ते जीवा मिध्याद्दगादयः ।।६६॥

#### श्रेषाद्वात्रप्रद्वाश्रामाणाश्राद्वीसादास्य

अपर्याक्षा नरा गत्यां योगेष्वाहारकद्वयम् । मिश्रवैक्रियिकोपेतं संयमे सूचमसंयमः ॥७०॥ सम्यक्त्वे सासनो मिश्रस्तयौपशमिकं च तत् । सान्तरा मार्गणाश्चाष्टौ विकल्पा इति नापरे ॥७९॥

अत्रको गतो १ त्रितयं योगे ३ एकः संयमे १ त्रयं सम्यक्त्वे ३ इत्यष्टी सान्तरा मार्गणासु समुद्तिताः म ।

गतिकमैकुता चेष्टा या सा निगदिता गतिः । संसारं वा यया जीवा अमन्तीति गतिस्तु सा ॥७२॥ न रमन्ते यतो द्रव्ये क्षेत्रेऽथ काल-भावयोः । नित्यमन्योन्यतश्चापि तस्माचे सन्ति नारकाः ॥७३॥ तिरो<sup>७</sup> यान्ति यतः पापबहुलाः संज्ञाभिरुत्कटाः । सर्वेष्वभ्यधिकाज्ञानास्तिर्येष्ट्यस्तेन कीर्तिताः ॥७४॥

१. सकाशात्, २. सकाशात्, ३. जीवति, ४. अप्रमत्तापूर्वयोः, ५. शेषपञ्चगुणस्थानेषु, ६. नवमगुण-स्थानकपूर्वार्घे, ७. वक्रमावम् ।

मन्यन्ते यतो नित्यं मनसा निषुणा यतः । मनसा चोत्कटा यस्मात्तस्माचे मानुपाः स्पृताः ॥७५॥ अणिमादिभिरप्राभिर्गुणेः क्रीडन्ति ये सदा । भासन्ते दिन्यदेहारच देवास्ते वणितास्ततः ॥७६॥ न जातिर्नं जरा दुःखमसंयोगवियोगजम् । नापि रोगादयो यस्यां सन्ति सिद्धिगतिस्तु सा ॥७७॥

सहिमन्द्रा यथा मन्यमाना अहसहं सुरा । एकैकमोशते यस्मादिन्द्रियाणीन्द्रवत्ततः ॥७६॥ यवनालमस्रातिसुक्तेन्द्वर्थसमाः क्रमात् । श्रोत्राचित्राणिनद्वाः स्युः स्पर्शनं नैकसंस्थितिः ॥७६॥ जांवे स्पर्शनमेकाक्षे द्वयन्ति देवेकनृद्धितः । भवन्ति रसनाप्राणचक्षः श्रोत्राण्यनुक्रमात् ॥६०॥ रूपं परयत्यसंस्पृष्टं स्पृष्टं शव्दं श्रणोति च । वद्धास्पृष्टञ्च ज्ञानाति स्पर्शं गन्धं तथा रसम् ॥६१॥ अन्नेणेकेन यद्वेति स्वामित्वं कुरुते च यत् । भुङ्के परयति चैकान्नोऽतः पृथिन्यादिकायिकः ॥६२॥ श्रास्त्रः शङ्क्षश्चकते च गण्ड्यदकपर्देकाः । कृत्तिकृत्यादयश्चेवं द्वोन्द्रियाः श्राणिनो मताः ॥६२॥ श्रास्त्रः शङ्क्षश्चकते च गण्ड्यदकपर्देकाः । कृत्तिकृत्यादयश्चेवं द्वोन्द्रियाः श्राणिनो मताः ॥६१॥ श्रम्राः कीटका गुम्भो वृश्चिकारचेन्द्रगोपकाः । तथा मत्कृणयृकाद्यास्त्रोन्द्रयाः सन्ति जन्तवः ॥६॥ श्रमराः कीटका गृमो गृहिका मिकाद्यः । एते जीवाः समासेन निर्दिष्टारचनुरिन्द्रियाः ॥६५॥ तरायुजाण्डजाः पोता गर्भजा भौषपादिकाः । सम्मून्द्विमारच पन्यान्ता रसजाः स्वेदनोद्धिजाः ॥६६॥ अवश्वादिभिर्वार्थप्राहकाः करणातिगाः । अनन्तातोन्द्रियज्ञाना ज्ञेया जीवा निरिन्द्रियाः ॥६॥।

यथा भारवहो भारं वहत्यादाय कावटिम् । कर्मभारं वहत्येवं देहवान् कायकावटिम् ॥ = = ।। कायः पुद्गलिण्डः स्यादाःनप्रवृत्तिसन्वितः । भेदाः पट् तस्य भूग्यन्तुतेजोवाततस्त्रसाः ॥ ६॥ मस्राम्बुप्रस्युचीकलापध्यजसन्निमाः । घराप्तेजोमरूकाया नानाकारास्तरुत्रसाः ।।९०॥ पृथिवी-शर्करा-रत्न-सुवर्णोपलकादयः । पद्त्रिशत्पृथिवीभेदा निदिष्टाः सर्वद्शिभिः ॥६१॥ भवश्यायो हिमं विन्दुस्तथा शुद्धवनोदके । शीक्राद्यारच विज्ञेया निनैर्जीवा जलाश्रयाः ॥६२॥ व्वालाङ्गारास्तथाऽचिश्च सुनर्मुरः शुद्ध एव च (पावकः)। अग्निश्चेत्यादिकास्तेजःकायिकाः कथिता निर्नैः॥१३॥ महान् वनस्तनुश्रेव गुञ्जा मण्डलिस्कलिः । वातप्रभृतयो वातकायाः सन्ति जिनोदिताः ॥६४॥ मूलाप्रपर्वकन्दोत्याः स्कन्धवीजरहास्तया । सम्मूर्व्हिमारच विज्ञेयाः प्रत्येकानन्तकायिकाः ॥६५॥ साधारणो यदाहार भानपानस्तयाविधः । साधारणा तनुस्तेन जीवाः साधारणाः मताः ॥६६॥ यत्रैंको त्रियते तत्रानन्तानां मरणं मतम् । उत्पद्यते च यत्रैंकोऽनन्तानां जन्म तत्र हु ॥६७॥ भनन्ताः सन्ति जीवा ये न जानु त्रसतां गताः । न मुझन्ति निगोतःवमुस्वभीवक्छङ्किताः ॥६८॥ द्दीन्द्रियास्त्रोन्द्रियाश्रेव चतुरहाश्च संज्ञिनः । असंज्ञिनश्च पन्चान्ना जीवाः स्युखसकायिकाः ॥६३॥ न वहिलोंकनाच्याः स्युर्जन्तवस्रकायिकाः । सुक्त्वा परिणवांस्तेषु पपादे मारणान्तिके ॥१००॥ अत्येकाङ्गाः पृथिन्यन्त्रतेजःपवनकायिकाः । देवाः स्वाञ्चात्त्वयाऽऽहारकाङ्गाः केवलिनोर्द्रयम् ॥ १०१॥ इत्यमितिष्टिताङ्गाः स्युर्निगोतेः सूदम-वादरैः । विकलाः शेषपञ्चाचा वृचाश्च तेः मतिष्टिताः ॥५० ।।। विह्नस्थं काञ्चनं यद्दनमुच्यते द्विविधान्मलात् । कायवन्यविनिर्मुका ध्यानतोऽकायिकास्तथा ॥१०३॥

मनोवाङ्गाययुक्तस्य वीर्यस्पेण वृत्तिता । वीवस्यात्मिन योज्यो यः स योगः पिर्कात्तितः ॥१०४॥ योगो वीर्यान्तरायाख्यस्योपशमसन्नियो । भवेदात्मप्रदेशानां परिस्पन्दः त्रिष्ठति सः ॥१०४॥ मनोवाचौ चतुर्या स्तः पृथनसत्यमृपोभयेः । युक्तेश्चानुभयेनापि भवेत्कायोऽपि ससया ॥१०६॥ ययावस्तु प्रवृत्तं यन्मनः सत्यमनोऽस्ति तत् । मृपा मनोऽन्यथा चोभयास्यं सत्यमृपात्मकम् ॥१०४॥ नो यत्सत्यं मृपा नेव तदसत्यमृपामनः । वैर्योगाः सन्ति चत्वारो मनोवत्सन्ति वास्यपि ॥१०६॥ अस्ति सत्यवचो योगो दशया सत्यवाक् स्थितः । विपरीतो मृपा त्वन्यः सत्यामतःयंद्रयात्मकः ॥१०६॥

१. त्यृष्टम् । २. तेपु जन्तुयु मध्ये, ३. प्रवृत्तित्वम् ।

यो न सत्यमुपारूपः स्यारसोऽसत्यमुपारमकः । सा भाषाऽमनसां संज्ञावतां चाऽऽमन्त्रणादिकाः । ११०॥ उदारे यो भवो वाऽस्योदारं वा स्याद्मयोजनम् । सः स्यादौदारिकः कायो मिश्रोऽपूर्णः स एव तु ॥१११॥ विक्रियायां भवः कायो विक्रिया वा प्रयोजनम् । यस्य वैक्रियिकः सः स्यान्मिश्रोऽपूर्णः स एव तु ॥११२॥ ः

अत्रोदारं स्थूलम् । एकानेकाणुमहच्छ्ररीरविविधकारणं विकिया ।

सम्प्रासिद्धंः प्रमत्ताख्यो गत्वा केविलसित्रधौ । सूचमानाहरते येन पदार्थान् सित संशये ॥११३॥ भवेदसंयमस्यापि यो वा परिजिहीपया । भाहारकः स कायः स्याद्धवलो धातुभिविना ॥११४॥ मूर्धोत्थो हस्तमात्रश्चाच्याघात्युत्तमसंस्थितिः । स्थितरन्तर्मुहूर्त्तोऽस्य मिश्रोऽपूर्णः स एव तु ॥११५॥ कर्मेव कार्मणः कायो भवेत्कर्मणि वा भवः । एक-द्वि-त्रिपु तद्योगो वक्रतौ समयेपु तु ॥११६॥ न कर्म बध्यते नापि जीर्यते तैजसेन हि । शरीरेणोपसुज्येते सुख-दुःखे च तेन नो ॥११७॥ ससैवं काययोगाः स्युः कायरेतेस्तु सप्तिमः । जिनाः श्रुमाशुभैयोगः मुक्ताः सन्ति निरास्त्रवाः ॥११६॥ एकेन्द्रियेपु पर्याप्ताः स्थूला बातानिकायिकाः । विकुर्वते च पञ्चाचा नान्ये न विकलेन्द्रियाः ॥११६॥ वैक्रियकाऽऽहारयोरेकं प्रमत्तेऽस्ति न ते समम् । विम्रहतौ तु सर्वस्य जन्तोस्तैजसकार्मणे ॥१२०॥ ते च वैक्रियिकं च स्युद्देव-रवाभ्रेपु तानि च । भौदार्यं च नृ-तिर्यंचु नृष्वाहारं च तानि च ॥१२१॥ सर्वे वक्रगतौ द्वयङ्गास्त्रकाया देव-नारकाः । त्रिशरीरा नृ-तिर्यञ्जश्चतुःकायाश्च सन्ति ते ॥१२२॥ द्वयोस्त्रयोदशान्येपु दश योगास्त्रयोदश । नवैकादश पट्स स्युनेवातः सप्तयोगिनि ॥१२३॥ द्वयोस्त्रयोदशान्येपु दश योगास्त्रयोदश । नवैकादश पट्स स्युनेवातः सप्तयोगिनि ॥१२३॥

#### 1018131313131318181818181818181818

वेदोदीरणया जीवो बालस्तु बहुशो भवेत् । वेदस्तु त्रिविघोऽस्ति ख्रीपुन्नपु सकभेदतः ॥१२४॥ भन्न बालः सुपुप्तपुरुपवदनवगतगुणदोपो भवेत् । नोक्षपायोदयाद् भाववेदो भवति जन्तुषु । योनि-लिङ्गादिको द्रव्यवेदः स्यानामपाकतः ॥१२५॥ भारमप्रवृत्तिसम्मोहोत्पादो वेदोऽस्ति भावतः । नोक्षपायविशेषः स्त्री-पु -पण्डोदयहेतुकः ॥१२६॥

#### अत्र प्रवृत्तिः परिणामः ।

याऽऽकाङ्हा स्यात्स्रियः पुंसि पुरुपस्य च या ख्रियाम् । स्री-पुंसयोश्च पण्डस्य वाऽसी वेदोऽस्ति भावतः ॥१२७॥

<sup>१</sup> अनयोरर्थः—चारित्रमोहनीयविशेपस्त्रीवेदद्रव्यकमेदियजनितः पुरुपाभिलापो भावस्त्रीवेदः। एवं पुंवेदद्रव्यकमेदियजनिताङ्गनाभिलापो भावपुरुपवेदः। नपुंसकवेदद्रव्यकमेदियजनित उभयाभिलापो भावन-पुंसकवेदः। उक्त सिद्धान्ते—"कपायवज्ञान्तर्मुहूर्तस्थायिनो भाववेदाः, आजन्मन आमरणं तदुदय-सद्भावादिति"।

खीपुत्रपुंसकाख्याभियों निलिङ्गादिकः पुनः । नामकर्मोदयाद् द्रव्यवेदोऽपि त्रिविधो भवेत् ॥१२८॥

अस्याप्यर्थः—नामकर्मोदयनिर्विति योनि-जवन-स्तनविशिष्टशरीराकारो द्रव्यस्विदः । लिङ्ग-हमश्रुप्रमृतिविशिष्टशरीराकारो द्रव्यपुंवेदः । उमयविशिष्टशरीराकारो द्रव्यनपुंसकवेद इति । योनिमृदुत्वश्रस्तत्वं मुग्धता क्लीवता स्तनौ । पुरकामितेति लिङ्गानि सप्त स्वीत्विनवेदने ॥१२६॥ मेहनं खरता स्ताव्ध्यं शौण्डीयंश्मश्रुष्टप्रता । स्वीकामितेति लिङ्गानि सप्त पुंस्त्वनिरूपणे ॥१३०॥ योनिः खरादिसंयुक्ता मेह्रं मे मृद्वादिसंयुतम् । नपुंसके १२ तयोस्त्वेकप्राधान्यास्त्वी पुमानिति ॥१३१॥ स्वीपुन्नपुंसकाः प्रायो जीवाः स्युद्वंव्य-भावतः । सहशाः विसहन्नाश्च सम्भवन्ति यथाक्रमम् ॥१३२॥

१. सा श्रसत्यमृषात्मरूपा श्रनुभयमाषा श्रमनसां मनोरहितानां जीवानां भवति । २. आमन्त्रणी-प्रमुखा नवप्रकारा अनुभयभाषा संज्ञिनां भवति । ३. उदारशब्दोऽत्र स्थूखवाची । ४. येन कारणभूतेन कायेन कृत्वा । ५. पदानां श्रथाः पदार्थास्तान् । ६ विग्रहगतौ । ७ श्रपरे एकेन्द्रियाः । ८. ते हे युगपत् न । ६. अन्येषु मिश्रादिषु क्रमेण कथ्यन्ते । १०. श्लोकयोः । ११. मेहनम् । १२. योनि-मेद्रयोर्मध्ये ।

सस्याप्यर्थः—स्त्रीपुत्तपुंसका जीवा द्रव्य-भावाभ्यां सदृशाः प्रायो भवन्ति, विसदृत्ताश्च सम्भवन्ति । कथम् ? द्रव्यतः पुंवेदस्यापि भावतः स्त्रीवेदोदयो भवति, द्रव्यतः स्त्रीवेदस्यापि भावतः पुंवेदोदयः स्यादित्यादि ।

पुनर्षि भाव-द्रव्यवेद्गाह—

सार्ववर्ष्ट्वयपुंस्कामनादीन् भावान् द्धाति यत्। खेणान् यस्माच्च गर्भोऽस्यां स्त्यायित खीत्यतोऽस्ति सा।३३३।
दोपै: स्तूणाति चात्मानं पुरुषं वाऽभिकाङ्चति। सदाऽऽच्छादनशीला च तेन सा खीति वर्णिता ॥१३४॥
पारुष्य-रमसन्त्व-खीकामनादीन् द्धाति यत्। पींस्नान् भावान् पुमान् तेन भवेत्पुरुगुणश्च यत् ॥१३४॥
कुर्यात्पुरुगुणं कर्म शेते पुरुगुणेषु च। भाकाङ्चिति स्त्रियं स्तेऽपत्यं यत्पुरुपस्ततः ॥१३६॥
भन्न शेते प्रमद्यति, सूते जनयति।

भावतो न पुमान स्त्री द्वयाकाङ्चो नपुंसकः। स्त्रीरूपो नररूपश्च पापोअयधिकवेदनः ॥१२७॥ कारीपाग्नि-तृणाग्निभ्यां सदशो नेष्टकाग्निना । वेदन्नयेण निर्मुका जिनाः सन्ति सुखात्मकाः ॥१२८॥

कर्मक्षेत्रं कृपन्त्येते सुख-दुःखाख्यशस्यभृत् । यच्चतुर्गेविपर्यन्तं कपायास्तेन कीर्तिताः ॥१३६॥ अत्र कृपन्ति फलवर्क्कर्वन्ति ।

चारित्रपरिणामं वा कर्षन्तीति कपायकाः । क्रुन्मानवञ्चनालोभाः प्रत्येकं ते चतुर्विधाः ॥१४०॥ सन्त्यनन्तानुवन्ध्याख्याः अप्रत्याख्यानसंज्ञकः । ते प्रत्याख्याननामानस्तथा संज्वलनामिधाः ॥१४१॥ आद्याः सम्यक्तव-चारित्रे द्वितीया ध्नन्त्यणुव्रतम् । तृतीयाः संयमं तुर्यो यथाख्यातं क्रुधादयः ॥१४२॥ द्वप्यूमिरजोवारिराजीभिः क्रोधतः समात् । श्वश्रातिर्यग्नुदेवेषु जीवो याति चतुर्विधात् ॥१४३॥ शिलास्त्रमास्थिकाष्टार्वृंखतातुल्याच्चतुर्विधात् । श्वश्रातिर्यग्नुदेवेषु जायते मानतोऽसुमान् ॥१४४॥ मायया वंशमूलाविध्वक्रगोमूत्रचामरेः । श्वश्रातिर्यग्नुदेवेषु जन्तुर्वजति तुल्ययो ॥१४५॥ क्रुमिनीलीहरिद्राङ्गमल्रागैः समाद् व्रजेत् । श्वश्रातिर्यग्नुदेवेषु प्राणी लोभाच्चतुर्विधात् ॥१४६॥ क्रुधः श्वाश्रेषु तिर्येषु मायायाः प्रथमोदयः । नृपूत्पन्नस्य मानस्य स्याल्लोभस्य सुरेषु हि ॥१४७॥ मतेनापरसूरीणां समुत्पन्तेषु जनतुषु । गतिष्विनयमेन स्युः क्रोधादिप्रथमोदयः ॥१४८॥ स्व-परोभयवाधाया वधस्यासंयमस्य च । येषां हेतुः कपाया नो निःकषाया हि ते जिनाः ॥१४९॥

स्थित्युत्पाद्व्ययेर्युक्तं गुणपर्ययवस्य यत् । द्रव्यं जीवादि याथात्म्यावगमो ज्ञानमस्य तत् ॥१५०॥ इन्द्रियेर्मनसा चार्थव्रहणं यन्मतिस्तु तत् । ज्ञानमस्य विकर्गाः स्युः पट्त्रिंशत्रिशतप्रमाः ॥१५१॥ मतिप्रवे श्रुतं तस्य द्रथनेकद्वादशात्मकम् । शब्दादग्न्यादिविज्ञानं धूमादिभ्योऽपि च श्रुतम् ॥१५२॥

### तथा चोक्तम्—शब्दघूमादिभ्योऽर्थावगमः श्रुतम् ।

अवाच्यानामनन्तांशो भावाः प्रज्ञाप्यमानकाः । प्रज्ञाप्यमानभावानामनन्तांशः श्रुतोदितः ॥१५३॥ मूर्ताशेषपदार्थान् यञ्ज्ञानं साचात्करोत्यसौ । अविधः स्यादवाग्यानात्ज्ञायोपशिमकश्च सः ॥१५४॥ देवानां नारकाणां च स्याद् भवप्रत्ययोऽविधः । चयोपशमहेतुस्तु स्याच्छ्रेषाणां च पढ्विधः ॥१५५॥ अनुगोऽननुगामी च तदवस्थानविध्यतः । प्रवृद्धो हीयमानः स्यादिश्यं पढ्विधोऽविधः ॥१५६॥ श्वाश्रतियंग्नृदेवानामेको देशाविधमवेत् । परमाविध-सर्वावध्यभिधं यतिषु द्वयम् ॥१५७॥ तीर्थकृच्छ्वाश्रदेवानां सर्वोङ्गोत्योऽविधमवेत् । नृ-तिरश्चां तु शङ्खाव्जस्वस्तिकाद्यङ्गचिह्नजम् ॥१५८॥

भत्र शङ्खाव्जस्वस्तिकश्रीवासम्बजकलशनन्द्यावर्तहलादीन्यवधेरूपतिक्षेत्रसंस्थानानि तिर्यङ्-मनु-प्याणां नाभेरपरिमभागे भवन्ति, नाधस्तात् । विभङ्गस्तु पुनः सरटाद्यग्रभाकृतीन्युत्पत्तिस्थानानि नाभेरथस्ता-द्रवन्ति, नोपरिष्टात् ।

१. स्रियाः इमे स्रेणाः, तान् स्रेणान् ।

मनसाऽन्यमनो यातं साचादर्थं करोति यः । स मनःपर्ययो भेदावस्यर्जविप्रले मती ॥१५६॥ मनःपर्ययवोधः स्याःसंयतेषु प्रकर्पतः । क्षेत्रे नृलोकमात्रे च मूर्त्तद्वव्यप्रकाशकम् ॥१६०॥ त्रिलोकगोचराशेषपदार्थान् विद्धाति यत् । साचाजिनैरनन्तं तत्केवलज्ञानमीरितम् ॥१६१॥ मिध्यात्वेन सहैकार्थसमवायाद्विपर्ययम् । जनयेद्यत्तु रूपादौ तनमत्यज्ञानमचजम् ॥१६२॥ यच्छुब्द्प्रत्ययं ज्ञानं मिथ्यात्वेन च सङ्गतम् । धर्मरिक्ततया तुच्छं शुताज्ञानं वदन्ति तत् ॥१६३॥ मिध्याःवसमवेतो यः पर्यासस्यास्ति देहिनः । अवधिः स विभङ्गाख्यः चयोपशमसम्भवः ॥१६४॥

कपाया नोकपायारच भेदारचारित्रमोहने । तेपामुपशमादौपशिमकं चायिकं चयात् ॥१६५॥ द्वादशाद्याः कपाया ये स्युस्तेपासुदयत्त्रयात् । तत्सत्तोपश्रमान्मिश्रं वारित्रं संयमाभिधम् ॥१६६॥ चतःसंज्वलनेष्वन्यतमपाकाच तत्तथा । नवानां नोकपायाणां यथासम्भवपाकतः ॥१६७॥ व्यतानां धारणं दण्डत्यागः समितिपालनम् । कपायनिग्रहोऽजाणां जयः संयम इष्यते ॥१६८॥ वतानामेकभावेन यदात्मन्यधिरोपणम् । नियतानियतः कालः स्यात्सामायिकसंयमः ॥१६६॥ वतानां भेदरूपेण यदाःमन्यधिरोपणम् । व्रतलोपे विशुद्धिर्वा छेदोपस्थापनं तु तत् ॥१७०॥ परिहत्यैव सावद्यं सम्यक् समिति-गुप्तिभिः। यदासी प्राप्यते तेन स्यात्परिहारसंयमः ॥१७१॥ यः सुदमसाम्परायाख्ये शमके चपकेऽपि वा । स्यात्सुदमसाम्परायोऽसौ संयमः सुदमलोभतः ॥१७२॥ चारित्रमोहनीयस्य चयेणोपशमेन वा । अवाप्तुतो यथाख्यातं छुन्नस्थौ यदि वा जिनौ ॥१७३॥ संयतेषु चतुर्वाद्यौ परिहारस्तथाऽऽद्ययोः । सूचमे स्याग्संयमः सूचमो यथाख्यातरचतुर्वेतः ॥१७४॥ त्रसघातात्रिवृत्तो यः प्रवृत्तः स्थावराईने । जीवः श्रावकधर्मं स संयमासंयमं श्रितः ॥१७५॥ दर्शन्यणुव्यतरचेव स सामायिक इत्यपि । प्रोपधी विरतरचेव सचित्ताहिनमैथुनात् ॥१७६॥ ब्रह्मवती निरारम्भः श्रावको निःपरिब्रहः । निरनुक्तो निरनुद्दिष्टः स्यादेकादशधैति सः ॥१७७॥ भष्टौ स्पर्शा रसाः पञ्च हो गन्धौ वर्णपञ्चकम् । पढ्जाद्यः स्वराः सप्त हुर्मनोऽक्षेष्वसंयमः ॥१७८॥ इस्यष्टाविंशतिजीवसमासेषु चतुर्दश । नैतेश्यो विरता ये स्युजीवास्ते सन्त्यसंयताः ॥१७६॥ इन्द्रियेप्तसंयमाः २८। जीवेष्वसंयमाः १४।

रूपादिग्राहकत्वेन सामान्याख्यस्य वेदनम् । भारमनो खन्तरङ्गं यद्दर्शनं तिजनोदितम् ॥१८०॥ तज्ञचुर्दर्शनं ज्ञेयं चचुपा यत्प्रकाशते । शेपेन्द्रियप्रकाशस्वचचुर्दर्शनमीरितम् ॥१८१॥ परमाण्वन्स्यभेदानि रूपिद्रव्याणि पश्यति । सम्यक् प्रत्यक्रूपेण यत्तवावधिदशैनम् ॥१८२॥ उद्योता वहनः सन्ति नियते क्षेत्रगोचराः । केवलो दर्शनोद्योतः पुनर्विश्वं प्रकाशते ॥१८३॥

छेश्या योगप्रवृत्तिः स्यात्कपायोदयरक्षिताः । भावतो द्रव्यतोऽङ्गस्य छुविः पोढोभयी तु सा ॥१८४॥ कृष्णा नीलाऽय कापोती पीता पद्मा सिता च पट् । लेरयाः सन्त्यात्मसास्कुर्वन्त्याभिः कर्माणि जन्तवः ।१८५। धराऽप्तेजोमरुद्वृत्तकायिकेषु यथाकमम् । लेश्याः स्युः पट् सिता पीता कापोता पट् च जन्तुषु ॥१८६॥

अत्र पण्णां लेश्यानां शरीरमाश्रित्य प्ररूपणा—तत्र वादरपर्यांसपृथिवीकायिकानां पड्लेश्यानि शरीराणि । तथा अप्कायिकानां शुक्कुलेश्यानि । अग्निकायिकानां तेजोलेश्यानि । वातकायिकानां कापोतः लेश्यानि । वनस्पतिकायिकानां पद्लेश्यानीति श्लोकार्थः ।

सर्वस्प्रेयु कापोता सर्वापर्याप्तकेषु च । लेश्या सर्वेषु श्रुक्तैका विग्रहतौँ गतेषु च ॥१८७॥

अत्र सर्वेषां सूचमाणां शरीराणि काषोतलेश्यानि । सर्वे चाषयांताः काषोतलेश्याङ्गाः । सर्वेषां च विप्रहगतौ शुक्कलेश्यानि शरीराणि ।

१. सिहतः। २. सरागचारि इति श्रौपशमिकादि त्रिनिधं चारित्रं भावसंग्रहोक्तं श्रेयम् । ३. संयमः। ४. दीप-चन्द्रादयः ।

कार्भणं शुक्कलेश्यं स्यारोजोलेश्यं च तैजसम् । औदारिकं नृ-तिर्यंचु पड्लेश्यं तु शरीरकम् ॥१८८॥ मूलनिर्वर्तनात्तस्यात्लेश्या वैक्रियिकाह्वये । पीता पद्मा सिता चाङ्गे देवे कृष्णा तु नारके ॥५८६॥

अत्र नृ-तिरश्चां पड्लेश्यानि शरीराणि । देवानां मूलिनर्वर्तनातः पीत-पश्च-श्रुक्कलेश्यानि । उत्तर-निर्वर्तनातः पड्लेश्यानि । देवीनां मूलिनर्वर्तनातः पीतलेश्यानि । उत्तरिनर्वर्तनातः पड्लेश्यानि । नार-काणां कृष्णलेश्यानि । किसुक्तं भवति ? वैक्रियिकं मूलिनर्वर्तनातः सामान्येन कृष्णलेश्यं पीतलेश्यं पद्मलेश्यं श्रुक्कलेश्यं वा कथितं भवति । शेपं सुगमम् ।

पड्लेश्याङ्गा मतेऽन्येपां ज्योतिष्कभौमभावनाः । कापोतमुद्रगोमृत्रवर्णलेश्यानिलाङ्गिनः ॥५६०॥

इति सिद्धान्तालापे । इति द्रव्यलेश्या प्ररूपिता । भावलेश्योच्यते— योगाविरतिमिध्यात्वकपायजनितस्तु यः । संस्कारः प्राणिनां भावलेश्याऽसौ कथिताऽऽगमे ॥१६१॥ तीबो<sup>२</sup> लेश्या स कापोता नीला तीबतस्त्र सः । कृष्णा तीबतमः पीता संस्कारो मन्द्र इप्यते ॥१६२॥ पद्मा मन्द्रतरः शुक्ला सः स्यान्मन्द्रतमस्त्विमाः । पट्स्थानगत्या बृद्धया प्रत्येकं पदपीरिताः ॥१६३॥

भत्र मिथ्यात्वासंयमकपाययोगजिनतो जीवस्य संस्कारो भावलेश्या । तत्र यस्तीव्रः संस्कारः स कापोतलेश्या, तीव्रतरो नीललेश्येत्यादि नैयम् । एताः पडिप लेश्याः भनन्तभागवृद्ध्यसंख्यातभागवृद्धि-संख्यातभागवृद्धि-संख्यातगुणवृद्ध्यसंख्यातगुणवृद्ध्यनन्तगुणवृद्धिक्रमेण प्रत्येकं पट्स्थानपतिताः । निम्मूल-स्कन्ध-शाखोपशाखन्त्वेदे तरोर्वचः । उच्चये पतितादाने भावलेश्याः फलाधिनाम् ॥१६४॥

तत्र फलाथिनां पुंसां तरोनिंग्मूं लोन्छेदे तीव्रतमकषायानुरित्ततं वचः वाक्प्रवृत्तिभीवलेश्या कृष्णा १ । तरोः स्कन्धोन्छेदे तीव्रकषायानुरित्ततं वचः काषोत्ता १ । तरोः शाखोन्छेदे तीव्रकषायानुरित्ततं वचः काषोत्ता १ । तरोः प्रलोश्चये मन्दतरकषायानुरित्ततं वचः पाता ४ । तरोः फलोश्चये मन्दतरकषायानुरित्ततं वचः पश्चा ५ । तरोरधःपितिष्ठलादाने मन्दतमकषायानुरित्ततं वचः श्रुक्ता ६ । एवं मनित काये च नेयम् । लेश्याश्चतुर्षुं पद् च स्युस्तिस्रस्तिस्तः श्रभास्तिषु । गुणस्थानेषु श्रुक्तेका पद्षु निर्लेश्यमन्तिमम् ॥१६५॥

इति सिध्यादृष्टवादिषु लेश्याः ६।६।६।६।३।३।३।३।१।१।१।१।०।

भाचास्तिलोऽप्यपर्याप्तेष्वसंत्येयाददर्जाविषु । लेश्या चायिकसद्दष्टौ कापोता स्याऽजघन्यका ॥१६६॥ पट् नृ-तिर्यंचु तिस्रोऽन्त्यास्तेष्व संख्यादद्जीविषु । एकाचिकलासंज्ञिष्वाद्यं लेश्यात्रयं मतम् ॥१६७॥ <sup>४</sup>द्विष्कापोताऽथ कापोता नीले नीलाऽथ मध्यमा । नीलाकृष्णे च कृष्णातिकृष्णा रत्नप्रभादिषु ॥१६८॥ अत्र रत्नप्रभायां जवन्या कापोता । शर्करायां मध्यमा कापोता । वालुकायां द्वे लेश्ये—उत्कृष्टा

कापोता नीला च जघन्येत्येवं त्रिकत्रयं नेयम् । न्यासश्च रत्नप्रभादिषु—३ ३ ३ २ २ १ १ । २ १ अपर्यासेषु कृष्णाद्या लेश्यास्तिस्रो जघन्यका । पीतैका भावनाद्येषु त्रिषु पर्याप्तकेषु च ॥१६६॥ सौधर्मेशानयोः पीता पीतापद्ये द्वयोस्ततः । कर्षेषु पर्स्वतः पद्मा पद्माश्चनले ततो द्वयोः ॥२००॥ भानतादिषु श्रुक्काडतस्त्रयोदशसु मध्यमा । चतुर्वशसु सोन्कृष्टाऽनुदिशानुत्तरेषु च ॥२०१॥

अत्र भावन-भौम-उयोतिष्केषु त्रिषु निकायेषु देवानामपर्याप्तकानां कृष्णा नीला कापोताहितस्रो लेखाः । तेपामेव पर्याप्तकानामेकैव जघन्या पीतलेश्येति चतस्रो लेखाः । सौधर्मेशानयोर्मध्यमा पीता । ततो द्वयोद्वें लेश्ये—उत्कृष्टा पीता जघन्या पद्मत्येवं त्रिकत्रयं नेयम् । न्यासस्त—

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 9  | 0   | 0  | 0 | 0 | 0 | Q | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0   | 0   | ò   |     |      |    |     |    |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | c | 0 |
|   |   |   | 8 | 8 |   |   |   | ч   |     |     |     |      |    |     |    |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
|   |   |   |   | ч |   | ч |   | Ę   |     | Ę   |     |      |    |     | Ę  |   |   |   |   |   | Ę |   |   | ξ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | и 3 | इति | भाव | लेङ | IT a | वस | ızı | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

१. पड्वर्णमित्यर्थः । २. संस्कारस्तीनः सन् कायोता भवति । ३. पर्यातेषु । ४. द्विः द्विवारम् ।

#### लेश्याकर्मोच्यते---

दुर्माहो दुष्टचित्तश्च रागद्देपदिभिर्युतम् । कुन्मानवञ्चनालोभैस्तथाऽनन्तानुविन्धिभः ।।२०२॥ चण्डः सन्ततवरश्च निर्द्यः कलहित्रयः । मधुमांससुरासक्तः कृष्णलेख्यो मतोऽसुमान् ।।२०३॥ निर्द्विद्धमीनवान् मार्या मन्दो विषयलम्पटः । निर्विज्ञानालसो भीरुनिद्दालुः परवञ्चकः ॥२०४॥ नानाविधे धने धान्ये सर्वत्रैवातिम् चित्रताः । सारम्भो नीलया प्राणी लेख्या संयुतो भवेत् ।।२०५॥ बहुशः शोकभीप्रस्तो रुपत्यिप च निन्दति । अस्यन् दूर्पान्नत्यं परं परिभवत्यिप ।।२०६॥ भारमानं वहुशः स्तौति स्त्यमानश्च तुष्यति । मन्यमानः परं स्वं वा न प्रत्येति कुतश्चन ।।२०७॥ हानि नावेति वृद्धि वा विष्ट मृत्युं रणाङ्गणे । रलाव्यमानस्तरां दन्ते जीवः कापोतलेश्यया ॥२०म॥ सर्वत्र समदग् वेत्ति कृत्याकृत्यं हिताहितम् । द्यादानरतो विद्वांस्तेजोलेश्यावशोऽसुमान् ॥२०६॥ सर्वत्र समदग् वेत्ति कृत्याकृत्यं हिताहितम् । स्यादानरतो विद्वांस्तेजोलेश्यावशोऽसुमान् ॥२०६॥ सर्वत्रापि समोऽपचपातस्त्यक्तिवदानकः । रागद्वेपव्यपेतास्मा स्याद्याणी श्चक्ललेश्यया ॥२११॥ सर्वत्रापि समोऽपचपातस्त्यक्तिवदानकः । रागद्वेपव्यपेतास्मा स्याद्याणी श्चक्ललेश्यया ॥२११॥

#### इति छेश्याकर्म समासम् ।

रयक्तकृष्णादिलेश्याकाः सिद्धिं याता निरापदः । अन्तातीतसुखा जीवा निर्लेश्याः परिकीत्तिताः ॥२९२॥

जीवाः सिद्धन्वयोग्या ये भवसिद्धा भवन्ति ते । न तेषु नियमः शुद्धेरस्ति हेमोपलेष्विव ॥२१३॥ सङ्ख्येयेनाष्यसङ्ख्येन कालेनानन्तकेन वा । जीवाः सिद्ध्यन्ति ये भव्या न स्वभव्याः कदाचन ॥२१४॥ न भव्या नापि ये भव्या निर्द्धन्द्वा मुक्तिमाश्रिताः । विज्ञेया सन्ति ते जीवा भव्याभव्यस्ववर्जिताः ॥२१५॥

भव्यः पष्टचेन्द्रियः संज्ञां जीवः पर्याप्तकस्तथा । काललव्य्यादिभियुक्तः सम्यक्तं प्रतिपद्यते ॥२१६॥

सप्तकर्मणां सागरोपमान्तःकोर्राकोरिस्थितौ सत्यां कालल्विधभैवति । अत्र चयोपशम-विद्युद्धिदेशन-प्रायोग्य-लर्ट्धार्ल्टस्वा पश्चाद्धःप्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिकरणान् कृत्वोपशम-चयोपशम-चयसयस्यस्यस्यस्य ।
वोधि लभते जीवः । पूर्वसिद्धातकर्मपटलस्यानुभागस्पर्धकानि ६दा विद्युद्ध्या प्रतिसमयमनन्तगुणहोनानि
भूत्वोद्रीर्यन्ते तदा चयोपशमलिधभैवति १ । प्रतिसमयमनन्तगुणहोनकमेणोद्रीरितानुभाग-स्पर्धकजितजीवपरिणामः सातादिसुख ( ग्रुम ) कर्मवन्धिनिभतः सावधासुख ( ग्रुम ) कर्मवन्धिवश्चो विद्युद्धिलिद्धनाम २ । पद्धास्तिकाय-पद्द्वय-सप्ततःव-नवपदार्थोपदेशः, उपदेशकर्व्याचार्याद्युपलिधवा उपदिष्टार्थलिद्धनाम २ । पद्धास्तिकाय-पद्द्वय-सप्ततःव-नवपदार्थोपदेशः, उपदेशकर्वाचार्याद्युपलिधवा उपदिष्टार्थप्रहण-धारण-विचारणर्शाक्त्वा देशनालिधनाम ३ । सप्तकर्मणामुन्द्रदृश्चितमुन्द्रप्रानुभागं च हत्वाऽन्तःकोरीप्रहण-धारण-विचारणर्शाक्त्वा देशनालिधनाम ३ । तथोपरिस्थितपरिणामैरधःस्थितपरिणामाः समानाः
कोटिस्थितो द्विस्थानानुभागस्थानं प्रायोग्यलिध्यनाम ४ । तथोपरिस्थितपरिणामैरधःस्थितपरिणामाः समानाः
कोटिस्थितो द्विस्थानानुभागस्थानं प्रायोग्यलिध्यनाम भवन्ति यस्मिन्नवस्थाविशेषे काले सोऽधःप्रवृत्तकरणः ।
अधःस्थितपरिणामेरपरिस्थितपरिणामाः समाना भवन्ति यस्मिन्नवस्थाविशेषे काले सोऽधःप्रवृत्तकरणः ।
अप्राः अप्रवाः श्रद्धतराः करणाः परिणामा यस्मिन् कालविशेषे सोऽपूर्वकरणपरिणामः । एकसमये प्रवर्तमानैः
अप्रवाः अप्रवाः श्रद्धतराः करणाः परिणामा यस्मिन् कालविशेषे सोऽपूर्वकरणपरिणामः । एकसमये प्रवर्तमानैः

श्रद्धानं यज्ञिनोक्तार्थेटवाज्ञ्याऽधिगसेन च । पट्-पञ्च-नवसेदेषु सम्यक्त्वं तत्प्रवच्यते ॥२१७॥
श्रद्धानं यज्ञिनोक्तार्थेटवाज्ञ्याऽधिगसेन च । पट्-पञ्च-नवसेदेषु सम्यक्त्वारोऽनन्तानुबन्धिनः ॥२१८॥
तच्च प्रश्नमसंवेगानुकम्पास्तिक्यल्लणम् । चारित्रदर्शनध्नाश्चत्वारोऽनन्तानुबन्धिनः ॥२१६॥
सम्यक्त्वसथ मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वसेव च । त्रीणि दर्शनसोहे चेत्येतत्प्रकृतिसप्तकम् ॥२१६॥
यक्तस्योपशमादौपशमिकं चायिकं च्यात् । चायोपशमिकं सम्यक्त्वात्यद्दरमोहपाकतः ॥२२१॥
सवेत्सम्यग्मिथ्यात्विमिथ्यात्वानन्तानुबन्धिनाम् । पाकच्याच्य सम्यक्त्वं तत्सन्त्वोपशमाद्यं तत् ॥२२१॥
सवेत्सम्यग्मिथ्यात्विमिथ्यात्वानन्तानुबन्धिनाम् । पाकच्याच्य

अत्रानन्तानुबन्धिकपायचतुष्टयस्य मिध्यात्वसम्यग्मिध्यात्वयोश्चोद्दयस्यासेपामेव स् सम्यन्त्वस्य देशघातिस्वर्धकम्योदये तत्त्वार्थश्रद्धानं सायोपश्गिकं सम्यन्त्वं भवति । दृष्टिमोहे स्वयं जाते यन्द्रद्धानं सुनिर्मेलम् । सम्यन्त्वं स्वायिकं तत्स्यात्सदा कर्मस्यावहम् ॥२२२॥

१. सत्तारूपोपशमात् ।

वचनैहेंतुभी रूपैः सर्वेन्द्रियभयावहैः । जुगुप्सामिश्च वीमत्सैनैंव द्यायिक्दक् चलेत् ( युग्मम् ) ॥२२३॥ दग्मोहनत्ततेः कर्मभूजः प्रस्थापको मतः । मनुष्येप्वेव सर्वत्र भवेत्तिष्ठापकः पुनः ॥२२४॥ द्यस्यारम्भको यस्मिन् भवे स्याद्परांस्ततः । नात्येत्येव भवांक्षांन् स द्याणे दर्शनमोहने ॥२२५॥ शमको दर्शनमोहस्य गतिष्विष्टोऽिक्षलास्वपि । संज्ञी पञ्चेन्द्रियश्चास्ति पर्याप्तः सान्तरश्च सः ॥२२६॥ द्योतिर्भावनभौमेषु पट्स्वधः श्वश्रभूमिषु । तिर्यंग्नर-सुरस्चीषु सद्दृष्टिनैंव जायते ॥२२७॥ सम्यक्तवान्ययताद्येषु चतुर्षु त्रीणि वेदकम् । सुक्त्वोपशमकेषु द्वे शेषेषु त्वायिकं परम् ॥२२६॥

#### ा । । । इस्ति । इस्ति । इस्ति । इस्ति । इस्ति ।

#### 191919191

सौधर्मादिष्वसंख्याब्दायुः तिर्यंतु नृष्वि । रत्नप्रभावनौ च स्यांरसम्यक्तवत्रयमङ्गिनाम् ॥२२९॥ शोपेषु देवतिर्यंतु षट्ष्वधःश्वश्रम्भूमिषु । द्वे वेदकोपशिमके स्यातां पर्याप्तदेहिनाम् ॥२३०॥ जन्तोः सम्यक्तवलाभोऽस्ति बद्धेऽप्यायुश्चतुष्टये । बद्धे व्रतद्वयप्राप्तिर्देवायुष्यपरेषु न ॥२३१॥ सम्यक्तवात्प्रथमाद् श्रष्टो मिथ्यात्वमगतोऽन्तरा । पारिणामिकभावोऽसौ सासादन इति स्मृतः ॥२३२॥ मिथ्यात्वे त्वर्धसंग्रद्धे कोद्रवे मदशक्तिवत् । श्रद्धाशुद्धात्मको भावः सम्यग्मिथ्यात्वमङ्गिनाम् ॥२३३॥ उपिद्धं न मिथ्यादक् श्रद्धाति जिनोदितम् । श्रद्धाति तत्सद्भावं कथितं यदि वाऽन्यथा ॥२३४॥ सम्यक्तवस्याऽऽदिमो लाभः सकलोपशमान्मतः । नियमेनापरस्विष्टः सर्व-देशोपशान्तितः ॥२३५॥ सम्यक्तवस्याऽऽदिमाल्लाभान्मिथ्यात्वं पृष्ठतो भवेत् । मिथ्यात्वं मिश्रकं वा स्याल्लाभेष्वन्येषु पृष्ठतः ॥२३६॥

शिचाऽऽलापोपदेशानां प्राही संज्ञी मनोबलात् । हिताहितपरीचायां योऽसमर्थोऽस्यसंज्यसौ ॥२३०॥ कार्याकार्यं पुरा तत्त्वमतत्त्वं च विचारयेत् । शिचते वापि नाम्नेति समनस्कोऽन्यथेतरः ॥२३८॥ एवं कृते मया भूय एवं कार्यं भविष्यति । एवं विचारको यो हि स संज्ञी त्वितरोऽन्यथा ॥२३६॥

अत्र संज्ञी नाम कथं भवति ! नोइन्द्रियावरणसर्ववातिस्पर्धकानामुद्रयच्येण तेपामेव सतामुपशमेन देशवातिस्पर्धकानामुद्रयेन संज्ञी भवति । नोइन्द्रियावरणस्य सर्ववातिस्पर्धकानामुद्रयेनासंज्ञिनो भवन्ति ।

विक्रियाऽऽहारकौदार्योङ्गपट्पर्यासिपुद्गलान् । योग्यान् गृह्णाति यो जीवः सः स्यादाहारकाभिधः ॥२४०॥ समुद्धातं गतो योगी मिथ्यादक्सासनायताः । विग्रहर्तावयोगश्च सिद्धाश्चाऽऽहारका न हि ॥२४१॥ दण्ड औदारिको मिश्रः स स्यादण्ड-कपाटयोः । कार्मणो योगिनो योगः प्रतरे लोकपूरणे ॥२४२॥

भन्तरङ्गोपयोगः स्याद्रश्नं तच्चतुर्विधम् । बहिरङ्गोपयोगस्तु ज्ञानमष्टविधं तु तत् ॥२४३॥ ज्ञानद्दरोधमोहान्तरायाणां जिनयोः चयात् । तद्वृत्तिः स ममान्येषु तत्त्वयोपशमात् क्रमात् ॥२४४॥ छ्वस्थेषूपयोगः स्याद्विधाऽप्यन्तर्मुहूर्गः । साद्यपर्यवसानोऽसौ जिनयोर्युगपद् भवेत् ॥२४५॥ जीवयोगितयोत्पन्नो यो भावो वस्तुहेतुकः । उपयोगो द्विधा सोऽस्ति साकारेतरभेदतः ॥२४६॥ मतिश्रुताविधस्वान्तेर्यद्विशेषावधारणम् । उपयोगः स साकारो भवत्यन्तर्मु हूर्त्तेकः ॥२४७॥ यदिन्द्रियाविधस्वान्तेरिवशेषार्थभासनम् । उपयोगो निराकारः स स्यादन्तर्मु हूर्त्गः ॥२४८॥ छि-न्नि-सप्त-द्विषु ज्ञेया गुणेषु क्रमतो छुदैः । ] पञ्च पद् सप्त च द्वौ चैवोपयोगा यथायथम् ॥२४६॥

#### प्राप्ताहाहाडाजाजाजाजाजाजारार ।

ये मारणान्तिकाऽऽहारतेजो विक्रियकेविककषायवेदनाभेदात्समुद्धाता हि सप्त तु ॥२५०॥ सम्भूयात्मप्रदेशानां विहरुद्गमनानि च । एकदिक्कौ तु तेष्वाद्यौ दशदिक्काः पञ्च चापरे ॥२५१॥

१. जिनवचनम् । २. तत्सद्भावं कथितं सत् अन्यथा अन्येन प्रकारेण अद्धाति ।

श्रादर्शप्रतौ कोष्ठकान्तर्गतः पाठो नास्ति । स त्विमतगतिपञ्चसंग्रहाद् योजितः,—सम्पादकः ।

चतुर्थे दिवसाः सप्त पञ्चमे तु चतुर्दश । गुणे भैप्रथमहक् च्छेदस्ततः पञ्चदश ह्रयोः ॥२५२॥ मुहूर्ताः पञ्चवःवारिंशत्पञ्चदश वासराः । मासा एक-द्वि-चत्वारः पट् द्वादश च सान्तरम् ॥२५३॥ रस्नादिप्र भौपशमिकसम्यक्त्वस्य ।

सनः पर्यं आहार युग्मं सम्यन्त्वमादिमम् । परीहार यमोऽस्त्येपां यित्रकत्वत्र नापरः ॥२५४॥ अत्र मनः पर्ययज्ञानेन सहोपशमश्रेण्या अवर्तार्यं प्रमत्तगुणं प्रपन्नस्योपशमसम्यन्त्वेन सह मनः पर्ययज्ञानं लभ्यते न पश्चात्कृतिमध्यात्वस्योपशमसम्यग्दष्टेः प्रमत्तस्य च तत्रोत्पत्तिसम्भवाभावात् । आहारिद्धः परीहारो मनः पर्यय इत्यमा । तार्थकृत्वोदये न स्यः स्त्री-नप्रसक्वेदयोः ॥२५५॥

प्रमाण-नय-निक्षेपानुयोगादिषु विंशति । भेदान् विमार्गयन्नस्ति जीवसञ्चाववेदकः ॥२५६॥ जीवस्थान-गुणस्थान-मार्गणास्थानतस्ववित् । तपोनिर्जीर्णकर्मात्मा निर्योगः सिद्धिमृष्कृति ॥२५०॥

इति जीवसमासाख्यः प्रथमः संप्रहः समाप्तः ।

१. उपशमसम्यक्तवाभावः । २. प्रमत्ताप्रमत्तयोः । ३. उद्ये ।

## प्रकृतिसमुत्कीर्त्तनाख्यः द्वितीयः संग्रहः

मुक्तं प्रकृतिबन्धेन प्रकृतिस्वात्मदेशकम् । प्रणम्योरुश्रियं वीरं वच्ये प्रकृतिकीर्त्तनम् ॥१॥ ज्ञानदर्शनयो रोधो वेद्यं मोहायुपी तथा । नाम-गोत्रान्तरायी च मूलप्रकृतयोऽष्ट वै ॥२॥ क्रमात्पब्च नव हे च विंशतिश्राष्टसंयुताः । चतस्रस्यधिका नवतिहे पब्चोत्तरा मताः ॥३॥ तत्र प्रकृतयः पञ्च ज्ञानरोधस्य रुम्धतः । मतिश्रुतावधीन् जन्तोर्मनः पर्ययकेवले ॥४॥ निद्रानिद्रादिका ज्ञेया प्रचलाप्रचलादिका । स्यानगृद्धिस्तथा निद्रा प्रचला च प्रकीर्त्तिता ॥५॥ वृत्ताग्रे वाऽथ रथ्यायां तथा जागरणेऽपि वा । निद्रानिद्राप्रभावेन न दृष्टबुद्धाटनं भवेत् ॥६॥ स्यन्दते मुखतो लालां तनुं चालयते मुद्धः । शिरो नमयतेऽत्यर्थं प्रचलाप्रचलाकमः ॥७॥ स्विपत्युत्थापितो भूयः स्वयं कर्म करोति च । अवद्धं वा प्रलपित स्त्यानगृद्धिक्रमो मतः ॥८॥ यान्तं संस्थापयत्याशु स्थितमासयते शनैः । आसितं शाययत्येव निद्रायाः शक्तिरीद्दशी ॥६।। किञ्चिदुन्मीलितो जीवः स्विपत्येव मुहुमु हुः । ईपदीपद्विजानाति प्रचलालचणं हि तत् ॥१०॥ चत्त्वोऽचत्त्पोद्द ऐरवधेः केवलस्य च । रोधो दर्शनरोधस्य नव प्रकृतयो मताः ॥११॥ वेद्यस्य प्रकृती हे तु सातासातानुवेदिके । अष्टाविंशतिसंख्याना मोहनीयस्य तद्यथा ॥१२॥ मोहनं द्विविधं दृष्टेश्वारित्रस्य च मोहनात् । दग्मोहस्तत्र मिथ्यात्वं तत्स्यादेकं तु वन्धतः ॥१३॥ तन्त्र सम्यक्तः मिथ्यात्व-सम्यग्निथ्यात्वभेदतः । सःकर्म तु पुनस्तस्य दग्मोहस्य त्रिधा भवेत् ॥१४॥ यचचारित्रमोहाख्यं कर्मे तद् द्विविधं मतम् । कपायवेदनीयं स्यान्नोकपायाभिधं परम् ॥१५॥ क्षायवेदनीयं तु तत्र पोढशधा भवेत्। कोधो मानस्तथा माया लोभोऽनन्तानुवन्धिनः ॥१६॥ तथा त एव वाऽप्रत्याख्यानावरणसंज्ञकाः । प्रत्याख्यानरुधश्वातस्तथा संज्वलनाभिधाः ॥१७॥ नवधा नोकषायाख्यं खीं दुंवेदौ नपुंसकम् । हास्यं रत्यरती शोको भयं साकं जुगुप्सया ॥१८॥

#### उक्तव्य-

षोडशैव कपायाः स्युनींकषाया नवेरिताः । ईपद्भेदो न भेदोऽत्र कपायाः पन्चविंशतिः ॥१६॥ श्वश्रतिर्यंङ्नुदेवायुर्भेदादायुश्चतुर्विधम् । पिण्डापिण्डाभिधा नाम्ना द्वाचत्वारिंशदीरिताः ॥२०॥ पिण्डाश्चतुर्देशैतासामप्राविंशतिरम्यथा ।

पिण्डाः १४। अपिण्डाः २८। मोलिताः ४२।

गितर्जातिः शरीरं तद्बन्धसङ्घातयोर्द्वयम् ॥२१॥
संस्थानं तस्य तस्याङ्गोपाङ्गं तस्यैव संहतिः । वर्णगन्धरसस्पर्धाः आनुपूर्वी च तीर्थकृत् ॥२२॥
निर्माणागुरुरुध्वाख्य उपघातोऽन्यघातयुक् । उच्छ्वास आतपोद्योतौ विहायोगितिरित्यतः ॥२३॥
त्रसं वादर-पर्याप्ते प्रत्येकं च स्थिरं शुभम् । सुभगं सुस्वरादेये यशःकीत्तिंश्च सेतराः ॥२४॥
श्वश्रतिर्यङ्गृदेवानां गितनाम चतुर्विधम् । एकेन्द्रियादिभेदेन जातिनामापि पञ्चधा ॥२५॥
औदारिकं तथा वैक्रियिकमाहार-तैजसे । कार्रणं चेति भेदेन कायनामास्ति पञ्चधा ॥२६॥
वन्धनात्पञ्चकायानां बन्धनं पञ्चधा समृतम् । एतेषामेव सङ्घातात्सङ्घातोऽपि च पञ्चधा ॥२७॥
समादिचतुरस्रं हि न्यप्रोधं साति-कुठ्जके । वामनं हुण्डकं चेति पोढा संस्थानमिष्यते ॥२८॥
औदार्योदित्रिदेहानामाङ्गोपाङ्गं त्रिधा मतम् । स्याद्वज्ञर्षभनाराचं वज्रनाराचमेव च ॥२६॥
नाराचमर्धनाराचं कीलिका चास्पाटिका । असम्प्राप्तपरा पोढेत्येवं संहननं मतम् ॥३०॥

१. असम्प्राप्तस्प्रपाटिकमित्यर्थः ।

वर्णाः शुक्लादयः पञ्च द्वौ गन्धौ सुरंभीतरौ । मधुराम्लकटुस्तिकः कपायः पञ्चधा रसः ॥३१॥ अष्टधा स्पर्शनामापि कर्कशं मृदुगुर्व्विष । लघु स्निग्धं तथा रूत्तं शीतलं चोष्णमेन च ॥३२॥ श्वश्रादिगतिभेदात्स्यादानुपूर्वी चतुर्विधा । शस्तेतरे नभोरीती पिण्डप्रकृतयस्तिमाः ॥३३॥ गोत्रमुर्व्वं तथा नीचमन्तरायोऽपि पञ्चधा । स्यादानलामभोगोपभोगवीर्येषु विध्नकृत् ॥३४॥ द्वौ त्यक्ता मोहनीयस्स नाम्ना पद्विंशति तथा । सर्वेपां कर्मणां शेपा वन्धप्रकृतयो मताः ॥३५॥

120

अबन्धा मिश्रसम्यक्ते बन्धःसंघातगा दश । प्रापा स्परों सप्त तथैका च गन्धेऽष्टो रसवर्णगाः ॥३६॥

२म

एता प्वोदयं नैव प्रपद्यन्ते कदाचन । सम्यग्मिष्यात्वसम्यन्त्वप्रकृतिद्वयविताः ॥३७॥

२६।१२२ ।

पटकप्रतिहारासिमद्यगुर्व्ये नुकृत्ते । चित्रकृत्-कुम्भकारौ च भाण्डागारिकमेव ताः ॥३८॥ भाहारविकियरवश्चनरदेवद्वयानि च । सम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वमुस्चमुद्वे छना इमाः ॥३६॥ भत्र परप्रकृतिस्वरूपेण सङ्क्रमणमुद्वे छनम् १३ ।

दशापि ज्ञानविष्तस्था दररोधा नव पोडश । कपाया भी जुगुष्तोपघातास्तैजसकार्मणे ॥४०॥ मिथ्यात्वागुरुलध्वाख्ये निर्मिद्वर्णंचतुष्टयम् । प्रुवाः प्रकृतयस्त्वेताश्रत्वारिशस्व सप्तयुक् ॥४१॥

108

भाहारद्वयमायूंषि चत्वायुँचोततीर्थंकृत् । परवातातपोच्छ्वासाः शेपैकादशधा मताः ॥४२॥

द्दे वेद्ये गतयो हास्यचतुष्कं द्वे नभोगती । पट्के संस्थानसंहरयोगींत्रे वैक्रियिकद्वयम् ॥४३॥ चतस्त्रश्चानुपूर्व्यापि दश युग्मानि जातयः । औदारिकद्वयं वेदा एताः सपरिवृत्तयः ॥४४॥

80

इति प्रकृतिकीर्त्तं समासस् ।

१. गुप्तिः शृङ्खला इडिरित्यर्थः । समाहारसमासत्वादेकवचनम् ।

## कर्मस्तवाख्यः तृतीयः संग्रहः

नत्वा सर्वान् जिनान् सर्वभावसद्भाववेदकान् । बन्धोदयसदुच्छेदवर्णकं स्तवमारभे ॥१॥

अत्र जीवकर्मणोः सम्पर्को बन्धः । कर्मणामनुभवनमुद्यः । वर्तमानोदयस्थितिप्रभृत्याविकामात्र-स्थितीः मुक्तवोपरितनस्थितीनामसंख्यातभागकर्मपरमाणून् आकृष्योदये प्रक्षेपणमुद्रीरणा । अपक्रपाचन-मुद्रीरणेति वचनात् । विद्यमानता सत्ता । कषायकळुषो ह्यात्मा कर्मणो योग्यपुद्गलान् । प्रतिचणमुपादत्ते स बन्धोऽनेकधा मतः ॥२॥

उक्तञ्च--

रायो ( ययो ) रैक्यं यथा रुक्तरौष्ययोरनुवेशतः । बन्धोऽन्योन्यं तथा जीव-कर्मणोरुपवेशतः ॥३॥ धान्यस्य संग्रहो वा सःकर्म यःपूर्वसिख्चितम् । उदयो भोज्यकालस्तुदीरणाऽपक्कपाचनम् ॥४॥ सप्ताष्टौ वा प्रवध्नन्ति सप्ताद्या मिश्रकं विना । आयुपा तु विना सप्त मिश्रापूर्वानिवृत्तयः ॥५॥ मोहायुभ्यां विना पट्कं सूचमो बध्नात्यतस्त्रयः । वध्नन्ति वेद्यमेवैकमयोगः स्यादवन्धकः ॥६॥

सुक्षतेऽष्टापि कर्माणि सूचमान्ता मोहनं विना । शान्तवीणौ तु तान्येवं जिनेन्द्रौ घातिभिविना ॥७॥ नामामामामामामामाभाषा

उर्दारिकास्तु घातीनां तत्स्था मोहस्य रागिणः । वेद्यायुपो प्रमत्तान्ता योग्यन्ता नाम-गोत्रयोः ॥८॥

भत्र मरणाविकशयामायुष उदीरणा नास्तीति मिश्रं स्वस्तवा पञ्च मिथ्यादृष्ट्याद्यः मरणाविक-कायां सप्तोदीरयन्ति । आविकशिपे चायुषि मिश्रगुणोऽपि न सम्भवित तेनाष्ट मिश्रः । आविकशिप-काले च । सूचमः पञ्च मोहं विना । चीणश्च नाम-गोत्रे आविकशिपकाले उदीरयेत् । प्रशान्तान्तेषु सन्त्यष्टौ सप्त मोहं विना परे । कर्माणि घातिहीनानि चत्वार्येव जिनद्वये ॥६॥

मामामामामामामामामामा

सम्यक्त्वं तीर्थकृत्वस्याऽऽहारयुग्मस्य संयमः । बन्धहेतुः प्रबध्यन्ते शेषा मिथ्यादिहेतुभिः ॥१०॥

#### [ वन्धविच्छेदो भण्यते—]

षोडरोव च मिथ्यात्वे सासने पञ्चविंशतिः । दशाव्रते चतस्रस्तु देशे पर्कं प्रमादिनि ॥११॥ एकातोऽतो द्वयं त्रिंशचतस्रोऽतोऽपि पञ्च च । सूचमे षोडश विच्छिन्ना बन्धात्सातं च योगिनि ॥१२॥ इति बन्धे सर्वाः १२० ।

् १६ २५ ७ एतास्तीर्थंकराहारद्वयोना मिथ्यादृष्टौ १९७ सासने १०१ ३ सासने १६ ३१ ४७ ७४

१. मिश्रोऽष्ट उदीरयति ।

| तीर्थं | करसुरन | रायुर्भिः | सह  | ासंयते | 83<br>83<br>60 | ४<br><sup>६७</sup><br>५३<br>म१ | प्रमत्ते | ६<br>६३<br>५७<br>स५ | क्द्विकेन | 'सहाऽ   |     |         | सप्तसु | भागेषु |
|--------|--------|-----------|-----|--------|----------------|--------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------|-----|---------|--------|--------|
| ₹      | 0      | ٥         | 0   | 0      | ३०             | 8                              |          |                     |           | 3       | 9   | . 6     | ۵      |        |
| 45     | ५६     | ५६        | ५६  | ५६     | ५६             | २६                             |          | 8                   | _         | 22      | 53  | र<br>२० | 9      | 3      |
| ६ २    | ६४     | ६४        | ६ ४ | ξg     | ६४             | 83                             | भानवृत्त | गै पञ्चसु           | भागेपु    | ६न      |     | -       | 38     | 35     |
| 0 3    | 35     | ९२        | 88  | 53     | 83             | १२२                            |          |                     |           |         |     | 900     | -      | 908    |
| सूचम   | ादिषु- | -         |     |        |                |                                |          |                     |           | • • • • | 150 | 354     | 146    | 120    |
|        |        |           |     |        | स्०            | उ०                             | দ্বী০    | स०                  | अ०        |         |     |         |        |        |
|        |        |           |     |        | 3 8            | 0                              | 0        | 3                   | •         |         |     |         |        |        |
|        |        |           |     |        | 30             | 9                              | 3        | 3                   | 0         |         |     |         |        |        |
|        |        |           |     |        | १०३            | 318                            | 3 9 8    | 338                 | 920       |         |     |         |        |        |
|        |        |           |     |        | 333            | 380                            | 380      | 180                 | 182       |         |     |         |        |        |

मिथ्यात्वं पण्डवेदश्च रवश्रायुर्नरकद्वयम् । चतको जातयश्चाद्याः सूचमं साधारणातणौ ॥१३॥ अपर्याप्तमसंप्राप्तं स्थावरं हुण्डमेव च । पोडशेति च मिथ्यात्वे विच्छिद्यन्ते हि बन्धतः ॥१४॥ स्त्यानगृह्वित्रयं तिर्यगायुराद्या कपायकाः । तिर्यग्वयमनादेयं श्चीनीचोद्योत्तद्वःस्तराः ॥१५॥ संस्थानस्याथ संहत्याश्चतुष्के होतु मध्यमे । दुर्भगासन्नमोरीती सासने पन्चविंशतिः ॥१६॥ द्वितीयमथ कोपादिचतुष्कं चादिसंहतिः । नरायुर्णृद्वयौदार्यद्वये च दश निर्वते ॥१७॥ . कपायाणां चतुष्कं च तृतीयं देशसंयते । आसातमरितः शोकास्थिरे चाद्यममेव च ॥६॥ अयशः पर्मनतात्ये देवायुश्चाप्रमत्तके । अपूर्वप्रथमे भागे ह्वे निद्धाप्रचले ततः ॥१६॥ पप्टे सकार्मणं तेजः पन्चासममरद्वयम् । स्थिरं प्रथमसंस्थानं शुभं चैक्तियिकद्वयम् ॥२०॥ असाद्यगुरुल्ड्वादिवर्णादिकचतुष्टयम् । सुभगं सुस्वरादेये निर्माणं सन्नभोगतिः ॥२१॥ आहारकद्वयं तार्थकरं त्रिशदिमास्ततः । हास्यं रतिर्ज्ञ गुप्साभीः चणेऽपूर्वस्य चान्तिमे ॥२२॥ इत्यपूर्वे रार्थे ।

क्रमान्युंवेदसंज्वाला प्रन्वांशेष्वितृत्विते । सूच्मेऽप्युचं यशो दृष्टेश्चतुष्कं ज्ञान-विध्नयः ॥२३॥ दृशैवं पोढशास्माच्च शान्तर्चाणौ विहाय च । सयोगे सातमेकं तु बन्धः सान्तोऽप्यनन्तकः ॥२४॥ अनिवृत्ती ५ । सूचमे १६ । सयोगे १ ।

उदेति मिश्रकं मिश्रे सम्यक्तवं तु चतुर्वतः । भाहारकं प्रमत्ताख्ये तीर्थकृत्केविलद्वये ॥२५॥
पाके रवश्रानुपूर्वी न सासने रवश्रगो न सः । मिश्रे सर्वानुपूर्व्यो न येनासौ श्रियते न हि ॥२६॥
उदयाद्यान्ति विन्तुदं पद्ध प्रकृतयो नव । एका सप्तदशाष्टौ च पक्चैव च यथाक्रमम् ॥२७॥
चतत्तः पट् तथा पट्कमेका द्वे पोडशापि च । अपयोगिकनान्तेषु त्रिंशस्य द्वादशापि च ॥२म॥ (युग्मम् ।)
इत्युद्ये सर्वाः १२२ ।

एताः सम्यक्त्व-सम्यग्निम्थ्यात्वाऽऽहारकद्वयहीना मिथ्याद्दृष्टौ ११७ नरकानुपूर्वी विना सासने

१ १ १११ तियंङ्नरसुरानुपूर्वीभिर्विना सम्यग्निध्यात्वेन च सह मिश्रे १०० चतस्भिरानुपूर्वीभिः सम्यन्त्वेन ११

१. निर्योगनिनान्तेपु चतुर्दशसु गुणस्थानेषु इति ज्ञेयम्।

१३६

पञ्चापर्याप्तिमिथ्यात्वसूचमसाधारणात्तपाः । मिथ्याद्रश्युदयाद्अष्टाः स्थावरं सासनाभिषे ॥२६॥ चतस्रो जातयश्चाद्यं कोपादि च चतुष्टयम् । सम्यङ्मिध्यात्वमेकं च सम्यग्मिध्याद्दगाह्वये ॥३०॥

द्वितीया अपि कोपाद्या आयुर्नास्कदेवयोः । नृ-तिर्यंगानुपूर्व्ये द्वे दुर्भंगं वैक्रियद्वयम् ॥३१॥ देवद्विकमनादेयमयशो नारकद्वयम् । दश सप्तावतस्थानेऽतस्तृतीया कुधादयः ॥३२॥ तिर्यंगायुर्गती नीचोद्योतावष्टावणुत्रते । पञ्चाऽऽहारद्वयं स्त्यानगृद्धित्रयमतः परे ॥३३॥

#### श्वायाथ

सम्यक्तं संहतेश्चान्त्यं त्रयं चैवाप्रमत्तके । पट्कं तु नोकपायाणामप्रवेऽप्युदयाच्च्युतिम् ॥३४॥ शहा

वेदत्रयं तु संज्वालास्त्रयः पढिनवृत्तिके । सूच्मे च लोभसंज्वाल एक एवान्तिमे चुणे ।।३५॥ 619

वज्रनाराच-नाराचे प्रशान्तेऽप्युद्याच्च्युते । निद्रा च प्रचला च ह्रे चीणमोह उपान्तिमे ॥३६॥ पञ्च ज्ञानावृतेर्देष्टेश्चतुष्कं विष्नपञ्चकम् । चतुर्दशोदयाद् अष्टाः चणे चीणस्य चान्तिमे ॥३७॥

वेद्यमेकतरं वर्णचतुष्कौदारिकद्वये । संस्थानानि पडाद्या च संहतिह्रं नभोगती ।।३८॥ तथैवागुरुलम्बादिचतुष्कं तैजसं तथा । प्रत्येकं च स्थिरद्वन्द्वं शुभसुस्वरयोर्युगे ॥३६॥ निर्माणं कार्मणं त्रिंशत्समयेऽन्त्ये हि योगिनः । वेदनीयं द्वयोरेकं मनुष्यायुर्गती त्रसम् ॥४०॥ पञ्चाचं सुभगं स्थूलं पर्याप्तं तीर्थकृत्या । आदेयं यश उच्चं च द्वादशैवमयोगके ॥४१॥

#### ३०।१२

विच्छिन्नोदीरणाः पञ्च नव मिथ्याद्दगादिषु । एका सप्तदशाष्टाष्टौ चतस्रः पट् पडेव तु ॥४२॥ एका द्वे पोडशैकान्नचत्वारिशकमादिमाः । उदीर्यं ते न चैकापि निर्योगे प्रकृतिर्जिने ॥४३॥ (युग्मम् ।)

एताः सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वाऽऽहारकद्वयतीर्थंकरहीना मिथ्यादृष्टी <sup>११७</sup> नरकानुपूर्वी विना सासने 29

3 3 १११ १११ तियङ्नरसुरानुपूर्वीविना सम्यग्मिथ्यात्वेन सह मिश्रे १०० चतसभिरानुपूर्वीभिः सम्यक्त्वेन च सहा-३७ 85

| संयते    | 291        | म<br>५७<br>१५ आहारक | द्विकेन सह | प्रमत्ते प्र         | •          | । पटस—    |        |
|----------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-----------|--------|
|          |            | is                  |            | <sup>असस</sup><br>४७ |            | . 49      |        |
|          | भप्र०      | अपू०                | अनि०       | सूचम०                | उप०        | द्वि० ची० | च० ची० |
|          | 8          | Ę                   | ६          | 3                    | २          | ર         | 18     |
|          | ७३         | 33                  | ६३         | 40                   | ५६         | 48        | ષર     |
|          | 38         | ५३                  | ५६         | ६५                   | ६६         | ६म        | 60     |
|          | <i>હવ</i>  | 30                  | <b>5</b> 4 | 8 9                  | <b>६</b> २ | 8 8       | 8 इ    |
|          |            | ३६                  | 0          |                      |            |           |        |
| तीर्थकरे | ग सह सयोगे | ३६<br>म३ अयो        | गे १२२।    |                      |            |           |        |
| •        |            | 308                 | १४८        |                      |            |           |        |

सातासातनरायुभिर्द्दीनाः प्रकृतयो यकाः । भयोगस्योदये तासां योगिन्येवास्युदीरणा ॥४४॥ इत्युदीर्यंत एकाञ्चन्वारिंशत्सयोगके । सातासातनरायुभिः पष्ठेऽष्टोदीरणान्तगाः ॥४५॥

इति पष्टे प्रमत्ते उदयन्युच्छेदे ५ सातादिभिः सहाष्टौ द ।
प्रमत्त-केविलभ्यो ऽन्यत्रोद्योदीरणे समे । उदीर्यते न चैकापि नियोंगे प्रकृतिर्जिने ॥४६॥
आहारद्वयतीर्थेयसन्वे सासनताऽस्ति न । सन्वे तीर्थकृतो नैति वै तिर्थक्षं च मिश्रताम् ॥४७॥
नाणुवतेषु श्वश्रायुः प्रमत्तेयतरयोश्च न । तिर्यक्-श्वश्रायुपी सन्वे न चौपशमिकेषु ते ॥४६॥
सस स्युनिर्वताऽऽद्येषु चतुष्वेकत्र सर्चये । पोडशाष्टौ तथेकैका पडेकैका चतुष्वेतः ॥४६॥
अनिवृत्तौ ततस्चैका सूचमे चीणेऽपि पोडश । अयोगे क्षीयते पश्चात् द्वासस्रतिरूपान्तिमे ॥५०॥
त्रयोदश चणान्त्ये च हरवैवं प्रकृतीर्जिनम् । सिद्धिजातं नमान्यष्टचत्वारिशस्कृतप्रमाः ॥५१॥

#### 1881

द्वितीयो विकल्पश्चरमशरीरेषु श्वत्रतिर्यंक् सुरायुर्हीना मिथ्यादृष्टी १४५। तीर्थंकराऽऽहारद्वयहीनाः

० एक प्रमासने १४२। आहारकद्विकेन सह सिश्रे १४४। तीर्थंकरेण सहासंयते १४५। देशे १४५। प्रमत्ते ६ ३ ३

१. प्रमत्तसयोग्ययोगिगुणस्थानेभ्यः । २. तीर्थंकरस्य । ३. तिर्थंक् -श्वभ्रायुषी ।

७ ७ ० १६ म १ १ ६ १ १४५। अप्रमत्ते १४५। अपूर्वे १३म। अनिवृत्तो नव भागेषु १३म १२२ ११४ ११३ ११२ १०६ ३ १० १० २६ ३४ ३५ ३६ ४२ १ १ १ १ ० २६ ३४ ३५ ३६ ४२ १०५ १०४ १०३। सूचमे १०२। उपशान्ते १४५। द्वाणोपान्त्यसमये १०१ चरमसमये च ६६। ४३ ४४ ४५ ४६ १ ४२ ४६

० ७२ १३ सयोगे म्पा अयोगे द्विचरमसमये म्प चरमसमये च १३ ६३ १३५

रवश्रतिर्यक्षुरायुःषु प्रचीणेष्वन्यजन्मिन । उच्यते नृभवे जाते गुणस्थानेषु सत्वयः ॥५२॥ चतुर्वसंयताद्येषु काप्यनन्तानुबन्धिनः । मिथ्यात्वं मिश्रसम्यक्त्वे सप्त यान्ति चर्यं कमात् ॥५३॥ स्थानगृद्धित्रयं तिर्यग्द्वयं रवश्रद्वयं तथा । एकाचिक्काचाणां जातयः स्यावरातपां ॥५४॥ स्वमसाधारणोद्योताः पोढशोऽतोऽष्टमध्यमाः । कपायाः पण्डवेदोऽतः स्वविदोऽतस्ततः क्रमात् ॥५५॥ हास्यपद्कं च पुंवेदः क्रोधो मानोऽथ वज्रनाः । अनिवृद्योर्नवांशेषु सूचमे लोभस्ततोऽन्तिमः ॥५६॥ अनिवृत्तो १६।=।१।६।६।१।१।१ । सूचमे १।

निद्रा च प्रचला च हे जीणस्योपान्तिमे चणे । दक्चतुष्कमथो विष्नज्ञानामुखोद्शान्तिमे ॥५७॥ २।१४।

पञ्चायोगे शरीराणि जिने तद्बन्धनानि च । सङ्घातपञ्चकं पट् च संस्थानान्यमरह्यम् ॥५६॥ अङ्गोपाङ्गत्रयं चाष्टौ स्पर्शाः संहनानि पट् । अपर्याप्तं रसाः पञ्च हो गन्धौ वर्णपञ्चकम् ॥५६॥ अयशोऽगुरुल्हादिचतुष्कं हो नमोगतो । स्थिरहन्हं श्चभह्रन्हं प्रत्येकं सुस्वरह्यम् ॥६०॥ वेद्यमेकतरं निर्मिन्नीचानादेयदुर्भगम् । उपान्त्यसमये ज्ञाणाः द्वासप्ततिरिमाः समम् ॥६५॥

७२

चणेऽन्त्येऽन्यतरह्रे चं नरायुर्नेह्यं त्रसम् । सुभगादेयपर्यासपञ्चाचोरचयशांसि च ॥६२॥ बादरं तीर्थेक्टरचैतास्त्रयोदश परिचयम् । यत्र प्रकृतयो जातास्तमयोगमभिण्डुवे ॥६३॥

931

किं प्राग्विच्छिद्यते वन्धः किं पाकः किंसुभौ समम् । किं स्वपाकेन बन्धोऽन्यपाकेनोभयथापि किम् ॥६४॥ सान्तरस्त्वद्विपचो वा स किं चोभयथा मतः । एवं नवविधे प्रश्ने क्रमेणास्त्येतदुत्तरम् ॥६५॥ देवायुविं क्रियद्वन्द्वं देवाहारद्वयेऽयशः । इष्टानां पुरा पाकः पश्चाद्वन्धो विनश्यति ॥६६॥

5

हास्यं रतिर्जुगुप्सा भीमिंग्यापुंस्थावराऽऽतपाः । साधारणमपर्याप्तं सूचमं जातिचतुष्टयम् ॥६७॥ नराजुपूर्वी संज्वाललोभहीना कुधादयः । इत्येकत्रिंशतो वन्थपाकोच्छेदौ समं मतौ ॥६८॥ एकस्मिन् गुणस्थाने वन्धोदयौ ३१ ।

प्रकृतीनां तु शेषाणामेकाशीतिसिदा युजाम् । पूर्वे विच्छिद्यते बन्धः पश्चात्पाकस्य विच्छिदा ॥६६॥

ज्ञानद्योधवेद्यान्तरायगोत्रमवायशः । शोकारत्यन्तलोभाः खीषण्डवेदौ च तीर्थकृत् ॥७०॥ रवश्रतिर्यङ्नरायू पि रवश्रतिर्यङ्नुरीतयः । तिर्यंक्रवश्रानुपूर्व्यो ह्रे पञ्चाचौदारिकद्वये ॥७४॥ वर्णाद्यगुरुल्डवादित्रसादिकचतुष्टयम् । पट्कं संस्थान-संहत्योरुद्योतो ह्रे नभोगती ॥७२॥ स्थिरादिपञ्चयुग्मानि निर्मित्तेनसकार्मणे । एकाशीतैः पुरा वन्धः परचात्पाको विनस्यति ॥७३॥

=9

१. निरन्तरः ।

विकियापट्कमाहारद्वयं श्वश्रामरायुपी । तीर्थकृष्वेव वध्यन्ते एकादश परोदयात् ॥७४॥ अत्र एताः परोदयेन वध्यन्ते, वन्धोदय्योः समानकाळे वृत्तिविरोधात् । ज्ञानावृत्यन्तरायस्था दश तैजसकामेणे । श्चमस्थिरयुगे वर्णचतुष्कं दक्चतुष्टयम् ॥७५॥ निर्माणागुरुलस्वाह्वे मिथ्यात्वं सप्तविंशतेः । वन्धः स्यात्स्वोदयाच्छ्रेपद्वयशीतेः स्व-परोदयात् ॥७६॥

द्वे वेद्ये पञ्च हमोधाः कपायाः पञ्चविंशतिः । पट्के संस्थान-संहत्योर्नृद्वयौदारिकद्वये ।।७७।। तिर्यङ्नरायुपी तिर्यग्द्वयोद्योतौ नमोगती । परचाताऽऽतपोच्छ्वासा द्वे गोत्रे पन्च जातयः ॥७८॥ उपघातं थुगान्यष्टौ श्रुभस्थिरयुगे विना । त्रसादीनीति बन्धः स्याद् द्ववशीतेः स्वपरोदयात् ॥७६॥

=21

एताः स्वोदय-परोदयाभ्यां वध्यन्ते, उभयथापि विरोधाभावात् । ज्ञानदृत्रोधविष्नस्थाः सर्वाः सर्वे कुधादयः । मिथ्यात्वं भी जुगुस्तोपघातास्तैनसकार्मणे ॥५०॥ निर्माणागुरुरुष्वाह्वे वर्णादिकचतुष्ट्यम् । इति प्रकृतयः सप्तचत्वारिशद् ध्रुवा इमाः ॥५१॥

801

भायुश्चतुष्टयाऽऽहारद्वयर्तार्थंकरेयुँताः । चतुःपञ्चाशदासां च भवेद् बन्धो निरन्तरः ॥८२॥ ५४।

पञ्चान्तिमानि संस्थानान्यन्त्यं संहतिपञ्चकम् । चतस्रो जातयोऽप्याद्याः पण्ढः स्त्रीस्थावरातपाः ॥६३॥ शोकारत्यग्रमोद्योतसूचमसाधारणायशः । अस्थिरा सन्नमोरीती दुर्भगापूर्णेदुःस्वरम् ॥८४॥ श्वश्रद्वयमनादेयासाते त्रिंशचतुर्युताः । वध्यन्ते सान्तरा बन्धेऽन्याः सान्तरनिरन्तराः ॥८५॥

381

तिर्यंग्द्वयं नरद्वन्द्वं पुंवेदौदारिकद्वये । गोत्रे सातं सुरद्वन्द्वं पञ्चाचं वैक्रियद्वयम् ॥ ६॥ परवातं रतिहस्यिमाध्ये संस्थानसंहती । दश त्रसादियुग्मानामाधान्युच्छ्वाससद्वती ॥ ६॥।

3 21

भन्नैकं समयं बद्ध्वा द्वितीयसमये यस्याः बन्धिवरामो दृश्यते, सा सान्तरा बन्धप्रकृतिः । यस्याः बन्धकालो जधन्योऽप्यन्तर्मुहूर्त्तंमात्रः, सा निरन्तरा बन्धप्रकृतिः । तेनोक्तं—सान्तरो बन्ध एकसमयेन, द्वितीय-समयेन बन्धाभावात् । निरन्तरो वन्ध एक-एकसमयेन बन्धोपरमाभावात् । इति बन्धे सान्तराः ३४ । सान्तरिनरन्तराः ३२ । वाततेजोऽङ्गिनो नोचं न वध्नन्ति नृजीवितम् । सन्ते तीर्थकृतो नैति तिर्यव्तवं न च मिश्रताम् ॥मम॥ आहारद्वयतीर्थेशः सन्ते सासनताऽस्ति न । अशस्तवेदपाकाचे नाहारिद्धः प्रजायते ॥म६॥ पाके र्खा-पण्डयोस्तीर्थकृत्सन्ते चपकोऽस्ति न ।

इति कमैवन्धस्तवः समाप्तः ।

१. स्त्री-नपुंसकवेदोदयात् ।

## शतकाख्यः चतुर्थः संग्रहः

श्रुताम्भोनिधिनिष्यन्दाउज्ञानतर्पाभिघातकृत् । भन्यानाममृतप्रख्यं जिनवान्यं जयत्यदः ॥१॥ अत्रैन कितिचिच्छ्र् लोकान् दृष्टिवादात्समुचितान् । वच्ये जीवगुणस्थानगोचरान् सारसंयुतान् ॥२॥ उपयोगास्तथा योगा येपु स्थानेषु यथ्पमाः । सन्ति यद्मत्ययो वन्धस्तेषु तत्सर्वमुच्यते ॥३॥ वन्धादयस्रयस्तेषां तेषु संयोग इत्यपि । तथा वन्धविधानेऽपि संक्षेपात्किच्चिद्वच्यते ॥४॥

#### भष्ट [भन्न] सूत्रपदादि-

एकाचा बादरा सूचमा द्वयचाद्या विकलाखयः । पञ्चाख्या संज्यसंज्याख्याः सर्वे पर्याप्तकेतरे ॥५॥ एकेन्द्रियेषु चत्वारि जीवानां विकलेषु पट् । पञ्चाक्षेष्विप चत्वारि स्थानान्येवं चतुर्दश ॥६॥ तिर्यगातौ समस्तान्यन्यासु द्वे संज्ञिनि स्थिते । नेयानि मार्गणास्त्रेवं जीवस्थानानि कोविदैः ॥७॥

४,५,१४,४ । २,२,२,२,१४ । २,२,१,१,२,१४ । १३,१२,१२,१३,१३,१२,१२,१३,५३,५,४, ३,१,१,१ । ६,६,६ । ६,६,६,१० । २,२,२,६,६,६,२,२ । ४,४,२,१,४,१,४ । १२,१२,६,२ । ४,४,२,१५५,१५५,१५५,१५५,१५५,१५१। १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,५१ । १३,

हे,हे,१२,६ । ३,३,३,४,१२ । ३,३,३,३,३,१२ । १२,१०,१०,१२; १२,१०,१०,१२; १२,६³, ह,७,६,६,६ । ६,६,१० । १०,१०,१०,१० । ५,५,५,७,७,७,७,२ । ७,७,६,७,६,६ । १०,१०,७,२ । ह,६,६,१०,१०,१२ । १२,५ । ६,७,६,५,६,५ । १०,४ । १२,६ । योगास्त्रयोदश ज्ञेया नुगतौ तु विचन्नणैः । अन्यास्वेकादशैवं ते यथास्वं चेन्द्रियादिषु ॥१०॥

नवष्वथ चतुष्वेंकस्मिन्नेको हो तिथिप्रमाः । योगाः स्युस्तद्भवस्थेषु विग्रहतों तु कार्मणः ॥१२॥

१. चतुर्दर्शने विग्रहगतौ षड् जीवसमासा भवन्ति—चतुरिन्द्रिया पर्यातापर्याता इति । २. मिथ्यात्व-सासादनाविरितसयोग्ययोगिनः, एते पञ्च । ३-४. चतुर्विभङ्गामनःपर्ययं विना नव भवन्ति । ५. चतुरिन्द्रिय-पर्यात-पञ्चेन्द्रियारांज्ञिपर्यातौ द्वौ । ६. पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्यात एकः ।

9 2 3 9 2 94

#### भत्र वृत्तिरलोकास्त्रयः---

मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानमचक्षुर्दर्शनं त्रयः । एकादशसु ते चक्षुर्देशामाचतुरिन्द्ये ॥१३॥ असंज्ञिनि च पर्यासे पूर्णे द्वादश संज्ञिनि । उपयोगास्तथा योगा जीवस्थानेषु सन्त्यमी ॥१४॥ पूर्णेव्वौदारिकं पट्सु वाक्तेषु द्वीन्द्रयादिषु । सर्वे संज्ञिनि पूर्णेव्वौदार्यमिश्रं च सप्तसु ॥१५॥ द्वयोः पञ्च द्वयोः पट्ते मिश्रा एकत्र सप्तसु । सप्त सन्त्युपयोगास्तु द्वौ गुणस्थानयोद्द्योः ॥१६॥ गुणेषु ५।५।६।६।६।७।७।७।७।०।०।२।२ ।

भग्र वृत्तिश्लोकौ---

मिश्रे ज्ञानित्रकं युग्मे ज्ञानैसिश्रं च तित्रिभिः । मिश्रे ज्ञानत्रयं युग्मे चतुष्कं यतिसप्तके ॥१७॥ द्वयोहें दर्शने त्रीणि दर्शनानि दशस्वतः । जिनयोः केवलज्ञानं तथा केवलदर्शनम् ॥१८॥

। ०१७१३।३।३१३।१११११११११११११११

भत्र वृत्तिरलोकाः— त्रिप्वाहारकयुग्मोना मिश्ने चौदार्यविक्रिये । वाङ्मानसचतुष्के च विक्रियोनाश्च तेऽष्टसु ॥२१॥ ह्यौ चाहारी प्रमत्तेऽन्या चौदार्यो योगिनस्तथा । आद्यन्ते मानसे वाचौ समुद्धातं गतस्य च ॥२२॥ योगिन्यौदारिको योगो दण्डेऽस्योदार्यमिश्रकः । कवाटे कार्मणाख्यस्तु प्रतरे लोकपूरणे ॥२३॥

#### सयोगे ७।

मिध्यात्वाविरती योगः कपायो वन्धहेतवः । पञ्च द्वादश ते पञ्चदश स्युः पञ्चविंशतिः ॥२४॥

१।१।१। इति मूलप्रत्ययाः । एते समुदिताः ४ । एपामेव भेदा उत्तरप्रत्ययाः । ५।१२।१५।२५ । एतेऽपि समुदिताः ५७ । तत्र मूलप्रत्ययानां बन्धहेतुत्वं समुदायेऽचयवे च वेदितन्यम् । कथमित्याह—— भाखे वन्धश्चतुर्हेतुस्त्रिप्वन्त्यात् प्रत्ययत्रिकात् । विरत्यविरतिर्मिश्रा देशेऽन्त्यौ द्वावितित्रिकात् ॥२५॥ कपाययोगजः पञ्चस्वतः स्याद्योगजस्त्रिषु । सामान्यप्रत्ययाः सन्ति गुणेष्वित्यष्टकर्मणाम् ॥२६॥

भत्र देशे संयतासंयते त्रसविरतिः स्थावराविरत्या मिश्रा। इति गुणेषु नानैकसमयमूलप्रत्यया नानैकंजीवानां ४।३।३।३।३।२।२।२।२।२।१।१।०। उत्तरप्रत्ययानाह— संशयाज्ञानिकैकान्तविपरीतविकहपतः। भेदाद्वैनयिकाह्याच मिथ्यात्वं पञ्च चोदितम् ॥२०॥

तत्र सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोस्मार्गः किं स्याद्वा नवेति मतिद्वे विध्यं संशयः १ । हिताहित-परीस्नाविरहोऽज्ञानिकत्वम् २ । इदमेवेत्यमेव धर्मिधर्मयोरिमसिन्नवेश एकान्तः । स च 'पुरुष एवेदं सर्वं' इत्यादि ३ । सग्रन्यो निर्गन्यः, केवली कवलाहारी, स्त्री सिद्धवर्तात्येवमादिविपर्ययः ४ । सर्वदेवतानां सर्व-समयानां च समदिश्तं वैनायिकम् ५ ।

द्वादशाविरतेर्भेदाः प्राणिकायेन्द्रियाश्रयाः । प्राणिकायाः पृथिन्याद्याः पट् पढन्नेन्द्रियाण्यपि ॥२८॥ इति द्वादशविधा अविरतिः १२ ।

१. द्वयोरेकेन्द्रिययोः पर्याप्तयोरीदारिक एकः । सप्तस्वपर्याप्तेष्वौदारिकिमश्र एक इति समुदायेन नवस्वेको योगः । २. द्वीन्द्रिय-चीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियासंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु पर्याप्तेषु चतुर्षु द्वौ कायवाग्योगौ । ३. संज्ञिनि पर्याप्ते पञ्चदश योगाः ।

षोढशैव क्यायाः स्युर्नोकषाया नवेरिताः । ईपद्भेदो न भेदोऽत्र कपायाः पञ्जविंशतिः ॥२६॥ अत्र पोढश कपायाः, नव नोकषायाः । ईपद्भेदो न भेद इति पञ्जविंशतिः कपायाः २५ । आहाराहारमिश्रयोः प्रमत्ते सम्भवादिति ताभ्यां सह 'निरुपमोगमन्त्यम्' इति वचनात्तेजसाच विना पञ्जदश योगाः १५ । उक्तञ्च—

न कर्म वध्यते नापि जीर्यते तैजसेन हि । शरीरेणोपसुज्येते सुख-दुःखे च तेन नो ॥३०॥

तैजसस्य जधन्येनैकः समयः, उत्कर्षेण पर्पष्टि-सागरोपमाणि स्थितिः । तदो ते समुदिताः ५७ । एतार्च गुणेष्वाऽऽह—

बाद्ये स्युः पञ्चपञ्चाशत् पञ्चाशत्प्रत्ययाः परे । त्रिचत्वारिंशद्प्यस्मात् पट्चत्वारिंशद्प्यतः ॥३ ९॥ सप्तित्रंशचतुर्विं शतिश्च द्वाविंशतिद्व योः । पोडशैंकैंकहीनाः स्युः यावद्शानिवृत्तिके ॥३२॥ दश स्वमकपायेऽपि शान्त-क्षणकपाययोः । नत्र सप्त सयोगाख्ये नियौगः प्रत्ययातिगः ॥३३॥

इति नानाजीवेषु नानासमयेषूत्तरप्रत्ययाः गुणस्यानेष्त्रष्टसु ५५।५०।४३।४६।३७।२४।२२। अनिवृत्तौ १६।१५।१२।१२।११। सूत्रमादिषु पञ्चसु १०।६।६।७।०।

#### अत्र वृत्तिरहोकाः---

आद्ये नाहारकद्वन्द्वं न निय्यात्वानि सासने । त्रिष्वाद्या न कपायाः स्युर्नं देशे विक्रियाह्वयम् ॥३४॥ न त्रसासंयमो नान्ये कोपाद्या निश्न-देशयोः । कार्मणौदार्यमिश्रे न नो वेकियिकनिश्रकम् ॥३५॥ साहारे न प्रमत्तेऽन्ये कोपाद्या नाष्यसंयमः । द्वयोर्नाहारकद्वन्द्वं नानिवृत्ते। कमादिमे ॥३६॥ हास्यादिपद्कं पण्डस्त्री पुं-क्रोधौ मान-वह्वने । येऽनिवृत्तौ दश स्युक्ते स्क्ष्मे लोमाद्विना द्वयोः ॥३७॥ आद्यन्ते मानसे वाचौ चाद्यन्ते कार्मणं तथा । औदायौंदार्यभिश्रे च प्रत्ययाः सस योगिनि ॥३६॥

क्षमाठडीतरात्रमा तराक्रतातर्शठडी। ४२१८५१८४१८४११४११ ४५१४५१८४॥ तरात्रतात्रमा तरात्रतात्रमा तरात्रमा तराह्माठमाठमा १२१८५१८४१८४११४१॥ ४५१४५१८४॥ तरात्रतात्रमा तरात्रतात्रमात्रमात्रमात्रमा तराहमाठमाठमाठमा १२१८५१८४१८४॥ इमाठराहराहमाज इमाइमाइमाइमाइमारणा वराहराहराहराहराहराहरा

आहारौदार्ययुग्माभ्यां स्त्रां-पुंभ्यां चापि वर्तिताः । प्रत्ययास्त्वेकपञ्जाशच्ह्रेपाः श्वञ्रगतौ मताः ॥३६॥ ५१।

विक्रियाऽऽहारयुग्माभ्यां हीनास्तिर्यंचु ते मताः । त्रिपञ्चारात् नृगतौ तु विक्रियद्वयहीनकाः ॥४०॥ ५३।५५।

आहारौदार्ययुग्माभ्यां पण्डवेदैन वर्जिताः । सुरेषु प्रत्यचाः शेपाः द्वापञ्चाशस्प्रमाणकाः ॥४१॥ ५२

मिष्यात्वपञ्चकं स्पर्शः पर्कायास्य क्रुधादयः । ते स्त्री-पुंभ्यां विनैकाक्षे सौदार्यद्वयकार्मणे ॥४२॥ ३८

ते निह्वाचान्त्यवाग्न्यां स्युः सार्थं द्वीन्द्रियके तथा । त्रीन्द्रिये व्राणयुक्तास्ते चनुपा चतुरिन्द्रिये ॥४३॥ ४०।४१।४२।

> पञ्चाच-त्रसयोः सर्वे स्थावरेष्वेक्खे यथा । ३८।३८।३८।

विहायाऽऽहारकं युग्मं शेषयोगेषु च वमात् ॥४४॥

१. मिश्राविरतदेशविरतेषु ।

> स्त्रिया पुं-पण्ढवेदाभ्यामाहाराभ्यां च वर्जितः ॥४६॥ ५३

र्खा-पण्डवेदनिर्मुक्ताः पुंवेदे प्रत्ययाः मताः । ५५

पण्डवेदे तु पुं-स्नीम्यामाहाराभ्यां च वर्जिताः ॥४७॥ ५३

सजातीयं निजं त्यक्त्वा चतुष्कमितरैविंना । कपायैस्तु कपायेषु चत्वारिंशस्य पद्मयुक् ॥४८॥ ४५

> मत्यज्ञाने श्रुताज्ञाने भाहारद्वयवर्जिताः । ५५।५५।

मिश्रत्रयेण चाहारद्वयोना ना विभङ्गके ॥४६॥ ५२।

उत्तरप्रत्यया ज्ञानत्रयेऽपि परिकीत्तिताः । मिध्यात्वपञ्चकेनोनास्तथाऽनन्तानुबन्धिभः ॥५०॥ ४८।४८।४८।

योगाद्या नव संडवालाः स्त्री-पण्डाभ्यां विवर्जिताः । नोकषाया भवन्त्येते मनःपर्ययबोधने ॥५९॥ २०।

आद्यन्ते मानसे वाची कार्मणं च तथा युगम् । औदार्याख्यं तु ते सन्ति संज्ञाने केवलाह्नये ॥५२॥ ७।

> नोकपायास्तु संन्वाला योगा एकादशाऽऽद्ययोः । २४।

परीहारे विना पण्डस्याहारकद्वयेन च ॥५३॥ २०।

योगा नवादिमा लोमोऽन्त्यश्च सूचमे जिनेरिताः।

त एव प्रत्यया ऊना अन्त्यकोभेन संयुताः ॥५४॥ कार्मेणौदार्यमिश्राभ्यां यथाख्याते भवन्त्यथ ।

99

१. सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः।

नोकपाया नवाद्या योगाः कपायाष्ट चान्तिमाः ॥५५॥ एकोनाः संयमाः सर्वे संयमासंयमे स्पृताः ।

३७।

असंयमे तु निःशेषा भाहारद्वयवर्जिताः ॥५६॥ ५५

कोविदैरिखला ज्ञेयाश्रक्षुद्रश्नेनसंज्ञके।

अचक्षुर्दर्शने ते च संज्ञानत्रयसंज्ञके ॥५७॥

ये सन्ति प्रत्ययाः केचिदवधिदश्नेऽपि ते । ४म

ये सन्ति केवलज्ञाने तेऽपि केवलदर्शने ॥५८॥

तिसणामाद्यलेश्यानां नैवाहारद्वयं भवेत् । ५५१५५१५५।

शुभलेश्यात्रये सन्ति पञ्चाशद्थ सप्त च ॥५६॥ , ५७।५७।५७।

भन्ये सर्वे त्वभन्येऽप्याहारयुग्मं विनाऽिखलाः । ५७।५५।

भौदार्यमिश्रमिथ्यात्वपञ्चकाऽऽहार्युग्मकम् ॥६०॥

भाद्यान् कपायकांश्चैव त्यक्त्वोपशमिके मताः ।

84

वेदके चायिकेऽप्येते आहारौदार्यमिश्रकैः ॥६१॥ ४८॥४८॥

मिथ्यात्वपञ्चकानन्तानुबन्ध्याहारकैर्विना । मिश्रत्रयेण वै मिश्रे मिथ्यात्वानि न सासने ॥६२॥ ४३।५०

युग्मं नाहारकं मिथ्यात्वे संज्ञिन्यखिलास्ततः । स्त्री-पुंश्रोत्रैदमा (?) संज्ञे ते ये ख्याताश्चतुःखके ॥६३॥ ५५॥५७॥४५॥

विहाय कार्मणं चानाहारे शेष चतुर्देश । योगैविंना सताः शेषा आहारे कार्मणोनकाः ॥६४॥ ४३।५६

गत्यादिमार्गणास्त्रेत्रमुत्तराः प्रत्ययाः स्फुटाः । सामान्योक्तविधानेन विशेषेण च वर्णिताः ॥६५॥ उत्तरोत्तरसंज्ञाश्च कृटस्थानेषु पञ्चसु । गुणस्थानं प्रति प्रोक्तास्ते कथ्यन्तेऽधुना स्फुटाः ॥६६॥

द्वितीयविकल्पोद्भवा इसे मताः।

दशाष्टादश सन्त्याचे दश सप्तदशाऽप्यतः । नव पोडश युग्मेऽतस्ततोऽष्टौ च चतुर्दश ॥६७॥ पञ्च सप्त त्रिके तस्माद् द्वौ त्रयोऽतश्चतुष्विमे । द्वौ वैकाधिक एकश्च जवन्योत्कृष्टहेतवः ॥६८॥

```
इत्येकजीवं प्रतीत्येकसमयज्ञधन्योत्कृष्टप्रत्ययाः गुणेषु-
```

जि १० १० १६ १६ १४ ७ ७ ७ ३ २ १ १ १ १ जि १० १० १६ १६ १४ ७ ७ ७ ३ २ १ १ १ १

यावदाविष्ठकां पाको नास्त्यनन्तानुविधनाम् । मिध्यात्वं दर्शनात्प्राप्तेऽन्तर्मुहूर्सं मृतिर्नं च ॥६६॥ भन्न चशब्दारसम्यक्त्वं च मिथ्यात्वात्प्राप्तेऽन्तर्मेहर्सं मृतिर्नं च ।

ुक्त १। क् इ। क् ५। क् ६। क् ६। क् ६। क् ६। क् १। क् १।

वामदृष्टेः यो १२ यो १ यो १३ यो १२ सासादनस्य यो १० मिश्रस्य यो १० वे ३ वे ३ वे ३ वे ३ वे छी यो १२ यो १३ यो १४ यो १ यो १ यो १ यो १ यो १ यो १ वे २ वे पुं वे ० वे ० वे ० भनिवृत्तो सून्मादिषु १ । १ । १ । ७ ।

### पुकसंयोगादिगुणकारास्तद्यथा-

६ १५ २० १५ ६ १ का अ म यो
१ २ ३ ४ ५ ६ १ ० ० १०

एतेपां जघन्योत्कृष्टभङ्गाः ४३२०० १०६४४ म्ह४० १००० ६४००
१३२ २१६ २१६ ३६ ६ ६ ६ ७ ०
२३२ २१६ २१६ १०० ६ ६ ६ ७ ०

भत्र वृत्तिरहोकः—

मिध्यात्विमिन्द्रियं कायस्त्रयः क्रोधाः परेऽथवा<sup>६</sup> । वेदा युग्मं च हास्यादिष्वेकं योगो दशात्र ते ॥७०॥ १।१।१।३।१।२।०।१। मीलिताः १०।

भत्र पञ्चानां मिध्यात्वानामेकतरस्योदय इत्येको मिध्यात्वप्रत्ययः १। पण्णामिन्द्रियाणामेकतरेण, पण्णां कायानामेकतरविराधने द्वावसंयमप्रत्ययौ २। अनन्तानुबन्धिच एकतरित्रकोदयेन त्रयः कपायप्रत्ययाः ३। त्रयाणां वेदानामेकतरः १। हास्यरितयुगलारित्रोकयुगल-योरेकतरं युगलम् २। इति पट्कपाय-प्रत्ययाः। आहाराहारिमिश्रोदारिकमिश्रवैकियिकमिश्रकार्मणकाय-योगान् मुक्त्वा रोपाणां दशानां योगानामेकतरेणैको योगप्रत्ययः १। एवमेते मिध्याद्द प्रेकसमयप्रत्यया जघ-न्येन दश १०।

अत्र विसंयोजितानन्तानुबन्धी यः सम्यग्हिष्टिमिध्याखं गतोऽन्धेंहूत्तं न च न्नियते, न चानन्तानुबन्ध्यु-दयो यावदाविकां तस्यास्त्यतस्त्रयः कपाया औदारिकिमिश्र-वैक्रियिकिमिश्र-कार्मणहीनाश्च दश योगाः । तथाऽत्र भङ्गाः-पञ्चिमध्यात्वैकतरभङ्गाः, उपिमपिडिन्द्रियैकतरपर्ध्यङ्ग्ष्मास्त एवोपिरिमपर्कायैकतरपर्ध्भङ्ग-गुणास्त एवोपिरिमकपायचनुस्त्रिकैकतरचतुर्भङ्गास्त एवोपिरम वेदत्रयित्रभङ्गगुणास्त एवोपिरमिद्वयुगल-द्विभङ्गताडितास्त एवोपिरमदशयोगदशभङ्गगुणा एतावन्तः ४३२००।

१. दशतः ऋष्टादशपर्यन्तानां क्रमेण क्टसंख्या । २. यतस्त्रयोदशयोगेषु छीपुंवेदौ स्तः, द्वादशयोगेषु एको नपुंसकवेदोऽस्ति । ततः द्वादशयोगाः त्रिभिवेदैः गुण्याः । एको नैक्रियिकमिश्रयोगः द्वाभ्यां छी-पुंवेदाभ्यां गुण्यः । ३. यतो दशयोगेषु छीवेदः, द्वादशयोगेषु नपुंसकवेदः, त्रयोदशयोगेषु पुंवेदः । ततः दशयोगा वेदत्र-येण गुण्याः द्वौ योगौ द्वाभ्यां पुत्रपुंसकाभ्यां गुण्यौ, एको योगः एकेन नपुंसकवेदेन गुण्यः, इत्यभिष्रायेण कोष्टका श्रेयाः । ४. वैक्रियिक मिश्र-कार्मणयोगौ, वेदौ द्वौ पुत्रपुंसकौ ताभ्यां गुण्यौ । ५. औटारिकमिश्रः १ नपुंसकवेदेन एकेन गुण्यः । ६. ग्रथवा परे मानादयः मानत्रयं मायात्रयं लोमत्रयमित्यर्थः ।

| अथवैते पादादाश | ३।२।१० अ   | चोन्यगुण | । मिष्यादृष्टे | जेवन्यभङ्गा ४ | 1 0055    |
|----------------|------------|----------|----------------|---------------|-----------|
|                | का०        | अ०       | स्व            | यो०           |           |
|                | 3          | 0        | 0              | 90            |           |
| एकाद्शः        | 9          | 3        | 0              | 93            | २५०५६० ।  |
| 2 2            | 3          | 0        | 9              | 90            | ·         |
|                | •          |          | •              | ·             |           |
|                | का०        | अ०       | स०             | यो०           |           |
|                | ą          | 0        | 0              | 90            |           |
| द्वादश:        | 2          | 3        | 0              | १३            | ६५५६२० ।  |
|                | 2          | 0        | 3              | 30            |           |
|                | 3          | 3        | 3              | ५३            |           |
|                | 3          | 0        | 2              | 30            |           |
|                | ् का०      | अ०       | ¥o             | यो०           | •         |
|                | 8          | 0        | 0              | 30            |           |
|                | 3          | 9        | 0              | 98            |           |
| त्रयोदशः—      | ર્         | 0        | 8              | 90            | १०२८१६० । |
|                | ર          | 1        | 3              | 92            |           |
|                | ą          | 0        | 2              | 90            |           |
|                | 8          | 9        | 2              | 33            |           |
|                | का०        | 870      | भ०             | यो०           |           |
|                | ų          | 0        | •              | \$0           |           |
|                | 8          | 9        | 0              | 35            |           |
| चतुद्शः—       | 8          | 0        | 9              | 90            | १०५८४०० । |
|                | 3          | 9        |                |               | ( ) ( )   |
|                | 3          | 9        | १<br>२         | ६३<br>१०      |           |
|                | ą          | 3        | <b>२</b>       |               |           |
|                | *          | 4        | *              | १३            |           |
|                | का०        | अ०       | <b>२</b> ०     | यो०           |           |
|                | ६          | 0        | 0              | 30            |           |
|                | 4          | 3        | 0              | १३            |           |
| पञ्चद्शः—      | ų          | 0        | 8              | 30            | ७२५७६० ।  |
|                | 8          | 8        | 3              | १३            |           |
|                | 8          | ٥        | 2              | 30            |           |
|                | Ę          | 3        | *              | 15            |           |
|                | का०        | अ०       | भ०             | यो०           |           |
|                | <b>Ę</b> . | 3        | 0              | 35            | •         |
|                | ξ          | 0        | 3              | 30            |           |
| षोडशः          | ч          | 8        | 3              | 35            | ३११६८०।   |
|                | 4          | 0        | 2              | 30            |           |
|                | 8          | 3        | \$             | १३            |           |
|                | का०        | अ०       | स०             | यो०           |           |
|                | Ę          | 9        | 3              | 35            |           |
| सप्तद्शः       | Ę          | •        | 3              | 30            | म२०म० ।   |
|                | ષ          | 9        | 2              | 3 5           |           |

#### मिष्यात्विनिद्रयं कायाः पर् कपायचतुष्टयम् । वेदो हास्यादिषु ह्रे भीवुग्मं योगो दशाष्ट च ॥७१॥ १।५।६।४।५।२।२।। मीलिताः १८।

अग्नापि प्रज्ञानां मिष्यात्वानामेकतरं १ पण्णामिन्द्रियाणामेकतरेण पर्कायविराधने सप्तासंयम-प्रत्ययाः ७ । चनुष्णां क्षोधमानमायालोमचतुष्काणामेकतरं क्रोधचतुष्कमन्यद्वा चतुष्कं ४ । एकतरो वेदः १, एकतरं सुगलं २, भयजुगुष्सा च २ । आहारद्वयवर्जशेषत्रयोदशयोगानामेकतरः १ । एवमेतेऽष्टादशोत्कृष्ट-प्रत्ययाः १८ ।

श्रत प्रश्निष्यात्वेकतरं पन्त भक्ताः, पष्टिन्द्रियमहाः, एकः कायभक्तः, चत्वारः क्पायचतुष्कमङ्गाः, त्रयो घेदभद्गाः, हो हास्याद्युगलभङ्गी, एको भगयुगलभङ्गाः, त्रयोद्द्रा योगभङ्गाः । पादाशाश्वाशाश्च । भन्योन्पाश्यस्ताः भर्षे भङ्गाः, १६६० । एवमेते ज्ञाययोक्तृष्ट ज्ञावन्यानुत्कृष्टप्रत्ययभिष्याद्दृष्टिप्तिप्रकृतीर्व-द्याति । वामद्यभेष्ठाः सर्वे मीलिताः ४९७३१२० । एवमन्येऽपि नेयाः ।

सप्र सात्तनस्येने जधन्यप्रत्ययाः ६ ६ ० १२।६ । । ११।१।४।१।२।०।३ मोलिताः ६०। एपामेते ०।६।६।४।२।०।६२ । अन्योन्यस्म महाः १०३६६ । तथा वैक्रियिकमिश्रयोगे सासनो नरकेषु न स्वर्थतं, तेन नम्य देवेषु को पुँचेद्रयोरेते ०।६।६।४।२।२।०।३ । अन्योन्यस्म भङ्गाः ५७६ । एवमेते १०३६ । एने ध ५७६ मीलिताः जधन्याः १०३४ ।

| a j dit a set in                        | 1510        | 610  | 210        | यो०        |               |
|-----------------------------------------|-------------|------|------------|------------|---------------|
|                                         | 3,1         | 3    | 0          | 1217       | 313b=1        |
| व्यादशः                                 | •           | 5    | 9          | 9219       | 1 = 8638      |
|                                         | का०<br>स्रो | 076  | भ०         | यो॰        |               |
|                                         | 3           | 3    | •          | 2513       |               |
| हाद्शः—                                 | 2           | 5    | 8          | 2211       | १०२१४४।       |
| St. Barre                               | 5           | 9    | ₹          | 3513       |               |
|                                         | का०         | o 76 | भ० 4       | = यो०      | •             |
| ~~~                                     | స్ట         | 3    | 0          | 5219       |               |
| श्रयोदशः—                               | 3           | 3    | 9          | 3513       | १२७६८० ।      |
|                                         | ą           | 3    | 2          | 3513       |               |
|                                         | का॰         | 870  | भ०         | यो॰        |               |
|                                         | ų           | 9    | 0          | 4211       |               |
| *************************************** | y           | 3    | 3          | 1218       | १०२१४४।       |
| चतुद्राः—                               | ą           | 3    | २          | 5 213      |               |
| •                                       | का०         | करव  | स०         | यो०        |               |
|                                         | Ę           | 8    | •          | 3513       |               |
| #######                                 | ų,          | 9    | 3          | 3513       | ५१०७२ ।       |
| पम्चद्राः                               | ષ્ટ         | 3    | 3          | 3513       |               |
|                                         | का०         | अ०   | भ०         | यो०        |               |
|                                         | Ę           | 9    | 3          | 3513       | 188881        |
| पोडशः                                   | ų,          | 9    | 2          | 3513       |               |
|                                         | का०         | 0.16 | <b>310</b> | यो०        |               |
| सप्तद्शः—                               | ξ           | 3    | 2          | 3513       | १७२८।         |
| 4160 2 4.                               |             |      | -S         | उष्ट १ ल ० | रामेते ा६।१।४ |

डाकपेंगीते प्रत्ययाः वादाशाशशशारारा सीलिताः १७। एपामेते वादाशशश्राराशश अन्योन्यदना महाः १७२८। तथा वैकियिकमिश्रे देवेषु स्त्री-पुंवेदयोरेते वादाशशश्राराशश अन्योन्यदनाः सहाः ६६। उभये १८२४।

सासादनस्य सर्वेऽपि भङ्गाः मीलिताः ४५९६४८।

का० स० यो० ०। १। १। १। २। १। १। १। १। १। १। १। सम्यग्निध्याद्दृरेते जघन्याः ६।४।३।२।०।१० अन्योन्यध्ना भङ्गाः म६४० । यो० भ० का० 90 3 0 ३८८५०। दशम:-30 9 3 यो० भ० का० 30 Ę म०६४० **।** 30 7 9 एकादश:-90 9 ? यो० का० Ħo 90 8 0 900000 1 90 3 3 द्वादशः— 30 ş 2 यो० भ० का० 90 4 0 म०६४० i 90 त्रयोदशः--30 यो० भ० का० 90 Ę ४०३२०। चतुर्दशः— 30 30 8 यो० भ० **都10** 90 194501 पञ्चदशः— 35 R ų यो० का० भ०

तथोत्कृष्टा एते ०।१।६।३।१।२।१ मीलिताः १६ । एपामेते ०।६।१।४।३।२।१।१० अन्योन्यह्ना भङ्गाः १४४० । मिश्रस्य भङ्गाः सर्वेऽपि मीलिताः ३६२८८० ।

2

पोडशः--

असंयतस्याप्येते एव प्रत्ययाः, किन्तु भङ्गविशेषस्तत्र दशसु योगेष्वेते जघन्याः का० भ० यो०

18801

०।१।१।२।१। मीलिताः १। एपामेते ०।६।६।४।३।२।०।१० अन्योन्यगुणा भङ्गाः ८६४०। तथौदारिक-मिश्रमाश्रित्य नृतिर्यंतु पुंवेद एवैकोऽस्ति, तेनात्रैते ०।६।६।४।१।२।०।१ अन्योन्यगुणा भङ्गाः २८८। तथा वैक्रियिकमिश्रकार्मणयोगयोदेंवेषु पुंवेदो बद्धायुष्कस्य नारकेषु नपुंसकवेदोऽस्तीति द्वावेव वेदौ। तेन।त्रैते ०।६।६।४।२।२।०।२ अन्योन्यगुणा भङ्गाः ११५२। एवमसंयते सर्वजघन्यमङ्गाः १००८०।

|              | का० | भ० | यो०     |         |
|--------------|-----|----|---------|---------|
| <b>THIT!</b> | 2   | 0  | १०१२११  |         |
| दशम:         | 9   | 8  | 901719  | ४५३६० । |
|              | का० | स० | यो०     |         |
|              | ર   | 0  | वंगराव  |         |
| पुकादशः—     | २   | 9  | १०१२।१  | 880E0   |
|              | 1   | २  | "१०१२।१ | •       |

|           | का० | भ०       | यो०              |          |
|-----------|-----|----------|------------------|----------|
|           | 8 . | 0        | 301513           |          |
| द्वादश:   | ર   | 3        | 301513           | 190620 [ |
|           | २   | २        | १०१२११           |          |
|           | का० | £10      | यो०              |          |
|           | 4   | 0        | १०१२।१           |          |
| त्रयोदशः— | 8   | 9        | १०१२११           | 1 02083  |
|           | 3   | २        | <b>, ४०</b> ।२।३ |          |
|           | का० | भ०       | यो०              |          |
|           | ξ   | •        | १० २।१           |          |
| चतुर्दशः— | ų   | 9        | 301513           | 80080    |
|           | 8   | 2        | 101511           |          |
|           | का० | स०       | यो०              |          |
| पञ्चदशः   | Ę   | 9        | १०१२११           | 13880    |
| ·         | ч   | 2        | १०१२११           |          |
|           |     | 201o 27o | affe.            | - 4-     |

उत्कृष्टप्रत्ययाश्च १६ दशसु योगेष्वेते ६ २ १०।२।१

अन्योन्यगुणा भङ्गाः १४४० । तथौदारिकमिश्राश्रयेण नृ-तिर्यंषु पुंवेद एवैकोऽस्ति, तेनान्नैते ०।६।१।४।१।२। १।१ अन्योन्यगुणा भङ्गाः ४८ । तथा वैक्रियिकमिश्र-कार्मणयोगयोः श्वाभ्र-देवेषु पण्ट-पुंवेदौ द्वावेव भवत-स्तेनान्नैते ०।६।१।४।२।२।१।२ अन्योन्यगुणा भङ्गा १६२ । एवमेते मीलिताः असंयतस्योत्कृष्टाः १६८० ।

असंयतस्य सर्वेऽपि भङ्गा मीलिताः ४२३३६०।

प्री१०।१०।५।१ । संयतासंयतस्यैते जघन्याः का० भ० यो० । ताशाशशा देशगुणकाराः १। २। ३।४।५ । संयतासंयतस्यैते जघन्याः १ ० ६ २।०।१ मीक्तिताः म । एतेषामेते ०।६।५।४।३।२।०।६ अन्योन्यगुणा भङ्गाः ६४८०।

|                             | का० | भ० | यो० |         |
|-----------------------------|-----|----|-----|---------|
|                             | २   | 0  | 8   | २५६२० । |
| नवमः—                       | 9   | 3  | 8   | 436401  |
|                             | का० | भ० | यो० |         |
|                             | Ę   | 0  | 8   |         |
| दशमः—                       | 2   | 8  | 3   | ४५३६०।  |
| 44111                       | 9   | 3  | 8   |         |
|                             | काव | भ० | यो० |         |
|                             | 8   | 0  | 3   |         |
| पुकादश:                     | ą   | 3  | 3   | ४५३६० । |
| ब्दुबारा दे <i>न्द्रा</i> ० | २   | 3  | €.  |         |
|                             | का० | स० | यो० |         |
|                             | 9   | 0  | 3   | •       |
|                             | 8   | 9  | 3   | २७२१६ । |
| द्वादशः—                    | Ŋ   | ₹  | 8   |         |
|                             |     |    | _   |         |

इग दुग तिग संजोए देसजयम्मि च उ पंच संजोए ।
 पंचेव दसय दसगं पंचय एक्कं हवंति गुणयारा ।)

का० भ० यो० ५ ९ ६ ६०७२। त्रयोद्शः— १ २ ६

का० २० यो०

तथोत्कृष्टाः ५ २ ९ ०। १। ५। ११२। भारतिकाः १४। एपां चैते ०।६। १। १। १।६ अन्योन्यका मङ्गाः १२६६।

संयतासंयतस्य सर्वेऽपि भङ्गाः मीलिताः १६०७०४।

अशस्तवेदपाकाच नाहारिद्धेः प्रजायते । पाके स्त्रीपण्डयोस्तीर्थकुरसत्त्वे सपकेऽस्ति न ॥७२॥

अनेन एतदुक्तं भवति—प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वाणामेते जघन्याः ०|०।०।१।१।२।०।१ मीलिताः ५ । एपानेते ०।०।०।१।२।०।६ अन्योन्यगुणा भङ्गाः २१६ । मध्यमाः ०।०।०।१।१।१।१।१ एते मीलिताः ६ । एपामेते ०।०।०।१।२।१।। अन्योन्यगुणा मङ्गाः ४२२ । मय-जुगुप्सासिहता उत्कृष्टाश्चेते ०।०।०।१।१।१।२।१ मीलिताः ७ । एपामेते ०।०।०।१।२।१।६ अन्योन्यगुणा भङ्गाः २१६ । किन्तु प्रमत्तस्य खी-नपुंसक-वेदोद्ये सत्याहारह्वयस्योदयाभावारपुंवेदस्यवोदये सति तस्योदयादन्येऽपि पुंवेदमङ्गाः १६ । कयम् १ उत्यते—संव्यलनाः ४ एकः पुंवेदः १ द्दे युगले २ आहारकद्वयं २ । एपामन्योन्यवंधे भङ्गाः १६ । मध्यमाः १।१।२।२।२ अन्योन्यव्या भङ्गाः ३२ । उत्कृष्टाः ४।१।२।१।२ अन्योन्यव्या भङ्गाः १६ । एवं प्रमत्तस्य सर्वे भङ्गा मीलिताः ६२ । अप्रमत्तस्य च सर्वे भङ्गा मीलिताः ६६ । अपूर्वस्य च सर्वे भङ्गा मीलिताः ६६ ।

अतिवृत्तेर्जवन्येन द्वी, उत्कर्षेण त्रयम् । कथम् ? सवेदानिवृत्तेश्चतुर्णां संज्वलनानामेकतरः १ त्रिवे-दानामेकतरः १ नवयोगानामेकतरः १ । एवमेते त्रयः ०।०।०।३।१।०।०।१। उत्कृष्टाः ३ । प्रामेते ०।०। ०।४।३।०।०।६। अन्योन्यगुणा भङ्गाः १०८।४।२।६। अन्योन्यगुणा मध्यमाः ७२।४।९।६। अन्योन्यगुणा भङ्गाः ३६ । अवेदानिवृत्तेर्जवन्याः ०।०।०।१।०।०।१ संज्वलनयोगावनयोरेते ०।०।०।४।०।०।६। अन्योन्यगुणा भङ्गाः ३६ । ३।६ अन्योन्यगुणा मध्यमाः २७।२।६ अन्योन्यगुणा भङ्गाः १८।१।६। तथा भङ्गाः ६ । सर्वे मीलिताः ३०६ ।

स्वमे स्वमलोम एकः १। नवानां योगानामेकतरः १। एवं द्वौ जघन्यौ उन्कृष्टौ च प्रत्ययो। अत्र नवयोगभङ्गाः १।

शान्त-र्चाणयोर्नवानां योगानामेकतरः १ इत्येको जवन्य उत्कृष्टश्च १ योगप्रत्ययोऽस्य । नव योगभङ्गाः १ ।

सयोगस्य सप्तानां योगानामेकतरः १ । इत्येको जघन्य उत्कृष्टश्च योगप्रत्ययः । सप्तयोगभङ्गाः ७ । तत्प्रदोषोषधातान्तरायासादननिह्नवाः । तन्मात्सर्यं च बन्धस्य हेतवो ज्ञान द्रमुधोः ॥७३॥

अस्यार्थः—तत्त्वज्ञानस्य मोचसाधनस्य कीर्चने कृते कस्यचिद्नभिन्याहारतोऽन्तःपैशुन्यपरिणामः प्रदोपः । उपघातस्तु ज्ञानमज्ञानमेवेति ज्ञाननाशाभिप्रायः । ज्ञानन्यवन्द्धेदकरणमन्तरायः । कायेन वाचा वा परप्रकाश्यज्ञानस्य वर्जनमासादनम् । कृतिरचत्कारणाज्ञास्ति, न वैद्योत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनवचनं निह्नवः । कृतिरचत्कारणाज्ञावितमपि ज्ञानं दानाहभपि यज्ञ दीयते तन्मासप्रयमिति ।

सरागसंयमादिभ्यो भूतव्रत्यनुकम्पया । स्याद्दानात्वान्तितः शौचाद् बन्धः सद्देधकर्मणः ॥७४॥ दुःखशोकवधाक्रन्दपरिदेवनतापतः । स्वान्योभयस्थिताद् बन्धोऽस्त्यसद्देधस्य कर्मणः ॥७५॥ प्रत्यनीको भवन्नहृत्सिद्धसाष्टुषु पाठके । गुरौ रत्नन्नये चापि दृष्टिमोहं समर्जयेत् ॥७६॥ केवल्श्रुतसंधानां तपोधर्मदिवौकसाम् । बन्नाति प्रत्यनीकः सन् जीवो दर्शनमोहनम् ॥७७॥ कपायोदयतस्तीव्राद्दागादिपरिणामतः । द्विभेदं परिवध्नाति जीवश्चारित्रमोहनम् ॥७६॥ मिध्याद्द् निर्वतो लोभी बह्वारम्भपरिग्रहः । रौद्दिचत्तो विशीलस्य नरकायुः समर्जयेत् ॥७६॥ दम्मादेशको जीवः शल्यवान् मार्गनाशकः । सूद्दिचतः शठो मार्या तिर्यगायुः समर्जयेत् ॥८०॥

प्रकृत्या मन्दकोपादिदांता निःशीलनिवतः । प्रवध्नाति मनुष्यायुरत्पारम्भपरिग्रहः । ८१॥ अकामनिर्जरावालतपःसद्दृष्टवणुवतैः । महावतैश्च देवायुर्जीवो योग्यं समर्जयेत् ॥८१॥ सनोवाक्षायवकः सन् मायावी गौरवैर्युतः । अशुभं नाम वध्नाति विपरीतस्ततः शुभम् ॥८३॥ स्वप्रशंसाऽन्यनिन्दा च ह्रेपश्चाईन्ल्रुतादिषु । नीचैर्गोत्रस्य हेतुः स्यादन्यस्य तिह्रपर्ययः ॥८४॥ अन्तरायस्य दानादिप्रत्यूहकरणं तथा । हेतवश्चाक्षवोपेतवन्धस्तःपूर्वको यतः ॥८५॥ अनुमागं प्रति प्रोक्तास्तःप्रदोपादिहेतवः । नियमेन प्रदेशं तु प्रतीत्य व्यभिचारणः ॥८६॥

# इति विशेषप्रत्यया बन्धास्त्रवयोः ।

सप्ताष्ट्रौ वा प्रयम्नित पढाचा मिश्रकं विना । आयुपा तु विना सप्त मिश्रापूर्वानिवृत्ततः ॥८७॥ मोहायुभ्यां विना पट्कं सूत्रमो वम्नात्यतस्रयः । वम्नित वेद्यमेवैकमयोगः स्यादवन्धकः ॥८८॥

= = 0 = = = 0 0 gididide

अष्टी सप्ताथ पर् यध्नन् भुङ्क्तेऽध्दौ चीणशान्तकौ । सप्त मोहाद् ऋतेऽन्त्यौ द्वौ चतुष्कं घातिभिविना ॥=१॥

गुणेपूर्वरणाः नामामामामामामाहाहाहाहाधापापारा० ।

भ्रष्टादुर्दारयन्त्येव प्रमत्तान्तास्त एव तु । ससैवाविकाशेषे विनायुर्मिश्रविज्ञेताः ॥११॥ उद्शियन्ति चत्वारः पट्कं वेद्यायुर्पा विना । सूचमश्राविकाशेषे मोहहीनास्तु पञ्च च ॥१२॥ शान्तर्पाणी तु पन्चेता वेद्यायुमोहिवर्जिताः । ज्ञीणस्वाविकाशेषे नाम-गोत्रे उद्शिरयेत् ॥११॥ कर्मेषट्कं विना योगी नाम-गोत्रे उद्शिरयेत् । वर्षमानोऽपि नो किञ्चिदयोगः समुदीरयेत् ॥१४॥

भत्रापक्षपाचनमुद्दारणेति वचनादुद्याविष्ठकां प्रविष्टा कर्मस्थितिः नोद्दार्थत इति मरणाविष्ठकाया-मायुषः, स्वमे मोहस्य, विणे घातित्रयस्योदिरणा नास्ति। भाविष्ठकाशेषे चायुषि मिश्रगुणोऽपि न सम्भवति। भुङ्के चत्वारि कर्माणि तान्यष्टावनुदीरयन्। योगहेतुं न वध्नात्ययोगः सातस्य वन्धकः ॥६५॥ योगी दीणोपशान्ती च चतसः सप्त सप्त च। भुक्षतेऽथ द्वयं पद्य पद्य चोदीरयन्त्यिष ॥६६॥ द्वयं चोदीरयेश्वीणः सूच्मोऽष्टावनुमवन्नयम्। बध्नाति पद्विधं पद्य पद्-द्वयसौ समुदीरयेत् ॥६७॥ उदीरयन्ति पद् वाष्टी भुक्षते सम्भवन्यकाः। भनिवृत्तिरथापूर्वाप्रमत्त इति तन्नयः॥६८॥ यधनन्युदीरयन्त्यन्ये सप्ताष्टी चाष्ट भुक्षते। भुङ्केऽष्टी उदीरयत्यष्ट मिश्रो बध्नाति सप्त च ॥६६॥

# वन्धोदयोदीरणा एकत्र तद्यथा-

यं० जाम जाम ज जाम जाम जोम ७ ७ ७ ६ २ २ ९ ० उ० म म म म म म म म म ७ ७ ४ ४ उदी०मा७ मा७ म जाम जाम जाम ज

अत्र प्रमत्त आयुर्वन्धमारमते, अप्रमत्तो भूत्वा समाप्ति नयेदिति ज्ञापनार्थं सप्त कर्माण वध्नाती-

त्युक्तम् । ज्ञान-दर्शनयो रोधी वेद्यं मोहायुपी तथा । नामगोत्रान्तरायौ च मूलप्रकृतयोऽष्ट वै ॥१००॥ क्रमात्पञ्च नव द्वे च विंशतिश्राष्ट्रसंयुता । चतको द्वयधिका चत्वारिंशद् द्वे पञ्च चोत्तराः ॥१०१॥ ५॥६।२।२=।४।४२।२।५। बन्धभेदेन चेति स्युः साद्यनादिधुवाधुवाः । स्थानं भुजाकृतिश्राह्यतरोऽवस्थित ईशिता ॥१०२॥ ६

अवन्धाद्वध्नतः सादिरनादिः श्रेण्यसङ्क्रमे । वन्घोऽभच्ये ध्रुवो वन्धे वन्धध्वंसेऽथवा ध्रुवम् ॥१०२॥ अस्पं वद्ध्वा भुजाकारे बहुवध्नात्यतोऽन्यथा । बध्नात्यस्पतरे वन्धे तत्तद्वध्नात्यवस्थिते ॥१०४॥

कर्मचन्ध विशेषस्य कर्तृता स्वामिता मता।

ज्ञातस्यं नवनेदानां वन्धानामिति रुज्ञणम् ॥ (अमित० सं० पंच सं० ४,६०४)
कर्मपट्कस्य वन्धाः स्युः साद्यनादिध्रुवाध्रुवाः । साद्यूनास्ते हि वेदस्यायुपोऽनादिध्रुवोनिताः ॥१०५॥
चतुर्विधा ध्रुवाद्याः स्युरुत्तरप्रकृतिष्विष । श्रेषाः साद्यध्रुवा वन्धे तथा सपरिवृत्तयः ॥१०६॥
दशापि ज्ञान-विश्वस्था द्योधे नव षोडश । कषाया भीर्जुगुप्सोषघातस्तैजसकार्मणे ॥१०७॥
सिध्यात्वागुरुरुव्वाद्ये निर्मिद्रणेचनुष्ट्यम् । ध्रुवाश्चनुविधा वन्धे चत्वारिशक् सप्तयुक् ॥१०८॥
इति ध्रवाः ४७ ।

आहारद्वयसायृंपि चत्वार्युद्योतर्तार्थकृत् । परघातातपोच्छ्वासाः शेपाः साद्यश्रुवा इमाः ॥१०६॥ इत्यभ्रवाः निःप्रतिपन्ताः ११ ।

हे वेद्ये गतयो हास्यचतुष्कं हे नमोग्ती । पर्के संस्थान-संहत्योगोंत्रे वैकियिकद्वयम् ॥११०॥ चतस्त्रश्चानुप्रयोऽपि दश युग्मानि जातयः । औदारिकद्वयं वेदा एताः सपंरिवृत्तयः ॥१११॥ ६२ सप्रतिपत्ता इत्यर्थः ।

वन्धे स्थानानि चत्वारि भुजाकारास्त्रयस्त्रयः । कर्मस्वरत्तरा ज्ञेयारचत्वारोऽष्टस्ववस्थिताः ॥११२॥

मूलप्रकृतिषु वन्धस्थानानि माणादादा भुजाकाराः ६ ७ म । अल्पतराः ६ ७ म ।

अवस्थिताः = ७ ६ ९।

N. B.

हमोधे मोहने नाम्नि वन्धे त्रीणि दशाष्ट च । स्थानान्येषु भुजाकाराः शेपेषु स्थानमेककम् ॥११३॥ नव पर्कं चतुष्कं च स्थानानि त्रीणि हमुधि । भुजाकारोऽत्र वास्योऽरुपतरोऽवस्थित एव च ॥११४॥

वन्धस्थानानि ६।६।४। भुजाकारौ ६ ६ अत्पतरौ ६ ६ अवस्थिता ६ ६ ४। ६ ६ अत्पतरौ ६ ४ अवस्थिता ६ ६ ४। इप्रोधे नव सर्वाः पट्स्यानगृद्धित्रयं विना । चतस्रः प्रचला-निद्राहीनाः स्थानेष्विति त्रिषु ॥५९५॥ ६।६।४।

भाषौ हौ नव वर्ष्नीतो मिश्राद्याः पर् हमुघि । अपूर्वान्तारचतस्रोऽत्रापूर्वोद्याः सूरमपरिचमाः ॥५१६॥ ६।६।६।६।६।६

अपूर्वप्रथमसप्तमभागे ६ । अपूर्वद्वितीयसप्तमभागादारभ्य यावत्सूदमम् ४ । द्वये काम्रे विंशती सप्तदश वन्धे त्रयोदश । नव-पञ्च-चतुष्क-त्रिद्वये कस्थानानि मोहने ॥११७॥ २२।२१।१७।१३।६।५।४।३।२।१।

हार्विशतिः समिध्यात्वाः कपायाः षोडशैककः । वेदो युग्मं च हास्यादिष्वेकं भयजुगुप्सने ॥११८॥ १।१६।१।२।१।। मीलिताः २२ ।

इयमाचे द्वितीये तु निर्मिध्यात्वनपु सकाः । हीनाऽनन्तातुवन्यिखीवेदैर्मिश्रेऽयवाऽत्रते ॥११६॥

मिथ्याद्दष्टो २२। प्रस्तारः २२ अङ्गाः ६। १११ - १६

१. कर्मवन्धविशेषो यः स स्थानमिति कथ्यते । ( अमित० सं० पंचसं० ४, १०२ ) ।

सासने २१। प्रस्तारः २ २ भङ्गाः ४। मिश्रासंयतयोः १७। प्रस्तारः २ २ भङ्गी २। १ १

देशे दितीयकोपाद्येरुनाः पष्ठेऽपि तत्परैः । अप्रमत्ते तथाऽपूर्वे शोकारतिविवर्जिताः ॥१२०॥

देशवते १३। प्रस्तारः २ २ भङ्गी २। प्रमते ६। प्रस्तारः २ २ भङ्गी २। अप्रमत्तापूर्वयोः ६

भस्तारः २ भङ्गः १ । १ ४

यन्धे पु वेदसंडवालाः संज्वालाश्चानिवृत्तिके । तेऽपि क्रुन्मानमायोनाः क्रमात्स्थानानि मोहने ॥१२१॥ भनिवृत्तो यन्धाः पाधाशशा

भन्नाः द्वाविंशतेः पष्ट् स्युः वन्धस्थाने ततः परे । चत्वारिखण्वतो द्वौ द्वावेकैकोऽन्येषु मोहने ॥१२२॥ ६।४।२।२।१।१।१।१।

भन्न त्रयो वेर्भङ्गाः द्वियुगलभङ्गगुणिताः पड् भङ्गाः द्वाविंशतिस्थाने सिध्यादृष्टी ६ । स्त्री-पुरुपभङ्गी द्वियुगलगुणिता चत्वारो भङ्गा एकविंशतिस्थाने सासनस्य ४ । सिश्रासंयत्वयोः सप्तद्यः वध्नतो देशसंयत्तस्य त्रयोद्श यध्नतः प्रमत्तस्य च नव वध्नतो द्वौ युगलभङ्गौ त्रिषु वन्धस्थानेषु २ । अप्रमत्तापूर्वकरणावरितशोकौ न वध्नतिस्तेन नव वध्नतोरिप तयोरेकैक एव भङ्गः १ । एवमनिवृत्तौ पञ्चसु बन्धस्थानेषु ५।४।३।२।१। एकैको भङ्गः १।१।१।१।१। ।

विंशतिः स्युर्भुजाकाराः सैकाश्चारपतरा दश । मोहेऽवक्तव्यवन्धौ द्वौ श्रयिक्षंशद्वस्थिताः ॥१२३॥ २०।१११३३।

मोहे अजाकाराः — एकं वध्नतधस्तादवर्तार्य द्विविधं वध्नाति । तत्रैव कालं कृत्वा देवेपूरपन्नः सप्त-दशविधं वा यध्नाति । एवं सर्वत्रोद्यारणीयम् ।

|           | 8    | ₹   | 3   | 8    | ч   | 3    | 38   | 3 0 | 23 |
|-----------|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| भुजाकाराः | 2    | ş   | 8   | 4    | 3   | \$ 3 | 30 - | 23  | 22 |
|           | \$ 9 | 3 0 | 910 | 3 10 | 919 | 30   | 53   | 77  |    |
|           |      |     |     |      |     | 23   | २२   |     |    |
|           |      |     |     |      |     | 22   |      |     |    |
|           | २२   | 3 @ | ३३  | 8    | u   | 8    | ક્   | 2   |    |
| भरूपतराः— | 30   | 13  | 3   | ч    | 8   | 3    | 2    | 8   |    |
|           | 93   | 3   | 4   |      |     |      |      |     |    |
|           | 3    |     |     |      |     |      |      |     |    |

सूचमोपशामकोऽधस्तादवर्तायौंऽनिवृत्तिर्भूत्वैकं वध्नाति । अथवा सूचमोपशामकः कालं कृत्वा देवेषू-

रपन्नः सप्तदशविधं वध्नाति । अन्यक्तमुनाकारौ १ । सुनाकाराल्पतराज्यक्तसमासेनावस्थिता भवन्ति

भुजाकाराः २० भरुपतराः ११ अवक्तन्यौ २ । समासेन ३३ । त्रिकपन्पडप्राम्ना नवाम्रा विंशतिः क्रमात् । दशैकादशयुक्तैकं बन्धस्थानानि नामनि ॥१२४॥ २३।२५।२६।२८।३०।३१।१ ।

१. तृतीयकोपाद्यैः।

रवश्रतिर्यङ्नृदेवानामेकं पञ्च त्रि पञ्च तु । क्रमेण गतियुक्तानि वन्धस्थानानि नामनि ॥१२५॥ १।५।३।५।

तत्र रवश्रद्वयं हुण्डं निर्माणं दुर्भगास्थिरे । पन्चेन्द्रियसनादेयं दुःस्वरं चायशोऽश्चभम् ॥१२६॥ असन्त्रभोगतिस्तेनः कार्मणं विकियद्वयम् । वर्णाद्यगुरुष्ठच्वादित्रसादि च चतुष्ट्यम् ॥१२७॥ इत्यप्टाविंशतिस्थानमेकं मिण्यात्वसंयुनः । श्वश्रत्तिपूर्णपन्चाचैर्युक्तं वध्ननित् देहिनः ॥१२८॥

भङ्गः १ ।

अत्र नरकात्या सह वृत्यभावादेकारुविकलावजातयो न वध्यन्ते । दशभिनेवभिः पड्भिः पञ्चभिर्विशतिस्त्रिभिः । युक्तस्थानानि पञ्जैव तियगातियुतानि तु ॥१२९॥ े ३०।२६।२६।२५।२३ ।

तत्राचा त्रिंशदुचोतितर्यग्दितयकार्मणे । तेजः संहति-संस्थानपद्कस्यैकतरद्वयम् ॥१३२०॥ नभोगतियुगस्यैकतरमौदारिकद्वयम् । वर्णाचगुरुल्ध्वादि त्रसादि च चतुष्टयम् ॥१३२॥ स्थिरादिपद्युगेप्वैकतरं पञ्चाचनिर्मिती । पञ्चाचोद्योतपर्याप्ततियगातियुतामिमाम् ॥१३२॥ मिध्यादिष्टः प्रवध्नाति वध्नात्येतां च सासनः । द्वितीयां त्रिंशतं किन्तु हुण्डासम्प्राप्तवर्जिताम् ॥१३३॥

तत्र प्रथमत्रिंशति पर्संस्थान-पर्संहनन-नमोगितर्युगस्थिराद्विषड्युगलानि ६।६।२।२।२।२।२।२।२।२।३। सन्योन्याभ्यस्तानि भङ्गाः ४६०८।

द्वितीयित्रंशित सासनेऽन्तिमसंस्थान-संहनने बन्धं नागच्छतस्तद्योग्यतीव्रसंबर्धशाभावात्। अतः पापार।२।२।२।२।२।२।२।२।२।। अन्योन्याभ्यस्तानि भङ्गाः २२००। एते पूर्वप्रविद्याः पुनस्का इति न गृह्यन्ते। तत्र त्रिंशतृतीयेयं तिर्योग्द्वतयकार्मणे। तेजश्चौदारिकद्वन्द्दं हुण्डासम्प्राप्तदुर्भगम् ॥१२२॥ त्रसाद्यगुरुरुष्वादिवर्णादिकचतुष्टयम्। विकलित्रतयस्येकतरं दुःस्वरमेव च ॥१३५॥ यशःस्थिरशुभद्वन्द्वत्रिकस्येकतरत्रयम्। निर्माणं चाप्यनादेयमुद्योतोऽसन्नभोगती ॥१३६॥ वध्नात्येतां मिथ्यादक् पर्याप्तोद्योतास्य। विकलिन्द्रयसंयुक्तां तिर्यगतियुतामि ॥१३७॥

भत्र तृतीयित्रंशित विकलेन्द्रियाणां हुण्डसंस्थानमेकसेव । तथैतेषां बन्धोद्रययोः दुःस्वरसेवेति । तिस्रो जातयस्त्रीणि युगलान्यन्योन्याभ्यस्तानि ३।२।२।२ । भङ्गाः २४ । तिस्रो हि त्रिंशतो यद्वदेकान्नत्रिंशतस्तथा । तिस्रो विशेष एतासु यदुचोतो न विद्यते ॥१३८॥

एतासु प्वोंका सङ्गाः ४६०८।२४

पिंवशितरियं तत्र तिर्यग्द्वितयकार्मणे । तेज औदारिकैकाक्षे हुण्डं पर्याप्तवाद्रे ॥१३६॥ निर्मिचागुरुल्ध्वादिवर्णादिक चतुष्टयम् । शुभिस्थरयशोद्वन्द्वेप्वैकैकमथ दुर्भगम्॥१४०॥ आतपोद्योतयोरेकं प्रत्येकं स्थावरं तथा । अनादेयं च बध्नाति मिध्यादृष्टिरिमामपि ॥१४१॥ सितर्यम्मतिमेकाचपूर्णवादरसंयुताम् । तथैकतरसंयुक्तामातपोद्योतयोरिप ॥१४२॥

तत्र पड्विंशतावेकेन्द्रियेष्वङ्गोपाङ्गं नास्ति, अष्टाङ्गाभावात् । संस्थानमप्येकमेव हुण्डम् । आत-पोद्योत-स्थि।स्थिर-शुभाशुभ-यशो-ऽयशोर्युगानि २।२।२।२ अन्योन्यगुणानि भङ्गाः १६ । पड्विशतिर्विनोद्योतातपाभ्यां पञ्जविंशतिः । तस्यैवैकतरोपेताः सूत्तम-प्रत्येकपुग्मयोः ॥१४३॥

नत्र प्रथमपञ्चित्रंतौ स्दम-साधारणे भावनादीशानान्ता देवा न वध्नन्ति । तेन यशःकीतिं निरुष्य स्थिरास्थिरभङ्गौ शुभाशुभभङ्गाभ्यां गुणितौ ४ । अयशःकीतिं निरुष्य वादर-प्रत्येकस्थिरशुभयुगानि २।२।२।२ अन्योन्यगुणान्ययशःकीतिंभङ्गाः १६ । द्वयेऽपि २० । पञ्चविंशतिरत्रान्या तिर्योद्धतयकार्मणे । पञ्चाचिकलाचैकतरमौदारिकद्वयम् ॥१४४॥ तेजोऽपर्याप्तनिर्माणे प्रत्येकागुरुल्ध्विप । उपघातायशो हुण्डास्थिरासम्प्राप्तदुर्भगम् ॥१४५॥ त्रसं स्यूलं च वर्णाद्यनादेयमशुभं तिमाम् । सतिर्यगात्यपर्याप्तत्रसां वन्थोति वामदक् ॥१४६॥ ि

भत्र द्वितीयपञ्चित्रती परघातोच्छ्वासिवहायोगितस्वरनाम्नामपर्यासेन सह वन्धो नास्ति, विरोधात्, भपयांत्रकाले चैपामुद्याभावाद्य । भत्र चत्वारो जातिमङ्गाः ४ । स्रयोचिशतिरेकात्तं तिर्योद्धत्रयकार्मणे । तेजोऽश्चर्मं तथौदार्यद्धमैगागुरुल्ध्विष ॥१४७॥ हुण्डं वर्णचतुर्कं चोपघातमययोऽस्थिरम् । सूपम-वाद्रयोरेकमेकं साधारणान्ययोः ॥१४६॥ स्थावरापूर्णनिर्माणानादेयानि च वामदक् । सतिर्यगात्यपर्याप्तैकात्तं बन्धात्यमुमणि ॥१४६॥

अत्राङ्गोपाङ्गसंहननयन्धो नास्ति, एकेन्द्रियेष्वङ्गोपाङ्गसंहननयोख्दयाभावात् । अत्र वाद्र-सूचमभङ्गयोः प्रत्येकसाधारणभङ्गगुणनायां चत्वारो भङ्गाः ४ ।

# एवं तिर्यमातियुक्ताः सर्वे भङ्गाः ६३०म ।

दशभिनेविभिर्युक्ता विंशतिः पञ्चभिः क्रमात् । बन्यस्थानानि युक्तानि नृगत्यां त्रीणि नामनि ॥१५०॥ ३०।२६।२५।

त्रिंशदेशाऽत्र पञ्चात् ' तृद्वयौदारिकद्वये । सुस्वरं सुभगादेयमाधे संस्थान-संहती ॥१५१॥ शुभस्थिरयशोयुग्मैकतराणि च सद्गतिः । वर्णाद्यगुरुङ्घ्वादित्रसादिकचतुष्टयम् ॥१५२॥ तीर्थकुरुकार्मणं तेजो निर्मिद्धनात्यसंयतः । एतां नृगतिपञ्चाचपूर्णतीर्थकरैर्युताम् ॥१५३॥

₹ 0

भत्र प्रथमतिशति दुर्भगदुःस्वरानादेयानां तीर्थंकरेण सम्यक्त्वेन च सह विरोधान बन्धः, सुमगस्वरादेयानासेव बन्धः। तेन बीण्येवात्र युग्मानि २।२।२। अन्योन्यगुणानि सङ्गा म । हीना तीर्थंकृता त्रिंशदेकातिश्रादस्त्यसूम् । युक्तां सनुष्यगत्याधैर्वंधनीतो सिश्र-निर्वती ॥१५४॥

### 185

भत्राष्टी भङ्गाः म पुनहक्ता इति न गृहीताः, वनयमाणैकास्त्रिशद्मक्षेषु प्रविष्टत्वात् । द्वितीयाप्येवमेकाप्तत्रिंशदेकतरेरियम् । युग्मानां सुस्त्ररादेशसुभगानां त्रिभिर्शुता ॥१५५॥ पुतां संहति-संस्थानपद्कैकतरसंयुताम् । सनभोगतियुग्मैकतरां वध्नाति वामदक् ॥१५६॥

भन्नेपां राराराराराराहाहार परस्परवधे भङ्गाः ४६०८।

त्तीयापि द्वितीयेव बध्नात्येतां च सासनः । त्यक्त्वा हुणमसम्प्राप्तं तच्छेपैकतरान्विताम् ॥१५७॥

क्षत्रेपां २।२।२।२।२।२।१।५।५।२ अन्योन्यवधे भङ्गाः ३२००। एते पुनरुक्ता इति न गृहीताः । स्यापञ्चित्रिशितरत्र मनुष्यिद्विककार्मणे । तेजोऽसम्प्रासद्वण्डानि पञ्चाचौदारिकद्वये ॥१५८॥ प्रस्येकागुरुक्षध्वाद्वस्थूळापर्यासद्वुभेगम् । त्रसं वर्णवनुष्कं चानादेयमयशोऽस्थिरे ॥१५६॥ निर्माणं चाशुभं चोपघातोऽमूमादिमोऽर्जयेत् । मनुष्यगत्यपर्यासयुजं पञ्चाचसंयुताम् ॥१६०॥

241

अत्र पञ्चविंशती संक्लेशेन बध्यमानापर्याप्तेन सह स्थिरादीनां विशुद्धित्रकृतीनां बन्धो नास्ति, तेन भक्षः १।

एवं मनुष्यगतेः सर्वभङ्गाः ४६१७।

एकत्रिशंदतस्त्रिशक्रवाष्टाग्रे च विंशती । चत्वार्यमरगत्याऽमा निर्गत्येकं तु पञ्चमम् ॥१६१॥ ६१।३०|२६।२८।१।

तत्रैकित्रंशदेपाऽत्र देविद्वतयकार्मणे । पद्माचमाद्यसंयानं तेजोवैकियिकद्वयम् ॥१६२॥ वर्णाधगुरुलध्वादि त्रसादि च चतुष्टयम् । सुभगं सुस्वरं शस्तनभोगतियशःश्चमम् ॥१६३॥ स्थिराऽऽहारिद्वकाऽऽदेयं निर्माणं तीर्थकृतथा । बध्नाति चाप्रमत्तोऽमूमपूर्वकरणस्तथा ॥१६४॥ देवगरया च पर्यासपद्याचाऽऽहारकद्वयैः । युक्तं तीर्थकृता चैकित्रंशत्स्थानमिदं भवेत् ॥१६५॥

अत्र देवगत्या सह संहननानि च वध्यन्ते, देवेषु संहननानामुद्यामावात् । अत्र भङ्गः १ ।

एकत्रिंशद्भवेद्विंशद्दिना तीर्थकरेण सा । वध्यते साऽप्रमचेन तथाऽपूर्वाद्ययेन च ॥१६६॥ सत्रास्थिरादीनां वन्यो न भवति, विद्यद्ध्या सहेतेषां वन्यविरोधात् । तेनात्र भद्गः १ । साहारद्वितयेऽपास्ते एकत्रिंशत्सर्तो भवेत् । एकान्नत्रिंशदाद्येषा वध्यते सप्तमाष्टमैः ॥१६७॥ सत्रापि भद्गः १ ।

एकान्नत्रिंशदृन्येवं परमेकं स्थिरे शुमे । यशस्यिप च वध्नन्ति निर्वताद्याख्यसनु ताम् ॥६६८॥

अत्र देवगत्वा सहोद्योतो न वध्यते, देवगती तस्योदयाभावात् । तिर्यगिति मुक्त्वाऽन्यगत्या सह तस्य वन्यविरोधः । देवानां देहदीसिस्तिहिं कुतः ? वर्णनामकर्मोदयात् । अत्र च त्रीणि युगानि २।२।२। भङ्गाः म ।

एकत्रिश्च निस्तीर्थकराऽऽहारद्वया भवेत् । अष्टाविंशतिराद्यैतां वध्नीतः सप्तमाष्टमौ ॥१६६॥ अत्र सङ्गः १ पुनक्कः ।

भष्टाविंशतिरत्रान्येकालिंशव्द्वितीयके । हीना तीर्थकरेणेता प्रवध्नन्ति पढादिमाः ॥१७०॥ कुत प्रतत् ? उपरिकानामप्रमत्तादीनामस्थिराश्चभायशसां वन्धाभावाद् । मङ्गाः म पूर्व देवेषु भङ्गाः १६ ।

यशोऽत्रेकमपूर्वाचे त्रये भङ्गास्तु नामि । चतुर्दश सहस्राणि पञ्चपञ्चारातं विना ॥१७१॥ एवं नाम्नि सर्वे भङ्गाः १२६४५।

द्वाविशतिर्भुजाकारा नामन्यलपतराभिधाः । सन्त्येकविशतिद्वी चात्र्यक्ती सर्वेऽप्यवस्थिताः ॥१७२॥ २२।२१।२१४५।

|                   |       | अपू० | मिष्या | ० मि  | ध्या० | मिय्या ० | अप्र० | स्र व | भ भा | <b>२०</b> |
|-------------------|-------|------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|------|-----------|
| नाम्नो भुजाकाराः— |       | 9    | २३     |       | રૂષ   | হ হ      | २म    | २६    | 3    | b         |
|                   |       | २=   | ર્ષ    | :     | २६    | २⊏       | 3,5   | ३०    | 3    | 9         |
|                   |       | २.६  | २६     | ;     | २८    | २६       | ३०    | इ १   |      |           |
|                   |       | ३०   | २म     | 1     | ३६    | ३०       | 33    |       |      |           |
|                   |       | 3 8  | 3.5    | •     | ३०    |          |       |       |      |           |
|                   |       |      | ३०     |       |       |          |       |       |      |           |
|                   | अपू ० | अपृ० | अपू०   | अपू ० | अपू•  | मि॰      | सि०   | मि॰   | मि॰  | मि०       |
| अरुपतराः—         | 23    | ३०   | 3,5    | २म    | ३१    | ३०       | 3.5   | २म    | २६   | રુષ       |
| 016461611         | 9     | 3    | 9      | 9     | 30    | 35       | 26    | २६    | રૂપ  | २३        |
|                   | •     |      |        |       | 38    | २८       | २६    | २५    | २३   | 9         |
|                   |       |      |        |       | ₹     | २६       | રૂપ   | २३    | ₹    |           |
|                   |       |      |        |       |       | રૂપ      | २३    | Ę     |      |           |
|                   |       |      |        |       |       | २३       | 8     |       |      |           |
|                   |       |      |        |       |       | પ્       |       |       |      |           |

उपशान्तकपायोऽधस्ताद्वर्ताये चुन्मोपशामको भूत्वा यशःकीर्त्ति वध्नाति । अथवोपशान्तकपायः

कालं कृत्वा देवेपूत्पन्नो मनुष्यगतिसंयुक्तां त्रिंशतमेकान्नत्रिंशतं वा वध्नाति । अन्यक्तभुनाकारा १ | भुना-३०

काराल्यतराज्यक्तसमासेनावस्थिता भवन्ति ४६। अजाकाराः २२। अल्पतराः २१। अज्यक्तौ २। अव-स्थिता द्वितीयविकल्पेनाथवा ४५।

॥ इति स्थानवन्धः समाप्तः ॥

१. ठपरामश्रेणित्यसूचन इत्यर्थः।

मिध्यादृष्टिः प्रचध्नाति प्रकृतीः सकला अपि । हीनास्तीर्यंकरत्वेन तथाऽऽहारद्वयेन च ॥१७३॥ सम्यक्त्वं तीर्थंकृत्वस्याऽऽहारयुग्मस्य संयमः । बन्धहेतुः प्रबध्यन्ते शेषा मिध्यादिहेतुभिः॥१७४॥ पोढशैव समिध्यात्वे सासने पञ्चविंशतिः । दशाव्रते चतस्रस्तु देशे पट्कं प्रमादिनि ॥१७५॥ एकोऽतोऽतो द्वयं त्रिंशचतस्रोऽतोऽपि पञ्च च । सूक्ष्मे षोडश विच्छिन्ना बन्धात्मातं च योगिनि ॥१७६॥

मिथ्याःवं पण्डवेदश्च श्वभायुनिरयद्वयम् । चतस्रो जातयश्चाद्याः सूचमं साधारणातपौ ॥१७७॥ अपर्यासमसम्प्रासं स्थावरं हुण्डमेव च । पोडशेति समिथ्याःवे विक्छियन्ते हि बन्धनात् ॥१७८॥

96

स्त्यानगृद्धित्रयं तिर्थगायुराधाः क्पायकाः । तिर्यग्द्वयमनादेयं खीनीचोद्योतदुस्वराः ॥१७६॥ संस्थानस्याथ संहत्याश्चतुष्के द्वे तु मध्यमे । दुर्भगासन्नमोरीतिः सासने पञ्चविंशतिः ॥१८०॥

1 25

मिश्रं विहाय कोपाद्या द्वितीया आदिसंहतिः । नरायुर्नेद्वयौदार्यद्वये च दश निर्वते ॥१८१॥

101

तृतीयमय कोपादिचतुष्कं देशसंयते।

8

असातमरितः शोकोऽस्थिरं चाशुममेव च ॥१८२॥ अयशः पट् प्रस्ताख्ये देवायुश्चाप्रमत्तके ।

E19 1

अपूर्वप्रथमे भागे हे निहापचले पुनः ॥१८३॥

₹

पष्ठांशे कार्मणं तेजः पञ्चाचाममरद्वयम् । स्थिरं प्रथमसंस्थानं शुभं वैकियिकद्वयम् ॥१८४॥ त्रसाद्यगुरुलव्वादि वर्णादिकचतुष्टयम् । सुभगं सुस्वरादेये निर्माणं सन्नभोगतिः ॥१८५॥ आहारकद्वयं तीर्थकरं त्रिंशदिमाः पुनः ।

1

हास्यं रतिर्जुंगुप्सा भीः चणेऽप्रदेस्य चान्तिमे ॥१८६॥

# क्रमारपु वेदसंज्वालाः पञ्चांशेष्वनिवृत्तिके ।

सूच्मेऽप्युचं यशो दृष्टेश्चतुष्कं ज्ञानविष्नयोः ॥१८७॥ दशैवं पोडशास्माच शान्तचीणौ विहाय च । सयोगे सातमेकं तु बन्धः सादिरनन्तकः ॥१८८॥ १६।१

स्वास्यम्--

गत्यादौ तत्प्रयोग्यानां सिद्धानामोघरूपतः । प्रकृतीनां हि विज्ञेयं स्वामित्वं च यथागमम् ॥१८६॥ इति प्रकृतिबन्धः समाप्तः ।

आद्यकमीत्रकस्यान्तरायस्यापि प्रकर्षतः । कोटीकोटयः स्फुटं त्रिंशत्सागराणां स्थितिभैवेत् ॥१६०॥ सप्तिमीहिनीयस्य विश्वितिभीन्गोत्रयोः । आयुपस्तु त्रयस्त्रिशत्सागराणां परा स्थितिः ॥१६१॥ आयान्ति नोदयं यावत्कालेनोदीरणां विना । कर्माणवः स कालः स्यादावाधा सप्तकर्मणाम् ॥१६२॥ सा स्याद्वपेशतं वाधिकोटीकोटीस्थितेरिति । स्वस्थितिप्रतिभागेनावाधा त्रेराशिकेन तु ॥१६२॥ सप्तानां कर्मणां पूर्वकोटीन्यंशः पराऽऽयुपः । भवेदन्तमुं हुर्त्तश्च जघन्या सर्वकर्मणाम् ॥१६४॥

इति सप्तक्रमोत्कृष्टाऽऽबाधा वर्षाण ३००० | ३००० | ३००० | ४००० | २००० | २००० | ३००० | ३००० | २००० | २००० | २००० | ३००० | ३००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २०० | २०० | २०० | २०० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २०००

अत्र निषेचनं निषेकः । आबाघोपरिस्थित्यां कर्मपरमाणुस्कन्धनिक्षेप इत्यर्थः । तत्र ज्ञानावरणीयस्य त्रीणि वर्षसहस्राण्याद्याधा । तां मुक्ता यत्प्रथमसमये स्थितिप्रदेशामं निषिक्तं तद्बहु । यद्द्वितीयसमये स्थितिप्रदेशामं निषिक्तं तद्बहु । यद्द्वितीयसमये स्थितिप्रदेशामं निषिक्तं तद्पि विशेपहीनम् । एवं विशेषहीनं तावद्यावदुरकर्षेण त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटय्धु स्वाबाधाहीनाः । एवमन्येषामपि कर्मणां स्वावाधां मुक्त्वा कर्मनिषेका वक्तन्याः । सर्वेपां च निपेकाणां गोपुच्छाकारेणावस्थानमिति । ज्ञानद्योधविक्तेषु स्यात्पञ्च नव पञ्च तु । असाते च स्थितिस्थिशत्कोटीकोटय्थे नदीशिताम् ॥१६६॥

प्र० २०--३० साग० को०।

चत्वारिंशत्कवायाणां मिध्यात्वस्य च सप्ततिः । सातस्त्रीनृद्वये कोटीकोटधः पञ्चदशापि च ॥१६७॥

पोडशकपायाणां १६-४० साग० को०। मिथ्यात्वे १-७० साग० को०। सातादिषु ४-१५ साग० को०।

सागराणां त्रयिक्षशच्छ्वाश्रदेवायुपोः स्थितिः । तिर्यङ्नुणां परं चायुश्चिपस्योपससम्मितस् ॥१६८॥ । २-३३ साग० । २-३ पत्यो० ।

भयं शोकोऽरतिश्चैव जुगुप्सा च नपुंसकम् । नीचैगौत्रं तथा श्वभ्रगतिस्तर्यंगतिस्तयोः ॥१६६॥ भानुपूर्व्यावधेकाचं पद्माचं कर्म-तेजसी । भौदारिकद्वयं हुण्डोद्योतौ वैक्रियिकद्वयम् ॥२००॥ वर्णागुरुत्रसादीनि चतुष्काण्यथ दुर्भगम् । असन्नभोगतिनिर्मिदातपश्चास्थिराशुभे ॥२०१॥ असम्प्राप्तमनादेयं दुःस्वरं वायशोऽपि च । स्थावरं स्थितिरासां च कोटोकोट्यो हि विंशतिः ॥२०२॥

प्रकृ० ४३ आसां स्थितिः २० साग् को०।

हास्यं रितर्जुवेदश्च सुस्वरं सन्नभोगितः । देवद्विकं स्थिरादेये सुभगं च यशः शुभम् ॥२०३॥ संस्थान-संहती चाद्ये दन्तमासां परा निनैः । सागराणां समादिष्टा कोटीकोटयो दश स्थितिः ॥२०४॥

प्रकृ० १५ । आसां स्थितिः १० साग० की० ।

द्वित्र्यचचतुरक्षेषु सूचमापर्याप्तयोस्तथा । साधारणे स्थितिः कोटीकोटयोऽष्टादश सम्मिताः ॥२०५॥

प्रकृ० ६। १८ साग० को०।

सन्ति द्वादश संस्थाने द्वितीये संहताविष । चतुर्दश तु संस्थाने तृतीये संहतौ तथा ॥२०६॥ प्र० २।१२ सा० को० । प्र० २।१४ सा० को० । तुर्ये संहति-संस्थाने कोटीकोट्यस्तु पोढश । संस्थाने संहतौ चापि पन्चमेऽण्टादश स्मृताः ॥२०७॥ प्र० २।१६ सा० को० । प्र० २।१८ सा० को० ।

सम्यग्दष्टी भवेत्तीर्थकराऽऽहार्कयुग्मयोः । अन्तर्मुहूर्त्तमाबाधाऽन्तःकोटीकोट्यपि स्थितिः ॥२०८॥ प्र० ३ । १००००००००००० अन्तः को० सा० ।

सुहूर्ता द्वादश ज्ञेया वेद्येऽष्टौ नाम-गोत्रयोः । स्थितिरन्तर्मुहूर्तं तु जघन्या शेपकर्मसु ॥२०६॥ दशसु ज्ञान-विघ्नस्थास्वथान्ते दक्-चतुष्टये । छोमसंज्वछने चैव स्थितिरन्तर्मुहूर्तिका ॥२१०॥ सुहूर्ता द्वादशात्र स्युः सातेऽष्टावोच्चयशस्यिप (?) । क्रोधे मासद्वयं मासार्धमासौ मान-माययोः ॥२१९॥

भन्न कोधे संज्वलने मासौ २ । माने मासः १ । मायायां पन्नः १ । तिर्यक्तरायुपोरन्तर्मुहुर्गः स्वाभ्र-देवयोः । दशवर्षसहस्राणि पुंवेदे सरदौष्ट च ॥२१२॥ असातेन युतं चार्यं दर्शनावृतिपञ्चकम् । मिध्यात्वं द्वादशाष्टी च कपायाः नोकपायकाः ॥२१३॥ ६।१।१२।=

त्रयः सप्त च चःवारो द्वौ पयोधेरनुक्रमात् । सप्तमागास्तु पल्यस्यासंख्यमागोनिता स्थितिः ॥२१४॥

\$ 9 8 R

तिर्यक्-नरगतिद्वन्द्वे जातयः पन्च चातपः । पट्के संस्थान-संहत्योद्द्योतो द्वे नमोगती ॥२१५॥ वर्णाद्यगुरुरुष्वादिचतुष्के कर्म-तेजसी । त्रसादीनि च युग्मानि नवाप्यौदारिकद्वयम् ।।२१६॥ निर्माणमयशो नीचं जघन्याऽऽसां स्थितिर्मताः । जलधेः सप्तभागौ द्वौ पत्त्या संख्यांशरिक्तितौ ॥२१७॥

प्रकृ० ५म स्थितिः <sup>२</sup>।

उद्धीनां सहस्रस्य सप्तांशौ द्वौ जवन्यिका । स्थितिवेंक्रियिकपट्कस्य पत्यासंख्यांशहीनकौ ॥२१८॥

30001

अपूर्वचपके तीर्थंकराऽऽहारकयुग्मयोः । जघन्यस्थितिबन्धोऽन्तःकोटीकोटी नदीशिनाम् ॥२१६॥ अन्न जघन्याऽऽवाधा सर्वन्नान्तर्गुहूर्त्तवर्तिनी ।

उत्कृष्टः स्यादनुत्कृष्टो जघन्यस्त्वजघन्यकः । साद्यादिभिश्रतुर्धा च स्थितिवन्धः स्वान्येन च ॥२२०॥

अजद्यश्रतुभेंदः रिथितवन्धो हि सप्तसु । साद्यभुवाख्या डन्ये तु चत्वारोऽप्यायुषो हिघा ॥२२१॥ इति मूलप्रकृतिषु । अत उत्तरास्वाह—

दशके ज्ञान-विघ्नस्थे संज्वालेष्वथ द्रमुधः । चतुष्केऽष्टादशस्वेवमजघन्यश्रतुर्विधः ॥२२२॥

साद्यश्राध्रुवाः शेपाश्च त्रयोऽष्टादशस्विप । उत्कृष्टाद्यास्तु चत्वारोऽप्यन्यासु साद्योऽध्रुवाः ॥२२३॥

शुभानामशुभानां च सर्वाः स्युः स्थितयोऽशुभाः । नृतिर्यगमरायूपि मुक्त्वाऽन्यासां तु बन्धने ॥२२४॥ उत्कृष्टः स्थितिबन्धः स्यात्संक्षेशोत्कर्पतोऽपरः । विशुद्युक्तर्पतस्तिर्यंङ्नृसुरायुःष्वसौ ऽन्यथा ॥२२५॥

अत्र सातवन्धयोग्यः परिणामः विश्वद्धिः। असातवन्धयोग्यः परिणामः संक्केशः। तत उत्कृष्ट-विश्वद्धशा या स्थितिर्वभ्यते सा जवन्या भवति, सर्वस्थितीनां प्रशस्तमावाभावात्। तेन संक्केशवृद्धेः सर्वप्रकृतिस्थितीनां वृद्धिर्भवति, विश्वद्धिवृद्धे-स्तासामेव हानिर्भवति। उत्कृष्टस्थितौ च विश्वद्धयः स्तोका

१. संवत्सराष्टकम् । २. साद्यनादि—घ्रुवाघ्रुवाः । ३. सप्तसु कर्मसु । ४. जघन्योत्कृष्टानुत्कृष्टाः । ५. साद्यपुर्वो । ६. बन्धः ।

भूत्वा गणनया वर्धमाना [तावद्] गच्छन्ति, यावज्ञघन्या स्थितिः । जघन्यस्थिती पुनः संक्षेशाः स्तोका भूत्वोपिर प्रक्षेपोत्तरक्रमेण वर्धमानाः [तावद्] गच्छन्ति, यावदुत्कृष्टा स्थितिरिति । सर्वोत्कृष्टस्थितीनां हि मिध्यादृष्टिस्तु वन्धकः । विमुच्याऽऽहारकं तीर्थकरं देवायुरित्यिप ॥२२६॥ सप्रमादो हि देवायुराहारं त्वप्रमत्तकः । तीर्थकृत्वं पुनर्मत्यः समर्जयित निर्वतः ॥२२७॥

स्थितेरुकर्षका पञ्चदशानां नृ-गवादयः । देवाश्च नारकाः पण्णामीशानान्ताः सुरास्त्रिषु ॥२२८॥ १५।६।३।

श्वश्रतिर्यङ्नरायूंपि पर्कं वैक्रियिकाह्नयम् । सानारणमपर्यासं स्दमं च विकलित्रकम् ॥२२६॥ इत्यासां नर-तिर्यञ्चः सोत्कर्षां कुर्वते स्थितिम् । शातपस्थावरैकाञ्चेष्वीशानान्ताः सुरास्त्रिपुत २२०॥ तिर्यग्द्वयससम्प्राप्तमुद्योतीदारिकद्वये । इत्युक्कर्षस्थितेरासां देवाः श्वाश्राश्च कुर्वते ॥२३१॥ प्रकृतीनां तु शेषाणां चतुर्गतिगताः स्थितिम् । कुर्युरुकृष्टसंक्लेशेनेपन्मध्यमकेन च ॥२३२॥ शेषाः प्रकृतयः ६२ ।

भाहारकद्वयस्याप्यपूर्वस्तीर्थेकृतस्तथा । अनिवृत्तिस्तु पुंस्वस्य चतुःसंज्वलनस्य च ॥२३३॥ ३।५।

ह्योधस्थचतुरकस्य दशानां ज्ञानविष्नयोः । सातोचयशसां सूचमो जघन्यां कुरुते स्थितिम् ॥२३४॥

वैक्रियस्य तु पट्कस्य तामसंइयायुषां पुनः । संइयसंज्ञी चतुर्णां च यथास्वं कुरुते स्थितिम् ॥२३५॥

# पुनरप्यासां दशानां विशेपमाह—

पर्याप्तासंज्ञिपञ्चात्तः रवअरीतिद्वयस्य तु । तद्योग्यप्राप्तसंक्लेशो जघन्यां कुरुते स्थितिम् ॥२३६॥ देवगत्यानुष्व्यों हि वैक्रियद्वितयस्य तु । हेतुस्तस्याः स एव स्याकिन्तु सर्वविद्यद्विकः ॥३३७॥ रवआयुपस्तु पञ्चाचोऽसंज्ञी वा यदि वेतरः । मिथ्याद्दक् सर्वपर्याप्तस्तथा सर्वविद्यद्विकः ॥२३८॥ एवं देवायुषः किन्तु तत्प्रायोग्येन संयुतः । संक्लेशेनात्मनो जन्तुर्जघन्यां कुरुते स्थितिम् ॥२३६॥ भोगभूमिजवर्जानां नृ-तिरश्चां तदायुषः । योग्यं संक्लेशमाप्तानां जघन्या स्थितिरिष्यते ॥२४०॥ प्रकृतीनां तु शेषाणां जघन्यां कुरुते स्थितिम् । पर्याप्तवादरैकात्तः प्राप्तसर्वविद्यद्विकः ॥२४१॥

ų

# ९वं स्थितिबन्धः समाप्तः।

भष्टोत्कृष्टादयः शस्ताशस्तौ संज्ञानुभागगाः । स्युः प्रत्ययविपाकौ च स्वामित्वं च चतुर्दश ॥२४२॥ घातीनामजघन्योऽस्त्यनुत्कृष्टो नाम-वेद्ययोः । गोत्रे यस्त्वजघन्यो योऽनुत्कृष्टः स चतुर्विधः ॥२४३॥ वन्धाः साद्यभ्रुवाः शेषाश्रत्वारोऽप्यायुपि द्विघा । अनुभागो मतो होवं मूलप्रकृतिगोचरः ॥२४४॥ अत्रोत्कृष्टानां साद्यादयो भेदाः—

अष्टानामस्त्यनुकृष्टोऽनुभागश्चतुरंशकः । त्रिचरवारिंशतोऽिष स्याद्त्वघन्यश्चतुर्विधः ॥२४५॥ अनुभागाख्यवन्धास्तु परिसृष्टाख्योऽत्र ये । साद्यश्चवप्रकारेण द्विविक्रत्पा भवन्ति ते ॥२४६॥ तैजसागुरुल्ह्वाह्वो शस्तं वर्णचतुष्टयम् । कार्मणं निर्मिद्ष्टानामनुत्कृष्टश्चतुर्विधः ॥२४७॥ दृष्टिरोधे नव ज्ञाने विद्ने च दश पोढश । क्षाया भोजुगुप्से च निन्द्यं वर्णचतुष्टयम् ॥२ द्मा

अत्रादर्शप्रतावेते मेदा लिखिता न सन्ति, अतः शतकगाथाङ्क ४४३ स्य संस्कृतटीकातो वोध्याः ।
सम्पादकः ।

मिथ्यात्वसुपघातश्च त्रिचत्वारिंशतोऽपि हि । अजघन्यश्चतुर्भेदस्वयोऽन्ये लाद्योऽप्रुवाः ॥२४१॥ ४३ ।

प्रकृतीनां तु शेषाणामनुभागा मता जिनैः। उत्कृष्टाद्यास्तु चत्वारः साद्याः प्रत्येकमध्रुवाः ॥२५०॥ ७३।

स्वमुखेनैव पच्यन्ते मूलप्रकृतयोऽपराः । स्वजातावेव मोहायुरूनाः परमुखेन च ।।२५१॥ अस्यार्थः—सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनैवानुभवः उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति । आयुर्दक्-चारित्रमोहवर्जानाम् । उक्तज्व—

पच्यते न मनुष्यायुर्नरकायुर्मुखेन हि । नापि चारित्रमोहाख्यं दृष्टिमोहमुखेन तु ।१२५२।।
विग्रुद्ध्या च प्रकृष्टोऽनुमागः स्याच्छुमकर्मणाम् । संक्लेशेनाशुमानां तु जधन्यस्वन्यथा मतः ॥२५३।।
द्विचार्वारिंशतस्तीवः शस्तानां स्याद्विशुद्धितः । अशस्तानां दृषशीतेस्वमुद्धक् संक्लेशयोगतः ॥२५४॥
वपुःपञ्चक्रमायुष्कत्रिकं त्रसचतुष्ट्यम् । अङ्गोपाङ्गित्रकं निर्मिदाधे संस्थान-संहती ॥२५५॥
परधातागुरुल्ह्वाह्येः देवद्विक-नरिद्धके । सुभगोचस्थिरोच्छ्वासा सुस्वरं सन्नमोगितः ॥२५६॥
पञ्चाचं च शुमादेये शस्तं वर्णचतुष्ट्यम् । यशः सातात्रपोद्योताः प्रशस्तातीर्थंकृत्युताः ॥२५७॥

831

प्रशस्तास्वातपोद्योतौ नृ-तिरश्चां तथाऽऽयुपी । तीवा मिथ्यादशः सन्ति शेषाः सम्यग्दशस्तथा ॥२५६॥ भौदारिकद्वयं चाद्या संहतिर्नृद्वयं तथा । सुर-नारकसद्ृष्टिः पञ्च तीवीकरोत्यमूम् ॥२५६॥ अप्रमत्तोऽपि देवायुद्धिंचत्वारिंशतस्ततः । शेषां द्वात्रिंशतं तीवां चपका एव कुवैते ॥२६०॥ ४१५।१।३२। मीलितोः ४२ ।

ज्ञानिबन्ने च हमोधे पद्य पद्य नव कमात् । मोहे पब्विंशतिनीचं निन्धं वर्णचतुष्टयम् ॥२६१॥ रवअ-तिर्येग्द्रये पद्य संस्थानान्ययशोऽशुभम् । पद्यसंहतयोऽसातानादेयाससभोगितः ॥२६२॥ सूचमं साधारणैकाक्षे रवआयुर्विकलिकम् ! उपघातमपर्याप्तं स्थावरास्थिरदुःस्वरम् ॥२६३॥ हुभैगं चाप्रशस्तेयं द्वधशीतिवीमहग्युताः ।

53

श्वभ्र-तिर्यंड्-नरायूंप्यपर्यासं विकलित्रकम् ॥२६४॥ सूचम साधारणं श्वभ्रद्वयमेकादशेति याः । मिथ्यादशो नृ-तिर्यञ्चस्तीवास्ताः कुर्वतेऽङ्गिनः ॥२६५॥ ११।

भातपस्थानरैकाचं तीवयेद् वामदक् सुरः । तीवयन्ति तथोधोतमाश्रिताः सप्तमीं चितिम् ॥२६६॥ ३।१।

तिर्यग्द्रयमसंप्राप्तं तिस्रस्तु प्रकृतीरिमाः । तीब्रानुभागबन्धास्तु कुर्वन्ति सुरनारकाः ॥२६७॥

चतुर्गतिगताः शेषाः प्रकृतीस्तीवयन्ति तु । जीवास्तीवकषायाद्याः नियमेनासदृष्टयः ॥२६८॥ ६४।

भथ शुद्धस्वामित्वमाह— सूदमो मन्दानुभागो हि कुर्यादन्ते चतुर्दश । अनिवृत्तिः पुनः पञ्चापूर्वास्त्वेकादशापि च ॥२६६॥ १४।५।११।

ज्ञानावृद्धिम्नयोर्देष्टयावृत्तेर्दश चतुष्टयम् । सूद्रमेऽनिवर्त्तिके पुंस्त्वं संज्वालानां चतुष्टयम् ॥२७०॥ १४।५

क्षुः ग्रस्मिन् श्लोकपादेऽव्राधिक्यमस्ति । सम्पादकः ।

हास्यं रतिर्जुगुप्सा भीनिन्दं वर्णचतुष्टयम् । प्रचला चोपघाताश्च निद्रैका दश चाष्टमे ॥२७१॥ अपूर्वे ११

भाहारस्याप्रमत्ताख्यः शोकारत्योः प्रमादवान् ।

### शश

स्यानगृद्धित्रयं मिध्यात्वं चानन्तानुवन्धिनः ॥२७२॥

मिथ्यादृष्टिद्वितीयांश्च कोपादीनप्यसंयतः । तृतीयं च कपायाणां चतुष्कं दश संयतः ॥२७३॥ = १४।४। मीलिताः १६ ।

इत्येताः प्रकृतिरेते चारित्रामिमुखास्त्रयः । सन्दानुभागयन्या हि कमारपोद्दश कुर्वते ॥२७४॥ १६।

स्वममायुश्चतुष्कं च पर्कं वैक्रियिकाह्मयम् । साधारणमपर्याप्तं विकलाचन्नयं तथा ॥२७५॥ मिण्यादशो नृ-तिर्यञ्चो मन्दाः कुर्वन्ति पोढश । औदार्यद्वयमुद्योतस्तिस्त्रश्च सुर-नारकाः ॥२७६॥ १६।३।

नीचं तिर्यग्द्रयं चेति तिस्णां कुर्वतेऽङ्गिनः । सन्दानुभागबन्धं तु सप्तमीमवर्नि गताः ॥२७७॥ ३।

देवमानुष्यतिर्यञ्चः स्थावरैकात्तयो । मन्दतां कुर्वते भावे वर्तमानास्तु मध्यमे ।।२७८॥ २।

मिथ्यादशो हि सौधर्मदेवान्ता एकमात्तपम् । सर्त्यास्तीर्थकरत्वं तु मन्दीकुर्वन्त्यसंयताः ॥२७१॥ १।१।

पञ्चाचं कार्मणं तेजः शस्तं वर्णचतुष्टयम् । निर्मित्रसचतुष्कं चाथोच्छ्वासाऽगुरुलघ्वपि ॥२८०॥ परघातं च संविल्प्टाश्चतुर्गतिगता अपि । मिध्यादशस्तु कुर्वन्ति मन्दाः पञ्चदशाप्यमुः ॥२८१॥ १५॥

तथा मिध्यादशस्तीव्रविश्चद्धियुतचेतसः । स्त्रीत्व-पण्डत्वयुग्मस्य मन्दिमानं वितन्वते ॥२८२॥

सहृष्टिरितरो चाष्टौ दुद ध्टिस्त्र्यप्रविशतिम् । मन्द्येरपरिणामेऽथ वर्तमानो हि मध्यमे ॥२=३॥ सातासाते स्थिरद्वन्द्वं ग्रुमाग्रम-यशोऽयशः । अष्टाप्येता हि सद्दिष्टिर्वामदिष्टश्च मन्द्येत् ॥२=४॥

पट्के संस्थान-संहत्योर्नभोगतियुगं तथा । मर्त्यद्वितयमादेयमनादेयं सुरद्वयम् ॥२=५॥ दुभैगं सुभगं चैव तथोच्चेगीत्रमेव च । विंशतिं व्यविकामेव मन्दीकुर्वन्त्यसद्दशः ॥२=६॥

### २३ '

भवन्ति सर्वेघातिन्यो मिथ्याःवं केवलावृत्तिः। पञ्चाद्या द्युधोऽन्त्याश्च कषाया द्वादशादिमाः ॥२८७॥ इति वन्धे विंशतिः २०। सम्यग्मिथ्यात्वेन सहोदये एकविंशतिः २१।

चतस्रो ज्ञानरोधे स्युस्तिस्रो द्युधि मोहने । संज्वाला नोकपायाश्च देशहन्यो विहनपञ्चकम् ॥२८८॥

इति वन्धे पञ्चविंशतिः २५। सम्यक्त्वेन सहोद्ये पद्विंशतिः २६। एवं घातिप्रकृतयो मीलिताः ४७।

नाम्नो वेद्यस्य गोत्रस्यायुपः प्रकृतयस्तु याः । अघातिन्यस्तु ताः सर्वो एकोत्तरशतप्रमाः ॥२८६॥ १०१ । इति सर्वा मीलिता १४८ ।

भघातिन्योऽपि घातिन्यः सन्त्येता घातिसंयुजः । पुण्य-पापास्त्वघातिन्यः स्युःपापा घातिसंज्ञकाः ॥२ ६०॥ चतन्त्रो ज्ञानरुष्याचाः संज्वालाः विघ्नपञ्चकम् । तिस्रो द्रमुधि पुंचेद इति सप्तद्शप्रमाः ॥२६१॥

<sup>901</sup> 

चतुर्विधेन भावेनैताः स्युः परिणताः सदा । शेपाखिविधभावेन सप्तोत्तरशतप्रमाः ॥२६२॥ लतादार्वेस्थिपापाणैः समभावैरिमा मताः । शेषा दार्वेस्थिपापाणैः सप्तीत्तरशतप्रमाः ॥२६३॥

इति चतुर्विधभावाः १०७।

शुभप्रकृतिभावाः स्युर्गुंडखण्डसितामृतैः । अपरे निम्बकाक्षीरविपहालाहलैः समाः ॥२६४॥ भन्नापरे भश्चभप्रकृतिभावाः ।

ेचतुर्थातप्रत्ययात्मातं मिध्यात्वाद्पि पोडशः । पञ्चाम्रासंयवाद्रिशद्वध्यन्तेऽन्याः कपायतः ।।२६५।। सम्यक्त्वात्तार्थकृत्वं चाहारकं संयमादिसे । प्रधानप्रत्यया यस्मान्नासां बन्धोऽस्ति तैविना ॥२६६॥

इति प्रधानहेतुनिर्देशः । अपरे त्वेवमाहः-

सिध्याखेनाथ कोपादिचतुष्केश त्रिभिः क्रमात् । पोडशानां तथा पञ्जविशतेर्दशकस्य च ॥२६७॥ चतुर्णां योगतो यन्यः स्याःसातस्य कपायतः । प्रकृतीनां तु शेपाणां तीर्थसाहारकैर्विना ।।२६८।।

अत्र मिथ्यादृष्टी बन्धन्यविच्छन्नप्र कृतयः पोढश मिथ्यात्वोद्यकारणाः ? मिथ्यात्वोद्येन विना तासां यन्धानुपलब्धेः १६। एवमनन्तानुबन्ध्युद्यकारणाः सासने पञ्चविंशतिः २५। भग्रत्याख्यानोद्यकारणाः भविरते दश १०। प्रत्याख्यानोद्यनिमित्ता देशवते चतस्तः ४। योगकारणं सयोगे सातम् १। शेपाः स्वगुणसंस्थानेषु संज्वलनकपायोदयकारणाः । कुतः ? कपायोदयेन सह बन्धोपलन्धेः । ६४ । सम्यक्तवं त्तीर्थंकुःवस्याऽऽहारयुग्मस्य संयमः अवन्धहेतुरिति पूर्वमेवोक्तम् । शरीरपञ्चकं पञ्च वर्णाः पञ्च रसास्तथा । संस्थानपट्कमष्टौ च स्पर्शाः संहननानि पट् ॥२६६॥ अङ्गोपाङ्गणिकं गन्धौ निर्माणोऽगुरुलव्विष । प्रत्येकस्थिरयुग्मे च परघातः शुभाशुभे ॥३००॥ उपघातातपोद्योताः केपाज्ञिद्दन्धनान्यपि । संघातैः सह सन्त्येवं द्वापिष्टः पुद्रलोदयाः ॥३०१॥

प्ताः पुत्रस्रविपाकाः वेदितव्याः । कुतः ? प्तासां विपाकेन शरीरादीनां निष्यत्तेदेशैनात् । एवं नारिन पुद्रलिनवन्धना द्वापञ्चोशत् ५२ । बन्धन-संघातैः सह द्वापिष्टः ६२ । ज्ञानंद्द्रोधिमोही नतरायोत्था वेद्येगोत्रेजा । गतंयो जातंयस्तीथ कृतुन्छ्वासा नमोगेती ॥३०२॥ श्रसंसुरवर्षयां संस्थूलादेययुगानि च । यशैःसुमैगयुग्मे च जीवपाका इमा मताः ॥३०३॥

तत्र ज्ञान-दर्शनावरणे जीवविषाके । कुतः ? जीव एव तयोविषाकस्योपलब्धेः । मोहनीयमप्या-रमनि निवद्धमवगन्तव्यम् । कुतः ? सम्यक्त-चारित्रयोर्जीवगुणयोर्घातकस्वभ।वत्वात् । अन्तरायमपि जीव-निवदं वेदितव्यम् । कुतः ? घातिकर्मत्वात्, दानादीनां च विध्नकरणे तद्व्यापारोपलच्छेः । वेदनीयमप्यात्म-नियद्भ । कुतः ? सातासातविपाकफलयोः सुख-दुखयोजीवे समुपलम्भात् । गोत्रमप्यात्मनियद्भ । कुतः? उच-नीचगोत्रयोजीवपर्यायत्वे दर्शनात् । गत्यादयोऽपि सप्तविंशतिनीमप्रकृतयः भात्मनिबद्धाः । कृतः १ एतासां विपाकस्य जीव एत्रोपलब्धेः। चतस्रश्रानुपूर्ग्योऽपि क्षेत्रपाका मताः जिनैः । आयूंप्यपि हि चत्वारि भवपाकानि सन्ति हि ॥३०४॥

तत्र चतस्र आनुपूर्व्यः चेत्रनिबद्धाः । कुतः ? प्रतिनियतचेत्र एवैतासां फलोपलब्धेः । नरकायुर्नरक-भवनिबद्धम् । कुतः ? नरकभवधारणशक्तिदर्शनात् । शेपार्यूच्यप्यात्मीयात्मीयभवेषु निबद्धानि, तेभ्यस्तेषां भवानामवस्थानोपलब्धेः।

मीलिताः १४म ।

इत्यनुमागबन्धः समाप्तः ।

१. योगात् । २. चतुर्णो प्रत्ययानां संयोगात् । ३. अत्रार्धश्लोकाप्रे वाक्यमस्तीति ज्ञेयम् ।

भागाभागस्तथोत्कृष्टाद्याः स्वामित्वमेव च । दश प्रदेशवन्धे स्युभीगाभागोऽत्र चास्त्ययम् ॥३०५॥ एकात्मपरिणामेन गृह्यमाणा हि पुद्गलाः । अष्टकमेत्वमायान्ति प्रमुक्तान्तरसादिवत् ॥३०६॥ एकक्षेत्रावगाढांस्तान् कर्माहीन् सर्वदेशगान् । यथोक्तहेत्न् वध्नाति जोवः सादीननादिकान् ॥३०७॥ वर्णगन्यरसे : सर्वेश्चतुःस्पर्शेश्च तद्युतम् । स्यात्सिद्धानामनन्तांशः कर्मानन्तप्रदेशकम् ॥३०८॥ अत्र शोतोष्ण-स्निग्धरूक्ताश्चरवारः स्पर्शाः ४।

असंख्यातांशमावत्याः अपनीय ततोऽपरम् । अष्टकर्मसु तुत्यांशं दत्वाऽन्यद्विभजेदिति ॥३०६॥
बध्नतोऽष्टिविधं कर्में कैकस्मिन् समयेऽत्र ये । प्रदेशबन्धमायान्ति तेपामेतद्विभक्षनम् ॥३१०॥
भागोऽत्पोऽत्रायुपस्तुत्यो गोत्र-नाम्नोस्ततोऽधिकः । तुत्यो वरणविध्नेष्वधिकोऽतोऽतोऽधिमोहने ॥३११॥
सर्वोपिरमभागो हि वेदनीयेऽधिको मतः । सुख-दुःखनिमित्तत्वाच्छेपाणां स्थित्यपेत्तया ॥३१२॥
अनुत्कृष्टः प्रदेशाख्यः पण्णां बन्धश्चतुर्विधः । साद्यभुवास्त्रयः शेपाः सर्वे मोहायुपोर्द्विधा ॥३१३॥
ज्ञानावृद्विध्नगाः सर्वाः स्त्यानगृद्धित्रयं विना । हप्रोधे पट् जुगुप्सा भाः कपायाः द्वादशान्तिमाः ॥३१४॥
अनुत्कृष्टाश्चतुर्घाऽऽसां त्रयोऽन्ये सादयोऽध्रुवाः । शेपाणां सादयः सन्ति चत्वारोऽप्यध्रुवास्तथा ॥३१५॥
३०।६०।

मिश्रं विनाऽऽयुषो बन्धः पट्सूत्कृष्टप्रदेशतः । गुणस्थानेषु चोरकृष्टो मोहस्य स्यान्नवस्वसौ ॥३१६॥ भायुमोहनवर्जानां पण्णां स्यारकर्मणां स तु । समुन्कृष्टेन योगेन स्थाने सूदमकपायके ॥३१७॥ ससानां कर्मणां बन्धो जधन्योऽध्यमयोगिनः । सूदमापूर्णनिगोतस्य (?) आयुर्वन्धे तथाऽऽयुपः ॥३१८॥ सूदमे ससद्शानां हि पञ्चानामनिवृत्तिके । सम्यग्दष्टौ नवानां तु स्यादुत्कृष्टप्रदेशता ॥३१६॥ १७५।॥

पञ्च पञ्च चतत्तरच ज्ञाने विध्नेऽथ दृष्ठ्य । सातमुचं यशः सप्तदश स्वमेऽनिवृत्तिके ॥३२०॥ १७।

पुंस्त्वं संज्वलनाः पञ्च हास्याद्याः पट् च तीर्थंकृत् । निद्रा च प्रचला चैवं सम्यग्दण्टौ हि मानवे ॥३२१॥ ५|१।

द्वितीयस्य चतुष्कस्य कोपादीनामसंयते । तृतीयस्यापि देशाख्ये प्रदेशोत्कृष्टता भवेत् ॥३२२॥ ४।४।

देविद्यकमथाऽऽदेयं सुभगं नृ-सुरायुपी । भाद्ये संहति संस्थाने सुस्वरं सक्तभोगितः ॥३२३॥ भसातं विकियद्वन्द्वमिति याः स्युस्त्रयोदश । मिध्यादृष्टी च सद्दष्टौ तासामुत्कृष्टदेशता ॥३२४॥

आहारकद्वयस्याथ प्रमादरहितो यतिः । शेपाणां तु स मिथ्यात्वः प्रदेशोत्कर्पणसमः ॥३२५॥ ६६।

संज्ञी पर्याप्त उत्कृष्टयोगः स्तोकाः समर्जयन् । कुर्यात्प्रदेशमुत्कृष्टं विपरीतो जघन्यकम् ॥३२६॥ श्वअ-देवायुपी श्वअद्वयमेतच्चतुष्टयम् । विवर्त्तमानयोगस्त्वसंज्ञी वाऽऽहारकद्वयम् ॥३२७॥ अश्रमत्तो यतिः पञ्च तीर्थं सुरचतुष्टयम् । नयेत्सूचमिनिगोतस्तु शेपाः स्वल्पश्रदेशताम् ॥३२८॥

अत्रासंज्ञी ४। अप्रमचः २। असंयतः ५। निगोतः शेपाः १०६।

प्रदेश-प्रकृती वन्धौ योग।त् स्थित्यनुभागकौ । कषायात्कुरुते जन्तुर्नं तौ यत्र न तत्र ते ॥३२६॥ प्रकृतिः स्यात्स्वभावोऽत्र स्वभावाद्द्युतिः स्थितिः । तद्वसोऽप्यनुभागः स्यात्प्रदेशः स्याद्यित्वगः ॥३३०॥ प्रकृतिस्तिक्तता निम्ने तत्स्वभावाद्युतिः स्थितिः । तद्वसोऽप्यनुभागः स्यादित्येवं कर्मणामि ॥३३१॥

१. जघन्ययोगस्य । २. मध्ययोगन्यवस्थितः । ३. इयत्प्रमाणं इयत्-आत्मप्रदेशप्रमाणिमत्यर्थः । तस्य भाव इयत्वम् , तद्गच्छतीति इयत्वगः ।

कालं भवमथ क्षेत्रमपेष्येवोदयो भवेत् । कर्मणां स पुनद्वेधा सविपाकेतरत्वतः ॥३३२॥ श्रेण्यसंख्यातभागो हि योगस्थानानि सन्ति व । ततोऽसंख्यगुणस्त्विष्टः सर्वप्रकृतिसंग्रहः ॥३३३॥ ततोऽसंख्यगुणो ज्ञेयो विशेषः स्थितिगोचरः । स्थितेरध्यवसायानां स्थानानि तथा ततः ॥३३४॥ रसस्यानान्यपीष्टानि ततोऽसंख्यगुणानि तु । ततोऽनन्तगुणाः सन्ति प्रदेशाः कर्मगोचराः ॥३३५॥ अविभागपरिन्केदाः सन्त्यनन्तगुणास्ततः । कथयन्त्येवमाचार्याः सिद्धान्ते सूष्मबुद्धयः ॥३३६॥

[ इति प्रदेशबन्धः समाप्तः ]

किञ्चिद्वन्धससासोऽयं संक्षेपेणोपवणितः । कर्मप्रवादपूर्वाम्मोनिधिनिष्यन्दमात्रकम् ॥३३७॥ सहपश्चतेन संक्षेपादुक्तो चन्धविधिर्मया । यस्तं समग्रतां नीत्वा कथयन्तु बहुश्रुताः ॥३३६॥ श्रीचित्रकृटवास्तव्यप्राग्वाटवणिजा कृते । श्रीपालसुतढद्ढे [न] स्फुटार्थः पञ्चसंग्रहे ॥३३६॥ इति शतकं समाप्तम् ।

# सप्ततिकाख्यः पञ्चमः संग्रहः

वच्ये सिद्धपदैवन्धोदयसःप्रकृतिश्रिताम् । स्थानानां छेशमुचार्यं (मुद्धत्य) निष्यन्दं श्रुतवारिधेः ।।१।। कृति बध्नाति सुङ्क्ते च सक्ते स्थानानि वा कृति । मूलोक्तरगताः सन्ति कृति वा भङ्गकरूपनाः ॥२॥ अष्ट-सप्तक-पड्वन्धेष्वष्टेवोदयस्त्वयोः । एकवन्धे त्रयो भेदा एकभेदस्स्ववन्धके ॥३॥

 वं०
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १
 १

त्रयोदशसु सप्ताष्टी बन्धेऽष्टी पाक-सत्त्वयोः । विकल्पाः संज्ञिपर्याप्ते पद्म द्वौ केवलिद्दये ॥४॥

वं० ७ म वं० म ७ ६ १ १ त्रयोदशसु जीवसमासेषु उ० म म एकस्मिन् संज्ञिपयासे उ० म म ७ ७ स० म म म ७

वं० १ ० केवलिनोः उ० ४ ४ स० ४ ४

गुणस्थानेषु भेदौ ह्रौ पट्सु मिश्रं विनाष्टसु । एकैककर्मणां वन्धोदयसद्वतां प्रति ॥५॥

वं० म ७ पट्सु मिध्यादृष्ट्यादिषु मिश्रवितेषु द्वौ भङ्गौ उ० म म स० म म

मिश्र० अपू॰ अनि॰ स्॰ उ॰ सी॰ स॰ अ॰ वं॰ ७ ७ ७ ६ १ १ १ ० एकँकोऽप्रसु ड॰ द द द ७ ७ ४ ४ स॰ द द द द ७ ७ ४ ४

वन्धोदयास्तिता सम्यग् मूलप्रकृतिषु स्थिताः । अभिधाय ततो वष्ये उत्तरप्रकृतिश्रिताः ॥६॥ ज्ञानावृद्धिष्नयोः पञ्च पञ्च बन्धादिषु त्रिषु । शान्ते क्षीणे च निर्वन्धे पञ्चानामुद्यास्तिते ।।०॥

वं० ५ ५ वं० ० ० दशसु गुणस्थानेषु ठ० ५ ५ उपशान्त-सीणकपाययोः ठ० ५ ५ स० ५ ५

नव पट् च चतस्रश्च स्थानानि त्रीणि हमुधि । बन्धे सस्वे च पाके तु हे चतस्रोऽथ पञ्चकम् ॥॥॥ हमोधे नव सर्वाः पट् स्त्यानगृद्धित्रयं विना । चसस्रः प्रचला-निद्राहीनाः स्युर्बन्धसत्त्वयोः ॥॥॥

श्राभा

हमोधस्योदये चक्षुर्दर्शनावरणादयः। चतसः पञ्च वा निद्रादीनामेकतरोदये ॥१०॥

श्राप

नव वन्धत्रये सत्त्वे पट् चतुर्थत्वके नव । पढ्वाऽवन्धे उत्र पाकौ द्वौ चतुःसत्त्वोद्यौ परे ॥११॥

अत्र बन्धत्रयं १।६।४ । सर्वे मूलमङ्गाः १३ ।

१. जीवसमासेषु । २. उदयश्च अस्तिता च उदयास्तिते । ३. ग्रबन्धे सत्त्वे नव षट् च ।

आद्योर्नेव पट् चातोऽप्वेस्यांशं तु सप्तमम् । यावद्ह्युष्यतः सूष्मं यावद्बन्धे चतुष्टयम् ॥१२॥ इति गुणस्थानेषु बन्धः काक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाकाकाका

सन्त्रे नवोपग्रान्तान्ताः क्षपकेष्विनवृत्तिके । संख्यातमागान् यावत्ताः चीणं यावत्ततश्च पट् ॥१३॥ चतस्रोऽन्त्यचणे चीणे चतस्रः पञ्च चोदये । चीणस्योपान्तिमं यावत् चणमन्ते चतुष्टयम् ॥१४॥

४ ४ सूदमोपशमकेषु चपकेषु चापूर्वकरणस्य ससभागेषु पट्स्विनवृत्तेः संख्यातांशान् बहून् भागान् यावत् ४ ५। ३ ६

४ ४ ०० सतः परं चिपतपोडराप्रकृतेरिनवृत्तेः शेपसंख्यातभागे स्वमचपके च ४ ५ उपशान्ते ४ ५ चीणे ६ ६ ६ ६

० ० ७ ४ ५ ज्ञीणचरमसमयेच। ४ एवं सर्वे १३।

गोत्रे स्युः सप्त वेद्येऽष्टी भङ्गाः पञ्च तथा नव । नव पञ्चक्रमाच्छ्रश्रतिर्यंङ्नरसुरायुपाम् ॥१५॥ इति गोत्रे ७ । वेद्ये ८ । आयुपि ५।६।६।५

उचो बसुरचनीचं च नीचो बं नीचनीचकम् । वन्धे पाके चतुर्थेषु सद्द्वयं सर्वनीचकम् ॥१६॥

 410
 310
 310
 310
 010

 3
 0
 3
 0
 0

 3
 3
 0
 0
 0

अत्रोचमेकोऽद्धः १ । नीचं शून्यः ० इति संदृष्टिः । सातासातयोरप्येपैव संदृष्टिः १।० । इत्याचे पञ्च चत्वार भाषा भद्गास्तु सासने । द्वावाची त्रिष्वतोऽन्येषु पञ्चस्वेकस्तथाऽऽदिमः ॥१७॥

दशसु मिथ्यादृष्टवादिषु पञ्चानां विभागः ५।४।२।२।२।१।१।१।१।१।१।१।१।३।३।३। उच्चं पाके द्वयं सत्त्वेऽत्रन्धकैकादशादिषु । स्यादुचसुदये सत्त्वे चायोगस्यान्तिमे चणे ॥१८॥

वतुर्पु १ अयोगान्ते १ एवं सप्त ७। १।० १

वेद्यस्य गोत्रवद्गङ्गाश्चत्वारः प्रथमा मताः । पट्स्वादिमेषु ते सन्ति द्वावेवाद्यौ तु सप्तसु ॥१६॥ आद्यावेव विना बन्धमयोगे द्वाबुपान्तिमे । द्वौ चान्त्ये स च पाकस्थे सातेऽसाते तथाष्ट वै ॥२०॥

वं० १ १ ० ० उ० १ ० १ ० १ ० ० १ एवमच्ट म १ स० ११० ११० ११० ११० ११० १ अवध्नत्युद्तिं सत्स्यादायुर्जीवे तु वध्नति । बध्यमानोदिते सत्त्वे बद्धे बद्धोदिते सत्ती ॥२१॥ तिर्यक्-मनुष्यायुर्णे बध्नत्सु निरयायुप उदये नारकेष्वेव पद्म भङ्गाः—

> 0 7 0 3 0 9 9 9 9 9 9 917 917 913 913

अत्र नारक-तिर्यंक्-मनुष्य-देवायुपामेक-द्वि-त्रि-चतुरह्नैः संदध्यः १।२।३।४ ।

एवं निरय-तिर्यं - मनुष्य-देवायूंपि वध्नत्सु तिर्यक्षु तिर्यगायुरुदये नव भङ्गाः-

एवं निरथ-तिर्यङ्-मनुष्य-देवायूंपि बध्नत्सु मनुष्येषु मनुष्यायुरुद्ये नव मङ्गाः---

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3</t

एवं तिर्थंङ्-मनुष्यायुपी बध्नत्सु देवेषु देवायुरुद्ये पन्च भङ्गाः---

 8
 8
 8
 8
 8

 8
 8
 8
 8
 8

 0
 5
 0
 \$
 0

ह्य कांग्रे विंशत्। सप्तदश वन्धे त्रयोदश । नव पञ्च चतुष्कं त्रिह्य कं स्थानानि मोहने ॥२२॥ २२।२९।१७।१३।१५।१।२।११

द्वाविंशतिः समिथ्याःवाः कपायाः पोढशैककः । वेदो युग्मं च हास्याद्ग्विकं भयजुगुप्सने ।।२३।। १।१६।१।२।१। मीलिताः २२ ।

इयमार्चे द्वितीये तु निर्मिथ्यात्वनपु सकाः । हीनाऽनन्तार्नुबन्धिस्त्रीवेदैर्मिश्रायताह्वयोः ॥२४॥

मिध्याद्दश्ची २२। प्रस्तारः— २ २ । सासने २१। प्रस्तारः— २ २ । मिश्रासंयतयोः १७। १ १ १ १ १६ १६ १६

प्रस्तारः--- २ २ । १ १२

देशे द्वितीयकोपाद्यैरूना पष्टेऽपि तत्परैः। अप्रमत्ते तथाऽपूर्वे शोकारतिविवर्जिताः ॥२५॥

देशयती १३ प्रस्तारः— २ २ । प्रमत्ते ६ । प्रस्तारः— २ २ । अप्रमत्तापूर्वकरणयोः ६ ।

मस्तारः--- २ १

बन्धे पुंचेद-संज्वाला संज्वालाश्चानिवृत्तिके । तेऽप्येकद्वित्रिभिर्हीनाः कोपायः सन्ति मोहने ॥२६॥ अनिवृत्तौ ५।४।३।२।१ : स्थानं दश नवाष्टी च सप्त पट् पञ्च मोहने । चतुष्कं द्वयमेकं च सामान्यान्नवधोदये ॥२७॥ १०।६।८।७।६।५।१।१

मिथ्या क्रोधाश्च चत्वारोऽन्ये वा वेदो विकल्पतः । हास्यादियुग्मयोरेकं भीर्जुगुप्सा दशोदये ।।२८।। मिथ्यात्वमाद्यकोपादीन् द्वितीयांस्तलरान् त्यजेत् । भीयुगैकतरं द्वे च हासादीन् वेदगं त्रयम् ।।२६।।

अत्र रलोकार्थः--मिध्यात्वमेकं अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संज्वलनाख्याः चत्वारः क्रोधाः, चरवारो वा मानाः, चतस्रो वा मायाः, चत्वारो वा लोभा इति चत्वारः कपायाः ४। त्रिप्नेकतरो वेदः १ हास्यरती अरतिशोकावित्येकतरं युग्मम् २ । भयं १ जुगुप्सा च १ इति दशोदयस्थानम् १० । द्वाविंशति-यन्धस्थाने मिध्यादृष्टेः १०। अस्माच दशोदयस्थानात् मिध्यात्वे त्यक्ते नवोद्यस्थानमेकविंशतिवन्धस्थाने सासनस्य ६ । एतदेवानन्तानुवन्धिचतुष्कोनं शेपचतुष्कत्रयस्य श्रयः क्रोधा माना माथा छोभा वा, इति त्रयः कपायाः ३ । वेदैकतरादिभिश्च पञ्चिमः सहाष्टोदयस्थानं सप्तदशवन्यस्थाने [सम्यग्मिथ्यादृष्टेः] असंयत-सम्यन्दष्टेरोपरामिकसम्यन्दष्टेः सायिकसम्यन्दष्टेश्च ८। एतदेव द्वितीयकोपाद्यूनं शेपचतुष्कद्वयस्य द्वौ कोषी मानौ माये लोभौ चेति हो कपायौ र । वेदैकतरादिभिश्च पञ्चिमः सह सप्तोदयस्थानं त्रयोदशबन्यस्थाने देशसंयतस्यौपशमिकसम्यग्हष्टेः चायिकसम्यग्हप्रेश्च ७। एतदेव तृतीयकोपाद्यूनं चतुर्णां संव्वलनानामेक-तरेण वेदैकतरादिभिः पद्धभिः सह पहुद्यस्थानं नव बन्धस्थाने भौपशमिकसम्यग्दष्टीनां जायिकसम्यग्दष्टीनां च प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वाणाम् ६ । एतदेव भय-जुगुप्सयोरेकतरेण विना पञ्चोदयस्थानं प्रमत्तादिष्वेव । अस्य द्वौ भङ्गी पापा एतदेव भय जुगुप्साभ्यां द्वाभ्यामपि हीनं प्रमत्तादीनामेव चतुरुदयस्थानम् ४। एपाव्यैकैकस्य दशासुद्यस्थानस्य चतुभिः कपायैः त्रिभिर्वेदेः युगलाम्यां गुणितस्य चतुर्विशतिमङ्गाः २४ । ततः सवेदानि-वृत्ती हास्यादिभिविंना चतुर्णी संव्वलनानामेकतरेण त्रिवेदैकतरेण च द्विकसुद्यस्थानम् २ । अस्य च द्वादश भक्षाः १२ । तथाऽनिवृत्तेरेव चतुर्विधवन्धस्थाने ह्रे उद्यस्थाने ह्रावेकश्च । तत्राधेऽपूर्ववद् द्वादश भक्षाः १२ । द्वितीये चावेदानिवृत्तौ वेदैविंना चतुर्णों संव्वलनानामेकतरेणैकमुद्यस्थानम् । अस्य चत्वारो भङ्गाः ४ । त्रिविधयनधस्थाने क्रोधवर्जत्रिसंज्वलनानामेकतरेणैक्सुद्यस्थानम् । अस्य त्रयो भङ्गाः ६ । द्विविधवन्धस्थाने क्रोधमानवर्जद्विसंदवलनयोरेकतरेणैकमुद्यस्थानम्। अस्य द्वौ भङ्गौ २। एकविधवन्धके लोमसंदवलनेनैक-मुद्यस्थानम् । अस्यैको भङ्गः १ । अवन्धके सूचमलोभसंज्वलनेनैकसुद्यस्थानम् । एक एव भङ्गः १ । विंशतिस्वष्टसप्तामाः पट्चतुस्त्रिद्धिकैकयुक् । तथा त्रयोदशातोऽपि द्वादशैकादशोऽप्यतः ॥३०॥ सखे पञ्च चतुश्चिद्वयोकं स्थानानीति मोहने । सन्ति पञ्चदशातः स्युभैङ्गा वन्वादिगोचराः ॥३१॥ २=।२७।२६।२४।२३।२२।२१।१३।१२।११।५।४।३।२।१।

मोहे स्युः सत्तया सर्वाः विंशतिः सप्त-पङ्-युताः । उद्वेह्नितेति सम्यक्तवे सम्यक्तिष्यास्य एव च ॥६२॥ मिथ्यादृष्टी २८।२७।२६।

चिपतेष्वाद्यकोपादिष्वष्टाविंशतितः पुनः । मिथ्यात्वे सिथके च स्युः सम्यक्त्वेऽष्टकपायके ॥३३॥ नपुंसके खियां हास्यादिपट्के पुरुषे क्रमात् । क्रोधे संव्वलने माने मायायामपराणि तु ॥३४॥ एवं शेपाणि सत्तास्थानानि २४।२३/२२।२१।१३।१२।११।४।३।२११

प्व श्रापाण सत्तारवानाम र गरेरार राज्यात्र स्थानेषु त्रिष्वतो ही हावेकोऽतो मोहबन्धने ॥३५॥ भद्गाः हाविंशतेः पट्स्युरचत्वारश्चैकविंशतेः । स्थानेषु त्रिष्वतो ही हावेकोऽतो मोहबन्धने ॥३५॥ ६।४।२।२।१।१।१।१।१

पद्मस्वाद्येषु वन्धेषु पद्म पाका दशादिकाः । हो परे हिक्मेको वाऽन्यन्नान्येष्वेक एव च ॥३६॥
वं० २२ २१ १७ १३ ६ अनिवृत्ती वं० ५ ४ ३ २ १ १ सूक्ष्मे छ० १ .
उ० १० ६ ८ ७ ६ अनिवृत्ती ह०२ २ १ १ १ १ छ०। अद्ये उनन्तानुबन्ध्यूनोऽन्यो उन्यो समदशोऽपि तो । मिश्र-सम्यक्त्वयुक्ती स-सम्यक्त्वो चोदयी ह्योः ॥३७॥

वं० २२ २१ १७ १३ ६ उ० १०१६ ६ हाट टा७ ७१६

१. बन्धस्थाने । २. श्रनन्तानुबन्धिसहितः । ३. उदयभङ्गौ । ४. मिश्राविरतयोः । ५. बन्धस्थानयोः ।

दशाज्येते मयेनोना इतुष्सोना द्वयोनकाः । इत्यन्येऽज्युदया एपामेकैक्स्योपरि त्रया ॥३८॥

|     | २२  | २ ६  |     | \$ 78   | _   | , इ३      | _   | ્રફ     |
|-----|-----|------|-----|---------|-----|-----------|-----|---------|
|     | **  | 7    | वे० | को० चा० | वे० | सौ० द्वा० | वे० | নী০ হা০ |
| =   | =   | 디다 , | 2   | ६       | ξ   | હ         | ષ્  | 8       |
| 313 | 313 | \$   | =i= | 313     | 212 | ६१६       | इ∤इ | ष्राष   |
| 50  | 50  |      | 3   | =       | =   | •         | 33  | ₹.      |

एको दशोदयोने स्युः पढेकादश वै दश । सप्त चत्वार एक्डेश्त्रानिवृत्तौ द्वौ च पञ्चकम् ॥३६॥

सत्र पद्मनु दन्यस्थानेषु दशोद्यादीनां संख्याः १।२।११।१०।७।११। सीलिताः ४० । सनिवृत्ती

श्राध [ स्झे १ 1 ]

द्श द्वाविशतेर्वन्धे सप्ताचाः उद्याः परे । नव सप्तादिकाः सप्तद्शे नव पडादिकाः ॥४०॥ त्रयोद्शेऽष्ट पद्धाचाः सप्ताऽतश्चतुरादिकाः । चत्वारिशदिमे पाकाः वन्यस्थानेषु पद्धसु ॥४९॥

108

क्षायवेद्युक्तेंस्ते चुक्किद्विमिराहताः । चनुवि शतिमेदाः स्युः प्रत्येकमलिलोद्याः ॥४२॥

एवं पञ्चतु वन्त्रस्यानेषु चत्वारिंशदुद्याञ्चतुर्विशतिमङ्गगुनाः सन्त एतावन्त उदयविक्त्राः ६६०। महाः कपाय-वेदैः स्युर्वन्त्रयोर्द्वाद्ययोः । द्विकोद्ये चतुर्वन्त्रे चत्वारोऽन्येऽप्येकोद्ये ॥४२॥ वन्त्रतिके त्रिक्र-द्वये कमङ्गर्यकोद्ये कमात् । अनिवृत्तावतः स्को स्यादेकः पाक्र-मङ्गयोः ॥४४॥

५ ४ ४ ३ २ ६ ० २ २ ६ ६ ६ ६ सूच्मे ६ पुर्व सर्वे महा सीलिताः ३५। पूर्वोक्तः ६२ ६२ ४ ३ २ ६ ६

सहैतादन्तः ६६५ ।

पाकस्थानानि पाकस्थप्रकृतिकानि ताढयेत् । स्वैविक्स्पेश्चनुर्विशस्याग्रेश्च पर्वन्थनैः ॥४५॥ नोहप्रकृतिसंख्यायाः पर्वन्यास्त एव हि । एकाक्षप्रिशद्नानि सहस्राणि तु सप्त ने ॥४६॥

### [ १७३३

सत्र द्शादि-चतुरन्तानि पाक्स्यानान्येतावन्ति ११६। ११। ११। १। ११। ११। इशादिपाक्स्यम्हितन्तानि १०। ५१। दशादिपाक्स्यम्हितन्तानि १०। ५१। दशादिपाक्स्यम्हितन्तानि १०। ५०। भिन्ने १०। ५०। पुनरचनुर्विशितन्तानि १६१२। भनिवृत्तौ पूर्वोक्तौ पूर्वोक्तौ पूर्वोक्तौ प्रतावन्तः १८७१।

काचे श्रींगि परे चैंकं त्रिषु पञ्च च पर् परे । सप्तातोऽन्येषु चत्वारि सत्तास्थानानि चन्द्रने ॥१०॥

एवं सामान्येनामियाय विशेषेगाळह—

साधनाधे त्रयं वन्धे द्वितीयेऽष्टाप्रविंशतिः । सत्तयाऽष्ट चतुखिद्द्ये काप्रातिष्वपि विंशतिः । ४८॥ साऽतोऽष्टंबतुरेकाप्रा त्रिद्वये काप्रास्तया दश । पद्माप्राणि परेऽमूनि त्रिष्वतो वन्धके तथा । १४६॥ प्रत्येकं चतुर्ष्टेकयुक्ता विंशतयः क्रमात् । चतुखिद्वये क्सकेस्ताः सत्तास्यानेश्च संयुताः ॥५०॥

द्वार्विश्वतिवन्यके सत्तास्थानानि २=।२७।२६। एकविंशतिवन्यके २=। सप्तद्श-त्रयोदश-नवबन्धकेषु सत्तास्थानानि २=।२७।२६।२६। पद्धवन्यके २=।२७।२६।१६। कतुर्वन्यके २=।२७।२६।१६। ६२।१६।७। द्विवन्यके १२।१६।१६। द्विवन्यके १=।२७।२६।१६। द्विवन्यके २=।२७।२६।१६। द्विवन्यके २=।२७।२६।१६। द्विवन्यके २=।२७।२६।१६।

वन्बेऽत्र नव पाक्नेऽपि मोहने स्थानानि दश । सत्त्वे पञ्चदृशोक्त्वेति नामावो वन्यते प्रम् ॥५९॥ त्रिक-पञ्च-पञ्चणमा नवामा विश्वतिः कमात् । दशैकादशयुक्तैकं वन्यस्थानानि नामिन ॥५२॥ २३।२५।२६।२८॥२॥३ श्वअतिर्यङ्नृदेवानामेकं पञ्च त्रि पञ्च तु । क्रमेण गतियुक्तानि वन्धस्थानानि नामनि ॥५३॥ १।५।३।५

धत्र श्वभ्रद्धयं हुण्डं निर्माणं दुर्भगास्थिरे । पन्चेन्द्रियमनादेयं दुःस्वरं चायशोऽश्चभम् ॥५४॥ असन्नभोगतिस्तेजः कार्मणं वैक्रियद्वयम् । वर्णाद्यगुरुष्ठच्वादि त्रसादिकचतुष्ट्यम् ॥५५॥ इरयष्टाविंशतिस्थानमेकं मिथ्यात्वसंयुजाम् । श्वभ्रतिंपूर्णपञ्चान्वैर्युक्तं वध्नन्ति देहिनः ॥५६॥

स्थानं २८ | भङ्गः १ । अत्र नरकगत्या सह वृत्यमावादेकान्न-विकलान्नजातयः संहननानि च

दशभिनेवभिः पड्भिः पञ्चभिर्विशतिस्त्रिभिः । युक्ता स्थानानि पन्चैव तिर्यगातियुतानि तु ॥५७॥ ३०।२६।२५।२६।

तत्राधा त्रिंशदुद्योतं तिर्योग्द्वतयकार्मणे । तेजः संहति-संस्थानपट्कस्यैकंतरद्वयम् ॥५८॥ नभोगतियुगस्यैकतरमोदारिकद्वयम् । वर्णाद्यगुरुढध्वादि-त्रसादिकचतुष्टयम् ॥५६॥ स्थिराद्विपङ्युगेष्वेकतरं पञ्चाचनिर्मितां । पञ्चाचोद्योतपर्याप्ततिर्यंगातियुतामिमाम् ॥६०॥ मिथ्याद्वष्टिः प्रवध्नाति वध्नात्येतां च सासनः । द्वितीयां त्रिंशतं किन्तु हुण्डासम्प्राप्तविज्ञताम् ॥६१॥

तत्र त्रिंशनतृतीयेयं तिर्यम्बितयकार्मणे । तेजश्चौदारिकद्वन्द्वं हुण्डा सम्प्राप्तदुर्भगम् ॥६२॥ श्रसाधगुरुलव्यादि वर्णादिकचतुष्टयम् । तथा विकलजात्येकतरं दुःस्वरमेव च ॥६३॥ यशःस्थिरश्चभद्वनद्वत्रिकस्यैकतरत्रयम् । निर्माणं चाप्यनादेयमुद्योतासन्नभोगती ।।६४॥ वस्नात्येतां च मिथ्यादक् पर्याक्षोद्योतसंयुताम् । विकलेन्द्रियसंयुक्तां विर्यम्गतियुतामपि ॥६५॥

अन्न विकलेन्द्रियाणामेकं हुण्डसंस्थानमेव, तथैतेषां बन्धोदययोः दुःस्वरमेवेति तिस्रो जातयर्खाणि युगलान्यन्योन्याभ्यस्तानि ३।२।२।२। भङ्गाः २४। तिस्रो हि त्रिंशतो यद्वदेकान्नत्रिंशतस्तथा। तिस्रो विशेषः सर्वासु यदुद्योतो न विद्यते।।६६।।

पुतासु पूर्वोक्तभङ्गाः ४६०८ । पिंद्वशितिरियं तत्र तिर्योग्द्वितयकार्मणे । तेज औदारिकैकाक्षे हुण्डं पर्याप्तवादरे ॥६७॥ निर्मिचागुरुलम्बादि-वर्णादिकचतुष्टयम् । श्रमस्थिरयशोद्दन्द्वेण्वेकैकमथ दुर्भगम् ॥६८॥ भातपोद्योतयोरेकं प्रत्येकं स्थावरं तथा । अनादेयं च वध्नाति मिध्यादिष्टिरिमामिष ॥६६॥ स्रतिर्यंगतिमेकाचपूर्णवादरसंयुताम् । तथैकतरसंयुक्तामातपोद्योतयोरिष ॥७०॥

भन्नैकेन्द्रियेष्वङ्गोपाङ्गं नास्त्यप्टाङ्गाभावात् । संस्थानमप्येकमेव हुण्डम् । भतः भातपोद्योतस्थिरा-स्थिरश्चभाश्चभायशोयशसां युगानि २।२।२।२ अन्योन्यगुणितानि भङ्गाः १६ । पड्विंशतिर्विनोद्योतातपाभ्यां पञ्चविंशतिः । तस्यैवैकतरोऽप्येताः सूत्त्म-प्रत्येकयुग्मयोः ॥७१॥

भन्न सूचम-साधारणे भावनादीशानान्ता देवा न बध्नन्ति । अत्र च यशःकीर्त्तं निरुध्य स्थिरा-स्थिरमङ्गौ श्रुभाश्चमभङ्गाभ्यां गुणितौ ४ । अयशःकीर्त्तं निरुध्य बादरप्रत्येकस्थिरशुभयुगानि २।२।२।२ अन्योन्यगुणितान्ययशःकीर्त्तिभङ्गाः १६ । द्वयेऽपि २० । पञ्चविंशतिरत्रान्या तिर्योग्द्वतयकार्मणे । पञ्चात्त-विकलात्त्रैकतरमौद।रिकद्वयम् ॥७२॥ तेजोऽपर्याप्तनिर्माणे प्रत्येकागुरुल्ह्वपि । उपद्यातायशोहुण्डास्थिरासम्प्राप्तदुर्भगम् ॥७३॥ त्रसं वर्णादयः सूचममनादेयाशुभैस्विमाम् । सितर्यग्गस्यपर्याप्तत्रसां बध्नाति वामहक् ॥७४॥

अत्र परघातोच्छ्रासविहायोगतिस्वरनाम्नामपर्याप्तेन सह वन्घो नास्ति, विरोधादपर्याप्तकाले चैपा-सुद्याभावाच । अत्र चत्वारो जातिभङ्गाः ४ ।

×,

त्रयोविंशतिरेकाचं तिर्यग्द्वन्द्वं च कार्मणम् । तेजोऽशुभं तथौदार्यं दुर्भगागुरुरुव्वि ॥७५॥ हुण्डं वर्णचतुष्कं चोपघातमयशोऽस्थिरम् । सूदमवादरयोरेकमेकं साधारणान्ययोः ॥७६॥ स्थावरापूर्णनिर्माणानादेयानि च वामदक् । सितर्यगितिपर्यासेकाचां वध्नात्यमूमि ॥७७॥

अत्र संहननवन्धो नास्ति, एकेन्द्रियेषु संहननस्योदयाभावात् । अत्र वादर-सूचमभद्गयोः प्रत्येक-साधारण-भङ्गगुणनायां चत्वारो भङ्गाः ४ ।

एवं तिर्यगित्युक्ताः सर्वभङ्गाः १३०८।

दशभिनेविभियुक्ता विंशतिः पञ्चिभः क्रमात् । वन्धस्थानानि युक्तानि नृगत्यां श्रीणि नामनि ॥७८॥ ३०।२६।२५।

त्रिंशदेपाऽत्र पञ्चाचं नृद्वयौदारिकद्वये । सुस्वरं सुभगादेयमाद्यसंस्थान-संहर्ता ॥७६॥ शुभित्थरयशोयुग्मैकतराणि च सद्गितः । वर्णाद्यगुरुल्ड्वादि-त्रसादिकचतुष्टयम् ॥८०॥ तीर्थकुत्कार्भणं तेजो निर्मिद् वध्नात्यसंयतः । एतां नृगितपञ्चाचपूर्णतीर्थंकरैर्युताम् ॥८१॥

३०। अत्र दुर्भग-दुःस्वरानादेयानां तीर्थंकरेण सम्यक्त्वेन च सह विरोधान्न बन्धः। सुभग-सुस्वरा-देयानामेव बन्धस्तेन त्रीण्येव युगानि २।२।२। अन्योन्यगुणिता भङ्गाः = । हीनां तीर्थंकृता त्रिंशदेकान्नत्रिंशदस्त्यमूम् । युक्तां मनुष्यगत्याधैर्वंध्नीतो मिश्र-निर्वतौ ॥=२॥

२९ । भत्राष्ट्रो भङ्गाः म वचयमाणद्वितीयैकान्नत्रिंशदपेत्तया पुनरुक्ता इति न गृहोताः । द्वितीयाऽप्येवमेकान्नत्रिंशदेकतरैतियम् । युग्मोनां सुस्वरादेयसुभगानां त्रिभिर्युताः ॥म३॥ पतां संहति-संस्थानपट्कैकतरसंयुताम् । सन्नभोगतियुग्मैकतरां वध्नाति वामदक् ॥म४॥

भन्नेषां राराराराराराहाह परस्परवधे भङ्गाः ४६०८ ।

तृतीयापि द्वितीयेव वध्नात्येतां च सासनः । त्यक्तवा हुण्डमसम्प्राप्तं तच्छ्रेपैकतरान्विताम् ॥८५॥

अत्रैपां २।२।२।२।२।२।२।१।५।५ अन्योन्यवधे मङ्गाः ३२००। एते पूर्वप्रविष्टा इति न गृहीताः । स्यात्पञ्चित्रं त्रित्तत्र मनुष्यद्विक-कार्मणे । तेजोऽसम्प्राप्तहुण्डानि पञ्चाचौदारिकद्विके ॥८६॥ प्रत्येकागुरुल्ड्वाह्ने स्थूलापर्याप्तदुर्भगम् । त्रसं वर्णचतुष्कं चानादेयमयशोऽस्थिरे ॥८७॥ निर्माणं चार्युमं चोपघातोऽमूमादिमोऽर्जयेत् । मनुष्यगत्यपर्याप्तयुजं पञ्चाच्चसंयुताम् ॥८८॥ अत्र संक्रेशेन वध्यमानापर्याप्तेन सह स्थिरादीनां विद्यद्विप्रकृतीनां वन्धो नास्ति, तेन सङ्गः १ ।

एवं सनुष्यगती सर्वभङ्गाः ४६१७।

एकत्रिंशदतस्त्रिंशज्ञवाष्टाग्रे च विंशती । चत्वार्यमरगत्यामा निर्गत्येकं तु पञ्चमम् ॥ ५९॥ ३१।३०।२६।२८।१।

तत्रैकत्रिशदेपात्र देवद्वितय-कार्मणे । पञ्चात्तमाद्यसंस्थानं तेजोवेक्रियकद्वयम् ॥६०॥ वर्णोद्यगुरुरुष्वादि-त्रसादिकचतुष्टयम् । सुभगं सुस्वरं शस्तनभोगितयशःशुभम् ॥६१॥ स्थिराहारद्विकादेयनिर्माणं तीर्थकृत्तथा । वश्नाति चाप्रमत्तोऽमूमपूर्वकरणस्तथा ॥६२॥ देवगत्याऽथ पर्यासपञ्चात्ताहारकद्वयैः । युक्तं तीर्थकृता चैकत्रिशस्थानिमदं भवेत् ॥६३॥

अत्र देवगत्या सह संहननानि न वध्यन्ते, देवेषु संहननानामुदयामावात् । अत्र भङ्गः १ । एकत्रिंशद् भवेत् त्रिंशद्दोना तीर्थकरेण सा । वध्यते चाप्रमत्तेन तथाऽपूर्वाह्वयेन च ॥१४॥

भत्रस्थिरादीनां बन्यो न भवति, विशुद्ध्या सहैतेषां बन्धविरोधात्। तेनात्र भङ्गः १ । भाहारद्वितयेऽपास्त एकत्रिंशत्सती भवेत्। एकान्नत्रिंशदाद्येषा वध्यते सप्तमाष्टमैः ॥६५॥

भत्रापि भङ्गः पुनरुक्तः ।

एकान्नत्रिंशदन्येवं परमेकं स्थिरे शुभे । यशस्यिप च वध्नन्ति निर्वृताद्यास्त्रयस्तु ताम् ॥६६॥

भन्न देवगत्या सह उद्योतो न बध्यते, देवगतौ तस्योदयाभावात्, तिर्यंगति मुक्त्वाऽन्यगत्या सह तस्य वन्धविरोधाद्य । देवानां देहदीतिस्तर्हि कुतः ? वर्णनामकर्मोदयात् । अत्र च श्रीणि युगानि २।२।२ । भङ्गाः म ।

एकत्रिंशच्च निस्तीर्थंकराऽऽहारद्वया भवेत् । अष्टाविंशतिराधैतां बध्नीतः सप्तमाष्टमौ ॥६७॥ अत्र भङ्गः पुनरुक्तः १ ।

भष्टाविंशतिरत्रान्येकान्नत्रिंशदि्द्वतीयका । हीना तीर्थंकरेणैतां प्रबध्नन्ति पढादिमाः ॥६८॥

कुतः १ एतदुपरिजानामप्रमत्तादीनामस्थिराशुभायशसां बन्धाभावात् । भङ्गाः म । एवं देवेषु भङ्गाः ११ ।

यशोऽत्रेकमपूर्वांचे त्रये भङ्गास्तु नामनि । चतुर्दंश सहस्राणि पञ्चपञ्चाशतं विना ॥ १६॥

पाकेऽत्रैकचतुः पन्च पट् सप्ताष्टनवाधिकाः । दशैकादशयुक्तापि विशतिर्नव चाष्ट च ॥१००॥ नाम्नः पाके २१।२४।२५।२७।२८।२६।३०।३१।६।६। एकपन्चकसप्ताष्टनवयुक्ताऽत्र विशतिः । पाकस्थानानि पन्चैव सन्ति श्वत्रमताविति ॥१०१॥

२१।२५।२७।२⊏।२६।

भन्नेकविंशतं श्वभ्रयुगमं तैनसकार्मणे । निर्मिद्वर्णचतुष्कं च पर्याप्तागुरुलध्वपि ॥१०२॥ अनादेयायशःस्थूलं पञ्चासं दुर्भगं त्रसम् । नित्योदयचतुष्कं च स्थिरास्थिरशुभाशुभैः ॥१०३॥ विग्रहर्त्तिगतस्य स्याद्वारकस्योदयेऽस्य तु । जघन्यसमयं द्वौ च समयो परमोऽपि च ॥१०४॥

२,१। सङ्गः १।

अपश्वश्रानुप्वीकमस्तीदं पाञ्चविशतम् । युक्तं प्रत्येकहुण्डोपवातवैक्रियिकद्वयैः ॥१०५॥ अहोऽस्त्यात्तरारोराद्यन्णादारभ्य पूर्णताम् । यावच्छ्रीरपर्याप्ते कालोऽत्रान्तमुहूर्त्तेभाक् ॥१०६॥

२५ । भङ्गः १ । कुतोऽत्र न संहननोदयः ? नरकगत्या देवगत्या च सह संहननस्य बन्धाभावात् । पर्यासाङ्गेऽन्यवातासद्गतियुक् साष्ठविंशतम् । तत्कालेऽस्य न पर्याप्तिनिष्पत्तिर्यावदस्यदः ॥१०७॥

२७। सङ्गः १।

भष्टाविंशत्तमानासौ भाषापर्यांतिपूर्णताम् । यावस्सोन्छ्वासमस्तीदं कालोऽस्यान्तर्मुहूर्यभाक् ॥१०८॥ २८। भङ्गः १।

एकाजिंशतं तत्स्याद् वावपर्यांसी सदुस्वरम् । कालस्तु जीविताम्तोऽस्यैकैको भङ्गोऽिप पञ्चसु ॥१०६॥ २६ । भङ्गः १ । एवं सर्वे ५ ।

भत्र ज्ञचन्या दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टा त्रयिश्वरतागरोपमाणि उमेऽप्येतेऽन्तर्मुहूर्त्तोने । एवं नरकगितः समाप्ता ।

एकात्रा विंशतिः सा च चतुरादिभिरन्विताः । एकाग्रत्रिशतं यावित्यंक्त्वे ते नवोदयाः ॥११०॥ २१।२४।२५।२६।२७।२८।३१।

पृथिवीकायिके स्थूले पूर्णाङ्गेऽस्त्यातपोदयः । तिर्यक्षूचोतपाकोऽस्ति मुक्त्वा तेजोऽनिलाङ्गिनौ ॥१११॥ अत्र तेजोवातकायिकौ मुक्त्वाऽन्येषु बादरपर्याप्तपृथिन्यम्बुबनस्पतिषु पर्याप्तद्वित्रचतुरिन्द्रियपन्चेन्द्रि-

येषु च तिर्यक्षूद्योतोदयो भवतीत्यर्थः । सामान्यैकेन्द्रियस्याद्यं स्थानं पष्टवकमिष्यते । निःसाप्तविंशतं तत्स्यान्निरुद्योतातपोदये ॥११२॥

यकान्द्रयस्याचः स्थान पर्वपनामन्यतः । गर्वतिकार्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यानान्यस्य अत्र सामान्यकेन्द्रियाणामुद्यस्थानानि पञ्च २१।२४।२५।२६।२७। तेषामेबातपोद्योतयोरनुद्येनाम्नि

चत्वारि २१।२४।२५।२६। आतपोद्योतपाकोनैकेन्द्रियस्यैकविंशतम् । इदं तिर्यग्द्रयं तेजोऽगुरुल्लव्य कार्मणम् ॥११३॥ वर्णगन्धरसस्पर्शाः निर्माणं च शुभाशुमम् । स्थिरास्थिरमनादेयं स्थावरैकान्नदुर्भगम् ॥११४॥ यशोवादरपर्याप्तत्रियुग्मैकतरत्रयम् । वक्रतौ वर्तमानस्यास्त्येकद्वित्रिचणस्यितिः ॥११५॥ सूचमसाधारणापूर्णैः सहोदेति न यद्यशः । यशःपाकेऽस्ति तेनैको भङ्गोऽन्यत्र चतुष्टयम् ॥११६॥

२१। अत्र सङ्गाः अयशःकीर्त्युद्ये वादरपर्याष्ठयुग्माभ्यां चत्वारः ४। यशःकीर्त्युद्ये चैकः १। कुतः ? सूच्मापर्याष्ठाभ्यां सह यशःकीर्त्तेरुद्याभावात्, यशःकीर्त्या च सह सूच्मापर्याष्ठयोरुद्याभावाद् वा। सर्वे भङ्गाः ५।

चातुर्विशतमस्तीदं स्वानुपूर्व्योनमागते । हुण्डे प्रत्येकयुग्मैकतरे चौदारिकेऽपि च ॥११७॥ उपवाते गृहीताङ्गस्याङ्गपर्याक्षिपूर्णताम् । यावद्यङ्गा नवास्यान्तर्मुहूर्तश्च द्विधा स्थितिः ॥११८॥

२४ । अत्राप्ययशःकीर्खुद्ये वाद्रपर्याक्षप्रत्येक्युग्मेरशे भङ्गाः म । यशःकीर्खुद्ये चैंकः १ । कुतः १ यशःकीर्या सह सूच्मापर्याक्षसाधारणानामुद्याभावात । सर्वे नव १ । सान्यधातमपूर्णोनं स्यादेतत्पाञ्चविंशतम् । तत्कालं पञ्चधा यावदानपर्याप्तिनिष्टितम् ॥११६॥

२५ । अत्र भङ्गाः अयशःकीर्त्युद्ये चत्वारः ४ । कुतः ? अपर्याप्तोदयस्याभावात् । यशःकीर्त्युद्ये चैकः १ । सर्वे ५ ।

पोङ्विंशतं तदानाष्तौ सोध्ञ्वासं पञ्चभङ्गयुक् । स्यादस्याव्दसहस्राणि रिथतिद्वीर्विंशतिः परा ॥१२०॥

२६। अङ्गाः ५। स्थितिः २२०००। एवं सर्वे भङ्गाः २४। एकाक्षे पञ्चथोक्तं यत्स्थानं तत्पाञ्चविंशतम् । विनैकाक्षे चतुर्धा स्यादातपोद्योतवेदने ॥१२१॥ २१।२४।२६।२७।

एकाक्षे सातपोद्योते चतुरेकाम्रविंशती । पूर्वोक्ते किन्तु पर्याक्षसूचमसाधारणोजिसते ॥१२२॥

२१।२४। अनयोः स्वमपर्याक्षोना एकविंशतिः २१। साधारणोना चतुर्विंशतिः २४। कृतः ? आतपोद्योतोदयभाविनां स्वमापर्याक्षसाधारणशरीराणामुद्याभावाद् यशोयुग्मैकतरम् । भङ्गी चात्र हो हो पुनक्कौ २।२।

पर्यातस्याङ्गपर्याप्या स्यात् पाढ्विंशतं स्विद्म् । आतपोद्योतयोरेकतरे चिसेऽन्यघातयुक् ॥१२३॥

२६ । अस्योत्कृष्टजवन्या स्थितिरन्तर्गुहूर्त्तगा सङ्गाः ४ । स्यात्तदेवानपर्याप्तौ सोच्छ्वासं साप्तविंशतम् । तच्चैतच्चतुर्भङ्गकालोऽस्य प्राणितावधिः ॥६२४॥

२७। अत्रोत्कृष्टा द्वाविशतिवर्षसहस्राणि स्थितिः २२०००। भङ्गाः ४। एवमेकेन्द्रियस्य सर्वे-

स्थानान्येकपडष्टात्रा नवात्रा चैकविंशतिः । त्रिंशत्सैकाधिका पाके सामान्यादिकलेषु पट् ॥१२५॥ २३।२६।२=।२६।३१

पुतान्येव निरुद्योते सन्त्येकत्रिंशतं विना । सोद्योते तु विनाऽप्टाग्रविंशतिं तानि सन्ति हि ॥१२६॥

उद्योतोदयरिहते विकले २१।२६।२६।३०।३१ । उद्योतोदययुक्ते विकले २१।२६।२६। ३०।३१।

अनुद्योतोदयस्यादो द्वान्द्रियस्यैकविंशतम् । द्वयत्तं तिर्यग्द्वयं वर्णचतुष्कं त्रसकार्भणे ॥१२७॥ श्चभस्थिरयुगे तेजोऽनादेयागुरुलव्वपि । स्यूलमेकतरे च द्वे यशःपर्याप्तयुग्मयोः ॥१२८॥ निर्माणं दुर्भगं वक्रत्तविंकद्वित्तणस्थितिः । यशःकीत्युदये भङ्गोऽत्रैको द्वापरत्र तु ॥१२६॥

२१। अत्र यशःकीर्त्युद्ये एको भङ्ग १। कुतः ? अपर्यासोदयेन सह यशःकीर्त्तेरुद्याभावात् । अयशःकीर्त्युद्ये द्वा भङ्गो । कुतः ? पर्याप्तापर्याप्ताभ्यां सहायशःकीर्त्युद्ये द्वा भङ्गाः ३। अत्येकीदार्ययुग्मोपघातासम्प्राप्तहुण्डयुक् । इदं गृहीतकायाद्यत्तणे पार्ड्वशतं भवेत् ॥१३०॥ अपनीतानुपूर्वीकं यावत्कायस्य पूर्णताम् । भङ्गास्त्रयोऽस्य कालोऽन्तर्मुहूर्त्तोऽस्ति द्विधा स्थितौ ॥१३१॥

२६। सङ्गाः ३।

१. श्रागते सति।

पर्यासाङ्गेऽस्त्यपूर्णीनं तदेवाष्टाप्रविशतम् । तत्कालमन्यघातासद्गतियुक्तं द्विभङ्गयुक् ॥१३२॥

२८। अत्रायशःकीर्युद्ये एको भङ्गः १। यशःकीरयुद्ये एको भङ्गः १। अयशःकीर्त्युद्येऽप्येकः कुतः ? प्रतिपचप्रकृत्युद्याभावात् । मिलितौ भङ्गौ २ ।

पर्यासानस्य सोच्छुासमेकान्नत्रिंशतं भवेत् । यावद्वाक्पूर्णतां कालोऽन्तर्सुहूर्त्तो द्विभङ्गयुक् ॥१३३॥ २६। भङ्गी २।

स्थानं त्रिंशतमेतत्स्याद्वावपर्यासौ सदुःस्वरम् । जीवितान्ता परा चास्य वर्षाणि द्वादश स्थितिः ॥१३४॥ ३०।भङ्गी २ । स्थितिर्जंघन्येनान्तर्मुहूर्त्तमुखर्पेण द्वादश वर्षाणि ।

उद्योतोद्यभाग्द्ववर्त्ते पढेकाग्रे च विंशती । स्यातां पूर्वोदिते किन्तु नास्त्यपर्याक्षकेऽन्तयोः ॥१३५॥ २१।२६। अत्र पुनरुक्ती भङ्गी ही ही र।२।

सोचोताशस्तगत्यन्यवातं पाद्विंशतं भवेत् । एकान्नन्निंशतं पूर्णाङ्गे अन्तकालं द्विभङ्गयुक् ॥१३६॥ २शभङ्गी २।

सोच्छ्रासमानपर्याप्यपर्यासे त्रिशतं त्वदः । यावद्वानपूर्णतां कालोऽन्तर्भुहुत्ती द्विभेदकः ॥१३७॥ ३०।भङ्गौ २।

एकामित्रंशतं तत्स्याद्वावपर्यासौ सदुःस्वरम् । द्विभेदं परमा चास्य स्थितिद्वादशवापिकी ॥१३८॥ ३१। भङ्गी द्वी २। सर्वे भङ्गाः १८।

एवं द्वयचगताः भङ्गाः सन्त्यष्टादश मीलिताः । द्वयचवस्थानभङ्गादि सर्वे त्रि-चतुरचयोः ॥१३३॥ त्रीन्द्रिये त्रिंशदेकाग्रत्रिंशतोऽस्य परा स्थितिः । दिनान्येकान्नपञ्चाशत्पण्मासाश्चतुरिन्द्रिये ॥१४०॥

भत्र त्रीन्द्रियस्य निरुद्योत-सोद्योतस्थानयोः ३०।३१ स्थितिस्त्र्यक्षे दिवसाः ४६। सर्वे च भङ्गाः अष्टादश १८ । चतुरिन्द्रिये चतुःस्थानयोः ३०।३१। स्थितिश्चतुरक्षे मासाः ६ । सर्वे च भङ्गाः १८ । एवं त्रिपु विकलेन्द्रियेषु सर्वे भङ्गाः ५४।

तिर्यनपन्चेन्द्रिये पाकाः पडोघा दिशतिर्युताः । एकपट्काष्टकैरंस्त्रैखिशचैकोत्तरा त्रसाः ॥१४१॥ २१।२६।२८|२१।३०।३१।

अनुद्योतोद्ये स्थानान्येकाप्रत्रिंशतं विना । उद्योतभाजि पञ्चाक्षे सन्त्यष्टाविंशतिं विना ॥१४२॥

उद्योतीद्यरहिते पञ्चाक्षे २१।२६।२८।२६।३०।३१ । सोद्योतीद्ये च २१।२६।२६।३०।३१ । अनुद्योतोदयेऽस्तीदं पञ्चाक्षे चैकविंशतम् । तिर्यंग्द्वयं च पञ्चाचं तेजोऽगुरुलद्यु त्रसम् ॥१४३॥ निर्माणं सुभगादेययशःपर्याप्तनामसु । युग्मे चैकतरं वर्णचतुष्कं स्थूलकार्मणे ।।१४४॥ शुभस्थिरयुगे वक्रतावेकद्विचणस्थितिः । भङ्गाः पर्याप्तपाकेऽष्टावेकोऽन्यत्रोभये न च ॥१४५॥

२१ । अत्र पर्याप्तीदये अष्टी भङ्गाः । अपर्याप्तीदये चैकः १ । कुतः ? सुभगादेययशःकीर्त्तिभः सह अपर्याप्तोदयस्याभावात् ।६। इदमेवानुपूर्व्यूर्न चिप्ते पाड्विंशतं भवेत् । संस्थान-संहतिष्वेकतर औदारिकद्वये ॥१४६॥ प्रत्येक उपघाते च गृहीतवपुपस्तिवस्म । पर्याप्ति यावदङ्गस्य पर्याप्तस्योदयेऽत्र च ॥१४७॥ भङ्गाः शतद्वयं साष्टाशीतमेकोऽपरत्र च । कालोऽप्यन्तमु हूर्त्तोऽस्य जवन्यः परमस्तथा ॥१४८॥

२६ । अत्र पर्याप्तोदये त्रिभियुग्मैः संस्थानैः संहननैश्र पड्भिः २।२।२।६।६ अन्योन्यगुणैर्भङ्गाः २८८ । अपर्याप्तोदये चैकः १ । कुतः १ शुभैः सहापर्याप्तस्योदयाभावात् । उक्तं च---भयशःकीत्र्यंनादेवहुण्डासम्प्राप्तदुर्भगम् । उद्यं यात्यपर्याप्ते पर्याप्ते त्वितरैः सह ॥१४६॥ एवं सर्वे २८६।

अष्टाविशतमेतत्स्याद्पर्याप्तोनमागते । वेतयोरन्यतरे वान्यवाते पूर्णतनोरिदम् ॥१५०॥

१. सामान्यात् । २. विहायोगत्योः ।

\*\*\*\*

शतानि पञ्चभङ्गानां पट्सप्ततियुतानि तु । कालोऽप्यन्तर्मु हूर्त्तोऽत्र जघन्यः परमोऽपि च ॥१५१॥ २८ । अत्र पूर्वोक्ता एव २८८ विहायोगतियुग्मध्ना भङ्गाः ५७६ । आनपर्याप्तिपर्याप्तस्यैकान्नत्रिंशतं त्वदः । सोच्छ्वासमस्ति तत्कालं भङ्गाश्चापि तथाविधाः ॥१५२॥ २६ । सङ्गाः ५७६ ।

वाक्पूर्णे त्रेंशतं तत्स्यात्स्वरैकतरसंयुतम् । भङ्गास्तद्विगुणाः पर्वयत्रयमस्य स्थितिः परा ॥१५३॥

३०। अत्र पूर्वोक्ता एव ५७६ स्वरयुगलम्ना भङ्गाः ११५२ | एवसुद्योतोदयरहिते पन्चाचे सर्वे भङ्गाः २६०२।

सोद्योतोद्यपञ्चाचौ पढेकाग्रे तु विंशती । स्यातां पूर्वोदिते किन्तु नास्त्यपर्याप्तकं तयोः ।।३५४।। २१।२६ । अत्र पुनक्कमङ्गाः म।२मम ।

पाड्विंशतं तदेकान्निंशतं देहिनिर्मितौ । स्वगत्यन्यतरोद्योतपरघातैर्थुतं भवेत् ॥१५५॥ शतानि पञ्च भङ्गानामस्य पट्सस्रतिस्तथा । उत्कृष्टोऽस्य जघन्यश्च कालोऽप्यन्तर्मुहूर्त्तभाक् ॥१५६॥

२१। सङ्गाः ५७६। पर्याप्तस्यानपर्याप्त्या सोच्छ्वासं त्रेंशतं त्वदः । कालोऽप्यस्यास्ति पूर्वोक्तो सङ्गास्तावन्त एव च ॥१५७॥ ३०। सङ्गाः ५७५।

एकत्रिंशतमेतस्यास्वरैकतरसंयुतम् । वाक्पूर्णे द्विगुणा भङ्गा कालोऽस्य प्राणितावधिः ॥१५८॥ ३१। भङ्गाः ११५२। कालः पत्यत्रयम् ३। एवं सोद्योते पत्र्वाचे सर्वे भङ्गाः २३०४। [ निरुद्योते २६०२। ] एवं पत्र्वाचे सर्वे भङ्गाः ४६०६।

सहस्राणि तु चत्वारि भङ्गाः नव शतानि तु । द्वानवत्युत्तराणि स्युः सर्वे तिर्यंगातौ गताः ॥१५६॥ ४३६२ ।

एवं तिर्यंगति-[ भङ्गाः ] समाप्ताः ।

नरगत्या समेताः स्युः सर्वे पाका नृणामि । चतुर्विशतिपाकोनाः शेषाः सन्ति दशैव ते ॥१६०॥ २१।२५|२६।२८।३०।३१।६।८ ।

पाकस्थानानि यानि स्युर्निरुद्योतेषु पन्च तु । पन्चेन्द्रियेषु तिर्यक्षु तानि सामान्यनृष्वि ।।१६१॥ २१।२६।२८|२६।३०।

तिर्यग्द्रयप्रसङ्गे तु वाच्यं तत्रास्ति नृद्वयम् । भङ्गस्तद्द्विकाप्राणि पाड्विंशतिशतानि तु ॥१६२॥ २६०२ ।

तथापि सुखबोधार्थमुच्यते—
भपतीर्थंकराहारे नरीदं त्वैकत्रिंशतम् । मनुजद्वय-पञ्चात्त-तेजोऽगुरुलघुत्रसम् ॥१६३॥
निर्माणं सुभगादेययशःपर्याप्तनामसु । युग्मेष्वेकतरं वर्णचतुष्कं स्थूल-कार्मणे ॥१६४॥
शुभस्थिरयुगे वक्रत्तावेक-द्वित्तणस्थितिः । भङ्गाः पर्याप्तपाकेऽष्ट चैकोऽन्यत्रोभये नव ॥१६५॥

२१। अत्र पर्याप्तोत्येडप्यष्टौ म। अपर्याप्तोद्ये चैकः १। उभये नव ६।
इदमेवानुपूर्व्यूनं चिप्ते पाड्विंशतं भवेत्। संस्थान-संहतिष्वेकतरे औदारिकह्रये ॥१६६॥
प्रत्येके उपघाते च गृहीतवपुपिस्त्वदम् । पर्याप्तं यावदङ्गस्य पर्याप्तस्योद्येडत्र च ॥१६७॥
भङ्गाः शतद्वयं चाष्टाशीतं चैकोडपरत्र च। कालोडप्यन्तर्मुहूर्चोडस्य जवन्यः परमोडिप च ॥१६म॥
अयशःकीर्त्यनादेयहुण्डासम्प्राप्तदुर्भगम् । उदयं यान्त्यपर्याप्ते पर्याप्ते त्वितरैः सह ॥१६६॥
२६। इत्यपर्याप्तोदये भङ्गः १। पर्याप्तोदये २मम । सर्वे २म९।

अष्टाविंशतमेतत्स्यादपर्याप्तोनमागते । खेत्योरन्यतरेऽथान्यघाते पूर्णतनोरिदम् ॥१७०॥ शतानि पन्च भङ्गानां पट्सप्ततियुतानि तु । कालोऽप्यन्तमुहूर्त्तोऽत्र जघन्यः परमोऽपि च ॥१७१॥ भानापर्योप्तपर्योप्तस्यैकाम्नत्रिंशतं विदम् । सोच्छासं तत्कालं च भङ्गाश्चापि तथाविधाः ॥१७२॥ २१। भङ्गाः ५७६।

वाक्पूर्णे त्रिंशतं तत्स्यात्स्वरैकतरसंयुतम् । भङ्गास्तद्विगुणाः पच्यत्रयमस्य स्थितिः परा ॥१७३॥ ३०। भङ्गाः ११५२।

भाहारोदयसंयुक्ते विशेषनिर नामनि । उद्ये पञ्च-सप्ताष्ट-नवाग्रा विंशतिभवेत् ॥१७४॥

स्यात्पाञ्चविंशतं तत्र नृगत्याऽहारकद्वये । कार्मणं सुरागादेये तेजो वर्णचतुष्टयम् ॥५७५॥ पम्चान्नं चतुरस्रं चोपघातोऽगुरुलघ्वपि । शुभस्थिरयुगे निर्मिद्यशस्यस्वतुष्टयम् ॥१७६॥ आहारोत्थापनेऽस्तीदं यावत्तद्देहपूर्णताम् । पूर्णाङ्गे समगत्यन्यवातयुक् साप्तविंशतम् ॥१७७॥

२५। मङ्गः १। [२७। मङ्गः १।]

सोच्छ्रासं चानपर्यासावाष्टाविंशतमस्त्यदः । त्रिषु भङ्गास्त्रयः कालोऽन्तर्मुहूर्त्तो द्विघाऽत्र तुः ॥१७८॥ २८। भहः १। एवं त्रिषु भङ्गास्रयः ३।

एकान्नत्रिंशतं तत्स्याद्वाक्पर्याप्तौ ससुस्वरम् । यावदाहारदेहान्तं कालोऽत्रान्तर्मुहूर्त्तमाक् ॥१७६॥ २६ । भङ्गः १ । एवं विशेषमनुष्ये भङ्गारचत्वारः ४ ।

गुक्तिंशतमेतरस्यात्तीर्थकृशुक्तयोगिनः । नृगत्यौदारिकद्वन्द्वमार्थे संस्थान-संहती ॥१८०॥ तेजःकार्मणपञ्चाक्षे तीर्थकृत्सुभगं यशः । वर्णाद्यगुरुलव्वादि-त्रसादिकचतुष्टयम् ॥१८१॥ शुभस्थिरयुगे निर्मिःसुस्वरादेयसद्गतिः । पूर्वकोटिः पराव्दानां पृथक्तवं चापरा स्थितिः ॥१८२॥

३१। अत्र जवन्या वर्षपृथक्तवमुत्कृष्टाऽन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकगर्भाद्यष्टवर्षीना पूर्वकोटी। भङ्गः १।

नृगतिः पूर्णपन्चाचं स्थूलादेययशस्त्रसम् । सुभगं चेत्ययोगेऽष्टी पाके तीर्थकृतो नव ॥१८३॥

उद्ये मा भङ्गः १। तथा ६। भङ्गः १। एवं विशेषविशेषमनुष्येषु भङ्गाः ३। नवाप्राण्युद्ये नृणां पिंद्वशितशतानि तु । भङ्गाः पाके सयोगे तु वच्येऽन्यस्थानसप्तकम् ॥१८४॥

सयोगे विशतिः सैकपट्सप्ताप्टनवाधिका । त्रिशस्वान्यतु पूर्वोक्तमैकत्रिशतमप्टकम् ॥१८५॥ २०।२१।२६।२७।२८।२६।३०।३१।

नृगतिः कार्मणं तेजः पञ्चाचं त्रस-बादरे । शुभस्थिरयुगे वर्णचतुष्कागुरुख्वपि ॥१८६॥ पर्याससुभगादेययशोनिर्मिच्च विंशतिः । सयोगस्योदयं यान्ति प्रतरे लोकपूरणे ॥१८॥। २०। भड्डः १।

भन्न प्रतरे १। लोकपूरणे १। पुनः प्रतरे १। एवं त्रयः समयाः ३। कपारस्थसयोगस्य चिप्ते चौदारिकद्वये । प्रत्येक उपघाताख्ये चाद्ये संहनने तथा ॥१८८॥ संस्थानेषु च पट्स्वेकतरे पड्विंशतिर्भवेत् । संस्थानैकतरैः पड्भिभक्षाः सन्ति पडत्र तु ॥१८६॥ २६। भङ्गाः पट् ६।

भष्टाविंशतमस्तीदं दण्डस्थस्यान्यघातयुक् । श्विप्तेऽत्रान्यतरे खेत्योभङ्गाः द्वादश योगिनः ॥१६०॥ २८। भहाः १२।

पर्याप्तस्यानपर्याप्या चैकान्नत्रिंशतं त्वदः । भवेदुच्छ्वासयुग्भङ्गा द्वादशात्रापि योगिनः ।११६१॥ २१। सङ्गाः १२।

स्थानं त्रेशतमस्तीदं भाषापर्याप्तिनिष्ठितौ । स्वरैकतरयुक्तं च चतुर्विंशतिभङ्गयुक् ॥१६२॥ ३०। सङ्गाः २४।

पृथक्तीर्थकृतैतानि युक्त्यान्यन्यानि पञ्च तु । संस्थानं किन्तु तत्राधं प्रशस्तौ च गतिस्वरौ ॥१६३॥

इति तीर्थकृषुक्तसयोगे २९।२७।२६।३०।३१। पन्चस्वेकैकभङ्गेन सङ्गाः ५। एवं सयोगे सङ्गाः ६०। किन्त्वेकित्रंशद्भङ्गोऽत्र पुनरुक्तः । शेपाः ५६ । एतेः सहैते पूर्वोक्ताः २६०६ एतावन्तः २६६८ नृगती भङ्गा इति ।

एवं मनुष्यगतिः समाप्ता ।

एकपञ्चकसप्ताष्टनवाम्रा विंशतिः क्रमात् । देवगत्या युतं नाम्न्युद्येऽस्ति स्थानपञ्चकम् ॥१६४॥ २१।२५|२७।२८।

तत्रैकविंशतं देवद्वयं तेजस-कार्मणे । पञ्चाचस्यूळपर्यासागुरुङ्घ्वश्चमं शुमम् ॥११५॥ निर्माणं सुभगादेये यशो वर्णचतुष्टयम् । त्रसं स्थिरास्थिरे वक्रचींवेक-द्विचणस्थितिः ॥१२६॥

२१।भङ्गः १।

एतदेवानुपूर्व्यूनं पाञ्चविंशतमागतैः । प्रत्येकचतुरस्रोपघातवैकिथिकद्वयैः ॥१६७॥ इदमात्तस्य शरीरस्य स्याद्यावदेहस्य निर्मितम् । कालस्तु द्विविधोऽप्यस्य भवेदन्तमु हूर्त्तभाक् ॥१६८॥ २५ । भङ्गः १।

साप्तविंशतमेतचान्यघाते सन्नभोगतौ । चिप्तायामङ्गवर्याप्ते तत्कालोऽन्तर्मुहूर्त्तभांक् ॥१६६॥ २७ । भङ्गः १।

सोच्छ्वासमानपर्यां सावाद्यविशतमारितम् । यावत्स्याद्वाचिपर्याप्तिस्तत्कालोऽन्तर्सुदूर्त्तभाक् ॥२००॥ २८। भङ्गः १।

एकान्नन्निंशतं तत्स्याद्राक्षपर्यासौ ससुस्वरम् । कालस्तु जीवितान्तोऽस्यैकैको भङ्गोऽपि पञ्चसु ॥२०५॥ २६ा भङ्गः १ । एवं सर्वे ५ ।

अत्र स्थितिर्भाषापर्याप्या पर्याप्तस्य प्रथमसमयप्रमृति यावदायुपश्चरमसमयस्तस्याश्च प्रमाणं जवन्यं दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्टं त्रयिद्धशत्सागरोपमाणि; उमे अन्तर्मुहूर्त्तोने ।

एवं देवगतिः समाप्ता ।

सर्वाप्यन्तमु हूर्त्तोना भाषापर्याप्तके स्थितिः । वाच्योक्तुष्टा जवन्या च देव-नारकयोर्द्धयोः ॥२०२॥ मृ-तिरश्चोः जघन्याऽन्तमु हूर्त्तोना गतिषूद्याः । नाम्न प्रकादशोपेतषट् सप्ततिशतममाः ॥२०३॥

एकान्नपिटरन्ये च समुद्रातस्थयोगिनि । सत्तास्थानान्यतो नाम्नो वच्यन्तेऽत्र त्रयोदश ॥२०४॥ ५६। सर्वे ७६७०

नवतिस्त्रिद्विकैकाम्रा सा च सा द्वि-पडण्टिमः । हीनाशोतिश्च सैक-द्वि-त्र्यूना दश नवाणि च ॥२०५॥ ६२।६२।६९।६०।ममामशामशामशामशाक्ष्राण्याण्याश्वाश

सत्तास्थानेषु नाम्नोऽस्त्यादिमे त्रिनवतिस्त्रिषु । सोना तीर्थकृताहारद्वयेनैभिस्त्रिभिः क्रमात् ॥२०६॥ भाषे स्थाने १३। त्रिप्वतः स्थानेषु १२।१९।६०।

स्थानानि त्रीणि तिर्यंचूद्दे त्लिते नवतेर्णि । देवद्वये ततः श्वभ्रचतुष्के नृद्वये ततः ॥२०७॥ नर-तिर्यक्ष ममामश्चा तिर्यक्षु म्यामश्चा

श्वभ्र-तियम्हर्येकाचिकलस्यावरातपाः । स्वमसाधारणोद्योतास्त्रयोदशसु चास्त्रिति ॥२०८॥ आद्याच्चतुष्कतः पश्चात्प्रत्येकं चितास्विदम् । अशीत्यादिचतुष्कं चानिवृत्तिवपकादिषु ॥२०६॥

[ सिनवृत्यादिषु ] पत्त्वसु मा०। १। १०। १०। पत्त्वाचं नृद्धं पूर्णं सुमगादेयतीर्थंकृत् । त्रसस्यूळं यशोऽयोगे दशातीर्थंकरे नव ॥२१०॥ अयोगे [ तीर्थंकरे ] १०। तीर्थंकृतोनाः ह ।

१. अनिवृत्तित्पके शेषनवांशेषु चाष्ट्य सूदम-द्गीण-सयोगेषु निर्योगस्य च द्विचरमसमयं यावत् इति पञ्च स्थानेषु कस्यचित् अशीतिः, कस्यचिदेकोनाशीतिः, कस्यचित् अष्टसप्ततिः, कस्यचित् सप्तसप्ततिः इति शेयम्, २. तीर्थकरं विना ।

अण्डस्वसंयताद्येषु चत्वारि प्रथमानि तु । द्वानवत्यादिकं पर्ट्कं सक्त्वे मिध्याद्याह्निये ॥२११॥
अण्डस्वसंयताद्युपशान्तान्तेषु ६३।६२।६१।६०। मिध्याद्यः ६२।६१।६०। म्हाम्४।म२।
सासने नवतिर्मिश्रे नवतिर्द्वधिका च सा । तिर्यक्षु द्वानवत्यामा नवत्यादिचतुष्ट्यम् ॥२१२॥
सासने ६० । मिश्रे ६२। ६०। तिर्यक्षु ६२।६०।म्हाम्४।म२।
द्वानवत्यादिकं सक्त्वे त्रिकं रवाश्रेष्वयो नृषु । द्वयशीत्यूनानि सर्वाणि देवेष्वाद्यं चतुष्ट्यम् ॥२१३॥
नारकेषु ६२।६१।६०। नृषु द्वयशीतिं विना सर्वाणि १२ देवेषु ६३।६२।६१।६०।
एवं नामनः सत्यक्ष्यणा समाष्ठा ।

बन्धे त्रिपञ्चपड्युक्तविंशतिरुद्ये नव । स्थानानि पञ्च सत्तायां बन्धे त्वष्टाप्रविंशतिः ॥२१४॥ सन्वे चत्वारि पाकेऽप्टावैकान्नत्रिंशते तथा । सन्वे स्युः सन्त-पाके च नवैव त्रिंशतेऽपि च ॥२१५॥

वं० २३ २५ २६ वं० २८ २६ ३० [त्रयोविंशत्यादिवन्धेपु—] उ० ६ ६ ६ अष्टाविंशत्यादिवन्धेपु—उ० ८ ६ ६ भ स० ५ ५ ५ स० ४ ७ ७

त्रिकपञ्चपढमाया विंशतेर्वेन्धकेषु तु । अमर्ग द्वितयं त्यक्ता भवन्त्याद्या नवोदयाः ॥२१६॥ ् सत्तास्थानानि पञ्जेषु नवतिद्वंबमाऽथ केवला । तथा क्रमान्मताऽशीतिरधिकाण्डचतुर्द्विभः ॥२१७॥

वन्धस्थानेषु २३।२५।२६। प्रत्येकं नवोदयस्थानानि २१।२४।२५।२६।२७।२८।३१। सत्तास्थानानि ६२।६०।६६।६४।६२। सप्तिवंशतिपाके तु प्राग्वद्वनध्वप्रयं भवेत् । द्वयशीतिं वर्जयत्वाऽन्यसत्तास्थानचतुष्ट्यम् ॥२१६॥

पूर्वोक्तनवोदयमध्ये सप्तविंशत्युद्ये बन्धेषु २३।२५।२६। उदये २७। सत्तास्थानानि ६२।६०। मनामध

## इति वन्धत्रयं समाप्तम् ।

वर्जयित्वान्तिमं युग्मं चतुर्विशतिमेव च । अप्टोदया भवन्त्येवमण्टाविशतिबन्धके ॥२१६॥ सत्तास्थानानि चत्वारि नवतिद्वर्येकसंयुता । दशाष्टसहिताऽशीतिरित्येतेन विशेपतः ॥२२०॥

वन्धे २८। उत्ये २१।२५।२६।२७।२८।३०।३१। सस्वे ६२।६१।६०।८८। बन्धेऽप्टाविंशतिः पाके पद्विंशत्येकविंशती । नवतिः सा द्वियुनसस्वे निर्द्यमोहे कुरूद्भवे ॥२२१॥

इति चायिकसम्यग्दर्धीनां नृणां वन्धे २८। उदये २६।२१ । सन्ते ६२।६० पञ्चसप्ताग्रविशत्योः पाके द्वानवितः सती । आहारारम्भणे वन्धेऽप्रमत्तेऽप्टाप्रविंशितः ॥२२२॥ अप्रमत्ते वन्धः २८ । उदयः २५।२७ । सत्ता ६२ ।

बन्धेऽष्टाविंशतिः पाके नवाष्टाग्रे तु विंशती । सत्तास्थाने मते हे तु नवतिर्द्वानवतिस्तथा ॥२२३॥ एपोऽष्टाविंशतिर्वन्धः सम्यग्द्रष्टावसंयते । भाहारकाख्यसःकर्मवति चापि प्रमत्तके ॥२२४॥

वन्धे २म । उद्ये २६।२म । सन्वे ६२।६० ।

नवतिद्वर्षु त्तरा सा च सत्तायां त्रिंशदुद्गमाः । तथाष्टाविंशतेर्बन्धो मिथ्यादृष्ट्यादिपञ्चके ॥२२५॥ वन्धे २८ । उदये ३० । सत्त्वे ६२।६० ।

बन्धेऽप्राविंशतिः पाके त्रिंशतु नवतिः सती । एकामा तीर्थंकृत्सत्वे द्वि-त्रिश्चितिविगाहिनाम् ॥२२६॥ बन्धे २८ । उदये ३० । सखे ६१ ।

अष्टाशीतिमैता सस्वे त्रिंशतोऽपि तथोदयः । नर-तिर्यक्षु बन्घोऽष्टाविंशतेर्वामदृष्टिषु ॥२२७॥ बन्धे २८ । उदये ३० । सस्वे ८८ ।

नवतिद्वर्यु तरा सा च सत्येकत्रिंशदुद्गमः । तथाष्टाविंशतेर्वन्ते मिथ्यादृष्ट्यादिपञ्चके ॥२२८॥ बन्धे २८ । उद्ये ३१ । सत्त्वे ९२।६० ।

१. ज्ञायिकसम्यग्दृष्टौ । २. उत्तममोगभूमिजे ।

अष्टाशीति: सती त्वेकत्रिंशतोऽस्त्युद्येऽपि च । तथाष्टार्विशतेर्वन्यस्तिर्येश्च वामद्यिषु ॥२२६॥ वन्ये २८ । उद्ये २१ । सत्वे ८८ ।

# इत्यष्टाविंशतेर्वन्यः समाप्तः ।

एकावित्रशतेर्वन्धे वन्धेऽपि त्रिंशतस्तया । पाका नवान्तिमं द्वन्द्वं त्यक्त्वोषेन भवन्ति हि ॥२३०॥ सादो त्रिनवर्ता कृत्वाऽर्शातिं याविद्वकोत्तरा । सत्तास्थानानि सहोधादतो वच्ये विशेषतः ॥२३५॥

वन्धे २६।३० । प्रत्येकमुद्रया नव २९।२४।२५।२६।२७।२८।२६।३०।३१ । सप्त सत्तात्यानानि ६३।६२।६९।६०।==।=४।=२ ।

एकाल्रिंशतो वन्धे स्यात्पाकस्वेकविंशतिः । सत्यौ तु त्र्येकनवर्ता तीर्थकृद्धाग्नुविग्रहे ॥२३२॥ बन्धे २६ । उदये १३ । सत्त्वे ६३।६१ ।

प्राप्तद्वन्धोदयौ सक्ते नवतिद्विक्युक् च सा । चनुर्गतिकजीवेषु स्यादेवं विप्रहे कृते ॥२३२॥ वन्धे २६ । उद्ये २१ । सक्ते ६२।६० ।

प्राप्तद्वन्वोद्यो सत्वेऽशीतिश्चतुरष्ट्युक् । नर-तिर्यंसु तिर्यंसु द्वयशीतिविंग्रहे मता ॥२३४॥ वन्वे २१ । उद्ये २१ । सत्वे ममामश तयेव तिर्यंसु वन्वे २१ । उद्ये २९ । सत्वे म२ । प्राप्तद्वन्वस्तयेकाक्ने चतुर्विशतिपाक्नो । सोद्यानि सप्त सत्त्वेन वृर्ताय-प्रथमे विना ॥२३५॥

सपर्यातेकाञ्चे बन्धे २१ । उद्ये २४ । सस्वे २२।१०।८८।८४।८२।। प्राग्वदबन्धस्तयाद्यानि सत्तास्थानानि सप्त नु । पन्चाप्रविंशतेः पाकश्चनुर्गतिषु जन्नुषु ॥२३६॥

इति यथासम्मनं पर्याप्तेषु वन्तः २६ । उद्ये २५ । सत्त्वे ६२।६२।६९।६०।८८।८२ । एकाव्रित्रितो वन्त्रः सत्त्वे वाद्यानि सप्त तु । पाके दशनवाष्टामा सप्तपब्युक्तिवंशितः ॥२२७॥

वन्ते २६ । यथासम्मवसुद्ये २०१२।२८।२८।२६ । सत्त्वे ६२|६२।६१।६०।८८|८४।८२ । प्राग्वद्वन्यस्त्रयेकामा विशक्तिर्यक्तयोद्ये । सस्त्वेऽशीतिश्चनुद्वं गृष्टदशद्वादशयुक् पृथक् ॥२२८॥ वन्त्रे २६ । उद्ये २१ सत्त्वे पश्याप्याद्याह०।६२ ।

# इत्येकान्नित्रंशद्वन्यः समाप्तः।

एकाव्यक्तिंशतो वन्धे पाकस्थानादि यज्ञवेत् । तदेव त्रिंशतः सर्वे वन्थस्थाने प्रकीतितम् ॥२३६॥ विशेषश्चिरातो वन्धे पाके स्थात्पन्चर्विशतिः । स्थानानि सप्त सत्तायां तेषां चैपा प्रकर्तना ॥२४०॥ देव-रवाश्रेषु सत्तायां त्र्येकाग्रे नवती मता । तिर्येश्च द्वयधिकाऽशीतिः स्थात्सत्त्वेऽन्यौ पूर्ववत् ॥२४१॥ चातुर्गतिकक्रीवेषु नवतिः सा द्वियुक् सती । अशीतिश्चतुरष्टाग्रा सत्त्वे तिर्येश्च नृष्विष् ॥२४२॥

इति सामान्येन त्रिशद्वन्धे २०। उद्ये २५। सत्त्वे ६३।६२।६९।६०।८८। एपाँ च सप्तसत्तास्थानानां विभागः सुर-नारकेषु ६३।६९। तिर्यक्षु ८२। चानुर्गतिकजीवेषु ६२।६०। नर-तिर्यक्षु ८८।८९।

पाके पड्विंशितः मत्वेऽशीतिन्तिर्यं चु द्वियुता । नृ-तिर्यं चु नवत्यादि त्रिकं द्वानवित्तया ॥२७३॥

इति त्रिंशर्वन्धे २० तिर्पेचूर्ये २६ सन्ते ८२ । नृ-तिर्येचु दन्धे २० उद्ये २६ सन्ते १२।१०।

एकपन्चकसप्ताष्ट्रनदात्रा विंशतिः पृथक् । पाके स्युविंशतो वन्धे सत्त्वे चाद्यानि सप्त च ॥२४४॥ वन्धे २० । उद्ये २१।२५।२७।२८)२ । सत्त्वे १३।१२।११०।८८। पाके दश चतुःपट्केकादशात्रा च विंशतिः । तत्रेव तानि सप्तापि श्येकात्रे नवती विना ॥२४५॥ तत्र वन्धे २० । उद्ये ३०।२४;२६।३१ सत्त्वे च पन्च १२।१०।८८।८५।८२ ।

इति त्रिंशतो बन्धः समाप्तः।

१. बन्बोद्दी ।

तथैकित्रिशतो बन्धे पाके त्रिशच नामनि । अप्रमत्ते तथाऽपूर्वे सस्वे त्रिनवतिभवेत् ॥२४६॥ बन्धे ३१ । उदये ३० । सस्वे ६३ ।

तथैकवन्धके पाके त्रिंशत्सत्त्वेऽष्ट तानि च । चत्वार्याद्यानि चत्वार्यप्रे त्यक्त्वोपरिसं द्वयम् ॥२४७॥

इत्युपशमकेषु बन्धे १ । पाके ३० । सत्त्वे ६३।६२।६१।६० । चपकेषु सत्त्वे ६३।६२।६६।६०।८०। ७६।७८।७७ ।

त्रिंशत्सा चैकयुक् पाके यथायोग्यं नवाष्ट च । चत्वार्यधः पहग्रे च सत्तास्थानान्यवन्धके ॥२४८॥ इत्यवन्यके उदयाः ३१।३०।६।८ । सत्त्वे १३।१२।१९।६०।८०।७१।७८।७८।। अत्र वृत्तिश्लोकाः पञ्च—

सप्तांशे वरमेऽपूर्वोऽनिवृत्तिः सूचम एव च । बध्नन्त्येकं यशः शेपाश्रःवारः सन्त्यबन्धकाः ॥२४६॥

[यशोवन्धकास्त्रयः] १।१।१। [अवन्धकाश्चत्वारः] ०।०।०।०। अपूर्वादित्रिक्तत्रिंशन्छान्ते ज्ञाणे च सोदये । ब्रिंशत्सत्त्वैकयुग्योगिन्ययोगास्ये नवाऽष्ट च ॥२५०॥

ह्त्युद्येऽपूर्वादिषु ३०।३०।३०।३०।३०। सयोगे ३१।३० भयोगे ६।६। त्रिपूप्यामकेपूप्यान्ते चाधं चतुष्ट्यम् । चपकेप्वप्यपूर्वे सद्निवृत्तौ च सद्भवेत् ॥२५१॥ पोडराप्रकृतीनां तु यावत कुरुते चयम् । चपिता अतिवृत्तौ सद्शीत्यादिचतुष्ट्यम् ॥२५२॥ तत्सूचमादिप्वयोगे च याविद्वरमचणम् । चरमे समयेऽयोगे सत्त्वे दश नवापि च ॥२५३॥

इत्युपरामश्रेण्यामपूर्वादिषु चतुषु इपकेषु चापूर्वेऽनिवृत्तिप्रथमनवांशे च सत्त्वे ६३।६२।६१।६०। अनिवृत्तित्तप्रकशेपनवांशेषु चाष्ट्रसु सूचम-र्जाण-सयोगेषु निर्योगस्य च द्विचरमसमये यावत्सत्त्वे म०।७६।७म। ७७। चरमसमये चायोगे १०।६।

### एवं नामप्ररूपणा समाप्ता

जीवस्थानेषु सर्वेषु गुणस्थानेषु च क्रमात् । स्थानानां त्रिविकल्पानां भङ्गा योज्या यथागमम् ॥२५४॥ वन्धे पाके च सत्वे स्युः पञ्चापि ज्ञान-विष्नयोः । सर्वेजीवसमासेषु निर्वेन्धे पाक-सत्त्वयोः ॥२५५॥

त्रयोदशसु जीवसमासेषु ५। चतुर्दशे संज्ञिपर्याप्ते मिथ्यादृष्ट्यादि-सूनमान्तेषु त्रिषु बन्धादिषु

पञ्च ५। निर्वन्धे उपरतवन्धे उपशान्ते चीणे चेति ह्योः पाके सन्वे पञ्च ५।

स्रयोदशसु हग्रोधे नव स्युर्वन्ध-सत्त्वयोः । चतस्रः पञ्च वा पाके संज्ञिपर्याप्तकामिधे ॥२५६॥ गुणस्थानोदिता भङ्गाः स्थाने सन्ति चतुर्दशे । वेद्यायुर्गोत्रमाभाष्य ततो मोहः प्रचचयते ॥२५७॥

ह ६ त्रयोदशसु ४ ५ संज्ञिपर्याप्तके मिथ्याद्दष्टिसासनयोः ४ ५ मिश्राचपूर्वकरणद्वयेत्रथम-

६ ६ सन्तमभागं यावत् ४ ५ शेपापूर्वानिवृत्तिस्चमोपशमकेषु चपकेषु चापूर्वस्य शेपसन्तमभागेषु पट्स्व-

४ ४ निवृत्तेश्च संख्यातभागान् यावत् ४ ५ ततः परमिनवृत्तेः शेषसंख्यातभागे सूद्मचपके च ४ ५ ६ ६

१. निर्श्वन्धे इत्युक्ते किम् १ उपरतवन्धे इत्यर्थः । २. उपशमश्रेणि-व्यपकश्रेण्योः ।

वेद्ये द्वापिष्टरायुष्के विकलपारुयुत्तरं शतम् । चत्वारिशच्च सप्तामा गोत्रे जीवसमासगाः ॥२५८॥ ६२।५०३।४७ ।

चतुर्दशसु चःवारो भङ्गाः प्रत्येकमादिमाः। पट् स्युः केवलिनोर्वेद्ये पष्टिरेवं द्विकाधिका ॥२५६॥

१ १ ० ० इति चतुर्दशसु प्रत्येकमादिमाश्चत्वारः १ ० १ ० इति। सयोगे द्वावाद्यौ १० १० १०

१ १ १ ० अयोगे त्वाद्यावेव वंधेन विनाऽऽद्यावुपान्तिमे समये १० १० द्वावयोगस्येवान्ते समये १० १०

० १ एवं सर्वे ६२।

### मतान्तरम्--

देवायुर्नारकायुश्च पर्याप्ताँ संइसंज्ञिनौ । वश्नीतोऽन्ये न वध्नन्ति द्वादशैकेन्द्रियाद्यः ॥२६०॥ पृथग्जीवसमासेषु स्युः पञ्जैकादशस्वतः । नवासंज्ञिनि पर्याप्ठे दशापर्याप्तसंज्ञिनि ॥२६५॥ विकल्गाः संज्ञिपर्याप्ते त्वष्टाविंशतिरायुपः । युताः केवलिभङ्गेन मीलितास्त्र्यधिकं शतम् ॥२६२॥

.१०३। एपामर्थः—यस्मादेकादश जीवसमासाः नारक-देवायुर्पा न वध्नन्तीत्युक्तम्, अतस्तेषु तिरश्चामायुर्वन्वभङ्गेभ्यो नवभ्यो हो नारकायुर्वन्वभङ्गो, हो च देवायुर्वन्वभङ्गो; एवं चतुरस्त्यक्त्वा शेपा एकादशसु जीवसमासेषु पञ्च पञ्चेति ऋत्वा पञ्चपञ्चाशस्त्वन्ति ।

ततः परमसंज्ञिपर्यांप्ते नव तिर्यग्मङ्गा भवन्ति ६ । ततश्च दशापर्याप्तसंज्ञिनि, यस्मादपर्याप्तसंज्ञी तिर्यङ्मनुष्यश्च नारकदेवायुर्पा न वध्नीतोऽऽतिस्तिरश्चां मनुष्याणां च स्वायुर्वन्धभङ्गो नवस्यो वौ नवस्यो द्वी नारकायुर्वन्धभङ्गो, द्वौ च देवायुर्वन्धभङ्गाविति प्रत्येकं चतुरश्चतुरस्त्यक्तवा शेपाः पञ्च पञ्चायुर्वन्धभङ्गा भवन्ति ५।५ । एवमपर्याप्तसंज्ञिनि दश १० ।

भङ्गाः श्वाभ्रेसु पञ्च स्युर्नेव तिर्यक्षु नृष्विप । पञ्च देवेषु वध्नत्सु वद्धेष्वायुःष्विप ऋमात् ॥२६३॥

### प्राह्महापु

पर्याप्तसंज्ञिनि रवश्रतिर्यञ्मनुष्यदेवायुर्वन्वमङ्गाः भवन्ति, ते चैते पाशशपा मीलिताः २८।

एकः केवलिपु ३। एवं सर्वे १०३।

उच्चं वन्धेऽध पाकेऽन्यद् हे सत्त्वे बन्ध-पाकयोः । नीचं सत्त्वे ह्रयं नीचं सर्वेष्विति पृथक् त्रयम् ॥२६४॥

त्रयोदशसु जीवेषु त्रिंशञ्जङ्गा नवाधिकाः । पढाद्याः संज्ञिपयांसे द्वौ चान्त्यौ केवलिस्थितौ ॥२ ६५॥ त्रयोदशसु प्रत्येकं त्रयस्त्रय इति ३६ ।

संज्ञिपर्याप्तेषु अष्टभङ्गेषु प्रथमाः पट् । संज्ञ्यसंज्ञिन्यपदेशरहितकेविकिनोरिमौ द्वौ १०१

३ ह। इ। इ। मीलिताः ४७।

सर्वेषि मीलिता भङ्गाः गोत्रे सप्तमिरन्विताः । चत्वारिंशद्भवेदेवमतो मोहः प्रचचयते ॥२६६॥ सप्तापर्याप्तकेषु स्युः सूर्वमे चेत्यष्टजन्तुषु । बन्धे द्वाविंशतिस्त्रीणि चाद्यानि सत्त्व-पाकयोः ॥२६७॥

अष्टसु वन्धे २२ उदये १०।६। मस्त्रे रमा२७।२६।

मुक्त्वैकं संज्ञिपर्यासं पर्यासेष्वथ पञ्चमु । बन्धोदयसतां स्युद्धें चत्वारि त्रीणि चादितः ॥२६८॥ पञ्चमु पर्याप्तेषु बन्धे २२।२१। उदये १०।६।८।०। सखे २८।२७।२६।

एकस्मिन् संज्ञिपयासे मोहस्य दश बन्धने । नव स्थानानि पाके स्युः सन्वे पञ्चदशापि च ॥२६६॥

संज्ञिवर्याप्ते सर्वाणि वन्धे २२।२१।१७।१३।६।५।४।३।२।१। उद्ये १०।६।६।७।६।५।४।२।१ सत्वे २८।२७।२६।२४।२३।२२।१३।१२।११।५४।३।२।१। पञ्च हे पञ्च नाम्नि स्युर्वन्धपाकसतां त्रिके । पञ्च चत्वारि पन्चेव पञ्च पञ्चाथ पञ्च च ॥२७०॥ स्थानानि पञ्च पट् पञ्च पट् पञ्च ततः क्रमात् । अष्टाष्ट्रेकादशौपां तु स्वामिनः स्युः क्रमादिमे ॥२७१॥ समावर्याप्तकाः सूचमो वादरो विकलत्रिकम् । असंज्ञी क्रमतः संज्ञी विशेपोऽतः प्रचत्तते ॥२७२॥

क्रमादेपां च स्वामिसंख्या ७।१।१।३।१।१।

त्रिपञ्चपट्नवामा हि विंशतिस्त्रिंशद्प्यतः । सप्तपर्याप्तकेष्वेवं बन्धस्थानानि पञ्च तु ॥२७३॥ २३।२५।२६।२०।३०।

स्थूले सूच्मे त्वपर्याप्ते पाकास्तेष्वेकविंशतेः । विंशतेश्वतुरम्रायाः स्यादेवसुदयद्वयम् ॥२७४॥ २१।२४।

शेपापर्याप्तकानां तु पञ्चानामुद्यद्वयम् । पड्विंशत्येकविंशत्योस्तेष्वतः सस्वमुच्यते ॥२७५॥ . उदये २१।२६

सत्तास्थानानि तेपु द्वानवतिर्नवतिस्तथा । भशीतिश्च युताष्टाभिश्चतुर्भिष्ठ द्विकेन च ॥२७६॥ ६२।६०।८८।८८।

# सप्तापर्याप्तेष्विति गतम्।

स्दमपर्याप्तके बन्ध-सत्तास्थानानि प्रवेचत् । पाके त्वेक-चतुः-पञ्च-पड्युक्ता विशतिभवेत् ॥२७७॥

सूचमपर्याप्तके बन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उदयाः २१।२४।२५। सत्वानि ६२।६०।मन।

मशामर। सन्ति वादरपर्याप्ते वन्धाः सत्ताश्च पूर्ववत् । एकविंशतितः सष्ठविंशत्यन्तास्तयोदयाः ॥२७म॥

सान्त वादरपंत्राप्त बन्धाः सत्तारच यूववर् । युकायनारायः एठानस्य सार्यस्य । वादरैकेन्द्रिये पञ्चत्रन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उदयाः २१।२४।२५|२६।२७। सन्ति ६२।६०

ममामधामर। वन्धस्थानानि तान्येव तानि सत्ताऽऽस्पदानि च । पूर्णेषु विकलाक्षेषु प्रत्येकं त्रिषु सन्ति हि ॥२७६॥ एकत्रिंशत्तथा त्रिंशदेकान्नित्रंशद्व्यतः । विंशतिश्वाष्टपट्कैकयुक्ताः सन्ति तथोदयाः ॥२८०॥

विकलेपु वन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उद्याः २१।२६।२८।३६।३। सन्ति ६२।६०।८८।

मधामर ।

१. सतपर्याताः सूच्मपर्यातेन सह तेषु बन्धे ।

त्रयोविंशतितस्त्रिंशदन्ताः पूर्णे त्वसंज्ञिनि । बन्धाः सत्त्वोदयाश्चापि विकलाचसमा मता ॥२८१॥

वन्धाः २३।२५।२६।२८।२६।३०। उदयाः २१।२६।२८।२६।३०।३१। सन्ति ६२।६०।८८।

प्रशापन । वन्यस्थानानि सर्वाणि सन्ति पर्याप्तसंज्ञिनि । पाके त्यक्त्वा नवाष्टी च चतुरम्रां च विंगतिम् ॥२८२॥ सत्तास्थानानि तस्यैवाधस्तनान्यग्रिमद्वयात् । सवन्त्येकादशाद्यानि संज्ञ्यसंज्ञी न केवली ॥२८३॥

बन्धाः सर्वे २३।२५।२६।२८।२०।३१।१। अष्टौद्याः २१।२५।२६।२०।२८।३१। सत्त्वे ६३।६२।६१।६०।८८।८४।८५।७८।७८।७८।

पाके फेबलिनि त्रिंशदेकित्रिंशन्नवाष्ट्रंच । अग्रिमाणि च सत्तायां पट् स्थानानि भवन्ति हि ॥२८४॥ केबलिनोरुद्याः ३०।३१।६।८। सत्तायां ८०।७६।७८।७८।

# इति जीवसमासप्ररूपणा समाप्ता ।

ज्ञानावृद्धिःनयोः पञ्च वन्धे पाकेऽथ सत्तया । दशस्वतो गुणस्थानद्वये ताः पाक-सत्त्वयोः ॥२८५॥

गुणस्थानेषु दशसु ५ ५ अवन्धकोपशान्तर्चाणयोः ५ ५ ।

भाद्ययोर्नव षट्चातोऽपूर्वस्यांशं तु ससमम् । यावद्द्युध्यतः सूचमं यावद् वन्धे चतुष्टयम् ॥२८६॥ सत्त्वेन चोपशान्ताताः चपकेष्वनिवृत्तिके । संख्यातांशं च यावत्ताः चीणं यावत्ततश्च पट् ॥२८७॥ चतस्त्रोऽन्त्यच्णे चीणे चतसः पञ्च चोद्ये । चीणस्योपान्तिमं यावत्वणमन्ते चतुष्टयम् ॥२८८॥

निवृत्तिसूचमोपशमकेषु चापूर्वकरणस्य शेषसप्तमभागेषु पट्स्वनिवृत्तेश्च संख्यातभागान् यावत् ४ ५। ततः

४ ४ ०००० परमिनवृत्तेः शेषसंख्यातभागे सूषमत्त्रपके च ४ ५ उपशान्ते ४ ५ ज्ञीणे ४ ५ ज्ञीणचरमसमये च १ ६ ६ ६ ६ ६ .

४ । सर्ने मूलभङ्गाः १३ । गुणेषु गणनया ३१ ।

चत्वारिंशद् द्विकात्रा स्युस्त्रयोदशयुतं शतम् । पञ्चात्रा विंशतिर्भङ्गाः वेद्येऽयायुष्कगोत्रयोः ॥२८६॥ ४११११२५ ।

वेद्ये भङ्गास्तु चत्वारः पट्स्वाद्येष्वादिमास्त्वतः । द्वावाद्यौ सम्रसु ज्ञेयौ निर्योगेऽन्त्यं चतुष्टयम् ॥२६०॥

मिध्यात्वादिप्रमत्तान्तेष्वेकैकस्मिन् प्रथमाश्चत्वारः १ ० १ ० एवं पट्सु २४। परेषु

सप्तसु प्रत्येकं प्रथमी द्वी १ ० इति १४। अयोगेऽन्तिमाश्रत्यारः १ ० ० ० १ एवं

सर्वे ४२।

क्रमादप्टपडग्रे तु विंशती पोडशाप्यतः । विंशतिः पट् त्रयो द्वन्द्वे द्वौ चतुर्ध्वेककस्त्रिषु ॥२६१॥ त्रयोदशाप्रमायुष्के भङ्गानामित्यदः शतम् । मिष्यादृष्टिगुणस्थानाद्यावदन्त्यितनेश्वरम् ॥२६२॥ निथ्यादृश्यादिषु भङ्गाः २८।२६।१६।२०।६।३।३।२।२।२।१।१।१। अवध्नत्युदितं सत्स्यादायुर्जीवे तु बध्नति । बध्यमानोदिते सत्त्वे बद्धेऽबद्धोदिते सत्ती ॥२६३॥

इति मिध्यादृष्टौ सर्वे २८। सासनो नरकेषु न वज्रतीति निरयायुर्वन्धे तिर्थगायुद्दये हे अपि सती १ । नरकायुर्वन्धे मनुष्यायुरुद्ये हे अपि सती १ । इति ही भङ्गी त्यक्त्वा शेषाः सासने २६ । सम्यग्मिथ्यादृष्टिरेकमप्यायुर्ने बध्नात्यतस्तस्योपरतबन्धभङ्गाः १६ । यस्याद् संयतो मनुष्यस्तिर्यंगतिस्थो वा देवायुरेव वध्नाति, नेतराणि । नारक-देवगतिस्थश्च मनुष्यायुप एव बन्धको नापरेपाम् । ततस्तिर्यगायुर्वन्धे नरकायुरुदये हे अपि सर्ता १ । नरकायुर्बन्धे तिर्यगायुरुदये हे अपि सर्ता २ । तिर्यगायुर्वन्धे तिर्यगायुरुदये हे अपि सती ३ । मनुष्यायुर्वन्धे तिर्यगायुरुद्ये ह्रे अपि सती । नरकायुर्वन्धे मनुष्यायुरुद्ये ह्रे अपि सती ५ । तिर्यंगायुर्वन्धे मनुष्यायुरुद्ये द्वे अपि सती ६ । मनुष्यायुर्वन्धे मनुष्यायुरुद्ये द्वे अपि सती ७ । तिर्यंगायुर्वन्धे देवायुरुदये हे अपि सती म। एवमध्ये त्यक्तवा शेपा असंयतस्य २०। तिर्यंगायुरुदये तिर्य-गायुः सत् १। देवायुर्वन्धे तिर्यगायुरुदये ह्रे अपि सती २। तिर्यगायुरुदये तिर्यग्देवायुपी सती ३। मनुष्यायुरुद्ये मनुष्यायुः सत् ४। देवायुर्बन्धे मनुष्यायुरुद्ये द्वे अपि सती ५। मनुष्यायुरुद्ये मनुष्य-देवायुपी सती ६ । एवं संयतासंयतस्य ६ । मनुष्यायुरुदये मनुष्यायुः सत् १ । देवायुर्वन्धे मनुष्यायुरुदये द्वे अपि सती २ । मनुष्यायुरुदये मनुष्य-देवायुपी सती ३ । एवं प्रमन्ते ३ । एत एवाप्रमन्तेऽपि ३ । अपूर्व-प्रभृति यावदुपशान्तस्तावचतुपू पशमकेषू त्रिषु च चपकेषु मनुष्यायुरुदये मनुष्यायुः सत् १ । उपशमकान् प्रतीत्य सनुष्यायुरुद्ये सनुष्य-देवायुर्ण सती २ । एवं द्वाभ्यां द्वाभ्यां सङ्गाभ्यां चतुष्वेष्ट म । जीणकपाय-सयोगायोगेषु मनुष्यायुरुद्ये मनुष्यायुः सत् १। एवं त्रिषु त्रयः ३। सर्वेऽप्यायुपि ११३। पन्चस्वाद्येषु पन्च स्युश्चत्वारो द्वौ द्विकद्वयम् । अष्टस्वैककमन्त्ये द्वौ गोत्रे पन्चायविंशतिः ॥२६४॥

गुणस्थानेषु गोत्रमङ्गाः पाधाराराराशाशाशाशाशाशाशाशा

उच्चोच्युचर्नाचं च नीचोचं नीचनीचकम् । बन्धे पाके चतुष्वेंषु सद्द्रयं सर्वनीचकम् ॥२६५॥

इत्याद्ये पञ्च चत्वार आद्या भङ्गा सुसासने । द्वावाद्यो त्रिष्वतोऽन्येषु पञ्चस्वेकस्तथादिमः ॥२६६॥

मिश्यात्वादिसूचमान्तेष्वेते भङ्गाः ५।४।२।२।२।१।१।१।१।।। उच्चं पाके द्वयं सत्त्वे बन्धकैकादशादिषु । स्यादुच्चसुदये सत्त्वे चायोगस्यान्तिमचणे ॥२६७॥ उपशान्तक्तीणसयोगायोगेषु चतुषु चत्वारः १०१०१० भयोगस्यान्तिमे समये एकः

१ । एवं गोत्रे सर्वभङ्गाः २५।

आह्ये द्वाविंशतिमोंहे सासने चैकविंशतिः । द्वयोः सप्तदशान्यत्र त्रयोदश नवत्रिषु ॥२६८॥ बन्धे पञ्चानिवृत्तौ स्युश्चतुस्त्रिद्वश्चेकमेव च । [क्रमतो मोहनीयस्य वन्धस्थानानि सन्ति वै ॥२६६॥ २२।२१।१७।१७।१३।६।६।६।भनिवृत्तौ ५।४।३।२।१ ।

पट् चत्वारश्चतुर्पुं द्वावेको भङ्गोऽपरेषु तु । [

7 1130011

### दाशारारारारा शेपेप्वेकः १ ।

ज्ञेया दश नवाष्टी च सप्त पट् पञ्च मोहने । चतुष्कं द्वयमेकं च सामान्येन नवोदयाः ॥३०१॥ १०१६।८।७।६।४।१।।

मिथ्या क्रोधाश्च चत्वारोऽन्ये चाद्ये वेद एककः । हास्यादियुग्मयोरेकं भी जुगुरसे दशोदयाः ॥३०२॥ मिथ्यात्वं दर्शनात्त्राप्ते यावदाविककामसौ । मोहेऽनन्तानुवन्ध्यूनः स्यादाद्येऽन्यो नवोदयाः ॥३०३॥

### एवं मिध्यादृष्टी द्वावुद्यी १०।६।

मिथ्यात्वेनाद्यकोपाद्येद्वितीयेस्तत्परैविना । सासादनादिपु ज्ञेया एकद्वर्य कत्रिकेष्वसौ ॥६०४॥

मिध्यात्वे १०।६।सासादनादिषु— ह म फ क ६ ६ ६

इति मोहोदया मिश्रे सम्यग्मिथ्यात्वसंयुताः । सम्यक्त्वसंयुजोऽन्येऽतो न शेपे यत्र दर्शने ॥३०५॥

एवं मिश्रे सम्यग्निथ्यात्वसंयुताः ६। असंयतादिषु चतुर्षु यत्र शेषे चायिकीपशमिके सम्यक्त्वे न भवतस्तत्र सम्यक्त्वोदये वेदकसम्यक्त्वेन सहान्योऽपि द्वितीय उदयस्तेन असंयतादिषु द्वौ द्वावुदयावेतौ ६,८।८,७।७,६।७,६। अपूर्वे मोहमेदसम्यक्त्वोदयामावाद्वेदकसम्यक्त्वं नास्तीति पट्कोदय एवैकः ६। सर्वेऽप्येते भयेनोना ज्ञगुप्तोना द्वयोनकाः । इत्यन्येऽप्युदया ह्येपामेकैकस्योपिर त्रयः ॥३०६॥

चायो० औप०

द्रात मिथ्याद्दष्टी ६६ द्र द्र सासने द्रामिश्रे द्र दा असंवते द्र द्र । १०६ ६ ६ ६ द्र द्र

देशे वेद० जायि०

७७ ६६ प्रमत्ते ६६। ५५। अपने चेदकसम्यक्तव

विना त्रीण्येवोदयस्थानानि ५ ५ ।

इत्याचे दश सप्ताचा नव सासन-मिश्रयोः । अयते नव पट्काद्याः पन्चाद्यास्त्वष्ट पन्चमे ॥३०७॥ सप्ताचा द्वयोः सप्तापूर्वे पट्चतुरादिकाः । द्वावेकश्चानिवृत्ताख्ये सूच्मेऽप्येकस्तथोदयः ॥३०८॥

इति सवेदानिवृत्तौ प्रथमभागे चतुर्णां कपायाणामेकतरस्त्रयाणां वेदानामेकतरः, इति द्वाबुद्यस्थानम् । अवेदानिवृत्तौ चतुर्णं भागेषु यथासम्भवमेकतरः कपायोदयः एवमनिवृत्तौ रे । सूच्मे १ । कपायवेदयुग्मैस्ते चतुस्त्रिद्विभिराहताः । चतुर्विशितिभेदाः स्युः सप्त पाका दशादिकाः ॥३०१॥

इति दशाद्युदयस्थानानि सस १०।६।८।७।६।५।४। इत्येतानि कपायादिभिश्चतुर्विशितिभेदानि स्युः । एपान्च संख्यार्थमाह—

मिध्यादृश्यष्टचत्वारि द्वयेऽतोऽष्ट चतुर्केतः । अपूर्वेऽपि च चत्वार्श्वद्यस्थानानि मोहने ॥३१०॥ माश्रशमामामामा अपूर्वे ४ ।

चतुर्विशतिभङ्गस्नान्यपूर्वीनान्यमूनि च । योगोपयोगलेश्याभिर्यथास्वं गुणयेत्ततः ॥३ १ १॥ मिश्रे सासादनेऽपूर्वे पाकाः पण्णवितप्रमाः । पञ्चस्वन्येषु ते विद्यादृद्योः सप्तदशापि च ॥३ १२॥

इति मिथ्यादृष्ट्यादिषूद्यविकल्पाः १६२।६६।१६२।१६२।१६२।१६२।१६१। अनिवृत्तौ सवेदे १२। अवेदे ४। सूचमे १।

उद्यस्थानसंख्यैवं विकल्पा उद्याश्रयाः । पञ्चित्रशद् द्विहीनानि त्रयोदशशतानि ते ॥३१३॥ ०२६७।

मिध्यादृश्यप्टपिटः स्युर्द्वयोद्वांत्रिंशद्प्यतः । पिटश्चातो द्विपञ्चाशस्त्रमत्तेतरयोः पुनः ॥३१४॥ चस्वारिंशस्वतुर्युक्ता स्यादपूर्वेऽपि विंशतिः । पाकप्रकृतयो मोहे चतुर्विशतिसंगुणाः ॥३१५॥

एवं मोहे पूर्वोक्तद्शाद्युदयानां प्रकृतयो मिथ्यादृष्ट्यादिषु ६८।३२।६०।५२।४४।४४। अपूर्वे २०। अनिवृत्तो २।१ सूच्मे १। एताश्वतुर्विशतिभङ्गगुणा यावदपूर्व मिथ्यादृष्टौ ८६४।७६८। उभयोमीलने १६३२।सासनादिषु ७६८।७६८।१४४०।१२४८।१०५६।१०५६।४८०। एता मीलिताः ८४४८। उक्तं च—् शतान्यष्टौ चतुःपष्ट्याऽमाष्ट्रपृथ्या च सन्त च । मीलितानि शतान्याचे द्वाविशानीति पोदश ॥३१६॥

१६३२। शतानि चाष्ट पण्टबाऽमा सप्त सासन-मिश्रयोः । चतुर्देश शतानि स्युक्षत्वारिंशान्यसंयते ॥३१७॥ ७६८।७६८।१४४०।

द्वापञ्चाशद्दिहीनानि शतान्यस्मात्रयोदश । पट्पञ्चाशं सहस्रं च प्रमत्तेतरयोर्द्वयोः ॥३१८॥ १२४८॥१०५६॥

चतुःशताधिकाशीत्याऽपूर्वे प्रकृतयस्तिमाः । विपाके पदवन्धाख्या गुणस्थानेषु सन्तसु ॥३१६॥ अपूर्वे ४८०। सर्वाः ८४४८ ।

त्रिवेद्दनैः कपायैः स्युद्वीद्शात्र द्विकोद्याः । एकोद्याश्च चत्वारः कपायैः सूचम एककः ॥३२०॥ पाकाः सप्तदशैकान्नत्रिंशत्प्रकृतयस्त्वित । अनिवृत्तौ तथा सूचमे योगादिद्नाश्च पूर्वेवत् ॥३२९॥

इत्यनिवृत्ती द्विकोदयाः १२। एकोदयाः ४। सूचमे सूचमलोभ एकः १। एवमुदयस्थानानि १७। तथा द्वादशसु द्विकोदयेषु प्रकृतयः २४। एकोदयप्रकृतयः ४। सूचमे प्रकृतिरेका १। एवं प्रकृतयः २६ प्रदबन्धाल्याः ।

पाकप्रकृतिसंख्यायाः पदवन्थास्त एव हि । सहस्राण्यष्टं सप्ताग्रा सप्तितिश्च चतुःशती ॥३२२॥ ८५७७

ये यत्र स्युर्गुणस्थाने उदयाः प्रकृतयश्च याः । योगोपयोगलेश्याद्यैयास्वं गुणयेन्च ताः ॥३२३॥ द्वयोद्ययोदशान्येषु दश योगाद्ययोदश । नवैकादश पट्सु स्युर्नव योगिनि सप्त च ॥३२४॥

इति गुणस्थानेषु योगाः १३।१३।१०।१३।६।११।६।६।६।६।६।६।६।।।। गुणस्थानेषु प्रांकोदयिकत्वा भिथ्याद्यो ६६।६६। सासनादिषु ६६।६६।१६२।१६२।१६२।१६२।१६२।६६ अनिवृत्तौ १२।४।१ सुदमे १। इति द्वयोः सप्तद्श १७।

कार्मणो वैक्रियौदार्यमिश्री मिथ्यादशि त्रयः । मिथ्यात्वं दर्शनात्प्राप्ते न स्युनीं मिश्रकेऽपि ते ॥३२५॥ त्रयोदश दशाप्याचे योगा द्वादश सासने । द्वयोर्दश नवातोऽतोऽप्येकादश नव द्वयोः ॥३२६॥

इति मिथ्यादृष्टौ योगाः १३।१०। सासनादिषु च १२।१०।१०।६।११।६।६। चतुर्विश्रतिभेदा ये पाकप्रकृतयोऽपि याः। यथास्वं गुणिता योगैर्भङ्गाः स्युर्योगजास्तु ते ॥३२७॥

इति योगैः पण्णवत्याद्यः विकल्पाः पूर्वोक्ता गुणिता मिध्यादृष्टौ १२४८|६६० मीलिताः २२०८ । सासनादिपु च ११५२।६६०।१६२०।१७२८।२१११।१७२८।८६४ एते मीलिताः १२६७२ । न याति सासनः श्वभ्रं तेन वैक्रियमिश्रके । न भावपण्डवेदो ऽस्य भङ्गः पोडशभिस्ततः ॥३२८॥ कपायवेदयुग्मोत्थैश्चत्वारः सासनोदयाः । गुणिताः स्युश्चतुःपष्टिमिश्रवैक्रियसंगुणाः ॥३२६॥

इति वैक्रियिकमिश्रवेदद्वये सासनेऽप्युद्यिवकत्पाः ६४।
पण्डः श्वाश्रेषु देवेषु पुमान् वैक्रियमिश्रके । स्यादौदारिकमिश्रे च पुंवेदो नृष्वसंयतः ॥३३०॥
कपायवेदयुग्मोत्येर्भक्षेः पोडशभिर्हताः । मिश्रे विक्रिय-कर्माभ्यां चायतेऽष्टोदया गुणाः ॥३३९॥
पट्पञ्चाशे शते हु स्तो मिश्रेऽप्योदारिकेऽष्ट च । पाकभङ्गाष्टकःनाः स्युर्भङ्गाः पिटश्चतुर्युताः ॥३३२॥

भन्नासंयते कपायाः ४। पुंवेद-नपुंसकवेदौ २। हास्यादियुग्मं २। अन्योन्यगुणा भङ्गाः १६। एतेऽप्टोदयगुणाः १२ । वैक्रियिकमिश्रकार्मणयोगाभ्यां हताः २५६। तथा कपायाः ४ पुंवेदहास्यादियुग्मं २ अन्योन्यद्ना भङ्गाः म। एतेऽप्यप्टोदयध्नाः ६४। औदारिकमिश्रद्भाः अपि ६४। एवमयतेऽन्येऽप्युदय-विकल्पाः ३२०।

अनिवृत्तौ तथा सुदमे पाकाः सप्तदशोदिताः । नवयोगहतास्ते च त्रिपञ्चाशं शतं मतम् ॥३३३॥

५३ । प्रथम-पञ्चमभागे सवेदानिवृत्तौ वेदाः ३ संज्वलनाः ४ अन्योन्यगुणा द्विकोदयाः १२ । एते नवयोगहताः १०६ । तथार्रानवृत्ताववेदे जाते शेपपञ्चमभागेषु चतुषु चतुःसंज्वलनेरेकोदयाः ४ नव-योगगुणाः ३६ । एते मीलिताः अनिवृत्तौ १४४ । स्वमे स्वमलोभसंज्वलने नैकोदयः, नवयोगगुणाः ६ । एवं सर्वे मीलिताः १५३ ।

मोहोदयविकत्पाः स्युर्योगानाश्चित्य मीलिताः । त्रयोदश सहस्राणि ह्रे शते नवकोत्तरे ॥३३४॥ १३२०६

साम्प्रतं पदबन्धा योगान् प्रति कथ्यन्ते । तत्र च मिथ्याद्दशादिषु पूर्वोक्तयोगैरेतैः १३।१०। सासनादिषु १२।१०।१०।६।११।६।६। क्रमादेताः प्रकृतयः पूर्वोक्ता मिथ्याद्दणौ ८६४।७६८। सासनादिषु
७६८।७६८।१४४०।१२४८।१०५६।१०५६।४८०। गुणिता जाताः [ मिथ्यादृष्टौ ] ११२३२।७६८०। सासनादिषु ६२१६।७६८०।१४४००।११२३२।११६१६।६५०४।४३२० ।
चतुर्विशतिभङ्गोत्थाः पाकप्रकृतयस्त्रिमाः । पद्दशीति सहस्राण्यशीत्या युक्तं शताष्ट्रकम् ॥३३५॥
पाकप्रकृतयो द्वयम् विश्वत्योद्दशिभर्गुणाः दश पञ्चशती द्वौ च सासने मिश्रवैक्तिये ॥३३६॥

सासने चःवार उदयाः म म । एषां प्रकृतयः ३२ । पूर्वोक्तपोडशभङ्गगुगाः वैक्रियिकमिश्रयोगः

हताश्चान्येऽपि पदवन्धाः ५१२ । पाकंष्वप्रसु पष्टियां सन्ति प्रकृतयोऽयते । कपायवेद्युग्मोत्यैर्मक्षैः पोडशभिर्हताः ॥३३७॥ मिश्रवैक्रिययोगेन कार्मणेन च ताहिताः । शतानि नव विशानि सहस्रं च भवन्ति ताः ॥३३८॥

असंयतेऽण्टोदयाः म म । ७ ७ । एषां च प्रकृतयः ६० पूर्वोक्तपोढशभङ्गव्ताः ६६० चैक्रियिक-६ म

मिश्र-कार्मणयोगाभ्यां गुणाः १६२०।

पाके प्रकृतयः पिटर्भङ्गेरष्टिभराहताः । मिश्रौदारिकमङ्गव्नाः अशीत्यम्रा चतुःशती ॥३३६॥

असंयतेऽन्येऽपि औदारिकमिश्रयोगभङ्गाः ४८०। एवमसंयते त्रिषु योगेष्वन्येऽपि मीलिताः पद्

अनिवृत्तौ तु या सूचमेऽप्येकालत्रिशदाहताः। नवयोगैः शते हे स्त एकपण्डयधिके तु ताः ॥३४०॥

इत्यनिवृत्तां २ द्वादशिभिद्विकोदयैर्द्दताः २४ । चतुभिरेकोदयैः ४ । एवं २८ । सूचमे एकोदयः एकः १ । एवं २४ । एताः पूर्वप्रकृतयो नवयोगहताः २६१ ।

१. 'शद-प्रखौ क्लैबे' इत्यनेकार्थः ।

पूर्वोक्तं मीलने योगैः पदवन्धाः प्रमाणतः । नवतिः स्युः सहस्राणि त्रयः पञ्चाशद्वयमी ॥३४१॥ इति मोहे योगान् प्रति गुणस्थानेषु पदवन्धाः ६००५३ ।

उदयाः पदवन्धाश्च गुणस्थानेषु येषु ये । ते तत्रत्योपयोगव्नास्ते ते सन्तीह तान् प्रति ॥३४२॥ हित्रिसप्तहिषु ज्ञेया गुणस्थानेषु निश्चयात् । पञ्च पट् सप्त च ह्रौ चैवोपयोगा यथाक्रमम् ॥३४३॥

अनिवृत्ती तथा सूचमे पाकाः सप्तदशोदिताः । हताः सप्तोपयोगैस्ते शतं चैकान्नविंशतिः ॥३४४॥

११६ । मीलिताः ७७६६ ।

मोहोदयविकल्पाः स्युरुपयोगेषु मीलिताः । सर्वे नवनवत्यमा शतानां सप्तसप्ततिः ॥३४५॥ इत्युदयविकल्पाः ७७६६ ।

पाकप्रकृतयो याः स्युर्गुणस्थाने यथाष्ट्सु । उपयोगौर्गुणाः स्वैस्ताः पदवन्धास्तु तान् प्रति ॥३४६॥

इति गुणस्थानेषु पाकप्रकृतयोऽष्टसु १६३२।७६८।१४८०।१२४८।१२४८।१०५६।१०८। एता यथास्वसुपयोगगुणाः पद्यन्थाः ८१६०।३८४०।४६०८।८६४०।७४८८।७३६२।७३६२।३३६०। एते सीलिताः ५०८८०।

भनिवृत्तौ तथा सूर्वमे पाकप्रकृतयो हताः । सप्तमिश्चोपयोगैः स्याद्विशतिस्त्रिभिरन्विताः ॥३४७॥ अत्र पाकप्रकृतयः २६ । सप्तोपयोगहताः २०३ ।

स्युः सर्वेडन्युपयोगेषु पदबन्धाः प्रमाणतः । सहस्राण्येकपञ्चाशदशीतिश्च त्रिकाधिकाः ॥३४८॥ ५१०८३।

पदबन्धेऽप्यष्टगुणस्थानेषु प्रकृतयः पूर्वोक्ताः १६३२।७६८।७६८।१४४०।१२४८।१०५६।१०५६।४८०। यथास्वं लेश्यागुणाः पदबन्धाः ६७६२।४६०८।४६०८।८६७८।३७४४।३१६८।३१६८।३१६८। सर्वे मीलिताः ३८२०८। तथाऽनिवृत्ति-सूच्मयोरुद्यप्रकृतयः २६ शुक्कलेश्यागुणाः २६। एते च मीलिताः ३८२३७। अष्टान्निशत्सहस्राणि सप्तन्निशन्द्वतद्वयम् । लेश्यामुद्दिश्य जायन्ते पदबन्धाः प्रमाणतः ॥३५१॥

३८२३७।
भोहे वेदं प्रति उदयविकल्पाः ३७५६ । पदवन्धाश्च २५३६८ । संयमं प्रति उदयविकल्पाः मोहनीयस्य १३७७ । पदवन्धाश्च ७३५३ । सम्यक्तवं प्रति उदयविकल्पा मोहस्य २५३० । पदवन्धाश्च १५४१८ ।
श्रीचित्रकूटवास्तव्यप्राग्वाटवणिजा कृते श्रीपालसुतबहुन स्फुरार्थे पद्मसंग्रहे मोहनीयउदयस्थान-

प्ररूपणा समासा ।

आद्ये भेदाखयोऽप्येको हो पंच चतुर्वतः । त्रयोऽतो दश चत्वारोऽतखयो मोहसत्त्वगाः ॥३५२॥ इति मोहे सत्तास्थानसंख्यामिष्यांदृष्टवादिषूपशान्तान्तेषु ३।११२।५।५।५।५।११०।४।३। अष्टस्मकपट्काम्रा विशतिः प्रथमे ततः । अष्टाम्रा विशतिस्तस्मात्सैवाष्टकचतुर्युता ॥३५३॥ मिथ्यादृष्टी २८।२७।२६। सासने २८। मिश्रे २८।२४। ततोऽष्टकचतुस्त्रिद्वयोकामा चैव चतुर्वेतः । अपूर्वे विशतिस्वष्टचतुरेकसमन्विताः ॥३५४॥ असंयत-देशव्रत-प्रमत्ताप्रमत्तेषु चतुर्पुं २८।२४।२३।२२।२१। अपूर्वेपशमके २८।२४।२१। अपूर्वे चपके च २१।

तथाऽष्टचतुरेकाम्रा विंशतिस्तु त्रयोदश् । द्वादशैकादशात्रैव पञ्चकं च चतुष्टयम् ॥३५५॥ त्रयो द्वौ चानिवृत्याख्ये सन्त्येव दश<sup>े</sup>सत्तया । सूचमेऽष्टचतुरेकाम्रा विंशतिस्त्वेक एव च ॥३५६॥ विंशतिश्चोपशान्तेऽपि स्यादष्टचतुरेकयुक् । एकादशसु सन्त्येवं सत्तास्थानानि मोहने ॥३५७॥

इत्यनिवृत्युपशमके २८।२४।२१। अनिवृत्तिचपके च २१।१३।१२।११।५।१।२। सूक्मोपशमके २८।२४।२१। सूक्ष्मचपके १। तथोपशान्ते २८।२४।२१।

### एवं मोहनीयप्ररूपणा समाप्ता।

मिथ्यादृष्यादिस्क्ष्मान्तगुणस्थानेष्वजुक्षमात् । नामाख्यकर्मसम्बन्धि-बन्धादित्रयमुच्यते ॥३५६॥ भाधे पड् नव पट् चातस्त्रयः सप्तैक एव च । मिश्रेऽपि दौ त्रयो द्वौ चातस्त्रयोऽष्टौ चतुष्ट्यम् ॥३५६॥ ततो द्वौ द्वौ च चत्वारोऽतो द्वौ पञ्च चतुष्ट्यम् । चतुष्कैकचतुष्काणि पन्चेकश्च चतुष्ट्यम् ॥३६०॥ द्वयोरेकस्तथैकोऽष्टौ शान्ते न पाक-सत्त्वयोः । एकस्तथा चतुष्कं च क्षणेऽष्येकचतुष्ट्यम् ॥३६१॥ सयोगे द्वौ चतुष्कं च नियोगे द्वौ च पट् तथा । वन्धनोदयसत्तांशाः सन्ति नाम्नो गुणेष्विति ॥३६२॥

मिथ्यादृष्टी पढाचानि बन्धे पाके नवादितः । विना त्रिनवतिः सत्त्वे स्थानान्याद्यानि नाम्नि पट् ॥३६३॥ बन्धे २३।२५।२६।२८।३०। उदये २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१। सत्त्वे १२।६१।६०। ८८।८४।

नवाष्टदशयुग्वन्धे विंशतिः सप्त चोदयाः । स्युर्व्यष्टाप्रसप्ताप्रे विंशती नवतिः सती ॥३६४॥

सासने बन्धाः २८।२६।३०। उद्याः २१।२४।२५।२६।२०।३१। तीर्थंकराऽऽहारद्वयसरकर्मा सासनगुणं न प्रतिपद्यत इति सासने सन्ते ६०।

मिश्रेऽप्टनवयुग्वन्धे दश्रैकादशयुक् तथा। नवाग्राविशतिः पाके नवतिः सा द्वियुवसती ॥३६५॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टी बन्धे २८।२६। उद्ये २६।३०।३१। तीर्थकुत्सत्कर्मा मिश्रगुणं न प्रतिपद्यत इति तस्य ज्येकनवती न सत्यी, शेपे सत्यी ६२।६०।

नवाष्टदशयुग्वन्धे विशतिश्चादितोऽयते । द्वितीयोनानि पाकेऽष्ट सस्वे चाद्यं चतुष्टयम् ॥३६६॥

भसंयते वन्धाः २८।२६।३०। उद्याः २१।२५।२६।२७।२८।३०।३१। सत्वे ६३।६२।

बन्धे तु विंशती देशे नवाष्टाचे तथोदये । एकत्रिंशत्तथा त्रिंशत्सत्त्वे चाद्यं चतुष्टयम् ॥३६७॥ देशयतेः वन्धे २८।२६ । उदये ३०।३१ । सन्ते ६३।६२।६१।६० ।

वन्धे नवाष्ट्युक्षाके नव सप्ताष्ट्रपञ्चयुक् । विंशतिद्शयुक्ताद्यं प्रमत्ते सञ्चतुष्ट्यम् ॥३६८॥

प्रमत्ते बन्धे रदारश उद्ये २'41२७१२दारश ३०। सत्ते १३१९२/१११०।

नवाप्टेका दशाया तु दशाया चैकविंशतिः । बन्धे त्रिंशत्तथा पाके सस्त्रे तान्यप्रमत्तके ।|३६६॥ अप्रमत्ते वन्धाः २८।२६।३०।३१ । उद्ये ३० । सत्त्वे ६३।६२|६१।६० ।

समके चपकेऽपूर्वे वन्धेऽप्र्यं स्थानपञ्चकम् । उदये तु भवेत्रिशत्सक्त्वे चाद्यं चतुष्ट्यम् ॥३७०॥ इत्यपूर्वे वन्धे २८।२६।३०।३९।१ । उदये ३० । सत्त्वे ६३।६२।६९।६० ।

१. सत्तया दशस्थानानि इमानि । २. शान्तादिषु बन्धो न । ३. चतुर्विशत्युनानि ।

सन्तांत्री चरमेऽपूर्वोऽनिवृत्तिः सूपम एव च । बध्नन्त्येकं यशः शेपाश्चत्वारः संन्त्यवन्धकाः ॥३७१॥ १।१।१।०।०।०।

भपूर्वादित्रये शान्ते चीणे त्रिंशदथोदये । त्रिंशत्सा चैकयुग्योगिन्ययोगात्ये नवाध च ॥३७२॥

इत्युदयेऽपूर्वीद्यु पञ्चसु ३०।३०।३०।३०। सयोगे ३०।३१। अयोगे ६।६। त्रिपूपशमकेपूपशान्ते चाद्यं चतुष्टयम् । चपकेष्वप्यपूर्वे सदिनवृत्तौ च सज्जवेत् ॥३७३॥ पोडशशक्त्रतीनां तु यावन्न कुरुते चयम् । चितास्विनवृत्तौ सदशीत्यादिचतुष्टयम् ॥३७४॥ स्वमादिष्त्रयोगे च यावद्विचरमचणम् । चरमे समयेऽयोगे सत्त्वे दश नवापि च ॥३७५॥

इत्युपशमश्रेण्यामपूर्वादिषु चतुर्षुं चपकेषु चापूर्वेऽनिवृत्तिष्रथमनवांशे च सत्त्वे ६३।९२।६१।६०। अनिवृत्तिचपकशेपनवांशेषु चाष्यसु सूनम-चीण-सयोगेषु निर्योगस्य च द्विचरमसमयं यावत् सत्त्वे म०।७६: ७म।७७। चरमसमये चायोगे १०।६।

### एवं नामग्ररूपणा समाप्ता ।

द्विपढण्डचतुःसंख्या बन्धाः स्युर्नरकादिषु । पाकाः पञ्च नवातोऽतो दश पञ्चाथ सत्तया ॥३७६॥ स्थानानि त्रीण्यतः पन्न द्वादशातश्चतुष्टयम् । त्रिंशदेकोनिता सा च बन्धे श्वाभ्रेष्वथोदये ॥३७७ ॥

|      | नरक० | तिर्यं० | सनु० | देव० |
|------|------|---------|------|------|
| वं ० | 2    | Ę       | =    | 8    |
| उ०   | ų    | 3       | 30   | 4    |
| स०   | 3    | ч       | 92   | 8    |

एकपन्पकसप्तात्राप्टनवात्रा च विंशतिः । स्थानान्यपि त्रीणि द्वानवस्यादिकानि हि ॥३७८॥

नरकरातौ बन्धे २९।३०। उदये २९।२५।२७।२८।२६। तीर्थकरयुक्ताहारद्वयसत्कर्मा नरके नोत्प-धत इति त्रिनवर्ति विना सत्त्वे ६२।६९।६०।

तिर्यंदवाधानि पट् बन्धे नवाद्यान्युदये सती । नवतिर्द्वियुता सा चाशीतिश्वाष्ट्यतुर्द्वियुक् ॥३०६॥ तिर्यंगातौ बन्धाः २३।२५।२६।२८।३०। उदये २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१।

तीर्थकृत्सत्कर्मा तिर्येक्षु नोत्पद्यत इति तेन विना सत्त्वे ६२।६०।८८।८४।८२। सर्वे वन्या मसुष्येषु वसुर्विशतिवर्जिताः । सर्वे पाका विनाद्यप्राशीति सर्वोण सत्तया ॥३८०॥

मनुष्यगतौ वन्धाः २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१। उद्याः २१।२५।२६।२७।२८।३०।३१। ६।८। सत्त्वानि ६३।६२।६१।६०।८८।८४।८०।७६।७८।७७।१०।६। पञ्च-पढ्-नवयुग्बन्धे दशयुक्तापि विंशतिः । पाके नवाएसप्तामा पञ्चेकामा च विंशतिः ॥६८१॥ सत्त्वे चार्षं चतुष्कं तु देवानां स्याद् गताविति । तान्येवातः परं वक्ष्ये हृषीकविषये यथा ॥३८२॥

देवगतौ तु बन्धाः २५।२६।२६।३०। उद्याः २१।२५।२७।२८।२६। सत्त्वानि ६३।६२।६१।६०। एकाचिकलाक्षे च पञ्चाक्षे च यथाकमम् । पञ्च पञ्चाष्ट बन्धे स्युः पञ्च पढ् दश चोद्ये ॥३८३॥ कमात्स्थानानि सत्तायां पञ्च पञ्च त्रयोदश । एकाक्षेषु त्रि-पञ्चाप्रा पड् नवाप्रा दशाधिका ॥३८४॥ वन्धे स्याद्विंशतिः पाके पञ्चाधान्यथ सत्तया । नवतिद्विंयुता सा चार्शातिश्राष्टचतुर्द्वियुक् ॥३८५॥

एकालेषु बन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उदयाः २१।२४।२५।२६।२०। सस्वे ६२।६०।६६।६४।६२। सन्योकेन्द्रियवद्बन्धा विकलाक्षेष्वपि त्रिषु । तथैकेन्द्रियवत्सत्तास्थानान्यपि भवन्ति हि ॥३६६॥ एकत्रिशत्तथा त्रिंशदेकाल्वत्रिंशद्प्यतः । एकपट्काप्टकैर्युक्ता विंशतिः स्वस्ति पाकतः ॥३८०॥ विकलेन्द्रियेषु बन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उदयाः २१।२६।२६।३०।३१। सत्त्वानि ६२।६०।६८। ६४।८२।

वन्धाः सर्वेषि पन्चाक्षे सर्वस्थानानि सस्वतः । चतुर्विं शतिहीनाः स्युः पाकाः सर्वेऽपि नामनि ॥३८८॥
पन्चाक्षे वन्धाः २३।२५।२६।२८।३१।३ उद्याः २१।२५।२६।२७।२८।३०।३१।६।६।
सस्वानि ६३।६२।६१।६०।८८।८५।८०।७६।७८।७८।१०।६।
गत्यादिमार्गणास्वेवं सत्संख्यादिषु चाण्यस् । नाम्नोऽन्येषां च वन्धादित्रयं नेयं यथागमम् ॥३८९॥

स्थावराणां त्रसानां च ५ १० स्थावराणां बन्धाः २३।२५।२६।२६।३०। उद्याः २१।२४।२५। ५ १३

२६।२७। सत्तास्थानानि ६२।६०।८८|८४।८२। त्रसेषु वन्धाः २३।२५।२६।२८।२६।३०।३१।१। उद्याः २१।२५।२६।२७।२८।२०।३१।६।८। सत्त्वानि ६३।६२।६१।६०।८८।८४।८९।८०।७६।७८।७७।१०।६।

योगेषु बन्वाद्यः— ३ ७ ५ ३ १ ३ १ ३। मनोवाग्योगे बन्धाः २३। १० ११ ११ ४ २ १ ११

स्रीवेदे वन्धादयः म। स्रीवेदे बन्धाः २३।२५।२६।२८।३०।३१।१। उदये २१।२५।२६।२७।

म कोघादिचतुष्के बन्धादयः ६ । क्रोघादिचतुष्के बन्धाः २३।२५।२६।२८।३०।३१।१। उदयाः ११ २१।२४।२५।२६।२७।२८।३०।३१। सत्त्वे ६३-६२-६१।६०।८८।८८।८८।७८।७८।७८।

६ ६ ५ ५ ० ज्ञाने वन्धादयः ६ ३ ८ १ ४ मिति-श्रुताज्ञानयोर्बन्धाः २३।२५।२६।२६। ६ २ ८ ६

सामियक-बेदोपस्यापनयोर्बन्धादयः ५ । सामाधिकस्वेदोपस्थापनयोर्बन्धाः २८।२६।३०।३९।

१। उद्ये २५१२७१२=१२६१३०। सन्ते ६३।६२।६९१६०।=०।७६।७=।७०। परिहारे बन्धाद्यः १ । बन्धाः

१ २=१२११३०१३१। उदये २०१ सत्तायां १३११२१११११०। सुन्मसंयमे बन्धादयः १ । बन्धः १ उद्ये =

१०। सन्ते स्ट्राहराहराहणाहणाव्यावयाच्याते बन्धो नास्ति । उद्याद्यः ४ । उद्याः ३०।

१११६। सत्त्वे ६२१६२१६११६०। ८०१७८। उद्ये १—१८११ स्वे १—१८११ स्वे १—१८११ स्वे १—१८११६११६०। असंयमे बन्धे ६—१२१२७१६१२८११६०। उद्ये ६—१११२५१६११२७१८८११८०। उद्ये ६—१११२५१२५१२७१८०।

षञ्चर्यंने यन्थाः—२२१२५१२६।२८१२०१२११। उद्ये स—२११२५१२६।२८१२०१२१११ सत्त्वेषु दश-नववर्षशेर्यं इत्याः ११—१२११२११६०।द्याः ११ः । स्वाः ११ः । स्वः । स्वः ११ः । स्वः ११ः । स्वः ११ः । स्वः १। स्वः । स्वः

|                     | पर्ख        | ते॰ | प० | शु० |
|---------------------|-------------|-----|----|-----|
| लेशपापट्के बन्धादयः | Ę           | Ę   | 8  | 4   |
|                     | ŧ           | =   | =  | =   |
|                     | ` <b>'8</b> | 8   | 8  | =   |

प्रथमलेखात्रये बन्धाः २३।२५।२६।२८।२६।३०। उद्ये २१।२४।२५।२६।२०।३६। सत्त्वे ६३।६२।६१।६०।६६।६४।६२। तेत्रसि दन्धाः २५।२६।२६।३०।३१। उद्ये २९।२५।२६|२७| २८।२६।३०।३१। सत्त्वे ६३।६२।६१।६०। पद्मायां दन्धाः २६।२६।३०।३१। तद्ये सत्त्वे च तेत्रोलेखाः वद् । ग्रुष्ठायां बन्धे २६।२६।३०।३१। उद्ये २१।२५।२६।२०।२६।३०।३१। सत्त्वे ६३।६२।६१। ६०।६०।०६।७६।७६।। सत्त्वे ६—६०।६०।०६।७६।७६।।

सन्ये दन्धाः म—२३१२५१२६१२मा२६१३०१३११ । उद्याः ११—२११२४१२५१२६१२७१२मा २६१३०१३१६मा सत्त्वे १३—६३१६२१६११६०१ममाम्बर्धामाव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याः ६—२३१२५१२६१२मा२६१३० । उद्ये ६—२९१२४१२५१२६१२७१२मा२६१३०१३ । सत्त्वे ४—६०१ममा

भौपरामिकसम्पक्ष्वे बन्धाः ५—रदारहाइ०।इ१। उद्ये ५—र१।२५।२६।३०।३१। सत्वे ध—ह१।६१।६०। वेद्के बन्धाः ४—रदारहाइ०।३१। उद्ये द्यः—२१।२५।२६।२६।२६।३०।३१। वेद्कसत्वे ध—ह१।६१।६९।६०। स्थिके बन्धाः ५—रदारहाइ०।३१।१ | उद्याः १०—२१। २५।२६।२०।३१।६।६।। सत्वे १०—६३।६२।६१।६०।६०।४।७८। सासवे वन्धाः २—रदारहाइ०। उद्ये ७—२१।२४।२५।२६।३०।३१। सत्वे १—६०। मिश्रे बन्धाः २—२६।२६।३०।३१। सत्वे २—६१।३०।३। सत्वे १—ह२।२५।२६।२६।२६।२६।३०। वामह्यव्याः ६—२२।२५।२६।२६।२६।३०। उद्याः १—२१।२४।२५।२६।२६।३०।३१। सत्वे ६—ह२।६९।६०।द्याः १०।

संविषु बन्धाः म—२३।२५।२६।२८।३६।३१।१ । उद्याः म—२६।२५।२६।२७।२८।२०। २६ । सत्त्वानि १६—१३।६२।६९।६०।८८।८४।८२।८०।७६।७८।७७ । ससंविषु बन्धाः ६—२३।२५। २६।२८।२०। उद्याः ६—२१।२६।२८।२०।३१। सत्त्वे ५—६२।६०।८८।८१। नो संज्ञी नो असंज्ञी, तत्र उद्याः ४—३०।३१।६।८। सत्त्वे ६—८०।७६।७८।७७।१०।६।

आहारके बन्धाः म—२३।२५।२६।२मा२६।३०।३१।१ । उद्याः म—२४।२५।२६।२०।२मा२६। ३०।३१। सत्त्वे ११—६३।६२।६१।६०।ममाम्थाम्याम्याम्याम्याक्षाः चन्धः द-२३।२५। २६।२मा२६।३०। उद्ये ५—२१|३०।३१।९।म । सत्त्वे १३—६३।६२।६१।६०।ममाम्याम्याक्षाः चनाव्याः व

मिध्यात्वं श्वअदेवायुर्द्रयमायुन्तिरश्च्यापि । सातासाते नरायूंपि स्त्यानगृद्धित्रिकं च पट् ॥३६०॥ सम्यक्त्वं वेदलोभोऽन्यो निद्धा च प्रचलायुता । पञ्चज्ञानावृतौ द्युध्-चतुष्कं विष्नपञ्चकम् ॥३६१॥ पोडश त्रस-पञ्चाक्षे नृगतिः सुभगं यशः । पर्याप्तवादरादेयतीर्थंकृत्वोच्चयुग्मदश ॥३६१॥ मिश्रसासादनाप्वोपशान्तगतयोगकान् । सुक्त्वाऽन्येषु विशेषः स्यादासां मिथ्यादगादिषु ॥३६३॥ १।०।२।१।६।१।०।३।१।०।१ ६।१०।०। मीलिताः ४१।

चत्वारिंशतमेकायां मुक्तेनां सर्वकर्मणाम् । स्वाम्यं प्रति विशेषोऽस्ति नोदयोदीरणास्ततः ॥३१४॥ ४१।

विना तीर्थंकराहारं शतं सप्तदशाधिकम् । सिथ्याहक् शतमेकाग्रं प्रकृतीः सासनाभिधः ॥६६५॥ मिश्रायतौ तु वध्नीतश्चतुःससाग्रससतो । पञ्चमः ससपिटं तु पष्टः पिटं त्रिकाधिकाम् ॥३६६॥ अत्रमत्तस्तयेकान्नपिटं चापूर्वसंज्ञिकः । पञ्चाशदण्टपट्काग्रा विंशतिः पद्युतेत्यम्ः ॥३६७॥ यावदण्टादशैकैकहीनां द्वाविंशतिं क्रमात् । अनिवृत्तिस्तु बध्नाति सूचमः ससदशैव तु ॥३६८॥ प्रशानतत्त्रीणमोहौ तु मतौ सातस्य बन्धकौ । सातं वध्नाति योगी च गतयोगस्त्ववन्धकः ॥३६६॥

[ सिध्याद्दगादिसससु ] १९७ १०१ ७४ ७७ ६७ ६३ ५६ । अपूर्वे २ ३० १६ १८ ० १० ४ ६ १ । अपूर्वे २ ३० १६ । अनिवृत्तो २२ २१ २० १६ १८ सूप्तमादिषु १६ ० ० ० ० । अतः प्रसृति बन्धस्य स्वाग्यं गत्यादिषु स्फुटम् । उद्यतः साधयेद्यत्र यथाप्रकृतिसम्भवम् ॥४००॥ श्वश्रदेवायुपी तीर्थंकरतेति गतित्रये । सन्ति प्रकृतयः शेपाः सर्वा गतिचतुष्टये ॥४०१॥ श्वश्रायुनीस्ति देवेषु देवायुनीरकेषु न । तिर्यक्षु तीर्थंकृत्वास्ति सन्त्यन्याः सर्वरीतिषु ॥४०२॥ आदिमं तु कपायाणां चतुष्कं दर्शनत्रयम् । प्रशान्तमवताद्यावदपूर्वं मोहने विदुः ॥४०३॥ पण्डस्त्रीनोकपायाः पुंवेदो द्वौ द्वौ क्रुधादिषु । एकैकोऽतश्र संज्वाल उपशान्ता यथाक्रमम् ॥४०४॥

उक्तं च—

शक्यं यन्नोदये दातुमुपशान्तं तदुच्यते । सङ्क्रमोदययोर्यच नो शक्यं तन्निवर्तकम् [तन्निधत्तकम् ] ॥४०५॥ यत्सङ्क्रमोदयोक्तर्पाप्रकरेषु चतुर्विप । दातुं न शक्यते कर्म भवेत्तच निकाचितम् ॥४०६॥

[ अनिवृत्तौ ] ७।१।१।६।१।२।२।२।१।१। सूचमे १। उपशान्ते १। एते मीलिताः सप्तिः सह २८।

एता एव समुदिता भाह-

उपशान्तास्तु सप्ताष्ट नव पञ्चदश क्रमात् । पोढशाष्टादशातोऽपि विंशतिद्विंयुक् च सा ॥४००॥ चतुः पञ्चकपट्काम्रा विंशतिस्रानिवृत्तके । सप्तामा विंशतिः सूच्मे शान्तेऽष्टांम्रा च विंशतिः ॥४०८॥

अनिवृत्तौ श्रामाश्याप्रदाशमार शार्थारथारथारथा सूचमे २७। उपशान्ते २८। चतुर्षु संयताद्येषु काप्यनन्तानुबन्धितः । मिथ्यात्वं मिश्र-सम्यक्त्वे सप्त यान्ति चयं क्रमात् ॥४०६॥ . स्त्यानगृद्धित्रयं स्वभ्रं द्विकं तिर्यग्द्वयं तथा । एकाचिकलाचाणां जातयः स्थावरातपौ ॥४१०॥

<sup>.</sup>१. मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं सम्यनप्रकृतिमिथ्यात्वमिति त्रयम् ।

सूचमसाधारणोद्योताः पोडशेत्यनिवृत्तिके । स्युः संख्येयतमे शेपे द्वयभाजस्ततश्च सः ॥४११॥
भन्न तिर्यग्द्वयादयः तिर्यग्गतिसहगताः ११ । श्वभ्रद्वयादयः श्वभ्रगतिसहगताः ५ ।
कपायानमाध्यमानष्टौ हन्त्यतोऽपि नपुंसकम् । स्त्रीवेदं च ततो हन्ति पट्कं हास्यादिकं ततः ॥४१२॥
पुंस्त्वे प्रत्तिष्य पुंस्त्वं च क्रोधे माने च तं पुनः । मायायां तं च तां छोमे छोभं सूच्मो निहन्त्यतः ॥४१३॥
द्वे निद्रा-प्रचले चीणः समये हन्त्युपान्तिमे । दक्चतुष्कमथो विष्न-ज्ञानावृत्योदंशान्तिमे ॥४१४॥

देवगत्या नृगत्या च सहितो हन्त्ययोगकः । जीवेतरविपाकाह्वा नीचं चोपान्तिमे चणे ॥४१५॥ अत्र सर्वाः ७२ ।

जीवपाकाः स्वरह्न-हृमुच्छ्वासो ह्रे नमोगती । वेद्यमेकमनादेवायशोऽपर्याप्तदुर्भगम् ॥४१६॥
स्युः पुद्गलोदयाः पन्च देहास्तद्बन्धनानि च । तस्तंबातास्ततः पट् संस्थानान्यश्चमं श्चभम् ॥४१७॥ अङ्गोपाङ्गम्रयं चाप्टौ स्पर्शाः संहननानि पट् । पन्च वर्णां रसाः पञ्च गन्धौ निर्मित्स्थरह्रयम् ॥४१८॥ उपघातोऽन्यघातश्च प्रत्येकागुरुल्ध्विप । देवगत्या सहैतासु देवह्न-ह्रं च नीचकम् ॥४१६॥ एवं द्वासितः चीणाः समये स्याहुपान्तिमे । अन्ते त्वन्यतरहेषं नरायुर्णं द्वयं त्रसम् ॥४२०॥ सुभगादेयपर्याप्तपञ्चाचोच्चयशांसि च । बादरं तीर्थंकृष्टचेति यस्यायोगः स वंद्यते ॥४२५॥ ७२।१३।

प्राप्तोऽथ स जगत्प्रान्तं निर्विशस्यात्मसम्भवम् । रत्नत्रयफर्लं निर्स्यं सिद्धिसौख्यं निरक्षनम् ॥४२२॥ दुर्ध्येयातिगम्भीरं महार्थाद् दृष्टिवादतः । कर्मणामनुसर्तव्याः सन्ति बन्धोदयाः स्फुटम् ॥४२३॥ म्वल्पागमतया किञ्चिषदपूर्णमहोदितम् । कृत्वा तदतिसम्पूर्णं कथयन्तु बहुश्रुताः ॥४२४॥ संजिप्योक्तमिदं कर्मप्रकृतिप्रास्ततं सदा । अभ्यसन् पुरुषो वेति स्वरूपं बन्ध-मोज्ञयोः ॥४२५॥ अष्टकर्मभिदः शीतीभूता नित्या निरक्षनाः । लोकाप्रवासिनः सिद्धा जयस्वष्टगुणान्विताः ॥४२६॥

इति सप्ततिः समाप्ता ।

१. एता जीवविपाकाः १०।

## सप्ततिका-चूलिका

अभिवन्द्य जिनं वीरं त्रिद्शेन्द्रनमस्कृतम् । वन्धस्वामित्वमोघेन विशेषेण च वण्यते ॥१॥ शते ससद्शैकामे चतुः ससामसप्तती । सप्तपष्टिं त्रिपष्टिं चैकाश्वपष्टिमथादिमा ॥२॥ सप्त बध्नन्त्यपूर्वीख्याः षष्टिं द्विचतुरूनिताम् । षड्विंशतिं चणान्त्ये चानिवृत्तिः प्रकृतीः क्रमात् ॥३॥ द्वयं काम्रविंशती तां च ते चैवैकद्विरिक्तते । सूच्मः सप्तद्शान्येऽतस्त्रयः सातं न तत्परः ॥४॥ अवन्धा मिश्रसम्यक्त्वे वन्ध-संघातका दश । स्पर्शे सप्त तथैकश्च गन्धेऽष्टौ रस-वर्णयोः ॥५॥

इत्यवन्धप्रकृतयः २८ । शेपा वन्धप्रकृतयः १२० । सम्यक्त्वं तीर्थकृत्वस्याहारयुग्मस्य संयमः । वन्धहेतुः प्रवध्यन्ते शेषा मिध्यादिहेतुभिः ॥६॥

मिथ्यात्वं पण्डवेदश्च श्वञ्रायुर्निरयद्वयम् । चतस्रो जातयश्चाद्याः सूचमं साधारणतपौ ॥७॥ अपर्यासमसम्प्रासं स्थावरं हुण्डमेव च । पोडशेति स मिथ्यात्वे विच्छिद्यन्ते हि वन्धतः ॥८॥

9 41

स्त्यानगृद्धित्रयं तिर्यगायुराद्याः कषायकाः । तिर्यग्द्वयमनादेयं स्त्री नीचोद्योतदुःस्वराः ॥६॥ संस्थानस्याथ संहत्याश्चतुष्के द्वे तु मध्यमे । दुर्भगासन्नभोरीती सासने पञ्चविंशतिः ॥१०॥ इत्युत्तरत्रापि पञ्चविंशतिग्रहणेनैता एव ग्राह्याः ।

241

चतन्नो जातिकाः सूचमापर्याप्तस्थावरातपान् । साधारणं सुरश्वश्रायुष्के श्वश्रसुरह्रये ॥११॥ विक्रियाहारकद्वन्द्वे सुक्तवाऽन्यच्छतमेकयुक् । श्वाश्रा वन्धन्ति ता मिथ्याद्दशस्तीर्थंकरं विना ॥१२॥ हुण्डासम्प्राप्तमिथ्यात्वषण्डोनास्त्यासु सासनः । त्यक्त्वैताभ्यो मनुष्यायुरोघोक्तां पञ्चविंशतिम् ॥१३॥ शोपा मिश्रोऽयतस्तासु नरायुस्तीर्थंकृद्युताः । इति श्वश्रिष्रिकेऽस्त्याद्ये विना तीर्थकृतापरे ॥१४॥

इति सामान्येन नारकेषु  ${}^{909}_{98}$  । मिध्यादृष्टी  ${}^{900}_{20}$  । सासने  ${}^{86}_{29}$  । मिश्रे  ${}^{90}_{40}$  । असंयते  ${}^{900}_{98}$  । इति त्रिषु नरकेषु । अनन्तरेषु च त्रिष्वेता एव तीर्थकरोनाः सामान्येन  ${}^{900}_{20}$  । सिध्यादृष्टी  ${}^{900}_{20}$  । सासने  ${}^{86}_{29}$  । सिश्रे  ${}^{90}_{40}$  । असंयते  ${}^{99}_{28}$  ।

शतं च सप्तमे श्वभ्रे वध्नन्न्यूनं नरायुषा । ता मनुष्यद्वयोच्चोना वध्नन्ति वामदृष्यः ॥१५॥ हुण्डासम्प्राप्तमिध्यात्वतिर्यगायुर्नेपुंसकम् । त्यक्त्वैकनवितं शेषास्ताभ्यो वध्नन्ति सासनाः ॥१६॥ तिर्यगायुर्विना पञ्जविंशति सासनोजिमताम् । त्यक्त्वा मिश्रायतौ चिष्त्वा नृद्वयोच्चे तु सप्ततिम् ॥१७॥

इति चतुर्थपृथिवीप्रकृतिशतं नरायुरूनं सप्तमे नरके सामान्येन १६। मिथ्यादृष्टी १६। सासने ११। मिश्रे ७०। असंयते ७०।

एवं नरकगतिः समाप्ता ।

१. सातं न बध्नाति ऋयोगकः।

तिर्यञ्चः प्रकृतीस्तीर्थंकराऽऽहारद्वयोनिताः । मिध्यादृशश्च तास्तासु सासनाः पोडशोनिताः ॥१८॥

सामान्येन तिर्यद्धः १९७ । पर्याप्तितिर्यद्धस्तिररस्यश्च मिष्यादशः १९७ । सासनाः १०९ । पद्धितिर्योद्धस्तिररस्यश्च मिष्यादशः १९७ । सासनाः १०९ । पद्धितिसोघोक्तां नृद्धयं नृसुरायुपाम् । भौदार्यद्वन्द्वमाद्यं च त्यक्तवा संहननं तथा ॥१६॥ एताभ्योऽन्यासु मिश्राह्मा वध्नन्त्येकान्नसप्तिम् । वध्नन्त्यसंयताभिख्याः संयुक्तास्ताः सुरायुषा ॥२०॥

मिश्रायतौ ५१। ५०।

हीना द्वितीयकोपाद्येस्ताश्च वध्नन्त्यणुवताः । एवं पञ्चाचपर्यासास्तिर्यञ्चस्तिस्त्रयोऽपि च ॥२१॥ संयतासंयताः ६६।

स्त्रीघादपूर्णतिर्यञ्चस्यक्त्वाश्वअ-सुरायुषो । तथा वैक्रियपट्कं च बध्नन्ति नवयुक्छतम् ॥२२॥

एवं तिर्यंगतिः समाप्ता ।

तिर्यंग्वत्प्रकृतीर्मर्त्याः पञ्ज मिष्यादगादयः । बष्नन्त्ययतदेशाख्यौ तेपु तीर्थंकराधिकाः ॥२३॥ अपर्याप्तमनुष्याश्च तिर्यग्वत्रवयुच्कृतम् । बष्नन्त्यतः प्रमत्ताद्याः प्रकृतीरोघसम्भवा ॥२४॥

इति सामान्यमनुष्याः १०१ । पर्याप्तमनुष्या मानुष्यश्च मिथ्यादृष्याद्याः पञ्च ११७।१०१।६६।७१। ६७ । प्रमत्ताद्याः सप्त ६३।५६।५८।५६।२६।२२।१७।१।१।० । अपर्याप्तमनुष्याः १०६ ।

इति मनुष्यगतिः समाप्ता ।

सूदमं साधारणाहारद्वये श्वाञ्र-सुरायुपी । पर्कं वैकियिकाह्वं चापर्यासं विकलन्नयम् ॥२५॥ सुक्ताऽन्याः प्रकृतीर्देवाश्चतुर्युक्तशतप्रमा । वध्नन्ति तीर्थकृत्वोना मिध्यादक् श्रुत्तरं शतम् ॥२६॥ हुण्डासम्प्राप्तमिध्यात्वस्थावरैकेन्द्रियातपान् । पण्डं चाभ्योऽपि सुक्तान्या वध्नन्ति सासनाभिधाः ॥२७॥

इति सामान्यदेवा १०४ । मिथ्यादृष्टिः १०३ । सासने १६ । स्यक्त्वैताभ्यो मनुष्यायुरोघोक्तां पञ्चविंशतिम् । शेषा मिश्रोऽयतस्तास्त नरायुस्तीर्थकृद्युताः ॥२८॥ मिश्रो ७० । असंयता ७२ ।

बध्नित वामदृष्ट्याश्चःवारोऽसंयतानितमाः । देवीघं तीर्थकृत्वोनं ज्योतिर्व्यन्तरभावनाः ॥२६॥ देवा देव्यक्ष देव्यश्च सीधर्मसानसम्भवाः । सामान्यदेवभङ्गास्तु सीधर्मेश्चनकत्त्वयोः ॥३०॥

इति भावनादिषु त्रिषु तहेवीषु च सोधर्मैशानदेवीषु च सामान्येन १०३ । मिथ्यादगादिषु १०३ । १६॥७०।७१। सोधर्मैशानयोः सामान्येन १०४ । मिथ्यादगादिषु १०३।१६॥७०।७२ । स्यवत्वा वध्नन्ति देवीघादेकाचस्थावरातपान् । शोपाः सनकुमाराद्याः सहस्रारान्तिमाः सुराः ॥३१॥ सामान्येन १०१।

मिध्यादक् तीर्थंकृत्वोनास्ता वध्नाति शतप्रमाः । हुण्डासम्प्राप्तमिध्यात्वषण्डोनास्तास्तु सासनः ॥३२॥ १००।६६।

स्यक्तवाऽऽभ्योऽिप मनुष्यायुरोघोक्तां पञ्चविंशतिम् । शेपा मिश्रोऽयतस्तास्तु नरायुस्तीर्थकृद्युताः ॥३३॥ ७०।७२।

तिर्यग्द्वयातपोद्योतस्थावरैकात्रमोघतः । देवानां तिर्यगायुश्च त्यक्त्वाऽन्याश्चानतादिषु ॥३४॥ अन्त्यप्रैवेयकान्तेषु तीर्थोना वामदृक् च ताः । हुण्डासम्प्राप्तमिण्यात्वपण्डोनास्तासु सासनाः ॥३५॥

इत्यानतादिषु सामान्येन ६७ । तीर्थोना मिथ्यादशः ६६ । सासनाः ६२ । त्यक्त्वेताभ्यो मनुष्यायुरोघोक्तां पञ्जविंशतिम् । मिश्रास्तिर्यगद्वयोद्योतिर्विर्यगायुभिरूनिताम् ॥३६॥ सिश्राः ७०।

वध्नन्त्येता मनुष्यायुर्तार्थंकृत्संयुजोऽयताः । एता एव च वध्नन्ति सर्वेऽप्युपरिमाः सुराः ॥३७॥ असंयताः ७२ । एता एवानुदिशप्रभृति यावत् सर्वार्थसिद्धिदेवाः ७२ ।

एवं देवगतिः समाप्ता ।

मुक्तवा वैक्रियिकपर्कतीर्थे श्वभ्र-सुरायुषी । आहारकद्वयं वध्नन्त्येकाक्षविकछेन्द्रियाः ॥३ 🕬

9 9

श्वश्रायुः श्वश्रयुग्मोनास्त्यक्त्वौद्योक्तास्तु पोढश । ताभ्योऽन्याः सासना वध्नन्त्याद्यं पञ्चेन्द्रियाभिधाः ॥३६॥ एकाचिकलेन्द्रियाः सामान्येन १०६ । मिध्यादशः १०६ । सासनाः ६६ । पञ्चाचाः १२० ।

एकाच-विकलाक्षेषु समुत्पन्नस्तु सासनः । न शरीरेऽपि पर्याप्तिं समापयति यत्ततः ॥४०॥ नरायुस्तिर्यगायुश्च नैव बध्नात्यसौ ततः । ताभ्यां विनाऽस्य वन्धे स्याचतुर्नवितरेव हि ॥४१॥

### इति केपान्चित् ६४।

### इतीन्द्रियमार्गणा समाप्ता ।

एकाचनच नध्नन्ति पृथिन्यसरुकायिकाः । मिध्यादशस्त्रथैकाचसासनैः सासनाः समम् ॥४२॥ त्रिषु कायेषु मिध्यादृष्ट्यो १०६ । सासने ६६ । अथवा ६४ ।

मनुष्यायुर्नेरद्वन्द्वमुच्चं तेजोऽनिलाङ्गिनाम् । त्यक्त्वैकाचौघतः शेपाः बध्नन्त्योघं त्रसाङ्गिनः ॥४३॥ तेजोवातकायिका मिथ्यादृष्टयो वध्नन्ति १०५ । ओघं त्रसकायिकाः १२० ।

### पुवं कायमार्गणा समाप्ता।

भोघभङ्गोऽस्ति योगेषु वाङ्मानसचतुष्कयोः । सामान्यनरभङ्गेषु योगेऽस्यौदारिकाह्नये ॥४४॥ भौदारिके ११७।१०१।६६।७१ उपर्योघः ।

श्वभ्रदेवायुषी श्वभ्रद्वयमाहारकद्वयम् । त्यक्त्वौदारिकमिश्राह्वे योगे वध्नन्ति चापराः ॥४५॥ इति सामान्येनौदारिकमिश्रे ११४।

त्यक्तौताभ्यः सुरद्वन्द्वं तीर्थकृद् वैक्रियिकद्वयम् । मिथ्यादशस्तु वध्नन्ति प्रकृतीर्नवयुक् शतम् ॥४६॥

#### 301

रवभ्रायु-रवभ्रयुग्मोनास्त्यक्त्वोघोक्तास्तु षोडश । तिर्यंङ्-नरायुपी चाभ्यस्त्यक्तवाऽन्याः सासनाभिधाः ॥४७॥

स्यक्तवाऽऽभ्यस्तिर्यंगायुष्किविहीनां पञ्चिवंशितिम् । तीर्थं विक्रियदेवाह्वे युग्मे प्रचिष्य निर्वताः ॥४८॥
७५। तथौदारिकिमिश्रे योगे सयोगः शतम् १ ।

सामान्यदेवभङ्गेषु योगे वैक्रियिकाह्वये । तिर्यंङ्-नरायुरूनास्ता मिश्रे वैक्रियिके पराः ॥४६॥ वैक्रियिके सामान्येन १०४ । मिथ्यादृष्ट्वादिषु १०३।६६।७०।७२। वैक्रियिकमिश्रे सामान्येन १०२ ।

तीर्थोनौधस्ताश्च मिथ्याद्दक् स्थावरैकेन्द्रियातपान् । हुण्डासम्प्राप्तमिथ्यात्वपण्डास्त्यक्त्वा च सासनः ॥५०॥
सिथ्याद्दष्टिः १०१ । सासनः ६४ ।

पञ्चविंशतिमेताभ्यस्त्यक्त्वोनां तिर्यंगायुषा । प्रिचय्य तीर्थंकुन्नाम शेषा बध्नन्त्यसंयताः ॥५१॥

#### 99 1

प्रमत्तवच्च बध्नन्त्याहाराहारकमिश्रयोः । आयुश्चतुष्टयश्वभ्रद्वयाहारद्वयैर्विना ॥५२॥ बध्नन्ति कार्मणे योगे शेपा मिध्यादशस्त्विमाः । तीर्थकृद्विकियद्वन्द्वदेवद्वयविवर्जिताः ॥५३॥

आहारकाहारकिमश्रयोः ६३ । सामान्येन कार्मणकाययोगे ११२ । मिथ्याद्दशः १०७ । श्वञ्रायुः श्वञ्रयुग्मोनास्त्यक्त्वौद्यास्तासु षोढश । ताभ्योऽन्याः सासनाभिख्या योगे बध्नन्ति कार्मणे ॥१४॥ पञ्जविंशतिमेताभ्यस्त्यक्त्वोनां तिर्यगायुषा । तीर्थविकियदेवाह्वे युग्मे प्रक्षिप्य निर्व्रताः ॥५५॥

सासनाः ६४।७५ । सयोगः सातं प्रतर-छोकपूरणयोः १ ।

### एवं योगमार्गणा समाप्ता ।

भोषो वेदत्रयेऽप्यस्ति यावदेकाप्रविंशतेः । बन्धकोऽस्त्यनिवृत्ताख्यः सन्त्यवेदास्ततोऽपरे ॥५६॥ एवं वेदमार्गणा समाप्ता ।

कुन्मानवज्ञनालोभेष्त्रोघो सिध्याहसादिषु । तावद्यावत्तु बन्धान्तमनिवृत्तौ क्रमेण तु ॥५७॥

इति चतुःकपायाणां सामान्येन १२०। विशेषेण कोघमानमायाकपायाणां यथाकमं मिथ्यादृष्टिशसृति यावदेकविंशति-विंशस्येकान्नविंशस्यष्टादशबन्धकानिवृत्तयः तावदोघमङ्गः। लोभकपायिणां सूच्मसाम्परायचरम्-समयं यावत्तावदोघः। अकपायिणामप्युपशान्तक्षीणसयोगायोगानामोघः।

### एवं कपायमार्गेणा समाप्ता ।

भज्ञानित्रतयेऽप्योघो मिथ्यादक्-सासनाख्ययोः । नवस्वसंयताद्येषु स्वोघो मत्यादिकत्रिके ॥५८॥ स्यान्मनःपर्ययेऽप्योघः प्रमत्तादिषु सप्तसु । केवलस्याप्यथौघः स्याज्ञिनयोर्योगयोगयोः ॥५६॥

इति सामान्यमत्यज्ञानि-श्रुताज्ञानि-विभङ्गज्ञानिषु ११७। मिथ्यादृष्टी ११७। सासने १०१। शेपं सुगमम्।

### एवं ज्ञानमार्गणा समाप्ता ।

भोवः सामायिकाल्यस्य छेदोपस्थापनस्य च । आद्ये यतिचतुष्केऽस्ति परिहारस्य चाद्ययोः ॥६०॥ सूचमवृत्तस्य सूचमाल्येऽथाल्यातस्य चतुर्ण्वतः । देशाल्ये देशवृत्तस्यासंयमस्य चतुष्टये ॥६१॥

एवं संयममार्गणा समाहा ।

द्वादशस्त्रादिमेदनोघो रप्टेश्रक्षुरचक्षुपोः । स्यादोघोऽवधिरप्टेश्च नवस्वसंयतादिषु ॥६२॥ स्रोघः केवलरप्टेश्च भवेत्केवलिनो द्वये ।

### इति दर्शनमार्गणा समाप्ता ।

कृष्णा नीलाऽथ कापोता लेखान्नितयमादिमम् ॥६३॥

भाद्यलेश्यात्रयोपेता वध्नस्त्याहारकद्वयम् । त्यक्त्वान्यास्तीर्थकृत्वोनास्तासु मिध्याहगाह्वयाः ॥६४॥ सासनाः पोहशोनास्ता मिश्राह्वाः पञ्चिद्यतिः । नरदेवायुपी चाभ्यस्त्यक्त्वा वध्नन्ति चापराः ॥६५॥ तीर्थकृत्ररदेवायुः संयुक्तास्तास्वसंयताः । तेजोलेश्यासु वध्नन्त्यपर्याप्तं विकलत्रयम् ॥६६॥ स्वश्रायुः श्वश्रयुग्मं च सूदमं साधारणं तथा । स्यक्त्वान्या वामहष्टिस्तास्तीर्थाहारद्वयोनिताः ॥६७॥

इति कृष्णनीस्रकापोत्तस्रेश्याः सामान्येन ११८।

मिथ्यादृष्ट्यः १९७। सासनाः १०१। मिश्राः ७४। असंयताः ७७। तेजोलेश्याः सामान्येन १९१। मिथ्यादृष्ट्यः १०८।

हुण्डासम्प्राप्तमिथ्यात्वस्थावरैकेन्द्रियात्तपान् । पण्ढं चाभ्योऽपि मुक्त्वाऽन्या वध्नन्ति सासनाभिधाः ॥६८॥

पञ्चस्वतो भवेदोघः सम्यग्मिथ्याहगादिषु ।

### पञ्चस्वोघः ७४।७७।६७।६३।५६।

9091

पद्मलेश्यास्त्वबध्नन्ति स्वभ्रायुनिरयद्वयम् ॥६६॥

सूषमसाधारणैकाचस्थावरं विकलत्रयम् । तथाऽऽतपसपर्यासं त्यक्त्वाऽन्याः शतमष्ट्युक् ॥७०॥

### सामान्यपद्मलेश्याः १०८।

मिथ्यादशस्तु तास्तीर्थंकराहारद्वयोनिताः । हुण्डासम्प्राप्तमिथ्यात्वपण्डोनास्तासु सासनाः ॥७१॥

मिथ्यादशः १०५। सासनाः १०१।

पञ्चस्वतो भवेदोधः सम्यग्निध्याद्दगादिषु । श्रुक्तुलेश्यासु बध्नन्ति स्थावरं विकलन्नयम् ॥७२॥ तिर्यक्-श्वश्रायुपो सूचमापर्याप्ते नरकद्वयम् । साधारणातपोद्योतां तिर्यग्द्वयमेकेन्द्रियम् ॥७३॥

१. अवेदा।

त्यक्त्वांऽन्या वामदृष्टिस्तास्तीर्थाहारद्वयोनिता । हुण्डासम्प्राप्तिमध्यात्वपण्डोनास्तास्तु सासनाः ॥७४॥

सामान्येन श्रुक्कलेश्याः १०४ । मिथ्यादृष्टयः १०१ । सासनाः ६७ । उद्योतितर्यगायुष्कतिर्यगिद्वतयवर्षिताम् । युक्तां नर-सुरायुभ्यां स्वक्त्वाऽऽभ्यः पञ्चविंशतिः ॥७५॥ शोपाः बध्नन्ति मिश्राह्वाः संयुक्तास्वसंयताः । तीर्थकुन्नृ-सुरायुभिनेवस्वाद्या भवेदतः ॥७६॥ ७४।७७।

### एवं छेश्यामार्गणा समाप्ता ।

भोघो भन्येषु मिथ्याद्दग्भङ्गश्चाभन्यजन्तुषु । भोघो वेदकसम्यक्त्वस्यायतादिचतुष्टये ॥७७॥ भवेत्चायिकसम्यक्त्वस्याप्योघोऽसंयतादिषु । एकादशसु सम्यक्त्वस्याथौपशमिकस्य तु ॥७८॥ भोघो नर-सुरायुभ्यां होनः स्याद्यतेषु यत् । बध्नन्ति नैकमप्यायुः सम्यक्त्वे प्रथमे स्थिताः ॥७६॥ भाभ्यो विहाय कोपादीन् द्वितीयानादिसंहितस् । नृद्वयौदारिकद्वन्द्वे शेषा बध्नन्त्यणुव्रताः ॥८०॥ इत्यसंयतेषु ७५। संयतासंयतेषु ६६।

हीनस्तृतीयकोपाद्यस्ताः प्रमत्ताख्यसंयताः । असातमरितशोकायशोऽश्चभमस्थिरम् (१) ॥ १॥ १ । । स्वत्त्वाऽऽभ्योऽज्यप्रमत्ताख्याः शेवाः साहारकद्वयाः । ओघभङ्गोऽस्त्यपूर्वाद्येषुपशान्तान्तिमेषु च ॥ ६२॥ प्रमत्तेषु ६२ । अप्रमत्तेषु ५८ ।

एवं भव्यमार्गणा सम्यक्त्वमार्गणा च समाप्ता । ओघः संज्ञिषु मिथ्याद्दग्भङ्गोऽसंज्ञिषु जन्तुषु । सासादनेऽप्यसंज्ञाख्यभङ्गाः सासादनोद्धवाः ॥८३॥ एवं संज्ञिमार्गणा समाप्ता । भोघ भाहारकाख्येषु स्यादनाहारकेषु तु । भङ्गः कार्मणकायोत्थः कर्मप्रकृतिबन्धने ॥८४॥ एवमाहारमार्गणा समाप्ता ।

### इति सप्ततिका समाप्ता।

श्रीचित्रकूटवास्तव्यमाग्वाटविणाजा कृते । श्रीपालसुतडड्टेन स्फुटः भक्ततिसंग्रहः ॥८५॥

डड्डकृतः पश्चसंग्रहः समाप्तः । शुभम्भवतु ।

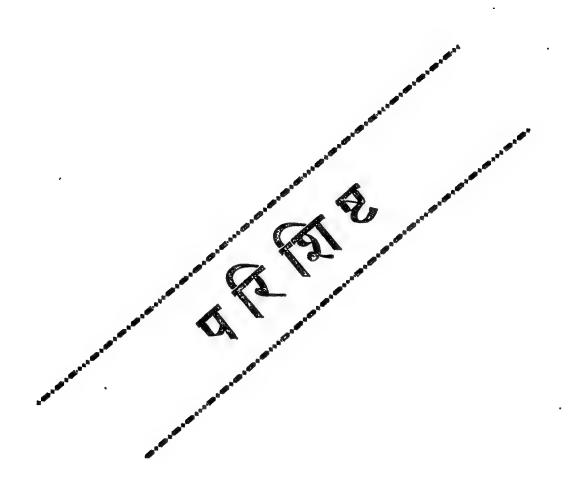

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| • | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## परिशिष्ट

जीवसमास आदि प्रकरणोंमें जिन संदृष्टियोंके परिशिष्टमें देखनेकी सूचना की गई है वे इस प्रकार हैं—

| संदृष्टि सं० १, चोदह जीवसमास                                            | संदृष्टि सं॰ २, इक्तंस जीवसमास              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| वादर सूदम                                                               | बादर सूच्म                                  |
| एकेट— अप० प०, प० अ०                                                     | ऐके०- छ० नि० प० । प० नि० छ०                 |
|                                                                         | ००११००                                      |
|                                                                         | _                                           |
| द्वी० प० १० अ०                                                          | ू प्राचित्र छ०                              |
| সা <b>০ ৮</b> ৭ ০ ৮                                                     | द्वी० १००                                   |
| चत्रः, १०,,                                                             | ह्यो० १००<br>त्री० १००                      |
| चतु० ः, १ ० ः,<br>पंचे० असं०—०१, १० सं०                                 | चतु०१००                                     |
|                                                                         | पंचे० असं०-२०१,१०० सं०                      |
|                                                                         | • 6 -•                                      |
| संदृष्टि सं० ३, तीस जीवसमास                                             | संदृष्टि सं० ४, वत्तीस जीवसमास              |
| बादर । सूद्म                                                            | वादर । सूचम                                 |
| अप०, प॰, प॰ अ॰                                                          | अ० प०, प० अ०                                |
| पुठ ० १ १ ०<br>ज्ञ ० १ १ ०<br>तेट ८ १ १ ०<br>चा० ० १ १ ०<br>चन० ० १ १ ० | पृ०० १ <sup>°</sup> १०<br>ज००११०<br>ते००११० |
| जिं ० १ १ ०                                                             | ज्ञ ०११०                                    |
| ते ००११०                                                                | ते००११०                                     |
| चा००११०                                                                 | बा००११०                                     |
| वस्त ० १ १ ०                                                            | साधारण । प्रत्येक                           |
| O S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                 | वा० सू०                                     |
| द्वी० १० वनस्पति                                                        | अ० प० प० अ० प० अ०                           |
| त्री १०                                                                 | 0 9 9 0 9 0                                 |
| चतु० १ ०                                                                | प० अ०                                       |
| पंचे० असं०। संज्ञी                                                      | द्वी० १ ०                                   |
| ०१ १०                                                                   | त्री० १ ०                                   |
|                                                                         | चतु॰ १ ०                                    |
| <u></u>                                                                 | अस० । सज्ञा                                 |
| ч                                                                       | चि ०११०                                     |
|                                                                         | संदृष्टि सं॰ ६, सेंतीस जीवसमास              |
| संदृष्टि सं० ५, छत्तीस जीवसमास                                          |                                             |
| वाद्र । सूद्म                                                           | बाद्र । सू <del>द्</del> म<br>अ० प० प०-अ०   |
| अ० प० प० अ०                                                             | पु० ०१ १०                                   |
| gool lo                                                                 |                                             |
| ज्ञ ०११०<br>ते००११०                                                     | ज ० १ १०<br>ते० ० १ १०                      |
| ज्ञ ० १ १ ०<br>ते० ० १ १ ०<br>सा० ० १ १ ०                               |                                             |
| बा००११०                                                                 |                                             |
| साधारण प्रत्येक                                                         |                                             |
| SIL 3 L S S                                                             | नित्य॰ इतर नि॰ सप्र॰ अप्र॰                  |
| सित्य इत्तराम                                                           | चार भार सार मिर                             |
| 9191 (2 91 1 %                                                          | अ.प.प.अ. अ.प.प.अ. अ० ५० ५० ५०               |
| અ.વ.વ.એ.   અ.વ.વ.એ.                                                     | 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0                     |
| ०११०।०११०                                                               | •                                           |
| . •                                                                     |                                             |

|       | Чo | अ०     | प०      | अ०     |
|-------|----|--------|---------|--------|
| द्वी० | ેર | 0      | द्वी० १ | 0      |
| त्री० | 8  | 0      | त्री० १ | 0      |
| चतु०  | 3  | 0      | चतु० १  | 2      |
| असं०  | 1  | संज्ञी | असं०    | संज्ञी |
| ०१    |    | १०     | ०१      | १०     |

### संदृष्टि सं० ७, अड्तालीस जीवसमास

### संदृष्टि सं॰ म, चीवन जीवसमास

|       |                | वा                        | द्र    |        | सृ    | ह्म |    | वादर सृद्म                                          |
|-------|----------------|---------------------------|--------|--------|-------|-----|----|-----------------------------------------------------|
|       | ल              | ध्य.ि                     | नेवृ.ष | गर्यो. | । प.  | नि  | ल. | <b>स्ट</b> ्रिक्ट प्रवेतिव्स्ट                      |
|       | वृ०            | 0                         | o      | 8      | 3     | 0   | 0  | पूर्व ००११००                                        |
|       | ज०             | 0                         | 0      | 8      | 2     | 0   | 0  |                                                     |
|       | ज॰<br>ते॰      | o                         | 0      | ġ      | ?     | 0   | 0  | ते० ००१ १००                                         |
|       | वा०            | ध्याः<br>०<br>०<br>०<br>० | 0      | 8      | 3     | 0   | 0  | वा० ००१ १ ००                                        |
| वन०   | (110           | 11-                       |        | -4     | 14.30 |     |    | वन <sup>ं</sup> साधारण प्रत्येक वन०<br>नित्य० इतर०  |
|       | वा०<br>छ.नि.प. | प.नि                      | .ਲ.    | ч.     | नि.   | ल.  |    |                                                     |
|       |                | 8 0                       |        | १      | 0     | 9   |    | चा० सृ० चा० सृ०<br>छ.नि.प. प.नि.छ.।छ.नि.प.।छ.नि.प.। |
|       |                | ल०ि                       |        | •      |       |     |    | 008800008008008                                     |
|       |                | 0 (                       |        | 3      |       |     |    | <b>ਲ</b> ० नि० प०                                   |
|       |                | 0.                        |        | 3      |       |     |    | द्यी०००१                                            |
|       | चतु०           | 0                         | 0      | 3      |       |     |    | त्री००० १                                           |
| पंचे० | अर             | तं०                       | ;      | संज्ञी |       |     |    | चतु०० ० १                                           |
|       | छ०             | न०प                       | ० प    | ्नि    | े ल ० |     |    | असंज्ञी संज्ञी                                      |
|       | 0              | 0                         | १      | १०     | 0     |     |    | ल्र०नि०प० ल्र०नि०प०                                 |
|       |                |                           |        |        |       |     |    | 009009                                              |

### संदृष्टि सं० ६, सत्तावन जीवसमास

```
बाद्र
                              सूच्म
                           ल० नि० प०
               ल० नि० प०
           पृ०
          ज०
           ते०
                    0 8
          वा०
                0
                                     प्रत्येक
             साधारण
वनस्पति
        नित्य
                  इतर
       बार्णसूर्वं बार्ंसूर्
                               सप्र०। अप्रति ०
      छ.नि.प.।छ.नि.प.।छ.नि.प.।छ.नि.प.।छ.नि.प.छ.नि.प.
      002002002002002
                     छ॰ नि० प०
                  द्वी०००
                  त्री० ०
                 चतु०० ०
                 असंज्ञी
                छ० नि० प० छ० नि० प०
                 8 0.0
```

| संदृष्टि संख्या १० |      |                  |        |              |       |        |                     |                |                      |               |            |             |        |
|--------------------|------|------------------|--------|--------------|-------|--------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|-------------|--------|
|                    | 3    | <u> गुणस्थ</u>   | नोरं   | ं बन्ध       | য়-খৰ | न्धा   | टिकी र              | ielu           | इस प्रक              | тт <b>Э</b> . |            |             |        |
| नाम गुणस्थान       | वन्ध | वव्युचि          | ন্তন্ত | बन्ध         | . 51  | त्रह्म | TIZUS               | r<br>F         | ે રલ અવ<br>સ્ટુટ     |               |            |             |        |
|                    |      | 9                | ,      | •            | -(    | 7.4    | अपेचा               | भग्ना<br>भग्ना | याका<br>पर           | विशेष         | विवरण      |             |        |
| १ मिथ्यात्व        |      | १६               |        | ११७          |       | 3.     |                     | जन<br>३१       | .વ<br>_! ન્સજી       |               |            | <b>~ ~</b>  | •      |
| २ सामादन           |      | २४               |        | १०१          |       | 38     |                     | ₹ <i>₹</i>     | न ताथ                | कर और         | आहारा      | द्वकके      | विना   |
| ३ सिश्र            |      | 0                |        | . ૯૪         | +     | ४६     |                     | જ              | T Trees              | -lea          |            |             |        |
| ४ अविरत            |      | १०               |        | ৩৩           |       | ४३     |                     | ?<br>?         | + सनुब्र             | गायु आर       | द्वायु     | क विन       | II     |
|                    |      |                  |        |              | •     | 01     |                     | •              | न तायप               | हर, मनु       | ष्यायु     |             |        |
| ४ देशविरत          |      | 8                |        | ६७           |       | ४३     | 5                   | ?              |                      |               |            | <b>।</b> सल | जानेसे |
| ६ प्रमत्तविरत      |      | Ę                |        | ६३           |       | ٧٧     | 5                   |                |                      |               |            |             |        |
| ७ अप्रमत्तविरत     |      | १                |        | 38           |       | ६१     |                     | 3              | + आहार               | किटक र्       | ग्रेस्ट ला | नेके        |        |
|                    | 8    | 2                |        | ሂട           |       | ६२     | 3                   |                |                      | 1 4110. 11 1  | .100 011   | •101        |        |
|                    | २    | 0                |        | ४६           |       | ६४     | 3                   | २              |                      |               |            |             |        |
|                    | Ę    | 0                |        | ४६           |       | ÉS     | 3                   |                |                      |               |            |             |        |
| म अपूर्वकरण        | 8    | 0                |        | ४६           |       | ६४     | 3                   | २              |                      |               |            |             |        |
|                    | ሂ    | 0                |        | ४६           | 8     | 8      | 3                   | ₹              |                      |               |            |             |        |
|                    | Ę    | ३०               |        | ४६           | 1     | 8      | 3                   |                |                      |               |            |             |        |
|                    | v    | 8                |        | २६           |       | 8      | १२२                 | 2              |                      |               |            |             |        |
|                    | ?    | 8                |        | २२           | 8     | 4      | १२१                 | È              |                      |               |            |             |        |
|                    | २    | 8                |        | २१           | 8     | 32     | 820                 | 9              |                      |               |            |             |        |
| ६ अनिवृत्तिकरण     | 3    | 8                |        | २०           | १०    | 0      | १२=                 | ;              |                      |               |            |             |        |
|                    | 8    | ?                |        | 39           | १०    | ş      | १२६                 |                |                      |               |            |             |        |
|                    | X    | \$               |        | १न           | १०    | , S    | १३०                 |                |                      |               |            |             |        |
| १० सूदमसाम्पराय    | ľ    | १६               |        | १७           | १०    | 3      | १३१                 |                |                      |               |            |             |        |
| ११ जपशान्तमोह      |      | 0                |        | 8            | ११    | 3      | १४७                 |                |                      |               |            |             |        |
| १२ चीणमोह          |      | •                |        | 8            | ११    | 3      | १४७                 |                |                      |               |            |             |        |
| १३ सयोगकेवली       |      | 8                |        | १            | 33    | 3      | १४७                 |                |                      |               |            |             |        |
| १४ अयोगिकेवली      |      | 0                |        | 0            | १२    | •      | १४५                 |                |                      |               |            |             |        |
| संदृष्टि संख्या ११ |      |                  |        |              |       |        |                     |                |                      |               |            |             |        |
|                    | गुण  | स्थान            | में र  | द्य-३        | भनुद् | पादि   | की संह              | ष्टि इ         | स प्रकार             | है:-          |            |             |        |
| नाम गुणस्थान उद    | य-   | <b>ट्यु</b> च्छि | न्न र  | <b>इ</b> द्य | अनु   | द्य :  | सर्व प्र<br>अपेचा स | कृति<br>अनुद   | योंकी<br>(य          | विशेष         | विवरण      |             |        |
| १ मिथ्यात्व        |      | ¥                | 881    | હ            | ¥     | +      |                     |                | - सम्यक्त<br>आहारक   |               |            |             |        |
| .२ सासाद्न         |      | 3                | 283    | ?            | ११    |        | ३७                  | 4              | - नरकानुपृ           |               |            |             |        |
| ३ मिश्र            |      | 8                |        | •            |       |        | 85                  | +              | तियंगानुः<br>विना औ  | ० अनुष्य      | ानु० देव   |             |        |
| ४ अविरत            | ?    | Y                | १०४    | +            | १८    |        | 88                  | +              | चारों आर्<br>के मिला | पुर्वी औ      |            |             |        |

| ४ देशविरत              | =              | =5   | इ्ध            | έš     |                              |
|------------------------|----------------|------|----------------|--------|------------------------------|
| ६ प्रमत्तविरत          | ×              | ={ + | 88             | કૃંહ   | + आहारकद्विकके मिजानेसे      |
| ७ अप्रसत्तविरत         | 8              | હફ   | ४५             | ७२     |                              |
| = सपूर्वकरण            | ક્             | ডঽ   | ¥c             | ષ્ટ્રફ |                              |
| <b>८ अनि</b> वृत्तिकरण | Ę              | इइ   | ¥\$ ·          | ===    |                              |
| १० सूद्रमसान्यराय      | र्             | Éo   | इ२             | 22     |                              |
| ११ उपशान्तमोह          | Ę              | ¥£   | ક્રે           | ≡દ     |                              |
| द्विच्रमसमय            | R              | žC   | દ્દ્ર          | ?3     |                              |
| १२ जीयमाह<br>चरमसमय    | કંઠ            | 22   | દ્દેહ          | દક્    |                              |
| १३ सयोगिकेवळी          | સુંડ           | ४२÷  | ξo             | १०इ    | +वीर्थंकर प्रकृतिके मिलानेसे |
| १४ अयोगिकेवळी          | <del>१</del> २ | १२   | <b>डेंडे</b> ट | १३६    |                              |

### संदृष्टि संख्या १२

गुणस्थानोंमं उद्गीरणा-अनुदीरणादिकी संदृष्टि इस प्रकार है :--

| <b>3</b> '               |        |            | <b>.</b>      | •        |                                       |                          |
|--------------------------|--------|------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| गुणस्थान                 | चद्दीर | णा न्युः   | <b>इदीरणा</b> | अनुदीरणा | सर्वे प्रकृतियोंकी                    | विशेष विवरण              |
|                          |        |            |               |          | अपेक्षा अनुदीरणा                      |                          |
| ? मिय्यात्व              | ¥      | ११७        | 义士            | ક્ર      | ÷ स्न्यक्त्व १० सन्य<br>और आहारकद्विक | ारिमय्या तीर्थकर<br>विना |
|                          |        |            |               |          |                                       |                          |
| २ सासाइन                 | 3      | 255÷       | 53            | হত       | + नरकानुपूर्वीके विन                  |                          |
| ३ सिश्र                  | ?      | १०० र      | २२            | ४५       | +तियँगातुः मनुष्य                     | १० देवानु० विना          |
|                          |        |            |               |          | . वया मिश्र सहित                      |                          |
| ४ अविरत                  | १७     | १०४+       | १=            | 88       | चारों आतुपूर्वी और स                  | चक्त्वप्रकृतिके साथ      |
| ४ देशविरत                | =      | =5         | 3,2           | ६१       |                                       |                          |
| ६ प्रमत्तविरत            | =      | =5+        | 85            | ક્હ      | + आहारक द्विक नि                      | टाकर                     |
| ७ अप्रमृत्तविरत          |        | <b>ড</b> ই | 8૬            | ሂህ       |                                       |                          |
| <b>८ अ</b> पूर्वेक्स्य   | Ę      | ર્દ        | पृष्          | હદ       |                                       |                          |
| ६ अनिवृत्तिकरण           |        | દ્રે       | ሂ٤            | =%       |                                       |                          |
| १० सूदमसान्यराय          | 9      | ४ूड        | इध            | દર       |                                       |                          |
| ११ उपशान्तमाह            | ર્     | กัล์       | इइ            | ध्र      |                                       |                          |
| द्विचरम संव<br>१२ जीणमोह | - 1    | \$2        | ŞŢ            | દર       |                                       |                          |
| १९ मृत्यमाह<br>चरस सः    | 8.8    | ধ্ব        | లు            | દક્      |                                       |                          |
| १३ सयोगिकेवळी            |        | इंट 🕂      | =₹            | १०६      | + वीर्थंकर प्रकृति मि                 | <b>लाकर</b>              |
| १४ अयोगिकेवर्ड           | 5      | 5          | १२२           | ₹8=      |                                       |                          |

### संदृष्टि संख्या १३

## गुणस्यानोंमं सत्त-असत्वादिकी संदृष्टि इस प्रकार है :--

| गुप्तस्थान  | सस्बन्युन्डिइति | सत्त्व | असत्त्व | विशेष विवरण                        |
|-------------|-----------------|--------|---------|------------------------------------|
| ? मिथ्यात्व | 5               | ₹8×+   | ş       | 🕂 देवायु, नरकायु और तिरनायुके विना |
| २ सासाद्न   | s               | १४२+   | Ę       | + तीर्थकर और आहारकद्विकके विना     |

| ३ मिश्र                 | 0      | 4884         | 8        |
|-------------------------|--------|--------------|----------|
| ४ अविरत                 | v      | <b>የ</b> ያአቈ | ą        |
| ४ देशविरत               | v      | १४४          | ą        |
| ६ प्रमत्तविरत           | v      | १४४          | à        |
| ७ अप्रमत्तविरत          | v      | १४५ •        | ३        |
| ८ अपूर्वकरण             | 0      | १३५          | १०       |
| प्र०भा                  | , १६   | १३५          | १०       |
| द्वि०भा                 |        | १२२          | २६       |
| तृ०भा                   | _      | 338          | ₹8       |
| च०भा                    |        | ११३          | 3.4      |
| ६ अनिवृत्तिकरणपं०भ      | -      | ११२          | ३६       |
| प०भाष                   | _      | १०६          | ४२       |
| स॰भा                    |        | १०५          | ४३       |
| ' अ०भा                  |        | १०४          | 88       |
| न०भा                    | 3      | १०३          | 88       |
| १० सूद्रमसाम्पराय       | 3      | १०२          | ४६       |
| ११ उपशान्तमोह           | •      | १०१          | 80       |
| , हिंद्या               | ० २    | १०१          | ४७       |
| १२ ज्ञीणमोह द्वि०च०स    | प १४   | 33           | 38       |
| १३ सयोगिकेवली           | 0      | দ্র          | ६३       |
| द्वि० च० स०             | ওই     | <b>=</b> 4   | ६३       |
| १४ अयोगिकेवली<br>चरमसमय | १३     | १३           | १३प्र    |
| + आहारकद्विक            | मिलाकर | क्षितीर्थं क | र मिलाकर |

### संहष्टि संख्या १४

## गुणस्थानोंमें वन्धावन्धादि दशक यंत्र बन्धयोग्य सर्वे प्रकृतियाँ १२०

| सं.    | गुणस्थान            | वन्घ प्र०  | बन्ध न्यु० | अवन्ध | वन्घाभाव |
|--------|---------------------|------------|------------|-------|----------|
| 8      | ्रि <b>भ्या</b> त्व | ११७        | १६         | 3     | 39       |
| ٠<br>, | सासादन              | १०१        | २४         | 38    | ४७       |
| 3      | मिश्र               | ७४         | o          | ४६    | ४४       |
| y      | अविरत               | ৩৩         | १०         | 83    | ७१       |
| o<br>Y |                     | ફ્હ        | 8          | પુરૂ  | 58       |
| •      | प्रमत्तविरत         | ફરૂ        | Ę          | ሂወ    | 二义       |
| _      | अप्रमत्तविरत        | <u></u> ሂደ | 8          | ६१    | 58       |
| (a)    | ANA 2 191 3 411     | · ·        |            |       |          |

| प्रथम भाग                                             | ሂ덕   | २  | ६२     | 23  |
|-------------------------------------------------------|------|----|--------|-----|
| द्वितीय "                                             | ४६   | ٥  | દ્દષ્ટ | ६२  |
| _ रुतीय "                                             | ४६   | o  | દ્દપ્ર | દર  |
| म् हिं चतुर्थ ग<br>क्षेत्र चतुर्थ ग<br>क्षेत्र पंचम ग | ४६   | o  | ६४     | દર  |
| ्री<br>ट्रू पंचम "                                    | ४६   | •  | ६४     | ६२  |
| ਪਲ ,,                                                 | ዾ፞፞፞ | ३० | ६४     | ६२  |
| सप्तम "                                               | २६   | 8  | १४     | १२२ |
| प्रथम भाग                                             | २२   | ?  | ध्द    | १२६ |
| ट्टि द्वितीय "                                        | २१   | १  | 33     | १२७ |
| ६ <sup>१</sup> तृतीय "                                | २०   | ?  | १००    | १२५ |
| हितीय ;;<br>६ (ए) तृतीय ;;<br>(ए) चतुर्थ ;;           | 38   | ?  | १०१    | १२६ |
| पंचम "                                                | १न   | १  | १०२    | १३० |
| १० सूत्त्मसांपराय                                     | १७   | १६ | १०३    | १३१ |
| ११ डपशान्तमोह                                         | १    | 0  | ११६    | १४७ |
| १२ क्षीणमोह                                           | १    | 0  | ११६    | १४७ |
| १३ सयोगिकेवली                                         | १    | १  | ११६    | १४७ |
| १४ अयोगिकेवली                                         | ø    | 0  | १२०    | १४५ |

## नरक सामान्यकी वन्ध-रचना वन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ १०१

| गुणस्थान          | बन्धयोग्य  | अवन्ध | <b>बन्ध</b> च्यु <i>॰</i> |
|-------------------|------------|-------|---------------------------|
| <b>सि</b> थ्यात्व | १००        | 8     | 8                         |
| सासादन            | ६६         | ¥     | २४                        |
| मिश्र             | ଓଡ         | ३१    | 0                         |
| अविरत             | <b>७</b> २ | 35    | १०                        |

### संदृष्टि सं० १६

# सप्तम पृथिवीगत नारिकयोंकी वन्ध-रचना वन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ ६६

| गुणस्थान  | बन्ध | अबन्ध | बन्धन्यु० |
|-----------|------|-------|-----------|
| मिथ्यात्व | દફ   | ą     | ¥         |
| सासादन    | १३   | 5     | २४        |
| मिश्र     | ७०   | કુંદ  | 0         |
| अविरत     | ७०   | 35    | ع         |

| तिर्येच      | र सामान्यकी      | वन्ध-रचना |     |
|--------------|------------------|-----------|-----|
| _ વન્ધ       | योग्य सर्व प्रकृ | तियाँ ११७ |     |
| मिथ्यात्व    | ११७              | 0         | ? 8 |
| सासादन       | १०१              | १६        | 38  |
| <b>मिश्र</b> | इह               | 85        | .,  |
| अविरत        | 40               | ૪७        | 8   |
| देशविरत      | ĘĘ               | ų 9       | · · |

### संदृष्टि सं० १८

### मनुष्य सामान्यकी वन्ध-रचना बन्ध-योग्य सर्व प्रकृतियाँ १२०

| गुणस्थान           | वंघ        | अवंध         | बंधन्यु |
|--------------------|------------|--------------|---------|
| मिथ्यात्व          | ११७        | Ę            | १६      |
| सासाद्न            | १०१        | 38           | ₹?      |
| मिश्र              | ६६         | *8           |         |
| अविरत              | ७१         | 88           | 8       |
| देशविरत            | ६७         | <b>ዾ</b> ፞፞፞ | 8       |
| प्रमत्तविरत        | ६३         | ২৩           | Ę       |
| अप्रमत्तविरत       | 28         | ६१           | 8       |
| अपूर्वेकरण         | <b>ኢ</b> ፍ | ६२           | ३६      |
| अनिवृत्तिकरण       | ঽঽ         | 80           | ¥       |
| सूदम साम्पराय      | १७         | १०७          | १६      |
| <b>उपशान्तमो</b> ह | 8          | 388          | 0       |
| क्षीणमोह           | १          | 288          | 0       |
| सयोगिकेवली         | 8          | ११६          | 8       |
| अयोगिकेवली         | 0          | १२०          | •       |
|                    |            |              |         |

### संदृष्टि सं० १६

### देवसामान्यकी तथा सौधर्म-ईशानकालकी वन्ध-रचना

### वन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ १०४

| गुणस्थान  | वंध        | अबंघ | बंधन्यु० |
|-----------|------------|------|----------|
| मिथ्यात्व | १०३        | 8    | 5        |
| सासादन    | <i>६</i> ६ | 4    | २४       |
| मिश्र     | હ૦         | ३४   | 0        |
| अविरत     | <b>७</b> २ | ३२   | १०       |

| संदृष्टि सं० २० |                   |                  |               |         |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------|---------|
|                 | देव-देवियोंकी तथा | कशासाधिती        | नेनिगोकी गर्भ | उद्यक्ष |
| संपंतानप        |                   |                  |               | रजगा    |
|                 | बन्ध-योग्य        | सर्वे प्रकृतियाँ | १०३           |         |

| मिथ्यात्व | १०३ | 0  | v  |  |  |
|-----------|-----|----|----|--|--|
| सासाद्न   | ६६  | v  | २४ |  |  |
| मिश्र     | ७०  | ३३ | 0  |  |  |
| अविरत     | ७१  | ३२ | १० |  |  |

सनत्कुमारादि-सहस्रारान्त कल्पवासी देवोंकी वन्ध-रचना

|           | बन्ध-याग्य सव प्र | ष्ट्रातया ४०४ |    |
|-----------|-------------------|---------------|----|
| मिथ्यात्व | १००               | 8             | 8  |
| सासाद्न   | <b>६</b> ६        | ×             | २४ |
| निश्र     | ७०                | 38            | 0  |
| अविरत     | ७२                | 35            | १० |

संदृष्टि संख्या २२

आनतादि-उपरिमश्रवेयकान्त कल्पवासी देवोंकी वन्ध-रचना

बन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ ६७ गुणस्थान वंध अबन्ध वन्धन्यु० मिथ्यात्व ६६ 8 सासादन ६२ २१ मिश्र CO २७ अविरत ७२ २४ १०

संइष्टि संख्या २३

एकेन्द्रिय-विक्लेन्द्रिय जीवोंकी बन्ध-रचना

| 6         |     | भग्यन्याग्य सम प्रकृति | ाया १०६ |
|-----------|-----|------------------------|---------|
| सिथ्यात्व | 308 | ٥                      | १३      |
| सासाद्न   | ફક  | १३                     | 36      |

संदृष्टि संख्या २४

| _           | बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ ११२ |     |    |  |
|-------------|---------------------------|-----|----|--|
| मिथ्यात्व   | १०७                       | પૂ  | १३ |  |
| सासाद्न     | 83                        | १८  | २४ |  |
| अविरत       | <b>৩</b> ১                | ইত  | १३ |  |
| प्रमत्तविरत | ६२                        | ٧o  | ६१ |  |
| सयोगिकेवली  | 8                         | १११ | ?  |  |

प्रमत्तिविरतमें वहाँ व्युच्छिन्न होनेवाळी ६, आहरकद्विकके विना अपूर्वकरणकी ३४, अनि-वृत्तिकरणकी ४ और सूद्रम साम्परायकी १६, इस प्रकार सबको जोड़नेसे ६१ प्रकृतियोंकी बन्ध-व्युच्छिति बतळाई गई है।

### संदृष्टि संख्या २५

## औदारिक मिश्र काययोगियोंकी वन्य-रचना

| <b></b>   | वन्ध-योग्य प्रकृतियाँ ११४ |     |            |
|-----------|---------------------------|-----|------------|
| मिथ्यात्व | १०६                       | ¥   | १४         |
| सासाद्न   | 83                        | २०  | ₹ <u>E</u> |
| अविरत     | ሂህ                        | 88  | ह्ह् +     |
| सयोगिके०  | 8                         | ११३ | ę          |

+ यहाँ पर अविरतमें व्युच्छित्र होगेवाली ४ तथा ऊपरके गुणस्थानोंमें व्युच्छित्र होने-वाली ६४ मिलाकर ६६ की न्युच्छित्र जानना चाहिए।

### संदृष्टि संख्या २६

### चैकियिकमिश्रकाययोगियोंको वन्ध-रचना

|                   | वन्धः | योग्य प्रकृतिय | में १०२    |
|-------------------|-------|----------------|------------|
| <b>मि</b> श्यात्व | १०१   | ?              | ঙ          |
| सासाद्न           | 83    | 7              | <b>२</b> ४ |
| अविरत             | १थ    | ₹?             | 3          |

### संदिष्टि सं० २०

### कार्मणकाययोगियोंको वन्ध-रचना

### वन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ ११२

| <b>मि</b> श्यात्व | ४०४        | ×   | १३  |
|-------------------|------------|-----|-----|
| सासाइन            | દ્દ        | १=  | २४  |
| अविरत             | <b>ሪ</b> ሂ | 35  | 484 |
| सयोगिकेवली        | १          | १११ | १   |

+ ऊपरके गुणस्थानोंमें विच्छित्र होनेवाली प्रकृतियोंको भी यहाँ निन खिया गया है।

### संदर्धि सं० रम

अविरत

### कृष्ण, नील और कापीत लेखावाले जीवोंकी वन्ध-रचना

| वन्ध-याग्य सव प्रकृतिया ११म |     |    |     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----|----|-----|--|--|--|--|--|
| मिश्यात्व                   | ११७ | 8  | १६  |  |  |  |  |  |
| सासाद्न                     | १०१ | १७ | 5,2 |  |  |  |  |  |
| <b>मि</b> श                 | ४४  | 88 | 9   |  |  |  |  |  |

ES

११

१०

### तेजोलेश्यावाले जीवोंकी वन्ध-रचना

### वन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ १११

|          | मि० | सासा० | मि० | अवि० | देश० | प्रस्० | अप्र० |
|----------|-----|-------|-----|------|------|--------|-------|
| वन्ध     | १०४ | १०१   | ७४  | ৩৩   | ६७   | ६३     | አε    |
| अवन्ध    | ३   | ৩     | 38  | 3?   | 88   | ४४     | 38    |
| वंधन्यु० | 8   | २४    | 0   | १०   | 8    | ६      | ?     |

संदृष्टि सं० ३०

### पद्मलेश्यावाले जीवींकी वन्ध-रचना

### बन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ १०५

| गुण०       | मि॰ | चासा. | मि॰ | अवि० | देश० | प्रमत्त | अप्र० |
|------------|-----|-------|-----|------|------|---------|-------|
| वन्ध       | १०४ | १०१   | ४७  | ७७   | ६७   | ६३      | 28    |
| अवन्ध      | રૂ  | v     | ३४  | 3?   | 88   | 8X      | ક્રદ  |
| वन्ध व्यु० | 8   | २४    | 0   | १०   | 8    | ξ       | 8     |

संदृष्टि सं० ३१

### शुक्ललेश्यावाले जीवोंकी वन्ध-रचना

### वन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ १०४

गु॰ मि॰ सा॰ मि॰ अवि॰ देश॰ प्र॰ अप्र॰ अप्र॰ अप्र॰ अिं स्सा उप॰ सी॰ सयो॰ विस्म १०१ ६७ ७४ ७७ ६७ ६३ ४६ ४८ २२ १७ १ १ अव॰ ३७ ३० २७ ३७ ४१ ४४ ४६ ८२ ८०३ १०३ १०३ वं.च्यु. ४२१ ० १० ४ ६ १ ३६ ४ १६ ० ० १

संदृष्टि सं० ३२

### औपश्मिकसम्यक्त्वी जीवोंकी वन्ध-रचना

### बन्ध-योग्य सर्वे प्रकृतियाँ ७७

| गुण०      | अवि० | देश० | प्रमत्त | अप्र०          | अपू० | अनि०       | सू० | उप० |
|-----------|------|------|---------|----------------|------|------------|-----|-----|
| वन्घ०     | ৩১   | ६६   | ६२      | <del>ሂ</del> ട | ሂട   | २२         | १७  | 8 - |
| अव०       | २    | ११   | የሂ      | 38             | 38   | <b>ዾ</b> ዾ | 60  | ७६  |
| वं० व्यु० | 3    | 8    | έ       | 0              | ३६   | ¥          | १६  | १०  |

## सभाष्य पञ्चसंग्रह

## की

## गाथानुक्रमणिका

| गाया प्रथम चरण           | प्र० पद्याङ्क | गाथा प्रथम चरण        | प्र॰ पद्याङ्क     | गाथा प्रथम चरण       | प्र॰ पद्याङ्क |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| [ ঋ ]                    |               | बद्वविहसत्त-छ्टबं     | 4,8               | अणियद्टिम्मि वियप्पा |               |
| अइभीमदंसणेण              | १, ५३         | अट्ठविहं वेयंता       | ४,२३०             | अणियट्टिय सत्तरसं    | ५,३७८         |
| अगुरुगलहुगु <b>वघादं</b> | ४, २९२        | अट्ठसहस्सा य सदं      | ५,३६६             | अणियट्टिसुदयभंगा     | 4,353         |
| अगु रुगलहुवघायं          | ५, ८६         | अट्ठसु असंजयाइसु      | ५,२१७             | अणियट्टिस्स दु वंधं  | ५,४१३         |
| अगुरुयलहुगुवघाया         | ४,४९०         | अट्टसु एयवियप्पो      | 4,8               | अणियिट्ट मिच्छाई     | ४,३६८         |
| अगुरुयलहुतसवायर-         | 4,१२४         | अट्टसु पंचसु एगे      | ५,२६४             | अणुगो य अणणुगामी     | १,१२४         |
| अगुरुयलहुतसवायर-         | ५,१६१         | अट्टारस पयडीणं        | ४,४२०             | अणुदय सन्वे भंगा     | ५,३४६         |
| अगु रुवलहु पंचिदिय-      | ५,१७२         | अट्टारसेहि जुत्ता     | १,४१              | अणुदिस-अणुत्तरवासी   | ४,३५४         |
| अगु रुयलहुयच उनकं        | ३,६२          | अट्ठावीसं णिरए        | ४,२६१             | अणुलोहं वेयंतो       | १,१३२         |
| अगुरुयलहुयच्चवकं         | ४,२६          | अट्ठावीसं णिरए        | 4,48              | अणुवय-महन्वएहि य     | 8,788         |
| अगुरुयलहुयचउक्कं         | ४,२७१         | अट्ठावीसुणतीसा        | ५,४६५             | अण्णयरवेयणीयं        | ३,४१          |
| अगुरुयलहुयचउनकं          | 8,800         | अट्टेगारस तेरस        | ५,२२०             | <b>अण्णयरवेयणीयं</b> | ३,४४          |
| अगु रयलहुयच उक्क         | 4,40          | अट्टेयारह चउरो        | <sub>७</sub> ४,६८ | अण्णयरवेयणीयं        | ३,६४          |
| अगु रुयलहुयच उनकं        | ५,६४          | अट्ठेवोदयभंगा         | ५,३२९             | अण्णयरवेयणीयं        | 4,400         |
| अगुरलहुयं तसवा-          | 4,880         | अट्टे <b>वोदयभंगा</b> | ५,३३२             | अण्णयरवेयणीयं        | 4,408         |
| अगुरुयलहुयं तसवा-        | 4,846         | अट्टेबोदयभंगा         | ५,३३५             | अण्णाणतिए होंति य    | ४,३१          |
| अचक्खुस्स ओघभंगो         | ५,२०३         | अडछव्वीसं सोलस        | ५,२९१             | अण्णाणतियं दोसुं     | ४,७२          |
| अजयाई खीणंता             | ४,६६          | अडयाला वारसया         | ५,३२३             | अत्थाओ अत्थंतर       | १,१२२         |
| अज्जसिकत्ती य तहा        | ₹,२१          | अडविहमणुदीरंतो        | ४,२२७             | अत्थि अणंता जीवा     | १,८५          |
| अज्जसिकती य तहा          | ४,२६५         | अडवोसाई तिण्णि य      | ५,४६४             | अथ अप्पमत्तभंगा      | ५,३६९         |
| अज्जराकित्ती य तहा       | ४,३१४         | अडवीसाई वंघा          | ५,४५८             | अथ अप्पमत्तविरदे     | ५,३८४         |
| अज्जसिकती य तहा          | 4,46          | अडवीसा उणतीसा         | ५,४४९             | अपुन्विम संतठाणा     | ५,३९७         |
| <b>ब</b> ट्टचउरट्टवीसे   | 4,224         | अडवीसा उणतीसा         | ५,४५२             | अप्यपरोभयवाहण        | १,११६         |
| <b>अट्टच</b> उरेयवीसं    | ५,३९७         | अडवीसा उणतीसा         | ५,४६२             | अपप्यवुत्तिसंचिय     | १,७५          |
| अट्टद्वी वत्तीसं         | ५,३१९         | अडसीदि पुण संता       | ५,२३१             | अप्पं वंधिय कम्मं    | ४,२३४         |
| अट्टद्वी सत्तसया         | ५,३२२         | अडसीदि पुण संता       | ५,२३३             | अरई सोएणूणा          | ४,२५०         |
| अटुण्ह मणुक्कस्सो        | ४,४४३         | अण-एइंदियजाई          | ३,३३              | अरई सोएणूणा          | ५,२८          |
| अठ्ठतीस सहस्सा           | ५,३८६         | अण-मिच्छविदियतसबह     |                   | अरहंत-सिद्ध-चेइय-    | ४,२०६         |
| अट्ट य पमत्तभंगा         | 4,३३४         | अण-मिच्छ-मिस्स-सम्मं  | ५,४८७             | अरहंतादिसु भत्तो     | ४,२१३         |
| अट्ट य वंघट्टाणा         | ४,२५४         | अण-मिच्छ-मिस्स-सम्मं  | ३,५१              | अवरादीणं ठाणं        | ४,९७          |
| अट्टय सत्त य छक्क य      |               | अण-मिच्छाहारदुगूणा    | ४,९७              | अवसेसविहिविसेसा      | ५,२०७         |
| अट्टय सत्त य छक्क य      |               | अण-रहिओ पढिमिल्लो     | ५,३६              | अवसेस संजमट्ठाणं     | ५,२०३         |
| अटु विह्कम्मवियडा        | १,३१          | अणादेज्जं णिमिणं च    | ३,६३              | अवसेसं णाणाणं        | ५,२०१         |
| अट्ठविह-सत्त-छव्वं       | ४,२२१         | अणियट्टिवादरेथी-      | ५,४९०             | अवसेसा पयडीओ         | ४,४८४         |
|                          |               |                       |                   |                      |               |

| अवहीयदि त्ति ओही                                  | १,१२३             | आवरण-अंतराए                       | ४,४०९                  | इगितोसबंबगेसु य                | ५,२५०         |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| अन्वाद्यादी अंतोमुहुत्त-                          | १, <b>९</b> ६     | <i>बावरणदेसघायं</i>               | 8,864                  | इगितीसंता वंघइ                 | ४,२५८         |
| अध्यायाचा जतानुहुतः<br>अविभागपलियछेदो             | ४,५१८             | आवरणमंतराए                        | ४,३९५                  | इगि-दूग-तिग-संयोए              | 8,960         |
| अविस्वअंता दसयं                                   | ४,३११             | बावरण-विग्य सन्त्रे               | ₹,९                    | इगि-पण-सत्तावीसं               | ५,२४७         |
| अविरयसम्मे सट्टी                                  | ય, રૂપ <u>્</u> ષ | बावरण-विग्घ सब्बे                 | ४,२३७                  | इगि पंच तिण्य पंच य            | ४,२६०         |
| जान (वसम्प राष्ट्रः<br>अस <del>ुच्च</del> मोसविच् | ५,१९६             | आवलियमित्तकालं                    | પ <u>,</u> ફરપ         | इगि पंच तिष्णि पंच य           | <b>પ</b> ,પરૂ |
| असहायणाणदंसण-                                     | १,२९              | आवलियमेत्तकालं                    | ४,१०३                  | इगि-विगल-थावरादव-              | ४,३७७         |
| असहायणाण्यसम्म<br>असंजदमादि किच्चा                | ५,३९५             | आसादे चरुमंगा                     | 4,238                  | इगि-विगल-यावरादव-              | ४,३८०         |
| असंजमस्मि चडरो                                    | ४,६५              | आसाय विण्णपय <b>डी</b>            | ४,३२८                  | इगिविगलिदियजाई                 | ४,३२५         |
| असंजमन्मि गेया<br>असंजमन्मि णेया                  | 8,38              | आसाय छिण्णपयडी                    | ४,३५४                  | इगिविगलिदियजाई                 | 4,788         |
| असंजमे तहा ठाणं                                   | ५,२०२             | आसाया पुण ताओ                     | ४,३७९                  |                                | ,             |
| अर्ताम तहा ठान<br>अर्हीमदा जह देवा                | १,६५              | आसीदि होइ संता                    | ७,२७ <i>३</i><br>५,२१३ | इगिवियॉलिदियसथले               | ५,४२६         |
| जलाचा ग्रह चना<br>जह सुट्टियसयलजय सि-             | •                 | आसाप हाइ सता<br>आ सोघम्मादावं     | ४,४७६                  | इगिवीसं चडवीसं                 | ५,९७          |
| अह सुद्धियसम्बद्धाः । स्व<br>अहिमूहणियभियत्रोहण-  | <b>१,१२१</b>      | ना सायन्यायाय<br>बाहरइ अणेण मुणी  | १,९७                   | इगिवीसं चडवीसं                 | ५,१०७         |
| आह्नुहाननानमाहून<br>अंडज-पोतज-जरजा                | १,७३              | बाहरइ अगण मुणा<br>क्षाहरइ सरीराणं | १,५७<br>१,१७६          | इगिवीसं छन्वीसं                | ५,१९३         |
| अंतरायस्य कोहाई                                   | ४,२१५             | आहर३ तराराण<br>आहार-ओघभंगो        | 4,200                  | इगिवीसं छन्त्रीसं              | ५,४६८         |
|                                                   | -                 | •                                 | -                      | इगिवीसं पणुवीसं                | ५,९७          |
| अंतिमए छह्ंसण                                     | ४,५००             | आहारजूयलजोगं<br>क्याराज्यालय      | ४,१९५                  | इगिवीसं पणुवीसं                | ५,१८२         |
| संतोकोडाकोडी<br>••••••••••                        | ४,४०७             | आहारदंसणेण य                      | १,५२                   | इच्चेवमाइया जे                 | १,१६४         |
| अंतोमुहुत्तमज्झें                                 | १,९४              | आहार ट्रुग विहीणा                 | ४,८१                   | इत्यि-णउंसयवेदे                | ४,८९          |
| अंतोमुहुत्त <i>म</i> ज्झं<br>• २                  | १,९६              | <b>बाहार हुगूणा</b> तिसु          | ४,७५                   | इत्यि-णउंसयवेयं                | 8,896         |
| अंतोमुहुत्तमज्झं                                  | १,९८              | आहारदुगे णियया                    | 4, ? 9 9               | इत्यि-पुरिसेसु णेया            | ٠<br>૪,१૪     |
| [ आ ]                                             |                   | आहारदुगोराला                      | ४,५०                   | इत्यी-पुरिस-णउंसय-             | १,१०४         |
|                                                   | *                 | आहारदुयं अवणिय                    | ४,२९९                  | इदि मोहृदया मिस्से             | ५,३०७         |
| <b>आइत्तियं वावीसे</b>                            | 4,86              | आहारदुयं अवणिय                    | 4,97                   | इय कम्मपयडिठाणा-               | ५,४७२         |
| भाइदुयं णिट्वंषं                                  | ५,२०              | आहारमप्पमत्तो                     | ४,४७२                  | इय कम्मपयडिपगदं                | ४,५२१         |
| वाउक्कस्स पदेसस्स                                 | ४,५०२             | बाहारय तित्यवरं                   | ४,४३२                  | इयरे कम्मोरालिय                | ४,५४          |
| बाउगभागो घोवो                                     | ४,४९५             | बाहारय-देउव्विय-                  | २,८                    | इपर कम्माराज्य<br>इरियावहमानता | =             |
| आऊणि भवविवागी                                     | ४,४९१             | बाहारयं सरीरं                     | ४,४१८                  | •                              | ४,२२८         |
| बादाबो उज्जोवं                                    | ४,५५९             | बाहार-चरीरिदिय                    | १,४४                   | इय जाहि वाहिया विय             | १,५१          |
| सादाव-तसचउक्कं                                    | ४,४५४             | आहारसरीरुदयं                      | ५,१७०                  | इंगाल जाल अन्नी<br>            | १,७९          |
| सादानुज्जोवाणं ,                                  | ५,६८              | बाहारस्नुदएग                      | १,९६                   | इंदिय चंडरी काया               | ४,१४७         |
| भादी वि य चंडठाणा                                 | ५,२५१             | आहारे कम्मूणा                     | 8,200                  | इंदिय चडरो काया                | ४;१५१         |
| आदी वि य संघयणं                                   | ३,४२              | r_3                               | •                      | इंदिय चररो काया                | ४,१५५         |
| आवावूण ठिदी कम्म-                                 | ४,३९४             | [ ₹ ]                             |                        | इंदिय चररोकाया                 | ४,१६५         |
| <b>आभीयमासु</b> र <del>क्</del> ला                | ?,?{?             | इक्कं च तिण्णि पंच य              | ४,९८                   | इंदिय चउरो नाया                | ४,१५९         |
| आया <b>वु</b> ज्जोयाणं                            | ४,२७५             | इवकं वंघइ णियमा                   | ४,२५९                  | इंदिय चउरो काया                | ४,१७३         |
| <b>आयावु</b> ज्ञोयाणं                             | ५,१०९             | इक्जावण्ण सहस्सा                  | ५,३७१                  | इंदिय चउरो काया                | ४,१८७         |
| आया <b>चु</b> ङ्जोयाणं                            | 4,११०             | इगि चउ पण छस्सतः                  | य ५,१९०                | इंदिय चउरो काया                | ४,१९१         |
| <b>आयावुज्जो</b> बुदयं                            | ५,११७             | ड्गि छन्त्रीसं च तहा              | ५,४३०                  | इंदिय चउरो काया                | ४,१९४         |
| कायावुज्जोवुदये                                   | ५,५१८             | इगि जाइ हुंड संदय                 | ४,३४४                  | इंदिय छक्क य काया              | ४,१५३         |
|                                                   |                   | <del>-</del>                      |                        |                                |               |

| इंदिय छवक य काया     | ४,१५६         | इंदियमेओ काओ             | ४,१६१ | जदयादो सत्तरसं        | ५,३२५ |
|----------------------|---------------|--------------------------|-------|-----------------------|-------|
| इंदिय छन्क य काया    | ४,१५८         | इंदियमेओ काओ             | ४,१६४ | उदया हु णोकसाया       | 8,803 |
| इंदिय छक्क य काया    | ४,१७१         | इंदियमेओ काओ             | ४,१८१ | उदीरेइ णामगोदे        | ४,२२६ |
| इंदिय छक्क य काया    | ४,१७४         | इंदियमेओ काओ             | ४,१८३ | उम्मग्गदेसओ सम        | ४,२०९ |
| इंदिय छक्क य काया    | ४,१७६         | इंदियमेओ काओ             | ४,१८६ | उवओगा जोगविही         | 8,8   |
| इंदिय तिण्णि य काया  | ४,१४४         |                          | -,,-, | उवओगा जोगविही         | ४,५५  |
| इंदिय तिण्णि य काया  | ४,१४८         | [ उ ]                    |       | उवयरणदंसणेण य         | १,५५  |
| इंदिय तिण्णि य काया  | ४,१५२         | उक्कस्सजोगसण्णी          | ४,५०९ | उवरयबंधे इगिती-       | ५,२५२ |
| इंदिय तिण्णि य काया  | ४,१६२         | उक्कस्सपदेसत्तं          | ४,५०५ | उवरवंघे संते          | ५,१४  |
| इंदिय तिण्णि व काया  | ४,१७०         | <b>उ</b> नकस्समणुनकस्सं  | ४,४२२ | उवरवंधे संते          | ५,२८७ |
| इंदिय तिण्णि य काया  | ४,१८४         | <b>उनकस्समणु</b> नकस्सं  | ४,४४७ | उवरिम दुय चउवीस       | -     |
| इंदिय तिण्णि य काया  | 8,866         | उनवस्समणुनकसो            | ४,३८९ | उवरिम पंचट्ठाणे       | 4,882 |
| इंदिय तिण्णि य काया  | ४,१९२         | उगुतीस अद्ववीसा          | ५,२२८ | उवरिल्लपंचया पुण      | ४,७९  |
| इंदिय तिण्णि वि काया |               | <b>उगुतीस</b> ट्ठावीसा   | ५,४०९ | उवरिमदो विज्जता       | 4,848 |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१४२         | उगुतीस तीसबंधे           | ५,२३४ | उववाद मारणंतिय-       | १,८६  |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१४५         | उगुतीस वंधगेसु य         | ५,२३६ | <b>उवसमसम्मत्तादी</b> | ५,२०६ |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१४९         | <b>उगुसद्विमप्पमत्तो</b> | ५,४८० | उवसंत-खीणमोहे         | ३,२८  |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१४८         | उच्चं णीचं णीचं          | ५,२६१ | <b>उवसंत</b> खीणमोहो  | १,५   |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१६०         | उच्चुच्चमुच्चणीचं        | ५,१६  | उवसते खीणे वा         | १,१३३ |
| इंदिय दोण्णि य काया  | <b>४,१</b> ६३ | उच्चुच्चमुच्चणीचं        | ५,२९७ | उस्सासो पज्जत्ते      | १,४७  |
| इंदिय दीण्णि य काया  | ४,१६७         | उज्जोउ'तसचउक्कं          | ५,६१  | [ क ]                 |       |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१८२         | उज्जोयमप्पसत्यं          | ४,३१० | <b>ऊणत्तीसं भंगा</b>  | ५,३८५ |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१८५         | <b>उज्जोयम</b> प्पसत्था  | 3,86  | [4]                   |       |
| इंदिय दोण्णि य काया  | ४,१८९         | उज्जोयरहियवियले          | ५,१२२ | एइंदिय आयावं          | ४,४६४ |
| इंदिय पंच य काया     | ४,१५०         | उज्जोव-उदयरहिय-          | ५,१२३ | एइंदिय णिरयाऊ         | ४,४५७ |
| इंदिय पंच य काया     | 8,848         | उज्जोव-उदयसहिए           | ५,१३१ | एइंदिय थावरयं         | ४,४७५ |
| इंदिय पंच य काया     | ४,१५७         | उज्जोव-तसचउक्कं          | ४,२६८ | एइंदिय-पंचिदिय        | ४,३९९ |
| इंदिय पंच य काया     | ४,१७२         | उज्जोवरहियसयले           | ५,१३८ | एइंदिय-वियलिंदि       | १,१८६ |
| इंदिय पंच य काया     | ४,१७५         | <b>उ</b> ज्जोवरहियसयले   | १३९   | एइंदियस्स जाई         | 4,887 |
| इंदिय पंच वि काया    | ४,१६८         | <b>उ</b> ज्जोयसहियसयले   | ५,१४९ | एइंदियस्स फासं        | १,६७  |
| इंदिय पंच वि काया    | ४,१९०         | उणवीसेंहि य जुता         | १,४२  | एइंदिएसु चतारि        | ४,६   |
| इंदिय पंच वि काया    | ४,१९३         | उत्तमअंगम्हि हवे         | १,९६  | एइंदिएसु वायर-        | ४,९   |
| इंदिय पंच वि काया    | 8,884         | उत्तरपयडीसु तहा          | ४,२३६ | एए उदयहाणा            | ५,४२५ |
| इंदिय मणोहिणा वा     | १,१८०         | उदधिसहस्सस्स तहा         | ४,४१७ | एए तेरस पयडी          | ५,२१५ |
| इंदियमेओ काओ         | ४,१४१         | उदयद्वाणकसाए             | 4,700 | एए पुन्वपिदट्ठा       | ५,६१  |
| इंदियमेओ काओ         | ४,१४३         | उदयट्टाणेसंखा            | ५,३१८ | एक्किम्ह कालसमये      | १,२०  |
| इंदियमेओ काओ         | ४,१४६         | उदयपयडि संखेज्जा         | ५,३२६ | एक्कम्हि महुरपयडी     | ४,५१४ |
| इंदियमेओ काओ         | ४,१४७         | उदयस्सुदीरणस्स य         | ३,४६  | एक्क य छक्केगारं      | ५,३१२ |
| इंदियमेओ काओ         | ४,१५७         | उदयस्युदीरणस्स य         | ५,४७३ | एक्कयरं च सुहासुह,    | ४,२७६ |
| इंदियमेओ काओ         | ४,१५९         | उदया इगि-पणुवीसा         | ५,४६१ | एक्कयरं वेयंति य      | ५,१४१ |

| एक्कं च दो व चत्तारि | ५,३०   | एनेव सत्तवीसं         | ५,१०३ | ओरालिय उज्जोवं        | ४,४७४  |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| एक्कंच दोव चत्तारि   | ५,३०३  | एमेव सत्तवीसं         | ५,१२० | ओरालियंगवंगं          | ४,२६७  |
| एक्काई पणयंतं        | ४,२५२  | एमेव सत्तवीसं         | ५,१७३ | बोरालियंगवंगं         | ४,२८०  |
| एक्कासी पयडीणं       | ३,७२   | एमेव सत्तवीसं         | ५,१८७ | <b>ओरालियंगवंगं</b>   | ५,६०   |
| एगणिगोदसरीरे         | १,८४   | एमेव होइ तीसं         | ४,२९८ | <b>ओरा</b> ल्रियंगवंग | ५,७३   |
| एगसहस्सं णवसद-       | ५,३५२  | एमेव होइ तींसं        | ५,९१  | ओरालियंगवंग <u>ं</u>  | ५,१२७  |
| एगं सुहुमसरागो       | ५,३११  | एमेव होइ तीसं         | ५,१३० | ओसा य हिमय महिया      | १,७८   |
| एगेगमट्ट एगे         | 4,800  | एमेव होइ तीसं         | ५,१३३ | ओहीदंसे केवल          | ४,३५   |
| एगेगं इगितीसे        | ५,२४९  | एमेव हौइ तीमं         | ५,१४८ | [क]                   |        |
| एत्तो हणदि कसाय      | ५,४९२  | एमेव होइ तीसं         | ५,१५२ | कदकफलजुदजलं वा        | १,२४   |
| एत्तो उवरिल्लाणं     | ४,३४६  | एमेव होइ तीसं         | ५,१६९ | कदि वंयंतो वेददि      | 4,3    |
| एत्य इमं पणुवीसं     | 4,64   | एमेवूणत्तीसं          | ५,१३९ | कम्मइए तीसंता         | ५,४४०  |
| एत्थ वि भंग-वियप्पा  | ५,१५१  | एमेवूणत्तीसं          | ५,१४७ | कम्मइयकायजोई          | ४,३६५  |
| एयम्हि गुणद्वाणे     | 2,86   | एमेवूणत्तीसं          | ५,१६८ | कम्मोरालदुगाइं        | ४,४५   |
| एदाणि चेव सुहुमस्स   | ५,४१४  | एमेवूणत्तीसं          | ५,१७५ | कम्मोरालदुगाइं        | ४,४६   |
| एमेव अट्ठवीसं        | ५,१०४  | एयक्खेतोगाढं          | ४,४९३ | कम्मोरालदुगाइं        | ४,९४   |
| एमेव अट्टवीसं        | ५,१२८  | एयणजंसयवेयं           | ३,५७  | करिस-तणेट्ठावग्गी     | १,१०८  |
| एमेव अट्टवीसं        | ५,१६६  | एयदरं च सुहासुह-      | ५,६९  | कंचण-रूपदवाणं "       | ३,२    |
| एमेव ऊणतीसं          | ५,१४४  | एययरं वेयंति य        | ५,१६२ | काऊ काऊ तह का-        | १,१८५  |
| एमेव ऊणतीसं          | ५,१५०  | एय-विय-कायजोगे        | ४,१०२ | किण्हाइतिआसंजम        | ४,५१   |
| एमेव ऊणतीसं          | ५,१७२  | एयार जीवठाणे          | ५,२५८ | किण्हाइतिए चउदस       | ४,१८   |
| एमेव एक्कतीसं        | ५,१३४  | एयारसेसु तित्ति य     | ४,२१  | किण्हाइतिए णेया       | ४,३६   |
| एमेव एक्कतीसं        | ५,१५३  | एवं कए मए पुण         | १,१७५ | किण्हाइतिए वंघा       | ५,४५५  |
| एमेवट्ठावीसं         | ५,१४५  | एवं तइ उग्तीसं        | ४,२९१ | किण्हाइलेस्सरहिया     | १,१५३  |
| एमेवट्ठावीसं         | ५,१ ७४ | एवं तइयउगुतीसं        | 4,28  | किण्हाई तिसु णेया     | ४,३७१  |
| एमेवट्ठावीसं         | 4,866  | एवं विउला बुढ़ी       | १,१६२ | किण्हा भमरसवण्णा      | १,१८३  |
| एमेव विदियतीसं       | ४,२६९  | एवं विदि-उगतीसं       | ४,३०० | किमिराय-चक्कमल-कह     | म१,११५ |
| एमेव विदियतीसं       | ५,६२   | एवं विदि-उगुतीसं      | ५,९३  | कोडंति जदो णिच्वं     | १,६३   |
| एमेव य उगुतीसं       | ५;१०५  | एसो दु बंघसामित्तीघी  | ५,४८२ | कुं थु-पिपीलिय-मंकुण  | १,७१   |
| एमेव य उगुतीसं       | ५,१८९  | एसों वंघसमासो         | ४,५१९ | केवलजुयले मण विच-     |        |
| एमेव य चउवीसं        | ५,११३  |                       | ,     | केवलणाणदिवायर         | १,२७   |
| एमेव य छन्त्रीसं     | ५,११६  | [ओ]                   |       | केवलणाणम्हि तहा       | ४,३२   |
| एमेव य छन्त्रीसं     | ५,११९  | ओघियकेवलदंसे          | ५,२४४ | केवलणाणावरणं          | ४,४८२  |
| एमेव य छन्वीसं       | ५,१२६  | <b>ओरालिय</b> काययोगे | ५,१९७ | केवलदुगमणहीणा         | , ४,३० |
| एमेव य छन्वीसं       | ५,१४२  | ओरालमिस्स-कम्मे       | ४,१२  | केवलदुयमणपज्जव-       | ४,२९   |
| एमेव य छव्वीसं       | ५,१६३  | ओरालमिस्स-कम्मे       | ४,६२  | केवलदुयमणवज्जं        | ४,२४   |
| एमेव य पणुवीसं       | ५,१०१  | कोरालमिस्स-कम्मे      | ५,१९७ | केवलिणं सागारो        | १,१८१  |
| एमेव य पणुवीसं       | ५,११५  | <b>ओरालमिस्सजोगं</b>  | ४,१७९ | कोसुंभो जिह राओ       | १,२२   |
| एमेव य पणुवीसं       | ५,१८५  | ओरालाहारदुए           | 8,88  | कोहाइकसाएसुं          | ४,३६९  |
| एमेव त्रिदिय तीसं    | ४,२६९  | ओरालिय-आहारदु-        | ४,८४  | कोहाइचउसु बंधा        | ५,४४२  |
|                      |        |                       |       |                       |        |

| [ख]                 |                | चउवीसं विज्जित्ता      | ५,१९४        | छव्वावीसे चउ इगि-      | ४,२५१                  |
|---------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| खवणाए पट्टवगो       | १,२०३          | चउवोसं वज्जुदया        | ५,४२३        | छव्वावीसे चउ इगि-      | 4,78                   |
| खविए अण-काहाई       | ५,३६           | चउवीसं वज्जुदया        | ५,४३१        | छन्त्रावीसे चउ इगि-    | ५,३०२                  |
| खाइयमसंजयाइसु       | १,१६७          | चउवीसं वज्जुदया        | ५,४३४        | छम्मासाउगसेसे          | १,२००                  |
| खोणकसायदुचरिये      | 4,888          | चउवीसेण य गुणिया       | ५,३३७        | छन्वीसाए उवरि          | 4,१३२                  |
| खीणंता मज्जितले     | ४,६१           | चउवीसेण वि गुणिदे      | 4,344        | छन्वीसिगिवीसुदया       | 4,775                  |
| खीणे दंसणमोहे       | १,१६०          | चउवीसेण वि गुणिया      | ५,३१६        | छसु ठाणेसु सत्तद्      | ४,२१८                  |
| खुल्ला-वराड-संखा    | १,७०           | चडसिंह होंति भंगा      | 4,336        | छसु पुण्णेसु उरालं     |                        |
|                     | 1,70           | चउसद्वी अट्ठसया        | 4,378        | छसु हेद्दिमासु पुढवीसु | ४,४२<br>१, <b>१</b> ९३ |
| [ग]                 | h 2-0          |                        |              | छादयदि सयं दोसे        | १,१०५                  |
| गइ-आदिय-तित्यंते    | 4,208          | वजहत्तरि सत्तत्तरि     | ५,४७९        |                        |                        |
| गइ इंदियं च काए     | १,५७           | चड हेट्ठा छा उवरि      | ४,४५१        | छायाल-सेस मिस्सो       | 4,800                  |
| गइकम्मविणिव्यत्ता   | १,५९           | चक्खूण जं पयासइ        | १,१३९        | छावत्तरि एयारह         | 4,888                  |
| गइ चउ दो य सरीरं    | २,१२           | चक्खूदंसे छद्धा        | 8,80         | छिज्जइ पढमं वंधो       | ३,६७                   |
| गइ चड दो य सरीरं    | ४,२४०          | चक्खूदंसे जोगा         | ४,५२         | छेत्तृण य परियायं      | १,१३०                  |
| गइचडरएसु भणियं      | ५,१८९          | चत्तारि-आदिणववंध-      | ५,४१         | [ ज ]                  |                        |
| गइयादिएसु एवं       | ४,३२४          | चत्तारि पयडिठाणा       | ४,२४१        | जन्येक्कु मरइ जीवो     | १,८३                   |
| गुणजीवा पज्जत्तो    | १,२            | चतारि वि छेताइ         | १,२०१        | जवणालिया मसूरी         | १,६६                   |
| गुणठाणएसु अट्टसु    | ५,३००          | चदुसंजलण-णवण्हं        | ४,२०२        | जसिकती वंधंती          | ४,२५७                  |
| गूढिसिरसंघिपव्यं    | १,८३           | चंडो ण मुयइ वेरं       | १,१४४        | जस-बादर-पञ्जत्ता       | 4,888                  |
| गोदेसु सत्त भंगा    | ५,१५           | चाई भद्दो चोक्खो       | १,१५१        | जह कंचणमगिगयं          | १,८७                   |
| ់ [घ]               |                | चितियमचितियं वा        | १,१२५        | जह गेरवेण कुड्डो       | १,१४३                  |
| धाइतियं खीणंता      | ₹,६            | चोह्स जीवे पढमा        | ५,२५७        | जह छन्त्रीसं ठाणं      | ४,२७७                  |
| घाईणं अजहण्णो       | ४,४४१          | चोद्स पुन्वु द्दिहा    | १,३५         | जह तिण्हं तीसाणं       | ४,२७३                  |
|                     | ۶,२२२<br>४,२२२ | चोद्स सराय-चरिमे       | ४,४६६        | जह तीसं तह चेव य       | ४,२८८                  |
| घादीणं छदुमत्या     | -              |                        |              |                        | ५,८१                   |
| घोलणजोगमसण्णी       | ४,५१०          | [ 평 ]                  |              | जह तीसं तह चेव य       | ४,२८९                  |
| [뒥]                 |                |                        |              | जह पढमं उणतीसं         | १,४३                   |
| चज-इयरणिगोएहि जु-   | १,३८           | छक्कं हस्साईणं         | ४,८३         | जह पुण्णापुण्णाइं      | १,७६                   |
| चउ चरिमा अजोगियस    | r ५,२९०        | छण्णउदि च वियप्पा      | <b>५,३७७</b> | जह भारवहो पुरिसो       | १,२ <b>६</b>           |
| चउ-छक्कं वंघंतो     | ४,२४४          | छण्णव छत्तिय सत्त य    | ५,३९९        | जह सुद्धफलियभायण       | १,२८                   |
| चउ-छव्वीसिगितीस य   | ५,२४९          | छण्णोकसाय-पयला         | ४,५०६        | जं णत्थि राय-दोसी      | १,१३८                  |
| चउ-तिय मण-विचए      | ५,१९६          | छण्हमसण्णी द्विदि      | ४,४३३        | जं सामण्यं गहणं        | १,६४                   |
| चउतीसं पयडीणं       | ३,७९           | छण्हं पि अणुक्कस्सो    | ४,४९७        | जाइ-जरा-मरण-भया        | ₹, <b>१</b> ०          |
| चउदालं तु पमत्ते    | ५,३५२          | छण्हं सुर-णेरइया       | ०,४३०        | जा उवसंता सत्ता        | १,१५०                  |
| च उपच्चइयो वंधो     | 8,७८           | छत्तीसं ति-वत्तीसं     | ५,३४४        | जाणइ कज्जाकज्जं        | १,११७                  |
| चउवंधयम्मि दुविहा   | ५,१३           | छद्व-णवपयत्ये          | १,१          | जाणइ तिकालसहिए         |                        |
| चउवंधयम्मि दुविहो   | ५,२८६          | छप्पढमा बंघंति य       | ४,२१९        | जाणइ पस्सइ भुंजइ       | १,६९<br>१ ५ ६          |
| चंड भंगा पुब्बस्स य | ५,३३६          | छप्पंच-णवविहाणं        | १,१५९        | जाहि व जासु व जीवा     | १,५६<br><i>५ ३</i> ००  |
| चउरो हेट्टा छा उवार | ५,४६३          | <b>छ</b> प्पंचमुदीरंतो | ४,२२९        | जिह छन्वीसं ठाणं       | <i>પ</i> ,છ૦<br>હ દદ   |
| चउवीसं दो उवरिं     | ५,४४५          | छव्वंघा तीसंता         | ५,४७१        | जिह तिण्हं तीसाणं      | ५,६६                   |

| C C                                 | ४,२७३          | ण रमंति जदो णिच्चं           | १,६०                         | णिरए तीसुगितीसं        | ५,४१९        |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| जिह तिण्हं तीसाणं                   | ५,८२           |                              | ४,२५३                        | णिरय-णर-देवगईसु        | 8,6          |
| जिह पढमं उणतीसं                     | २,२२<br>१,३३   | णव छक्क चदुक्कं च हि         |                              | णिरयदुग-बाहारजुयल      | 8,340        |
| जीवट्ठाणवियप्पा                     | •              | णव छक्तं चत्तारि य           | 4,8                          | णिरयदुयस्स असण्णी      | ४,४३५        |
| जीवा चोह्स भेया                     | १,१३७          | णव छक्कं चत्तारि य           | ५,२८२                        | णिरयदुयं पंचिदिय       | ४,२६४        |
| जुगवेदकसाएहि                        | ५,४२<br>५,३९४  | णव दस सत्तत्तरियं            | 4,760                        | णिरयदुयं पंचिदिय       | પ, ५૬        |
| जुगवेदकसाएहि                        | ५,३१४<br>५,३५३ | णव दस सत्तत्तरियं            | ५,४१७                        | णिरयाउग-देवाउग-        | ४,३९८        |
| जे ऊणतीस बंघे                       | ५,२४३          | णव पंचाणउदि सया              | ५,४६                         | णिरयाउग-देवाउग-        | ४,५१२        |
| जे जत्य गुणे उदया                   | ५,३२७          |                              | ५,२२१                        | णिरयाज्ञस्स उदए        | ५,२१         |
| जे पच्चया वियप्पा                   | ४,१७८          | णव-पंचोदय-संता               | ५,२३५                        | णिरयाडवस्स उदए         | ५,२९२        |
| जे पच्चया वियप्पा                   | ४,२००          | णव सत्तोदयसंता               | 4,80                         | णिरयाणुपुन्त्रि-उदक्षो | ३,३१         |
| जेसि ण संति जोगा                    | १,१००          | णव सन्वाओ छनकं               | ५,२८३                        | णिस्सेस <b>खीणमोहो</b> | १,२५         |
| जेहि अणेया जीवा                     | १,३२           | णव सन्त्राओ छक्कं            | <b>7,707</b><br><b>8,8</b> 8 | णेत्ताइ दंसणाणि य      | 4,88         |
| जेहि दु लिखज्जंते                   | ₹,३            | णवसु चउनके एकके              | ५,१७९                        | णेत्ताइ दंसणाणि य      | 4,728        |
| जो एत्य अपडिपुण्णो                  | ५,५०७          | णवं अजोई ठाणं                | 7,703                        | णेरइयदुयं मोत्तुं      | ४,३५८        |
| जोगा पयडि-पदेसा                     | ४,५१२          | णाणस्स दंसणस्स य             | \$` <b>5</b> @               | णोइंदिएसु विरदो        | १,११         |
| जोगिस्मि ओघभंगो                     | ४,३६७          | णाणंतरायदसयं<br>—            | •                            | [त]                    | •,••         |
| जो ण विरदो हु भावो                  | १,१३४          | णाणंतरायदसयं<br>—————        | 8,68<br>8 2 2 3              | ८ २ ।<br>तइयकसायचउक्कं | 3,70         |
| जो णेव सच्चमोसो                     | १,६२           | णाणंतरायदसयं<br>——ं—————     | ४,३२३<br><b>४</b> ०००        | तइयकसायचडक्कं          | ٠,٠<br>४,३१४ |
| जो तसवहाउ विरदो                     | १,१३           | णाणंतरायदसर्यं<br>—————      | ४,४२२                        | तइयकसायचउक्कं          | ४,४७२        |
| जो समाइय-छेदो-                      | १,१९५          | णाणंतरायदसर्यं<br>           | ४,४४६<br>४,४५६               | तइयचडक्कयरहिया         | ४,३८७        |
| [ण]                                 |                | णाणंतरायदसयं<br>णाणंतरायदसयं | ४,४६८                        | तत्य इमं इगिवीसं       | ५,१६०        |
| णउदी चेव सहस्सा                     | ५,३६०          | णाणंतरायदसर्य                | ४,५००                        | तत्य इमं छन्दीसं       | ४,२७५        |
| णडदी संता सादे                      | 4,286          | णाणंतरायदसर्य <u>ं</u>       | 8,404                        | तत्थ इमं छन्वीसं       | ५,६७         |
| णडदी संतेसु तहा                     | 4,788          | णाणंतरायदसर्य                | 4,898                        | तत्य इमं तेवीसं        | ४,२८३        |
|                                     | 4,200          | णाणं पंचिवहं पि य            | १,१७८                        | तत्य इमं तेवीसं        | 4,64         |
| णजंसए पुण एवं .<br>ण कुणेइ पक्खवायं | १,१५२          | णाणावरणचउक्कं                | ४,४८४                        | तत्थ इमं पणुवीसं       | ५,१७१        |
| ण कुणइ पप्तवपान<br>णहासेसपमाओ       | १,१६           | णाणावरणे विग्धे              | ५,२८१                        | तत्य इमं पणुवीसं       | ४,२९३        |
| णमिऊण अणंतिजणे                      | ₹,१            | णाणणेसु संजमेसु य            | ४,३७१                        | तत्थ य तीसट्टाणा       | ५,७८         |
| णमिळण जिणिदाणं                      | 4,8            | णाणोदहि-णिस्संदं             | 8,7                          | तत्य य तीसं ठाणं       | ४,२८६        |
| ण य इंदिय-करणजुआ                    |                | णामस्स य वंधोदय-             | ५,४०१                        | तत्थ य पढमं तीसं       | ४,२६७        |
| ण य जे भन्वाभन्वा                   | १,१५७          | णिक्खेवे एयट्टे              | १,१८२                        | तत्य य पढमं तीसं       | 4,48         |
| ण य पत्तियइ परं सो                  | १,१४८          | णिद्दा पयला य तहा            | 3,80                         | त्तिथिगिवीसं ठाणं      | ५,१८३        |
| ण य मिच्छत्तं पत्तो                 | १,१६८          | णिद्दा पयला य तहा            | ₹,२२                         | त्तिथिगिवीसं ठाणं      | 4,88         |
| ण य सच्च-मोसजुत्तो                  | १,९०           | णिद्दा पयला य तहा            | ४,३१७                        | तत्थुप्पणा देवा        | ४,३५०        |
| णरदुय-उच्चजुयाओ                     | ४,३३२          | णिद्दा-वंचणवहुलो             | १,१४६                        | तदियत्कसायचउककं        | ३,३६         |
| णरदुय-उच्चूणाओ                      | ४,३३०          | णिद्दा-चिय तित्थयरं          | ४,२९८                        | तम्मिस्से तित्थयरूणा   | ४,३६२        |
| णरदुयणराउउच्चूणा                    | ४,३५७          | णिमिणं चिय तित्थयरं          | 4,80                         | तसकाइएसु णेया          | 4,884        |
| णर-देवाऊरहिया                       | ४,३३५          | णिम्मूलखंघसाहा               | १,१९२                        | तसचउ वण्णचउक्कं        | ४,२८७        |
| णर-देवाऊरहिया                       | ४,३४०          | णियखेत्ते केवलिदुग           | १,९६                         | तसचउ वण्णचउक्कं        | ५,७९         |

| •                       | _     |                      |             |                     |        |
|-------------------------|-------|----------------------|-------------|---------------------|--------|
| तसचउ वण्णचउका           | ४,२९७ | तिण्णेवाउय सुहुमं    | ४,४६४ं      | तिव्वकसाओ बहुमोह'   | ४,२०७  |
| तसचउ वण्णचउक्कं         | ५,८९  | तिण्हं खलु पढमाणं    | ४,३९१       | तिव्वेदाए सव्वे     | १,१०२  |
| तसचउ पसत्यमेव य         | ३,२४  | तिण्हं दोण्हं दोण्हं | १,१८८       | तिसु तेरेगे दस णव   | 8,08   |
| तसचउ पसत्थमेव य         | ४,३१९ | तित्थयर-णराजजुया     | ४,३४६       | तिस्से हवेज्ज हेऊ   | ४,४३६  |
| तसथावरादिजुयलं          | ४,४१७ | तित्थयर-णराउजुया     | ४,३५९       | तीसण्हमणुक्कस्सो    | ४,४९९  |
| तसपंचक्खे सन्वे         | ४,८७  | तित्थयर-देव-णिरया-   | ५,४८३       | तीसं चेव य उदयं     | ५,४११  |
| तस्स दु संतद्वाणा       | ५,२७९ | तित्थयरमेव तीसं      | ३,२५        | तीसंता छव्बंघा      | 4,847  |
| तस्स य अंगोवंगं         | ५,१४३ | तित्थयरमेव तीसं      | ४,३२०       | तीसंता छव्वंघा      | ५,४६६  |
| तस्स य अंगोवंगं         | ५,१६४ | तित्थयर सह सजोई      | ५,१७६       | तीसं बारस उदयं      | ३,४३   |
| तस्स य उदयहाणा-         | 4,808 | तित्थयर सुरचदुजुया   | ४,३६३       | तीसादी एगूणं        | ५,२४१  |
| तस्स य संतद्वाणा        | ५,४०३ | तित्थयर-सुरचदूणा     | ४,३६१       | तीसुगतीसा बंघा      | ५,४३८  |
| तस्स य संतट्टाणा        | ५,४१० | तित्थयर-सुर-णराऊ     | ४,३८४       | तीसेक्कतीसकालो      | ५,१३६  |
| तस्स य संतद्वाणा        | ५,४१६ | तित्थयरं विज्जित्ता  | 4,860       | तीसेनकतीसकालो       | 4,848  |
| तस्सुवरि सुक्कलेस्सा    | 4,303 | तित्थयराहारजुयल-     | ४,३७९       | तेउप्पडमासुक्के     | 4,208  |
| तस्सेव अपज्जत्ते        | ५,३३० | तित्थयराहारदुअं      | ३,५४        | तें तें तें तें तें | १,१८९  |
| तस्सेव संतकम्मा         | ५,४०६ | तित्थयराहारदुअं      | <b>३,७३</b> | तेऊ पम्मा वंघा      | ५;४५६  |
| तस्सेव होंति उदया       | ५,४०७ | तित्थयराहारदुअं      | ३,७६        | तेऊ पम्मासु तहा     | ४,६७   |
| तस्सोरालियमिस्से        |       | तित्थयराहारदुअं      | ४,३७२       | तेऊ वाऊ काए         | ४,६०   |
|                         | ५,३५३ | तित्थयराहारदुगूणा    | ४,३७६       | ते एयारह जोया       | ४,८२   |
| तह अटुवीसवंघे           | ५,२३० | तित्थयराहारदुगूणा    | ४,३८२       | ते चिय बंघट्ठाणा    | ५,२७४. |
| तह उवसमसुह्मकसाए        | ५,२८४ | तित्थयराहारदुयं      | ४,३०२       | ते चिय वंधा संता    | ५,४४४  |
| तह खीणेसु वि उदयं       | ५,४१५ | तित्थयराहारदुयं      | ५,९४        | ते चिय संता वेदे    | ५,४४१  |
| तह चेह अट्ठ पयडी        | ३,४९  | तित्थयराहाररहिय      | ५,१५९       | ते चेव य छत्तीसे    | ५,३४८  |
| तह णोकसायछक्कं          | ३,३८  | तित्थयराहारविरहि-    | ५,४७६       | ते चेव य वंघुदया    | ५,२३७  |
| तह मणुय-मणुसणीओ         | ४,३४३ | तिदु इगि णउदि णउदि   | 4,206       | ते चेव य बंघुदया    | ५,२३८  |
| तह य तदीयं तीसं         | ४,२७१ | तिय पण छन्नीसेसु वि  | ५,२२३       | तेजतिय चक्खुजुयले   | ४,९६   |
| तह य तदीयं तीसं         | ५,६३  | तियमण-चउमणजोए        | ४,११        | तेजप्पउमा सुक्के    | ५,२०२  |
| तं चेव य वंधुदयं        | ५,२४६ | तिरि-णरमिच्छेयारह    | ४,४६३       | तेजाकम्मसरीरं       | ४,४४५  |
| तं वंधंतो चउरो          | ४,२५५ | तिरियगइ-मणुयदोण्णि य | ४,४१५       | तेजाकम्मसरीरं       | ४,४७८  |
| तं मिच्छत्तं जमसद्हणं   | 2,9   | तिरियगई ओरालं        | ४,४३०       | तेणउदीसंतादो        | ५,२१०  |
| ताओ चउवीसगुणा           | ५,३२० | तिरियगई तेवीसं       | ५,४२१       | तेणं सत्त अ मिस्सो  | 3,6    |
| ताओ तत्थ य णिरया        | ४,३३२ | तिरियगदीए चोइस       | 8,6         | तेणेव होंति णेया    | ५,३४०  |
| तारिसपरिणामहिय          | १,१९  | तिरियदुवे मणुयदुयं   | ५,१५८       | तेतीस सायरोवम       | ५,१०६  |
| तासिमसंखेज्जगुणा        | ४,५१७ | तिरियमणुयाउगेहि      | ४,३६२       | तेतीस सायरोवम       | 4,880  |
| तिण्णि दस अहुहाणा       | ४,२४२ | तिरियंति कुडिलभावं   | १,६१        | तेयालं पयडीणं       | ४,४४७  |
| तिण्णि य अंगोवंगं       | ३,६१  | तिरियाच तिरियजुयलं   | ४,३८३       | तेरस चेव सहस्सा     | ५,३४३  |
| तिण्णि य अंणीवंगं       | ४,४५४ | तिरियाउस्स य उदए     | ५,२२        | तेरस जीवसमासे       | ५,२६२  |
| तिण्णि य सत्त य चदु दुग | ४,४१४ | तिरियाउस्स य उदए.    | ५,२९३       | तेरस सयाणि सयरि     | ५,३८९  |
| तिण्णिगे एगेगं          | ५,३९३ | तिरिया तिरियगईए      | ४,३३४       | तेरससु जीवसंखे-     | ५,२५४  |
| तिण्णेव सहस्साइ         | ५,३८७ | तिवियप्पपयिडठाणा     | ५,२५३       | तेरह बहुप्पएसो      | ४,५०८  |

| तेरासिएण णेया                         | ४,३९४ | दंडदुगे ओरालं '          | १,१९९  | [ध]                 |       |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|--------|---------------------|-------|
| तेरे णव चउ पणयं                       | ५,२५५ | दंसण-आइदुअं दुसु         | ४,७३   | घण्णस्स संगहो वा    | ३,३   |
| तेवीसमादि कादुं                       | 4,807 | दंसण-णाणाइतियं           | ४,३३   | [प]                 | ,     |
| तेवीसं पणुवीसं                        | ४,२५७ | दंसण-णाणाइतियं           | ४,३८   | पविखत्ते पत्तेयं    | 4,888 |
| तेवीसं पणुवीसं                        | ५,५२  | दंसणमोहक्खवणा            | १,२०२  | पच्चइणो मणुयाऊ      | 8,840 |
| तेवीसं पणुवीसं                        | ५,४२७ | दंसणमोहस्सुदए            | १,१६६  | पच्चंति मूलपयडी     | ४,४४९ |
| ते सन्वे भयरहिया                      | ५,३०८ | दंसणमोहस्सुवसमगो         | १,२०४  | पज्जत्तय जीवाणं     | १,१९० |
| तेसिमसंखेजजगुणा                       | ४,५१८ | दंसण वय सामाइय           | १,१३६  | पज्जत्ता णियमेणं    | 8,336 |
| तेसिं सद्घि वियप्पा                   | 4,346 | दंस-मसगो य मनिखय-        | 8,67   | पज्जतासण्णीसु वि    | 4,200 |
| तेसि संतवियप्पा                       | ५,४२८ | दुग तीस चउरपृव्वे        | ३,१२   | पडपडिहारसिमज्जा     | २,३   |
| तेसु य संतहाणा                        | ५,२७३ | दुब्भग दुस्सर णिमिणं     | ४,२७३  | पडिणीयमंतराए        | ४,२०४ |
| तेहि विणा णेरइया                      | ४,३२७ | दुव्भग दुस्सर णिमिणं     | ५,६५   | पडिणीयाई हेऊ        | ४,२१६ |
| तेहि विणा वंधाओ                       | ४,३३९ | <b>दुव्भगदुस्सरम</b> जसं | ४,४०२  | पढमकसायचउक्कं       | ४,४७१ |
| [ थ ]                                 |       | दुव्भगदुस्सरमजसं         | ४,४५९  | पढमकसायचउक्कं       | 4,864 |
|                                       |       | दुवभगदुस्सरमसुभं         | 30,5   | पढमकसायचउक्कं       | 4,869 |
| थावर अथिरं असुहं                      | ४,२८४ | दुरधिगमणिउणपरमट्ट-       | ५,५०६  | पढमचउक्केणित्थी     | ५,२७  |
| थावर आदाउज्जो'                        | ४,३५३ | दुसु तेरे दस तेरस        | ५,३२८  | पढमचउक्केणित्थी     | ५,२४९ |
| थावरमथिरं असुहं                       | ५,७६  | देवगइसहगयाओ              | ५,४९५  | पढमा-चउ छ-लेस्सा    | १,१८७ |
| थावर सुहुमं च तहा                     | ३,१६  | देवगईपयडीअ               | ४,३४७  | पढमा चउरो संता      | 4,886 |
| थावर सुहुमं च तहा                     | ४,३०९ | देवदुअ पणसरीरं           | ३,६०   | पढमादोऽणाणतिए       | ४;६३  |
| थिर अथिरं च सुहासुह                   |       | देवदुयं पंचिदिय-         | ४,२९६  | पढमे दंडं कुणइ य    | १,१९७ |
| थिरमथिरं सुभमसुभं                     | 4,8८४ | देवदुयं पंचिदिय-         | 4,66   | पढमे विदिए तीसु वि  | ५,४७  |
| थिरसुहजस आदेज्जं                      | 8,808 | देव-मणुस्सादीहि          | थ,३७   | पढमो दंसणघाई        | १,११० |
| थीणतियं इत्थी वि य                    | ४;३१० | देवाउ अजसिकत्ती          | ३,६९   | पण णव इगि सत्तरसं   | ३,२९  |
| थीणतियं इत्थी वि य                    | ३,१७  | देवाउग वज्जेविय          | ४,४२९  | पण णव इगि सत्तरसं   | 3,40  |
| थीणतियं चेव तहा                       | 7,36  | देवाउगं पमत्ती           | ४,४२७  | पणय दुय पणय पणयं    | ५,२६९ |
| थीणतियं चेव तहा                       | ३,५५  | देवाउगमपमत्तो            | ४,४६२  | पणयालीस मुहुत्ता    | १,२०६ |
| थीणतियं णिरयदुयं<br>थी-पुरिसवेयगेसु य | ५,४९१ | देवाउस्स य उदए           | 4,28   | पणवण्णा पण्णासा     | 8,60  |
|                                       | ५,१९९ | देवाउस्स य उदए           | ५,२९५  | पणवीसं चगुतीसं      | ४,२६३ |
| [ द ]                                 |       | देवाउस्स य एवं           | S\$8,8 | पण सत्तावीसुदया     | 4,270 |
| दस अट्ठारस दसयं                       | ४,१०१ | देवे अणण्णभावो           | १,१६५  | पणिदरसभोयणेण य      | १,५४  |
| दसगादि-उदयठाणा                        | ५,४४  | देवेसु य णिरयाउ          | 4,828  | पणुवीस सहस्साइं     | 4,366 |
| दस णव अडसत्तुदया                      | ५,३४५ | देसविरये च भंगा          | 4,707  | पणुवीसं उणतीसं      | ५,५५  |
| दस णव पण्णरसाई                        | ५,५१  | देसे सहस्स सत्त य        | ५,३६८  | पणुवीसं छव्वीसं     | 4,878 |
| दस णव पण्णरसाइ                        | ५,२६७ | दो उवरिं विजता           | ५,४३६  | पणुवीसाई पंच य      | ५,४३७ |
| दस वंधहाणाणि                          | ४,२४६ | दो उवरिं विजत्ता         | ५,४५९  | पण्णर छत्तिय छप्पंच | ५,४९३ |
| दस वावीसे णव इगि                      | ५,४०  | दो चेव सहस्साइं          | ५,३९९  | पण्णररसण्हं ठिदि    | ४,४२८ |
| दसविहसच्चे वयणे                       | १,९१  | दो छक्कट्ठचउक्कं         | ५,४१८  | पण्णरस सहस्साइं     | ५,३९२ |
| दस सण्णीणं पाणा                       | १;४८  | दोण्हं पंच य छच्चेव      | ४,७१   | पण्णरसं छत्तिय छ-   | 4,880 |
| दहिगुडमिव वामिस्सं                    | १,१०  | दो तीसं चतारि य          | ४,३१६  | पण्णरसं छत्तिय छ-   | 4,880 |
|                                       |       |                          |        |                     |       |

| ४,२८२         | पुढवी य सक्करा वा-                                                                    | ઇઇ,\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बाणउदि-पडिसंता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५,४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,38          | पुणरिव दस्रज्ञोगहदा                                                                   | ५,३४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वायर-सुहुमेक्कदरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ه و ر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,888         | पुष्मेसु सप्मि सन्वे                                                                  | १,४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वायर-जन्नकित्ती वि य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३,४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५,१६५         | पुरित्तस्त बहुवार्त्तं                                                                | ४,४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वायर-जयिकत्ती वि य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ર <b>,</b> ૬५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ५,४९८         | पुरिसं कोहे कोहं                                                                      | ५,४९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वायर-पज्जत्तेसु वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ૡ</b> ૢ૱ૢૡૡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५,३५३         | पृरिसं चडसंडलणं                                                                       | ३,,२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वायर-मुहुमेक्कयरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४,२७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १,१८४         | पृरिसं चलसंजलपं                                                                       | ४,३२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वायर-सुहुनेगिदिय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १,३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २,१           | पूरिसं चदुसंजलणं                                                                      | ४,४६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वायाळतेरसुत्तर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४,५१४         | पृरिते सन्वे जोगा                                                                     | 8,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दावालं पि पत्तत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४,४५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४,२१०         |                                                                                       | १,१०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वारसपण्यहाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५,३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7, 90         |                                                                                       | १,९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वारण मंगे वि गुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५,३५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४,२३८         | •                                                                                     | ₹,२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४,४११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4, {84        |                                                                                       | १,३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>५.१</b> ६७ | -                                                                                     | 4,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ષ.₹ધફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -             | -                                                                                     | १,३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>પ</b> ્રેફ હ જે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                       | ₹,७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹,५,₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -             |                                                                                       | ધ્ રૂષ્દ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,२४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५,२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | -                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५,३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •             |                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५,२५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -             |                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>લ</b> ,૪ <b>ર</b> લ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५,२२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | -                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १,४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | _                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | -                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | _                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,४७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥,₹₹७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -             | _                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹, १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विदियपपनीस्टानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विदिपपनवीसठापं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५,७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>५</b> ,९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४,३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -             | ••                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •             | • •                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १,१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| र,३८          | र्वाश्वीद्धारम् । व्यास                                                               | 13 / - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 - 6 - 6 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 4,38<br>4,886<br>4,886<br>4,886<br>4,886<br>4,888<br>8,888<br>8,888<br>8,888<br>8,888 | ५,७४ पृण्णेलु सिण सब्बे ५,१६५ पृण्णेलु सिण सब्बे ५,१६५ पृण्णिलु सिण सब्बे ५,१६५ पृण्णिलु सिण सब्बे ५,१९८ पृण्णिलं चलसंजलणं १,१८४ पृण्णिलं चलसंजलणं १,१८४ पृण्णिलं चलसंजलणं १,१४ पृण्णेल सब्बे लोगा ४,१६० पृष्णुणमोने सेदे २,१० पृष्णुणमोने सेदे २,१० पृष्णुणमोने सेदे २,१० पृष्णुणमोने सेदे १,१६६ पृष्णुण इत्तीसा ५,१६७ पृष्णुणा इत्तीसा ५,१६७ पृष्णुणा के स्वया १,१५० वृष्णेला के स्वया १,१५० वृष्णेला के स्वया १,१५० वृष्णेला के स्वया १,१६० वृष्णे | ५,३४ पृण्येषु सप्गि सल्वे १,३४९ ५,१६५ पृष्पिस्त बहुवार्स ४,४१२ ५,१६५ पृष्पिस्त बहुवार्स ४,४१२ ५,१६५ पृष्पि कार्त कहुवार्स ४,४१३ ५,१६१ पृष्पि वनसंजलणं १,३२२ १,१८४ पृष्पि वनसंजलणं ४,३२२ २,१ पृष्पि वन्न कांगा ४,४७ ४,११४ पृष्पि तन्न कांगा १,३९ ५,१६५ पृन्वापुन्वफडुय- १,२३ ५,१४६ पृन्वापुन्वफडुय- १,२३ ५,१४६ पृन्वापुन्वफडुय- १,२३ ५,१४६ पृन्वापुन्वफडुय- १,३९ १,१५० पृन्वा के त्रवया ५,४५ १,१६७ पृन्वा के त्रवया ५,४५ १,१६७ पृन्वा के त्रवया ५,१५६ १,१० वि | ५,१४४ पुण्णेषु सण्णि सक्वे १,४४ वायर-ज्ञतिकत्ती वि य ५,१६५ पुरिसंस्य लहुवायं ४,४१२ वायर-ज्ञतिकृती वि य ५,१६५ पुरिसं कोहुं कोहुं ५,४९३ वायर-ज्ञतिकृति वि य ५,४९८ पुरिसं कोहुं कोहुं ५,४९३ वायर-प्रकृतितु वि १,३९३ पुरिसं चन्नसंकरणं ४,३२२ वायर-जुहुंनीगिविय- १,१८४ पुरिसं चन्नसंकरणं ४,३२२ वायर-जुहुंनीगिविय- १,१५४ पुरिसं चन्नसंकरणं ४,४६९ वायान्वरेसुत्तर- १,५१४ पुरिसं वन्नसंकरणं ४,४६९ वायान्वरेसुत्तर- १,११४ पुरिसं वन्नसंकरणं ४,१०६ वायान्वरेसुत्तर- १,११४ पुरुष्ट्रामोगे सेवे १,१०६ वायान्वरेसुत्तर- १,११४ पुन्वगुन्वरकृत्वर- १,११४ पुन्वगुन्वरकृत्वर- १,११६ व्वतिसंक्वर- १,११६ व्वतिसंक्वर- १,११६ व्वतिसंक्वर- १,११६ व्यतिसंक्वर- १,११६ व्यतिसंक्वर- १,११६ व्यतिसंक्वर- १,११६ व्यतिसंक्वर- १,११६ व्यतिह्वर- १,११६ व्यतिह्वर- १,११६ व्यतिह्वर- १,११६ व्यति क्वर- १,११६ व्य |

| वेइंदियस्स एवं                             | ५,१३५                     | मणुयाउस्स य उदए      | ५,२९४   | मिच्छत्तनखं कावो            | ४,१०७ |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|-----------------------------|-------|
| वेसय छप्पणाणि य                            | ५,३४१                     | मणुयाणुपुव्विसहिया   | ५,५०३   | मिच्छत्तण कोहाई             | ५,३२  |
| [ <b>भ</b> ]                               |                           | मणुसगइसव्वभंगा       | ५,१७८   | मिच्छत्तण कोहाई             | ५,३०६ |
| भयमरइदुगुंछा वि य                          | ४,३९९                     | मणुसदुग इत्थिवयं     | ४,३९७   | मिच्छत्तं आयावं             | ३,३२  |
| भयरहिया णिंदूणा                            | <sup>७,२</sup> ऽऽ<br>५,३९ | मण्णंति जदो णिच्चं   | १,६२    | मिन्छत्तं वेदंतो            | १,६   |
| भविया सिद्धी जेसि                          | १,१५६                     | मरणं पत्थेइ रणे      | े १,१४९ | मिच्छत्ताई चउट्टय           | ४,८६  |
| भविएसु ओघभंगो                              | ५,२०५                     | मंदो वुद्धिविहीणो    | १,१४५   | मिच्छिम्म छिण्णपयडी         | ४,३४० |
| भन्वो पंचिदियो सण्णी                       | १,१५८                     | मायं चिय अणियट्टी-   | ३,५८    | मिच्छिम्म पंच भंगाऽ-        | 4,80  |
| भासा-मणजोआणं                               | ४,७६                      | मिच्छक्खपंचकाया      | ४,११९   | मिच्छिम्म पंच भंगाऽ-        | ४,२९८ |
| भिण्णसमयद्विएहिं दु                        | १,१७                      | मिच्छक्खपंचकाया      | ४,१२६   | मिच्छम्मि य वावीसा          | ४,२४८ |
| भूयाणुकंप-वद-जोग-                          | ४,२०४                     | मिच्छक्खपंचकाया      | 8,839   | मिच्छम्मि य वावीसा          | ५,२६  |
|                                            | 8,708                     | मिच्छक्खपंचकाया      | ४,१३३   | मिच्छम्मि सासणम्मि          | ५,१२  |
| [म]                                        |                           | मिच्छक्खपंचकाया      | ४,१३४   | मिच्छम्मि सासणम्मि य        | ५,२८५ |
| मइ-सुअअण्णाणाइं                            | ४,२१                      | मिच्छक्खपंचकाया      | ४,१३८   | मिच्छाइ-अपुव्वंता-          | ३,३०१ |
| मइ-सुअअण्णाणाइं                            | ४,४०                      | मिच्छक्खं चउकाया     | ४,११३   | मिच्छाइचउक्केयार-           | ४,९८  |
| मइ-सुबबण्णाणेसु य                          | ५,२०१                     | मिच्छक्लं चउकाया     | ४,१२०   | मिच्छाइट्ठी जीवो            | १,१७० |
| मइ-सुअअण्णाणेसुं                           | ४,१५                      | मिच्छक्लं चउकाया     | ४,१२१   | मिच्छादिद्वी जीवो           | 2,8   |
| मइ-सुवअण्णाणेसुं                           | ४,४८                      | मिच्छवलं चउकाया      | ४,१२८   | मिच्छाइपमत्तंता             | ५,२८९ |
| मइ-सुअअण्णाणेसुं                           | ४,९७                      | मिच्छक्खं चलकाया     | ४,१२९   | मिच्छाइ <b>सजोयं</b> ता     | 8,500 |
| मइ-सुअअण्णाणेसुं                           | ५,४४३                     | मिच्छक्वं चउकाया     | ४,१३५   | मिच्छाई खीणंता              | ४,६९  |
| मइ-सुअ-ओहिदुगेसुं                          | ४,९१                      | मिच्छ णउंसयवेयं      | ३,१५    | मिच्छाई चत्तारि य           | ४,५८  |
| मइ-सुअ-ओहि-मणेहि य                         |                           | मिच्छ णजंसयवेयं      | ४,३०८   | मिन्छाई तिसु ओघो            | ४,३४७ |
| मइ-सुय-ओहिदुगाइं                           | ४,२३                      | मिच्छ णउंसयवेयं      | ४,३२८   | मिच्छाई देसंता              | २,२९६ |
| मज्झिल्ले मण-विचए                          | ४,२६७                     | मिच्छत्तक्ख तिकाया   | ४,१०८   | मिच्छा कोहच उक्कं           | ५,३१  |
| मणपज्जवपरिहारी                             | १,१९४                     | मिच्छत्तक्ख तिकाया   | ४,१३०   | मिच्छा कोहच उक्कं           | 4,300 |
| मणपञ्जे केवलदुवे                           | ४,९२                      | मिच्छत्तक्ख तिकाया   | ४,११४   | मिच्छादि-अपुर्वंता          | ५,३६५ |
| मण-वयण-कायवंको                             | ४,२१२                     | मिच्छत्तक्ख तिकाया   | ४,११५   | मिच्छादि-अप्पमत्तं          | ५,३७२ |
| मणसा वाया काएण                             | १,८८                      | मिच्छत्तक्ख तिकाया   | ४,१२२   | मिच्छादिद्विप्प <b>भ</b> ई  | ४,२२३ |
| मणुयगइ सव्वभंगा                            | ५,१८१                     | मिच्छत्तक्ख तिकाया   | ४,१२३   | मिच्छादिट्टिप्पहुद <u>ि</u> | 4,360 |
| मणुयगइ सहगयाओ                              | ५,५०४                     | मिच्छत्तक्ख दुकाया   | ३,१०५   | मिच्छादिहिस्सोदय,           | ५,३२९ |
| मणुयगई पंचिदिय-                            | ५,४७५                     | मिच्छत्तक्ख दुकाया   | ४,१०९   | मिच्छादिही भंगा             | 4,308 |
| मणुयगई पंचिदिय-                            | ५,५०२                     | मिच्छत्तक्ख दुकाया   | ४,११६   | मिच्छादिट्ठी भंगा           | ५,३८१ |
| मणुयगई संजुत्ता<br>मणुय-तिरियाउअस्स हि     | ५,१५६                     | मिच्छत्तक्ख दुकाया   | ४,११७   | मिच्छादिट्ठी महारंभ         | ४,२०७ |
| मणुय-तिरियाणुपुब्वी<br>मणुय-तिरियाणुपुब्वी |                           | मिच्छत्तक्ख दुकाया   | ४;१२४   | मिच्छादिय-देसंता            | ५,३६१ |
|                                            | ३,३५                      | मिच्छत्तक्ख दुकाया   | ४,११०   | मिच्छा मोहचउक्कं            | ५,३०४ |
| मणुयदुयं ओरालिय-                           | ·4, <b>२१</b> २           | मिच्छत्तवर्खं कास्रो | ४,११८   | मिच्छासंजम हुंति हु         | 8,66  |
| मणुयदुयं पंचिदिय-                          | ४;४६१<br>'७-२० <i>६</i>   | मिच्छत्तक्वं काओ     | ४,१११   | मिच्छासादा दोण्णि य         | ४,५९  |
| मणुया य अपज्जत्ता                          | ५;२१६                     | मिच्छत्तवखं काओ      | ४,११२   | मिच्छा सासण णवयं            | ४,२४५ |
| मणुयाउस्स य उदए                            | १,५८<br>५.२३              | मिच्छत्तवखं काओ      | ४,१०४   | मिच्छा सासण मिस्सो          | १,४   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | ५,२३                      | मिच्छत्तवखं काओ      | ४,१०६   | मिच्छा सासण मिस्सो          | ४,५६  |

| मिच्छा सासण मिस्सो                   | وام تر با       | <u> </u>                |        |                      | •       |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------|---------|
| मिच्छाहारदुगूणा                      | ५,२०५           | विगगहगइमावण्णा          | १,१७७  | सण्णिम्म सव्ववंधा    | ५,४६७   |
| मिन्छिदिय <b>छक्काया</b>             | ۷,९८<br>د و د و | विग्गहगइमावण्णा         | १,१९१  | सिण्णस्स ओघभंगो      | ५,२०६   |
| मि <del>च्</del> छिंदियछक्काया       | ४,१३२           | विगाहगईहि एए            | ५,१२५  | सण्णी पज्जत्तस्स य   | ५,२५९   |
| मि <del>न्छि</del> दियछक्काया        | ४,१३७           | वियिंछिदिएसु तीसु वि    | ५,४२९  | सत्त-अपज्जत्तेसु य   | ५,२६५   |
| मिन्छिदय छक्काया<br>मिन्छिदय छक्काया | ४,१२५           | वियलिदिएसु तेन्चिय      | ५,२७६  | सत्त-अपज्जत्तेसुं    | २,२६५   |
| गिन्धिक चन्न                         | ४,१३२           | वियलिदिय णिरयाऊ         | ४,३७५  | सत्तट्ठ छक्कठाणा     | ३,४     |
| मिन्छिदिय छक्काया                    | ४,१३९           | वियलिदियसामण्णे         | ५,१२१  | सत्तद्व णव य पणरस    | ५,४८६   |
| मिच्छिदिय छक्काया                    | ४,१३६           | विरए खओवसमए             | ५,३१०  | सत्तहुवंघ अहो-       | ५,५     |
| मिच्छे तेत्तियमेत्तं                 | ४,३५७           | विरदाविरदे जाणे         | 4,806  | सत्तत्रि चेव सया     | ५,३६४   |
| <b>6</b>                             | ४,३७१           | विरयाविरए जाणसु         | ५,३८३  | सत्तरस उदयभंगा       | ५,३४२   |
| मिच्छे अड च्उ चउ                     | ५,३१५           | विरयाविरए णियमा         | ५,३३३  | सत्तरसियसदं खलु      | ५,४७८   |
| मिच्छे सोलस पणुवी-                   | ₹,११            | विरयाविरए भंगा          | ५,३७६  | सत्तरस सुहुमसराए     | ४,५०४   |
| मिस्सस्स वि वत्तीसा                  | ५,३५०           | विवरं पंचमसमए           | १,१९८  | सत्तरसं बंधंतो       | ५,२५२   |
| मिस्सं उदेइ मिस्से                   | ३,३०            | विवरीयमोहिणाणं          | १,१२०  | सत्तादि दस दु मिच्छे | ५,३०९   |
| मिस्सम्मि उणतीसं                     | ५,४०५           | विविहगुणइड्विजुत्तं     | १,९५   | सत्तावीसं सुहुमे     | 4,866   |
| मीमंसइ जो पुव्वं                     | १,१७४           | विसजंतकूडपंजर-          | १,११८  | सत्ताहियवीसाए        | રૂ,હપ   |
| मूलगपोरवीया                          | १,८१            | विहिं तिहिं चदुहिं पंचि | ह १,८६ | _                    | १९८,२६८ |
| मूलद्विदि-अजहण्णो                    | ४,४२०           | वेउव्वजुयलहीणा          | 8,64   | सत्तेव य पज्जत्ते    | ५,२७०   |
| मूलपयडीसु एवं                        | 4,6             | वेउव्वमिस्सकम्मे        | ५,३३९  | सत्तेव सहस्साइं      | ५,३९०   |
| मोहस्स सत्तरी खलु                    | ४,३९२           | वेउव्वमिस्सजोयं         | ४,१४०  | सद्दहणासद्दहणं       | १,१६९   |
| मोहाऊणं हीणा                         | ४,२२०           | वेखव्वाहारदुगे          | ४,१३   | सन्भावी सच्चमणी      | १,८९    |
| मोहे संता सव्वा                      | <b>ધ</b> ,રૂપ્  | वेखन्वे मणपज्जव         | 8,76   | समचउरस वेउ व्विय     | ३,२३    |
| [7]                                  |                 | वेदणिए गोदम्मि व        | ५;१९   | समचडरं ओरालिय        | ५,१७७   |
| रूसइ णिंदइ अण्णे                     | १,१४७           | वेदय-खइए भग्वा          | ४,३८५  | समचउरं पत्तेयं       | ५,१८६   |
| [ ल ]                                | .,.             | वेदय-खइए सब्वे          | ४,५३   | समचउरं वेउव्विय      | ४,३१८   |
|                                      |                 | वेदयसम्मे केवल-         | ४,३९   | सम्मत्तगुणणिमित्तं   | ३,१४    |
| लिपइ अप्पीकीरइ                       | १,१४२           | वेदस्सुदीरणाए           | १,१०१  | सम्मत्तगुणणिमित्तं   | ४,३०६   |
| [ a ]                                |                 | वेदाह्या कसाया          | ५,४३   | सम्मत्तगुणणिमित्तं   | ४,४८९   |
| वण्णरसगंघफासं                        | ४,४१६           | वेयण कसाय वेउन्विको     | १,१९६  | सम्मत्तदेससंयम-      | १,११०   |
| वण्णरसगंघफासा                        | २,६             | वेयणियगोयघाई            | ४,४९३  | सम्मत्तपढमलंभो       | १,१७१   |
| वण्णरसगंघफासा                        | २,७             | वेयणियाचयमोहे           | ४,२२५  | सम्मत्तरयणपव्यय-     | १,९     |
| वत्तावत्तपमाए                        | १,१४            | वेयणियाचयवज्जे          | ४,२२४  | सम्मत्तादिमलंभस्सा-  | १,१७२   |
| वत्थुणिमित्तो भावो                   | 2,206           | r 1                     |        | सम्मत्ते सत्त दिणा   | १,२०५   |
| वदसमिदिकसायाणं                       | १,१२७           | [ ਚ ]                   |        | सम्माइट्ठी कालं      | ४,५७    |
| वयणेहिं हेऊहिं य                     | १,१६१           | सगवण्ण जीवहिंसा         | १,१२८  | सम्माइट्ठी जीवो 🕝    | १,१२    |
| वस्ससयं आवाहा                        | ४,३९३           | सग-सगभंगेहि य ते        | ५,३६२  | सम्माइट्ठी णिर-तिरि  | ४,१७९   |
| वंसीमूलं मेसस्स                      | १,११४           | सगुणा अद्घावलिया        | ₹,९    | सम्माइट्ठी मिच्छो    | ४,४८०   |
| वाउन्भामो उक्किल                     | १,८०            | सण्णिअपज्जत्तेसुं       | ४,४३   | सम्मामिच्छत्तेयं     | ३,३४    |
| वा चदु अट्ठासीदि य                   | ५,२४२           | सिन्न-असन्नी आहा-       | ४,३८९  | सम्मामिच्छाइठ्ठी     | ४,३७४   |
| विकहा तहा कसाया                      | १,१५            | सण्णिम्मि सण्णिदुविहो   | ४,२०   | सम्मामिच्छे जाणसु    | ५,३८२   |
| -                                    |                 |                         |        |                      |         |

| सम्मामिच्छे जाणे      | ५,३७५        | साइ अणाइ धुव अद्धुवो | ४,४४३  | सुण्ण जुयद्वारसयं   | ५,३५४  |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| सम्मामिच्छे भंगा      | ५,३६७        | साइअणाइय धुव अद्धुवो | ४,२३५  | सुभमसुभसुहयसुस्सर-  | ५,१७८  |
| सयलससिसोमवयणं         | 8,8          | साइ अवंघा वंघइ       | ४,२३३  | सुर-णारएसु चत्तारि  | ४,५७   |
| सरजुयलमपज्जत्तं       | ५,४९६        | साईयर वेदतियं        | २,११   | सुर-णिरएसुं पंच य   | ५,२६०  |
| सन्वद्विदीणमुक्कस्साओ | ४,४२५        | सादि अणादि य अट्टय   | ४,४४१  | सुस्सरजसजुयलेक्कं   | ४,२८८  |
| सन्वाओ वि ठिदीओ       | ४,४२४        | सादि अणादि य घुव अव  | र्घुवो | सुस्सरजसजुयलेक्कं   | 4,60   |
| सन्त्रासि पयडीणं      | ४,३०५        |                      | ४,२३५  | सुह-दुक्खं वहुसस्सं | .१,१०९ |
| सन्वुक्कस्सिठदीणं     | ४,४२६        | सादियरं वेया विय     | ४,२३५  | सुहपयडीण विसोही     | ४,४५१  |
| सव्वुवरि वेदणीए       | ४,४९७        | सादेदर दो आऊ         | ४,५०९  | सुहपयडीणं भावा      | ४,४८७  |
| सन्वे बंघाहारे        | ५,४७०        | सामण्णणिरयपयडी       | ४,३३०  | सुहसुस्सरजुयलाविय   | ३,४३   |
| सन्वे वि वंघठाणा      | ५,२७८        | सामाइय-छेदेसुं       | ४,९३   | सुहुम अपज्जत्ताणं   | ५,२७१  |
| सन्वे वि य मिलिएसु    | ५,२६३        | सामाइय-छेदेसुं       | ४,६४   | सुहुमणिगोयअपज्जत्त- | ४,५०३  |
| सन्वेसि तिरियाणं      | ५,१५५        | सामाइय्-छेदेसुं      | ५,४४७  | सुहुमंतट्ठ वि कम्मा | ३,५    |
| सन्वेसि पयडीणं        | ३,१३         | सामाइयाइछस्सुं       | ४,१६   | सुहुमम्मि सुहुमलोह  | ४,२०३  |
| संखेज्ज-असंखेज्जा     | १,१५५        | सायं चउपच्चइओ        | 8,866  | सुहुमिम होंति ठाणे  | ५,३९८  |
| संखेज्जदिमे सेसे      | ४,३२१        | सायं तिण्णेवाउग-     | ४,४५३  | सेढिअसंखेज्जदिमे    | ४,५१६  |
| संगहियसयलसंजम-        | १,१२६        | सायंतो जोयंतो        | ४,३२४  | सेलसमो अद्विसमो     | १,११३  |
| संजलण-णोकसाया         | 8,66         | सायासाय दोण्णिव      | ४,४८१  | सेलेसि संपत्ती      | १,३०   |
| संजलण-तिवेदाणं        | ४,२०१        | सासणमिस्सेऽपुन्वे    | ५,३१७  | सेसअपज्जत्ताणं      | ५,२७२  |
| संजलणलोहमेयं          | <b>३,३</b> ९ | सासणसम्माइट्ठी       | ४,३६५  | सेसं उगुदालीसं      | ३,४८   |
| संजलणं एयदरं          | ४,१९७        | सासणसम्माइट्टी       | ४,३७७  | सेसाणं चउगइया       | ४,४३२  |
| संजलण य एयदरं         | ४,१९८        | सासणसम्माइट्ठी ·     | ४,३३५  | सेसाणं चउगइया       | ४,४६६  |
| संजलण य एयदरं         | ४,१९९        | सासणसम्मा देवा       | ४,३५०  | सेसाणं पयडीणं       | ४,४४०  |
| संजलणा वेदगुणा        | ५,३२४        |                      | ३५४    | सेसेसु अवंधिमम य    | ५,५०   |
| संठाणं पंचेव य        | ४,४५७        | सासणसम्मे सत्त अ     | ४,१९   | सो मे तिहुअणमहिओ    | ३, ६६  |
| संटाणं संघयणं         | ७७,इ         | साहारण पत्तेयं       | ४,२८५  | सोलस जीवसमासा       | १,४०   |
| संठाणं संघयणं         | ४,४०६        | साहारण पत्तेयं       | ५,७७   | सोलस मिच्छंतंता     | ४,३०७  |
| संठाणं संघयणं         | ४,४८२        | साहारणमाहारं         | १,८२   | सोलह अट्टेक्केक्कं  | ३,५२   |
| संतद्वाणाणि पुणो      | ५,४२०        | साहारण-वियलिदिय      | ४,३४२  | [ह]                 | ·      |
| संतर णिरंतरो वा       | ३,६८         | साहारण सुहुमं चिय    | ३,५६   | हस्स रइ भय दुगुंछा  | ३,७०   |
| संतस्स पयडिठाणा       | ५,३४         | सिक्खाकिरिउवएसा-     | १,१७३  | हास रइ पुरिस वेयं   | ४,४०३  |
| संताइल्ला चडरो        | ५,४५०        | सिद्धत्तणस्स जोगा    | १,१५४  | हास रइ भय दुगुंछा   | ४,४७०  |
| संतादिल्ला चउरो       | ५,४३९        | सिद्धपदेहि महत्यं    | ५,२    | हुंडमसंपत्तं पि य   | ४,२९१  |
| संता चउरो पढमा        | ५,४५७        | सिलभेय-पुढविभेया     | १,११२  | हुंडमसंपत्तं पि य   | ५,८३   |
| संता णजदाइचढुं        | ५,४६०        | सुक्काए सन्त्रे वि य | ४,३७   | हुडं पत्तेयं पि व   | ५,१०२  |
| संपुण्णं तु समग्गं    | १,१२६        | सुणह इह जीवगुणसण्णि  | - ४,३  | होंति अणियट्टिणो ते | १,२१   |
|                       |              | _                    |        | •                   | • • •  |

संस्कृतटीको दृत-पद्यानुक्रमणी

| [ अ ]                            | [त]                               | [ <b>#</b> ]                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| अट्टविहमणुदीरंतो- ४,२९           | ततोऽसंस्यगुणानि स्युः ४,५४        | मर्त्यायुरेव नान्यानि ५,२७       |
| अणसंजीजिद मिच्छे मुहुत्त-अंती    | तदुच्छ्वासयुतं स्थानमेको-         | मिच्छे चोद्दस जीवा सासण ४,३      |
| ४,१३                             | नित्रशतं- ५,१७                    | मिच्छे सासणसम्मे ४,७             |
| अणसंजोजिद सम्मं मिच्छं- ५,५      | तिण्णेगे एगेगंदो मिस्से- ५,४      | मिथ्यात्व १ मिन्द्रिय १          |
| अणसंजोजिद सम्मे मिच्छं- ४,१२     | तित्थाहारा जुगवं सन्वं ५,२१       | काय:- ४,१६                       |
| अत्रैकत्रिशत्कं स्थानं- ५,२०     | तिर्यक्ष्वौदारिके मिश्रे- ५,२४    | मिथ्यात्वं विशतिर्वन्धे ४,३७     |
| अनुभागं प्रति प्रोक्ता- ४,२७     | त्रिभिद्धीम्यां तथैकेन- ४,२५      | मिथ्यात्वस्योदये यान्ति ४,३९     |
| अनुलोम-विलोमाम्यां ४,१०          | त्रयस्त्रिशज्जिनैर्लक्षा:- ४,३१   | [ य ]                            |
| असौ न म्रियते यस्मात् ४,१९       | त्रैशतं पूर्णभापस्य- ५,१८         | यतो बध्नाति सद्वृष्टिर्नर- ५,२६  |
| असंख्यातगुणान्यस्माद्रसस्यानानि- | [ द ]                             | यावत्कालमुदीर्यन्ते- ४,३३        |
| ४,५५                             | देवार्युनारकायुर्वध्नोतः- ५,२४    | ये सन्ति यस्मिन्नुपयोग-          |
| असम्प्राप्तमनादेयमयशो- ५,७       | [ न ]                             | योगाः ४,१                        |
| अविभागपरिच्छेदाः ४,५६            | न दुर्भगमनादेयं दुःस्वरं ४,२९     | योगिन्यौदारिको दण्डे ४,८         |
| [ आ ]                            | नृगतिः कार्मणं पूर्णं- ५,१२       | योगे वैक्रियिके मिश्रे- ४,२३     |
| थाद्ये संहनने क्षिप्ते ५,१४      | नृगतिः पूर्णमादेयं पञ्चाक्षं- ५,९ | मोगैद्वदिशभिस्तस्मान्मिश्र- ४,२१ |
| आबाघोच्वेस्थितावस्थां- ४,३५      | [ प ]                             | [ 멱 ]                            |
| आवाघोनाऽस्ति सप्तानां ४,३४       | पज्जत्ती पाणा विय सुगमा ४,४       | विसाहगइमावण्णा ४,९               |
|                                  | परघात इव गत्यन्यतराम्यां-         | वेद्यार्युनामगोत्राणां ४,३८      |
| [3]                              | ५,१६                              | [ 멱 ]                            |
| उदये विश्वतिः सैक- ५,११          | परतः परतः स्तोकः- ४,३६            | षड्विंशति शतान्युक्तवा- ५,१०     |
| उदितं विद्यमानञ्च ५,२५           | परं भवति तिर्यक्षु ५,२२           | पण्टिः पञ्चाधिका वन्धं ४,४२      |
| जवसम-खइए-सम्मं ५,३               | पाको नावलिका- ४,१८                | पाड्विंशतिमदं स्थानं ५,१५        |
| [4]                              | पुद्गलाः ये प्रगृह्यन्ते, ४,४६    | [स]                              |
| एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च पट् ४,९   | पूर्वकेन परं राशि गुण-            | सत्रयोदशयोगस्य ४,१७              |
| [ क ]                            | यित्वा- ४,११                      | सप्तैवावलिकाशेषे- ४,२८           |
| कम्मसङ्वेणागयदव्वं ४,३२          | प्रकृति परिणामः- ४,४९             | सम्यक्तवतो न मिध्यात्वं ४,१५     |
| कर्मप्रवादाम्बुधिविन्दुकल्प      | प्रकृतिस्तिक्तता निम्वे ४,५१      | सम्यक्तवं कारणं पूर्व- ४,४३      |
| चतुर्विघो- ५,५७                  | पृथक्तीर्थकृता योगे- ५,१९         | सयलरसरूपगंघेहिं- ४,४५            |
| कालमावलिकामात्रं ४,१४            | [a]                               | सयोगेन योगतः सातं ४,४१           |
| कालक्षेत्रं-भवं ४,४८             | वन्यकालो जघन्योऽपि ३,२            | सहस्राः पञ्चभङ्गानामष्ट- ५,८     |
| कपायाणां द्वितीयानामुदये ४,४०    | वन्घयोग्यगुणस्याने ३,१            | सासादनो यतो जातु ४,२०            |
| . [ ग ]                          | वन्यस्य हेतवो येऽमी- ४,२६         | सुभगं वादरादेये निर्मित- ५,१३    |
| गुणस्थानविशेषेपु ४,६०            | वन्यविचारं बहुविधिभेदं ४,५९       | सुरणिरया णरतिरियं ५,२६           |
| घोरसंसारवाराशित- ४,३०            | वन्धे कत्युदये सत्त्वे सन्ति ५,१  | संस्थाप्य सांसनं द्वेघा- ४,२२    |
| चरिम-अपुण्णभवत्यो- ४,४७          | वायर-सुहुमैगिदिय वि-ति ४,२        | स्थानानां त्रिविकल्पानां- ५,२३   |
| [জ]                              | िभ ]                              | स्वभांवः प्रकृतिर्ज्ञेया- ४,५०   |
| एड्रो ति पढमसण्णा ४,५            | भागोऽसंख्यातिमः- ४,५३             | स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः- ४,६        |
| जघन्यो नाघरो यस्माद- ४,५२        | भोगामुमा देवायुं- ५,३             | स्वामित्वभागभागाभ्यां ४,४४       |
| Alabadi atta zt atta a 1 1 1     | ~                                 |                                  |

# प्राकृतवृत्ति-गत-पद्यानुक्रमणी

|    | [광]                          |       | <b>अदिभीमदंसणे</b> ण     | ५७४          | आवरणदेसघादंतराय          | ६२३                |
|----|------------------------------|-------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 8  | न <b>क्खरणंतिमभागो</b>       | ५५४   | अदिसयमादसमुत्यं          | તશ્રક        | आरणमंतरायं               | ६१२                |
| ક  | <b>गगुरुगलहुगचउक्कं</b>      | ५६३   | वचो गौरवचर्माणः          | ५५४          | आवरणमंतराइय              | ६१४                |
| 8  | <b>गुरुगलहुगुवघादा</b>       | 488   | अप्परोभयवाद्या           | ५७९          | <b>थावरणमंतरा</b> ए      | ५६४                |
| 3  | गुरुयलहुगुवघाया              | ६२४   | अप्पपवृत्तिसंचिद         | ५:७७         | आहरदि अणेण मुणी          | 400                |
| ठ  | गुरुगलहुगुवघादं              | ५६५   | अप्रतिवुद्धे श्रोतिर     | ५८५          | आहरदि सरीराणं            | 423                |
| 8  | ाज्जसिकतीय तहा               | ५६१   | अरहंतसिद्धचेदिय          | ५९४          | आहारमप्पमत्तो            | ६२१                |
| 3  | ाज्ञो जन्तुरनीशोऽय-          | 480   | अरहंतादिसु भत्तो         | ५९५          | आहारदंसणेण य             | ५७४                |
| 3  | ट्ठण्हमण <del>ुक्कस्सो</del> | ६१८   | अल्पाक्षरमसंदिग्वं       | 464          | आहारसरीरिंदिय <b>ः</b>   | ५७३                |
| 3  | दुत्तीस सहस्सा               | ६५४   | अवगदणिवारणत्यं           | ५४१          | आहारं तित्थयरं           | ६१७                |
| 3  | हु य सत्त य छक्क य           | ६३४   | अवधीयदि त्ति ओही         | ५७९          | [ ]                      | 7,0                |
| 8  | हुविघकम्मवियल <u>ा</u>       | ५७३   | अवसेसा पगडीओ             | ६२३          | १२ ]<br>इक्क य छक्केयारं | ६३६                |
| 3  | ा <b>ट्ठविहमणुदीरितो</b>     | ४३७   | अविभागपलिदच्छेदो         | ६२९          | इनक य छनकेयारं           | 444<br><b>5</b> 40 |
| 3  | द्विह-सत्त-छवंघगा            | ५९६ · | अविरद-अंता दसयुं         | ६०५          | इक्कावण्णसहस्सा          | ६५३                |
| 8  | हिवह सत्त सो [ छ ]           | ६३१   | असिदिसदं किरियाणं        | <b>પે</b> ૪૫ | इक्कंच दो य चत्तारि      | ६३३                |
| 8  | ाट्ठविहं वेदंता              | ५९७   | अस्सण्णिय-सण्णीणं        | ५७४          | इगि तिण्णि पंच पंच य     | ६०१                |
| 3  | ाट्टसु एगवियप्पो             | ६३२   | अहमिंदा विय देवा         | ५७६          | इगि दुग दुगं च तिय चदु   |                    |
| ટ  | हिसु पंचसु एगे               | ६४५   | <b>अहिमुहणियमिदवोधण</b>  | ५७९          | इगि विगलिदिय सयले        | ६५६<br>६५६         |
| 3  | म्हारह पयडीणं                | ६१५   | अहसुचरियसयलजय            | ६६२          | इगिनीसं चउनोसं           | ५७५<br>६३७         |
| а  | मुहावीसं णिरए                | ६०१   | [आ]                      | 171          | इगिनीसं चउनीसं           | ६३८                |
| 8  | हियारस तेरस                  | ६३७   | आई मंगल करणं             | 448          | इगिनीसं पणुनीसं          |                    |
| 5  | ाट्ठेव सदसहस्स-              | 469   | वाउगभागो थोवो            | ६२४          | इन्नेवमादिया जे          | <b>\$</b> 88       |
| 3  | ाड छन्वीसं सोलस              | ६४७   | <b>आउगस्स पदेसस्स</b>    | ६२५          | इत्थि-णजंसयवेयं          | ५८२<br>५६५         |
| 3  | ाडदालीस मुहुत्ता             | ५८३   | आऊणि भवविवागी            | ६२४          | इदरेदरपरिमाणं            | ५७२                |
| 3  | ण एइंदियजादी                 | ५६१   | आणादिज्जं णिमिणं         | 453          | इयकम्मपगडिट्ठाणाणि       | •                  |
| 39 | णिमच्छिमिस्स सम्मं           | ५६०   | वादाउज्जो उदवो           | ६३८          | इयकम्मपगडिपगदं           | ६५७<br>६६२         |
| 3  | णिमिच्छमिस्स सम्मं           | ५६६   | आदाउ <b>ज्जोवाणमणुदय</b> | ६३८          | इयकम्मपयडिपयदं           | ५५२<br>६३०         |
| 3  | णियद्विवादरे थीणगिद्धि       | तेग   | <b>बादाउ</b> ज्जोवाणं    | ६२०          | इय वंदिऊण सिद्धे         | 488                |
|    |                              | ६६०   | वादाव सोघम्मो            | ६२२          | इरियावहमाउत्ता           | ५९७                |
| 3  | णुवद-महन्वदेहि य             | ५ ९५  | <b>वादिम</b> ज्झवसाणे    | ६३०          | इह जाहि बाधिदा विय       | 408                |
|    | <b>ण्णदरवेदणीयं</b>          | ६६१   | आदी मज्झवसाणे            | ५४३          | इंगाल जाल अच्ची          | ४७७                |
|    | <b>ण्णदरवेदणीयं</b>          | ५६२   | मादी विय संघडणं          | ५६२          | इंदियमणोधिणा वा          | ५८४                |
|    | ाण्णदरवेदणीयं<br>-           | ५६२   | आदी विय संघडणं           | ५६५          | [ਭ]                      | 100                |
|    | ाण्णदरवेदणीयं<br>            | ५६३   | <b>आभीयमासुर</b> क्खा    | ५७९          | ए ज्ञा<br>उवओगा जोगविही  | ماد نا             |
| 3  | ण्णाणतिंगं च तहा             | ५७६   | <b>आयारं सु</b> ह्यडं    | 488          | डक्कस्सजोगी सण्णी        | 426<br>536         |
| õ  | थिरामुहं तहेव य              | ५६५   | आलस्योद्योतिरात्मा भोः   | ५४७          | उनकस्समणुनकस्सो          | ६२७<br>६२७         |
|    |                              |       |                          | =            | 2 13//11                 | ६१५                |

|                                   |       |                                        |                 |                                            | .048               |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|
| जनकस्समणुनकस्सी                   | इ१ह   | एदे पुन्वुह्टि।                        | ५७४             | Γ                                          |                    |
| व्यकुट्ठि ( चगुसद्घि )            |       | एदेसिं पुञ्चाणं                        | ५५०             | [ ख ]                                      |                    |
| मप्पमत्तो                         | ६५८   | एदं कम्मविघाणं                         | 455             | खयउवसमं विसोही                             | ६५६                |
| उच्चारिदम्हि दु पदे               | ५४१   |                                        | ६२४             | खनणाए पहुनगो                               | ५८३                |
| उज्जुवमणुज्जुगं पिक्ष             | 460   | एय णवुंसयवेयं                          | 463             | खीणकसाय दुचरमे                             | ६६१                |
| <b>उ</b> ज्जोवमप्पसत्यं           | ५६१   | एयारसंगमूलो                            | 488             | खीणकसाय दुचरिमे                            | ५६३                |
| उज्जोवरहियविगले                   | ६३९   | एयंतबुद्धदरिसी                         | 490             | खुल्लग वरडग अक्खग                          | ५७७                |
| <b>उ</b> ज्जोवरहियसयले            | ६४०   | एयं सुहुमसरागो                         | ६४८             | [ग]                                        |                    |
| उत्तरपयडीसु तहा                   | 496   | एवं कदे मएपुण                          | ५०८<br>५८३      | गइ इंदिएसु काए                             | ५७५                |
| उदिधसहस्सस्स तहा                  | ६१५   | एवं विजला बुढी                         | 4८२             | गदिसादिएसु एवं                             | ६०६                |
| उदयस्सुदीरणस्स य                  | ५६२   | एवं सुहुमसरागो                         | ५७३             | गदिकम्म विणिव्वत्ता                        | ५७६                |
| <b>उदयस्सुदीरणस्स</b> य           | ६५७   | एसो दु वंधसामित्तो                     | ६५८             | गुणजीवा पज्जती                             | ५७०                |
| उदीरेड णामगोदे                    | ५९७   | एसो वंघसमासो                           | ४२८<br>६३०      | गुणहाणएसु अहुसु                            | ६४८                |
| उम्मगादेसको मगा-                  | 488   | [ओ]                                    | 440             | गोदेसु सत्त भंगा                           | ६३३                |
| उवजोगा जोगविही                    | ५८६   | बोरालिय तम्मिस्सं                      | <u> પ્</u> રહિષ | [घ]                                        | ***                |
| <b>उवयरणदंसणेण</b>                | ५७४   | भोसा यहि मिग                           | •               | घादीणं अजहण्णो                             | ६१८                |
| उवरदवंघे चदुपंच                   | ६३२   | [ અં]                                  | ५७७             | घादीणं छदुमत्या                            | ५९६                |
| <b>जवरिल्लपञ्चया</b> पुण          | ५९०   | ् भ ]<br>अंडज पोदज जरजा                | latoro          | घोलणजोगिमसण्णी                             | ६२८                |
| उवघादं परधादं                     | ५६४   |                                        | ५७७             | [ब]                                        | 710                |
| उवसमखइयं च तहा                    | ५७६   | अंतयडदसं अणुत्तरो<br>अंतोमुहुत्तमज्झं  | 488             | ् च ।<br>चउतीसं चउवण्णं                    | t. e               |
| <b>उवसंत</b> खीणमोहें             | ५६१   |                                        | ५७८             | चउदस सरागचरमे                              | ५६४                |
| जवसंत-खीणमोहो                     | 400   | [ क ]<br>कः कण्टकानां प्रकरोति         | les an          |                                            | ६२१                |
| उवसंते खीणिम्म य                  | ६४६   |                                        | ५४७             | चउपच्चइओ बंघो                              | ५९०                |
| उवसंते खीणे वा                    | 460   | कदि बंधंतो वेददि                       | ६३१             | चनलु अचनलू ओघी                             | ५७६                |
|                                   | 100   | कथं चरे कथं चिट्ठे<br>कम्मेव य कम्मभवं | 488             | चक्खु विहीणे ते इंदियाण                    |                    |
| [ \( \tau \)                      | 1. 45 |                                        | ५७८             | चक्कुं घाणं जिन्भा<br>चक्खूणं जं पस्सदि    | ५७४                |
| एइंदिएसु चत्तारि<br>एइंदिय धावरयं | ५८६   | काऊ काऊ य तहा                          | ५८१             | चत्तारि आदि णवबंघ                          | 4८0<br>531:        |
|                                   | ६२२   | कारिसतिणद्वमग्गी                       | ५७९             |                                            | ६३५                |
| एको चेव महप्पो                    | 488   | कालः सृजित भूतानि                      | ५४७             | चत्तारि पगडिद्वाणाणि<br>चत्तारि वि छेत्ताई | ५ <b>९९</b><br>५८२ |
| एकैकस्योपसर्गस्य                  | 488   | काले चदुण्ह वुड्डी                     | ५५४             |                                            | 4८ <b>२</b>        |
| एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः         | 480   | काले विणए उवघाणे                       | <i>५७५</i>      | चदुगदियमगगणा विय                           | ५५४                |
| एक्कारसेसु तिय तिय                | ५८७   | किण्हा भवरसवण्णा                       | 468             | चागी भद्दो चोक्खो                          | 468                |
| एक्केक्किम य वत्यू                | 440   | किमिरागं चनकमलं                        | ५७९             | चारणवंसो तह पंचमो                          | ५४७                |
| एक्कं च दोण्णि चलवंघगेस्          |       | कि बंधोदयपुन्वं                        | ५६३             | चंडो ण मुयदि वेदं                          | ५८१                |
| एक्कं च दोव तिण्णि य              | £00   | कीडंति जदो णिच्चं                      | ५७६             | [ब्र]                                      |                    |
| एगुत्तर असिदीओ                    | ५६३   | कुंथु पिपीलगमक्कुण<br>                 | <i>५७७</i>      | छउमत्थयाय रइयं                             | ६१२                |
| एगेगमट्ट एगेगमट्ट                 | ६५५   | केवलणाणावरणं                           | ६२२             | छक्कावक्कमजुत्तो                           | 488                |
| एगेगं इगितीसे                     | ६४३   | केवलणाणी लोगं                          | ६७४             | छण्णव छत्तिय सत्त य                        | ६५५                |
| एतो हणदि कसायद्वयं                | ६६०   | केवलिणं सागारो                         | ५८४             | छण्हमसण्णिद्विदीण                          | ६१७                |
| एदे खलु चोत्तीसा                  | ५६५   | कोटकोटी दशा एषां                       | ६१२             | छण्हं पि अणुक्कस्सो                        | ६२५                |
| एदे णवाहियारा                     | ५६५   | कोसुंभो जह रागो                        | ५७३             | छदव्यणवपदत्थे                              | ५७०                |

| छप्पंचणवविघाणं          | ५८२   | [ण]                 |             | णिरयाऊ तिरियाऊ         | ५६४   |
|-------------------------|-------|---------------------|-------------|------------------------|-------|
| <b>छ</b> प्पंचमुदीरिंतो | ५९७   | णउई चेव सहस्सा      | ६५१         | णिरयाऊ देवाऊ           | ५६४   |
| छसु द्वाणएसु सत्तद्व    | ५९६   | णमिऊण अणंतजिणे      | ५६०         | णे वित्थी णेव पुमा     | 409   |
| छसु हेट्टिमासु पुढवीसु  | 4८२   | णमिकण जिणवरिंदे     | ५६५         | F=1                    |       |
| कृस्संठाणं च तहा        | ५६४   | ण य इंदिएसु विरदो   | ५७२         | [त]                    |       |
| छाएदि सयं दोसेण         | ५७८   | ण य कुणदि पक्खवादं  | ५८१         | तच्चाणुपुव्विसहिदा     | ६६१   |
| छादालसेसमिस्सो .        | ६५८   | ण य जे भव्वाभव्वा   | 462         | ततो वर्पशते पूर्णे     | ६१२   |
| छेत्तूण य परिमायं       | 460   | ण य पत्तियदि परं सो | 468         | तदियकसायचउक्कं         | ५६१   |
|                         |       | ण य मिवछत्तं पत्तो  | ५८३         | तदियकसायचउक्कं         | ५६२   |
| [ জ ]                   |       | ण य सच्चमोसजुत्तो   | 406         | तसचउ पसत्थमेव य        | ५६१   |
| जणवय संमद ठवणा          | ५४९   | ण रमंति जदो णिच्चं  | ५७६         | तसजीवेसु .य विरदो      | 460   |
| जदं चरे जदं चिट्ठे      | 488   | णलया बाहू य तहा     | ५५७         | तस थावर सुहुमाविय      | ५६५   |
| जलरेणुभूमिपव्वद         | ५५६   | णव पंचाणउदिसदा      | ६३६         | तस थावरादिजुगलं        | ६१५   |
| जह कंचणिगणया            | 400   | णव पंचोदयसंता       | <b>4</b> 87 | तस वादरपज्जतं          | ५६४   |
| जह खोत्तुवंतु उदयं      | ५७३   | णवमो इक्खाउगाणं     | 486         | तस वादरपज्जत्तं        | ५६५   |
| जह गेरवेण कुड्डो        | ५८१   |                     |             | तह चेव अट्ठपगडी        | ५६२   |
| जह जिणवरेहि कहियं       | ६११   | णवसु चदुक्के इक्के  | 420         | तह णोकसायछक्कं         | ५६२   |
| जह पुण्णापुण्णाइं       | ५७३   | णवि इंदियकरणजुदा    | 400         | तह पउमणंदिमुणिणा       | ६११   |
| जह भारवही पुरिसो        | ५७७   | णाणस्स दंसणस्स य    | ५५१         | तासियमसंखेज्जगुणा      | ६२९   |
| जह लोहं धम्मंतं         | ५७२   | णाणस्स दंसणस्स य    | ५६०         | तिण्णि दस अठ्ठठाणाणि   | ६००   |
| जह लोहं घम्मंतं         | ५७३   | णाणस्स दंसणस्स य    | 486         | तिण्णि य अंगोवंगं      | ५६३   |
| जाणदि अणेण जीवो         | ५७९   | णाणंतराय तिविहमवि   | ६४६         | तिण्णि य सत्त य चहुदुग | ६१४   |
| जाणदि कज्जाकज्जं        | 428   | णाणंतराय दसयं       | ६१५         | तिण्णेव दु वावीसे      | ६३७   |
| जाणदि पस्सदि भुंजदि     | ५७६   | णाणंतरायदसयं        | ६५८         | तिण्हं खलु पढमाणं      | ६१२   |
| जादिजराजरामया           | ५७६   | णाणंतराय दसयं       | ६६१         | तिण्हं दोण्हं दोण्हं   | 4८२   |
| जाहि य जासु व जीवा      | ५७४   | णाणंतरायदसयं        | ६६४         | तित्थयर देव-णिरयाउगं   | ६५९   |
| जितमदहर्षद्वेषा         | 464   | णाणंतरायदसयं        | ५६५         | तित्थयरमेव तीसं        | ५६१   |
| जिक्भा फासं वयणं        | ५७४   | णाणंतरायदसयं        | 488         | तित्थयराहाररहिया       | ६४१   |
| जीवे चउदसभेदे           | 460   | णाणावरणचउकां        | ६२३         | तित्थयराहारविरहियाओ    | ६५८   |
| जीवो कत्ता य वत्ता य    | ५४९   | णाणोदघिणिस्संदं '   | 464         | ति-दु-इगि-णउदी अट्टा   | ६४२   |
| जेम जियमेसु य पंचि-     | 460   | णिक्खेवे एयह        | 468         | [ति-दु-इगि-णउदी णउदी]  | ६३७   |
| जिसि ण संति जोगा        | ५७८   | णिद्दा पयला य तहा   | ५६१         | तिय छक्क पंचचदुदुग     | ६०४   |
| जेहि अणेगा जीवा         | ५७३   | णिह्। पयला य तहा    | ५६२         | तिय दुण्णि इक्किक्काओ  | ६५६   |
| जेहि दुलिववज्जंते       | ५७०   | णिदा वंचणवहुलो      | 468         | तिय दोण्णि छक्कक       | ६०१   |
| जो इत्थ अपरिपुण्णो      | ६६२   | णिमिणेण सह सगवीसा   | ५६४         | तिरियगईए चउदस          | 428   |
| जोगा पयडि पदेसा         | ६२८   | णिमिणं तित्ययरेण    | ५६४         | तिरियगई मणुयदोण्णि     | ६१४   |
| जोगोव <b>ओगलेसाइ</b>    | ६५१   | णिम्मूल खंघदेसे     | ५८२         | तिरियंति कुडिलभावं     | ५७६   |
| ,जो णेव सच्चमोसो        | ५७८   | णिरयगई तिरियगई      | ५७५         | तिन्वकसायबहुमोह-       | 480   |
| जं सामण्णं गहणं         | 460   | णिरय-तिरियाणुपुच्ची | ५६४         | तिवियप्पपगडिद्वाणाणि   | ६४३   |
| ज्ञानं प्रमाणिमत्याहुः  | ં ५४२ | णिरयायुग देवाउग     | ६१३         | तिसदं वदंति केई        | 7.0 4 |
|                         |       |                     | ,           |                        |       |

| तिगु तेरेंगे दम पव          | ५९०          | दैयमेव परं मन्ये       | la s ma       |                        |      |
|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|------|
| तीराण्यणुवस्यो              | ६२५          | दो छ१कट्ट चउक्क        | ५४७           | पुरिसस्स अह वस्सं      | ६१४  |
| सीमं वारम उदयं              | 465          |                        | ६५६           | पुरिसं कोहे कोहं माणे  | ६६०  |
| सेंक रोंक य तहा             | 428          | दो तीनं चतारि य        | ६०५           | पुरिसं चदु संजलणं      | ५६१  |
| रोप अमंगेरवगुणा             | ६२९          | दंसणपण णिखाडम          |               | पुरुगुण भोगे सेदे      | ५७८  |
| सेरम गोज देसे               | 429          | दंसण मोहन्सवणे         | ५८३           | पुरमह मुदारुरालं       | ५७८  |
| तेरम चेव नहस्मा             | ६५१          | यंसणमोहस्सुद <b>ए</b>  | ५८२           | पुन्तुत्त चदुरमज्झे    | ५७४  |
| तेरम एय गट्ट पन्ध           |              | दंसणमोहस्युवसमगो       | ५८३           | पुच्युत्त रात्तमज्झे   | ५७४  |
| सेर्ग बहुध्वदेगी            | ६३८          | दंसण वद सामाइय         | ५८०           | पंच णव दुण्णि अट्टा    | ५५१  |
| • •                         | ६२६          | दंना मनगा मनिराग       | ५७७           | पंच णव दुण्णि बहुा     | ५६०  |
| गेरे एवं गड़ पन्नं          | ६४३          | [प]                    |               | पंच य छ तिय छपंच       | ६२४  |
| सेरेमु शीवगंगेवासु          | <b>£</b> 8\$ | <b>प</b> टमापजमस्वण्या | l. 49         | पंचय विदियावरणं        | ६१४  |
| रोगोमं पत्योगं<br>केळा — का | ६०१          |                        | ५८१           | पंचरस-पंचवणोहिं        | ६२४  |
| मेथीनं पशुपीनं              | ६३७          | पडपहिहारसि मज्जा       | 448           | पंच विइंदियपाणा        | ५७३  |
| मं नेद मुलमनां              | ५७३          | पिंडणीय अंतराए         | ५९३           | पंचविह-चवविहेसु व      | ६३७  |
| [협]                         |              | पटम कनाय चडकां         | ६५९           | पंच सुरणिरयसम्मो       | ६२०  |
| घारर गुरुम च नहा            | ५६१          | परम गसाय चडकां         | ६६०           | पंचिदिय तिरियाणं       | ६४०  |
| पारर मुहमं च तहा            | य्द्ध        | परमुदनो वुच्छिरजङ्     | ५६३           | पंचिदियं च वयणं        | ५७३  |
| धीयतिमं द्रमी विष           | 459          | पदमो अवंधगाणं          | 486           | पंचेव उदयठाणाणि        | ६३८  |
| धीयतिमं चेव तहा             | 452          | परमो अरहंताणं          | 486           | पंचेव य तेणउदी         | ५८९  |
| युने जीवे वपकरण             | ५७२          | परमो दंसण घादी         | ५५६           | प्रदीपेनार्च्ययेदर्क-  | ५४३  |
|                             | , ,          | परमं भव्यं च तहा       | ५७६           | प्रमाणनयनिक्षेपैः      | ५४१  |
| [द]                         |              | पणग दुग पणग पणगं       | ६४५           | [ फ ]                  |      |
| दत् अट्टास्य दसमे           | ५९१          | पण णव इगि सत्तरसं      | ५६०           | फार्स कार्य च तहा      | ५७४  |
| दम चडरन शहुहा               | ५५०          | पण पव इगियत्तरसं       | ५६६           | फासं जिल्मा घाणं       | ५७४  |
| दम पद्म पष्णरमाई            | દંક્રેછ      | पण वण्णा इर वण्णा      | ५९०           |                        | ,00  |
| दम बावीरी पव                | 558          | पणिदरस मोयणेण          | 408           | [ च ]                  |      |
| दम विभगच्चे वयणे            | ५७८          | पणुचीयं उगुतीसं        | ६०१           | बहुविह-बहुप्पयारा      | ५८०  |
| दम नण्गीलं पाणा             | ५७३          | पण्हं रसण्हि दिवीणं    | ६१६           | वादर जसकित्ती विय      | ५६२  |
| दित् गुलिमव पामिसा          | ५७३          | पदणामेण य भणिजिदो      | 448           | बादर जसिकती विय        | ५६३  |
| ष्टुगतीम चहुरपुरवे          | 450          | पयडीए तणुकसाओ          | ५९५           | वादर सुहुमेगिदिय       | ५७३  |
| ष्ट्रगतीस चरुरपुल्ये        | ५६६          | पयडी बंधण मुक्कं       | ५५१           | वादालं पि पसत्था       | ६१९  |
| हुण्हं पंच य छन्नेव         | ५९०          | परमाणु आदि गाहं        | 460           | वारस मुहुत्त सादं      | ६१४  |
| दुरिंगम-णिज्ञण-परमट्ट       | ६६२          | परिहरदि जो विसुद्धो    | 460           | वाहिद पाणेहिं जहा      | ५७३  |
| देवगद सहगदाओ                | ६६१          | पल्लो सायर सूई         | ५५४           | बुद्धी सुहाणुबंधी      | ५८२  |
| देवदुगपण सरीरं              | ५६३          | पाणव्यहादिसु रदो       | ५९५           | बंघविहाण समासो         | ६ं३० |
| देवाडगमपगत्तो               | ६२०          | पाहुड पाहुडणाणो        | ५५४           | बंधस्स य संतस्स य      | ६३२  |
| देवाउगं पमत्ती              | ६१६          | पुढवीय बाऊ य तहा       | ५७५           | वंधं उदय उदीरण         | ५८६  |
| देवाक देवचक                 | ५६४          | पुडवी जलं च छाया       | ५७०           | वंधंति य वेदंति य      | 486  |
| देवागुरिंदमहिदं             | ५६३          | पुढवी य वालुगा         | ५७७           | वंघोदयकम्मंसा          | ६३२  |
| देवे अणण्णभावो              | ५८२          | पुरिस इत्यी णउंसय      | <i>લું છલ</i> | ब्रह्मात्परं नापरमस्ति | ५४७  |
|                             |              |                        |               |                        |      |

| [ भ ]                            |       | मंगल णिमित्त हेदुं               | ५५१   | वीसदि पाहुड वत्यू         | ५५४    |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| भविया सिद्धी जेसि                | 422   | मंदो वृद्धिविहीणो                | 4८१   | वेइंदिय तेइंदिय           | ५७७    |
| भायं चिय अणियट्टी                | ५६३   | [ य ]                            |       | वे चेव सहस्साणि य         | ५४५    |
| भूदाणकंपवदजोग                    | ५९४   | L ७ ।<br>यत्किञ्चिद्दाङ्मयं लोके | ५४१   | वेदणियाउग मोहे            | ५९७    |
| [ म ]                            |       | योजनं विस्तरं पत्यं              | ६१२   | वैदिणियाचग विजय           | ५९६    |
| मणपज्जवपरिहारो                   | ५८३   |                                  | 711   | वंदिता जिणचंदं            | ६३१    |
| मण वयणकायपंको                    | ५९५   | [ 7 ]                            | to 40 | वंसीमूलं मेहस्स           | ५७९    |
| मणसा वचिया काएण                  | ५७७   | रूसदि णिददि अण्णे                | ५८१   |                           |        |
| मणुवाणुपुन्त्रिसहिदा             | ५६४   | [ਫ]                              |       | [स]                       |        |
| मणुय-तिरियाणुपुव्वी              | ५६२   | लिपदि अप्पोकीरदि                 | ५८१   | सकलमसहायमेकं              | ५५५    |
| मणुय-तिरियाणुपु व्यो             | ५६४   | लेसपरिणाममुक्का                  | ५८२   | सच्चासच्चं च तहा          | ५७५    |
| मणुय-तिरियाणुपुट्यो              | ५६५   | लोगागासपदेसे                     | ५७०   | सण्णि-असण्णी जीवा         | ५७६    |
| मणुयदुग इत्यिवेदं                | ६१२   | लोभं अणुवेदंतो                   | 460   | सत्तद्ववंव बड्डोदयंस      | हं ३ १ |
| मणुसगइ पंचिदियजादि               | ६६१   | [व]                              |       | सत्तद्व णव य पण्णरस       | ६५९    |
| मणुसगइ सहगदाओ                    | ६६१   | वण्ण रस गंघ फासा                 | ६१५   | सत्तत्तरि चेव सदा         | ६५३    |
| मणुसगइ संजुदाणं                  | ६४१   | वण्णादीहिय भेदा                  | ५७७   | सत्तरस सुहुमसरागे         | ६२६    |
| मण्णंति जदो णिच्चं               | ५७६   | वत्युणिमित्तो भावो               | ५८३   | सत्ता जंतू य माणीय        | ५४९    |
| मदिसण्णाणं च तहा                 | ५७५   | वत्यूवसाहपवरो                    | 488   | सत्तादि दस दु मिच्छे      | ६४८    |
| मदि-सुद-ओघि-मणेहिय               | ५८४   | वयणेण वि हेदूण वि                | 4८२   | सत्तादी अट्ठंता           | ५८९    |
| मदिसुदसोही य तहा                 | ५७६   | वादाल तेरसुत्तर                  | ६४६   | सत्तावीसेगारं             | ५६३    |
| मरणं पत्येदि रणे                 | 468   | वादुव्भामो उनकलि                 | ५७७   | सत्तावीसं सुहुमे          | ६६०    |
| माया चमरि गोमुत्ति               | ५५७   | वारस पण सट्ठाई                   | ६५०   | सत्तेव अपज्जत्ता          | ६४५    |
| मिच्छ णवुंसय वेयं                | ५६०   | वारस य वेदणीए                    | ६१३   | सत्यं पिशाचात्र वने वसामे | १५४७   |
| मिच्छत्तं आदावं                  | ५६१   | वारस विहं पुराणं                 | 486   | सद्हणासद्हणं              | 463    |
| मिच्छत्तं पण्णारस                | ५६४   | वावद्वि वेदणीए                   | ६४४   | सब्भावो सच्चमणो           | ५७८    |
| मिच्छत्तं वेदंतो                 | ५७२   | वावण्णं चेव सदा                  | ६५४   | समचल्रं वेलिन्वय          | ५६१    |
| मि <del>च्</del> छादिट्टिप्पहुदी | ५९६   | वावत्तरि दुचरिमे                 | ५६०   | सम्मत्तगुणणिमित्तं        | ६०४    |
| मिच्छादिट्ठी जीवो                | ५८३   | वावत्तरिं दुचरिमे                | ५६६   | सम्मत्तरयण पव्वद          | ५७२    |
| मिच्छादिट्टी महारंभ              | 488   | वावीसमेक्कवीसं                   | ६००   | सम्मत्त सत्तया पुण        | 4८३    |
| मिच्छे सोलस पणुवीस               | ५६०   | वावीसमे <del>वकवीसं</del>        | ६३३   | सम्मामिच्छत्तेयं          | ५६१    |
| मिच्छे सोलस पणवीस                | ५६५   | वावीसा एगूणं                     | ६५८   | सम्मादिट्टी मिच्छो        | ६२२    |
| मिच्छे सासणमिस्सो                | ५७०   | विकहा तह य कसाया                 | ५७२   | सयलससिसोमवयणं             | ५८५    |
| [मिच्छो सासणमिस्सो]              | ५८७   | विगलिदिय सामण्णेणुद              | ६३९   | सल्लेख्य विधिना देहं      | ५४२    |
| मिस्सादि णियद्वीदो               | ६४६   | विगाहगइ मावण्णा                  | 4८३   | सव्वद्विदीण मुक्कस्सओ     | ६१६    |
| मीमंसदि जो पुट्यं                | ५८३   | विदिय कसाय चउकां                 | ५६१   | सन्वाओ वि ठिदोओ           | ६१६    |
| मूलगपोरवीया                      | ५७७   | विदियावरणे णववंघ                 | ६३२   | सव्वासि पगडीणं            | ६०४    |
| मूलद्विदिसु अजहण्णो              | ६१५   | विरदे खओवसमिए                    | ६४८   | सन्त्रुक्सस्सिठिदीणं      | ६१६    |
| मोहस्स सत्तरि खलु                | ६१२   | विवरीय मोघिणाणं                  | ५७९   | सन्तुवरि वेदणीए           | ६२५    |
| मोहस्सु [वेदस्सु] दीरणा          | ए ५७८ | विविह गुण इड्डि जुत्तो           | ५७८   | सन्त्रेवि पुन्तभंगा       | ६०४    |
| मंगलणिमित्त हेउं                 | ५४१   | विएजंत कूडपंजर                   | ५७९   | सादिअणादि अट्ट य          | ६१८    |
|                                  |       |                                  |       | _                         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | पद्यानुक्रमण                                                                                                                                                                                                               | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७७३                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| साचि अगादि य गुव<br>तादि अगादि धृत्यस्मुयो<br>नादि अगादि धृत्यस्मुयो<br>नादि अगादि धृत्यं<br>साथं गर्युग्यस्मं<br>नाथंता जोगंता<br>नाथास्प्रमुद्धं निय<br>नागाद्यदिह दुव्यं<br>सामाद्यं च पद्यं<br>नियमाचित्रस्यंत्रा<br>नियमचित्रस्यंत्रा<br>नियमेद-ग्रुविभेदा<br>मुद्द्धि अगुज्याणा<br>मुद्द्धि अगुज्याणा<br>मुद्द्धि अगुज्याणा | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | पचानुक्रमणं सुर-णारएमु चतारि नुह-दुवनं बहुसस्सं नुह्पयडीण विलोही नुहमुस्तर जुयलाविय मुह्मिपगोदवप्रजत्त सेडिअसंग्रेजबंदिमे सेलममा बहुसमी सेलेसि संपत्तो नेसाणं चहुनदिया सेनां जमुदालीसं नो [ छव् ] वावीसेचहु योद्दाप पाठसहं | **  | सो मे तिहुवणमहिदो<br>सोलस अट्ठेक्केक्कं<br>सोलस अट्ठेक्केक्कं<br>सोलस मिन्छतंता<br>सोलसयं चडवीसं<br>संखिज्जमसंखिज्जं<br>संखेज्जदिमे सेसे<br>संजलण लोहमेयं<br>सम्पुष्णं तु समग्गं<br>संयोगमेवेह वदन्ति तज्जाः<br>स्वन्छन्ददृष्टिप्रविकल्पितानि<br>स्यितस्य वा निपण्णस्य | 903<br>455<br>456<br>466<br>466<br>466<br>466<br>466<br>466<br>466<br>466 |
| मुभगदिवृद्याः गरुरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६५                                     | चारून पाठसह<br>सो में तिहुवणमहिदो                                                                                                                                                                                          | ६३० | हस्सरदिपुरिसवेदं                                                                                                                                                                                                                                                       | ५६५                                                                       |

## संस्कृत-पञ्चसंग्रहस्थश्लोकानुक्रमः

| [अ]                             | •           | अपरवभ्रानुपूर्वीक-          | ७१५         | अष्टाविंशतमेतत्स्या-    | ७१७         |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| अकामनिर्जरावाल-                 | ६९३         | अप्रमत्तस्तथैकान्न-         | ७३६         | अष्टाविशतमेतत्स्या-     | ७१८         |
| अघातिन्योऽपि घातिन्यः           | ७०४         | अप्रमत्तोऽपि देवायु-        | <b>ξ</b> 00 | अष्टाविशतिरत्रान्यै-    | ६९८         |
| अङ्गोपाङ्गत्रयं चाष्टी          | <b>७</b> इ७ | अप्रमत्तो यतिः पञ्च         | ७०६         | अष्टाविशतिरत्रान्यै-    | ७१५         |
| अङ्गोपाङ्गत्रयं चारौ            | ६८०         | अपूर्वकरणाः कर्म            | ६६४         | अष्टावुदीरयन्त्येव      | ६९३         |
| अङ्गोपाङ्गत्रिकं गन्वौ          | ७०५         | अपूर्वक्षपके तीर्था-        | ७०१         | अष्टाशीतिर्मता सत्त्वे  | ७२१         |
| अजघन्यरचतुर्भेदः                | ७०१         | अपूर्वादित्रये शान्ते       | ७३३         | अष्टाशीतिः सतीत्वेक     | ७२२         |
| अणिमादिभिरष्टाभि-               | ६६६         | अपूर्वादिकत्रिश-            | ७२३         | अष्टोत्कृष्टादयः शस्ता- | 908         |
| अतः प्रभृति बन्धस्य             | ७३६         | अवष्नत्युदितं सत्स्या-      | ७१०         | अष्टी सप्ताय पट्वघ्नन्  | ६९३         |
| अत्र स्वभ्रद्वयं हुण्डं         | ७१३         | अवघ्नत्युदितं सत्स्या-      | ७२७         | अष्टी स्पर्शा रसाः पञ्च | ६६९         |
| अत्रैकविंशतं स्वभ्र-            | ७१५         | अवघ्नाद्वघ्नतः सादि-        | ६९४         | असन्नभोगतिस्तेजः        | ६९६         |
| अत्रैव कतिचिच्छ्लोकान्          | ६८२         | अवन्वामिश्रसम्यक्त्वे       | ६७५         | असन्नभोगतिस्तेजः        | ७१३         |
| अनन्ताः सन्ति जीवा ये           | ६६६         | अबन्वा मिश्रसम्यक्त्वे      | ७३८         | असम्प्राप्तमनादेयं      | 900         |
| अनादेयायशःस्थूलं                | ७१४         | अभिवन्द्य जिनं वीरं         | ८६७         | असंख्यातांशमावल्याः     | ७०६         |
| अनिवृत्तौ तथा सूक्ष्मे          | ७३०         | अयशःकीर्त्यनादेय-           | ७१७         | असंज्ञिनि च पर्याप्ते   | ६८३         |
| अनिवृत्तौ तथा सूक्ष्मे          | ७३१         | अयशःकीर्त्यनादेय-           | ७१८         | असातं विक्रियद्वन्द्वं  | ७०६         |
| अनिवृत्तौ तु या सूक्ष्मेऽ-      | ०६७         | अयशः पट्प्रमत्ताख्ये        | ६७७         | असातेन युतं चाद्यं      | 908         |
| अनुत्कृष्टः प्रदेशाल्यः         | ७०६         | अयशः पट्प्रमत्ताख्ये        | ६९९         | अस्ति सत्यवचो योगो      | ६६६         |
| अनुत्कृष्टाश्चतुर्घासा <u>ं</u> | 300         | अयशोऽगुरुलघ्वादि-           | ६८०         | अहमिन्द्रा यथा मन्य-    | ६६६         |
| अनुगोऽननुगामी च                 | ६६८         | अल्पश्रुतेन संक्षेपा-       | ७०७         | अहोऽस्त्यात्तशरोराद्य-  | ७१५         |
| अनुद्योतोदयस्यादो               | ७१६         | अल्पं वद्व्वा भुजाकारे      | ६९४         | अक्षेणैकेन यद्वेत्ति    | ६६६         |
| अनुद्योतोदयेऽस्तीदं             | ७१७         | अवग्रहादिभिर्नार्थ-         | ६६६         | अज्ञानत्रितयेऽप्योघो    | ७४१         |
| अनुद्योतोदये स्थाना-            | ७१७         | अवश्यायो हिमं बिन्दु-       | ६६६ -       | [ आ ]                   |             |
| अनुभागं प्रतिप्रोक्ता           | ६९३         | अवाच्यानामनन्तांशो          | ६६८         | आतपस्यावरैकाक्षं        | <b>ξ</b> 00 |
| अनुभागाख्यवन्यास्तु             | ७०२         | अविभागपरिच्छेदाः            | 606         | आतपोद्योतपाकोनै-        | ७१५         |
| अन्त्यग्रैवेयकान्तेपु           | ७३९         | अशस्तवेदपाकाच्च             | ६९२         | आतपोद्योतयोरेकं         | ६९६         |
| अन्तरङ्गोपयोगः स्या-            | ६७२         | अष्टकर्मभिदः शीतो-          | ६६४         | आतपोद्योतयोरेक <u>ं</u> | ७१३         |
| अन्तरायस्य दानादि-              | ६९३         | अष्टकर्मभिदः शीती           | ं ७३७ .     | आत्मप्रवृत्तिसम्मोहो-   | ६६७         |
| अपतीर्थकराहारे                  | ७१८         | अष्टघा स्पर्शनामापि         | ६७५         | आत्मानं वहुशः स्तौति    | ६७१         |
| अपनीतानुपूर्वीकं                | ७१६         | अष्टसप्तकपट्काग्रा          | ७३१         | आद्यकर्मत्रिकस्यान्त-   | 000         |
| अपर्याप्तमनुष्याश्च             | ७३९         | अष्ट-सप्तक-षड्वन्घे-        | ७०८         | आद्यमाद्ये त्रयं वन्धे  | ७१२         |
| अपर्याप्तमसंप्राप्तं            | ६७७         | <b>अप्टस्वसंयता</b> चेपु    | ७२१         | आद्यन्ते मानसे वाची     | ६८४         |
| अपयप्तिमसम्प्राप्तं             | ६९९         | अष्टात्रिशत्सहस्राणि        | ७३१         | आद्यन्ते मानसे वाची     | ६८५         |
| अपर्याप्तमसम्प्राप्तं           | <b>७३८</b>  | अष्टानामस्त्यनुत्कृष्टोऽ-   | ७०२         | आद्ययोनेव पट् चातोऽ-    | ७०९.        |
| अपर्याप्ता नरागत्यां            | ६६५         | अष्टाविशतमस्तीदं<br>        | ७१९         | आद्ययोर्नव षट् चातोऽ-   | ७२६         |
| अपर्याप्तेषु कृष्णाद्या         | ६७०         | अष्टाविशत्तमानाप्त <u>ी</u> | ७१५         | आद्ययोनिर्वते चैव       | ६८३         |
|                                 |             |                             |             |                         |             |

| आद्यलेश्यात्रयोपेता ·                      | ७४१                 | आहारोङ्गेन्द्रियेष्वा <b>ने</b>          | ६६५  | <b>च</b> द्योता वहवः सन्ति | ६६९        |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------|----------------------------|------------|
| आद्याच्चतुष्कतः पश्चा-                     | ७२०                 | बाहारोत्यापनेऽस्तीदं                     | ७१९  | उद्योतोदयभाग्द्व यक्षे     | ७१७        |
| आद्यान् कषायकांश्चैव                       | ६८६                 | आहारोदयसंयुक्ते                          | ७१९  | उदीरकास्तु घातीनां         | ६९३        |
| आद्यावेव विना बन्ध-                        | ७०९                 | आहारौदार्ययुग्मा <b>म्यां</b>            | ६८४  | उदीरयन्ति चत्वारः          | ६९३        |
| <b>थाद्यास्तिस्रोऽप्यपर्या</b> प्ते        | ६७०                 | आहारौदार्ययुग्मा <b>म्यां</b>            | ६८४  | उदीरयन्ति पड्वाष्टी        | ६९३        |
| आद्याः सम्यक्त्व-चारित्रे                  | ६६८                 | [इ]                                      | •    | उदीरिकास्तु घातीनां        | ६७६        |
| आद्येऽनन्तानुबन्ध्यूनोऽ-                   | ७११                 | ६२ उ<br>इति मोहोदया मिश्रे               | ७२८  | उदेति मिश्रकं मिश्रे       | ६७७        |
| आद्ये त्रीणि परे चैकं                      | ७१२                 | इत्यप्रतिष्ठिताङ्गाः स्यु-               | ६६६  | उन्मार्गदेशको जीवः         | ६९२        |
| आद्ये द्वाविशतिमहि                         | ७२८                 | इत्यष्टार्विशतिर्जीव-                    | ६६९  | <b>उपघातातपोद्योताः</b>    | ७०५        |
| आद्ये नाहारकद्वन्द्वं                      | ६८४                 | इत्यष्टाविशतिस्थान-                      | ६९६  | उपघाते गृहीताङ्ग-          | ७१६        |
| आद्ये वन्धश्चतुर्हेतु-                     | <b>5</b> 23         | इत्यष्टापिशातिस्थान-                     | ७१३  | उपघातोऽन्यघातश्च           | ७३७        |
| आद्ये भेदास्त्रयोऽप्येको                   | ७३१                 | इत्याद्ये दश सप्ताद्या                   | ७२८  | उपघातं युगान्यष्टी         | ६८१        |
| आद्ये षड् नव षट् चा-                       | ७३२                 | इत्याद्ये पञ्च चत्वार                    | 909  | उपदिष्टं न मिथ्यादृक्      | ६७२        |
| आह्ये स्युः पञ्चपञ्चाज्ञत्                 | ६८४                 | इत्याद्ये पञ्च चत्वार                    | ७२७  | <b>उ</b> पयोगास्तथायोगा    | ६८२        |
| आद्यौ द्वौ नव बन्नीतो                      | ६९४                 | इत्यासां नर-तिर्यञ्चः                    | ७०२  | उपशान्तास्तु सप्ताप्ट-     | ७३६        |
| आदिमं तु कषायाणां                          | ५२०<br>७३६          | इत्युदीर्यत एकान्न-                      | ६७९  | [4]                        | - ( (      |
| आदौ त्रिनवतीकृत्वाऽ-                       | ७२२                 | इत्येताः प्रकृतीरेते                     | 908  | एकत्रिशच्च निस्तीर्थ-      | ६९८        |
| आनतादिपु शुक्लाऽत-                         | ξ00                 | इत्यताः त्रकृतारतः<br>इदमात्तस्य शरीरस्य | ७२०  | एकत्रिशच्च निस्तीर्थ-      | ७१५        |
| आनपापितपाप्त-                              | ७१८                 | इदमेवानुपूर्व्यूनं                       | ७१७  | एकत्रिंशतमेतत्स्या-        | ७१८        |
| आनापर्याप्तिपर्याप्त-                      | ७१९                 | इदमेबानुपूर्व्यूनं                       | ७१८  | एकत्रिसत्तथा त्रिश-        | ७२५        |
| आनुपृब्यविधीकाक्षं<br>आनुपृब्यविधीकाक्षं   | 900                 | इन्द्रियैर्मनसा चार्थ-                   | ६६८  | एकत्रिशत्तथा त्रिश-        | <b>७३३</b> |
| आवाधोना स्थितिः कर्म-                      | 900                 | इयमाचे द्वितीये तु                       | ६९४  | एकत्रिशदतस्त्रिश-          | ७१४        |
| आभ्यो विहाय कोपादीन्                       | ७४२                 | इयमाचे हितीये तु                         | ७१०  | एकत्रिशदतस्त्रिश-          | ६९७        |
| आयान्ति नोदयं यावत्-                       | 900                 | [ख]                                      | -    | एकत्रिवाद्भवेतित्रवा-      | ६९८        |
|                                            | ६८१                 | उच्चोच्चमुच्चनीचं च                      | ७०९  | एकत्रिवाद्मवेत् त्रिश-     | ७१४        |
| आयुक्चतुष्टयाऽऽहार-                        | ७०६                 | उच्चोच्चमुच्चनीचं च                      | ७२७  | एकपञ्चकसप्ताग्र-           | ७३३        |
| आयुर्गोहनवर्जानां<br>आहारकद्वयं तीर्थ-     | ६७७                 | उच्चं पाके द्वयं सत्त्वे                 | ७०९  | एकपञ्चकसप्ताप्ट-           | ७१५        |
| आहारकं द्वयं तीर्थ-                        | ६९९                 | उच्चं पाके द्वयं सत्त्वे                 | ७२७  | एकपञ्चकसप्ताष्ट-           | ७२०        |
| •                                          | ७०६                 | उच्चं वन्धेऽथ पाकेऽन्यद्                 | ७२४  | एकपञ्चकसप्ताप्ट-           | ७२२        |
| आहारकद्वयस्याय                             | ७०२                 | उत्कृष्टः स्थितिवन्यः स्यात्             |      | एकस्मिन् सं ि.पर्याप्तो    | ७२५        |
| आहारकद्वयस्याप्य-                          | ६६५<br>६६५          | उत्कृष्टः स्यादनुत्कृत्कृष्टो            | ७०१  | एकक्षेत्रावगाढांस्तान्     | ७०६        |
| आहारकश्च सन्त्येता                         | ६७९                 | उत्तरप्रत्यया ज्ञान-                     | ६८५  | एकाग्रित्रशतं तत्स्या-     | ७१७        |
| आहारद्वयतीर्थेश-                           | ६८१                 | उत्तरोत्तरसंज्ञाश्च                      | ६८६  | एकाग्रा विशतिः सा च        | ७१५        |
| आहारद्वयतीर्थेशः                           | ६७५                 | उदधीनां सहस्रस्य                         | ७०१  | एकातोऽतो द्वयं त्रिश-      | ६७६        |
| आहारद्वयमायूंपि<br>जन्मकार्याः             | 484<br>484          | उदयस्थानसंख्यैवं                         | ७२९  | एकात्मपरिणामेन             | ७०६        |
| आहारद्वयमार्यूपि<br>अस्तराज्यकारिकारे      | ६९८                 | उदयादिभवैभिवै-                           | ६६३  | एकादश दिनैकेषु             | ६८२        |
| आहारहितयेऽपास्ते <u>.</u>                  | ७१४                 | उदयाः पदवन्याश्च                         | १इंग | एका है पोडगैकान्न-         | ८७८        |
| आहारद्वितयेऽपास्त                          | ६७३                 | उदयाद्यान्ति विच्छेदं                    | ६७७  | एकान्निवातं तत्स्याद्      | ७१५        |
| आहार्रांडः परीहारो                         | ५७५<br>६७५          | उदारे यो भवो वाऽस्यो-                    | ६६७  | एकान्निंगशतं तत्स्याद्     | ७१९        |
| आहारविक्रियश्वभ्र-<br>आहारस्याप्रमत्ताख्यः | ७०४                 | उद्योगतिर्यगायुष्क-                      | ७४२  | एकान्नत्रिशतं तत्स्या-     | 970        |
| वाहारत्यात्र गरा। एप                       | <b>V</b> = <b>V</b> | •                                        |      | -                          |            |

| एकान्नत्रिशतेर्वन्ये      | ७२२         | ओघो वेदत्रयेऽप्यस्ति       | ७४१         | केवलिश्रुतसंघानां                            | ६९२        |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|
| एकान्नत्रिशतो बन्धः       | ७२२         | [औ]                        |             | कोविदैरखिला ज्ञेया-                          | ६८६        |
| एकान्नित्रशतो बन्धे       | ७२२         | औदारिकद्वयं चाद्या         | ६०७         | कृमिनीलीहरिद्राङ्ग-                          | ६६८        |
| एकान्नत्रिंशदन्येवं       | ७१४         | औदारिकं तथा वैक्रियिक-     | •           | कृष्णा नीलाऽथ कापोती                         | ६६९        |
| एकान्नत्रिंशदन्यैवं       | ६९८         | औदार्यादित्रिदेहाना-       | ६७४         | क्रमात्पञ्च नव द्वे च                        | ६७४        |
| एकान्यषष्टिरन्ये च        | ७२०         | कि                         | ·           | क्रमात्पञ्च नव द्वे च                        | ६९३        |
| एकाक्षादिष्विमाः सर्वाः   | ६६५         | कति वष्नाति भुङ्क्ते च     | 906         | क्रमात्पुंवदेसं <del>ज्</del> वालाः          | ६७७        |
| एकाक्षा वादराः सूक्ष्मा   | ६६४         | कपाटस्थसयोगस्य             | ७१९         | क्रमात्पुं <b>वेदसं</b> ज्वाला               | 900        |
| एकाक्षा वादरा सूक्ष्मा    | ६८२         | करणो न समो भिन्न-          | ६६४         | क्रमात्स्थानानि सत्तायां                     | ६६७        |
| एकाक्षवच्च वघ्नन्ति       | ७४०         | कर्मबन्घविशेषस्य           | ६९४         | क्रमादष्टपडग्ने तु                           | ७२६        |
| एकाक्षविकलाक्षे च         | <b>ま</b> をめ | कर्मषट्कस्य वन्वाः स्युः   | ६९४         | क्रुषः श्वाश्रेषु तिर्यक्षु                  | ६६८        |
| एकाक्ष-विकलाक्षेपु        | ७४०         | कर्मषट्कं विना योगी        | ६९३         | भुनः स्यात्रयु ।सप्या<br>स्रुत्मानवञ्चनालोभे |            |
| एकाक्षे पञ्चघोक्तं य-     | ७१६         | कर्मक्षेत्रं कृषन्त्येते   | <b>६६८-</b> |                                              | ७४१        |
| एकाक्षे सातपोद्योते       | ७१६         | कर्मेव कार्मणः कायो        | ६६७         | [ च ]                                        | U          |
| एकेन्द्रियेषु चत्वारि     | ६६४         | कषायकलुषो ह्यात्मा         | ६७६         | क्षणेऽन्त्येऽन्यतरद्वेद्यं                   | ६८०        |
| एकेन्द्रियेषु चत्वारि     | ६८२         | कषाययोगजः पञ्च-            | ६८३         | क्षपितेष्वाद्यकोपादि-                        | ७११        |
| एकेन्द्रियेपु पर्याप्ताः  | ६६७         | कपायविकथानिद्रा            | ६६४         | क्षयस्यारम्भको यस्मिन्                       | ६७२        |
| एकोऽतोऽतो द्वयं त्रिश-    | ६९९         | कषायवेदनीयं तु             | ६७४         | [ ग ]                                        |            |
| एकोदशोदयोने स्युः         | ७१२         | कपायवेदयुग्मोत्थी-         | ७३०         | गतिकर्मकृता चेष्टा                           | ६६५        |
| एकोनाः संयमाः सर्वे       | ६८६         | कषायवेदयुग्मैस्त <u>ु</u>  | ७२८         | गत्यक्षकाययोगाच्या                           | ६६५        |
| एतदेवानुपूर्व्यूनं        | ७२०         | कपायवेदयुग्मैस्ते ।        | ७१२         | गत्यादिमार्गणास्त्वेव-                       | ६८६        |
| एता एवोदयं नैव            | ६७५         | कपायाणां चतुष्कं च         | ६७७         | गत्यादिमार्गणास्वेवं                         | - ७३४      |
| एतान्येव निरुद्योते       | ७१६         | कषाया नोकपायादच            | ६६९         | गत्यादौ तत्त्रयोग्यानां                      | 000        |
| एताभ्योऽन्यासु मिश्राह्वा | ७३९         | कवायान्माध्यभानष्टौ        | <b>७</b> ६७ | गुणस्थानेपु भेदी द्वी                        | 500        |
| एतां संहति-संस्थान-       | ६९७         | कषायोदयतस्तीव्रा-          | ६९२         | गुणस्थानोदिता भङ्गाः                         | ७२३        |
| एतां संहति-संस्थान-       | ७१४         | कायाक्षायूंपि सर्वेषु      | eex         | गोत्रमुच्चं तथा नीच-                         | ६७५        |
| एवं कृते मया भूय          | ६७२         | नायः पुद्गलिपण्डः स्या-    | ६६६         | गोत्रे स्युः सप्तवेद्येऽष्टी                 | ७०९        |
| एवं देवायुपः किन्तु       | ७०२         | कारीषाग्नि-तृणाग्निभ्यां   | ६६८         | [日]                                          |            |
| एवं द्रचक्षगताः भङ्गाः    | ७१७         | कार्मणो वैक्रियौदार्य-     | ७२९         | घातिकर्मक्षयोत्पन्न-                         | ६६४        |
| एवं द्वासप्ततिः क्षीणाः   | ७३७         | कार्मणौदार्यमिश्राम्यां    | ६८५         | घातीनामजघन्योऽस्त्य-                         | ७०२        |
| एपोऽष्टाविंगतेर्बन्धः     | ७२१         | कार्मणं शुक्ललेश्यं स्या-  | ६७०         | [뒥]                                          |            |
| [बे]                      | •           | कार्याकार्यं पुरातत्त्व-   | ६७२         | चण्डः सन्ततवैरश्च                            | C 10 0     |
| ऐकत्रिशतमेतत्स्या-        | ७१९         | कालुष्यसन्निघानेऽपि        | ६६४         | चतस्रश्चानुपूर्व्यापि                        | ६७१<br>६७१ |
| [ ओ ]                     | •           | कालं भवमय क्षेत्र-         | 606         | चतस्रश्चानुपूर्व्योऽपि                       | ६७५        |
| ओषभङ्गोऽस्ति योगेषु       | ७४०         | किञ्चिदुन्मीलितो जीवः      | ६७४         | चतस्रश्चानुपूर्व्योऽपि                       | ६९४        |
| ओवः केवलदृष्टेश्च         | ७४१         | किञ्चिद्वन्घसमासोऽयं       | 909         | चतस्रः पट् तथा षट्क-                         | ७०५        |
| लोघः सामायिकाख्यस्य       | ७४१         | कि प्राग्विच्छिद्यते वन्धः | ६८०         | चतस्रो जातयश्चाद्यं                          | <b>६७७</b> |
| ओवः संज्ञिपु मिथ्यादृग्   | ७४२         | कुन्युः पिपीलिका गुम्भी    | ६६६         | चतस्रो जातिकाः सूक्ष्मा-                     | 503<br>550 |
| क्षोघो नर-सुरायुरम्य      | ७४२         | कुर्यात्पुरुगुणं कर्म      | ६६८         | चतस्रोऽन्त्यक्षणे क्षीणे                     | ७३८        |
| ओघो भन्येपु मिथ्यादृग्-   | ७४२         | कृसुम्भस्य यथा रागो        | ६६४         | चतस्रोऽन्त्यक्षणे क्षीणे                     | ७०९        |
|                           |             |                            | - • -       | .यसावः/असील सील                              | ७२६        |

|                             |              | रछीकानुकमः                                      | ;   |                                   | 999        |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------|
| चतस्रो ज्ञानरुष्याद्याः     | ७०४          | जीवस्थानेषु सर्वेषु                             | ७२३ |                                   |            |
| चतस्रो ज्ञानरोधे स्यु-      | ७०४          | जीवस्यौदयिको भावः                               |     | तत्रैकत्रिशदेपात्र                | ७१४        |
| चतुर्गतिगताः शेषाः          | <b>€</b> 0€  | जीवाः सिद्धत्वयोग्या ये                         | ६६३ | तत्रैकविंशतं देव-                 | ७२०        |
| चतुर्णा योगतो बन्धः         | ७०५          | जीवे स्पर्शनमेकाक्षे                            | ६७१ | तत्सूक्ष्मादिष्वयोगे च            | ७२३        |
| चतुर्णिकायामरवन्दिताय       |              | _                                               | ६६६ | तथाऽष्टचतुरेकाग्रा                | ७३२        |
| चतुर्थात्प्रत्ययात्सातं     | ७०५          | [ 割 ]                                           |     | तथा त एव वाऽप्रत्या-              | ६७४        |
| चतुर्थे दिवसाः सप्त         | ६७३          | ज्ञान-दर्शन-चारित्र-                            | ६६४ | तथा मिथ्यादृशस्तीव्र-             | 808        |
| चतुर्दशसु चत्वारो           | ७२४          | ्ज्ञानदर्शनयो रोधौ                              | ६७४ | तथैकत्रिशतो वन्धे                 | ७२३        |
| <b>चृतुर्दशैकविशत्या</b>    | ६६४          | ज्ञानदर्शनयो रोघी                               | ६९३ | तथैकबन्घके पाके                   | ७२३        |
| चतुर्विघा ध्रुवाख्याः स्यु- |              | ज्ञानदृग्रोघमोहान्त-                            | ६७२ | तथैवागुरुलघ्वादि-                 | ६७८        |
| चतुर्विधेन भावेनै-          | ७०५          | ज्ञानदूग्रोघमोहान्त-                            | ७०५ | तृतीयमथ कोपादि-                   | <i>६९९</i> |
| चतुर्विशतिभङ्गध्ना-         | ७२९          | ज्ञानदुग्रोघविष्नस्थाः                          | ६८१ | तृतीयापि द्वितीयेव                | ६९७        |
| <b>चतुविशतिभङ्गोत्थाः</b>   | ७३०          | ज्ञानदृग्रोघविघ्नेपु                            | 900 | तृतीयापि द्वितीयेव                | ७१४        |
| चतुर्विशतिभेदा ये           | ७२९          | ज्ञानदृग्रोघवेद्यान्त-                          | ६८० | तितिक्षा मार्दवं शौच-             | ६६३        |
| चतुर्षु संयताद्येषु         | ७३६          | ज्ञानविष्ने च दुग्रोघे                          | ७०३ | तिरो यान्ति यतः पाप-              | ६६५        |
| चतुर्ष्वसंयताद्येषु         | <b>\$</b> 20 | ज्ञानावृद्धिघ्नगाः सर्वाः                       | ७०६ | तिर्यक्पञ्चेन्द्रिये पाकाः        | ७१७        |
| चतुःपञ्चकषट्काग्रा<br>-     | ७३६          | ज्ञानावृद्धिघ्नयोः पञ्च                         | 906 | तिर्यक्-श्वभ्रायुपो सूक्ष्मा-     | ७४.१       |
| चतुःशताधिकाशीत्याऽ-         | ७२९          | ज्ञानावृद्दिष्टंनयोः पञ्च                       | ७२६ | तिर्यगायुर्गती नीची-              | ६७८        |
| चतुःसंज्वलनेष्वन्य-         | ६६९          | ज्ञानावृद्धिघ्नयोद् ष्टघा-                      | ७०३ | तिर्यगाती समस्तान्य-              | ६८२        |
| चत्वारिशच्चतुर्युक्ता       |              | ज्ञानावृत्यन्तरायस्याः<br>                      | ६८१ | तिर्यग्द्वयं नरद्वन्द्वं          | ६८१        |
| चत्वारिशतमेकाग्रा <u>ं</u>  | ७२९          | ज्ञायन्तेऽनेकधाऽनेक-                            | ६६४ | तिर्यग्द्वयप्रसङ्गे तु            | ७१८        |
|                             | ३६७          | ज्ञेया दश नवाष्ट्री च                           | ७२८ | तियेग्द्वयमसम्प्राप्त-            | ७०२        |
| चत्वारिंशत्कषायाणा <u>ं</u> | 900          | ज्योतिभविनभावेपु                                | ६७२ | तिर्यग्द्वयमसंप्राप्तं            | ६०७        |
| चत्वारिशद्दिकाग्रास्यु-     | ७२६          | ज्वालाङ्गारास्तथाऽचिश्च                         | ६६६ | तिर्यग्द्वयातपोद्योत-             | ७३९        |
| चक्षुपोऽचक्षुषो दृष्टे-     | ६७४          |                                                 |     | तिर्यङ्-नरगतिद्वन्द्वे            | ७०१        |
| चातुर्गतिकजीवेषु            | ७२२          | [स]<br>तच्च प्रशमसंवेगा-                        | ६७१ | तिर्यङ्नरायुपी तिर्यग्            | ७८१        |
| चातुर्विशतमस्तीदं           | ७१६          | तच्च सम्यक्त-मिथ्यात्व-                         | -   | तिर्यङ्नरायुपोरन्त-               | ७०१        |
| चारित्रमोहनीयस्य            | ६६९          | तच्य सम्यक्तनाग्यात-<br>तच्यक्षुर्दर्शनं ज्ञेयं | ६७४ | तिर्यक्ष्वाद्यानि पट्वन्वे        | ७३३        |
| चारित्रपरिणामं वा           | ६६८          | तच्यसुदराग शय                                   | ६६९ | तिस्रो हि त्रिंशतो यद्ध-          | ६९६        |
| . [ छ ]                     |              | ततः शुद्धतरैभवि-                                | ६६४ | तिस्रो हि त्रिशतो यद्द-           | ७१३        |
| छद्मस्थेषूपयोगः स्या-       | ६७२          | ंततो हो हो च चत्वारोऽ-                          | ७३२ | तिसृणामाद्यलेश्यानां              | ६८६        |
| .[ज]                        |              | ततोऽष्टकचतुस्त्रिद्वये -                        | ७३२ | तीर्थकृत्कार्मणं तेजी             | ६९७        |
| •                           | -            | ततोऽसंख्यगुणो ज्ञेयो                            | 909 | तीर्घकृत्कार्मणं तेजी             | ७१४        |
| जन्तोराहारसंज्ञा स्या-      | ६६५          | ्तत्त्रदोषोपघातान्त-                            | ६९२ | तीर्थकुन्नरदेवायुः                | ७४१        |
| जन्तोः सम्यक्तवलाभोःस्ति    | ६७२          | तत्र त्रिशत्तृतीयेयं                            | ६९६ | तीर्यकुच्छ्वाभ्रदेवानां           | ६६८        |
| जरायुजाण्डजाः पोता          | ६६६          | तत्र त्रिशन्तृतीयेयं                            | ७१३ | ्तीर्थोनीघस्ताश्च मिथ्यादृक्      | ७४०        |
| जात्याद्यष्टमनावेश-         | ६६४          | ् तत्र प्रकृतयः पञ्च                            | ६७४ | तीव्रो लेश्या स कापोता            | ६७०        |
| जीवपाकाः स्वरद्वन्द्व-      | ं ७३७        | तत्र स्वभ्रद्धयं हुण्डं                         | ६९६ | तुर्ये संहति-संस्थाने             | 908        |
| जीवयोगितयोत्पन्नो           |              | तत्राद्या त्रिशहुद्योत-                         | ६९६ | ्ते च वैक्रियिकं च स्यु-          | ६६७        |
| जीवस्थान-गुणस्थान-          |              | तत्राचा त्रिंशदुद्योतं                          | ७१३ | तेजः कार्मणपञ्चाक्षे              | ७१९        |
| ्जीवस्थान-गुणस्थान-         | ७६७          | ् तत्रैकत्रिशदेपाऽत्र                           | ६६७ | ्ते जिह्नाक्षान्त्यवागम्यां स्युः | ६८४        |
| <b>0</b> test               |              |                                                 |     |                                   |            |

| तेजोपर्याप्तनिर्माणे 🛒        | '६९६.    | .त्रिवेदघ्नैः कषायैः स्यु- | ७२९               | देव-श्वाभ्रेषु सत्तायां                       | ५२२                          |
|-------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| तेजोऽपर्याप्तनिर्माणे         | ७१३      | त्रिशत्सा चैकयुक्पाके      | ७२३               | देवा देव्यश्च देव्यश्च                        | ७३९                          |
| तैजसागुरलघ्वाहे               | ७०२      | त्रिशदेपाऽत्र पञ्चाक्षं    | ्६९७              | देवानां नारकाणां च                            | ६६८                          |
| त्यक्तकृष्णादिलेश्याकाः       | ६७१      | त्रिशदेपाऽत्र पञ्चाक्षं    | ७१४               | देवायुर्नारकायुश्च                            | ७२४                          |
| त्यक्त्वाऽन्या वामदृष्टिस्ता- | ७४२      | त्रिपूपशमकेपूप-            | ७२ <sup>ँ</sup> ३ | देवायुर्विक्रियद्दन्द्वं                      | <b>EC0</b>                   |
| त्यक्त्वा बघ्नन्ति देवीघा-    | ७३९      | त्रिपूपशमकेपूप-            | ७३३               | देशे द्वितीयकोपादी-                           | ७१०                          |
| त्यक्त्वाऽऽम्यस्तिर्यगायुष्क- | ७४०      | त्रिष्वाहारकयुग्मोना       | ६८३               | दोपैः स्तृणाति चात्मानं                       | ६६८                          |
| त्यक्ताऽऽभ्योऽप्यप्रमत्तास्य  | ा:७४२    | त्रीन्द्रिये त्रिशदेकाग्रे | ७१७               | द्वयं चोदीरयेत्क्षीणः                         | ६६३                          |
| त्यक्तवाऽऽम्योऽपि मनुष्यायु   | 3६७ -    | [द]                        | -                 | द्वादशस्वादिमेव्वोचो .                        | ७४१                          |
| त्यक्त्वेताम्यो मनुष्यायु-    | ७३९      | दण्ड औदारिको मिश्रः        | ६७२               | द्वादशाद्याः कपाया ये                         | ६६९                          |
| त्यक्तवैताम्यः सुरदृन्द्वं .  | ७४०      | दर्शन्यणुवतश्चैव           | ६६९               | द्वादशा विरतेर्भेदः                           | ६८३                          |
| त्यक्त्वैताम्यो मनुष्यायु-    | ७३९      | दशके ज्ञान-विघ्नस्थे       | ७०१               | द्वानवत्यादिकं सत्त्वे                        | ७२१                          |
| त्यागी क्षान्तिपरश्चोक्षो     | ६७१      | दशद्वार्विशतेर्वन्वे       | ७१२               | द्वापञ्चाशदृद्धिहीनानि                        | ७२९                          |
| त्रयः सप्त च चत्वारो          | ७०१      | दशभिनंवभिर्युक्ता          | ६९७               | द्वाविशतिर्भुजाकारा                           | ६९८                          |
| त्रयोदशसु जीवेपु              | ७२५      | दशभिनेवभिर्युक्ता          | ७१४               | द्वाविंशतिः समिथ्यात्वाः                      | <b>६९४</b> .                 |
| त्रयोदशदशाप्याद्ये            | ७२९      | दशभिनंवभिः पड्भिः          | ६९६               | द्वाविशतिः समिष्यात्वाः                       | ७१०                          |
| त्रयोदशसुदृ <b>ग्रोधे</b>     | ७२३      | दर्शाभनंवभिः पड्भिः        | ७१३               | द्विचत्वारिंशतस्तीद्रः                        | ६०७                          |
| त्रयोदशसु सप्ताष्टी           | ७०८      | दशसंज्ञिन्यतो हेय-         | ६६५               | द्वितीयमथ कोपादि-                             | ६७७                          |
| त्रयोदशाग्रमायुष्के           | ३९७      | दशसु ज्ञान-विघ्नस्था-      | 900               | द्वितीयस्य चतुष्कस्य                          | ७०६                          |
| त्रयोदशेऽष्ट पञ्चाद्याः       | ७१२      | ंदशसूक्ष्मकषायेऽपि         | ६८४               | द्वितीया अपि कोपाद्या                         | ६७८                          |
| त्रयो द्वी चानिवृत्ताख्ये     | <b>5</b> | ्दशाऽप्येते भयेनोना        | ७१२               | द्वितीयाप्येवमेकान्त-                         | 490<br><b>490</b>            |
| त्रयोविंशतितस्त्रिश-          | ७२६      | दशापि ज्ञानविध्नस्था       | ६७५               | हितीयाऽप्येवमेकान्न-                          | ७१४                          |
| त्रयोविंशतिरेकाक्षं           | ६९७      | दशापि ज्ञान-विघ्नस्था      | ६९४               | हि-त्रि-सप्त-हिपु ज्ञेया                      | •                            |
| त्रयोविं <b>शतिरेकाक्षं</b>   | ७१४      | दशाष्टादशसन्त्याद्ये       | ६८६               | हित्रिसप्तहिषु ज्ञेया                         | ६७२                          |
| त्रससुस्वरपर्याप्त-           | ,604     | दशैवं षोडशास्माच्च         | ६७७               | द्धित्रयक्षचतुरक्षेपु                         | १६७<br>००७                   |
| त्रसं वादर-पर्याप्ते          | . ६७४    | दशैवं पोडशास्माच्च         | 900               | द्विपडष्टचतुःसंस्या                           | ७३३                          |
| त्रसं वर्णादयः सूक्ष्म-       | ७१३      | दुःखशोकवधाक्रन्द-          | ६९२               | द्वि <sup>ए</sup> कापोताऽकापोता               | ६७०                          |
| नसं स्यूलं च वर्णीद्य-        | ६९६      | दुरध्येयातिगम्भीरं         | ७३७               | द्वीन्द्रयास्त्रीन्द्रयाश्चैव                 | ६६६                          |
| त्रसंघातान्निवृत्तो यः        | ६६९      | दुर्गाहो दुष्टचित्तस्य     | ६७१               | द्धे त्यनत्वा मोहनीयस्य                       | ५५५<br>६७५                   |
| नसाद्यगुरुलघ्वादि-            | ६७७      | दुर्भगं चाप्रशस्तेयं       | 407<br>903        | ्द्रे निद्रा-प्रचले क्षीणः                    | ७३७                          |
| त्रसाद्यगुरुलघ्वादि-          | ६९६      | ं दुर्भगं सुभगं चैव        | 908               | द्वे वेद्ये गतयो हास्य                        |                              |
| त्रसाद्यगु रलघ्वादि'          | ६९९      | देवगत्या च पर्याप्त-       | . ६९७             | हे वेद्ये पञ्च दृग्रोधाः                      | ६७५<br>६८१                   |
| त्रसाद्यगु रलम्बादि-          | ७१३      | देवगत्याऽथ पर्याप्त-       | . 430<br>688-     | द्वे वेद्ये गतयो हास्य-                       | <b>६९४</b>                   |
| त्रिपञ्चपट् नवाग्रा हि        | ७२५      | देवगत्यानुपर्व्यो हि       | ७०२               | द्री चाहारी प्रमत्तेऽ-न्या                    | 47°<br>. <b>É</b> Z <b>Ę</b> |
| त्रिकपञ्चपडग्राया             | ७२१      | देवगत्यानुगत्या च          | ७३७               | द्वयोः पञ्चद्वयोः षट् ते                      | · ५८२<br>६८३                 |
| त्रिकपञ्चषडष्टाग्रा           | ६९५      | देवंद्विकमनादेय-           | ६७८               | ंद्वयोरेकस्तधैकोऽधौ                           | ५८२<br>७३२                   |
| .त्रिक-पञ्च-पडष्टाग्रा        | ७१२      | देवद्विकमथाऽऽदेयं          | ७०६               | द्वयोर्द्धे दर्शने त्रीणि                     | ६८३                          |
| त्रिपञ्चाशच्छतान्येवं         | ७३१      | देवमानुष्यतिर्यञ्चः        | ७०४               | द्वयोस्त्रयोदशान्येषु                         | ५८५<br>मृद्                  |
| त्रिभिविना नवान्यासु          | ६८२      | देव-श्वाभ्रेषु चत्वारि     | ६६४               | द्वयोरत्रयोदशान्येषु<br>द्वयोस्त्रयोदशान्येषु | ७२९                          |
| त्रिलोकगोचराशेष-              | ६६९      | देवश्वाभ्रेषु चत्वारि      | ६८२               | द्वयेकाग्रविशती तां च                         | ७३८                          |
|                               |          |                            | . ,               |                                               | -10                          |

|      | <b>3 3 3 3</b>                 |     |                            |             |                             |               |
|------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Ş    | इयेकाग्रे विशती सप्त-          | ६९४ | नवाग्राण्युदये नूणां       | ७१९         | पञ्च-पड्-नवयुग्वन्वे        | ६६७           |
|      | चिकाग्रे विशती सप्त-           | ७१० | नवाष्ट्रदशयुग्बन्वे        | ७३२         | पञ्च-सप्त त्रिके तस्माद्    | ६८६           |
|      | र्गोहनक्षते: कर्म-             | ६७२ | नवाष्टैका दशाग्रा तु       | ७३२         | पञ्चसप्ताग्रविंशत्योः       | ७२१           |
|      | ग्रोघस्थचतुष्कस्य              | ७०२ | न हन्ता त्रसजीवानां        | ६६३         | पञ्चस्वतो भवेदोघः           | ७४१           |
| 5    | ग्रोघस्योदये चक्षु-            | ७०८ | नाणुव्रतेषु श्वभ्रायु-     | ६७९         | पञ्चस्वाद्येऽनिवृत्त्यंशे   | ६६५           |
| 2    | प्रोघे मोहने नाम्नि            | ६९४ | नानाविधे धने धान्ये        | ६७१         | पञ्चस्वाद्येषु पञ्च स्यु-   | ७२७           |
| Ş    | ग्रोघे नव सर्वाः षट्           | ६९४ | नाम्नो वेद्यस्य गोत्रस्या- | ७०४         | पञ्चस्वाद्येषु बन्धेषु .    | ७११           |
| 3    | ग्रोघे नव सर्वाः षट्           | 500 | नाराचमर्घनाराचं            | ६७४         | पञ्च ज्ञानावृतेद् ष्टे      | ६७८           |
|      | षद्भूमिरजोवारि-                | ६६८ | निजयोगेन संयुक्ता          | ६८५         | पञ्चान्तिमानि संस्थाना-     | ६८१           |
|      | ष्टिमोहे क्षयं जाते            | ६७१ | निद्रा च प्रचला च है       | ६८०         | पञ्चापर्याप्तमिध्यात्व-     | ६७८           |
| दृ   | ष्टिरोघे नवज्ञाने              | ७०२ | निद्रानिद्रादिका ज्ञेया    | ६७४         | पञ्चायोगे शरीराणि           | <b> 4 6 6</b> |
|      | [er]                           |     | निःप्रमादोऽप्रमत्ताख्यः    | EEX         | पञ्चाशदृशजीवानां            | ६६४           |
|      | [घ]                            |     | निर्वृद्धिर्मानवान् मायी   | ६७१         | पञ्चाक्षं कार्मणं तेजः      | ७०४           |
|      | ानस्य संग्रहो वासत्            | ६७६ | निर्माणं कार्मणं त्रिश-    | ६७८         | पञ्चाक्षं चतुरस्रं चो       | ७१९           |
|      | ाराप्तेजोमस्द्वृक्ष-           | ६६९ | निर्माणं चाशुभं चोप-       | ६९७         | पञ्चाक्षं च शुभोदये         | ७०३           |
|      | मायमानं यथा लौहं               | ६६४ | निर्माणं चाशुभं चोप-       | ७१४         | पञ्चाक्षं नृद्वयं पूर्ण     | ७२०           |
|      | ं [न]                          |     | निर्माणं दुर्भगं वक्र-     | ७१६         | पञ्चाक्षं सुभगं स्यूलं      | ६७८           |
| न    | कर्म बघ्यते नापि               | ६६७ | निर्माणं सुभगादेय-         | ७१७         | पञ्चाक्ष-त्रसयोः सर्वे      | ६८४           |
|      | कर्म बघ्यते नापि               | ६८४ | निर्माणं सुभगादेय-         | ७१८         | पञ्चेन्द्रियाणि वाक्काय-    | ६६५           |
|      | जातिर्न जरा दुःख-              | ६६६ | निर्माणं सुभगादेये         | ७२०         | पटकप्रतिहारासि-             | ६७५           |
|      | त्वा सर्वान् जिनान्            | ६७६ | निर्माणगुरुलघ्वास्य-       | ६७४         | पद्मा मन्दतरः शुक्ला        | ६७०           |
|      | त्रसासंयमो नान्ये              | ६८४ | निर्माणगुरुलघ्वाहे         | ६८१         | परं कर्मक्षयार्थ यत्त-      | ६६४           |
|      | पुंसके स्त्रियां हास्या-       | ७११ | निर्माणमयशो नीचं           | ७०१         | परघातं च संक्लिष्टा-        | ७०४           |
|      | बहिलोंकनाड्याः स्यु-           | ६६६ | निर्मिच्चागु रलघ्वादि      | ७१३         | परघातं रतिहस्य-             | ६८१           |
|      | भन्या नापि ये भन्या            | ६७१ | निर्मिच्चागुरुलघ्वापि      | ६९६         | परघातागुरुलघ्वाह्वे         | <b>ξο</b> υ   |
|      | भोगतियुगस्यैक-                 | ६९६ | निम्मूल-स्कन्ध-शाखोप-      | ६७०         | परमाण्वन्त्यभेदानि          | ६६९           |
|      | भोगतियुगंस्यैक-                | ७१३ | नीचं तिर्यग्द्वयं चेति     | ७०४         | पर्याप्तसुभगादेय-           | ७१९           |
|      | याति सासनः श्वभ्रं             | ०६७ | नृगतिः कार्मणं तेजः        | ७१९         | पयिप्तस्याङ्गपर्याप्त्या    | ७१६           |
|      | रगत्या समेताः स्युः            | ७१८ | नृगतिः पूर्णपञ्चाक्षं      | ७१९         | पर्याप्तस्यानपर्याप्त्या-   | ७१८           |
|      | रमन्ते यतो द्रव्ये             | ६६५ | नृ-तिरश्चोः जघन्याऽन्त-    | <b>७२</b> ० | पर्याप्तस्यानपर्याप्त्या    | ७१९           |
|      | रानुपूर्वी संज्वाल-            | ६८० | गोकपायस्तु संज्वाला        | ६८५         | पर्याप्ताङ्गेऽन्यघातास-     | ७१५           |
|      | त्युस्तिर्यगायु <del>श्च</del> | 980 | नोकंषायोदयाद् भाव-         | ६६७         | पर्याप्ताङ्गेऽस्त्यपूर्णीनं | ७१७           |
|      | तिद्वयुत्तरा सा च              | ७२१ | नो यत्सत्यं मृपा नैव       | ६६६         | पर्याप्तानस्य सोच्छ्वास-    | ७१७           |
|      | तिस्त्रिहिकैकाग्रा             | ७२० | · [प]                      |             | पर्याप्तासंज्ञिपञ्चाक्षः    | ७०२           |
|      | ाधा नो कषायास्यं               | ६७४ | पच्यते न मनुष्यायु-        | <b>ξ0</b> 0 | परिहृत्यैव सावद्यं          | ६६९           |
|      | वन्धत्रये सत्त्वे              | ७०८ | पञ्च हे पञ्च नाम्नि स्यु-  | ७२५         | पाकप्रकृतयो द्वयप्रा        | ० इ ७         |
|      | । योगाः समादिष्टाः             | ६८३ | पञ्च पञ्च चतस्रश्च         | ७०६         | पाकप्रकृतयों याः स्यु-      | ७३१           |
|      | षट्कं चतुष्कं च                | ६९४ | पञ्चिवशितमेतास्य-          | ७४०         |                             | ७२९           |
|      | ष्वय चतुष्वेत-                 | ६८२ | पञ्चिवशितरत्रान्या         | ६९६         |                             | 683           |
|      | षट् च चतस्रश्व                 | 500 |                            | ७१३         |                             | ७१८           |
| -1-4 |                                |     |                            |             |                             |               |

| पाकाः सप्तदशैकान्न-                | ७२९        | प्रशान्तान्तेषु सन्त्यष्टी <sup>.</sup> | ६७६                 | वादरं तीर्थकुच्चैता-         | ६८०                      |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| पाकेऽत्रैकचतुःपञ्च                 | ७१५        | प्रशान्तक्षीणमोही तु                    | まきの                 | व्रह्मव्रतीनिरारम्भः ·       | · ६६९                    |
| पाके केवलिनि त्रिश-                | ७२६        | प्रसक्तः शुभयोगेषु                      | ६६४                 | - [भ]                        | ٠,                       |
| पाके दशचतुःषट्कै-                  | ७२२        | प्राग्वद् <b>बन्धस्तथाद्या</b> नि       | ७२२                 | भङ्गाः कषाय-वेदैः स्यु-      | ७१२                      |
| पाके प्रकृतयः षष्टि-               | ७३०        | प्राग्वद्वन्घस्तथैकाग्रा                | ७२२                 | भङ्गाः द्वाविशतेः पट् स्युः  | ६९५                      |
| पाके स्वभ्रानुपूर्वी न             | ६७७        | प्राग्वद्वन्धस्तधीकाक्षे                | ७२२                 | भङ्गाः द्वाविशतेः पट् स्युः  | ७११                      |
| पाके षड्विंशतिः सत्त्वेऽ-          | ७२२        | प्राग्वद्बन्घोदयौ सत्त्वे               | ·७२२                | भङ्गाः शतद्वयं चाष्टा-       | ७१८                      |
| पाकेष्वष्टसु षष्टियी               | ७३०        | प्राण्यक्षपरिहारः स्यात्                | ६६४                 | भङ्गाः शतद्वयं चाष्टा-       | ७१७                      |
| पाके स्त्री-षण्ढयोस्तीर्थ-         | ६८१        | प्राप्तोऽय स जगत्प्रान्तं               | • ७३७               | भङ्गाः श्वाभ्रेपु पञ्च स्यु- | ७२४                      |
| पारुष्य-रभसत्त्व-स्त्री-           | ६६८        | r a                                     |                     | भयं शोकोऽरतिश्चैव            | ७००                      |
| पिण्डाश्चतुर्दशैतासा-              | ६७४        | [ब]                                     | -                   | भयसंज्ञा भवेद् भीति-         | ६६५                      |
| पुंस्तवं संज्वलनाः पञ्च            | ७०६        | बघ्नतोऽष्टविधं कर्में-                  | ७०६                 | भवन्ति सर्वघातिन्यो          | ७०४                      |
| पुंस्तवे प्रक्षिप्य पुंस्तवं च     | <i>७६७</i> | बघ्नन्ति कार्मणे योगे                   | . ७ <sup>°</sup> ४० | भवेत्सम्यग्मिण्यात्व-        | ६७१                      |
| पूर्णाऽपूर्णानि वस्तुनि            | ६६५        | वध्नन्ति वामदृष्ट्याश्च                 | ७३९                 | भवेत्क्षायिकसम्यक्तव-        | ७४२                      |
| पूर्णेष्वीदारिकं षट्सु             | · ६८३      | बघ्नात्येतां च मिथ्यादृक्               | ७१३                 | भवेदसंयमस्यापि               | ६६७                      |
| <br>पूर्वापूर्वविभागस्थः           | ६६४        | वंच्नात्येतां मिथ्यादृक्                | . ६९६               | भव्यः पञ्चेन्द्रियः संज्ञी   | ६७१                      |
| पूर्वोक्तं मीलने योगैः             | · ७३१      | ब्रष्ननत्युदीरयन्त्यन्ये                | ६९३                 | भव्ये सर्वे त्वभव्येऽप्य-    | ६८६                      |
| <br>पृथक्तीर्थकृतैतानि             | ७१९        | . बन्नन्त्येता मनुष्यायु-               | ७३९                 | भागाभागस्तथोत्कृष्टा-        | ७०६                      |
| पृथग्जीवसमासेषु                    | ७२४        | बन्धत्रिके त्रिक-द्वचे क-               | ७१२                 | भागोऽल्पोऽत्रायुपस्तुत्यो    | ७०६                      |
| पृथिवीकायिके स्यूले                | ७१५        | बन्धनात्प <del>ञ्च</del> कायानां        | ६७४                 | भावतो न पुमान्न स्त्री       | ६६८                      |
| पृथिवी-शर्करा-रत्न-                | ६६६        | बन्धभेदेन चेति स्युः                    | ६९४                 | भावैः शुद्धतरैः कर्म-        | ६६४                      |
| प्रकृतिस्ति <del>य</del> ततानिम्बे | ७०६        | बन्धस्थानानि तान्येव                    | .७२५                | भोगभूमिजवजीनां               | ७०२                      |
| प्रकृतिः स्यात्स्वभावोऽत्र         | ७०६        | बन्धस्थानानि सर्वाणि                    | ७२६                 | भुङ्क्ते चत्वारि कर्माणि     | ६९३                      |
| प्रकृतीनां तु शेषाणा-              | ६८०        | बन्धाः सर्वेऽपि पञ्चाक्षे               | ४६७                 | भुञ्जतेऽष्टापि कर्माणि       | ६७६                      |
| प्रकृतीनां तु शेषाणां              | ७०२        | वन्धाः साद्यध्रुवाः शेषा-               | ७०२                 | श्रमरा कीटका दंशा            | ६६६                      |
| प्रकृतीनां तु शेषाणा-              | ७०३        | बन्धादयस्त्रं <b>यस्तेषां</b>           | ६८२                 | [म]                          | • • • •                  |
| प्रकृत्यामन्दकोपादि-               | ६९३        | बन्घे तु विगती देशे                     | ७३२                 | मतिपूर्व श्रुतं तच्च         | cc/                      |
| प्रत्यनीको भवन्नई-                 | ६९२        | वन्घेऽत्र नव पाकेऽपि                    | ७१२                 | म्तिश्रुतावधिस्वान्तै-       | <b>६६८</b><br><b>६७२</b> |
| प्रत्येक उपघाते च                  | ७१७        | बन्धे त्रिपञ्चषड्यु-                    | . હરશ               | मतेनापरसूरीणा <u>ं</u>       |                          |
| प्रत्येकं चतुरष्टैक-               | ७१२        | वन्घे नवाष्ट्रयुक् पाके                 | ७३२                 | मत्यज्ञानं श्रुताज्ञान-      | <b>६६८</b>               |
| प्रत्येकागुरुलघ्वाह्व-             | ६९७        | बन्धे पञ्चानिवृत्तौ स्यु-               | ७२८                 | मत्यज्ञाने श्रुताज्ञाने      | <b>464</b>               |
| प्रत्येकागुरुलघ्वाह्वे             | ७१४        | वन्धे पाके च सत्त्वे स्युः              | ७२३                 | मनःपर्यय आहार-               | ६८५                      |
| प्रत्येकाङ्गाः पृथिव्यम्बु-        | ६६६        | वन्घे पुंवेदसंज्वालाः                   | ६९५                 | मनःपर्ययबोधः स्यात्          | ६७३                      |
| प्रत्येके उपघातें च                | ७१८        | वन्घे पुंवेद-संज्वाला                   | ७१०                 |                              | ६६९                      |
| प्रत्येकौदार्ययुग्मोप-             | ७१६        | बन्धेऽष्टाविशतिः पाके                   | -658                |                              | ६६ <i>९</i> .            |
| प्रदेश-प्रकृती वन्धौ               | ७०६        | वन्धे स्थानानि चत्वारि                  | ६९४                 |                              | 980<br>550               |
| प्रमत्त-केवलिभ्योऽन्य-             | ६७९        | बन्धे स्याद्विशतिः पाके                 | ७३३                 |                              | ६६४                      |
| प्रमत्तवच्च बघ्नन्त्या             | ७४०        | बन्धोदयास्तिता सम्यग्                   | ७०८                 |                              | ६६६.<br>६०३.             |
| प्रमाण-नय-निक्षेपा-                | ६७३        | वहिर्भवैर्यथा प्राणै-                   | ६६५                 |                              | ६९३<br>eee               |
| प्रशस्तास्वातपोद्योती              | ६०७        | बहुशः शोकभीग्रस्तो                      | ६७१                 | - > > -                      | ६६६                      |
|                                    |            | .=                                      | 101                 | नापारा पता ।गत्य             | ६६६                      |

| मलं विना तदेवाम्भः                                       | ६६४         | , मिथ्यादृष्टिद्वितीयांश्च    | ४०७   | यत्रोपशान्तिमागाति                          | ६६४  |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|
| मसूराम्बुपृषत्सूची-                                      | ६६६         | मिथ्यादृष्टी पडाद्यानि        | ७३२   | यत्सङ्क्रमोदयोत्कर्षा-                      | ७३६  |
| महान् घनस्तनुश्चैव                                       | ६६६         | मिश्रं दघि गुडं नैव           | ६६३   | यथाम्भः कतकेनाधो-                           | ६६४  |
| मायया वंशमूलावि-                                         | ६६८         | मिश्रं विनाऽऽयुपो वन्धः       | ७०६   | यथा भारवहो भारं                             | ६६६  |
| मार्दवक्लैन्यपुंस्काम-                                   | ६६८         | मिश्रं विहाय कोपाद्या         | ६९९   | यथावस्तु प्रवृत्तं यन्                      | ६६६  |
| मिथ्या क्रोघाश्च चत्वारोऽ-                               | ७११         | मिश्रवैक्रिययोगे <b>न</b>     | ०६७   | यदिन्द्रियावधिस्वान्तै-                     | ६७२  |
| मिथ्याक्रोधाश्च चत्वारोऽ-                                | ७२८         | मिश्रसासादनापूर्वी-           | ७३६   | यवनालमसूराति-                               | ६६६  |
| मिथ्यात्वं दर्शनात्प्राप्ते                              | ७२८         | मिश्रायतो तु बघ्नीत-          | ७३६   | यशःकीत्यां सह सूक्ष्मा-                     | ७१६  |
| मिध्यात्वं श्वभ्रदेवायु-                                 | ७३६         | मिश्रेऽप्टनवयुग्वन्घे         | ७३२   | यशःस्थिरशुभद्वन्द्र-                        | ६९६  |
| मिथ्यात्वं पण्ढवेदश्च                                    | <b>७</b> ३८ | मिश्रे सासादनेऽपूर्वे         | ७२९   | यशःस्थिरशुभद्रन्द्र-                        | ७१३  |
| ं मिथ्यात्वं पण्डवेदश्च                                  | ६७७         | मिश्रे ज्ञानित्रकं युग्मे     | ६८३   | यशोऽत्रैकमपूर्वाद्ये                        | ६९८  |
| मिथ्यात्वं पण्ढवेदश्च                                    | ६९९         | मुक्तं प्रकृतिवन्धेन          | ६७४   | यशोऽत्रैकमपूर्विद्ये                        | ७१५  |
| मिथ्यात्वमिन्द्रियं काय-                                 | ६८६         | मुक्तवा निजं निजं शेष-        | ६८५   | यशोबादरपर्याप्त-                            | ७१६  |
| मिथ्यात्वमिन्द्रियं कायाः                                | ६८६         | मुक्त्वाऽन्याः प्रकृतीर्देवा- | ७३९   | याऽऽकाङ्क्षा स्यात्स्त्रयःपुंति             | इ६६७ |
| मिथ्यात्वपञ्चकानन्ता-                                    | ६८६         | मुक्त्वा वैक्रियिकपट्क-       | ७४०   | यान्तं संस्थापयत्याशु                       | ६७४  |
| मिथ्यात्वपञ्चकं स्पर्शः                                  | ६८४         | मुक्त्वैकं संज्ञिपयीप्तं      | ७२५   | यावदष्टादशैकैक-                             | ७३६  |
| मिथ्यात्वमाद्यकोपादीन्                                   | ७११         | मुहूर्ताः पञ्चचत्वारि-        | ६७३   | यावदावलिकां पाको                            | ६८७  |
| मिथ्यात्वमुपघातश् <u>च</u>                               | ७०३         | मुहूर्ता द्वादश ज्ञेया        | १०७   | युक्तोऽज्टान्त्यकषायैर्यः                   | ६६३  |
| मिध्यात्वसमवेतो यः                                       | ६६९         | मुहत्ती द्वादशात्र स्युः      | ७०१   | युग्मं नाहारकं मिष्या-                      | ६८६  |
| मिच्यात्वस्योदयाज्जीवः                                   | ६६३         | मूर्ताशेपपदार्थान् यज्ज्ञा-   | ६६८   | ये मारणान्तिकाऽऽहार-                        | ६७२  |
| मिथ्यात्वागुरुलघ्वाख्ये                                  | ६७५         | मूर्घोऽयो हस्तमात्रश्चा-      | ६६७   | ये यत्र स्युर्गुणस्याने                     | ७२९  |
| मिथ्यात्वगुरुल <b>म्बास्ये</b>                           | ६९४         | मुलनिर्वर्त्तनात्तत्स्या-     | ६७०   | ये सन्ति प्रत्ययाः केचि-                    | ६८६  |
| मिथ्यात्वाविरती योगः                                     | ६८३         | मूलाग्रपर्वकन्दोत् <b>याः</b> | ६६६   | योगाद्या नव संज्वालाः                       | ६८५  |
| मिथ्यात्वे त्वर्धसंशुद्धे                                | ६७२         | मेहनं खरता स्ताब्ध्यं         | ६६७   | योगा नवादिमा लोभोऽ-                         | ६८५  |
| मिथ्यात्वेत सहैकार्थ-                                    | ६६९         | मोहनं द्विवधं दृष्टे-         | ६७४   | योगाविरतिमिथ्यात्व-                         | ६७०  |
| मिथ्यात्वेनाथ कोपादि-                                    | ७०५         | मोहप्रकृतिसंख्यायाः           | ७१२   | योगास्त्रयोदश ज्ञेया                        | ६८२  |
| मिथ्यात्वेनाद्य कोपाद्यै-                                | ७२८         | मोहायुर्म्या विना पट्कं       | ६७६   | योगिन्यौदारिको योगो                         | ६८३  |
|                                                          | ६६३         | मोहायुर्म्या विना षट्कं       | ६९३   | योगीक्षीणोपशान्ती च                         | ६९३  |
| मिथ्यात्वोदयवान् जीवो                                    | ७३९         | मोहे स्युः सत्तया सर्वाः      | ७११   | योगो वीर्यान्तरायाख्य-                      | ६६६  |
| मिथ्यादृक् तीर्थक्तत्त्वोना-<br>मिथ्यादृक्सासनो मिश्रोऽ- | ६६३         | मोहोदयविकल्पाः स्यु-          | ०६७   | यो न सत्यमृषारूपः                           | ६६७  |
| मिथ्यादृवसासमा मिना                                      | <b>६९२</b>  | मोहोदयविकल्पाः स्युः          | ७३१   | योनिमृदुत्वश्रस्तत्वं                       | ६६७  |
| मिध्यादृग् निर्वतो लोभी                                  | ७४१         | मोक्षं कुर्वन्ति मिश्रौप-     | ६६३   | योनि:सरादिसंयुक्ता                          | ६६७  |
| मिध्यादृशस्तु तास्तीर्थ-<br>मिध्यादृशो नृ-तिर्यञ्चो      | ७०४         | [य]                           |       | [₹]                                         |      |
|                                                          | ७०४         | यः सूक्ष्मसाम्परायाख्ये       | ६६९   |                                             | ७०७  |
| मिथ्यादृशो हि सौधर्म-                                    | ७२९         | यकाभिर्दुः खमाप्नोति          | ६६५   | रसस्थानान्यपीष्टानि                         | ६७६  |
| मिथ्यादृश्यष्टचत्वारि                                    | ७२९         | यकाभियसिु वा जीवा             | ६६२   | रायो (ययो) रैक्यं यथा                       | ६६६  |
| मिथ्यादृश्यष्टपष्टिः स्यु-                               | ७३२         | यच्छव्दप्रत्ययं ज्ञानं        | ६६९   | रूपं पश्यत्यसंस्पृष्टं<br>रूपादिग्राहकत्वेन | ६६९  |
| मिथ्यादृष्ट्यादिसूक्ष्मान्त-                             | ६९६         | यत्तच्चारित्रमोहारूयं         | ६७४   | _                                           |      |
| मिथ्यादृष्टिः प्रवन्नाति                                 | ६९९         | यत्तस्योपशमादौप-              | - ६७१ | [ ल ]                                       |      |
| मिध्यादृष्टिः प्रबृष्नाति                                | ७१३         | युत्रैको म्रियते तत्रा-       | ६६६   | लतादार्वस्थिपाषाणैः                         | ७०५  |
| मिथ्यादृष्टिः प्रबन्नाति े                               | 411         |                               |       |                                             |      |

| <del></del>                   | इंदु९      | वैद्यमेकतरं निर्मि-                           | ६८०         | श्रद्धानं यन्जिनोक्तार्ये-     | ६७१        |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| लेखायोगप्रवृत्तिः स्या-       |            |                                               | ६७८         |                                | ७०७        |
| लेश्याश्चतुर्पु पद् च स्यु-   | 003        | वैद्यमेकतरं वर्ण-                             | •           | श्रीचित्रकूटवास्तव्य-          |            |
| लेश्याश्चतुर्षे पद् पद् स्यू- | १६७        | वेद्यस्य गोत्रवद्भङ्गा-                       | ७०९         | श्रीचित्रकूटवास्तव्य-          | ଓଟ୍ଟ       |
| लोभोदीरणतश्चास्ति<br>r — 7    | ६६८        | वेद्यस्य प्रकृती हे तु                        | <i>£08</i>  | श्रीचित्रकूटवास्तव्य-          | ७४२        |
| [ब]                           |            | वेद्यायुर्नामगोत्राणि                         | ÉÉR         | श्रुताम्भोनिविनिप्यन्दा-       | ६८२        |
| वचनैहेंतुभी रूपैः             | ६७२        | वेद्ये द्वापिटरायुप्के                        | ७२४         | श्रेण्यसंस्यातभागो हि          | ७०७        |
| वजनाराच-नाराचे                | ६७८        | वेद्ये भङ्गास्तु चत्वारः                      | ७२६         | <b>श्वभ्रतिर्यक्</b> सुरायुःपु | ६८०        |
| वपु:पञ्चकमायुष्क-             | ६०३        | वैक्रियस्य तु पट्कस्य                         | ७०२         | स्त्रभतिर्यग्द्रये पञ्च        | ६०३        |
| वर्णगन्यरसस्पर्शाः            | ७१५        | वैक्रियिकाऽऽहारयोरेकं                         | ६६७         | श्वभ्र-तिर्यन्द्रयैकाझ-        | ०९७        |
| वर्णगन्वरतैः सर्वे-           | ७०६        | व्रतानां घारणं दण्ड-                          | ६६९         | इवभ्रतियंग्नृदेवाना-           | ६६८        |
| वर्णाः शुक्लादयः पञ्च         | ६७५        | व्रतानामेक भावेन                              | ६६९         | <b>स्वभ्रतिर्येङ्नरायूं</b> पि | ६८०        |
| वर्णागुरु त्रसादीनि           | 600        | व्रतानां भेदरूपेण                             | ६६९         | <b>स्वभ्रतिर्यङ्</b> नरायूंपि  | ७०२        |
| वर्णाद्यगुरुलघ्यादि-          | ६८०        | [ श ]                                         |             | <b>रवञ्जतिर्यङ्</b> नुदेवानां  | ६७४        |
| वर्णाद्यगुरुख्यादि-           | દ્વુઃક     | शक्यं यन्नोदये दातु-                          | 638         | स्वन्नतिर्यङ्नृदेवान-          | ७१३        |
| वर्णाद्यगुरुलव्यादि-          | ७०१        | <b>दिक्षाञ्जापोपदेशानां</b>                   | ६७२         | श्वभ्रतिर्यङ्नृदेवाना-         | ६९६        |
| वर्णाद्यगुरुलघ्वादि-          | ७१४        | शतं च सप्तमे श्वभ्रे                          | <b>८</b> हर | श्वभ्रतिर्यङ्नृदेवायु-         | ६७४        |
| वर्जयित्वान्तिमं युग्मं       | ७२१        | शतानि चाए पष्टचाऽमा                           | ७२९         | स्वभ्रदेवायुपी तीर्य-          | ७३६        |
| विह्नस्यं काञ्चनं यद्वन्-     | ĘĘĘ        | 'शतानि पञ्चमङ्गानां                           | ७१८         | श्वभ्र-देवायुपीश्वभ्र-         | ७०६        |
| वक्ये सिद्धपदैर्वन्वो-        | ६७०        | शतान्यष्टी चतुःपष्टचाऽ-                       | ७२९         | रवभ्रदेवायुपी श्वभ्र-          | ७४०        |
| वाक्पूर्णे त्रिशतं तत्त्या- : | ७१९        | शते सप्तदशैकाग्रे                             | ८६७         | श्वभ्रद्वयमनादेया-             | ६८१        |
| वाक्यूणें त्रैंशतं तत्त्या-   | ७१८        | शमको दर्शनमोहस्य                              | ६७२         | श्वश्रादिगतिभेदात्स्या-        | ६७५        |
| वाङ्मनोऽङ्गक्रियारूप-         | ६६४        | ग्रम्बूकः गङ्ख्युक्ती च                       | ६६६         | श्वभ्रायुर्नास्ति देवेपु       | ७३६        |
| वाततेजोऽङ्गिनो नोच्चं         | ६८१        | शरीरपञ्चकं पञ्च                               | ७०५         | श्वभ्रायुः स्वभ्रयुग्मं च      | ७४१        |
| विश्वतिः स्युर्नुजाकाराः      | ६९५        | शान्तक्षीणौ तु पञ्चैता                        | ६९३         | श्वश्रायुः स्वश्रयुग्मोना      | ७४०        |
| विश्रतिश्चोपशान्तेऽपि         | ७३२        | शारीरादिकमात्मीय-                             | ६६४         | श्वभ्रायुपस्तु पञ्चाक्षो       | ७०२        |
| विंशतिस्त्वप्टसप्ताग्राः '    | ७११        | शिलास्तम्भास्यिकाष्टाद्री-                    | 44°<br>44८  | [ च ]                          |            |
| विकल्याः संजिपयाप्ति          | ७२४        | शुभप्रकृतिभावाः स्यु-                         | ७०५         | पट्के संस्थान-संहत्यो-         | ४०४        |
| विकियायां भवः कायो            | ६६७        | शुभस्यिरयशोयुग्मै-                            | ६९७         | पट्चत्वारश्चतुर्षु हा-         | ७२८        |
| विक्रियापट्कमाहार-            | ६८१        | शुभस्थिरयशोयुग्मै-                            | ७१४         | षट् नृतिर्यक्षु तिस्रोऽन्त्या- | ६७०        |
| विक्रियाऽहारकौदार्या-         | ६७२        | गुमस्यिरयुगे तेजोऽ-                           | ७१६         | पट्पञ्चाचो चते हे स्तो         | ०६७        |
| विक्रियाऽहारयुग्माम्यां       | <b>408</b> | शुभस्विरयुगे निर्मित्                         |             | पड्द्रव्याणि पदार्थाश्च        |            |
| विग्रहर्तिगतस्य स्या-         | ७१५        | गुमस्थिरयुगे वक्रती-                          | ७१९         | •                              | ६६३        |
| विना तीर्यकराहारं             | ७३६        |                                               | ७१७         | पड्लेश्याङ्गा मतेऽन्येपां      | 600        |
| विरतो नेन्द्रियायम्य-         | ६६३        | शुभस्यिरयुगे वक्रती                           | ८१८         | पडि्वशतिरियं तत्र              | ६९६        |
| विशुद्धया च प्रकृष्टोऽनु-     | 603        | शुभानामशुभानां च                              | ५०१         | पर्ड्विशतिरियं तत्र            | ७१३        |
| विशेपस्त्रिशतो बन्वे          | ७२२        | शुक्लव्यानसमारूढै-                            | ६६४         | यर्ड्विशतिर्नवोद्योता-         | ६६६        |
| विहाय कार्मणं चाना-           | <b>६८६</b> | शेपाः वष्नन्ति मिश्राह्वाः                    | ७४२         | पड्विंशतिविनोद्योता-           | <i>७१३</i> |
| वृक्षाग्रे वाज्य रय्यायां     | ६७४        | शेपापर्याप्तकानां तु<br>शेपा मिश्रोज्यतस्तासु | ७२५         | पण्डः श्वाभ्रेषु देवेषु        | ०६७        |
| वेदनयं तु संज्वाला-           | 508        | शेपेषु देवतिर्यक्ष                            | <b>り</b> そこ | पण्डस्त्रीनोकपायाः पुं-        | ७३६        |
| वेदोदीरणया जीवो               | ६६७        | शोकारत्यशुभोद्योत-                            | ६७२<br>६८१  | पंछांशे कार्मणं तेजः           | ६९९        |
| •                             |            |                                               | ५८१         | षण्ठे सकार्मणं तेजः            | . ६७७      |

|                              |             |                                |             |                                                 | •           |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|
| षाड्विंशतं तदानाप्तं         | ७१६         | सन्त्यनन्तानुबन्ध्याख्याः      | ६६८         | सरागसंयमादिस्यो                                 | ६९२         |
| षाड्विंशतं तदेकान्न-         | ७१८         | सन्त्येकेन्द्रियवद्बन्धा       | ७३३         | सर्वत्र समदृग् वेत्ति                           | ६७१         |
| षोडशत्रस-पञ्चाक्षे           | ७३६         | सप्ततिर्मोहनीयस्य              | 000         | सर्वत्रापि समोऽपक्ष-                            | र्छ १       |
| पोडशप्रकृतीनां तु            | ७२३         | सप्तित्रशच्चतुर्विश-           | ६८४         | सर्वशीलगुणैर्युक्तः                             | ६६४         |
| षोडशप्रकृतीनां तु            | <b>५</b> ३३ | स्तबष्नन्त्यपूर्वीख्याः        | <b>ऽ</b> हर | सर्वसूक्ष्मेषु कापोता                           | ६६९         |
| पोडशैव कषायाः स्यु-          | ६७४         | सप्तविंशतिपाके तु              | ७२१         | सर्वाप्यन्तर्मुहर्त्तोना-                       | 050         |
| षोडशैव कषायाः, स्यु-         | ६८४         | सप्त स्युनिर्वताऽऽचेषु         | ६७९         | सर्वेऽपि मीलिता भङ्गाः                          | ७२५         |
| षोडशैव च मिथ्यात्वे          | ६७६         | .सप्ताद्या- द्वयोः सप्ता-      | ७२८         | सर्वेऽप्येते भयेनोना                            | 590         |
| षोडशैव समिष्यात्वे           | ६९९         | सप्तानां कर्मणां पूर्व कोटी-   | 900         | सर्वे बन्धा मनुष्येषु                           | ६६७         |
| [स]                          |             | सप्तानां कर्मणां बन्घो         | ७०६         | सर्वे वकगती द्रचङ्गा-                           | ६६७         |
| सत्तास्यानेषु नाम्नोऽस्त्या- | ७२०         | सप्तापर्याप्तकाः सूक्ष्मो      | ७२५         | सर्वोत्कृष्टस्थितीनां हि                        | ७०२         |
| सत्त्वे चत्वारि पाकेऽष्टा-   | ७२१         | सप्तापर्याप्तकेषु स्युः        | ७२५         | सर्वोपरिमभागो हि                                | ७०६         |
| सत्त्वे चाद्यं चतुष्कं तु    | ७३३         | सप्तांशे चरमेऽपूर्वोऽ-         | ७२३         | सहस्राणि तु चत्वारि                             | ७१८         |
| सत्त्वेन चोपशान्ता ताः       | ७२६         | सप्तांशे चरमेऽपूर्वोऽ-         | <b>७३३</b>  | सागराणां त्रयस्त्रिश-                           | 900         |
| सत्त्वे नवोपशान्तान्ताः      | 608         | सप्ताष्टी वा प्रवष्नन्ति       | ६७६         | सातासातनरायुमि-                                 | ६७९         |
| सत्त्वे पञ्चचतुस्त्रद्वधे-   | ७११         | सप्ताष्ट्री वा प्रबध्नन्ति     | ६९३         | सातासाते स्थिरद्वन्द्वं                         | ४०७         |
| सद्षिरितरो चाष्टौ            | ७०४         | सप्तैवं काययोगाः स्युः         | ६६७         | साऽतोऽज्टं चतुरेकाग्रा                          | ७१२         |
| सन्ति द्वादशसंस्थाने         | 900         | सप्रमादो हि देवायु-            | ७०२         | सादयश्चाध्रुवाः शेषा-                           | ७०१         |
| सत्तास्थानानि पञ्चेपु        | ७२१         | समके क्षपकेऽपूर्वे             | ७३२         | साघारणो यदाहार-                                 | ६६६         |
| सत्तास्थानानि तस्यैवा-       | ७२६         | समादिचतुरस्र हि                | ६७४         | सान्तरस्तद्विपक्षो वा                           | ६८०         |
| सत्तास्थानानि तेपु द्वा-     | ७२५         | समुद्धातं गतो योगी             | ६७२         | सान्यघातमपूर्णीनं                               | ७१६         |
| संस्थे येनाप्यसंख्येन        | ६७१         | सम्प्राप्तद्धिः प्रमत्ताख्यो   | ६६७         | साप्तविंशतमेतच्च                                | ७२०         |
| संज्ञीपर्याप्त उत्कृष्ट-     | ७०६         | सम्भूयात्मप्रदेशानां           | ६७२         | सामान्यदेवभङ्गेषु                               | 680         |
| संयतेषु चतुष्वीद्यौ          | ६६९         | सम्यक्त्वमय मिथ्यात्वं         | ६७१         | सामान्यैकेन्द्रियस्वाद्यं                       | ७१५         |
| संयतेष्वाऽऽत्मसात्कुर्वन्    | ६६३         | सम्यक्त्वस्याऽऽदिमो लाभः       | ६७२         | सासनाः षोडशोनास्ता                              | ७४१         |
| संशयाज्ञानिकैकान्त-          | ६८३         | Mark 12-12 thank a             | ६७२         | सासने नवतिर्मिश्रे                              | ७२१         |
| संस्थानं तस्य तस्याङ्गो-     | ६७४         | सम्यक्त्वात्तीर्थकृत्वं चा-    | ७०६         | सासादनः प्रकर्षेण                               | ६६३         |
| संस्थानस्याथ संहत्या-        | <i>७७३</i>  | सम्यक्त्वं तीर्थकृत्त्वस्याऽऽ- | ६७६         | सा स्याद्व विश्वतं वाधि-                        | 900         |
| संस्यान-संहती चाद्ये         | 900         | सम्यक्त्वं तीर्थकुत्त्वस्याऽऽ- | ६९९         | साहारे न प्रमत्तेऽन्ये                          | ६८४         |
| संस्थानादिषु भेदेऽपि         | ६६४         | सम्यक्त्वं तीर्थकुत्त्वस्या-   | ८६७         | सुभगादेयपर्याप्त-                               | <b>७</b> ६७ |
| संस्थानेषु च पट्स्वेक-       | 688         | सम्यक्तवं वेदलोभोऽन्यो         | ७३६         | सूक्ष्मं साधारणाहार-                            | 3 Feb       |
| सजातीयं निजं त्यन्त्वा       | ६८५         | सम्यक्त्वं संहृतेश्चान्त्यं    | ६७८         | सूक्मं साघारणैकाक्षे                            | ७०३<br>७२५  |
| सञ्ज्वाल-नोक्तपायाणां        | ६६३         | सम्यक्त्वात्प्रथमाद्श्रष्टो    | ६६३         | सूक्ष्मपर्याप्तके वन्ध-                         | 408         |
| सतियंगतिमेकाक्ष-             | ६९६         | सम्यक्त्वात्प्रथमाद्श्रष्टो    | ६७२         | सूक्ष्ममायुर्चतुष्कं च                          | ७४१         |
| सतिर्यगतिमेकाक्ष-            | ७१३         | सम्यक्तवान्ययताद्येषु          | ६७२         | सूक्ष्मवृत्तस्य सूक्ष्माख्येऽ-                  | ७०३         |
| सत्तास्थानानि चत्वारि        | ७२१         | सम्यक्त्वे सासनो मिश्र-        | ६६५         | सूक्ष्मसाघारणं श्वभ्र-<br>सूक्ष्मसाघारणापूर्णेः | ७१६         |
| संस्थानस्याय संहत्या-        | ६९९         | सम्यग्दृष्टी भवेत्तीर्थकरा-    | 908         | सूक्ष्मसाघारणैकाक्ष-                            | ७४१         |
| संस्थानस्याय संहत्या-        | ८६७         | सम्यग्मिथ्यात्वपाकेन           | ६६३         | सूक्ष्मसाधारणोद्योताः                           | ६८०         |
| संक्षिप्योक्तमिदं कर्म-      | <i>७६७</i>  | सयोगे द्वी चतुष्कं च           | ७३२         | सूक्ष्मसाघारणोद्योताः                           | ७३७         |
| सन्ति बादरपर्याप्ते          | ७२५         | सयोगे विश्वतिः सैक-            | ७१९         | Remain                                          |             |
|                              |             |                                |             |                                                 |             |

| 0 00                         | _            |                              |     |                            |             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|-----|----------------------------|-------------|
| सूक्ष्मादिष्वयोगे च          | <i>६६७</i> ं | स्थानानि त्रीण्यतः पञ्च      | ७३३ | स्विपत्युत्यापितो भूयः     | ६७४         |
| सूक्ष्मे सप्तदशानां हि       | ७०६          | स्थातानि पञ्च षट् पञ्च       | ७२५ | स्वप्रशंसाऽन्यनिन्दा च     | ६९३         |
| सूक्ष्मोपशान्तक्षीण-         | ६६३          | स्यानान्येकपडष्टाग्रा        | ७१६ | स्वमुखेनैव पच्यन्ते        | ६०७         |
| सूक्ष्मो मन्दानुभागो हि      | ξ'0 <i>0</i> | स्थानयोर्गुणजीवानां          | ६६३ | स्वल्पागमतया किञ्चि-       | <b>७</b> ६७ |
| सोच्छ्वासं चानपर्याप्त-      | ७१९          | स्थावरापूर्णनिर्माणा-        | ४१४ | स्ववेदोदीरणात्संज्ञा       | ६६५         |
| सोच्छ्वासमानपर्याप्ता-       | ७२०          | ऱ्यावरापूर्णनिर्माण-         | ६९७ | स्वीघादपूर्णतिर्यञ्च-      | ७३९         |
| सोच्छ्वासमानपर्याप्त्य-      | ७१७          | स्थितेरुतकर्षका पञ्च-        | ७०२ | [ <b>ह</b> · ]             |             |
| सोद्योताशस्तगत्यन्य-         | ७१७ ।        | स्थित्युत्पादव्ययैर्युक्तं 💎 | ६६८ | होनि नावेति वृद्धि वा      | ६७१         |
| सोद्योतोदयपञ्चाक्षौ -        | ७१८          | स्थिरादिपञ्चयुग्मानि         | ६८० | हास्यं रतिर्जुगुप्सा भी-   | <b>६८</b> 0 |
| सौघर्मादिष्वसंख्याद्दा-      | ६७२          | स्थिरादिपड्युगेप्वेक-        | ७१३ | हास्यं रतिजुंगुप्सा भी-    | ७०४         |
| सौघर्मैंशानयोः पीता          | ६७०          | स्थिरादिषड्युगेष्वैक-        | ६९६ | हास्यं रितनृ देवश्च        | 900         |
| स्त्यानगृद्धित्रयं तिर्यः    | <i>.६७७</i>  | स्थिराऽऽहारद्विकाऽऽदेयं      | ६९७ | हास्यषट्कं च पुंवेदः       | ६८०         |
| स्त्यानगृद्धित्रयं 'तियं-    | ६८०          | स्थिराहारद्विकादेय-          | ७१४ | हास्यादि पट्कं पण्डस्त्री  | ६८४         |
| स्त्यानगृद्धित्रयं तिर्य-    | ६९९          | स्यूले सूक्ष्मे त्वपर्याप्ते | ७२५ | हीनस्तृतीयकोपाद्यै-        | ७४२         |
| स्त्यानगृद्धित्रयं तिर्य-    | ७३८          | स्यन्दते मुखतों लालां        | ६७४ | हीना तीर्थकृता त्रिश-      | ६९७         |
| स्त्यानगृद्धित्रयं श्वभ्रं 🐪 | ७३६.         | स्यात्तदेवानपर्याप्तौ        | ७१६ | हीनां तीर्यकृता त्रिश-     | ७१४         |
| स्त्रीपुन्नपुंसकाः प्रायो    | ६६७          | स्यात्पाञ्चिवशतं तत्र        | ७१९ | हीना दितीयकोपादी-          | ७३९         |
| स्त्रीपु न्नपुंसकास्याभि-    | ६६७          | स्यात्पञ्चिवशतिरत्र-         | ६९७ | हुण्डं वर्णचतुष्कं चो-     | ६९७         |
| स्त्री-पण्ढवेदनिर्मुक्ताः    | ६८५          | स्यात्पञ्चिवशतिस्तत्र        | ७१४ | हुण्डं वर्णचतुष्कं चो-     | ७१४         |
| स्थानं त्रिशतमेततस्या-       | ७१७          | स्यान्मनःपर्ययेऽप्योघः       | ७४१ | हुण्डासम्प्राप्तमिथ्यात्व- | ७३८         |
| स्थानं दशनवाष्टी च           | ७११          | स्युः पुद्गलोदयाः पञ्च       | ७६७ | हुण्डासम्प्राप्तमिथ्यात्व- | ७३८         |
| स्थानं त्रैंशतमस्तीदं        | ७१९          | स्युः सर्वेऽप्युपयोगेषु      | १६७ | •                          | ७३९         |
| स्यानानि त्रीणि तियंक्षू-    | ७२०          | स्व-परोभयवाधाया              | ६६८ | हुण्डासम्प्राप्तमिथ्यात्व- | ७४१         |
| ,                            |              | •                            |     | 4                          | •           |

#### परिशिष्ट

श्री • प्र• पं • रतनचन्द्रजी मुख्तार ( सहारनपुर ) ने प्रस्तुत ग्रन्थका स्वाघ्याय कर मूल एवं टीकागत पाठोंके विषयमें कितने ही स्थलोंपर सैद्धान्तिक आपत्तियाँ उठाईं हैं और उसके परिहारार्थ पाठ-संशोधनके रूपमें अनेक सुझाव दिये हैं, हम उन्हें यहाँ साभार ज्यों-का-त्यों दे रहे हैं और विद्वज्जनोंसे अनुरोध करते हैं कि वे उनपर गहराईके साथ विचार करें और जो पाठ उन्हें आगमानुकूल प्रतीत हों, उन्हें यथास्थान सुधार लेवें । चूँिक मूलप्रतिमें वैसे पाठ उपलब्ध नहीं हैं, अतएव सुझाये गये पाठोंको हमने शुद्धि-पत्रके रूपमें नहीं दिया है । उनके द्वारा पूछी गई दो-एक बातोंका उत्तर इस प्रकार है—

पृ० १२ पर टिप्पणीमें जो ''उवसमेण सहः निश्चिमकस्य सप्त दिनानि' पाठ दिया है, वह आदर्श मूलप्रतिमें हाँशियेमें दिये गये टिप्पणके आधारसे दिया गया है।

पृ० २४ पर गाया द्वः ११० से ११५ तकके अर्थमें जो अनन्तानुबन्धी आदि कपायोंके नामोंका उल्लेख किया गया है, उसका आधार व्वे० नवीन कर्मग्रन्य माग प्रथमकी निम्न गाया है—

> "जा जीव-वरिस-चडमास-पन्सगा निरय-तिरिय-नर-ग्रमरा। सम्माखुसन्वविरई-ग्रह्यायचरित्तवायकरा ॥१=॥

इसके अतिरिक्त नेमिचन्द्राचार्य विरचित कर्मप्रकृतिमें (जो कि अभी तक अप्रकाशित है) भी चारों गाथाएँ आई हैं और ये गाथाएँ गो० जीवकाण्डमें भी हैं। उसके संस्कृत टीकाकारोंने उनका अर्थ करते हुए कपायोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अज्ञचन्य और जवन्य अनुभागशिक्तके फलस्वरूप क्रमशः नरकादि गितयोंमें उत्पत्ति वतलाई है। इन दोनों टीकाओंका आधार लेकर पं० हेमराजजीने आजसे लगभग तीनसौ वर्ष पूर्व उक्त गाथाओंका जो अर्थ किया है उससे भी मेरे किये गये अर्थकी पृष्टि होती है। यहाँ उसका कुछ अंश उद्घृत किया जाता है—

"भावार्य—पापाणरेखा समान उत्कृष्ट [ शक्ति ] संयुक्त अनन्तानुबन्धी क्रोध जीवको नरगिवपै उप-जावै है। हल करि कुवाजुहे भूमिभेद तिस समान मध्यमशिक्त संयुक्त अप्रत्याख्यान क्रोध तिर्यचगितको उपजावै है। धूलिरेपा समान [अ] जघन्यशिक्त संयुक्त प्रत्याख्यान क्रोध जीवको मनुष्यगित उपजावै है। जलरेपा समान जघन्यशिक्त संयुक्त संज्वलन क्रोध देवगित विपै उपजावै है।" (देखो पत्र ३३)

इस टीकाकी एक हस्तिलिखित प्रति मेरे संग्रहमें है जो कि वि० सं० १७५३ के वैशाख सुदी ५ रिववारकी लिखी हुई है।

कसायपाहुडमें उक्त दृष्टान्त चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एकस्थानिक अनुभागशक्तिके ही रूपमें दिये गये हैं; किन्तु वहाँपर उनके द्वारा नरकादि गतियोंमें उत्पन्न करानेकी कोई चर्चा नहीं है।

पृ० ३९५ पर गा० २२८ के अन्तमं 'पमत्तिदरे' पाठ आया है। संस्कृत टीकाकारने उसका 'अप्रमत्ते' अर्थ किया है और तदनुसार हमने भी अनुवादमें 'अप्रमत्तगुणस्थान' लिखा है। परन्तु श्री० व० पं० रतनचन्द्रजी मुख्तारका कहना है कि अप्रमत्तगुणस्थानमें २८ व २९ स्थानवाले नामकर्मका उदय नहीं है, केवल ३० स्थान-वाले नामकर्मका उदय है। प्रमत्त गुणस्थानमें आहारकसमृद्घातके समय २८ व २९ प्रकृतिक स्थान होता है। अतः मूल पाठ 'पमत्तिदरे' के स्थानपर 'पमत्तिवरदे' पाठ कर देना चाहिए और तथव ही संस्कृत टीका और अनुवादमें भी अर्थ करना चाहिए। पर चूँकि किसी भी मूल प्रतिमें 'पमत्तिवरदे' पाठ हमें नहीं मिला और न संस्कृत टीकाकारको ही, अतः शुद्धिपत्रमें उनका यह संशोधन नहीं दिया गया है, पर उनका तर्क आगमका वल रखता है, इसलिए विद्वज्जन इसपर अवश्य विचार करें।

इनके अतिरिक्त उन्होंने और भी अनेक स्थलोंपर पाठोंके संशोधनार्थ अनेक सुझाव उपस्थित किये हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं—

- पृष्ठ पंक्ति
- १११ ४ 'परिहारविशुद्धी त एव २४ आहारकद्विकोनाः द्वाविशितः २२।' स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदी जीवोंके भी नहीं होता ( घवल पु० २ पृ० ७३४ )। अतः परिहारविशुद्धि संयममें स्त्रीवेद व नपुंसकवेद ये दोनों बंधप्रत्यय भी कम होकर शेप २० वंधप्रत्यय होने चाहिए ( घवल पु० ८ पृ० ३०५ )।
- २५२ ४ व ८ 'पल्लासंखेज्जभागूणा ॥४१८॥' (पंक्ति ४)। 'पल्यासंख्यातभागहीनाः।' (पंक्ति ८) के स्थानपर 'पल्लसंखेज्जभागूणा ॥ ४१८॥' 'पल्यसंख्यातभागहीनाः।' होना चाहिए (महाबंघ पु०२ पृ०२४३)।
- २८७ २१ 'तन्न, मिथ्यात्वद्रव्यस्य देशघातिनामेव स्वामित्वात् ॥५०८-५०९॥' अनन्तानुवंघीके मिथ्यात्वका देशघातिपना कँसे ?
- ३३१ २४-२५ ''तच्चतुर्विधवन्धकानिवृत्तिकरणक्षपकश्रेण्यां एकविशितिकसत्त्वस्थाने २१ मध्यमकषायाष्ट-क्षिपते त्रयोदशकं सत्त्वस्थानम् ।'' क्षपक श्रेणीमें चारका वंधस्थान सवेदके अन्तिम समयमें या अवेदमें होगा, उस समय आठ मध्यम कषायका सत्त्व नहीं होता ।
- ३३२ २,३,४,६,८ "ते पुण अहिया णेया कमसो चछ-तिय-दुगेगेण ॥५०॥" 'तत्य तिबंघए २८।२४।२१।४। दुवंघए २८।२४।२१।३ एयबंघे २८।२४।२१।२। (पंक्ति ३-४)। 'तानि पुनः क्रम-श्चत्रहिक्षिकेनाधिकानि मोहसत्त्वस्थानानि।' (पंक्ति ६)। 'तित्रबन्धानिवृत्तिक्षपके पुंवेदे क्षयं गते चतुःसंज्वलनसत्त्वस्थानं ४।' (पंक्ति ८)। तीन (मान माया लोभ) के वंधकके क्रोधका क्षय हो जानेपर ३ का सत्त्वस्थान भी होता है। इसी प्रकार दो (माया, लोभ) के वंधकके मानका क्षय हो जानेपर दो प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी होता है। इसी प्रकार एक (लोभ) के वंधकके मायाका क्षय हो जानेपर एक प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी होता है। किन्तु ये सत्त्वस्थान मूल या टीकामें क्यों नहीं कहे गये?
- रि४९ गुणस्थानकी अपेक्षा नामकर्मके उदयस्थानोंका कथन नहीं पाया जाता, किन्तु पृ०३८३ गाथा २०५-२०७ में गुरास्थानवत् जाननेकी सूचना की है। इससे ज्ञात होता है कि गुणस्थानकी अपेक्षा नामकर्मके उदयस्थानोंका पाठ छूटा हुआ है।
- ३५५ विश्वंकरके केवलिसमुद्धातमें नामकर्मका २२ प्रकृतिक उदयस्थान कहा है, जो ठीक नहीं २५६ २०६ २०६ १ है। प्रतर लोकपूरण अवस्थामें २१ प्रकृतिक उदयस्थान कहा है। उसके पश्चात् कपाट समुद्धातमें औदारिक मिश्र होनेपर औदारिकद्विक २, वज्जवृषभनाराच संहनन ३, उपधात ४, समचतुरस्रसंध्यान ५, प्रत्येकशरीर ६, के मिलनेपर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। परधात, प्रशस्तविहायोगितिके मिलनेपर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। परधात, प्रशस्तविहायोगितके मिलनेपर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। ए० ४२२ पर समुद्धात केवलीके २२ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं कहा है। सामान्य केवलीकी अपेक्षा २१,२७ का उदयस्थान कहा है।
- ३८८ ३०-३१ "तिर्यगितिको मनुष्यो वा मिथ्यादृष्ठिः देवगित-तदानुपूर्व्यद्वयं उद्देल्लयित, तदा अष्टाशीतिकं ८८। तथा नारकचतुष्कमुद्देल्लयित, तदा चतुरशीतिकं ८४।" पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य देवगितिद्विक या नरकचतुष्ककी उद्देलना नहीं करता। अतः यह पाठ इस प्रकार होना चाहिए—"तिर्यगितिको सनुष्यो वा मिथ्यादृष्टिः देवगित-तदानुपूर्व्यद्वयं पूर्वभवे उद्देल्य तस्य अष्टाशीतिकं ६६। तथा नरकचतुष्कमुद्देल्य तस्य चतुरशीतिकं ६४।" या भनुष्यो वा पाठ निकाल दिया जावे। (गो० क० गाथा ६१४,६१६,६२४।)

#### पृष्ठ पंक्ति

- ४०२ १६,१७,१८ "तु पुनश्चतुर्गतिजीवानां त्रिशत्क-बंघे ३० पञ्चिविशतिकोदय २५ द्वानवितक-नवितक-सत्त्वस्थानद्वयं ९२।९०। तिर्यङ्मनुष्येषु त्रिशत्कबंघे ३० पञ्चिविशतिकोदय २५ अष्टाशीतिक-चतुरशीतिसत्त्वस्थानद्वयम् ८८।८४।" नोट—मनुष्यमें २५ का उदयस्थान आहारक-समुद्धातके समय होता है। वहाँपर देवगित-सिहत २८ का या तीर्थकर-सिहत २९ का बंधस्थान संभव है। प्रमत्तगुणस्थान होनेके कारण आहारकद्विकका वंधस्थान संभव नहीं। प्रमत्तगुणस्थानमें ८८ व ८४ का सत्त्वस्थान भी संभव नहीं है। अतः 'चतुर्गति-जीवानां' के स्थानपर 'त्रियतिजीवानां' पाठ होना चाहिए। तथा 'तिर्यङ्-मनुष्येषु' के स्थानपर 'तिर्यक्षु' पाठ होना चाहिए।
- ४१८ २६,२७ "सूक्ष्म अपर्याप्तकोंके इक्कीस प्रकृतिक एक उदयस्थान जानना चाहिए। वादर अपर्याप्तकोंके चौवोस प्रकृतिक एक ही उदयस्थान जानो।।२७१॥" सूक्ष्म अपर्याप्तकोंके विग्रहगितिमें नामकर्मका २१ प्रकृतिक उदयस्थान और शरीर ग्रहण करनेपर २४ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसी प्रकार वादर अपर्याप्तकोंके भी ये दोनों उदयस्थान होते हैं। अतः पाठ इस प्रकार होना चाहिए—'सूक्ष्म अपर्याप्तकों और बादर अपर्याप्तकोंके २१ प्रकृतिक और २४ प्रकृतिक ये दो उदयस्थान होते हैं।।२७१॥' पृ० ४१७ मूलगाथा ३१ व ३२ में सातों अपर्याप्त जीव समासोंमें प्रत्येकके दो-दो उदयस्थान कहे हैं।

पृष्ठ गाथा

- ४३४ २९६ "मिच्छाई देसंता पण चदु दो दोण्णि भंगा हु।" इसमें 'दो दोण्णि' का अर्थ 'दो, दो और दो' किया गया है किन्तु इसका अर्थ 'दो दो वार' होता है। अतः 'दो तिण्णि' पाठ होना चाहिए।
- ४५१ ३३४ प्रमत्त गुणस्थानमें ९ योग तो तीनों वेदोंके उदयमें होते हैं। किन्तु ग्राहारक-द्विक काय-४५९ ३५२ योगमें मात्र पुरुषवेद होता है अतः भंग लाते समय ९ योगसे गुणाकर २४ (४ कषाय ४६१ ३५५) ×३ वेद ×२ हास्यादि युगल) से गुणा करना चाहिए। आहारक और आहारक मिश्र इन दो योगोंसे पृथक् गुणाकर ८ (४ कपाय ×१ वेद ×२ हास्यादि युगल) से गुणा करना चाहिए। एक साथ ग्यारह योगसे गुणा कर, गुणनकलको पुनः २४ से गुणा करना ठीक नहीं है।
- ४८४ ३९६-३९७ अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें एक प्रकृतिक सत्त्वस्थान मोहनीय कर्मका क्यों नहीं कहा ? मायाके क्षय होनेपर मात्र वादर लोभका सत्त्व रहता है।
- ४८६ ३९९ 'छण्णव छत्तिय सत्त य एग दुयं तिय तियह चहुं।' अर्थ—६९६,३७१,२३२, ३८४। '२३२' में से दूसरे '२' के लिए गाथामें कौन शब्द है ? गाथाका पाठ इस प्रकार होना चाहिये—'छण्णव छत्तिय सत्त य एग दुयं तिय [दुयं] तियह चदुं।'
- ५०० ४३७ 'पणुवीसाई पंच य वंघा वेउ िवए भिष्या।' वैक्रियिक काययोगमें २५।२६।२८।२९।३० ये पाँच वंघस्थान नामकर्मके कहे हैं। किन्तु वैक्रियिक काययोगमें २८ प्रकृतिक वंघस्थान कैसे संभव है ? क्योंकि २८ का वंघस्थान देवगित या नरकगित सहित होता है। वैक्रियिक काययोग देव व नारिकयोंके होता है जो देव या नरकगितका वंघ नहीं करते।
- ५०१ ४३९ आहारक काययोगियोंके नामकर्मका ९१ व ९० का सत्त्वस्थान कैसे सम्भव है ? नयोंकि आहारक काययोगके आहारक द्विकका सत्त्व अवश्य होगा।
- ५०३, ४४४ व टीका "अडवीस" के स्थानपर 'णव वीस' होना चाहिए। क्योंकि २८ प्रकृतिक नामकर्म उदय-स्थान चारों गतियोंमें छहों पर्याप्तियोंके पूर्ण होनेसे पूर्व होता है और विभंगज्ञान मन:-

| पृष्ठ | गाथा |                              |                                |                                         |
|-------|------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|       |      | पर्याप्ति पर्ण होनेके पश्चात | होता है। तथा विभंग ज्ञानियोंके | दद, द४. द२ का सत्व-                     |
|       |      | •                            | (गो० क० गाथा ७२४)।             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| -     |      | the miles ben subs           | ( 11 - 11 - 11 11 - 0 ( 0 ) 1  |                                         |

- ५०६ ४५२ ग्रसंयमोंके नामकर्मका ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान सम्भव नहीं है, वयोंकि अनिवृत्तिकरण क्षपक गुणस्थानमें सम्भव है। किन्तु देवद्विककी उद्वेलना होनेपर ८८ प्रकृतिक सत्त्रस्थान सम्भव है। ग्रतः गाथा ४५२ में ८० के स्थानपर ८८ होना चाहिए।
- ५०७ ४५६ तेज पद्मलेश्यामें नामकर्मका २६ प्रकृतिक उदयस्यान भी सम्भव है। जो सम्यादृष्टि देव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होता है उसके शरीर ग्रहण करनेपर २६ प्रकृतिक उदयस्यान तेज व पद्म लेश्यामें होता है। (पृ० ३८२ गा० २०४, पृ० ३७९ गाथा १९५)
- ५१२ ४६८ असंज्ञी जीवोंमें नामकर्मका २४ प्रकृतिक भी उदयस्यान है, क्योंकि एकेन्द्रिय जीवोंमें शरीर ग्रहण करनेपर २४ प्रकृतिक उदयस्थान होता है।
- ५१३ ४७१ भ्रनाहारकों में नामकर्मके ३० व ३१ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होते। १४ वें गुण-स्थानमें भी ९ व ८ प्रकृतिक नामकर्मका उदयस्थान होता है। १४ वें गुणस्थानवाले अनाहारक हैं। (देखो, पृ० ३८३ व पृ० ५०८ गा० ४५८) भ्रतः गाथा ४७१ में 'वउ उवीर' के स्थानपर 'दृयं उवीर' होना चाहिए।

विद्वान् पाठक गण उक्त सुझाये गये पाठोंके ऊपर विचारकर आगमानुकूल अर्थका अवधारण करें।

-ंसम्पादक

### शुद्धि-पत्र

| ৰ ত | पंक्ति                 | श्र <u>ा</u> द्ध                         | যুৱ                                              |
|-----|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6   | २९-३०                  | और अप्रतिष्ठित ये                        | के पर्याप्त और अपर्याप्त ये                      |
| 9   | 8-4                    | में वादर चतुर्गति****सप्रतिष्ठितके चार   | में, इतरनिगोदके वादर सूक्ष्म पर्याप्त तथा        |
|     |                        |                                          | अपर्याप्त अर्थात् बादर इतरिनगोद पर्याप्त, बादर   |
|     |                        |                                          | इतरनिगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म इतरनिगोद पर्याप्त,   |
|     |                        |                                          | और सुक्ष्म इतरिनगोद अपर्याप्त, ये चार            |
| १०  | २१                     | ये प्राण                                 | ये द्रव्य प्राण                                  |
| १०  | २३–२४                  | आदिकी '''तथा वचन                         | ×                                                |
| १०  | 33                     | <b>बीइंदियादिं</b>                       | एइंदियादि .                                      |
| १२  | 4                      | वा तीव्र उदय                             | ×                                                |
| १३  | २७–२८                  | भीर युगके आदिमें मनुओंसे उत्पन्न हुए हैं | <b>X</b>                                         |
| १८  | ३२                     | गो० जी० २०७                              | गो० जी० २१५                                      |
| २३  | ሂ                      | भी आच्छादित करे                          | भी दोपसे आच्छादित करे                            |
| 23  | 38                     | पू॰ २४१                                  | पू० ३४१                                          |
| २५  | ३०                     | पृ० ३५४                                  | पृ० ३५१                                          |
| ४२  | १२                     | पहले और आठवें                            | पहले और सातवें                                   |
| २७  | २७                     | द्रव्यसंयमे                              | संयम                                             |
| २७  | 32                     | >>                                       | ,                                                |
| २८  | १                      | भावसंयमका स्वरूप                         | × ` ` `                                          |
| २८  | ४                      | विरत होना, सो भावसंयम                    | जो विरतिभाव है सो संयम                           |
| ४०  | २७                     | कर, कोई                                  | कर, कोई शाखाको काटकर, कोई                        |
| ४१  | ₹ <b>५</b> –₹ <i>६</i> | घ० १, ३,२ गो०                            | घ० भा० ४ पृ० २९ गो०                              |
| ४९  | २०                     | ११।                                      | 1,83                                             |
| ४९  | ३३                     | उच्छ्वास, उद्योत                         | उच्छ्वास, आतप, उद्योत                            |
| 40  | १२-१३                  | <b>चदय</b>                               | बन्ध                                             |
| •   | १४-१५                  |                                          |                                                  |
| ५३  | २८                     | जानेपर नाम और गोत्रको छोड़कर             | जानेपर मोहनीयको छोड़कर                           |
| ६८  | २४                     | तत्र सत्त्वम् १६।                        | तत्र तासां व्युच्छेदः १६।                        |
| ç o | २३,२४,                 | ०<br>जवसंते १०१                          | ×                                                |
| ६९  | 74,70,                 | ४७                                       | ^                                                |
| 90  | શે ૬                   | चौतीसका सत्त्व है।                       | चीतीसका असत्त्व है                               |
| ७०  | २८-३०                  | उपशान्तमोहव्युन्छित्त नहीं होती          | ×                                                |
| ₽₽  | २                      | पञ्चकं ५                                 | पञ्चकं ५ [ औदारिकादिशरीरवन्धनपञ्चकं ५ ]          |
| ७४  | १                      | स्वात्मलामं                              | स्वात्मलाभं                                      |
| ७५  | २७                     |                                          | अप्रत्याख्यानचतुष्टयस्याविरते युगपद् बन्धोदयौ    |
|     |                        |                                          | विच्छेदौ भवतः 🖁 प्रत्याख्यानचतुष्ट्यस्य देशविरते |

| पृ०                                   | पंक्ति            | भ्रगुद्ध                        | ্ <b>যুৱ</b>                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                   | 51                              | 91                                                                            |
| ७५                                    | 45                | भवतः ९                          | भवतः ९                                                                        |
| ७६                                    | १९                |                                 | संहननस्य १                                                                    |
| ७६                                    | <sub>-</sub> - २१ | अस्थिरस्य <sup>१३</sup> अशुभस्य | वस्थिरस्य <sup>१३</sup> शुभस्य <sup>१३</sup> अशुभस्य                          |
| ७६                                    | ़२३               | तीर्यविवायितायाः ८              | तीर्थविघायितायाः १४                                                           |
| ७९                                    | . २२              | मनुष्यद्विकं २ औदारिक-          | मनुष्यद्विकं २ तिर्यग्द्विकं २ औदारिक-                                        |
| ७९                                    | २३                | समचतुरस्रसंस्थानं २             | समचतुरस्रसंस्थानं १                                                           |
| ८२                                    | Y                 | णिरय-                           | <sup>1</sup> णिरय-                                                            |
| ८२                                    | ३९                | ×                               | <sup>1</sup> सं० पञ्च सं० ४ 'श्वभ्रमानवदेवेसु' इत्यादि<br>गद्यभागः ( पू० ७४ ) |
| ८३                                    | २२                | पर्याप्तक जीवसमास               | अपर्याप्तक जीवसमास                                                            |
| ८४                                    | 78                | केव0                            | केव ०                                                                         |
|                                       | **                | ₹                               | 8                                                                             |
| 24                                    | ધ્                | एव २।                           | एव १।                                                                         |
| 66                                    | २०-२१             | मिथ्यादृष्टि संजी'''चार, तथा    | ×                                                                             |
| ८९                                    | 6                 | 80,                             | १२,                                                                           |
| ९१                                    | २८                | २ चेति                          | ३ चेति                                                                        |
| ९१                                    | ३०                | ९ स्युः                         | ६ स्युः                                                                       |
| ९४                                    | २२                | कार्मणकाययोग                    | वैक्रियिकमिश्रकाययोग                                                          |
| ९५                                    | २५                | १० योगा                         | १५ योगा                                                                       |
| १०१                                   | २५                | दश गुणस्थानानि भवन्ति १०।       | द्वादश गुणस्थानानि भवन्ति १२ ।                                                |
| १०२                                   | १९                | मि० सा० दे०                     | मि० अ० दे०                                                                    |
|                                       |                   | <b>६</b> ६ ६ ´                  | <b>દ્ દ્ દ્</b>                                                               |
| १०२                                   | ३३                | १,११७।                          | 2,200                                                                         |
| १०४                                   | <b>२१</b>         |                                 | मध्ये मुक्त्वा अन्ये असत्यमृपायोगौ अनुभय-                                     |
| १०७                                   | १०                | ११। वादरलोभः                    | ११। संज्वलनमायां विना सप्तमे भागे दश १०।                                      |
| 0                                     | ~•                |                                 | बादरलोभः ् (ूर्वा                                                             |
| १०७                                   | २५                | न <b>॰</b><br>५५                | पुर                                                                           |
| १०७                                   | २८                | प॰<br>२२ <sup>:</sup> .         | प <b>॰</b><br>२०                                                              |
| 838                                   | 8                 | द्वाविंशतिः २२।                 | विश्वतिः २०।                                                                  |
| १११                                   | २३                | आहारकद्विकके सिवाय शेष वाईस     | बाहारकद्विक, स्त्री तथा नपुंसक वेदके सिवाय                                    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | • • •             |                                 | शेष बीस                                                                       |
|                                       | •                 | अनि॰ सू०                        | यनि० सू०                                                                      |
| \$ \$ \$                              | ', <b>.</b>       | 7 7                             | ₹ , ₹                                                                         |
| १२०                                   |                   | X X                             | ₹ <b>₹</b>                                                                    |
| 170                                   | <b>{</b> C.       | मिथ्यात्वं खिमन्द्रियं          | मिथ्यात्वं १ खिमन्द्रियं                                                      |

| पु०        | पंक्ति     | মগুৱ                                        | <b>गुद्ध</b>                                                     |
|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| १२१        | २०         | <b>५।६।६।४।३।२।२।</b> ०                     | <b>५</b> ।६।४।३।२।१०                                             |
| १२१        | २९         | 77 .                                        | 27 23                                                            |
| १२२        | २          | 27 27                                       | 27 27                                                            |
| १२३        | L          | ₹×१                                         | ₹ + १                                                            |
| १२३        | २६         | श्रात्र                                     | ४।३                                                              |
| १.२५       | ३६         | .२।२ इनका                                   | २।२।१० इनका                                                      |
| १२६        | २४         | एक, काय पाँच                                | एक, इन्द्रिय एक, काय पाँच                                        |
| १२७        | <b>१</b> २ | रारा१०                                      | २।१०                                                             |
| १२७        | २०         | रारा१३                                      | रा१३                                                             |
| १२९        | २९         | <b>२।२।१३</b>                               | २।१३                                                             |
| १३०        | २          | रार                                         | रारा१३                                                           |
| १३१        | 9          | २ योगत्रयोदशक                               | २ एकभययुग्मं १ योगत्रयोदशक                                       |
| १३५        | ષ          | ४।२।२।२ एदे                                 | ४।२।२।१ एदे                                                      |
| १३५        | Ę          | ३।२।१२                                      | ३।२।३।१२                                                         |
| १३५        | २७         | ३।२।२।१२                                    | इ।२।१२                                                           |
| १३५        | 36         | ६।२०।४।३                                    | ६।२०।४                                                           |
| १३६        | ø          | ३।२। वै० मि०                                | ३।२।१२ वै० मि०                                                   |
| थ हे ९     | 6          | ४।२।२।१। एते                                | ४।२।२।२।१। एते                                                   |
| १३७        | २३         | ४।२।२।१ एए                                  | ४।२।२।२।१ एए                                                     |
| १३८        | २३         | <b>३।२।१२</b>                               | शरा१र                                                            |
| १३९        | 8          | <b>२१५</b> २                                | ११५२                                                             |
| 8.88       | 84         | ३।२।१०                                      | इंशिशिश                                                          |
| १४९        | 30         | रहिताः                                      | हताः                                                             |
| १५०        | १२         | ६।१५।४।२।२ परस्परेण                         | ६।१५।४ परस्परेण                                                  |
| १५०        | १८         |                                             | ६।६।४ परस्परेण                                                   |
|            | ६ और ७के   | _                                           | दसयोग-तिवेदभंगा८०६४०                                             |
| १५१        |            | हास्यादि २ भय २ थोगाः                       | हास्यादि २ योगाः                                                 |
| १५२        |            | हास्यादि २ भययुग्म २ गुणिताः ९६०।           | 4                                                                |
| १५२        | १२         | ३।२।१०                                      | ३।२।२।१०                                                         |
|            |            | ३ के बीचमें ×                               | ३६०।१।२।१ परस्परं गुणिताः ७२०                                    |
| १५२        | २४         | ₹0८000 ,                                    | \$00600<br>                                                      |
| १५३        | 8          | वैक्रियिकमिश्रेण                            | औदारिकमिश्रेण<br>६ १                                             |
| १५४        | <b>१</b> ६ | 4 8                                         |                                                                  |
| १५४        |            | ξ' ? :                                      |                                                                  |
| १५४<br>१५४ |            | ्रींपी३।१।२।१६।४।४                          | १।५।३।१।२।२।१६।६।४<br>२० त्रि अंशे ६० तथाकृत द्वि २ त्रि ३ हारेण |
| १५६        | 6          | २० अंशे तथाकृत द्वि २ त्रि ३ हारेण<br>भक्ते | ६ मनते                                                           |
| १५८        | ११         | <sup>भवत</sup><br>६।१०(४।२।२।९।             | ६ मगतः<br>६।१०।४।३।२।९                                           |
| १५८        | 7 <i>7</i> | २५९६०                                       | २५९२o                                                            |
| , 10       | **         | 1177"                                       | 1111                                                             |

```
पंक्ति
                  अगुद्ध
                                             शुद्ध
पु०
                                            काय दो
        ३० काय तीन
१५९
                                            १4२
१५९
        इ२
             1++5
                                             १२९६०
१६०
          Ş
             १२९६९
                                            चप० १।९
             उप० १।१
१६७
         Ų.
                                            \{X\S = \S
        २0 २×१×९=१८
१६७
                                            जपञान्तकपाय गुणस्थानमें ९ ९ भंग होते हैं।
१६७ २० और २१के बीचर्ने
                                            खंति-दाण
             खंति ण-
        १६
१६८
                                            थ थ ध
             3 6
१७५ १३ व१४
                                            66
              ረ
                                            सप्तविष-पड्विषकर्म-
             त्तप्तविष कर्म-
१७६
             रहनेपर निश्रगुणस्यानवर्ती जीव
                                            रहनेपर, मिश्रगुणस्यानवर्ती जीवके अतिरिक्त,
ર્હે હે
             = 4 4 4
                                            इ इ ५ ५
१७८ ५ व ६
                                            0 4 7 7
              ० २ २ २
                                            तत्रानाचनन्तत्वात् ३।
             तत्रानाचनन्तत्वात् ।
१८२
             मुस्वरद्वयं २ आदेय-
                                            सुस्वरहयं २ सुभगद्वयं २ आदेय-
१८४
         १५
१८५
         ११
                                             बप्यपरा ८७ ६
             वययसा ८ ६ १
                    ७६१
                                                    6 5 6
१९०
          ئ
              १
                 3
                                             १३
                                             ą
१९१
             वंकसंदृष्टि इस प्रकार है—
                                            अंकसंदृष्टि इस प्रकार है—
              ६।४।२।२।२।२।१।१।१।१।१।
                                            इा४।राराराराशशशशश
             वा प्रमत्तो भूत्वा
१९४ २६-२७
                                            वाऽप्रमत्तो भूत्वा
              २०२
         ३२
              = 5800)
                                              = 5,800)
२०६
         १९
              २१४ अवशः
                                            ४। नयशः
             हुण्डकसंस्थानं
२०७
          £.
                                            हुण्डकसंस्थानं १
२१०
              रारारारारा५
         १८
                                             रारारारारारा५
२११
             वर्णचतुष्कं १
         १३
                                            वर्णचतुष्क ४
२११
             दुर्भगं अनादेयं
         १४
                                            दुर्भगं १ अनादेयं
२१५
       ફે—છ
              अप्र॰
                                            अप्र ०
              २८
                                             35
              २९
                                             30
              ξo
                                             30
                                             ₹१
२१५
              ( ? + ? + ? + 2 + 2 = 20 ) ( ? + ? + ? + 2 + 2 = ? ? )
         १६
              ( तियेनाति )
२१५
         १७
                                            (नरकगतिका १ तिर्यगति)
२१५
              २० = १३९५५
         १८
                                            १९ = १३९४५
२२५
          Ę
              विना तथा सासादन
                                            विना सासादन
२२५
         २२
              1351
                                            १६६१
२२६
         ११
              ६४
```

६६

| षु० | पंति | <b>प्र</b> शुद्ध                            | যুৱ                                               |
|-----|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| २२७ | १६   | _                                           | ६२ ९८ १०३ ११९                                     |
| २२७ | २३   | ६५                                          | ६७                                                |
| २२८ | २६   | १३                                          | ξο <b>ξ</b> .                                     |
| २२९ | 9    | मि॰ अ॰ ।७२।                                 | मि॰ १७०। अ॰ १७२।                                  |
| २३० | 8    | 1981                                        | १५२।                                              |
| २३० | ११   | हुण्डकासम्प्राप्त १                         | हुण्डकासम्प्राप्त २                               |
| २३१ | છ    | मि॰ सा॰                                     | मि० सा०                                           |
|     |      | १५ २९                                       | १५ २४                                             |
|     |      | १०५ ९४                                      | १०९ ९४                                            |
|     |      | ० १५                                        | ० १५                                              |
| २३२ | ११   | •                                           | गुणस्थानानि १३।                                   |
| २३२ | 9 0  | तीर्यञ्च                                    | तीर्यङ्करञ्च .                                    |
| २३५ | 38   | ७२                                          | <i><b>66</b></i>                                  |
| २३५ | २४   | कुतः २                                      | कुत: ?                                            |
| 735 | 6    | सूदमलोभस्य वन्घोऽस्ति                       | सूक्ष्मलोभस्य [बन्घाभावात्सप्तदशप्रकृतीनां] .     |
|     |      |                                             | वन्घोऽस्ति .                                      |
| २३६ | १३   | अठारह प्रकृतियों                            | अठारह तथा सूक्ष्मसाम्परायके सतरह प्रकृतियों       |
| २३६ | 3 8  | \$ -                                        | ₹ .                                               |
| ३३७ | ४    | ४२                                          | <b>8</b> \$                                       |
| २३७ | २८   | मत्यादि चारःःः। केवलज्ञानमें                | मत्यादि तीन''''। मनःपर्यय ज्ञानमें प्रमत्तादि सात |
|     |      |                                             | गुणस्यान होते हैं । केवलज्ञानमें                  |
| २३८ | १७   | ११७ ७४ ७४ ७७                                | ११७ १०१ ७४ ७७ .                                   |
| २४० | २६   | १६०००                                       | <i>१६</i>                                         |
| २४० | ३०   | मनुष्यायु, तिर्यगायु, मनुष्यद्विक,          | नरकायु, तिर्यगायु, नरकद्विक                       |
| २४१ | 78   | भौदारिक-तङ्गोपाङ्गद्वयं                     | भौदारिक-तदङ्गोपाङ्गदृयं                           |
| २४१ | २५   |                                             | प्रकृतीरप्रमत्तोपशम-                              |
| २४२ | 35   |                                             | तिर्यन्मनुष्यायुर्द्वयं २                         |
| 488 |      | ३०००।२०००                                   | २०००१०००११०००                                     |
| २४७ |      | साग० ३२                                     | साग० ३३                                           |
| २५३ |      | जघन्य                                       | अजघन्य                                            |
| २५४ |      | <b>सना</b> दि                               | ×                                                 |
| २५६ | १८   | सप्तदशोत्तरसर्व-                            | सप्तदशोत्तरशतसर्व-                                |
| २५६ | २०   | उत्कृष्टविशुद्धः तिहिपरीतेनोत्कृष्टमविशुद्ध | जल्क्षष्टं विशुद्धः तिहिपरीतेन अविशुद्ध           |
| २५६ | 35   | , ,                                         | तद्देवायुरवन्धान्निरतिशये                         |
| २५७ | 6    | अप्रमत्तसंयतके                              | प्रमत्तसंयतके                                     |
| २५८ |      | गाया ४३२ के अर्थके नीचे दिये गये उत्य       |                                                   |
| २५८ | 53   |                                             | मुनिर्बद्गाति ३।                                  |
| २५९ |      | सेणाणं पयडीणं                               | सेसाणं पयडीणं                                     |
| २६१ | २२   | जघन्योत्कृष्टवन्चा-                         | जघन्योत्कृष्टानुत्कृष्टवन्या-                     |

| प्रु०        | पंक्ति  | <b>ग्र</b> गुट                         | शुद्ध                                                |
|--------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>२</b> ६१  | २९      | ० घ्रुव-सम्रुव                         | ० ० वस्त्व                                           |
| २६१          | şe      | •                                      | ० घ्रुव "                                            |
| २६१          | 3. §    |                                        | 0.0                                                  |
| २६१          | 32      |                                        | ০ গ্রুৰ ,,                                           |
|              | 55      | ५ चत्हर<br>१ चत्हर                     | ४ <del>उ</del> त्हा॰                                 |
| २६२<br>२९३   |         |                                        | _                                                    |
| २६३          | २्३     | साद्यश्वास्यां अजघन्या-                | साद्यञ्चान्यां जवन्यानुभागवन्वः साद्यञ्चवभेद्राम्यां |
| Dell         | -1.     | V2 === -                               | अज्ञचन्या-                                           |
| २६३          |         | ४३ हम् ०                               | ४३ जञ्च सादि ०                                       |
| २६३          |         | ४३ वज्र ० वना०                         | ४३ अज॰ ,, अना॰                                       |
| २६३          |         | ४३ उत्हा० ०                            | ४३ चत्कु॰ ,, ॰                                       |
| २६३          | २८      | ४३ सनु० ०                              | ४३ अनु० ,, ०                                         |
| २६६          | २९      | सादेयं १                               | वनादेयं १                                            |
| કહે          |         | दरगचरका पसरदं                          | वण्यचनकापसत्य                                        |
| २७१          |         | उपयातः १ प्रसस्तवर्ण-                  | उपघातः १ अप्रशस्तवर्णे-                              |
| २७१          |         | बौर प्रसस्त वर्ण                       | और अप्रशस्त वर्णे                                    |
| २७४          | 8       |                                        | यदा परिवर्त्तमान-                                    |
| २७४          | १६      |                                        | संस्थानं ६, संहननं ६                                 |
| र७४          | १७      | मनुष्यहिकं ५                           | मनुष्यद्विकं २                                       |
| २७४          | १७      | देवद्विकं २                            | स्वरिहकं २                                           |
| २७४          | ₹ o     | -वरपं १ निद्रानिद्रा                   | -वरणं १ [ निद्रा १ प्रचला १ ] निद्रानिद्रा           |
| २७५          | Ş       | द्भुतः १                               | क्रुवः ?                                             |
| <i>श्थ</i> ् | 8       | तासु घातिन्यः ७५ ।                     | तासु बघातिन्यः ७५ ।                                  |
| २७९          | 88      | ये सर्व ६१                             | ये सर्व ६२                                           |
| २८०          | २३      | सुक्तचतुः                              | स्सचतुः ,                                            |
| <b>३८३</b>   | 6       | <i>णा</i> णंतरायदययं                   | णाण <del>ंत</del> रायदसर्यं                          |
| २८६          | 33      |                                        | चीये गुणस्यामको                                      |
| २८८          | ४       |                                        | और अल्प प्रकृतियोंका वन्म                            |
| २८८          | έ       |                                        | तया अधिक प्रकृतियोंका वन्य                           |
| २८८          | १७      | देवगति-नरकगति                          | नरकगति े                                             |
| २८९          | २७      | ये ३७                                  | ये २७                                                |
| २९१          | २८      | पल्यस्याविभागप्रति <del>च्</del> डेदाः | तस्याविभागप्रतिच्छेदाः                               |
| Dote 90      | Cr. C   | ८७७ <b>६</b>                           | € €                                                  |
| 170 64       | , 50, 3 | 6666<br>6666                           | 666                                                  |
| २९७          | २६      | अष्टबाऽष्टवा सप्तवा                    | सप्टमाऽप्टमा अव्टमा                                  |
| २९७          |         |                                        | . ८८८७७                                              |
| २९७          |         | तथा बाठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानः          |                                                      |
|              | • •     | ८७                                     | ٠<br>                                                |
| २९८ २३       | 2,२३,२  | ४ नवतः ८८                              | नदतः ८८                                              |
|              |         | ٠ ८ ७                                  | . 66                                                 |

|    | पु०          | पंक्ति     | <b>श्र</b> शुद्ध                                     | गुद्ध                           |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ,, |              |            | 0 0                                                  | 0 0                             |
|    | २०५५         | (४,५५,५६   | सत्ता ४ ४<br>६ ६                                     | सत्ता ४ ५<br>६ ६                |
|    | ३०३          | Ą          | RIR                                                  | ४।५                             |
|    | २०२<br>३०३   |            |                                                      |                                 |
|    | <b>३११</b>   | •          | मङ्गाः । पञ्च<br>ति २।१ ति २।३ २।२                   | भङ्गाः पञ्च                     |
|    | 3 <b>3</b> 3 | É          |                                                      | ति रा१ ति रा१ रार               |
|    | २१३<br>३१३   | ५<br>३७    | २।२<br>नौ बन्ध                                       | मी भारत                         |
|    |              | ·          |                                                      | नी मङ्ग                         |
|    | ३१५          | ११         | <b>३।२१।</b>                                         | इ।२।१।                          |
|    | ३१६          | १९         |                                                      | <b>?</b> ?                      |
|    | ३१६          | २०         |                                                      | सासणे-२१ पत्यारो                |
|    | ३२१          | १४         | •                                                    | पुनः मध्यमाप्रत्याख्यान         |
|    | ३२२          | ₹ 2        | <b>डदयस्या</b> ०                                     | <b>उदयस्था</b> ०                |
|    | ३२२          | १२         | २१, १२                                               | २१, १३, १२                      |
|    | ३२३          | 9          | र्१ .                                                | <del>२१</del>                   |
|    |              |            | <b>₹</b>                                             | 48                              |
|    | 353          | १७         | 48                                                   | 2 6                             |
|    | ३२४          | ٥          | २०                                                   | २२                              |
|    | ३२४          | १४         |                                                      | मिश्र <b>रहितम</b> ष्टकं        |
|    | ३२४          | १७         | १२ ९                                                 | १३ ९                            |
|    |              |            | 48                                                   | 4 8                             |
|    | ३२८          | 7          | २ १                                                  | २ २                             |
|    |              |            | γ .                                                  | 8                               |
|    | ३२८          | , <b>३</b> | 8                                                    | २<br>१२                         |
|    | :            |            | 45                                                   | सुहुमे १।                       |
|    | ३२९          | Ę          | •                                                    | १२।१२।४।३।२।१।१                 |
|    | ३२९          |            | १२।१२।४।३।२।१                                        | ( यथा-राराशशशशश )               |
|    | ३२९          |            | ( यथा-राराशाशाशा )                                   | X                               |
|    | ३३३          |            | सत्ताईस                                              |                                 |
|    | <b>333</b>   |            | किन्तु जिससत्ताईस प्रकृतिक सत्त्व-<br>स्थान होता है। | ×                               |
|    |              |            |                                                      | तेईस, वाईस और                   |
|    | ३३४          | <b>२५</b>  |                                                      | X                               |
|    | ३३८          | १५         | पर्याप्तं १ स्थिरा-                                  | पर्याप्तं १ प्रत्येकं १ स्थिरा- |
|    | ३४०          |            | दुर्भग और यशस्कीर्ति                                 | दुर्भग, यशस्कीति                |
|    | ₹ <b>४</b> ० | <i>₹७</i>  | दुस्य भार यशस्त्रात<br>सुस्वर और यशःकीत्ति           | सुस्वर, यशःकीत्ति               |
|    | ₹ <b>४</b> ₹ |            |                                                      | (2×2×2=6)                       |
|    | ₹ <b>४</b> ४ | ₹<br>~ =   | •                                                    | <b>।</b> रारा५                  |
|    | 388          | २६         |                                                      | 21818                           |
|    | ३४५          | ų          | शरार                                                 |                                 |

| पृ०            | पंक्ति | <del>श्र</del> शुद्ध                    | गुद्ध                                      |
|----------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ३४५            | ११     | ( < x < x < x < x < x < x < x < x < x < | ( < x < x < x < x < x < x < x < x < x <    |
|                |        | $2 \times 2 = )$                        | $2 \times 2 = $ )                          |
| ३४६            | ঽ৽     | प्रमत्तसंयत                             | ×                                          |
| इं४७           | 3.     | प्रमत्त                                 | ×                                          |
| ३४९            | २      | १+१+१+८+१+८=२०                          | ? + ? + ८ + ८ + ? = ??                     |
| ३४९            | Ę      | ( तिर्यग्गति                            | ( नरकगति-सम्बन्धी १ + तिर्यगगित            |
| ३४९            | ¥      | ₹0 =                                    | <b>??=</b>                                 |
| इ५०            | १२     | संयुक्त उदयस्थान                        | संयुक्त पच्चोसप्रकृतिक उदयस्थान            |
| इ५२            | १८     | ₹0,1                                    | ३०, ३१।                                    |
| इष्ड           | १४     | ९ दुर्भगं १                             | २ दुर्भगं १                                |
| इए६            | १७     | वर्षसहस्राणि १०००। द्वाविशतिः           | वर्षसहस्राणि द्वाविशतिः                    |
| ३५५            | \$ 8   | स्यानं भवति ।                           | स्थानं न भवति ।                            |
| ३६७            | २३     | उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ।          | उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम तीन पत्य है। |
| 350            | २४     | अनन्तमुहुर्त                            | <b>अन्तर्भृ</b> हूर्त                      |
| 386            | १७     | पड्विंशतिकं २७                          | पर्विशितकं २६                              |
| ३७६            | १६     | स्यानके ३                               | बाठ प्रकृतिक व नौ प्रकृतिक स्थानके ३       |
| 300            | २३     | मिश्रकायनोग                             | मिश्रकाययोग                                |
| 360            | २९     | -कायकोगर्मे                             | काययोगमें                                  |
| ३८१            | १२     | २९।३०                                   | २९।३०।३१                                   |
| 328            | २२     | उनतीस और तीस प्रकृतिक और आठ             | उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतिक नौ            |
| ३८१            | थइ     | केवलज्ञानमें इकतोस,""तीन                | केवलज्ञानमें तीस, इकतीस, '''चार            |
| ३८२            | ξ ₹    | २०।२१।२४।२६।२७                          | २०।२१।२६।२७                                |
| ३८३            | २      | २७।२८।३०।३१                             | २७।२८।२९।३०।३१                             |
| ३८३            | ४      | <b>२५</b> ।२७                           | २५।२६।२७                                   |
| ३८३            | ų      | <b>२१।२५।२७।२८</b> **** २१।२५           | <b>२१।२५।२६।२७।२८</b> ****२०।२१।२५।२६      |
| ३८३            | १३     | और छत्रीस                               | ×                                          |
| ३८३            | १४     | शेप सात                                 | शेप आठ                                     |
| ३८३            | २९     | <b>२१।२४।२६।२७।</b>                     | <b>२१।२५।२६।२७।२८।</b>                     |
| ३८४            | -      | •                                       | <b>मुस्वरे</b> षु                          |
| ३८४            |        | चरीरमिश्रे २४।२५।                       | शरीरमिश्रे २४।                             |
| ३८४            |        |                                         | २५।२६। उच्छ्वासपर्याप्ती २६।२७। उदयागतं    |
| ३८४            | 23     |                                         | शरीरपर्याप्तौ २८।२९। उदेति ।               |
| ३८५            | Ų      | ~ •                                     | शरीरमिश्रपर्याप्तौ २४                      |
| ३८५            | Ę      | • •                                     | शरीरपर्याप्तौ २५, २६                       |
| ३८५            |        | ६३।९२।९१।९०।८८।८२।८२                    | ९३।९२।९१।९०।८८।८४ ८२                       |
| ই <b>ে</b> ড   | ک      | 6                                       | नरकद्विक                                   |
| ३८८            |        | ९३:६२:१६१।९०।                           | ९३।९२।९१।९०।                               |
| 3.2.5<br>3.7.0 |        | ८१। तिर्यनातिको                         | ८२। तिर्येगितिको                           |
| ३८९            | ণ্ড    | मिस्ते ९२१६०।                           | मिस्ते ९२।९०।                              |

| Ão         | पंति  | न प्रशुद्ध                                                  | <b>যু</b> ৱ                                                |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ३८९        |       | देवेसु ९३।९२।९१।६०।                                         | देवेसु ९३।९२।९१।९०।                                        |
| ३८९        | १०    | द्विनवितकं ९०                                               | द्विनवतिकं ९२                                              |
| ३८९        | १५-१६ | तीर्थयुतं ९२ न आहारयुतं चास्ति ९०;                          | तीर्थयुतं न, आहारयुतं चास्ति ९२।९०;                        |
| ३८९        | २६    | मि० ९२ ९१ ८८ ८४ ८२                                          | मि॰ ९२ ९१ ८८ ८४                                            |
| ३९०        | ą     | सू० ९३ ९२ ६१ ९०                                             | सू० ९३ ९२ ९१ ९०                                            |
| ३९०        | १८    | ८८ ८४ ८२                                                    | 20 08                                                      |
| ३९०        | 38    | ४ १० ९                                                      | १० ९                                                       |
| ३९१        | 9     | ३०।९।८।                                                     | ३०।३१।९।८।                                                 |
| ३९१        | १०    | ७८।१०।९।                                                    | ७८।७७।१०।९।                                                |
| ३९२        | २७    | 99, 90, 66, 68                                              | ९२, ९०, ८८, ८४                                             |
| ३९७        | 8     | १ प्रयमसंस्थानं १                                           | १ वैक्रियिकशरीरं १ प्रथमसंस्थानं १                         |
| ३९७        | ३६    | 747-748                                                     | २५०–२५१                                                    |
| ३९८        | २३    | <b>९१।९२।</b>                                               | ९१।९३।                                                     |
| ३९८        | २९–३१ | जो असंयतसम्यग्दृष्टि आदि "देवलोकको                          | जो असंयत सम्यग्दृष्टि देव या नारकी तीर्थंकर-               |
|            |       | जाते हुए कार्मणकाययोग                                       | प्रकृतिका वंध कर रहा है, वह मरण करके                       |
|            |       |                                                             | मनुष्यगतिको जाते हुए विग्रहगतिमें तीर्थकर                  |
|            |       |                                                             | प्रकृति सहित देवगति युत २९ प्रकृतिक स्थानका                |
|            |       |                                                             | वंघ करता है, उसके कार्मणकाययोग                             |
| ३९९        | २८    | ८८ द्वचशीतिकं                                               | ८८ चतुरशीतिकं ८४ द्वचशीतिकं                                |
| ४०१        | २२    | २७।२८।                                                      | ×                                                          |
| ४०१        | २४    | वन्धः १९ म० ।                                               | बन्धः २९ म० ।                                              |
| ४०१        | २५    | २७।२८।                                                      | ×                                                          |
| ४०१        |       | स० ९३।९०।                                                   | स॰ ९२।९०।                                                  |
| १०४        |       | मनुष्यगतियुत                                                | ×                                                          |
| ४०३        |       | प० म० म० ती०                                                | प॰ ड॰ म॰ ती॰                                               |
| ४०३        | २९    |                                                             |                                                            |
| ४०३        |       | सत्ता ९१।वंशा                                               | सत्ता ९३।९१।वंशा                                           |
| ४०४        | १     | रशर्थारहाइ०।३शस० ९०।                                        | रशर्थार्धार्धार्धार्थार्थार्थार्था स्व                     |
|            |       |                                                             | ९२।९०।८८।८४।८२।                                            |
| ४०४        |       | ८२, ९०                                                      | <b>९</b> २, <b>९</b> ०                                     |
| 806        |       | स॰ ६ ४                                                      | स॰ ६ ६                                                     |
| 800        | ₹७    | Y                                                           | O Note have have have have have                            |
| ४०९        |       | ४।५ ४।५ ४।५ ४।५ ४।५ ४।५ ४।५                                 | अप अप अप अप अप अप अ                                        |
| ४०९        |       | 999948                                                      | ९९९६६४                                                     |
| ४०९<br>४११ |       | और पाँचप्रकृतिक                                             | भौर छहप्रकृतिक<br>अयोगिकेवलीमें भी ये ही दो भङ्ग वन्य विना |
| ४११        |       | अयोगिकेवलीमें भी ये ही दो भङ्ग<br>वेदनीय कर्मके बन्धका अभाव | वेदनीय कर्मकी किसी एक प्रकृतिकी सत्ताका                    |
| .11        | 77    | पर्याप पामम बन्दमा वनाद                                     | अभाव                                                       |
| ४११        | २४    | वंघके विना                                                  | ×                                                          |

| वृ०            | पंक्ति           | श्रशुद्ध<br>म ३ म ३ ०                               | शुद्ध<br>म ३                           |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ४१३            | १२३              | ति २ ति २ ति २                                      | ति २ ति २                              |
| •              |                  | तिरम२ तिरतिरतिरम३                                   |                                        |
| ४१३            | १७               | स॰ २ रार ३।२ रार रा३                                | स॰ २ रार रार राइ राइ                   |
| • • •          | •                |                                                     | o .73. 1.0 7.1 1.0                     |
| <b>293</b> 7   | २४ <b>–२५</b> –२ | E # 3                                               | म३ म३ म३ 💝 😂                           |
| • 1 4          | (0 (1 )          | चार .                                               | हार हार हार ें                         |
| V63            | ~<br>> .         | •                                                   | तिर्यचोंमें आयुसम्बन्धी                |
| ४१३<br>४१३     | ३५<br>३५         | तिर्यगायुसम्बन्धी                                   | मनुष्योमें भायुसम्बन्धी                |
|                |                  | मनुष्यायुसम्बन्धी<br>केवलीके ६ भङ्ग वतलाये गये हैं। | केवलीके १ भङ्ग वतलाया गया है।          |
| ४१३<br>४०३     | ३८               | २८+९)                                               | २८ + १)                                |
| 88\$<br>\$     | ₹९               |                                                     |                                        |
| ४१५            | २०               | सप्तिकाकार                                          | सप्ततिकाकार                            |
| \$\$\$<br>**** | 90               | य पज्जते                                            | अपज्जते                                |
| `\$\{\circ}    | \$ \$            | - 11                                                | "                                      |
| ४१८            | २५<br>२६         | बादरपर्याप्तयोः                                     | बादरापर्याप्तयोः                       |
| ४१९            | २६               | 77, 90,                                             | 97, 90,                                |
| ४२१            | १८               | ३१। जदयाः                                           | ३१।१। उदयाः                            |
| ४२१            | ₹ <b>४</b>       | २३ २१।२१ ९२                                         | २३ २१।२४ ९२                            |
| ४२१            | २६               | ८२                                                  | 26                                     |
| ४२१            | २८               | <b>70</b>                                           | ₹0                                     |
| ४२३            | १८               | 44000                                               | 90000                                  |
| 858            | १८               | ६। एता                                              | ६। षट् प्रकृतयः सत्त्वरूपाश्च ६। एता   |
| ४२७            | ς                | 880                                                 | <b>४</b>                               |
| ४२७            | १०               | ४।५।४ ४।५।४ ४।५।४                                   | ४।५ ४।५ ४।५।४                          |
| ४२७            | <b>१३</b>        | 0 8 0 0 0                                           |                                        |
| ४२८            | '१९              |                                                     | वं ११००                                |
| ४२८            | 25               | <b>a</b> ooo                                        | वं ०११                                 |
| 838            |                  | णिरयाजगं जदयं वंधं मणुयाजगं ५ ।                     | णिरयाउगं बंघं मणुयाउगं उदयं दो वि संता |
| ४३२            | 8                |                                                     | तिरियां चर्ग                           |
| ४३३            |                  | पष्ठः ५।                                            | पष्ठः ६।                               |
| ४३३            | 25-55            | <b>मि</b> 0                                         | मि॰                                    |
|                |                  | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | <b>₹</b><br>. <b>(</b> )               |
|                |                  | 6 7 7 7 7 7 7                                       | 4                                      |
|                |                  | 4                                                   | 3                                      |
|                |                  | ₹₹ .                                                | <b>१</b> ६                             |
| ४६४            | २६               | 2                                                   | <b>२१११११११</b> २                      |
| ४३७            | , <u>ş</u> o     | २२२२२                                               | २२२११                                  |
|                | ३६               |                                                     |                                        |

| पू०         | पंक्ति | ' শ্বযুক্ত                         | গুৱ                                                       |
|-------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ४३८         | 8      | ४।३।२।                             | <b>૪</b> ૧૨૧                                              |
| XX0 .       | २९     | 9969.                              | 8 8 8 8                                                   |
| ४४१         | ३२     | शेषाः अपूर्वकरणस्य                 | शेपाः अनिवृत्तिकरणस्य                                     |
| ४४२         | 8      | क्षायोपशमिकसम्यक्त्वी              | क्षायोपशमिकसम्यक्त्व भी होता है, अतः                      |
| ४५०         | 9-90   | ७ चतुर्भेङ्गा<br>टाट               | ७<br>८।८ चतुर्भङ्गा<br>९                                  |
| ४५१         | ३१     | मिच्यादृष्टी ८०।१२। सासादने        | मिथ्यादृष्टौ ८०।१२।गु० २४। सासादने                        |
| ४५२         |        | ( २२०८× ११५२                       | ( २२०८ + ११५२                                             |
| ४५५         |        | भवन्ति १४।                         | भवन्ति १७।                                                |
| ४५५         |        | २६ भङ्ग                            | ३६ भद्भ                                                   |
| ४५५         |        | २६ = ) १४ <b>४</b>                 | <i>₹ = ) १४४</i>                                          |
| ४५६         |        | अनि॰ ९ ९ १२ १०८                    | अनि० ९ १ १२ १०८                                           |
|             | १७     |                                    | ९१ ४ ३६                                                   |
| ४५६         |        | सूक्म० ९ ९ १                       | सूक्ष्म ९११९                                              |
| ४५७         | 2      | चालीस और                           | चवालीस और                                                 |
| ४६१         | २६-२८  | ७<br>सासणे उदया ८८<br>७            | ७<br>सासणे उदया ८।८<br>९                                  |
| ४६४         | ц      | १९१६।५१२                           | ९२१६।५१२                                                  |
| ४६४         | २४     | सासादन १३                          | सासादन १२                                                 |
| ४६७         | ષ      | स० ८ ६४ ६                          | अ०८६०६                                                    |
| ४६७         | २२     | सासादन ५ ८ २४ 🕠                    | सासादन ५ ४ २४                                             |
| ४६७         | २४     | अविरत ६ ८ २५                       | अविरत ६ ८ २४                                              |
| ४६७         | ३१     | सूक्ष्मसाम्प० ७ १ १                | सूक्ससाम्प० ७ १ ७                                         |
| ४६८         | १४     | इस प्रकार है—६८, ३२                | इस प्रकार है—६८, ३२, ३२                                   |
| ४७०         | ૮      | दे० ५२ ६ २१२ २४                    | दे॰ ५२ ६ ३१२ २४                                           |
| ४७०         | . 26   | अपूर्वकरण ७ २० २४ ३६६०             | अपूर्वकरण ७ २० २४ ३३६०                                    |
| ४७१         | २१     | 66666 .                            | 66668                                                     |
| ४७५         | १७     | १९१                                | <b>१९</b> २                                               |
| ४७५         | १९     | १६०                                | ३६०                                                       |
| ४७५         |        |                                    | २०                                                        |
| ४७५         | २४     | १२ ४४ १                            | १२ २४ १                                                   |
| <b>४८</b> ४ | १५     | सासादनमें २,                       | सासादनमें २८, ( इस पंक्तिको पंक्ति ७ के<br>पश्चात् पढें ) |
| <b>४८</b> ४ | २१     | अप्रमत्तविरतगुणस्थानमे २८, १४, २३, | अप्रमत्तविरतगुणस्थानमें २८, २४, २३,                       |
| ४८९         |        | प्रकृतिक ९० होते हैं।              | ९० प्रकृतिक होते हैं ।                                    |
| ४९०         |        |                                    | <b>उदयस्था</b> न                                          |
| ४९१         | २६     | ८९१७९                              | ८०१७९                                                     |
| ४९२         | ₹      | उपरिम दो दो छोड़कर                 | चपरिम दो छोड़कर                                           |

| पुरु       | पंक्ति | <b>ग्र</b> गुद्ध                    | शुद्ध                                          |
|------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| ४९३        | इ३     | क्षी००२३०                           | क्षी००१३०                                      |
| ४९३        | Ę      | ८० २९ ७८ ७२ १०                      | ८० ७९ ७८ ७७ १०                                 |
| ४९४        | 3      | २८।२९                               | २७।२८।२९                                       |
| ४९५        | 8      |                                     | वियासीको                                       |
| ४९५        | २७     | तिर्यं० ६ २२, २५, २६, २७, २९,       | तिर्यं ६ २३, २५, २६, २८, २९,                   |
| ४९५        | ३२     | देव० ४ २५, २६, २८, २९, ३०।          | देव० ४ २५, २६, २९, ३०।                         |
| ४९५        | २५     | टीकामें                             | टीकामें                                        |
| ४९८        | १६     | । अष्टाविशतिकवीजतानि उदयस्थानान्याच | ानि अष्टाविशतिकर्वाजतानि । उदयस्थानान्याद्यानि |
| ४९८        | १८-२०  | a 24h                               | स्यावरकायिकोंमें २८ को छोड़कर प्रारम्भके       |
| ४९८        | १९     | तथा अट्टाईसको छोड़कर आदिके          | तथा आदिके                                      |
| ५००        | હ      | जदयस्याने द्वे चतुर्विशतिके         | उदयस्याने हे पड्विशतिक-चतुर्विशतिके ।          |
| ५०२        | २      | २८।२९।३०।३१।                        | २७।२८।२९।३०।३१।                                |
| ५०६        | २०     | <b>२१।२४।२५।२</b> ६                 | <b>२१।२५।</b> २६                               |
| ५०७        | १४     | ८८।८४।                              | ८८।८४।८२                                       |
| ५०९        | Ą      | ये दश वन्यस्यान                     | ये छह वन्यस्थान                                |
| ५०९        | ९      | नोभन्याभन्ये अयोगे                  | नोभव्याभव्ये सयोगे अयोगे                       |
| ५०९        | २४     | नवतिकादीनि                          | विनवतिका <b>दी</b> नि                          |
| ५११        | २      | एकोनित्रचत्कैकित्रचत्कानि           | एकोनिवशक्तिवात्कैकिवशक्तिनि                    |
| ५१३        | २४     | वं०६ २३, २४, २६                     | वं०६ २३, २५, २६                                |
| ५१४        | 8      | वं०८ २२, २५                         | वं०८ २३, २५                                    |
| ५१४        | ३६     | वं० ५ २५, २६, २८, २९, ३०।           | वं०४ २५, २६, २९, ३०।                           |
| ५१५        | ६व९    | स०४ ९३, ९२, ९१, ९०।                 | स० २ ९३, ९२।                                   |
| ५१५        | २६     | च० ३ ८८, ३०, ३१।                    | च० ३ २९, ३०, ३१।                               |
| ५१५        | २७     | ₩0 € ९२, ९१, ९0, ८८, ८४, ८२         | । स०३ ९२, ९१, ९०।                              |
| ५१६        | 35     | <b>७० ७ २१,२५,२७,२८,२९,३०,३१ ।</b>  | उ० ८ २१,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१।                  |
| ५१७        | २      | 77 37 27                            | 22 22 22                                       |
| 486        | २      | <b>७० ६ २१,२६,२८,२९,३०,३१।</b>      | च० ७ २१, २४, २६, २८, २९, ३०, ३१।               |
| ५१८        |        | च० ५ २१, ३०, ३१, ९, ८।              | उ०३ २१, ९,८।                                   |
| ५२१        | -      | इन इक्कीस-                          | इन इकतालीस                                     |
| ५२४        |        | (४७)                                | (&\$)                                          |
| ५२५        |        | ब॰ ४३ अ० ४३                         | अ० ४६ अ० ४३                                    |
| ५२५        |        | तिरेपन                              | तिरेसठ                                         |
|            |        | गुणस्थानके अन्तिम समयमें            | गुणस्थानमें                                    |
| ५२९        | १२     |                                     | मूल सप्ततिकाकार                                |
| ५३१        | 4      |                                     | अणसंजोजणविहि                                   |
| ५३५        | _      | देवगतिके साथ नियमसे वैधनेवाली दश    | जीवविपाकी दश                                   |
| ५३५<br>७३७ | • •    | <b>११</b>                           | १०                                             |
| ५३५<br>५३५ | •      | {88                                 | 888                                            |
| 147        | ४१     | 'रभ्रदेव'                           | 'श्वभ्रदेव'                                    |

| पू०  | पंक्ति    | श्रगुद्ध                       | গুৱ                                            |
|------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| ५३६  | १६        | असत्त्व प्रकृतियाँ             | अपूर्वकरणमें असत्त्व प्रकृतियाँ                |
| ५३६  | १९        | 78                             | 38                                             |
| ५३६  | २३        | 80                             | **                                             |
| 487  | १४        | जागुण-भविय                     | जाणुग-भविय                                     |
| ५४६  | 8         | पुष्य पाप                      | ×                                              |
| ५५०  | ११        | १००                            | <b>१</b> 0                                     |
|      | २८-२९     | जसिकत्तिणामं [ अजसिकत्तिणामं ] | ×                                              |
| ५६४  | 8         | दंसण चउ                        | दंसण णव                                        |
| ५६४  | ११        | णिरयाऊ तिरियाऊ                 | णिरय-तिरिय-मणुयाउ                              |
| ५६४  | 28        | आवरणमंतराए चंउ पण              | अवरणमंतराए णव पण                               |
| ५६४  | २७        | णिरियाउगः"मणुवगइमेव ।          | तिरियाचग'''मणुवृतिरिगइमेव ।                    |
| ५६६  | ٠ ٩       | छनके <b>वके</b> वके            | छेन्मेनकेनक - * *                              |
| ५६६  | ३३.       | पज्जत्तेयसरीर                  | पत्तेयसरीर                                     |
| ५६७  | १३        | लोंभ तिरिक्खगदि                | लोभ[तिरिक्खाउग]तिरिक्खगदि                      |
| ५६७  | १९        | इत्यीवेदाणं                    | इत्यी-पुंवेदाणं                                |
| ५६७  | २६        | जाव ्                          | ×                                              |
| ५६७- | · २७      | प्पहुंडि                       | प्पहुंडि जाव                                   |
| ५६७  | 32        |                                | 'पण' मिच्छत्तस्स                               |
| 400  | १८        | कम्मसंघ                        | कम्मर्खंध                                      |
| ५७०  | ર્ષ       | साणण                           | सासण                                           |
| 498  | ३८        | एदे .                          | [ भय दुर्गुंछा च तेरसण्हं जोगाणमेक्कदरं ] एदे- |
| ६००  | १         | छनकक                           | <del>छनके</del> यक                             |
| ६०२  | २५        | पज्जत्त .                      | अपज्जत्त -                                     |
| ६०३  | १८        | पज्जत                          | अपञ्जल                                         |
| ६०५  | १२        | मिच्छादिट्ठी                   | सम्मामिच्छाविद्वी                              |
| ६०६  | १६        | ९६।९२।६७।६७।                   | <b>९६।९१।७०।७०</b> ।                           |
| ६०६  | २०        |                                | ६९।७०।                                         |
| ६०६  |           | देवेसु                         | देवीसु                                         |
| ६०७  |           | मिच्छादिट्ठी                   | सम्मामिच्छादिद्वी                              |
| ६०८  |           | मणुसाचगं पिस्वत्ते             | मणुसाउगं[तित्थयरं] पक्तिते                     |
| ६०८  | १६        |                                | ७२।<br>ण <del>िच्</del> चागोदाणं               |
| ६१३  |           | उच्चागोदाणं •                  | _                                              |
| ६१५  |           | य जहण्ण-                       | अजहण्ण-<br>अजहण्णं                             |
| ६१५  | <b>२१</b> |                                | [ सिक्जि                                       |
| ६१७  | २८        | [ बसण्णः                       | अट्टवीस-                                       |
| ६२६  | ३२        | णववीस-                         | अ <u>ष्ट्र</u> ास-<br>अणाहारक                  |
| ६२८  | १२        |                                | अणाहारक                                        |
| ६२८  |           | आहारक                          | सणाहारक-                                       |
| ६२८  | १८<br>१०१ | आहारक-                         |                                                |
|      | 101       |                                |                                                |

| पृ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पंक्ति                                          | श्रशुद्ध                                                                                                                                                              | ন্ <u>য</u> ুৱ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५                                              | तिहुयणसहिदो                                                                                                                                                           | तिह्रयणमहिदो                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ६३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२                                              | चउवीसं                                                                                                                                                                | चउवीसं इगिवीसं                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ų                                               | असादं                                                                                                                                                                 | सादासादं                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                               | एगूणतीस                                                                                                                                                               | एगूणतीस तीस                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २                                               | वाणउदि                                                                                                                                                                | वाणउदि णउदि                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                               | एगूणतीस                                                                                                                                                               | एगूणतीस तीस                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | હ                                               | एक्कतीस                                                                                                                                                               | तीस एक्कतीस                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38                                              | <b>चत्तारि</b>                                                                                                                                                        | चत्तारिवंघं, चत्तारि                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ६४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३१                                              | तिरियाउगं संतं;                                                                                                                                                       | तिरिय-तिरियाजगं संतं;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०                                              | हाससहियाओ                                                                                                                                                             | भयसहियाओ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३५,                                             | सत्त उदयद्वाणं ।                                                                                                                                                      | अ <b>ट्ठ उदय</b> ट्ठाणं । <sup>.</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | es*                                             | चउवीस भंगो । एदाओ                                                                                                                                                     | चउवीस भंगो। एदाओ [ सम्मत्त वज्ज दुगुंछ<br>सिह्याओ घेत्तूण अहु उदयहाणं। एदस्स तिदेशो<br>चउवीस भंगो। एदाओ चेव भयरिह्याओ पग-<br>डीओ घेत्तूण सत्त उदयहाणं। एदस्स इनको<br>चउवीस भंगो। एदाओ चेव पगडीओ दुगुंछार-<br>हियभयसिह्याओ घेत्तूण सत्त उदयहाणं। एदस्स<br>विदिओ चउवीस भंगो।] एदाओ |
| ६५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०                                              | अट्ट                                                                                                                                                                  | v                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0                                              | 7/8                                                                                                                                                                   | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | न्ड<br>भय-दुगुंछरहियास्रो<br>सत्तानीस                                                                                                                                 | ×<br>भयसहियाक्षो दुगुंछरहियाक्षो<br>चउवीस                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८                                              | भय-दुगुंछरहियासी                                                                                                                                                      | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६५०<br>६५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८<br>२                                         | भय-दुगुंछरहियास्रो<br>सत्तावीस                                                                                                                                        | भयसिहयाक्षो दुगुंछरिहयाको<br>चउनीस                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६५०<br>६५५<br>६५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८<br>२<br>८                                    | भय-दुगुंछरहियाको<br>सत्तानीस<br>वाणउदि णउदि अहासीदि                                                                                                                   | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ<br>चउनीस<br>वाणउदि इक्काणउदि णउदि                                                                                                                                                                                                                          |
| ફ<br>ફ<br>ફ<br>ફ<br>ફ<br>ફ<br>ફ<br>ફ<br>ફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८<br>२<br>८<br>९                               | भय-दुगुंछरहियाओ<br>सत्तावीस<br>वाणउदि णउदि अट्ठासीदि<br>चउरासीदि वासीदि एदाणि पंच                                                                                     | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ<br>चडवीस<br>वाणउदि इक्काणउदि णउदि<br>एदाणि त्रीणि                                                                                                                                                                                                          |
| ६५०<br>६५५<br>६५६<br>६५६<br>६५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८<br>२<br>८<br>९<br>१२                         | भय-दुगुंछरहियाओ<br>सत्तावीस<br>वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि<br>चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच<br>चत्तारि                                                                        | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ<br>चडवीस<br>वाणउदि इक्काणउदि णउदि<br>एदाणि त्रीणि<br>पंच                                                                                                                                                                                                   |
| & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८<br>२<br>८<br>९<br>१२<br>२४                   | भय-दुगुंछरहियासी<br>सत्तावीस<br>वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि<br>चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच<br>चत्तारि<br>८।४।४                                                              | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ<br>चउनीस<br>नाणउदि इनकाणउदि णउदि<br>एदाणि त्रीणि<br>पंच<br>७।४।४                                                                                                                                                                                           |
| & 4 0<br>& 4 4 &<br>& 4 &<br>& 4 &<br>& 4 &<br>& 6<br>& 6<br>& 6<br>& 6<br>& 6<br>& 6<br>& 6<br>& 6<br>& 6<br>&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८<br>२८<br>१२<br>२४<br>३२                      | भय-दुगुंछरहियासी सत्तावीस वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७                                                                           | भयसिह्याओ दुगुंछरिह्याओ<br>चडवीस<br>वाणडिद इक्काणडिद णडिद<br>एदाणि त्रीणि<br>पंच<br>७।४।४<br>७२                                                                                                                                                                                  |
| & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८<br>२८<br>१२<br>२४<br>३२<br>२४                | भय-दुगुंछरहियाकी सत्तावीस वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७ ८५ इष्टानां पुरा                                                          | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ<br>चडवीस<br>वाणडिद इक्काणडिद णडिद<br>एदाणि त्रीणि<br>पंच<br>७।४।४<br>७२<br>८५                                                                                                                                                                              |
| & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८<br>२ ८ ९<br>१२<br>२४<br>३२<br>१२             | भय-दुगुंछरहियाकी सत्तावीस वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७ ८५ इष्टानां पुरा ११। सुक्मादिषु                                           | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ चडवीस वाणउदि इक्काणउदि णउदि एदाणि त्रीणि पंच ७।४।४ ७२ ८५ अष्टानां पुरा ११।१०। सूक्ष्मादिपु                                                                                                                                                                 |
| & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८<br>१२<br>१२<br>१२<br>१२<br>१९                | भय-दुगुंछरहियाओ सत्तावीस वाणडिद णडिद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७ ८५ इष्टानां पुरा ११। सूक्ष्मादिषु                                            | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ चडवीस वाणउदि इक्काणउदि णउदि एदाणि त्रीणि पंच ७१४१४ ७२ ८५ अष्टानां पुरा ११११०। सूक्ष्मादिषु                                                                                                                                                                 |
| \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\fraca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८<br>१८<br>१२<br>१२<br>१२<br>११<br>१२          | भय-दुगुंछरहियासी सत्तावीस वाणडिद णडिद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७ ८५ इष्टानां पुरा ११। सूक्ष्मादिषु ४२।७।। ४३।।१२।१२।४३।।                     | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ चडवीस वाणउदि इक्काणउदि णउदि एदाणि त्रीणि पंच ७१४१४ ७२ ८५ अष्टानां पुरा ११११०। सूक्ष्मादिपु ४२।५७॥                                                                                                                                                          |
| \$\frac{1}{2}  \frac{1}{2}   \frac{1}{2}  \frac{1}{2}  \frac{1}{2}  \frac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १ 7 ८ ९ 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   | भय-दुगुंछरहियाकी सत्तावीस वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७ ८५ इष्टानां पुरा ११। सूक्ष्मादिषु ४२।७।। ४३।।१२।१२।४३।।                   | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ चडवीस वाणउदि इक्काणउदि णउदि एदाणि त्रीणि पंच ७।४।४ ७२ ८५ अष्टानां पुरा ११।१०। सूक्ष्मादिपु ४२।५७॥ ४३।४३॥ १२।१२॥ ६ १ १ १                                                                                                                                    |
| \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 7 2 9 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   | भय-दुगुंछरहियासी सत्तावीस वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७ ८५ इष्टानां पुरा ११। सूक्ष्मादिषु ४२।७॥ ४३॥१२।१२।४३॥ ६ २ २ १ ० स्थितिः २  | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ चडवीस वाणडिद इक्काणडिद णडिद एदाणि त्रीणि पंच ७।४।४ ७२ ८५ अष्टानां पुरा ११।१०। सूक्ष्मादिपु ४२।५७॥ ४३।४३॥ १२।१२॥ ६ १ १ १० स्थितिः ७।                                                                                                                        |
| \$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{2}\$\$\fra | १ २ ८ ९ २ ४ २ २ २ १ २ २ १ २ २ १ २ २ १ २ १ २ १ २ | भय-दुगुंछरहियासी सत्तावीस वाणडिंद णडिंद अट्ठासीदि चडरासीदि वासीदि एदाणि पंच चत्तारि ८।४।४ ७ ८५ इष्टानां पुरा ११। सूक्ष्मादिषु ४२।७॥ ४३॥१२।१२।४३॥ ६ २ २ १ ० स्थितिः २। | भयसिहयाओ दुगुंछरिहयाओ चडवीस वाणउदि इक्काणउदि णउदि एदाणि त्रीणि पंच ७।४।४ ७२ ८५ अष्टानां पुरा ११।१०। सूक्ष्मादिपु ४२।५७॥ ४३।४३॥ १२।१२॥ ६ १ १ ० स्थितिः ७।                                                                                                                         |

| पु०        | पंक्ति | भगुद                              | যুৱ                            |
|------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ७१२        | २–६    | २२ २१ वे० .                       | २२ २१ १७ वे०                   |
|            |        | . e e                             | <i>9</i>                       |
|            | ¢      | ં ટાટે ટાટ 🐪 🖖 😘                  | 212 213 213 213                |
| 3          |        | ९।९ ९ ९                           | 999.9.                         |
|            |        | १०                                |                                |
| ७१६        | . २९   | <b>२९</b> ।३०।३१                  | २९।३०।                         |
|            | ं २४   | २९।३०।३१। सोद्योतोदये             | २९।३०। सोद्योतोदये             |
| ७२२        | 9      | चदये ११।                          | उदये २१।                       |
|            |        | <b>२६।२७</b> ।३०।                 | <b>२६।२९।३०।</b>               |
| ७२६        | 38     | च४४                               | च४४                            |
|            |        | 8 4                               | 8 4                            |
|            |        | 9 9                               | ĘĘ                             |
| ७२६        | 78     | ४१।११३।२५।                        | ४२।११३।२५                      |
| ७२६        | 26     | निष्यादृष्टघादिषु                 | मिथ्यादृष्ट चादिपु             |
| ७२७        | १३     | तिर्यगायुरुदये द्वे अपि सती ।     | तिर्यगायुरुदये हे अपि सती ४।   |
| ७२८        | १८     | ९, ८।८, ७।७, ६।७, ६।              | हा८, ८१७, ७१६, ७१६             |
| ७३४        | १२     | २६।२७।३०।३१।                      | २६।३०।३१।                      |
| ७३४        | १८     | ८२।८०।७९।७७। पुंवेदे              | ८२।७९।७७। पुंवेदे              |
| ७३४        | २१     | ८२।८०।७९।७७।                      | ८२।७९।७७।                      |
| ७३५        | 6      | चक्षुर्दर्शने बन्धाः—             | चक्षुर्वर्शने बन्धाः ८—        |
| ७३५        | 6      | <b>उदये ८—२१।२५।२६।२८।२९</b> ।३०। | उदये ८२१।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१। |
|            |        | ३१।१।                             |                                |
| ७३५        | १२     | पटसु                              | সিঘু                           |
| <i>७३६</i> | 8      | चदयाः ६—-२१।२६।२८।२९।३०।३१        | चदयाः ९—२१।२४।२५।२६।२७।२८।२९।  |
|            |        |                                   | ३०१३११                         |
| ३६७        | २०     | १११०।                             | १११०                           |
|            |        | 0000                              | 0 0 8 0                        |
| ७३८        | 9      | भागेपु २                          | भागेपु २                       |
|            |        | eq                                | 46                             |
| ७४०        | २३     | ७५। तयौदारिकमिश्रे                | ७०। तथौदारिकमिश्रे             |
| ७४५        | ३०     | सैतीस जीवसमास                     | अङ्तीस जीवसमास                 |
| ७४७        | ३६     | <b>अनु</b> ष्यानु <b>०</b>        | मनुष्यानु ०                    |
| ७५१        | २१     | २२ ९० ५                           | २२ ९८ ५                        |
| ७५१        | २२     | १७ १०७ १६                         | १७ १०३ १६<br>ईशान कल्पको       |
| ७५१        | २८     | ईशानकालकी                         | १०३ १ ७                        |
| ७५१        | ₹ १    | १०३ १ ८                           | अविरत ७०                       |
| ७५३        | Ę      | सविरत ७५                          | बन्ध १०८                       |
| ७५४        | q      | बन्ध १०५                          | ded from                       |

पृ० पंक्ति अशुद्ध शुद्ध शुद्ध शुद्ध शुद्ध १८१४ ६ अवन्य ३ ७ ३४ ३१ ४१ ४५ ४९ अवन्य ३ १० ३७ ३४ ४४ ४८ ५२ ७५४ ७ वन्यन्यु० ४ वन्यन्यु० ७ वन्यन्यु० ९ ४ ६ ० ३६ ५ १६ १० वं० न्यु० ९ ४ ६ ० ३६ ५ १६ ० यह शुद्धिपत्र भी श्री० व्र० पं० रतनचन्द्रजी मुख्तारने ही तैयार करके भेजा है, इसके लिए हम उनके अत्यन्त आभारी हैं।

-सम्पाद्क

# भारतीय ज्ञानपीठं काशी

#### Z E E E

ज्ञानकी विलुप्त, ऋनुपलब्ध ऋौर ऋप्रकाशित सामग्रीका ऋनुसन्धान ऋौर प्रकाशन तथा लोक-हितकारी मौलिक साहित्यका निर्माण



संस्थापक साहू शान्तिप्रसाद जैन

अभ्यक्ता श्रीमती रमा जैन

| सांस्कृतिक प्रकाशन                        | · ·               |
|-------------------------------------------|-------------------|
| महाबन्ध [भाग २, ३, ४, ५, ६, ७]            | ६६)               |
| सर्वार्थसिद्धि                            | १२)               |
| तत्त्वार्थराजवार्तिक [ भाग १, २ ]         | २४)               |
| तत्त्वार्थवृत्ति                          | १६)               |
| समयसार [अँग्रेजी]                         | (4)               |
| मदन पराजय                                 | 4):               |
| न्यायविनिश्चय विवरण [ भाग १, २]           | .३०)              |
| आदिपुराण [भाग १, २]                       | २०)               |
| उत्तरपुराण                                | . 80)             |
| वसुनन्दि-श्रावकाचार                       | 4)                |
| जिनसहस्रनाम -                             | . (لا             |
| केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामण <u>ि</u>           | . <b>.</b> 8)     |
| करलक्खण [ सामुद्रिक शास्त्र ]             | 111)              |
| नाममाला सभाष्य                            | <b>₹11)</b>       |
| सभाष्य रत्न-मंजूषा                        | ર્                |
| कन्नड़ प्रान्तीय ताड़पत्रीय ग्रन्थ-सूची   | १३)               |
| पुराणसार संग्रह [ भाग १, २ ]              | 8)                |
| जातकट्ठ कथा [ बौद्धकथा साहित्य ]          | (3)               |
| थिरुकुरल [ तामिल लिपि ]                   | <b>. .</b>        |
| व्रततिथि-निर्णय                           | * <b>3</b> )      |
| जैनेन्द्र महावृत्ति                       | १५)               |
| मंगल-मंत्र णमोकार : एक अनुचिन्तन          | 3)                |
| पद्मपुराण [ भाग १, २, ३ ]                 | ₹0)               |
| जीवन्धरचम्पू                              | (2)               |
| पुजम्बरिज पद्मवरित [ भाग १, २, ३ ]        | <b>S</b> ):       |
| जैनधर्मामृत                               | 3)                |
| ज्ञानपीठ पूजाञ्जलि                        | <b>.</b>          |
| कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रतन                | र् <sub>ग</sub> ः |
| धर्म <b>शर्माभ्युदय</b>                   | 3)                |
| आधुनिक जैन कवि                            | 3111)             |
| हिन्दी जैन-साहित्यका संक्षिप्त इतिहास     | २॥७               |
| भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसं | ì– <b>પ</b> .     |